## TEXT PROBLEM WITHIN THE BOOK ONLY

fly within the book only

text cross

DRENCHED BOOK

# UNIVERSAL LIBRARY OU\_176599 AWYOUN AWYON A

### महाराष्ट्र शब्दकोश

#### विमाग दुसरा

#### ओ-ख

कोशमंडवांतील व बाहेरील अनेक साहाय्यकांच्या मदतीने तयार केलेला.

प्रकाशक—महाराष्ट्र कोशमंदळ किमिटेड, पुणें; तफें मॅनेजिंग डायरेक्टर यशवंत रामकृष्ण <u>वाते, ४९५</u> शनिवार, पुणे २. सुद्रक—यशवंत रामकृष्ण दाते, महाराष्ट्र कोशमंडळाचा शारदा प्रेस, ४९५ शनिवार, पुणें २

किंमत १० रुपये

#### संपादकमंडळ.

श्रीः यश्चंत रामऋष्ण दाते, बीः एः एल्रेट्डः बीः (प्रमुख ) श्रीः चिंतामण गणेश कर्ने, बीः एः श्रीः आवा चांदोरकर, श्रीः चिंतामण शंकर दातारः

#### प्रमुख शाखा-साहाय्यक संस्था

विदर्भसाहित्यसंघ (वन्हाडी बोली); गोमंतकसाहित्यसेवकमंडळ (गोमंतकी); वाङ्गयचर्चामंडळ (कर्नाटकी. बेळगांव); शारदोपासकमंडळ (कोंकणी. मालवण); महागष्ट्र शब्दकोशमंडळ (कुडाळी. पेडणें); पुणं भाषाशास्त्रमंडळ (व्युत्पत्ति); शारदाश्रम (महानुभावी. यवतमाळ); हेटकरी भंडारीमंडळ (दादर); साहित्यसेवामंडळ (कन्हाड). इ. इ.

#### संपादकीय निवेदन

#### शब्दाम्बोधिर्यतोनंतो । कुताब्याख्या प्रवर्तते ॥ -धनंत्रय

प्रस्तुत विभाग, पिहन्या विभागाच्या प्रकाशनानंत्रर अकरा महिन्यांनी बाहेर पडत आहे. दर महा महिन्यांनी एक एक विभाग बाहेर पडेल अशी मागच्या संपादकीय निवेदनांत च्यक्त केठेत्रो आगा यांत्रे हों फट्यू आलो नाहीं. या गोष्टीम अनक कारण पड्न आली तयापि चालू पालचा पुण्यातील प्रेन हें एक लांतील बलतत्तर कारण होय. शब्द होशाची छवाई हेंच अत्यक्त किचकट काम आहे व त्यामुळे छापण्याचे काम जितके जबद होईल अती अपेता होती तिनके तहो के शक्त नाहीं. तयापि पुडीक विभाग यापेक्षां लवकर प्रसिद्ध करण्यांची खट्यट चालली आहे. यश येण आमच्या एक्ट्याच्याच हातीं नाहीं.

शब्दकोशाची रचना पूर्वी ठरिवलेल्या घोरणासच अनुपहन चालू ठेव थे आहे व पूर्वी अमिवलेल्या शब्दमंग्रहांतिह सध्न सध्न कचित आढळणाऱ्या शब्दाची भर घालण्यांचे काम चालू आहे. तसन पूर्वी निनवलेल्या अवतरणांपेक्षां अधि ह चांगलीं अवतरणां मिळालीं तर पहार्वी या दशेने श्रंपताचन व अवतरणांची निवड करण्यांचे कामित सुद आहे. प्रयम विभागामध्ये मराठीतीक हत इंग्रजी शब्द जरा जास्त घेतले गेले असा कांहीं सुविय वाच हांचा अभिन्नाय दिवृत अल्यासुठें त्यामध्ये योडी फार काटाकाठ केली आहे. बाकीचे घोरण पुर्वी यो अल्याप्रमाणेंच चालू आहे.

प्रस्तुत प्रयप्नकाशनाचा ज्यांनी विशेष आस्थेने व आयुलकीने पुरस्कार केळा व ज्या श्रीमंत सयाजीरावमहाराजसाहेब गायकवाड यांस ही इति अर्पण केली आहे त्याचे दृश्य स्वरूप म्हणून गेल्या मार्चमन्ये श्रीमंत महाराजांची स्वारी वेथे आली होती त्यावेळी प्रयम विभाग त्यांस रीप्यमजुषेमध्ये पुणे येथील सार्वजनिक संस्थांनी त्यांचा टिळकस्मारकमंदिरांत सार्वजनिक सत्कारसमारंभ केला त्या समारंभांत अर्पण करण्यांत आला. महाराजानीहि सम्होचित शब्दांत या कार्याचा गौरव केला.

पहिल्या विभागाचा महाराष्ट्रीय जनतेकहृत मत्यादराने स्वीकार होऊन त्यावर अनेक चांगले व उत्तेजनपर अभि-प्रायिह प्रसिद्ध साले. यामुळं संपादकांना आनंद बादून आपस्या श्रमाचा मोबदला निजाल्यासारखें वाटमें स्वामाविक आहे. तथापि अवाप योजिळेले चार विभाग निवावयाचे आहेत; ते पुढील दोन वर्गन व्यवस्थितपम प्रसिद्ध होऊन,

हा ग्रंथसागरु येव्ह्टा। उतारोनि पेलांकडा ॥ कार्तिचिजयाचा थेडा। नाचे जो का॥ -हानेश्वरी १८.१०८० असे ब्रानेश्वरांत्रमाण म्हणण्याचे भाग्य आपणाला लाभेल का ? अशी तळमळ अखेरपीत राहणाखा असे.

या विभागाच्या प्रकाशनाने एकनृत्रीयांश ऋगानृन मुक्त होत आहीं. राहिकेठ दोननृत्रीयांश ऋग लश्कर फिटण्यासाठीं अधिक सकिय सहानुस्तीची आवश्यकता आहे. ती आपल्या कृपेने मिळेल अशी आशा करण्यास हरकत नाहीं.

प्रस्तुत कार्यामध्य ज्या भनेक सहाय्यकाँ आम्हांत सहाय्य होत आहे त्यांचे आम्ही कृतहनापूर्वक आभार मानतों क एकंदर कार्याचे उद्यापन होईपर्यंत त्यांच्या ऋणांतच राहण्यास आम्हास आनंद ब.टा आहे.

यशवंत रामकृष्ण दाते

#### भाषाशास्त्र व जगांतील भाषा

ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम । ऋ. १.१६४.३५.

भाषेचा अभ्यास --प्रत्येक मनुष्यास व्यवहाराकरितां भाषेचा अभ्यास हा करावाच लागतो व शिक्षणामध्ये भाषेच्या अभ्यासासिह बरंच महत्त्व दिले जाते. बालपणात प्रत्यक व्यक्ति आपली मातुमाया आयोआपच शिकते. परंत पृष्ट त्याच भाषेचा विशेष अस्यास करण्यांत येतो, व केव्हा केव्हां त्या बरोबर दूस-याहि प्रचलित अथवा सत भाषांचा अभ्यास भाषणांस करावा लागतो. भाषेचा व्यवहारापरता अस्यास करावयाचा म्हणजे आपल्या देनिक आयुष्यक्रमांत तिचा आपणांस उप-योग करतां येण्यापुरेसा करावयाचा असता. आपली भाषा बोलतां, वाचतां व लिहितां आली म्हणजे आपली न्यावहारिक गरज भागत या इष्टोने प्रत्येक विद्यार्थी कमीजास्त प्रमाणात आपल्या भाषेची उच्चारपद्धति, शब्दसपत्ति व रचना ह्यांचा अभ्यास करतो व कचित् इतरहि भाषांचा याच पद्धतीने अभ्याम करतो यावेळी तो भाषेची घटना, शब्दांची निरनिराळी रूपे तयार करणे व त्यांची वाक्यांमध्ये माडणी करणे ह शिकतो. या ह्यीने ज्या भाषेचे तो अध्ययन करतो ती भाषा त्यास एका स्थिर स्वरूपा-मध्येंच कांहीं व्याकरणाचे नियम व अपवाद यांनी बद अशी आढळते. तिच्या स्वरूपामध्ये पूर्वी कथीं बदल झाला. असेल ही कल्पना त्यास नसते, किंवा पुढे कांहीं बदल होतील हीहि भावना त्यास नसते. बहुधा तो वाडुमयीन अथवा अभिजात भाषेच्या अस्यासाकडेच विशेष लक्ष पुरवितो व त्यामुळ भाषा ही स्थिर व अविकारी आहे अशीच त्याची समजूत होते. भाषतील नियमांची कारणे त्यास त्यावळी विचारतां येत नाहीत. व अव्यापकाने दिलल्या स्पष्टीकरणावर त्यास विश्वासन रहावें लागते. विशिष्ट नियमास विशिष्ट अपवाद का करण्यांत येतो ह्याचे कारण जाणण्याची जिज्ञासा त्याच्या ठिकाणी जागृत होऊं देण्यांत यत नाहीं व संस्कृत भाषतील विशिष्ट संधिनियम हा वेदकालीन किया तदत्तर मंस्कृत बोलणाऱ्या लोकांनी उच्चारमुलभतेकरितां केला होता था किया अशा गोष्टींचा त्यास सुमावाहि लागु दण्यात यत नाहीं. यामध्ये आपणांस सध्यांच्या भाषाशिक्षणपद्धतीवर टीका करावयाची नाहीं: तर आम्डांस सुख्यतः ही गाष्ट नजरम आणून यावयाची आहे की, कोणत्याहि भाषेचा व्यावहारिक अस्यास व ऐतिहासिक अस्यास यांमध्ये अगर्दी दोन भिन्न दर्श अमनात व व्यावहारिक अस्याम करणाऱ्या विद्यार्थ्याम ऐतिहासिक दृष्टि व पदित भाषाशिक्षणाच्या आचावस्थेमध्ये परिचित करून देंगे अतिशय अवयड असद आता. भाषेचा ऐतिहासिक अस्यास करणाऱ्याची हिष्ट व व्याव-हारिक अभ्यास करणाऱ्याची दृष्टि यांमध्ये महदतर अमते. एकाग जी आपण लेखात बापरतों व बाडमयांत पाहतीं तीच बास्त-विक व शुद्ध भाषा होय असे वाटते तर दूनन्यान भाषा ही मुख्यतः बोलण्याची व ऐकण्याची आहे ही गोष्ट जास्त महस्वाची वाटते व लेखनकला जणुं कांहीं अस्तित्वातच नाहीं अस धहन चालावयाचे असते. तमेच एकाम व्याकरणाचे नियम वेदवाक्याशमाणे मानन आपल्या भाषेची रचना करावयास शिकावयाचे असत तर दूसरा म्हणतो की, व्याकरणकारास अमुक शुद्ध अगर अमुक अशुद्ध असे म्हणण्याचा मुर्ळीच अधिकार नाहीं. त्याने फक्त लाकाचा भाषेमवंशीचा व्यवहार नमूद करावयाचा आहे व ही गोष्ट तो जितक्या सत्यतेने करील तितका तो चागला किंवा वाईट व्याकरणकार ठरेल. तसेच प्रत्येक अपवादास कांहीं तरी कारण असते या गोष्टीस एतिहासिक अभ्यासक अधिक महत्त्व देती व ते शोधण्याचा तो प्रयत्न करतो.

भाषेचा इतिहास—भाषेचा इतिहास म्हणजं विशिष्ट भाषेची बाढ कसकशी होत गेली, तिच्या पोटभाषा कसकशा बनत व वाढत गेल्या व ल्यामध्ये प्रारंभाषासून कसकसे फरक पडत गेले यांचे ज्ञान करून घेऊन त्यांची सुसंगत करून टेबलेली नोंद होय. ह्या दर्शने कोणत्याहि भाषेचे संशोधन करावयाचे म्हणजे विशिष्ट भाषेमध्ये निरिनराळथा कालांत फरक क्सकसे होत जातात व या भृष्टतीला कोणतीं कारणें असतात यांची माहिती करून घेण अवश्य आहे. अर्थात आपणांस भाषेच्या प्रचलित स्वक्षाच्या पूर्वीच्या स्वरूपाचा अभ्यास करावयाचा झाल्यास तो त्या भाषेतील लेखांवरून करतां येईल. परंतु वास्तविक आपला अभ्यास करावयाचा झाल्यास तो त्या भाषेतील लेखांवरून करतां येईल. परंतु वास्तविक आपला अभ्यास करावयाचा झाल्यास तो त्या कार्ये किशी वोलत असत व ती बोस्तांना त्यांची मन-स्विति स कल्पना कोणस्या असत हा आहे. आपले उद्घार हे आपल्या कार्वी विशिष्ट सेवेदनांचे योतक आहेत. आपल्या मनातील

भाव अथवा संवेदना आपणांस कांहीं हावभाव, खणा, चित्रें किंवा मर्ति यांवहनहि व्यक्त करतां येणे शक्य आहे. व भाषा हाहि भावव्यक्तीचा एक प्रकार आहे. मात्र खुणा, चित्रं वंगरे यांस जसा स्वतःच काहीं विशिष्ट अर्थ असतो तसा भाषतील चिन्हें जे शब्द ह्यांस स्वतःचा अर्थ नसन एकाच कल्पनेशीं विशिष्ट ध्वनीची सांगड घाळण्याची संवय ज्या एका जनसमहामध्ये झाळेळी असते त्या जनसमहातील व्यक्तींसच फक्त त्या चिन्हांचा अर्थ समजतो व लिखितभाषा ही पुन्हां या उच्चारित चिन्हांची दराविक चिन्हें करुपन त्यांवर बसविलेली असते. तेव्हां लिहिलेली असरें उच्चारत्याखेरीज म्हणजे त्यांचे शब्दांत स्वांतर केरुयाखेरीज त्यांचा अर्थबोध होत नाहीं व त्यांस भाषेचे स्वरूप येत नाहीं. भाषा हा शब्दहि भाष=बोलेंग या धातपासन निघाला आहे. जरी आपणांस एखाद्या भाषेतील अक्षरे म्हणजे लिपी बाचतां आली तरी त्या भाषेतील त्या विशिष्ट अक्षरांचा जो टगविक अर्थ त्या समाजांत होतो तो माहीत असल्याखेरीज आपणांस त्या अक्षरांपासन कांहींहि बोध व्हावयाचा नाहीं. उदा, आपण देवनागरी लिपीमध्यें जर अरबी किंवा तकी भाषेतील कांहीं शब्द लिहिले तर जरी ते आपणांस नागरी लिपीच्या ज्ञानामळे बाचतां आले तरी त्यांपासन आपणांस कांहींहि अर्थबोध व्हावयाचा नाहीं. तर विशिष्ट अक्षरसमञ्चयापासन विशिष्ट गोष्टीचा अथवा कल्पनेचा बोध होतो असा जो संकेत ती विशिष्ट भाषा बोलणाऱ्या लोकांमध्ये असतो तो ज्यास ठाऊक असेल त्यासच त्या लेखनाचे भाषा म्हणून महत्त्व वाटेल. इतरांस तीं अक्षरें माहीत असनहि त्यांच्या हृष्टीनें त्यांस भाषेचें स्वरूप येत नाहीं याच गोष्टीचें वर्णन ऋगेवदांत पढ़ील ऋगेंत केलें आहे. ' उतत्वः पश्यन दर्शवाचमुतत्वःशण्वन शणोत्येनाम्।' (ऋ. १०. ७१. ४.) 'तो बाणीला पहात असनिह ती त्याला दिसत नाहीं व एकं येत असनिह ऐकत नाहीं 'हैं अज्ञानी मन्त्र्याचे वर्णन आहे महणजे आप णांस अभ्यास करावयाचा महणजे कोणत्याहि समाजामध्ये जे विशिष्ट ध्वनी उच्चारले जाऊन त्यांपासन विशिष्ट अर्थ किंवा मना-तील भाव न्यक्त करावयाची प्रथा पढलेली असत तिचा अभ्यास केला पाहिजे व कालांतराने या प्रथेमध्यें हि जो फरक पडत गेला असेल त्याचाहि आपणांस अभ्यास केला पाहिजे. यामळे अलीकडे भाषाशास्त्रीय अभ्यासांत ध्वनीच्या उच्चाराणपद्धतीकडे हार लक्ष दिलें जाते व आधुनिक भाषाशास्त्री या ध्वनींचा अथवा शब्दोच्चारांचा अतिशय सक्ष्म रीतींने अभ्यास करीत असतात.

भावना व त्यांचें व्यक्तीकरण--भाषेच्या अभ्यासामध्यें किंवा तिच्या स्वरूपामध्यें आपणांस दोन बाजू असेलेल्या दिसून येतात-एक मनुष्याचे भाषेच्या द्वारं व्यक्त करावयाचे विशिष्ट भाव अथवा त्याच्या मानसिक किया या होत. ह्या बाजूचा अभ्यास मानसशास्त्रीय दृष्ट्या केला पाहिजे व हे भाव व्यक्त करण्याचे साधन जें शब्दोच्चार अथवा ध्वनींचे उच्चारण व तद्तुपंगिक त्याच्या वाणिद्वियाचे चलनवलन या गोष्टी इंद्रियशास्त्रदृष्ट्या व ध्वनिशास्त्रदृष्ट्या अभ्यासिल्या पाहिजेत. अर्थात् हा अभ्यास कराव्याचा म्हणजे निरनिराळ्या ध्वनींचे सूक्ष्म पृथकरण करून प्रत्येक ध्वनींचे आपणांस विनचुक श्रवण करता थेईल व तो पुन्हां उच्चारता थेईल अशा तन्हेचे शिक्षण घणे होय. अलीकडच्या भाषाशास्त्रीय अभ्यासांत या शिक्षणास फार महत्त्व दिंखें जातें.

भाषाज्ञास्त्राचा उगम--भाषाशास्त्रविषयक अभ्यासाची सुरुवात प्रथमतः मनुष्याच्या मनांत जेन्हां सर्वत्र लोक एकच भाषा कशी बोलत नाहींत ? आपण जे शब्द बोलतों ते प्रथम कसे उत्पन्न झाले असावे ? वस्त व तिचे नांव गांचा परस्पर सबंध काय ? असक पदार्थाला किंवा असक व्यक्तीला विशिष्ट शब्दानेच का संबोधार्वे ? अशा तन्हेचे प्रश्न उत्पन्न झाले असतील तेव्ही झाली असावी. या प्रश्नांची प्राथमिक अवस्थेतील उत्तरें जगांतील इतर गढ प्रश्नांच्या उत्तरांप्रमाणेंच असावी ईश्वराजें प्रथम भाषा उत्पन्न केल्या, ईश्वराने निरनिराळ्या वस्तेना नावें दिली वर्गरे उत्तरें संस्कृतीच्या प्राथमिक अवस्थतील लोक आजा प्रश्नांस देत असत. खिस्ती लोकांच्या जुन्या करारामध्ये भाषांच्या विविधतेचे असे स्पृष्टीकरण दिलें आहे की. ईश्वराने सन्-**ब्याच्या पापाबह**ल व औद्धत्याबहल त्यास प्रायश्चित्त म्हणून भाषांमध्ये असे विचित्रय उत्पन्न केले ( उ. ११.७ ) भाषेसंबंधी निर निराके महत्त्वाचे प्रश्न त्या वेळच्या लोकांच्या मनांत येत असत. उदा. निरनिराळ्या वस्तुंच्या नांवांची व्युत्पत्ति जेव्हां सहज क्रमाइण्यासारखी नसेल तेव्हां त्या देळचे यहदी तत्त्ववेत्त कांहीं तरी काल्पनिक स्पष्टीकरण वेत असत. त्यानंतरच्या प्रीक व लॅटिन प्रयक्तारांच्या प्रयांतिह केवळ ध्वनिसाहस्यावस्न कल्पिलेल्या अनेक चमत्कारिक व्युत्पत्ती आपणाला पहावयास सांप्रस्तात. तथापि प्रीक तस्ववेरयांनी व्यत्पत्तीखेरीज आणखीहि कांहीं गोष्टींचा विचार केलेला आपणांस आढळन येतो. विशिष्ट शब्दाने डयक्त होणारी कल्पना हाच त्याचा स्वाभाविक अर्थ आहे काय? किंवा हा केवळ सांकेतिक व कल्पनेने बसविळेळा आहे? इसऱ्या कोणत्याहि ध्वनिसमुक्चयाने तो अर्थ स्पष्टपणे व्यक्त होऊं शकला असता की नाहीं ? याबहल त्यांच्यांत मोटमोठे बादिवबाद चालकेले आपणांस आढळून येसात. परंतु या वादिवबादांपासून कांहींच फलनिव्यत्ति होत नसे हें आपणांस प्लेटोच्या कॅटिलस नांबाच्या संबादाबरून दिसून येतें. भारतीय तत्त्ववेत्यांतिह शब्द व त्याचा अर्थ यांचा संबंध, शब्दाचें नित्यत्व, त्याचे अर्थ ज्यक्त करण्याचे सामर्थ्य इत्यादि विषयांबहल दर्शनप्रयांत, पातंजल भाष्यांत व साहित्य प्रयांत चर्चा केलेली आढळते. स्फोट बाद हा या चर्चेचेच फल भाहे. पण त्यावेळी केवळ एकाच भाषेचा अभ्यास इरणे शक्य असल्यामुळे यापेक्षां अधिक फलनिस्पत्ति

होणें शक्य नम्हतें. आज एक शतकभर तौलिनक व्युत्पत्तिशाक्षाचा अभ्यास चाल असुनिह हा प्रश्न युटला नाहीं. शब्द व अर्थ यांतील संबंध नैसिंगिक आहे किंवा सांकेतिक आहे असे मानणारे दोन पक्ष तत्कालीन तत्त्वज्ञान्यांत व वैय्याकरणांत पडलेके दिसून येतात. व सांकेटिससारखा तत्त्ववेत्ताहि शब्द व त्याचा अर्थ यांमध्य नसिंगिक संबंध कांहीहि नाहीं असे म्हणत असतांहि अशी एखादी उत्कृष्ट भाषा आपणांस बनवितां येण शक्य आहे वीं जीमध्यें शब्द व अर्थ यांचा संबंध नैसिंगिक राहील असे प्रतिपादित असे व हेंच मत आपणांला पुढें विशय विलिकन्ससारखें अर्वाचीन तात्त्विक भाषेचे पुरस्कर्ते प्रतिपादितांना आढळतात.

चेदाभ्यास्त--वरील प्रकारच्या कल्पनेला शास्त्र असं म्हणतां येणार नाहीं. कारण शास्त्र म्हउले म्हणेज त्याला पद्धतः शीर निरीक्षण व वर्गीकरण आवश्यक असने व तसे प्रीक प्रथकारांमध्य आढळ्न येत नाहीं. मात्र अशा तन्हेचा पद्धतशीर अभ्यास आपणांस भारतीय वैद्याकरणांमध्य आढळ्न येतो. भारतीयांची पवित्र वेदभाषा ही बहुनेक ल्रुप्त झाली होती; परंतु तिच्या धार्मिक वचस्वामुळे त्यांतील प्रत्येक अक्षरास महत्त्व येकन धार्मिक स्वत्यांचे पठण व उच्चारण, रयांत अल्पिह फरक न होतां झाले पाहिजे असा दंडक असल्यामुळे प्रत्येक ध्वनीचे व उच्चाराचे सूक्ष्म प्रथकरण करून त्यांस निरितराळी पारिभाषिक नांवे वंकन त्यांची व्यवस्थित व्याकरणविषयक व भाषाविषयक मांडणी करण्यांत आली होती. त्यांची पद्धत पाश्चात्यांहुन अगरीं भिन्न होती. व त्यामुळे पाणिनीचे व्याकरण जेव्हां प्रथम यूरोपीय अभ्यासकांच्या नजरेस पडलें तेव्हां त्याचा पाश्चात्य अभ्यासकांवर अतिहाय परिणाम होकन त्यांतील अनेक संज्ञा आजहि भाषाशास्त्रांत रह होकन वसल्या आहेत.

र्शाक्षा —वेदसंहितेचे पठण शुद्ध च्हावे याकरितां प्रत्येक शाखेस उपग्रंथ जोडलेले असत. त्यांपैकी शब्दाभ्यासाच्या दशीने महत्त्वाचे प्रंथ म्हणजे प्रातिशास्थे ही होत. तथापि संहितांचे पटण योग्य प्रकारे करें करावे हे सांगणारे शीक्षा म्हणनहि एक बेदांग आहे. यामध्ये वर्णाची उत्पत्ति कशी होते हें सांगितलें असन मुख्यतः उदातानुदातादि स्वरांचे उच्चारण करें करावें याकडे लक्ष दिलेलें आढळते. (पा.शी. ६-१४) यामध्ये स्वर व्यंजनांचा क्रम व ध्वनीची उत्पत्ति कशी होते व त्यांचे ग्रद व स्पष्ट उच्चार कसे करावे हें सांगितळेल आहे व शब्दोच्चार करतांना दोप घडल्यास त्याचा विपरीत अर्थ कसा होतो हेंहि इंद्रशत्र यांतील स्वराघात चुकल्यामुळ तत्पुरुष समासा ऐवर्जी बहुबीहि समास होऊन इंद्रास मारणारा असा अर्थ होण्याच्या ऐवर्जी इंद्रा-कडून मारला जाणारा असा अर्थ कसा झाला व बुत्र हा इंदास मारण्याऐवर्जी इंदाकडून कसा मृत्यु पावला ही प्रसिद्ध कथा देखन दाखिवलें आहे. त्याबहलचा श्लोक पुढीलप्रमाण आहे-मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह । स वाग वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेदशत्रः स्वरतोपराधात् (पा.शी. ५२). तमेच शब्दांचा उच्चार किती काळजीपूर्वक करावा है पढील स्रोकांत ध्वनित केळ आहे:-च्याघी यथा हरत्यत्रान्देष्टाभ्यां नच पीडयेत । भीता पतनभेदाभ्यां तद्वर्णो प्रयोजयेत । (पा.शी. २५. ) तसेंच 'यथा सौराष्ट्रिका नारी तर्क इत्यभिभावत । एवं रंगाः प्रयोकतव्याः खेअरा इवि खेदया । ' ( पा.शी. २६. ). हे शीक्षा-ष्यंथ प्रत्येक शाखेस जोडले असून त्यामध्ये बहुधा हेच विवेचन बहुतेक त्याच श्लोकांत आले आहे. सामवेदाच्या शीक्षाप्रयामध्ये सामवेद हा गेय असल्यामुळे त्यांतील स्वराचे अधिक विवेचन संगीताच्या दृष्टीन केल आहे. उदा. नारदीय शिक्षेमध्ये आपणांस पढील श्लोक आढळतात:- ' यः सामगानां प्रथमो स वेणोर्भध्यमः स्वरः । यो द्वितीयः स गांधारस्त्तीयस्त्वृष्भःस्मृतः ॥ चतुर्थः षडुज इत्याहः पंचमो धेवतो भवेत् । पष्टो निपादो विज्ञेयः सप्तमः पंचमः स्मृतः ॥ ' ( ना.शी. ४.१.२. ) याप्रमाणे लौकिक गायनातील सात स्वर व सामांतील सात स्वर यांचा मेळ घातला आहे. तसेंच पडजं वदित मारो गावो रंभतिचर्षभः अजाविके त गांधारं कौंची बदति मध्यमं । पूष्प साधारणे काले कोकिला बदति पंचमं अश्वस्त धवतं बक्ति निषादो बदति कंजर: । ( ना. शी. ४.२४. ) याप्रमाण निर्निराळ्या सामगायनांतील स्वरांचे निर्निराळ्या प्राण्यांच्या आवाजाशी तलनात्मक साम्य दाखिवल आहे. तथापि शीक्षां मंथाच्या स्वरूपाकढे पाहतां जरी तैत्तिरीय भारणकामध्य शिक्षाप्रकरणाचा उद्वेखच आढळतो. [ 'ॐ शीक्षां व्याख्या-स्यामः । वर्णः स्वरः । मात्रा बलम् । सामसंतानः । इत्युक्तः शीक्षाध्यायः । ' (त. उप. १.२)] तरी ऋग्वेदीय शीक्षात्रय पाणि-नीच्या नांवावर मोडतो यावरून हे बरेच अर्वाचीन असन भाषाशास्त्रीयरूट्या शीक्षायंयांपक्षां प्रातिशाख्यें अधिक महत्त्वाचीं आहेत.

प्रातिशाख्यें—-हीं प्रातिशाख्यें वेदांच्या चारिह संहितांस जोडलेली आढळतात. त्यांतील ऋग्वेद व अथवेवेद संहितांचीं प्रातिशाख्यें शौनकप्रणीत म्हणून मानलीं जातात; पण तिस्तिरीय संहितेच्या व वाजसनेयी संहितेच्या प्रातिशाख्यांस विशिष्ट आचार्योचीं नांवें जोडलेलीं आढळत नाहींत. तथापि आपणांस जीं प्रातिशाख्यें आढळतात त्यांमध्यें त्यांच्याहि पूर्वीच्या आचार्यांचीं नांवें व त्यांचीं भिन्न मतें नमूद केलेलीं आढळतात. यावहन यापूर्वीहि भिन्न आचार्यांचे प्रातिशाख्यप्रंय उपलब्ध होते असे दिसतें. ऋक्संहितेच्या प्रातिशाख्यांत च्यांडि, अथवा च्यांलि, शाकल्य, शाकल्यपिता, मांह्क्य, शाकटायन, गाग्ये, बाश्चव्य इ. आचार्यांचीं नांवें उल्लिखत आहेत. तसेंच तैस्तिरीयप्रातिशाख्यांत आभिवेश्य (९.४), आभिवेश्यायन (१४.३२), आन्रेय

( ५.३१ ), उक्य ( ८.२२ ), उत्तमोत्तरीय ( ८.२० ), काण्डमायन ( ९.१ ), कीण्डिन्य ( ५.३८ ), कीहलीपुत्र ( ५.४० ), गौतम ( ५.३८ ), पौडकरसादि ( ५.३७ ), अक्षायण ( ९.६ ), अक्षि ( ५.३८ ), बाडभीकार ( १४.१३ ), भारद्वाज (१७.३), माचाकीय (मायिकाय) (१०.२२), वात्सप्र (१०.२३), वाल्मीकि (५.३६), शाङ्खायन (१५.७), शैत्यायन (५.४०), सांकृत्य (८.२१) आणि हारीत (१४.१८) इ. नांबाचा उल्लेख असन या खेरीज आचार्याः म्हणून सामान्यत्वे काहीं ठिकाणीं उल्लेख कलेला आहे. या प्रातिशाख्यांत आपणांस वर्णराशिकम. त्यांतील न्हस्व-दीर्घ. स्वरव्यजनादि भेद, त्यांचीं उच्चारस्थाने व व्यंजनांचे स्पर्श, अधोष, घोष, जिह्वामुलीय इ. वर्गीकरण दिलेले आढळते. तसेच स्वर व व्यंजन यांच्या संधीचे नियम व खांचे अपवाद नमुद केलेले आढळतात. तसच उदातानुदात्तादि स्वराघात व त्यासंबंधी नियम, संहितेची परें पाडण्या-संबंधीं व पदांचे क्रम वर्गरे व्यवस्थेने पठण करण्यासंबंधीं अनेक नियम दिलेले आढळतात. तमेच शब्दांचे वर्गीकरण पुढे दिल्या-प्रमाणें केलेलें आढळते. 'नामाख्यातमुपसर्गो निपातश्रत्वार्याहः पदजातानिशाब्दाः ॥ १७ ॥ तन्नामयेनाभिदधाति सत्त्वं ॥ १८ ॥ तदाख्यातं यनभावं सधात् ॥ १९ ॥ प्राभ्यापरानिर्दरन्वयपाप संपरिप्रतिनयत्यिधसदवापि । उपसर्गाविशतिर्थवाचकाः सहेत-सम्यां ॥ २० ॥ इतरेनिपाताः ॥ २१ ॥ ( ऋ. प्रा. १२. १७-२१ ). हेच वर्गीकरण पुढे निरुक्तामध्ये आपल्याला त्याच स्वस्पात भाडळते. त्याचप्रमाणें तिरितराळ्या वर्णाचा उच्चार कसा होतो यासवधीहि विवेचन केलेल अ।ढळते. उदा. 'वाय प्राणः कोष्रयमनुप्रदानं कण्ठस्य से विवृते संवृते ना। आपचते श्वासतां नादतां वा वत्भीहायां।' याप्रमाणे उदरांतील प्राणनाय कंठाच्या पोक-ळींत येकन त्याच्यावर कमजास्त पडणाऱ्या दाबामुळें तो संक्रचित किंवा प्रस्त होऊन त्याप्रमाणें निरनिराळे श्वास, नाद वगैरे आबाज कसे उत्पन्न करतो व त्याला त्याच्या उच्चनीचतेवहून व निरनिराळ्या स्थानांपासन निरनिराळी नांवें कशी प्राप्त होतात याचे बर्णन केले आहे व त्याप्रमाणें अक्षरांच्या मात्रा टरविकेल्या आहेत. यानंतर वेदांतील निरनिराळया छंदांचीं लक्षणे व त्यांतील अक्षरसंख्या गांचे विवेचन केले आहे. याप्रमाण वदाच्या ग्रद्ध अध्ययनास अवस्य तेवडी अंगे तत्कालीन भाषाशास्त्रज्ञांनी अभ्या सिलीं होतीं.

वाजसनेयी प्रातिशास्त्रयावरील भाष्यांत उवट म्हणतो, 'बृद्धमिनं शास्त्रमन्यानिशास्त्राण्यपेक्ष्य । शिक्षाविहितं व्याकरण विहितं चास्मिन शास्त्र उभयं यतः प्रक्रियते । '(वा. प्रा. उवटभाष्य १.१६९)

प्रातिशाख्यें हीं ज्याकरणाची पूर्वगामी म्हणता येतील. या प्रातिशाख्यांची बाढ व विकास हळ् हळ् होत असावा है बरील अनेक आचार्योच्या परंपरेवरून दिस्न येईल. तसेंच सर्व शाखांची प्रातिशाख्यें एकाच वेळी रचली गेली असंहि दिस्रत नाहीं व त्यांतील विषयहि सर्व प्रातिशाख्यात एकाच स्वरूपाचे नाहींत. उत्तरकालीन प्रातिशाख्यात ज्याकरणविषयक भाग अधिक अधिक येत गेला आहे. अथवंप्रातिशाख्य हें आपणांस सर्वात अर्वाचीन म्हणता येईल. यामध्ये प्रारंभींचा उपोद्धातास्मक भाग नाहीं. वर्णोची स्थान, वर्णोत्पित, वर्णराशी, ध्विन, संधि वंगरे नियम नाहींत; तसेंच इतर आचार्योचा उल्लेखहि आढळत नाहीं. यांत ज्याकरणविषयक भाग बराच आला आहे.

प्रातिशास्त्रें व त्याकरण--प्रव्रह, संधि व स्वर यांचा विचार हा प्रातिशास्त्र्य व न्याकरण यांस जोहणारा हुवा आहे. उदाहरणार्थ, प्रप्रहार्चे विवेचन पाहिल असता निर्तिराळया प्रातिशास्त्र्यांत व पुढे न्याकरणांत या विचाराचा विकास कसा होत गेला हे स्पष्ट दिसते. ऋक्प्रातिशास्त्र्यांत 'ओकार आमंत्रितजः प्रपृष्धः' असे एका सत्रांत यो बन्याराचा विकास कसा होत गेला हे स्पष्ट दिसते. ऋक्प्रातिशास्त्र्यांत 'ओकार आमंत्रितजः प्रपृष्धः' असे एका सत्रांत यो बन्यांत विवेचन केलेल आहे. तर तेचिरीय प्रातिशास्त्र्यांत चवय एक संपूर्ण प्रकरण या विवेचनास स्वर्च कले आहे. बाजसनेयी प्रातिशास्त्र्यांत याचे वर्गवार विवेचन आढळते ( वा. प्रा. १.९२-९८) तर अर्थवप्रातिशास्त्र्यांत अथवा शोनकीय चतुराध्यार्थीत यापेक्षां अधिक निश्चित स्वरूपाचे विवेचन आपणांस पहावयास सांपडते. तसेच पुढे दिलेली प्रातिशास्त्र्यांत आढळणारी सूत्रे जर्शीच्यातशीच पाणिनीय अष्टाध्यार्थीत आढळतात. १ उन्वेकदातः । नीचर्तुदातः ( पा. १.२.२९-३०. ते. प्रा. १.१८-३९. वा. प्रा. १.१०८-९. च. अ. १.९४-१५.) २ समाहारः स्वरितः (पा. १.२.३१. ते. प्रा. १.४०. वा. प्रा. १.१९०.) ३ तस्मित्रिति निर्दिष्टे पृवेस्य । (पा. १.१९५. वा. प्रा. १.१९६.) ५ स्वायन्तवच्च । (ते. प्रा. १.५५. शायन्त-वेकस्मिन् । पा. १.१२१.) ६ ईकारौकारौच सहस्त्र्यर्थे (च. अ. १.७४. अ. प्रा. २.१.६ ईदृतीच सहस्त्र्यर्थे पा. १.१९९.) ७ तस्मादित्र्यरस्यावेः ( वा. प्रा १.१२५. आवेच कांही परिभाषाविषयक विशेषांवस्त्रत्रे आपणांस प्रातिशाख्यापासून व्याकरणाक्षेत्र भाषाविषयक अन्यासाची प्रपति कशी होत होती हे दिसून येते. उदाहरणार्थ, (१) कांही पारिभाषिक संज्ञा प्रतिशाख्ये व पाणिनी या दोहीतिह वायरल्या असून त्यांच्या व्याख्या दोहीतह आढळत नाहीत. स्वणजे या संज्ञा दोषानीहि पूर्ण परिचित

व पूर्वी हृढ असलेल्या असल्या पाहिजेत-व्यवाय ( Intervention ), उपसर्ग ( Preposition ), समास (Compound), बहुलम् (Ontionally), आमन्त्रित (Vocative), निपात (Indeclinable), मतु (पू) (Possession). (२) कांहीं सज्जा प्रातिशाख्ये व पाणिनी या दोहोंतिह आढळतात पण त्यांच्या व्याख्या प्रातिशाख्ये मात्र देतात- आम्र-हित ( Repetition ), द्विहक्तमाभ्रेडितम् पदम् ( वा. प्रा. १४६ ). यावहन ही संज्ञा पाणिनीकालीं सामान्य झाली होती व तिच्या व्याख्येची त्या काळी जरूर नव्हती. (३) कांहीं संज्ञा प्रातिशाख्य व पाणिनी दोहोंतिह वापरत्या असन त्यांच्या ब्याख्याहि दोहोंत आढळतात-उपभा (Penultimate ), अप्रुक्त ( Monosvllabic एकाक्षरपद ). प्रयुख ( Uncombinable final ) म्हणजे या संज्ञा रूढ होत्या पण अम्यासकांस त्यांच्या व्याख्याची जरूर होती. ( ध ) कांही संज्ञा दोहोंतिह आढळतात पण फक्त पाणिनी व्याख्या करतो (सार्वधातुक [अ. प्रा. २.४.२], अस्यास च. अ. २.९१). म्हणजे या संज्ञा जरी प्राति-शास्यकालीं परिचित होत्या तरी स्वत:च्या पद्धतींत वापरावयाच्या अमल्यामुळे पाणिनीला त्यांच्या व्याख्या देण्याची पुन्हां जरूर बाटली. (५) काहीं सज्ञा फक्त पाणिनी वापरतो व त्यांच्या व्याख्याहि देतो- सम्बन्धि ( Vocative singular), प्रातिपदिक ( Nominal base ) या संज्ञा प्रातिशाख्यांस परिचित नाहींत. ती आमंत्रित, पद, नाम इत्यादि जुनीच परिभाषा यांचेऐवर्जी वापरतात. म्हणंज सदरह सज्जा पाणिनीकाली नवीन प्रचारांत आल्या. (६) कांहीं संज्ञा फक्त प्रातिशाख्यांत आढळतात पण त्यांच्या न्याख्या मात्र आढळत नाहीत-परोक्षा (Perfect च. अ. ४.८४), नगमी लेट ( Vedic subjunctive अ. प्रा. २.३.२१), प्रेपणी (Imperative or Potential mood अ. प्रा. २.१.११.). यावरून या संज्ञा प्रातिशाख्यकाली सामान्य व रूढ होत्या परंत पढ़ें त्या मागे पहल्या। यावरून प्रातिशास्त्र्ये व पाणिनी यांतील संबंध आपल्या लक्षांत धेईल. या-बहुल बर्नेलने आपल्या ऋक्तंत्र ब्याकरणांत असे स्हटलें आहे कीं, पाणिनीने आपली पद्धति प्रचारांत आणण्यापूर्वी जी पद्धति प्रचलित होती तीमध्ये या सर्व प्रातिशाख्याचा अंतर्भाव होतो.

ज्याप्रमाणे प्रातिशाख्यांत वेदपठणास महस्व वेउन पाठशुद्धीक हे लक्ष पुरविलेले आढळते त्याप्रमाणे निरुक्तामध्ये वेदाच्या अधिश्वानास महस्व देउन त्याचे साथ अध्ययन व्हावे यासंवर्धी आवश्यक तेवढी मदत अभ्यासकास देण्याची प्रवृत्ति दिसते. प्रातिशाख्यामध्ये ध्वनि अथवा शब्दोच्वारास विशेष महस्व दिलेले आहे तर निरुक्तामध्ये व्युत्पत्ति व अर्थ यांस अधिक महस्व दिलेले आहे. तथापि वेदास धार्मिक महस्व पिलेले आढळा अभ्यासामध्ये आपणांस चिकित्सा अथवा ऐतिहासिक विकास यापेक्षां पूर्वपरपरेसच अधिक महस्व दिलेले आढळा.

निरुक्त--आज आपणांम निरुक्तावरील जो यंय उपलब्ध आहे तो यासकाचार्याचा होय. यासक संबंधी कांही विवेचन पहिल्या भागाच्या प्रस्तावनेमध्ये केलेच आहे त्याने शब्दाचा अर्थ जाणण्याच्या कामी व्युत्पत्तीस किनी महस्व दिले पाहिले ह्यासंबधीं जे विवेचन केले आहे त्याचा उल्लेख त्या ठिकाणीं केलेलाच आहे. त्याने लिहिलेले वैदिक निषण्द्वरील भाष्य अथवा निरुक्त हा आपणांस उपलब्ध अमलेल्या प्रथातील अगर्दी प्राचीन पद्धत्यीर प्रयत्न होय. याने अनेक पूर्वीच्या प्रथकारांचा उल्लेख आपल्या प्रयांत केला आहे, तसेंच त्याने तत्कालीन व्युत्पत्तिशास्त्र, वैध्याकरण, याज्ञिक, ऐतिहासिक, नैदान वर्गरे अनेक विचार-प्रवर्तिक पंथांचा उल्लेख केला अमृत पूर्वीच्या निरुक्तकाराच्या मतांचाहि परामर्थ घेतला आहे. यावहन यास्कापृत्वीहि भाषाधान्त्रीय अभ्यासाम किती महस्व मिळाल होते व त्याचा किती अनेक अंगानी अभ्यास होत होता है दिसुन येते. तसेंच त्याने उल्लेखिलल्या प्रातिशाख्यावहन च्वनि किता शब्दोचाखासाहि त्या काली किती महस्व दिलेजात होते हैं आपण वर पाहिलेच आहे. प्रातिशाख्यावहन च्वनि किता यदशोच त्यार आले होते व यासकानेहि व्युत्पत्तिशाखाचा चागला अभ्यास केला होता ही गोष्ट आपणांस त्याच्या प्रयोवस्वनिह हटीस पदते.

राब्दाच्या जाती—-यास्क सर्व शब्दांचे चार विभाग पाडतो (नि. १.१); ते म्हणंज (१) नाम (२) आख्यात (३) उपसर्ग (४) निपात हे होत. नामाची व्याख्या तो सस्वप्रधान व आख्याताची भावप्रधान अशी करतो, तसेंच यास्क हा शब्द ह केवळ इंद्रियनित्य आहेत म्हणंज ते क्षणिक असून उच्चारल्याबरोबर ते नाश पावतात हें औदुंबरायणाचें म्हणणें खोहून काढतो. कारण तसें असतें तर शब्दांची चार प्रकारांत विभागणी होऊं शकणार नाहीं व एकामागून एक उच्चारल्या व्याप्यस्पर संबंध राहणार नाहीं. व शब्द हे तर निर्शनराळे पदार्थ व जगांतील निर्शनराळे व्यापार दाखविण्याकरितां त्यांच्या व्याप्यक्तवाबरून व लघुत्वामुळे योजले जातात. भावांचे वार्ध्यायणीन आठ प्रकार विणिले झाहेत. उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि, उपक्षय आणि विनाश. व हे यास्कान मान्य केले असून इतर विकार यांपासून होतात असे भ्हटलें झाहें. (नि. १.२) हीच गोष्ट आपणांस बृहदेवर्तेत आढळतें. 'भावप्रधानमाख्यातं षड्विकारा भवन्तिते । जन्मास्तित्वं परीमाणो वृध्दिहींनं विनाशनम्।' वृ. दे. २.१२१०

उपसर्ग हे स्वतंत्रतः निरर्थक असून नाम व आख्यात यांचे कर्मोपसंयोग दाखिततात, असं शाकटायनाचे मत यास्काने नमृद केलें आहे (नि. १.३). गाग्ये याने उपसर्गास अर्थ असतात असें जो विधान केलें आहे त्याचा अर्थ आपल्या अर्थानीं ते नाम व आख्यात यांच्या अर्थामध्ये विकार करतात असें सांगून त्याची संगित यास्कानें लावली आहे, व कांहीं उपसर्गाचें प्रातिलोम्य, आभिमुख्य इ० अर्थ दिले आहेत. निपात हे उपमा, कर्मोपसंप्रह, पर्पूरण इ० अर्थानीं योजेलेले असतात असं महणून त्याचें कांहीं उदाहरणहि दिलीं आहेत (नि. १.४). यास्कानें उपसर्ग अथवा शब्दयोगी अन्ययें यांची स्वतंत्र जात कल्पिली आहे. परंतु कियाविशेषणास त्याचें स्वतंत्र स्थान दिलें नाहीं हें पाहून आध्ये वाटतें. परंतु संस्कृत भाषेमध्यें उपसर्गांचा उपयोग विभक्तीचें कांये करण्याकरितां क्रांचत्त्र करण्यांत येतो व बहुतेक तीं कियाविशेषणाचेंच कार्य करतात. यामुळें वरील विसंगति दूर होते. यास्काच्या वरील शब्दाविभागणीशीं हॅलिकानेंसस येथील डायोनिसियस याचे विचार तुलना करून पाइण्यासारेख आहेत. त्यानं ऑस्टिटांटलनें अशीच शब्दांची विभागणी केली होती असे म्हटलें आहे. थिओडेक्टसनें व ॲस्टिटांटलनें शब्दांची तीन विभागत प्रयमतः विभागणी केली होती ते म्हणजे (१) नाम (१) कियापद (३) संयोजक. त्यानंतरच्या स्टोईक तत्त्वज्ञांनी संयोजक व उपपद यांची विभागणी करून चार विभाग कल्पिलें. (Literary Composition, Cha iii, Roberts Ed. P. 71) ऑस्टिटांटलच्या मताप्रमाणें एकंदर लेखनाचे विभाग पुढील प्रमाणें करतां येतीलः—(१) वणे. (२) अक्षर. (३) संयोजक अथवा उभयान्वयी अव्यय. (४) उपपद. (५) नाम. (६) कियापद. (७) विभक्ति. (८) भाषण (Poetics-Bywater P. 57). तसंच कियापदाची व्याख्या करतांना ऑस्टिटॉटल कियेकडे दुलेक्ष करून कालावर अधिक जोर देतो. उल्ट यास्क हा भाव अथवा किया यांस अधिक महस्व देतो.

**व्यत्पत्तिमहत्त्व**—यास्क व्यत्पत्तीस अतिशय महत्त्व देतो. सर्व शब्द अखरीस धातपासन व्यत्पादितां येतील असे म्हणतो व याप्रमाणे ज्या ज्या ठिकाणी स्वरसंस्कार व प्रादेशिक विकार स्पष्ट असतील तेथे सरळ व्यपत्ति शावी असे स्हणतो. तसे नसेल तेथे अर्थावहन व्यत्पत्ति वादी व वृत्तिसामान्यावहन म्हणजे सादश्यावहन व्यत्पत्ति वेण्याचा प्रयत्न करावा. जेथे असे सामान्य नसेल तेथे अक्षरवर्ण सामान्यावहन ज्युत्पत्ति धावी. परंतु ज्युत्पत्ति दिल्याशिवाय कथीहि राहुं नये, ज्याकरण किंवा संस्कार यास फारसे महत्व देऊं नये. कारण व्याकरणनियम हे अपवादयुक्त असतात. अर्थाप्रमाणे विभन्तीस वळण यावे. कारण शब्दाच्या मूळधातमध्ये व अखरच्या रूपामध्ये अनेकदां आपणांस विसाहत्य आढळते. उदा. कांहीं ठिकाणी आदिलोप होतो ( अस-स्त:, सन्ति ); कांहीं ठिकाणीं अंतलोप होतो ( गम-गत्वा, गतम ); कोठें कोठें उपधालोप ( Syncone ) होतो (गम-जम्मतुः, जम्मुः ); कित्येकदां उपधाविकार होतो ( राजन्-राजा, दण्डिन्-दण्डी ); क्वचित वर्णलीप होतो ( तत्वायाचामि-तत्वा-यामि); कचित द्विवणेलोपिह (Haplology) होतो (त्रि+ऋच=तच); केन्हां केन्हा आदिश्विपर्ययहि होता ( य-ज्योतिः ); कचित आधंतिविषर्थयहि ( Metathesis ) होता ( श्वत-स्तोक; सज्-रज्जु, कृत तर्क ) (नि. २.१). केव्हां केव्हा अंतव्यापत्ति होते-( बह-ओघ, मिह-मेघ; गाह-गाध, बह-बध: ); कांहीं ठिकाणी वर्णोपजन ( Anaptyxis ) होतो ( अस= ि फेक्णें ) आस्यत: वू=[झाकर्णे ] द्वार), जेथे धातुमध्ये स्वराजवळ अर्धस्वर अथवा अंतस्थ असतो तेथे दोन निरनिराळशा तन्हेचे धात बनतात. भशा ठिकाणी जर आपणांस विशिष्ट रूप एका धातुपासून ब्युन्पादितां येत नसेल तर दुमन्या धातुपासून ब्युत्पादण्याचा प्रयत्न करावा ( अव-ऊति:, मुद्-मुद्, प्रथ-पुथ: इ० ). कांही वेदिक नामें ठौकिक संस्कृत भाषेतील धातुपासून व्युत्पादिलेली आढळतात. (दमना: क्षेत्रसाधाः) उलट काहीं लौकिक भाषेतील नामे वंदिक धातंपासन व्यत्पादलेली भाढळतात. (उप-उष्ण.प-घत ). कांहीं लोकांमध्यें प्रकृतिरूप शब्द रूढ असतात, तर कांहीं लोकांमध्यें त्यांच्या केवळ विकृतीच रूढ असतात. उदा. शबित हैं गत्यर्थक कियापद कंबोज लोकांतच रूढ भाहे तर त्याचा विकार शब हा आर्य लोकांत आढळतो. कापणे या अर्थी 'दा' हा धात किंवा 'दाति'पद प्राच्य लोकांत रूढ आहे तर उत्तरीय लोकांत त्यापासन झालेला 'दात्र म्हणजे विला हा शब्द रूढ आहे. अशा सन्हेर्ने कांहीं कांहीं शब्दांची व्यत्पास लावावी. तद्धित सामासिक शब्दांमध्यें जे निर्निराळे अवयव असतील त्यांची प्रथक प्रथक् न्युत्पत्ति लावावी ( नि २. २ ). एकाकी पदाची न्युत्पत्ति लावुं नये. तसेच ज्यास न्याकरण माहीत नाहीं,जो शिष्य आपल्या जबळ नित्य रहात नाहीं न जो समजण्यास असमर्थ आहे अशा मनुष्यास व्युत्पत्ति सांग्रं नये. तर जो मेधावी, तपस्वी किंवा नित्य जवळ राहणारा असेल त्यासच व्युत्पत्तीचा बोध करावा ( नि. २.३ ).

वरील यास्कांनीं घालून दिलेल्या नियमांचा आपणांस तौलिनक न्युत्पिताास्त्राच्या अभ्यासास फार उपयोग होतो. मूळ धातृ व प्रचलित रूप यांमध्यें कधीं कधीं अतिराय विसादश्य असतें ही गोष्ट आपणांस अनेक ठिकाणीं आढळून येते. उदा. १ इंडोयुरो. पेंक, सं. पंच, झेंद पंच, प्री. पेंटे. लॅ. क्रिंक. फ्रे. संक. लिथ. पेंके. गौ. फिंफ. जर्मन फंफ. प्रा. हं फिफ हं फारक्ह, २ ई. यू, लॅ. ओव्हिस्, ३ ई. फोर, जर्मन व्हिअर, घी. तेत्तरेस. ४ ईडोयु. घंस, सं. इंस, घी. क्सीन, लॅ. अन्सर, ज. गन्स, प्रा. ई. गॉज, इ. यूज्. परंतु अशा त=हेनें ब्युत्पित्त लावण्यांत पुष्कळदां चुका होण्याचा संभव आहे ही गोष्ट ओळखून यास्कानें संदर्भाक्षिन्वाय एकाकी शब्दाची ब्युत्पित्त लावूं नेथ असा निर्वय पातला आहे, व अर्थाकडे लक्ष दंऊन त्याप्रमाणें ब्युत्पित्त लावण्याचा प्रयत्न करावा या गोष्टीस ल्यानें विशेष महत्त्व दिले आहे. यास्कानें सारख्या अर्थाच्या शब्दांची ब्युत्पित्त एकच असते व निरिनाळ्या अर्थाच्या शब्दांची ब्युत्पित्त निरिनालया कर्याणित नाना निवचनानि यथार्थ निवक्तव्यानि। नि. २.७) हें अगरीं यथार्थ आहे. कारण काहीं शब्दांची निरिनालया धातूपासून उत्पन्न होळनहि अर्थारीं सारखीं असतात. उदा. १ सं. अज्ञचक्तच्हेलें, अंज्ञ—अक्तच्हेले केलेंट. १ अज्ञच्याच्याचारा, अ+जन्त न जनसलेला, ३ अनिष्ट—अन्+इट(च्ह्प)चन इच्छिलेंलें, (च्य्य्)च्याच केलेंलें. ४ अनुदार—अन्स-उदारच्ह्रणण, अनु+दार=पत्नीनें अनुसरलेला, ३ अनिष्ट—अन्स-इट(चिक्रणीं एकाच धातूपासून ब्युत्पित्त लिए लिए व अर्थाप्रमाणें लावल्यासच बरोबर होईल. परंतु काहीं काहीं ठिक्रणीं एकाच धातूपासून ब्युत्पित्त एकच आहे. यासकानें या दोहोंचीहि ब्युत्पित्त एकच आहे. यासकानें विदेक व लीकिक या संस्कृत भाषेच्या दोन्ही स्वस्पामध्ये असलेला भेद लक्षांत ठेवला होता व लोकिक भाषा ही वैदिक भाषेचेच काळातरानें बनलेल रूप होया ही गोष्ट ओळखली होती हेंहि महत्त्वाचें आहे. यासारखाच प्रकार प्रीक्रमधल्या आयॉनिक व लॅटिन या भाषांचा होता. परंतु लॅटिन भाषा ही आयॉनिक भाषेचेंच उत्तरकालीन स्वह्प आहे ही गोष्ट लेटोच्या लक्षांत आली नब्दिती अमें त्याच्या होटलस या मंबादावस्त दिसतें ( जोवट डायलॉक ऑफ प्लेटो; १ पू. ३ ५८.)

नामांची धातुपासून व्यत्पत्ति--यास्क हा नामें धातुपासून बनली आहेत असे नेठकाचे व शाकटायनाचे मत नमद करतो व त्याला येणार आक्षेत्र खोडन काढण्याचा प्रयत्न करतो (नि.१.१२-१४), उदा. गाग्ये व वैध्याकरण हे सर्व नामें धातुपासून बनली आहेत असे म्हणण्यास तथार नाहीत. तर जेवडी नाम स्वरंगस्कार व प्रादेशिक विकार तथाच्या स्वपंमध्ये स्वष्ट दिसतात तेवडींच धानपासन बनर्जी आहेत अमें मानतात, उलट गी, अश्व, पुरुष, हस्ती इ० शब्द अध्यतपन्न असन केवळ संकेताने बनलेले भाहेत असे त्याचे म्हणणे आहे. एवडेच नव्हे तर महाभाष्यांत 'नामच धातुज माहनिरुक्ते व्याकरणे शकटस्यच तोकम ' असे म्हणून व्याकरणकार कोणी तमें मनीत नाहीं अने पतंत्रजीने महदे अहे ( ३.३.१ ). यासंबंधी यास्काचे पूर्व-उत्तर पक्ष असे आहेत-जर सबै नामें धानुपासन बनलेली असतीं तर एक विशिष्ट किया जी जी न्यक्ति करील त्या त्या विशिष्ट न्यक्तीस तेंच नांव प्राप्त होईल, उदा, जो जो रस्त्यावरून धावण्याचे काम करील लाए भय ही संज्ञा मिळेल व ती केवळ विशिष्ट प्राण्याशींच संबद्ध राहणार नाहीं, तसेच जें जे टोचेल त्यास तण ही संज्ञा शाम होईल. तसेच एखावा वस्तुकडून जर अनेक किया होत असतील तर तितकी नांवें त्या वस्तम अथवा नामास प्राप्त होतील. उदा. एखाद्या खावास सरळ उमें राहण्यावस्त 'स्थूणा ' अमें नांव मिळेल तर खडड्यांत परलेला म्हणन 'दरश्या' असे नांव मिळेल: किंवा तळ्यांस जोडलेला म्हणन 'संजनी ' असेंहि नांव मिळेल. याप्रमाणें एकाच वस्तम तीन नांवें प्राप्त होतील. वस्तुंना तर अमंदिग्ध व विनच्छ नांवें व व्याकरणविषयक रूपे प्राप्त होणें अवश्य आहे. तसेंच कांहीं लोक कांहीं शब्दांच्या प्रचलित अर्थाबदल ज्या शंका काढतात तशाहि काढण्यास जागा राहुं नये. उदा० प्रथ=पसर्णे यापासन जर पृथ्वी हैं नांव प्राप्त होतें तर या पृथ्वीला कोणी पसरली किया तिजा आधार काय अशी शंका विचारण्यांत येते. तसेच शाकटायन शब्दांतील निरनिरालया अवयवांवरून निरनिरालया व्यत्पत्ती त्यामध्ये अन्वय नसताहि करतांना आढळतो. तसेंच किया ही कत्यांवर अवलंबन असते तेन्हां आधीं अस्तित्वांत असणाऱ्या कत्यांस क्रियेपासून नांव मिळणें संभवनीय वाटत नाहीं. यास्कानें अमें उत्तर दिलें आहे कीं, जेंथ स्वरसंस्कार व व्याकरणविकार स्पष्ट व नियमवद्ध असतील व मूळ धात स्पष्ट दिसत असेल तेथे त्या धातपासन ते नांव निघाल आहे ही गोष्ट स्पष्टच आहे. आतां एकच किया जेव्हां निरनिराळ लोक करतात तेव्हां सर्वीनाच आपण तेंच नांव देतों अमें नाहीं. उदा. सर्वच लांकड कापणाऱ्या लोकांस आपण 'तक्षा' म्हणतों असे नाहीं. तसेच सर्वच भटकणाच्या लोकांना आपण 'परिवाजक' असे न म्हणतां फक्त संन्याशालाच तो शब्द लावतो. यामध्ये आपण ती किया ज्या ड्यक्तीमध्यें अनेक कियांमध्यें विशेषसपानें आढळते त्यावस्तनच त्या व्यक्तीस आपण तें नांव देतों. हैं स्पष्ट आहे. तसेंच वर्तति, जागहरू इ. शब्द व्युत्पत्तिदृश्या व अर्थदृश्याहि एकच पदार्थ दाखिवतात व ते सर्वच नियमबद्ध आहेत. तिसरे अनेक कियाकारक पदार्थीनां उत्तरकार्ली होणाऱ्या क्रियबहून नांवें प्राप्त झालेलीं आपणांस आढळतात. तसेच पसरल्यामुळे पृथ्वी हें नांव मिळण्या-बहुल जी शंका काढण्यांत येते त्यास एवढेंच उत्तर सांगण्यांन येईल की पृथ्वी ही पसरलेली दिसते म्हणून तीस पृथ्वी असे सयुक्ति-इपणें म्हणतां येईल. आतां जो शब्दांची अवयवांवह्न अनियमित रीतीने व्युत्पत्ति लावतो त्यांत शास्त्राचा दोष नसन त्या व्यक्तीया दोव भाहे. तथापि सर्वच नामें धातृंपासून झालीं भाहेत असे भातां कोणी मानीत नाहीं.

अनुकरणात्मक राब्द.---यास्कानें अनुकरणात्मक काब्दांसंबंधीहि चर्चा केली आहे ( नि. इ.१८ ). काक हा चाब्द शब्दानुकृतीनें उत्पन्न झाला आहे व असे पक्ष्यांच्या नांबांत पुष्कळ शब्द आहेत. औपमन्यव अशी शब्दानुकृति मान्य करीत नाहीं, तर काक हा हांकृन याबयाचा ( अपकालयितव्यः ), तित्तीर हा तरतो म्हणून किंवा विश्वविचित्र असतो म्हणून (तरणातृ तिलमात्र चित्र), कपित्रल (किंपवत् जीर्ण किंवा किंपित्व जवते किंवा हैपत् पिंगलो वा कमनीयं शब्दं पिजयित वा); अशा प्रकारें था, सिंह, व्याप्न, इ. शब्दांची व्युत्पत्ति निराळ्या प्रकारें हि लावता येते असे त्यांचें म्हटलं आहे. त्यापि यासक किंतव ( किं तब अस्तीति शब्दानुकृतिः ५.२२), दुंदुमि (दुंदुमि रिति शब्दानुकरणम् ९.१२), पिथा, कृकवाकु इ. शब्द शब्दानुकरणाने झाल आहेत असेच विवेचन करतो. तथापि एकंदर भाषतील शब्द वनविण्याच्या कार्मी शब्दानुकृतीस तो फारसे महस्व देत नार्ही.

यास्क उपमा शब्दाची व्याख्या देती (३.९३) आणि तिचे कर्मोपमा, भूनोपमा, स्रपोपमा, सिद्रोपमा, लुपोपमा, अथवा अर्थोपमा इ० भेद दाखिततो (३.९५-१८.). तथापि मृळ निश्कतामध्ये वार्रवार पडलेळी विशेषतः वैकल्पिक ब्युत्पत्तींची भर व सर्व शब्दांची कांहीं तरी करून ब्युत्पत्ति छावावयाची हा आष्रह यामुळे चिकित्सक इण्टोने त्यांत कांहीं दोष आढळतात. यामंतर आपणांस भाषाशास्त्रविषयक सामान्यकल्पना दशैने व व्याकरणप्रंथ यामध्ये शब्दिनत्यत्व, शब्द शब्दार्थसंबंब इत्यादि बाबतीत व साहित्यप्रंयांत स्कोट, अभिधा, रुक्षणा, व्यंजना वगरेचे विवेचन करतांना व्यक्त केळेल्या आढळतात. त्यांचे विस्तृत विवेचन करण्यास येथे अवकाश नाहीं.

भाषाशास्त्राचा पश्चिमंत उद्य-युरोपमध्य श्रोस आणि रोम येथे ह्यू ह्यू व्याकरणशास्त्राची परिणति होत होती. ऑरिस्टॉटल याने शब्दांच्या जाती आणि विभक्तीची कल्पना प्रथम प्रचारात आणाली. त्यानंतर स्टाइक तत्त्वंत्रधांनीं त्याची परंपरा पुढें चालविली व त्यांनीं योजिलेल्या काहीं व्याकरणविषयक पारिमापिक संज्ञा आजिह प्रचलित आहेत. अर्थात् त्यांतील कांद्वींचें लॅटिनमध्ये येतांना विचित्र स्पांतर झालेलें आहे. यानंतर अलेक्झांड्रा हें संस्कृतीच, तमेच भाषाशास्त्रविषयक अभ्यासाचें केंद्र होतें. येथील अभ्यासकांनीं मुख्यतः जुन्या काव्यांचा अभ्यास चालविला होता. तथापि त्याच्या अभ्यासानें भाषेच्या स्वक्त्याचे कांद्री किंवा व्युत्पत्तिशास्त्र या विषयांत फारशी प्रणति झाली नाहीं व त्यानंतर येणाऱ्यांनीं या वावतींत फारसे कार्य केंद्र नाहीं.

मध्ययुगांतिह आपणांस हीच स्थिति आढद्न थेते. त्यांवेळी धार्मिक भाषा म्हणून छंटिन भाषेचा अभ्यास करण्यांत येत असे परंतु तोहि शास्त्रीय पद्धतीने होत नसे आणि त्यांवेळच्या छोकभाषा-ज्यांतृन पुढें आजकालच्या बाड्मयीन भाषा निषाल्या-त्यांचाहि अभ्यास यथातयाच चालत असे.

वियेच्या पुनहज्जीवनाच्या काळांत विशेषतः ग्रीक भाषेच्या अभ्यासाला महत्त्व येकन त्यांवळच्या लोकांची दृष्टि विकसित झाली. तसेच लॅटिन भाषा ही तिच्या अभिजात व शुद्ध स्वरूपांत लिहिली व अभ्यामली जावी या गोष्टीला महत्त्व आल्यामुळ व्याकरणाच्या अभ्यामाकहे जास्त लक्ष जाकं लागले. त्यांवळी सिसरोसारखें लॅटिन लिहिणे हेच विद्वानांचे ध्येय असे. यांवेळी त्ळणवळणाची साधने व आंतरराष्ट्रीय व्यवहार जास्त वाढल्यामुळें व दशी भाषेतील वाड्मयासिह जास्त महत्त्व आल्यामुळें देशी भाषेतील वाड्मयासिह जास्त महत्त्व आल्यामुळें देशी भाषेच्या अभ्यासाकडेहि अधिकाधिक लक्ष जाकं लागल्याचे पुढील शतकांत आपणास आढळ्न येतें. त्या अभ्यासाला प्रवर्तक अशी विशेष महत्त्वाची गोष्ट महणजे छापण्याच्या कलेचा शोध ही होया या मुद्रणकलेच्या साहाव्यामुळें परकीय भाषेचे अध्ययन करणे अधिक सुलभ झाले. तसेच यांवळी जुन्या कराराची भाषा महणून हिच्य्य भाषेला धार्मिक भाषेत महत्त्वाचे स्थान मिळाल्यामुळें त्या भाषेचे झानहि विद्वान मनुष्यांस आवश्यक होकन वसले.

युरोपमध्ये अचित असकेल्या भाषांहून सवैतः भिन्न असकेल्या या भाषांशी झालेल्या परिचयामुळ भाषाशासीय अभ्यासाला चालना मिळाली. परंतु त्यामुळ त्यांत अनेक दोष शिरण्यालाहि वाव मिळाला. कारण सेमिटिक वंशाचे भाषाशास्त्रांतील स्थान त्यावेळीं निश्चितपणें माहीत नसल्यामुळें व हिन्यू ही पॅरेडाइज मधील भाषा अशी समजूत असल्यामुळें हीच सवै भाषांची मृळ प्रकृतिहरूप भाषा अशी समजूत झाली आणि त्यामुळें हिन्यू व तत्कालिन यूरोपीय भाषा यामध्ये आढळणारीं अनेक विचित्र व काल्पनिक साम्ये या वरील समजूतीस आधार म्हणून देण्यांत येऊं लगलीं. विशेषतः हिन्य्यू भाषा ही उजवीकह्व हावीकहे लिहिली जात असल्यामुळ ज्या दोन शब्दांच्या अर्थात कांहीं साम्य दिसेल त्या दोन शब्दांतील अक्षरें त्यांतील साहश्य दास्विण्याकरितां वाटेल तशीं फिरविण्याकडे प्रवृत्ति होऊं लगली; तथापि यामुळें जरी अनेक चुकीच्या व्युत्पत्ती पुढें करण्यांत आल्या तथापि यांतुनच चिकित्सक धृत्तीच्या अभ्यासकांना अधिक व्यवस्थित व पद्धतशीर अभ्यास करण्यास साधन मिळालें.

गॉथॉनिक भाषेत प्रसिद्ध शालेल्या कांहीं पुस्तकांमध्ये व विशेषतः बुल्फिलाचें 'बायबल 'चें गॉथिक भाषेतील भाषांतर प्रसिद्ध शाल्यामुकें या भाषांच्या सतराज्या व अठराज्या शतकांतील स्वरूपाचा ऐतिहासिक अभ्यास करण्यास साधन मिळालें.

तथापि या वेळच्या भाषाशास्त्राच्या अभ्यासाची एका भाषेच्या निरिनिराळपा शतकांतील हबहराचा अभ्यास कहन तिचा इतिहास शोधण्यापेक्षां तत्कालीन अनेक प्रचलित भाषांची तुल्ना करण्याकहे अधिक प्रश्नि दिसुन येते. उदा. लिब्निन्द्स या तत्क्वेत्त्यानें पीटर दि प्रेट यास आपण्या साम्राज्यांनील निरिनिराळणा भाषांचे नमुने व शब्दमेप्रह जमविण्यासाठीं प्रश्न केले. या लिब्निन्द्सच्या प्रयत्नामुळे व दुसरी कॅथेराइन या राणीनें या बावतींत दाखिवलेल्या उत्साहामुळे आपणांस तत्कालीन भाषांतील पॅलंस, हर संस व अंदेलेग यांचे शब्दसंप्रह उपलब्ध आले आहेत. या संप्रहांत जरी कांहीं उणीवा असल्या व व्याकरणापेक्षां कोशाच्या दिश्वेच त्यांचे महत्त्व अधिक असलें तरी एकोणिसाच्या शतकांतील भाषाशास्त्रीय अभ्यासाचा पाया या प्रयांनींच घातला आहे असे म्हण्ण्यास हरकत नाहीं व तसेंच दोन भाषांतील नातें शोधावयांचे असल्यास त्यांतील शब्दसंप्रहापेक्षां व्याकरणविषयक साम्यच अधिक महत्त्वांच आहे ही गोष्ट हरवेंस यानेंच प्रथम निदर्शनास आणली.

ळंटिन भाषेचा अभ्यास--तौलिक भाषाशास्त्राच्या अभ्यासास पुरवात होण्यापूर्वी तत्कालीन भाषाशिक्षणा-संबंधींच्या कल्पनांचें व पदतींचें थोडेंसे निरीक्षण केलें असतां भाषणांस असे आढळून येतें कीं, त्यावेळीं सुख्यतः लॅटिन भाषा शिकविली जात असे व व्याकरणाचा अभ्यासिंह फक्त लॅटिन भाषेतृनव केला जात असे. त्यामुळें लॅटिन व्याकरणास विशेष महत्त्व आले होतें; एवढेंच नव्हे तरसामान्यतः दुव्यम शाळेला व्याकरणशाळा (इंग्लंड) किंवा लॅटिनशाळा (डेन्मार्क) असे संबो-धित असता. त्यामुळें तत्कालीन लोकभाषांतृन ज व्याकरणविशेष वास्तविक आढळत नसत ते सुद्धां लॅटिन भाषेच्या वर्धस्वामुळें त्यांवर लादले जात असता व ही प्रवृत्ति अनुतरि आपणांस दशीस पहते. आजिह आपणांला लॅटिन भाषेचा ज्यावर परिणाम

मालेला नाहीं असे कोणत्याहि भाषेचे एकहि व्याकरण आढळणार नाहीं.

ठेंटिन भाषा ही निर्रानराळ्या देशांत कशी बोलली जात असे इकडे लक्ष न देतां ती लिहिली कशी का त असे व कशी िलिहिली पाहिने याच गोटीकडे लक्ष देजन तिचा अभ्यास होत असे. त्यामुळे धनीपेक्षां अक्षरांसच अधिक महत्व दिले जात असे. भाषा ही प्रथम बोलली जाते व नंतर लिहिली जाते या गोटीकडे दुलेश केले जात असे आणि यामुळे अनेक ब्युत्पत्तिशासीय नियमांकडे दुलेश होत असे. याचा एकंदर भाषाशास्त्रीय अभ्यासावर बराच परिणाम झालेला आपणांस दिस्त येतो. त्याचप्रमाण लिटिन भाषेचा अभ्यास हा विद्वान लोकांम एकमेकांशी दळणवळण टेवण्याचा मागे म्हणून केला जात असे आणि त्यामुळे लिटिन भाषेचा अभ्यास हा विद्वान लोकांम एकमेकांशी दळणवळण टेवण्याचा मागे म्हणून केला जात असे आणि त्यामुळे लिटिन भाषेच्या अभ्यास वर्णनात्मक असण्यापेक्षां विधानात्मक स्वरूपांचा असे; म्हणेज, अमुक अमुक पद्मतीने लिहिले असता ते छुद व इतर अशुद्ध अशा तन्हेचे आदेश च्याकरणापासून मिळत असत. त्यामुळे तत्कालीन व्याकरणाची व्याख्या महणेज छुद्ध कसे बोलाव व छुद्ध कसे लिहावें हे समजण्याची कला, ही होती. जे. सी. स्कॅलिंगर याने व्याकरण शिक्तांनाहि अनुमरली गेली. शब्दसमहाकडेहि पाहण्याची दृष्टि अशीव होती हे आपणांस त्यावळच्या फेंच व इटालियन विधापीठांनी प्रसिद्ध केलल्या कोशांवरून दिस्त थेते. हे कोश सर्वशब्दसंप्राहकस्वरूपचे नसून अभिजात शब्ददर्शकस्वरूपचे होते ही गोष्ट पहिल्या खंडाच्या प्रस्तावनेत दाखविलीच आहे.

त्याप्रमाणिन भाषेतील नाकप्रचार अथवा शब्दांचीं रूपे जिथे भिन्न भिन्न स्वरूपाची भाढळतील तेथे कोणत्या तरी एकास महस्व दंउन बाकीनी अगुद्ध ठरविण्याकडे प्रवृत्ति असुन या बाबतीत कांहीं कांहीं वेळीं सुद्धीस न पठणारे किचकट नियम देण्यांत येत असत. यामुळे एखाद्या प्रयोगाची व्याकरणग्रुद्धता ठरविणे झाल्यास अनेकदी त्यांतील तर्कग्रुद्धता ही लॅटिन शब्दप्रयोगाशीं साम्याच्या आधारावरच अवलंबुन ठेविलेली आपल्या दशीस पढते आणि त्यामुळे जिवंत भाषांच्या वाढीस अवयळा झोलला दिसन येतो.

भाषेच्या उत्पत्तीविषयीं करणना— अठराज्या शतकांत भाषेची नैसर्गिक उत्पत्ति कशी झाली असावी यासंबंधीं कांहीं तश्ववरयांनीं विचार केलेला आपगांस आढळतो. रूसो याची अशी करपना होती कीं, आरंभीज्या मनुष्यांनीं मुद्दाम एकल्ल बसुन आपसांत संकेत टरबून त्यात्रमाण एखादी भाषा बनविली असावी, परंतु यामध्ये प्रथम संकेत टरबिण्याकरता तरी एकमेकांच मनोगत या मनुष्यांनीं एकमेकांस कसे कळविले असावें हा प्रश्न उत्पन्न होतीच. कॉडिलंकच्या मतें, प्रथम भाषा अवगत नसलेल्या कीपुरुवांनीं कांहीं स्वाभाविक उद्गार काद्वन किंवा खुणांनीं आपल्या तीव भावना व्यक्त केल्या असाव्या व विशिष्ट वस्तु कांहीं आवाज व खुणा यांच्या द्वारें दिवर्दित करून विशिष्ट अर्थ त्याच त्याच खुणेची पुनरुक्ति करून तीस जोडला असावा व या व्यक्तींची मनोगत व्यक्त करण्याची शक्ति जरी मर्यादित अमली तरी त्यांच्या मुजंच्या बाबतींत तिची वाढ झाली असावी व याप्रमाण मार्थची प्रगति झाली असावी. जोहान गॉटफेड हर्षर यांने आपल्या 'भाषेची उत्पत्ति' या निवंधांत प्रथम भाषा ही ईश्वरप्राप्त स्वणी साहे हें सुस्मिल्क वंगेरे जुन्या लोकांचे मत खोडन काद्वन भाषा ही मनुष्यप्रणीतच आहे असे प्रतिपादन केलें. यांचे एक कारण त्यांने

असे दिलें आहे कीं. भाषा ही जर ईश्वरप्रणीत असेल तर ती पूर्णपूर्ण तकेशद असली पाहिजे. परंत सध्यांच्या भाषेत इतकी अवय-बस्या व घोटाळा आढळतो की. ती ईश्वरप्रणीत असो शक्यच नाहीं. त्याप्रमाणेंच भाषा ही मनुष्याने एखाचा शास्त्रीय सिद्धांता-प्रमाण शोधन काढली हेंहि मत हुईरने त्याज्य ठरविलें आहे. भाषा ही हेतुपुरस्तर बनविकेली नसन ती मनुष्याच्या गरजेप्रमाणेच बनत गेली आहे व मनुष्याच्या गर्भाची जनमण्याकरितां घडपड चाललेली असते त्याप्रमाणेच भाषा ही मनुष्याच्या स्वाभाविक प्रेरणेने उत्पन्न झाठी असली पाहिने व तिचें मूळ मनुष्याच्या निरनिराळया भावनांचे व विकारांचे व्यक्तीकरण हेंच होय. परंत एवढपानेंच केवळ भाषेतील सर्व शब्दांची व प्रयोगांची उपरक्ति लागत नाहीं. स्वाभाविक भावना व्यक्त करेंग एवढाच व्यापार मानव करीत नसन पशुपेक्षां त्याचे व्यापार अनेकविध प्रकारचे असतात व त्याचे निरीक्षणहि विविध असते व कांहीं गोष्टी पाहन त्यांचा तो सक्ष्म विचार करतांना आढळतो. उदा. व व करणारे बकरें त्याने ऐकल म्हणजे त्याचा आवाज याच्या लक्षांत राहन पुन्हां जेव्हां तो प्राणी त्याच्या नजरेस पडतो तेव्हां हा व व करणारा प्राणी आहे हैं ओळखून कांहीं दिवसांनी तो त्यास बकरें हें नांव देतो. याप्रमाण कियापदांची उत्पत्ति होऊन पुढे त्याप्रमाणेच नामांची उत्पत्ति होते. याचे उलट जर भाषा ही ईश्वर-निर्मित असती तर याच्या उटट पद्धतीने म्हणजे नामापामन ती तयार झाली असती, कारण तीच पद्धति अधिक तर्कशुद्ध आहे. तरींच प्राथमिक अवस्थेतील मनुष्यास आपल्या मनांतील निरनिराळचा भावनांचे सक्ष्म भेद वर्णन करण्यास फार कठिण पडतें व तें अप्रत्यक्ष रीतीनें व कांडी उपमा किया रूपक देखन करावें लागते. याप्रमाणें एका बाजूस शब्दांचे दुर्भिक्ष आढळतें तर उलट एक्च पदार्थास अनेक समानार्थक शब्द किंवा नांवें प्रचलित असल्यामुळें कांहीं बावतीत शब्दांचे वेपुल्य आढळतें. इ. स. १०९४ मध्यें बर्टिन ॲर्इमीने पूर्ण परिपक्त भाषेचे ध्येय व त्याप्रमाणे युरोपातील मुख्य भाषांची तुलना या निषयावर निबंध मागविले होते. या चढाओढीत डी. जेनिश याच्या निवंधास बक्षीस मिळाले. या निवंधांत जेनिश याने मुख्यतः असे दाखविले की, भाषेच्या स्वरूपा बहुत मनुष्याच्या स्वभावाचे बौद्धिक व नेतिक ज्ञान होते व पूर्ण भाषेमध्य विशेषतः पुढील गोष्टी असणे आवश्यक आहे-(१) शब्दवैयुल्य, (२) सामर्थ्य किंवा जोर, (३) स्पष्टता व (४) गौरव. जेनिश यानें त्यांबेळच्या भाषांची तुलना मोठ्या विद्वत्वपूर्ण हष्टीने केली आहे. या निबंधाचा त्यावेळच्या विद्वनांनी फारसा परामर्प घेतलेला आहळत नाहीं व लेक्सन याने तर हा निबंध लिहिणारा किया तो लिहिण्यास सांगणारा यांपैकी अधिक मध्यै कोण हें ठरविगेंच अधिक कठिण आहे असा त्यावर होरा मारला आहे. तथापि निरनिराळ्या भाषांच्या तौरुनिक अभ्यासाच्या दृष्टीने हा निर्वेध महत्त्वाचा आहे.

संस्कृत भाषेशी परिचय--एकोणिसान्या शतकान्या आरंभी आपणांस अभ्यासामध्ये ऐतिहासिक दृष्टि प्रथम्म च उत्पन्न झालेली दिसते. यामुळे भाषाशास्त्रान्या अभ्यासातिह करक पडलेला आपणांस दिस्न येतो आणि भाषेचा ऐतिहासिक दृष्टीन अभ्यास सुरू झाल्यावरोवर मानवशास्त्र व मनुष्येतिहास योकडेहि अभ्यासकांचे स्क्ष्म वेधल्याचे आपण्या दृष्टीस पडते. आच बेळेला युरोपीय लोकांना संस्कृत भाषेचे प्रथम झाल झाल्यामुळे भाषाशास्त्रीय अभ्यासाला नवीन चालना व दृष्टि प्राप्त झाले. कुडों नांवाच्या एका फ्रेंच लेसुरू मिशनरीने १०६० मध्ये फ्रेंच इन्स्टिट्यूटला एक विचेष पाटवृत त्यांत अनेक संस्कृत व लेटिन कान्दांतील साम्य नजरेस आणेले. परंतु त्याकडे त्यावेळच्या अभ्यासकांचे कार्से लक्ष गेले नाहीं. ६० स. १०९६ मध्ये स्व विच्यम जोन्स याने असे प्रसिद्ध केले की संस्कृत माषेची रचना अत्यंत आर्थकारक असून ती प्रीक भाषेपक्षां अधिक पूर्ण व लेटिन माणेपक्षां अधिक समृद्ध आणि दोहोंपेक्षांद्धि अधिक सुसंस्कृत अशी असून त्या योन्दी भाषांधीं तिच धातु व व्याकरणविशेष यामच्ये अतिशय साम्य दृष्टीस पडते व ते इतके स्पृत्र आहे की, ते आपाततः आलेले नसून कोणाहि ज्युत्पित्। कास्कृत या तीनिह भाषा मूळ एकाच परंतु सच्यां अस्तत्वांत नसलेल्या भाषेपासून निवाल्या असान्या असे वाटल्यावाचून राहुणार नाहीं. तसेच गायिक व केल्टिक भाषा यांचाहि संवंध संस्कृत भाषेशाँच निकटचा असून जुनी कारसी भाषाहि त्याच वंशांत मोडते. तथापि सर विल्यम जोन्स याने या भाषांची तुलना करून पुढे अधिक निष्क्रिय काढण्याचे काम कारसे केले नाहीं व ती गोष्ट पुढील तक्षण अभ्यासकांच्या वांट्यास आली.

तौळिनिक व्याकरण---यानंतर आपणांस फे. व्हॉ. केमेल याने प्रसिद्ध केलेल्या पुस्तकामध्य संस्कृत व जर्मन, प्रीक भाणि लेलिन या भाषांतील शब्दांची तुलना केलेली आहळते. याने संस्कृत मापेचा पॅरिसमध्ये अभ्यास केला होता व संस्कृत भाषेच्या व भारतीय धर्माच्या अभ्यासाया यूरोपीय विचारपरंपरंबर विधापुनरज्जीवनापेक्षांहि अधिक परिणाम होईल असे त्याचे म्हणे होते. याने वरील भाषांमध्ये केवळ शाब्दिक साम्य नसून व्याकरणरचनेमध्येहि या भाषांत वरेंच साम्य आहे ही गोष्ट निद्धांनास आणली व तौलनिक म्याकरणाचा पाया चातला. याने जगतिल भाषांचे मुख्य दोन वर्ग केले-एक संस्कृत व सत्संबध्द भाषा आणि दुसरा इतर सर्व भाषा. भाषेच्या उत्पत्तीसंबंधाने क्लेगल याचे असे मत होते की, निरनिराळ्या भाषांच्या

रचेनमध्ये जेथे फरक आढळूत येतो तेथे त्या भाषांची उत्पत्ति भिन्न अवाठी पाहिज. उदा. मांचू भाषेतारख्या भाषांमध्ये अनु-करणात्मक शब्द इतके आढळतात कीं, ती भाषा बनतांना निसगीतील निरिनराळ्या ध्वनींचे अनुकरण याम महत्त्व दिल गेलें भसावें. उलट संस्कृतसारख्या प्रत्यययुक्त भाषांमध्ये ध्वनींच्या अनुकरणास नितकें महत्त्व नसावें. याने केलेल्या द्विवगीय वर्गीकरणा-मध्येंच पुढच्या त्रिवगीत्मक वर्गीकरणाचें मूळ आपणांस सांपडतें व याचा भाज एं. डब्ल्यु. केलेल यानें या त्रिवगीत्मक वर्गी-करणास स्पष्ट स्वरूप दिलें, तें असें—(१) एकाक्षरी शब्दांच्या भाषा, (२) प्रत्ययी भाषा, व (३) विकरणात्मक भाषा. यांतील विकरणात्मक भाषा तो सर्वीत थेष्ठ समजतो.

यानंतर रासमस रास्क याने आइल्लंडिक भाषेचा अभ्यास कहन व प्राचीन नीस भाषांच्या उत्प नीवर निर्वध छिहून भाषातास्त्रीय अभ्यासास चालना दिली. या निवंधांत त्याने गाँथॉनिक, स्कंडहॉनिह, लिखुअनिअन, लॅटिन व मीक या भाषांनील क्रानेक शब्दांच्या साम्यावहन या भाषांचे एक तुलनात्मक ब्याकरण दिल आहे. यास आदिायांतील भाषांचे विशेषसे ज्ञान नसल्यामुळे याने फक्त फारसी व भारतीय भाषा यांचा संवंध प्रीक भाषेमफित आइस्लंडिक भाषांची आला असावा एवडेंच घानित केलें आहे. याने गाँथॉनिक भाषांची पूर्वज मीक भाषा असावी असे म्हटलें आहे. परंतु त्या बाबतींत किंचित अनिश्वितता दाख-चून या सवैच भाषा एखाद्या अज्ञात व सध्यां मृताबस्थेत असळेल्या भाषेपासून निवालया असाव्या असे सुचित केलें आहे. याने भाषात्र्या प्रशास आप प्रशास आप प्रशास प्रशास प्रशास प्रशास आप प्रशास आप स्वाच प्रशास प्रशास प्रशास प्रशास आप प्रशास आ

विमारंभ-जेदव प्रिम याने लोकदथा व लोकगीते यांचा संप्रह कहन लोकदथाशास्त्राचा पाया घातला. प्रथम भाषा-शालाकहे याचे विशेष लक्ष नव्हते. तथापि किंगेल याच्या टीकांमळे व शस याचे उदाहरण समीर असल्यामूळे याने भाषाशा. ह्याचा-विशेषतः प्राचीन जर्मन भाषा व तत्संबन्द भाषांचा-पध्दतशीर अभ्यास सुरू केला. त्याचे मत असं होते कीं, प्रत्येक लहान-सहान पोटभाषांना व बोलीना सुध्दां स्वतंत्र स्थान देऊन त्यांचा पृथकुपण अभ्यास करणे इष्ट असन सारखंच महत्त्वाचे आहे. यामुळे उपभाषांसहि आजपर्यंत जे महत्त्व मिळत नव्हते ते यापुडे मिळ् लागले. अंगेल याने असे म्हटले आहे की. श्रिम बंधनी जुने राष्ट्रीय बाइमय व लैकिक परंपरागत कथाबाइमय यांसहि स्युत्पतिशाखास्त्रया श्रीक, लॅटिन किंवा वायवल यांच्या भाषां-इतकेंच महत्त्व दिरें व त्यामुळें त्यांनी व्यत्पत्तिशास्त्राचे क्षेत्र बरेंच विस्तृत केलें. आजपर्यंत व्यत्पत्तिशास्त्रज्ञ अलिखित लोककथा, गीतें. दंतकथा यांना जो कमीपणा देत असत तो काइन टाकून त्याने न्युत्विज्ञास्त्राच्या अस्यासाम राष्ट्रीय व लोकप्रिय असें स्वरूप देऊन पृथ्वीवरील सर्व राष्ट्रे व मनुष्यजातीचा मानसिक आयुष्यकम यांचा तीलनिक व शास्त्रीयदृष्ट्या अस्यास करणे किती इष्ट आहे ब त्या मानाने लिखित वाइमय हा ह्या क्षेत्राचा किती अल्प अंश आहे हैं दाखबून दिले. याने ऐतिहासिक व तौलिनिक •यापक स्वरूपाचे जर्मन •याकरण लिहून जर्मन भाषेची वाढ कसकशी होत गेली याचे स्परीकरण केंते. याने आपल्या •याकरणांत कोणतेहि निर्वध घालण्याच्या ऐवर्जी भाषेचे स्वस्त स्वाभाविकपणे कसे बदलत गेले आहे हे दाखविले. त्याने असे प्रतिपादिले भाहे कीं, 'च्याकरणामध्ये केवळ तर्कपध्यति अनुसर्गे। याच्या मी विरुध्द आहे कारण त्यामुळे जरी निरनिराळ्या संज्ञांच्या व्याख्या निश्चित करतां आल्या तरी त्यामुळे निरीक्षणाचे क्षेत्र मर्यादित होतें आणि ऐतिहासिक स्वरूपनिरीक्षण हाच बास्तविक भाषाशास्त्राचा आत्मा होय. मात्री दृष्टि आपल्या भाषेचे स्वरूप व स्थल कालमानाप्रमाणे करें बदलत गेले आहे हें पाइण्याची असल्यामुळे निरनिराळ्या पोटभापांकडे व आपल्या भाषेशी संबध्द असलेल्या परकीय भाषांकडेहि मला कमाकमाने दृष्टि देणे जहर पहते. ' यात्रमाणे आपणांस भाषाशास्त्राच्या ऐतिहासिक अभ्यासाचें स्पष्ट स्वरूप था ठिकाणीं दृशीस पडते व याच दृशीस भाषा-शास्त्रांत यापुढें विशेष महत्व प्राप्त मार्ले. प्रिमच्या अभ्यासावर रास्क याच्या लेखनाचाहि विशेष परिणाम झालेला आढळतो. **प्रिमचें सुत्र म्हणून पुढें प्रसिध्दिस आलेला भाषाविषयक विदांत यानेच प्रथम पुढें मांडला.** त्याच्या व्याकरणाच्या चौथ्या भागामध्ये त्याची विद्वत्ता, सक्ष्म निरीक्षणशक्ति आणि ऐतिहासिकपण्डति आपणांस स्पष्टपणे दिसन येते.

फ्रांझ बॉफ-अर्बाचीन भाषाशास्त्राचा पाया चालणाऱ्यांपंकी तिसश महत्त्वाचा मनुष्य फ्राँट्स बॉप हा होय. याने संस्कृत, श्रीक, लॅटिन व टश्टॉनिक भाषांचा तौलिनक अभ्यास करून प्रंथरचना केली. याची दृष्टि व्याकरणांतील निर्निराळया ह्मपांचा उगम शोधण्याकहे होती. याने असे म्हटलें आहे की प्रीक, लेटिन किंवा युरोपीय भाषा, आज ज्या स्वरूपांत आपणांस संस्कृत भाषा प्रयातन लिहिलेली आढळते त्या स्वरूपांतील संस्कृत भाषेपासन निवालेल्या नसन या सर्व एका मूळ भाषेच्या विकृती असाव्या. मात्र त्या मळ भाषेचे स्वरूप संस्कृत भाषेमध्ये अधिक स्पष्टपणें कायम राहिलें असावें, व ज्यात्रमाणे आपणांस ग्रीक ब लॅटिन भाषतील शब्दांची मूळ ह्रपे शोधून काढण्यास गंग्कृत भाषेचा उपयोग होतो त्याप्रमाण संस्कृत व्याकरण स्वष्ट करण्या सहि या भाषांचा उपयोग होतो. यानें संस्कृत श्रीक बंगेरे भाषांतील शब्दांची सारखीं दिसणारी हुए एकत्र करून त्यांपैकी सर्वोत जनीं हुए कोणतीं असावीं हे पाइन त्यावरून या सर्व रूपांचें मळ शोधन काढण्याचा प्रयतन केळा. परंत या प्रयतनात त्यानें प्रचलित व्याकरणापेक्षां तात्त्विक व्याकरणावरच अधिक भर दिला होता. गॉटफेड हमेन याने तार्किक पद्धतीस अनुसहन प्रत्येक बाक्याचे तीन मुलभाग असतात असे म्हटलें ते असे-१ उद्देश्य, २ विधेय व ३ संयोजक. ज्या अर्थी कियापद हेंच उद्देश्य व विधेय यांस जोडण्याचे कार्य करते त्याअर्थी वास्तविक फक्क 'असजें ' हे एकच कियापद असं शकतें. वॉपचा अध्यापक सिल्ब्हेस्च संसी याचेंद्रि असेंच म्हणणें होतें व बॉपनेंहि त्याचाच पुनरुच्चार केला. तो म्हणतो क्रियापद याचा वास्तविक अर्थ कर्त्यास तत्संबद्ध विधानाशीं जोडण्याचे कार्य करणारा शब्द हा होय. आणि त्यामुळे एकाच कियापदाचे अस्तित्व शक्य आहे आणि तें म्हणजे 'असर्गे' हैं होय. प्रीक, लॅटिन वंगेरे सारखी रचना असलेल्या भाषा एकाच कियापदानें कोणतेहि तर्केश्रध्द विधान कर्त शकतात व त्यामुळे संस्कृत भाषतील 'अस' आणि 'भू' हे अस्तिवाचक धात प्रत्येक कियापदाच्या स्वपाच्या मुळाशी आहेत असे त्याचे म्हणणे **आहे. तरें**च आज जे आपणांस प्रत्यय म्हणून दिसतात ते पुर्वी स्वतंत्र शब्द होते ही गोष्ट्रहि त्यांने पूर्व मांडली आहे. अर्थात हॉने हक यानें ही गोष्ट पूर्वीन दिग्दर्शित केली होती. तसेंच त्यानें संस्कृत व तत्संबध्द भाषांतील धातु आणि सेमिटिक धातु यांतील फरक दाखबन दिला भाहे. कियापदांच्या शेवटी असलेले पुरुषवाचक प्रत्यय हे पूर्वीची सर्वनाम असावी ही गोष्ट शिविअस आणि रास्क यांनींच प्रथम नजरेज आणली होती. बॉपनेंहि तेंच मत प्राह्म धरलें आहे. बॉपनें निरिनराळ्या भाषांतील नात्यांचा अभ्यास सम्बन्धा इतका सक्ष्मपणाने केलेला आढळत नाहीं, त्यामुळें त्याने फारसी भाषा ही संस्कृत भाषेपेक्षां जर्मन भाषेस अधिक जवळची आह असे विधान केंट्र आहे व त्याने मलायो-पॉलिनेशियन भाषा व इंडो-युरोपीय भाषा यांचा संबंध जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. तथापि एकंदरीत त्याने व्यत्पत्तिशास्त्र व तौलनिक व्याकरण यांच्या अभ्यासांत फारच मोठी भर टाकली व आपल्या पध्दतींतिह पुढे पुष्कळ सुधारणा केल्या ही गोष्ट स्पष्ट आहे. त्याने नवीन नवीन समस्वरूपी भाषा विचारांत घेऊन आपले निरीक्षणक्षेत्र पुष्कळच विस्तृत केंठ व केल्टिक भाषांचें स्थान निश्चित केठें व एकंदरींत तीलनिक व्याकरणाच्या अभ्यासाची पुष्कळांस गोडी लावली. याने भाषांचे तीन वर्गामध्ये मुख्यतः वर्गीकरण केले आहे-(१) अधातुभाषा. उदा. चिनी वर्गरे. (२) एकाक्षरधातुभाषा. उदा. इडो-बुरोपीय बंगेरे. (३) दव्यक्षरघातुभाषा. उदा. सेभिटिक. बॉपर्चे असे मत होते की, भाषांच्या स्वरूपाची बाढ पर्णपणे होउन गेली असून अर्वाचीन काळीं त्यांची अवनती होत चालली आहे. जरी रचनेच्या दशीने त्यांची प्रगति होत असली तरी व्याकरणदृश्या त्यांची अवनतीच होत आहे व पूर्वी व्याकरणदृष्ट्या भाषेची रचना पूर्ण स्वरूपाची असन वाक्यांतील प्रत्येक शब्दाचा इतर शब्दांशीं संबंध निश्चित स्वरूपाचा असून निरिनराळधा शब्दांच्या रूपांचा मूळच्या रूपांशी संबंध स्पष्ट असे. हंबोल्ट व श्लेपेर यांनीहि असेच बिचार प्रदर्शित केले आहेत. थोडक्यांत सांगावयाचे म्हणजे बॉपने शब्दांच्या रूपविकृतींचा अभ्यास सह केला व तौलिनक ड्याकरणाची स्थापना व बाढ केली आणि हें त्यानें संस्कृत भाषेच्या अभ्यासाच्या साहाय्यानें केलें. रास्क यानें तीच गोष्ट संस्कृत भाषेच्या अभ्यासाशिवाय साध्य केली होती. पण तितक्या स्पष्ट स्वरूपांत ती मांडली गेली नव्हती तें काम बॉपनें केलें.

भाषेची अस्थिरता—यानंतरचा भाषाशास्त्रीय भन्यासक बुइल्हेल्स हंम्बोल्ट हा होय. याने जावांतील किव भाषेवर प्रंथ लिहिला आहे. याचे म्हणणे असे कीं, भाषेची पूर्ण वाढ मशी कधींच होत नस्न तिच्याकहे एखादी पूर्णपणे तयार झालेली वस्तु अशा दृष्टीने न पाहतां एक सतत चाल राहाणारी किया या रृष्टीने पाहिले पाहिजे. भाषेमध्य कोणतीहि गोष्ट स्थिर नस्न प्रत्येक क्षणीं तिच स्वरूप बदलत असते व लेखनांतिह तिला स्थिरता कधींहि प्र.स होत नाहीं व ती जिनंत राहण्याकरितां ती बोलली व समजली गेली पाहिजे. याने भाषांकहे पूर्ण व कभी पूर्ण याच रृष्टीने पाहण्याची रृष्टि देविली. याच्या मते एखाया रानदी दोळीच्याहि भाषेस कभी महत्त्व देजन तिच्याकडे दुर्लक्ष कर्ल नये कारण असंस्कृत भाषेवरून आपणांस भाषा तयार करावयाच्या मृक प्रकृतीचे विज्ञ किवा स्वरूप पहाबयास सांपहेल. विनी भाषा ही त्यांतील कल्पनांस प्राधान्य दिल्यासुळे व इतर आनुषंगिक

गोधींचा त्याग केल्यामुळे महत्त्वाची आहे. तर मलय या भाषेचें साधें स्वरूप व सरळ रचनेमुळें महत्त्व आहे. पण सेमिटिक भाषांना त्यांतील निर्निराळ्या स्वरभेदांबरून अर्थामध्ये जो फरक दाखविष्यांत येतो त्यांतील कौशल्यामळे महत्त्व आहे. बास्क भाषेला त्यांतील संक्षिप्तता व जोरदारपणा यामुळ महत्व आहे. तर दिलावेशर वंगरे अमेरिकन इंडियन लोकांच्या भाषांत ज्या गोष्टीकरितां भाषण अनेक शब्द बापरतों त्या गोष्टी एकाच शब्दांत ब्यक्त करण्याचे सामध्ये आहे. याप्रमाणे हंबोल्ट याने निरनिराळणा भाषांचे महत्त्व दिग्द्शित केलें आहे व लहानसहान पोटभाषांकडेहि-न्या जणे कांहीं इतरांपासन स्वतंत्र असन पूर्ण घटक आहेत या दृशीनें व निर्निराळ्या राष्ट्रांच्या मनोव्यापारांच दिग्दर्शन करण्यांचे साधन म्हणून त्यांकडे पाहिले पाहिले व राष्ट्रस्वभावदरीक म्हणून त्यांस मानले पाहिने असे त्याने प्रतिपादिले आहे. यान भाषेच्या वाढीचे आणि स्वरूपाचे वर्णन असे केले आहे की, प्रथम भाषे मध्य फक्त निर्निराळ्या वस्तुंचे दिरदर्शन केल जाते व त्यांतील संबंध समजावन घेण्याचे काम ऐकणाशुचे असते. कालांतराने बाक्यांतील शब्दांचा कम निश्चित ठरवन कांहीं शब्दांचे स्वतंत्रतेने अस्तित्व नाहींसे होऊन त्यांच्याकडे या शब्दांच्या कमाप्रमाण संबंधिद्ग्दर्शनाचे काम येते व यांचेच पढे प्रत्यय बनतात. तथापि प्राथमिक स्वक्षपात हे संबंधद्शक दुवे स्पष्टपणे दृष्टीस पहतात. यानंतरच्या स्थितीमध्ये निरनिराळ्या शब्दांतील संबंध व्यक्त करण्याचे काम त्या शब्दांतील विकारांवरून व प्रत्ययांवरून होते आणि शब्दांचे निर्दानराळे वर्ग पडन प्रत्येक शब्द विशिष्ट वर्गामध्ये अंतर्भत होऊन संबंधदर्शक शब्दांचा स्वतंत्र अर्थ नाहींसा होतो. याने भाषांचे वर्गीकरण चार प्रकारांत केले अहे-१ चिनीसारख्या व्याकरणविषयक सपभेद नसलेल्या भाषा; (१) सपिकारी भाषा; ३ चिकटया अथवा संश्विष्ट भाषा; ४ समावेशक भाषा. या शेवटच्या भाषांत तो मेक्सिकन वर्गेरे ज्या अमेरिकन भाषांत कर्माचा कियापदाच्या रूपांतच समावेश होतो त्या भाषांचा अंतर्भाव करतो. तथापि या निरनिराळ्या प्रकारांत तितका वेगळेपणा नमन आपण संस्कृत व चिनी या दोन भाषांस विरुद्ध टोकांस वसविंक तर बाकीच्या सर्व भाषा यांच्या दरम्यान कोठेंतरी वसं शकतात असे त्याने स्टब्ले आहे.

प्रगति की परागति--त्रिमने भाषा ही परमेश्वराने उत्पन्न केनेली असँग शक्य नाहीं असँ म्इटलें आहे. कारण भापतील अनेक अपूर्णता व वरचेवर तिच्या स्वक्त्यांत होणारा फरक या गोष्टीच तिच्या देवी संभवाच्या विरुद्ध आहेत. भापेची वाढ हुन्दू हुन्दू होत जात असन ती मनुष्यानेच घडवून आणहेली आहे आणि या बाबतीत मनुष्य आणि इतर प्राण्यांचे आवाज ब गाणीं यांत आपणांस स्पष्ट फरक दिसन येतो. परमेश्वराने प्रथम श्ली व प्रदेष यांस निर्माण केले व तेंहि एकच दंपत्य निर्माण न करतां अनेक दंपत्यें निर्माण केलीं असावीं, कारण एकाच दंपत्यास कदाचित सर्व पत्रच किंवा केवळ कन्याच होण्याचा संभव होता. या दंपत्यांच्या मुलांपासन पुढील मानवसृष्टि निर्माण झाली असली पाहिने. ही प्रथम उत्पन्न केलेली मतुष्ये भाषा प्रचारांत येण्या-पूर्वी एकमेकांस आपले विचार कसे व्यक्त करीत असावी यासंबंधी ग्रिमने कांडी सांगितलें नाहीं. परंत शब्द व त्यांचे अपे यांतील संबंध हा प्रथम केवळ स्वर असला पाहिजे. भाषेच्या प्राथमिक अवस्थेचे वर्णन त्याने असे केलें आहे की प्रथम केवळ अ, इ, उ हे तीनच स्वर अस्तित्वांत असन कांहीं व्यंजनांचे पुंज असावे. पहिले सर्व शब्द एकाक्षरी असन अमूर्त कल्पनावाचक शब्द प्रथम अस्तित्वांत नव्हते. शब्दांच्या स्वरूपांत पुलिए व स्नीलिएदर्शक जो भेद आढळतो तो समाजातील स्नियांच्या प्रभावामुळे असावा व सबै नाम ही धातृंपामून उत्पन्न झाली असावी. भाषेच्या वाडीमध्यें तो तीन अवस्थांची कल्पना करतो. प्रथमावस्थेत फक्त धात आणि शब्द उत्पन्न झाले असाबे. दुसऱ्या अवस्थेत या शब्दांच्या स्वरूपांत अर्थानसार विकार होत गेळे असाबे व तिसऱ्या अवस्थेमध्ये विचारांची बाढ होऊन शब्दांतील विकारांस पुन्हां त्याज्य ठरविले असावें: परंतु ही अवस्या अजून पूर्णत्वास पौंचली नाहीं, भाषेचे सौदर्य तिच्या प्राथमिक अवस्थेत नमन आपणांस दुस-या अवस्थेत आढळते व तिस-या अवस्थेत आपणांस तिंच फळ प्राप्त होणार आहे. प्राथमिक अवस्थेमध्ये भाषा कर्णमधुर परंतु विस्कळित स्वरूपाची असावी. मध्यावस्येत ती काव्य-मय व जोरदार असून सांत्रत अवस्थेत तिचे जरी सोंदर्भ कमी झाले असले तरी तिच्यामध्ये मुसंगतपणा व परिणामकारकता अधिक उत्पन्न झाली आहे. प्रिमने भाषांची दिवसानुदिवस अवनतीच होत चालली आहे असे प्रतिपादिल आहे. सध्यांच्या भाषांच्या जुन्या स्वरूपांत आपणांस संपन्नता व पूर्णता अधिक दिसत असन त्यांचें मौतिक व आध्यात्मिक स्वरूप त्यावेळीं पूर्णपणे एक-मेकांत मिसळलेलें होतें व ती सुसंगति आतां इल्रहल गए झाली आहे व शब्दांतील स्वरूपविकारांचे स्थान आतां कांहीं अंशी साहाय्यक शब्दांनी घेतलें आहे. एकंदरींत भाषेच्या इतिहासावहन पूर्णतेपासून तिची परागतीच होत आहे हीच गोष्ट आपणांस इतरहि भाषाशास्त्रज्ञांनी न्यक्त केलेली आढळते. परंतु घ्रिमने एका ठिकाणी असिंहि म्हटलें आहे की, 'जरी मानवी भाषेची आपणांस बाह्यतः कांहीं बाबतींत परागति होत असेलली दिसते तथापि सर्व बाजेनी विचार केला असतां तिची प्रगतीच होत असन तिच्यां-तील अंतर्गत शक्ति सारखी वाढत आहे.' या बाबतींत त्यानें इंगजी भाषेचें उदाहरण दिलें आहे. या भाषेनें शब्दांतील रूपविकारांचा त्याग करून सर्व ध्वनिशास्त्राचे नियम झुगाहन दिले आहेत. तथापि इतर कोणलाहि भाषेपेक्षां या भाषेमध्यें सामध्ये व जोर अधिक वाढलेला आहे. तिची रचना युरोपमयील दोन मोटमोटवा भाषांच्या संयोगापासून झाली असून अर्वाचीन काळांतील महान करींचे विचार व्यक्त करण्यास तिला योग्य असे स्वरूप प्राप्त झाले आहे व जागतिक भाषेच स्थान तिला प्राप्त झाले असून इंग्रज लोकांप्रमाणेच जगांतील अनेक भागांवर तिचें वचित्व चालू राहील असा अंदाज दिसत आहे. परंतु केपर या जमेन पंडिताने अगर्दी त्याच्या उत्तर अभियाय व्यक्त केला आहे. त्याने इतिहास व वाड्मय या दोन्हीहि दर्शीनी महत्त्वाच्या अशा राष्ट्राची भाषा ही किती त्वरित अवनति पावं इकते याचे उदाहरण म्हणून इंग्रजी भाषेकडे बोट दाखविलें आहे.

भाषांचा बांशिक संबंध--बाँप व प्रिम यांनी भाषाशास्त्रीय अभ्यासावर व संशोधनावर बराच परिणाम केला आहे. त्यांनी घालन दिलेल्या दिक्केन पुढील अभ्यासकांनी संशोधन चालु ठेवून या शास्त्रांत पुष्कळ बाढ केली. भाषाशास्त्रीय प्रश्नां-बर त्यांनी बराच प्रकाश पाडला व न्युत्पत्तिगास्त्र जे पूर्वी अनिर्वेद रीतीने विकास पावत होते त्याची स्थिर पायावर उभारणी होक्त त्यास नियमबद्धता प्राप्त झाली. याचे मुख्यतः कारण यूरोपांतील बऱ्याचशा भाषा व आशियांतील कांहीं महत्त्वाच्या भाषा या मळ एकाच वंशांतील आहेत ही गोष्ट स्पष्ट होऊन प्रवीची लॅटिन व श्रीक भाषांतील शब्दांचा हिब्च्य भाषेतील शब्दांशी संबंध जोडण्याची प्रवृक्ति मार्गे पडली. या भाषावंशाला रास्क याने प्रथम 'यरोपीय' व नंतर 'सारमॅटिक' आणि अखेरीस 'जॅफेटिक ' (सेमिटिक आणि हॅमिटिक यांच्याशीं प्रतियोगी म्हणून) असे नांव दिलें आहे. बॉप याने ' इंडोयुरोपीय ' या नांबास प्राधान्य दिलें आहे व हेंच फ्रान्स, इंग्लंड व स्कॅडिनेव्हिया या देशांत मान्यता पावलें आहे. तथापि जर्मनीमध्ये हॅंबोल्ट यानें 'सांस्कृतिक ' व नंतर ' इंडो-जर्मानिक ' हें नांव पसंत केलें आहे. या भाषावंशांतील पूर्व व पश्चिम या दोन विरुद्ध दिशांच्या टोंबांस असलेल्या भाषांवहन 'इंडो-केल्टिक 'हें नांव कांहींनी सुचविल आहे. तथापि ही संयुक्त नांवें क्लिप्ट वाटतात. त्यापेक्षां 'आर्थन 'भाषा हैं नांव अधिक सुरस्रदित आहे व हैंच नांव सर्वात विशेषतः प्राच्य भाषांमध्ये ज्ञने आहे. या कालच्या भाषा-शास्त्रीय अभ्यासामध्ये संस्कृत भाषेस विशेष महत्त्र दिले जात असे. मॅक्समुद्र(में तलनात्मक भाषाशास्त्राचा संस्कृत हाच स्थिर असा पाया असून हीच भाषा आपणांस मार्गदर्शक आहे व संस्कृत भाषेच ज्ञान नसलेला तौलिनिक भाषाशास्त्र हा गणिताचे ज्ञान नसकेल्या ज्योतिपशास्त्रज्ञाप्रमाणें होय असे म्हटलें अहि परंतु पुढेपुढे भरकृत भाषेचे महत्त्व त्या मानाने कमी माले व अवीचीन भाषाशास्त्रजांची प्रवृत्ति एलिसच्या शब्दांत सांगावयाची म्हणजे अशी आहे भी, 'भाषाशास्त्राचा अभ्यास संस्कृत भाषेच्या अभ्या-सापासन सुरू करावयाचा म्हणजे उलट टोकास सुरुवात करण्यासारखें आहे. अर्थात संकृत भाषेचे ज्ञान युरोपांत झालें नसते तर आपले भाषाशास्त्राचे ज्ञान अगदींच बाल्यावस्थेत राहिले असते व ज्यांनी या भाषेचा संबंध यरोपीय भाषांशी आहे हे दाखवून दिले त्यांचे भाषाशास्त्रावर फार उपकर झाले. तथापि संस्कृत भाषेच्या अभ्यासापासन भाषाशास्त्राचा अभ्यास सह करणें महणजे प्राणिशास्त्राचा अभ्यास प्रस्तारावशेषशास्त्रापासन सुरू करण्यासारखे आहे किंवा जिवंत मनुष्याचा अभ्यास त्याच्या अस्यीपासन सुरू करण्यासारखें आहे. ' त्याप्रमाणेच या काळांत निरनिराळघा भाषांतील साम्य शोधन काढण्याकडे अविक प्रंकृति असरयामुळ अभ्यासास एकदेशीपणा प्राप्त झाला होता व प्रत्येक भाषेच्या विशिष्ट्याकहे दुरुक्ष होत होते. ही गोष्ट विशेषतः पाँट यानं नजरेस आणली व त्याने तौलनिक भाषाशास्त्रावरोवर विशिष्ट भाषांचाहि अभ्यास करणे जरूर आहे असे प्रतिपादिल व सध्यां याच गोष्टीकडे विशेष रुक्ष्य दिलें जाते. तसेच या काळी भाषाशास्त्रज्ञाचें रुक्ष मत भाषांकडेच विशेष असे. उदा. प्रिमच्या क्याकरणांत गाँथिक, प्राचीन उच्च जर्मन, प्राचीन नॉर्स इ. भाषांचे बिवेचन विस्तृततेने केळ असन त्यांच्या अर्वाचीन वाढीकडे स्या मानाने कमी लक्ष्य दिलें आहे. तसेच बॉपच्या तौलनिक व्याकरणांत अभिजात श्रीक व लॅटिन भाषांचे विवेचन काळजीपूर्वक केलें असन अर्वाचीन प्रीक किंवा रोमेंटिक भाषांचा निर्देशहि केला नाहीं. भाषांच्या अर्वाचीन स्वरूपाचा अस्यास हा तौलिनक भाषाशास्त्राच्या बक्षेबाहेरचा समजला जात असून त्यांचा अभ्यास केवळ या विशिष्ट भाषांच्या अभ्यासकांनी करावा अशी त्या-बेळची समजत दिसते. अर्थात् भाषांच्या जुन्या स्वरूपाचे ज्ञान केवळ लिखित बाड्मयापासन होत असल्यामुळे या आद्यभाषाः शास्त्राचि लक्ष व्यनीपेक्षां अक्षराकडे अधिक असे; परंतु यामुळें त्यांच्या अभ्यासास वैगुण्य प्राप्त होत असे. तसेच बॉप, प्रिम, पाँट किंवा बेन्फे यांच्या प्रयांत आपणांस त्या भाषांचा केवळ वाडुमियक अभ्यास केलेला असन प्रत्यक्ष अभ्यास केलेला दिसत नाहीं. परंतु रास्क याने या भाषांचा अभ्यास त्यांच्या जिवंत व प्रत्यक्ष स्वरूपांत केला असल्यामुळे त्यांच्या अभ्यासामध्ये आप-णांस अधिक गाढपणा दिसून येतो. तसेंच तेन्हां पोटभाषांचा किंवा बोलींचा अभ्यास करतांना त्यांतील आर्थस्वरूपाच्या विशिष्ट्याकडे अधिक रुक्ष दिलें जात असे व प्रचलित बोलल्या जाणाऱ्या भाषेतील जुनीं रूपें, जुने ध्वनी, निवहन काहन खां कडेच अधिक उत्साहपूर्वक लक्ष देण्यांत येत असे व सामान्यतः अशी समजत असे की लौकिकभाषा या सुशिक्षित लोकांच्या भाषेपेक्षां भिषक प्राचीन स्वस्त्याच्या असतात. वस्तुस्थिति याच्या अगर्दी विरुद्ध आहे व लोकभाषीमध्यें जरी कांहीं प्राचीन काळचे अवशेष असले तरी त्यांची बाढ अभिजात भाषेपेक्षां अधिक झालेली असते. कारण अभिजात भाषेस परंपरा व बाङ्मय यांमुळे अधिक स्थैये आलेल असते.

बोलींच्या अभ्यासाचे महत्त्व -- प्रिमर्ने निर्रानराळचा बोलींच्या अभ्यासास ने महत्त्व दिले होते ते भाषांच्या प्राचीन स्वह्मपाचे ब्रान ब्हार्ने या इष्ट्रीनेच होते व त्यांतील ध्वनींच्या फरकांडडे तितके लक्ष देखं नये असे त्याचे म्हणणे होतें. कारण भाषेच्या इतिहासावर त्याचा विकोध परिणाम होत नसे. या दशीने के. एम. रॅप याने प्रीक, लॅटिन, गाँथिक या भाषांतील शब्दोकचारांचा अभ्यास कहन त्यावहन पुढे या उक्चारपदतीत मध्ययुगांत बायझन्टाइन प्रीक, प्राचीन प्रॉब्हेन्सल, प्राचीन फेंच, प्राचीन नॉसे, प्राचीन उच्य जर्मन वंगरे भाषांत कसा फरक होत गेला व अर्वाचीन प्रीक. इटलीयन. स्पॅनिश भाषांतील शब्दोच्यार कसे बनत गेले व आजच्या नीच व उच जर्मन भाषेत व निरनिराळचा बोलींत ते कोणस्या स्वरूपांत भाढळतात याचे दिख्डीन करणारा एक प्रय लिहिला. या प्रयाकरितां त्याने निरनिराळचा भाषांचे अध्ययन व प्रचलित भाषांचे सुक्ष्म निरीक्षणिह पुष्कळ केल होते. त्याने असे म्हटले आहे की भाषेच्या ऐतिहासिक स्वरूपाच्या अभ्यासावहन आपणांस तिच्या एका अंगाचे ज्ञान होते तर तिच्या निरनिराळवा शाखांच्या प्रचलित व केव्हाहि छेखनिविष्ट न झालेल्या बोलीतीलस्वरूपा-वह्न तितक्याच महत्त्वाच्या दुसऱ्या अंगांचे ज्ञान होते, व त्यांचेहि संशोधन अत्यंत आवश्यक आहे.' परंतु त्यावेळी छेखनिविष्ट भाषांच्याच अभ्यासाक्रहे जास्त प्रवृत्ति असल्यासुळ त्याच्या लेखनांतील अनेक दोष दाखबन जर्मन भाषाशाख्रहांनी त्यांतील मह-स्वाच्या व सत्यांशाकृ के कानाडोळा केला आहे. तथापि त्याने उच्चारविषयक व ध्वनिविषक काढलेली अनुमाने महत्त्वाची असन हरूबार व लेखन यांमधील संबंधाचे प्रहण करण्यास उपयक्त आहेत. व याच दशीने त्याने प्रचलित व मृत दोनहि भाषांतील साम्यस्थले दिग्दर्शित करतांना उच्चारानुमार लेखनपद्धति अवलविली आहे व याच पद्धतीने वास्तविक कोणत्याहि भाषेच्या उच्चार दिशा ध्वनिपद्धतीचे स्पष्ट ज्ञान होणे शक्य आहे. ही गोष्ट त्यावेळी तितकीशी मान्य झाली नन्हती. रॅपची कल्पना सामान्यतः अरी मान्य झाली असती तरी भाषाशास्त्राची वाढ यापेक्षां अधिक अपाटवाने झाली असती.

भाषित होत जाणारे फरक — या ववेळों जे. एच. ब्रेड्स डॉफे या डॅनिश विद्वानाने एक प्रेय लिहून भाषेमध्ये फरक कसा व का पडत जातो याचे विवेचन केळ आहे. बॉप किंवा श्रीम यांनी भाषेच्या स्वरूपात फरक का होतो या प्रश्नाकडे केव्हांच लक्षा दिलें नाहीं. संस्कृत व लिहन किंवा लिहन व फेंच या भाषांमध्ये एवढे अंतर कसे पडत गेलें हैं वास्तविक भाषाशास्त्रहांनी पाहुण अवश्य होतें ब्रेड्स डॉफेन या फरकांस पुढील कारण दिली आहेत व त्यांची निवक्क उदाहरणेहि दाखल केली आहेत न १ ऐकण्यान्मध्ये किंवा समजण्यामध्ये होणारी चृक, २ स्मृतिदोष, ३ अंगरोष, ४ आळस किंवा खुलभता; या कारणामुळें नक दशांश फरक होतात असे त्यांच महण्णे आहे. ५ साम्य किंवा साहश्य, ६ स्यय उच्चार करण्याची इच्छा, ७ नवीन कल्पना व्यक्त करण्याची आवश्यकता. या खेरीज परकीय भाषा व परकीय राष्ट्राचा संसर्ग यांमुळेहि भाषेमध्ये बदल होत जातात असे त्यांचे दाखविळें आहे. रंप व ब्रेड्स डॉफे यांच्या कल्पना तत्कालिन भाषाशास्त्रहांच्या मानाने पुष्कळच पुढे गेलेल्या होत्या परंतु इतर त्या बेळचे विद्वान अदापि क्रिम व बॉप यांच्याच कल्पना सल्पनीस अनुसरत होते.

केश्वेर—-यानंतरचा या कालतिल भाषाशासीय अभ्यासीत भर टाकणारा पंडित ऑगस्ट खेवेर हा होय. यानं स्वतःक्या अर्मन भाषेखेरीज स्टब्हॉनिक, लिथु अनियन, प्रशियन व चेक या भाषांचा अभ्यास प्रत्यक्षतः केला होता, व जर्मन भाषेतील निर्तिराळ्या बोलींचाहि अभ्यास कहन त्यांतील गाण्यांचाहि संप्रद् केला होता. लडानपार्गी दोन भाषा बोलण्याची संवय असल्यास परकीय भाषा शिकणे अधिक सुलभ जाते असे त्यांने आपल्या प्रंथात्य प्रस्तावनेत म्हटें आहे. हा हेगेलच्या तस्वताव्यक्षतीचा अनुयायी होता. लांक म्हणणे असे होते की भाषा ही सत्वयाचा मंत्रची रचना व वार्द्दियाची घटना यावर अवलंबन असते. आणि त्यामुळे भाषाशास्त्राचा अभ्यासहि इतर भौतिक शासांच्या अभ्यासप्रमाणेच करणे अवश्य आहे. कारण भाषा हो मंत्रचा रचनेतील हव्याची बार्यत्र जे तोंड यांतील अस्थि, स्नायु व मण्यातंत्र यावर जी किया होते तिचेच आपणांस अवणहारा प्रतीत होणारें स्वकर होय. परंतु भिन्न भाषा, उदा. फेन किया जर्मन बोलणाऱ्या लोकांच्या मंद्रमध्ये किया इंदियसचनेमध्ये कांहीं फरक असतो असे शारीरशास्त्रक्षांनी अद्यापर्यत दास्रविलेखें नाहीं. तसेच एकच मनुष्य सर्वतः भिन्न असणाऱ्या दोन भाषा पूर्णपणे अवगत कलं शकतो ही गोष्टहि वरील खेपेरच्या विधामास अपवादक आवळते परंतु खेलेर या अपवादाचे असे खंडन करतो की एका मनुष्यास सवैतः भिन्न अशा दोन भाषा पूर्णपणे आत्मसात करणेच शक्य सवितः स्वा अध्ययम केले अस्ता शक्य होते व तसे झाल्यास ती व्यक्ति अध्ययम केले असता शक्य होते व तसे झाल्यास ती व्यक्ति अध्ययम केले असता शक्य होते व तसे झाल्यास ती व्यक्ति अर्थातम विज्ञ करतो होते व तसे झाल्यास ती व्यक्ति अध्ययम केले असता शक्य होते व तसे झाल्यास ती व्यक्ति अर्थातम वितरे व वितरे मानु मानु सेवी व वाचेची बाल

निराक्ष्या तन्हेने होते. एखादा मनध्य जर्मन, इंग्रजी व फ्रेंच या तिन्ही भाषांत सारखाच निषण आहे असे कोणी म्हटल्यास श्लेषर यास प्रथम या विधानाच्या सत्यतेबहल संशय बादतो. व बास्तविक तमें असल्यास तो मनुष्य एकाच वेळी या तिन्ही राष्ट्रांचाहि घटक म्हणून मानता येईल, कारण या तिन्ही भाषा एकाच वंशांतील असन एकाच भळ भाषेपासन उत्पन्न झालेल्या आहेत. परंत एखाद्या मनुष्याला चिनी आणि जर्मन किंवा अरबी आणि हॉटेन्टॉट या भित्र भाषा एकाचवेळी अवगत होणे शक्य नाहीं असे त्याने म्हटलें आहे. परंतु आपणांस याचे उलट फिनलंडमध्यें स्वीडिश व फिनिश भाषा बोलणारे किंवा जावामध्ये डच व मलाई भाषा दोन्ही उत्तम तन्हेंने जाणणारे लोक आढळतात त्याची बाट काय? अर्थात अर्थेर यास ही गोष्ट कवल आहे की आपली इंद्रियें हीं परिस्थित्यत्वलप संस्कारक्षम असन जे न्यापार त्यांस प्रथम करतां येत नाहींत तहि कालांतराने त्यांस साध्य होऊं शक-तात. तथापि कांहीं विशिष्ठ भाषारचना फक्त स्वाभाविक असं शकतात. व त्यामुळे एखाचा मनुष्यास परकीय भाषा चांगली अव-गत होऊं शक्ली म्हणून भाषा ही मेंद्रच्या व वार्गिद्रियाच्या रचनेवर अवलंबन आहे या विधानास बाध येत नाहीं अर्जे त्याने प्रतिपादिलें आहे. जरी आपणांस श्वेषेरचे विधान मान्य झालें की दोन भाषा जाणणाऱ्या मनुब्यासहि एक भाषा दुसरीपेक्षां अधिक स्वाभाविकपूर्ण अवगत असते तरी या दोन भाषांसंवर्धी त्याच्या ब्रानामध्ये किंवा प्राविण्यामध्ये फक्त कांहीं प्रमाणाचा फरक असेल. त्यास तास्विक फरक म्हणणें ही वास्तविक अतिहायोक्ति कश्यासारखें आहे. व एकडां एका भाषेची संवय झाल्यावर दसरी भाषा तितक्या पूर्णतेने शिक्रणेच अशक्य आहें हें त्याचे अनुमान तर अगरींच चुकीचे दिसते, कारण एखायास सतार चांगली बाजवितां येऊं स्नागल्याबर त्यास सारंगी तितक्या चांगल्या रीतीने वाजवितांच येणार नाहीं, कारण त्याच्या मेंद्रची रचना एका गोधीस पूर्णपण अनुकुलतेने बनुन गेकेली असते असे म्हणणे आपणांस प्राप्त होईल. परंत या बावतीत केवळ संवयीने प्राप्त होणारे कीशल्य हैंच अभिभेत असन एका गोष्टीत तें स्वाभाविक असेल तर दस-या गोष्टींत प्रयत्नानें मिळालेलें असेल एवंदेन ? किंवा एका बाबर्तीत मनःयाची अधिक स्वाभाविक प्रवृत्ति असेल एवँढेच.

अधेरचे भाषावर्गीकरण-- %वेरचे आणखी एक असे म्हणणे होते की. मनुष्यजातीचे वर्गीकरण त्याच्या डोक्याची कवटी किंवा केंस अशा बाह्य रुक्षणावरून करण्याच्या ऐवर्जी तिच्या भाषेवरून करण्यांत यांवे. व ही वर्गीकरण पदित अधिक स्वाभाविक होय. कारण या पद्धतीने सर्व तुर्क लोक एकाच वर्गात मोडतील व सन्यांच्या पद्धतीप्रमाणे उस्मानभरली तुर्क कॉकेशन वंशांत व तार्वर तुर्क मंगोलियन वंशांत यात्रमाण होणार नाही. परंत ही गोष्ट तित्रकी पटण्यासारखी नाही, कारण एखाया मनुष्याचा मुलगा जर अगरी परकीय मापा बोल्ं लागला, उदा. एखादा बास्क मनुष्याचा मुलगा जर फेंच किंबा स्पॅनिश भाषाच बोर्छ लगला तर त्या बापलेकांचे वर्गीकरण भिन्न वंशांत करावयाचे की काय ? असो तथापि आपणांत या विषयासंबंधी येथे यापेक्षां जास्त विवेचन करावयाचे नाही. क्षेपेरने भाषांचे वर्गीकरण त्रिवर्गात्मक पद्धतीने केळ आहे: १ एकाकी भाषा, यामध्ये शब्दांतील फक्त ध्वनीनेंच अर्थ ब्यक्त होऊन तथा शब्दाचा इतर शब्दांशी संबंध तथा तथा स्थानावसन निश्चित होतो. २ चिकटणा भाषा, या मध्ये शब्दाच्या ध्वनीने त्याचा अर्थ व इतर शब्दांशी संबंध ही दोन्हीहि व्यक्त होतात. परंतु संबंधदरीक शब्द केवळ होजारी देव-**छेडे असतात. ३ विकरणात्मक किंवा रूपविकारी भाषा, यांमध्ये शब्दाचा अर्थ व इतर शब्दांशी संबंध हा त्याच्या स्वरूपावरून व** त्यांत होणाऱ्या विकारांवहन जाणला जातो. व त्यांतील मूळ शब्द त्याच्या स्वह्नपातील विकारांवहन किवा लागणाऱ्या प्रत्ययां-बहन ओळखता येण्यासारखा असतो. रेलेरचे असे म्हणणे होते की,आपणांस हे तीनहि भाषांचे प्रकार आज प्रचलित स्थितीत आढळतात एवर्डेच नव्हे तर भाषेच्या बाढीतील या तीन अवस्था होत व त्यांतील स्पिविकारी अवस्था ही सर्वात पूर्ण अवस्था होय व त्या पूर्वी प्रत्येक भाषा या पूर्वीच्या दोन अवस्थांम रून जात असते. श्लेषेरनें जी वर वर्गीकरणपद्धति दिली आहे तिला मॅक्समुहर ब िहरने यांसारके अनुयायी मिळून ती बरीच लोकप्रिय झाली व तिचे वर्चस्व भाषाशास्त्रामध्ये विशेष स्थापन झालें. **कारण** ती सरुभ अक्षन नियमित व बुदीस परण्यासारसी दिसते. तसेव त्यावेळच्या संसंस्कृत राष्ट्रांच्या ज्या आर्थन व सेमाइट भाषा त्यांना या वर्गीकरणांत उचस्थान दिलेल आहे. आणि यामुळ अमेरिकेंतील समावेशक भाषा यामध्ये विकरणात्मक भाषांचे वैशिष्ट्य अधिक स्पष्टपणे व अधिक परिणतल्पांत दिसून येते असे जरी पाँटने विवेचन केंडे आहे तरी त्यांस या वर्गीकरणासध्ये मळींच थारा दिलेला नाही. कारण अमेरिकन इंडियन लोकांच्या भाषांना संस्कृत किंवा श्रीक भाषेपेक्षां महत्त्वाचें स्थान भिळणें शक्य नाहीं. तसेच भाजरया प्रचलित भाषांचे स्वरूप पाहिलें म्हणजे पूर्वीच्या अभिजात भाषांपेक्षां त्या अवनत स्वरूपांत आहेत ही गोष्टिह स्पष्ट होते. कारण अर्वाचीन युरोपमधील कोणत्याहि भाषेचे हुली पूर्वीप्रमाणे विकरणात्मक स्वह्नप राहिलेले नाही. फक्त लिथॲनियन भाषेमध्यें हें विकरणात्मक स्वरूप व संस्कृत भाषेची व्याकरणपद्धति जवळजवळत्याच स्वरूपांत आपणांस दिसन येते. वरंत यावरून आपणांस असे म्हणतां यावयाचे नाही की आजचा लिथुऑनियन शेतकरी हा शेकस्पिअरपेक्षां अधिक ससंस्कृत आहे.

संस्कृति व भाषा यांचे मापन निरनिराळवा मापांनी केले पाढिने व त्यांचे महत्त्वि निरनिराळवा हुन्नीने आपगांस प्रतीत होते. या वर दिलेल्या वर्गीकरणपश्दतीवरहि कांहीं आक्षेत्र चेतां येण्यामारख आहेत. कारण या पश्वतीवर्ध्ये पहिल्या वर्गात फक चिनी व **डनर प्रवें हडील भाषांचा समावेश हातो तर तिम**न्या वर्णात दोनच भाषावंशाचा अंतभाव हातो. परंतु दूसन्या वर्णात शिकडी भित्र भित्र स्वरूपाच्या व एक्सेकांशी कोणताहि संबंध नसरेल्या भाषांस घमडून वेण्यात आले आहे. या वर्णतील भाषांस कोणतहि सामान्य तस्य लावतां येत नाहीं; उदा फिनिश या भाषे । नहमां चिकरी किया संश्विर भाषा स्वाण्यांत येते. परंत त्या भाषे-ती अहि कांही शब्दांच्या बाबतीत आपणास रूपांचकार झालेले आढळतात. आफ्रिकेतील कांगी आपांपकी की योचे आपेमध्ये करणें, आणों इत्यादि वाचक कियापदांचे भूतकाल इमजी भाषेतल्याप्रवाणे धातृतील स्वरांत विकार करून साधलेले आढळतात. अशा तःहेंच्या उदाहरणांवरून रूपविकरण हैं फक्त आर्दन व सेमाइट भाषांतच आढ़ळते असे नव्ह तर तें इतरिह भाषांत आपणांस **भार**ळन येते अन स्पष्ट होते. तमेच कांही भाषाशाख्यांनी जेव्हां अने ह भाषाची वर्णने क्लिटी आढळतात तेव्हां त्यांनी या त्रिव र्गात्मक पदतीचा अवलंब केल्याचे आपणांस आहळत नाही. उदा० स्टेन्थॉल याने कोणतीच विधिष्ठ वर्गी स्रणपञ्चति न अन्-सरता कचित भौगोलिक व कचित रचनात्मक पण्डतीस अनुमह्न भाषाचे वर्णन आपल्या प्रयात केले आहे. फ्रेडरिक महर याने तर मानसशास्त्रीय दिवा श्चनात्मक वर्गी करणपण्यति बाजुम ठेवून मानववंशाप्रमाण सुमारे शंभरांहन अधिक भाषांचे बारा जाती-मध्यें वर्गीकरण केलें आहे. सिस्टेली याने आपांचे सहा प्रकार विभिन्ने आहत−१ समावशक, २ धारुप्रधान, ३ मुलशब्दप्रधान, ४ प्रत्यथी, ५ चिक्टी, ब ६ विकरणात्मक: व यांचे पुन्हां त्यांने चार वर्गात वर्गीकरण केले आहे. पहिल्या वर्गात तो वाक्यरूपी शब्दांच्या भाषांस महणजे बरील पहिल्या बर्गाच्या भाषांस स्थान देतो. दसऱ्या वर्गात शब्द नसणाऱ्या भाषा महणजे वरील दोन. तीन, चार या बर्गातील भाषास स्थान देतो. तिसऱ्या वर्गात वरील ५ व्या वर्गातील म्हणजे बाह्यतः शब्द असणाऱ्या भाषांची तो गणना करतो व चौथ्या वर्गात वरील ६ व्या वर्गातील महणेज वास्तविक शब्द असलेल्या भाषांची गणना करतो. परंत क्षी दुसरी वर्गीहरणपद्दति प्रथम शब्द दशास म्हणावें हें निश्चितपण टरन्याशिवाय स्वीकारतां येण्यासारखी नाहीं. म्हणन ती जरी बाजला देवजी तरी वरीलप्रमाणे अनेक वर्गी ररणपञ्चति आपणांस निरनिराळ्या भाषाशास्त्रज्ञांनी अनुपरेल्ल्या दिसन येतात. तसेच केपेरने दिल्ले वर्गी हरण हे खरोखर प्रत्येक भाषेच्या विकासातील निधनराळ्या तीन अवस्था दाखवित आणि आज है वर्गी करण सर्वमान्य झाले आहे असे नाहीं.

मूळ आर्यन् भाषा — छेपेरने वास्तविक भाषाशास्त्रीय अभयासामर्थ्य टाकलेली महत्त्वाची भर म्हणजे लाने मूळ बायेन भाषेवी रचना कशी असावी यामंवर्धी संशोधन व दिग्दर्शन करण्याचा केलेला प्रयत्न हें होय. ही मूळ आर्यन भाषा संस्कृत, प्रीक्त, लॅटिन, गाँधिक या सब भाषाच्या मुलाशी असलेली भाषा होय व आजचा इटेलियन, स्पॅनिश, फेंच इ० भाषांचा जो मूळ लॅटिन भाषेशी संबध आहे तोच या वरील भाषाचा मूळच्या आर्यन भाषेशी होता व या दशीने प्रयन्न कहन त्याने मूळच्या आर्यन भाषेचे स्वह्त कसे अनावें यासवर्धी सोशहरण विश्वेचन केले आह व या विश्वेचनानर्थे निरिनशळ्या भाषांचा विकास कपकसा होते गेला याचा इतिहास आपणीस पहावयास सांपडतो. अशा रीतीने लेलेपरने मूळ आर्यन भाषेचा नमुना म्हणून एका कथेचे त्या भाषेत ह्वातरहि दिले आह. आतो अशा तन्हिने मूळ भाषेचे स्वहूप आपणास खराखर शोधून काढता येईल काय हा प्रश्न आहे व याच उत्तर ही गोष्ट केवळ कांहीं अशानच संभवनीय आह असच आपणास वाचं लगेल.

तौलिन अध्यास—प्राग युनिन्द्सिटीतील केपेरचा सहाध्यापक आँ कर्टिशस हाहि त्या वेळचा एक महत्त्राचा भाषाशास्त्रह होऊन गेला. याने मीक भाषेचा अध्यास केला होता व श्रीक ब्युत्पत्ति गालात याने मरीचशी स्थारणा केली. अभिजात भाषा ब जर्मन भाषा यांच्या ब्युत्पत्तीमधील दुवा जोडण्यासिह याने बरेच साहाय्य केले. याच सुमारास होऊन गेलेला जोहान निकोल्लाय मंडिया याने युरोपियन अभिजात भाषांचा विशेषतः चांगला अध्यास केला होता. याने भाषाशास्त्रांतील संदिग्धता व गुढणा या गोष्टीस विरोध कहन त्यांतील तत्त्वे सामान्य तकेश्च हिता परतील अशा तन्हेन विषद करण्याचा प्रयत्न केला. विशेषतः स्थाने असे प्रतिपादिल की, आजकालच्या लोकांप्रमाणच प्राचीन कालच्या लोकांचाहि उद्देश भाषेस पद्धतशीर स्वरूप देण्याचा किंवा तिची रचना विशेष पद्धतशीर बनविण्याचा नमून केवळ आपल्या मनांतील विचार दुसन्यास समजतील अशा रीतीनें मांडणे एवढाच होता व त्यामुळे सर्वे भाषांतून आपणांस पद्धतशीरपणाचा अभाव आढद्मन येतो. परंतु भाषा तयार करण्याची कला आजज्या-प्रमाण पृत्वीच्याहि लोकांना सर्वेकालीं अवगत होती. मंडिया याने ध्वनिविषयक व व्युत्पत्तिविषयक संशोधनाला महत्त्व वाजवी-पक्षां कमी दिल होतें. तथापि एकंदरींत त्याचे सिद्धांत इतर तत्कालीन कोंहीं विद्वानांपेक्षां अधिक पायाद्यद्व होते. परंतु त्याने आपण्यो निवेष केला मार्येत लिदिल्यामुळे स्थाकति लोकांच कारसे लक्ष गेले नाहीं व ह्याने प्रतिपादिकल्या बन्याचा वाजवी-

गोष्टी न्हिटने बगैरेसारख्या इंगर्जीत लिहिणाऱ्या भाषाशास्त्रज्ञांनी स्वतंत्रतेने पुढे मांडन्यामुळे त्यांस अधिक महत्त्व मिळाले. याच-वेळी तौलिनक व ऐतिहासिक भाषाशास्त्राची वाढ वरीच झाली. निरिनराळ्या भाषांचा तौलिनक अभ्यास करणारे बरेच पंडित पुढे आले. उदा० संस्कृत भाषेमच्यं वेस्टर्डगाई आणि वेनफे; स्प्रेट्टॉनिक भाषांत मिक्लॉमिश आणि श्लेपेर; व केल्टिक भाषंत झूस बगैरे. गाँथॉनिक अथवा जर्मानिक भाषांचा अभ्यास करणारे धिमचे बरेच अनुयायी होते व फेडरिक डिझ व त्याचे शिष्ट्य हे रोमेनिक च्युन्यित्तशास्त्रामध्ये प्रगति करीत होते व याच वेळी भाषाशास्त्राचा पद्धतशीर व धनि, रूपे, शब्दरचना व वाक्य-रचना या सर्व अगांनी अभ्यास चालळा होता व त्यांचा एकमेकांशीं संवयिह शोधण्यांत येत होता.

मॅक्समलर च लिट्रने—याच समारास १८६१ साली मॅक्समळरने भाषाशास्त्रावर न्याख्याने दिली: त्यांत त्याने विशेषतः क्षेप्रेच्या प्रमुख कल्पनांचा प्रस्कार केला व भाषाशास्त्र हे एक भौतिकशास्त्र असन ऐतिहागिक पद्धतीवर रचलेल्या क्यस्पत्तिशास्त्राचा याशीं काहीं संबंध नाहीं अमें त्याने प्रतिपादन केलें: परंत त्याने प्रत्यक्ष ज्या गोष्टीचे विवेचन आपल्या व्याख्यानांत केलें त्यांवहन भाषाशास्त्राच्या भौतिकत्वाच्या विरुद्धच अनुमान निष्यं, व अखेरीस भौतिकशास्त्राची जी आपण •याख्या ठरवं त्यावर ही गोष्ट अवलंबन आहे अमें म्हणून त्यान आपली साडवणुक करून घतली आहे. तथापि ऋषेर किंवा मॅक्समहर योंच्या भाषा है एक भी तिकशास्त्र आहे या उ ग्वतास विशेषेत अनुवायी मिळाले नाहीत व उलट किटिअस, मॅबविग व विहटने यांनी या गोशीस विरोधच केला तथापि या भौतिकदृशीचा भाषाशास्त्राच्या वाढीवर व इतिहास वर बराच परिणास माला, विशेषतः तत्कालीन भाषाशास्त्रज्ञांनी जे प्रथा मशोधनाकितां आपल्यापुढ चेतले व त्यांचे ज्या पदतीने सशोधन केल त्यांमध्ये आपणांत ही दृष्टि आढळून येते. त्रिमपासन पाँट, क्षेपर व त्याचे अनुयायी या मडळीनी ध्वनिमृतक अथवा उच्चारमुलक सादृश्याबह्न निर्निराळ्या भाषांची तुलना केली व निर्निराळे धानिशास्त्रीय नियम बनविल व ते लावन न्युत्पत्तिशास्त्रीय संशोधनाम अधिक निश्चित स्वरूप दिले. परंतु या ध्वनिशास्त्रीण अभ्यामास प्रत्यक्ष उच्चाराच्या संशोधनाचे पाठबळ नसल्यामळें हे व्यत्यितास्त्रीय संशोधन केवळ निर्जीव व यांत्रिक स्वत्याचे झाले. त्याला आतिमक पाठबळ मञ्जूत, कोठले तरी शब्द, स्वर किया व्यवने किया शब्दांची रूपे घेऊन त्यांची कोठल्या तरी रूपाशी तलना करण्यांत येत असे **व** त्यामुळे प्रत्यक्ष ती भाषा बोलणारे लोक अथना व्यक्ति यांचा विसर पडल्यासारख दिसन अमे व कित्येकदां ह्या भाषाशास्त्रकास भनेक भाषांतील व्यतिबिषयक अथवा उच्चारविषयक नियमांचे किंवा च्याकरणांतील ह्याचे ब्रान असे परंत प्रत्यक्ष त्या भ षाचे विशेषमें हु:न नमे: निदान फारसा प्रत्यक्ष परिचय याचा त्या भाषांशी झालेला नसे. रेल्पेर यास ही गोष्ट कदन चुकली होती व त्याने मरणापवी लिहिलेल्या आपल्या क्रोबटच्या पुरनकांत अने महत्ले आहे की, निर्तिराळवा आपांच्या च्याकरणाबरोबर त्या भाषांचे प्रत्यक्ष ज्ञान असर्णे ही गोष्ट अतिशय महत्त्वाची आहे. त्याम्के तौउनिक व्याकरणाम निर्निगळ्या भाषांच्या प्रत्यक्ष नमुन्यांची अत्यत आवश्यकता आहे. नाही तर तौ अनिक व्याकरणांत निर्मिराळ्या एकभाषासम्ब भाषामध्ये असेलव्या सारश्या-बरच विशेष भर देण्यांत येसी व त्यांतील प्रत्येक भाषेच्या विशिष्ट्याकडे दुलेक्ष होते. दूसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी की ज्याकरणा-मध्ये आपगांस फक्त विशिष्ट बाजर्वे ज्ञान होते. परंतु त्या भाषच्या स्वरूपांचे यथार्थ ज्ञान व्हावयाम त्या भाषेतील कांही तरी लिखाणाचा अभगस करण अवस्य अपन त्यांतील निरनिराली हुपे इतर संबद्ध भाषांशी दशी सदश असतात किंवा त्यांचा काय संबक्ष असतो हैं पाहिले पाहिजे. त्यावेळीं जरी ऐतिहासिक व तौलिन इविनसादश्यावरच विशेष भर दिला जात हाता तरी काहीं भाषा-शास्त्रज्ञ निराळ्या रहीने अभ्यास करीत असलेले आपणांस आढळतात. उदा० हेमन स्टेन्यॉल याने भाषच्या मानसशास्त्रांस विके चनावर प्रयुक्तना केही परंत त्याच्या प्रयाच्या दुर्वोधनेमुळे त्याकडे फारसे कोणाचे लक्ष गेले नाहीं. भाषाशास्त्राचे सर्वसामान्य विवेचन करणारा क्षेत्रेरनंतरचा महत्त्वाचा प्रंथकार म्हटला म्हणजे लुइल्यम डिवट ब्हिटने हा अमेरिकन प्रयकार होय. याच्या प्रयांची (भाषेचा अभ्यास, भाषेंच भायुष्य व विद्धि ) अनेक भाषांत भाषांतरें झाली व त्याचा प्रतिस्पर्धी संक्समल्लर याच्या इतकेच ते लो श्रियहि झाले. मॅक्समूलर व यामध्यें मुख्य मतमेद म्हरला म्हणजे हा होता कीं. व्हिटनेच्या मताने भाषा ही मन-ड्याने एकमेकांचे विचार समजण्याकरितां उत्पन्न केली असन शब्द हीं केवळ सांकेतिक चिन्हें आहेत व त्यांत कोणत्याहि तन्हेचा गढपणा नाहीं. अर्थात् विशिष्ट शब्दांना जो विशिष्ट अर्थ प्राप्त झाला तो केव्हांहि मनुष्यांनी एके ठिकाणी जमन चर्चा कस्त ठर-विला असे नव्हे तर एकमकांच्या समजुर्तीवरून व संबयीवरून तो निश्चित झाला असला पाहिज, या दोन भाषाशास्त्रज्ञांतील किन-कोळ मतभेद बाजला देवले तर हे दोचेहि विसाव्या शतकांतील महत्वाचे भाषाशास्त्रज्ञ होत ब त्यांनी गेल्या पन्नास वर्षात झालेल्या भाषाज्ञास्त्रीय कोषांचे आपल्या प्रयांत उत्क्रष्ट दिग्दर्शन केल व विशेषतः आर्यन भाषेतील शब्द व ह्रप यांचे अधिक स्पष्टीकरण इहन तत्कालीन भाषाशास्त्रीय उपपत्तीचें स्पष्टपणें आविष्करण केलें. अर्थात आज त्यांच्या सर्वच उपपत्ती प्राह्य आनल्या जातात असे नक्टे तर त्यांतील कांडी केक्ट्रांच सोइन देण्यांत आलेल्या आहेत.

संस्कृत व इनर भाषा—परंतु वरील भाषाशास्त्रज्ञांनी, मूळ आयेन भाषेतील शब्दांनी हुए संस्कृत भाषेत कावम राहिली असून श्रीक, लंदिन बगरे युगोपीय भाषा ह्या संस्कृत भाषेपेक्षां मूळ भाषेपासून अधिक दूरल्या आहेत असे जे तत्त्व श्रीत पादन केले होते ते तितक्या पूर्णतेने पुढे दिकाव धरीत नाहींसे झाले. ताल्ल्य नियमावहून संस्कृतपेक्षां श्रीक भाषेमध्ये कांहीं बाबतीत शब्दांची हुए मूळच्या भाषेशी अधिक जवळ्चों आहेत अपे दिसन आल्यामुळे या भाषावंशांतील भाषांच्या परस्पर संबंधाबहुलच्या पूर्वीच्या उपपत्तीम बराच धक्का मिळाला व किटेशसने म्हुटल्याप्रमाणे संस्कृत भाषा म्हुणजे भाषाशास्त्राची जी अगरी देशता म्हुणन मानण्यात येत असे व तिच्यावर जो अंग्रधहा ठेवण्यात येत असे ती आता मांग पडत आहे. याच सुमारास काले व्हण्टर याचे प्राचीन गाँगोनिक भाषामध्ये जी व्यंजनप्रकिया होत असे ती त्यांतील स्वराधातावर अवल्वन असे व या स्वराधाताचे स्वहूण आपेणास संस्कृत भाषाच्या प्राचीन स्वहूणांतच अवशिष्ट राहिलेखे आढळते आणि अर्वाचीन गाँघानिक भाषामध्ये ते अगरी बदलून गेले आहे ही गोष्ट निद्दानास आणली व यामुळ शहरांच्या एकवचनांतल्या एका व्यंजनाबहुल अनेक वचनांत दुमरच व्यंजन जे येते ते त्यांतील स्वराधात बदलल्यामुळे होय ही गोष्ट स्वर्ण झाली. (उदा. इंग्रजीतील एकवचनी वांज याचे अनेकवचन वेअर होत याचे कारण पहिल्या शब्दांत स्वराधात आरंभी अमतो तर दुम-या शदांत तो अस्वरीस असतो.) अशा तन्हेच्या शोष मुळे भ पाण स्वरीय नियम इनर शास्त्रीय नियमप्रमाणे अवाधित आहेत ही गोष्ट अधिक निद्दांनास आली.

नर्थान व्याकरणशास्त्रज्ञ --यानंतर येणाऱ्या नवीन तहण व्याहरणशास्त्रज्ञांनी ध्वनिविषयक नियमांस पुष्कळच महरूत देखन त्यास मुठीच अपनाद अपणे शक्य नाहीं असं प्रतिपादन करण्यास स्रतात केली. यामव्ये प्रथम आपणांस लेस्किन याच नांव अव्हळते. त्यानंतर ज्ञामन, डेलजुइ, ऑस्पांफ, पॉल वगरे खेतात ऑस्पांफ असे पतिपादीत असे की ध्वनिविषयक फरक है शब्दाचे अंगभूत अमून स दृश्यविषयक फरक है मानसिक कियेचे छोतक होत. अर्थात है त्याचे म्हणणे खरें नव्हतें. तम पि धानिविषयक व मादश्यम कक अशा तन्हेचे दोन विकार शब्दाच्या स्वामध्ये होतात ही महत्त्वाची गोध्य याने निदर्शनास आणली. जे फरक ध्वनिविषयक नियमाप्रमाण होत नमत त्यांचे कारण शोधन काढणे या शास्त्रज्ञांना भागच होते. व त्यामळे हे फरक माइइयमलक होत ही गोष्ट त्यांनी पढें मांडली. परंत प्रारंभी अशा तरहेचे फरक हे भ्रामक साइइयामलें होतात अशी सम-जुत होती परंतु साइश्यमलक विकार हे भाषमध्ये उत्तरकाळी आले नसन भाषच्या वाढीमध्ये ते एक महत्त्वाचे अंग आहे ही गोष्ट या नवीन तहण शास क्षांनी पुढे मांडली. या नवीन ह्टीने विचार करण्यास प्रथम हरमन पॉल याने सुरवात केली. त्याचे म्हणणे अमें होते की अगरी मुळवी इंडो-जर्म्यानिक भाषची तिच्या शाखा पडण्यापवीची स्थिति घेतली तरीसुद्धां तीमध्ये भाषगांस धान, प्रत्यय बंगर न आढ ठतां प्रत्यक्ष शब्दच हुध्टीस पडनील ही गोध्ट विसरतां कामा नये, व भशा शब्दांच्या संप्रहा-वरच प्रतेयक मनुष्याला बोलण्याकरितां अवलवन राहावें लागते. प्रत्येक वेळी मुळ शब्द घेऊन त्यास प्रत्यय लावून त्याचे योग्य तें रूप बनिविष्याची किया बोलणारा मनुष्य करीत असों शक्य नाहीं. अर्थात् प्रत्येक शब्दाची सर्व रूपे त्याला तोंडप'ठ यत असर्गेहि शक्य नाहीं. कारण अशीं सर्व कर्षे ध्यानांत ठेवणे अशक्य आहे. परंतु प्रत्येक नामाचे किया कियापदाचे पत्री कथीं न ऐकिलेलेहि रूप योग्य प्रसंगी बनविष्याचे मनुष्याला हान असते. अर्थात हे रूप बनवितांना दुसऱ्या शब्दांची तशी निरनिराली हप त्याला ठाऊ ह अमतात त्यावहन तो बनवीत असतो. अशी निरनिराली हपे वरचेवर बनत असतात व त्यांचे व्याकरणांतील प्रकारांप्रमाणें निर्निराळे वर्गिह तयार होतात. परंतु त्याचे व्याकरणमलक ज्ञान अथवा स्थान व्याकरणाचें शिक्षण मिळाल्याशिवाय निश्चित होत नाही. परंत अशा तन्हेचे निर्मिराळे वर्ग बनवण्यामळें ते लक्षांत ठेवण्यास व योग्य प्रसंगी त्यांचा उपयोग करण्यास मदत होते आणि याचेव नांव साहर्य. यावहन प्रत्येक मनुष्य बोलतांना शब्दांची साहर्यमलक निरनिराली हुए बनवीत असतो ही गोष्ट स्पष्ट होते. या कियेची समरणपर्वक उपस्थिति व सहाचर्यमलक नवीन उत्पत्ति ही दोन मुख्य अंगे आहेत. एसाया व्याकरणा-मध्ये किंवा कोशामध्ये भाषेतील सब शक्य तिनके शब्द अथवा हुएँ आलेली आहत असे मानणे चुकीचे होईल. प्रत्यक्ष भःषा ही व्यक्तिगत असते व शास्त्रीय संशोधनामध्येहि भाषची व्यक्तीपासन फारकत करता येणार नाही. आपणांपुढे एखाया शब्दाचें विशिष्ट रूप आले अमतां ते प्रचलित भाषेमध्य आढळते. किंवा नाही किंवा तथा भाषेच्या व्याकरणाच्या नियमांप्रमाणे ते बनते किंबा नाहीं या प्रश्नापेक्षां तें विशिष्ट रूप त्या बोलणाऱ्या व्यक्तीनें आपल्या स्मरणशक्तीमुळें उच्चारलें असेल काय किंबा तें स्वतःच बनवन त्याने त्याचा प्रथमच उपयोग केला असेल काय व तसे असेल तर कोणत्या साहश्यामुळें है हे प्रश्न विचारणेंच प्रत्येक शब्दाच्या निर्निराळगा रूपांचे वास्तविक ज्ञान होण्यास आवश्यक आहे. जेव्हां एखादा मनुष्य मेंदरें असा शब्द उच्चारतो तेच्छां तो शब्द त्याने दूसन्या कोणःपासन एकलेला असणे शक्य आहे किंवा त्यास मेंढक हा ए ध्वचनी शब्द ठाऊक असन कोंकलं. वासकंड • शब्दांच्या अनेक वचनाप्रमाणें त्यास त्याचे 'मेंढरें' असे अनेकवचन सुचलें असण्याचा संभव आहे. परंत त्याची स्मित

अधेवट असन जर बं.सरें, धेंकरें या शब्दांशी मेंडरें या शब्दाचें त्याच्या मनीत साहचर्य नसतें तर तो विसहनिह जाण्याचा संभव आहे. व बरील साहचर्य हें त्यास इ.ब्हाचे स्मरण करण्यास उपयोगी पडतें. तेब्हां प्रत्येक शब्दाच्या बाबतींत स्मरणशक्ति व साहचर्य यांचें कार्य किती अंशांनी असतें हें टरविंग कटीण आहे.

अर्घाचीन दृष्टि--याप्रमाणें भाषाशास्त्राचा मुरूव विषय ती भाषा बोलगारा व्यक्तिसमह हा बनला व भाषाशास्त्रहांचे विशेष लक्ष भाषेमध्ये फरक पडण्याची कारणे कोणती व ते कमकसे होत जातात व त्यांचे वर्गीकरण कसे करावे या प्रश्नाकडे बळले. या प्रश्लांबर अनेक भाषाशास्त्रज्ञांनी आपले विवार प्रष्ट केले. परंत यांमध्ये ब्राग्नन पॉल यांने या प्रश्लांचे विवेचन अधिक पूर्णतेने केलेले भाढळते. याने लिहिल्ल्या प्रेयाच्या अनेह सुराहन वाहरलेल्या आवलो निवाल्या व या प्रेयाचा भावाशास्त्रीय विचार**ार** फार महत्राचा परिणाम षडला. तसंच याने बॉप व रेलपर यांनी दर्लक्ष केलेला व्याकरणांतील बाक्यरचना या भागाकडे विशेष रुक्ष दिलें **व**त्यावेळच्या भाषाशास्त्रज्ञांनां भाषेच्या ऐतिहासिक व तौलनिक पदलीच्या अध्यासाने भाषेच्या **बाह्यस्वरू**पाप्र**मा**णे तिच्यांतील वाक्यरचनेवरहि बराच प्रकाश पडतो अमें दाखबून दिल, या कालचे भाषाशास्त्रज्ञ या । शास्त्रांतील नव्या मह-स्वाच्या प्रश्लांकहे जमें तक्ष देत होते तमेच पूर्वीच्या भाषाशास्त्रज्ञांनी विशेष महत्त्वाच्या मानलेल्या कांही प्रश्लांकहे त्यांनी अगदी दुर्लक्ष केंल होते असे आपणांस आढळून येते. उदा० व्याकरणातील निरनिराळगा प्रत्ययाने मूळ काय किंबा भाषेची प्रयम उत्पत्ति क्शी झाली असेल इ० प्रश्नांचा उत्तरकालीन भाषाशास्त्रज्ञानी विचारच करण्याचे सोड्डन दिले असल्याचे आपगांस दिसन घेते. या काळीं भाषाशास्त्रीय संशोधन विशेष जोगने चाल असलले आढळते. त्यामध्य ध्वनिशास्त्रीय संशोधनास विशेष प्राधान्य दिलेळ आढळते. त्यांतिह ध्वनि किया उच्चार पदतीचा अथवा वािद्रियपधातीचा विचार अधिक केलेला आपणांस आढळन ग्रेतो. तसैंच भाषेच्या बाह्यस्वरूपाच्या त्यांतील वाक्यरचना पधातीच्या व शब्दार्थशास्त्र च्या अभ्यासाक्रहेहि विशेष लक्ष दिल्याचे दिसते व श**र्**शांचा एकाकी स्वरूपांत अभ्यास न करतां ते वाक्यांच अथवा स∗ध्य भाषणांचे अवयव आहेत अला दरीने त्यांचे सलोधक करण्याची प्रवृत्ति अधिक दिसून येते. घानिविषयक अभ्यासांतहि संधिनियम व एकंदर बाक्याचा उच्चार यांस महत्त्व दिल्याचे आढळते. तसेच स्वराधात याचिहि योग्य महत्त्व मानण्यांत आल्याचे दिसन येत. तपेच शब्दांची निरनिराळी रूप व बाक्यांतील स्यांचा उपयोग व त्यांच कार्य म्हणेज एकंदरीत वाक्यरचना या गोष्टीसिंह या अभ्यासांत योग्य स्थान दिलेले दिसन येते व हारदांचा परस्परांशों असलेला संबंध निश्चित करण्याच्या पहातीमधनच अलीकडील शहदार्थशास्त्राची उत्पत्ति झालेली **आपणांस** आहळते. अर्थात या सर्व गोष्टी निरनिराळ्या भाषांतील प्रयांचे प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कहन घेतल्याशिवाय साध्य होणे शक्य नव्हते. यामुक सामान्य भाषाशास्त्रज्ञ व विशिष्ट भाषेच्या व्युत्वताचा अभ्यासक यांमध्ये पूर्वी जो आपणांन विरोध आढळन यत होता तो हळहळू नष्ट झाला व अनेक विद्वानांनी भाषाशास्त्राच्या विशेष शास्त्रास्त्र व तत्रीवध्र चपुर शत्त्रशास्त्र यावर एकाच बेळीं प्रयश्चना केलेली आपणांस भाउदान यते व यामुळे या दोनहीहि शाल्याखाचा फायदा झालेला आहे. तरेंच अलीकडे जिवंत भाषांचा अभ्यास करण्याकडेहि अधिक प्रवृत्ति होत असल्याचे दिसन येत आहे ध्वनिशास्त्र व भाषाविषयक मानसश स्त्र यांचा अस्यास **करण्यास प्रचलित भाषांचे** निरोक्षण व अभ्यास याची भावश्यकता आहे ही गोष्ट अधिक स्वष्टवर्णे निदर्शनाय आणली गेली. विशेषतः हेन्री स्वीट याने ही गोष्ट प्रामुख्याने पुढे मांडली व आतां कोणताहि भाषाशास्त्रीय निष्दांत मांडावयाचा साल्यास त्याला प्रचलित भाषेचा आधार असला पाहिने ही गोष्ट स्पष्ट झाली असन त्यामुळे प्रचलित भाषांचे झानहि अधिक बाहत आहे. गेल्या चाळीस वर्षीत अनेक विद्वानानी भाषाशास्त्राच्या क्षेत्रामध्ये परिश्रम केल आहेत त्यांतील नांवे ध्यावयाची झाल्याम पूढील देतां येतील-जॉर्ज वही. डी. गॅबेलेडस, बुइल्हेल्म बुट, बॅली, कोर्टने, क्लमफिल्ड, डेलब्रुक, ब्हॉन गिनकेन, हेल हेन्सी, हुर्ट, ऑलेक्स कॉक, मेलेट मेरिंगर, नॉरिन, ओअर्टेल, पेडरसन, संडफिल्ड, शशार्ट, सेकेश्रोय, स्टीटबर्ग, स्टर्टव्डॉन, सटरिंन, स्वीट, उष्टलेनबेक, बॉसलर, वेशस्लर, इ०.

बरील विवेचनावरून आपणांस असँ दिस्न येईल की प्रांशीच्या भाषाशास्त्रांनी भाषांचे वर्गीकरण वंगरेसारक्या मोठमोठषा प्रश्नांचा विचार करून सामान्य सिद्धांत शोधून काष्टण्याकहे दृष्टि ठेवली होती. परंतु अर्वाचीन भाषाशास्त्रक्षांची दृष्टि निरिनराठे शब्द, त्यांची रूप व ध्विन यांची विस्तृत प्रमाणावर तुलना करून त्यांचे स्पृष्टीकरण करण्याकहे असते व त्यांची उत्पत्ति किंदा भाषापद्धतीचा विकास किंदा भाषेची रचना अशासारक्या प्रश्नांस ते बाजूला टाकतात तेव्हां यांपेकी अधिक महत्त्वाची गोष्ट कोणती असा प्रश्न आपल्यापुठें उभा राहातो. अर्वाचीन शास्त्रक्ष भाषाविषयक सर्वसामान्य सिद्धांत प्रतिपादन करणें धोक्यांचे आहे असे महणतात परंतु शास्त्रांचे ध्येय स्पेन्सरच्या शब्दांत सांगावयांचे म्हणजे ज्ञानांचे एकीकरण करणें हे आहे. आणि त्यासुळे मोठमोटषा प्रश्नांचा विचार करून सामान्य सिद्धांत शोधण आवश्यक होय व अर्वाचीन अभ्यासांत या गोष्टीकडे दुरुक्ष झाल्यासुळे

रयास बक्षता प्राप्त झाली आहे तमेंच त्यामध्य ब्यापक रही है आइळत नाहीं व त्यांनी भाषांचे तौलिनक महत्वमापन करण्या-कहे हि सक्ष दिले नाहीं. तसेच विशिष्ट शब्द िवा त्यांचे विशिष्ट रूप यांस प्रायान्य वेण्यांचे कारण काय ? किंवा भाषेतील शुद्ध-सञ्जद कशास महणावें, तसेच भाषेत होत जाणारे फरक ६९८ आहेत की अनिब्द आहेत. तमेच ण्यादी सर्व राष्ट्राम बोल्ता व ममजतां येईल अशी मावराष्ट्रीय भाषा यनचिता येणें शक्य आहे काय इ प्रश्नित खरीखा महत्वाचे आहेत व त्यांचे शास्त्रीय रुष्टीने मेशो-धन झाले पाहिजे, परंतु अर्वाचीन शास्त्रत अशा कल्पनांना वेडणळ रावितात किंवा त्यांची टवाळीहि करितात. परंतु या प्रश्नांकडे बळण्यापूर्वी आपण भाषेची वाढ प्रयम कशी होत जाते ह पाह.

भाषेची उत्पत्ति --भाषेची उत्पति प्रथम कशी माली अमावी यामंवधी आतार्थित अनेक अस्थामकांनी अनेक में व्यक्त केलेली आहळतात यासवधींची प्राथमिक कल्पना स्हणजे ईप्याने भाषा निर्माण केली ही होय. ईप्याने सर्व बस्तृ निर्माण केल्या व त्यांप नांव देविली. होच कल्पना ऋषंवांत 'चृहस्पन प्रथम वाची अम्र यत् प्रस्त नामधेयं दधानाः।' (ऋ. १०.७१ १)या ऋचेत व्यक्त केलेली आह हते वायवलाति होच कल्पना आह हते परंतु चिक्तिमक अस्थामकाम ही बल्पना मान्य होणे शक्य नाही तेव्हां तो आपचे आधिमीतिक कारण शाधू लागतो. सूर्यमण्ये आया असणारा स्हणजे शक्याकार करणारा एक्टा मनुष्यप्राणीच आंव असे नाही, तर इतरिह काही प्राणी शक्य करनांना आहळतात. पक्षी, माकहासारंख सस्तन प्राणी है शब्दांनी व सुर्यापारखे प्राणी कांही विद्याप्र अवयाच चलनवलन कस्त्याम नातील इतित व्यक्त करण्यास समर्थ अस्तात. पण या बावतीत माष्ट्रयप्राण्याची रचना अधिक मार्डस्कर भांह. त्याम दान पायाचर चालता येत असल्यामुळ त्याचे हात मोकळे राहतात व हातान आम्र घेजन शब्द करणवाम त्याच तीं आकळे राहता त व हातान आम्र घेजन शब्द करणवाम त्याच तीं हो मार्कळे राहता लगा अधिक सुत्रभ अन्ति. पण या शब्द करण्यापानुन भाषा कशी उत्पत्र होते हा प्रश्न आह. याची उत्तर निर्मिराळ्या अस्यासकांनी निर्मिराळी दिली आहेत.

अनु हरणामूळ कता—भाषा इतर प्राण्यांच्या शवः गंच्या अनु हरणाने उत्यन्न झाली अमे एक मत आहे. पक्ष्यांची ब काहीं प्राण्यांची नार्वे त्याच्या शवः गंचलन पडली आहेत ही गाष्ट्र स्पष्ट आहं को किळ हा शबः अनेक भाषात जबळ अवळ याच हपात आहळतो. उदा. सं को हिला, भ्री को कृतः हुँ कृत्वतः फ कृतः हुँ कृतः हुँ कृतः शेष्ठ जुनी फें को गुनः प्रा नी. अमे. कृत्वकः उ. नी. अमे कुत्वकः इच को एको एकः अं सं. गांक. इं गिओंग, स्वा गोकः आहरू डिक गौक, प्रा. उ. असं कौनः इं. कृतः प्रा. को इल, हि. को एलः का को गिळे. इ. यास्का नेहि पिता में शब्दः नुकरण, बहन पडली आहेत ही गाष्ट निव्यत्तत नमूद केली आहे. तर्नेच नादाचा संबंध असणारे वाश्यवःचक शब्द किंवा फ इफ श्रेणे हे शब्द असल्या नादमब्द किया दशक शब्दांच्या अनु हरणावसन तयार आले आहेत ही गोष्ट खरो. तथा पि सव शब्दाची उपपन्ति अनु हरणाने लागत नाहीं ही हि गोष्ट खरी. या मताची 'बीवी मत' म्हणून मेक्समहर्गने चेष्टा केली आहे.

उद्गार मुलकता—मनुष्य निर्तनसके विकार ब्यक्त करण्याकरितां आहा ! छी ! वा ! अगार्ड ! अववव ! असले जे उद्गार काढतो त्यांवकत भाषेची उत्पान झाली अने एक मन आहे आता अध्योत भय वगरे प्रसंगी मनुष्याच्या तोंहन आं! सारले भ्वनी निषतात हे खरे, पण बहुनेक उद्गारवाचक शब्द एका ते व तुरक स्वक्ताचे असून भाषेतील अनेक प्रकारचे शब्द वनविण्याच्या किंवा त्यातील संबंध जाडण्याच्या कामी ते समर्थ हाणे शक्य नाहीं. या मताम 'कु ! कु: ! मत' असे स्हणतात.

नार्मूलकता—प्रत्येक वस्तृम आधात झाला असतां नाद उत्पन्न होतो व प्रत्येक वस्तृम एक विशिष्ट नाद असतो. यावकन शब्दाचा विशिष्ट नाद व त्याचा अर्थ यांचा काहीं तरी मूल सबध असावा व त्यामुळे मनुष्याच्या विशिष्ट भावनाचे व्यक्तीकरण विशिष्ट नादानें होत असते असे हें मत आहे. यासच डिंगडॉग मत'असे नाव असून हे संक्समुहरने पुढ आणलें होतें पण स्वकरच तें टाकून दिलें.

निःश्वासमूरुकता --जेश्हां मनुष्य एखारें श्रमाचे काम करीत असतो तेश्हां तो विशिष्ट तन्हेंने श्वास बाहेर टाकतो ब म न्यान मधून तो श्वास विशिष्ट आवाजयुक्त अथवा शब्ध्युक्त असतो. ओझे उचलणार लोक किया श्रमाचे काम करणारे लोक तेकाम करीत असनांना कांद्रों तालवन्द उद्घार कावताना अथवा गाणे म्हणतांना आपगांला आढळतात. त्या विशिष्ट उद्घरांकत्व साहचर्यामुळे तत्तत्कियाबोधक शब्द निषाके असावे असे एक मत आहे. यास 'यो हे हो ' असे नाव असून याचा पुरस्कर्ता नॉयर हा आहे.

प्रेमोद्वारमुळ कता—तथापि या वरील कोणत्याहि एका विशिष्ट मताचा अंगीकार केला अमतां भाषेतील सर्व प्रकारच्या शब्दांची उपपत्ति लागत नाहीं, तर या सर्वाचा थोडाफ र आश्रय चे क्रनच प्रत्येक भाषेचा इतिहाम अभ्यासून भाषेच्या उत्पत्तीची मीमांसा लाबिली पाहिजे अशा तन्हेंने विचार करून जेस्परमन यानें भाषा ही प्राथमिक अवस्थेतील मनुष्यप्राणी आपल्या उनकट भावना व विश्वादा प्रमित्वयक भावना व्यक्त करण्याक रतां जी गाणों वंगरे म्हणत असे किंवा अभ्यास व नाद्युक्त शब्द उच्चारीत असे त्यावरून व गली असावी असे मत नमद केले आहे.

भावनाच्यक्तिमूळकता—-तथापि वरील मतांचा परामण घेतां असे दिसतें कीं, मनुष्याच्या मनामध्ये कांहीं करूपना उत्पन्न झाली, त्याने एखादी आश्चर्यकारक गोष्ट पाहि ी, त्यास अतिशय आनंदरायक अशी गोष्ट घडली किंवा त्याने एखादें पराक्रमांचे कृत्य केले किंवा पाहिल म्हणजे त्याच्या मनांत जे विकार उत्पन्न होतात—ज्या भावना उसळतात—त्या व्यक्त करण्याची त्यास उत्कट इच्छा उत्पन्न होते. एखादा छुंदर देखावा पाहिला की आपल्या सहचराचे त्यास काबासकी द्यावी वादेते. याप्रमाणे भावनांची उत्कटता उद्गारकपाने बाहर पडते. य भावना प्रमाववपक, वोररमात्मक, हर्षात्मक, शांकपूणे बंगरे अनेक प्रकारच्या असुं शकतील व त्या प्रमाणे निर्णनराळे उद्गार मनुष्याच्या तोंडून बाहर पडतील व प्रवंगसाहचयांने त्या उद्गारीत निर्निराळे अर्थ उत्पन्न हो-ील याप्रमाणे अनुकरण, भावनिदर्शन वगरेपासून शब्दाची व नंतर भाषेची उत्पात्म झाली असली पाहिले.

प्राथमिक व प्रगत भाषा—भातां या प्राथमिक भावेच प्रथमिक अवस्थेतील स्वहप कसे असाव हे आपणांस ऐतिहासिक हृष्टा भाषांचा भभ्यास करीत मार्ग मार्ग गेले असतां कळण्यासारक आहं अगा तन्त्रन ऐतिहासिक हृष्टानें भावेचा अभ्यास करूं लागल्यास आपणास असे दिस्न येतं कीं, मनुष्याची प्रवृत्ति भाषतील शब्दांचे उच्चार अधिकाधिक सुलभ व साथे करण्याकहे असते मूळ आर्थन भाषेतील शब्दा उच्चारावयास वरेच अवचड असून सस्कृत नंतर प्राकृतमध्ये ते अधिक सुलभ, तर भाज त्याहुनहि सुलभ झाले आहेत. तमेच शब्दातील स्वराचात नाहींस होत चालला आहे. आपण आपले विकार प्रदर्शन करण्याच्या कार्मी अलीकडे पुटकळच सयम चापरतीं पांतु अभेम्कृत लोक तेच विकार परास्त शुक्र रतेने प्रकट करतात. तसेच दिवसेदिवस शब्द आहु हरण्याकडे प्रवृत्ति आवळते. प्राथमिक भाषेतील शब्द लांच, उच्चारावयास अवचड, ओडाक्षरणुक व नावयुक्त असावत. अर्वाचीन भाषायेक्षां प्राचीन भाषांत च्याकरणविषयक स्पेति अधिक आढळता. उदाहरणार्थ क्रश्वदामध्ये तुवन्त अथवा हेत्वथेक रूप करण्याचे १६ प्रकार आढळतात. [अर्नेल्ड ऐतिहासिक वेदिक च्याकरण पृ २१०] तसच शब्दाच्या स्पांत विकार करण्याचेची अलीकडे सहायक शब्द अथवा अभ्याचे वापरण्याची प्रवृत्ति अधिक आढळते. पूर्वीच्या भाषा अधिक क्रिक्ळ तर अलीकडील सुरसुरीत दिसतात. भाषची प्रगति अधिक अधिक प्रयुक्त साधारणतः सवेसामान्य नियमांकडे प्रवृत्ति लाखळते. आज अमेसकृत अथवा प्राथमिक अवस्थितील लोकांच्या भाषांकडे पाहिल असता वरील गोष्टीची सत्यता परते. ही भाष्ट व्याकरणविषय याने अस्मानी भाषा, मीर्नाक याने आफ्रिकेतील भाषा, थाम्सन याने सताळ भाषा, कर याने आस्ट्रेलियन साधा, यासंबंधी केलेल्या विधानांवरून स्वर हाते.

यावरून विहटने याच्या मताश्रमाण प्राचीन माषा अधिक साध्या व मुटसुरीत असण्याऐवर्जी त्याच्या अगर्दी उल्टर स्थित आढळते पूर्वीच्या भाषांतील वाक्य व शब्रत्यचा अधिक क्लिक्ट व अवयह असून अनेक अपवाद, अनिर्यामतपणा वंगरे भानगडी त्यांभध्ये अमत. तसच प्राचीन भाषांमध्य अमूतेकल्पनावाचक शब्द कमी असून मूर्तकल्पनावाचक शब्द फार अपत. उदाहुं णार्थ टॅस्मानियामधील भापत आंवा, पेरू, फणम यासारल्या निरिनराळ्या जार्तीच्या झाडास शब्द आहेत पण सबैसामान्य वृक्षवाचक शब्द नाहीं. तसेंच सुरु, कठोर, शीत, दीध इत्यादि कल्पना त्यांस व्यक्त करतां येत नाहीत. झुनु भाषेत निरिनराळ्या रंगांच्या गार्ड दर्शविणारे स्वतंत्र शब्द आहेत पण गाय अशा अर्थी सामान्य शब्द आढळत नाही. ब्राह्सिलमधील बकैरी भाषेत असेच निरिनराळ्या रंगांच्या पोपटांस स्वतंत्र शब्द आहेत पण पोपट असा जातिवाचक शब्द नाहीं. परंतु याच प्राथमिक भाषात एकच पदार्थास अनेक शब्द वापरलेल आपणांस आढळतील. उदाहरणार्थ निघट्मच्ये प्राथवीवाचक २१ शब्द दिले आहेत. कदाचित पूर्वी या प्रत्येक शब्दास स्वतंत्र अर्थकक्षा असेल पण आज त्यांतील फरक नाहीसा होकन ते सर्वसामान्यार्थानेच वापरले बातात. अर्थात एकाच वस्तुमधील थोडाफार फरक दाखिवण्यास स्वतंत्र शब्द असणे चांगले व आजच्याहि भाषांत असे शब्द समुच्यय आढळतात; उदाहरणार्थ वल या शब्दास सांड, थांडगा, खोंड, पोळ, वसु, पाडा, वद्ध इत्यादि निरिनराळे शब्द आहेत सांह, थांडगा, खोंड, पोळ, वसु, पाडा, वद्ध इत्यादि निरिनराळे शब्द आहेत

पण त्यांच्या अर्थीत आपणांस योडाफार मेर करना येतो व भेर करण्याची प्रवृत्ति व प्रत्येक शब्दास स्वतंत्र अर्थेकक्षा निश्चित करण्याची प्रवित्त अर्वाचीन भाषांत दिस्न येते. परंतु बलांचा तांडा, लांडग्यांची टोली, माशांचा थवा, हरणांचा किंवा मेंढयांचा कळप, माणसांची झुंड इत्यादि समह या एकाच कल्पनचे वाचक अने क शब्द आपणांस आढळतात. ही गांच्य प्राचीन भाषांत अधिक आढळते पण मनुष्याच्या सामान्य व्यवहारावाहरुच्या अने क कल्पना व्यक्त करण्याम त्या भाषान शब्द आढळत नाहींत.

तसेंच पूर्वीच्या भाषा अधिक काव्यमय असून शास्त्रापेक्षां काव्याची उत्यांत अधिक जुनी असन भाषेची प्रवृत्ति अधिक अधिक वस्तुनिद्देशिक व गयान्य होण्याकहे अ ढळते. तसेंच विचारापेक्षां विकाराचा प्रादुर्भाव लवकर होतो त्यामुळे पूर्वीची भाषा मानवी विकार देशेविण्याम अधिक समर्थ असून निरिनराळ्या विचाराची वाढ कमी झाली असल्यामुळे ते व्यक्त करण्यास कमी समर्थ होती. भाषेचा उपम गय वाक्य अथवा विचारयुक्त कल्पनापेक्षां मनातील निरिनराळ्या भावनांचा उद्देक, उत्कट विकार च लांचे प्रदर्शन करणारें काव्य यामध्य आपणांम शोधला पा हेने. मनुत्र्य आपण विचार गयामध्य व्यक्त करण्यापूर्वीच आपल्या कल्पना अथवा विकाराचे काव्याप्त कल्पना अथवा विकाराचे काव्याप्त कर्पना अथवा गाणे म्हणजे आधुनिक संगीताच्या स्वरुपों नसन गुणगण्याच्या किंवा लावण्या न्यावाड्याच्या क्ष्याचे असं.

मनुष्यास जेन्द्रां आप र विचार दुष-याम कछवांत्र व ते त्यास समजाने अशी इच्छा झाली असेल त्या वेळीं लाच्या नद्गरांस भाषित्र स्वच्य प्राप्त झाले असले पाहिजे व येथ पद्माऐवर्जी गद्याचा त्याने उपयोग केला असला पाहिजे. अशा वेळों विशिष्ट ध्वनींची विशिष्ठ अर्थाशी सांगड घालण्यांत आली असली पाहिजे व या बाबतींत प्रथम अनुकरणात्मक शब्दांस प्राधान्य मिळाले असले पाहिजे. यावेळी चिविधि करणारी ती चिमगी, कावकाव करणारा तो कावळा असे शब्द ताबडतीब विशिष्ट पदार्थ-वाचक बनले असले पाहिजेत; पण सबैच शब्द अशा रीताने बनणे शक्य नाहीं. बाकीचे शब्द हे बऱ्याच किया होऊन वळणा-वळणाने सम्बाचे स्वक्य पाहलेजत.

तसेच प्राथमिक भाषेतील शब्द बहुनेक मूर्त कल्पना अथवा पदार्थ किंवा वस्तुवाचक असले पाहिजेत. या प्रकारचे प्रथमचे शब्द महणजे विशेषनामें होत व हीहि विशिष्ट मनुष्याच्या काहीं व्यनिविषयक लक्ष्मी, किंवा विशिष्ट ध्वनी अनेकवार उच्चारण्याची संवय वर्गरवक्तन पहली असालीं. त्यानतर सामान्यनामें बनलीं असालीं काहीं विशेषनामांचीं सामान्यनामें बनण्याची किया आपल्या भाषेत आबिद बालू असलली आपणांस दिसते. असदिम (रागीट मनुष्य), पृतराष्ट्र (आंधळा), विदुर (संकरज) हत्यादि नांचे सामान्यनामाचे स्ववृत्प पावरीं आहत. तसेच प्रथम काहीं तरी एकामागृन एक अशा प्रकार उच्चारलेल्या ध्वनींस ऐकणाराकड्न अनुक्य प्रतिकिधेचे उत्तर मिळाल्याम त्याच ध्वनींच्या पुनवृच्चारामुळे तीच किया पुन्हां पुन्हा उत्तरादाखल घडल्यास त्या ध्वनि समुज्याम उच्चारणारा व एकणारा याच्या मनात विशिष्ट अर्थ प्राप्त होता. अशा त=हने प्रथम विशिष्ट कियावाधक अगर वाक्य-स्वहपी ध्वनीस अर्थ प्राप्त झाला असावा व त्यानंतर त्याच पृथकरण होऊन निरनिराळे शब्द बनले असावे अर्थ एक मत आहे.

एकंदरीत भाषा प्रथम अर्थवट नादबद्ध ध्वनीच्या वयिक्तक व विशिष्ट प्रसगीच्या उच्चागपासून उदय पावृन अर्थवट वाक्यखंड अथवा शब्दाच्या हपाने प्रगट होत गेली असावी. आरंभीचे तिच स्वह्म विलष्ट व वाजड असून मनुष्याच्या वयिक्तक लहरांवर अवलंबून अमावे परंतु प्रथमपासन तीमन्य हुन्नू हुन्नू कमी अधिक गतीने पण सारखी प्रगति होत असून तिचे स्वह्म अधिकाधिक स्पर, नियमबद्ध, सुन्नभ व मापे होत चालठ आहे अटापि काणतीहि भाषा पूर्णत्वाप्रत पोंचली नाहीं परिपूर्ण भाषेत प्रत्येक बाव एकाच शब्दाने, व सारख्या बावी सारख्या शब्दानी व्यक्त होत जाऊन सब विकल्प वगर नाहीं होतील, ध्वनि व अर्थ यांचा पूर्ण मिलाफ असेल व अर्थातील निर्मताळ्या छटा स्पष्टपणं व्यक्त करतो येतील, तसेच गय व पय, सोंदर्य व सत्य, विचार व भावना, यांस व्यक्त करण्यास यांग्य शब्द असून व्यक्तीस आपले विचार व्यक्त करण्यास स्वातंत्र्य, सुलभता व चाहता यांची कथी वाण प्रणार नाहीं.

मुलां वी भाषा —ही भाषमध्ये प्रगति कमकशी होत गेली अमेल हें पाहण्यास आपण आतां लहान मुलांच्या भाषे-पासून आरंभ कह. लहान मुलाञ्या भाषेच्या बाढीमध्ये तीन काल असतात. (१) ओरडण्याचा काल, (१) बोबडे बोलण्याचा काल व (१) व्यावहारिक भाषा बोलण्याचा काल. हा शेवटचा काळ बराच दीधे असून त्याचे पुन्हां दोन भाग पाश्तां येतील— (१) बालभाषेचा काल, व (२) जनभाषेचा काल. पहिल्या काळामध्ये तो आपली वैयक्तिक भाषा बोलत असतो व दुसऱ्या काळांत सामान्य समाजाची भाषा बोलूं लागतो. सामान्यतः म, ब, प हीं अक्षरे त्यास प्रथम यकं लागतात, असे अनेकाचे मत लाहे. व यानंतर हळु हथू इतर अक्षरे ते मूल बोलूं लागते व र वगरेसारखी व्यंजने यावयास त्यास दीधे शल लागतो प्रथम प्रथम सुस्ते एका बेळी एक एकच अक्षराचा उच्चार करतात व अनेक अक्षरांचे पुनकच्यारण करतात. त्यासुळे त्यांच्या भाषेत वादा,

पापा, नाना अत्रा पुनवक्वारित अञ्चरांचे शब्द बरेच अपतात. जी ब्यंत्रने त्यांस प्रथम येत नाहींत त्यांबहुल ती दूसरी ब्यंत्रने उपयागतात. ( उ० खाळवहूल मूल आऊ स्हणताना बहुधा आहळून यते. ) ती येऊ लागल्यावरीवर सर्वत्र वृक्षीची व्यजने काहून शह शब्द अब्दारण्याकडे त्यांची प्रश्नत असते. आये व ज्ञान बहावयास केवळ त्या आपेतील बच्याचशा शब्दाचे ज्ञान होऊन आगत नाहीं तर त शब्द एकमेकाशी कांदी विविधत नियमांनी जाडले गेले पाहिजेत म्हणजे त्या भाषेचे ब्याकरण माहीत माले पाहिजे. प्रथम प्रथम मुलास व्याकरणानंबंधी काहीदि माहिती नसते व ती बालताना निरिन्तराख्या शब्दांचा संबंध दाखनिण्याच्या किया ते एकमेकाशी ओडण्याच्या भानगडीत पढन नाहीत. तर ती तुमत निर्निराळे शब्द स्वतंत्रपण एकापूर्व एक माहून ठेवतात व काही क्यां एकाच शब्दावलन सर्व वाक्याचा बोध करित.त. उ.श. 'वर एवढाच शब्द उच्चाहन मला उचलून घे असे मुले सांग-तात. तर 'टापी ' किया ' आगर्वा एवडवाच शब्दावक्रन त्या बन्तु आपणास घालावयास पाहिजेत असे दर्शवितात. किया "बाहर ' ( भूर ) या शब्दावह्न फिरावयास जावयाचे आहे ही गोष्ट ब्यक्त करितात. कालातरान एक शब्दच उच्चारणारे मूल कादी अधि ६ शक् ( परंतु अनिर्धेय रीतीने जोडलल अमे उन्चारू लागते व याप्रमाणे खायी हस हस्य नियमबद वाक्य उन्चारण्याक्डे प्रवृत्त दात जाते. या बाबतीत एका गार्शची त्याम फार महत होत व ती म्हणजे अनुहरण दिवा पुनदच्चारण ही होय. आपण लक्षान मुलाजवळ जे शबः किया ज बाक्य उच्चारती त्याचा त पुनहच्चार करो व अशा रीतीन त्याचे शबः।चे व बाक्याचे श्रान बाढत जातें. जेव्हा आपगास एखादी परकीय भाषा शिकावयाची असल तव्हां अशा रीतीन ती भाषा बालणाऱ्या मनुख्याने उद्यारके हो बाहरें किया शब्द याचा पुनहच्चार करणे हे फार फायशाच हाते. कारण त्यामु है ती चागल्या तन्हेंने स्मरणांत राहत बळवर त्यांचा पुन्हां उपयोग करता यता. लहान मुलास प्रश्नायक व निषेत्रायी वाक्ये अनादर येतात असेहि कांही भाषा-शास्त्रहाचें मत आहे. शब्दयोगी अव्यये यावयाम मुलास फार वेळ लागतो अम स्टर्न यान कांही आंकडे वऊन दाखिवलें आहे, ब प्रथम प्रथम मुर्ले निर्दिशक्रि शब्द मधल्या संयोजक शब्दाशिवायच बालनाना भाडळतात. तसेच ल्हान मुले भाषा शिक्त असताना परकीय भाषा शिक्तांना ज्या आपल्या चुका होतात तशाच प्रकारच्या चुका करतानाहि आढळतात.

मातुभाषा शिक्त स्लभ कां ? -- अापनान आपकी मातृनाषा इतका चानली क्वी शिक्त यत यासंबंधी अने हांनी अने ह कारों व मत निद्धित करों भाहेत. (१) लहानपणी आपरें वाणि दय अधिक चलनपुलम असतें तितक तें मोटेपणी रहात नाहीं. पग लहान मुठे लहानगर्गा उचारात फार चुका करतात. (२) लहान मुलाचे अवर्गेद्रिय अधिक तीक्ष्ण व सस्धारक्षम असते. पण त्यासीह शिक्षण अवस्य आहे (३) लहान मुलास पूर्वीच्या काणत्याहि भवयी जडल्ल्या नसतात व त्यामुळे काही दोव टाळण्या व त्यास श्रम पहत नाहींत अने काहीं वे म्हणाँ आहे. परत त्यासहि काही चुका मुद्दाम टाळाव्या लागतात. (४) स्वीटन एक कारण असे दिले आहे की, लहानपणी मुलास कोणतच धाम धरावयाचे नसल्यामुळे त्याला आपली भाषा शिकण्यास परिस्थित अत्यत अनुकुछ असत (५) काहीचे म्हणमें असे आहे की, आनुवंशिक सरकारामळे लहान मुलाच्या सेंदूची रचना व बाद अशी झालला असन की, त्यामुळे त्यास आपली भाषा शिक्षणे अतिशय सापे जाते. परतु एखाई मूल आईबापांस परकीय असलेली भाषाहि त्या दशात राहिल्यास मुलभतेने शिकते. (६) जेस्परसनच्या मत या गोर्ध्याचे कारण त्या मुलामधीच व त्याच्या सभौवती असलेल्या लोकाच्या त्याजयाशी असलेल्या वतणुशीमध्येच आढळेल. उदा, मातुभाषा शिकः ण्याचा काल आयुष्यातील अगरी प्रथमची वर्षे हा अगल्यामुळे अतिगय साइंटकर असतो. त्यावळी प्रद्रगर्शाक्त अति-श्चय तीत्र अपते व ती पुढे हुयू हुयू कमी हात जात. तसेच लहानव भी परिस्थिताशी अनुस्य होण्याची पात्रता मनुख्याच्या अंगी अधिक असते. दूसरी गांत्र लहान मुलास त्याची मालुभाषा जितकी सातत्याने एकावयास मिळत तितकी एखाद्या मनुख्यास पाकी भाषा उत्तरवयात शिकावयाची अपता मिळत नाही. तसेच लहानपणी मुलाची आई अथवा दाई तेच तेच शब्द पुन्हां पुन्हां उच्चाहर मुलाच्या मनावर ते पक्रेपणीं ठशविण्याचा प्रयतन करीत असतात. तसच लहार मुलास मात्रभाषेचे धहे सर्व काल मिळत असतात. परंतु उत्तरवयांत एखादी भाषा शिकावयाची असतां आपणास कांहीं नियमित वेटां व तेहि इतर अनेकां-बरोबर धडे मिळ शकतात. तसेच लहान मुलास जी भाषा शिकावयाची असते ती प्रत्यक्षतः ज्या परिस्थितीसंवर्धी शिकावयाची असत ती परिस्थित समार पहात असता व समोर दिसत असता शिकावयास मिळते. तर्सेच बोलताना होत असलेल्या हावभावा-बह्मनिह त्यास आधेचे निश्चित झान हात असते. उलट परकीय भाषा शिक्तांना आपण ती अकाली, भल्त्याच परिस्थितीत ब इतिम मार्गाने शिकत असतो. यात्रमाणेच ज्याचा त्रत्यक्ष संबंध नाहीं अशाहि अनेक गोध्टीसंबंधीचे भाषण मुलास ऐकावयास मिळतं व त्याचा त्याच्या मेदवर परिणाम होऊन त्याच्या स्मरणांत राहण्यास मदत होते. तो जे जे वाही ऐकतो त्याचा स्थाच्या मनाबर परिणाम होजन तो तें लक्षांत देवतो व जरूर तेन्द्रां स्थाचा उपयोग करतो. तसच मुलें आपली भाषा ज्या र्थं प्रस्तावना

मनुष्यांपासून शिकतात तीं त्यांचे शिक्षक नमताहि शिक्षकांचे कार्य किरितात त्यामुळे शिक्षकाबहरू वाटणारा संकोच त्या व्यक्तीच्या बाबतीत त्या मुलांस वाधक होत नाहीं. तसेंच हीं माणसे म्हणजे त्याची आई, वहीण वंगरे अगरीं निकटचे आस असल्यामुळें तीं हें शिकविण्याचे काम अतिशय सहानुसृतिपूर्वक करतात व त्याच्या स्वाभाविक चुकाकडे दुर्ण्य करून व त्यास उत्तेजन देखन त्याची भाषा शुद्ध होण्याचा प्रयत्न करतात. बोलावयास शिकण्याच्या बाबतीत मुलांपेक्षां मुली अधिक पुढें अमतात व त्या अधिक शुद्ध बोलतात आणि त्यांच्या उच्चारामध्ये मुलांपेक्षां कमी दोष असतात असे दिसते.

येथं मातृभाषा म्हणजे आईची भाषा नम्न बालपणांतील सभीं वारच्या समाजाची भाषा अस समजले पाहिजे. भाषेच्या बाबतींत मातेषेत्रां पित्याच्या भाषेचा परिणाम मुलांबर त्यांपक्षांहि कमी होनो जर कोणाचा विशेष परिणाम मुलांच्या भाषेचर होत असेल तर ज्या ब्यक्तींशीं त्या मुलाच्या त्याच्या वायाच्या तिमन्या वर्षानंतर संवय येनो त्यांचा होय. आपणांस काहीं मुले आपल्या घरच्या नोकरांच्या बोलण्यांतील काहीं लक्ष्यी उचलतांना आढळतात व त्या त्यांना कायमच्या जडलेल्याहि हष्टीस पहतात. परंतु मुलाच्या भाषेचर विशेष परिणाम त्याच्या समयस्क किंवा योज्या वयाने मोठ्या अशा संवयडयांचा होतो. कारण त्यांच्या संगतींत तें मुल वारंबार असने व त्याचे शब्द-ज्यावेळी त्याची वृद्धि अल्यात संस्कारक्षम असते अशा विळी-त्याच्या कानांत सारखे गुणगुणत राहतात. श्रीनलंडमधील डॅनिश आईबापांची मुले डॅनिश भाषेचेत्रां एस्किमो भाषा अधिक लवकर शिकतात ही गोष्ट प्रख्यात आहे. तसेच जमेनीच्या आफिकॅनील वसाहनींतील जमेन मुले जमेन भाषेचेत्रा आफिकन भाषा लवकर शिकतात असे मिनहाँकन महुटले आहे.

मुलांच्या स्वांत्र भाषा—भाषणांग लहान मुलें केव्हां केव्हां काहीं विश्वित्र शब्द किया भाषल्या लहानमा स्वतंत्र भाषाहि तयार करताना आढळतात. परंतु त्यानी फारशी वाढ होत नाहीं वत्यार तितके महत्विह राहात नाहीं मुलांच्या खेळांन्तील काहीं गुम भाषाहि आषणांस आढळतात. त्यांतील सकारी किया चकारी भाषा आपल्या इक्ष्णे हटीस पडतात. या भाषांत प्रत्येक शब्दास आरंभीं किया मध्ये सकार किया चकार जोडलेले आढळतात. तसंच प्रत्येक शब्दाचे स्वस्य विकृत करूनिह एक नवीनच भाषा मुले तयार करतांना आढळतात; किया चकार जोडलेले आढळतात. तसंच प्रत्येक शब्दाचे स्वश्वे पडतात. उदा. 'घाबरोचा वामणला 'किया 'स्वाराजांची म्हारी आली पसरंजी सतरा.' अमे प्रकार लहान मुले खळत असतां करतांना आपणांस लाढळतात. प्रीडणणामध्येहि मिताक्षरा किया महानुभावांच्या सांकितिक लिपि हीं अशा तन्हेच्या भाषांची उदाहरणे स्वयं काल निराधित राहिली तर आपली एक नवीनच भाषा वनवितात. अशा तन्हेच्या भाषांची उदाहरणे होरशिकों हेळ या अमेरिकन मानवशास्त्रज्ञाने आपल्या एक अहवालात नमूद केली आहत. अशा तन्हेच्या भाषांची उदाहरणे होरशिकों हेळ या अमेरिकन मानवशास्त्रज्ञाने आपल्या एक अहवालात नमूद केली आहत. अशा तन्हेच्या भाषांची उदाहरणे होरशिकों हेळ या अमेरिकन मानवशास्त्रज्ञाने आपल्या एक अहवालात नमूद केली आहत. अशा तन्हेच्या कालळेती. त्यांचा प्रीट माणमांची विल्कुल संपक्षे वेतां कामा नये, व हीच स्थिति त्यांची पूणे वाढ हो कन त्याची स्वतंत्र कुटुंये हो कन त्यांच आपली भाषा पुढच्या पिडीस देण्याकरितां प्रजाहि उत्पन्न होण्यामध्येहि तशी असूर मेनवनीय आहे. त्यांने अशा पाच नवीन भाषाची उदाहरणे दिली आहत. अशातन्हेचीं आहल्यक व स्वीडनमध्येहि काली उदाहरणे नमूद केलेली आढळतात. परनु अशा तन्हेची बनविलेली भाषा पारच नुटपुंनी असते. बाझिलमध्येहि आपलांस अशा तन्हेच्या काली केलळ काली करेवात्य प्रचित्र आपलांस अशा तन्हेच्या काली काली कालळेतात.

बालमार्पेतील विशिष्ट शब्द--ल्ड्यान मुर्जे अगर्यी बाल्यावस्थेत जे तींडातून निर्शत ध्वनी काढतात त्यांसच त्यांच्या माता अथवा दाई किंवा भीवतालची मंडली कांईी तरी अभे जो छुन शब्दाचे स्वरूप देतांना आपणास आढळतात. अशा तन्हेचे शब्द म्हटले म्हणजे मा, अन्मा, बाबा, दादा, तात्या, आबा इ० होत. वास्तविक मुल हे वर्ण केवल चाला म्हणून तींडांतून उच्चारते व पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे म, व, प हे ओष्ठय वर्ण लहान मुलांस प्रयमत. उच्चारावयाम ये अलाग्यामुळे तोंडांतून वरील ध्वनी निष्यं लागतात व त्यांस विशिष्ट अभे प्राप्त होजन मातृषितृत्वाचक व निकटचे आसवाचक शब्द त्यार होतात ही गोष्ट आपणांस जगांतील सर्व भाषांमध्ये जे मातृषितृत्वाचक मा, ममा, बाबा, अवा, पणा वंगरे शब्द आहेत त्यांवहन स्पष्ट विस्तन येते.

भाषा व स्त्रिया --भाषेच्या वाढीमध्यें व तिच्या स्तरूपांत निर्रातराळ्या काळी पडणाऱ्या वदलामध्ये स्त्रियांचेहि अंग प्रामुख्याने असतें. कित्येक समाजांत आपणांस पुरुष व लिया अगरीं स्वतंत्र निर्रातराळ्या बोळीमध्ये बोलगांना आढळतात. अशा तन्हेंचे उदाहरण केरिबियन लोकांबहल रॉशफर्ड यानें दिलें आहे. या लोकांत पुरुष केरिबियन तर लिया अरावांकन भाषा बोलतात. व पुरुषांनीच स्नियांच्या भाषेचें अनुकरण केलें आहे. आपणांकडे इश्य! मेल्या! यासारखे उद्गार पुरुष काढणार नाहीं. परंतु

या लोकांच्या भाषेचीहि क्रम्न तपासणी केल्यास आपणांस असे आहळते की बास्तविक ह्या समाजांतील पुरुष व क्रिया अगरी प्रयक् अशा भाषा किंवा बोली बोलतात असे नसन त्या समाजामन्यें कांहीं विशिष्ट शब्द केवल खियांतच व कांहीं विशिष्ट शब्द केवळ पहचांतच बापरेळ जातात एवढेंच दिसन येते. व त्या भाषेचे व्याकरणहि सर्व लोकांस सामान्य असेच आहे. परंत ही गोष्ट आफ्गांस संसंस्कृत समाजांतिह आहळन येते. उदा. कांडी समाजामध्ये लिया नव-याचे नांव उच्चारीत नाहींत व विशिष्ट शब्द विशिष्ट परिस्थितीमध्ये योजणे स्रियांस योग्य मानले जात नाहीं. अशा ठिकाणी त्या शब्दाचे कार्य दूसरे शब्द योजन अप्रत्य-क्षपणे करून ध्यावें सागते ( ज्हान्यावहरू 'वाहेरचा 'तसेच वाहेर वसणे. चळ भरून येणे इ० ), अशा वेळी आपणांस सी व पुरुष ही स्वतंत्र भाषा बोरुतात असे म्हणतो यावयाचे नाहीं. पूरंत काही ठिठाणी उदा संस्कृत भाषातील नाटकामध्ये आपणांस असे आढळते की. पुरुषवर्ष सामान्यतः शद्ध संस्कृत भाषा वापरतो व श्रिया प्राकृत भाषेमध्ये संभाषण करतांना आढळतात. परंत या ठिकाणीं या दोन भाषा बोलणाऱ्या वर्गीमध्ये वास्तविक स्त्री-पुरुष हा भेद नक्षन वर्गमेद किंवा सांस्कृतिक भेद आहे. कारण संस्कृत भाषा ही राजे, मंत्री, बाह्मण, वंगरे उच्चवर्गीय लोकांची असन कनिष्ठ वर्गातील उदा • वाणी, उदमी, कोळी, शिपाई बगैरे बगौतील पुरुषहि प्राकृत भाषाचे बोलतात. या ठिकाणी या दोन भाषांतील फरक एकाच भाषेच्या दोन निरनि-राळ्या अवस्था दाखवितो. एक सलभ. स्वाभाविक व परिचित असन दसरी अधिक आर्थ, कठिंग व औद अशी आहे. व आजि भाषणांस एखाद्या न्यायाधीशाच्या व सामान्य मनुष्याच्या भाषेमध्य हा फरक आढळून येईल. आजिह आपणांस शहरांतील संसंस्कृत बर्गाची भाषा व खेडवळवर्गाची प्राम्य भाषा यामध्ये वराच फरक आढळतो. परंत या दोन स्वतंत्र भाषा नसन हा भेद एका भाषेवरील उच्च संस्कार मात्र दाखवितो. वास्तविक लिया आपली परंपरागत भाषा कायम ठेवण्याच्या बाबतीत पुरुषांपेक्षां अधिक स्थिर स्वरूपाच्या असतात: त्यांस घराबाहेरील वातावरणाचा व व्यवहाराचा तितका संपर्क होत नसल्यामळ प्रकाहतक्या अमेक बाह्य गोष्टींचा त्यांच्या बालण्यावर परिणाम होत नाहीं. त्यामुळे पुरुषवर्गाची भाषा जितकी चंचल असते तितकी स्त्रियांची असत नाहीं, तंजावराकडील महाराष्ट्रीय लोकांत आज मापणांस न्नियांमण्येंच मराठीची परंपरा अधिक स्थिर राहिकेली रहीस पहते. आतां खियांच्या बोलण्यामुळ भाषेमध्ये कांद्री ध्वनिविषयक फरक होतात ही गोष्ट खरी आहे. परंत एकंदर भाषेतील फरकांच्या मानाने ते तितके फारसे महत्वाचे नाहींत. परंतु शब्दांच्या बावतीत मात्र क्रियांकहन कांही विशिष्ट शब्द भाषेमध्ये विशेष रूढ झाल्याचे किंवा विशिष्ट शब्दांस विशिष्ट अर्थ प्राप्त झाल्याचे आढळून येते. उदा. किया शरीराच्या विशिष्ट अवयववाचक शब्दांचा उच्चार करण्यास लाजतात, आणि त्यामुळं अशा शब्दांबहल त्या इतर समानार्थक अथवा अप्र-स्यक्ष अर्थबोधक शब्द वापरतात, व अशा शब्दासहि कांहीं काळाने पुन्हां तेच विशिष्ट श्रीरावयववाचक अर्थ प्राप्त होऊन पुन्हां ह्याबहुल दसरे अप्रत्यक्ष शब्द योजावे लागतात. तसेच किया असम्य व प्राप्त्य शब्द सहसा उच्चारीत नसल्यामळे त्या बाध-तींत भाषेच्या स्वत्यामध्ये त्या बराच बदल घडवून आणितात. तसेच अपशब्द टाळण्याचेहि स्त्रिया प्रयत्न करतात. व शपथेचे प्रकारहि त्यांस वर्ज्य भसतात.

स्त्रियांची दाष्ट्संपित्त--िल्यांची शब्दसंपाति मर्यादित असते. कारण त्यांचे कार्यक्षेत्र मर्यादित असल्यासुळें त्यांस कांहीं विशिष्ट व्यापारांतीलच शब्द परिचित होतात. उल्ट पुरुपाचें कार्यक्षेत्र व संचार अधिक विस्तृत असल्यासुळें तो नब्या नव्या कल्पना व विश्वय वाचक शब्द नेहुमीं तयार करीत असता. सामान्यतः श्रियांच्या मनांत कोणत्या कल्पना विश्वय वागत असतात व पुरुपांच्या मनांत कोणत्या कल्पना विश्वय वागत असतात व पुरुपांच्या मनांत कोणते विचार चालेलेले असतात यांसंचंधानें अनुमान काडावयांचें आल्यास पुढील उदाहरण बोधप्रद होईल:-आस्ट्रो या अमेरिकन प्रोफेतरानें केलेला एक प्रयोग आपणांस मनोरजक वाटेल. त्यांनें एकाच विश्वविद्यालयांतील एकाच वार्तील एकाच वार्तील २५ विद्यार्थ्यों स व विद्यार्थनीं स त्यांस वाटतील ते शंभर शब्द शक्य तितक्या कमी वेळांत लिहुन आणावयास सांगितलें. अशा तन्हेंनें त्याच्या जवळ ५००० शब्द लिहुन आले. त्यांतील बरेचसे शब्द अर्थात् पुनक्क होते. परंतु क्रियांनीं लिहुने लिखारांचें क्षेत्र अधिक मर्यादित व समन्याप्त होते. पुरुपविद्यार्थी र १०५ निरित्राळे शब्द लिहिले तर क्रियांनीं कक्त १९२३ च लिहिले, एकदांच लिहिल्या गेलेल्या १२६६ शब्दापंकीं शेकडा १९ पुरुपांनीं लिहिले होते व शेकडा २० क्रियांनीं लिहिले होते. पुरुपांनी आणिवाचक शब्द अधिक लिहिले होते तर क्रियांनीं पोशाखविद्यक शब्द अधिक लिहिले होते. अमवाचक शब्द पुरुपांनीं लिहिलेल्या शब्दांत अधिक दूरचे, विधा-यक, उपयुक्त व सामान्य स्वक्पाचे व भाववाचक शब्द अधिक होते तर पुरुपांनीं लिहिलेल्या शब्दांत अधिक दूरचे, विधा-यक, उपयुक्त व सामान्य स्वक्पाचे व भाववाचक शब्द अधिक होते. अनुप्राधयुक्त शब्द श्रियांपक्षां पुरुपांनीं अधिक लिहिले. यावहन प्रविद्यां कर्यांनीं शब्द होते व त्याप्रमाणेच पुरुपांम शब्दांवर कोच्या करण्याची

प्रवृत्ति अधिक असते असे आपणांस आढळते व आपणांस स्वियांमध्ये भाषात्रास्त्राचा अध्यास केलेल्या ब्रिया कमी का आढळ-तात हैं यावलन स्पष्ट होते. वास्तविक ख्रिया कोणतीहि गोष्ट प्रेंग्यांपेक्षां अधिक लवकर शिकतात, अधिक लवकर ऐकतात व अधिक स्वकर प्रत्यतरिह देतात. प्रवय हा या बावतींत स्त्रीपेक्षां अधिक थिम्मा आहे. तो एखादी गोष्ट ऐकस्यावर तिच्यावर विचार करतो. नंतर आपल्या शब्दांची निवड करतो आणि नंतर योग्य शब्दांची निवड केल्यावर उत्तर देतो. खियांमध्ये 'हें' 'असे ' अशा तन्हेचे सामान्यार्थक शब्द घालण्याची प्रवृत्ति अधिक आढळते. याचे कारण त्यांच्यामध्ये कित्येक वाक्ये अर्धवट सोहन देण्याची प्रश्नात असते. कारण त्या आपणांस काय वोलावयाचे याचा पूर्णपण विचार करण्यापूर्वीच बोलावयास प्रारंभ करतात. तसेच त्यांच्या शब्दांमध्ये उद्गारवाची शब्दांचा व वाक्यखंडांचा भरणाहि अधिक असतो. श्रियांची प्राहकशक्तीहि परुषांपेक्षां अधिक असते ही गोष्ट दिसन आलेली आहे. एकच पॅरिप्राफ ब्रियांनी व पुरुषांनी सारखाच वेळ अवलोकन केल्यास त्याचे पुनरुच्चा-रण अथवा साराशकथन प्रवापेक्षां स्त्रिया अधिक चागलें कर्त शकनात. स्त्रिया प्रत्युत्तर देण्यास किंवा बोलण्यास पुरुषांपेक्षां अधिक तत्पर भसतात, ही गोष्ट जरी खरी असली तरी त्यांची शब्दमंपत्ति मर्यादित क्षेत्रापुरतीच व संख्येनेहि मर्यादित असते व त्या विचाराच्या बाबतीत सक्षमपणापेक्षां सरासरीकडे अधिक झुकलेल्या दिसतात. इंबेलॉक एलीस याने असे दाखविल आहे कीं, ज्या-प्रमाण अत्यन बुद्धिमान् व्यक्ती पुरुषांमध्ये अधिक होतात त्याप्रमाणे वेड्याचेढि प्रमाण लियांपेक्षां पुरुषांमध्ये अधिक असते व ही गोष्ट आपणांस भाषेच्या वावतींतिह आढळन येने जगांतील अत्यंत मोठमोठे बक्ते किंवा प्रयक्षार हे पुरुषच होकन गेके आहेत. तसेच अज्ञानी लोकांची लोकसंख्याहि पुरुपांमध्येच अधिक नियल, परंतु मरासरीने बुदीचे प्रमाण श्रियांमध्ये अधिक आह-केल. याचे कारणहि शोधण्यास फार दर जावयास नको. याचे मूळ आपल्या कटवांतील श्रमविभागणीमध्ये आहे. आज पिढणातु-पिडणा मनुष्यास अशा तन्हेंचे काम पहत आहे की, त्यास आपठा सब उत्साह फार थोडवा बेळेपुरता एकन्न करावा लागतो व ती बेळ म्हणजे जगांतील कलह, उदा. युग्द व पार्थ हे प्रमंग होत. अशा बेळों त्यास बोलण्याचे प्रसंग घोडेच असतात. हे श्रमाचे काम माल्याबरोबर मनुष्य लागलाच शिथिल होऊन आळमामध्य आपला वेळ घालविण्यास प्रवृत्त होतो. उल्ट स्नियांच्या वांटणीस जे घरकाम येते त्यामध्ये असा तात्पता विशेष जोराचा उत्साह दाखविण्याचे प्रसंग येत नसतात. तरी सतत श्रमाचे प्रसंग तिज्यावर नेहमींच येतात. उदा. तिला मुलांची काळजी घेणे, स्वयंपाक करणे, शिवणे, टिपणे, धुणे वैगेरे काम करावीं लाग-तात. या कामांत तिला फारसा खोल विचार करावा लागत नाहीं, व हीं कामें इतरांच्या सहवासांतिह करतां येण्यासारखीं अस-ल्यामुळे सामान्यतः काम करतांनाहि तोंड चाल ठेवण्याची प्रवृत्ति त्यांच्या ठिकाणी जास्त भावजून येते, व हीच घटना थोडणा-बहुत फरकाने आपणांस आजहि चाल असलेली आढळन येते.

परकीयांचा संपर्क--भाषच्या वाढीमध्य एखावा राष्ट्राचा परकीय राष्ट्राची संबंध भारवास फार महत्त्वाचा परिणाम होतो. दोन भिन्न भिन्न राष्ट्रांचा सनिकर्ष पुढे दिलेल्या निरनिराळ्या प्रकारांनी होऊं शकतो असे हेम्पल याने दाखविले आहे. (१) जेत्यांची संख्या लहान असन जरी ते राज्यकर्ते असले तरी त्यांची संख्या देशाच्या भाषे-बर परिणाम करण्यासारखी नसते. अशा वेळी त्यांचे वंशज देश्यभाषेचाच स्वीकार करतात व त्यांची मळ भाषा नष्ट होते. परंत त्यांतील शासनसंस्था, सैन्य वंगरे बाबतींतील शब्द देश्यभाषेमध्य मिसळतात. (२) जेत्यांची संख्या पुष्कळ असन ते स्वतःची कटंबें घेऊन येतात व त्यांचा प्रवाह दीर्घकालपर्यंत चाल राहतो. अशा वेळीं जेत्यांचा वर्ग हा उच्च व मण्यमवर्ग बनुन त्यांच्या-पैकी कांहीं खालच्या वर्गोतिह अंतर्भूत होतात. देश्य लोक दूर निघन जातात किया दास बनतात व त्यांची भाषा दासभाषा होते व ती जवळ जवळ नाहींशी होऊन फक्त त्यांनी उचललेल्या कांही हलक्या धंवांमध्ये मात्र शिक्षक राहते. (३) जित लोकांना जेते आपल्या साम्राज्यांत सामील करून त्यांचा एक प्रांत बनवन त्यांचर आपले सरदार व सन्य पाठवन राज्य करतात व कांहीं व्यापारी व वसाहती लोकहि त्यांवरोबर येतात. हे लोक जित राष्ट्रांतील उच्च व वजनदार मध्यम बर्गाचे बनतात. ही किया जर दीर्घकाल चालली तर जित राष्ट्रांतील लोक जेत्यांच्या भाषेचे व राहणीचे अनुकरण करतात. (४) कांहीं लोक पर-कीय देशाम व्यं लढान लढान टोळयांनी निरनिराज्या वेळी वसाहत करण्यास येतात व तेथे नोकरी-चाकरी कहन किंबा लढान सद्दान धंदै कहन राहतात. अशा वेळीं ते देश्य ठोकांशी मिसळण्याचा व स्यांची भाषा शिकण्याचा प्रयत्न करतात व आपर्छ पूर्वदेशीय वैशिष्ट्य टाकून देऊन देश्य लोकांशी एकजीव होण्याची घडपड करीत असतात. असे लोक हळ हळ देश्य लोकांतच अंतर्भृत होतात व त्यांच्या मुळ भाषेचा देश्य भाषेवर कांहीहि परिणाम होत नाहीं. वरील प्रकारांमच्ये आपणांस असे आढळा येईल कीं, पहिल्या व चौथ्या प्रकारामध्ये देश्य भाषांस प्रामुख्य मिळते आणि दुसऱ्या व तिसऱ्या प्रकारामध्ये जेत्यांच्या भाषांस महत्त्व प्राप्त होते व तिसऱ्या प्रकाराशिवाय बाकीच्या सर्व प्रकारांत बहसंख्य लोकांची भाषा ही सामान्य भाषा बनते प्रस्तावना २८

वरील प्रकारांत आपणांस चौथ्या प्रकारामध्य वसाहतवाल्यांच्या मूळ भाषेतील कांहीं वर्ण देश्यभाषेतील कांहीं वर्णावहल योज-लेले लाळ्यून येतील. परंतु ही किया जोंपर्यंत ते मूळ भाषेतील लक्ष्वी अजीवात टाकून देतील व त्यामुळ त्यांच्या परकीय-पासून जर देश्य भाषा शिकतील तर तीं भाषल्या मूळ भाषेतील लक्ष्वी अजीवात टाकून देतील व त्यामुळ त्यांच्या परकीय-पणाचा देश्य भाषेवर कांहींच परिणाम होणार नाहीं. परंतु तिसन्या वर्णामध्ये जेन्हां एखाया राष्ट्रांतील सर्वेच लोक्यत्यासाची लनेक सध्ये स्वतःची भाषा टाकून राज्यकर्त्यांची भाषा स्वीकारण्याचा प्रयत्न करतील तेन्हां त्यांच्या भाषेमध्ये वर्णव्यत्यासाची लनेक उदाहरगें आपणांस आढळन येतील व त्याचा त्या प्रदेशांतील एकंदर भाषेवर महत्वाचा परिणाम होहैल.

शस्त्रांची देखरेख--अशा तन्हेंने जेन्हां दोन भाषा बोलणारे लोक एकत्र येतील तेन्हां त्या दोन भाषांतील काही शब्दांची देवचेव होणे मात्र अपरिहार्य आहे. अशा तन्हेने शब्दांची देवचेव कोणत्या प्रकारच्या शब्दांत होत असते हैं आपण पाहं. जेव्हां दोन भाषांचा संबंध येतो तेव्हां जर एक राष्ट्र दसऱ्या राष्ट्राची भाषा शिकत असल तर त्या परकीय राष्ट्राच्या भाषेपेक्षां त्या राष्ट्राच्या देश्यभाषेवरच त्याचा परिणाम अधिक होतो. जेव्हां आपण एखादी परकीय भाषा बोलतों तेव्हां बोलण्या-मध्यें आपण स्वभाषेतील एकहि शब्द न आणण्याचा प्रयत्न करतों. परंतु स्वतःची भाषा बोलत असतांना मात्र आपण तितकी काळजी घेत नाहीं. फेडरिक दि ग्रेट हा आपणांस फेंच भाषा फार उत्तम येते म्हणून अभिमान बाळगीत असे, व त्याच्या फेंच भाषेतील लेखनांत एकहि जर्मन शब्द आढळत नसे. परंत त्यांचे जर्मन भाषेतील लेखन मात्र अनेक फेंच शब्द व वाक्प्रचार यांनी भरेलेल आढलते. कित्येकदां वक्ता परकीय भाषतील शब्द आपरें त्या भाषेच्या ज्ञानाचे प्रदर्शन करण्याकरितां घालीत असतो. आपणांकडील फारसा इंग्रजीचा गंध नमलेले हरिदामिंह मधन मधन इंग्रजी शब्द कीर्तनांत उचारतांना आपणांस आढळ-तात. जेथे असे परकीय शब्द एखाया देश्य भाषेत गेळेळ आडळतात तेथं त्या वायतीपरता तरी परकीय भाषेचा त्या देश्य भाषेवरील श्रेष्ठपणा व्यक्त होतो. आतां अशी परकीय शब्दांची संख्या देश्य भाषेमध्य नेहमींच पत्कल आढलते असे नाहीं. कित्येकदां ती फारच थोडी व कांहीं विशिष्ट बाबीपरतीच आपणांस आढळन येईल. उदा. एखादा जिन्नस एका देशांत मुळींच तयार होत नसेल व तो परकीय देशांतन आणावा लागेल तर त्या पदार्थाचा वाचक शब्द त्या पदार्थावरोवर त्या देशांत यहैल. उदा. आपणांस शकेरा हा शब्द जगांतील अनेक भाषांत गेलेला आढळून येईल. सं. शकेरा; फा. शकर; अर. सकर, आसकर; प्री. सख्खर; लॅ. संक्करम; इटा खुकेरो; जर्म. त्युकर; जु फें. युक; फें सकर; ई. शुगर; हि. शकर; का. शकरं, सख्लरे; सि. शकर. तसेंच कांहीं वनस्पती व प्राणी नवीनच एखाद्या देशांत प्रवेश करतांना आपलीं नांवें आपल्या वरीवर घेऊन येतात व तीं देश्य भाषांतून रूढ होतात. अननस, पपई, बांबु, कांगल, जिराफ इत्यादि शब्द या प्रकारचे होत. जेव्हां एखाद्या राष्ट्राची सस्कृति दुसऱ्या राष्ट्रापेक्षां अधिक प्रगत असते तेव्हां त्या संस्कृतीबराबर त्या भापेतील शब्दिह त्या हीन संस्कृतीच्या देशांत प्रवेश करतात. गणित, ज्योतिष वंगरे शास्त्रांतील पारिभाषिक शब्दाचे उदाहरण आपणांस या यावतींत देतां येईल परकीय भाषेतील शब्द घेणें कित्येकदां खरोखरीच जहर असते. परंतु कांहीं प्रसर्गी तितकी जहरी नसतांहि परकीय शब्द देश्य भापेंत घुसलेले भाषणांस आढळतात. या गोष्टीस कारण म्हटलें म्हणजे प्रिकीय भाषेतील शब्द योजून भाषण फार शिष्ट आहों असें दास्तविण्याची प्रवृत्ति किवा परकीय भाषेतुनच विचार करण्याची प्रवृत्ति हैं होय. तमेच कित्येकटा एखादी कल्पना अगर वस्तु प्रथम परकीय भाषेच्या द्वारें आपणांस ज्ञात झाल्यास स्वभाषेतील योग्य शब्दांत ती व्यक्त करण्याचे परिश्रम न घेतां केवळ भाळसामुळेंच परकीय शब्दांतच ती व्यक्त करण्याची प्रकृति कित्येक लोकांत भाढळून येते. या गोष्टीस कित्येकदां भाषांतरकारहि जवावदार असतात. भाषाद्रपणाचे कारण अनेकदां वांशिक संस्काराच्या ऐवर्जी संस्कृतिसंस्कार हेंच अधिक प्रभावशाली असते, तथापि भाषणांस हीहि गोष्ट विसहन चारुणार नाहीं कीं, परकीय शब्द घेतल्याने भाषा अधिक समृष्द होते व विचारांतील निर-निराळ्या छटा दाखविष्यास ती अधिक पात्र होते. यामुळे भाषाग्रुष्ट्रीबहल गवगवा करणाऱ्या लोकांचे म्हणणे आपगांस केन्ह्रांहि सर्वच मान्य करतां येणार नाहीं. आतां कोणत्या तन्हेचे परकीय शब्द सामान्यतः देश्य भाषेत प्रवेश कर-सात हें पाहुं:- सामान्यतः नार्मे, विशेषणे किंवा कियापरें अशा तन्हेचे मुख्य शब्दच परकीय भाषांतून घेण्याकडे प्रशृत्ति दिसते. सर्वनामें, शब्दयोगी अव्ययें, साहाय्यक कियापदें इत्यादि दुय्यम दर्जाचे शब्द बहुधा स्वीकारले जात नाहींत. संख्या-बाचक शब्द क्वचितच परकी भाषेतन घेतले जातात, व अमे घेतले गेलेच तर ते एखावा खेळासंबंधी तदनुषंगाने आलेले आढळ-तात. उदा. इटिदांहुच्या खेळांतील वकट, लेंड, मुंड इत्यादि शब्द १,२,३ या संख्यांचे वाचक असून ते तेलगू भाषेतृन मरा-ठीत भाले आहेत. तमेंच सांकेतिक अथवा गुप्त भाषेकरितां म्हणून कांहीं परकी भाषेतील मंख्यावाचक शब्द ब्यवहारांत आप-णांस आढळतात. उदा. सावार (२), उदान (३) इत्यादि नंद भाषेंतील शब्द ब्यापारी लोकांत रूढ आहेत. शब्दयोगी अव्ययें व उभयान्वयी अन्ययं वैगरे कवितय परकीय भाषेतील घेतलीं जातात. व अशी घेतलीं गेल्यास आपणांस त्या दोन भाषांचा संबंध विशेष आला असला पाहिजे असे म्हणतां येईल. उदा. मराठी भाषेत व, आणि, कीं, ही फारसी भाषेतील आलेलीं अन्ययं होत. परकीय भाषेतील शान्दांचा देश्य भाषेन्या न्याकरणावर कांहीं परिणाम होतो काय असा प्रश्न विचारला असलां निहटने याने त्यास जोरांचे नकारायीं उत्तर दिलें आहे व सामान्यतः परकीय भाषेतील शान्द घेतांना त्यांचे विशिष्ट रूपच घेतलें जाते व त्याचे न्याकरण सामान्यतः देश्य भाषेप्रमाणें होतें. तथापि आपणांस देश्य भाषेचे न्याकरण परकीय भाषेपासून सर्वस्वी अविकृत राहतें असे म्हणतां यावयाचे नाहीं; तर आपणांम कित्येक ठिकाणीं वाक्यरचनेवर परकीय भाषेचा परिणाम झालेला आढळतो व कित्येक वाक्यवारि परकीय भाषेवरून देश्य भाषेमध्य उत्पत्न होतात. सध्यांच्या टंमजी शिकलेल्या लेखकांच्या मराठी लिखाणांत आपणांस ही गाष्ट प्रत्यहीं आढळते. कित्येक शान्द परकीय भाषेतील शान्दांच्या मारांतर रूपोने देश्य भाषेत नवीन तथार होतात. हातकमाल, आमारात ठेवणें, अमिनंदन करणें, ठराव मताम टाकणें क्ष्यादि उदाहरणें या प्रकारचीं होत. याखेरीज उद्दे, पिजन इंग्लिश, चिनक जागेन, किशील, विश्लिमार इत्यादि प्रकारच्या मित्र भाषांति भिन्न लोकांच्या न्यवहारा मुळें उत्पन्न होतात.

भाषेचे बदलणारं क्वरूप — एखावा राष्ट्रामध्ये एकच भाषा दीवेकालपर्यंत प्रचलित असली तरी। तिच्या स्वरूपान मध्यें कालांतराने बदल होत चालरेला आपगांम आहळन येनो. उदाहरणार्य, आर्य लोक भरतलहामध्ये आले त्यांबळी जी संस्कृत भाषा बोलन होते तीस आर्थ अववा विदेक असे नाव आहे. तिच्यामध्ये व रामायणमहाभारतकालीन संस्कृत भाषमध्ये आप-णांस फरक आढळतो. तसेच कालिटासादिकांच्या काव्यंत्रयांच्या संस्कृत भाषेचे रूपहि आपणांस थोडेंसे. सिन्न आढळते बत्या-मंतर तर त्याच छोकाचे वंशन प्राकृत तर अछीकडे देश्य भाषा बोर्ड छागले आहेत हैं। आपण पहातों, इंग्रजी ही एकच भाषा दीर्षकालपूर्वत बोलणाच्या इंद्रज लोकाच्या भाषेत्रहि प्राचीन, मध्यकालीन व अर्वाचीन अशी तिची सिन्न स्वकृषे आपणांस आहळ-तात. डानेश्वरकालीन मराठी व आजर्चे मराठी यांतिह आपणांम किती तरी फरक पडलेला दिमतो. एवंडेंच नवंड तर सं. धम. थ्री. थ्यमस्, लॅ. फ्यमस्, प्रा. स्लॅब्हा, दायस्य, गां. दीस, प्रा. ई. ५स्ट-इस्ट-या शब्दांमध्ये कांही साम्य असेल अशी आप-णास प्रयम कल्पना यावयाची नाहीं. परंत तीलिनक भाषाशास्त्रामध्ये जर कांहीं अर्थ असल तर हे सर्व शब्द एकाच मळ ब्रब्धा-मध्य उच्चारभेद उत्पन्न होऊन त्यार झाँळेठ आहत. हे उच्चारांनीठ फरक प्रत्येक ममाजामध्य वरचवर होत असतात. भाषेमध्य जर कांहीं स्थिर गोष्ट असेल तर नींनील मानसिक किया अथवा स्मृतिचित्र ही होय. या कियेचा ऐतिहासिक अभयास करेंगे शक्य नाहीं, परंत याच स्मृतिचित्राम आपण में ध्वनिक्षाने व्यक्त स्वहत्व देतीं त्यामध्ये मात्र कालांतराने सारखा फरक पडत असतो यावहन ध्वनीतील फरक अथवा उच्चारभेद म्हणजे या स्मृतिनिज्ञाना व्यक्त स्वह्म देण्याच्या बाबनीत होणारा फरक होय. व असा फरक समाजातील निरनिरालया व्यक्तीमध्ये हळ इळ इका पडन जातो औ, एकाच शब्दाव्या उच्चारांतील ध्वनीमध्ये कांहीं पिढ्यांच्या अंतराने पष्कळच फरक पडतो व ज्याअधी आपणांप असा फरक आढळतो त्याअधी तो शब्द उच्चारतांना त्या समान जांतील व्यक्ति आपल्या वागिद्रियाची रचना दोन्टी बेळी निर्रान्सळ्या प्रकाराने करीत अमली पाहिजे. विशिष्ट उच्चार कराव-याच्या वेळची जी वागिद्रयाची रचना तीमच वाक्पद्रति असे म्हणतात व उच्चारभेदाची मीमासा कराव्याची महणजे. विशिष्ट समाजाच्या या वाक्पद्रती बीच मीमामा करणे होय. प्रत्येक व्यक्तीच्या वाधिद्रियाची रचना स्वाभाविकतःच अस्थिर अस-ल्यामुळॅ त्या व्यक्तीने केलेल्या उच्चारामध्ये थोडा बदल होण्याची संभवनीयता नेहर्मीच असते व हत्य हळ हे बदल कायमचे होतात. अशा तन्हेने व्यक्तीच्या उच्चारामध्ये बदल होणेही गोष्ट स्वाभाविक व न टाठतां येणारी आहे व त्यामुळे विशिष्ट वाक्पद्धति बदलत असते आणि त्याबरोबर उच्चारभेद होत जातो.

ध्वनिनियम अथवा उच्चार भेदनियम—हं भेद कांही विशिष्ट नियमांत अनुसहन होतात त्यांसच 'उच्चार-भेदनियम' किंवा स्वरंगियम किंवा ध्वनिनियम असे नांव देण्यांत येत, व आधुनिक भाषाशास्त्रामध्ये यास फार महस्व देण्यांत येते. यांचे योडक्यांत स्वरंग स्वरंग ध्वनिन्यम किंवा ध्वनिनियम असे नांव देण्यांत येते, व आधुनिक भाषाशास्त्रामध्ये यास फार महस्व देण्यांत येते. यांचे योडक्यांत स्वरंग विशिष्ट कार्लीच्या पद्धतीचे निरीक्षण करून केलेले विधान म्हणजे ध्वनिनियम होय तसेच विशिष्ट परिस्थितीमध्ये विशिष्ट शब्दाचा विशिष्ट उच्चार कसा होतो हिंह आपणांस अशा ध्वनिनियमाने संगतां येते. उदा. पुढे जोडाक्षर आले असता मागील व्हस्व स्वरास गुहत्व येते. किंवा त्यावर जोर पहतो. जसे—सत्ता येथे स तींल अवर जोर येतो. तमेच ध्वनिनियमाने आपणांस एकाच शब्दाची दोन निर्निराळ्या काळाची हर्षे विशिष्ट तव्हेची असतात असे सांगतां येते. उदा. ज्ञानेश्वरकालीन औ च्या ऐवजी सध्यां उ वापरण्याचा प्रधात आहे. उदा. म्हणौनी—म्हणून, विवरीनियां—विवर्कनियां, सांडीनि—सांहृत इ. तसेच निर्तिराळ्या भाषातीलशब्दाची तुलना करूनिह आपणांस विशिष्ट ध्वनिनियम तयार करतां येतात उदा. सं. शतं, असानेम्, भी. हेक्तोन, लं. केंट्रम्, गां. हुंब, लिथु सितस् म्हणजे शंभर, यावरून आपणांस असा नियम काढतां येईल कीं, मृळ एका ध्वनीस संस्कृतमध्ये श, प्रीकमध्ये क, लॅटिनमध्ये क,

प्रस्तावना ३०

कमैनमध्यें ह, लिथुॲनिअनमध्यें स असे रूप प्राप्त होतें. अशा तन्हेनें विशिष्ट ध्वनीमध्यें निर्निराळ्या तन्हेचे फरक कसे पहत जातात हैं पाइण ही भाषाशास्त्रांतील एक महत्त्वाची गोष्ट होय, व या संशोधनास ऐतिहासिक व तौलिनक अशा दोन बाजू आहेत. व भाषाशास्त्राचें मूळ या ध्वनिविषयक संशोधनामध्येच आहे, व अशा तन्हेचे बदल होण्याची निरिनराळ्या भाषांतील प्रवृत्ति जर आपणांस निश्चितपण माहीत होणार नाहीं तर एकाच शब्दास भिन्न भिन्न कालांत व भिन्न भाषेत जी निरनिराळी स्वरूप प्राप्त होतात त्यांतील साहरय आपणांस निश्चितपण सांगता येणार नाहीं. आपणांस वैदिक सोम व अवस्ती होम हे शब्द एकच आहेत ही गोष्ट 'ह' हा विशिष्ट परिस्थितींत 'स 'चाच उच्चारभेद आहे हा नियम ठाऊक असल्याशिवाय माहीत होणें शक्य नाहीं.

**६३ निनियमांचे निरपवादित्व--**भाषेतील फरक न कळत होत असतात ही गोष्ट वर सांगितलीच आहे. बोलणारी **ब्यक्ति शब्दा**च्या उच्चारामञ्जे ऐकणाराच्या किंवा स्वतःच्याहि फारसे लक्षांत येणार नाहीं इतका किंचित फरक क**ं शकते.** म्हणजे प्रत्येक बोलणारा विशिष्ट अक्षराच्या प्रमाण मानलेल्या उच्चाराच्या जवळवास कोठें तरी उच्चार करण्याचा प्रयत्न करीत भसतो व प्रत्येक वेळी ते अक्षर उच्चारतांना तो तसाच उच्चार करण्याचा जाणुनबुजन प्रयत्न करतो. आतां निरनिराळचा बेळच्या उच्चारांमध्ये कदाचित किचित फरक भामण्याचा संभव आहे. परंत तो इतकी काळजी घेतो की. त्या विशिष्ट उच्चारा-बरून प्रमाण उच्चाराचा बोध ब्हावा. एवढी गोष्ट लक्षांत टेवन आपणांस असे सामान्यतः विधान करतां येईल कीं. प्रत्येक मनुष्य विशिष्ठ अक्षराचा एकच उच्चार करती व ही गोष्ट जशी व्यक्तीच्या बाबतीत छाग पहेते. तशीच समाजाच्याहि बाबतीत स्वरी आहे. म्हणजे विशिष्ट समाज एका गृहीत धरलेल्या काली विशिष्ट उच्चार त्याच परिस्थितीत त्याच पहतीने करीत असतो यासच क्रेस्किन, ब्रगमन, ऑस्ट्रॉफ, पॉल, सीव्हर्स वगैरे भाषाशास्त्रज्ञांच्या पंथाने ध्वनिनियमास अपवाद नमुतो असँ म्हटुकें आहे. आतां ज्या ठिकाणी आपणांस वारंवार अपवाद दिसन येतात त्या ठिकाणी तसे दिसण्यास पुढील कारणांचा संभव असतो. (१) त्या ध्वनीवर त्याच शब्दांतील इतर शब्द, वाक्य अथवा आधात यांचा परिणाम झालेला असतो. किंबा (२) एखाया शब्दामध्ये भाषणांस तो ध्वनि असल्यासारखा वाटतो तेथे वास्तविक तो निराळयाच वर्गातील असन त्याची उपपत्तीहि भिन्न असते. ( ३ ) तो शब्द निराळ्याच भाषेतील उसना घेतलेला असन त्याचा उच्चार भाषेतील सामान्य उच्चारापेक्षां भिन्न असतो. (४) तो अपवादातमक ध्वनि सामान्य ध्वनिनियमावसन वनलेला नसन दस-याच एखाद्या वर्गातील ध्वनीवसन केवळ साहर्यावसन बनलेला असतो. वरील अपवाद सोइले असता एका भाषेतील अमक अमक अनक ध्वनीस विशिष्ट कार्ली दसऱ्या भाषेत अमुक स्वह्नप प्राप्त होतें अशा तन्हेंचें विधान करणें समर्थनीय ठरतें इतक्या गोटी लक्षांत टेवून ध्वनिनियम हे अवाधित अस-तात असे म्हणतां र्यंडल व असे नसेल तर ध्वनीतील फरक जर कोणाच्याहि लहरीकरितां होतं जातील तर भाषाशास्त्र हैं शास्त्र या पदवीसच प्राप्त होणार नाहीं ध्वनिनियम हे भौतिक शास्त्रांतील नियमासारखे नाहीत. कारण त्यांची व्याप्ति सार्वत्रिक नसते. तर केवळ विशिष्ट भाषेपरतीच मर्यादित असते. ध्वनिनियम हे केवळ एका विशिष्ट परिस्थितीबहरुचे विधान अथवा विधान-परंपरा असून त्यांस यापेक्षां अधिक च्यापक स्वरूप नसते.

भाषेत फरक पडण्याचीं कारणें——या उच्चारभेदाचीं कारणें शोधावयाचीं असल्यास आपणांस विशिष्ट समाजाची वाक्पद्धित विशिष्ट वेळीं कशी बनत असते याचा विचार केळा पादिजे. पूर्वी तर्भ उच्चारभेदांचें कारण मनुष्याचा स्वाभाविक आळस किंबा उच्चारसीळभ्य हें आहे असं समजण्यांत येत असे (क्लेपर, व्हिटने). परंतु सुलभता व काठिण्य ह्या गोष्टी सापेक्ष आहत. जी गोष्ट आपणांस एका वेळीं किंवा विशिष्ट परिस्थितीमध्ये कठिण वाटते तीच दुसऱ्या वेळीं वाट-णार नाहीं. व संवयीने कांहीं कठिण उच्चारिह आपण सहज काढ़ शक्तों व अपरिचित उच्चार आपणांस कठिण वाटतात, व कांहीं उच्चारभेद तर आपणांस सुलभतेपेक्षां काठिण्याकडेच झुकंत्रेल आढळतात. कांहीं श्रेषकारांनीं कणमाधुर्य किंवा नादबदता है एक उच्चारभेदांचें कारण दिलें आहे ( बॉप, शेरर ). परंतु वोळणा-याकहून जे शब्दोच्चारामध्यें फरक होता ते बहुतकरून सुद्धया केलेले नस्न नकळत होत असते तर ती गोष्ट निर्मिराळ्या व्यक्तींच्या लहरीवर अवलंद स्वतंच्या उच्चारामध्यें अगणित फरक होत जालन समाजामध्यें अनवस्था प्राप्त साली असती. कांहींनीं हवामान है एक उच्चारभेदांचें कारण दिलें आहे ( ऑस्टॉफ). अर्थात हवामानाचा सामान्यतः राहणीवर, आयुष्टयावर व संवयीवर परिणाम घढतो ही गोष्ट आपणांस मान्य केली पाहिजे. परंतु एकाच हवामानामध्ये राहणाच्या समाजाच्या भाषेमध्येहि आपणांस कालांतरानें फरक पडलेले दिसतात. त्यामुळे हें कारण आपणांस निश्चतरणे विशिष्ट तन्हेच्या उच्चारभेदास म्हणून देतां यावयाचें नाहीं. कांहीं भाषाशास्त्र्यांचीं उच्चारभेदाचें कारण लहान मुले भाषा शिकत असतांना विश्वल्या सुका करतात ते होय असे प्रतिपादिलें आहे, ( डामेस्टेटर, पॅसी ). ही गोष्ट खरी

मानली तरी असे म्हणावें लागेल कीं, लहान मुलांना आपल्या समाजाची भाषा पूर्णपण केव्हांहि शिकतां येत नाहीं. परंतु आपणांस ह्याच्या उलट अनुभव येतो, कारण लड़ान मुलांनी केलेल्या ढोवळ चुका लवकरच दुरुस्त करतां येतात व साधारणतः मुले ७।८ वर्षीची होईपर्यंत आपल्या भाषेतील शब्दांचे निर्निराळे सर्व उचवार व ध्वनी पूर्णपण अवगत कहन घेतात तसेच एका पिढींतील सर्वच मुले एकाच प्रकारच्या चुका कशा करतील ? परकीय लोकांशीं संबंध हेंहि उच्चारभेदाचे एक कारण देण्यांत येतें ( इटे, वेश्लर ). यासंबंधी बरेंचसे विवेचन आपण पूर्वी केलच आहे. एकाच मानववंशाची वाक्यद्वित सामान्यतः एकाच स्परू पाची असते व भिन्न वंशांमण्यें जितकें अधिक अंतर असेल तितका त्यांत फरक अधिक असेल. वरील मत अर्थात भाषेतील निरनिराळ्या शाखांमध्ये- उदा० लॅटिन भाषेच्या निरनिराळ्या इटॅलियन, स्पॅनिश, फ्रेंच, प्रॉव्हेन्सल इ० पोटश।खांमध्ये-जे फरक पडले आहेत त्यांची उपपन्ति रावण्यास संयुक्तिक दिसतें व परकीयांचा संनिक्षपे हें एक भाषेंतील फरकांस बलवत्तर कारण आहे ही गोष्ट अलीकडील बहतेक शास्त्रकारांस मान्य झाली आहे. परंत जेये असा परकीयांचा संबंध येत नाहीं अशा भाषेमध्येहि- उदा, इंग्रजी भाषेमध्ये-निर्निराळ्या काळांत जे अनेक फरक पडत गेले त्याचे स्पृष्टीकरण या उपपत्तीने होत नाही. अशा तन्हेचे फरक पडण्यास मनुष्याचा व्यवसाय अथवा घंदा है एक कारण पुढे करण्यांत येते. विशिष्ट व्यवसायांतील मनुष्य नेहमीं भाषल्या शरीराच्या विशिष्ट अवयवांचा उपयोग वारंबार विशिष्ट तन्हेंने करीत असतो. त्यामुळ त्याच्या अव-यवांची रचना व त्याच्या शारीरिक संवयी यांस एक विशिष्ट वळण लागते. ह्या संवयींचा त्याच्या वार्गिदियावरिह परिणाम होत असला पाहिजे व त्यामुळं त्याची वाक्य इतीहि विशिष्ट प्रकारची बनत असली पाहिजे. एखाद्या मनुष्यास आपल्या धंदााच्या निमित्ताने एकसारखे मोठ्याने ओरडावे लागत अमल्याम त्याच्या आवाजावर त्या ओरडण्याचा परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाहीं. तसेंच पुष्कळ गोंगाट असलेल्या ठिकाणी काम करावयाचं असल्यास किया नेहमीं दर अंतरावहन दूस-पांशी बोलावयाचा प्रगंस आल्यास सामान्यतः हळ होत जाणारे उच्चार या व्यक्तींच्या बाबतीत ऐक न आल्यामळे जरा मोठे होतात व स्वरांस-विशेषतः ज्यावर भाषात आहे अशा अक्षरांतील स्वरांस-या लोकांच्या भाषेत<sup>े</sup> प्रामुख्य मिळते व त्यामुळ त्यांच्या सामान्य वाक्पद्धतीवरहि त्याचा परिणाम होतो. तसेंच देशामध्ये युद्ध वंगरेमारखी एखादी मोठी खळवळ झाली किंवा सामान जिक अगर धार्मिक क्रांति झाली, दुष्काळ वंगरेसारखी आपत्ति आली तर समाजाच्या आयुष्यक्रमांत जो गोंधळ होतो व विस्क-क्रितपणा उत्पन्न होतो तोहि या उच्चारभेदास कारण होतो. एकंदरींत पाहतां वंश, हवामान, व्यवसाय, वारिंगिद्रयाची रचना, **व्यक्तिगत उच्चारभिन्नता,** ऐतिहासिक व सांस्कृतिक परिस्थिति, उच्चारमूलभतेकडे प्रशृत्ति, मानवस्वभाव, अनुकरणिप्रयता, परकी॰ यांचा सहवास, भानुवंशिक संस्कार, यांत पुन्हां ( अ ) बाह्यस्वह्मपविषयक अथवा भिन्न प्रकृतिमलक, (आ) अंतःप्रवृत्तिमलक-हवा-मान, रोग, अनितिक भाचरण इ. पासून होणारे, (ई) जातिसंकरज इत्यादि. यामुळ भाषेमध्ये फेरबदल नेहर्मी घडुन येत असतात. यांपैकी प्रत्येक व सर्वोचाच मनुष्याच्या व समाजाच्या राहाणीवर व संवधीवर व त्यामुळ भाषेवर थोडाबहत परिणाम होतो ही गोष्ट आपणांस मान्य केली पाहिजे.

उच्चारभेदांचे प्रकार—हे ध्वनिविषयक फरक दोन प्रकारने असतात, निरपेक्ष व सापेक्ष. उदा (१) शब्दाचा उचार करण्याची निर्दानाराण कोकांतील भिन्न पद्धति अथवा वाकपद्धतिंतील भेद यामुळे होणारे फरक. उदा. मराटीमध्ये आपण व आणि व ही अक्षरें निरनिराळधा तन्हेंने उच्चारतों पण यगालीमध्ये दोहोंचाहि उच्चार व प्रमाणेंच करतात. किंवा अचा उच्चार ऑसारखा करतात. (२) आधातांतील फरक. यामुळें तर फारच महस्वाचे व निरनिराळधा प्रकारचे फरक होतात. प्रत्येक वर्णाच्या उच्चाराच्या इतिहासामध्ये त्यावर आधात असेल किंवा नेसेल त्या मानाने त्याच्या हपांतराची दिशा अगरीं भिन्न भिन्न असते. प्रसिद्ध व्हर्नरचा नियम या आधातवेशिष्ट्याचेच उदाहरण आहे. तसेच दंप्रजी भाषतील भावचीं स्वरंभदानें होणारीं निरनिराळधा काळचीं क्षेप (सिंग, सँग, संग) हीं आधातभेदामुळंच होतात. या आधातभेदामुळं अनेक प्रकारचे फरक होतात. त्यांचे येथे विस्तृत विवेचन करण्यास जाया नाहीं, पण निर्देश करतों – (अ) स्वरद्वेतीकरण (उपयोगायक्षेशन), (आ) द्वंद्वस्वरैकीकरण (मानाभ्योगायक्षेशन), (इ) स्वरलोप, (ई) द्वितीकरण, (उ) वर्णनिमञ्जन, (ऊ) विभिन्नीकरण, (ऋ) वर्णलोप, (ऋ) कर्णाम वगैरे. हे फरक निरपेक्ष असतात. यांखरीज प्रत्येक भाषत उच्चराच्या वावतीत काहीं सापेक्ष फरक होत असतात. स्वरणंज एका वर्णाशेजारीं दुसरा वर्ण आला असतां काहीं परिस्थितीत त्या वर्णीत फरक होतोः (१) गुण, वृष्टिय व संप्रसारण हे संस्कृत काव्यामध्ये आपणांस दिसतात, (२) अन्त्यलेण यावत् नों, कटक कर्जे, (३)स्वरलेण नम् नग्युः, (४)साप्रिष्य परिणाम नुनथ्वेण; (५) स्वरागम स्त्री अस्वती, (६) स्वरमिक्त स्वतः स्वतः, न्यास तरासः, वर्ष नवरीसः, इन्द्र-इन्दर, (७) अवयवलोप-सुक्त केळें सुक्तेळें, (८) वर्णलोप जीवन जिंगे, (९) वर्णव्यत्यास मशहूर-महसूरः लघु न्छ इत्यादि.

प्रिमचे सुत्र हाहि एक महत्त्वाचा ध्विनियम आहे. त्यामच्ये इंडोयूरोपीय अथवा मूळ आर्थन् भाषेतील वर्णीचे प्रीक्तमधून गांथिक भाषेत व नंतर जमेन भाषेत जातांना रूपांतर कम ध्में होत जाने ते दाखिंकें आहे. उदा. इंडोयूरोपीय भाषां-तील प, त ( ट ), क या वर्णीवहल गांथिक अथवा प्राचीन भाषांत अनुक्रमें फ, य, ह ह वंग येतात व नंतर त्यांचे जागीं उच्च जमेन भाषेत ब, द, ग हे वर्ण यतात. यांतच पुढें थोडी दुक्टनी कहन व्हनैर्ते अगें दाखिंकें की संस्कृत भाषेतील प, त, क या वर्णीपूर्वी असेलक्या वर्णावर जर आधात नसेल तर त्याचे ह्यांतर फ, य, ह मच्ये होजन लागलीच ह, द, ग मध्ये होतें. तसेंच संस्कृत किया आर्थन् भाषेतील यूरोपीय एसदश अपूर्वी येणाऱ्या कण्ठ्य वर्णावहल तालव्यक्षे येतात. हा तालव्य नियमिंह महत्त्वाचा आहे.

साहद्रयमुळक भेद--ध्वनिविषयक नियमांप्रमाणेच साहद्रय हैहि ध्वनिविषयक फरक घडवन आणण्यास कारण होते. भाषण शब्दांतील उच्चारांमध्ये फरक झालेली अशी दोन उदाहरणे घेतली की एकामध्ये ध्वनीबरोबरच अर्थामध्ये फरक झालेला आहे ष दसऱ्यामध्ये केवळ ध्वनीतच फरक झाला असन अर्थ कायम राहिला आहे. तर आपणांस असे आढळन येडेल की. दसऱ्या उदा. हरणांत ध्वनिविषयक नियम हे फरकाचे कारण असन पहिल्या उदाहरणांत साइत्य हे कारण असण्याचा संभव आहे. ज्या भाषेचे भाषणांस साधारण ज्ञान आहे त्या भाषेमध्ये बोळत असतोना आपल्या मनांतीळ निरनिराळ्या तन्हेचे विचार व्यक्त कर-तांना शब्दांची निर्माराळी रूपे आपणांस सहज बनवितां चतात. परंत अशा त-३ने विशेषणांची कियाविशेषण बनविण, किया पदाची निरनिराळी ह्रपे बनविंग किया नामांची लिग-वचन-विभक्तीप्रमाण निरनिराळी ह्रपे वनविंग ही गोध्ट आपणांस केवळ स्मरणशक्तीच्या साहाय्याने विनचक रीतीने करता येत असे म्हणणे बरोबर होणार नाहीं, कोणाच्याहि स्मरणामध्ये सर्व तन्हेचीं ह्में राहणे शक्य नाहीं. हीच गोष्ट भाषितील सर्व शब्दांच्या ज्ञानाच्या अशक्यनेवद्दल पतंत्रलीने सांगितली आहे. 'बहस्पतिरिद्वाय दिव्यं वर्षसङ्खं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दानां शब्दानां योवाच नान्तं जगाम । '(पा. महा. १.१.१). या गांष्टीची वितर्का जहरहि नाहीं, कारण मनुष्य बोलतांना शब्दाची योग्य तीं रूपें बनविण्याची प्रवृत्ति त्यास स्वाम।विकच होऊन त्याच्या समरणांत नसलेली क्रपेंडि तो बापरतो. ही बनवितांना तो कांडी प्रत्ययहि योजतो. यांवळी जर प्रत्येक वेळी त्याम स्मरणशक्तीचा उपयोग करण जहर पहेल तर त्यास न चाचपडतां बोलतांच येणार नाहीं. वस्त्रस्थिति अशी असते कीं. आपल्या समरणांत फारच थोडीं शब्दांचीं रूपें तथार असतात, परंतु तथांवह्न आपणांस सर्वसामान्य रीतीने जहर ती शब्दांचीं रूपें बनवितां येतात. याच क्रियेस साहरय हैं नांव आहे. आपल्या बोलण्यामध्यें विशिष्ट कार्य करणारे कांहीं प्रत्यय असतात व बेळेवर विचाराबरोबरच त्यांची उपस्थिति मनामध्ये होऊन आपल्या भाषणांत आपण त्याची योजना करतो. यावरून आपल्या भाषणांत व्यवहारामध्ये भाषण स्मरणशक्तीपेक्षां साइइय या गोष्टीचाच वास्तविक अधिक उपयोग करती. अशा तन्हेने बनविलेली बहनेक ह्रपे शद्ध अस-तात परंत किल्पेकदां मनावर कांहीं विशिष्ट संस्कार होऊन एकाच पिडीनें वापरेलस्या रूपांमध्ये व दमन्या पिडीनें वापरेलस्या रूपांमध्ये फरक पडण्याचा संभव अभवो. विशिष्ट रूप हे शह किंवा अग्रह टरविण है त्या वेळच्या त्या समाजाच्या स्कीवर अवलं धन असते. जी हपे हुढ आहेत ती शुद्ध समजण्यांत येतात व रूढ नसंख्यी अशुद्ध समज भी जातात. परंत दोन्हीही हुपे एकाच पद्मतीन बनविलेली असतात. विशिष्ट व्यक्तीन वापरलेले विशिष्ट शब्दाचे हत रूट रूपापेक्षां नित्र किंदा अग्रह असण्याचे कारण त्याच्या मनांतील त्या रूपाच्या कल्पनेशी इतर गोष्टीचे भरतेले साहचर्य व इतर समाजाच्या मनांतील साहचर्य यामध्य असलेला फरक हैं होश. अज्ञा तन्हेंचे कल्पनासाहचर्यावरून बनलेले निरनिराळे शब्द किया क्रपें आपणांस प्रत्येक भाषेच्या इतिहासांत निर-निराळ्या काळी निरनिराळ्या तन्हेने बनलेली आढळतात. आपल्या मनामध्ये विशिष्ट शब्दांचे निरनिराळ्या वर्गाशी कल्पनासह-चर्य असरों. उदा. (१) त्या शब्दाचा अर्थ, (२) त्याचें व्याकरणविषयक कार्य, (३) स्वरूपपाम्य इ. जेव्हां विशिष्ट शब्दाच्या रूपामध्ये एकापेक्षां अधिक गोर्धीच साहचर्य असेल तेन्हां त्याचे रूप युद्ध बनण्याचा अधिक संभव असतो. यांतील अर्थविषयक साहचर्य पढीलप्रमाण निरनिराळ्या तन्हेचे असं शकेलः- ( १ ) आप्तर्यवंध- पिता, माता, वंध, सखा इ. ( २ ) ऋतमानविध-यक- उन्हाळा, पावसाळा, हिंबाळा इ. (३) प्राण्यांची नार्वे- (अ) जंगली- सिंह, बाघ बंगरे, (आ) पाळीव-अत्रा, मांजर बगैरे. याप्रमाणें आपण शब्दांच्या निरनिराळ्या विभक्ती. क्रियापदांचें कार्य वर्गरेंचे गट कल्पन आपल्या स्मरणांत टेवतों व अशा तन्हेंने बोलणाऱ्याच्या मनांत भाषतील प्रत्येक शब्द कोणला तरी विशिष्ट गटांत अंतर्भृत असतो व ल्याचा अर्थ त्याशी संबद्ध असतो. या आपल्या गटांस आपण साहचर्यसंघ म्हणूं. दुस-या त-हेचा साहचर्यसंघ व्याकरणविषयक किंवा वाक्यांतील कार्य यांवरून बनलेला असेल. याच्या साहाय्याने आपण नामांची अनेकवचने, विशेषणांची कियाविशेषणे वगैरे बनविती. अशाच तन्हेच्या कालबिषयक साहचर्यसंघावरून भाषण कियापदांच्या निरनिराळ्या काळांची रूपे बनवितो. उटा. धरण-धरले. अरगे-अरले. परंतु आपणांस कित्येकदां जी अग्नुद रूपे बनलेली आढळतात तीहि बास्तविक याच पदनीने बनविसेली असतात. आपण अग्नुद स्पांस सरोषसाहरयाने बनविकेटी असे म्हणनी परत ती बनविणारा आपल्या हरीने शुद्ध म्हणूनच बनवीत असतो. परंतु परिणाम मात्र आपणांस निराळाच आलेला अ.ढळतो. उदा. मर्गे याचे भूतकालदाचक मेला हे रूप पाहून त्यावरून एखादाने चरणे याचे जरचेला असे रूप केले तर त्यास अगुद्ध महर्यु. परंतु त्यांत त्याच्या पदतीचा दोष नसून त्यास चर्के याचे चरला. सर्के याचे सरला अज्ञा तःहेवीं रूप बनतात व मरण व चरण हीं दोन कियापर एका गटातील नपुन मित्र गटांतील आहेत ही गोष्ट माहीत नमते व त्यामु है माहीत असुरुत्या इपावरून व माहश्यावरून तो भुरुतेच रूप वनवितो ए हिच, अशा तन्हेने जेव्हा आप-णांस एखाः। मनुष्य अगुद्ध अथवा भलतेच रूप वापरताना आढळता तेन्द्रां त्यास'ह वास्ताव ह कांहीं कार्ण असते व ते कारण शोधन क ढाँग स्टापन त्याच्या मनातील कल्पनानाह्नवय शावन काढाँग ही गोष्ट्र माठी मनोरजक आहे. जर हे साहच्ये आवस्या मनातील साहवयापे मां भित्र अयल तर साहश्याम् ठेव तो मनुष्य निराठेव रूप बनवील ही गोष्ट उपर आहे. आता विशिष्ट्रहान्हाचे हत शह को गत है तया शब्दाशी सबध अमलेल्या शब्दाच्या गटांबरन किवा ते हत आधेमध्य वारंबार बापरले जाण्यावर अवलेन बन अपते. स्वीट याने असे दृखान र आहे की, शब्दाची जो अपवादातम र हमें भाषमध्ये हुट असनात ती बहुना अतिशय सामान्य अथवा नेटमी व पाल्या जाणाऱ्या शब्दांचींच जिल्ल राहातात. कचित आढळगारी रूपे इळ इछ सामान्य शब्दाच्या कअत येण्याचा संभव अश्विक अनतो. एकाच बाक्य बारात आढळणाऱ्या शब्हामञ्चिति अशीच साहच्याची कल्पना उदस्त हाते. एकाच ध तुरापुन बनलेल्या शब्दानी कारी परिस्थितिमध्ये इनकी भित्र हुपे होतात की, त्याने मुळ एकच अमेल असे बादेनासे होते. अशा वर्धी तो शब्द आवरुषा स्वरुषा गुरावन निचन दपन्याच गुरात सामील हातो. कित्यहरा असे प्रतिवादण्यांत येते की, ध्वनिविषय ६ फरकाच्या नियमांमच्य साइइयाम् ४ घाटाळा हाण्याचा संभव असतो. परंतु बान्तविक असे असते की भ्यांनिवयम के नियम अत्येष्ठ काय नियासन्याम करीतच अनतात. परंतु काही बाबतीन कल्पनामाहच्याचा जोर इतका असतो की. त्याम् ४ वि बार शबराचे तशाच तन्रेक्या स्वातर न पावेरेक्या शब्दाच्या साहश्यासुळ पुन्हा सूळ स्वाकडे परावर्तन होते. अशा बेळीं ह्मपोतर पावकता व मूळ ह्मपोतील असे दान्ही शब्द भाषेमध्ये हुढ होतात व कित्यबद्द। त विवित् भित्र अर्थानी वापरके जातात ब त्याच्या स्वामध्ये जिनके अंतर अभिक अनल तितक त्याच्या अयांमध्ये अविक अंतर राहण्याचा संभव असतो. ही साहहय-मुलक रूपे बनण्याची किया प्रत्यक भाषेच्या इतिहासामध्ये आपणास सर्व कालात आढळून यते व त्याम् रे भाषेमध्ये कांडीसे हरेथे आणण्याचे कार्य व त्यावरावरच नवान नवान साहचर्यत्रच बनदून त्यापासन नवान नवीन प्रकार बनिवरयाच कार्य प्रत्येक जिवंत भाषेमध्ये चाल असत. ही नवान साहच्ये प्रथम एखाया व्यक्ताच्या मनात उत्पन्न हातात व त्याचा एकंदर समाजाच्या मनावर जिनक्या भागाने परिणाम हाईल त्यावर तन्मुलक शब्रह्म भाषेत कायम राह्रों। अगर न राह्रों हे अवलवन असते, जर इयक्तिविषयक साहर्यं कल्पनेचा समाजावर कार्रीच परिगाम पाला नार्दी तरतन्मुलक रूप समाजातील व्यवहारामध्ये लग्न होतात. तमेन उपाप्र गाणे एहा समाजाम न्ये व्यतिविषयक फरक पडण्याची विशिष्ठ प्रवृत्त आढळते त्याप्र माणे या कल्पनासाहचर्याची ब सादश्यमुलक हो बनविण्याची पदति विशिष्ट समाजामध्ये भिन्न भिन्न असत. व त्या त्या प्रमाणे त्याच्या बोटी अथवा पोटभाषा बनत अमनात जेव्हां आपणाम अशा भित्र साह्वयक्तरना अमकत्या लाकाच्या बालीतील काही निराली शब्दक्षे बनलेली आरळतात तेव्हां भाषण त्याम अगुद्र विवा व्याहरण हुए म्हणतीं, परतु आपण त्यावेधी अशा तन्हने शवशाच्या हपाची श्रद्धता टर्सवण्याम बास्तविक का गतेच प्रमाण नगते हो गाउँ विनातों विकास बोजीनध्यं वि शए साहचयेकल्पना प्रचलित अस्तात. ब त्या सर्व समाजास मामान्य अवनात. त्यानुक तन्त्रुल बनलेली का त्या भाषे पृत्ती श्रद असतात. त्यानुके एखाशा समा-जाची भाषा शुद्र रीताने बालगे महणते तथा समाजांताल या साहची कल्यनाचे पूर्णपणे प्रहण करेंगे होय. कोणत्याहि भाषेच्या इतिहामाचा अभ्यास करताना आपगास या तन्हचां ध्वाननियमापत्रा साटस्थमलक ह्रपे बनलेली वास्वार आढळतात व अक्षा बेळी आपळे काम त्या साहवी करुवनाचा संव शाधून काढण हैंच होय. ह संबंहि बारबार बदळा असून निरितराळ्या काळी निरित्त राके सब बनण्याची प्रकृत्ति असते व ही किया प्राचीन आर्यकालापासून आजतागायत चालूच आहे.

साक्यियम स अर्थः वययक फरक--धानि वययक पहत्तरीर फरक हा प्रथम निर्निराळ्या वैयक्तिक अनुभवा-बहन हात होता. परंतु अज्ञा तन्द्रने आपणास त्याची अनेक उदाहरणावस्त एकदा जाणीव झाळी म्हणजे समाजात तो नियमित-पणे हर झाळळा आपणांस आढदून यतो. व हा प्रकार आपणास केवळ ध्वनीम येच आढळतो असे नव्द तर स्वराघात, उक्चनीचत्व, न्द्रस्वरीवित्व व सद्पुहत्व इत्यादि गार्थीतिह आढळतो तेव्हा हा ध्वनिविषयक फरक केवळ शब्दाच्या उक्चारा-सब्येच होत असेळ व त्याचा अयांवर परिणाम होत नतेळ तेव्हा त्यास आपण कवळ ध्वनिविषयक फरक असे म्हणतो. उदा.

करौनि-करून, इहणौनि-म्हणून, दिधला-दिला, इत्यादि फरक अर्थभेदास कारण होत नाहींत. परंत जेन्हां स्वरभेदाबरोबर अर्थ-भेदिह होत भ्रोसेस तेब्हां त्यास देवळ ध्वनिविषयक फरक असे म्हणतां येणार नाहीं. याप्रमाण शब्दाच्या उच्चारभेदावरोबर अर्थभेद शाल्याची उदाहरणें आपणांस अनेक देतां येतील. कथीं कथीं एकाच शब्दाच्या उच्चारभेदामळ त्याच्या दोन स्वरूपांत अर्थभेदि झालेला आपणांस आढळून येतो. उदा. टाळ ( राब ), टाहळा (पल्लव), फाळ (नांगराचा) फाळा(परी) कित्येकदां वाक्यरचनेच्या बाबतीतिह कालांतराने आपणांस फरक झालेला दशीस पडतो. अधेभदाच्या बाबतीत आपणांस एक गोष्ट लक्षांत घेतली पाहिजे की, जरी विशिष्ठ शब्दास एखाद्या भाषेमध्ये विशिष्ट कार्ली विशिष्ट अर्थ रूढ असला तरी तया शब्दाच्या स्वरूपामध्ये व अर्थामध्ये स्वाभाविक र्किंबा अंतरिश्वत असा कांद्रीच संबंध नसतो. यामळे शब्दाच्या स्वरूपांत बदल हाण्याचे व अर्थात बदल होण्याचे कार्य स्वतंत्र रीतीनेंदि होत असण्याचा संभव आहे. कित्येहदां शब्दांच्या स्वह्नपात बदल होईल पण अर्थ जनाच कायम राहील. व या दोन फरकांमध्ये परस्परसंबंध कोणताच नसेल व अज्ञा तन्हेंने जब्द व त्याचा अर्थ ही इतर्जी निगडित नसतात ही गोष्ट आपणांस आपेचा ऐतिहासिक अभ्यास केला असतां दिसन येईल व यामुळेच आपगांस जेथे शब्शच्या स्वह्नपामध्ये बदल होंगे किंवा न होंगे यावर **भवलंबुन नस**लेला अर्थामध्ये बदल झालेला आढळतो तेव्हां त्यास आपण अर्थभेद असे नांव देतां. याप्रमाणे जरी आपण भाषे-तील फरकांचे ध्वनिविषयक, स्वरूपविषयक, वाक्यविषयक व अर्थविषयक असे वर्गी हरण केले तरी हे एकमेकांशी इतके संबद्ध किंवा मिश्र असतात कीं. त्यांची एकमेकांवरील व्याप्ति आपणांस टाळतां येण शक्य नसते. उदा, आपणांस कांहीं शब्द असे आढळतात कीं. ज्यांचा उच्चार व अथिहि जवळ जवळ सारखेच असतात व त्यामुळे आपण त्यांचा एकमेकांशी सबंध जोडतीं. परंत त्यांमध्ये कोणत्याहि तन्हेचा ऐतिहासिक संबंध नसतो. उदा. इं. स्पॅरोघास व ॲस्परागस. या प्रकारास लौकिक व्यत्पत्ति असे नांब देतात. या लौकिक व्यत्पत्तीमध्ये ध्वनिविषयक, अर्थविषयक किंवा ध्वनि व अर्थविषयक अशा कोणत्या तरी एका प्रकारचें साहश्य मळाशीं असते. मतुष्याची प्रवृत्ति मनामध्यें निरनिराळ्या शब्दाचे गट अथवा संघ बनविण्याकडे असते व णकाकी कार्क्य त्यास भागगडीचे बाटतात. त्यामळे आकस्मिक साहश्यामळे कांही शब्द भलत्याच गटामध्ये अंतर्भत केले जातात. ही गोष्ट्र विशेषतः परकीय भाषेत्न घेतलेल्या शब्दांच्या बाबतीत आपणांस आढळन यते. तथापि ज्या शब्दांची व्यन्पत्ति माहीत नाहीं व जे फारसे प्रचारांत नसतात अशा स्वभाषतील शब्दांच्याहि बाबतीत घडून येते. अशा तन्हेची लेकिक व्यत्पत्तीची उदा-हरणें सबे भाषांतन कमीजास्त प्रमाणांत आढळन येतात. अशा तन्हेच्या लौकिक च्यत्पत्तीचे वर्गीकरण करणे कठिण आहे. तथापि त्यांचे पुढे दिल्याप्रमाणे तीन प्रकार करता यतील, (१) ध्वनि व अर्थविषयक साइइयमूलक, (२) केवळ ध्वनिविषयक साइइयमूलक, (३) केवळ अर्थसादश्यमलक.

गौरवोक्ति अथवा पर्यायोक्ति—या लोकिक व्युत्पत्तींसारखाच ओचित्य, भीति, सभ्यपण इलादिबहलक्यों भापत्या मनांत ज्या कल्पना भसतात त्यामुळे इन्हरंच्या अर्थात फरक षड्न यतो. ज्या इन्हरांचा अर्थ अपित्र, विव्रकारक अभिय, त्रासदायक, अधार्मिक इ. प्रकारचा भसेल तेथे त्याच्या स्वरूपामध्य फरक पडण्याची प्रवृत्ति आढळते. यास सदुक्ति आम्यतापरिद्वार, किंवा गौरवोक्ति असे नांव देतां येईल. ही प्रवृति आपणांस सुमंस्कृत व अमंस्कृत सर्वच लोकांत आढळते. व याचे कारण त्या शब्दाचा त्या प्रत्यक्ष वस्तूर्शी संबंध जोडण्यांत येकन त्या वस्तूचे अभियत्व त्या शब्दासहि जोडण्यांत येते हे होय, या प्रकारामुळे शब्दामध्ये पुढील तन्हेचे फरक षड्न येतात. (१) ध्वानिविषयक भेद, उ. परसाकडे—परश्चराम पाटलाकडे, लखवी,—लखुशंका, (१) समानार्थक शब्दप्रयोग वेल-गाईचे प्राणनाय; धेनुवल्लम; लहु-स्थूल (३) नास्त्यर्थक शब्दप्रयोग दिखी—निक्तांचन, विटाळ—अशुविता, अशीच इत्यादि.

अर्थमुळक राष्ट्रस्वरूपभेद्- शब्दामध्ये स्पभेद ब्हावयाचे अनेक प्रकार आहेत. हे करतांना कर्त्यांच्या मनंत शब्दाच्या स्वस्तामध्ये फरक करावयाचा ही गोष्ट प्रामुख्याने नसते. विशिष्ट शब्दाच्या अर्थामध्ये काळांतराने असा फरक प्रकार कीं, त्या शब्दाच्या मूळ स्वस्तामध्ये तो अर्थ ब्यक्त करण्याचे पूर्ण सामध्ये नाहीं असे वाई लगते व ही उणीव भस्त काढण्या-किरेतां मनुष्य आपल्यामताने त्या शब्दाच्या स्वस्त्तांत बदल वश्चन आणतो. किंवा शब्दाच्या मूळ स्वस्तावहलचीच कल्पा किंहीं काळांतराने बदलते व विशिष्ट अर्थ ब्यक्त करण्यास ते विशिष्ट स्वस्त्त अयोग्य वादन त्यामध्ये फरक घडवून आणण्याची प्रवृत्ति होते. उदा. (१) कथीं कथीं मूळ शब्दातील कांहीं भाग प्रत्ययस्त्री आहे अशी समजूत होते. व त्यामुळ मवीनच स्वस्त्रांत एखादा नवीन शब्द त्या मूळ शब्दातासून तयार करण्यांत येतो. उदा. अधुर-मुसुर; अदिती-दिती-दैत्य, (१) किर्येकदां प्रत्यय हाच मूळ शब्दांत सामील होतो व अशा तन्हेंने नवीनच शब्द वनविला जातो. तिळेल तेल; बोबरेल तेल; (३) किर्येकदां कांहीं स्वतंत्र शब्दांत सामील कांति प्रत्ययाच स्वस्त्र येते व त्यावस्त्र अनेक शब्द बनविण्यांत येतात. वदा.

बाह=वाहन, घोडा बंगरे मनुष्य किंवा सामान वाहणारा यावहन कार्यवाह (चिटणीस), भारवाही (कुटुंवाचा पोषणकर्ता). (४') कित्येकदां एखाया सामासिक शब्दाची रचना मूळ कशी झाळी आहे ते नसमजतां निराळयाच तऱ्हेंने बनली असावी अशी कल्पना होजन त्यामुळ कांहीं शब्दांच्या स्वरूपांत बदल होतो. (उदा. इं. चाइल्डहुड, स्टेडफास्ट). कित्येकदां परकीय भाषेतील उपसर्ग किंवा प्रत्यय उसने घेतल्यानेहि शब्दामध्ये बदल झालेले आढळतात.

राज्यस्यास्य भेदांचा वाक्यरचनेवर परिणाम—अशा तन्हेने शब्दाव्या स्वरूपांत वदल होत गेले म्हणजे ज्याप्रमाणे घ्वतिविषयक फरकासुके शब्दांमण्य स्वरूपविषयक फरक होतात तमे भाषेमण्य वाक्यरचनेवया बाबतींतिहि फरक होतात. उदा, द्विवचन व प्रथमेच एकवचन ही रूपे आतां मराठींनून अजिबात नाहीशीं झाठीं आहेत. किंवा विभक्तीचें कार्य शब्दयोगी अव्ययांकडूनहि सध्यांच्या मराठी भाषेत होते. तथापि व्वनिविषयक किंवा स्वरूपविषयक बदल होण्यापेक्षां वाक्य रचनाविषयक बदल होण्याची किया अधिक मंद असते.

शब्द व अधीरपत्ति-अपण वर पाहिलेंच आहे कीं. शब्दाब्या स्वह्मपातील ध्वनिविषयक फरक व त्याच्या अधीर तील फरक यांची गति भिन्न भिन्न असून त्यांचा परस्पगंशी संबंध असतोच अमें नाहीं. उदा. सं. प्रंथि, म. गांठ यामध्ये रूपभेद भाला अमला तरी अर्थभेद मालेला आपणांग दिमत नाहीं. विशिष्ट शब्दाला विशिष्ट अर्थ कसा प्राप्त होतो यासंबंधीं सर्वसामान्य असा निश्चित नियम आपणांटा सांगतां येणार नाही. भाषा जेव्ही प्रथम तयार झाटी किंवा भाषा मळींच अस्तित्वांत नव्हती तो काल आपणांपासून अत्यंत दूर आहे. आपणाम केवळ कांही विशिष्ट कल्पनायोतक अमे विशिष्ट ध्वनिसस्च्यय आपणांकहे परं-परागत आलेले आढळतात. व त्यांचा आपणांस फार तर तार्किक्टट्या व मानसशाकीयदृष्ट्या प्रथकरण करून अभ्यास करतां चेंगे शक्य आहे. जेव्हां आपरचा मनामध्ये एखाडी करपना येते व ती व्यक्त करावी अशी आपणांस स्फर्टी होते तेव्हां आपणां जबळ असलेल्या व्यक्तिसमञ्ज्याच्या साहारयाने आपण ती व्यक्त करती व त्या विशिष्ट श्वनिममञ्ज्यास तत्कल्पनाबोधक अर्थ प्राप्त होतो. हीच गोष्ट शंकराचार्योनी आपल्या भाष्यांत व्यक्त केली आहे. 'प्रजापतेरपिखण्डः सुष्टे:पूर्वेदिकाश्यक्या मनसि प्राद्वभेवः पत्रातृतदनुगतान्थान् ससगर्जेतिगम्यते । स भूरितिभ्याहरत् स भूमिमसूजतः ( त. ब्रा. २।२।४।२ ), हीच कल्पना वैद्यो-पिक समात ' बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिवेदे ' या शब्दांनी व्यक्त केली आहे. [व. स. ६.१.१] विशिष्ट कल्पना विशिष्ट ध्वनिससु-अवयाने व्यक्त करणे हें कार्यीह प्रत्येक व्यक्ति आपल्या पूर्वसंस्कारानुहरूप करीत असते. यामुळे प्रत्येक व्यनिसमुच्चयाशी विशिष्ठ अर्थ परंपरेने निर्माहत होतो. शब्द आणि त्याचा अर्थ यांचा परस्पर संबंध काय यासंबधी भारतीय पंडितांनी फार मनोरजक चर्चा अनेक ठिकाणीं केलेली आढळते. उदा, पतन्न रीने महाभाष्यांत 'गौ स्त्यन कः शब्दः 'या प्रशास तो रूप, द्रव्य, किया, गुण, आकृति इत्यादि वाचक नसून 'कस्तिर्द शब्दः' म्हणून पुन्हा प्रश्न कहन 'येनोच्चरितेन सास्नालागुलककृद्ख्यविषाणिनां संप्रत्ययो भवति सशब्द: । अथवा प्रतीत पदार्थको लोके ध्वनिः शब्द इत्यवयते 'असे उत्तर दिले आहे व शेवटी 'तस्माद ध्वनिः शब्दः ' असा सिन्दान्त सांगितला आहे. तमेंच शब्दातील वर्णापासन अधेवाध कसा होतो याबहल घोडक्यांत श्रीशंकराचार्यांनी बाद-रायणसत्र भाष्यात विवचन केले आहे. ' व्यवदारे वेर्क स्वर्णप्रहणानन्तरं समस्त प्रत्यवम्शीन्यांबु व्दी ताहशाएव प्रत्यवभासमाना-स्तंतम्थमभ्यभिनारेण प्रत्याययिष्यन्तीति वर्धवादिना लघीयसी कल्पना । स्फोटबादिनस्तु दृष्टद्वानिरदृष्टकल्पनाच वर्णाखेमे क्रमेण भूसमाणाः स्फोटं व्यक्षयन्ति स स्फोटोऽर्थे व्यनक्तीति गरीयमी कल्पना स्यात् । ( वेन्दातसत्रभाष्य १.३.२८ ) न्यायसत्रात 'आसो-पदेशसामध्यांत् शब्दादर्थनंप्रत्ययः ' [न्यास. २-१-५२] व याचे पुढील ५६ व्या सुत्रावरील भाष्यांत वात्स्यायनाने शब्दार्थ-समयाचे 'कः पुनरयंसमयः। अस्य शब्दस्येदमर्थजातमनिधेयमिति अभिधानाभिधेयनियमयोगः।' असे स्पर्शकरण केठें आहे. महाभाष्यांत 'कथं पुनर्हायते सिध्दः शब्दोर्थ संबध्धेति । याचे 'लोकतः' असेच उत्तर दिले आहे. िपा. स. १.१.१ रे अनेन शाब्देनायनमर्थोंबोद्धव्यः इति संकेतः ' याप्रमाणं समाजमंकतानं शब्दास अर्थ प्राप्त होतो. ही गोष्ट सर्वमान्य आहे व साहित्यशास्त्र-हारांनी साक्षात्संकेतज अर्थ तो अभिधा अथवा वाच्यार्थ अमेच म्हटलें आहे. आतां विशिष्ट भाषेतील अर्थविषयक विकास एका दिशेनें होत गेळे व ध्वनिविषयक विकास निराळ्याच दिशेनें होत गेला तर त्यामध्ये फरक होणें साहजिक आहे व अशा तन्हेंनें दोन्ही विकासांची प्रवित्त भिन्न असर्णेहि शक्य आहे. कारण विशिष्ट ध्वनिसम्च्चय तयार होर्णे व त्यास विशिष्ट अर्थ प्राप्त होंगें या दोन किया यांचें फल जरी एक असलें तरी त्या भिन्न भिन्न परिस्थितीत चालु असतात. आतां विशिष्ट अर्थामध्यें फरक पडला आहे ही गोष्ट आपणांस बिनवुक रीतीन कळण्यास शब्दांचे अर्थ व भाषा यांचा मनाशी संबंध आहे ही गोष्ट ठाऊक असली पाहिजे. दोन ध्वनी एका होजारी टेबल्याने जर त्यांवर मानसिक किया झाली नाहीं तरत्यांपासन अर्थनिष्पत्ति होणें शक्य नाहीं. व ही मानसिक कियाहि जेव्हा बक्ता आणि श्रोता ह्या दोघांच्याहि मनांत एकाच स्वरूपांत होईल तेव्हां एकाचें भाषण

हुम-यास समजेल. विशिष्ट भाषा बोलणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीच्या मनीत विशिष्ट तरेहच्या चनीचे साहच्ये, विशिष्ट भाषना, उद्देश वंगरेशी निगष्टित असते व हा संबंध ती व्यक्ति ज्या समाजानध्ये वावरत असते त्या समाजातील लोकांच्या संबयी अथवा प्रधात यांवर अवल्यून अयतो व विशिष्ट चिन्हांना विशिष्ट अर्थ प्राप्त होउन तो स्थिर राहण्याच कारण अनेक व्यक्तीच्या मनामध्ये त्या विशिष्ट ध्वनिचिन्हांनी विशिष्ट मानसिक कार्य घडन येणे हेच होय.

कारराच्या अर्थात्या वरळ-नेन्द्रां आपण विशिष्ट शब्दाचा अर्थ बदलला आहे अमें म्हणती तेन्द्रां त्या विशिष्ट ध्यनिसमञ्ज्यामध्य काही फरक पहला आहु असे नसन तफानित त्या समाजातील लोकांच्या मानसिक कियमध्ये मात्र काही फरक होऊन त्यांनी त्याच विशिष्ट ध्वनिसमञ्ज्यास निगळ्या कल्पनेशी निगहित केल आहे हैं होय. यावहन आपणांस ही गोस्ट स्पष्ट होते की बादरांच्या अर्थातील फरक ही एक सामाजिक मानियक किया असन त्या संबंधीचे नियम व िचे स्वरूप आप-णांस मनुष्याच्या मनःप्रश्रतीचे वयक्तिक व सामाजि ह्हुष्ट्या नियम व स्वरूप याची अभ्यास केल्याशिवाय समजणार नाहीं. प्रथम विशिष्ट शहरास विशिष्ट अर्थ देण्याचे कार्य एका व्यक्तीवहन घडते व ते पर्यंत तो अर्थ वर्यक्तिक अग्रन त्यास स्थ्यं प्राप्त झालें नसते. परंत जेन्हां तेच ध्वनी त्याच अर्थाने अने हवार एखाया समाजातील लोक आपत्या व्यवहारामध्य वापह लागतात तेन्हीं त्या ध्वनीस तो अर्थ निश्चितपण प्राप्त होतो. तथापि या विशिष्ट अर्थावरिह मनुष्याचे मन त्याच्या साहचर्य, भेद, तादातम्य, प्रथकरण, संयोजन, उत्पादन, पनह-पादन इ क्षक्तीनों सारख कार्य करीत असते व त्या त्या अर्थात कर्माजास्त फेरबदल करून अधिक निश्चितता आणण्यांचे कार्य दरत व अशा रंतीन त्यास सामान्यतः स्थिरता प्राप्त होत. परंत ब्यवहारातं ल भाषेमध्य या अर्थामध्ये थोडाफार फरक होण साहाजिक असते व त्यामळे बोलण्याचा व्यवहार हे अर्थाववयक बदल घडवून आणण्याचे कारण आहे. इतर सर्व कारणे त्या मानाने दय्यम प्रतीची आहेत व ज्या मानाने व्यवहारामध्ये बाक्यात उपयोग करतांना विशिष्ट शब्दास विशिष्ट अर्थ देण प्राप्त होईल त्या मानाने तथा शब्दाला विशिष्ट अर्थ प्राप्त होत अमता व अशा तरेहेने वाक्यात दिवा व्यवहारांत रूढ झाल्याखेरीज विशिष्ट शब्दाच्या अर्थामध्ये पडे ला वृशक्तक फरक सामान्यत्व व स्थिरत्व प हं शस्त माहीं. आतां हे अर्थविषयक फरक होण्याची निर्निराळी कारणे कोणती असटात हे पाह (१) शब्दाच्या स्वरूप तील अथवा चनीतील फरक ( उदा. बाचाट=बडबच्या व चावट=चेप्टखोर, बाबट, कल्डा=ताच्या, कळस=शिखगप्र पक्ष, बाजू पाख-ह्यपाची बाज ). (२) स्थानीभन्नता विवा भिन्नसाहचीयमलक फरक. (उदा. जस्ताचे फुल, दगहफूल, तगरीच फूल, कर्णफूल). ( ३ ) सांस्कृतिक फरक. यामुळ विशिष्ट शब्दाच्या मळ अर्थामध्ये बदल होउन रूढ अर्थ निराळाच होतो. उदा मणि संस्कृत रस्त, मराठी काचेना मणि, किया संस्कृत कार्य, मराठी और बेरिटिक: फुलपान शौच इत्यादि, (४) प्रकीय भाषेतील उपन चेत-लेले शब्द ( उदा. मिस्कल-फाग्सी-गरीब, मराठी-लबाड; औरत फारसी-गुश भाग मगठी-स्त्री ). ( ५ ) स्वराघातांत बदल. बदा, इंद्रकन्त्र. (६) अलंकारिक उपयोग (उदा. पात्र, अंगवस्त्र, अर्धाग, गुरू, मामा, वर्गावण इत्यादि). वित्यकदा आपुणांस विशिष्ट शब्दाचा अर्थ अधिक ब्यापक झाल्याचे आढळन यते. उदा. कार्यवरी. वित्यवदा आपणास तक्षणेने एकाच शब्दाचे अनेक अर्थ मारले आढळतात. यामध्ये यौगिक अर्थ अरी एक असला तरी त्याच्या निरनिराळचा अंगाधमाणे निर-निराळे लाक्षणिक भर्य उत्पन्न होऊन आपणांस एक शब्द अनेक गोणीचा बाचक झालेला आढळतो. उदा. डोळा हा रग्ह्रिय अथवा रहीचे साधन म्हणून आपणांस माहीत आहे परंतु त्याचाच अर्थ छिद्र असाहि लक्षणेन होतो. अभिलापयुद्धि असाहि एखाद्या गोष्टीवर डोळा टेवणे या बाबतीत होतो. किंवा जागहकता हाहि अर्थ एखाद्याच्या इत्यावर होळा टेवणे या टिशाणी संभवतो. अशा प्रकारें रक्षणेने एकच शब्द अनेक करपना व्यवत करू शवतो. रक्षणा ही भादेमध्ये कब्दसंपील वार्टविणारी एक मोटी शक्ति आहे व तीळमुँ भाषेस सौँदर्याह प्राप्त होते. साहित्यदर्पणकारानी रक्षणा ८० प्रकाराची असते असे म्हटल आहे. उपमाइएकादि अलंकारानीहि लक्षणेवं कार्य होते तसेंच शब्दाची अभिधा व लक्षणेप्रमाणे अर्थ व्यवताकरण्याची जी क्यजना ही तिसरी शक्ति तीमुळेंहि शब्दांचे अनेक अर्थ संभवतात. 'सायंकाळ झाली 'या शब्दांवरून निरनिराळे अर्थ ध्वनित होतील. उदाहरणार्थ ब्राह्मणास सध्येची वेळ झाली असे सचित करता यहेल. मजुराम काम वद वरण्याची वेळ झाली असे बाटेल ता अभिनारिणीस श्रियकराक है जाण्याची वेळ झाली असे मनांत येईल. शाकाच अर्थविषयक फरक पहात असता आपण फक विशिष्ट अर्थानेंच केवळ शब्दांच्या अर्थामध्ये पहलेल्या फरकांचा अभ्यास वरतों. परंत ज्या ज्या शब्दाला अर्थ स्हणून आहे तेयें तेथे त्या अर्थामध्ये फरक होणें संभवनीय आहे या दृष्टीने प्रत्ययहप पावलले कार्ही शब्द उदा. कर दिवा करी हा किया-बाचक शब्द निरनिराख्या शब्दांशी योजला असतां त्याच्या अर्थात किती फरक होत जातो ह पाहण फार मनोरजक आहे. खदा, देणेक्री, घेणेक्री, मधुक्री, बारक्री, गढकरी, मोलक्री, मारक्री इ. तसेच कांहीं सःमासिक शब्दांच्या अवदवामध्येहि आपणांम असेच भिन्न भिन्न अर्थ भिन्न व बरावीं समास केला असतां झालेले आवळतात. अद्या तन्द्रने शब्दासध्ये त्याच्या बाक्यातील स्थानांवसन, आधातावसन, ध्वनीवयन, वगरेहि एत्रक झालेला आपणांम टियुन चेईल तसेच द्विवचनाचा लोप विभर कीचा लोप इत्यादि गोर्ड अध्यापांस आपेसध्ये कसबसं प्रत्येक प्रवत् वात त ह दिसन चेईल.

दाबदां वा लोग-तम्ब आपणांप भाषेमध्ये काही शकः अजीवात कालांतराने लुप झालेले आढळतात. परांतील वृद्ध माणमाने अथवा आजान उच्चारलेले शकः नातवास अगदी अपरिचित होतात जुन ग्रंथ चाळीत असताना तर आपणास ही गोष्ठ अधिक स्पष्ट दिसने, ज्ञानवाच्या कालचे किती तरी शकः आज भ पेतृन अजीवात नेले आहेत. विशेषतः समानायेक शकः तिलेले अनक कव्याचा लाप हाण्याची किया अगदी स्वाभाविक दिसत ही गोष्ठ आपणाम विदेक भाषेत एकच परार्थवाचक अमलेली अनक नाम अभिजात संस्कृत म पत लुम झाली यावकन दिसन येते सामान्यतः जवळ जवळ सारखीच कल्पना व्यक्त करणारे दोन शकः असल्याम त्याच्या अर्थामध्ये थोडः फार फरक वरण्याची किया प्रत्यक समाजांत आढळते उदा पोथी व पुस्तक या दोन रण्डांनी दोन निर्मतराल्या तत्वच प्रय व्यक्त होतात अस जेथे होण र नाही तथ एक शब्द लोप पावतो. केव्हां विशिष्ट शब्द समाजांत ल एका विशिष्ट ग्रहामध्येच लुम होतात व इनर समाजांत ते प्रचलित असतात

नर्यान दाद्यांचा प्रश्चेदा--तथापि लुम होणाच्या शब्दारंक्षा प्रत्येक भाष्यव्य गर्वान शब्द हढ होण्याची किया मात्र अधिक जांशन चाल असते सध्याच्या इंप्रजी भाषेचे उदाहरण घेतल्याम तीतील शब्द स्वत प्रशिच्या बोणत्याहि कालापेक्षा अधिक आह व शासीय हान व सराधिन यांची व ढ व त्याचा व्यवहागत उपयोग मनुष्याचा वाहत असणार क्याप व व्यवहार व बदलागी पित्स्थित आणि विचार, जगातील भिन्न भिन्न प्रशातील लोकामधील बाहत असणारे दलणकल्य प्रणात व व्योगधेचे यांची अवाहव्य प्रगति व मालाची प्रचंद त्रवाण च वाहत यांची यामुल लिखित भाषेची बाढ प्रपारचाने होत असन शिक्षण सामान्य लोकामध्यि बाहत आहे. या सवे व इतर अनेक गोशी मिळून सामान्य लोकाचिह कारारचाने होत असन श्वारचान वाहत आहे. व ज्या राष्ट्राम आपली भाषा समूद व्हावी अशी इच्छा असल त्याने आपला अनेक-विध वार्याचा व शासणाचा प्रमार बाहितों जहर आहे. माध्यस्य सामान्य कारामध्य साम्यच्याच प्रमाणता है है तेत त्याताल वाही तर त्याताल वाही-उद्यादायी दा खाय प रभाषा ही विद्रान लाकातच वृद्ध हो कारामध्य सामान्य जनापर्यंत पोचतात प्रसण्य काराने विशिष्ठ व निश्चित कलानच व्यक्त व्हावी व प्रत्यह कल्यनेस स्वतंत्र वाहर समाना व्हाजे समानार्थेक शब्दाच्या अर्थन्य होते. प्रप्रती वाहत असल्यामुके लावे अर्थ निश्चित करणे तथा भाषेस अलीको कारामधीच वाहत उद्यास समानार्थेक हावः अनेक भाषां त्रवान कारान वाहत अर्थ निश्चत करणे तथा भाषेस अलीको कारामधीच वाहते उदा स्वल चभर, हेड, चीक, मिम्परी, केवेंस इ. सराटी भाषेतिह टेक्स, चुक, सिळा, स्रीळ, सोळा, रक्त, बाटर, सुरमा; किवा अडमर, अडगा, कडो, चपरास, बोल्ट, स्वील, हींस, हींस्य, वर्धन हर्यास प्रतीत हरीं प्रार्थ वाहते हरींस वहते हर्यास वहते हिता सरीत एकच दार्य स्वर्थ करित असल्यामुके स्वात्र विद्या अर्थात एकच दार्य स्वर्य स्वर्य स्वात्र हरींस प्रवित्र हरेंस चुक, सिळा, स्वील, सीला, कींस अर्वादि भेद कलला हरींस प्रवित्र हरीं.

नर्जान दादर्ं जे उत्पादन — जेन्द्रा भाषा प्रथमच तयार हात असल तन्द्रा प्रत्येक इ.इ. नवीनच बनविण्याची किया प्रामुक्याने चाल असली पाहिज. निमिन धवनी व किया यापासन प्रथम अनुभरण तमक, पुनरिक्त सुनर व उद्गाश्वाचक इ.इ. तयार झाले असावे. लद्दान मुलैंदि कांद्रों शहर तयार करतात असे एक मत आह. यामवर्षी पूर्वी विवचन केलेच आह. परंतु बरेचने शहर भाषतून प्रचलित असलेले धवनी व इन्द्र शहर यांच्या संयागापासन अथवा त्यांच्या स्वरूपात बदल कहन बनविलेले असतात शास्त्रीय परिभाषा सामान्यतः पूर्वी न्या अभिजात स्हणोज महतून, बाह लिटिन वंगरे आपातील धातवहन बनविण्याची प्रवृत्ति आवलेले शहर कार लावलचक होत असल्यास त्यामच्ये सक्षेत्र करण्याचीहि प्रवृत्ति दिसते विशेषतः शिक्ति भाषेत हत्व वांच्या आधाक्षरावहनीह नवंग शहर शिक्ति भाषेत हत्व होत असन्यास त्यामच्ये सक्षेत्र करण्याचीहि प्रवृत्ति दिसते विशेषतः श्रीकिक भाषेत हत्व होत असनान त्यास सक्षित कप दिलेले आपणाम आढलेत अनेक शहरांच्या आधाक्षरावहनीह नवंग शहर बनविल्याची आपणांस काही उराहरण आढलतात उदा. संकोनी (स्टेंडई ऑइल कंपनी ऑफ न्यू यॉर्क), बेस्ट (बॉर्च लकेक्ट्रक सस्त्याय अंड ट्रॅम कपनी), एडस्ट्र (ई डी ससन) टॉमको (टाटा ऑइल मिल कंपनी), टावी ( ट्युवन्वयु ॉमिम) इ. याशिवाय आपतील शबरसप्तामच्ये भर पडण्याचा एक मार्ग स्हणजे परकीय आदतील घेतलेले शबर होत. यासवधी विवचन पूर्वी केलेल आहे.

पोटभाषा कशा बनतात—आतां एकाच भाषेत्र्या स्वक्षामध्य कालांतराने फरक होकन निर्नेतरात्रया पोटभाषा जयवा बोली कशा उत्पन्न हातात है आपण पाहू वःस्तविक मूळ भाषः व तिची बोली यामध्य मूलतः काहीच फरक नमता तर स्यामध्य मूळ भाषेच्या स्वक्ष्यत व प्रचलित स्वक्ष्यति किती प्रमाणांत फरक पहला आहे हे पाहूनच आपण एकीस भाषा व दुसरीस

बोली अमें नांव देतों भाषेभध्ये फरक पडण्याला प्रथम व्यक्ति कारण होते व अशा अनेक व्यक्तींमध्यें फरक पडला म्हणजे त्या समाजाच्या भाषेमध्ये फरक पडती. आतां प्रत्येक व्यक्तीच्या भाषेमध्ये कांही तरी वैशिष्ट्य असतेचः तरी एखाद्या समाजाची किंवा व्यक्तीची भाषा एका स्वह्नपाची आहे असे आपणास करें। म्हणतां येडेल ? तेव्हां भाषेच्या हुप्रीने ज्यास आपणा समाज म्हणतों त्याची व्याख्या अशी करतां येईल कीं, जो व्यक्तिसमृह सामाजिक दळणवळणामुळें एकाच तन्हेची भाषा उपयोगांत भागतो व त्या भाषतील वयक्तिक भेद इतके क्षत्रक अमतात कीं. त्यांस उपेक्षणीय म्हणता येईल अशा तन्हेचा व्यक्तिसमह होय. भातां एखाद्या राष्ट्रामध्य-जरी आपण त्यास एक राष्ट्र असे म्हणतों तरी-असे लहान लहान समाज बरेच असतात व जितका समाज लहान असेल तितका त्याच्यामध्ये परस्पर दळणवळण व लागाबाधा अधिक असतो. अशा तन्हेर्ने एखाद्या प्रांतांत. जिल्ह्यांत किंवा शहरात एके क स्वतंत्र समाज असून ते इतर प्रांत, जिल्हा किंवा शहर यांपासून बरेचसे पृथक असतात व त्यांचा पर स्परांवर फारसा परिणाम होत नाहीं. अशा लहानशा समाजांत आपमांतील दळणवळण व लागाबांथा इतर अशाच तव्हेच्या दुन-या समाजापेक्षां अधिक अमतो. परंतु अशा तन्हेच्या प्रांत किया जिल्ह्यांतील समाजामध्येंहि त्यापेक्षां लहान व अधिक निग-डित असे खेडचात किंवा लहान वाड्यांत राहणारे दुसरे लहान लहान समात्र असतात व अशा खेडचांत किंवा वाडींतिहि निर निराळी कुट्व रहात असतात व अशा कुट्वामध्य कांही व्यक्ती असतात. आता आपणांस एकमाणिक समाज कोणास म्हणाव हा प्रश्न पडतो. सामान्यतः एक गांव अथवा खेडे हा एक एक्सापिक समाज होतो. मोठाल्या शहरामध्ये निरनिराळ्या दर्जीचे व धयातील लोकाचे एकमाधिक समाज बनतात व केव्हा केव्हां काहराच्या विभिन्न भागात राहणारेहि लहानेस एकमाधिक समाज असतात. आतां अशा एकाच समाजांतील व्यक्तीमध्यहि आपणांस उच्चारभेद किंवा उच्चारभेदाची प्रश्नि आढळन येते. परंत ती इतकी अल्प असते कीं. तो त्या व्यक्तीच्या अथवा त्या समाजाच्याहि लक्षात यत नाहीं. हे भेद मानसिक व शारीरिक रचनेमुळ स्वभावत.च उत्पन्न झालेले अमतात. परंतु त्याची बाढ विशिष्ट मर्यादच्या पलीकंड कर्घीहि होत नाहीं. कारण व्यक्तीची प्रवित साधारणतः भाषण ऐक्तिलेल्या विशिष्ट श्रव्याच्या उच्चाराप्रमाणे शक्य तितका श्रद उच्चार करण्याकडे असते व सर्व समाज एकाच परिस्थितीत रहात असल्यामळे त्याची मानसिक व शारीरिक क्षत्तीहि एकाच तन्हेची बनण्यास परिस्थित अनुकूल असते व त्यामुळे या समाजाची एकच वाक्पद्रति व उच्चारभद्रप्रवत्ति सर्व व्यक्तीमध्ये वसत असते. अर्थात एकाच व्यक्तीमध्ये उथा प्रवृत्ती असतीत त्याच जर त्या समाजामध्ये असतील तर त्या प्रवृत्तीस बळकटी येईल व ज्या केवळ वयक्तिक असून समाजामध्ये नसतील त्या क्षीण होऊन लुप होतील याप्रमाण प्रत्येक समाजामध्यें त्यातील सर्व व्यक्तींस सामान्य अशा कांहीं प्रवृत्ती स्वाभा-विकतःच व न कळत वास करीत असतात व त्यांस विरोध करण्याचीहि प्रवित्त सामान्यतः आढळत नाहीं. याप्रमाणे वयक्तिक भेद सोडन दिले तर समाजाची भाषा सामान्यतः एकहर असते अस म्हणतां यहेल व तीतील फरकहि सामान्यतः एकाच दिशेने होत जातील असे म्हणावयास हरकत नाहीं आता समाजामध्ये अज्ञा तन्हें ये भाषे ये एक स्वरूप राहण्यास एका विशिष्ट परिस्थितीचे भस्तित्व आपण गुरोत घरले आहे. समजा, काही आकृष्टिमक कारणांगुळ सदर परिस्थितीत बदल झाला व त्या समाजांतील **७**यक्तीतील दळणवळण पुर्वीइनके कायम राहिल नाहीं हिंदा त्याच्या आयुष्यक्रमात फरक होऊन निर्शनराळ्या व्यक्तींची परिस्थिति भिन्न भिन्न बनत गेली तर आपणाम अशा तन्द्रने भिन्न परिस्थितीत पडलेल्या निर्शनराळचा व्यक्तींच्या समुद्रास एकच समाज **इहणून म्ह**गतां यावयाचे नाहीं. तर मळ परिस्थितीमध्ये जे निरनिराळ्या त≐हेचे फरक झाठे असतील व त्या फरकांचे जेवढया लोकांत सामान्यत्व अमल तंबढेच लहान लहान समाज एक्स्वरूपी राहतील व अशा तन्हेचे हे लहान समाज एकमेकांपासून प्रयक्त पावतील व हे प्रयक्तव न्यांमधील परस्पर दळणवळणास होणाऱ्या प्रतिवंधाच्या प्रमाणावर अवलवुन असेल व अशा तन्हेंचे या समाजामध्ये पृथक पृथक लहान समाज उत्पन्न झाल्यावर प्रत्येक समाजांतील प्रवृत्तींची स्वतंत्र वाढ होत राहील व कालां-तराने त्यांमध्यें आपणांस पुष्कळ फरक पडलेला दिसन येईल. आतां यांतील कोणत्या प्रवृत्तीची बाढ विशेष होईल हे त्या समा-जाच्या एकंदर राहणीवर व स्वरूपावर अवलंबन असेल. याप्रमाणें पोटभाषा किंवा बोली बनण्याची किया ही अशा तन्हेचे प्रयकत्व पाबलेले निरनिराके लहान समाज व त्या समाजातील निर्निराळ्या प्रवृत्तीवर अवलकुन आहे व दोन योलीतील फरक हा त्या बोलणाऱ्या समाजातील पथकत्वावर अवलंबन राहील.

पोटभाषा बनण्याची कारणें--आतां अमें पृथकत्व होण्याची कारणें कोणती ते आपण पाहुं:-याकरतां समाजाचे चढत्या प्रमाणांत भाग पाडावयाचे झाल्यास आपणांस असे पाडतां येतील, कांडी ब्यक्ती सिखन एक कुटुंब होते कांडी कुटुंबे सिखन एक कहानशी वाडी होते कांडी वाडयाचे एक खेडें होते व अशीं कांडी खेडी सिखन तालुका-जिल्हा-प्रांत-प्रांतांचें राष्ट्र याप्रमाणें हा बाढता कम आहे. व राष्टामध्ये प्रांत, जिल्हें, तालुक, वाडया, कुटुंबें व व्यक्ती ही सर्व अतस्ति होतात. या

सबै विभागां पच्ये थोडे बहुत प्रश्वकत्व असतेच. एका कुटुंबांतील व्यक्तींतिह आपणांग वय, लिंग बगेरे बाबतींत भाषेच्या दृष्टीने भिन्नपणा भाढळतो; परंतु तो इतका अल्प असतो की त्याकडे लक्ष देण्याचे कारण नमत. कुटंबाकुटंबामध्ये निश्निराळे धंदे, वर्ग दिवा रहाणी इत्यादि सामाजिक कारणांमुळे फरक असतो. निर्गनराळ्या गावात भौगोलिक फरक असतो. उदा. त्यांच्या-मध्ये कमीजास्ती अंतर, पूर्वत, नद्या, अरण्य, दलदली, तली वर्गर भिन्न भिन्न असतात, तमाच राज्यपद्धतीमध्येहि निरनिराळ्या गोबांत किया प्रांतांत फरक पहलेला असतो. तपाच निर्मानाळ्या राष्ट्रामध्येति भौगालिक व राज्यशासनीवयुग्क भिन्नपूगा आप-णांस आढळतो. याशिवायहि हवामान, जिमनीची सुपीकता, भायुष्यकमपद्भति, धर्म, वंश इत्यादि गोशीह निर्गनसञ्चा प्रांतांत व राष्ट्रांत भित्रपणा आणण्याम कारणीभा अमनात आपणातील मामाजिक भेद जितक तीत्र असतील तितका आपणामन्यें पथकपणा अधिक आढळेल. तमेच एखाया समाजःची त्यांतील लोकसंख्यमळेच एवडी बाढ व विस्तार होण शक्य आहे कीं, त्यातील सरहृहीबरचे ठोक व मध्यवती ठाक याच्यामध्ये भौगाठिक स्थ्या व हवामान, जमिनीची मुपीकता इन्यादि चावतीतिह बराच फरक होण्याचा संभव आहे. त्यामळे त्याच्या आयुष्कमामध्येहि सर्वन्त्री फरक हो उन समाज रचने नध्येहि भिन्नपणा येण साह-जिहच आहे व त्यांचा नवीन समाजाशी किंवा राष्ट्राशी संबंध यंजन त्याच्यांत निर्रानशळे बदल पढण्याचा संभव आहे. किंवा एखादा समाज आपूर्वे मुख्स्थान मोइन अगरी निराळ्याच भौजोठिक परिस्थितीत, अमुदेल्या प्रांतात जाउन राहिल्या**स** त्याच्यामध्ये थोड्याच काळात अतिशय फरक पडण्याच्या संसव आहे. भाषेमध्ये फरक पडण्याच्या बावतीत भौगालिक परि-स्थिति हैं एक अत्यंत महत्त्वाचे कारण आहे. कारण नीमुळ समाजामुख्य प्रयक्ष्यणा व दळणवळणास पूर्ण प्रतिबंध होणे शक्य असर्ते व भौगोलिक परिस्थितीमध्ये हवामान, जिमनीची सुपीकता वगरे गाष्ट्रीहि अंतर्भत असल्यामुळे मनुष्याच्या कारीरिक व मानसिक रचनेम•ेर्य व त्याम्ळे त्याच्या वाक्यद्वतीमच्यें फरक घडुन येण स्वाभाविक असते. एकाच परिस्थितीम•ेर्ये राहणाऱ्या मनुष्याच्याहि वाक्पद्वतीमध्ये फरक होण्याची प्रवृत्ति असते हे आपण पाहिलेच आहे. तन्हां जर समाजाच्या परिस्थितीमध्ये पर-. देशगमन, भित्र हवामान किंवा शत्रुपहवास इत्यादि गोष्टी घडन आल्या तर ही प्रवृति अधिक बळावंत एकाच मोठ्या शहरा-मध्ये निर्रानराळ्या सामाजिक वर्गीमध्ये बोलण्याच्या पद्धतीत किती फरक अनतो है आपणास माठमोठे अधिकारी, व्यापारी, धंदेवाले लोक, कसबी लोक व कंगाल लोक याच्या भाषेकडे पाहिले असतो दिसुन चेते. या निर्निराळपा वर्गोमध्ये सामाजिक पुथकरव असने व ते कांहीं अंशीं व्यवसायांतील फरक व काहीं अंशी निर्ताराळ्या समाजाव्या दर्जातील किया जातीतील फरक यावर अवलंडन असते. तथापि सामान्यतः एकाच शहरातील भाषेचा विचार केल्याम आपगास ती एकाच स्वरूपाची बाटते **व** तिच्यामध्यं माणि इतर शहरांच्या भाषांत आपणास फरक ह्यीस पडतो. त्या मानाने अभिजात किंवा नागर भाषा ही मात्र अनेक निर्निराळ्या वर्गाकडून एकाच स्वस्पात बोलली जाते व याचे कारण पाठशाला व विद्यापीट ही होत. त्याप्रमाणच निर-निराळे उत्सब, समा, सम्भेलन, परिषदा नाटकें, कीर्ननें, विवाहादि समारंभ, जत्रा बौर ठिकाणोहि सर्व लोकास समजेल अशा तन्द्रेची भाषा वापरण जहर असल्यामुळे भाषम एकहपता येण व विश्वारट भाषेम प्राम्ख्य मिळणे या किया होत असतात. या कियंत एक विध्यित भाषा ही इतर पोटभाषांवर आक्रमण करीत असून आपरें मार्वित्रकत्व प्रस्थापित करण्याचे कार्य धडवून भागते व भागगाडी, मोटार, चित्रपट, बालपट, टेलिफोन, वायरचम, रेडिओ इत्यादि दळणवळणाची सायने जसजशी बाढत जातील तसतशी भाषेस एक स्वस्य येण्याची प्रवित्त अधिक वाढत जाईल.

दिाष्ट अध्यवा एकस्वरूपी भाषा--सध्याच्या सामाजिक व्यवस्थेमध्ये व दरुणवळणाच्या साधन च्या पुळभ-तेमुळ भगरी लहान खंडयातील व्यक्ति मोइन दिली तर को गत्याहि इसमाम आपगास एका विशिष्ट समाजाचा घटक म्हणून बंगळ काढता येणार नाहीं. कारण त्याच्या समाजातील स्थानामुळ त्याच्या व्यवसायामुळ व त्याच्या वस्तीस्थानामुळे त्याचा एकाच वेळी अनेक तन्देच्या समाजाशी निरिनराळ्या वर्गच्या लेकाशी व देशातील निरिनराळ्या भागाशी एकाच वेळी संबंध येतो. याचा परिणाम असा होतो कीं, एखादी व्यक्ति भगरी एकांतवामात व जणाशी संबंध नसलेल्या लहानशा खेडपांतव राहात नमेल तर तिची भाषा केणत्याहि एखाया विशिष्ट समाजाची भाषा म्हणून राहणार नाहीं तर तीमध्य अनेक समाजांच्या भाषांचे अथवा बोलीचे मिश्रण सांपडेल, आपण एखाया मुंबईच्या श्रीमान व्यापान्यांचे उदाहरण घतल्यास आपणांस असे आढळेल कीं, तो आपला वराचमा काल शहरामच्ये आपल्या व्यवसाधाकरता आपल्याशी शिक्षण व दर्जा या बाब-सींत सारख्या अशा समव्यवसायी लोकांत वालवितो. तर कांही वेळ त्याच ध्यामुळे अगरी निरिनगळ्या दर्जाच्या च परि-स्थितीताल लोकाशी त्यास घालवावा लागतो. तसेव त्याचे श्रिक्षण एखाया कांळजमच्ये किंवा युनिव्हिन्यीत झालेले असते. तेथे तो प्रशिक्षत लोकात वागलेला असतो. त्याच बरावसा वागलेला असतो. त्याच प्रविक्ति लोकात वागलेला असतो. त्याच प्रवास इंविक्त लोकात वागलेला असतो. त्याच प्रवास वागलेला असतो. त्याच प्रवास प्रवास प्रवास मुंबईवाहर एकाव्य

हवाशीर ठिकाणी बंगला वंगरे बंधून उपनगर किंवा खेळांतील अध्युरणकमाचाडि अनुभव घेता येती. आपला धंदा सांभाव्यन स्याला जा फरमतीचा वळ मिळता त्यांव ही त्याचा इनर ध्यातील विद्वान लोक, राजकारणी पुरुष, कौल्यिलचे समासद किंबा इतर मुखबम्य लोक किया कामगार, मजूर वीरशीटि संबंध यतो. अशा मनुष्याम आवणाला क'णत्यादि नागरिक, खेडबळ, सिक्षित वगरे एका विशिष्ट वर्गात वालना येणार नाहीं कारण त्यामध्य या सवच घटकांचे थाहे बहुत गुण आढळतात व अशा तंहचा मनुष्य बहुधा अभिजात भाषा ब्यवहारात बायरता व अशा तन्हेंने बोळणःन्याब्या भाषेवर अनक भाषांचा मिश्र परिणाम बालेला अपनी तमच प्रत्येक महाजाची अथवः प्रताची प्राप्ता अभिजान प्राप्ति घोडापार सस्कार पार्वलेली असते घोडक्यांत सांगावयाचे स्ट्रगते कोणत्यादि समाजिक व्यवस्थेन व्ये ती अगरों प्राथनिक स्वक्षपाची किंवा विशेष प्रात अशी नसली तरी कोणताहि समाज इतर समाजाशी अगरी अलग अमा राहाँ। शक्य नाहीं आता प्राथमिक अवस्थेमध्ये विशिष्ट समाजातील अयक्तीचा आहा लोकांपक्षा स्वकीय लोकाशीच अधिक सबंध येग शक्य आह. तथावि समावनालक्या इतर समावाच्या संपर्का-पासन कोणनाहि समाज अलिम राहणे शक्य न हों व त्याचा प्रत्यक्ष अगर अगत्यक्ष करही तही परिणाम त्या समाजाच्या आपे• बर हातच असनो. हा परिणाम तथा सम जातील निर्मनराळ्या इयक्तीवरहि निर्मनराळ्या प्रयाणांत हात असल्यासुँठ कांही **इ**यक्तीच प्रकीयंच्या भाष् विश्वस्थाने प्रहण करनात त्यान्हें कोणन्य हिन्द्रों कागत्याहि समाजाची भाषा पूर्णपण एकदप असमें शक्य हात नाहीं ही गाष्ट्र गृहीत धदन आपमास कोणन्याहि कालची उसा. प्राचान आर्थ लो संची किया जर्मन लोकांची भाषा महणून विशिष्ट भाषेंग सेवाधितां येईल कारण परकीय भाषाचा नेपके प्राप्त एका क्रदंबांत होऊन त्या इ.ट्रबाप'सन त्याच्या जमातीमध्ये पमहत त्या जमातीचा इतर जमातीशी संबंत आला म्हणजे त्यांमध्य पमहत ज फरक आरंभी अन्य प्रमाणांत असतःत तेच कालातराने बाहत जाऊन त्यात बरेच अतर पहत. सञ्या जी आ गांग सर्वे प्रातनर भाषेचे एकच स्वरूप बनण्याकडे प्रव'ता दिसन यत आह ती वास्तविक भाषेचा स्वाभाविक प्रवृत्ति नसून एक विशिष्ट भाषा इतर बोलीवर आहर मण करन तिचे स्वरूप इतरांस प्राप्त हाण्याची ती किया आह. अर्थात ही किया किता अंशाने पूर्ण हाईल हे त्या विशिष्ट भाषेच्या प्रभावावर अवलंबुन राहील व तिच्यातील एकसपता कायम राहाँ। हे पुन्हां भीगोलिक व सामाजिक पुणकृत्व कमी कमी हात काण्यावर अव जुन राहील तथावि अज्ञा एकस्वरूप समाजाच्या भाषेमञ्ज्यदि सुक्ष्म निरीक्षण करणारास थावकार स्थानिक फरक भावळच्याशिवाय राहणार नाहीत.

राष्ट्रभाषा — प्राताचा व्यवहार सुलभनेने व्हावा म्हणून ज्याप्रमाण एखादि प्रतिक बोली प्रांतीय शिष्ट भाषा बनते तिवा राष्ट्रक वह राकरिता राष्ट्रीय भारे चे अवद्यकत उत्पन्न हात व एखादी भारतक भाषा राष्ट्रभाषा बनते ही गाध्दिह राजसता ब विशिष्ट भाषेने क्यापलले क्षेत्र अधवा लोक रेक्या यावर अवलेचून असेते मराटश हीत मराटांचा प्रमार कानडी व हिनी भाषाच्याहि क्षेत्रात वराच झाला होता पण आज आपणांच दिनी ही राष्ट्र भाषा करण सुलभ आहे अस आपण मानतों. नेदरल मण्ये एका काळी केवळ बोली असलेली हालेडातील पश्चिम नीच फ्रॅकानियन भाषा हो कालातराने साहित्यक किवा व हमयीन स्वक्ष प वृत्व बच लाकानी तिला आपल्या राष्ट्रपोष ने स्वक्ष हिले जर्मनीमयाल सन्यांची शिष्ट भाषा हो एक वरच्या संक्ष्मनी प्रांतातील मण्य व उच्च जर्मन वालीवे संक्षीण स्वक्ष्य होये. हिने त्या दशातील निरित्राळ्या प्रातातील अनक बालीवर भाषले बचेस्व स्थापित केले आहे व त्या त्या प्रांतात अवश्व कला आहे. नेदरलंड व जर्मनी या दशाच्या राष्ट्रीय भाषातील फरक स्थ्य अस्त त्याप्यमण्य सांक्रमिक अवस्था आपणाम आढळत माही. तशीच गाष्ट्र फ्रेच व अर्थनीया श्रवाचीन विष्ट भाषाची आहे तथापि सामान्यतः आपणाम अस म्हणनां ये प्रकृती, जय दोन शिष्ट भाषाचा सव य येता तथे एकीचा शेवर काठे ह तो व दुसरीचा बारम कोठे होतो हे नकी सांगण किल्य अपनाम आढळतील, उदा, आपणाच सिवत्रण महाराष्ट्रक के जले लागलों तर मराटीचे क्षेत्र कोठे सेवरे व कावडीय कोठ्न सुक होते याची मर्यादा रेवा आपणांस निवित्रण बलता येणार नहीं, तीच गाष्ट गुजराथी व मराटीचे स्वाची ये कोठ यो स्वाच होते याची मर्यादा रेवा आपणांस निवित्रण बलता येणार नहीं, तीच गाष्ट गुजराथी व मराटीचे स्वाची याचा लेथे संवेध येता तथा होता वहा करें हता याची सर्यादा रेवा आपणांस निवित्रण वित्रण येणार नहीं, तीच गाष्ट गुजराथी व मराटीचे स्वाची याचा लेथे संवेध येता तथा होते याची सर्यादा रेवा आपणांस निवित्रण वित्रण येणार नहीं, तीच गाष्ट गुजराथी व मराटीचे स्वाची सर्यो संवेध येता तथा होते योचा सर्यादा रेवा आपणांस निवित्रण वित्रण येणार नहीं, तीच गाष्ट गुजराथी व

सार्चराष्ट्राय अध्यया जागितक भाषा--सर्व जगाम सुक्रमतेने बोळता येईल मशी एकभाषा प्रचलित होणे शक्य भाहे काय यार्गवर्धा भलीकहे बरीच चर्ना कन्यांत येते व एस्परेंटा नांवाची भाषा बोळणारे लोक युरोपमध्ये हुनारों व सर्वत्र प्रसरकले आढ उतात. तथापि ही कृत्रिम भाषा जर जगातील युनेस्कृत वशांत रूढ होजन कायम राहिली तर तिक्यांतील उक्चार व रचना या बावनीतील एक्ष्यपता, फ:रशी दीवेकाल टिक्लार नाहीं व त्यामुटे तिचे मूळ उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. सध्या त्या भाषेतील शब्दांची उक्चारपदित सामान्यतः बहुतेक देशांतील लोकांस सुलभतेने शिक्तां येते. परंत

प्रत्येक देशांतील व्यक्ति आपल्या मालुभापेच्या वाक्पद्वतीप्रमाणे शब्दांच्या उच्चारांत फरक करीत जातं. त्यामुळे या उच्चारामध्येहि प्रत्येक देशांत तेथील भापेतील उच्चाराप्रमाणे हृद्य हृद्य स्वाभाविकतःच फरक पढत जातील व त्यामुळे कांही पिढणांनंतर याच एस्परँटो भापेम प्रत्येक देशांत उच्चाराच्या बावनीत निर्मनराळे स्वरूप भालेळे आपणास दिसून येईल. तसेच या भाषेतील आधात कायम ठेवणेढि कटिण जाईल. व त्यामध्ये किचितीह बदल झाला तरी शब्दाचा अर्थ कळेके कटिण होत आईल. आतां दळणवळणाची माधने अतिशय त्वरित गतीने वाढत असल्यामुळे निर्मनराळ्या देशांचा संबंध आज निर्मनराळ्या प्रांतांचा संबंध आहे त्यापेक्षाहे अधिक मुज्यतंने जाहतो येहल ही गाष्ट खरा आहे. टिल्फांन वर्गरे साधनानी जगांतील कोणत्याहि भागांतील मनुष्यांही आज बोलता येणे मुज्य झाले आहे. तथापि ही सावने किनीहि मुल्य झालें तरी जगांतील दोन निर्मनराळ्या भागांतील व्यक्तीचा संबंध हतका निकट येणे केव्हांहि शक्य नाहीं. त्यामुळें हे भार्यतील करक जरी मदगतीने होत राहिले तरी ते फरक होण्याची किया ही सतत चालूच राहणार. तसेच देश्य भार्यतील वाक्येरचनेचा निच्यावर परिणास हाणारच, थांडक्यांत सांगावयाचे क्हणजे जीपर्यंत एस्पर्यंत भारा जिवत आहे तीपर्यंत तिच्याच्यात रूक्क हे हात जाणारच, तेच्हा जीपर्यंत एस्पर्यो सांगावयाचे क्हणजे जीपर्यंत नियं स्वसूप नेहमी निर्मनराळ्या देशात बदल्य राहोल हे निर्ववाद हाय. एस्प्टरासारक्याव चेतला प्रचल्त असल तीपर्यंत निर्ववाद हाय. एस्पटरासारक्याव चेतला अपल्य ना प्रवल्त रहांल हे निर्ववाद हाय. एस्पटरासारक्याव चेतलाचुक, इंडिअम न्यूरल, अतिकारी लेखिन, इंडो, निव्हकल, बेतिक वोरे भाषा जागतिल हे निव्हाद हाय. एस्पटरासारक्याव चेतलाचुक, इंडिअम न्यूरल, अतिकारी लेखिन होती से निव्हान होते स्वस्त चेति सीचील आहे.

भाषांचे वर्गीकरण — आपणास जर वर्गीकरणाच्या दर्शने सध्याच्या वेवळ अभिजात अथवा राष्ट्रीय भाषांचाच विचार कराव यावा असेल तर आपणे काम वर्रव मुजभ होइज. परतु तमें वर्गीकरण अशास्त्रीय होईल, याकरिता आपणास भाषच्या क्षेत्राच्या स्थादा निधित करणे अवश्य आहे. परतु या बाबतीत आपणांत जेवें दोन भाषांचा सीमात प्रदेश येती तेथे निधित मर्यादा बालणे किल्ण जाते. तमेंच काहीं वालीन भाषेचें स्वहप शास्त्रीयहरूशीने प्राप्त झालेलें नसते व काहीं वालीन भाषेचें स्वहप शास्त्रीयहरूशीने प्राप्त झालेलें नसते व काहीं नवीनव तयार होत असलेक्या आढरून येतात. तसेच आतापर्यंत किली भाषा नष्ट हाउन गेल्या याचीहि आपणांत पूर्ण खबर नसते. तथा मुळे आतापर्यंत होउन गेल्ल्या सर्व भाषांची वादी तथार करणे हैं फार किल्ण काम आहे. किक याने आपल्या पुस्तकांत दोन हजाराच्या वर भाषांची नाचे नमूद केली आहत. तसेच पुन्हा केवळ भाषांची संख्या देण्यांपक्षा त्यांच गटवार वर्गीकरण करणे ही गाष्ट त्याहुनहि किल्ण आहे. अशा तन्देचें वर्गीकरण करणे पावाची संख्या देण्यांपक्षा त्यांच गटवार वर्गीकरण करणे हि गाण त्यांचूं म्हुटले तरी आपणे अनेक भाषांचे झान इतके मर्यादित अमते की, आपणाय त्यांचें विशिष्ट तत्त्वाच्या हशीनेहि वर्गीकरण करणे निदींच होईल अशी आहेत त्यांच्यावहल तर वोलावयायच नही. तथामुळे भाषाचे कोण्यंचाहि तन्देन वर्गीकरण केले तरी ते अगरी निरींच होईल अशी अपेक्षा करणे बरोबर होणार नाही. तथा या वाबनीत आजपीन झोलेल प्रयत्न मर्गायंक अमन तथामुळे भाषाश्रीय सशोधनालाहि अनेक दिशानी चालना मिळाली आहे.

याह्य स्वरूपमूलक वर्गिकरण—भागवं वर्गीकरण करण्याची एक पदित निर्मानराया भाषांचे बाह्य स्वरूप अवलोकन करून त्यावहन बसांवलकी आहे. या वर्गीकरणात भागेतील काणनेदि वाक्य हे पूर्ण करूपना व्यक्त करणारे सर्वात लहान मूलमान धक्न त्यावसन स्वरूपामध्ये निर्मानराळ्या भाषात ज भेद आढळतात त्यास अनुसहन निर्मानराळ्या भाषांचे वर्ग पाइलेले आहेत उदा. 'सुतार लाकूड तासतों ' यामध्ये आपणास एक करपना पूर्णपण व्यक्त झालेली दिसते. तेन्द्रां हा एक भाषेचा पूर्ण घटक समजावयास हरकत नाहीं. यास आपण वाक्य असे म्हणतों. आता यामव्य सुनार, लाकूड आणि तासणे या तीन गोष्टीतील कल्पनाचे एकत्र प्रथम करून काणणास विशिष्ट गोष्टीचा बोध होतो. यात आपण वाक्यां युतार, लाकूड आणि तासणे या निर्मानराख्या भागामध्ये प्रथकरण करतों. व त्या कल्पनेचा पूर्ण अये होण्याकरतां त्याचे पुन्हा एकत्र प्रथम करून आपण वाक्यांये करून घतों. याप्रमाणे पृथकरण व संप्रथन या दोनहि किया आपणांस या टिकाणी दिसतात. यांतील सुतार किंवा तासणे या दोन्हींपकी कोणत्याहि एका गोष्टीस प्रामुख्य देकन दुसरीस गोण अथवा तत्संबद्ध मानतां येईल यांतील सुतार हें नाम असन तासणे ही किया आहे. याप्रमाणे काही भाषात नामास प्रामुख्य असते तर काहीं भाषात कियस प्रामुख्य असते. आणि त्यामुळे काही भाषास नामत्रधान भाषा व काहींस कियाप्रधान भाषा असे आपणांस म्हणतां येहल. संस्कृत किंवा मराठी या कियाप्रधान भाषा आहेत तर प्रोनलेडिक ही भाषा नामप्रधान आहे. उदा. संस्कृतमञ्जे आपण जर 'अहं पर्यासि असं म्हणूं तर प्रोनलेडिक भाषेमध्ये तीच करपना 'देशन तस्य मम' अहा रीतीन व्यक्त केली जाईल. संस्कृतमधील 'अहं ते हिन्स' याचे प्रीनलेडिक भाषेमध्ये तीच करपना 'देशन तस्य मम' अहा रीतीन व्यक्त केली जाईल अपण करण्यात येते.

रूपात्मक स अरूपात्मक भाषा— आता पृथकरण अथवा संप्रथन हैं वर आपण वाक्याम ध्यें केलेलें पाहतों. परंतु ही किया भाषेच्या कोणत्याहि अवस्थेत हाण्यासारखी आहे. उदा. वाक्यांतील निरिनराळे शब्द बनविण्याच्या कामीहि आपण या क्रियेचा उपयोग कित्येकदां करतों. ह्या तत्त्वावहरूनिह भाषेचें वर्गीकरण आपणांस करतां येण शक्य आहे. उदा. कांहीं भाषांस स्पात्मक भाषा व कांहींस अरूपात्मक भाषा असे म्हणण्याची एक प्रथा आहे. संस्कृत वरेगेर भाषांमध्यें नामांस आपण निरिनराळे प्रत्यय ळावून ह्रपें बनवितों. परंतु चिनी भाषेमध्यें अशा तन्हेचा शब्द च्या इपात मुळींच फरक पडत नाहीं. परंतु हैं वर्गीकरण अलीकहे कोणी मान्य करीत नाहीं.

प्रथकरणात्मक व संयोगात्मक भाषा--वरील पृथकरण व संप्रथन हें तत्त्व जर आपण वाक्यरचनेस न लावतां बाक्यांचे भाग जे निरनिराळे शब्द त्यांस लावलें तर आपणांस एक नवीनच वर्गाकरणांचे तत्त्व प्राप्त होईल. अशा दृशीने ज्या आवतील शब्द केवळ स्वतंत्र नसन त्यांमध्ये एखादा मलघटक अथवा धात व प्रत्यय ह. गोग अवयव असनात अशा आवत ही संप्रथनाची किया आपणांस दिसन येते. उदा. 'त्याच्या मुलास खेळावयास आवडतें.' येथें वाक्यांतील प्रत्येक शब्दांत सल शब्द व इतर प्रत्ययादि गौण घटक आढळतात व हे घटक मळ शब्दाशीं जोडलेले दिसतात. परंत चिनीसारख्या भाषेत बाक्यांतील प्रत्येक शब्द निरनिराळा देवलेला असतो व त्यामध्ये ही जोडणी आपणांस दिसत नाहीं, अशा प्रकार मळ शब्दास निरनिराळीं कार्य दाखविणारे घटक जोडण्याची किया कार्टी भाषांत अधिक परिणत स्थितीस गेकेली असते तर कांटी भाषांत ती फक्त कांद्री अंगानीच दशीस पहते. कांद्री भाषांत तर एकाच शब्दानें सर्व वाक्याचा बोध होऊं शकतो. उदा. सं. गच्छति. या शब्दानें जाणारी ब्यक्ति, जाण्याची किया, तिचा काल, वचन वगैरे सर्व गोर्शीचा बोध पूर्ण होतो. व यास वाक्यात्मक शब्द असे म्हणतां येईल. कांहीं भाषांत तर अनेक मिश्र कल्पनादरीक वाक्येंहि एका शब्दांत व्यक्त करतां येतात. अशा प्रकारच्या अमेरिकेंतील मळच्या रहिवाशांत कांहीं भाषा आहेत. त्यांना अनेकसंधायक ( पॉलिसियेटिक ) असे महणतात. अशा तन्हेंचे एक तदाहरण फिंक याने प्रीनलंडिक भाषेमधील दिल आहे. यांत भी मासे प्रहरण्यास योग्य सही वस्त मिळविण्याचा प्रयत्न करतों, इतक्या कल्पना ' औलिस-उत्-इसर-सि-निअरपु-न्ग ' या एका शब्दांत व्यक्त होतात. यांत औलिस-मासे धरण्याचे साधन, इसक=योग्य, सिवुत्ग=मिळविणे इ. घटक आहेत. अशा भाषांमध्ये मळ शब्द व घटक हे ज्या पदतीने एकमेकांस जोडले जातात तीवरून भावांचे वर्गीकरण करण्यास साधन प्राप्त होते. दयाद्यवणा, दुकानदारी, गृहरचना या ठिकाणी प्रत्येक शन्दांतील अवस्था एकापढें एक देवकेले असन ते सहज वेगळे करतां येण्यासारखे आहेत व त्यांतील एक अवस्य दूस-या शब्दांशीं जोडन निराळा शब्द सहज बनवितां येण्यासारखा आहे. या जोडणीस संश्लेषण अथवा चिकटण म्हणतात व यावरून कांडी भाषांस विकट्या अथवा संश्विष्ट असे गांव मिळाले आहे. अशा भाषांची कांही उदाहरण म्हणजे तुर्की, फिनोउप्री. बंद व मलायापोलिनेशन भाषासंघ हे होत. उदा. तुर्कीमध्ये मक्-करणें हा शब्द निरनिराळ्या शब्दांस जोडून विशिष्ट कृति करण्याचा बोध करतां येतो. खदा. सेवमेक-प्रेम करणे. यझमक=लेखन करणे इ. यासच ईस हा परस्परदर्शक शब्द जोडला तर सेवइसमेक=परस्पर प्रेम करणे किंवा 'दिर 'हा प्रयोजक शब्द जोडला तर सेवदिरमेक=प्रेम करावयास लावणे असे शब्द तयार होतात. जितके या दुव्यम शब्दांचे अथवा प्रत्ययांचे अर्थ निश्चित असतील तितका या भाषेचा चिकटपणा अधिक स्पष्ट होईल. जेव्हां मळ शब्द व घटक यांच्या संयोगामुळ मुळ शब्दांत किंवा घटकांत फरक होऊन तो ओळखणे कठिण जाते तेन्हां आपणांस एक निराळाच प्रकार आढळतो. यास मीलन ( फ्युजन ) असे म्हणतां येईल. उदा. उपेक्षा यांतील उप्+ईक्ष याचे पूर्ण मीक्षन झालें आहे तमेंच ' धार्ष ' येथेहि घडलें आहे तसेंच इंग्रजीतील सिंग-संग-संग यांतील किंवा माऊस व माइस यांतील विकरण ओळखण्यास अधिक कठिण असतें. अशा त-हेचा विकार विशेष रीतीने सैमिटिक भाषांमध्ये आढळतो. त्या भाषांत शब्दांतील ब्यंजने हे मूळ शब्द असून स्वर हे फरक घडविणारे घटक असतात. त्यांतील मूळ व्यंजनांचा स्वरांशिवाय कांहीच अर्थ होत नाहीं. परंतु निरनिराळधा स्वरांची योजना केली असतां मात्र निरनिराळे अर्थ प्राप्त होतात. उदा. अरबी भाषेतील कृत्व हा धातु अथवा मळ शब्द घतला तर 'कतव' याचा **नर्थ** 'त्याने लिहिलें ' असा होतो. पण त्यांत निर्निराळ्या स्वरांची योजना केली असतां पुढे दिल्याप्रमाणें निर्निराळे अर्थ प्राप्त होतात. (१) कत्य=लेखन, (२) कातिय=लेखक, (३) किताय=पुस्तक, (४) कितायत्=शिलालेख, (५) सक्त्य=लिहिलेले (६) तक्तीब=लिहावयास लावण, (७) मुकातबत्=पत्र व्यवहार, (८) इक्ताब=लिहावयास सांगण, (९) तकातुब=एकमेकांस लिहिणें, (१०) मुत्कातीब-पत्रव्यवहार ठेवणारा, (११) मक्तब-लेखनशाला. अशा भाषांत विशिष्ट प्रत्ययांस विशिष्ट अर्थ असन तो जोडला असतां मुळ शब्दाच्या अर्थात तेवढी अर पडत जाते. परंतु वर दिलेल्या उदाहरणांत जेथे प्रत्ययामुळे शब्दाच्या स्वरूपांत फरक पढतो तेथं अर्थामध्येंहि संक्षिप्तता येण्याचा संभव असतो. या चिकटेपणाचाच केव्हां केव्हां प्रत्ययाशी भिष्मपणा दाखविण्यांत येत असतो. परंतु प्रत्यय ही संक्षा इंडो-युरोपीय भाषांतील प्राचीन भाषामध्ये ने विकार होतात ते दाख-विण्याकरितां योजिलेली होती. 'करिव्यामि' यांतील प्रत्यय लागल्यामुक मूळ धातुमध्ये जो अधिक अर्थ उत्पन्न होतो किंवा 'नृपाणाम् 'येथे जी विभक्तिप्रत्ययामुळे अर्थात भर पहते ती वास्तविक त्या विशिष्ट शब्दाचे वाक्यांतील इतर शब्दांशों जें नातें किंवा संबंध असतो तो दाखविण्यामुळे पहते म्हणून तिचा वास्तविक संबंध मूळ शब्दाकहे येण्याएवजी वाक्यरचनेकहे जातो. परंतु चौर चौरेय या शब्दांमध्ये केवळ अर्थदरीकच फरक झालेला असून विभक्तिदरीक फरक नाहीं. प्रत्ययी भाषांमध्ये प्रत्ययमीलन व वाक्यरचनेतल फरक या दोहोंचेहि निश्रण असतें.

83

एकाकी भाषा—भाषांतील प्रत्ययांवहन त्यांचे स्वहप संश्लेषणात्मक म्हणजे चिकटेपणाचे किंवा विभक्तप्रत्ययांचे किंवा प्रथमपणाचे आहे यावहन निरनिराळणा भाषांत भेद दर्शविण्यांत यतो व ज्या भाषेतील शब्द केन्द्रांच विकरण पावत नाहीं (उदा. चिनी) त्यांना एकाकी भाषा म्हणतात. तसेंच त्यांतील शब्द जर सामान्यतः एकाक्षरीच असतील तर त्यांस एकाक्षरी भाषा असेंहि नांव वेतात. अशा प्रकारची चिनी ही नमुनदार एकाक्षरी भाषा म्हणतां येईल. तथापि त्या भाषेतहि कचित समास आढळतो.

समावेदाक किया अंतर्गाही भाषा—भाषेच्या स्वरूपावरून आणसीहि एक प्रकार पाढता येतो. त्यास अंतर्गाही (इन्कारपोरेटिंग) भाषा अमें नाव देनां येईल. या भाषांचा कथीं कथीं अनेकमंधायक भाषांची घोंटाळा करण्यांत येतो. यांच्या नांवावरून या भाषांमध्ये झाक्याच्या पोटांत प्रत्ययात्मक अगर गोण घटक झक्य घेण्याची किया होत असते. हा नवीन अंतर्भृत होणारा भाग प्रत्यक्ष मळ झक्याच्या पोटांतच गेला पाहिजे अमें नमून मूळ झक्य व प्रत्यय किंवा दोन प्रत्यय यांच्यामध्येहि आला तरी चालनो. वर दिलेल तुर्की भाषचे सेवमेक=प्रीति कराँग व सेवइसभेक्=परस्पर प्रीति कराँग व सेवइसदिरमेक्=परस्परांवर प्रीति करावयास लावणे. ही अशा तन्हेची अंतप्रहणाची उदाहरणे म्हणून देता येतील. संस्कृतमध्ये 'उपने यज्ञो नमित' यांत उपनमित या कियापदांत 'एनं' व 'यज्ञ' ह झक्य अंतभृत झाल्याचे आपणांस दिसनें. किंवा पर+अपहार यामध्ये परस्वापहार, परदारापहार, परदाराधनापहार या गीतीने पर आणि अपहार यामध्ये स्व, धन, दारा, इ. झक्य अंतर्भृत झालेल आपणांस दिस्न येतील. मिक्सकोंनील इंडियन लोकांच्या भाषेत '' नि नका का=मी मांस खातों, नि त्ला का=मी कांहीतरी खातों.'' अशा रीतीनें मी आणि खातों यामध्ये खाण्याच्या पदार्थाचे नांव अंतर्भृत केलेल आपणांस दिस्न येहेल. अशा तन्हेने अंतर्भृत झालेल्या शब्दाच्या स्पामध्ये कथीं कथीं सक्षेप करण्याचीहि प्रकृत्त आकर्यन येते.

एकाकी व इतर भाषा—एकाकी व एकाकी नसलेल्या भाषांमध्ये एक महत्वाचा 'फरक हा आहे कीं, एकाकी भाषेतील शब्द स्वतः स्वतंत्र असून स्वयंपूर्ण असतात परंतु त्यांचा अर्थ वाक्यांतील त्यांच्या विशिष्ट स्थानावर अवलंबून असतो व स्थानांतरावरोवर अर्थांतरिह होते. उदा. चिनी भाषेमध्ये 'वो त नी'=मी तुला मारतों. पण ' नी त वो'=तूं मला मारतोस.' तसेंच 'त्स ऐ जेन'=समय मनुष्य. परंतु 'जेन त्स ऐ'=मनुष्यसामध्ये. 'ही जेन'=चांगला मनुष्य. पण ' जेन हो ' =मनुष्याचा चांगुलपणा अर्थ अर्थ होतात. तेंच मराठीमध्ये 'तूं मला मारतोस' यासारच्या वाक्यांत 'मला तूं मारतोस' किंवा 'मला मारतोस तूं' किंवा ' मारतोस मला तूं.' अशा रीतीन शब्दांचे स्थान कसेंहि बदललें तरी अर्थबदल होत नाहीं. याप्रमाण प्रत्ययी मार्यामध्ये वाक्यांतील शब्दांच्या स्थानावर त्याचा अर्थ अवलंबून नसतो, व त्यांतील प्रत्ययोवहन त्याचा व वाक्यांतील इतर शब्दांचा संबंध व तदनुष्यिक अर्थ हे निश्चित होतात.

या पद्धतींचे प्राष्ट्रााझाहात्व--वाह्यस्व प्रविषयक पद्धतीप्रमाणे भाषांचे (१) एकाकी, (१) विकटणा, (३) प्रत्ययी अथवा विकरणात्मक, (४) समावेशक, (५) अनेकसंधायक व (६) प्रवक्षरणात्मक असे सद्दा वर्ण पद्धति. अलीकडे त्याज्य समजण्यांत येते. वास्तविक एकांकित्व, संलिष्टत्व किंवा विकारित्व या भाषेच्या वाढीमणील निरनिराळणा अवस्था आहेत. शिवाय यामध्यें वाक्यरचना व शब्दरचना ह्यांचा घोटाळा होतो. तसंच या तिन्ही प्रकारची रचना आपणांस एकाच भाषत व एकाच वेळीहि आढळेते. आतां कित्यक भाषांत विशिष्ट प्रवृत्तीवरच ओर दिलेळा आढळतो. व इतर पद्धती-कडे त्या मानानें दुल्य झालेळे आढळते. चिनी भाषेमच्यें एकांकित्व व प्रयक्तरण या गोष्टीस प्राधान्य देजन संयोगीकरणांकडे दुलेक्ष केळले आढळते. तथापि चिनी भाषेमच्यें हि तिला एकाकी स्वरूप येण्यापूर्वी प्रत्यय होते असे एक मत आहे (वनिष्टाई कालेपन. पूर्वचिनीप्रत्यययुक्त भाषा, जनेल एशियाटिक १५, २०५-३२). तसंच भाषेचे स्वरूपिह सर्व काल एकाच प्रकारचे राह्ते असे नाही. केव्हां केव्हां भाषेच्या इतिहासांत आपणांस भाषेची प्रवृत्ति एका दिशेक्हन अगरीं विकद दिशेकडे गेल्याचीहि उदाहरणें आढळतात. तेव्हां अशा तत्थावर केलेले वर्गीकरण है कायमचे टिकणारें न होतां वरवेवर वदल्याची पाळी येईल, व

यामुळे ज्या भाषांचा परस्परांशीं कांहीं संबंध नाहीं अशाहि भाषा आपण एकाच वर्गात घालण्याचा संभव आहे. याकरितां अलीकडे या वर्गीकरणपद्धतांवर कोणी फारसा भर देत नाहीं.

मानववंशमूलक वर्गीकरण--भाषावर्गीकरणाची दूसरी पदत म्हरली म्हणजे ती ज्या मानवसमाजांत रूढ आहे त्या मानवसमाजास अनुलक्षन निरनिराळ्या भाषांच वर्गीकरण करणें होय. ही पद्धति फ्रेडरिक मुलर याने मुचिवली भाहे. याने प्रथम बारा निरिनराळे मानववंश अस्तित्वांत होते अशी कल्पना केली आहे व त्यांचेहि पन्हां भाषेची बाढ होईपर्यंत सुमारें शंभर मानवशास्त्रष्ट्या निर्निराळे गट कल्पिले आहेत व यात्रमाण समारें निर्निराळ्या मळ शंभर प्रकरच्या भाषा होत्या अशी त्याने कल्पना केली स्नाहे व त्यांपासन पढें अनेक भाषा निधाल्या अशी त्याची समजत आहे. हैं मानववंशाचे वर्गीकरण त्याने मनुष्यांच्या केसांच्या रचनेवहन करळे. सडक, अशा त=हेने केळेळे आहे. परंत भाषाशास्त्रज्ञांनी या वर्गीकरणपद्धतीस फारसे महत्व दिले नाहीं. याचे कारण मनुष्य प्रथम अनेक मूळ वंशांपासन उत्पन्न झाला है मानणे अशा-स्त्रीय भाहे. कारण मनुष्यजातीची उत्पत्ति कशी झाली याबद्दल अयापि एकवाक्यता झालली नाही व याबदल ऐतिहासिक प्रावा मुळींच उपलब्ध नाहीं. मानववंशशास्त्रज्ञांसिंह आपल्या विचारपद्धतीमध्यें मधुन मधुन मोठमोठाले खंड पडलेले आहळतात. **वर पथ्वीच्या पाठीवर** निर्रातराळ्या ठिकाणी स्वतंत्रतेने निर्रातराळ्या मानवसमाजांची उत्पत्ति झाली अमेल तर त्यामध्य निर-निराळचा तन्हेच्या भाषा उत्पन्न होणे स्वाभाविक आहे. तथापि पुढें अशा भाषाचे मिश्रण झाल असतां तथा मिश्रित भाषेची **उत्पत्ति शोधन काढणें साधनांच्या अभावी अश**रूय आहे. कोणतीहि भाषा अगर्दी तिच्यांत फरक केव्हांहि होणार नाहीं अशा तन्हेंने सीलबर असं शकत नाहीं, ह आपणांस प्रत्येक भाषेच्या इतिहासावहन कळून घेते. आजची मगठी ही इडो-यगोपियन किया आर्थन भाषेपासन निघाली आहे ही गोष्ट जरी खरी असली तरी हा सबध जोडण्याम आपणास मन्यंतरी पुण्यस्त व देवे जोडावे समतात, तसेच निर्निराळ्या गानववशांविषयीहि विचार करीत असतांना आपणाम (कोणतिह तुल्जेच प्रमाण लावलें तरी ) सर्वस्वी शद व एक्रकाची अशी मानवजाति आज जगांत कोटेंदि आढळत नाहीं. एखादा जपानी मनुष्य जर इंग्लंडांत जनमून इंग्लंडांतच बाढला तर त्याची मातुभाषा इंग्रजी होऊन तीतील ध्वनी व उच्चारण्याची पद्रति तो इतकी आत्ममात् करील कीं, त्यास एखाचा इंग्रज मनुष्याइतकेंच जवानी भाषा शिकाँ। कठिण जाईल. अभेरिकेमध्ये आज युरोपातील भवं निर्गतराळ्या बंशांच्या लोकांनीं ( जर्मन, डच, फ़ेंच, इटालियन, पोल, जपानी, नीब्रो, यांनी ) आपली मळ भाषा मोइन देऊन इंब्रजी भाषेचा स्वीकार केलेला आहे व थोड्या पिट्यांमध्य त्यांनी ती आत्मसात केलेली आहे. इग्लंडमध्यहि आज ज निर्गानशाळ्या वंशांचे मिश्रण झालेलें आपणांस आढळतें व त्या प्रत्येक वंश ने आपत्या भाषेचे विशेष इंग्रजी भाषेमध्ये कायम टेबल्याचे आढळते. त्यावसनिष्ठि मानववंशाचा भाषेशी तितका निकट संबंध नाहीं ही गोष्ट आपल्या ध्यानांत येत. यावसन मानववंशांची प्रगति ब भाषेची प्रगति ही एकाच दिशेने चालेलेली नसते ही गोष्ट आपल्या स्क्षांत येईल. यामळे वंशनंकर झाला असता जरी त्याचा भाषेवर थोडा फार परिणाम होतो ही गोष्ट खरी असली तरी ती भाषेच्या वर्गी हरणाम पुरेमें साधन मानता येणार नाहीं स्टेन्यॉल ब मिस्टेली यांच्या वर्गीकरणांचा उहेख पूर्वी केलाच आहे.

 ४५ प्रस्तावना

बेगळें स्वरूप केव्हां प्राप्त झालें हें निधितपणें माहीत करून घेतां आलें तर आपणांस त्यांच्या उच्चारपण्डतीचा. स्वरूपाचा किया बाक्यरचनापण्डतीचा तौलिनक अभ्यास करण्याचे कारण नाहीं व अज्ञा रीतीने ऐतिहासिक अभ्यास हीच सरळ व अत्यंत सरक्षित अशी पद्धति होय. याप्रमाणे आपणांस भरतखडांतील निरनिराळ्या बंगाली, हिंदी, गुजरायी, मराठी इ दह्य भाषांचा ऐतिहासिक अस्यास कहन त्यांचे नाते अथवा परस्पर संबंध त्यांच्या स्वरूपाचा तौलनिक अस्यास केल्याखरीजिह जाणतां येईल. भाषण या निर्निराळ्या भाषांतील केखांचा अभ्यास केला अगतां प्रत्यक भाषा विशिष्ट प्र कृतपासन व ती विशिष्ट प्राकृत संस्कृत पासन निघाली आहे हें कळन. येईल व जॉपर्यंत विद्यार प्रांतांतील लोक आपली परंपरागत आहा. वापरीत आहत. तोंपर्यंत या देश्य भाषामध्ये परस्परांत कितीदि फरक पडन गेला तरी त्यांचे मूळ हडकून काढण्याम आपणास कटिण जाणार नाहीं ब त्यांचे परस्परांशी अमलेलें नात कायम राहील. अशा पन्दतीने अस्याम केला अमता आपगांस असे दिसन ये ने की. या निर्दानराळ्या भाषात घटनाविषयक, शब्दसंपत्तिविषयक किंवा बाक्यरचनात्म ह जं साहश्य आह ते त्यांच्या या बारिक संबंधा-मुळे असन त त्याचे कारणनसन परिणाम आहे. अनेक शतकामध्ये घडुन येणाऱ्या फरकामुळे दोन भाषातील साम्य अगदी नाहींसे होऊन त्यास पर्मरमें निराळचे स्वस्तप प्राप्त होगें सभवनीय आहे. व अज्ञा बेळी परस्पराच्या साक्षात् तुलनेन त्यांतील बाम्य अ दक्ष यण अशक्य आहे आज जर बल्गेरियन व इपजी यांची न्याच्या अर्बाचीन स्वइपात तुलना कह लागलों तर त्या दोन्ही इंडो -यरोपीयन भाषेपःसनच निपालया आहत् ही गोष्ट जर आपणाम इंडो-यरोपियन भाषेची काही विशिष्ट्य ठाऊ ह नसतील तर सिद्ध करणे कठिण जाईल तेव्हां दोन भाषांचे मळ जर एकच अमेल तर आजच्या त्याच्या स्वस्त्यांत किनाहि बदल झाला असला तरी ऐतिहासिक अस्यासाने त्यांस एकत्र आडणे आपणास कटिण नाहीं अज्ञा तन्हेचा ऐतिहासिक अस्यास जेव्हां एखाद्या भाषेतील निर्मातराळ्या काळचे लेख आपणांम उपलब्ध असनील तेव्हांच तथांची तलना कहन करता येणे शक्य आहे. तसेच हे लख जेथे शब्दाचे ध्वनिरुख अमतील तेथेच त्याची तुरुना करणे शक्य होईल, परंतु चिनी भाषेमारक्या भाषेच्या लेख त जेथे ध्वनि, चिन्हाच्या ऐवर्जी कल्पनाचित्र असवात तेय त्याची तलना कहन ऐतिहासिक अभ्यास करणे शक्य नमते व यासलेच चिनी आपे-मध्यें जरी फार मोठे वाडमय उपरु∍त्र भांह तरी त्याचा ऐतिहासिक अस्थाम करगें फ र अवघड पडते. अगा तन्हेंने निरिन्गळवा भाषाच वाशिक सबध जोडण्याम पुढील निर्शानगळी साधने सुचिवण्यात आली आहेत. (१)भौगोलिकस्थान-जेव्हां एकमेकांशी संबंध नमले या, दोन निर्निराळ्या ठिकाणी अमलेल्या दोन भाषात पुष्कळमे शब्द सामान्य अपतात तेव्हा त्यामध्ये बांशिक संबंध अभावा अशी कल्पना करण्यान यते. जर मेर्निहासिक कालामध्य या दोन स्थानातील होकाचे दळणवळण असल्याचे दिसन आहे. नाहीं व त्यामञ्य शब्दाची दवयेर झाले शिनमल तर त्यातील माम्य वंशमलकचा अमुले पाहिले। परंत ज्या लोकाच्या आर्थे-तील लेख उपरच्य नमतील त्याचा इतिहास आपणाम इतका अल्प माहीत असतो की, त्याच्या निर्धानसका समजातील घरकामध्ये परस्पर दळणवण होते को नव्दत हे भिद्ध बरण कठिण जाते. कारण इतिहासामध्ये आपणास निर्मतगळ्या भाषाच्या भौगालिक स्थानामध्य पुष्कळच फरक पुडकला काहीं बाबतीत आढडून यतो. केव्हा कव्हा एख दा समाजच आपली भाषा बरोबर घेउन स्यानत्याग करतो ( उदा० दक्षिण आफ्रिन्तील इच ), केव्हां केव्हा परिस्थितीम् वे एका बोलीचा पणडा दूसन्या बालीवर पडन तीस प्रमुख्दक मिळते व दूसरी अजीवात नप्र होते. आणि त्यामुळे त्या जैत्या बोलीचा संबय निरःळ्या शेजारच्या भाषांशी रितो ( उदा, पूर्व जमनोतील गाँपिक बरोबरीच्या बाली ), केव्हा केव्हा विशिष्ट बाली बोलणार लहान लहान समाज पहाडामच्य किया समुद्रक्तिनारी जाऊन राहनात व त्यामुळे त्यांच्या भाषाप्रदेशास लहान लहान बेटांचे स्वरूप यत ( उदा. ब्राहर्ड, बास्क, हंगरियन वगरे ) ( २ )कोणी कोणी भाषेची सामान्य घटना ध्वनिविषयक, स्वक्षपविषयक किया वाक्यरचनात्मक ही बाह्यक सबध जोडण्यास परेशी कारण आहेत अस मानतात. तथापि भाषाशास्त्रीयदृश्या या गाष्ट्रीय कितीदि सहस्व असले तरी वंशमबाब जोडण्यास त्या पुरेशा नाहीत. भाषेचे स्वरूप प्रत्ययी, चिकटी, एकाकी वंगरे कोणत्या'ह प्रकारचे असले तरी अशा स्वरूपाच्या दोन भाषामध्ये सबध असेटच असे मानता येणार नाही. ही गोष्ट आपण वर दार्खावटीच आहे ह्या गोष्टी भाषेच्या प्रगत'मध्यें कमी-अधिक प्रमाणात नेहमीच चाल असतात. आणि हे परिणाम जगाच्या निरनिराळचा भाषामध्ये निरनिराळचा गोर्रीपासन उत्पन्न होतात. (३) एकाच वशापासन उत्पन्न झालेल्या भाषामध्ये कांही शब्द सामान्य असण साहजिरूच आहे. परंतु है दोन शब्दातील साम्य अधिक सक्ष्म हुरीने तपासणे जरूर आहे. वर वर सारख्या दिसणाऱ्या एकाच मळ शब्दापासन उत्पन्न झालेले अशा भासणाऱ्या शब्दाचोहि केव्हा केव्हा परस्परसंबध अगदीच नसल्याचे आढळून येत. उदा. प्री. थिऑस, लें. दास किवा ज. प्यूएर, फें प्यू यांचा एकमेकाशीं काहीं सबय नाहीं. उलट फे व्हानर व किक हे हं कम्, व फाइन्ड या शब्दाशीं संबद्ध भाहेत. एका भाषेतील शब्द दसऱ्या भाषेत जाण्याची किया इतकी सहज घडन यत असते की त्याबहन त्यांचा प्रस्ताचना ४६

संबंध जोडणे अवघड होते. कोणत्याहि आधेसध्ये असिश्र अशी शब्दसंपत्ति आढळत नाहीं. कांहीं भाषांतन तर परकीय शब्द थेण्याची प्रवृत्ति अतिशय आढळून येते. याचे कारण शब्द हा भाषतील एक स्वतंत्र घटक असन तो दुसऱ्या भाषेच्या व्याकरणा-मध्यें फरक केल्याशिवाय सहज आपला प्रवेश करून घेऊं शकतो. विशेषतः ज्या भाषतील शब्दांची व्युत्पत्ति फारशी भानगढीची नसते तींत ही किया अधिक पुलभ असते. जैथे भाषेतील लेखपरंपरा अन्नटित उपलब्ध असते तेथे विशिष्ट परकीय शब्दांनी त्या भाषेत केव्हां प्रवेश केला है आपणांस निश्चितपण सांगतां येते. परंत ज्या भाषेतील लेख दीर्घकालपर्यतचे उपलब्ध नसतात तेयें ही गोष्ट कठिण होते. जेव्हां दोन भाषांत एकच शब्द आढळतो तेव्हां तो कोणत्या भाषपासन कोणत्या भाषेने उसना घेतला है ठर-विण पुन्हां अधिक कठिण असतें. केन्हां केन्हां तो तिसऱ्याच एका भाषतून दोहीनीहि उचलला असण्याचा संभव असतो. किंवा स्यांतील साम्य त्यांची निरनिराळचा तन्हेने परिणति झाल्यामळेंहि उत्पन्न झालेले असण्याचा संभव असतो. यामळें अशा बेळीं केबळ शब्दसास्यावरून दोन भाषांचे नाते जोडणे कठिण असते. तथापि सामान्य शब्दसंपन्ति हे एक दोन भाषांतील संबंध जोड-ण्यास महत्त्वाचे कारण आहे ही गोष्ट आपणांस अमान्य करतां येणार नाहीं. डाब्डाचें स्वरुप जितकें सामान्य तितका तो परकीय **असम्बाना संभव क्रमी व जितकें अमर्त अथवा नवकल्पनादर्शक तितका तो उसना घेतलेला असण्याचा संभव जास्ती. जर दोन भाषांमध्य** तुरुनेने सामान्य बस्तुवाचक ( उदा, प्राणी, शरीरावयव, तारे, पंचमहाभूते, खाणे, पिणे, निजणे इ० परिचित किया, पुरुषवाचक-सर्वनाम, संख्यावाचक विशेषणे, अञ्चयें इ० ) शब्द बरेचमे सामान्य आढळतील तर त्या दोन भाषांत वांशिक संबंध आहे अमें म्हणण्यास बरीच जागा आहे असे समजण्यास हरकत नाहीं. (४) दोन भाषांतील वांशिक संबंध सिद्ध करण्यास त्यांतील ध्वनि-विषयक आणि स्वरूपविषयक साम्य है महत्त्वाचे आहे. वास्तविक ह्या दोन गोष्टीत इतका एकसारखा फरक पडत असतो **डी**. त्यावरून बांशिक सामग्राची कल्पना करणें बरोबर होणार नाहीं अमें आपणांस प्रथमदर्शनी वाटतें. परंत भाषेच्या प्रगतीच्या विशिष्ट अवस्थेमध्ये तिची ध्वनिपद्वति निश्चित असन् ती बोलणाऱ्या समाजाच्या बाक्पद्वतीशी निगरित असते, व तत्संबद्ध कांही मानसिक कियाहि निश्चित स्वरूपाच्या असतात. ही वाक्पद्धति आणि ह्या मानसिक प्रवत्ती विशिष्ट समाजाच्या ध्वनिपद्धतीस इतरांपेक्षां निराळे असे निश्चित स्वरूप देतात. व त्यांचे विशिष्ट्य इतके निश्चित असते की एका भाषेतील विशिष्ट ध्वनीचे अनुकरण दुसऱ्या भाषत कचितच केलें जाते. व ह्या ध्वनीमध्यें जो कालांतरानें फरक पडत जातो तो त्या विशिष्ट वाक्पद्धतीमध्यें व मानसिक प्रवत्तीमध्ये होणाऱ्या बदलास अनुसङ्ग असाच होत्त असतो. जेव्हां कांहीं अनेपेक्षित कारणांमळे एखादा निराळाच ध्वनि एखाद्या भाषेमध्ये प्रवेश करतो तेव्हां तो त्या पढील एखाया कालामध्ये पुन्हां टाकुन दिलेलाहि कथीं कथीं आढळतो. इंप्रजी भाषेमध्ये अनेक परकीय भाषांतन शब्द घेतले गेले आहेत परंत त्यांचा उच्चार त्या भाषेतील विधान ध्वनिपदतीस अनुसङ्ग बदलण्यांत भारेला आहे. तसेच भाषेमध्ये जे निरनिराळे उच्चार करण्यात येतात ते विशिष्ट मळ <sup>ब</sup>वनीच्या निरनिराळया प्रकारच्या संयोगा-पासन बनविण्यांत येतात. तेव्हां एखादा परकीय ध्वनि भाषेत आल्याम त्याने अनेक प्रकारचे संयोगहि त्या भाषेत येण्याचा संभव असतो व ही गोष्ट भाषच्या प्रगतीच्या विरुद्ध असंत. प्रत्येक भाषतील ध्वनींची वाढ अंतःप्रवत्तींने होत असन त्यामध्ये बाहेरची भर पडत नसते. तेरहां ज्या ठिकाणीं आपणास दोन भाषांमध्यें ध्वनियिषयक नियमांचे साहर्य आहळन येईल तेरहां त्या दोन भाषांत वांशिक संबंध आहे असे गृहीत धरण्यास हरकत नाहीं. ( ५ ) भाषांचा वांशिक संबंध जोडण्याम भाषांचें स्वरूप हेंहि एक गमक आहे. भाष में स्वरूप महणजे केवळ ती प्रत्ययी आहे वैभेर प्रकार मे नमन भाषेतील विशिष्ट शब्दाची प्रचलित रूपें सारखीं असर्ग जरूर आहे. उदा. कियापदाची निरनिराळी रूपे नाम व सर्वनामाची निरनिराळी रूपे ही ज्या दोन भाषांत सारखी अस-तील त्यांमध्य स्वरूपविषयक व अर्थात वाशिक संबंध आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही. विशेषत: जेथे अपवादात्मक रूपे सारखीं असतील तेथे ते एक भाषेच्या प्राचीन स्वरूपांतील गमक म्हणन त्यास अधिक महत्त्व आहे. वरील विवेचनावरून आपणांस असे दिसन येईल की. भाषांचा बांशिक संबंध जोडणें ही गोष्ट कांहीं सोपी नव्हे. कित्येक भाषाच्या बाबतीत जन्या लेखांच्या अभावा-मुळे किंवा त्यांच्या स्वह्मपांत आमुलात्र बदल झाल्यामुळे त्यांचा ऐतिहासिक अभ्यास करणे कठिण असते. यामुळे सर्व भाषांचे पूर्ण बर्गीकरण करणे हे ध्येय साध्य करणे नेहमी दरच राहील. तथापि आताप्यतच्या संशोधनावरून कांही भाषांवंश निश्चितपण मान्य करण्यांत आले आहेत. त्यामध्ये इंडो-युरोपिय हा सर्वोत महत्त्वाचा असन समिटिक, फिनोउप्रिक, बंद, मलाया, पोछे-नेशिअन, कॉकेशन, द्राविड यांचेहि स्थान निश्चित झाले आहे. ज्या भाषांत लेख किंवा बाइमय उपलब्ध आहे त्या भाषांचा अभ्यास अलीकडे बराच झालेला असन ज्या भाषांच्या पूर्वस्वरूपाबद्दल फारशी माहिती मिळते नाहीं त्या भाषांचा अभ्यास अजून म्हावयाचा आहे व तो अधिक कठिण आहे.

आर्यन् भाषांवंदा—सध्यां पश्चिम व दक्षिण आशियांतील आणि युरोपांतील बहुतेक देशांमध्ये प्रचलित असलेल्या भाषेला आतांपर्यंत इंडो-युरोपीय, इंडो-जर्मानिक व आर्थन् अशीं नांव निर्तनराळया आषाशास्त्रक्षांनी दिलीं आहेत. त्यांपैकीं इंडोजर्मानिक हें नांव विशेषतः जर्मन भाषाशास्त्रकांत हत आहे तर लॅटिन देशांतील भाषाशास्त्रक्ष विशेषतः इंडो-यरोपियन हें नांब अधिक पसंत करतात. पहिल्या नांबात या भाषेने या दोन लोकांनी न्यापलेल्या भाषा येतात तर दसऱ्यांत दोन प्रदेश येतात. इंग्रज भाषाशास्त्र दोन्हीहि शब्द वापरतात व कांही भाषाशास्त्र आर्थन हे नांवच अधिक प्रमंत करतात. ही आर्थन भाषा बोलगारे लोक मळ कोठें होते याबहल निर्मानशर्की मतें प्रदर्शित झाली आहेत. काहींच्या मते त्याचे मलस्यान मध्य आशिया है होतें तर कांडींच्या मते स्कॅडिनेव्हिया, डॅन्यब नदीकांठ, जर्मनी किंबा कॉकशस पर्वत असे होते. हो, टिळकाच्या मते वेदभाषी आयीचे पूर्वज पूर्वी उत्तरध्वाजवळ राहात होत. या भापचे मळ स्वरूप कर्से होते याचे आपणास निश्चित ब्रान नाही तथापि तिची बाढ दीर्घकालपर्यत झालेली असन ती पूर्ण प्रत्ययी भाषा होती व तिचे स्वह्नप बरेंच गंतागंतीचे होते अने मानतात. या इंडो-यगोपियन भाषांच्या बाबतीत आपणास शास्त्रीयदृष्ट्या अमें दाखवितां येते की, या सर्व मळ एका भाषेपासनच निर्धायस्या आहेत. परंत स्या बोलणाऱ्या लोकाचा काहीं वाशिक सबंध आहे अमें निश्चितपण म्हणता यत नाहीं, अमें प्राफर्व मत आहे. कारण ही आर्थन भाषा बोलणार मळचे लोक जेव्हां निर्रानराळ्या प्रदेशामध्ये गेले तेव्हा त्यांच्यामध्ये अंनक प्रकारचे वांशिक मित्रण होणे स्वाभाविकच होते व अनेक प्रदेशातील लोकांनी आपली मळची भाषा टाकन तिच्या एवजी या भाषचा स्वीकार केला असणे संभवनीय आहे. अशा त-हेचे स्वतःची भाषा सोहन निर्निराळ्या भाषा स्वीकारल्याचे प्रकार ऐतिहासिक काळांतिह आपणांस आढळतात ब यामुळंच भाषणास ज्या लोकांनी या आर्थन आषेचा स्वीकार केला नाहीं असे कांही ब्राहड आषा बोळणाऱ्या लोकाप्रमाणे बेटां-सारख प्रदेश भाढळतात. व हीच गोष्ट भाषणांस वशत: भेद नसंरुट इस्योनियन लोक फिनोउप्रिक भाषा ब ेट्ट हे आर्यन भाषा बोलतात यांत दिसने, भाज आपणांस श्रद आर्थवंशाचें स्वह्मप यरोपांतील कोणत्याहि प्रदेशांत पाहावयास मिळणें कठिण आहे. आर्थन भाषेच सर्वीत जर्ने स्वस्प आपणांस वेदांसध्ये पहावयाम सांप्रहते. या भाषेचे खिस्तपूर्व काळांतील स्वस्प आपणांस दुसऱ्या फक्त तीन भाषात आढळून येंत त्या स्ट्रणजे (१) इंडो-इराणी अधवा अवेस्ता, (२) प्रीक, (३) लॅटिन भाषासंघ. यांतील इंडो-इराणी भाषेचे स्वरूप मळच्या भाषेशी अधिक जवळ आहे. जर्मानिक भाषांतील लेख सिस्ती शकाच्या आरंभ-कालापुरी आढळत नाडीत. व या बेळी त्या भाषेमध्ये ध्वनिविषयक व स्वस्तपविषयक पुष्कळच फरक पहला होता. हा फरक पहण्याची कारणेति ह्या भाषेने व्यापलेल्या निरनिराळवा क्षेत्रांत निरनिराळवा प्रकारची होती. ज्या भाषेमध्ये वास्तविक अधिक अर्वाचीन लेख उपलब्ध आहेत त्यांमध्येदि कोदी प्राचीन आर्य प्रयोग आपल्या ह ीस पहतात. तर कोही भाषांतील अरुयंत जन्या लेखांति अधिक बदल झालेले आढळून येतात. स्टॅब्हॉनिक ब लिय्ऑनिअन भाषामध्ये हे फरक पडण्याची किया जमीनिक भाषां-पैक्षां फारच मद गतीने चाललेली आढेळते. या रशीने आपणांस ह्या आर्यनवंदासंभव आपामध्ये निर्रातराळ्या प्रकारची नातीं दास्ववितां ग्रेतील.

मळची आर्यन भाषा--आपणास जरी आज मळच्या आर्यन भाषेचे स्वरूप कमें होते हें प्रत्यक्ष आढळत नाहीं तरी काळजीपूर्वक तौलिनक पद्धति स्वीकारत्यास आपणांस तिच्या स्वरूपाचे कांहीमें झान करून घेतां येणे शक्य भाहे. उदा. प या ध्वनीबहल भाजन्या या वंशांतील भाषांत पुढें दिल्याप्रमाणें निरिनराळे ध्वनी आपणांस भाढळतात. इंडो-इ. प. ब्री. प. लॅ. प. मळ जर्मन फ-ब. लिय. प. हलं. प. ऑर्म. ह. व. या साटहयाबह्रन आपणास असे म्हणतां येईल कीं, या सर्व ध्वनींस अनुहर अमा मूळ आर्थन, भारत एखादा ध्वनि असला पाहिजे. व अशी या सर्व भाषांनील निरनिराळी साहदर्ये एकत्र केल्यास त्यांतून आपणास प्रत्येक साहश्यास एक असे मळ आर्यन आपेतील सर्व ध्वनी शोधून काढता येतील. अर्थात् ही गोष्ट जितकी आपणांस बाटते तितकी सोपी नाहीं. परंत त्याबहन मूळ भाषा शोधन काढण्याची पद्धति आपणांस दिसन येते. ब जी गोष्ट आपण ध्वनींस लावतो तीच शब्दांची रूपें व वाक्यरचना यांसहि लावता येणें शक्य आहे असे गृहीत धरण्यास आप-णांस कांहीं हरकत नाहीं. अशा रीतीने मूळ आर्यन भाषेचे ज्ञान आपणांस करून घेतां येणे शक्य आहे. अर्थात अशा रीतीने बापण कल्पनेने जुळविकेल्या विशिष्ट ह्रपामध्यें जसजसे नवीन नवीन शोध लागत जातील तसतसा फरक करणे जहर पहेल. उदा. १८७६ पर्यंत आर्थन भाषमध्यें फक्त अ.इ. उ हे तीन स्वरच होते अशी कल्पना होती परंतु मागाइन असे हशीस पडलें कीं, जेव्हां भारीन भाषेतील 'अ' यास सहश यरो पियन भाषात 'ए' हा स्वर असतो तेन्द्रां आर्थन भाषेतील कण्डय वर्णाचे तालन्यांत रूपांतर होतें व जेट्डां शार्यन भाषेतील 'अ' वें यरोपियन भाषेतील 'अ' अथवा 'ओ'बरोबर साइश्य असतें तेव्हां याप्रमाणे फरक होत माहीं. (यास तालक्य नियम असे म्हणतात). यावरून आर्थन भाषेतील 'अ' हा युरोपियन भाषेतील 'अ', 'ए' व 'ओ' या तिन्ही स्वरांचें कार्य करतो असे दिशुन आले. यात्रमाणे नवीन नवीन शोध जसजसे लागत जातील तसतसे आपल्या कल्पित सळ आर्यन आपेन्या स्बद्धपामध्यें फरक पढलेला आपणांस दिसन येईल. म्हणजे सध्यां आपणांस केवळ तिचे एक काल्पनिक स्वरूप फार झालें तर बनवितां येईल. परंत ते भाजन्या जिवंत भाषांच्या मानाने फारच भाऊंचित स्वरूपाचे भसेल.

वांद्रिक संयंधाचे ब्रान-वांशिक वर्गीकरण हें ऐतिहासिक सत्यावर अवलंबून अवलयामुळे अधिक स्थिर स्वरूपाचे व वर्याक्तक कल्पनाविचित्र्यावर अवलंबून नसळेलें असतें. ऐतिहासिक सत्य हैं स्थिर स्वरूपाचे असून त्याचे महत्व बदलत नाहीं आणि ऐतिहासिक विवेचनपद्धतीने संशोधन केलें असतों आपणांस दोन भाषांमध्ये वाशिक संबंध एक आहे तरी अधवा नाहीं तरी अशा तन्हेंचे स्पष्ट झान होतें. व ज्या पद्धतीने आपणांस इंग्र ना ही आधिन कुलातील भाषा आहे ही गोष्ट स्पष्ट होते त्याच पद्धतीने संस्कृत व लिशु अनियन या भाषाहि आधिन कुलातील आहेत ही गोष्ट स्पष्ट होते. अधीत त्यांमधील परस्पर सबधाचे प्रमाण निर्मातराळ असेल एवटेच. दोन भाषांच्या आजन्या स्वरूपांच आपणांम दितीहि फरक दिसत असला तरी त्यांचे मूळ वांशिक स्वरूप कधीहि बदलत नाहीं. उदा. अवांचीन फारसीमध्ये विभाक्तप्रत्ययांचा बहुतक लोप झालेला आहे, तर अवांचीन जर्मनमध्ये विभावित्रत्यय बरच से राहिळले आहेत. भाषत हात असणारा फरक भी गालक परिस्थित व कालाचे अंतर याखरीज अनेक कारणांचर व परिस्थितीवर अव-बुन असता व यामुळे आधीन वशाताल निर्माराळ्या भाषामध्ये साम्य अथवा विराध कमीजास्त प्रमाणांत का आढळतो या प्रश्राचा विचार करण महत्वांचे आहे.

क्रेबंरची स्तम्बमामांसा--छंपर या भाषाशास्त्रहाने आवल्या 'स्तंबं' उपवत्तीमध्ये विशिष्ट भाषेचे मळ भावन भावेपासन अंतर, एवढीच 118 लक्षांत घतली हाती. त्याच्या मताने मुळच्या भावेन भावच्या प्रथम दीन शासा माल्या-( १ ) हरूँब्या जर्मानंक, ( २ ) आर्थो-प्राका-इटेला-कल्टिक. पहिल्या शाखन्या पुन्हा हरूँवहा-लियु मॅनियन आणि क्षमानिक अशा दान उपशास्त्र झाल्या. व दुस-या शाखन्या आयेन आणि प्राका-इटला-काल्टक अशा दोन उपशास्त्र बनल्या ब त्या शाखांच्या पुढे निरानराळ्या पाटशाखा तयार भारया. साच्या मताने मळ आर्थन् लाकाची वस्ती मध्य आशियांत होती आणि त्यामुळे त्या मुळ प्रदशानासून विशिष्ट मानेचा प्रदेश नितका दूर असल तितकी ती मूळ भाषेपासन लीकर प्रथक झाली असली पाहिज व तिचे प्राचीन अथवा आवेस्वरूप कमी प्रती असले पाहिज, यामुळ पश्चिमकडील दूरच्या भाषा ह्या मूळ आवे-पासन कीकर अलग झालेल्या व तथा मानाने कमी आर्थ स्वत्याच्या व पुचकडील भाषा तथा मानाने नतर अलग झालेल्या व अधिक आर्थ स्वह्माच्या असल्या पाहिनेत असे त्याचे मत हाते. परंतु वस्तुस्थिति त्याच्या सिद्धातास पाषक अशी आढळेना. खदा. रूँब्हानिक भाषेच स्वलप आयौ-प्राका-इटॅला-काल्डक भाषासवापक्षा वास्तविक जर रूँब्हा-जमानिक शाखा मूछ शार्थन भाषपासन लीकर अलग झाला असल तर आधक अवाचीन तन्हेच अनावयास पाहिजे. परंतु स्लॅंडा-लिधु ऑनयन भाषांचे इंडो-इर्शाणयन भाषांशी तर इतके साम्य आहे की, त्यांत कंटम संघाएवजी सातम सवामध्ये घालण्यात यते ऋषेर याने ही गोष्ट केवळ आपासतः घडला आहे अस याचे स्पराकरण दण्याचा प्रयत्न कला. परंत अवाचीन संशोधनामळे असे सिद्ध झाले आहे की, इटालिक व काल्टक भाषांचे जमानिक भाषाची स्टब्ही-लिख नीनयन भाषापक्षा अधिक साम्य आहे. व यामाँट स्टब्ही. अमोनिक म्हणून एक मुख्य शाखा हाती ही उपपांत प्राह्म मानली तर ज्या दोन शाखा मळज्या भाषेपासन साक्षात् निधाल्या माहेत खांच्या प्रदेशामध्य स्वष्ट अशी मयादारेषा भाढळणार नाही, तर सीमातक्षेत्रात एक निश्न स्वन्य भाढळले पाहिजे. समें या दान भाषाच्या बाबतीत आपणास िसन येत नाही.

दिमटचां लहरामीमास्वा—वराल विराधाचा परिहार करण्याकरता जोहानीस दिमट याने पुढील उपपिस पुढें आणली. त्याने अस युवीनल को, मूळच्या आर्थन् भाषेमध्ये जा फरक पहत गला तो एकदम एका भाषेपासून दुसरी भाषा उत्पन्न झाली अहा तन्देचा नसून ज्याप्रमाणे एका परातीताल पाण्यात एखादी वस्तु टाकली असता निर्मानराळ्या लाटा उत्पन्न होतात व त्या एकमेकात सिस्दन जुन्या माहून नन्या लाटा पुन्हा तथार होत असतात तथा तन्देने निर्माराळी न्यापक अहीं भाषाक्षेत्रे उत्पन्न होऊन त्यांच्या माहून नन्या लाटा पुन्हा तथार होत असतात तथा तन्देने निर्माराळी न्यापक अहीं भाषाक्षेत्रे उत्पन्न होऊन त्यांच्या माहून नन्या लाटा पुन्हा तथार होत असतात तथा तन्देने निर्माराळी न्यापक अहीं साधा अहांच्या पुका भाषेशी साम्य आढळते. उदा. केल्टिक भाषेतील काही विश्वाय हथालिक भाषेशी, तर कांही अमीनिक भाषेशी सहश आहत. अलीकडे पाटभाषासंधी अम्यास होऊन जी उपपीत्त वस्तियात आली आह तिच्याशो वरील उपपत्ति वसंगत दिसते. या पाटभाषाच्या अभ्यासावस्त्र असे दिस्त आले आहे की, पाटभाषाची उप्तत्ति ही एकापासून दुसरी अशी सरळ रेषेत होत नसून निर्माराळ्या पाटभाषामध्ये कांही कांही गोष्टीत साम्य आढळते. उदा. 'अ' पाटभाषावील कांही गोष्टी तथा अति उप्तत्ति हो एकापासून दुसरी अशी सरळ भाषेशी तर इतर कांही 'क', व 'क', पोट भाषोशी तर हतर कांही 'क', व 'क', पोट भाषोशी तर हतर कांही कांही नसतात तर 'च' भाषेतील काही विशेष 'क' व 'क' भाषेशी सहश असतात पण 'अ' भाषेशी नसतात व अस्थक भाषाविशेषाची वर आहति कांह लगालों तर एकमेकात निसळणान्या अनेक वक्त देवा तथार होतील. यांस समभाषाविशेषक भाषाविशेषाची वर शाहति कांह लगालों तर एकमेकात निसळणान्या अनेक वक्त देवा तथार होतील. यांस समभाषाविशेषक भाषाविशेषाची वहते विशेष व्यार होतील. यांस समभाषाविशेषक भाषाविशेषाची

( शायसोफोन्स ) असे म्हणतात. जर या भाषांत स्वरूपविषयक, शब्दसंपत्तिविषयक अथवा वाक्यरचनाविषयक साम्य-असेल तर हे कक समस्वरूपी असतील. जेथें आपणांस रोन पोटभाषा शेजारी शेजारी असून त्यांमध्यें मिश्र प्रवेश आढळणार नाहीं तेथें एका पोटभाषेने आपले वर्धस्व दुमन्या पोटभाषेकर पूर्णपणे बसविलें आहे असे समजावें. ही गोष्टिह आपणांस बस्तुस्थितीस अनुमत्त दिसते. परंतु या लहरीमीमांममध्यें एक दोष असा दिसून येतो थीं, मूळ आर्थन, भाषा ज्या प्रवेशांत बोलली जात होती तो प्रवेश मोगोलिक दृष्ट्या तिच्या स्वरूपांत फरक पडण्यास अतिगय अनुकूल होता ही गोष्ट गृहीत घरण्यांत थेते. याकरितों आर्थन भाषेचा प्रमार कसा होत गेला, या गोष्टीचा एनिहासिक अभ्यास अलीकडे चाल आहे. जेब्हां एक भाषा दुसन्या भाषेचे सर्वस्वी अतिक्रमण कहन तिचे स्थान आपण घेन व निल्या नामशेष करते तेव्हां मूळच्या भाषेच कांहीं विशेष नवीन भाषेमध्ये शिरणें अपरिहार्य अमर्ते व ही किया मूळ आर्थन भाषेच्या स्वरूपामध्ये निरिनराळ्या क्षेत्रांत निरिनराळे फरक घडवून आणण्याम कारण आली असावी, आर्थन भाषामाधी लोकानी जलातील अत्यंत विस्तृत अमें क्षेत्र व्याच्या भाषेचें अनेक निरिनराळ्या भाषांती सिश्रण झाले आहे. जेवें ते अधिक काल स्थायिक होजन त्यांच्या अधिक धाढळतील परनु जेवे त्यांचे मिश्रण अनिहाय जलद आलेल. व त्यामुळ जुन्या भाषेच्या स्वरूपाच अवशेष त्यां भाषेत अधिक आढळतील परनु जेवे त्यांचे मिश्रण अनिहाय जलद झालें असल व मोटमोडाल्या उलाढाली झाल्या असतील तेथें त्यांच्या भाषेत फरक पत्र पडत गेला अमेल. दक्षिण आफ्रिकेनील डच माषा हीम निराळेच स्वरूप आले आहे. उल्ले लिखन कार्यों सीम्या साम्यें संक्ल दक्षिण आफ्रिकेनील डच माषा हीम निराळेच स्वरूप आले आहे. उल्ले लिखन नार्यें स्वरूप मोपेंच स्वरूप दिश्वालपर्य सिंवर राहिलें आहे.

आर्थन भाषेचे मूळ स्वस्त्य —ही मळ आयेन भाषा बोलणाऱ्या लोकाची सांस्कृतिक प्रगति बरीच झाली असल्यामुळें त्यांच्या भाषेस सुमंस्कृत स्वस्त्य प्राप्त झालें असावें परंतु तिचें मळचे स्वस्त्य कोणतें होतें व तिचा तत्कालीन इतर भाषांशीं काय संबंध होता है सांगण किला आहे. आयेन भाषेना सिमिटिक व िकतोडिप्रक या दोन भाषांचा व आयेन भाषेचा काहीं संबध असावा हे हमन मोलर (मिमिटिक आणि इंडो—जर्मानिक १९००) यानें दाखिण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु त्यावस्त काहीं निश्चत अनुमान काढता येत नाहीं. अशापि या भाषांच्या मूळ स्वस्त्याचा अभ्यास पुष्कळच ब्हावयाचा आहे. आशिया मायनरमानील बाणाप लिपीतील लेखाच्या वाचनामुळे हिटाइट या भाषेमध्ये आर्थन भाषेच स्वस्त्य कायम असून तीत काहीं शब्दविषयक, ध्वनिविषयक व वाक्यरचनाविषयक इतर भाषांतील विशेष शिरले असावे असे दिस्त येते. हिटाइट ही भाषा मूळच्या आर्थन भाषेची एक स्वस्त्यास अश्वन आर्थन भाषेची एक स्वस्त्यास शिरले आर्थन अश्वन आर्थन आर्थन आर्थन आर्थन सावेन आहे.

केरम व सातेम संघ--जरी मळची आर्थन भाषा सामान्यतः एक स्वरूपाची होती असे म्हणण्यांत बेर्ते तरी ही गोष्ट पूर्णाशाने सत्य मानून चालणार नाहीं. कारण बराचसा मोठा प्रवश व्यापणाऱ्या कोणत्याहि भाषेचे स्वक्रय सर्वेत्र पर्भपणे अभिन्न असर्गे शक्य नाहीं. तर त्यामध्ये बदल होण्याची प्रवृत्ति सर्वेत्र असन परिस्थितीप्रमाणे विशिष्ट प्रवत्तीचा जोर होऊन एकाच भाषमध्य निर्निराळ फरक घड्डन येतात व या भेदप्रवृत्तीमुळेच आर्थन भाषच्या कल्यारूप भाषा-मच्ये निर्मिराके फरक उत्पन्न झाले आहेत. याची दोन उदाहरणे पुढें दिलीं आहेत-मूळ इंडो-युरोपियन भाषांतील दततालब्य वर्णीबहल तिच्या कांहीं कन्या भाषांत 'स' कार व कांहीं भाषात 'क' कार आढळतो. उरी. मळ आयेन भाषतील 'कताम बहल ब्री. हेक्तान लॅ. केंद्रम, बेल्श क्ट, गॉ. हुंड, उल्ट सं. शतम, झेंद सातेम, प्राची. स्लॅ. मुतो, लिथु सितम, अशी हाप आढळतात. तसेंच थी. ओइकॉस. बरोबर लॅ. विकस, गॉ. वहुम, तर उलट अल्बे. विस, सं. विशम, अंद विसएम् अशीं क्पें आढळतील. बरील फरकांमळे शंभरवाचक शतं शब्दावरून 'केंटम्' व 'सातेम्' भाषा म्हणून दोन भाषाकुर प्रथक कल्पिली आहेत. केंटम् कलांत पश्चिमेकडील प्रीक, इटालिक, केल्टिक आणि जर्मानिक भाषा येतात, तर सातेम् बुलांत पूर्वेकडील ईंदो-इराणी, स्ठॅव्हो-बाल्टिक. आर्मेनियन व अल्वेनियन भाषा मोडतात. परंतु अशा तन्हेने केवळ एकाच भेदशवृत्तीवरून भाषांचे वर्गीकरण करणे अशास्त्रीय बाहे असे प्राफ म्हणतो. कारण अशा तरहेने दसन्याहि एखाया भेदप्रवृत्तीवरून आपणांस भाषांचे वर्गीकरण करतां येईल: किंबा विशिष्ट भेदप्रवृत्तीवरून वर्गीकरण करूं लागल्यास ती भेदप्रवृत्ति सर्वेच भाषांत सामान्य नसल्यास ते वर्गीकरण बरोबर होणार नाहीं कारण एका भाषेपासन निष्णान्या सर्वच भाषांमध्ये विशिष्ट भेदप्रवृत्ति सामान्यत्वे असतेच असे नाहीं हे आपण वर दाख-बिलेंब बाहे, कांही भाषांस एक भेदप्रकृति सामान्य, तर दुसऱ्यांस निराळीच असते, एका भार्येत एक आढळली तर दुसरीस तिचा संपर्केहि नसतो. तदा. इंडो-युरोपियन भाषांतील ब, द, ग या ध्वनींबद्दल अर्भन व आर्मेनियन या दोन्हीहि भाषांत प, त. क हे ब्बनी येतात. परंतु या दोन्ही भाषांमध्यें साक्षात् नार्ते कंही कि नार्ही. तसेच केंद्रम् व सातेम् भाषासंघाचे भौगोलिक क्षेत्रहि एक-संबद्ध नार्ही. मध्य आशियांतील तुखारी भाषा ही एक कटम् भाषा आहे. केंद्रम् आणि सातेम् हा फरकहि कदाचित मृळचा नसन मागाइन उद्दभ्त झाला असण्याचा संभव आहे.

भाषांची मूळ स्वरूपे — ज्याप्रमाणे मूळक्या आर्थन भाषेचे स्वरूप शास्त्रीय व तौळिनिक पद्धतीने आपणांम माहीत कहन चेतां येईल स्याप्रमाणे मूळची जमीनिक, मूळची स्लॅब्हॉनिक, मूळची केल्टिक व मूळची श्रीक या भाषांचेहि स्वरूप आपणांस कदाचित बनवितां येईल. ही गोध्ट निरिनेराळ्या एका कुटांनील भाषातील माम्ये एकत करन करता येण्यासारखी आहे. तथापि आपणांस या भाषांचे निरिनेराळ्या पोटभाषा बनण्यापूर्वीचे स्वरूप आजच्या स्थितीत अज्ञात आहे. आतां भाषांच्या निरिनेराळ्या कुटांनील अपज्ञात अल्लांच विचार करूं.

इंडो-इराणी--या कुलांत भारतीय व इराणी या दोन भाषामंघांचा समावेश होतो.

भारतीयः—यांच्यामध्ये तीन कालिक भेद पाडण्यांत यतात—(१) प्राचीन भारतीय अथवा संस्कृतः टींत वेद कंिता, ब्राह्मणें, उपनिषदें यांतील भाषाचें स्वरूप अधिक प्राचीन असन रामायण व गहाभारत यांतील स्वरूप तदनतरंगे आहे. पाणिनि व इतर वंद्याकरणांनी सस्कृत अभिजात भाषेचे स्वरूप निश्चित केले व या भाषेमध्ये अवांचीन कालातिह ध्रेयरचना होत आहेली आहे. (२) मध्यकालीम अथवा प्राकृत भाषा. यांमध्ये पाली, शीरसेनी, मागधी, अर्थमागधी, महाराष्ट्री व ंतरचे निरिनराळे अपर्भुत्र यांचा अंतर्भाव होतो. (३) अर्वाचीन कुलांतील मराठी, बंगाली, हिंदी, गुजरायीं वंगर दश्यभाषा होत. भारतीय भाषांची माहिती पुढे स्वतंत्र परिशिष्टांत दिली आहे व यांचे विवचन मराठी भाषेच्या उत्पत्तिविषयी विवचन करताना येईल.

प्राचीन इराणी:—दरायस पासून अर्ताझरिक्षमप्येतचे बाणाम लिपीतील लेख उपलब्य आहेत त्यांत प्राचीन इराणी भाषा ही पाहाबयास सांपहते. त्या वेळच्याच दुसऱ्या भाषचे सर्वीत जुने स्वरूप अवस्ता, हें होय. झेंद-अवस्ता या पाशीच्या धार्मिक प्रयांत आपणांस ह्या भापतील वाहमय पहाबयास सांपहत. बास्तिवक अवस्ता हा झरशुष्ट्राचा मूळ प्रथ अस्न झेंद ही त्यावरील टीका होय परंतु सध्या दोहीं सहि झेंदावेस्ता अने म्हणतात. आपल्या वदाप्रमाणच झेंदावस्ता हा प्रथ अवस्ता भाषेतील छंदप्रय आहे. या प्रयाची परंपरा जरी प्राचीन असली तरी त्याच लेखन सासनिद कालांत (२०६-६८१) झालेल आहे. साप्रत झेंदावस्ता हा शब्द प्राचीन इराणी अवस्ता भाषेस सामान्यतः लावतात. यांतील गायांची भाषा ऋग्वदांतील भाषेमास्वी असुन काही विशिष्ट ध्वनिनयमांस अनुसल्त त्यांनील अक्षरात फरक केल्यास आपणास त्याचे वेदिक भाषेमध्य सुल्भतन रूपात्व वरतां येते.

मध्य इराणीः—या भाषचा काल सामान्यतः खिस्त (वं बोध्या शतकाषःसन खिस्तात्तर सातव्या शतकाषधैन वा आहे. परंतु हीतील लेख भाषणांस खिस्ती शकानंतरचेच आढळतात. पहलूती भाषेची उत्पत्ति प्राचीन बाणाप्र लिपीतील लेखातील भाषेपासन झाली असावी. इतर मध्यकालीन इराणी लिखाणांत आपणास सोगदियन व शक ह्या पोटनापा आढळतात.

अर्वाचीम इराणी:—हिचा काल आठन्या शतकानंतरचा होय. हिची उत्पत्ति पेहल्वीपामनची आहे. या भाषित विविध बाइम्य असून ही सर्व इराणांत चाल आहे. व तीमध्ये फारच योडा फरक पडलेला आह मात्र तिने पुष्कळच अरबी भाषेतील शब्द उचलेल आहेत. हीसच फारसी असे म्हणतात. सुसलमानी राज्यकत्यीबरोजर हिचा हिंदुस्थानांत पुष्कळच भ्रवेश झालेला आहे. ह्या फारसी भाषेखेरीज इराणलगतच्या भागत अनेक भाषा प्रचारात आहेत त्यांतील मुख्य म्हणजे कास्पियन, कुरीश, बळची, पामीर, अफगाण, यमोबी, ऑसटिक, ह्या होत. ही शेवटची भाषा बोलणारे फक्त सतरा हजार लोक असून ते कॉकेशस पर्वतावर राहतात.

तुखारी—विसाब्या शतकाच्या आरंभी पूर्व तुर्कस्थानांत कांही प्रंथ सांपडले त्यांमध्ये दोन इंडो युरोपीय पोटभाषा आढळल्या. त्यांस तुखारी असे नाव देण्यांत येते त्या १० व्या शतकापूर्वी प्रचलित असाव्या असे म्हणतात. ह्यांचा अभ्यास अजन फारसा झाला नसन त्यांस कोणत्या भाषाशास्त्रेत घालांवे हे निध्यत ठरले नाहीं.

आर्मेनियन—ही भाषा बोळणा=याची संख्या सुमारे ४० लक्ष आहे व तिचा प्रदेश आशिया व युरोप यांचा सीमांतप्रदेश होय. तसेच मेसापार्टिमया, कॉकेशस पर्वताचा दक्षिण भाग व काळ्या समुद्राचा दक्षिण किनारा या प्रातांत ती बालते. आर्मानियन लोकांचे संघ निर्शनराळ्या प्रदेशात (इराण, हिन्नस्थान, ईजिस, तुर्कस्तान, बल्गेरिया, ह्यानिया, संयुक्त संस्थान—अभेरिका) वसाहत करून राहिले असून आपली मातृनाचा बोलगात. या भाषेत अनक पार्वियन (फरमी) शब्द अस्वयामुळे ही भाषा इराणीची एक शःखा असावी अमे मानण्यात यत अमे परतु ती एक इंडो युरोपीय भाषेची स्वतंत्र शास्ता आहे असे आता निधित इरले आहे. यां भाषेत झालेले नवन्या शतकातील बायबलव एक भाषातर उपलब्ध आहे. परंतु त्याची

भाषा पांचव्या किंवा सहाव्या शतकांतील असावी अमें म्हणतात. या मार्षेत अलीकडे ऐतिहासिक, धार्मिक, व इतर कांहीं बाड्मय तयार झालें आहे. हिच्या स्वद्यांत फारच थोडा फरक झालेला आहे. हिच्या निर्मिराळया स्वतंत्र अनेक बोली तयार झाल्या आहेत, परतृत्याम स्वतंत्र मानण्याहनका प्रथक गणा त्यांमध्ये आलेला नसुन त्यांच्या वाडमयीन भाषेचें स्वह्म एकच आहे.

है है निक--इंडा-यरोपियन भाषेचा प्रसार सध्याच्या प्रीस देशात झाला तो एकाच बेळी नसन निर्शासिक्या काली होत गेला व तो हात अमता तो भाषा बालणाऱ्या लोकाचा निर्मनराळ्या ठिकाणी निर्मनराळ्या लोकांशी संबंध आला. त्या लोकाची जरी आज आपणास माहिती नसली तरी सध्यां आपणांम जी प्रांक भाषा म्हणून परिचित आहे तिला कार प्राचीन काळींच बोलीच स्वरूप प्राप्त झाले होते. श्रीक भाषंत ल जन्यात जुने लेख खिस्तपूर्व ७ व्या ८ व्या शतकांतील आहळतात व पांचव्या शतकापासन बरेच शिकालस वगरे मिळतात तसेच हामरच काव्य व इनर अनेक प्रकारचे वाइसय मिळते. या लेखांतील भाषेत्रकन प्रीक्ष भाषेस बोलीन स्वक्रप आल्याने स्पष्ट दिसते परंत् या निर्रातराळ्या लेखांत आढळणाऱ्या बालीत फारसा फरक आढळत नमल्याम् हे त्यामच्ये वंग्चमें एक्य आढळते. व त्यांतील साम्यावकृत त्याचे निर्निगळ यंत्र पाडनां येतात. उदा. (१) भायोंनिक, ऑटक, एकियन, एओलिक, डारिक वगरे या भाषाचे पुरहा अनेक प्रधार झालेले आढळतात. तसेंच त्यांचा दर्जाहि निरनि(का भाडको. अंदित व अत्या नत्या भाग एतिहासिक बाइनयतं सपत्र अशा आहरुतात. व त्यांचा प्रसारहि बन्याच मोठ्या क्षेत्रावर प्रात्वा असावा अने क्षिते व त्यामुळे एक सामान्य प्रकारची बोली त्या त्या प्रदेशात तयार आली असावी असे दिसते. या मामान्य बोलीस काइनेभाषा असे म्हणतात. व हिचे प्रातामणिक निर्मिराके प्रकार होते उदा. डोरिककोडने. अंटिककोडैने, ऑयानिककोडने वगरे कालावरानें (समारें खिस्तपूर्व चौध्या शतकांत ) अंटिककोडने या भाषत आयानिक शब्द-संपत्तीची भर पहन ती सर्व प्रांक लोकांची भाषा अपनी व इतर सर्व पोटभाषा नाहींशा झाल्या. सञ्यां प्रीस देशांत चाल असलेल्या बोली या अंटिक भाषपासन निघालल्या असल्या तरी त्याचा पूर्वीच्या वोलीशी काही संबंध नाहीं. सध्यां प्रचलित असलेली अवीचीन प्र'क भाषा रोमेडक या नावानें हि प्रसिद्ध आहे. व तिची अंटिक कोइनेपासन उत्पत्ति कशी झाली यासंबंधींचा इतिहास अर्थवट बात आह. ही सच्यां प्रीम दश व आर्यानिक आणि एजियन समदःतील वेटें, एशिया मायनस्मधील कांहीं भाग, इजिल. इटली, उत्तरअमेरिका यातील श्रीक वमाहती यांत प्रथित आह. प्राचीन इतिहामामध्ये हेलेनिक प्रवद्याच्या उत्तरभागांत . श्रेशियन, फ्यूजियन, मॅमिडोनियन वर्गरे भाषा प्रचलित असल्याचे आढळते. या इंडी युरोपियन भाषा असून आर्मेनियन आणि ग्रीक यांमधील दृष्याच्या स्वस्तपाच्या असाव्या.

अस्वे नियन — अल्वेनियन हो भाषा अल्वेनिया व प्रीम, इट्टी सिमली, डालमेशिया, उत्तर अमेरिका येथील कोहीं वसाइतींमध्ये मुमारे पान लक्ष लाक बोलनात, ही इडी-युरोपियन शाबेच्या इलिरियन नावाच्या संवापासन 'नवाली असे कोहींचें मत अरहे, या इलिरियन भाषाते कर्ती शिक्षलेख उनका आहेत पण त्याचे पुण वाचन अधान आलेल नाहीं, ही भाषा बहुधा प्रीक, व इटिवियन भाषा यामयोलयाक के अवस्या दाखवान असावी, अन्वेनियन भाषातील जुन्यांत जुन लेख केवल सतराच्या शतकापासनेव उपच्या आहेत व या भाषेत लेटिन यो क टिका, स्टेब्होनिक व इटिवियन या सब भाषातील शब्दाची भर पड़लेली आहे अस दिसता या इलिरियनस्वात इंशान्य इटलीतील बे,चेटिक व दक्षिण इटलीतील भेसेंपिक या फारशा माहीत नसणाच्या दोन भाषा मोडनात.

इटाला -केल्टिक --इटालो केल्टिक हा पूर्वी अतिशय सहश अशा पोटभाषांचा संघ असावा अमें बाटतें. परंतु आप. णांस त्यांचे ज एतिहासिक ब्रान आहे त्यावस्त जरी इटेलिक व केल्टिक भाषात काहीं साम्य दिस्त आल तरी त्यांसध्ये इतका फरक आढळतों की त्यांस दोन स्वतंत्र शाखा मानग संयुक्तिक होईल.

इराठिक: ---या संवानील लॅटिन ही एकच भाषा जियत राहिली आहे. हिच्यापासून पुढे रोमान्य भाषा निवाल्या, परंतु लॅटिन भाषचा सब रोमन माम्राज्यात प्रमार हाण्यापूर्वी इतर काहीं इटेंटिक बाली प्रचारात होत्या, त्यांतील काहीं पूर्णपणे नष्ट झाल्या अमल्या पाहिजेत परंतु त्यापको काहीं बोलींच अवकार आढळतात. उदा. सॅम्निअम, कॅम्पॅनिया, लुकॅनिया, ब्रिटअम, अंख्युया आणि मेमाना या प्रातात'ल कड अमेरेली आस्कन बाली हीतील काहीं शिलांटेख उपलब्ध आहेत व ती पहिल्या शतकापरंत जिवंत अमानो दूसरी एक उत्रियन ही बोली अपेनाइन्स व टायवर नरीच्या डाज्या तीरावर प्रचलित होती. या भाषतील काहीं खिल्लापूर्वीच सत्र वर्णर उपलब्ध आहेत ही केव्हां नष्ट झाली हे कलत नाहीं.

लॅटिन:—लॅटिन ही पूर्वी रोम शहराची भाषा होती. या भाषेने सभीवतालच्या प्रदेशांतील व शहरांतील बोलींबर लबकरच बर्चस्व स्थापन कले. जोपर्यंत हिच क्षेत्र मर्यादित होते तोपर्यंत ही एकस्वरूपी होती, परतु तिचे क्षेत्र विस्तार पावल्यानंतर तिनें ऑस्कन, उंब्रियन बंगेरे इटालिक बोलींबर व इटलींतील इलिरियन आणि सिसिलींतील इतर केल्टिक बोलींबर आपलें वर्षस्व स्थापन केल. परंतु या निरनिराळया भाषांशीं संबंध आल्यामुळें लॅटिन भाषेच्या स्वरूपांतिहे पुष्कळच फरक पडत गेला. लॅटिन लेखनभापेस अभिजात स्वरूप प्राप्त होऊन तिच्यामध्यें महत्त्वाचें व समृद्ध असे वाड्मय तयार झालें. त्यामुळे लॅटिन वाङ्मयीन भाषा व बोली यांमध्यें इल् इत् अंतर पडत गेलें. लॅटिन लेखनभापेच कृत्रिम व स्थिर अर्थे स्वरूप रोमन साम्राण्य नड झाल्यानंतरिह अनेक शतकें कायम राहिलें. कारण सर्व शास्त्रीय लेखन मध्ययुगीन कालानंतरिह याच भाषेत चाल असून प्रयर्केखनाकरितां हिचें नंतरिह पुन्हां पुनरुज्जीवन करण्यांत आलें. सांप्रतिह रोमन क्योलिक लोकांची धार्मिक व विधिविषयक भाषा हीच लंटिम आहे.

42

रोमान्स भाषाः--कालांतराने इटलीच्या बाहेरील रोमन लोकांच्या वसाहतीत तेथील स्थानिक भाषांचे प्रावल्य बाढलें व जसजसा रोमन साम्राज्यांतील निनिराळ्या प्रांतांतील लोकांचा रोमशीं व परस्परांशीं संबंध शिथिल होत गेला व असे-रीस रानटी लोकांच्या स्वारीमुळे अजिवात नष्ट झाला तसत्त्वी निरनिराळ्या वेशभाषांमध्येति अराजक स्थिति निर्माण झाली व प्रत्येक आपेची भिन्न भिन्न परिस्थितीसध्यें निरनिराळवा तन्त्रंची बाद होकन रोसान्स भाषा नांबाच्या आपटी निरनिराळवा भाषा तयार झाल्या. या संक्रमणावस्थेत कांडी भाषा केवळ बोली म्हणून शिलक राहिल्या तर कांडी अजीबात नष्ट झाल्या. परंत त्यांतील कांहींनी आपलें क्षेत्र बाढवन आपणांस बालमयीन व बौदिक दळणबळणास योग्य असे स्वह्नए प्राप्त करून घतलें. त्यातील कांही भाषांस राष्ट्रीय स्वरूप श्राप्त होजन त्यांचा प्रकळ मोठ्या क्षेत्रावर प्रसार झाला. सध्या अस्तित्वांत असेठल्या रोमान्स भाषा पुढें दिल्याप्रमाण आहेत:-(1) इटॅलियन संघ:-याचें क्षेत्र इटली, सिसिली, सार्डिनिया, कॉर्सिका हे प्रदेश असन त्यांत पुष्कळच बोलींचा अंतर्भाव होतो. फ्लाॅरेन्स येथील टस्कन भाषेस राष्ट्रीय स्वस्त्य प्राप्त होऊन ती सध्यांच्या इटलीची वाडमयीन भाषा बनली आहे. या भाषेतील जन्यांत जुना लेख खिस्त शक ९६४ चा आहे. (२) न्हिटो रोमनिक अथवा लेडिन संघ:-ही पूर्वीच्या न्हिटिया नांबाच्या रोमन प्रांताची भाषा होती. सभ्यां या संघातील तीन बोली स्वित्सरलंडांतील प्रिसन या भागांत व टिरोल आणि फ्रील या परगण्यांत चाल आहेत. (३) हमानियन संघ:-या संघांत हमानिया, ट्रान्सिल्व्हानिया. श्रीसचा कांहीं भाग ब हेस्टिया गांतील तीन किंवा चार वोली मोडतात. रुमानियन भाषेस सहाव्या शतकापासून साहित्यिक स्वरूप आले आहे. (४) प्रॉव्हेन्सल संघ:-रामध्ये प्रोव्हेन्सल, लॅग्विडॉक, ऑवेर्ग्नॉट, लिमोसिन, गॅस्कन वगरे भाषा मोडतात. यांतील जन्यांत कर्ने बाहमय अकराज्या शतकांतील आढळतें. ( ५ ) फ्रेंच सघ:-यामध्ये पॉएतेविन, नॉर्मन, पिकार्ड, बालन, लॉरेनिज, बर्गेडियन. काफेन्बा, इले-द-फ्रांसे, डॉफिन्बा, बॉदबा, व्हॅलेसिए, सव्होयदे इ. भाषा यतात, इले-द-फ्रांसे व विशेषतः पॅरिसमधील भाषा ही राष्ट्रीय स्वक्रपाची व फ्रेंच लोकांची साहित्यिक भाषा आहे. हींतील जन्यांत जुना लेख इ.स. ८४२ चा आहे. (६) . कॅटेस्टन संघ!-यांतील जुन्यांत जुना रेख ११७१ सालचा आहे. (७) पोर्तुगीज संघ:-यामध्येच गॅलिशियन भाषा बेतात. धोतंगीज भाषेचे साहित्यिक स्वरूप ११९२ मधील एका सनदेत भाढळते. (८) स्पॅनिश संघः—यामध्ये ॐस्टिलियन, अंडाल्य-शिक्षन, अंरागोनीज, लिओनीज या बोली यतात. यांतील कॅस्टिलियन भाषेस राष्ट्रीय व साहित्यिक महत्त्व आहे. हीतील प्रथम लेख १९४५ मधील आहे. स्पेन व पोर्तुगालमधील यहदी लोकांनी आपल्या इपेनिश नांबावहन मेफार्डिक किंवा सेफार्दिम नांबाची एक स्वतंत्र बोली बनविली आहे. हिचे व्याकरण व बराचसा शब्दसंग्रह स्पॅनिश आहे. तथापि तीमध्ये बरेच सेमिटिक विशेष आढळतात. स्पेनमधून बाहेर जाणाऱ्या ज्यु वसाहतकारांनी जगाच्या अनेक भागांत-विशेषतः मोठमोठ्या शहरांत-या भाषेचा प्रवेश केला आहे. सोळाव्या शतकापासन अनेक रोमान्स भाषांनी जगाच्या निर्निराळणा भागांत प्रवेश केला आहे. पोर्तगीज ही ब्राक्षिलमध्यें, तर स्पॅनिश ही दक्षिण व मध्य अमेरिका, मेक्सिको, मोरोक्को आणि अल्जेरिया या भागांत. फ्रेंब ही होनेक, उत्तर भाष्टिका व फेंच बसाहती यांमध्ये आणि इटालियन ही उत्तर अमेरिका, तसेंच अर्जेटाइनमधील आणि उत्तर-आफ्रिकेचा किनारा व इटलीच्या इतर वसाहतीत आढळते. या क्षेत्रांतन या भाषांचे निरनिरालणा स्थानिक असस्कृत भाषांची मिश्रण होऊन त्या त्या ठिकाणीं मिश्र भाषा उत्पन्न झाल्या आहेत.

केल्टिक:—'खिस्ती शकापूर्वी केल्टिक भाषा युरोपांतील बऱ्याच मोठ्या भागावर प्रचलित होती. परंतु इतर इंडो युरोपीय भाषांपुढें तिची पिछेहाट होऊन तिचे थोडे अवशेष मात्र युरोपांत पहावयास सांपडतात. परंतु आयर्लंड व प्रटिब्रिटन या बेटांमध्यें या भाषतील कांहीं वावप्रचार शिल्लक आहेत व कांहीं नष्ट झालेल्या पोटभाषांतील लेख उपलब्ध आहेत. या बेटांतील भाषांत मुख्य दोन संघ आढळतात-(१) ब्रिटन:—ही इंग्लंडचा बराचसा भाग व फ्रान्समधील ब्रिटनी या प्रांतांत पुढील निरिनराळचा नांवांच्या बोलींत आढळते. (अ) किमरिक अथवा वेल्ला-ही वेल्स प्रांतात आठव्या शतकापासून इन्ड आहे.

( आ ) कॉर्निशः—या भाषेतील नवन्या शतकांतील लेख उपलब्ध आहेत. ही अठराज्या शतकांत नष्ट भाली. ( इ ) ब्रेटन अथवा आर्मोरिकनः—ही अवापि ब्रिटनमधील सुमारें दहा लक्ष लोक बोलतात. हिच्या काहीं पोटभाषा आहेत. ( २ ) गेलिक ही पूर्वी आयर्लंडमध्ये प्रचलित होती. या भाषेतील लेख पांचन्या शतकापामून उपलब्ध आहेत. या भाषेमच आयरिश असे नांव अस्त हिच्यामध्ये आठन्या शतकापामूनचें फार मोठें वाड्मय मध्य युगामध्ये उपलब्ध होते. अलीकडे तिला राष्ट्रीय स्वरूप हेण्याचे प्रयत्न चाल आहेत. पांचन्या शतकामध्ये कांहीं आयरिश वसाहतकारानों ही भाषा स्कॉटलंडमध्ये आणली. हिची येथे स्वतंत्र वाढ होऊन कांहीं वाड्मयिह हिच्यामध्यें तयार झाले. सध्यां हीस गेलिक, स्कॉच किंवा एरसे म्हणतात, हिचेच एक स्वरूप मंक्स या नांवाने आहल ऑफ मनमध्यें प्रचलित आहे.

बाल्टाक्लॅक्ट्रॉनिक—क्लॅब्ट्रॉनिक व बाल्टिक हे अलीकडे स्वतंत्र मंघ मानतात परंतु ते अलीकडेच स्वतंत्र झाले असून त्यांमध्ये बरंच साम्य आहे. या भाषेत असलेल्या आपे विशेषावस्तन-विशेषतः यातील विभक्ति व शहरसप्रह यांवस्त्त भाषाशास्त्रीयदृष्ट्या यांस फार महत्त्वाच्या मानतात. विशेषतः लिथुअनियन ही तीलिक भाषाभ्यासास अतिशय महत्त्वाच्या मानतात. विशेषतः लिथुअनियन ही तीलिक भाषाभ्यासास अतिशय महत्त्वाच्या आहे. हिंचे अर्वाचीन स्वस्प तिच्या १६ व्या शतकांतील स्वस्पाहन फारमें भिन्न नमन कार्टीमें गाँविक भाषहत्त्वे प्राचीन स्वस्प तींत पहाच्यास सापडते.

बाल्टिकः—-या तीन भाषा आहेत. (१) जुनी प्रशियन ही सध्यां नष्ट असून तींतील १२ न्या व सोळान्या शतकांतील कांहीं लेख मात्र उपलब्ध आहेत (१) लिखुर्आनयनः—-ही अधाषि सुमारे पंचवीम लक्ष लोक पूर्व प्रशिया व लिखुर्आनयामध्य बोलतांना आढळतात. या देशास स्वातंत्र्य प्राप्त आल्यामुक राष्ट्रीय भाषा म्हणून निर्वे महत्त्व बाढण्याचा संभव आहे. हींतील जुने लेख १५४७ पासूनचे उपलब्ध आहेत. (३) लेटियः—-ही लटिया दशाची आता राष्ट्रीय भाषा झाली असून कूर्लंड व लिब्होनियाच्या दक्षिणेस सुमारे १० लक्ष लोक ही भाषा वापग्नात. हिचे स्वस्तप लिधुर्आनियन भाषेपेक्षां थोडेस प्रगत आहे. हींतील लेख सोळाच्या शतकापासुनचे आढळतात.

दक्षिण स्लॅब्हॉनिक:—या भाषात तीन संघ येतात. (१) दक्षिण स्लॅब्हॉनिक ह्या भाषम—तीत ९ वया शतकात सायरिल व मेथोडियस या दोन वंधूंनी बायबलेंने भाषातर केल्यामुळे—अतिशय धार्मिक महस्व प्राप्त आलं आहे. व धार्मिक भाषा स्हणून तिचा प्रसार बराच झाला असून तिला जुनी चेबस्लंब्हॉनिक अमें म्हणतात. याखेरीज या भाषेमध्ये पृढील तीन संघ येतात. (अ) स्लोब्हेनियन—ही सुमारे दहा लाख लोकाची भाषा असून हिन्दी माहिती १० व्या शतकापासूनची मिळते व हीतील बाड्मय आठव्या शतकापासूनचें उपलब्ध आहे. (आ) सर्वोक्षोण्शयन—ही युगोस्कोब्हियांनील सर्व च काट मिळून सुमारे ९० लक्ष लोक बोलतात. १९ व्या शतकात, होतील बाड्मय १९ व्या शतकापासून आढळते. (इ) बलगारयन—ही बलगरियामब्य तीस लक्ष लोक बोलतात. १९ व्या शतकात हीस राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त आले.

पूर्व हरूँवहाँनिक.—यामध्ये पूर्वी वाराज्या शतकात एकत्र अवलेले परतु आतां विभक्त झालेल तीन निर्तनराले संघ आढळतात. ते सर्व रिश्यांत प्रचलित असून त्यातांल जुन्यात जुन लेख ११ व्या शतकातांल आढळतां (अ) लघुरशियन अधवा स्थेनियन—हींत अनेक बोली असून हिचा प्रमार दक्षिण रिश्या बुकांविना, पूर्व गीलिशिया, उत्तर हगरी या भागात आहे. लोकसंख्या तीन कोट. (आ) श्वतरशियन—ही श्वनरशियाच्या म्हणजे माण्लिल्ड, स्मालेस्क विटेस्स्क, मिन्स्क या प्रांतात वोली म्हणून प्रचल्ति आहे. (इ) महत् रिशयन किंवा रिशयन—ही मन्य व पश्चिम रिश्यामव्ये प्रचलित आहे यापकी मास्का येथील भाषेस साहित्यिक स्वकृत प्राप्त झाले आहे. हिचा प्रसार राज्यसत्तेमुळे बन्याच मोठ्या प्रदेशावर झाला आहे. सध्यां ही दहा कोटी लोक बोल्यात. हिचें सध्यांचे स्वरूप १८ व्या शतकांतील आहे.

पश्चिम स्टॅन्हॉनिक:—या भाषेचे चेकोस्टॉन्ड्रिकियन ही सुभारें ९ लाख लोकांत प्रचलित असलेली व तेराव्या शतकांतील लख ससलेली भाणि पोलिश ही सुमारें दोन कोट लोकांची भाषा हे दोन प्रकार साहेत पोलिश भाषत बरेच वाड्मय असून तींतील प्रथमचे लेख १४ च्या शतकातील आहेत. यांचरांज या भाषेच्या मोरावियन अथवा विडिश आणि पोलिशिश या दोन बोली आहेत. कांहीं किरकोळ स्टॅन्ड्रॉनिफ बोली जर्मन भाषेत अंतर्भृत होऊन गेल्या आहेत.

जर्मानिक—उत्तरजर्मानिक अथवा स्कॅडेनेव्हियन. सर्वात जुने जर्मानिक शिलालेख स्कॅडेनेव्हियन भाषेत सुमारें ३ ते ८ व्या शतकांतील आहेत. यांतील भाषेस जुनी नॉर्स किंवा जुनी स्कॅडिनेव्हिअन म्हणतात. ८ व्या शतकांतर या भाषेच्या अनेक शाखा झाल्या व अकराव्या शतकांत हिच्या पिथम स्कॅडेनेव्हियन (आइसलंडिक व नॉवंजियन)व पूर्व स्कॅडेनेव्हियन (स्वीडिश, डॅनिश) अशा दोन स्वतंत्र शाखा आढळतात. आइसलंडिक व नॉवंजियन या भाषा प्रथम एकस्वरूप होत्या परंतु नॉवंजियन लोकांनी ९ व्या

हातकांत जेव्हां आइसलंडमध्ये प्रवेश केला तेव्हां तेयें त्यांच्या भाषेची वाढ तेथील परिस्थितीस अनुमसन झाली. मध्ययुगांत आइसलंडिक भाषा वाल्मयममृद्ध होती व तींतील एड्डा नांवाच्या कथा वाल्मयम्प्रम्थया आहत. नॉवॅजियन भाषेचािह मध्ययुगापासनचा इतिहास उपलब्ध आहे. १४ व्या शतकांत नॉवेंबर हेन्माकेची सत्ता स्थापन झाल्यामुळे तीवर डॅनिश भाषेचा पणडा बसला व १९ व्या शतकात तिला केवळ बोलीचे स्वस्य आल. १९ व्या शतकात डेन्माकेपासून नॉवें स्वतंत्र झाल्यामुळे बा भाषेची राष्ट्रभाषा महणून वाढ होत आहे. व तींत वाल्मयहि तयार होत आहे. स्वीडिश व डॅनिश या भाषांची वाढ १४ व्या शतकापासून राष्ट्रीय व साहित्यक भाषा महणून चालू आह. या दोहींवर नीच व उच्च जमेन या भाषाचा बराचसा परिणाम झालेला आहे.

पूर्व जर्मानिक:—अनेक पूर्व जर्मानिक बोली आतां नामशेष झाल्या आहेत. वर्धेडियन व व्हॅडाल लोकांच्या बोलीतील फक्त कांहीं विशेषनामें शिक्षक आहेत. या संवापंत्री गॉथिक भाषेतील लेख बरेच उपलब्ध आहेत. गॉथ लोकानों तिमन्या शतकांत बाल्कन प्रदेशांत जे राज्य स्थापन केले होते त्यांच आस्ट्रा—गॉथ व विमीगॉथ असे विभाग पडले त्यांपेकी पहिल्या लोकांच्या भाषांवर उक्तरहर्टलीतील भाषांनी आक्रमण केल व दुसन्या लोकाच्या भाषावर स्पेनिश भाषेचे आक्रमण झॉले. यांच्या भाषाचे अवशेष उल्किलास नावाच्या एका चौथ्या शतकांतील विशेषांने भाषांतर केलेन्या बायबलामध्ये सापहतात. बाल्कनमधील गॉथिक भाषा फार प्राचीन कालीच नष्ट झाली. किसियामधील गॉथिक भाषंच काहीं शब्दस्तर्पा अवशेष १६ व्या शतकांत जमविलेक आढळतात.

पश्चिम जर्मानिक:--या भाषेत पुढें दिलेले संघ आढळतात (१) ऑग्लोफिजियन (अ) इंग्लिश-जर्मनीमधून जे अंगल्स, संक्सन, जुट व कदाचित फिजियन छोक पांचन्या व सह न्या शतकात ब्रिटनमध्य आले त्यांनी आपली भाषा केल्ट लाकांवर लादली आणि त्यांना डोंगराळ प्रदेशांत हाऋलुन दिलें. तथापि या नवीन भाषा सर्वस्वी एक स्वरूपाच्या नव्हत्या व बारकाईने पाहिल्यास त्यांची तीन स्वरूप आढळून येतील (१) अंग्लिस्न-उत्तर मध्य प्रदेशात ( नांदे जिया व मिर्शिया ), (२) संक्सन-दक्षिणेत ( ससेक्स बेसक्स ), व ( ३ ) केटिश-नक्ट्यम (केट ) यूरोपशी संबंध तुटल्यामूळ येथील भाषेची वाढ स्वतंत्रपण झाली. पाचवया शतका-पासन बारान्या शतकापरीत हीस अंग्लो सॅक्सन किवा जुनी इप्रजी अमें नांव हातें हीतील जुने लेख व वालमय (किडमॉन, साय-मेबुल्फ, बेआवुल्फ बगरेंचें ) सातच्या शतकातील आढळते. या भाषेवर जन्या केल्ट भाषचा, खिस्ती धर्मामुळे लेटिन भाषचा **व** नॉमन लोकाच्या व डेन व नार्वेजिअन लोकाच्या स्वान्यामळे त्याच्या आपाचा व अखरीम फ्रेंच आपेचा परिणाम होत गेला. तथापि तिचें मुळ जमीनिक स्वरूप नाहीस झाले नाहीं तराज्या शतकापासन प्रत आपेचा परिणाम कमी होत जाकन पंथराज्या शतकात इंप्रजी भाषेस पुन्हां राजभाषेचे स्वरूप प्राप्त झालं मध्य इभिन्दा ---था भाषेचा काल ११ व्या शतकापासन १६ व्या शतकापर्यंत होता. या कालात तिला बरचमें एकस्वरूप प्राप्त झाल व तिचा प्रपार मवत्र हाकन स्कॉटरेड व आयर्ष्ट्रसर्व्येह तिचा प्रवेश साला व ती राष्ट्रीय भाषा हो उन नीमध्य बाडमयहि पुष्कळ तथार होऊन इतर वाली मार्ने पडल्या, अवस्थिन इंग्लिश:--स्या भाषेच्या स्वस्पात विशेष हा आह की ती अतिशय साधी व प्रयक्तगा,तमरु आहे. तिंच व्यारश्णीह साध असन तिच्यामध्ये सर्वे राष्ट्रातील शब्दाचा सम्रह केलला आहे. व तिचा प्रयारहि जगाताल सर्व भागात झाला असन जगातील व्यवहारास ब •यापारास तिचा उपयोग होत आहे. ही भाषा समारे बीस कोटी लाक बोचनात. हिच्या प्रमारम्युके हिच्यात विदिश अमेरिकन, ऑस्ट्रिलियन, कॅनीडिनियन असे स्थानिक भेद पडले आहत. तसच स्थानिक भाषाशां मिश्रम होऊन दिच्यापासनच पिजिन इंग्लिशसारख्या कांही मिश्र भाषा तयार झाल्या आहेत.

फिजियतः — या भाषेच इंश्रजी भाषेशी बरेच माम्य आड. पूर्वफिजियत भाषेच नार्देष्त्रयत भाषेशी व पश्चिम फिजियत भाषेचे केटिश भाषेशी सादश्य आहे. मध्ययुगात फिजियत भाषा वायव्य जर्मनीमध्ये व नेररलंडातील किनाऱ्यावर मोठगा प्रदेशावर बोल्डी जात होती. परंतु अलीकड उच व नीचजर्मन भाषाच्या प्रसारामुळे तिये क्षेत्र वरंच आकृष्वत झाले आहे. सांप्रत फिनलंड या उच प्रातात वेस्ट फिजियत व ओल्डेनवर्ग या जर्मन प्रातात इंस्ट फिजियन या भाषा चालु असून रूजिया व जवल्यासच्या वेटात नार्थ फिजियत ही प्रचित्त आहे व त्यातील जुने वाड्मय तेराव्या शतकातील असून तिला हॉलडमधील फिजियन लोकानी आपल्या लेखानी साहित्यक स्वस्य दृश्याचा प्रयत्न केला आहे.

जर्मन:---जर्मनभाषासंघातृन मुख्यतः दान राष्ट्रीय भाषा निष्यत्या आहेत. (१) जर्मन व (२) इच. या दोन्हीहि बाड्मयमसृद्ध आहेत. जर्मनभाषाचे मुख्यतः दोन वग त्यातील विशिष्ट उच्च जर्मन व्यजनविकासवस्न करण्यात येतात ज्यां-सन्ये हा व्यंजनविकार होत नाहीं त्यास नीचजमन असे नाव त्या सखल प्रदेशात असल्यामुळ मिळालें आहे. या जर्मनीच्या उत्तरभागांत प्रचलित आहेत. दुमरा वर्ष अमेनीच्या दक्षिण भागांत अथवा डोंगराळ भागांत असन त्यास उच्चनभेन असे नांब आहे या दुमन्या वर्णमध्य हा व्यंजनिकार मातत्यान होत आला आहे या वर्णान (अ) व्येहेरियन भाषा (बव्हेरिया, ऑस्ट्रिया, मिरिया, टिरालचा भाग, रॅलिया), (आ) व अलर्जनिक भाषा (स्वर्ध्वरलेड, वेडन, अल्मम खुर्टेबर्ग) हे दोन वर्ष येतात. यांस अपरजमन असे नाव आहे मध्यजमन भाषामध्ये पुढील विभाग पडतात (अ) श्रुणिजया (श्रुणिजया), (आ) अपर फूँकोनियन व (इ) पूर्वफ्रकोनियन (खुर्णिजया), (आ) अपर फूँकोनियन व (इ) पूर्वफ्रकोनियन (खुर्णिज्या), (ड) में हेर्निका अल्लाम्य मिनल (हुर्णिक्या), चीचजमेन भाषा इन्कके ते कोनिस्तर्थ यास जाडणान्या स्पच्या उत्तरच्या बाजूस आहे, यामच्या संक्ष्यन व नीच फ्रॅकोनियन बोली मोडन्तात. परंतु अलीकडे नीच फ्रॅकोनियन नोपंच नार्थिक साथ साथक स्वर्णास आले अन्तर्थामुके मध्यां नीव जमैन हा शब्द त्यांतील फक्त संक्ष्यन भाषामच स्वरणं अर्थक रूट्टाण्य नार्थन साथन स्वर्णन भाषामच स्वर्णन साथन स्वर्णन अर्थक रूट्टाण्य नार्थन साथन स्वर्णन भाषामच बापरतात.

उच्च जर्मन:—आठव्या शतकामधील ज लख सायडतात त्यावधन उच्चजर्मन व नीचजनन भाषामध्ये आढळणारा व्याजनिकाराताल फरक फारच स्पष्ट दिसता. अकराच्या शतकाषामन माळाव्या शतकाच्या मध्यापर्यत या भाषेस मध्यउच्चजर्मन असे नांव देत असत व यामच्ये बन्याच पाटनापाचा अतमाव हान असे. परतु त्या वेळच्या वाहमयात त्या सर्वास एकस्वस्य देण्याची किया चालु असल्याचे दशीस पडते. या सब भाषाम एकस्वस्य प्राप्त आल्यानंतर तीस अवाचीन उच्च जमन असे नांव प्राप्त झाले. ही किया लेटिन भाषेच्याएवजो देश्य भाषा उपयोगात आण्ये, मुद्रणकळची वाढ व लुपरने कंत्रेल वायवलचे भाषात्तर इ. कारणांमुळे घडून आली तथापि या भाषमध्ये तथार आल्यामुळेच ही किया घडून आली. सध्या ही अवाचीन उच्चजर्मन भाषा बोलणाऱ्या लोकाची सख्या आठ कोटा असन तिचा प्रमार सभीवारच्या पालंड, कोहलाईकिया, ऑस्ट्रिया, स्वित्सर-लंड, फ्रान्स, बेल्जिअस, हॅलेड व होगी, कमानिया, रशिया, जतर व दक्षिण आफिका प्रांतिल वसाहती योमध्य चालु आहे.

जुडो जर्मन अथवा थीडिशः—स्पेनमधील यहुदी लोकास संफारिम असे नाव होते तम जर्मनीमधील अयु लोकांस अइकेनाक्षिम असे स्हणन असत. यांनी चौदान्या शतकाषाभून आप थी एक स्वतंत्र जुडा—जमन अथवा यीडिश नांवाची भाषा तयार केली आहे ही भाषा मुख्यतः मध्यज्ञमनीमध्ये दिल्क, स्लेन्झीनिक व इतर काह्री भाषाच्या मिश्रणाने तयार झाली आहे. हिचा प्रसार सध्यो खुद जर्मनीमध्ये फारखा नाटी. कारण तथील ज्यू लाकांनी जर्मन भाषमध्ये महस्वाचे बाङ्मय लिहुन काहून आपल्या समाजात थीडिश भाषाव्यां जमन भाषा स्व कशी. परंतु जे लाक जननीतृत युरापच्या निर्माराख्या भागात वसाहत करण्यास गोले त्यांनी ही भाषा आपल्यावरावर नेली असून बाल्टिक समुद्रापस्त काल्या समुद्रापर्यंत ज्या यहुदा बमाहती आहेत त्यांमध्ये ही भाषा अपल्यावरावर काली लाह अमेरिकमध्ये वसाहत कहन राहिल असन तथे यीडिश भाषा साधारण बन्या प्रमाणात वापर थी जाता हिचान एक प्रधार अल्यम व लेरिनमधील काही जमातीत स्व आहे.

नीच जमन:—मर्बात जुने नीच जमेन भाषेतील लिख ण म्हरू में म्हण जे नवच्या शतकातील हेलियंड नांबाचे धार्मिक काड्य होय. या स्वस्थात या भाषेम आल्ड्सेक्सन ह नाव होते कालांतराने या भाषेन फिजियन, डेनिश व स्लेंब्हॉनिक भाषांवर विवेद स्थापन करून बराच प्रदश च्यापला परंतु उच्च जमेन भाषेच्या वाल्मयीन व अभिजात स्वक्ष्यामुळे ही भाषा मागे पहुन आता फक्त काही ठिकाणी स्थानिक बोलीच्या रूपाने आढळते. १९ व्या शतकात हिचे पुनहण्जावन करण्याचा थोडा प्रयस्त करण्यात आला होता.

हवः—नेदरलंडात सध्यो प्रचारांत असलेल्या निरिनगळ्या भाषा स्हरत्या स्हण के फिजियन (फिजिया ), सॅक्सन (पृवेभाग), वेस्ट लो फॅकोनियन (दिशण व पिश्रम भाग), या होत प्राचीन डच भाषेतील लख उपलब्ध नाहींत. यहाच्या शतकातील कांहीं स्तोशिय भाषातर मात्र उपलब्ध भाहे. परंतु त्यांची भाषा डच भाषेची मुळ प्रकृति जी वेस्ट लो फॅकोनियन तिक्याहून यो ही निराली असून तिला ईस्ट लो फॅकोनियन स्हणता येईल पिथ्रमेकडील भाषेतील पहिला लेख १२ व्या शतकातील भाढलतो त्यानंतर या भाषेच्या वाहीतील मध्यकाल मोळाच्या शतकाच्या उत्तरार्धापर्यतचा असून त्यावेळीं सारकृतिक व भाषिक समुद्रीची केहे प्रत्वेससान्य होती व त्यामुळ मध्यकालीन उच भाषेचे स्वस्त्र आपणांम फेलिश किंवा दक्षिण डच भाषेक समुद्रीची केहे प्रत्वेससान्य होती व त्यामुळ मध्यकालीन उच भाषेचे स्वस्त्र आपणांम फेलिश किंवा दक्षिण डच भाषेक केंद्र प्रतिस्त्र या भाषेम अर्थाचीनडच असे नांव प्राप्त भाले या वेळच्या उलाढालीमुळ या वेशाचे सास्कृतिक व भाषिक केंद्र प्रतिस्त्रा शहरांच्या ऐवर्जी अस्म्टरहेंम, हेग, हालेंस, लेडेन, वंगरे शहरांच्ये नेल आणि त्यामुळ हॉलंडमधील भाषेस महत्त्व त्या भाषेत धार्मिक वाक्सय व इतर साहिल्य तयार होजन तीस क्रिमजात स्वक्त प्राप्त साले. तथापि इतर सावस मावस महत्त्व त्या भाषेत धार्मिक वाक्सय व इतर साहिल्य तयार होजन तीस क्रिमजात स्वक्त प्राप्त साले. तथापि इतर सावस

षरगुती व्यवहारांत कायम राहिल्या. बेल्जममधील परिस्थितीमुळें डच भाषेस आपलें वर्षस्य आपलया प्रांताच्याबाहेर स्थापन करणें किला भाल. तथापि सध्यां हॉलेंड व फ्लंडमेंमध्यें एकच भाषा चालू आह असे म्हणतां येईल. युरोपबाहेर डच भाषा दक्षिण आफ्रिकेतील बोअर लोकांत व डच इंस्ट आणि वेस्ट इंडीजमध्यें आणि अमेरिकेतील डच वसाहतींत प्रचलित आहे. अर्थात तेथे तीस बरेंच मिश्र स्वरूप प्राप्त झालें आहे.

आयमेतर भाषा--पश्चिम आशियामध्ये अलीकडे जी संशोधनाची व निरनिराळ्या ठिकाणी जिमनीतील अवशेष क्रणन काढण्याची किया चाल आहे तीमळें अनेक भाषांतील लेख अवशेषहराने नजरेस येत आहेत. यार्पकी कांही भाषा आर्यन् भाषेशी संबद्ध असलेल्या आढळतात. एरत कांद्रीचे स्थान अधापि निश्चित झाले नाहीं. याचे कारण ज्या लिपीत ते लेख लिहि-केले असतात त्यांचे वाचन करणे व त्यांचे व्याकरण व इतर अर्थ लावणे हें काम अद्यापि नीटस झाले नाहीं. सी. आउट्टन याने या भाषांचे पढें दिल्याप्रमाणें तीन वर्ग पाडले आहेत. (१) युफ्रटिस-तिष्रिस या नधांच्या प्रवंशांतील, (२) एशियामायनर व मेसापोटेसियाचा डोंगराळ प्रदेश यांतील व ( ३ ) समध्यसमदातील. तथापि या भाषांच निरनिराळ्या तत्त्वावरहि संघ पाडण्यांत भाले आहेत. (१) समेरियन:-यांतील पहिला संघ समेरियन भाषांचा होय. यांतील जुन्यांत जुने लेख खिस्तपूर्व चार हजार वर्षीचे आहेत. ही खिस्तपर्व पांच हजार वर्षापासन युफेटिस नदीतीर, बाबिलोन, व इराणी आखात या प्रदेशात प्रचलित होती. ती स्वतः सेमिटिक संवातील नसली तरी तिने सेमिटिक भाषांवर बराच परिणाम केला आहे. यातील बाहमय समारे दोन हजार वर्षाइतक्या दीर्घकालावर पसरलेलें आहे. व जरी सुमेरियन भाषेवर पुढें अक्रड भाषेचें वर्चस्व स्थापन झालें तरी सुमेरियन हीच लिहिण्याची व धार्मिक भाषा म्हणून खिस्तपर्व ३०० पर्यंत चालु होती. हिची दोन कालांतील दोन भिन्न स्वरूपे आढळतात. (२) दसरा संघ एशियामायनर व मेसापाटिमिया या प्रदेशातील होय. यांत प्रदील भाषा येतात. (अ) मित्तनियन:-ही बफेटीस नदीच्या वरच्या बाजुस प्रचलित असून या भाषेंतील काहीं पत्रें व विदेशपनामें मात्र उपलब्ध आहेत. (आ) कॉसियन:-ही झगरोस पर्वताच्या पर्वेकडे अचलित होती. हीतील काही तुरळक शब्द राहिलेले आहेत. (इ) वानिक:-ही वान सरोवराच्या समींबती बोलली जात होती. या भाषेतील सिस्तपूर्व ८ व्या ९ व्या शतकातील कांही शिलालेख उपलब्ध आहेत (ई) एलामाइट:-ही झगरोस पर्वताच्या दक्षिणेकडे प्रचलित असन या भाषेतील शिलालेख खिस्तपव २६०० पर्यतचे उपलब्ध आहेत. ( उ ) हिटार sz-कॅपेडोशियन भाषा या काळ्या समुद्राच्या दक्षिणेस कॅपेडोशियामध्ये प्रचलित असन यांतील बरेच बाणाप्र लिपीतील इष्टिका-लेख उपलब्ध आहेत. हिटाइट भाषेच्या अभ्यासावहन सेमिटिक, सुमेरियन, ग्रिस्नी, एलमाईट, कॉकेशियन, इटहस्कन व आयेन् या भाषांमध्ये उच्चारविषयक व शब्दविषयक कांही साहश्य असाव असे दिसते. हिचे स्वरूप भायन् भाषांसारखे दिसते. हिचे बांशिक नाते अधापि निश्चित झाले नाहीं. परंतु तिचा पश्चिम आशियामायनरमधील सिलिशियन, कॅरियन, लिशियन, लिडियन वर्गरे अल्पनात भाषांशी संबंध असावा असे दिसते.

भूमण्यसमुद्र:--या संवामण्ये भूमण्य समुद्रालगत्वया भागांत चाल् असलेल्या प्राचीन आशियांतील भाषा मोडतात. यांतील महत्त्वाचा भाषा महत्व्वाचा भाषा अर्थेत प्रचलित होती. व पुढे तिचा प्रसार या प्रांतांत अधिक झाला. या भाषेचा एशियामायनस्वश्राल भाषशीं काहीं तरी संबंध असावा ही गोष्ठ निश्चित आहे. परंतु तो संबंध कशा तन्हेचा होता यासवधीं अद्यापि निश्चित मत दतां येत नाहीं. या भाषशीं सहश आशा धुसन्या अनेक भाषा भूमण्यसमुद्रातील सायप्रस, और, लम्मांस वगरे बेटात चालु होत्या.

हॅमिटी—संमिटिक:—या संवात हॅमिटिक (नोव्हाचा दुसरा मुलगा हॅम याच्या नांवावहन) आणि सेमिटिक ( नोव्हाचा बढील मुलगा सेम याच्या नांवावहन) हे दोन वग येतात. यांतील पहिल्या वगोंतील भाषांमध्ये परस्पर संवंध फार घोडा आहे. परंतु दुसऱ्या वगोंतील भाषां अधिक संबद्ध दिसतात. या भाषा उत्तर आफिकेतील गोरे लोक व पश्चिम आहियांतील महत्त्वाच्या लोकांत हुढ आहेत. यांचा आर्थन् भाषेशी किंवा मध्य आफिकेतील बांदु भाषेशी संवंध जोडण्याचा प्रयत्न करण्यांत आला होता. परंतु त्यास विशेष फळ आल नाहीं. या भाषानी व्यापलेल्या प्रदशांमध्ये अयापपर्थेत फारसा फरक झालेला नाहीं. तथापि त्यांचा प्रसार व महत्व यांवर कालाचा वराच परिणाम झालेला आहे. ( अ ) सेमिटिक:—हिचे पूर्व सेमिटिक व पश्चिम सेमिटिक असे दोन वर्ग पाडता येतात व पश्चिम सेमिटिक चुन्हां वायल्य व नेर्कत्य असे दोन परेमेद मानतात. या भाषांचा विशेष म्हणजे त्यांतील मूळ शब्द तीन व्यंजनात्मक असून त्यांस जोडलेल्या निरनिराळथा स्वरांवहन व स्वरांव्या स्थानांवहन निरिनिराळे शब्द वनविण्यांत येतात. यांचे उदाहरण पूर्वी अरबी कृत्व् या शब्दांत दिले आहेच. ( आ ) पूर्व सेमिटिक:—यांपैकी अकडी भाषा मात्र ज्ञात आहे. ही प्राचीन बाबिलोनियन असिरिया यांमध्ये प्रचलित असल्यासुळे तीस अधुरो—बाबिलोनियन

भर्तेहि म्हणतात. या भाषेतील लेख विस्तपूर्व ३६०० ते ३८०० वर्षांचे आढळतात. पग्तु वाबिलोन राहराचा नाश झाल्यानंतर ( कि. पू. ५२६ ) या भाषेचे स्थान अरेमियन भाषेने चेतले व ही फक्त व्यस्ताच्या उदयापर्यंत धार्मिकभाषा म्हणून प्रचलित होती.

बायञ्य सेमिटिकः --या शास्त्रन कॅनेनेटिक व अगेमियन या भाषा येतात. यांपैकी पहिशीच्या पुन्हां फिनिशियन आणि हिन्न् या दोन शास्त्रा असून जुनी कॅनेनेटिक स्टणून हिचे आणसी एक स्वस्प स्त्रिन्तपृत्री १४०० च्या सुगारास शिलाकेस्रांत आढळते.

फिनिशियन:——ही भूमध्यसमुद्राच्या आशियाकडील किनाऱ्यावर प्रचलित अमून तिचे क्षेत्र उत्तर आफ्रिकेतील कार्येजपर्यंत पसरलेले होते. या भार्येतील शिलालेख खिस्तपूर्व नवस्या शतकापर्यंतचे उपलब्ध आहेत. परंतु त्या लेखांत स्वर्वचिन्हें भावज्य नमस्यामुळं त्यांचा अर्थ लागत नार्दी. आशियामध्ये जिस्तपूर्व पहिल्या शतकात हिचे स्थान अंग्रीमयन भाषेने चेतले. तथापि ही कार्थजमन्ये जिस्तोत्तर चौर्या शतकापर्यंत चल् होती. या वमाहर्तीतील फिनिशियन भाषेत त्युनिक अभे दसरें नांच होते.

हिन:--ही भाषा पंकस्टाइनमध्ये प्रचलित अभून यायवलमधील जुना करार हा ग्रा भाषेगील मर्वात जुना छेल आहे. याचा काल लि. पू एक इनार वर्षाच्या पूर्वीचा जाहे असे मानितात. लि. पू. पाचच्या शतकामध्ये या छेलाची पुन्हा नव्याने मांशणी करण्यांत आली. तथापि हिन्न ही बोलण्याची भाषा म्हणून हळु हळू प्रचारांतून नाहीशी होत चालली लि. पू. तिमन्या शतकातच्या भाषेचे मिश्रेटक हिन्न या नांवाच एक नवीन स्वरूप तयार आलेखे आढळते मध्ययुष्पपम् आंतापर्यंत अरेभियन भाषा-मिश्र अशी एक हिन्न भाषा यहारी धर्मोपदशक शिक्षत असंखेळ आढळतात. सध्याची 'शायनिस्ट' चळवळ हिन्नच्या पुनक्जनीवनास योडीशी कारण आली आहे. त्यातच सध्या जमनीमधून चालळेशी ज्या लोकांची हहपारी या चळवळीम योपहच होईल असे बाटने.

भरेमियन:--ही भाषा अनेक बोळींच्या स्वह्नपांत अकेडीयन भाषेच्या पूर्व दिशेस व हिन्नू व किनिशियन भाषेच्या सभींवताळच्या प्रवेदात चाळू होती. हिचा विस्तार स्त्रि. पू. ३ ते ६ व्या शनकांत वराच झाळा व त्या वेळी हिने अकडीयन, किनिशियन, व हिन्नू या भाषांवर वर्षस्व स्थापन केळें सध्यां ही आजच्या स्वस्थांत निओ मेरेमिया, अथवा निओसिरियक या नांबाने सुभारे दोन लक्ष लोक बोळतात. बाकीचा निचा प्रवेश अरबी मापेने व्यापिठा आहे.

निक्ष्य मेमिटिक:—-अरबी:--उत्तर अरबहतानांत पहिल्या व दुमन्या दानकांनील कांटी लेख अरबी भाषेवीं संबंध असलेल्या लिह्यानाइट नावाच्या भाषेत आढळतात. ही मध्य अरबहनानांत प्रचलित होती. याच बेली एक अरबी साहित्यक भाषा इस्लामेतर काच्यामध्ये वापरलेली आढळते. परंतु ती अद्याप लेखनिविष्ट आली नव्हती. या भाषेमध्य खिहती शकाच्या सातव्या शतकात कुराण नांवाने महंमदानी धार्मिक बचने संप्रदीत करण्यांत आली. कुराणांत ज अरबी नापेन स्वह्य आढळते ते साहित्यक अमृन प्रचार ती व थो शैचे स्वह्य त्यापेता थोडे निराले होते. परंतु या साहित्यक भाषेत भंभात स्वह्य प्राप्त होकत तिच्यामध्ये भरपूर व विविध प्रयस्ताना आली. अद्यापिह लेखनभाषा म्हणून हिचे स्वह्य कापेस आहे व इस्लामी धर्माकरोबर हिचा प्रसारहि पुष्कळ आलेला आहे. या वेळच्या प्रचारांतील वोलीवहल कारच थोडी माहिनी मिळते. सध्या आशिया व आफिश खंडीत ज्या भाषा प्रचारांत आहेत तथा परस्तरांस सहज समजण्यासारख्या अमृन तथाचे निधित असे मित्र प्रकार पडलेले नाहींत. सध्यांची वोलण्याची अरबी भाषा अतिशय साधी अमृन व्याकरणहरूषा प्रयक्तरणन्यस्त्राची आहे. याच भाषेशी संबद्ध असलेल्या दक्षिणअरबीमध्ये खि. पू ६ ते ८ व्या शतकामधील शिलालेख आढळतान या भाषेत इतर वाल्मय कारसे नसून सध्यां ही फक्त अरवस्तानच्या आग्नेयीकडील प्रदेशांत थोडी कार चाल आहे.

इयिओपिक:—ही अविभिन्नियामध्ये प्रचलित असून दक्षिण अरबी व हॅमेटिक बोर्जीचे मिश्रण शहे. सध्याच्या अबि सिनियन खिस्ती लोकांची धार्मिक भाषा गीम या नांवाची आहे. सध्यां प्रचलित असलल्या येथील भाषांमध्ये अम्हारिक ही विशेष महत्त्वाची असून तीमध्ये तराख्या इतकापासन लेखन मुक्त असून ती राजभाषा आहे.

हॅमिटिक — या शाखेतील इजिन्शियन ही खि. प्. चार हजार वर्षीपासून प्रचित आहे. ही लि. शहाच्या ज्वा शतकांत जिवंत होती. या आपेच्या चित्रयुक्त लिपीमुळें ही फार महत्त्वाची असून प्राचीन संस्कृतीच्या अभ्यासाच्या दशैनेहि तिचें महत्त्व फार आहे. लि. शहाच्या ३ ऱ्या शतकामध्य नवीन कराराचें त्या वेळच्या कॅप्टिक भाषेमध्यें भाषांतर झांलें होतें. ही १६ व्या शतकात प्रवासांतृन गेली. तथापि तिला अजून कॅप्टिक पंयामध्यें धार्मिक महत्त्व आहे. इतर हॅमिटिक भाषांवहल शास्त्रीय अशी फारच थोडी महिती मिळते. इजिस व अटलंटिक या दरम्यानच्या उत्तर आफिकेमध्यें लिबियन आणि बरवर या बोली

विद्युरकेल्या आढळतात. यांतील फारच योडे लेख व धार्मिक प्रंय उगलक्य आहेत. अरबी भाषेने सातव्या शतकामध्ये यांचे स्थान घेण्यापूर्वी उत्तर आफ्रिकेमध्ये लिवियन व बरवर या बोलण्याच्या भाषा असून प्युनिक व लॅटिन या लिहिण्याच्या भाषा होत्या.

कुशिटिक:--(हॅमचा वडील मुलगा कुश याच्या नांबावरून) ही हॅमिटिक भाषची शाखा आफ्रिकेच्या पूर्वेकडील कोप-यांत प्रचलित आहे. हींत निर्निराळ्या बोली असून त्या बोलणा-यांची संख्या सुमारें आठ लाख आहे. परंतु त्यांमध्ये वे।इमय उपलब्ध नाहीं. यांतील महत्त्वाच्या बोली म्हणजे बेऽजा, साहो, आफर, सोमाली, गल्ला, अगाव, सिरमा ह्या होत.

फितोउजिक आणि सामोयिदिक — स्रान काल पर्यंत फितोउजिक अथवा उरल आणि सामोयिदिक या उरल अलताइक भाषासंपाची एक शासा म्हणून मानीत असत. परंतु एका सामान्य उरेलियन भाषेपासून त्या निघारया असून त्यांचा एस्किमो—अल्युशियन भाषेशीं संबंध आहे. फिनोउजिक ही प्रथम न्होंल्या नदीच्या मध्यभागाजवळ बोलली जात होती. पुढें तेथील लोकांच्या परिश्रमणावरोबर तिच्या बन्याच शास्ता झाल्या. त्या फिनिश व तत्संबद केरेलियन, ओलोनेशियन, न्हेंपसे, बोते, एस्थोनियन, लिन्होंनियन, लॅप, मोडेन्हिनयन, होरेकिशियन, परिमयन, व तिच्या शास्ता झिरियन व वोतियक, तसेंच वोगल, ओस्तियाक आणि मग्यार अथवा हंगिरियन या होत. यांतील फक्त एस्थोनियन (१०वें शतक), फिनिश (१२वें शतक), ले वं हंगिरियन (१०वें शतक), या चार साहित्यक भाषा आहेत. सामोथिदिक:—ह्या थोली उरल पर्वताच्या उत्तरेपासून बेनिसीपर्यतच्या प्रवेशांत समारें अक्षा हजार लोक वोलतात.

तुर्की, मंगोळी व तुंगुसी--यांस अल्तेइक भाषा असे म्हणतात. यांत परस्परांमध्ये बरेंच साम्य आहे. तथापि त्यांचा अजून वांशिक संबंध निश्चित झाला नाहीं,

तुर्दी:—या भाषेत सुमारें २८ बोली असून ही युरोप व आशियांतील ब-याच मोठ्या प्रदेशावर प्रचलित आहे. युरो-पमध्यें किमिया द्वीपकल्प, कॅस्पियन समुद्रिकनारा व्होल्गा आणि कामा या नयांचे तीर आणि तुर्कस्तान या भागांत ही प्रचलित असून आशियामध्यें आशियामायनर व चिनी तुर्कस्तानगासून इराण, अफगाणिस्तान ते चेनिसी नदीपर्यंत हिच्या बोली पसर लेल्या आहेत हिचीय याकृत नांवाचीं एक बोली सैबिरियामध्यें प्रचलित आहे. या भाषेचा प्रसार गुमारें चार कोटी लोकांत आहे. ऑटोमन अथवा उस्मानली हिला वास्तविक तुर्की म्हणून म्हणतात. ही युरोपमध्ये व आशियांतील तुर्कस्तानांत प्रचलित आहे. या एकंदर बोलीमध्ये पाकृत व तुमरी व्होल्गा आणि कामा नयांच्या आसपास असलेली चुवारा या दोन योलींत विशेष फरक आढळून येतो. या भाषेतील लेख इ. सनाच्या आठव्या शतकंतील आढळतात. यांतील वास्पय चौदाव्या शतकापर्यंत विशेषपण पुढें आलेलें नव्हतें व १९ व्या शतकापर्यंत या भाषेवर अरबी व फारसी भाषांचा पगडा बसलेला होता. परंतु अलीकडे युरोपियन भाषांचे वर्षस्व स्थापन होत आहे.

मंगोली:—तिराज्या शतकामध्ये चिंगिसखान या मोंगल सरदाराने बराच मुधदेश आक्रमण केला होता, परंतु त्यापूर्वीचा या लोकांचा इतिहास मुळींच उपलब्ध नाहीं. या भाषेचे सध्यां थोडेकार अवशेष कास्पियन समुदाच्या उत्तरेकडे व्होल्गा नदीच्या किनाऱ्यादर व उत्तर अक्षणाणिस्तानामध्ये आढळतात. सध्यां सुमारें तीस लक्ष लोक या वोली वापरतात. यांतील जुन्यांत जुने शिललेख तेराव्या शतकांतील असून त्यानंतरचें कांहीं ऐतिहासिक व धार्मिक वाडमय उपलब्ध आहे.

तुंगुसी:--तुंगुमी व मांचु लोक आणि भाषा यांविषयींची पृतींची फारशी माहिती मिळत नाहीं. ही सध्यां सुमारें दहा लाख लोक वापरतात. चिनी भाषेच्या वधस्वासुळें ही लवकरच नष्ट होण्याचा संभव आहे. तथापि सतराज्या शतकापासून मांचु भाषेमध्यें भाषांतरें, ज्याकरणें व मोठमोटे कोश तयार झाले असून तिला निश्चित स्वरूप प्राप्त शालें होतें. मांचु भाषेतील पांच भाषांचा व ३६ भाग असलेला एक कोश ब्रिटिश स्युक्षियममध्यें उपलब्ध आहे. भाषाभ्यासाच्या दृशीने या भाषेतील लेख फार महस्वाचे आहेत. या भाषेच्या बन्याच बोली आहेत.

जपानी—या भाषेचे बांधिक स्थान अजून निश्चित आर्जे नाहीं. हिचा कोरियन भाषेशीं निकटचा संवंध दिसतो परंतु कांहीं भाषाशास्त्र तिला उरल अल्तेहक संघाशीं जोडतात. या भाषेतील लेखनपद्धति चिनी भाषेशीं संबद्ध आहे. या भाषेतील बाह्मय समृद्ध असून ८ व्या ९ व्या शतकापासून उपलब्ध आहे. सध्यांची जपानी भाषा टोकियो येथील बोलीवहन तयार झाली आहे. ही भाषा बोलणारे सहा कोटी लोक असून ते मुख्यतः जपानमध्ये परंतु थोडेफार कोरिया, अमेरिका व इतर वेटांत आढळतात. हिचें स्वहण संश्विष्ठ अथवा चिकटें आहे तथापि प्रत्ययप्रवृतीहि आढळते.

कोरियन — ही जपानी भाषेशीं सहश व संबद्ध भशी एक चिकटी भाषा आहे. हिवी लोकसंख्या एक कोटि सत्तर लक्ष भयन ती कोरियामध्ये प्रचलित आहे. या भाषेत पुष्कळ चिनी शब्दांची भर पडलेली आहे. पंधराव्या शतकापर्यंत ही चिनी लिपीत लिहीत असत. त्या सुमारास संकृत भाषेवहन एक वर्णमाला तयार करण्यांत आली व स्वर आणि व्यंजनांची स्वतंत्र व्यवस्था करण्यांत आली.

पे.नु--याच प्रदेशांतील दुसरी अवर्गीहत भाषा म्हटली म्हणजे साधालीन व इतर बेटांत सुमारें वीस हजार लोकांत प्रचलित असलेली ऐनु ही होय. हिचें स्वस्प चिकटें अनुन हिच्या तीन बोली आहेत हींत मुळींच वाड्मय नाहीं.

हायपरचोलियन अथवा ऍलिओ एशियाटिक भाषा—या भाषा संबंधी कारच थोडी माहिती असून यांमध्ये युकाधीर, चुकचे आणि कोर्याक (सायवेरियांतील ईशान्यभाणांतील), कामचाडल (कामधाटकामधील) व गिलियांक (संधेलियन बेटांतील) या भाषा मोडतात. या लेखिनविशिष्ट नगन त्यांच्यांतील परस्पर संधेध अनुन निध्वत नाहीं.

वास्क--ही भाषा आर्यन् प्रदेशांत असून आर्येनेतर आहे. हिला बास्क लोक युस्कारा अववा एस्स्वारा असं म्हणतात. स्पेनमल्ये उत्तरेकडील चार प्रांतात व फ्रान्समधील दोन जिल्ह्यांत ही प्रचलित आहे. हिचा संवंध निरिनराळ्या भाषांशीं जोडण्यांत थेतो. कांहींच्या मते ही स्पेन व दक्षिण फ्रान्समध्ये पूर्वी प्रचलित असल्ल्या आय्येरियन भाषपासून निषाली असावी. तर कांहींच्या मते ती हॅमिटोसेमिटिक, ऑकशन, इ्ट्रस्कन वंगरे भाषांशीं संवद्ध आहे. ही जरी फार लहानशा क्षेत्रांत प्रचलित आहे तरी तीमध्य अनेक पोटभाषा असून त्या पोटभाषांत पुन्हा अनेक प्रकारचें साहश्य असल्यामुळें परस्परांपासून त्यांचे भिन्नत्व दाख वितां येत नाहीं. यांतील जुन्यांत जुने अवशेष आटन्या शतकांतील असून तो गांवांचीं गांवे आहेत. या भाषतील पहिला प्रंय १५४५ मधील असून १९ व्या शतकाच्या अखरीपर्यंत या भाषतील वाडमय फक धार्मिक होते. परंतु अलीकडे बरीच नवीन प्रंयरचना झाली आहे. भाषाशास्त्रश्या ही फार महस्वाची भाषा आहे. हिचे स्वस्प चिकटे आहे.

कॉकेरान भाषा—कास्पयन व कालया समुद्राच्या दरम्यान आपणांस आर्यनिह नन्दे व सेमिटिक किंवा उरल अल्ताइक नन्देत असे दोन भाषामंघ आढळतात. यांम उत्तर व दक्षिण कॉकेशन अशीं नांचे अमून यांची लोकसंख्या मुमारें वीस लक्ष आहे. कांहीं भाषाशास्त्र यांचें जाफेटिक भाषा म्हणून वर्गीकरण करतात, कॉकेशन भाषांचे पुन्हां पूर्व व पिथम असे दोन वर्ग पाडण्यांत येतात. यांनील पहिल्याम त्यांनील एका पोटभाषेवहन चेचेन असे नांव देतात. यांनील अवार नांवाच्या एका भाषेमध्य नामाच्या तीस विभक्ती आहेत. चेचन भाषेत नामांस सहा लिंगे असून त्यांनील चारांत फक्त ध्वनिविषयक फरक आहेत. व त्यामुळें अर्थात कोणताहि बदल होत नाहीं. यांतील बहुतंक नाम व कियापर अनियमित रीतीन चालतात. परंतु पिथमेकडील संघामध्ये इतका अनियमितपणा आढळत नाहीं. या संघांत तीन शाखा असून त्यांतील सकेशियन ही विशेष ज्ञात आहे. ह्या कोणत्याहि भाषेस स्वतंत्र लियी अथवा वाड्मय नाहीं. दक्षिण कॉकेशन:——ही शाखा मध्य व पिथम कॉकेशसमध्ये समारे पंथरा लक्ष लोकांत प्रचलित असून तीमध्ये पांच निरनिराळया बोली आहेत. त्यांपैकी जॉकियन ही कार महत्वाची आहे. हिची स्वतंत्र लियी असून तीमध्ये १० व्या शतकापासून सिन्दती वाड्मय उपलब्ध आहे. हिचे स्वत्य प्रत्या आर्थन व चिकट्या तुकी आपा यांच्यामधलें आहे.

द्वाचिड—या भाषा दक्षिणहिंदुस्यानांतील सुमारे सात कोटी लोक बोस्तात. यांचा कांहीं लोक मुंडा भाषेशीं संबंध जोडतात. परंतु बरेच लोक तो मान्य करीत नाहींत. पूर्वी या भाषांचा प्रसार हिंदुस्थानांच्या बन्याच भागावर होता, असे मानावयास जागा आहे. बलुचिस्तानांत एकाकी असलेली बाहुइ भाषा हा तिचा उत्तरेकडील अवशेष होय. या भाषेतील लिंग-भेद हिंदुस्थानांतील दुमन्या कोणत्याहि भाषांत आढळत नाहीं. मुंडा भाषेप्रमाणे या भाषेत परसंप्राहक व परन्यावर्तक ( आपण कई, आस्ही कई ) अशीं स्वतंत्र प्रथम पुरुषी सर्वनामें आहेत. तसेंच कांहींमध्ये अकरणक्षी कियापदें आढळतात. यांत पुढें दिलेल्या पोटभाषा आहेत. ( अ ) तामिळ—ही वाडमयसंपत्र भाषा आहे. साहित्यक तामिळ भाषेचें स्वरूप आप असून अशिक्षत लोकांस तें समजत नाहीं. ( आ ) कानडी—ही पिथमेकडे पंषरा लाख लोक बोलतात. हीमध्यें पांचन्या शतकांतील शिलालेख उपलब्ध असून ९ न्या शतकापासून वाड्मय आढळतें. (ई) तेलगु—ही पूर्व किनाऱ्यावर प्रचलित असून हींत अकरान्या शतकापासून वाड्मय आढळतें. ( ई ) मल्याळमू—हिला तामीळ भाषेचाच पोटभेद मानतात. हीमध्यें तरान्या शतकापासूनचें वाडुमय उपलब्ध आहे. या भाषा आपल्या निकटवर्ती असल्यामुळें त्यांची संस्कृत भाषेशीं कालडवेलने केलेली तुलना पुढें दिली आहे.

द्राविष्ठ च संस्कृत—दाविष्ठ भाषा व संस्कृत यांमध्ये पुढील बाबतीत ब्याकरणविषयक भेद आढळतात-(१) द्राविष्ठ भाषांत सर्व अचेतन वस्तुवाचक नामें नपुंसकलिंगी मानतात, पुलिंगी आणि स्त्रीलिंगी हा भेद फक्त पुढील बाबतीत आढळतो, प्रस्तावना ६०

(अ) तृतीयुपुरुषी सर्वनाम, (आ) संचेतन वस्तुंस लागणारी विशेषणें. यांस सार्वनामिक प्रत्यय लागतात. कियापदाची तृतीयपुरुषी क्रपे डींडि सार्वनामिक प्रत्यय लावन बनवितात व त्यांची एकवचनी तीन रूपे व अनेकवचनी दोन रूपे ततीयपुरुषीं सर्वनामा-प्रमाण बनवितात. इतर बाबतीत जेव्हां लिंगभेद दाखवावयाचा असेल तेव्हां स्त्रीपुरुषवाचक स्वतंत्र शब्द मार्गे जोडतात. पण या ठिकाणीहि त्या नामाचे लिंग नपुंसकच असून कियापदाचे रूपहि त्यास जुळणारे असेच बापरतात. हा विशेष आपणांस सिथियन भाषांत आढळतो. पण सर्व आर्थन भाषांत लिंगभेदाचे विशेष महत्त्व आहे. ( २ ) द्वाविड नामांची विभवतीची निरनिराळी क्षें विभक्तिप्रत्ययांच्या ऐवजी निराळींच अच्याँ शेवटीं जोड़न बनविण्यांत येतात. यांमध्ये एकवचनी व अनेकवचनी क्ष्ये बन-वितांना असा भेद आढळतो की, एकवचनामध्ये विभिक्तप्रत्यय मुळ शब्दासच जोडतात तर अनेकवचनी प्रत्यय मुळ शब्दास जोडण्याऐवर्जी सिथियन भाषेप्रमाणे अनेकवचन करणाऱ्या प्रत्येयास जोडतात. मूळ शब्दास अनेकवचनी प्रत्येय जोडला म्हणजे सर्व नामें एकवचनाप्रमाणेंच अनेकवचनांत व तिन्ही लिगांत चालतात. (३) द्राविड नपंसक्रिंगी नामाचे अनेकवचन कवितच होते व कियापदाच्या बाबतीत तर नपुंसकिलिंगी अनेकवचन फारच कवित येते. (४) द्राविड भाषांतील चतुर्थीचे प्रख्य क. कि अथवा में यांचे संस्कृत अथवा इतर कोणत्याच आर्थन भाषेतील प्रत्ययांशी साहश्य आढळत नाहीं. तर उलट ते तकी भाषेतील चतर्थीच्या प्रत्ययांसारखे अथवा बेहिन्तन शिलालेखांतील सिथियन भाषेसारखे किंवा कांही फिनिश बंशां-तील भाषांसारखे दिसतात. आर्यन् भाषांमध्ये ज्या ठिकाणी उपसर्ग अथवा शब्दयोगी अव्यये शब्दाच्या मागे जोडलेली भाडळतात त्या ठिकाणीं द्राविड भाषेमध्ये निथियन भाषेत्रमाणे पश्चात्योगी शब्द जोडतात. या शब्दांस भाषेमध्ये स्वतंत्र स्थान नसन ते संबंधदर्शक अथवा ग्राणदर्शक नामें असन साहाय्यक शब्दाप्रमाणें त्यांचा उपयोग करतात. सर्व क्रियाविकोषणे हीं सामान्यनामें, धातुसाधितनामें, किंवा कियापदांची तुवंत किंवा हेत्वर्थक रूपे असन ती त्यांचा संबंध असणाऱ्या किया पदाच्या पूर्वी यतात. ( ५ ) संस्कृत व इतर आर्थन भाषांत विशेषणांची नामात्रमाणे रूपे होतात. व ती तत्संबद्ध नामात्रमाणे लिंग, वचन, विभक्ति यांस अनुसहन होतात. परंतु दाविड भाषांमध्ये सिथियन भाषांप्रमाणेच विशेषणांची हपे बदलत नाहीत. यांचे मळ स्वरूप भाववाचक नामाप्रमाणे असते. व जेव्हां ती भाववाचक नामें म्हणून वाक्यांत वापरली जातात तेव्हां त्यांवर नामां-प्रमाणेंच सर्व कार्यें होतात. परंत जेव्हां नामाशीं ग्रणविशेषणें म्हणून उपयोग करण्यांत येतो तेव्हां त्यांच्या स्वांत कोणताहि बदल न होतां ती फक्त नामांच्या पूर्वी योजतात (६) मंगोलियन, मांचू व कित्येक सिथियन भाषांश्रमाणे व इतर आर्थन भाषांच्या **खल्ट द्वाविड भाषेत विशेषणांच्या ऐवर्जी कियापदाची धातुसाधित ह्रपे योजतात व त्यामुळ जेव्हा गुणदर्शक नामांचा विशेषणां-**प्रमाण उपयोग केला जातो तेव्हां धातुमाधिताचे प्रत्यय त्यांस जोडतात व त्यांस नामाचे व कियापदाचे असे दोहींचेहि स्वहप चेत. ( ७ ) हाविड भाषांचा इतर अनेक सिथियन भाषांप्रमाण हा एक विशेष आहे की. त्यांमध्य प्रथमपुरुषी सर्वनामांची अनेक-वचनीं दोन हमें असतात. एकामध्यें द्वितीयपुरुशाचा अंतर्भाव होतो व एकांत होत नाहीं. (उदा. आपण, आम्ही) म्हणेज एक पर-संबाहक असते तर दूसरे परच्यावर्तक असते. ही गोष्ट्र भाषणांस संस्कृत किंवा इतर थार्यन भाषांत आढळत नाहीं. या दोन भाषांस सहज्ञ अज्ञा गोष्टी म्हटल्या महणजे दोहींतिह द्विवचन आढळते ही होय. (८) द्वाविड भाषांत कर्मकर्तरि प्रयोग आढळत नाहीं. त्याऐवर्जी कांहीं सहाय्यक कियापरे वापरतात. ( ९ ) द्राविड भाषांमध्ये सिथियन भाषांत्रमाणे व आर्यन भाषांच्या उल्ट उभयान न्वयी अव्ययाच्या ऐवजी पूर्वकालवाचक धातुसाधित वापरण्याची अधिक प्रवृत्ति आढळते. ( १० ) द्राविड भाषांत करणह्रपी व अकरणस्त्री कियापदांचे स्वतंत्र प्रयोग असतात. याहि बाबतीत त्यांचें सिथियन भाषांशीं साम्य व आर्थन भाषांशी विसादश्य दियुन येत. ( ११ ) द्राविड भाषांमध्ये मंगोलियन, मांचू व कांहीं अंशाने सिथियन भाषांत आढळणारा एक विशेष म्हणजे संबंधी-सर्वनामांच्या ऐवजी संबंधीधातुसाधित वापरण्याची प्रवृत्ति आढळते. गोंड भाषेशिवाय कोणत्याहि द्वाविड भाषेत संबंधीसबै-नाम आढळत नाहीं. गोंड भाषेमध्यें संबंधी धातुसाधित नष्ट झालीं असून त्यांऐवजी हिंदी भाषेतील संबंधीसर्वनामें हुढ झालीं आहेत. द्वाविड भाषांत संबंधीसर्वनामांची जागा संबंधीधातुसाधितांनी घेतली असन हीं धातुसाधित कियापदाच्या वर्तमान, भूत व भविष्य काळाच्याच धातुसाधितांस प्रत्यय लावून तयार करतात व हा प्रत्यय व पृष्टीचा प्रत्यय हे एकच होत. उदा० सं. ' पुरुष: य मागतः' या ऐवर्जी तामिळ भाषेत ' य आगतः पुरुषः ' (वंद अ आळ ) असा बाक्प्रचार आढळतो, येथे वंद-आगतः या भूतकालवाचक धातुसाधिताचे बन्द अ=यभागतः असे संबंधी धातुसाधित 'अ' हा पृष्ठीचा व विशेषणात्मक प्रत्येये लावून बन-विण्यांत येतं. (१३) द्राविष्ठ भाषांतील वाक्यरचनाहि सिथियन भाषांत्रमाणेच संस्कृत भाषेहन सर्वथा भिन्न आहे, संस्कृत भाषेत मुख्य शब्दाच्या पृत्री तत्संबद्ध शब्द योजतात. जर्से 'रामस्य पृत्रः' परंत द्वाविष्ठ भाषेत मुख्य शब्द प्रथम येऊन संबद्ध शब्द नंतर योजण्यांत यतो. यामुळं वाक्यरचनंत आरंभी नेहमीं कर्त्याचें स्थाग असतें व कियापद वाक्याच्या क्षेवटीं येते. विक्रीषण विश्वोच्याच्या पूर्वी असते. कियाविशेषण कियापदाच्या पूर्वी असते. ज्या नामाचा कियापदाशीं संबंध असतो तें नाम तत्संबद्ध शब्दांसह कियापदाच्या पूर्वी येते. संबंधी धातुसाधित तत्संबद्ध नामाच्या पूर्वी येते. वाक्यांतील अकरणरूपी भाग करणरूपी भागाच्या पूर्वी येतो. वाक्यांतील अकरणरूपी भागाच्या पूर्वी येतो. वाक्यांतील वाक्याच्या ऐवर्जी नंतर येतें व वाक्याच्या शेवर्टी कियापद येते. या सर्व वाक्तीत हाविड भाषांचे सिथियन भाषांशीं साम्य आहे.

ष्ट्राविष्ठ भाषा च संस्कृतसंभय भाषा—माविष्ठ भाषा व उत्तरिंदुस्थानंतिल भाषा यामध्यं पृढील बावतीत ध्याकरणविषयक साम्य आढळतें—(१) नामांचे सामान्य रूप करून त्यास विभक्तिप्रत्यय जोडण्यांत येतात. (२) नामांस अनेकवचनाचा प्रत्यय लागल्यानंतर बहुधा एकवचनासारखेच प्रत्यय लावून त्यांची निरिनरालीं अनेकवचनी विभक्तीचीं रूप वनविष्यांत येतात. (३) प्रथमपुरुषी एकवचनी सर्वनामांचीं परसंप्राहक व परन्यावर्तक अशीं दोन रूप असतात. उदा. आपण करूं व आमहीं करूं. (४) पूर्वयोगी अन्ययांच्या ऐवर्जी पश्चात्योगी अन्ययें वापरतात. म्हणजे उपमर्ग पूर्वी जोडण्याच्या ऐवर्जी शब्दयोगी अन्ययें नंतर जोडण्यांत येतात. उदा. —अभिरामं—रामापुढं; उपगृहं चराजवळ इत्यादि. (५) कियापदाचीं निरिनराळ्या काळातील रूपें घातुसाधिताच्या साहाय्यानें करतात. (६) मुख्य वाक्याच्या पूर्वी संवधी वाक्यें योजतात. जर तो आला तर मी येईन. (७) मुख्य घाव्दानंतर संबद्ध शब्द योजतात.

द्वाविड भाषा व वेहिस्त्रन लेख भाषा--द्राविड भाषा व वेहिस्त्रन लेखांतील माषा यांच्यामध्ये पुढील साहरय भाढळतं-(१) ह्या दोन्ही भाषांत ट, ड, ण हीं मुधेन्य व्यंजने आढळतात. ही व्यंजने संस्कृतमध्ये आढळत असली तरी तीं संस्कृत भाषेमध्ये द्वाविङ भाषेमधन आलेली आहेत. (२) तामिळ भाषा व या लेखांतील भाषा यांमध्ये एकच व्यंजन एव्दाच्या श्रारंभी आले तर त्याचा उच्चार कठोर करावयाचा व शब्दाच्या मध्ये आले तर मृद्द करावयाचा व एकाकी असल तर कठोर करावयाचा आणि द्वित्त असेल तर मृदु करावयाचा हा नियम सामान्य आढळतो. (३) या लेखांतील भाषेत षष्टीची रूपें न, निन, व इस हे प्रत्यय लावन बनविकेली आढळतात. यासारखींच द्वाविड भाषेतील रूपे तेलग्रमध्ये नी लावन गोंडी व ब्राहर्डमध्ये न भयवा अ लावून आणि तामिळमध्य इन् हा प्रत्यय लावून होतात. (४) या लेखांतील चतुर्थीचा प्रत्यय इक्षी अथवा इक असा आहे व द्वाविड चतुर्थीचे प्रत्यय क. कि. क इत्यादि आहेत. या प्रत्ययांच्या पूर्वी तामिळ व मल्याळीमध्ये उ व इ असे स्वर येतात. आणि त्यामुळ क चे दिस होते. उदा. तुला या अथी कानडीमध्यें निन-अ-गे मल्याळीमध्ये निन-अ-क्क तर बेहुस्तुन लेखांत निन-इक अशों हुए आडळतात. (५) बेहिस्तुन लेखांत सर्वनामांची द्वितीयेची हुए उन, इन् अथवा न प्रत्यय लायुन केलेजी भाढळतात, याशीं तेलग्रमधील न अथवा नि आणि दानदीमधील अम्, अन्, क हे द्वितीयेचे प्रस्यय सहश दिसतात. (६) या लेखांत संख्यावाचक शब्द फक्त 'किर' हा आढळतो. याचा र अथवा इरे या संख्यावाचक विशेषणाशीं अथवा उपपराशीं संबंध दिसतो. तेलगुमध्ये एक या अधी ओक असा शब्द असन नामिळमध्ये ओर असा शब्द आहे. खोंड भार्षेत एक या अधी र हा शब्द आहे, तो तामिळमधील ओर शब्दाशीं किंवा विशेषतः देहिस्तन टेखांतील र अथवा इर शब्दाशीं सदश दिसतो. या लेखांतील कमवाचक संख्याविशेषणांच्या शेवटी इम असे वर्ण येतात तर तामिळभाषेतील याच संख्याविशेषणांच्या शेवटी आम हे वर्ण येतात व सामोथिदीक भाषांमध्ये इम् असे येतात. (७) द्वितीयपुरुषवाचक सर्वनाम या लेखांत व द्वाविड भाषांत नी असे एकच आढळतें. याचें सामान्य हप निन् अस होते. व तेंच द्वितीयेचेंदि हप आहे. या सर्वनामांचे अनेकवचनी रूप या लेखांत योजेलेले आढळत नाहीं. (८) या लेखांच्या भाषेत द्वाविद्व भाषांत्रमाणेच मुंबंघीधातमाधित योजलेल आढळते. याखेरीज संबंधीसर्वनामहि आढळते. व हा विशेष सर्व सिथियन भाष:वंशांत आढळतो. ( ९ ) या हे.खांत अकरणात्मक आज्ञार्थी अथवा निषेधार्थक अब्यय इन्नि असें योजिलेलें आढळते. गोंड भाषेत आपणांस मिन्नि असे आढळते. बेहिस्तुन शिलालेखांतील कियापर चालविण्याची पद्धत उमियन वंशांतील हंगेरियन किंवा मोर्द्विन भाषांसारखी आढळते. परंतु द्राविड भाषांपासन ती सर्वेथा भिन्न आहे. द्राविड भाषां-तील कियापदांची रूपें धात्म कालवाचक अन्ययं जोडन बनविण्यांत येतात. व त्यांची निरनिशाली पुरुषवाचक रूपें सार्वनामिक प्रत्यय जोडून बनविण्यांत येतात. हें विसादश्य लक्षांत घेतलें तरीसुद्धां या दोन भाषांमध्यें कांहीतरी निकटचा संबंध असावा ही गोष्ट सक्षांत येते. द्वाविड भाषा ह्या सिथियन बंशांतील तर्की, उधियन, मंगोली किंवा तंगुसी भाषांशी संबद्ध नसून त्या फिनिश किंवा उप्रियन-विशेषतः ओस्तियाक शाखेशी-संबद असाव्यात असं काल्डवेलनें स्टटलें आहे.

द्वाविड भाषांत शिर छेछे आर्य विशेष--व्राविड भाषांत ज आर्थन भाषाविशेषांचे मिश्रण झालेले आहे तें पुढील बाबतीत होय-(१) एकापुढे एक येणाऱ्या दोन स्वरांचा संयोग होऊं नये म्हणून त्यामध्ये न वालण्याचा श्रीक अथवा संस्कृत भाषांत्रमाणे प्रधात. (२) तृतीयपुष्ववाचक सर्वनामें व कियापदें यामध्यें लिंगभेद, विशेषतः नपुंसकिल्यांचे अस्तित्व.

(३) दर्शकसर्वनामं अथवा तृतीयपुरुपवाचक सर्वनामं यांचे नपुंषक लिंग करीत असतांना 'द,' अथवा 'त,' हा आगम लावणें. (४) नपुंसकलिंगी शब्दाचे अमेकवचन लॅटिनप्रमाणे अकारान्त असणें. (५) दूरचा पदार्थ दाखिषण्याकरितां योजावयाच्या दर्शक सर्वनामांत 'अ' व जवळचा पदार्थ दाखिषण्याच्या दर्शक सर्वनामांत 'इ' हा स्वर असणें. (६) फारसी भाषेप्रमाणे भूतकाल-वाचक रूपें 'द जोड्न करणें. (७) कांहीं भूतकालवाचक रूपें वर्णांची द्विकित अथवा अभ्यास करून करणें (८) धातुसाधित नामें अथवा तद्वपें कियापदांतील स्वर दीर्घ करून बनविणे.

संस्कृत वा तामिळ—तामिळ भाषेवर संस्कृत भाषेच्या संसागें पुढील परिणाम झालेले दिसतात (१) लिंगायत भागम, शंकराचार्य व रामानुजाचार्य यांच्या प्रंथांनी आपल्या तत्वज्ञानाच्या प्रसारावरोवर ११ व्या शतकापासून १६ व्या शतकापार्यंत अनेक संस्कृत तत्सम शब्द तामिळ भाषेत अंतर्भत केले. (२) यापूर्वी ९ व्या शतकापासुन १३ व्या शतकापासून १६ व्या शतकापासून १६ व्या शतकापासून अंतर्भत जैन प्रंथकारांनी अनेक संस्कृत तिन्दित शब्द तामिळ वाड्मयामध्ये योजले. हा काळ तामिळ वाड्मयाचे सुवणियुग म्हणून प्रसिद्ध आहे. याच वेळी कुरळ, चितामणी आणि अभिजात तामिळ कोश व व्याकरण लिहिली गेळी. या तिन्दित शब्दात तामिळभाषाविशेषांनुसार बदल झालेला भाढळतो. उदा. लोक या संस्कृत शब्दाचे उलगु असं रूप झाले आहे. राजा याचे अरसु असं रूप झाले आहे. (३) यापूर्वीहि कांही संस्कृत तत्सम अथवा तत्भव शब्द तामिळ भाषेत प्रविष्ट झाले होते. हे प्राचीनकाळच्या ब्राह्मण, पंडित, ज्योतिषी, पुरोहित वंगरे वर्गाच्या संसर्गापासून आले असावे. यांचे रूप वरील दोन्ही प्रकारच्या शब्दापेक्षांहि अधिक बदलकेलें दिसते. उदा. सं. श्री या शब्दाचे तिह असं रूप वर्गले आहे तर कमेन याचे कहमम् अथवा वन्मम् व प्राचीन तामीळमध्ये कम् असे रूप आहळते. कांही तामिळ महिन्यांची नांवे संस्कृत नांवांपासून वनलेली आढळतात. उदा. पूर्व आषाढ पासून पुराहं, पूर्व भाद्र-पद्मासून पुरहासी अशी रूप बनलेली आढळतात.

संस्छात भाषितीळ सूर्थन्य वर्ण — संस्कृत भाषितीळ सूर्यन्य वर्ण द्वाविड भाषितृन आले असावे यास पुढील कारणें संभवतात (१) द्राविड भाषांत सूर्यन्य वर्ण हे अनेक धातूंमध्यें त्यांचें इतर धातूंची पृथक्तव दाखिवण्याकरितां अवश्य व मुख्य घटक स्हणून आढळतात तर संस्कृतमध्यें सूर्यन्य वर्ण हे दंत्यवर्णाणासून संधिनियमाने बनलेले आढळतात. (२) संस्कृत भाषेशीं वांशिक संवध असलेलया प्रीक, लेटिक, केल्टिक, लिथु अनियन, स्लॅग्ड्रॉनिक, फारसी, झेंद यांपैकीं कोण्यादि भाषेत मूर्यन्य वर्ण आढळत नाहींत. व या भाषांचा संवध संस्कृत भाषा बोलणाऱ्या लोकांशी हिंदुस्थानांत त्यांचें आगमन होण्यापूर्वी होता. तर द्राविड भाषांशीं संवध त्यांचें हिंदुस्थानांत आगमन झाल्यावर आला. व सवै द्राविड भाषांत सूर्यन्य वर्ण आढळतात. तसेंच या मूर्यन्य वर्णाचा प्रचार संस्कृतपेक्षांहि हिंदुस्थानामध्यें उत्पन्न झालेलया प्राकृत भाषांमध्यें अधिक आढळतो. (३) तामिळ भाषेमध्यें जे संस्कृत भाषेतील शब्द आले आहेत त्यांतील कठीण हपें तामिळ भाषेनें उच्चार मुलभ कहन घेतलीं आहेत. संस्कृत शब्दांतील महाप्राण व संस्कृत (प) हा उच्चारण्यास कठिण असलेला वर्ण तामिळ भाषेनें गाळून टाकला आहे. किंवा त्यामध्यें वदल केला आहे. अर्थात या भाषेनें संस्कृतमधील उच्चारास कठिण असलेला वर्ण तामिळ भाषेनीं अगदीं निकट असुनहि सूर्यन्य वर्णाचा उपयोग तेलग्र भाषेपेक्षां तामिळ भाषेत अधिक आढळतो. या सर्व कारणांवहन सूर्यन्य वर्ण हे द्वाविड भाषांनी संस्कृत भाषेतल अधिक आढळतो. या सर्व कारणांवहन सूर्यन्य वर्ण हे द्वाविड भाषांनी संस्कृत भाषेतल अधिक आढळतो. या सर्व कारणांवहन सूर्यन्य वर्ण हे द्वाविड भाषांनी संस्कृत भाषेतल द्वाविड भाषांमधून आले असावें हे अधिक संभवनीय दिसतें.

उत्तरद्राविडः --या हुन्न हुन्न नष्ट होत असन त्यांचे स्थान आर्थन् भाषा घेत आहेत. गोंडी ( मध्यहिंदुस्थान ), ब्राहुइ ( बजुचिस्थान ), कोरकु ( छोटानागपूर ), व माल्तो ( राजमहाल टेकड्या ) या भाषा या संघात मोडतात.

अंदमानी--अंदमान बेटांतील भाषांस अद्यापि कोणत्याहि विशिष्ट संघांत सामील केलेले नाहीं.

आस्ट्रो-आशियाटिक भाषा--या भाषा अनामपासून छोटानागुरपर्यंत विखुरल्या आहेत. यांमध्यें मुख्य तीन शाखा आहेत. पश्चिमेकडे मुंडा व कोल ( छोटा नागपुर ), पूर्वेकडे अनामी ( दक्षिण चिनी समुद्र ) आणि मॉनरूमेर ( वरील दोहोंच्या दरम्यान ) यांतील शब्दसंग्रह व व्याकरणविशेषांवरूनच त्यांचा एक भाषासंघ समजण्यांत येतो. तथापि अजून यांचा वांशिक संबंध तितका निश्चित ठरला नाहीं, यांमध्ये संख्याविशेषणं, उपसर्ग वगेरे बाबतींत साम्य असले तरी रचनेच्या बाबतींत बरीच भिन्नता आढळते, उदा. मुंडा या चिकटया भाषा असून अनामी एकाक्षरी आहेत.

मॅ(नरूमेर:—या संघांत मॉन, रूमेर, चाम, या तीन सुसंस्कृत भाषा व अनामपासून आसामपर्यंत ते मलाया द्वीपकल्प पर्यंत पसरलेल्या अनेक असंस्कृत भाषा मोडतात. यांतील सयाम व इंडो चीनमधील रूमेर भाषासंघ फार महत्त्वाचा आहे. यांतील खुने शिलालेख इ. स. सातन्या शतकांतील आढळतात. या भाषांची न्याकरणपद्धति महत्त्वाची आहे. अनामी:—या भाषा टांधिनचा पूर्व किनारा इंडो-चीन व कोचीन चीन या प्रदेशात प्रचलित असून या तई व आस्ट्रो आश्चियाटिक यांमधील संक्रमणावस्या दाखिवतात. यांत अनामी ही सुसंस्कृत भाषा असून तिच्या अनेक बोली आहेत. या भाषतील पिहला प्रंय पंधराच्या शतकातील चिनी लिपींत लिहिन्छेला आढळतो. सतराज्या शतकापासून ही भाषा लेटिन लिपींत लिहिण्याची पद्धत पडली आहे. ही भाषा कांहीं बाबतींत मॉनक्मेर भाषशीं सदश दिसते, तथापि चिनी व तई भाषांतीलिह कांहीं विशेष तीमध्यें आढळतात, ही चिनीसारखी एकाक्षरी, अप्रखयी व प्रथक्षरणात्मक भाषा आहे.

मुंडा अथवा कोळ:—या भाषा हिमालयाच्या भोंवतीं व छोटानागपुर या दोन प्रदेशांत आढळतात. या भाषांचा तिबेटी व ब्रम्ही भाषांशीं संबंध जोडण्यांत येतो, प्राचीनकाळीं हिमालयापासून बंगालच्या उपसागरापर्यंत मुंडा भाषा प्रचलित असे, परंतु हळू हळू तिचें स्थान तिबेटी, मंगोलियन व आर्यन् भाषांनी घेतलें. हिचें अर्वाचीन स्वक्ष्पच पाहण्यास सांपडतें, व तें चिकटें आहे.

चिनी, तिथेटो-ब्रह्मी व तई--या भाषासंघास तिवेटो-चिनी अथवा इंडो-चिनी अथेदि म्हणतात. तिथेटो-ब्रह्मी ही चिनी भाषेशी संबद्ध असावी. परंतु तई भाषा तिवेटो-ब्रह्मी व मॉनल्मेर ह्या दोन्हीशीहि संबद्ध आढळते. चिनी-तिवेटी-ब्रह्मी व मॉनल्मेर ह्या दोन्हीशीहि संबद्ध आढळते. चिनी-तिवेटी-ब्रह्मी व ऑस्टो-आदियाटिक भाषा यांचा एक स्वतंत्र भाषासंघ असावा अशी एक कल्पना आहे. व तई ही भाषा ह्या दोन भाषांमधील दुवा असावा. या तिहींसिहि एकाक्षरी समजण्यांत येतें. परंतु त्यांच्या अर्वाचीन स्वरूपांतिह त्यांस हे नांव पूर्णण लागू पडत नाहीं. तिवेटो-ब्रह्मी भाषांत उपसर्ग आढळतात. तिवेटी भाषेत तर कियापदाच्या स्वरूपांतिह कांही विकार झालेले आढळतात. तसेंच प्राचीन काळीं चिनी भाषेतिह नामांच्या व धातूंच्या रूपांत विकार होत असावा असे दिसतें. परंतु त्यांच्या विशिष्ट लेखनपदतीमुळें त्यांतील मूळशब्द अथवा धातु प्रथक् करणें किटण असल्यानें यासंबंधी निश्चित मत देतां येत नाहीं. तथापि सामान्यतः या भाषांची एकाक्षरी रूपांकडे प्रवृत्ति दिसून येत असल्यावस्त चिनी व तिवेटी या भाषांत तई भाषेपेक्षां अभिक साम्य आढळतें.

तिबेटो-ब्रह्मी:—यामध्यें तिबेटी व ब्रम्ही हे दोन भाषासंघ व त्यांचे अनेक प्रकार येतात. यांची लोकसंख्या दोनकोटी आहे. तिबेटी भाषतील लेख सातस्या शतकापासन, तर ब्रह्मी भाषतील अकराव्या शतकापासन आढळतात.

चिनी:—या भाषेतील लेख खि. पू. धोन हजार वर्षीपासूनचे आढळतात. परंतु या भाषेची लिहिण्याची तन्हा विचित्र असल्यामुळ यांतील लेख वाचण अतिहाय किटण आहे. व या भाषेत इतके प्रकार आहेत कीं, एका शांखच्या लोकांस दुसन्या शांखेंतील लेख मुळीच वाचतां येत नाहींत. या भाषेत वणिलिपी नसून प्रत्येक शवाकिरतां स्वतंत्र अक्षरं असतात, व तीं बहुतंक करूपनाचित्रं असतात. त्यामुळें अशा अक्षरांची संख्या पुष्कळ मोटी असते. ही कमीत कमी चार हजार असून त्याचे त्यांतील सामान्य वणींवलन २१४ गट पाडण्यांत येतात व हे सामान्यवण कोशामध्ये आधाक्षराप्रमाण वापरतात. ही भाषा वाङ्मयव संस्कृति-दृष्ट्या फार महस्वाची आहे. परंतु हिच्या लिहिण्याच्या विचित्र पदतीमुळें हिचा ध्वनिविषयक अथवा स्वस्तविषयक अथवा स्वस्तविष्यक अथवा स्वस्तविषयक अथवा स्वस्तविषयक अथवा स्वस्तविष्यक अथवा स्वस्तविष्यक

तई:--तई किंवा शान भाषा या सयामे, तिवेट, ब्रह्मदेश, चीन व इंडो-चीन यांच्या कांहीं भागांत प्रचलित आहेत. यांतील सयामी ही भाषा सुमंस्कृत असून वाड्मयसमृद्ध आहे. इतर निरनिराळ्या बोली चीनपासून हिंदुस्थानपर्यतच्या निरनिराळ्या प्रवे-शांत पसरेल्या आहेत. सर्वात जुने सयामी शिलालेख इ. स. १२९३ मधील आढळतात.

मळाई—पॉळोनेशियन अथवा ऑस्ट्रोनेशियन भाषा—या भाषा हिंदी व पॅसिफिक महासागरांतील मादागास्कर बेटापासून चिळीच्या पश्चिमेकडीळ ईस्टर बेटापथंत पसरल्या आहेत. यांची विभागणी साधारणतः भौगोलिक प्रदेशावरून करतात. परंतु ती भाषाशास्त्रदृष्ट्या तितकी बरोबर नाहीं. यांचे इंडोनेशियन, मेलानेशियन, मायकोनेशियन व पॉलिनेशियन असे संघ पाडल्केले आहेत. यांची रचना व स्वरूप सामान्यतः एकहपी असते पण शब्दांची बरीच भेसळ आढळते. यांतील मूळ शब्द बहुधा दोन अक्षरांच आढळतात. परंतु पूर्वी ते एकाक्षरी असावेत असे वाटतें. या भाषांतील क्रियापदांस उपसर्थ वंगरे लगतात. परंतु नामांस विभक्ति, लिंग अथवा वचन आढळत नाहीं. जरी या भाषांत परस्पर संबंध आहे असे गृहीत धरतात तरी तो अथापि कोणत्या स्वरूपाचा आहे हैं निश्चित झाळें नाहीं. यांतील कांहींचा अभ्यास बराचसा झाला आहे. परंतु कांहींचे झान फारच अल्प आहे.

इंडोनेशियन:--ही भाषा बोलणार लोक पांच कोटी आहंत व ते उत्तरकडे फोर्मीसा बेटापर्यंत, पूर्वेकडे न्यू गिनी-पर्यत. तर पश्चिमेक्डे मादागास्करपर्यंत पसरलेले आहेत. हिच्या मुख्यत: आठ शाखा असन त्यांमध्ये अनेक पोटभाषा आहेत. (१) फिलिपाईन फोर्मोसा संब:-यांतील फोर्मोसन ही फोर्मोसा बेटांत असन तगलोग. विसायन, विकोल व बाँटॉक ह्या फिलि-पाईन बेटांत आढळतात. (२) सेलिबिससंघ:-यामध्ये बुगी आणि मकासर ह्या भाषा आहेत. (३) बोर्निओ संघ:-यांत डायक ही एकच भाषा आहे. ( ४ ) जावा-मदरा-बिल-संघ:-ह्यामध्ये कवि ही मृत भाषा व जावानी, सुन्दानी, मदरी व बिलनी या भाषा येतात. (५) समात्रासंब:--यामध्यं अचिनीज, बतक, रेजंग, लंपॉग, मलयू, मेन्तावे ह्या भाषा मोडतात. (६) मलाका संवांमध्ये मल्यु भाषा आहे. ( ७ ) मादागास्कर बेटांत मादागासी नांबाच्या बोली आढळतात. ( ८ ) बिल व सेलिबीस आणि नय गिनी या बेटांच्या दरम्यान लेकिंक व पौलोहि या भाषा दिसतात. यांपकी जावानी भाषेचाच इतिहास काय तो १०-१२ शतकांचा आढळतो. कवि हें प्राचीन जावानी भाषेचे नांव असन त्या भाषेत आठश्या शतकापासनचे लिखाण आढ-ळतें. या भाषत महाभारतादि अनेक संस्कृत प्रंथांचे भाषांतर, झालें असून अनेक संस्कृत, शब्द कुत बगैरे भावळतात. जावा बेटांत ही भाषा बोलगारे लोक प्रवक्तडील भागांत सुमारें दोन कोटी असून पश्चिमेकडील भागांत सुमारें सत्तर लाख छोक सन्दानी भाषा बोलतात व पर्वकडील भागांत आणि मदरा बटांत समारें तीस लाख लोक मदरी भाषा बोलतात. बिल बेटांत बली भाषा बोलणारे लोक समारे तीस लाख माहेत. या चारहि भाषांत एक शिष्ट व एक प्राम्य मशी दोन स्वरूपे आढळतात. जावानी भावतील शिष्ट भाषेस कोमो असे स्हणतात व शास्य भाषेस न्योको असे स्हणतात. या भाषेत संस्कृत, अरबी, पोर्तुगीझ, **इन. प**शियन, द्राविड, चिनी वंगरे अनेक भाषांतील शब्द पुष्कळ प्रमाणांत मिसळलेले आहेत. तसेंच द्वैभाषिक शब्दय्यें या भाषांत कार आढळतात. उदा शपथ-मंगु मंगु=शाप देण हें संस्कृत कवि शब्दयुग्म असून जब्हारमाणिकं=रत्न हे कारसी-मल्यु (संस्कृत ) शब्दयग्म आहे. संख्यापदाति दशमानातमक आहे. अतिशयितता दाखविण्याकरितां शब्दाची द्विरुक्ति करण्याचा प्रवात आहे. उदा. मेतावे भाषत इगि≔्रारु कळ असा शब्द असन इगि इगि इगि इगि याचा अर्थ करपनेपेक्षांहि अतिशय असा होतो. या भाषांची संस्कृत, अरबी किंवा लॅटिन लिपी आढळते.

मेळानेशियन:— -या भाषा प्रामुख्याने सॉलोमन, सांताक्र्स, टॉरेस, वॅका, न्यू द्देविडिज, लॉयल्टी आणि फिजी या बेटांत आढळतात. यांतील फिजी बेटांतील बोळींचा अभ्यास कांहींसा झालेळा आहे. परंतु त्यांत लेखनपद्धित हृढ नसल्यामुळे यांचे झान केवळ युरोधियन मिशनन्यांनी आपल्या लिपींत लिहिलेल्या लेखांवहन मिळते व हे मिशनरी भाषाशास्त्रज्ञ नसल्यामुळे त्यांचे लिखाण भाषाशास्त्रीयदृष्ट्या बिनवृक नसते. या भाषांचे विशेष म्हणजे द्विरुक्ति अथवा अभ्यास, एकाकी व सप्रत्यय पुरुक्षाचक सर्वनामें, द्विचनी, त्रिवचनी व परम्राहक आणि परन्यावर्तक हुएं, हें होत. कांहीं बंटांत दशमानसंख्यापद्वित आढळते, तर कांहींत पंचमान, तर कांहींत विश्वतिमानपद्वित आढळते. लॉयल्टी बेटांत वीत ही संख्या मनुष्यवाचक शब्दाने दाखवितात. तर ४० ही संख्या दोन मनुष्ये या अर्थी शब्दाने दाखवितात.

मायकोनेशियन:—ही भाषा गिलबर्ट अथवा किंग्सिमल वेटें, मारील वेटें, कॅरोलीन वेटें. याप वेट व मरियाना वेटें यांमध्यें बाढळते. परंतु कॅरोलिन द्वीपसमूहांतील पेल्यू वेटांतील आणि सैपन वेटांतील चामोरा भाषा फिलिपाइन संघांतील आहेत. या भाषांचें स्वरूप व उच्चारपद्धति मेलानेशियन भाषांसारखीच आहेत. या सर्व भाषांत सर्वनामाच्या वावतीत आपणांस वैध्वित्रय आढळतें. व तें म्हणजे सर्वनामांत द्विवचन, त्रिवचन, चतुर्वचन असून परसंप्राहक व परच्यावतैकरूपें आढळतते.

पॉलिनेशियनः—या भाषा मेलानेशियनच्या पूर्वेकडे व दक्षिकडे आहेत. सामोआ अथवा निंहरोटर वेटें, कुक अथवा हवें बेटें, सीसायटी बेटें, त्वामोत बेटें, तोंगा अथवा फेंडली बेटें, मैंक्यर बेटें, ईस्टर वेट, न्यू झीलंड, चंटहॅम वेट, मार्केसस बेटें, हवाई बेटें व कांहों मेलानेशियन संघांतील बेटांत या भाषा प्रचलित आहेत. या भाषांचा इंडोनेशियन भाषांशों निकटचा संबंध दिसतो. वरंतु यांकच्यें व्यंजनांचा लोप करण्याची प्रशृत्ति विशेष आढळते. उदा. मलाई भाषेत अकर हा शब्द मूळ या अधी वापरतात, तर मंओरी (न्यू झीलंड ) मध्यें अक असा शब्द योजला जातो. पण हवाई मापेत त्याचें कप अभ असे होते. या भाषांत जोडाक्षरें आढळता नाहींत. पण दिहिक्त अथवा अभ्यास आढळतो. यांतील उपपदास अनेकचचनीं कप निराळें असते. हा विशेष हतर मलायापॅलिनेशियन भाषांत आढळत नाहीं. संकयापदाति दशमान असून पुरुषवाचक सर्वनामास एकवचन, द्विवचन व अनेकवचनी कप आढळतात व परसंप्राहक व व्यावतैक हपें असतात.

पाप्युअन---न्यू गिनी व आसपासची बेट यांतील भाषांचें अजून वर्गीकरण करण्याइतके ज्ञान झाँले नाहीं. या भाषां-संबंधीं निरनिराळपा संशोधकांनीं निरनिराळी व परस्परविषद माहिती दिलेली आढळते. न्यू गिनी बेटांतील कांहीं बोली मलाया पॉलिनेशियन स्वरूपाच्या असाव्यात. परंतु पॉप्युअन या नांवानें ओळखश्या जागाऱ्या भाषांचा मलाया पॉलिनेशियन अयवा ऑस्ट्रेलियन लोकांच्या भाषेशीं संबंध दिसत नाहीं, यांतील कांहीं भाषा अत्यंत लहान क्षेत्रांत म्हणजे योड्याशा चौरस मेलांतच वावरत आहेत. पी. डब्ल्यू. हिमट यानें यांतील ध्विनिविशेष व व्याकरणविशेषांवरून त्यांचे वर्गीकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु त्यास त्यानें केवळ तात्युरतें असे म्हटलें आहे.

आस्ट्रेलियन देश्य भाषा — ऑस्ट्रेलिया खंडामध्ये प्रचलिन असलेल्या निरनिराळ्या भाषांचा परस्वरसंबंध अवापि निश्चित झाला नाहीं. ऑस्ट्रेलियांतील साठ लक्ष लोकमंख्येमध्ये फक्त साठ हजार देश्य लोक आहेत. व त्यांचीहि संख्या हुळू हुळू कमी होत चालली आहे. या भाषा मृत होण्याच्या पूर्वी त्यांचा शास्त्रीय पदलीने अभ्यास होणे फार अगत्याचे आहे. त्यांच्यासंबंधीं जी तुटयुंजी माहिती मिळते तीवहन या सर्व भाषांचे मृळ स्वरूप पूर्वी एकच अस्न त्या परस्परांमध्ये निकट संबंध असावा असे दिसते. हिमट याने त्यांचे उत्तर व दक्षिण असे दोन संब पाडले आहेत. त्यांतील दक्षिण संघांतील भाषांत कांहींसे साम्य आढळते.

टॅर्स्मिनियन--ही एक स्वतंत्र भाषा असन ती टॅरमानिया बेटावर प्रचलित होती. परंत आतां ती नष्ट झाली आहे. अमेरिकन इंडियन भाषा--या वर्गीमध्यें युरोपियन लोक येण्यापूर्वी उत्तर व दक्षिण अमेरिकेंत ज्या देश्य भाषा प्रचलित होत्या त्यांस घालण्यांत येते. कोलंबसाच्या आगमनाच्या वेळी अमेरिकन लोकाची अधिकांत अधिक लोकसंख्या चार-साढेचार कोटी असावी अमें पी. रिवेट यार्ने अनुमान केलें आहे. त्यांपैकी सुमारें पंथरा लाख मेक्सिकोच्या उत्तरेकडील भागांत असावे व त्या विस्तीर्ण प्रदेशांत ते दूरवर तुरळक तुरळक पसरकेले असावे. व त्यामुळे त्यांच्यामध्ये भाषाविषयक फरक अतिशय पडेले असावे. सांप्रत उत्तरअमेरिकेमच्ये सुमारे पांच लक्ष इंडियन लोक आहेत तर मध्यअमेरिकेंत ६५ लक्ष व दक्षिण अमेरिकेंत ८५ तक्ष इंडियन लोक आढळतात. हे आंकडे अंदाजानें खरे मानले तर त्यांची लोकसंख्या पूर्वीच्या मानानें एकतती-यांश पर्यंत घटली आहे. मानववंशशास्त्रदृष्ट्या विचार केला असतां अमेरिकन इंडियन लोकांची पर्यो एक मूळ भाषा असन तिच्या पासन सध्यांच्या अनेक बोली निवालया असल्या पाहिजेत. परंतु भाषाशास्त्रदृश्या तसा पुरावा आढळत नाहीं. या लोकांमध्य मध्य अमेरिकॅतील कांहीं थोडे समाज सोडल तर लेखनकला कधींच प्रचलित नव्हती. यांनी दगडावर, अस्थींवर किंवा लांकडावर विशेर काढलेली जी निर्दार्की चित्रं आढळतात त्यांचा अर्थ फक्त त्या त्या जमातीतील लोकांसच कळत असला पाहिजे. परंत भाषा-शास्त्रदृश्या त्यांचा फारसा उपयोग होत नाहीं. खरी केखनपद्धति फक्त अझ्टंक व त्यांच्या आसपासच्या कांहीं जमाती आणि मध्यअमेरिकेंतील मय लोकांत आढळते. यांतील बरेचसे लेख शावृत असून नवीन नवीन उपलब्ध होत आहेत. परंत त्यांचाहि उपयोग मर्यादितच होतो. अङ्टेक लोक एका चित्रलिपीत हरणाच्या कालडचावर किवा बुरणुपावर लिहीत असत व कांही ठिकाणी त्यांचें स्पॅनिश भाषेत किंवा रोमन लिपीत रूपांतर केलेलेहि भाढळते. तथापि या लेखाचा अप निश्चितपण लावतां येत नाहीं, सय लोकांतिह चित्रलिपीच प्रचारांत असन त्याचे लेख स्मारकांवर भाढळतात. या लिपीचा अधापि पूर्णपर्गे उलगडा माला नाहीं. तथापि संख्यावाचक शब्द व दिवस आणि महिने यांची नार्वे व त्यांची कालगणनापद्भित मादीत झाली आहे, याखेरीज मिश-नरी व संशोधकांनी जमविलेल्या कांहीं शब्दांच्या याया व अगरी अलीकडे लिहिलेले लेख व वनविलेली कांहीं व्याकरण आज पहावयास सांपडतात. सांप्रतच्या या अमेरिकन बोलींच्या स्वरूपांत इतका भिन्नपणा आढळतो की, त्यांमध्ये वांशिक संवंध जोडण अशक्य नमुले तरी अतिशय कठिण काम आहे. याच्या अभ्यासाची सामुत्री महणजे केवळ कांहीं शब्द एवडीच असल्यामळें व त्यांचे स्वस्प अथवा ध्वनि किंवा उच्चारपद्धितिवषयक कोणतेहि साम्य या निर्रानराळ्या भाषांत दाखिवण्यांत येत नसल्यामळे त्यांचे तौलिनिक व्याकरण करण्याचा अधाप कोणीहि प्रयत्न केला नाहीं. या सर्वच बोलीत अंतर्शहकता अथवा समावेशकत्व आढळत नाहीं. उदा. मय भाषेची रचना अतिशय साधी आहे. हिचे स्वरूप संयोजक नसुन प्रयक्तरणात्मक आहे. यांतील बहतेक मूळ शब्द अथवा धातु एकाक्षरी किंवा ह्यक्षरी आहेत व त्यांची वाक्यरचनापद्धति इंग्रजी पद्धतीप्रमाणे आहे असे ब्रिटन याने दाखिनलें आहे. तसेच या निरनिराळ्या भाषांतील परस्परसंबंध दाखिनणाऱ्या कांहीं दुव्याच्या स्वल्पाच्या वोली अजीवात नष्ट झाल्या आहेत व कांहीं सपाटधाने नष्ट होत आहेत. यामुळें ज्यांचा एकमेकांशी कांही संबंध लागत नाहीं अशा बोलींची संख्या बरीच मोठी आहे. रिवेटच्या गणतीप्रमाण ती १२३ आहे. एकट्या उत्तर अमेरिकेंत त्यांची संख्या उहलेनवेक याने ५४, तर रिवेट याने २६ दिली आहे. यांत एस्किमो भाषेचा अंतर्भाव करितात परंतु ती फिनोउग्रिक किंवा उरलियन भाषेशी संबद्ध असावी असे मानतात. रेडिन याने उत्तर अमेरिकेंतील भाषांचे तीन कुळींमध्ये वर्गीकरण केलें आहे. परंतु त्यास एक केवळ धाष्ट्रर्याचा प्रयत्न असं मानतात. ,तथापि अर्वाचीन अभ्यासकांनी तौलनिक पद्धतीने पूर्वी ज्या भाषांस स्वतंत्र मानीत असत त्यांना एका बर्गीत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. उदा. नादेनेसंघ यामण्यं अटलांटिक किनाऱ्यापासून उत्तर मेक्सिकोपर्यंत आणि पॅसि-फिक किनाऱ्यापासन हरसन उपसागरापर्यंतच्या सर्व भाषांचा समावेश होतो. याच्या अथापास्कन, हैदा आणि त्लिन्गत या

\$

तीन शाखा आहेत. दुसरा युटो अस्टेड संव. यामच्ये शोशोनियन पायमासोनोरन आणि नहुआतल या तीन शाखा येतात. या उत्तर व मध्य अमेरिकेमध्ये विस्तीण प्रदेशावर पसरल्या आहेत. कथीं कथीं यांतील एखाया बोलीस महत्त्व प्राप्त होकत तिर्वे आजूबाजूब्या बोलीवर बच्चेस्व स्थापन होत असे व त्याचें स्थान ती घेत असे. अशा तन्हेंने के बुअन अथवा इनासिनी ही दिक्षण अमेरिकेतील कोलंबसापूर्वीची थोडाफार संस्कार पावलेली माधा होती. ही ईका सामाज्याची आजभाषा असून स्पॅनिश लोकंड्या कारकीर्देत सिस्ती मिशनन्यांनी तिचा धमेप्रसाराच्या कार्मी उपयोग केल्यामुळें तिचे क्षेत्र अधिकच बाहत गेले. हीच गोध्य दुपिग्वारानी नांवाच्या दुसन्या एका भाषाकुलाची आढळते. १६ व्या शतकाच्या आरभी ही भाषा पॅराग्वे व स्यामोंवतालच्या प्रकारात कढ होती. परंतु खिस्ती मिशनन्यांनी आपल्या प्रचाराकरिता तिचा उपयोग केल्यामुळें सर्व बाह्यल देशामध्ये स्थानिक भाषेवरोवरच तिचा स्वीकार सर्व लोकंनी करून बहुतेक लोक द्वैभाषिक बनले. अशा तन्हेंचे एक विचित्र उदाहरण अंदिल्ल या बेटात आढळते. या ठिकाणी पूर्वी दक्षिण अमेरिकेतील अरावाकन जातीचे लोक रहात असत परंतु कांहीं काळाने कॅरिब नांवाच्या दुमन्या एका टोलींन हें वेट जिक्नून आरावाकी लोकांस चल्चून दिले किंवा माहन टाकले परंतु त्यांवया बायकांस जिवत ठेवून त्यांच्यांशी लग्ने लखली. त्यामुळें तथील क्रिया आरावाकी भाषा बोलत तर पुष्त कॅरिब भाषा बोलत. व मुलांस जरी दोनही भाषा येत असत तथापि आरावाकी ही लियाची भाषा व कॅरिव ही पुरवाची भाषा महणून दीर्घकालपर्येत अस्तित्वांत राहिली व अयापिह ही स्थिति पूर्णपर्येन नष्ट झाली नाहीं तथांतल्यात्यात आरावाकी भाषेचच विशेष कॅरिव भाषेन उचलले आहेत याबहन खियांच्या भाषेचा परिणाम पुरुशंच्या माषेवर अधिक झाला ही गोष्ट स्पष्ट होते. उत्तर अमेरिकेतील महत्वाच्या इंडियन भाषा महण्यने एकाने, अल्पोकियन, होकन, हर्गोकमन, नावेने, पेनुशियन, सिओवन, युटो अक्टेक ह्या होत.

आफ्रिकेताल नाम्रो भाषा--अमेरिकेच्या उलट आफ्रिकेतील माषा अधिक एकस्वस्त्री आढळतात. उत्तरेकडील प्रदे-हात प्रवित असरेल्या हॅमिटो सेमिटिक भाषा सोहुन दिल्या व हॉटेंटॉट, बुशमेन, आणि पिग्मीज या दक्षिणेतील भाषा वग-ळल्या तर बाकी राहणाऱ्या विस्तीणे प्रेशामन्यें या निरनिराळ्या बोली आढळतात. त्यातील निकट संबंध स्पष्ट दिसन येतो. जरी आज महानी भाषांत बाट भाषेपेक्षां अधिक वैचित्रय शाद करें तथापि मारिस दला फाँसे याच्या मताने त्या सर्वात इतक्या महस्वाची साम्य आढळतात की त्या मळच्या एका आफिकन नीम्रो भाषपासन निवालया असान्या असे म्हणण्यास हरकत नाहीं. परंत पी. अवत्य विमर ही गोष्ट मान्य करीत नाहीं अमेरिकेतील इंडियन लोकांपेक्षां आफ्रिकन लोकांची बस्ती अधिक दार आहे. कदाचित हॉट्टॉट, बशनेन व नेषित्रों या लोकामध्ये प्रचलित असणाऱ्या भाषा य मूळच्या भाषेचे थोडेसे प्राथमिक इप असन सदानी व बांट या तिच थोडे में अवाचीन स्वरूप दशेशीत अमतील या भाषाचे क्षेत्र व स्वरूप गेल्या ४१५ शतकांत कायम सहिलें आहे एवटेंच महित्य त्याच्या शब्दातिह फारमा बदल झालला नाहीं-ही गाष्ट महत्त्वाची आह. पॅलिआ-आफिक्स भाषांमध्ये हॉटेंटॉट ही अधिक परिचित आहे. तिचा बुरामन भाषेशी निकटचा संबध दिसती जुराभेन भाषत मुळच्या भाषचे स्वरूप अधिक स्पष्ट दिसते तर हॉर्ट-टॉट भाषेवर हॅमिटिक भाषाचा काहींना परिणाम झालेला असावा. हॉटटॉट लोकानी पूर्वी फार मोठा प्रदेश व्यापला असन एका कालीं ते हेमाइट लोकांचे शेजारी असावे. हॅमिटिक भाषेचा परिणाम अफ्राक्त नीत्रा लोकांवर फार प्राचीन काळापासन झाला असावा, नाईल नदीच्या वरच्या भागापासन कॅमेरून पर्यतच्या प्रदेशात असणाऱ्या नीम्रा लोकांच्या बोलीवहल फारच घोडी माहिती उपलब्ध आहे हे खुने लोक अतिशय मद बुदीचे असन बहुत ह आपल्या क्रोजा-याच्या नीम्रा भाषा बोलतात. परंत मध-नच ते जे काहीं नीम्रोशबद बापरतात त्यांच्या उचारावरून त्यांची हॉटेंटॉट ब बुशमेन भाषांशी संबद्ध अशी एखादी स्वतःची भाषा असावीसे वाटते. हॉटग्रंट भाषांपकी बहुतेक सर्व शब्द एकाक्षरी असतात. या भाषांत प्रथमपुरुषी द्विवचन व बहुवचन असन पर संप्राद्धक व व्यावर्तक सर्वनाम आहत. व त्यातील कियापर अनेक तन्हेंने व करणह्मपी व अकरणह्मपी निर्निराळी चालतात. ह्या मर्जाना नीत्रो भाषा असे सामान्य नाव असरें तरी त्याचे वर्गीकरण करण्याचे काहीं प्रयत्न झाले आहेत. यामध्ये मख्यतः दोन जाखा आहेत. बांद शाखा ही भूमध्यरपे व्या दक्षिणे कहे प्रचलित असनतीमध्य अने कथोडा फार फरक असलेल्या परंत सामान्यतः एकाच स्वरूपाच्या बोली आहेत सुदानी शाखा ही भूमध्यरेषेच्या उत्तरेस असनहॅमिटो-सेमिटिक भाषांच्या दक्षिणेस आहे. या शास्त्रत परस्परापासून अनेक बाबतीत भिन्न परंतु स्वतः एकस्बह्यो असे अनेक लहान लहान सब आहेत. परंतु त्यांतील मर्यादारेखा स्पष्ट काढता येत नाहीत, त्यांमध्य काहीत अरबी तर काहीत हामटिक विशेषाचे मिश्रण झालेले आहे. कांही अर्थवट बांट स्वक्रपाच्या भाषा कांगाचा उत्तर भाग, ग.वून, कामेरून, सुदान आणि अटलांटिक किनारा या प्रदेशांत आढळतात. यांचा कांही लोक पश्चिम काफ़िकन स्हणून स्वतंत्र सघ मानतात. या भाषांचे स्वरूप अगरी साथे दिसते ही गोष्ट कदाचित परकीय भाषांची संबंध आल्या-मळे झाली असावी. ह्या मुख्य वर्गाच्यापुढे या भाषाचे वर्गीकरण करणे अतिशय कठिण आहे कारण द ला फॉसे याने उल्लेखिकेट्या समारें ४३५ सुदानी भाषापैकी फक्त ५1६ च लेखनिविष्ट भाढळतात. त्या म्हटल्या म्हणजे (१) बाह (नायगेरी सेनेगॉली संघ)- हिची देश्य अक्षरी लेखनपद्धति आहे. (२) मोम अथवा बामन (नायगेरो क्षामेरून संघ )-हिची प्रथम कल्पनाचित्रलिपी होती परंत सध्यां ध्वनिकेखनपद्धति आहे. (३) कान्सी (नीलो चॅडियन मंघ). (४) हौमा (नायगेसो चॅडियन संघ). (५) पेउल ( सेनेगंलो गिनियन संघ ),-ही अरबी लिपीमण्ये लिहितात आणि (६) न्यवियन (नीलो चॅडियन संघ) ही पूर्वी कॉप्टिक लिपीत ४ ते ७ व्या शतकापर्यंत लिहीत परंत अलीकडे मेमिटिक पढनीची अक्षरें वापग्तात. पेऊलव हौसा या भाषांत बरेच लिखाण आढळते. परंतु इतर ४२९ भाषामध्ये मूर्ळीच लेख नसल्यामुळ वरील लेखांचा वर्गाकरण करण्याच्या कामी कांही एक उपयोग होत नाहीं. या इतर भाषांतील कांहीं शब्द, धार्मिक लख व भाषांतरें मिशनरी व प्रवामी लोकांनी मिळविली आहेत. परंत ती अनस्यासी लोकानी लिहिली असल्यामळे त्यांचा शास्त्रीय बाबतीत पराज्यादास्त्रजतितका उपयोग होत नाहीं, अलीकहे आफ्रिकन नीय्रो भाषांचा अभ्यास सक झाला असन कांही विश्वासाई व्याकरण तयार होळ लागली आहत. मध्यां तरी या आधार्चे केवळ प्रावेशिक वर्गीकरण करणेंच जारु आहे. सुदानी व बांद्र भाषांतील काहीं विशेष महश गोष्ट्री पूर्व दिल्या आहेत बहुया नामाचे त्यांनी निर्दिष्ट होणाऱ्या बस्तवरून गर करण्यांत येतात. या नामाचे गर दाखविणारी ध्वनिविषयक चिन्हें उपरांग किंवा प्रत्ययस्वरूपाची असतात. कांही भाषांत हैं वर्गीकरण सर्रास सद आहे तर कांहींमध्ये ते अल्प प्रमाणांत असन कांहीत अजीवाद नष्ट झाल आहे. ज्या भाषांत असे नामांचे वर्गीकरण केलेल नसते त्यामध्य नाम व कियापद यांमध्य काहीच फरक नमतो. व ही गोष्ट शब्दाच्या स्थानांवरून निश्चित करावी लागते. या भाषांतील मळ शब्द व प्रत्यय यांमध्य सर्वत्र एकवाक्यता आढळते. व तमेच यामध्ये स्वरूपविशेषां-तिहै बरेचेंसे साम्य आढळते. द हा फांसे याने सदानी सर्वातील ४३५ भाषांच्या १६ शाखा पाइन्या आहेत. या भाषांत अधिक वैचित्रय असल्यामुळे त्यांचे वर्गीकरण करणे शक्य नाहीं. परंतु बांट संघातील भाषांत इतक साटश्य आढळते शी, त्यांच्या शाखा पाइणे कठिण आहे बांट या शब्दाचा अर्थ मनुष्पप्राणी असा आहे. यातील मळ शब्द 'नत् ' असा अमुन त्यास ' ब ' हा जिवंत प्राणिवाचक उपसर्ग जोडण्यांत आला आहे. सुन्तु याचा अर्थ एक मनुष्यप्राणी असा होतो तर किन्तु याचा अर्थ वस्त असा होतो. या भाषांस बांट हे नांव देण्याचे कारण हा शब्द बहतेक सर्व भाषात आढळतो हे होय. झाझिबार व त्याच्या लगतच्या किनाऱ्यावर प्रचलित असलेली स्वाहिली भाषा अरबी लिपीमध्यें लिहितात. याखेरीज इतर लिखाण रोमन लिपीत लिहिकेल आढलते. पूर्वीच्या अरब लोकांनी उल्लेखिकेले कांहीं शब्द सोडल्यास मध्ययगापासन या भाषांची माहिती युरोपियन मिशनरी व प्रवासी यांच्या लेखावहतच मिळते. बांद भाषेने हॉटेंटॉट व पिरमी लोकांच्या भाषांवर वचस्व मिळवून त्यांचे स्थान पटकाविंठ भसावें. परंत् तीवर इप्रजी व डच भाषांचा बराच परिणाम झाला आहे. बांट भाषेतील ध्वनि नादबद्ध आढळतात. बहतेक शब्द स्वरांत असन अक्षरांचा संयोग शिथिल असतो. त्यामूळे या भाषत व्यंजने कमी असन जोडाक्षरें फारशीं आढळत नाहींत. परकीय भाषतील घेतलेल्या शब्दावरहि ही किया होतेच त्यामूळे खिस्टम याचे किरिस्ती असे स्वांतर होतें.

आफ्रिकेतील युरोपियन लोकंच्या ब्यापारामुळे अनेक मिथ्र स्वरूपाच्य ब्यापारी भाषा अटलंटिक महासागराच्या किना-यावर तयार झाल्या आहेत. त्यांतील मुख्य नीम्रो पोर्तुगीझ, नीम्रा इंप्रजी नीम्रो फ्रेंच असन यांमध्ये शब्द युरोपियन भाषांतील पण व्याकरणपद्धित नीम्रो भाषाची असा प्रकार भाढळतो. तमेच आफ्रक्तिल हौसा नावाची बोली नायगर नदीपसून लेक चंडपर्यतच्या विस्तीण प्रदेशापर्यत पसग्टी आहे. या भाषेचा हॅमिटिक, मुदानी व बादु या मार्थाची काय सबध आहे या संबंधी बराच वादविवाद झालेला आहे. अरबी भाषा सोडल्यास हौसा भाषेचा प्रसार आफ्रक्तिल ब-याच मोट्या प्रदेशावर झालेला आहे. ब्यापारी बोली स्हणून हिचा पश्चिम व मध्य मुदानपासून मुमध्यसमुदातील बंदर पर्यंत प्रचार आहे.

स्तर्भग्रंथ — प्रस्तुत निवंध लिहिण्याच्या कार्मी अनेक प्रेथांचा उपयोग करण्यांत आला आहे त्यांतत्यात्यांत पुढें विकेल्या प्रंथांचा विशेषतः प्रि. राजवाहे यांनी भांडारकर इन्स्टिट्य्यूटकरितां संपादन करीत असलेल्या निक्षाची अमुद्रित प्रस्तावना आम्हांस पहावयास दिली याबहल त्यांचे विशेष आभार मानके पाहिजेत.

- १ निरुक्त-(१) Dr. Laxman Sarmp. (२) वै. का. राजवाडे (अमुदित).
- Real Language-Otto Jesperson.
- 3 Language & Languages-Willem L. Graff. या पुस्तकांत सहाराज्यावर भाषाविषयक प्रयांची व इतर लेखांची फार उपयुक्त यादी दिली आहे.
  - v Historical Study of the Mother Tongue-H C. Wyld.
  - 4 Census Report-India-1931.
  - § A comperative grmmer of Dravidian Languages-R. Caldwell.
- मराठी भाषा उद्गम व विकास—-रा. कृ. पां. कुळकर्णी. याखरीज वेदसीहता, ब्राह्मण, शिक्षा. प्रतिशास्त्रमें, वेशेषिक-सृत्र, न्यायसूत्र, पार्तजल महाभाष्य वगरेचा उपयोगिह केला आहे. कांही प्रथाचा नामनिर्देश निवंधांतच केला आहे.

### परिशिष्ट

#### १ आर्यन् अथवा इंडो-युरोपियन भाषावंश

जगांतील सर्वात महत्त्वाचा जो आर्थन् अथवा इंडोयुरोपीय भाषावंश त्याचा विस्तार पुढे दिला आहे. बाकीच्या वंशांचा विस्तार एवढा व्यापक व महत्त्वाचा नसल्यामुळे त्यांचे वर्णन मुळांत दिले आहे ते येथे बूक्षसूपाने दाखविले नाहीं.

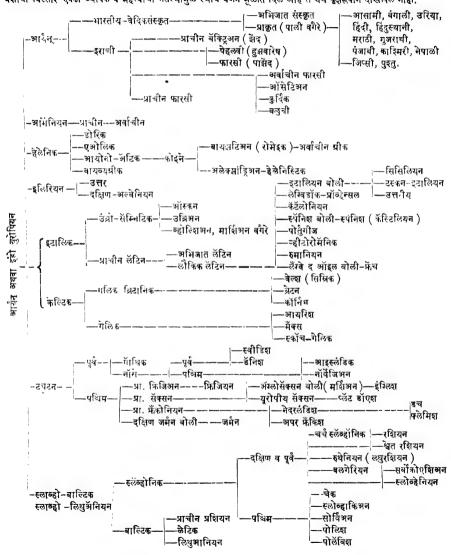

#### २ जगांतील मोठ्या भाषाः

| नांव          | <b>लोकसं</b> ख्या | नांव              | लो <b>कसंख्या</b> |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| चिनी          | ४० कोटी           | स्पॅनिश           | ٠,, ن             |
| इंग्रजी       | ₹0 ,,             | जपानी             | ę۱۱ ,,            |
| <b>र</b> शियन | ٧, ١٤             | पोर्तुगी <b>ज</b> | ٠, ,              |
| पश्चिम हिंदी  | ۹۰ ,,             | इरालियन           | ۷, به             |
| जर्मन         | ٠,,               | वंगाली            | ٧,,               |
| फ्रेंच        | '9 ,,             | मराठी             | ₹ ,,              |

## ३ हिंदुस्थानांतील प्रचलित भाषांचे वंशवार वर्गीकरणः

| भाषा                                   | लोकसंख्य <u>ा</u>       | भाषा                              | लोकसंख्या      |
|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|
| अ-हिंदुस्थानांतील देश्य भाषा           | ३४,९८,८७,५२७ आ          | ı–आद <mark>िाया व</mark> आफ्रिका  |                |
| ऑस्ट्रिक भाषावंश                       | ५३,४२,७०८               | यांतील देश्य भाषा                 | ३,०२,३२४       |
| ऑस्ट्रोनेशियन पोटवंश                   | ६,५४२                   | इंडो-युरोपियन वंश (आर्थन् पोटवंश) | <b>३९</b> ,२२४ |
| ऑस्ट्रो आशियाटिक ,,                    | '4३,३६,१६६              | तिवेटो-चिनी वंश (तई-चिनी पोटवंश)  | १,८५,८२२       |
| तिबेटा-चिनी भाषावंश                    | 9,80,90,888             | सेमिटिक वश                        | 49,948         |
| तिबेटो-ब्रह्मी पोटवंश                  | 9,28,62,680             | हॅमिटिक वंश                       | ५,०३९          |
| तई-चिनी पोटवंश                         | 90,20,545               | मोंगोलियन वंश                     | 99,983         |
| करेण भाषावंश                           | 93,69,339               | मलायोपालिनेशियन वंश               | <b>३</b> ४२    |
| मान भाषावंश                            | <b>९</b> ४७। <b>इ</b> - | युरोपियन भाषा                     | ३,३९,७०६       |
| द्राविडी भाषावंश                       | ७,७६,४४,७८७             | इंडो-युरोपियन वंश                 | ३,३९,६६०       |
| इंडो-युरोपीय भाषावंश                   | २५,७४,९२,८०५            | मंगोलियन वंश                      | 93             |
| इंडो-युरोपीय भाषावंदा<br>अवर्गीछत भाषा | ५४,४५३                  | युरोपियन भाषा ( अनिर्दिष्ट )      | ₹ \$           |
|                                        |                         |                                   |                |

## ४ हिंदुस्थानांतील प्रचालित देश्य भाषा व बोलणारांची लोक संख्या.

| भाषा                                         | लोकसंख्या    | भाषा                      | लोकसंख्या             |
|----------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|
| हिंदु <b>स्थानां</b> ती <b>ळ दे</b> श्य भाषा | ३४,९८,८७,५२७ | वा                        | २२, <b>१४२</b>        |
| ऑस्ट्रिक वंश                                 | ५३,४२,७०८    | दानाव                     | १,१५९                 |
| (अ) ऑस्ट्रोनेशियन पोटवंश,                    |              | खामुक                     | 989                   |
| इंडोनेशियन शाखा, मलाया वर्ग                  | ६,५४२        | यांग                      | ३,१५९                 |
| मलायी                                        | ४,६३४        | यांगलाम                   | १०,७२५                |
| सालोन                                        | 9,906        | पलौंग आणि पले             | १,३९,६४४              |
| (आ) ऑस्ट्रोआशियाटिक पोटवंश                   | - ५३,३६,१६६  | खामी <b>व</b> ग-खासी      | २,३४,३८७              |
| मॉन्ख्मेर शाखा                               | ७,२६,५७८     | निकोबार वर्ग-निकोबारी     | 9,664                 |
| मॉनवरी-तर्छेग                                | ३,०५,२९४     | मुंडाशाखा                 | ४६,०९,५८८             |
| पर्लोग-वा वर्ग                               | 9,00,092     | खेरवारी (संताळी, मन्दारी, | हो वर्गरे ) ४०,३१,९७० |

| भाषा                    | लो <b>कसं</b> ख्या | भाषा                        | ला <b>कसंख्या</b> |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|
| कोई                     | 9,65,026           | राभा                        | २७,००८            |
| खारिया                  | १,५२,०१८           | चुटिया                      | ४,३१७             |
| <b>ज्वां</b> ग          | 98,463             | कूच                         | ९,५५२             |
| सावारा                  | 4,58,580           | बाराबोडो (कचारी)            | २,९१,३७६          |
| गादावा                  | ४४,३७१             | दिमासा (कचारी)              | १४,६८०            |
| मुंडा ( भनिर्दिष्ट )    | 9,९७9              | स्राह्यम                    | ९,०१७             |
| (अ) तिबेटो-चिनी वंश—    | १,४०,१०,४९६        | टिपरा ( मृंग )              | १,९८,१२९          |
| तिबेटो-ब्रह्मी पोटवंश   | १,२९,८२,८४०        | मिकिर                       | १,२६,४५७          |
| तिबेटो-हिमालय शाखा      | ४,६८,४९९           | नागा वर्ग                   | <b>३,४९,१११</b>   |
| तिबेटी वर्ग             | २,५२,०६३           | नागाबोडो पोटवर्ग            | ४०,८६४            |
| भोतिया (तिबेटी)         | 5,099              | काचानागा                    | ७,२८२             |
| भोतिया (बाल्टी)         | 9,३७,९१४           | <b>काबुई</b>                | १८,४७५            |
| भोतिया (लडखी)           | ४१,४४४             | <b>₹</b> त₹                 | 94,900            |
| भोतिया (शार्पा)         | ११,६७७             | पश्चिम नागा पोटवर्ग         | <b>९३,३६९</b>     |
| भोतिया (भूतान)          | २,८१९              | अंगामी                      | 83,666            |
| भोतिया (सिक्कीम)        | 99,906             | केझामा                      | ५,२८८             |
| भोतिया (इतर)            | ₹७,३०२             | सेमा                        | ३८,१४६            |
| सार्वनामिक हिमालयन वर्ग | 9,93,542           | रंग्मा                      | ६,२६९             |
| कनौरी                   | २६,१२२             | मध्यनागा पोटवर्ग            | ५५,७३३            |
| कानाशी                  | 386                | <b>भाओ</b>                  | ३३,११७            |
| <b>किरां</b> ती         | ८७,४८२             | लोहटा                       | 96,248            |
| असःवैनामिक हिमालयन वर्ग | 9,02,868           | संग्तम                      | ४,३६२             |
| गुरुंग                  | ३,६०९              | पूर्वनागा पोटवर्ग           | १,०२,८१५          |
| मुहमी                   | ४२,६७३             | बोन्याक                     | 9,806             |
| सुवार                   | ३,४३३              | रंग्पंग                     | ११,०७२            |
| मागारी                  | 90,808             | इतर पूर्व-नागाभाषा          | ८२,२६५            |
| नेवारी                  | ९,७६६              | नागाकुकी पोटवर्ग            | ४८,४२९            |
| रोंग अथवा लेपचा         | <b>२५,</b> १५१     | मेमी (माओ)                  | २१,२८७            |
| कामी                    | 9 04               | तंगखुल                      | २७,१४२            |
| मांझी                   | <b>२</b> ९९        | इतर अनिर्दिष्ट नागा भाषा    | ৬,९०१             |
| उत्तर आसाम शाखा         | १७,८४३             | कुकीचीनवर्ग                 | ९,७२,८८६          |
| <b>अ</b> का             | <b>३</b> ३         | मारिंग                      | ४,२५१             |
| अबोर                    | 93,660             | काथे(पौन्ना) मेइथि (मणिपुरी |                   |
| दाफला                   | 9,488              | जुनीकुकी पोटवर्ग            | ५३,२६१            |
| मिशिम                   | २,२८६              | ऐमोल                        | 499               |
| ब्रह्मीशाखा             |                    | अनाल                        | <b>₹,₹</b> 9४     |
| आसामी ब्रम्ही शाखा      | १,२४,७८,६११        | चि <b>र</b>                 | 9,२६९             |
| बोडो वर्ग               | 5,99,290           | हलाम                        | 90,640            |
| गारो                    | २,३०,६७४           | कोल्रेंग (कोंइरेंग)         | 429               |

| भाषा                        | लोकसंख्या               | भाषा                             | लो <b>कसं</b> ख्या      |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| कोम                         | २,६६२                   | ब्रद्मी वर्ग-                    | 48,60,258               |
| म्हार <b></b>               | २१,५८३                  | ब्रह्मी                          | ८८,५३,५३८               |
| रंगखोल                      | 9,684                   | <b>भाराकानी</b>                  | ३,०८,५४४                |
| इतर                         | १०,७८९                  | ताग्यो                           | २२,२६१                  |
| उत्तरचिन पोटवर्ग            | 9,26,606                | इंथा                             | ५६,८२९                  |
| पैते                        | १४,६७४                  | दानू                             | ६०,९६६                  |
| राल्ते                      | 94,943                  | मारू                             | 90,880                  |
| सियीन                       | ३,५०६                   | तावीयान                          | 9,48,908                |
| सोक्ते                      | ३७,६४३                  | चौंग्या                          | 38,686                  |
| थादो                        | ५६,८२२                  | संग्था                           | 869                     |
| मध्यचिन पोटवर्ग             | 9,20,205                | अत्सी                            | 4,254                   |
| बांजोगी                     | 690                     | যাৰ                              | ۷99                     |
| ਲई                          | ३९,६४६                  | <br>मेरगुमी                      | 9, <b>09,</b> 988       |
| लाक्कर                      | ६,२५०                   | यां≋ये                           | ३,२६,६४२                |
| <b>छेशे६</b>                | ६०,४७१                  | लाशी                             | 93,488                  |
| पांखु                       | 63                      | छो <b>छोमु</b> ह्शो <b>व</b> र्ग | \$3,039                 |
| ताशोन                       | 20,088                  | लाह्                             | 26,6 <b>6</b> 8         |
| ्रासान<br>दक्षिणचिन पोटवर्ग | ६६,२८८                  | िसा <b>व</b>                     | 98,886                  |
| चिंबोक<br>विंबोक            | 20,984                  | <b>ह्</b> पून                    | ६७९                     |
| चिंबोन (शो)                 | 90,266                  | न्।<br>नृंग                      | 909                     |
| ख्यांग ( कुमि )             | २,८२५                   | बी<br>की                         | ३,८३९                   |
| खामी<br>खामी                | <b>₹</b> ₹, <b>९</b> ९9 | अखा                              | 40,80 <i>9</i>          |
| खामा<br>चिद्                | 47,771                  | अको                              | 9,383                   |
| भवर्गीकृत चिनभाषा पोटवर्ग   | <b>६९,९९८</b>           | प्यन<br>प्यन                     | 7, 4 • 4                |
|                             |                         |                                  |                         |
| आन्                         | 3                       | साक ( लुइ ) वर्ग                 | ३४,२९९                  |
| च्बाम्प्यी                  | 32                      | कदु                              | २०,३०५                  |
| कौकादन                      | 258                     | गानान                            | 9,988                   |
| लानतु                       | 4,006                   | सा <b>क</b><br>देश्नेत           | <b>६९</b> १             |
| <b>के</b> ₹                 | 9,095                   | दग्नत<br>  मरोवर्ग-मरो           | ६, <b>१५९</b><br>१७,८८५ |
| मतु<br>न्योर्न              | ५,४०८<br>५,४०८          | (आ) तईचिनी पोटवंश                | 10,20                   |
| न्यान<br>रोंग्द्र           | १३,५४८                  | तइ शाखा-तइ वर्ग                  | १०,२७,६५६               |
| रा <b>न्द्र</b><br>सेंगबोंग | 4°३٩                    | लाओ                              | ७,१६३                   |
| शन्तांग                     | ७,३२४                   | অ                                | 30,039                  |
| सित्त                       | 8,262                   | खुन                              | ३१,२३४                  |
| तमान                        | 8,206                   | दाये                             | 496                     |
| यो                          | 9,३६५                   | खामती                            | ४,२९५                   |
| योतुन                       | 6,964                   | शांगाळे                          | 9,98,३८ <b>९</b>        |
| इतर चिन पोटवर्ग-            | 1,29,936                | शानतयोक                          | १८,२७०                  |
| इतरे कुकी पोटवर्ग-          | <b>९,९३</b> ५           | शानवामा<br>राज (अविधित्र)        | ७,७३५<br>४,५०३          |
| काचीन वर्ग-काचीन            | <b>५,५६,९८०</b>         | धान (अनिर्दिष्ट)                 | •, 7 • ₹                |

| परिशिष्ट                                 | •                             | <b>ં</b><br>                  |                                    |
|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| भाषा                                     | लो <b>कसं</b> ख्या            | भाषा                          | लोकसंख्या                          |
| सयामी                                    | ८,६४८                         | फारसी                         | ५,२८२                              |
| करेण भाषावंदा-करेण वर्ग                  | १३,४१,३३१                     | इतर इराणी भाषा                | ६०८                                |
| मोन्नेप्बा                               |                               | दार्दिकशाखा                   | १५,२२,९३६                          |
| ब्वे                                     | ६,२२७                         | खोबाखर्ग (स्रोवार, चित्र ठी उ |                                    |
| करेन् <b>ब्यू</b>                        | 94,255                        | द्देवर्ग                      | 94,08,089                          |
| ब्रेक                                    | <b>६</b> ,६९५                 | शिना                          | ६८,१९९                             |
| <sup>श्रक</sup><br>स्गाव                 | ४, <b>९</b> ९,७८९             | काशि <b>म</b> री              | 9 8,32,029                         |
|                                          |                               | कोहिस्तानी<br>कोहिस्तानी      |                                    |
| पाक्                                     | ८,६२२                         |                               | ३,५२१                              |
| प्बो                                     | ४,७३,७२२                      | काफिर वर्ग                    | ६,२३९                              |
| तौंग्ध्                                  | २,२२,७१४                      | बाशगली                        | ৩                                  |
| पदौंग                                    | २६,४८५                        | इतर काफिर भाषा                | ६,२३२                              |
| <b>यि</b> बा                             | २,९२२                         | इंडो आर्यन शाखा               | २५,३६,९९,४०३                       |
| घेको                                     | 8,004                         | वाह्यपोटशाखा-संस्कृत          |                                    |
| करेन्नी                                  | <b>૨</b> ૧, <b>૫</b> ,૫૬      | पोटशाखा−संस्कृत वर्ग          | १,१८१                              |
| झायिन                                    | ₹,७३७                         | वाह्य पोटशाखा                 | १२,८५,२१,९४१                       |
| करेण ( अनिर्दिष्ट )                      | ४७,३६२                        | वायञ्यवंग                     | १,२५,७२,१९८                        |
|                                          |                               | लहन्दा ऊर्फ पश्चिम पंजाबी     | ८५,६६,०५१                          |
| मानवंश<br>                               | ९४७                           | सिंधी                         | ४०,०६,१४७                          |
| मानवर्ग<br>मियाओ                         | 980                           | दक्षिणवर्ग                    | २,१३,६१,३९३                        |
| याभो                                     | ८३०<br>११७                    | मराठी<br>कोंकणी               | २,०८,८९,६५८                        |
| द्यापा<br>द्याचिडवंश                     | ७,१६,४४,७८७                   | काकण।<br>पवे वर्ष             | ४,७१,७३५                           |
| द्राविड वर्ग                             | ४,१४ <b>,५</b> ४,५९३          | वृत्य वर्ग<br>उरिया           | ९,४५,८८,३५०<br>१,११,९४,२ <i>६५</i> |
| तामिळ                                    | २,०४, <b>११,६५</b> २          | विहारी                        | २,७९,२६,५५९<br>२,७९,२६,५५९         |
| मल्याळी                                  | 9,30,694                      | वंगाळी                        | '4, <b>३</b> ४, ६८,४६९             |
| कानडी                                    | 9,92,08,340                   | आसामी                         | 98,88,040                          |
| कोडगु ( कुगी )                           | ۶۱۹,३६८                       | मध्यवर्ग पूर्वहिंदी           | ७८,६७,१०३                          |
| <b>ત્ર</b> લ્ફ                           | 4,49,682                      | आंतर पोटशाखा                  | ११,७३,०९,६७८                       |
| तोडा                                     | €00                           | मध्यवर्ग                      | 99,84,44,084                       |
| कोटा                                     | 9,934                         | पश्चिम हिंदी                  | ७,१५,४७,०७१                        |
| <b>मध्यमव</b> री                         | ३६,०९,४१८                     | राजस्तानी                     | १,३८,९७,८९६                        |
| कुरुक किंवा ओराओन                        | १०,३७,१४२                     | गुजराथी                       | १,०८,४९,९८४                        |
| माल्तो                                   | ७०,७६१                        | भिछी                          | २११,८९,५३१                         |
| गोर्डी                                   | ८,६४,८७८                      | : खानदेशी                     | २,३३,०१०                           |
| कंधीर्किवाकुई                            | ५,८५,१०९                      | पंजाबी                        | १,५८,३९,२५४                        |
| कोलमी                                    | २९,१८७                        | पहाडीवर्ग                     | २७,५२,४३२                          |
| इतर (कोंडा)                              | २२,३४१                        | मृष्यपहाडी                    | 9,900                              |
| आन्ध्र वर्ग-तेलग्                        | २,६३,७३,७२७                   | पूर्वपहाडी, खसकुरा अथवा       |                                    |
| वायव्य भाषा-ब्राहुई                      | २,०७,०४९                      | पश्चिम पहाडी                  | २३,२५,९१६                          |
| iडो-युरोपियनवंश                          | State On and                  | पहाडी (अनिर्दिष्ट)            | ६,३९५                              |
| आर्येन पोटवंश<br>(राणीशास्त्रा पूर्ववर्ग |                               | अवर्गीकृत भाषाएक्ण            | <i>ૡ</i> ૪,૪५३<br>૨ <b>૬</b> ૬     |
|                                          | <b>२२,७०,४६६</b><br>१६,३६,४९० | अन्दमानी<br>जिप्सी भाषा       | <b>४६</b> ६<br>२५, <b>९</b> ९९     |
| पुश्तु<br>बहुची                          | 1५,२५,४५०<br>६,२८,०८६         | ।जप्सा मापा<br>इतर            | १,९२१<br>१,९२१                     |

# महाराष्ट्र शब्दकोश

## विभाग दुसरा

शतकातील जुन्या मराठी बाइमयांत भी किया वो एवजी ' ॐ ' एक हो असा ) दगड, शुद्ध मर्ख ३ ओ चे ठो. ओ को ठो पहा. हें अक्षर लिहिण्याचा प्रधात होता ' देॐ आत्मरमणु । मी वाचायला वेण्याच्या नांवाने ओचे टो म्हटठें तरी चालेल , कामबाणीं विच्छिन्न ॥ '- ऋ ४६.

कोर्टेहि आढळत नाहीं. पूर्वी पृष्ठमात्रा वापरीत.

जेवला. '[ध्व ]

'पेन भी टोगेहे एहें जाईन केडो दोवडी आलो नाहा!' (जेवों), खाणें)-ओकारी येईपर्वत जेवणें, खार्जे. =पण हा ठकवितो हैं जाणून कोणी धांवन आठें नाहीं. -भि १४ ' खेरों आख्यो ते ओ अर्थ बरोबर होमजुनो नाहा :=खरें म्हटं० वृन धान्यातील क्षण्या, उब बंगर काढों. •पाखडणें-वैचणें तर हा अर्थ नीट समजत नाहीं, -िभ ३१. [हिं वो ] ओ को पहा. [सं. आ+उऽ≔दाणे निवटेग ] ठो-कांहीं देखील. ( याचा उपयोग नहमीं अकरणस्वी होतो ). (बाप्र.) 'ओ म्हणतां टो येईना ' १ 'ओ चा टो करतां न दळावयाकरितां थोडथोडे जात्यात घालों. वरण, वरणे पहा. येर्णे ' ≕मुरुाला धुळाझरें शिकविण्याच्या अगोदर ॐ नमःसिद्धं हैं शिक्तवितात. ओ म्हणजे अर्थात अगर्दी पहिलें अक्षर, ते देखील येईना म्हणजे तो अगदी अक्षरराश्च आहे. टो हैं अक्षर [सं वकुल, बोवल] ब्दोडा-पु. बहुजीचें फल. कंबळ ओबरोबर ध्वनिसादश्यासाठी योजिजे गाहे. त्याला कांही

अक्षर ओ आहे की ठो आहे हैं देखील त्याला समजत नाहीं. 'संस्कृतामध्ये ओ का ठो करतां यत नमतांहि हिंदु धर्माविपयी सञ्चा सञ्चा हात गप्पा ऑकगार पाद्रीसाहेव कोणी पाहिले 3º---महानुभावी वाड्मयांत व वाराज्या आणि तेराज्या नाहीं ११ -नि ८९. २ ओ स्डटल्यावर ठो-( ओ स्टटल्यावर ठो -पहोचे. आंच ओळखणें-( नुनना ओ येत असर्गे ) ज्यारा अरो-सराठी वर्णमार्छेतील तरावा स्वर अक्षरिविकास- एकच गोष्ट माहीत आहे, म्हणजे कोणताहि विषय अथवा वस्तू अशोकाच्या गिरनार लेखांत ओ आहे व पुटें १२ व्या शतका याच्या एकाच अंगाचे किंवा रीतीचे ज्याला ज्ञान आहे, त्या-पर्यंत निरनिराळचा आकाराचे ओ सांपडेले आहेत. पग आज विषयीं निरालवा रीतीये विचारच ज्याच्या मनांत येत नाहींत आपण लिहितों तमा ( डोक्यावर मात्रा असणारा ) ओ एवी अशा रेम्याडोक्या, महामुखीवहरु योजतात. **ओच्या नांवाने** गुउव, आंच्या नांबान शून्य काढतां येत नाहीं, ओची ओ—उद्गा. हाक मारुंटी असतां उच्चारावयाचा ध्वनि −श्ली. गांड फोडतां येत नाहीं असा-(ज्याला ओर्चे शुन्य १ हांकेस बावयाचें उत्तर. ( कि॰ देण ) २ ओकारी होत अगतां । गांठ )दि काढतां येत नाहीं असा ), अक्षरशत्र; मदद असा होणारा आवाज, ओकारी, वांती. ( कि० येणें ) ' ओ अईपर्यंत माणूस. **ओ देर्णे ( देवांन, कमाने, प्रारब्धांने** )-नशिवाने हात देगें; देव उदयाम येगें. आं देणें-(चोरानीं, भुतांनीं, अगे— सनाक्षी. (साष्टी-कोळी ) ती; वो. 'नाचत गेली ओ. वाधानीं इ० )-सुळमुळाट होंगे. पाळतीवर असगें; धांवून, चाउन कांबी बनाला।' -मसाप १.२.१९. सनाषु -( स्त्रा ) हा, तो विषे ( हाक मारल्यात्रमाण-वाघ, भूत ६० नी. ) **आं येईपर्धत** 

ओइच में--अफि. ( कीं. ) सुपांत घेऊन विशिष्ट प्रकार हल-

ओइरणें—सिक (नगरी) तांदूळ आधणांत घालणां; धान्य

आंई-की. ओंबीच प्राम्य हर. ओंबी पहा.

अोऊळ--सी. (कों.) बकुळीचे झाड. -न. बकुळीचे फूछ.

आंक-ली. ? वांती; वमन; ओकारी; उलटी. २ कर्ना-अर्थ नाहीं. 'त्याला ओ को टो देखील कळत नाहीं ' म्हणेज हें टकांनील कार्तिकस्वामीच्या देवस्थानाच्या श्रेजारी सांपडणारा त्यांच्या मार्गे लागली तेव्हां त्यांनी तिचें प्यालेळें दूध ओकून फिकण्याची किया. ओकर्णे ही टाकरें अशी दंतकथा आहे तिला अनुलक्षन ). ३ वांतीवरोवर ओकर्णे 1

आहेत. याच्या लांकडाचा जहाजें वांधण्याकडे उपयोग करितातः याला मोरू, तिलंगसा, भारू, शिंदर वर्गरे नांवें आहेत. याचे हिरवा ओक, करडा ओक, लोमेलोमा ओक, पिंगट ओक असे प्रकार आहेत. युरोपांत २९ मे रोजी याची पाने अंगावर धारण करतात व त्या दिवसाला ओकदिवस म्हणतात. [ ई. ]

ओकर-वि. वकट; एक या अर्थी. ' ओकट छेंड मुंड नाल वढें आणि लेंका । भक्तीबळें खेळ खेळं जनादेनी एका ॥ ' -भज १२३ ति. वकटः का. ओक=एक ]

आंकटा-वि. वाईट; ज्याचा वाईट वास येतो व जो पाहि-ल्याने डोळ्यांस त्रास होतो अशा पदार्थाबद्दल योजितात: घाणेरे किळसवाणें. ओखटा पहा.

ओकटं--न. १ (काव्य ) त्रास; खेकटें; उपाधि; संकट पीडा, २ घुवड (निंदार्थक योजितात). ३ प्रेताची तिरडी ताटी, ४ एक प्रकारचें भूत अगर पिशाच्च. ५ कोणतीहि अशुभ दायक किंवा असह्य गोष्ट, वस्तु. [ ओखटें ]

ओक्रों—अकि. १ वांती होणें; उलटी होणें. २ पाट फुट्टन पाणी बाहेर जाण. - उक्रि. १ उल्टून पडरेंग, पाडणें. २ ( ल. ) भावेशाने उच्चारण, तोंडाबाहर काढणे. (शाप, शिवी). 'मत्तेज क्षांति मला म्हणति अहाहा न ओक शापार्ने । ' -मो आदि ३२.२२ ३ अन्यायाने मिळविलेलें द्रव्य किया लांच वर्गरे परत करणे: हरामाने खाहेला पसा परत करणें. ४ बाहेर काढणें; ओघळ० (माळेचे मगी किंवा मोतीं). ५ मनांतील गोष्ट कोणाजवळ उत्प्रकतेने सांगर्णे. 'कोणाच्या जवळी ओकं।'-संप्रामगीर १२. ६ वोलून टाकण ( पोटांत डाचत असलेलें ). [का. ओइ-रिमु=ओकर्णे: प्रा. ओक्सिअ; सिं. ओक्णु; तुल० सं. आवच्-सं. उदगिर: प्रा. उग्गिर-भांडारकर ]

ओकती, ओकी-सी. (कों.) विहिरींतून पाणी बाहेर काढण्याचे एक साधन. दोन खांबांमध्ये किवा एका बेळक्यामध्ये उमासा. ओबक पहा. एक लांकडी दांडी असुन एका बाजुला बजनासाठीं दगड व दुसऱ्या बाजुला बांबू जोडून त्याच्या खालच्या टोंकाला पोहरा लावलेला आम्ल ] असतो. वोंकणिकनाऱ्याला व कर्नाटकांतिह हिचा विशेष प्रसार

खडसारखा एक पदार्थ (स्वामी पञ्चन जात असतां पार्वती आहे. –लोक २.७६. [का. ओगसु=फॅक्गॅं, फॅक्रविंगं; ओगत=

ओकबोक-सी. दुफाशीं सोंगटशांनी खेळण्याचा एक डाव. बाहेर पडलेले पदार्थ. [ध्विन; प्रा. ओक्निअ; का. ओक्सिसुः चारी रंगाच्या सींगट्या एके ठिकाणी ठेवून नंतर एकेक गडयानें फांसे टाकावयाचे: ज्याला ज्या सोंगटीचे दान पडेल ती त्याने ओक-पु. एक बृक्ष. मराठी बायवलांत यास अला, अलोन, वियावयाची व त्या रंगाची संपली असेल तर आपल्या जवळची एला, एकोन असे प्रतिश्रव्ह आढळतात. याच्या तीनसं जाती ओकावयाची म्हणजे पुन्हां मध्यें ठेवावयाची. फांशांवरील दान पांच पडलें तर काळी, दहा पडलें तर पिंवळी, बारा पडल्यास लाल व नक पडल्यास हिरवी असे ठरलेले असते. अशा तन्हेने एकेका रंगाचा कट झाला (चारी सोंगटचा मिळविल्या) म्हणजे मग ओकावयाला नको. मधील सर्व सौंगटया अशा डावान घेऊन झाल्या म्हणजे कोणावर किती चढले तें ठरवावयाचें. **२** ( ल. ) हिसकाहिसकी; देंगें घेगें. 'हलीं चाललेला ओकाबोकीचा प्रकार सुधारलेल्या राज्यपद्धतीस गरहिताचा आहे. '-दि १.५५७. [ओकदि.]

> ओकरा-वि. ओकणाराः नेहर्मी ओकणाराः ओकण्याचा स्वभाव असलेला. [ओक]

> ओकसाबोकर्राों, ओक्टाबोक्ट्राीं, ओक्साबोक्ट्रीं-किति. उक्साबोक्सीं. रडणे अनावर होऊन उमाळा येतो तसें; मोठ्या आवेशाने आणि हेल काढून (रडणें). 'तिचा शोक तिला भावरेना, आणि ती ओक्साबोक्शी रहं लागली.' -मायेचा बाजार. [सं. वक्षम हि. ]

> ओकळी-पु. (कर्ना. ) तांबडा रंग; होळी, उत्सव किंवा लग्नसमारंभांत एकमेकांच्या अंगावर शिपडतात तो तांबडा रंग. [का; तुल० ई. ओकर=गेरू]

ओका-के-वि. १ उवडें; नागडें; बुट्वें; भुंडें; नेहमीचा अलंकार अगर वस्त्राशिवाय ( शरीर, अवयव इ० ) (सामा.) बोका या शब्दाबरोबर प्रयोग. 'नाहींतरी कान, गळे, हात ओकेबुके क्यींच रा श्वयाचे नाहींत .' -भाऊ २.३. २ मुने; शून्य. 'सगळ घर आपली सखी येथे नाहीं त्यामुळ ओकेंओकेंसे झालें आहे. ' -रप्र ७४.

ओकाओक, ओकाबोक—स्त्री. अतिशय, एकसारखी आऊक-ओक; आवचनं-ओकर्णे (बोल्णें ). -भाअ १८३४; वांती होण्याची किया; (सामा.) वांती; ओकारी. (कि० होणें). [ओकद्वि]

ओकांचा-प. (राजा.) कोरडी बांती; बांतीपूर्वी येणारा

ओकांबा-प. (बेळ.) रातांबा; कोकंब; कोकम. [ओक+

ओकाबोक-ओकबोक पहा.

ओकारणें-अकि. १ मळमळणे. २ (ल.) कंटाळणे: त्रासणें: किळस घेण. [का. ओकरिस्=ओकर्ण. ओक पहा. ]

ओकारा-री-पुली. १ वांती; कळमदून, उन्मदून येणें; उलटी. ओक पहा. २ (विशे. ओकारा) तोंडांत घातलेला घांम प्रता गिळला न जातां बाहेर पडतो तो. ३ ( ल. ) त्रास; मळ-मळ; कंटाळा; वीट; किळस. (कि० येणें ) [ओ करणें; का. ओकरिस=ओकर्णे; सिं. ओकार ]

**आंकारेश्वर**—१ बारा ज्योतिर्हिगांपैकी एक: हें नर्मदेमध्ये इंदर मंस्थानांतील मोरटका स्टेशनजवलच्या एका वेटावर आहे २ पुणे येथील ब्राह्मणी स्मशानाजवळील एक प्रख्यात शिवमंदिर. (सामा.) स्मशान. यावहृत **आंकारेश्वरावर गांवऱ्या जाणे**-मरावयास टेंकण: अति बृद्ध होणें. 'गोखले काय आणि टिळक काय दोघांच्याहि गोबऱ्या आतां बहुतेक ओंकारश्वरावर गेल्या आहेत असे म्हणावयास हस्कत नाहीं. ' -दि ३.३०१.

आंकीर--पु. (गो.) डोळयांतन निघणारा मळ, पू. उकीर अर्थ ३ पहा.

ओखर-वि. (काव्य.) वाईट; किळसवाणें; वोखट 'कंतीचा माद्रीचा उत्तम, माजाचि ओखटा कुसवा।' –मोक्री १९. [सं. उच्छिष्ट (१); अविशिष्ट ]

ओखटवण-णी--नन्नी. १ गुरे ध्वावयाचे पाणी. २ भांडी घासलेल खरकरें पाणी; (सामा.) गहूळ पाणी; वाईट घाणेरडे पाणी. [ओखट+वन=पाणी]

**ओखटवर्ण, ओखटवाणा-णी-**-वि. वाईट: घाणेरडॅ खराब; ऑगळ; किळसवाण (पाणी, जागा, माणुस, वस्त). [ ओखट+( कुण. ) वाणी=सारखा ]

ओखटा—वि. ओखट. ओखट पहा.

ओखटा-पु. आईबाप गांवीं गेले असतां किवा त्यांचा वियोग झाला असतां त्यांबहल वारणारी खंती (लहान मलाची): ध्यास; हाय. ( कि॰ धरण; करणे ). [ ओका ( १ ) ]

**ओखटी वेळ**—स्री. वाईट वेळ; अशुभ मुहुर्त.

पुढें आणिक संकट। देवें ओढवलें दुर्घट। जेथे चितावला वैक्ट-नाथ । म्हणोनि ओखरें वाटलें । ' - जै ६१.६१.

'जाणतसां द्रोणाला धृष्टयुम्नारूय दिन्य ओखद हो ! ' -मोभीष्म वि. वाईटसाईट; खराब. 'तो अतिशय ओंगळसोंगळ आहे. ' ३.१४. 'खाय हैं ओखद रामनामामृत।'-ज्ञागा ६. [सं. [ओंगळ द्वि.] औषधः; चि. ग्रु. ओखडः; कु. ओखादः; माण. वखाद 🍴

दुखणें नाहींसें करणारें. [सं. औषध]

ओखरणें--उकि. वखरणें पहा. [सं. उत्+कृ]

ओखळणें—अकि. ( कृ. ) ( पाऊस ) ओसर्गें. [सं. आ ।उ किंवा उत्+स्खलन-म. खळणे ]

ओख्यंवर्चे ---अक्रि. (गो.) समाधान पावणे.

ओग-प. १ (भि ) जुलाब, 'हातीं तो खब औकां आन ओगां टेक्यो '=मग त्यास पुष्कळ वांत्या व जुलाव झाले. -भि २५. २ वेग; बेदना; (विंचू, सर्प इ०) चढणें. ' बृक्षिक नांगीवरी मधुबिंद । देखोनि धांवे मतिमंद । चार्यो जातां खेद । ओग भाला अपार ॥ ' -मुरंशु ३६३. [ सं. भा+त्रेग ]

ओगरी-- ओक्ती पहा.

ओगडावण-(गो) हर्विण. आगडण पहा.

**आंगण**—न.गाडीच्या,रहाटाच्या कण्याला किवा सांध्याच्या ठिकाणीं फार घर्षण होऊं नेये म्हणून लावण्यांत येणारें तेल, बेरी. चरवी. वंगण. उहु० घरचाहि गाडा ओंगणावांचन चालत नाहीं [सं. अंजन]

ओगर—५, पानांत वाढण्यासाठी मोठ्या भांड्यांतन प्रजीने उकह्न काढलेली (भाताची ) राम, मूद. २ घाम. 'काळयव-नाचा ओगरू। पुरडैला देतुमें ढंकरूं॥ '-शिशु ४४०. का. ओगर=भात; का. ओग्गर=रास ]

**ओगरणें**—सिक. अन्न वंगरे वाढणें. 'काळापुढें त्वदनयें ओगरिलें स्वकुल ताट कळलें की। '-मोभीव्म ६.२७. 'रतन-खिचत मांडिर्छी तार्टे। तळी तिवई ठेविलीम नेटें। माजी ओदन ओगराळें स्पर्टे । जेवीं कळ्या मोगऱ्याच्या ॥ '-जे ९.२८ ' [ओगर]

आंगराळे—न. वाटीय मागे दांडी लावलेल एक पात्र यांतन भाताच्या मुदा पाडनात व पातळ पदार्थ वाडतात. का. भोगर+सं. भालय; गु. भोगराळो ]

अंगिल—(सांकेतिक गुन्हेगार जातीत हट) एक हजार; (१०००) संख्या.

ओगळ---पु. ओळक पहा.

ओगळ-ळी-णे--भोघळ-ळी-ण पहा.

आंगळ—िव. १ वाईट: घाणेरडें: किळसवाणा: अमंगळ: **ओखटें**—ओकटें पहा. १ घुवड. २ पीडा; संकट. • तों घाण खपणारा (पदार्थ, माणुस). २ ( ल. )कडक; त्रासदायक; रागीट; अशुभकारी. 'बहिरोवा आहे औंगळ। त्याचा नवस पाहिजे फेडला ॥ ' -ऐपी ४८. [सं. अमंगल; कुण. वंगाळ] **्वाणा**−वि. अमंगल; अशुभ; बाईट; घाणेरडा; किळसवाणा. ओखड-द, ओखाड-द-न. औषध; दवा; वखाद. 'अस ओंगळवाणी बोलूं नये.'[ ओंगळ+वाणा ] ०सांगळ-

ओगा-पु. जोंधळा काढल्यावर कणसासकट त्याच्या **ओखदी**—वि. औषधी; औषधविषयक; औषधीपयोगीः ताटांच्या पेंट्या बांधून खळयांत जो टीग घाळतात तो. [का. ओग्ग्र=रास, ढीग ]

ओगोत-पु. (गो.) कण. वखत. १ वेळ. २ उक्तीर. संवरे। इंद्रिय ओघां॥ '-ऋ ६३. 'ऐका फैसा ओप भारती स्वप्न पडण्यास कारण होईल इतका मनावर पडलेला पगडा. यवनांचा छोटला।'-विक ३०. २ लहानशी नदी; नदीचा उचका पहा. [वचक] फाटा; ओहोळ; ओढा. 'गंगा शॅंकडों ओघांनीं समद्रास मिळते.' ३ ( ल.) परिपाठी: परंपरा: वहिवाट: क्रम: लौकिक, स्टूड पद्धति. ४ (संगीत) द्रुत ताल; जलद ताल; आलाप घेणे. ५ समुदाय, योगा. २ घोतराचा किंवा छगड्याचा सोगा कमरेशी खोंबल्याने जमान. [सं.] • येणां-प्रवाह येणां: लाट येणां. ( शब्दशः व ल० ). पडणारी घडी; बल्लाचा कांठ धरून मध्ये थोडासा मोकळासोडन **ओघाओघाखालीं**-चालप्रवाहांतः (एक पदिति) अंगलांत अस पृढें दुसर स्थळी धरून तेथेंच ध्यावे या प्रकारें केलें असतां जे तांना (देणे, करणे इ०) ओघाओघाचा-प्रवाहाचा किंवा अवच्छेद पडतात ते प्रत्येक, -शास्त्रीको, [सं. अंचल, अवचय-पदतीचा. ओघाओघार्ने-पदतीने: ओळीने: कमाने ओघांत शोचअ-आंचा-राजवाडे ( भाभ १८३२ ) ? ] पडणे, ओघास येणें-पदतींत समाविष्ट होणें: क्रमांत सांपडणें. कमाने प्राप्त होणे. 'तिचा नाश करणे ओपास आठें तर ती गोष्ट निराळी. ' –विवि १०.५-७ १२३. **ओघावरोवर वाहात** पदार्थं उत्तमप्रकारें टिकावा म्हणून घतलेली काळजी, सांभाळ, जाण-प्रवाहाप्रमाणे जाणे. सामान्य जनरीतीप्रमाणे वागणे. 'तथापि ओघाबरोबरच जाणार लोक अधिक अमतात ' - टि 2.840.

ओघरण-अकि. फोडणी देण. 'तके ओघरिटी ।'-राक िका. ओग्गरण=फोडगी, ममाठा: ओग्गरिमु = फोडणी देणे. मसाला लावणे ]

ओघळ-पुनी, पाण्याचा टहानमा प्रवाह, ओहोळ, ओढा; हिश्रतपणा, मदिशिहचि ] पर्या; झिरपा; झरा; पाट २ पाट, झरा, पातळ पदार्थ बाहि-ल्याची खूण. 'तोंडावरचा आंवळ तसाच आहे, जा धुवून ये!' ३ डोंगरांतील पाणी बाहन पडंठला चर; ओघळण; हरल. [ सं. ओध+गजुः अवगळ=उहान दरी, प्रा. ओग्गाल ]

ओघळणं—उकि. १ माळेतून निमटणः; बाहर काढणे 'सरांतन म्यां दहा मोतीं ओघळ्ठीं' 'हातांतन वांगडया ओघ-ळल्या ' २ दिगांतन थोडासा अंश काइन घेणे; ' तांदुळ ओघ-ळले ' ' शेरभर ओघळला. ' 'पांच रुपये ओघळल. ' - अकि. १ पाझरणें; बारीक प्रवाहानें सर्गेः; गळणे २ मोत्याचे वेज मोठे होणें: दागिन्याच्या वजनाच्या भाराने कान, नाक यांचे भोंक मोठें होणें, खालीं उतर्णें. ३ माळेंतन मणी, मोतीं वेगेरे बाहर पडणें; गळन पडणें; तुकडे पडणें ४ स्टणें; बार्गळणें; वगळला जाणें. [ओघळ]

ओघळनिघळ--पु. (भितीवस्त, तोंडावस्त, जमिनी-वरून ) वेडावांकडा, अनियमित मार्गाने वाहणारा प्रवाह [ओघळ वर्यः प्रा. वज्ज=श्रेष्ट, प्रधान ?; म. ओझें; का. ओज्जे; म. **द्धि.** ]

ओवळी--श्री. १ लहानसा ओघळ; झरा; पाद; स्नाव. लघुत्वदर्शक, स्त्री, ]

ओचका-पु. एखाद्या गोष्टीचा उत्कट ध्यास, भीति, अगर ओघ-प. १ प्रवाह: थोत: लोट; लोंडा. 'तो उत्साहो न ती हटकून होईल अमें बाटण्यामुळे होणारा खरोखरीचा भास;

आंचणें-ओइंचणें. वैचणे पहा.

आंचा-प. १ वस्त्राचा टोंबता घोळ; नेमटेल्या वस्त्राचा

ओच्छेद-न्ही (को ) छाया: सावली [आदि+च्छद !] ओज-सी. १ काळजीपूर्वक केलेला उपचार, संस्कार, निगा (कि॰ राम्पणे) ' शरीरमुखाचेनि ओंजें । सत्य रांसार भाविला ॥ ' - मुआदि २०.६६. २ (एखाद्या कामाची) आस्थेने पूर्तता करते; नीट उरकलें, पार पाडलें. ३ व्हरालता; चातुर्य; न्यवस्था; टापटीप. ४ नीट, व्यवस्थेशीर मांडणी, रचना, स्थितिः वरी रीत. म्ह० घराची ओज आंगण सांगतें. ५ ( राजा. )संवय [ का. ओजिमु=बाळजीपूर्वक, ब्यवस्थेशीर बनणे; ओजे=ब्यव-

अंजि-न. १ चेतन्यः उत्माहः तेज, प्राणशक्तिः जीवन. २ धातुवरील चमक, झिल्डी, ३ पाणीदारपणाः धर्यः पुष्पार्यः ौरुष, ४ कळा: तेज: पाणी, ५ (साहित्य) एक काव्यग्रण, भव्योत्कर्य साधक असे भाषेचे जे तीन ग्रण (माध्यं, ओज, व प्रसाद ) मांगितले आहेत त्यांतील एक; भाषेतील जोरदारपणाचा गुण. उदा० वामनाच्या नृसिंहभवतारामघील श्लोकांपैकी पुढील एक असा - ' अमर तो मरतो अति लीकरी । चपळ तो पळतो वरितां करी। उसकला खळ लाघबलक्षणी। विलयती लपती सर त्याक्षणीं॥ 'सि. ओजमी

ओजभी—(राजा.) अशोक वृक्ष.

ओजणं-अकि. काळजीची निगा राहणें, काळजीच्या त्यादणकीचा विषय होणें. ' झेत ओजलें तर पीक येईल.' [ओज]

ओजली-वि. (गो.) वजनदार, जड; भोझें पहा. [गं ओझील 1

ओजिविणें-सिक, काळजीने, आस्थेने संपविण, पूरें करणे: २ पाण्याच्या प्रवाहामुळें पडलेला चर; घळण; हरल. [ओघळ ( एखादा घंदा किंवा गोष्ट ) योग्य रीतीनें करणे; (माणसें ) गुण-ंगपन्न किंवा तयार (लायक) करणें. [ओज]

-बसा १७. [ सं. अंजिति ]

ओजार-अवजार पहा.

ओज्यें-(गो.) ओझ पहा.

ओझडणें-ओझरणें पहा. 'त्यांची पजन्याधारी देखा। पुष्पं ओ(वो)झडी झाली रुखा ॥ ' - मुआदि ४.१०'%

ओद्वर-पु. १ धार; क्षिरपा; पाझर; ओघळ, पाट. २ लोंढा; प्रवाह; ओढा. [सं. अव+क्षर्; तुल० निर्झर; प्रा. ओज्झर= झरणारा, प्रवाह ो

ओझरणं--अकि. १ पाझरण: स्रवंग: गळणे: जिरपणे. २ पाट वाहणें; ओढ़ं, नाल, बनणें. ३ ( सज )कमी होणें: उत्रणें: ओसर्णें. [ओझर]

**ओझरणें**—उकि. घासटणें : पुसून टाक्णें-जाणें, झाजरणें पहा ओझरता, आंझडता-किवि. अधेवट: निमटना: कांकरता:

वरवर, निस्रता (कि॰ पाहर्गे, लाग्गें; पडगें; जागें, दिस्गें: (क्रचित्) दाखवण: देखणें. ) [ सं. अव+क्षर=प्रा. उज्ज्ञरिअ. ओज्ञर ी

आंद्राळ-म्ब्रीपु. १ दोन्ही हात जोडून झालेली पोकली, टॅक्फ, [ओट=उट ] पुडा: जुळलेले दोन पसे. २ पितगंम द्यावयाची तिलांजिल. म्ह० ऑजळीने पाणी पिणें=तंत्राने, कलाने, मिनतवारीने, मिधेपणाने वागण: परस्वाधीन असर्ण. [ सं. अंजिंह ]

आंद्या-पु १ उपाध्याय. २ एक हिंदी आडनांव: मराठी ओझे (आडनांव). [सं. उपाध्याय: प्रा. उवझ्झाभ-ओज्झाय हि. ओझा: का. ओज=ग्रह, शिक्षक ]

ओझीक-ल-वि. १ ओडी वाहणाराः हमाल. २ न दमनां नेणारा: भारी वजन महन करणारा. ३ ( ल. ) न कुरकुरतां कुट्टे-बाच्या अडचणी पार पाडणारा, (विशेषतः ओक्षिक याचा अर्थ) [ओंसे]

**ओझी गेखण**—स्त्री. (कु. ) मुताराचे एक हत्यार; एक प्रकारचा रंधाः

अरोह्ये — न. १ भार; बोजा; वजन: जड पदार्थ २ (ल.) एखाद्याने आपल्यावर केलेल्या उपकाराचा भार:काळजी, जबाब-. दारी. कर्तव्य यांचा भार. 'तुजवर घातलें गडाचें ओझें।'-ऐपो ्<sub>रतक</sub> घेणें. ४२. ३ धान्य, गवत, वंगरेचा बांधलेला बोजा, गहा: मनुष्य किंवा पशु इत्यादिकानीं वाहावयाजोगा काष्ठ, दगड इ० परिमित अमा पदार्थ. ४ ( गो. ) टोपली किंवा हारा. [ सं. वाह्य: दे. ओझ्झत. का. ओज्जे ]

ओक्रेकरी-- पु ओं बाहणारा; हमाल; हेलकरी.

२ पुष्कळ ओहाँ नीटपोंग वाहणारा ( तटडू, बैल इ० ). ३ कोण 'करणें ]

<mark>ऑजिळ —</mark>ऑक्रळ पहा. 'पुत्र देईल पित्या ऑजळी।' तेहि कामार्चे ओवें अंगावर पडलें तरी न कंटाळतां निर्वाह कर-णारा. [ओझें]

> ओझोन-पु. हा वाय प्राणवायचे ह्रपांतर आहे. हे ह्रपांतर प्राणवायमध्ये विजेच्या ठिणम्या सोडन किंवा अन्य तन्हेने घड-वन आणतां येते. या वायचे गुरुत्व प्राणवायच्या दीइपट अमते. याम एक प्रकारचा चमत्कारिक वास येती. डि. 1

ओट-न. एक प्रकारचें थंड हवेत उगवणारें धान्य व गवत. ं घोडा व मनुष्य यांना खाण्यास उपयोगी पडतें. [ई.]

ओट—पु. गाडीच्या चाकाम टेकण्यामाठी लावलेला दगड. उट, उटी पहा. [सिं, ओथ]

आंट. ओटंब-पुन्नी. ओटआंबा: गोमांतक व कर्नाटक-मधील एक आंब्यासारले झाड; याची पाने कुडगाच्या पानाः सारखी असून फळें कार्तिकांत येतात, त्यास ओटआंबा म्हणतात. त्याच्या सकविरेल्या कापटयांना ओटाची मार्ले म्हणतात. चिच किया कोकंबांग्यजी सागंत ती वापरतात. पिकलेल्या ओटांनें लोणचे. रायते व सार करतात. िसं. ओष्ट: का. ओटे: लॅ. गार्सिना कांबोगिआ ]

**ओटंगण**—९न. टेकावयाचा लोड, गिर्दी, तक्क्या वर्गरे;

आंटभरण-णी--नश्री. ओटीभरण पहा.

आंटचणी---न. ऑटाच्या तुकड्यांचे सार. [ऑट+वणी= पाःती ी

आंटळा-पु (कां.) धोतराची अथवा लगड्याची ओटी, नीत पुष्कळस पदार्थ भरल्यामुळे मोठी दिसते ती. [ ओंटी ]

ओटा-पु. १ दगड विटा वँगरेनी बांधलेला घरापुढील कहा, चबुतरा. २ ओटी; ओसरी. ३ गच्चीपुढील वरवंडी किंत्रा लहानशी भित ४ पार. वरंबा: उंच ताटवा, 'ओंट लावी रित-कांत् । पार्यातकांचे ॥ ' -शिशु २५४. [का. ओट्टु=एकत्र करणे; दीग, रास; त्रु॰ मं वृत्त=गोल ]

ओटा-9. कोवी इ० वनस्पतीस लागणारा पांडरा किडा. -बागची माहिती २३.

आंटा-पु १ घोतराचा किवा लगडघाचा घोळ, झाल; ओंटी पहा [का उडि=ओंचा] मह. १ ओटवांत घालणं= दत्तक देणें; स्वाधीन करणें; पदर्श बांधणें. २ ओटवांत घेणें=

ओट्रारणें-अञ्च ( डोळे ) वटारणें पहा.

ओटारणें-अकि १ ओटा नांबाच्या किडवाने खाल्ल्या-मुळ झाडाची वाढ खुंटणें. २ ( ल. ) कोणत्याहि कारणाने वाड लंटण: ( लहान मूल, रोप, इ० ) ;अवथणणे. [ ओटा ]

ओटाळी-स्त्री. दोन दोन, तीन तीन ऊंस एके जागी बांध-**ओझेरी, ओझेल-ली**--वि. १ (गो. )ओझेकरी; हमाल क्यांचे काम. (कि० करें). [वह: सं. वृत: का. ओट्ड=एक्ल

ओटी—स्थी. घराच्या माजघरापुढें विवा मार्गे भित नघात- त्या सुरगुरुचेहि ओठ करपावे । ' -मोविराट ६.९०. ० चाचर्णे-लेली पडवी; ओसरी; सोपा. [ओटा; ग्र. ओटली ]

उडि=कंबर, कटिप्रदेश; तुल० सं ऊधम ]

खोळ; पद्राचा किंवा उपरण्याचा घोळ; खोलगट भाग; ओंटा, न संपणे; तरूणपणांत येण्यापूर्वीच्या स्थितीत असणे, 'ओठाच्या वाडनिश्रयाच्या वेळी वधूच्या ओटीचा विधि कर्गे. -एरापुप्र वर ओठ याएवजी होट हा शब्द विशेष प्रचारांत आहे. ) ३३७. ३ ( ल. ) जीवदान देणें ( मुलास, नव=यास ). 'वैद्य ओटीने-१ सुखहर प्रसत होऊन मुलासह. २ सवाष्णपर्गी **करणें** ( गाय इ० कांनीं )-गरोदरपणीं विण्याच्या पूर्वी त्यांची ओटी ( कांस ) पिष्ष्ष्र होणे. **ओटींत घाळणे**-सकि. १ दत्तक देणें. 'तीकशी वरं आपळा मुलगा तुङ्या ओंटींत घाळील ! ' २ पदरीं बांधणें. 'हा अन्याय तुम्ही उगीचच्या उगीच माझ्या ओटींन घाठीत आहां!' ३ आश्रयार्थ स्वाधीन करणे, हवाठीं करणें. 'पोरीला मी तमच्या ओटींत घालीत आहें. तिचा पोटच्या मुलीप्रमाण सांभाळ करा. ' ओटींत घेणें-मिक. १ दत्तक घेणे २ आपलासा म्हणणः आपलकीचा भाव ठेवणे. आंटींत देणें-मिक्त, दत्तक देणें: स्वाधीन करणें.

अंदिभरण -- १ गर्भाधान. २ गर्भारशीच्या आठव्या महिन्यांत ( किया आर्थीहि ) अनेक सुवासिनी मिळून पतिसम-वत तिच्या ओर्टीत तांदळ, नारळ वेंगेरे पदार्थ घालतात तो विधि ( मुसाने प्रसुति व्हावी म्हणून ). ओंटीभरणे पहा.

आंटो--( इं. ) अत्तरः सुवासिक तेल ३० ओटो िलवहार-मोहिनी [अर इत्र. इं]

ओटांळा—शेतांील माळा; भटाळी, अटोळी पहा 'ओटोळ्या जवळी पातत्या ।' -दावि ३४७.

आंठ, आंठ-- पुज्याने दांतांची कवळी झांकली जाते असा नाकाच्या खाळचा व हनुवटीच्या वरचा मांसल भाग; अधर. [सं. ओष्ठ: त्सीगन उष्ठ, बुष्ठ; प्रा. ओठ्ठ ] (वाप्र.) काढणी; दोरी (चरावयास सोडतांना ). [ओठ+आळा ? ] **करपणें-**फजिती होणें; पराभव होणें. 'कुरुगुरुसवें झगडतां

ं ( अतिशय राग आला असतां मनुष्य स्वतःचा ओठ चावतो ) आंटी. आंटी-स्त्री. १ ( गाय, महम इ० ) जनावराची त्वेप येणें; मोठा राग येणें. 'त्याउपरि ओंढ चाबुनि शकुनि प्रेपी कांस. २ वेंबीच्या खालचा व गुद्धांगाच्या वरचा भाग. [का. कराल करवाल।' -मोशल्य ४.२९. 'चावती मराठे ओठ' -संप्रामगीते ३३. ॰फुटणें-थंडीने औठाला चिरा, भेगा पडणें. आंटी, ओटी—स्री. १ लुगर्डे किया घोतराचा घोळ, ओठाचा जार न वाळणें-बाल्यावस्थेत असर्णे, लहानपण 'फ़र्ठे और्टीत घेऊन ये.' २ स्त्रीच्या नेसकेल्या लगड्याच्या वरचाहि जार अजुनी नाहीं तुझ्या वाळला।'-क्शल्याख्यान ओंच्यांत किंवा पदरांत तांदळ, सपारी, इळकंड, नारळ इ० घात- ४१. इह० १ ओठ पिळळा तर दथ निघर्णे≕ळहान वयाच्या रुळे पदार्थः औटीत घालावयाचे पदार्थ [ का. उडि=भींचा, माणसाने शक्तीवाहेरकाम केल्यास त्याला हिणविण्यासाठीं योज-ओटी: प्रा. उअट्टी=लुगड्याची गांठ, नीवि.] **भरणें**-१ तात. 'ओंठ पिळला अमता तर खरंच दूध निघालं असतं ' सवासिनीच्या ओंटीत फळे, फलें तांदळ वगेरे घालणे: ओंटी- -तोचं २०, २ ओटांतून की पोटांतून-(व.) अंतःकरणापासून की भरणिविधि करणें. 'गतधवा स्त्रिया येउनि । अंटी भरिति नुसर्ते वरवर (बोल्लॉ) ओठाबाहेर काढणें-बोलून दाखविणें. मृत्तिका घेउनि । ' ' आजचा ओटी भरण्याचा समारंभ कांदीसा महः ओठावाहेर तें कोठावाहेर. आंठापर्यंत येणें-( कोण-मार्मीच्या होमसातर .. ... व्हावयाचा होता. '-झांमु २ तीहि गोष्ठ ) प्राप्त होण्याची संधि येऊन पोचणे. ( टीप-देशा-

आंठंगण-णें---न १ ज्यावर तोल टाकतां येईल, टेकतां बोवा माझ्या मुलाला बरें कहन माझी ओंटी भरा ' **भरल्या** श्रेईल, रेलतां येईल असा ( लोड, भिंत, खांब वंगेरे ) पदार्थै. **२** ( ত. ) आधार: आश्रय: पार्टिबा: टेक: आश्रयदाता: पुरस्कर्ती. [सं. अवष्टंभन ]

> आंउंगर्णे-अफ़ि. १ रेलणें; टेकणें; तोल देणें. 'दूर वर्नी जाउनि तो ओठंगुनि तहसि वैसला क्षता. ' –मोआश्रम ४.४४. २ ( ल ) अवलंबन राहणें (आश्रय, संरक्षण, आधार यासाठीं): उत्मुक असणें: भिस्त ठेवणें. ३ झेपणें; आहारांतील असणें; उर-कण्यासारखें. व्यवस्था लावतां येण्यासारखें असणें. 'जें काम ऑर्ट्रगेल तें करावें. ' [ओर्ट्रगण ]

> आंद्रणें - अकि वर येणें: बाहेर पड़णें, उठणें: ठळकपणें दिसणें ( शिक्का किवा ठसा); इनर अर्थोसाठीं वठणें पहा. [उठणें ]

> आंठरणें-अफि. १ 'ओटारणें ' पहा ( दोन्ही अथी). २ दर्भखणे: आठरणे, अटरणे पहा. 'नहमी पहावे तेव्हां तं ओठरलेला, कधीं चेहऱ्यावर तजेला नाहीं. '

> आंठिचणें, ओठाचिणें—उिक. ( कों. )(वेडाविण्यासाठीं ओठ काढन दाखविणें ) वर्मायाजींगें बोलणें; टोमणा मारणें: चरडपट्टी काढणें; दोष देणें; टिंगल करणें. ' एक दिवस तुम्हांस बोलवावयास विसरलों म्हणून इतकें ओटावता कशास. ' [ ऑठ ]

ओठाळ-वि. जाड ओटाचा; बाबर ओट्या. [ओष्ठ] आंठाळी-की. घोड्याच्या खालच्या ओठास बांधावयाची

ओदिंग, ओदिंगणें-ओठंगण, ओठंगणें पहा.

ओड, ओडक, आंडकर, आंडगस्त, ओडघस्त, ओडगस्ती, ओडघस्ती, ओडण, ओडणी, ओडणें, आळेबा पहा. ओडदोरा, ओडव, ओडवर्णे, ओडा, आंडाताण, ओडाळ इ०-ओढ या शब्दाखाली पहा.

आंड-सी. १ सुरमाडाची पोय, टोंगर, फलसमुदाय. २ क्षमा ओडवण ॥ ' -ह २०.१५. ( नाचणीवरील ) टरफल; टरफलासह नाचणीचे दाणे. [ १ ] आंड-- ली. एक झाड.

आंड-वि. खोल (पाणी, विहीर, खड़ा, खाचर ). 'महा म्हणजे पुष्कळ अंशीं हितोपदेशांतील अन्यापारंप न्यापार कहं जाणाऱ्या वानरासारस्त्रीच अवस्था होय ' -नि ९१७ ' ती औंड शब्दानें म्हणाली 'समाचार बहुत बाईट आहे. ' '-बाल [का. ऑड्र=गहळ पाणी, तळचे पाणी, गाळ] •कर्राः पणा कभी केला. '-भू ९९.

आंडकर, आंडका, आंडकी, आंडकर, आंडके, आंखी---9सीन लांकडाचा टोकळा, खोड. 'खांबावर एक मोटें ण्यांत येणारी कुमारी. -हिंदु १९१२।१९३०. ऑडकर घेऊन येतो. '-तफान नाटक ३१ का. ओडक=फोड लेली, मोडलेली स्थिति ]

ओडण-न. १ (काव्य.) ढाल. 'कोणी शिर्मी धरिनी ओडण । '-जे ३३.४५.२ (ल.) पांपलण. 'जडेचे ओडण । करीत पळती तपोधन ॥ ' –िशशु २७१. ३ 'ओटण 'पहा [सं. अवग्ठन=ओढण]

मावण्याजोगे (भातखाचर ); उखरच्या उट्टर. -न. खोटमट शेत, खाचर. ' डोंगरांतून ओंडण तुडवीत तो किल्ल्यावर पोहोंचळा ' [ऑड=खोल]

आंडणी—स्री. (राजा, कुण.) (पोटांतील) वेग; कल [ओढर्ने ? ]

ओडप-पु. (तंजाबरी) भंग. 'पाऊस अतोनात पडल्याने नदीस ओडप ( वडप ) आला आहे. ' [ ता. ओडप्पु=तूट, भंग. वाहणें, झिरपणें ] का. ओडक=भेग; भग्नावस्था ]

ओंडबर-न. चमत्कार. आडंबर पहा. 'निजशक्तीचेनि उनाड. [ओढंग] ओडंबरें। ' -विषु ७,४९. ' नर्भी धूम्राचे डोंगर। उचलती थोर थोर । तैसे दानी ओडंबर । माया देवी ॥ ' --दा ७.४.४०.

जाद. ' की विषाचें शीतलपण। की ओडंबरीचें भूपण। की गंधर्व- ओडीत. या त्यांच्या ओडीला विरोध करणारा आजपर्यत कोणी नगरीचें सैन्य । तेसे जाणू स्वर्गसुख ॥ ' -ह १३.२६. आंडि- नव्हता. '-दयानंदसरस्वती २३९ २ ताण, जोर, दाब ( लांव-**बरीचें लेणें-जादनें** उत्पन्न केलेला अलंकार, वस्तु; तकलादी विण्यासाठीं); आंवळ. (कि॰ घालणें: बसर्गे: पडणें). 'तुर-वस्तु.

आंडेबा-श्री वाळवी; वाळिबा, (गो.) अळवा, ओळेबो

आंडवण—शीन १ ढाल. ओडण अर्थ १ पहा. २ (ल) आडकाठी; संरक्षण. 'जन झुगारिनी निदेचे पापाण। पुढे केलें

तळ, खाचर. [ ओंड ]

आंडव ग-अकि. १ पुढें होगें; पुढें करणें; प्राप्त होणें. राष्ट्र भाषेचे प्रयोग ठरविण्याच्या ओंड पाण्यांत त्यांनी शिरणे 'कळिकापात्रे ओडवीटि भटी। जाति कळिकाची॥ ' -शिक्ष ५६४. ' शुद्धमती घाली जीवन । राजा प्रक्षाली चरण । सकल-ांथिं आर्टी धावोन । तर्ळी माथा ओडविती । ' –ह २४ १३४. २ (ल.) वर्णन कर्णे. 'नेसी ओडओं कथासंगती ॥'-दाव १५.

आंडवर्णे-- कि. भोगाम येण ओडवर्णे अर्थ २ पहा. 'बह (कों ) जास्त खोल करणें. **ेपणा**—खोली. 'एके बाजूचा ओंड- वय मरलें, उरलें थोडे तो काय की ओडवलें।'—मोद्रोण २२. : 0.

ओ(डवी-भी. (गो. ) देवीच्या नांवाने जेवावयास धाल-

ओडसगं--(गो) आइझडप छाट्न मोकळी जागा करणे. अडमणे पहा.

आंडा--वि. खोल (पाणी इ०). ओंड पहा.

आंडा—पु. १ लांध्डाचा ठोकळा, तुकडा, खांड. २ (कां.) केळीचे लोगर तोइन घेतल्यानंतर जिमनीवर बाढलेळा जो केळीचा माग भगतो तो हा माग तोडला म्हणजे त्यालाहि औंडाच अंदिण—वि. (कों.) ओंड; स्रोल आणि पुष्कळ पाणी म्हणतात ३ झाडाचें स्रोड, स्रोडाचा भाग, तुक्रडा. ४ मूर्व; मह. [का. ओडि=ोडणें, मोडणें; ओडे=खांड,तुकडा] ॰पूर्डी-स्त्री, सरकारी कामामाठीं जे ओंडे कापतात त्याची मज़री भाग-विण्यासाठी बगविलेला कर.

> आंडा-पु. गोंबर, माती वर्गर घाटन तयार केटेटी जागा. जमें-अळवाचा औंडा, भाजीचा औंडा. [ओढा / ]

आंडा-पु. पाण्याचा लोंडा; आंडा. [का. ओडि=झळझळ

आंडाण, आंढाण-वि. (राजा.) ओढाळ; भटक्या;

आंद्ध-मी. १ सेंच, आकर्पण; हिसका ( घट करण्यासाठी किवा ओडण्यासाठीं ). (कि॰ देणें ). 'इतर धर्माचे पादी होक ओडंबरी — श्री. (काव्य. ) गारुडीविद्या; माया; ऐंद्रजाल; नीच मानलेल्या लोकांवर प्रेमाचे जाळे पसहन त्यांस आपल्यांत टीच्या पाण्याने माझ्या दांताला ओढ वसली आहे. '३ ओढा- वयाचा दोर: ओढण्याचे कोणतेहि साधन, सामान, ४ ओढीत नेण्याचा किंवा वर काढण्याचा पदार्थ. ५ ओढण; वजन; ओढ- दोन भागांना जोडणारा ) दांडा. [ओढ+काठी ] ण्याची शक्ति. 'हा दगड सहा बैलांच्या ओढीचा आहे. '६ ज्या उमटणारा चर, रेघ, घांसर, खरड. ७ अडचगीची परिस्थिति, मुळे पेचांत आलेला. [ ओढ+प्रस्त ] पैशांची चणचण; सावकारांचा तगादा, निकड, चिमट, 'या महिन्याला माझी खर्चाची फार ओढ झाली आहे. '८ अतिशय ताणाताण मेहनतीमळे व थकव्यामळे शरीराला येणारा ताठरपणा. ९ नदी आहे. ' १० सरमाडाची पोय: जेर्थे पावसांत किवा ओर्लीत एखादा बांधकामाचा भाग येत असेल ते ये याचा बांधावयाच्या दोरीसारखा उपयोग करितात तो, ११ कल, प्रवृत्ति; गति; झोंक: —कडे प्रयत्न, 'उदकाची ओढ स्वभावतः खोल प्रदेशाकडे असते.' १२ आकर्षण: मोह: पादा: आंगावर घतलेले काम वगैरचा जोर (जग, धंदा, कुटंब यांबाबत): ओढणारी शक्ति (माया, प्रेम, इच्छा, आशा इ०); कळकळ; स्नेह; सहानुभृति. 'कां गे वाई रोड । तर गांवाची ओढ ' १३ मार्गे राहाणें: जोराचा विरोध करणे: निष्ठरपणे प्रतिबंध करणे: वेगाने सटणे: प्रवाह, जोराचा ओघ. (कि॰ घेणे). १४ जनावर लावन एका बेळीं ओढीत आणलेला एक किंवा अनेक लाकडांचा समदाय. १५ वरील लाकडांना बांधावयाची दोरी. १६ बैलरहाट किवा तेल्याचा घाणा यांच्या जोखडास व बेलाच्या मार्गे जो बेसनेकड असतो त्यास बांधावयाची दोरी किंवा दांडी: ओढाळा. १७ तहान 'मला पाण्याची ओढ लागली आहे.' [ उदन्या ( तुष्णा )-उडणा - ओढणी - ओढ. भाअ १८३४. । १८ मनाची हीस. 'प्राणसखे राजसे रोज गडे तुझ्या मनाच्या ओढी। आम्ही तप्त करूं या घडीं।'-सला १४. ओडण: तल दे. ओड़ ह= अनुरक्तः सं. अवकर्ष-अउअढ-ओढः आकृष्ट-आउड्ड-ओडः किंवा सं. उपधा ] •काढणें-(हिं.) संकटांत दिवस काढणें एक ओढ़ किंवा एके ओढ़ीने-एका हिसक्यासरशी; पहि-ल्याच प्रयत्नास, जोरास, दणक्यांत. ओढीं ओढ असणे-दु:खाबर दु:ख येण; संकटांबर संकट येण. ओढींत ओढ (बारणे, कहन घेणे इ०)-एक संकट भोगीत असतां दसरें वारणे किंवा दूसरे ओढवून घेणे. वोढ पहा.

ओढक--वि. १ खेंचणाराः प्रतिबंध करणाराः मार्गे मार्गे घेणारा ( इष्ट कृत्यांत मुर्खपर्गे नसते अडथळे आणणारा ). २ पुढें ओडणारा खेंचणारा पहा. 'परि ओद्धनि ने त्यासि देव ओडक सा। '-मोभीष्म ४.४२. ३ (ल) तकारी; हट्टी; दुरा- प्रा. ओहाडणी] प्रही. [ओढणें]

णारा: गाडीबान. [ओढ+कर]

ओढकाठी--श्री. (कों.) उंसाच्या चरकाचा ( जोखडाच्या

ओदगस्त-घरत--वि. अडचणीत अगर विकट परि-वहन ओंडों ओढीत नेतात तो रस्ताः रस्त्यावर त्या वजनाने स्थितीत असलेलाः अडिकत्यांत सांपडलेलाः द्रव्याच्या अभावा-

ओढगस्ती-घस्ती--श्री. पैशाची टंचाई; अडचण; नड;

ओढण--नर्भा. १ संपविलेल्या हिशेवाची बाकी पढील र्किंबा प्रवाह यांचा जोर, ताण. ' इंदायणीचे पाण्यास फार ओट मितीस ओढणे. 'मागील खात्यावरील ओढण पुढील खातीं घंउन ' २ पिढीजाद अथवा वर्षानुवर्ष चालत आहेली (वहि-बाट, पद्भत, मत, परंपरा, चाल, हृढी ), 'वडिलांचें ओढण असेल त्याप्रमाण चारावं. ' 'या कुळी वायकोस प्रथम कन्या व्हावी अशी ओढण चारत आली. ' ३ जोराचा अडथळा: मार्गे पाय. (कि॰ घेणे). ४ वायकांच्या नेसटेल्या लगडवाचा आंतल्या पदराचा जो एक कोन ओढिला असतां नेसणें घट होतें ती: लग इयाच्या पदराची दोन टोके जवळ अवळ आणून नेसणे घट करण्या-माठी एके टिकाणी बांधतातत्यास ओढील असे म्हणतात, ओढ-गाच्या शेवटाय जी गांठ दिली असते ती ओढणगांठ. -न. १ गामान्यतः वर खचण्याचा दोरः ओढणदोरः तंबच्या तणाव्याचा दोर: कमणी: ढोलाचा ताल वर-खाली उतरविण्याची दोरी: गाडीचा दोर २ प्रयासानें, श्रमाने ओढणें; खेंचण्यास पडणारा अतिशय त्रास. 'गाडीला ( अथवा बैलांना ) बाळमध्यें ओढण लागती. ' [ओढ़ों ] ्गांठ-स्त्री. ओढण अर्थ ४ पहा. ॰ बाकी-जी. मालोसाल पुर्दे आंढलेली बाकी (सरकारी वसलामधील); वृक्षाने ओडवंकी •शिल्लक-सी. नवीन हिशोबापर्यंत ओढलेली मागची शिहक.

> ओहण-न ढाल, ओडण पहा, 'माझ्या देहाचे ओढण। आड असतां तम्हां विद्या । स्वप्नीही परि नाहीं जाण । '-म्रंशु ९. ओद्धण-न, एक चर्मवाद्य: इम. [ओढ़ण ] आंद्रण, आंद्राण-णी-- ओंडण पहा.

> ओदणी--श्री. १ डोक्यावहन व खांग्रावहन घेण्याचा जरीच्या कापडाचा अथवा शालीचा किंवा शेल्याचा बरम्बा ( स्त्रियांचा ); चादर: पदर. २ ( मारवाडी, मुसलमानी )लहंगा किंवा झगा यावकन ध्यावयाचे बस्न. सि. अवगुंटन; दे. ओडढण=उत्तरीय; सि. ओडिणी, हि. ओडन; दे, अवघाउनी;

ओढणी---स्नी. १ ओढ; हिसका. २ दोरी (बटब्याची वर्गरे). ओढकर -9. लाकुड; दगड वगैरे बाजारांत बैलावरून ३ (क.) औताची सर्वीत पुढची जागा. 'ओढणीला पाडे जुंपा.' अगर स्वतः ओढीत नेऊन त्याच्या मजुरीवर उपजीविका कर- 'ओढणीच्या बैलावर लक्ष टेव.' ४ रांगोळयाचा लोखंडी आंकडा. [ओढणें ]

ओढणें—उकि. १ खेचणें; सरकविणें; लोटणें; जवळ घेणें, जाणें. ३ पेटन्यामुळें ( अवयव ) आखडणें; आकुंचित होणें. ४ करणें; आपल्याकडे आणणें; ताणणें. 'परि ओद्धनि ने, त्यामि एखायाचा भाग असणें; एखायाच्या खालीं येणे. मोडणें: समा-दव ओढकसा । '-मोभीष्म ४. ४४. 'तं पाणी ओढ, मी विष्ट असर्गे. 'हा प्रांत पुण्याखालीं ओढतो.' ५ मन इ० मोहित आंचूळ करतों. ' २ ( द्येत जिमनीतील डिखळे फोड्न साफ कर- होण, एखाद्याकडे वळण, जाण, कल ओढ़ा, असणें. ' बुडत्याचे ण्यासाठीं दाताळें किंवा गुठें वंगरे जिमनीवर ) फिरविण. ३ रेघा, पाय खोल पाण्याकडे ओटतात. '(वाप्र.) ओढता हेर्ण-१ ओळी काढणें: आंखणें. 'काय रेवा ओढल्यास! सरळ ओढ. ' अडवून घेणें; घासाधीस करणें; ताजून धरणें. २ एखाद्या गोष्टी-४ ओढ बसर्गे ( फोड, उष्णता, रोग वंगरेपासन डांळे इ०). ५ पासन मागे घेगे, सर्गे. ओढता ( अथवा ) ओढन धरणें-( दखणें. आजार, दारिद्य यांमुळ शरीर ) क्षीण होणें. ६ ( गुड- १ अडवणी आणि अडथळे दाखविणें, आणणें. २ (एखादा गुडी, विडी इ॰ चा ) घर कारण, अंमल करणें. ७ ( थान ) मौदा किंवा न्यवहार जुळविण्यांत ) आपल्याच मूळच्या अटीला पिणें; चोखरें. ( गाय, महैस इ० च ) दृध काढण्याकरितां आंचळ चिकटून राहणें. ओद्भन पाहर्शे-आपल्याच अटी खऱ्या, पऱ्या ओढण: धार काढणे. ८ (तप धीर ) हुंगणे; संगण ९ ( भाषेची- करण्याबद्दल प्रयत्न करणे, घासाधीस घालणे. ओढ़न बोलणें-अर्थाकरितां ) ओढाताण करणें; वांटल तो अर्थ वसविणें. १० लांव हेल काहन बोलेंगे. ओहन येंगे-१ (गळवामध्यें पू) छावण: वंद करणें (दार, खिडकी इ०), [सं. वह-बोड-ओर ] जमण; मुख धरण; तोंडु पडणे. २ अकस्मात येणें; ओढवणें ( बाप्र. ) ओढन आणणें-१ गर्वानें किया रागानें ताटून वसणें. ( एखादी आपत्ति ). जीव आंढणें-१ गुक, तहान, ध्रम २ कां के करीत मार्ग राहणे. आंद्रन काढणें-बाहेर सेंचणें: इत्यादिकांमुळे उत्साहहीन होणे. २ प्रेमाने एखाबाकडे मनाचा मोठ्या युक्तीने बाहेर काढणें; जबरीने जवळ आणणें, घेणें. ओटा असणें. **देवी, गोवर ओट**र्णे-देवी वर्णेर बाळणें. ओढ़न घेंगें-( एखादें संकट अथवा अडचण ) स्वत.वर वळॅच मृत्यु-मरण-काळ० -शेवटीं नाइलाज होऊन मृत्यच्या जवळ आणणे. 'भरताने रामासारखाच वनवास आपल्यावर ओढन जागे; कपार्ळी असलेले प्राप्त होगे. घेतला. ' २ आपल्या बाजने करणे. 'हींच मले आपल्याकडे ओढन ध्यावयाची आहेत. ' -इंप ४२. ३ ( गंजिफा ) घेणी दिवसाच्या प्रारंभी किनाऱ्यावर ओहन आणून ठेवणे. घेणाराने राजावरोवर ज पान टाकल असल त्यावरील वंद दुसऱ्या-। जवळ असल्यास त्याने राजावरोवरचे पान माह्नन ओहुन घेणे. वस्त्रे । ' - मुसभा १४.६७. [ सं. वह ] हा ओहन येण्याचा हक दंणी घेणा-याच्या उजन्या हातच्या | मनुष्यास असतो. ओहन बळकट कर्णे-( दोरीची सेल व प्रस्त-म. गस्त ] मोंकळी गांठ घट व न सुटेल अशी आंवळणें ). फाजील शहाण-पणाने स्वताला फसविणें; उद्देश बाजुला सार्णें; हटाने किया पड कसणी; कशाचा दोरा. न खाल्ल्यामळं ( अटी, करार, परिस्थिति ) अधिक विकट कहन घेणे. ओद्धन चिक्रणे-१ जास्त किंवा अवाच्यासवा किमतीस शक्ति. विकर्णे. २ ( छ. ) स्वतःची योग्यता फार मोटी मान्णे; अभि-मानानें आत्मप्रतिष्ठा चढविणें. कर्ज ओढणें-कर्जावर कर्ज दांड्याला लावलेली अडकवणी. [ओढणें+पर्टी ] काढणें. चाबुक॰-एखाद्याला चाबुक लगावणें. जर्मान॰-शेत-जमीन लागवडीस आणणें. जीभ ०-कांहीं विकृतीने जीम कोरडी ण्याकरितां एक लांकडाचा छिरें व कन्नी असरेला ठोकळा होणे. बाकी०-१ हिशेबाची शिक्षकवाकी पुढील सालच्या कीर्दी-वर नेण. २ देण न देतां कांहीं काळ राखणें. चरून ओढ़न ओढ़-मणि-मणका ] यावरून ओढमाणक्या घेणें-तान दाकर्ण-ताणण-( जर्त-शास्त्रावरून ओटणें, विधेवरून ओटणें) धरणें; आढवेंड वेणें, एखाद्या गोष्टीस संमतिदेतांना पुष्कळ बांध थोडेंसॅ, वरवरचें ज्ञान असों. श्वास ०-श्वास घेणे. ओढ़न वालीत वसणें. [ओढ+मणि-मणका] टाकर्ण-रागान, दांडगाईने ओहून ढकलेंग किवा झुगाहून देश ( मनुष्य, वस्तु इ० ).

ओढणें-अफ्रि. १ मार्गे घेणे; ओढून धरणे; घासधीस करणें; हट धरणें; हेका धरणें. २ (भात शिजतांना) आकसून पात्र. [ओढा+वन=पाणी] शको. २. २

ओढणें-सिक. ( राजा. नाविक ) गलबत पावसाळ्याच्या

आंढणें-कि. नेसणे; वेडणें; पांघरणें. ीनत्य ओढिती धीत

आंदत-धी. हलाखीची, ओंदगस्त स्थिति. [ओद+सं.

ओइदोरा--पु. पिशवीचे तोंड उघडझाप करण्याचा दोताः

अंद्रिय-श्री. जाराचा ताण; ओडतांना लागणारा जोर,

ओढपट्टरी—सी. (विणकाम) कापड ग्रंडाळावयाच्या

आंढमाणकी--श्री. गाडी भरल्यानंतर वरील वेष्टण आवळ-असनो त्यातून दोरी दोहीं बाजूनें ओद्दन बांधतात तो. [ म.

ओढव-सी. मोटेच्या विहिरीची धांव ( उत्तरती जमीन). -पु. गायनांतील चढता सर. (कि॰ करणें). [ओढ]

ओढवण--- पर्वतावरून निघणाऱ्या ओड्याचे कोरडे

ओहवर्ण-अकि. १ आपोआप घडणे-कडे जोराने वळणें: नाइलाजाने ओघास येणें; जोराने हलणें, सरणें, येणें: गुदरणें: प्राप्त होणे; झोका बसणें; अकस्मात येणें; (दैव, मृत्यु, संकट, पीडा, उपाधि इ० संबंधी योजितात व त्यांत प्रेरकत्व, अधीश्वरत्व गर्भित असर्ते ). 'वाटे ओढवला प्रळयकाळ।' 'दु:ख सुख ज ओढवेल तें भोगणे प्राप्त. ' ( टीप-दैव, प्रारब्ध या अर्थी योजले असतां नेहमींच दुःख किंवा संकट असा अर्थ होत नाहीं. जसें-मर्ख जरी असला तरी दैव ओढवर्ले म्हणजे ऐश्वर्य भोगावयास सांपडतें.) २ (व्यापक) निश्चयपूर्वक, बेत ठरवन अंगावर येणें. कोसळण (संकटें, शत्रु, रानटी जनावरें, भिकार अथवा अप-रिहारी अडचणी वगरें संबंधानें योजतात ); भोगास येणें. ३ वळणे; जाणें; कलेंणे; प्रवृत्त होणें; (कोष्ट्रयाहि दिशेकडे) ओढणें: होरा वाहणें ( मन, अंत:करण, चित्त वंगेरे संबंधानें थोजितात ): (रागाने व निदापूर्वक ) आगमन करणे; येणें. ( आपल्या स्वतःची धाड आणणें ). -सिक. (ओढिविणें ) १ (काव्य ). (एखादा निको म्हणणें; इच्छा असतां ती नाहीं असे ढोंग करणें. (कि० पदार्थ घेण्यासाठीं ) हात पुढें करणें. 'ओढवितो हात भाजिच्या पाना । ' [ सं. वहः, तुरु० का ओडु=हात पुढे करणें ] २ आटवृन टाकर्णे: क्षीण करणें. 'शरीर ओढवी पांचाजणा। म्हणवी पवित्र कुलांगणा।'-मुसभा १५.२२. [ओढणें ]

आंद्रवर्णे-अित्र. ओणवा होणें.

ओढ़ा—पु. १ ओढ मधील १,२,९,११,१२ हे अर्थ पहा. २ ( दोर, गज ) बळकट व स्थिर करणें. ३ दुसऱ्या ठिकाणीं लावलेल्या भाताच्या रोपांतुन वाळलेल्या पात्या ओद्दन काढणें: लावणी केल्यानंतर नवी पात फुदं लागते तेव्हां जुनी सुकलेली पात काढून टाकितात, हा जो व्यापार तो. ४ घरगुती कामें: कामाचा रगाडा, ढीग. (कि॰ ओटर्णे). 'सारा दिवस घरांतला ओढा ओढला पाहिजे. " ५ खांब व तुळई यांना बळकटीसाटीं जें एक जोड लाक्कृड जोडतात तें. ६ (फोड वगैरेचें ) आकर्षण: स्यावर देण्याचा औषधीचा लेप. ( कि॰ घालणें; लावणें; शेकणें; धरणें ). 'तुमचे पायाचे सुजेवर चांगला ओढा घाला. ' (सं. उपभा ( वर ठेवण )-ओढा. भाअ १८३४ ]. ७ नारळ, सुपाऱ्या वंगेरे एका ठिकाणीं जमा करणें. ८ पन्ह्या; नाला; हरळा; विशेषतः पावसाचा बरड जिमनीतील वाहणारा लहानसा प्रवाह व त्याचे कोरडें पात्र. 'ओद्ध ' -पाटण शिलालेख शके ११२८. 'ओढा बदे तो तरि काय ऐका। ' ९ खोगीराच्या तंगाची अथवा पटा-डीची दोरी. १० रहाटाला बैल अगर रेडा जोडण्याकरितां बांध-लेल्या जोखडास मार्गे जो बांबू दोरांनी बांधून बेसनेकडास जोड-लेला असतो तो. [ सं. अवकर्षक–अउभढभ–भोढा रा. प्रंथमाला ] | स्थित इ० ). २ अडचर्णीत सांपडलेला; कावलेला; पॅचांत सांपड • ओढणें-(बाप्र.) एखायाच्या विषयीं प्रीति बाळगर्गे. ओख्यांत<sup>ा</sup>ेला: मध्यास आलेला; ओढगस्त. [ ओढ+स्थ ]

ओढा चारणें-एक गोष्ट करीत असतां दूसरी जह्नरीची करणें. ओंहा--ओंडा पहा.

ओढाओढ-ढी--शी. १ चोहोंकडून किंवा जोराची खेचा-खेच, ओढ. २ (ल.) सर्व बाजूनी निकड, तारांबळ, त्रास. ∫ओढ−द्वि ]

ओढाखोडा-9. लहान ओढे अथवा डोंगराच्या घळीं तुन बाहणारे प्रवाह व त्यांचीं मुक्छेलीं पात्रे, घळण, चर बगैरेना व्यापक संज्ञा. [ओढा द्वि.]

ओढाताण—( अपभ्रष्ट ओढाटाण, ओढाताड ). स्री. १ जोराची खेचाखेच: इकडुन तिकडुन ओढणें; गाटेल तसें खेचणें. २ (ल.) मानसिक खळवळ, गोंधळ, (सर्व बार्जूनी कामाचा ताण लागला असतां किंवा उद्दिष्टांमध्ये परस्पर विरोध असतां होणारी ) तारांबळ, धांदल. ३ घासाघीस; खाराखीर; कां कुं करणे; जिकीर. [ ओढणे+ताणणे ]

ओढामाणकी-क्या---स्रीअव. बढेंच मार्गे घेणें: नको धरण; लावण; करण ) ओढमाणकी पहा. [ओढा+मणि-मणका] ओढावण-णं-न. १ एक प्रकारची हातगाडी. २ लाक-

डाचा ओंडा. (१). -शर. ३ ओक्याचे कोर्डे पात्र. -स्त्री. वंश-परंपरेने चालत आलेली पद्धति, रीत, वहिवाट. [ ओढणें ]

**ओढावारा**—५. प्रतिबंधः मर्यादाः 'नाहीं ओढावारा । पडिला प्रसंग तो बरा॥ ' -तुगा २०२७,

ओढाळ-- वि. १ अनिवैधः; उनाडः; भटक्याः; गोटधांतन पद्रन जाणारें; कळपांतुन निसद्दन एकटें चरणारें; स्वत:ची गव्हाण गोइन शेजारच्या गव्हाणीवर हुला करणारें. 'नाहीं त्या यमासी रुरणा । बाहर कादितां कुडी प्राणा । ओढाळ सांपडे जैस धान्या । चोर यातना धरिजेतो ॥ ' -तुगा ७०२. ' मन हैं ओढाळ गुरू परधन पर कामिनीकडे धांवे । ' -मोरो. २ (ल.) निष्प्रतिबंधक: चंचल; भटकें ( मन ); उनाड; द्वाड; स्वैर (मूल). [ओढणें ]

ओढाळकी, ओढाळगिरी, ओढाळी--श्री, स्वैरा-चार; भटकेपगा; ओढाळपणा (ओढाळ पशु, वगैरेचा). [ओढाळ] ओढाळा-प. (कों.) जोखड व बेसनेकड यांचे टोकांस दोरीनें बांधावयाची दांडी. ओढ अर्थ १६ पहा. [ओढ]

ओढाळी—स्त्री. प्रेम; प्रीति; लघळपणा. 'भ्रताराचे भाग्य देखती । लटकीच श्रीति वरिवरि दाविती । ज्या ओढाळी अत्यंत करिती । अताराशीं वंचनार्थ ॥ ' -ह २९.१७. [ओढ ]

ओढियाण-पु. (योग.) रहुडीयानवंध पहा.

ओढिस्त--वि. १ अडचणीची; टंचाईची; ओढगस्त (परि-

अगेढी—स्त्री. १ संवय; कल. 'ओढाळाची ओंगळ ओढी। उगी खोडी नवजाय।'-तुगा ३११९. २ धनुष्याची दोरी; गुण. 'वोह्रनि धनुष्याची ओढी। त्र्यंत्रक मोडिलें कडाडी।' -एभा ११.७३५. ३ (गो.) लळा; माया. ओढ पहा. ध हिसका; खेंच; ओढ पहा. 'ओढी घेतां तडाडी।'-आसी ६५.

ओढीक—िं. १ ओझें चांगल्या रीतीनें ओढणारा. २ अडिक्तर्यांत सांपडलेला; अडचणलेला; ओढगस्त; संकटप्रस्त; चारी बार्जूनीं कावकाव झालेला; कावलेला. ३ आपलें म्हणणं न सोड-णारा; ओढ्न धरणारा (दुकानदार). ४ हळु हळु पेसा सोड-णारा; घट मुठीचा; चिकट; कहू; क्रपण. [ओढ]

आढिताड--भोडाताड; ओढाताण पहा. 'काया करोनि कडोविकडी । ओढीताडीं पीडियलें।'-मुसभा १५.१३३ [ओढ]

ओहून चंद्रवळ—न. १ आवडणाऱ्या वस्त्विपयीं वहन वहन नावड दाखविण्याचे ढोंग करणें; आप्रहाची आवरयकता. (कि॰ आणणें). 'हं तोडा विडया, ओहून चंद्रवळ नको आणायला. '-मोर ३२. २ महत्त्वाचा, परिणामाचा उगाच बाऊ दाखविणें. (कि॰ आणणें). ३ भाषणाची, वाक्यांची ओढाताण करणें; हरान्वय लावणें. (कि॰ आणणें). ४ माहन मुटकृत बळेंच संपादन केलेली गोष्ट (धैर्य, उमेर); नसतें अवसान. ५ (शब्दशः) कोणत्याहि शुम कार्याच्या वेळीं अवश्य लाणणारं लमकुंडलीतील चंद्राचें वळ अनुकृत नसतांना ओहून ताण्यन तें अनुकृत कहन घेणें. (वाप्र.) ओहून चंद्रवळाचा-१ बळेंच आणेलल; वर दाखविलेला, धरलेला; कृत्रिम. २ अयोग्य रीतीन हक्ष सांगितलेला, दाखविलेला. ३ बळेंच ओढाताण केलिला; वळ जवरी केलेला; इरान्वित.

ओहून-ताणून—( अपश्रष्ट ओहूनताडून-हून ). -िक्रवि. १ जोरानें खंचून; वेडेवांकडे प्रयत्न करून; कांहींतरी जुळवा जुळवी करून. 'ओहूनताणून मोजलें असता दहा हात भरेल. ' २ कांहींतरी करून; कष्टानें; बळेंच; मोठ्या मेहनतीनें. [ओढणें+ताणंं]

ओढें -न. १ उर्टें; सुड. (कि० काडणें; घेणें. उगवणें), 'नगर पीडिंठं त्याचें ओ(वो)ढें। आज काढीन एकदां।' -मुआदि ३८.८३. २ (व्यापक) वचपा; मोवदला. (कि० घेणें; काढणें). [ओढणें ?]

ओख्या—िव. (विनोदानें ) पाट किंवा मोहतुर क्षावेरुल्या वायकोचें पहिल्या नवऱ्यापासुन झालेलें मूल; पोटाखालील मूल. [ओढणें ]

अंडियालंबी—स्त्री. गन्हाचे कणीस. ओणखुर्चे—मित्र. (गो.) पाठ टेक्में. ओणत-थ—स्त्री. (गो.) भित.

आणव — श्री. शरीर पुढें कलणें; झोंक; ओणवी स्थिति. आणवर्णे, ओणावर्णे — श्रीतः १ पुढच्या अंगाला कमरेशीं खालीं वांकणें. २ शरीराच्या दुवलतेमुळे अथवा म्हातार पणामुळे पाटीस बांक येणें. [सं. अव किंवा उप+नमन; प्रा. ओणा विया]

आणवा—िव. १ कमरेपाशीं शरीर वांकून उभा राहिलेला; वांकलेला. [सं. अवनतः, प्रा. ओणयः, सं. अवनमितः, प्रा. ओणविय]

अोणवा—५. वणवाः रानांतील आग. 'ओणवा वाहे लागतां वात।'-पांत्र १५.२६. [वणवा]

ओणोली-ली-स्री. (गो.) हनुवटी.

ओत—पु. १ (सामा.) उत; कढ वर येणें; ओतास जाणे. २ पूर आलेल्या नदीचा एक फुटलेला प्रवाह, ओघ; जो जिम-नींत वाजूच्या नाल्यांतून आंत दूर वर जातो तो. (कि० फुटणें). [सं. अवस्तृत; प्रा. ओत्यअ; का. ओत्त=पूर ]

ओत—पु. मागावर विणण्याचे आडवें सुत. 'ये अंता यावतीः सिचो य ओतवो येच तंतवः ।'—अथवंवेद १४.२. ५१. 'मी आघवियेचि सृष्टी । आदिमध्यांतीं किरीटी । ओत प्रोत पर्टी । तंतु जेवीं ।'—जा १०.२६४. [वै. ओत् ]

ओतकाम---न. धातृचा रस सांच्यांत ओतण्याचे वँगरे काम. [ओतणॅं+काम ]

ओतणी—स्री. १ उंचावह्न भांड्यांतील पातळ पदार्थ खार्ली (भर्टीत, साच्यांत ) ओतण; स्नाव; लोट. २ वितळलेल्या धातकरितां केलेला सांचा. [ओतण]

अभेतर्णे—जिक. १ वरून पातळ पदार्थ खार्ठी सोडणें; धार पाडणें. २ साच्यांत धातूचा पातळ रस ओतून आकार देणें; प्रतिमा तयार करणें. ' मुकुट कुंडलें श्रीमुख शोभलें। सुखाचें ओतलें सकळही।' -नुगा २. -अकि. उन्न येणें. उत्तर्णे पहा.[सं. अव+ स्तरण; प्रा. ओत्थरण; का. ओत्तु; सि. ओतणु]

अर्गत देणें—सिक. (व.) भर देणें; साहाय्य करणें.

गणें ] • अमेतना—१ सैन्य; प्रतना. 'यादबु होते योकलें । ऐसा हीं अमेढिं —न. १ उर्दें; सुड. (कि॰ काडणें; घेणें. उगवणें ), तिनि ओतर्ने जुंझीनिलें॥'-शिशु ९७५. २ युद्ध. [वै. प्रतना= गर पीडिंलं त्याचें ओ(बो)डें। आज काढीन एकदां।' युद्ध १]

> अोतप्रोत--( अप. रूप ओतपोत). किवि. ( ओत म्हणजे आडवा धागा, प्रोत म्हणजे उभा धागा). १ उमे आणि आडवे;

लांबीकडन व हंदीकडून; एकमेकाशीं काटकोनांत असणाऱ्या दिशांना. २ ( काव्य ) अंतर्वाद्य; सर्वत्र; चोहों बाजूनीं. ' घायाळ शिरीं दिघला हा वामपाद ओतर्नी ।' –मोसभा ७.२६. [सं.] कीजे तरटमार । तेसे ओतप्रोत दुःख फार । '-एभा १०.६७५. 'सेना उतरली ओतपोता।' ३ सढळ; पूर्ण; पुन्कळ; भरपूर. 'त्या गोष्टींत करुणरस ओतप्रोत भरता आहे. '-पाब्ह (प्रस्ता.) हरुका. २ ( ग्रज. ) कमती: उगा: पाहिजे त्यापेक्षां थोडा: किम--पु. उमे-आडवे तंतु; वाणा आणि ताणा. 'मी आघवियेचि तींत हलका; ल्हान बांध्याचा. [ हि. ओळा=हलकें; ग्र. ओच्छा ] सष्टी । आदिमध्यांतीं किरीटी । ओतप्रोत पर्टी । तंतु जेवीं ॥ ' –ज्ञा १०.२६४. [वे. ओत्+प्रोत ]

बुळाणांत कायमचे बसविळेळें कर्टई किंवा गगाळासारखें मोटें झोके घेणें: ४ एखाद्या पातळ पदार्थानें, रसाने वगैरे थवथवर्णे, पात्र; बतल; कांहीं टिकाणीं पाणी भरण्याच्या अथवा तापवि- ५ (कों.) (रक्तातिशयामुळें ) शरीराचा अवयव अतिशय खालीं ण्याच्या रुंद तोंडाच्या भांड्यास किवा माटासिह म्हणतात. लोंबणें. ६ वर चढणें; टेकणें; आश्रय मिळविणें. -जिक. (क.) [ओतणें ]

ओतवरा—वि. उतावळा; अतिशय उत्सुक. 'नाना फर्टी किवा उत्+स्तंभः प्रा. उत्थंभ ] ओतवरा होतु । श्रीकृष्णभेटी लागीं ॥ १ –दाव १५४. मि. उत: का. ओत्तु]

(इं, ) फाउंड़ी. - चित्रमयजगत् ९.१९१८.

ओताऊ-वि. ओतींव; ओतलेलें; तयार केलेलें. [ओतणें] टप गळतें ते थेंब. [ओथंबणें ] **ओताणा-**प. सोनाराचे एक हत्यार: काकता. काकणता

ओताम-किवि. (भि.) इतक्यांत ? ' आन तियाल मारा निवारला परंत ओथळ्यांनी भिजलीं. ' आं ओताम उंदऱ्यो तियाल आख्यों '=व त्याला मारणार इतक्यांत उंदीर त्याला म्हणाला. -भिली १७.

ओतारी-पु. ओतकाम करणारा; धातूचा रस ओतन वस्तु बाजूचे लाकड. [कोंदण ?] बनविणारा; भांडीं घडविणारा; धातच्या मृती तयार करणारा. 'देव घडिला सोनारीं । देव ओ(वो)तिला ओ(वो)तारीं ॥' दध्योदन. [सं. ] ओदनाचें-न. (लु. ) जेवण; भोजन. -दा ६.६.३७. [ओतणें]

केलेलें; ओताऊ. 'ओतीव हे न-घंटिताकृति वोलिजेली।' --नल तुल० ई. ओडर ] ५३. २ (ल.) सुंदर; शुद्ध; अस्सल. 'जें मायेंचे शुद्धत्व । तेंचिं ओतीव महतत्त्व।'-विषु ३ ६८. 'ओंतीव श्रीमुख मुखाचें -शिशु १४२. [ गं. द्विगुण: म. दुणें ] सकळ । वामांगी वेल्हाळ रखुमादेवी। ' -तुगा ३. ०थाळी-पीट-न. भांडयांत फोडणीस टाकलेली पातळसर भाजणी शिजून झापड; काहुर. ( कि॰ घालणें ). 'अश्रानें अथवा पावसानें औंध जें थालीपीठ तयार होतें तें. तन्यावर थापून केलेल थालीपीठ घातली. '-वि. ओंधट पहा. [सं. अंध] नव्हे. • लोखंड-न. बीड. ( इं. ) कास्ट आयर्न.

( ६.९.२ ) तंतु ( उभा धागा ), ओतु ( आडवा धागा ), ही अस्पष्ट; सहज न ओळखूं येणारा ( पदार्थ, वस्तु ). ३ कोंदर; पर्दे भार्ली असून तीं वस्नासच लाविलीं आहेत. ' -िट ३.४६. मिलिन. [ऑध]

ओत्—पु. मांजर; विडाल; मार्जीर. ' नकुळ म्हणे व्याघ्र ओत्र-- उत् पहा.

ओत्सा-वि. १ क्षद्रः कमीपणाचाः कमी योग्यतेचाः ओथंबणें-अकि. १ वाकेपर्यंत लोंबण (फांदी). २ फळांच्या भाराने खाली वांकण (फांदी ); स्वतःच्या भाराने खाली वांकण अोतल-पुन. (सोलापुर)पाणी तापविण्याकरितां मातीच्या ( पिकलेलं फल ); खालीं लोंबणें ( पोट, ढग ). ३ पासून लोंबणें; खालीं दाबणें; वांकविणें (तक्ता, फळी, फांदी इ०). [सं. अव

आंथंबा - पु. १ ( झाडाला, वेलीला ) आश्रयासाठीं लाव-लेला डांब. मेढ. २ (ल.) आश्रय; आधार; आश्रयदाता; ओतशाळा-स्री. १ (सामा.) ओतकामाचा कारखाना. आधारकर्ताः ठेपा 'तोहि सर्वसाक्षी ओथंवा ।' -निगा २९. २ टाईप (टंक) ज्या टिकाणीं पाडले जातात ती जागा; टंकशाळा. ३ झोक; हेलकावा. ( कि॰ घंगें ). ४ ( गो. ) ओर्थेंबं; पाव-साची सर सपल्यावर झाडाच्या पानांवरून पावसाचे पाणी टप-

> ओथळा-थिळा-थिवळा-पु. (कॉ. चि.) टिपक्रण: ओथंवा अर्थ ४ पहा. ' शेत ओथिवळयांनी मेलें. ' 'म्यां पाऊस

> आंदण-- न. (कों.) कोठार, दुकान इ० च्या फळ्या (दारा-ऐवर्जी) बसविण्याकरितां खांचणी घेतलेले वरचे, खालचे व

ओदन-पु. शिजविलेले तांदूळ; भात. उ० शाल्योदन,

ओटर-- पु. धूर; वास; घाम ( ! ). 'न लवीं वो कुर्पुरू। ओतींच-वि. १ ओतून बनविळेळे; साच्यांत पालून तयार सार्वोगी येतुसे ओदरूं ॥ '-शिशु ८३२. [ सं. उद्+षृ; म. धूर;

ओद्रण-न. गुंडाळी; दुघडी. 'कृष्णाजिनाचे ओद्रण केलें.'

आंध-द--- खी. (कों. ) मळभ; अभ्रामुळे आलेली अंधारी;

आंधर-वि. (कों.) १ काळोखीचा; अंधारी आलेला; अोत-पु. भाडवा धागा; ओत पहा. 'ऋग्वेदांतील मंत्रांत उदासवाणा ( दिवस ); अंधारी; अंधाराची (खोली). २ अंधुकः; **ओनच-वा-वर्ण, ओणावर्ण-**ओणव-वा-वर्ण पहा. **ओनवा**—पु. रानांतील वणवा; आग. ओणवा पहा [वणवा] वेणाणी. [सं. वप]

ओनामा, ओनामासीर्थ-- १ ॐनमः मिद्रम चा गंक्षेप परंतु ॐ अव्यय असल्याने चतुर्थीची जरूर नाहीं. मिद्र शब्द स्कारस्तप मंगलवर्ण, पण हा वाक्श्रचार जैन आहे. अर्थ-गिद्धाम प्रतिहर असा जन वाक्प्रचार. २ ( ल. ) प्रारंभ; पहिला घडाः विकत देणे. [ सं. अर्पण; प्रा. ओप्पणं; का. ओप्पिसु=देणें ] सुरवात: मुळतत्त्व. 'संस्थाने वगळन वाकीच्या राहिलेल्या डिट्-स्थानाला डोमिनियन स्टेटस लागू करती अमें कोशी म्हणेल तर ओपून घेण-कवृत्व करून थेगे. त्याला राज्यघटनेचा ओनामाहि कळत नाहीं असे म्हणावें लागेल. '-सासं २,४५०. ' म्हणता कशास ओनामा। जनही ध्या हरिच्या नामा। 'ओनास्या-वि १ ओनामा शिक्षणाराः कोण-त्याहि वियेला ज्याने नवीनच सरवात केली आहे असा. २ ओनामा शिकविणारा; पंतोजी. [ओं नमः]

ओप-सीपुन. १ उजला; जिल्हई, चकाकी. ( कि॰ दंगें. घेणें; बसणें ), 'बाळसर्वाची ही ओप। जया पाइता पारुपे ॥ ' -मुसभा १४.४९. २ जिल्हई; मुलामा; वर्ख; गिलीट ( अलं-कार, दागिने वंगरेस ) ( कि॰ दंगें; घेगें; बमणें ). ' प्रभु महेहा, गेहा शोभा दे, कुशर्ले जेविं ओप नगा. '-मोअनु ७.९९. ' जाणों हटकासि ओप दीघरुँ।' -अनंत सीतास्वयंवर ३१. ३ धुणै; निमंळ करणै; शुभ्रता; निर्मळपणा (कापड धुवून उन्हांत टाकृत वर पुन्हां पुन्हां पाणी शिपड्डन खळ घाटविणें ). (कि॰ देणें; घेणें;बसणें ). 'दुम्धसमुद्री ओपिलें । की निर्दोष यश आका-रलें। तैसे ग्रुप्न बस्न परिधान केलें। ध्यानीं मिखलें भक्तांच्या। -ह १.८. ४ ( चि. कों. ) सकाळचा व थंडीच्या दिवसांतील भंद स्पैप्रकाशः; कोंवळ ऊन्ह, उन्हाचा ताव, (या स्पीयकाशांत लोक आनंदानें उन्ह खात बसतात); सुर्थस्नान, (कि॰ घेण; घत बसणें). 'आभाळ आर्डे म्हणजे वस्त्राठा ओप बसायची नाहीं आणि तला देखील ओप घेववणार नाहीं. ' ५ वाफ: वाष्प. िदे. ओप्पा=झिलई देण: का. वोष्प=संदर, नीट: ग्रु ओप= देइल ओप कीर । ' -वामन विराट ६.२९. ' गोऱ्या मनुष्यास [ ओप+सळई] काळा पोषाख ओप देतो. '

खंगणें; फिकटणें. [ओप]

ओपणी—स्री. ओप देण्याचे हत्यार; सळई. [ओप] ओपणी-सी. विकर्णे; विकी. ओपणे पहा.

अंगिपणी--स्त्री. (वपण ) पेरण: हावणी हपणी: हावणी

ओपणें-- उकि. १ एखाद्याच्या हवाठी करणें, हाती देणें; र्किंबा अपभ्रष्ट रूप(ॐ=ब्रह्म; नमःच्या योगी चतुर्थी असावी सोंपविणे. 'नृपें तयाच्या करीं ओपिला निज कन्येचा कर।' -विक २७. ' प्रधानास कारभार ओपून आपण अनेक देशाटन मंगळवाचक आहे. ॐनम.सिद्धम् म्हणजे (शब्द)ब्रह्माय नम- करीत असावे. '-सिंब २६. २ (सामा. ) देणे, अपेण करणें; नजर करणें: बाढणें: घालणें. 'जे जयासी पाहिने अन्न । ते ते नमस्कार-जिनास नमस्कार. श्रीगणेशायनमः हा सनातनी, त्यास त्यांसी ओपित । ' -ह ३४.५८ ३ (५७०. गो. ) विकर्णः

ओपण-अभि: (तंजावर्) तींडपाठ म्हणून दाखिवणे.

ओपणें--अित, १ निर्मल, श्रुप्त, स्वच्छ करणें; धूणें. ' उम्बयमुदी ओपिट । की निर्दोप यश आकारेट । तेमें शब्र बस्न परिधान केले। व्यानी मिरवले मक्तांच्या॥ १-ह १.८. ओप अर्थ ३ पहा. २ वाळत घाळण, ऊन देण (ओप)

ओपण-न. देण; देणगी; लास. 'घेओनि जाय ओपणें धर्ममोक्षाचे। '-भाए ७५३.

ओपतें-न. ( बी. ) ओपण्यामाठी टेवलेल कापड: धण्याच बस्त्र. [ओप]

ओपळ-न ( इं. ) एक उपरत्न. शिवधानु पहा.

ओपला येणें--(क.) (जनावर) वाफेला येण; संभो-गाची इच्छा उत्पन्न होणें. 'कुत्री ओपला आली आहे. '

ओपवणी--र्भां, ओप, जिटई, चकाकी, मलामा देणें: आंपविणे. [ओप]

**ओपविणे**— मिक. १ निर्मळ करणे: उन्हांत वाळविणे, शुम्र करणें, ओप अर्थ ३ पहा. २ झिलई, मुलामा देणे. ३ उनळ करणें, लखलखीत, चकाकीत करणें. [ओप]

ओपसर-रा-पु. १ रत्नाच्या खाळी त्याचे तेज वाढ-विण्यासाठीं जो चकाकित वर्खाचा तुकडा किवा पूट देतात तें. २ झिरुई, उजळा, झकाकी, ओप देणें. ( कि॰ देणें ). [ ओप ]

ओपसळई-सी. धावंना झिठई देण्याची गारेची किंवा चकाकी ] **ेदेणें**-सुशोभित करणें; नटविणें; खुलविणें; चकाकी शिषेची कांडी अथवा कवडी; ओपणी. या गारेच्या सळईस एका देणें; शोभा आणणें. 'तूं मत्स्यवंशी कुळदीपकीरे। न हें तुला वाजूम निमुळतें टांक असने आणि दुसऱ्या वाजूस दांडी असते;

ओपळी, ओपाळी--म्बी. हिवाळ्यांतील सौम्य ऊनः **ओपटर्णे**—अकि. (कों.) कृश, अशक्त, किरकोळ होणें; उन्हाची तिरीप. ओप अर्थ ४ पहा. (कि० घेणें; बसणें ). 'ओप-ळीस वस. '

> ओपा—पु. तेज; तजेला; झिलई. ओप पहा. ' छत्र चामरें ्ढळती ज्यावर कनक ओपा ओपती।'-प्रला ११७. [ओप]

ओपार--श्री. (गो.) तिखटमिठाचा सांजा: उपमा. [का. उप्प=मीठ]

ओपारा, ओपारेकरी - ओवांडा - ओवांडेकरी पहा. ओपावर्णे-अिक. (राजा.) पायाच्या चवड्यावर उमें

राहणे. [ सं. उत्+पद; हिं. पाव ]

ओपास्ती—स्री. उपासना. '१ मंले ओपास्ती देवें फुल १. ' -पंढरपूर ८४ चा शिलालेख. [सं. उपास्ति]

ओपीच—वि. ओप, मुलामा, झिलई दिलेलें. [ओप.] ओफटणे--कि. पांढरें, फिके पडणें: उफटणें पहा.

**ओफरें**—न. ( प्रां. ) १ मृत; पिशाच्च इ० चें अंगांत येणारें वारें; फेपरें; चाळे; वेडेचार; झटका; भूतवाधा, २ (ल.) मनाचा उच्छंखळपणा; रागाचा झटका. (कि०ेयेंण; चहने; जाणें; उतर्णे). ' आईवापाला ओफरें आर्ले म्हणून लेंकराचे ओफरें जाईल काय ? '

ओफाडा—प. (कों.) भाजी लावण्यासाठी केलेले खांचर. १०-१५ रोपे ज्यांत लावतात ती वाडी व १०-१५ वाडवांचा ओफाडा; वाफरें; लहान शेत. [सं. उत्+पर्-पाटय-उप्पाड !]

अंबि--पु. एक इमारती लांकडाचे झाड.

(कि॰ करणें; होणें ). [ओ ध्वनि ]

ओळकंबणें पहा.

( कि० घेंग ).

कोंबट अप. ]

हि. अवडधवड र

ओब्ब-ऑवण; ओंब=लाकुड ? ]

आंबण--- अंबोण; अंबवण पहा.

२ (कु.) ओमणें; बांधणें. [ओंबण]

बगैरे ). [ अरबट ? ]

आंबळणे--उकि. खळवळणे; चुवकणे; हळ् हळ् धुणे; बुच-कळून काढून बाळत घालणें, पिळणें, प्रा. ओंबाल्ड्र=सं. हाव-यति≕अंघोळणें १ 1

ओंबी--स्नी. १ गव्हाचे कणीस, लोंगर; लोंबी; ओला दाणा. २ ( अव. ) ओंब्या: ओंबीतील काइन भाजलेले गहं, हरडा केलेले ओले गहं. [सं. दं. उंबी = भाजलेली गव्हाची कणसे ] • टाकर्ण-(गव्हाला) कणीस येणे.

आंबील-पु. एक प्रकारचा तांवडा मुगळा, डोंगळा (बहधा झाडावर आढळणारा ); वाळिबा. उंबील पहा.

ओवजाडणें-कि. (गो.) लाथांनी वडवण अथवा मारून जेरीस आणणें. [ ? ]

ओभार्णे—न. पूर; वेग. -शर.

ओभावणें-मिक्र. नाहींसे करणें. उभविणे पहा. 'ओभावी वो मधुकह । विसारी वो चकोह । '-शिशु ८३९. [ उभविणे, अभाव ? ]

ओम्. ॐ—अ. अ=विष्णु, उ=शिव, म=ब्रह्मा. ह्याप्रमाणे **ओवक**—पु. ओकारी; ओकारीमधील आवाज; ओकांवा. तिन्ही देवांचे वास्तब्य या शब्दांत आहे. १ वेद, पुराण, पोथी, स्तोत्र इ० म्हणण्यापूर्वी व संपविल्यानंतर जो पवित्र शब्द उच्चार-आंबकळणें -- अकि. झोकें घेण; हेलकावण; लोंबकळणं; तात तो; प्रार्थनेच्या वेळीं प्रारंभीं उच्चारावयाचा शब्द. 'ओम् नमोजी गणनायका । '; 'ओम् श्रीरामरक्षास्तोत्रमंत्रस्य । ' २ <mark>आंबिकळा—काळा—पु.</mark> लेंबिकळा; झोका; ओळकंबा. आरंभ; उपक्रम. ३ प्रणवब्रह्म; राब्दब्रह्म; एकाक्षर ब्रह्म. 'ॐ नमोजी आद्या ॥ ' - ज्ञा १.१. ३ वैदिक काळी (मांड्क्य उपनिषदांत), **ओंबट**—न. कणीस (राळा, वरी, साँवा इ० चें). [ओंवी] अ=र्वश्रानर, उ≕तेजस, म≕प्राज्ञ, ओम ≕अतक्**ये, अवाच्य** व **ऑबट**—िष क्षेंबट; सोमट; सोमाळा; गरमनरम. [उबट, ज्यामध्यें सर्व जगाचा समावेश होतो असे ब्रह्म, असा अर्थ होता. ओम हें अक्षर प्रथम उपनिषदांत आढळतें. • कार-ओम पहा. **ओवडधोवड**—िव. वेडेंवांकडें; प्रमाणरहित; घस्मर; •तत्सत् - ॐ( =ब्रह्म), तत्(=तें ), सत् (=खरें,) फक्त ब्रह्म हें रांगडा; सरासरी; खरखरीत; वेढव. आवडधोवड पहा. 'ओवड- खरॅ किवा शाक्षत आहे. 'ओम्,ॐतत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु । 'मंत्र धोवड वायकोला कसली भीती नाहीं. ' -मोर १९. [ सं. उद्भट; किंवा एखादें कर्म संपविल्यानंतर हैं वाक्य म्हणण्याचा परिपाठ प्रा उब्भड; ओवड द्वि ; उद्बद्ध(=ल्क्ष)-उब्बड-ओवड-ओभड; 'आहे. लक्षणेने याचा अर्थ संपविणे, पाणी सोडणें असा आहे. 'ॐ तत्सत् ब्रह्मार्पणं सेवट।' -दावि २६. ॰पुण्या-पुण्याह्म-अंबिण-न. घराच्या छपरावर आडव्या रचलेल्या कारव्या, १ मी प्रणवरूप, पुण्यस्वरूप आहें अशा अर्थीचा मंत्र. एखाया रिका,कामट्या इ० ( गवत किंवा कौलें घालण्यासाटीं ),पांझरण. मंगल संस्कारापूर्वी स्वस्तिवाचन नांवाचें कमे केलें जातें त्यामध्यें [ सं. उद्वेधन; प्रा. उब्वेधण. किंवा सं. उल्व=( गर्भवेष्टन )- संस्कारकत्यी यजमानास ब्राह्मण 'ओं पुण्याहं ' असा आशीर्वाद देत असतात. ' चिद्बह्मेंसि रुप्न राविशी । ओं पुण्येसी तत्त्वता । ' -एमा ८ १. २ लग्न मंत्राचा आरंभ, पुण्याहवाचनाचे वेळीं **ओंचर्ण**----उक्ति. १ ओंबण पसर्णे; वाद्यांवर ओंबण घालणें.्रम्हणण्यांत येणारे मंत्र. ' ॐ पुण्याह म्हणोनियां जाण । लाविलें उभयतांचे लग्न॥'-जै ५६.२०. ०फस्स. ०फस होणें-१ निष्फळ **ओबरट**—वि. ( प्रां. ) खडवडीत; जाडेंभरडें ( कापड, सूत | होणें;फसणें. 'परीक्षा नापास झाल्या<u>मु</u>ळें त्याचे सारे वेत ऑफस झाले व पुन्हां तो कॉलेजची वारी कहं लागला. ' २ लयास

०भवति-१ ( भिक्षां देहि ). बाई भिक्षा वाढा, असा भिक्षा-मागतांना म्हणावयाचा मंत्र. २ (ल.) भिक्षा (मागर्णे); भिक्षाटन. 'नीट वागला नाहींस तर ओंभवती करीत फिरशील वरें!' **भवति** पक्ष-१ भिक्षावृत्ति; भीक मागण्याचा पेपा. ' ब्राह्मणाची मुख्य दीक्षा। मागितली पाहिजे भिक्षा। ओं(वों) भवति या पक्षा! कहन ( स्वराज्य ) मागणाऱ्यांचा एक पक्ष: मवाळ पक्ष.

ओम-स्री. (व.) १ प्रकाशाची पूर्वप्रभा, तंज, 'चंद्राची मोटा] भोम पडली. ' • जिंकणें-पाणी जोखणें; सामर्थ्य ओळखणें. 'तिनें नव=याची ओम जिंकही, '[ओप ?]

ओमण-णें, ओमळणें--ओंवण, ओंवणें, ओंवळणें पहा. (कु.) 'दोरयेन ओमून घं.'

सारखा ), शिवावयास जाणाऱ्या मुर्लीनी 'ओ मेरा। चकी भोरा । भो-भोरा । भो-भोरा । ' असँ म्हणावयाचे [ ध्व. ]

भोय-उड़ा. कळ उठली किंवा कांहीं दुःस झालें असतां दुर्गीध. एकदम उच्चारला जाणारा शब्द; दु:खोद्गार; दु:सह वेदना झाली असतां हा उद्गार निघतो. [ध्व.]

ओयरण-णें--वैरण-णे पहा.

डाळ, तांदूळ ६० काढून टेवलेला शिधा. म्ह० १ जों जवळ ओयरा तों जग सोयरा. २ निराळा ओयरा कोणकोणाचा सोयरा. २ पहा. [का. ओर=कांट, शेवट] ह्या शिष्यापैकी (बायकांनी) संचय म्हणून काढून टेवलेला भाग. [सं. अभ्यवहार. (धातु अव+ह ) वैरणें, वैरा ]

(कांहीं प्रांतांत) माजधर. [ओवरी !]

ओयल-वि. (गो.) रागीट.

ओर-सी. ओरी, ओवरी पहा.

ओर—पुन. (पाण्याचा ) पूर; लोंडा. और पहा. सिं. आ+ पूरयः प्रा. आऊर )

ओर्गाव; ई. ऑर्गन ]

ओरकल-पुन्नीन. सोन्याचा कस लावण्याची कसोटी (चौकटींत बसविलेली); कसोटीचा दगड; निकप. [का. ओर-कल, ओरे=कस लावणें, घांसणें; कलु=दगड ]

ओरखडणें, ओरखाडणें-जिक्त. १ चीर पाडणें; रेघ

जाण, नायनाट होण. [ ओम्+फस्=फुगा फुटल्याचा आवाज ] ज्ञान असण, शास्त्रादिकांचा वरवर अस्यास करणें; कसेंतरी ओर बड़लें जाणें. 'हा केवळ निरक्षर नव्हें, कांहीं ओरखंडला आहे. '

> **ओरखडा**-- ५. चिर ( शरीरावर नख, काटा इ०कांनी पाड-छेली ); जोरानें ओढल्यावर पडणारी चीर, रेघ: ओचकारा, [ सं. भा+रेखा ]

ओरॅगउटंग, ओरॅगोटॅंग--५. शेंपूट नसलेला लांब हाताचा रक्षिलें पाहिजे॥'-दा १४.२ १. २ ( ल. उप. ) अर्ज विनंतया एक वानर. हा मलाया, वोर्निओ, सुमात्रा इ० अरण्यांत आढळतो. मिलाई ओ॰ उतन=रानमाणुस; तुल॰ सं. उ६+अंग+उतान=

> ओरंगणं--उकि. विट्णां; त्रासणं. वोरंगणं पहा. [ अव+रंग ] ओरंगळ--सी. वरंघळ; उतार. [का. वार=उतार]

ओरट-ड-- पाजल्या जाणाऱ्या मिरच्यांचा वासः सकाणा; मिरच्या दळतांना येणारा दुःसह वास; त्यांचे नाका अभिरा--( क-हाड ) मुर्लीचा एक खेळ ( मुलांच्या हुतुतु ेतींडांत जाणारे वारीक कण; विझणारी मेणवती इ० चा तीव, असह्य वास. [ का. उरुदु=मर्यादा सोडणें; दुःसह होणें ] ॰घाण. ओरटाण, ओरढाण-स्री सहन न होणारी धाण: उप्र वास:

आरंट—पु. ( प्रां. ) आचका; पेटका; कळ; चमक. [ ? ]

ओरड-णें, ओरडा, ओरडाओरड-तकार. अरड-णें, अरडाअरड पहा. 'हिंदुस्थानांतील इंप्रज राज्यकर्ते यांच्या-ओयरा—पु. १ वैरा; एका दिवसाच्या स्वर्थपाकासाठी जवळ ओरड कहन कांही एक मिळायचे नाही. ' −िट १.२५७.

ओरंडी-शी गोट; कांठ; कठडा, कठडवाची भिंत; वरवंडी

ओरडी-शी. ( गु. ) ओवरी; खोली. 'मुलगा तोफान करतो म्हणून त्याच्या आईने त्यास मारले आणि त्यास ओर-अभेयरा—प. १ (कों.) स्वयंपाकपर, ओवरा पहा. २ डींत पुरून टेवून बाहेरच्या बारण्यास साकळ दिली. '-मीज २-६-३०.

> ओरडेल-न. घाणेरडें तेल; तळणांतील शिक्षक राहिललें तेल. [ ओरट-ड+तेल ]

ओरण-णे--वरण-ण पहा.

ओरप--पुली. १ (केसांतील उवा मारण्यासाठीं ) केसां-**ओरक-ग--न.** मोटा हातवाजाः हारगोनियम. [पोर्तु, तून फणी जोराने ओडणें, विचरणें. (कि० करणें; घाटणें ) २ (सामा.) ओरपणे या अर्थी प्रयोग; जोराने ओढणें, खेचणें. ३ नागवणुंक; लुट; लुबाडणी. (कि॰ घेणे; करणें). ४ ओरपण्या-पासून मिळालेटी गोष्ट; लुट; बुचाडलेलें द्रव्य. ( कि॰ काढणें ). [ओरपर्णे]

ओरंपणें--- उकि. १ जोराने भुरका मारणें; भुरक्याचा ओढणें; प्रष्टभाग किंचित दुष्वविणें; ओरवाडणें; ओरखाडा काढणें; | आवाज काढून खाणें. २ ( डहाळीचीं पार्ने फुर्ले इ० ) ओरबा– ओचकारणें. २ (ल.) जमीन वरवर नांगरणें. ३ वेडेवांकडें, आडवें- डणें; ( जटा झालेल्या केसांतृन दोऱ्यांतृन ६०) जोराने बोटें तिडवें लिहिणें; रेघोटया मारणें; खरडणें; तासणें. –अफ्रि. अपक्र, ओढणें; ( ज्ञेत जमीन ) वरवर नांगरणें; त्यांतील गवत, झुडपें, कंदा इ॰ काढणें. ३ ( दुखवलेल्या भागावर डागण्यासाठीं ) ताप- | ओरा--पु. (हिं.) विशिष्ट मिठाई; माखरेचा लहानसा लाइ. विलेली लोसंडाची सळई जलदीनें ओडणें. सर्दीसारच्यावर 'पाण्यास लागलेला साखरेचा ओरा ( म्हणजे लाड़ ) जसा पाणी उपाय-पावसाळ्यांत दिवसभर गारठवांत राहिल्यामुळे पायास शोवन घेतो ... '-मराठी ६ वें प्रस्तक, प. २२७. (१८७५). होणारी सरदी घालविण्यासाठीं तळव्यावर ओला कपडा ठेवून [हिं, ओला] अगर ताक लावन वरून तापविलेली लाल लोखंडाची सलई वँगरे फिरविणें. ४ जोरानें, ओवडधोबड रीतीनें बोचकारणें: खाजवणें. ५ ( ल. ) लुटणें; नाश करणें; बचाडणें : नागवणें. [ सं. ओरंफ= जोराचा ओरखडा (धात रफ-रंफ = जाणें ): दं. ओरंपिअ= तासहेर्छै: नष्ट र

ओरफडणें, ओरबडणें, ओरबाडणें-- ओरपण अर्थ २, ३, ४ पहा.

**ओरफल**—न. (गो.) गिलीट: मलामा.

ओरवडा-बाडा-प ओचकराः ओरखडा पहा

आरंबा--पु. मातीचा ढीग; ( बागेला घातलेला ) मातीचा वरंबा, धका, वरवंडी; (कि॰ घालणें) [वरंबा; का. ओर=कांठ, कडी

**ओरय, ओरी--**स्त्री. (गो. ) एक डॉगरी धान्य: वरी. [वरी]

ओरवा-पु. वरवा. १ पाण्यांत जहाज (कांहीं दिवसां-करितां ) नांगरणें. 'जेथें ओरवा करावयाचा तेथें आले म्हणजे नांगर खार्ली सोडितात ' -मराठी ३ रें पुस्तक, आवृ. ४, पृ. ६१. २ ( जहाज ) नांगरून केलेला मुकाम. 'मार्गीत दोन तीन ठिकाणीं ओरवा करावा लागला. ' - अह ४९. ३ ( जहाज ) नांगरण्याची जागा. •क्करणें-जहाज नांगरणे.

ओरप्राण-स्त्री. (कों. ) ओरटघाण पहा.

अोरस-पु. ओहोटी. 'तेव्हा पंवतस्वांचा नास । दस अमिनीत ओलावा वाळून गेला नाहीं तो पुन्हां पाउम पडणे. प्राणांचा ओरस । होवोनि रांह देक अंश । सर्वात्मपण ॥ १ -कथा ७.२.४२. [ सं. अव+स्ट; ओसर अप. ]

ओरस--५. १ उत्साहाचा उत्कर्षः; अत्यानंदः 'तसा भरला पाजी प्रेत पान्हा।'-नागा १५३५. (कि० येण). (सं. भव+रस किंवा औरस्य=हृदयोत्पन्न; प्रा. ओरस्स 1

**ओरसणें**—अक्रि. पान्हा फुटणें, बोरसणें पहा.

ओरळी--सी. बांध; वहळी. ओरंबा पहा. ' जेयां कस्तुरि-अँची बुडवती । कापुराची ओरळी भवंती ॥ ' - शिशु ३०८ [का. ओर=कांठ; म. वरळी ]

ओरा, आंरा-- ओयरा पहा.

ओरा--पु. ओहरा. १ (कों.) मोठ्या होतामध्ये नांगर-ण्याच्या सोयीसाठीं पाडलेले जिमनीचे जे मोठे तुकडे ते प्रत्येकी. २ नांगराची एक अथवा थोडचाशा रेघा (तांस). ३ अशा प्रकारें नांगरलेला शेताचा अंडाकृति भाग, आरा पहा.

ओरी--ओवरी पहा.

ओर्क--ओरक-ग पहा.

ओळ-नी. १ भिजलेली स्थिति; ओलावा; दलदल; आर्द्रता. 'दानव रुधिराचिया ओठा.' -शिशु २. २ ( छ. ) साध्यता; सुलभपणा ( काम करण्यास जागा, सवड ). उ० तेथे कांटी ओल आहे≕आशा करण्यास कांटी जागा, अनुकूल स्थिति, साधन, सोयी आहेत. [सं. आई: प्रा. उल्ल-ओल्ल] म्ह० १ ओल आहे की पो(फो)ल आहे, ओल ना पोल, ओल की पोल (कांहीं ओलावा आहे ! कां सगळा भुसाच), तेथें कांहीं स्नारांश भाहे किंवा नाहीं. २ मुलांचा एक खेळ, (चार, पांच मुले एकत्र बसन उभी पोकळ मूठ करितात, एक मुलगा आपल्या हातांतील लडा कोणातरी एकाच्या मुठींत टाकतो व मग ओल की पोल असे डाव आलेल्या मुलाला विचारतो व त्याने ज्याच्या हातांत खडा असेल त्याचा तो हात धरल्यास त्याची हार जाऊन खडा धरणाऱ्यावर येते. ) ३ ( ल. ) दयाळुपणा, दयाईता. 'भीतरि नाहीं प्रेमाची ओ( छ)ळ । तया केवि बोलवती वियोगिचे बोल। ' -ऋ ९९. **्घरणें**-जिमनीत पडेलेल्या पावसाच्या पाण्याची वाफ होण्यापूर्वी जमीन नांगरणें. ओलीला ओल मिळणें-

ओल--क्षा. कापडाचा तुकडा ( एकेरी पन्ह्याचे ५-७ हात लांव उपरणे, पलंगपांस ), ( गो. ) स्निधन वायांची ओढणी.

ओल—सी. हमीदाखल ठेवलेली वस्तु ( गुरें, माणसें इ० ): ओरस । करितां मठ प्रवेश । ' -फ ६१. २ स्नेहोत्कर्षः ( गाई तारणः शत्रनें तहाच्या अटी पाळाव्या म्हणून त्याजकडून खातर-इ॰ चा ) पान्हा फुरणें. 'जैसी ओरमें धेतु । हुंबहत ये बच्छा जमेसाठीं मनुष्य, सुरें, द्रव्य इ॰ मासून घऊन त्यांस अटी पूर्ण लागीनि॥'-ऋ २७. 'गोवर्धर्नी ज्या गाई चरती । त्या होईपर्यत अडकवृन ठेवणें. 'कोट किल्ले दिले ओलिला त्रिंबकजी-भोरसा येऊनि बत्से चाटिती। ' –ह १०.२६७. 'ओरसेवेळा सार्टी। ' -ऐपो ३८३. [का. ओछ=हमी, तारण; दे. उछ=कर्ज]

ओलंगार--पु. ( प्रां. ) झिरप; पाझर; हुळु हुळु ( पाणी ) वाहणें, टिपकणें.

ओलट—िव. दमट; भिजलेलें; ओलसर; सर्द. [ ओल ] ओलट-म्बी. ओलीं जळाऊ लांकडें. [ओलें+काष्ट्र]

ओलटा--प. (कों.) होलटा; बहरवी फांदी; ओल्या लांक डाचा वारीक तुकडा; दांडकें; दंडुका ( हा फळ पाडतांना वापर-तात ). मह० पडला तर आंबा नाहीं तर ओलटा. [ ओलें+काष्ठ] आंलंडणी-- भोलांडणी पहा.

ओळं(ळां)डणं--१ ओळांडण पहा. होणें ) या अर्थी चुकीने योजतात.

ओलंडा-- ओलांडा पहा.

अंग्रितर--न. ( गो. ) निजण्यासारखी खुची; ईजी चेअर | पोर्तु. इं. आर्मचेअर ।

फेक्णें; अथवा फेक्रन मारण.

आलपदर्भ, आलपदा---नषु (की.) होलया. ओलया पहा. [ओलन पहा]

**ओळपाटा**—पु (सामा.) काठी; लहान लांकुड, लांक-डाचा त्कडा. [ओलपटा]

ओळवट—धी. १ ओळट; ओळी जागा; किचित् ओळतर असलेली जमीन. २ ( कु. ) अंद्वे लांकड. [आंल]

ओत्ट्रचण-णी-निधा असा करण्याचे साधन. (भात, भाकरी इ. कोरडें अब खातांना ) तोंडाला ओलावा आणण्यासाठीं खावे लागणारे ओले पदार्थ, उ० दहीं, इब, ताक; तींडाला चव येण्यासाठीं ( चटणी, डांणनें इ० ); पाणी ( माती अगर कणिक भिन्नविण्यासाठी ). -भी (राजा.) हिरवळ जमीन; चराऊ रान, बालुकारण्यांतील हिरवळ प्रदेश, [सं. आद्रेयण; प्रा. ओहण] केवळ जमिनीतील ओलामुळ उगवेलला, लाबेलला ( उस ६० ).

ओलवर्णे-विण-मिक्ति. १ (माण. ) पीठ इ० पदार्थ द्रध अथवा पाण्याने भिजविणें; (गव्हास) पाणी लावून ते ओले डेणें ] झाल्यावर एखाचा जाड फडक्यांत घट बांधून मुमारे वारा। तास दडपून देवणें. २ (स्नानाच्या वेळीं ) नेसलेलें वस्त्र भिजविणे वस्तु )वरून पत्रीकडे जागें; पत्रीकडे पाय टाकणें; उहंधन करणें. र्किवा भिजविण्यासाठी दुसरे वस्त्र वापरणे. [ ओरुवण ]

उगल्यत-धी. (कों.) दलदलींतील मधन मधून आढळ णारी हिरवळ, भाजीपाला, झाउँझुडपें; ओलवणे. [ ओला+वन ] उडिश ]

**ओलवा**—ओलावा पहा.

घरणारी जमीन: अशा जमिनीतील पीक: कोरडवाहच्या उत्तर [ओल+बाहर्षे ]

-श्री. ओलावा; दमटपणा. [सं. आई+सदश ]

लाभदायकः, किफायतशीरः; उत्पादकः. ' हा व्यापार पहिल्यासारखाः भागः असते तो ); चरः [ सं. उ १घः; प्रा. ओलंड ] आतां ओला राहिला नाही.' ४ भरभक्कम; भरगच्च; पुष्कळ दळ, गर असलेळे; रसाळ; रसभरित. ५ पेकेवाला; मालमता असलेला. 'रामचंद्रपंत दिसतो भिकाऱ्यासारखा पण तो आंतुन ओला हेली दोरी. [सं. अवर्लबिनी]

भांत हो ! ' [ ओल ] मह ॰ हात ओला तर मंत्र भला=जोंपर्यंत २ उलंडणे ( उलटा कांही लम्यांश आहे तीपर्यतच मित्रावी मंत्री टिकते. ओर्ले कार ह पहाणं-( खाण्यामब्ये ) चन घत, चाखतमाखत नसणे; चोखंदळपणा करणे. आंळें जाळणं-१ हिरवे, कच्चें ( जिवंत ) जाळणं २ (छ.) फार जुलूम करणे. ॰ इस्तप-इसपाची एक जात-ज्यांतून सारसं पाणी गळते असे. •कचकचीत-वि. अतिशय ओळपटणं—-र्जक. (को.) ओलटा दिवा अर्थाच वस्तु विक्रेडरा; ओला चिव. •गोळा-पु. (ल.) मह; महद; फार कच्ना; अडाणी. •िच्च-तिच-वि. अतिशय ओला; थवथब-ारा; भोठा कचकचीत. ०दंख-पु. १ पाण्याचा सतत वाहणारा पाट २ ( छ. ) सतत, वर्षभर असणारा वाग, आगर. ' खाचे घरीं ोला दंड आहे. '०दुक(का)ळ−पु. अतिशयपावसाने पिकाची डानि झाल्यामुळे पडरेन्य दुष्फाळ. ॰देंठ-५. हिरवे रोपटें किवा ाडा, क्षीवळ गवत; किया एखाद्या धान्याचे पीक. •नायटा-६ बाहणारा व चरत जाणारा नायटा; गजरुणं, **मसाळा-**पु. राज तयार करावयाचा मसाठा; विशेषतः मांसान्नात हा वापर-तात. त्याचे मिश्रम असे:-कांद्रे १० तीळे, उसुण, आठे प्रत्येकी अडीच तोळ, सकी मिरची १ तोळा, अंध लिव व अडीच नोळ कोबिबीर. -गृशि २.५३.

ओळाचा--वि पाटवण किवा पावसाच्या पाण्याखेरीज आंळांडणी—भी उतरण; उहंबन; पठीकडे जागें. [ओळां-

आंळांडणं-- अफ्रि. १ स्पर्श न करता ( मच्ये आलेल्या २ न री वर्गरे उतर्गे; पार जागे. ३ देश उर्द्रशित कर्गे; पादा-कांत कर्णे, सबून जागें. [ सं. उडंघन, प्रा. ओलंडण; दे उद्यु-

ओलांडा--पु. १ गर्ह, करट. २ केसतूड अलिल्या माणसाने <mark>ओळबाहु</mark>—वि.पाणी मिळणारी जमीन, यागाईत, ओळावा ीं जार्वी म्हणून सात-गांठी मार्थेल्या एका पिवळ्या विधींत सात विब्बं, हळ हंड, तांदळ घाटून जी रस्त्यांत फेक्स्तात ती. ' रस्त्यांत कोणी तरी ओलांड टाक रे आहेत, ते ओलांड नकोस.' **ओळसर**—वि. थोडासा ओळा; दमट; निजट: सर्द ३ ही चिधी ओलांडली असतां होणारा रोग; विशेषत<sup>,</sup> उप-<sup>(शादि रोग; ओलंडा ओलाडल्यानें अथवा उपदंश झालेल्या</sup> **ओला**—िवि. १ मिजलेला; न वाळलेला, कोरडा याच्या रोग्याने जेये ल्घुरांका केली असेल तेये दुसऱ्याने ल्घुरांका केली उटट. २ ताजा; हिरवा; न सुकलेला. ' पान ओर्ले आहे तोंचरस असतां त्यास तो रोग चिकटनो. ( कि० बाध्येग ). ४ (विद्योपतः काडा. '३ (ल.) फलदायक (कोरडा = फल रहित याच्या उल्ड); हमालांत ) रस्त्याच्या मयोमध येणारा खड्डा ( जो ओलांडणें

ओलांडा-उठंडी पहा.

ओळाणी—सी. वर्जे वाळविण्यासाठीं, टेवण्यासाठीं बांध-

ओळाणी-णें-शीन. चार्डे सोइन बाकीचा ओलाणा दिवा, वसन (ल.) दृष्ट, स्वच्छंदी, तामसी मनुष्य. •िमञ्जा-श्री. शिज-द्व्याची सांखळी; ओळाण. [ सं. अवलंबिनी ]

घेतछेल बस्न; आंढेते; पडदणी. [ सं. आईयण; प्रा. ओहण ]

ओळावण-विणे--ओळवण-विणे पहा.

ओळावणी--- श्री. १ भिजविणें; पाणी शिपडणें; ओले -मसाप १,१.१. कर्गे. २ ( ल. ) शाति –शर. [ओंलें]

पणाः आर्द्रताः 'जीवनाचा झाला ओलावा अंतरीं । विश्व विश्वंभरी मावळले ॥ ' --तुगा ४०५५. २ ( ल. ) किफायत; लाभ; नफा. ३ फायवाचा-यशाचा संभव, शक्यता; आशादायित्व: आशेला जागा: उ॰ धनाचा अथवा पैक्याचा ओलावा. ४ अंतःकरणांत असलेली सदयता; दयार्द्रता; कनवाळ्पणा; जिञ्हाळा. 'स्नेहाचा किंवा फुलेल यांत हळद किंवा कुंकुं चांगले घोदन तयार करितात ते. निजिचित्ती रेशिह येऊं न देचि ओलावा।'-मोआदि ५. १०५. 'ममतेचा अथवा कृपेचा ओलावा. ' ५ अप्रकट दृष्यांश, चंतर ) ज्यानें ओलें वस्त्र वेढलें आहे अगा: ओलें अग अगलेला. तत्त्वांश, तत्त्व, मत्त्व, उ० बुदीचा, शहाणपणाचा ओलावा [ओल ] ओलाज्याचा-वि. १ भिजट; दमट, सर्द; ओलसर २ भरीव: फायदेशीर ६० अर्थी ओला अर्थ ३ ते ५ पहा. उ० ओलाव्याचा व्यवहार-व्यापार-धंदा-रोजगार-चाकरी, ओला-•याची ममता-प्रीति-मेत्री-बोल्णे. याच्या उल्ट कोरडा.

ओळास्ना--१ ओलागा पहा. २ ओटीचा आश्रय. 'ही भाजी ओलास्न्यास ठेव म्हणजे वाळणार नाहीं. ' -वि. ओलीचा आसरा असलेलें; आईतायुक्त. [ओल+आसरा]

ओलिसेले—न. तलम बम्न: अतिशय मृद व नाज्यक बम्न. 'मुणाळसतांचे ओलिसेलें। तुआं खांचरें भणीनि वेढूं सांडिले। तिओं चंद्रकळेसी कांह्रं जालें। कसी घोट साहतींमें। '-शिश ६९३. [का. ओछि=लहान पंचा+शला]

आर्छी-- श्री. (बस्राचा) कांठ; शेवट, पदर, ' वालिपेचिआं ओली।' -शिश १७५. जि. का. ओळि=रेघ. रांग: दे. भोही=ओळ; सं. आढि, आवित ?

ओली—वि. भोटा पहा. • आग-स्री. पुष्कळ पाउस पडल्याने आलेली आपत्ति; ओला दुकाळ. मह० कोरडी आग पुरवेल, ओली आग पुरवणार नाहीं. •काडी-स्त्री. हिरवें पीक, शेत, गवतः धान्याची हिरवीं रोपें. ० कस-स्री बाळंत झाल्या-नंतरचा स्त्रियेचा गर्भाशय ( अशा वेळी पुन्हां त्वकर गर्भ राह-ण्याचा संभव असतो ). •कोरडी भाकर-स्री. अल्पस्वल्प, धारण करणारा; परक्या ठिकाणची होती करणारा. जाडेंभरडें अन्न. 'प्रामाणिकपणानें मिळविलेल्या ओल्याकोरडया भाकरीला जी रुचि असते ती दुस-याचें मिधें होऊन मिळ- शिवारांत नसणा-या जिमनीचा मालकी हक किंवा लागवड. २ विलेल्या पकान्नाला नसते. ' -निबंधचंदिका. •**खरूज-प्र-**स्ती. अशा प्रकारची लागवडीत आणेली किंवा ताब्यांत आलेली १ वाहणारी खरूज. २ ( ल. ) सतत त्रास देणारा इसब, ज्याधि, जमीन. ३ ( यावरून ) स्वत.च्या घरापासून दूर असलेलें काम, जंजाळ. •भाग-स्री. ही कोरडीपेक्षां जास्त अमली असते ह्या-, धंदा; एखाचा कामाचा कांहीं भाग एकीकडे करणें व दुसरा

विलेल्या अन्नाची भिक्षाः मधुकरीः याच्या उलट कोरडी भिक्षा ओलाणी-णें -श्वीन. स्नानाच्या वेळी भिजविण्याकरितां म्हणजे धान्य, दाणे वंगरे. ०ममता-श्वी. खरेंखुरें, सारिवक प्रेम: ज्यापासन कांहीं लाभ होतो अशी श्रीति. **्सवाशीण**-स्री. न्हाती-धुती सवाभीण (कोरी म्हणजे नहाण न आलेली).

ओळें—न. १ ओलंतें; भिजलेठें वस्त्र. २ ओला चारा ओलावा, ओलास्ना—पु. १ ओल; ओलसरपणा; दमट- ( ग्रांकरितां ). [ सं. आर्द्र; प्रा. उल्ल-ओल्ल ] -वि. ओला पहा. • अंग-न. नुकत्याच बाळंत झालेल्या स्त्रीचा दंह. शरीरा-वस्था. ० कुष्ट-न. रक्तपिती; पू वाहत अमलेल कोड: महारोग. • **जाळणे**-( वाळवल्याबरोबर ओले जाळणे किंवा नसते आंले जाळणें ) जुलूम करणें. •हळदकंकं-न. (सगधी) खोबरेल

> ओलेटा-ता--वि. ( स्नान करण्याकरितां अथवा झाल्या-सि. आहेवती

> ओलेटें-तं-न. भिजलेला कपडा; ओले वस्त्र. [ओला] ओर्रेट्रपार्टे—न. ओला चारा. ओठ अर्थ २ पहा. [ ओठा+ पाला ]

> ओह्ळी-सी. (गो.) बांबुच्या कांबींची केलेली टोपली, रोळी; ( पदार्थ ठेवण्यासाठी ) बांबुचे पात्र.

> ओल्लो-उड़ा. भोहो ! आध्यार्थी उद्वार. 'ओहो, बचं-मट, आम्ही तुमचीच इच्छा केली होती. '-मोर २२. डि. आं+छो=पहा ी

**ओव्हांटणे, ओव्हांटा**—ओलपटणे, ओलपटा पहा. ओरहांडणें-ओरहांडा-ओलांडणें, ओलांडा पहा.

ओल्हाचण-न. ओलवण; उत्तेजन. 'की प्रमोदासी ओल्हा-वन । मनमथाचे ॥ ' -शिशु ६२४. ओलवण पहा.

ओल्हाचर्ण-सिक, भिजविण: ओलावण: ओलें करणें. 'असो माथा वन्द्रनि उदक। ओल्हाविलें द्वय अंबक।'-मुआदि २२.३९. [ मं. आईयण; म. ओलावण ]

अंचिड---न. (कों. हेट. ) बकुळीचे झाड; वोवल; ओऊळ, आंवळ पहा. [सं. बक्रल?]

ओवंडकरू, ओवंडेकरी, ओवांडकरी—वि. ओवंडा

ओवंडा-पु. १ ज्या गावांत मालक राहतो त्या गांवच्या

दुसरीकडे करण्याची तऱ्हा, प्रकार; दूर राहुन करावयाचा व्यव-साय. -गांगा ९९. [?]

अंविण-स्त्री. १ ओंवण; छिद्रांतून किंवा छिंद्र पाइन आंत दोरा घालण; गुंफण. 'देवाचा प्रसाद रत्नाच्या ओवणी। शोभ-तील गुणीं आपुलीया ॥ '-त्गा १९५१. २ शिवण; टाका घालण [सं. उप+वे=विणांगं ]

ओवणी-मी. ओवलेली जिन्नस; एकत्र केलेली स्थिति माळ, 'रविसंडळा भंवती । जरि तारागणांची ओवनी दीनें-ती॥'-शिश् ३९९.

ओवर्णे, आंवणं-अत्रित १ सईत वर्गरे दोरा घालणे. गंत विण: गुफ्णें: धागा घाटणें, अडकविणें. २ (कुण.) शिवणें टांक घालण. ३ (ल.) श्लोक, वाक्य इत्यादीत नवीन अक्ष-किंवा शब्द, परे घालणे, संबद्ध करणे, ४ माळेत फले घालणे [म. उप+वे=विणणें; प्रा. ओविअ]

ओवर-न. दंपती; वधवर; जोडपें: नवरा-वायको (विशे वतः लग्नाहन परत आलेली अथवा कलदेवतेच्या दर्शनाम जाणारी) (अव. ओवरें ) [ सं. वधुवर; प्रा. बहुवर ] • जन्ना-यान्ना-की स्वतःभोवतीं गिरगिर फिरणें. [ भोंवळ द्वि. ] वधवरानीं कुछदेवतेच्या दर्शनास जाणे, (कि॰ भरणे). खेरीज कर्णे ). **ेजेबण**-न. नवरीच्या बापाने नृतन वधुवरांस केलेली धारां वर्षती ।'-मुबन १२.६७. [ सं. उधस् ] मेजवानी.

भूमि माळिवरी उपरिया. ' -वसा १४. [ओवरी]

मितीत गोसाबी, यात्रेकरी, देवाची पुजारी मंडळी यांना तात्प रते राहण्यास बांधलेली खोली, पडवी, सोपा; कांहींच्या मते हा शब्द 'वांव ' पासन आला असावा, कारण ओवरीची हंदी एट शाळिया । चितामगीचिभां ओवरियां । ' -शिश् ५९६. [ प्रा ओवर=निकर, समृद्दः दे. ओवारी=धान्याचे कोठारः सं. अप वारिक-ओवारिआ-ओवारीः किवा सं, अपवरक, उपरकः प्रा उवरओ-भांडारकर ]

ओवरे-न. फुलाचे मखर ! माळा. 'कनक-कमले कल्हारें। पार्यातके सेंद्रआरें। गुंफीब कीजेती ओवरें। अशोका तळवंटी॥ विवास जाणे. [ ओवसणें पहा ] - शिशु ६३१. शिवाय ६३८, ७७३. [ओवरी ]

करण: प्रा. उवास: म. वसा ]

दोडा पहा.

आंचळणं—अिक. (वस्र ) यो डेंसे धुणे: खळवळणे. [सं. उद्+वल् ]

अंचिळणें-अकि. (कों ) (अवि इ०) अधेवट पिकृन खाली गळणः; उमटणः; उमळणेः; उबटणे. [ओघळणेः; सं. उत्+पच ]

आंचळा, आंचळा--वि. अगदी पवित्र (सीवळा) व अगदीं अपवित्र यांच्या मधल्या स्थितीतला; सोवळें न नेसलेला; अशद्धः अपवित्रः विन धतचेल्या धोतरास किवा स्नान न केलेल्या मनुष्याम शिवलेला( मनुष्य ). ब्राह्मणांत संध्या, भोजन, यज्ञ. इतर धार्मिक ऋत्ये करण्यासाठी स्नान करावे लागते. ते केले नमेल तो ऑवळा: सोंबळ्यांतील माणसाने इतर माणसे, बस्ने इ० स शिवले तर ओंबळेपणा येतो. सोंबळा असतांकासोटा सटल्यासहि माणुस ओंवळा होतो. तेव्हां अनेक गोधीनी माणुस किवा वस्तु आंबळी होते. ' मदा पवित्र ज्वालामाळी । त्यास ओवळे कोण म्हणेल ॥ ' -ह ३२.५३. [ सं. अमंगल; प्रा. ओमलिआ ]

आंवळी-न्धी. (कां.) ऑंकळ पहा.

आंवळ्याभांवळ्या--- श्री. अव. रहान मुरांचा खेळ.

ओवा-हा-व्हा-५. (ना.) १ (गाई, म्हशी यांची) याच अथी ओवरभरणी-स्त्री. ओवरभरण-न. (कि॰ वृ.स: ओटी. २ पान्हा 'वो(ओ)हा दाटल्या चहुंस्तनीं। द्राप-

आंदा-पु एक प्रकारनें औपत्री झाड आणि त्यानें वीं. **आंबरा**—पु. स्वयंपाक घर. ओयरा पहा. 'ओवरा ओवरी ओवरी त्झाडाची उची १ ते १॥ हात असून, बीचा रंग पिवळसर असतो: पोटद्खीवर उपयोगी. ओब्यांत किरमाणी ओवा, पानओवा इ० ओवरी-- ही. १ मुख्य देवळाच्या बाहेरील आवाराच्या भेद आहत. पानओव्यास वी येत नाहीं. याचे आड, पपरट डीड हात उंच असून पार्ने जाड अमन त्याम ओब्यासारखा वास येतो. पानांची भजी करतात फांचा लावल्याने हें साद होते. ओव्याच्या अर्काला ओव्याचे फूड अंग म्हणतात [ गं. यवानी, अजमीदा, वांव असते. २ (सामा. ) खोळी; ओसरी. 'रत्नांचिआं चित्र- कि. अजवान: यं. यमानी; ते. आममी ता. अमन ] महरू १ ज्याचे पाट दुखेल तो ओवा मागेल. २ ओवा म्हणतो सी आहे मुणी पण माञ्यावर पितात पाणी

ओवांडा, ओवांडाकरी, ओवांडदार-पु. ओवंडा. ओवंडेक्सी पहा.

ओवासर्ध--- अकि. (कु.) ओवरजत्रा करण: नशीन जोडप

आंचाळणी—स्रो. १ तोंडाभोंवतीं फिरनिणें (हात, आरती अंचिस्तेंग-अकि. (बायकी) वत (वसा) घेणें; कर्णें. वर्णेरे ); आरती कर्णें. २ कथा झाल्यानंतर श्रोतेमंडळी हरि-' मंगळागीर पांच वर्ष ओवसावी लागते. ' [ मं. उपासु=पूजा दासावरून जो पैसा वर्गरे ओंबाव्यन आग्तीच्या ताम्हनांत टाकतात तो. ३ कोणाहि ओंबाळणेकऱ्याच्या ताम्हनांत बक्षीस टाका-अंचिळ, आंचळदोडा-(गो.) बकुल, ओऊठ. ओऊट- वयाचा पैसा; ओंबाळून टाकलेल द्रव्य: देणगी; भेट; बक्षीस. ४ ।(ल. उप.) फजिती; खर्डपट्टी. 'पुढील सालीं साहेवाची असल्या

प्रकारची ओवाळणी करण्याची पाळी न येवो म्हणजे झालें ' -िट २,२१४. | ओवाळण ] •काढणें-(बायकी ) ओवाद्यन वयाचा पायघोळ डगला; थंडीचा कोट. [ई. ] टाकर्णे; उतस्तन टाकर्णे (पैसा, कापड इ०). 'असल्या पैशांची ओबाळणी काढाबी माझ्या बाळावरनं. '-झांम.

ओवाळणे—उकि. १ लामणदिवा घेउस किवा तबकांत निरांजन, पैसा, सुपारी, अक्षता घालन तें माणसाच्या अगर देवाच्या तोंडाभोंवतीं उजवीकहुन डावीकडे फिर्विणें (अमंगल, इडापिडा ओंबाळून टाकण; कःपदार्थ मानण; बलि देण. 'तन मन धन असलेला. यथार्थ । रामावर्गन ओंबाळिती ॥ '' इशे ते ओवाळोनि आखतां। दावावियां वसंतां। ' --शिशु ८१७. [सं, उद्वलन किया अवज्वलन]

ओवाळलेला—वि (क.)वाईट,तिरस्कारलेला. [ओवाळणे] 'काय देउं उपमा तुळणेस दिसेना काहीं। ओंबाळून काय झाडाची छाया] टाकावी वाटे लवलाहीं। '-प्रला ९२. 'हीं मोर्नी उत्कृष्ट आहेत. कालची मोती ह्यांच्यावस्त ओवाळन टाका. '

ओवी, आंबी-- स्री. १ मराठींतील चार चरणांचा एक छेद. महाराष्ट्र संतक्षवींचा हा छंद अत्यंत आवडता आहे. यांत वर्ण व मात्रा यांची संख्या अनियमित असते.तथापि अष्टाक्षरी-औटचरणी व अष्टाक्षरी-त्रिचरणी असे दोन प्रकार साधारणपणे पाटतात. 'पहिली माझी ओंबी । पहिला माझा नेम । तळशीखाली राम। पोथी बाचे ॥ 'हा पहिला प्रकार. 'आकाशींच्या अंतरालीं । तार-कांना तेज चढे। तुझी माझी प्रीति जडे ॥ 'हा दूसरा प्रकार. 'नागाजनाचा दातास । राणेराओ श्रीचक्रधरू । ओंबी प्रवंशीं कवी भास्कह । वर्णितुसे । '-शिशु ७. २ सदर छंदांत रचलेलें गीत वायका होणे. २ दवेल, दराऱ्याखाली असल्याप्रमाणे राहणे. दळतांना, मुलांना थोपटतांना किया कोपाळयावर वसन म्हण-प्रत्येक ताणा जीतृन ओवला जातो व जिच्यामुळं विणतांना तो सार-ओसार-ओशाल-ला] खालींवर केला जातो ती; वही; नेहमीं ओव्या असा अनेक-बचनीं प्रयोग करतात. ओव्या गार्णे-( ल. ) भलतीच स्तुति करणें. [सं. वे=विणणें: दे. ओविंअम: म. ओवणें ]

ओव्हरकांट-पु. कोटावह्न किंवा कपड्यांवह्न घाला-

ओव्हरसिअर-पु. १ वेखरेख करणारा: ओरशर. २ बांधकाम खाल्यांतील देखरेख किंवा पाडणी करणारा लहान अधि-कारी (इंजिनियरचा दुय्यम ). [इं. ]

अोडांग---स्त्री. मांडी. ओसंग पहा.

ओशट. ओशेट--न. १ तेलकटपणाः वळबळीतपणाः जाण्यासाठीं, पूजेच्या वेळीं, अगर मंगलप्रसंगीं ). २ स्त्रियांचे स्निग्धता. २ कोणताहि बुळबुळीत अथवा तेलकट पदार्थ; स्निग्ध न्हाणें किंवा पुरुषांची आंघोळ झाल्यावर त्यांची वडील माणसें द्रव्य. 'ताप आला असतां ओशट खाऊं नये. '३ (कुण.) मांस. शेवटचा तांच्या घालून मग पुरुष असल्यास उदंड आयुष्याचा 'बामणीची लांकडें ओशटाखालीं जाळीत नाहींत.' —खेया हो. मलगी असल्यास चांगला पति मिळो व सुवासिनी असल्यास ४३. ४ ( ल. ) लांच. [ सं. अवशिष्ट-ओशिष्ट-ओशेट-ओशेट-ओशेट-जनमसावित्री-पत्रवंती हो असे आशीर्वाद देऊन हातांत पाणी भाज १८३२; किंवा सं. उच्छिष्ट ] -वि. १ तेलकट; बुळबुळीत; घेऊन स्नान करणाऱ्याच्या अंगाभोंवर्ती फिरवितात तें.३भोंवर्ती स्निग्ध ( हात, वश्व, पात्र इ० ). २ ओशट पदार्थाचा वास

ओशत-द-स्री. १ (कों. ) ( झाड, दिवा, पढंग, माणूस अथवा इतर वस्त यांची ) सावली; छाया; ओहोटा; तिच्या-मध्यें बसू नये अगर उमें राहुं नये कारण ती वाईट आहे अशी ओवाळून टाकर्णे--कुविक्रमतीच म्हणून फेंकन देणे. भावना असतांना प्रयोग. २ (सामा. )सावली; छाया. [ओस=

> ओशाळ - वि. १ निलाजरी; निसवरेली; स्वैर (स्वी-संबंधी योजितात ). मह० ओढाळ गुरूं आणि ओशाळ बायको. २ ओशाळा पहा.

ओशाळ, ओशाळगत, आंशाळी, ओशाळीक--स्त्रीपु. ओशाळेपणा; छज्जा; खजिलपणा; शर्रानधेपणा; मोकळे-पणा न वाटणे अशी अवस्था. 'नसतां ओशाळ महीपाठी ।कळि-काळातें मार्स काठी।' -नव २१.३३. 'सुंदर परंतु निर्देख वस्तुकडे पतित मनाला ओशाळेपणामुळे उघड्या डोळ्यांनी पाह-ण्याचा धीर होत नाहीं. ' -एकचप्याला पृ. ७५. [ओस=छाया ] आञाळणें—अकि. १ लाज वाटणें: शरमणें: ओशाळा

ओशाळा-वि. खजिल; शर्रामधा; दवेल ( उपकारामळें तात. 'तथा महाराष्ट्रेषु योपिद्भिर ओंबी गेया तु कंडने।' वगैरे); लाजलेला (आपलें दुष्कर्म उपडकीस आल्यामुळं). -मानसोल्लास ५.२०५२. 'ओविओं गातांति यादवांचां राणा।' ' कित्येकांना हजारों रुपयांची बक्षिसें, घरेंदारें देऊन ओशाळ -दाव ३३. 'आखावर बसलें म्हणजे ओवी आठवते 'िव्हा कहन ठेवलें आहे.'-विक्षिप्त ३.१४०. म्ह० ओशाळा आदित-' हार्ती खुंटा आल्याबांचून ओवी सुचत नार्टी.' ३ विणकामांतील वाराला भितो. [ ओस=छाया ( छायेर्ने घेरलेला )?; सं. अप-

ओशिड-न. वर्शिड पहा.

ओशेटा-प. १ सावट; मोठ्या झाडाची सावली; (हिच्या-खालीं वनस्पतींची वाढ होत नाहीं). ओशत-द पहा. २ झपाटवानें जात असतां होणारं अस्पष्ट ज्ञानः, अधुक दिसणं ( मनुष्य झाड आलुड, कुजका तृणांश खालीं पडतो तो. २ नारळ, केळ इत्यादि-इ० चें ). [ओस=छाया]

अोषण-प. (रसा.) प्राणवायंत विश्वत्कृष्टिंग सोडला म्हणजे हा वाय तयार होतो. यास चमत्कारिक वास येतो. याचा कर्वयुक्त पदार्थाशीं संयोग होऊन निर्निराली रासायनिक द्रव्यें होतात. -ज्ञाको ओ ३२. [ई.ओझोन पहा] ० ऊदिन (ओझो- प्राडी; झुडुपाचा अंधार; सावट. बेझिन )-पु. एक पांढरें स्फोटक द्रव्यः हें ऊदिनचें प्राणीदीकरण होऊन तयार होते. -जाको ऊ ६.

ओषध-न. औषध पहा.

करी देउनि इन्द्रसीच ओषधी राजा ! ॥ '-मोभीष्म ८ ८. २ (सामा.) झाड; झुदुप; वनस्पति; एकवर्षायु झाड; एक वेळ होणे. 'तुका म्हणे पांडुरंगा । तुझ्या निघाली ओसंगा ॥ ' --तगा फळ येकन जे झाड गरते तें; -अमरकोश, २.३.६. ३ उद्भिज्ज ( मोल ). पदार्थ. -वि. ओषधी गुणयुक्त; शौपवाला उपयोगी.

आंग्र--पु. ओठ; होट पहा. [सं.] आखादण-मुका घेणे. 'कोण्हीं ओष्टही नाचतां । मुख मुखी घालुनि आखादिले ॥ -मोल. •पादी-पु. (प्राणि.) या वर्गीतील प्राण्यांत अगदी पुढच्या दोन पायांचा उपयोग ओठांप्रमाण चर्वण करण्यास होतो. उ० घोणी इ० प्राणी-प्राणिमो १२१. ०पुट-न. ओठ (खालचा किवा वरचा ); ओठाचा पुडा. 'तिओं बग्बी ओष्टपुटे। विवफला पासौनी । '-શિશુ ४૧૧. [सं. ओष्ठ+पुट] •भाषा-स्त्री. ( ओठांची भाषा) बहिन्याशी बोलतांना स्पष्ट उद्गार न काढतां उद्गाराला अनु-सहन ओठ हलविण्याची किया. ० रोग-पु. ओठांचे रोग. 'वातादि शातनः प्रा. ओसाडण ? ] पृथक तीन दोषांनी तीन, त्रिदोषापासून एक, आणि रक्तजन्य, असे एकंदर आठ ओहरोग आहेत. ' -योर २.४४९.

ओक्टब--वि. ओठापासन उच्चारले जाणारे (वर्ण, जसे-उ. ऊ. व प वर्ग).

ओप्रामृत-न. (कान्य.) ओंठांतील अमृत. ( चुंबनाच्या वेळीं हें लाभतें ). चुंबनाच्या वेळी मिळणारें सुख, [ सं. ओष्ट+ अमृत ]

उन्नांक्णाद्यणें, ओक्णेणें—अकि. झोपॅत बोलणें, बरलणें, <sub>-रावि १.२००</sub>. [सं. उत्सन्न; उत्+सांडणें ] वडबडण, ओसणण, जावडण. [ सं. उत्स्वप्न ]

ओस—िन. १ निर्जन; लोकांनी सोइन दिलेलें; ओसाड (गांव, शहर ); पडित (जमीन ). २ रिकामा: शन्य. 'ओस ओसिअ-ओस किंवा अवस-ओस. -राजवाडे भाग १८३४]

पेंढ्या बांधतेसमर्थी कवळी अग्रभागीं धरून झाडली म्हणजे तींतृन २ बडबडणें; बरळेंगे. [सं. उत्स्वप्न]

कांचे काइन टाकलेलें सोपट किंवा काध्या.

ओस-पु. (कों. कु. ) नाकाच्या आंतील हाड. ओस-न. ( हिं. ) दंब; धुकें. [ दे. ओसा=निशाजल ] ओस, ओसंग-नपु. (प्रां.) १ झाडाची सावली. २ दाट

ओसंग-गा-पु. (काव्य) मांडी. 'बाळ ओसंगा घेतला। केला नमस्कार धर्मासी. '-जै ८१.७०. सि. उत्संगः प्रा. भोच्छड्ग; हिं. उछग ] ओसंगीं घालणे, देण-एखाद्याच्या ओषघी-सी. १ औषघी वनस्पति. 'राजामि विशल्य आश्रयाखाली जाणे, देणे, हवाली करणे. ओसंगी असणे-पडणे-राहणे-निघणे-आश्रय करणे: स्वाधीन होणे: लीन

ओसग-गी--श्री. अशोकाचे झाड. [सं. अशोक]

आंसंगळ-स्त्री. (ठ.) आश्रय; संरक्षण; छत्र; कृपा; आच्छादन, बहुधा विभक्तिप्रत्यय ठावूनच उपयोगांत आण-नात. उ० ओसंगळीनें-चा, ओसंगळीं. [ ओसंग ]

ओरनंगा—पु. मदतगार; मेढा; प्रोत्साहक. [ उत्यंग ] **आंसर**—ओशट पहा.

**ओसट**—न. सावट: झाडाची छाया. ओस पहा. **ओसंड-ड-**न, वशिंड पहा.

ओसड्फें-- उकि. ( मावळी )लटणें; नागविणें. [ सं. अव-

ओसं (सां ) उर्णे—अकि. १ (काव्य ) पडणे; सांडणे; मांसजन्य, मेरजन्य व अधिघातजन्य या चार दोवांनी चार गळणे. 'जया स्वानंद ओसंडे। सर्व ही इंद्रियद्वारें।' -विपू १. ४३. २ वरून बाहुणे; भरपूर भूकन बाहुन जाणे. बोसंडणे पहा. 'कैसा मुक्ताचा निजवीध । घेवों जातां रसस्वाद । रसत्व लीपूनि स्वानंदकंद । परमानंद ओसंडे । '-एभा ११.३१५. [ सं. उत्सन्न; सं. उत्+म. सांडणें ]

> ओसंडणें - उकि. (काव्य) बाहर फेक्नॅग, देंग, त्यागण. ं जे हें माझें मत अव्हेरनी। ओसंडिती॥ '-ज्ञा ३.१९४. 'कटेबीप राज्य आलें हाता। तरी काय ओसंडावें तत्त्वता। '

ओसंडणे—ओसणणे पहा.

ञोसण—न. वैल, रेडा यांच्या नाकांतील वसण. [वेसण] ओसणण-वर्ण, ओसणावर्णे-अक्रि. १ झोवत बोल्ण. जाल्या दिशा मज भिगुळवाणे। '- तुगा १५५६. [सं. अ+उपित- ओळाविंग पहा. 'ओसणतां गा आपण। स्नप्नीं ही जाण नेदावें। '-एभा २९.५०३. 'उखेसी न वाटे ऐसे। कीं हें स्वप्न **ओस**—की. १ ( कों. ) भात बोडल्यावर त्या तृणाज्या दिखतसे । गोष्टी करी रतिरसें। बोलतसे ओसणतां ॥ ' –इ २८.४४,

आंसणें—उक्रि. (ं कों. ) ओस ( काध्या, सोपट ) काढणें, खरपुडी किंवा साल काढणें; सोलणें (नारळ, पोकळ, दोंग. (नेहमीं अब. ओसाडे असा प्रयोग). (कि॰ येणें ). अंबाडीची काडी इ०). [ओस]

ओसत-द--स्री. (राजा.) सावट. ओशत पहा.

ओसपटणें, ओसपाटणें—उिक. १ (कों.) पाणउतारा करणें, होणें. 'आतां आणखी कशाला सांगतोस ? पुरा ओसपट- **डीचा लांडगा** ( भयाण व एकांत स्थलींचा लांडगा )-जेथें [ कों. ओस+पडणें ]

**ओसंबणं** — अकि. ( राजा. ) स्फुंदत स्फुंदत रडणें. उसंबणें पहा.

च्यास जाण्यासाठीं दिखेली बाट; जागा. ( कि. घेणें; देणें ). २ ( कि० घेणें; खाणें ). [ ओसरणें ] नदीच्या पुराच्या पाण्याची ओहोट. [ सं. अव+सः; अवसरः प्रा. ओसर ]

ओसरणे-अकि. १ (नदीचा पूर, पाणी) कभी होणें: खार्ली जाण, उतरण; (पाऊस, ताप, स्ज) कमी होण; (श्रीमंती, होणें. 'केसी दिहें दिहूं ओसावली। वैदर्भी हैं॥ '-शिशु ८३७. कीर्ति, तारुण्य, जोम इ० स ) उतरती कळा लागणें; (पाउस, [सं. अवसद्-अवसाद्; दे. ओसन्विअ] अभ्रें ) जाणें; नाहींसें होणें, 'क्षणें शोकिले जलाणेव। सूर्य उग वतां तम सर्व । जाय जैसे ओसरोनी । '-मोल. (बाजार, जमाव, । गदी ), पातळ होणें; मागे जाणें; हटणें; बाजुला होणें. करणें. 'हा श्वर दर ओसर म्हणणार महाप्रभाव हा रिवला ।' – मोभीष्म (हें आईच्या मार्गे मार्गे असर्ते तेव्हां त्यास म्हणतात). [ओव्हा] १०.९२. २ रिकामा होण. 'जैसा बृष्टि करुनियां आणाया तोय मेघ ओसरला । ' –मोकर्ण ३५.४०. [सं. अवसरण; प्रा. ओसरण]

ओसरा, ओसरी—सी. माजघराच्या पुढील अगर मागील, तीन बाजूंनी भिंत असलेली मोकली जागा; ओटी; पडवी: सोपा. 'पृथ्वी इसोनि ओसरां राहे।' –एभा २२.४१०. केला।दळभारू मागीता परतैला।'–शिसु ८८४.[सं. अव+घट्ट्; ' ओवरा ओसरी भूमि ... ' -वसा १४. [ सं. अवसर; दे. ओस-रिभा; हि. उसारा=देवडी, ओवरी ] म्ह० भटाला दिली ओमरी, भट हातपाय पसरी.

ओसवा—पु. झाडाची सावली. ओस पहा.

ओसळणें अक्ति. (तंजावरी) झोंपत बरळणें. ओसणणें पहा. ओसा-पु. ओस पडलेला; (पीक असलेल्या शेतांतील) पडित जिमनीचा तुकडा; शेतांतील रिकामी, पीक न उगवलेली जागा. [ओस]

ओसाड-वि. उजाड; निर्जन; माणयांनी सोडलेर्हे; मनुष्य **व**स्ती नसलेलें; वाईट. **म्ह**० ओसाडगांवीं गाढवी सवाष्णी. ' एखाद्या ओसाड अरण्यांत जाऊन पडल्यास आपळी काय दशा स्थान; ( सरकारी ) नेमणुक. २ कर्तव्य; ठराव; हक्क. 'पातशाहा-होईल ... ' -टि ४१४८. [सं. उत्सद् ; प्रा. ओस्साड ]

उसळतें ती पाण्याची स्थिति.

**ओसाडा**ं—पु. वाऱ्याने वाहून आणलेला पाऊस, तुषार

**ओसाञ्चा**—पु. पडदा. ' तंब भीत भंगा चहुंकडे । बानलगा वस्त्राचे ओ(वो)साडे. ' -ऋ ६८३. [सं. अव+शाट=वस्त्र ]

**ओसाङी**—स्री. ओसाडपणा; उजाडी; निर्जनता. ओसा-लास. ' २ शक्तीपेक्षां जास्त काम केल्याने अतिशय थकणे. रक्षण करण्यास कोणी नाहीं अशा ठिकाणीं नाश करण्यास टपुन बसलेला माणम.

ओसार-पु. वाट, ओहटी या अर्थी ओसर पहा.

ओसार-रा-पु. १ पार वाहुन जाणे; कमी होणे; उप-ओसर-पुली. १ एकीकडे होऊन किया बाजूस सरून दुस- रम; उतार. २ तहकुबी; मंदी ( ब्यापार इ० ची); खंड; खाडा;

ओसार-सी. (गु.) (बांधकाम) भितीची जाडी. असार पहा.

ओसावर्णे-अिक. १ कमी होणे. २ शक्तिहीन, अशक्त

ओसीक-वि. पडित; विनलागवडीची ( जमीन ). [ओस] ओस्तें-न. (कों.) सावट. ओस, ओसट पहा. [ओस] ओहकर-न. (व.) १ म्हशीचें पारई. २ (ल.) शेवटचें मूल ओहर-टी-टें--पुन्नी. १ औहोटी; समुदाच्या पाण्याची सकतीः भरती उतरणें; चंद्रसर्याच्या-विशेषतः चंद्राच्या आकर्षः णाने समुदाचे पाणी वाढल्यानंतर पुन्हां उतरते त्यास ओहोटी म्हणतात. २ विराम; उपरम; तहकुवी. 'मग पांडवीं ओहटु

ओहट्रणं-अकि. १ माग हट्गे; कमी होगे. २ ओसर्गे; आटण; ओहोटी लागणे. ३ (ल.) उतरती कळा लागणे. ' यशास ओहरी लागली. '[ ओहर ]

प्रा. ओहरू=कमी होणें, -हास पावणें; तुल० ते. ओटू=नाश ]

ओहड-णे---ओडणे पहा.

ओहण-न. (कों.) पर्वतांतील लहानसा ओढा, प्रवाह; बहाळ; पन्ह्यी, त्याचा पाट, चर ( शेतांत पाणी घेण्यासाठीं काढ-लेला ). [बाहणें ]

ओहदा-पु. १ हुद्दा; ( मुलकी किंवा लष्करी ) अधिकाराचे कडुन वस्त्रं घेऊन जावीं हा ओहोदा आमचा आहे '-दिमरा ओसाड---. श्री. (गो.) सुकती न्या वेळी नदीचे पाणी जोराने १.१३१. [ अर. उह्दा ] •दार-ओहदेदार-पु. अधिकारी; । सरकारी नोकरः हद्दा धारण करणाराः ऑफिसर.

ओहम-ओम--न, विवृत्प्रतिरोधाचा एकं; विवृत्प्रति-। बंध मोजण्याचे मूलमान. ( हें ओहम नांवाच्या जर्मन शास्त्रज्ञानें मोठें भोंक होत जाण (मोती, इ० चें); वेज सैल होणें. ३ ओघळणें शोधून काढलें, सन १७८७-१८५४). [इं.] ० मापक-न. विद्यदो- पहा. [ओहळ ] धनामुळे उत्पन्न होणारा प्रतिरोध मोजावयाचे विद्युवंत्र. -ज्ञाको, ओ ३५-३६.

ओहमा-- पु. ( प्र. ) बहुमा; बहीम; मंशय. [ अर. बहुम; पहा. फा. वहीम]

ओहमाय-स्त्री. वधूची आई; बायकोची आई; साम. [वधू+माय; प्रा. वह+माय]

ओहर--न. वधूबर; नवरानवरी (नवीन जोडपें). ओवर पहा. 'मिरवावया दोघे वधूवरें। वरात काढिली कंसापुरें। वण यांचा दर्शक उद्गार! वाहवा! ओलो! [ध्व.] रथावरी वैसविलीं ओहरें। आपण धुरे सारथी जाहला।' –ह २.१२८. 'हे तुळजापुरचे आई, तुझ्या यात्रेला ओहोराने चेईन.' नते दूर चरायला गेलें. निम ९. -थोरले माधवराव पेशवे (नाटक). [ सं. वधू+वर; प्रा. वहवर ] ओहर-पु. (कों.) १ समुद्राच्या भरतीचे पाणी जिमनीत शिह्नन तयार झालेला चर; फांमुं; पोहडी; पोंई; पोईड; आखात २ समुद्राचा दूरवर गेलेला फांटा.

ओहरजत्रा-यात्रा, आंहर-भरणी-णे-भोवरजत्रा-यात्रा, भरणी पहा.

ओहरणे—उक्ति. (प्र.) होरणे; भर घालणे. १ भरणे (खड़ा, चर, खांच ६० ) बुजविणें. २ ( ल. ) आच्छादून, महवून कार्हणे (दागदागिने, वस्त्रालंकार वगैरेनी); होरणें पहा. [सं. आ+उद+भः] ओहरता-वि. सरळ; नीट. -ऋ ९२. (५७७ औवी-षरील टीप ). [ सं. अव+हर-सर ? ]

ओहरा-पु. (कों.) नांगरटीचा तास; तुकडा. ओरा पहा. ओहवां--स्री. (भि.) हुसं. 'इं उनावने वागाल ओहवां आही ' =हें ऐकून वाघाला हुसूं आहें. -भि १७. दि. आहंक= हंसे ? प्रा. ओहास ? सं. उप+हास ]

ओहळ--पु. १ नाला; ओढा; प-ह्या; झिरपणी; बाहणी. 'इतर ओहळ आणि भागीरथी।वरकड गज आणि ऐरावती। ' -रावि २५.६८. वाघ आणि गाय यांनी एकाच ओहोळावर पाणी प्यावें.' --नि ५२६. २ पर्वतावरील ओहा व त्याच्यापासून झाटेला चर, घळण. [ सं. वह; प्रा. ओहळी=ओघ; दे. बाहळी= लहान प्रवाह; का. व्हळी; म. वाहळी ] ओहळ उडून राऊत होर्णे-१ संकट पार पडल्यावर मग धाडसी बनणें. २ ( ल. ) आपल्या हितकर्त्याकडुन आपलें काम झालें म्हणजे मग त्याच्यावर भरतेच बोरुणे; आडमार्गारा जाणें.

ओहळणं-अिक. १ झिरपण; बाह्णं; ठिवकणं; स्रवणं. २

आंहळणं—उत्रि. (क्रां.) उलटणः; त्रवंडणः; उलथणे. ओहळी—श्री. (क्री.) लहानसा ओढा; पाट; पाझर. ओहळ

ओहा-पु. गाईम्हशीची ओटी; कांस. ओव्हा पहा. ओहार-जत्ना-- ओवर-जत्रा पहा.

आंहिरी—स्त्री. ओवरी पहा.

ओहो, ओहोहो-उदा. आधर्य, कौतुक, आनंद, भाट-

आहां-किव. ( मि. ) दूर. 'तों ओहों चोरांआ गियो.'

ओहोबाप---पु. (लप्तप्रयंगी) वधूपिताः ओहोमाय-स्री. वधू माता ओहोबाप व ओहोमाय हे शब्द नव-यामुळाच्या मातापितरांनाहि खबतात.

ओहोट, ओहोटणें, ओहोटी, ओहोड, ओहोडणें, आहोण, ओहोर-णें, ओहोरा, ओहोळ-णें-ळी--ओहनें आरंभ होणाऱ्या शब्शखाळी पहा. जस ओहट, ओहटणे इ०.

ओहोळकट--- ५ लहान ओटा. [ओहळ+कट=अल्पाथी प्रत्यय ]

ओहोळणी—स्री. (तंजावरी) ओढणी; परकरावर छगड्या-सारख नेसावयाचे लहान वस्त्र. [ गं. अवगुठनी; दे. अवघाटणी; त्रा. ओहाडणी: म. ओढणी ]

ओळ-स्री. १ रांगः पंगतः मारिकाः पंक्ति. २ लखणीने ओढलेली रेघ, अथवा लिहिलेली अक्षरांची पंक्ति. (कि॰ पाडणें; ओढणें ). ३ दर्जा. ज्या बलुतदारांचा जितका उपयोग त्या मानाने त्यांची प्रतबंदी लागुन जे तीन बर्ग झाले त्या बर्गाला ओळ म्हणतात. –गांगा १४. ४ ( ल. ) मार्गः, पद्धतः, रीतः, ओघः, शिस्त; सम्यपणाची वागणुक. 'त्या रुक्मिणी-कृष्णापासन जरी इतिहास पाहिला तरी तुम्हां वहिनी-दादांना एकच ओळ का ग ! ' –गडकरीकृत वेडचांचा वाजार. [सं. आविल, आलि; प्रा. ओआली, भोली; जुका. आंळि=रांग ] **ओळीस येणें-**बोलण्याच्या ओघास येणें; प्रवाहांत पडणें, सांपडणें; पाळी येणें.

ओळ-सी. ( प्रां. ) ओढा; पर्धा; नाला. [ ओहळ ]

ओळक-पु. (राजा.) १ दांडी लाबलेली किंवा न लाब-उलटमें. •खोचळ-ओडे-नाले; दर्री-खोरीं; खाच-खळगे. लेली नारळाची करवंटी; बेली; उवली (बाहेर पाणी उपसण्या-[ भोहळ दि. ] ओहळींखोबळीं शिरणें-मुख्य मुद्दा सोड्डन साठीं किना ताक, कडी इ० नाडण्यासाठीं ); नारळाची पळी. २ ं ह्यासारखेंच धातृचे किंवा लांकडी पात्र; पळी; ओगराळें. -पया. लटकणा; लींबकलणा. २ फार वेळ लटकल्यामुळं रक्त साकल्ला सोडी अशापिकी कहन सोडतो. '-भा १७. ( पायाचे, मानेच इ० ). ३ भारावणे; स्वतःच्या वजनाने खाली वांकण. -सिक. झोंके देण; पुढेमार्गे करणे; हेलकावे देणे. [सं. अवरंबन; प्रा. ओलंबण; सं. अव+लंब. का. ओल्ल=लटकणं] ओळकंवली पाटी-ही. आद्याला टांगलेली टोपली; सुरक्षित [ओळगेंग] ठेवण्याकरितां ज्ञिक्यासारखी केलेली एक पाटी.

किया; ( कि॰ घेणें; मार्णे ); हेलकावा. २ लोंबण्यासाठीं आधार ( घेणें ).

ओळकी—श्री. लहान ओळक; डवली; बेली. [ ओळक ] ओळख-न्ही. १ परिचय: ज्ञान: माहिती (वस्त. मनुष्य यांविषयीं ). 'ओळखी जालेयां बुधीं कांइसीं. ' - शिशु ७८, २ भाठवण; स्मरण; याद; अभिज्ञान. ३ खुण (वस्तु अथवा पदार्थ ओळखण्यासाठीं केलेली ); ओळखींचे साधन. ४ जामीन (कर्ज दारासाठी घेतलेला ). 'कोणाची ओळख आण, म्हणजे उधार देतों. ' [ सं. अवलक्ष, उपलक्ष ] ० पट विर्के-देर्के-उधार घ्याव याचे किंवा पैसे वावयाचे असतां घेणाराच्या व देणाराच्या ओळखीचा तिसरा माणूस जामीनकीदाखल पढें उभा करणे.

ओळखण-की. १ खूण; चिन्ह. ओळख अर्थ ३ पहा. ( क्रि॰ करणें ). २ ओळखीसाठीं दिलेली वस्तु. ( क्रि॰ देणें ). ३ (व.) (भली खोड मोडली या अर्थी) कायमची आठवण. ( गु. ) ओळखण. [ म. उपरक्षण ]

ओळखणें-- उकि. जाणणें, म्ह० आपणावस्त जग ओळ-खावें. २ माहीत आहे असे दाखविणे; स्मरणे; याद असणे. [सं. अबस्धण, उद्रक्षण, उपलक्षण; सि. ओखाणणु ]

ओळखदेख, ओळखपाळख, ओळखभेट-- श्री ज्ञान; परिचय; माहिती; सख्य; आंळख (दाट परिचयाचा अथवा तौंडओळखीचा या दोंहोंसहि लावतात ). 'ओळखीपाळखीचीं बीस माणरें आहेत. ''तो माझे ओळखीचा नाहीं की पाळखीचा नाहीं. ' ' ... पंतांची आणि विठोबादादांची ओळखभेट झाली नव्हती म्हणून नाहीं ? ' -भक्तमयूरकेकावली - प्रस्तावना ९. [ओळखणें+देखणें; ओळख द्वि.]

ओळखंषणे-खंबा--ओळकंषण, ओळकंबा पहा.

देखीचा - पाळखीचा, ओळख्यादेख्या - पाळख्या--- ओळला गयनीप्रती।' - झानदेवगाथा प्रस्तावना ४. [ बळण ] **म्ह** • ओळखीचा चोर जिवें न सोडी=आपल्या माहितीचा चोर

ओळकंबणें, ओळकंबणें-अजि. १ लोंबणें; झोंके घेणें; जिवंत सोडीत नाहीं. 'अंतरंगींचा हा ओळखीचा चीर जीवं न

ओळग—प. ओळक पहा.

ओळग—पु. आश्रय. [ सं. अवलग; प्रा. ओलग्ग ] ओळगणा--वि. आश्रय घेणारा; चिकटणारा; सेवक.

ओळगणे, ओळगणं--अकि, बोळंग-धर्गे पहा. १ पासुन ओळकं(कुं)बा—प १ झोका; लोंबण्याची, उल्टब्याची लोंबण; झोंके घेण, वेंघणें; २ (ल.) आश्रय घेणे; चढणें; आरोहण करणें. 'फाँक तांबुल सुगंध सुमनें । भोगोपचारें ओळगे । ' –मुआदि ३७.७७. ' अश्रावरी वीर ओळंगले । ' ३ शरण जार्गे; सेवा करणें: रावणें. 'ते ओळगे श्रीचरण । '-शिश ८८. 'शतांच्या शतदारी। ओळंगिती जियेपासी। ' ४ प्रसन होण; वश होण; प्राप्त होणें. 'ओळगो देशां श्रीचक्रधरा । '-दाव ४६६. आपण होऊन प्राप्त होणें. ' आणि मुक्तिसायुज्यता । बोधेंचि ओळंघे । ' -विषू १.२७. [सं. अव+ लगु; प्रा. ओल्प्रम=सेवा करणें; का. ओळगिस=सेवा करणे ]

> ओळगणें-घणें, ओळंगणें-घणें-जिक्त. मिटी मारणें: बिलगणें (हिसकुन घण्यासाठीं); चिकटणें ; (क्वचित) वजगणें ; प्रसन्न ुोणे; आर्रिगणे. 'तेह बेर्जी कुचपर्वताचां घार्टी। ओळघतां डोळे जालें आयेतुर्टी।' -शिशु ५६०. [सं. अवलग्, आर्लिंगन]

ओळगर—पु. ( राजा. ) रुहानसा ओघळ; रुहान झिरपा.

[ओळी

ओळगवट—स्री. सेवबवर्ग. 'की धर्माची उत्तर वेंट। की सिद्धीची ओळगवट ॥ ' –ऋ ११. [ सं. अवलगु; प्रा. ओलग्ग= सेवा करणे+वट (सं. वृत )]

ओळगा—पु. आश्रय, ओळग पहा.

ओळगावणं-- उक्ति. शरण जाणे; आश्रय करणे. 'ओळ-गावेआ परेशा । नाहीं ब्रह्मादिकां सीर्ष ॥ ' -ऋ २६.

ओळण-सी. (राजा.) दिवा अडकवावयाची कडी, दोरी इ०; सांखळी; ओलाणी-ओलाणें पहा.

ओळण--वळण पहा.

ओळणं-अकि. १ (काव्य) एखाद्याकडे ओढला जाण, ्वळणे. 'ओळ खगावरि घनसा । '-मोआदि ३६.४८. २ अनुकूल होणें; प्रसन्न होणें; प्राप्त होणें. 'कौरव म्हणती कोण देवो। आजी माम्हां ओळला ॥ ' -मुसभा १४.९३. २ अनुप्रह करणे; उप-**ओळखी-चा**—िष. माहितीचा; परिचयाचा; ठाऊक अस ेदशणें; कृपा करणें. 'एणें श्रीकृष्णघर्ने शमवायासर्वे ताप ओळावें।' छेला ( मित्र ). २ सगासोयराः मित्रः परिचितः ओळखीः -मोमौसल २.९१. ' मर्चिछदाने बोध गोरक्षासि केला । गोरक्ष

ओळणें--अिंक. सवणें; पाझरणें; झरणें. ' तेणें धातु आदि चोरी करतांना सांपडला तर तो स्वतःला होणाऱ्या शिक्षेच्या भीतीने । हरौनी । अमृत ओळतांती । ' –दाव ३२६. [ ओळ=रांग, प्रवाह ] आळत-न्ह्री. (गो.) भित (घराची).

ओळढांडी--की. गाडीची आखरी व सांटा आवळणाऱ्या आळयास पीळ घालून तो पीळ न सुरण्यासाठी त्यांत अडकवि-लेली दांडी: आवळदांडी. [ आळा+दांडी ]

( फांदी इ॰ ), ३ ओळंबा नांबाचा विकार होणे. [ सं. अवलंबन; आढळतो. प्रा. ओलंबण ]

ओळंबा-पु. ( गवंडी ) १ गवंडवाचे एक हत्यार; एका दोरीला लावलेल गोल वजन ( शिसं, दगड वगैरेंचे ); हें वजन लोंबकळत ठेवून दोरी स्थिर झाल्यावर सिद्ध होणारा उमा लंब ( भित सरळ रेपेंत आहे की नाहीं है पाहण्यासाठीं ). २ (व.) त्रास. 'त्याला कशाला माझ्या घरीं देवतां, उगीच माझ्या भोवतीं ओळंबा. ३ गाडीचा सोल ज्यांतून जातो तो भाग. ४ किंवा ओळंबी-की, कों, गाय, बैल इ० जनावर अशक्त झाँलें असतां मानेखाली रक्त उतहर जमलेला गोळा किंवा त्यामुळे पडलेला दाब; रक्त सांखळून झालेला विकार. ५ (ल.) ठपका; मर्मभेदक खरडपटी. -होकै ११. सि. अवलंबन-लंबक; प्रा. ओलंब ] ओळंड्यांत असर्णे-क्षितिजाच्या पातळीशीं काट-कोनांत असर्गे: लंबरेषेत असर्गे.

ओळंबॉ-बो-पु. (गो.) वाळवी; अळंबो. वाळिबा पहा. 'कोप आलिया ओळंबयासी। केवीं स्पर्शे अग्नीसी। श्रीग्रह-कृषा असे जयासी। काय करील यवन दुष्ट ॥ ' –ग्रूच १४.२४.

ओळसा-प. वळसाः फेराः वेढाः ' कोल्हाळ चुकविला । त्रिग्रणांचा ओळसा। ' –भज २२. विळसा ]

ओळा—प. रीत; तन्हा; शिस्त; पदत; मोळा. 'हिला हळाळी. [मं.] कांहीं ओळा नाहीं, नुसता गोळा आहे. '.[ओळ]

ओळा-- ओवळा पहा.

ओळांगर--पु. (राजा.) ओळंगर पहा.

ओळाणं--न. ओलाणी पहा.

लहानसा पाट: लहानशा ओढ्याचे सुकलेले पात्र.

ओळीचा-वि. विद्वता, कुलीनता, संपत्ति वंगरेनी बरो-बरी करणारा: समान योग्यतेचा. २ सभ्य चल्हीरीतींचा. [ओळ] ओळींबा-पु. (माण.) तिवडवास बैल जुंपण्याकरितां

घातलेलें लोखंडी कडें. ओळंबा पहा.

औ-चनदाना स्वर. 'ओ 'ला एक मात्रा देऊन हैं अक्षर अोळंबणें अकि. १ ओळकंबणे पहा. २ वांकपर्यंत लोंबणे काढतात. इ. स. ६ व्या शतकापासून ( मंदसोर लेख ) ' औ '

औकात-द, औकाळ-ळीं-पुन्नी. १ गुजारा; चरितार्थ. ओळंबळणं—अित. उचंबळणं; उत् जाणं (नदी, भांडे इ०). अवकाळ पहा. ' एणेंकरून आपला औकात चालत नाहीं. ' -रा १८.४८. २ निर्वाहसाधन. 'त्यांचा योगक्षेम चालावयासी कांहीं औकात नाहीं. ' -रा १७.३९. [ अर. औकात. वक्तचें अव. ]

औख-वण-( क. ) औक्ष-वण पहा.

औखळ-वि. (व.) खोडकर, अवखळ पहा.

**ओचर**—अवचर पहा.

**औचित**--अवचित पहा.

**औचित**—वि. उचित; योग्य. ' औचिता करौनि धरा। मग लेखा येईल ॥ ' -शिशु ६९६. [ उचित अप. ]

औचित्य-न. युक्तताः योग्यपणाः उचितपणाः शोभण्याः सारखें असर्गे. [सं.]

औजड-जाड-वि. मोठै: अगडवंब: अवादव्य: विशाल: अवजड पहा.

असर्ते. [ सं. ]

**ओजार**—न शीड इ०; अवजार पहा. [अर. औसार्] औजार-पु. (गो.) उपधाप. (अपचार ?; अवजार ] औज्ज्वरय-न. उज्बलताः चकचकीतपणाः तेजः चमकः

और-वि. १ साहेतीन. 'हें और हात मोटकें।'-क्रा । १३. १२. ' औट हात तुझा जागा । येर सिणसी वाऊगा ॥ ' –तुगा २६९२. २ (योग) साडेतीन मात्रा. 'तैशी ते कंडलिनी। मोटकी औट बळगी। '-ज्ञा ६.२२३, 'रत्नखचित सिंहासन शोभे औटपीठावर। ' -महिपती ( राजवाडे ९८ ). [अर्धचतुर्थ-ओळी—सी. १ ( राजा. ) ओहळ-ळी पहा. २ पाण्याचा अद्धर-अउष्ट-औट; दे. आउष्टि=३॥ ] ०**पद-पीठ-न**. (योग) द्विदल अग्निकावरील एक स्थान; त्रिकृट, श्रीहट, गोल्हाट, औटपीठ हीं जी महाकारणस्थानें आहेत त्यांपैकी एक. ' शोषुनि सहस्र दळाचे पाट। औटपीठ आणि गोल्हाट। ऋमोनिया श्रीहट। आली उद्भट ब्रह्मस्थाना।'-एभा ६.१२९. २ कोल्हापूर; तुळजापूर; मातापूर हीं तीन व सप्तश्रंग अधें, मिळ्न देवीचीं साहेतीन स्थाने. 'नाना औटपीठें ओकारें दर्शना आलीं।' -सप्र ५.१८. • मात्रा-स्त्री. ओंकार: प्रणव. • घटकांचा आनंद-पु. (साडेतीन घटकांचा म्हणजे) अल्पकाळ टिकणारे सुख, आनंदः क्षणभंगुर सुख. •घटकांचें, घटी( डी )चें राज्य- खासा। हिरवा दाणा कुडकुडी। राजघोडी व्याली। सोनपाणी ( किरीटी रामराजाने आपल्या अवदागिन्याला साडेतीन घटका प्याली। अन्यामन्या शेजीवैचा। डावा उजवा हातच कन्या॥ १ राज्य दिल्याच्या गोष्टीनरून अथवा शिराळशेटाच्या गोष्टीनरून )। अर्थ:--अरे भाऊ! आपल्या शेताच्या ह्या बांधापासन तया बांधावर थोडा वेळ मिळणारा अधिकार, सख: पाण्यावरचा बुडबुडा; जा. तेथे आपली जनावरे घेऊन राळे. गई. तीळ आणि हरभरे अवटकी: साडेतीनचे पाढे व त्यांचें कोष्टक; एकपासून शंभरपर्यत बाजरी व ओंवा पेर. -चिज १२.१९१६. अवडकचवडक पहा. संख्यांची साडेतीन पट देणारें कोष्टक.

और-पु. जळाऊ लांकडांचा किंवा इमारती लांकडांची ढीग, रास. अवट पहा.

और-किवि. बाहेर; बाद. [ई.] ०डोअर-वि. घराबाहेरचें; फिरते: बेठेच्या उलट (काम). •हाउस-न. पडघर; पडशाळा; चाकर लोकांसाठीं बांधलेला स्वतंत्र सोपा. [ ई. ]

औटकी-सी. अवटी याचे काम, अधिकार, धंदा. अव-टकी पहा.

औट-औटभर-न. १ बैलांना त्रास न देतां झालेलें दिव-सान् नांगरटीचे काम; एक नांगरभर; खुटणभर (कि॰ नांगरणें ). २ (छ.) (ब.) एक होत, वावर किंवा त्याची लांबी. 'तें गांव येथन औटभर आहे. [ औत ]

कौपीन । बहिरवास औटडें ॥ ' –तुगा ४०२०. [ औट ]

औटावी—वि. १ औट( मात्रा )मधील अर्धी; ओंकाराच्या साडेतीन मात्रांपैकी शेवटची अधमात्रा. 'दंवा तुं अक्षर । औटा विये मात्रेसि पर । ' –ज्ञा ११.३०७. २ ( ल. ) माया; ब्रह्म-स्वरूप. आउटाविए, आउठावें अशीं रूपेंदि आढळतात. ' आउ-द्याविए पदीं आरोहण । ' -तुगा ४०३५. [ औट ]

औट्टी-सी. १ लांकडी ठोकळ्याला आंत चीप बसविण्या-साठी पाडलेली आडवी खांच. ( कि॰ घेणें; पाडणें; करणें. )[सं. अवटी=खांच ] २ ( टंक. ) टंककृतींत काशाची किंवा पोलादाची केलीली मादी. -चिज १९१८. (इं. ) डाय. अवटी पहा. [सं. अवटी=खांच; म. अवटी=( सोनार धंदा ) ठसा ]

औठणें-अफि. आंहरी लागणें. ओहरणें पहा.

औठी-- स्री. ओहोटी पहा.

औठं. औठंड- औट पीठ पहा. 'तैसी ते निजांगें कुंड-लिनी। निजेली होती औठ बळणीं॥ '-स्वादि ९.५.२.

औड- ( व. खान. ) शेतकामाकरितां किंवा वखरण्याकरितां निश्चित केलेला एक तुकडा; भावड.

औड, औडर्के-भीट, औटकें पहा.

औड-भर-औट-भर पहा.

औद्धारा-अउडबारा पहा.

औडुच-पु. (संगीत) (प्र.) औडव. पांच स्वर; औडुव राग पहा. •तान-पांच स्वरांची तान. औडुवत्व-जे दोन स्वर रागालापांत वर्ज्य असतील ते न घेण्याची दक्षता ठेवणे. •राग-प्र. १ ज्या रागास पांचच स्वर लागत असन दोन स्वर वर्ज्य असतात असा राग. २ ज्या रागाच्या आरोहांत पांच स्वर व अवरोहांत पांच स्वर असतात तो. • षा इस्य-प्र. ज्या रागाच्या आरोहांत पांच व अवरोहांत सहा स्वर असतात तो राग. ०संपूर्ण राग-पु. ज्या रागाच्या आरोहास पांच स्वर व अवरोहास सात स्वर लागतात असा राग. [सं. औडव=एक राग]

औत-न. १ भाऊत: शेतकी वगैरे धंयाचे साधन. जर्से-मळ्याच्या कामाचीं औतं-नांगर, कळव, पाभर, दंताळे, मैंद, अर्थेट चें -न. (साडेतीन हाताचें ) शरीर. 'बंदी बंदाची पेटारी, फावडें, पिकाव, पहार, करवडी, कोळपें, खुरपें व विळा, कोयता वगैरे कापणीचीं साधनें: शेतीसाठीं औत वापरण्याची चाल बेदकालापासूनची आहे. सामान्यतः नांगर, कुळव, पाभर इ० जी बैलांनी फिरवावयाची साधने त्यांस औत म्हणतात. 'जे कर्ता जीव विंदाणीं। काहूनि पांचही खाणी। घडित आहे करणीं आउती दाहे। '-जा १८.४५४. 'नागरीं कवळी मग आउते बोढीं। '-उषा १५९७. २ एका नांगराने नांग-रली जाईल इतकी जमीन. सुमारें ८० विघे. -विल्सन कोश. ३ (व.) शेतकामाच्या बैलांची एक जोडी. 'आमच्या घरीं चार औते आहेत.' ४ -पन. (कों.) भंडाऱ्याचा माडाची पोय कापण्याचा कोयता. ५ साधनः हत्यार (सोनार, कांसार, कंभार इ॰ धंबाला लागणारें); आयुध; शस्त्र. ६ (राजा.) सुप, टोपली, रोवळी, पंखा, इ०; वंशपात्र, प्रभु जातींत वरातीच्या वेळीं बांबच्या हातरीवर वरीलपैकीं जे साहित्य ठेवतात त्यास औत म्हणतात. ७ मासे पकडण्याचे जाळें; भावत. (वाकप्र.) औताचा नांगर, औताचा बैल. [सं. आयुध, आ+युत=जोडला जाणारा: गो. आवत] • सालर्णे-नांगर चालु असर्णे. • धार्णे-शेतकाम चालु करणे. ० भरणे -शेतकीची इत्यारे साफपुफ, तयार करून ठेवणे. ० सुट्रणें (पञ्चणें)-काम बंद करणें. ० करी-पु. नांगर धरणारा; शेतकरी; औत्या. •काठी-की. (सामा.) औत; औडकचौडक--पु. लहान मुलांचा एक खेळ. त्यांतील शतकीचीं हत्यारें. **्पट्टी-की. १** प्रत्येक नांगरावरील सरकारी गाणें असें- 'औडकचौडक दामाइ। दामाइचे पंचाड । पंचाडखोड कर. ( नांग-यावरहि असा जादा कर बसवीत. ) २ ताडाच्या तोडणीच्या प्रत्येक कोयत्यावरील कर. •बंदी-की. प्रत्येक नांगरावर कर बसविण्याची पद्धति; नांगरबंदी. खानदेशांत यास ओटबंदी म्हणतात. •भरणा-प. (समुच्चयानें) १ शेतकरी वर्ग. २ शेतकीचीं हत्यारें. ३ नांगरावरील सरकारी कर. औतपट्टी पहा. ( आजत असाहि प्रयोग आढळतो ).

औत—पु. (ब.) आहुति–आहुत (अप.) १ बलि; २ (ल.) अतिहाय कष्टमय स्थिति; आसन्न मृत्यूची अवस्था. औत घेणें– अति श्रम होणें; त्रास होणें; मरणोन्मुख होणें–स्थितीस वेणें. 'बाळंतपणानें औत घेतली. '

अगैतकी-—की. प्रत्येक नांगरामार्गे टराविक धान्य मिळण्याचा पाटलाचा हक. [ औत ]

औतण-णं, औंतण-णं, औतन-नं निक्तिः भामंत्रणः भामंत्रण करणः; भावतण, भवतण-णं पहाः औत्तृन कटकट-कडजा आणणं-करणं-भांडण उक्कन कावणे, भांडणास भामंत्रण देणे.

आतें—न. (खान.) अंबाडी, ताग, केतकी, यांचा एक इंच घेराचा दोर.

**औत्पातिक**—िवि. अशुभ; असंगलसूचक; पीडादायक. [सं. उत्+पत्–उत्पात]

औत्पादिक—वि. आकस्मिकः उपटमंभ. 'प्रॅट डफवाच इतिहास वाचणाऱ्या गृहस्थांस मराठ्यांचा अभ्युदय हा केवळ औत्पादिक वाटण्याचा संभव आहे. पण वस्तुतः तो तसा नाहीं.' —टि २.२२९. [सं. उत्त+पढ़]

औत्या — पु. १ शेतकरी; नांगर धरणारा; नांगन्या, आवत्या. २ (छ.) औत धरण्याच्या वयाचा बाण्या. 'अशी मनसुभी वाटून घाटून आडला आवत्या गडी। लटकीच कुरखर बायको झोडली घालून बसला आडी। ' -पला ८६, २ ( खान. ) चाकर; साल-दार; आवत्या. 'बिहीरांहीं आवत्यो रिईने तो आखे तो काम केवों. ' = दुसऱ्याच्या येथें चाकर राहून तो सांगेल तें काम करावें. — भि ३५.

आवंड — वि. उदंड; विपुल. 'औदंड भजिं अखंड, चित्त लागे. ' –वेप ६६. [उदंड अप]

अोदंबर-री-(काव्य) ओडंबर-री पहा.

आरेंदा—िकिनि. (कृण.) यंदा; ह्या वर्षी; चाल सालीं. 'औंदा पीक बरें आहे. '[फा आयंदा≔भावी—पुढील साल] आरेंदार्य—न. उदारपणा; दातृत्व; दानशीलता; वदान्यता. [सं.]

औदासीम्य, औदास्य —न. १ उदासीनपणा; निरानंदा-वस्या; सुखाभाव. २ बेफिकिरी; अलिप्तपणा; निरकाळजीपणा; तटस्थपणा. [सं. उदासीन]

आंदुबर—ए. (प्र.) उदुंबर; औदुंबराचें झाड; उंबर. [सं-उदुंबर] -िव. उंबराविषयीं; उंबराचें (काष्ठ, पर्ण, पुष्प, इ०). आंदुंबरी माळ-स्त्री. उंबराची माळ (अठांगुळाच्या वेळेस स्त्रोच्या गळ्यांत घालतात, ही एक लोकस्त्री आहे). ' ऑदुंबरी माळ गळां न घाली. '-सारुह २.३५.

अौदुंबर — न. तांबें. ' औदुंबर सुवर्ण रजत । काष्ट्राचेही असे पवित्र । ऐसे असे निर्मेळपात्र । वामहस्तीं उदक बरवें ॥ ' – गुच ३६.२७७. [सं.]

औद्धत्य--न. उद्धटपणा; दांडगेपणा; वरचढपणा. 'तैसे मौद्य पणावे । औद्ध्य उंचावे । '-म्ना १६.३९१. [ सं. ]

अोद्योगिक—न्वि. उद्योगासंबर्धी. ०उन्नति—की. धंदे वगैरेची भरभराट. 'धंदेशिक्षण मिळाल्याखेरीज औद्योगिक उन्नति कशी होईल. ' - टिसु ४१. ० शिक्षण—न. उद्योगधंदे शिकविणारें शिक्षण. 'औद्योगिक शिक्षण घेणें हा राष्ट्रभक्तीचा पहिला पाठ आहे. ' -के १६.४.३०.

औंच-की. काळोसी, अंधारी. ओंध पहा. [सं. अंध]

औधिया—की. चोऱ्या करणारी एक वैराग्यांची जात; त्यांतील माण्स. -गांगा १३२.[औध, ओड्या किंवा अयोध्या-पासून]

औपचारिक—ित. १ उपचाराविषयींचा—बहल. २ ओहून ताणुन; कसातरी; वरवरचा; शिष्टाचार म्हणून पाळलेला. 'सर्वे व्यवहार औपचारिक चालला होता, त्यांत प्रेम राहिलें नव्हतें.' —हंप ४२. ३ अलंकारिक; स्पकात्मक. ४ खुशामतीचें; प्रशंसा त्यक; गौरवपर (भाषण). [सं.]

औपस्य — न. साह्हय; तुल्यता; सारखेपणा. [सं. उपमा ] औपरोधिक — वि. उपरोधयुक्त; ग्रुस; गृह; ज्यांतील खरा अर्थ गर्भित असुन शब्दार्थ किंवा वाच्यार्थ निराळा असतो असें; वर्मी; छद्मी (भाषण १०); शालजोडींतील (मारणें). [सं. उपरोध]

औषाधिक—ित. उपाधीसंबंधीं; उपाधि जडलेला; मायिक. 'दाविजे तेवीं औषाधिका । बोली इया ॥'—्जा १५.४७०. [उपाधि]

अौपासक—वि. (काव्य) उपासकवहल जुकीचा प्रयोग;
भक्तः सेवक. ' ह्याच्या औपासकासी विद्या करूं कवण शकेल।'
अौपासन—पु. स्मार्ताप्ति किंवा गृह्याप्ति; विवाहामध्ये
गृहप्रवेशाचे वेळीं ज्या अभीवर ' गृहप्रवेशनीय ' होस होतो तो
अभि. हा अभि गृहस्थाभ्रमीनें आमरणांत संरक्षण करावयाचा असतो

वैश्वदेव औपासन । सदा भक्षिती परान्न॥ '-कथा ४,१६,३६. [सं.]

नदीच्या पात्रांत आहेली समुद्राची भरती. [ म. आ+पर; प्रा. करणे. औषधाला नसणे-औषधापरतेहि नसणे; संप्रशंत भाउन 1

विचित्रः सजेदार. 'और आहे बुवा!' 'तुका माऱ्या पेटका यामें ब्याद टळणे. व्याणी-न. औषधः, औषधउपचारः उपाय-स्रोर न जाने कोय।' -तुगा ४२९. ३ छानः संत्र. -िकवि. योजना (व्यापकपणें ). (कि० देणें; घेणें; करणें ). [सं.] **आणखी: शिवाय. सिं. अपर-अवर: हिं. और: दे. ओर=संदर**ो मार और तो लगाव पीछे बतायंगे, मेरे गहीमे तो आव=भ्याड एक हंगाम जगणारी झाडें प्रत्येकी. २ (सामा.) झाड; वनस्पति; माणसाच्या वागण्याबद्दल म्हणतात.

३ ईस्ट इंडिया कंपनीच्या व्यापारांत बखारींना हा शब्द लाबीत विचार करणारें शास्त्र. (इं. ) ' मटीरिया मेडिका. ' असत. [फा.]

बोर्लीत याचा विशेष उपयोग होतो. [अर. औरत ]

औरस-प्र. १ धर्मविधीने लग्न लावलेल्या स्वलीस स्वतः-पासन झालेला पुत्र; स्वस्नीचे ठायीं स्वत्रीयांनें उत्पन्न झालेलं पाय करून भुईचा सावडला. '[औषध+उपाय] **भ**पत्य; भस्सल; दत्तकाच्या उलट. 'गांधारि! उगीच रहा, होऊं दे वृत औरसा मान्य।' -मोसभा ६.८७. -मोमीष्म ३.२२. [ सं. उरस्=बक्षस्थल ] -िव. १ छातीसंबंधी. २ स्वीय: **अस्स**ल. [सं. उरस ]

औरस-सी. ( चुकीनें ) लप्नाची बायको; पाटाची नन्हे. **औरसचौरस**--किवि. १ अवरसचवरसः सर्भोवारः चोहों कहे; चारी बाजुस; आसपास, २ लांबी-हंदीनें; उभें-आडवें (क्षेत्रादिकांचे प्रमाण ); लांबीनें हंदीस ग्रुपन: आडवातिडवा. [ चौरस द्वि. ] 'चोळीस खण औरस चौरस सात विती छागतो.' ' चवरंग औरस चौरस एक हात कर. ' [ सं. चतुरस्र द्वि. ]

औरसपुत्र-पु. विवाहित स्त्रीपुरुषाची संतति; धर्मपत्नी-पासन स्वतःला झालेला पुत्र. औरस अर्थ १ पहा. [सं. उरस]

और्ध्वदेहिक--न. (प्रेताविषयींचे) उत्तरकार्य-किया: प्रेत-संस्कार, -वि. उत्तरिक्रयेसंबंधीं. [सं. उध्वे+देह ]

**औलाद**—सी. प्रजा. भवलाद पहा. [ भर. औलाद ] **औलिया**— अवलिया पहा.

होते असा झाडपाला, मुळी, काष्ठ, धातु, रस. रसायन.

ब यावर सकाळ-संध्याकाळ होम यावयाचा असतो. 'सांडोनि ३ (वांई) दाह (शोभेची-बाराची). 'हवाया नळे भरभराटे। औशधकळा गाजली॥' -वेसीस्व ७.८८. 'मोहित्यांच्या लगांत औषध फार जळलें, ' ४ (संकेतानें) सोमल; अफू इत्यादि अमीर-पुन. १ जर; ओर; नरीचा पूर. २ खाडींत किंवा अंगली पदार्थ. ०करणें-औषध लावणे. घेंणे: उपाययोजना येणें: मळींच नसणें: अत्यंत अभाव असणें. 'त्याच्या घरांत पान **और—िव. १ अन्य: दुसरा:** तद्भिन. २ ( ल. ) विलक्षण: औषधालाहि नाहीं.' औषधावांचून खोकला जाणें. ≔(ल.) अना-

औषधी-सी. १ फळ पिकेपर्यंत जी झाडें जगतात ती. जडीबुरी. [सं. ओषधी] -वि. औषधासंबंधीं गुणदायक; औषधाला तयार होण्याचे किंवा एकत्र मोठ्या प्रमाणांत असण्याचे ठिकाण. ेशास्त्र-न. वनस्पतींत औषधी गुणधर्म कोणते आहेत साचा

औषधोपचार-पु. रोगावर उपचार; उपाय; औषध-अमेरत---स्त्री. स्त्री; पत्नी. सरकारी दफ्तरांत व कुणबाऊ योजना; दवा. (अनेकवचनी प्रयोग). सप्तोपचार पहा. [औषध+ उपचार 1

औषघोषाय--औषधोपचार पहा. 'हा दुखणाईत औषधो-

औष्णिक-वि. ( शाप. ) उष्णता देणारें ( किरण, इ० ). औस-नी. (कुण.) अमावास्या. अवस पहा.

औंस--१ (ट्रॉय वजन) 💤 पौंड. २ (अवार्डेपाईय); क्षेट्र पौंड; अडीच तोळे. १ औंस=२ जेवणाचे चमचे (टेबलस्पूम). र औंस=१ दारूचा पेला (वाइन ग्लास). [इं.]

**औसर**—अवसर पहा.

**औसा**—9. पुजारी. [ दे. अउस=पुजारी, सं. उप+आस ] औसाफ--प. १ लौकिक; कीर्ति. 'परश्रामपंत यांत छत्र-पतींनीं मारविले सबब विश्वासराव यास मारिले ही गोष्ट बेहिंदो-बाची. आमचे घराण्याचे औसाफास योग्य न जालें. '-ख ११. ६१३५. २ (हि.) गुण: लायकी. अर. औसाफ: वस्फ चे अब. ] औसिकम -- प. हरणाच्या रंगाचा घोडा. -अश्वप १.१०४.

औश्न-न. (कुण. बायकी) आयुष्य; जीवित; जीवनमर्यादा. ' औक्ष करें किम झालें सवाई माधवरायाला।' -ऐपो ३०३. सं. आयुष्य ]

औक्षण, औक्षवण-न, आरती ओवाळण: आरती: **आवध**—न. (अप.) औद्याधः १ रोग निवारण करणारा निरांजन; आरती वगैरे ठेवलेंल तबक किंवा लामणदिवा. लम पदार्थ; ओखद; दवा; उपाय; ज्याचे सेवनानें रोगनिवृत्ति कार्याच्या अथवा इतर शुमप्रसंगीं देवाची मूर्ति किंवा ज्याचें मंगलकार्य असेल त्यास त्याच्या तोंडाभोंवती प्रवासिनीने मात्रा इ॰. २ ( ल. ) कार्यसिद्धीचें साधन, अर्थ; उपाय; इलाज. | ओवाळण्यासाठीं घेतलेलें दीपादियुक्त ताम्हन; सदर ताम्हन

स्रोबाळण्याची किया; (सामा.) ओवाळणे. अक्षवाण पहा. उमारणी संख्येच्या कल्पनेवर असल्यामुळे या शास्त्राची उत्पत्ति 'त्या (वघ) बसल्यावर त्यांचे सुवासिनी स्त्रियांकडून औक्षण व्यापाराचे मूळस्वरूप ज विनिमय त्यापासन फार प्राचीन काळी होते. ' -ऐरापुविवि २६. ( कि॰ कर्णे ). आयुष्यवर्धक विधि. आली असावी. वीजगणिताच्या ( अक्षरगणिताच्या ) उल्ट याचे [सं. आयुष्य+वान् किंवा वर्धन ?]

**अक्षिवंत-वान-**-वि. (कुण. बायकी ) चिरायु: चिरंजीव आयुष्यमानः उदंड आयुष्याचा. (आशीर्वाद). [ सं. आयुष्यवंत-वान 1

टिंब देऊन अं अक्षर बनविण्याची पद्धत फारबी प्राचीन दिसत ( अं ) ২৩ **्चास्टर-**न. ( ज्योतिष ) अंकांची किंवा गणिती नाहीं. गिरनार शिलालेखांत टिव अच्या पुढे आहे. इ. स. ४ थ्या कोष्टकें, सारण्या: निरिनराळ्या काळांना जळतील असा अंकांचा शतकांत अच्या डोक्यावर नुसती रहान रेघ दिलेरी आहरूते

वाचक अव्यय: उं:: तुच्छतादशैक उद्गार.

अं ८८ - उद्रा. काय ? पुन्हा सांग या अथी.

तर पाई असा धाक याने दर्शविला जातो.

गणितांतील ). 'अंकें जैसी शुन्धे सय:कार्यक्षमें, न ती अन्य। मोजणे. [अंक+मोडणी] राशि-श्री. संख्येची मालिका; —मोबन ६.३५. २ खण: चिन्ह; छाप: शिक्ता. 'अंक तो पडिला ओळ; रकमा (बेरजेपाठीं). [सं.] ०िळपी -सी. १ संख्या-हरिचा मी दास।'-तुरा १३३८. ३ नाटकाचा एक भागः। ठेखनगढति ( आंकड्यांची-अक्षरांची नव्हे ), आंकडे लिहिण्याची कथाभागाला किंवा संविधानकाला विरोध दाखविणार नाहींत पदति, अठरा लिपीपैकी एक: २ ज्यांत पाढे वेगेरे लिहिले आहेत असे जे नाटकाच्या कथानकाचे विभाग त्यांना अंक म्हणतात. असे पुस्तक; उजळणीचे पुस्तक. [सं.] **्रथल-स्थान**-नः वर्षीतील गण-पद्य नाटकें तीन अंकाचीं असतात. 'क्वाकुंतल आहेत.' [ सं. ] नाटकाचा चौथा अंक फार बहारीचा आहे. '-नाक ३.१. ध मांडी. 'आधार शक्तीचिया अंकी । वाढविसी कौतुकी । '-जा १२.५. ५ (डोळयाजवळचा) आंख. भुंबई व कान यामधील तुर्झी सात कणसे। ' --भोंडला. जागा. ६ डाग; कलंक. ' मुत हो ! शुद्धांस कसें आतळलें व्यसन ' अंक हा रविला। ' –मोसभा ७.४२. ७ नियतकालिकाचा (वर्त- ब्रीद (तोडा); एखाद्यास जिंकलें असतां जिंकणारा त्याची मानपत्र, मासिक इ० ) एक भाग, अनुक्रम, संख्या, नंबर, प्रतिमा किंवा नांव आपल्या तोडरावर कोरीत असे, 'पण **'साप्र हकीगत लांबलचक असलेमुळें पुढील अंकावर ठेवणें स्वामी निमालया कुगावरि। तेही अपोस्तोली केली कीर्ति** भाग आहे.' -विक्षिप्त १.१४. [सं. अंक (अंक=खूण कर्रणे, थोरी।संसाइ बांधला तोडरी। अंकण कर्राने।'-खिलु २.४१. मोजणें ); लॅ. अंकस्; ब्री. ओग्कोस ] ब्याणित-न. अंक किंवा ११८. २ ब्रीद; बिहद. आंकण-णा-णे पहा. [सं. अंकन ] **व्यक्त संख्या यांचा विचार ज्यांत केलेला असतो तें शास्त्र.** मास्कराचार्योनी याला 'पाटीगणित ' असे म्हटलें आहे. याची पहा.

पुर्णोक्रमणित व अपूर्णोक्रमणित असे दोन भाग आहेत. यांत बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार, वर्ग, वर्गमुळ, धन, धन-मळ अने आठ प्रकार येतात. 'अंकगणिती कोटचा काढन नेटि-वांस फर्सविण्याचे दिवस आतां राहिले नाहींत. '-िट २.५२३. गति—स्त्री. (हिशेबाचे) आंकडं मांडण्याची किंवा मोजण्याची पदत. • चक्क-न. (ज्योतिप) कालगणना चक्र. हें चक्र ५९ वर्षीचे असते. या कालगणनेत वर्षारंभ भाइपद श. १२ ला समज-तात. ६ किंवा ० ज्याच्या शेवटी आहे ते वर्ष गणनेत धरीत नाहींत. मदाय इलाख्यांतील गंजम जिल्ह्यांतील लोक ओंको किंवा अं—मराठी वर्णमार्टेतील पंधरावें अक्षर, अच्या डोक्यावर, अंक नांबाच्या चांद्रयंबत्यरचक्रातुमार वर्ष मानितात. –ज्ञाको फरक • जाल-न. आंकडवांचे कोटक, सारणी, (पंचांगाचे गणित अं:- उहा, तिरस्कार, वेपर्वा, अविश्वास दाखविणारं उद्वार-मिपे करण्यासाठीं तयार के हैं), । अंक+जाल ] **पटी-**स्त्री. (कापडाच्या गांठीमधील) कापडाच्या अनुक्रमाची, किंमतीची किंवा इतर माहितीची चिद्री; बीजक, आंकपटी पहा. • पादा-पु. अँ—उद्गा. ऊं; ऑः; पुन्हां सांग याअर्थी उद्गार; पुन्हां बोल मेरूयारचनेववधी प्रकार. (ई.)परस्युटेशन.[सं.] **मोडणी**-स्ती. १ आंकडेमोड; हिशेब. २ अक मांडण्याची पदत ( डावीकडून अंक-पु. १ संख्या; आंकडा (१, २, ३ इ०); आंख ( अंक उजवीकडे किया उजवीकडे न डावीकडे ). ३ बोटें मोडून अंक असे अंक चारपासून बारापर्यंत असतात अलीकडील सुमारं २५ ( अंकगणित ) आंकडवांची जागा. 'गणितांत अंकस्थानें नऊ

अंकडा-डी-सर्व अर्थी आंकडा-डी पहा. अंकण-न. मळणीचीं कणसें, धान्य. आकण पहा. 'अंकणा

अंकणकड्वे-न. गाण्याचे पालुपद; ध्रुवपद, आंकणकडवे

**अंकणा**—आंकणा पहा.

अंकणी-अांखणी, रेघ, पट्टी, खण इ० अथी आंकणी पहा. अंकणे-- उकि. १ (सामान्यतः ) खूण करणे; मोजणे; छाप मारणें; भांखणें; चितरणें. 'मी अनंगवरें असे अंकिली। ती तंवं तुम्ही येथें नसे जिंकिली । जी संगविरहें बहुत व्यापिली । ती काय जाणाल स्वामिया ॥ '-जै १७.११७. र रेघा ओढणें: रेखाटणें; नकाशा काढणें: बेतणें: आराखडा काढणें: वर्णन करणें. आंकर्णे पहा. ३ योजणे: संकल्प करणें. ४ अंकित होणें: वश होणें. 'कामाचे विकिले कोधाचे जिंकिले लोभाचे अंकिलेसर्वभावें॥' -ब १९१. ५ अंकित, स्वाधीन करणें. [ सं. अंकन ]

केलेला-उतरता भाग. [का. अंकण=घराचा खण]

अंकदार—वि. गांवांतील जमीनींपैकी कांहींचा मालकः खातेदार; सारा भरणारा. [ सं. अंक+फा. दार ]

अंगावर देवताचिन्ह किंवा नांव डागणें; गोंदणें. [सं.]

अंकनीय-वि. चिन्ह करण्याचे किंवा करण्याजोगे; गणना करण्याचे किंवा करण्याजोगे. [सं.]

अंकरी-की. कुळीय; हलगा.

अंकसळ, अंकशाळ-५. १ सोनार, अकसाळी पहा. २ सोनें कंसोटीस लावण्याचा दगड. 'कां भंवरेंचि केला मळा। वर-कलुचि जाला अंक्रसळा।'-ज्ञा १८. ४९२. [सं. अर्क-अक= सोनें+शाला=साल; अंकन+शलाका; तु०का, अक्क्सालिग≕कांची एक पोटजात, हे पूर्वजांचे टांक ठेवीत ]

अंकित—वि. १ चिन्हित; खुणा केलेर्ले. 'कां मातापितर मरणें। अंकित जे दिवस ॥ ' –ज्ञा १८.११०, २ मर्यादितः सांगितलेलें; ज्याचा मार्ग किंवा वागण्याची रीत ठरवून दिली आहे असा. ३ सेवक. (अंकित≕खुणा केलेला, राजाच्या सेव∙ काच्या अंगावर कांहीं तरी सेवकपणाचें चिन्ह असतें त्यावह्न ); ताबेदार; गुलाम. 'जो श्रीहरिभजनी होईल रत। कळिकाळ अंकित होय त्याचा।' 'तैमा मी संतांचा अंकित।'-दा १.६. २०. ४ वश; आज्ञा उहंघन न करणारा. 'केली नारायणे आपुली अंकित । तोचि त्यांचें हित सर्व जाणे । ' -तुगा ११. सामाशब्द आज्ञांकित=आज्ञेनुसार वागणारा; श्रमांकित=थकळेला; नियमांकित; पार्पाकित. [सं.]

अंकिला--स्वाधीन असलेला; ताबेदार; अंकित पहा. 'हे स्वामिचे अंकिले। भणौनि दंडवर्ते घातलें। '-ऋ १३. 'चारी मुक्ति ज्याच्या दासी होती। त्याचा अंकिलामी श्रीपती।' -एमा २२.६९१. [अंकणें]

अंकी-वि. १ अंकासंबंधीं. २ अंकाने लिहिलेला. मंडित केलेला; याच्या उलट भक्षरी. ३ तिथिवाचक अक्षरांनीं न लिहितां त्याऐवर्जी केवळ अंकांनींच लिहिलेले ( पंचांग, इ० ).

अंक - क -- पु. १ अंक पहा. २ शिष्य: सेवक. 'या बोला आन होये । तरी व्यासाचा अंकु न वाहें । ऐसे गाजीनि बाहें । उभिली तेणें।' –ज्ञा १८.१६५८. [अंक]

अंक्रडें-- वि. आंकडा असलेलें; आंकडघासहित.

अंकुर-वि. १ कोंभ; मोड. ( कि॰ फुटणें; येणें ). 'सपूर गगनांकुर सबळ। तैसे मस्तर्की केश कुरळ।' –एहस्व १.६३. २ ( ल. ) मुल; वंशबृक्षाचा कोंभ, मोड; वंशज. 'गंगाबाईच्या या एका अंकुराशिवाय कुणीच वंश नव्हता. ' -ईप २८. ३ अणकुची; टोंक. 'कथी डवचिती ... हरिणपोत श्टंगांक्रें।' ४ भावी कर्तृत्वाचे चिन्ह. ( लहान मुलाच्या अंगचे-चेष्टा, भाषण इ०).(कि. दिसर्गे).[सं.]

अंकुर्णे--अित. १ कींभ फुटणें; मोड येणें; उगवणें; प्रगट **अंकन**—न. १ खुण करणें; मोजणें, आंकडे घालणें. २ होणें. 'की क्षीरसागरूं आंकुरेला । गगनअमीं।' –िराशु ४२. 'भाजलें तें बीज अंकुरेना कदा। न मिळेचि दुधामाजी लोगी।' -ब ३४५. २ (ल.) अंगावर रोमांच उमे राहुणें. 'त्या महो-त्सर्वेविशेषे अंकुरले अंग।' –रास २.२१२.

> **अंकुरित**—वि. १ अंकुर फुटलेला; उगबलेला. **२** ( ल. ) स्पष्ट झालेला, दिसं लागलेला, प्रादुर्भृत. शरीराच्या ठिकाणी दिसं लागलेली (तारण्यावस्था, इ०). उदा० अंकुरित यौवन=वयांत भाकेला-ली. [सं.]

> **अंकुरा—**प. १ हत्तीला ताब्यांत भाणण्याचे, एका बाजूला आंकडीसारखें वांकविलेलें हत्यार; हें त्याच्या गंडस्थळास टोंचतात. टोंचणी. 'ध्वजवज्रांकुशरेखा। चरणींची सामुद्रिके देखा।' -एहस्व १.२२. महु० 'हत्तीला अंकुश केवढा असतो १' (क्षद्र वस्तु मोठ्याला आपल्या अंकित ठेविते तेव्हां योजितात ). =थोडियाशा दुष्ट लोकांनी पुष्कळ सुष्ट लोकांवर अंमल चालविणे. २ भांकडी; अंकुशी. ३ जैन यतीच्या हातांतील एक उपकरण ज्याने तो दवपूजेकरितां बृक्षाचीं पाने फुलें काढतो. ४ दाब: आकलन: मर्यादाः 'निरंकुशाः कवयः।' =कत्रीना कांहीं धरबंध, प्रति-वंध नसतो. ५ तुरा; शिरपेंच. 'स्त्रीमात्र इये सुर्धी। गंगेसमान माझिय दर्षी । जितेंद्रियत्व गुणाचे मुगुर्टी । वरी अंकुश खोंविला ॥ ' -मुआदि २३.७१. [सं.] •मार्णे-(गों.) टोंचणी लावणें. 'ताजेकडच्यान कसलेंयु काम कहन घॅतला जाल्यार ताका पोर्तु-पोर्त्वन अंकुश मार्क जाये. '

अंक्रशी-की, भांकडी; अंकुश. •रुपया, अंकुसी-अंकोसी-पुत्नी, ज्याच्यावर अंबुशाचा छाप आहे असा हपया ( हा पेशवाईत चालु होता ). 'पगार मक्ते प्रमाण । घ्यावे सुरस अंकोसी नाणें।'-पैमाघेंद ६.

अंकोल-ळ-पुत्री, डोंगरांत वाढणारें एक झाड. याचे पान विशिष्ट काम करण्याची पात्रता, ताकद, क्षमता, बुद्धि. १२ एक अंगुळ हंद व पांच सहा अंगुळ लांब असून फूल पांढरें असतें, आपल्या बाजूचा माणुस(मोठ्या अधिकावरील);पुरस्कर्ता,तरफदारी करुचें फळ निळें व पिकलेलें लाल रंगाचे असर्ते: झाडाला कटि करणारा: वशिला 'दरवारांत अंग असल्यावांचन कार्य सिद्धीस वृष्कळ असतात. क्रमी. शल, विवार (साप, उंदीर इ०) यावर जात नाहीं. ' १३ (ज्यो.) पूर्वक्षितिजावरील क्रांतिवृत्तावरचा औषधि आहे. [सं. अंकोट, प्रा. अंकोल्ल] -न. त्याचे फळ. बिंदु, अंश. ( अस्तलप्राच्या उलट ). १४ (संगीत) प्रबंधाचा याचा रस बांती. विष. पिशाचपीडा. अतिसार इ० चा नाश पोटविभागः रागवाचक स्वरसमुदायः हे विभाग सहा आहेत:-करतो. याचे तेल मंत्र-विधेतिह उपयोगी पडतें.

अंख-प. १ अंक: आंकडा: संख्या: अंकगणितांतील चिन्ह. बोळ्याचा आंखः कपाळाचे गंडस्थळ. आंख पहा. [अंक ] अंखणपंखण—वि. धान्य, कणीस याप्रमाणें चिखुरलेली ? अंखणपंखण नक्षत्र. '-भोंडला, मसाप ४.२५२. [ अंकण द्वि.] अंखणी-णें-अंकणी-णें पहा.

. अंग्रेखी--अंकी पहा.

घेणें ), अंक-आंख दि. ]

अंगसँग।' -- इत ९.२६९. 'अंगाला वारा लागेल, आंत जा !' २ ' घालाघालीचें आंग सांधीं कैसें। चालितां विव न दिसें।'-शिश अवयव: इंद्रिय: गात्र. 'अति क्षीणता पावलीं सर्व आंगें. '-दावि १००६. 'कारभाराचें सांगावें अंग केंसे । '-दा ११.५.२३. २४२. ३ ( ल. ) कोणत्याहि गोष्टीचा घटक, विभाग. ' हत्ती, रथ, -शथ. ( व. ) कहे. उ० ' भितीअंग ' ( वाप्र. ) ० ओढिविणे-घोडेस्वार आणि पायदळ ही प्राचीन काळी सैन्याची चार अंगे आपल्या आंगावर घेणे; स्वतः पुढे होणे; (एखाया कार्योत-समजली जात असत. 'भ बाजु: दिशा. दारा अंग= (व.) केडे ). 'आपुर्लेचि अंग तुम्हीं वोडविलें। त्याचे निवारिलें महा दरवाज्यामार्गे किंवा जवळ. 'आठे आंगे पोळती । वसुधरेची ।' दुःख।' ॰काढणे-काढन घेणे-१ स्वतः एखाया कामांतन -शिद्य ७४८. 'किल्ल्याचे आंग भिउनि फिरंग भार हा पळतो माघार घेणे; संबंध तोडणे (एखाद्या कामांतून). 'मी त्या कानडचाचा. '-ऐपो १८३ 'तमचें पागोर्टे मागल्या अंगाने कामांतून आपले अंग काढून घेतले आहे. 'र ( क्र. गो. ) दच-बैडौल दिसतें. ' ४ वेदांग; वैदिक वाङ्मयापैकीं विशिष्ट प्रंथ- कर्णे. 'आंग काडप. ' • घालणें-१ हात घालणें; मदत करणें: समहास संज्ञा. उदा० शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्त, इ. ५ एखाद्या मन घालणे. 'या कामांत तुं जर अंग घातलेंस तर फार सोय कामांत असलेला हात, घेतलेला भाग किंवा संबंध. 'त्या होईल.' २ दु:खामुळें (जिमनीवर पडणें. ) 'ऐकोनियां आंग मसलतीत रामाजीपतांचे अंग आहे. ' ६ चोह्न मदत किंवा घाली पृथ्वीवरी। '-दा ३.५.३०. •घासणे-श्रीज सोसणें. मिलाफ; आश्रय; फूस. 'ह्या चोराला कोतवालाचें अंग आहे. ' 'परांजप्यांनी प्रामाणिकपणानें अंग घासून ... स्वतःची स्कीम

स्वर, विरुद्ध, पद, तेनक, पाट, ताल, १५ (ताल) तालाचे मात्रानियमाने झालेलें कालप्रमाण ही अंगे सात आहेत:-अण-इत, इतविराम, लघु, लघुविराम, ग्रह व प्लत, १६ कौशल्य: चातुर्य; कल. 'त्याला गाण्याचें अंग आहे. ' १७ मगधाच्या पूर्वेचा जुना बंगाल देश; सध्यांचे मोंघीर, भागलपूर, पूर्णिया इ०. जिल्हे यांत येतात. याचा उल्लेख अथर्ववेदांत आलेला आहे. पढील काळी शोण. गंगा या नयांच्या आसपासचा प्रदेश: अंखोअंख-किनि. चिट्ठीवरील आंकडयाप्रमाणें, म्हणजे कर्णाचें राज्य. १८ आचारांग सुत्रांपैकी एक जैन आगम प्रंथ. १९ किंमत कमजास्त न करतां, मूळ किंमतीस (विकर्णे किंवा विकत स्वतः, खुद्द. आंगे असाहि प्रयोग आढळतो. 'दीप वांचनि दिवा लाहे। ते आंग भुललाचि कीं। '-अमृ ३.२०. 'राहोनि ग्रप्त धष्ट-अंग-न. ( अप. ) आंग. १ शरीर; देह. 'पै जयाचेनि। युम्ने तच्छोध लाविला आंगें। '-मोआदि ३४.१८. २० प्रकार. 'ही सासबरोबर भांडते. हिला नवऱ्याचे अंग आहे. '७ अधि- कहन कार्यास लागावें '-केले १. २६३. **ेघेणे-भरणे-१** ष्ठान; ठिकाण; शरीर; देह ( एखाद्या गुणदोषाचा कर्ता, पात्र ). लह होणे. २ (गो. ' आंग घेवप. ') ( कामांत ) भाग घेणे. 'ही चोरी ज्याचे अंगीं लागेल त्यास भी शासन करीन, ' oन घेणें-पुढें न सरसावणें; भाग न घेणें. •चढणें-सदरांत ' त्याच्या अंगीं चित्रकलेचा गुण आहे. ' ८ ( एखाद्या वस्तुचा पडणें; वर्गीत येणें. 'जे विधीसी नातुडे। तें निषेधार्चे अंग चडे। ' किया कार्याचा ) गौण, अप्रधान; भाग. उ० विवाहामध्यें होम -एसा ७.६९. • वहन येणें-(व.) ताप भरणें. चढ़ेंगें. हा प्रधान आहे, अविशष्ट कर्मे अंगे होत. ९ खुण. 'अनुभवाचीं •चोरणें-जोगावणें-१ अंग राखुन काम करणें; टंगळमंगळ अमें आणे। ' -दा ५.९.२२. १० आंतडयाचा गुदद्वाराबाहेर करणें; चुकारपणा करणें. 'संत सेवेसी अंग चोरी। ब्रष्टी न पडो बेणारा भाग, किंवा प्रसतीनंतर योनीच्या बाहेर येणारा भाग. तयावरी। ' २ शरीराचा भाग आकुंचित करणें ( मार चुकविण्या-(सामा.) गुरद्वार. 'आंगीं सारी वर्फ कुणाच्या छत्री गाजर ताठीं). 'असा अंग चोरतोस म्हणून नीट लागत नाहीं.' मुखा। मेणबत्तीचा खेळ चालला' -विक्षिप्त १.१३५.११ ० जाड करणे-(गो. 'अंग जढ करप') एखाणा कामांत भाग घेण्याचे टाव्यं पहाणे. • जाड जाणें-( गो. ' आंग जट देणें; रतिसुख देणें-चेंगें. -चा आंकडा होणें-आंकडीनें जावप. १) अंगावर कांटा उसा राहग. • झांकणें-लपविणं- पेटके थेंग, अंग वांकर्डे होगें. -चा आळापिळा करणें-१ स्वतःची बाज किंवा भाग (कामांतील) दावन, ग्रप्त टेवर्गे. अंग पिळवटेण; आळेपिळे देंगे. २ अतिशय श्रम कर्गें. - चा •झाडणें-साफ नाहीं म्हणून सांगणें; नाकबुल करणें. 'आंग खकाणा करणें-(व.) सताप कहन घेणें. -चा खर्दा होणें-झाडिती न समें। येणे बोलें। '-जा १७.३७२, ०टाक्संग-१ (अमार्ने) अतिशय अमाने अंग ठणकों; गलितगार्ने होणें; मणके अशक्त होगें: बाळगें. 'आई गेल्यापासन बाळानें अंग हिल होगें. -चा हरपळा-भड़का होणें-अंग अतिशय टाकलें आहे. ' २ जोरानें दह जिमनीवर टाकणें. ३ विश्रांती- तापणें (तापानें, संतापानें ); लाही होणें; आग होणें. -ची साठीं आडवें होणें; क्सें तरी अस्ताव्यस्त पसर्णें. 'घरीं जाऊन आग-छाहकी-होळी होणें-रागानें, संतापानें अंगाची आग केव्हां अंग टाकीन असे मला होतें. ' •टेक्क्ले-आश्रय करणें होणे. -ची चौघडी करणें-? शरीराच्या चार घड्या करणें ' योगें आंग टेकिलें थोगीं।' -अम ९.२६. ०उइीचिणें- ( डोंबा-याच्या कसरतींत ). २ यर्व अंग पोटाशीं घेऊन निजर्ण एखाद्या गोष्टींत किंवा व्यवहारांत हात किंवा संबंध आहे असे ( बंडी, ताप इ॰ मुळे ). -ची छाही होणें-अंगाचा हरपळा भासविणे. •दाखिवणे-एखाद्या कामांत कीशल्य दार्श्यवणें. होणे पहा. १ उन्होंने अतिशय अंग तापणें: काहिली होणें: फड जिंकणें. •न दाखियों-अंग असल्याचे लपविणें; भागें भड़का होणें. २ अतिराय रंताप येणें ( जोंधळा इ॰ धान्याची रहाणें, जवाबदारी टाळणें. ( गो. आंग दाखेना जार्वप. ') भाजून छाडी होते त्याप्रमाणें ), 'तें तिजला खपलें नाहीं। •देणें-१ मदत करों; हातभार लावणें. २ प्रवृत्त होणें; वळणें. अंगाची झाली लाही।' -विक १७. -खी लाही करणें-'सुला अंग दंऊं नये।' ॰दोडपर्णे, दुइपर्णे, दुमुडणे- संतापिकों, खिजविलें. भाजेंगे; जायमें. -चें आंथरूण करणें-(गो. 'आंग दोडप.') अंग चोरणें. **॰धर**णें--१ ताटरणें: स्वत:वहाउची काळजी सोडन सर्व प्रकारच्या संकटांना तोंड देणे: संधिवातानें शरीर आंखडणें. २ लह होणे; ताकद थेंण. •मरणें- एखाद्याचें काम करण्यासाठीं स्वतःच्या जीविताची पर्वा न करणें. अर्धीगवायुने शरीर अथवा एखादा अवयव विधर होणे. •मारणं- 'त्याचें लग्न व्हावें म्हणून म्या अंगाचें अंथह्नण केलें तरी त्यानें १ अंग चीरण पहा. २ जोराने अंग आंत घुसविणें. 'मी त्याचा काही उपकार मानला नाहीं.' -चे आंथरूण होणें-दार्टीतृन अंग मारले. ' ॰मुरडणं-मुरडणें; मार्गे पहात दिमा- (तापामुळें ) अशक्तता थेंगें। उठवणीस थेणें; मरगळीस थेणें. खाने जाण; ठमक्याने जाणे; 'नवी साडी नेसून पोर पहा -चें कार्तांड काढ़न जोडा शिवर्णे-( एखाबाविषयीं ) कशी अंग मुरडीत चालली आहे. ' भांडन काम करणें- अतिशय कृतज्ञता, आंद्रसुद्धि दाखिवणें. -चे चकदे काढणें-म्बपर्णे: श्रम करणें: अतिशय मेहनत करणें: जिवाकडे न (मांसाच तुकडे करून काढणें) जोराने वेदम मारणें: अंगाची पाइतां काम करणे: जीव पाखड़न काम करणे. ॰मोजन सालडी काढणे. चेचचा तिळपापज होणे-रागाने शरीराची **रोजें**~तापाने अंगावर कांटा येथे; कणकणणें; कसकसणें. 'तदपरि लाढी होगें. ' भी दहांच्या तोंइन ऐकलं आणि माझ्या अंगाचा अविलंबें आंग मोइन आलें। '-सारह ३.५७. ० येणें-( गो. असा तिळपापड झाला श्री सांगतां पुरवत नाहीं. '-मोर १५. 'आंग यॅवप.') १ लड्ड होगें. २ प्रसति समर्यी गुह्यांग -चे भुडके उड्डिगं-(शरीराच्या) लकतऱ्या काढणें; चेंदा-बाहेर येणे. •रक्षण करणे, राखणे - वांचिविणे -अंग भदा करणे; फार झोडपेंगे. 'त्या बदमापाने खाच्या अंगाचे चोरणें; आपळा बचाव करणें. 'यश रक्षावें न आंग लेकांहीं।' नुसंत धुडके उडविले.' —चे पाणी करण-होणें-अतिशय -मोडचोग १०.६१. 'वर्ल्स भीम एकें काय करावें ! न अंग श्रम करणें ( त्यामळें अंगास पाणी, धाम येणें ). 'अंगाचें पाणी राखावें। '-मोभीष्म ३.४. ॰सांबरणें-१ तोल सांवर्णे..२ कहनच या इतमाग्या आयुष्याचे दिवस मला लोटले पाहिजेत.' गेळेली ताकद पुन्हां मिळविण; पूर्व स्थितीवर येणें. ०सोडणें- -पान्ह ९९. -च्या चिध्या करणं-१ (व.) अंग ओरखडणें. (गो. 'आंग सोडप ') खंगत जाणें. •हलकें होणं-(गो. र त्रास देणें. अंगांत मांग शिरणें-शिरांत अतिशय आंग ल्ह्नु जावप. ') हायसे वाटणें; (जबाबदारीं तून) मोकळें कोधाचा संचार होणें. (मांग हा फार कर समजला जातो झाल्याबद्दल समाधान वाटणें. र अंगा—ने आरंभ होणा रे वाध्र. यावरून ). –त येणें–चारे शिर्णें−१ मृतसंचार होणें. २ अति -खांद्यावरचें-( बायकी ) ( ल. ) दागदागिने. -खाळची, उत्कंटेने काम करणे -त शीळकळा येणें-( माण. ) अंगांत खालची बायको-की राख; उपली -खालीं घालणें- वन येणे, नारे येणे. -निराळा - बाहेर-टाकणें-झोंकणें-स्वतःच्या चनीसाठी अथवा उपभोगासाठी राखणे (वश्या, सोडणें-झिडकाविणे-(कामधंदा, जवाबदारी ) सोइन देणें; परस्रो, इ० ). -खाली पद्धणें-१ सबयीचे होणें. २ भोग माण्यावर, अंगावर न घेणें. 'पेशब्यांनी आम्हाला आंगाबाहेर टाक्ल आहे. ' - भरतमा ६४. - निराळ करण-अंगावाहर। असे होणे ( कपड़ा इ० ), ' बोक्स्लोकांच्या अंगास बसते छेतील टाकण पढा. -चरीवर होण. -त चसणे-एखादा कपडा असे पोपाल करण्यांत यावत. '-खानगीतील नोकरांचे पोषाल अंगास बरोबर बसंग. ठीक होगें, बेताचा होगें; -ला लावर्णे- (बडोर्दे ) ७. -स-अंगीं-येणें-१ व्यापारांत वड येण; नुक-१ अंगोला तेल वर्गर चोपडर्ण. 'नवी नवरी म्हणून अंगाला सान होणें; ठोकर बसर्ण. 'मिरच्यांचा ब्यापार अंगास आला.' लाबीन स्टटलें: नाहीं ! '-झांम, २ बार्ळतिणीचे अंग रगडणें, '२ अंगांत बाणणें. 'मराठीच्या अंगी आहेली क्षीणता क्षणमात्रहि चोळणे. ( एका ) -चर असणे-होर्णे-एका क्रवीवर निजणे; झांकळी जाणार नाहीं. ' -िन. -स येणें-होर्णे-अंगावरोवर पद्म राहणे. -चर कांटा उभा राहणें-भीतीने किंवा आनं होंणे. -स-आंगीं-लागणें-१ पुष्टिकारक होंणे; लटठ होंगे. दानें अंग रोमांचित होगें. ' बृत्तश्रवण आला सर्वार्गी आमुच्या २ एखादा दोष किवा गुन्हा अंगावर शाबीत होगें, लाग होगें. पहा कांटा। ' -मोकर्ण १८.१. -बर काढणें-आजार वर्गर 'तेयं न करितां चोरी। आंगीं लागे। ' -दा ६.१.७२. ३ तोटा सोसणे. -वर कोसळणें-कोसळन पडणें-ओघळणं-१ सोसावा लागणे; ठोकर वसणे: अंगावर केकणें. -स ळावणें-रागाने एखाधाच्या अंगावर चालुन जाणे, पडणें. २ संकट १ (बायकी ) स्नानाच्या अगोदर तेल व हळद अंगाला लावणें. आपत्ति वंगरे गदरणें: जवाबदारी येंगें: आपत्तीत सांपडणें. -वर कोळणें. २ वा ठीजणीव्या अंगाला तेल लावणें. -स लावणें-गाण किया गोणी येणें-( व.) अंगावर जोखीम दिवा लाइणें-चिकटविणे; साबीत करणें ( एन्हा, अपराध ), अंग्री-जबाबदारी येगें - वर घेऊन-स्वतं वर जवाबदारी घेऊन; यानें आरंभ होणार वाप्र. - अस्पेंग-जवळ, पदरी असंगें: ठायी आपळे म्हणून, केवार घेऊन ( कि० करणे, बोटणे, सांगणे, पुसणे, असणे, 'हा दोष माझ्या अंगी नाहीं, '-आणणों-१ आपल्या-विचारण ). -वर घेणं -१ मुलाम प्यावयास घेणे, देणे; थान वर घेणे; ताबा घेणे. २ आपल्या टिकार्णी असं देणे: स्वाधीन देणे. २ स्वतःवर जवाबदारी घेणे. ३ आपला स्हणेंणे. अतिहास राखणें. 'हा सुण अंगी आणण्याचा प्रसन्त कर. '० आहः प्रीति दाखविणे. -चर तरणें - तद्रन पड्णें-हला करणें: ळणें-अंगास चिकरणें, कोसळणें. 'अंगी आदळतो शोक.' धांवन जाणें; एकदम चालुन जाणें. -बर हेर्जे-जामिनकी किंवा -दावि ४२३. अंगीं(एका अंगीं)-अंगे-उणा-वि. १ आई-गहाण न घेतां वैयक्तिक जवाबदारीवर कर्ज वगरे देणें. - बर वाप मेलेला; पोरका; विधवा; विधर. २ व्यंगी; लुळा: कमीपणा देणें-बांबणें-भरणें-पोसणें-करणें इ०-स्वतःच्या जबाब- असलेलाः एका पायानें लगडाः ३ (ल.) सरळ, ताठ नसलेलाः दारी-साधन-संचयावर देणे, बांबणे वगैरे - **बर एडलें - बेलें** - उणेपणा असलेला; कमजोर बाजू असलेला; जुल्बा; जाणून-९ शिरावर पड़ेंग; विक्रीत नका होईल म्हणून जो माल खरेदी केला खुजून अपराधी. म्ह० अंगी उणा तर जाणे खाणाखणा≔ज्याला तो अडीअडचणीमुळे, भाव उत्रत्यामुळे आपल्याजवळ पडन आपला कमीपणा ठाऊक आहे तो लोकांची टीका आपल्याला राहणें; तोटा भहन दंण्याची जोखीमदारी अंगावर बेणें. २ चिकटबुन घेतो. ० खिळणें -शरीरांत भिनणें. ० बमारणें - भत गळवांत थेंगे: एखादा घंदा अगर काम करण्यास भाग पडणें. लागगें; अवसर येणें. 'आणि आंगीं घुमारिलें, ' -दावि १५६. **३ रागानें** चालून जाणें; वसकन अंगावर थेणें, ४ हल्ला करणें; **-चा उतारा**-वि. अंगावरून ओवाळून दिलेला, काढन टाकलेला चालून येणे. –बर विर्णे, खार्णे–( मलानें ) स्तनप्राधान करणे: जिलस ( बल, अलंकार इ० ). ' तसें अभीचा उतारा । तो मज स्तनप्राशन करण्याइतके छहान असणे. -चर होकणें-तोटा देई गा दातारा ।' -भन ४२. -ची साचली करणें-(स्वत:-होंगें ( व्यापारांत ); बढ़ येंगें ( रुपये, व्यवहार, इ० ची ); कुमांड चा ) आश्रय देंगें. 'आपुलिये आंगीं भी सावली । अहोरात्र करुनि येणें. -बरचें-वि. द्रेश पिणारें (मूल). -बरचें जाणं- तया रक्षी। '-जिरणें-सरावाचें होणें: मरणें. -ताटा भरणें-(बायकी) महिन्याच्या महिन्यास तरुण स्त्रीच्या शरीरांतुन जर्से गर्विष्ठ होगें. ' शंगी भरठासे ताठा। वळणीं न ये जैसा खंडा। ' दुषित रक्त बाहेर जातें तमें अवेळीं जाऊं लागणें; धुपणी रोग'-**तटणें**-अशक्त होगें; वाळगे; रोड होगें ( मुल ). -**नस्मणें**-होंगें. -बरचें तोडणें-तान्ह्या मुलाचे अंगावर पिणें बंद करणें. १ जातीने अनुभव, माहिती नसगें. २ स्वतःचा नसणें: मूळचा -बरून बारा जाणें-अर्थागवायु होणे. 'भूतिपशाच्य लागलें। नसणें. 'इतका उद्धटपणा त्याच्या अंगी नाहीं. '-पद्धणें-१ अंगावस्त वारें गेळें। ' -दा ३.७.५५. -स क्रयला लागर्णे- सहाय, पक्षपात करणे. 'हा अवियेचा अंगी पडे. ' -अम ६.६. मत्सराने किंवा संतापाने हिरवा-निळा होणे; मिरच्या लागणे; २ सवय होणे. अंगी मुरणे पहा. -फुटणें-१ लट्ट होणे; गुब-अतिशय राग येणें. -स झोंबर्ण-(ब.) अंगास स्पर्श करणें: गुबीत होणें. २ एखादा रोग अंगावर स्पष्ट दिसगे, बाहणें( रकत-धर्ण, -स मंग्या थेणे-बातादि विकारामुळ अंगाला एक प्रका- पिती इ०). -बसर्णे-सुगम असर्गे; सवय होणे. -बिन्हाइट रची बिधरता येंगे. -स बसते येंगे-अंगला बरोबर बसेल देणें - करणें - शरीरांत थारा देंगे; हृदयांत. अंत:करणात शको. २. ५

बाळगणें; आस्रा देणें (दुर्गुण, पापवासना इ० ना ). -माशा ठेवण-वटा-वठा-वळण हे शब्द शरीरांच स्वस्तप, कांति, भरदार--( मार्शी ) भरणें-लठ्ठ होणें. पणाइ० दाखिवतात तर अंगकाठी-बांधा-यष्टी हे रचना, बांधणी मारण-आळशी बनणें. -मिरच्या, क्रयले, लागणे-झांबणे-( एखादाने मर्भ काढले दाखवितात ). •काड-ढ-ढ्या-वि. अंग काढणारा: पळपुट्या; असतां ) रागाने जलफळणे. -मरणे-१ संवयीचा होणे. २ हाडी जबाबदारी टाळन निसटं पाहणारा (संकट. अडचणी असतांना): शिरण: शरीरांत (ताप) भिनण. ३ जिरणे; बाहेर न येणे ( देवी, काम चुकारू; माघार धेणारा. [अंग+काढणें] कार्य-न. शरी-गोपर ). -येणॅ-अंगांत भताचा संचार होणें; अवसर येणें; भूत- राचा लुकडेपणा; सडपातळपणा; कुशता. [सं.] •गडी-पु. पोटां-बाधा होणे. ' शुद्र येक त्याचे आंगी आला बोले।' -रामदासी तील भिड्ड; पित्या; (सोंगट्या, पत्ते इ० खेळांत ) भिड्डचा तोटा २,११. - ल्हाराणें - अन्न पचणें : लटट होणें. 'त्याच्या अंगी अन्न असतां आपणच त्यांच्या वाटेंच खेळणें. म्हणजे आपणच एक लागलें. '-वाजणें-( बाजणें ) अंगांत शिरणें; शोभणे. 'थोर- कल्पित भिड्न आहों अस मानणें. ॰ प्रह-पु. आचके, पेटका, गोळा पण अंगी वाजे नाना ' -दावि ६५. अंगीं-गे-१ स्वतः, थेणे. [सं.] ०चपळाई-चापल्य-स्रीन. अंगातील चपळपणा; जातीनें. म्हर 'अंगें केलें तें काम । पदरीं असे तो दाम ।' स्वतःसिद्ध चापल्य. • खुकाऊ-र-रू, -चोर-वि. कामांत ' अंगे करिताती आपण । दोचे जण मिळोनी । ' –एसा ७.५७८. कुनराई करणारा; मनापासन, नेटाने काम न करणारा. ' अंगचोर ' अंगे धावे कार्यासमान । ' -नव १६.१७५. २ च्या वतीनें, वाग्वीर-पटुंचे पेव कसें फुटलें । ' -सन्मित्र समाज मेळा पू. १३. मार्फत( प्रतिनिधि ). दादा अंगे वयनी सोयरी. अंगे, आंगे- १९२९, ॰ च्ह्हाया-की. १ अंगाची सावली. २ ( ल. ) आश्रय. शक्ष, जबळ: बाजस. 'पाण्याचा तांच्या बापूचे आंगे होता.'' तंब वेकंटपिटींचे हिंग। जो निगमपणाचा पराग।जिये जयाचेनि -बाळ २.६८. म्ह० १ अंगीं (माझ्या इ०) का माशा मेल्या है जग । अंगच्छाया । १ -ज्ञा १७.४६. ० छेद-विच्छेद-स्री. आह्रत = काय ( मी ) आळशी आहें, का माझा धंदा काय शरीराचा एखादा अवयव कापणे. [सं. ] •जा-वि. अंगापासून माशा मारीत बसण्याचा आहे ? २ आली अंगावर तर घेतली झालेला. -पु. स्वतःचा पुत्रः मुलगाः औरस. ०जा-स्री. स्वपुत्री. र्जिगावर=सहजासहजीं, आगाऊ न ठरवितां एखादी गोष्ट अंगा- ०ज्ञाद्य-वि. जड शरीराचा: लठठ: फोपसा: अगडवंब: मंद: वर येव्हन पडली असतां, आडवी आली असतां ती करणें आळशी. ० जूठ-स्त्री. मल्लयुध्दः कुस्तीः झटापट. सि. अंग+युध्द (बैलाच्या शिगांच्या टप्प्यांतकोणी आला तर तो त्याला शिगावर - जुध्द-जुट्ठ ] • जोर-पु. अंगबळ; शरीराची ताकद, शक्ति. घेण्याला कमी करीत नाहीं यावरून, आयता मिळालेला फायदा ( असे घंडग्रजरी समास मराठी भाषेत पुष्कळ झाले आहेत ). कहन घणें हा अर्थ ). ३ अंगापेक्षा बोंगा मोठा; अंगापेक्षां बोंगा, [सं. अंग+फा. जोग] ब्राप-की.पंढा-यांपंकीं कोणी एखादा पढारी कोठें जासी सोंगा=( शरीरापेक्षां थोतराचा अथवा छगड्याचा अटापटीत मारला गेल्थास त्याला तात्परती मठमाती देण्याची जी पढ़चा भाग मोठा ) ख-यापेक्षां जास्त योग्यतेची ऐट मार्गे. चाल होती तीस म्हणत. ठग लोकांत, त्यांनी मारलेल्याला तात्पुरती सामाश्रब्दः **ंअंग, आंगप्रत**-किवि. पृथक् पृथक् अलग अलगः। मटमाती देण्याची पध्रतः पुढे तया जुताला सवडीने नीट लपवून इसमवारः प्रत्येकी. • उद्धार-पु. (प्र.) नंगोदार. १ (काव्य) ठवीत. [अंग+झापण-झांकण] • झांक-पु. शरीराचा तोल, कल. शरीराची, देहाची मुक्तता. २ तीर्थात स्नान करणें; तीर्थस्नान; अंग+झोंक ] क्झोल-पु. (काव्य ) छातीवरील बंदांचा लांब दह्यादि, ३ (योग) पाटांतील आंतर्डी तोंडांतून बाहेर काढून अगरखा. •ठसा-ठाण-ठेवण-अनली. अंगाची ठेवण; अंग-स्वच्छ करणे: धौती; धुतीपुती. [अंग+उद्धार] ० उधार-वि. काठी. 'भीमा ऐसा अंगठसा। माझिये दृष्टी दिसतसे। '-मुसभा ६. अंगावर दिलेंहें, केलेंहें (कर्ज, उधारी); स्वत:च्या पतीवर केलेली १५३. २ (ल. ) बळ; सैन्य. -हों के १. ॰**ठोळा-ळी-प**.स्री. उधारी. ∘ओलाचें-न. ( कों. ) जिन्यांत पाणी सांटविण्याची ॑हातांच्या किंवा पायाच्या बोटांत घालावयाचें एक वेढें, वेढणें. कक्ति आहे असे शेत, जमीन; उन्हाळयांत पाणी न देतां (मराठ्यांत स्त्रिया व मुळे बहुधा वापरतात). [अंग्रुष्ठ] eतक-हिरुगांतन पीक काढतात. •केप-प. शरीरास कंप सुटणे; थर न. अंगाचे वजन. 'तरी छोडाचे आंगतक। न तोडितांचि कनक। कांप होणे. [सं.] •कल-प. शरीराचा तोल, बांक, [सं.] केल जैसे देख।परिसें तेणे। -ज्ञा १७.२१६. [अंग+तुक] •तोल •कवळी-स्त्री. ( काव्य ) आर्तिगन; मिठी; पक्कड. 'परस्परें -पु. अंगर्झोक पहा. •क्राण-न. शरीरसंरक्षक साधन; चिरुखत; अगकवळी होतां । आनंदिर्ली उभयतां ।' –मोल. [अंग+कव-|बख्तरः कवच. ' गोधांगुळें घालिती हस्तीं ।अंगत्राणें बांधिर्ली ।' ळणें ] •कप्ट-पु. शारीरिक श्रमः [सं.] •कळा-स्री, शरीराचें |-पांप्र ३२.६५. •त्वाने-त्वें-क्रिवि. (अंगत्व याची तृतीया ) तेज. कांति: भुसमुशीतपणा ( निरोगावस्थेत ). •काठी-सी. प्रतिनिधि म्हणून: एखाया करितां; एखायाच्या नांनानें-तर्फे-आश्र-आंगबांधाः अंगयष्टिः शरीराचा बांधाः, टेवणः ( अंगलट-लोट- यानें, मार्गदर्शकत्वासालीं; वतीनें, 'मला न फावल्यास मी

भापस्या अंगत्वाने दुसरा कोणी पाठवीन. ' ॰दर-वि. १ अंगास आंगभरें। '-ज्ञा १३.३१८. ॰भर होण-( ना. ) १ फजिती घर बसणारें. दारणारें. २ दढ; बळकर. 'आत्मविषयीं आंतुवर। उडणें. २ भार होणें. ०भा-स्त्री. अंगकांति, 'अंगभा विलोकितां साधन जें आंगदर ॥ '-जा १६.४५. -पु. (कर्ना.) अंगर- तटस्थ जाहली सभा । '-( अनंत ) सीतास्वरंवर ८९. ० भूत-ख्याच्या आंत घालावयाची कोपरी. [सं. अंग+दढ] ेतेण्या- वि. एखाया वस्तुचा भाग, अंश; अवलंबी; समाविष्ट; तदंत-वि. प्रत्यक्ष शेत कसणारा शेतकरी: शारीरिक श्रम करणारा पक्ष. गेत; संबंधीं; आश्रयी. 'सीमंतपूजन हें विवाहाचें अंगभूत •देवता-स्त्री. उपदेवता (कर्मोतील जी मुख्य देवता तिच्या होय. ' ज्वराच्या अंगभूत अहचि असतेच. ' [सं. ] •मदेन-अंगमृत असणारी ). २ ( ल. ) सेवक; चाकर; भीवतालची संडळी. न. अंग रगडणें; चंपी; मालिश. [ सं. ] •मर्दाई-मर्दी-स्री. [सं.] ॰धट-वि. उद्धटः असम्यः शिरजोर. [अंग+धृष्ट] पौरुषः शक्तिः केवळ शारीग्कि बळः अंगधटाई. [सं. अंग+ •ध(धि)टाई-स्त्री. १ केवळ शारीरिक वळ: पाशवी वळ, फा. मर्दी=पौरुष] •मरूती-पाशवी शक्ति; दांडगाई; उद्धटपणा. शक्ति ( चातुर्य, यक्ति यांच्या विरुद्ध ). २ रानटी जुलूम; आंग- [ मं. अंग + फा. मस्ती=दांडगाई ] •मार्दव-न. शरीराचा मदी. •धार-आंगधार पहा. •धुणं-न. १ ( वायकी ) स्नान; नाजुकपणा. [ मं. ] •मास-न. ( व्यापकपणें ) शरीर या अथी अंघोळ. २ ( व. ) न्हाणीवर. ० न्यास-५. देवतास्थापनेच्या वेळीं, 'माझं अंगमास दुखतें. ''तिचे अंगमास क्षेकळें पाहिजे. ' • मेह-धर्मविधि करतांना निरनिराळे मंत्र म्हणून देवतेच्या प्रतिमेळा ६ नत -की. शारीरिक श्रम; प्रत्यक्ष कष्ट. [ मं. अंग+अर. मिहनत्= किया १६ स्थानी स्पर्श करावयाचा विधिः संध्या वगेरे कर- श्रम, कष्ट ो **ंमेष्ठनती-त्या**-वि. शारीरिक कष्ट कहन पोट तांना स्वतःच्या शरीराच्या निरनिराळया स्थानीं स्पर्शे करावयाचे भरणारा; कष्टाळु; पोषाखीच्या उल्ट. २ स्वतः श्रोत कसणाराः कर्म. [सं. ] •परिवर्तन-न. उलटें करणें ( शरीर इ॰ ); एका शेतकरी. •मेळ-पु. अंगसंग; संबंध, 'तियेचेनि अंगमेळें।' बाजुवहृत दुसऱ्या बाजुला वळणे. 'आषाढमासी शयन। भाद्रपदः -विषु १.१०३. [अंग+मिळणे ] **्मोड**-स्री. अतिशय मेह-मार्सी अंगपरिवर्तन । कार्तिकी उदबोधन । ' [सं. ] ॰पात-पु. नत करणें; कष्ट करणें; सक्त मेहनत. ॰मोडा-पु, १ आळेपिळे १ शरीराचा ऱ्हास; लुकडेपणा; क्षीणता. २ (कब्यावरून) स्वतःस ( आळस घालविण्यासाठी ). ( कि॰ देणे. ) ' निदेने व्यापिली खार्ली लोटून घेणे. ३ शरीरास किंवा एखाया अवयवास पक्षघात काया। आळस आंगमोडे जांभया। ' –दा १८.९.२. २ ताप होंगें. ४ अंग बाहेर येणें ( गुरेंगद्रियाचा भाग ). सिं.] ०पांथी- भरण्यापवी अंग कसकसणें; अंग मोडून येणें. ( अव. ) अंगमोडे. स्त्री. खासगत वांटा; सरकतीच्या व्यवहारांत सावकाराने आपली 'अंगमोडे येऊं लागले.' [अंग+मोडणें; वं. अंगमोडा] सरकत ठेवली असतां सावकारीचे पांथीहून निराली सरकतीसंबंधें **्यष्ट्री-रचना-**स्त्री. शरीराचा बांधा, ठेवण. [सं. ] **्रस**-जी त्याची नफ्याची पांथी असते ती. २ अंगवांटा [अंग+ पु. वनस्पतीच्या पानांचा, पाणी न घालतां काढलेला रसः आप-पंक्ती ] • पिळा-मोड-पु. अंगादिक पिळणं; आळस आला रस पहा. [सं- ] • राख्या-वि. अंग राखुन काम करणारा असतां किंवा मतसंचारामळे अंगास दिले जाणारे आळेपिळे; ( आळसामळे, अश्रामाणिकपणार्ने ); अंगचोर; चुकार. ०राग-आळोखेपिळोखे; तापाने अंग कसकमणें. ॰पीडा-बाधा-स्रो. पु. १ मगंधी उटणें; उटी, हेप: चोपडण. 'श्रमधर्मानें रणि नैसर्गिक विकार: शरीरास जडलेळी न्याधि किंवा रोग ( भृत- वीरांचा अंगराग पसरला । ' – सुसु नाटक २१. २ उटीचें द्रव्य पीडेच्या उलट ). [सं. ] •प्रत्यंग-न. अवयवांसकट शरीर; ( अरगजा, केशर, इ॰ ). [सं. ] •रेटा-पु. अंगानें दिलेला, पूर्ण शरीर. [सं. ] • प्रस्थान-न. प्रत्यक्ष प्रवासास निषण्यापूर्वी शरीराने दिलेला धक्का, ठोसा. 'गाडघास अंगरेटा दे म्हणजे एखादा शुभ मुहुर्त साधण्यासाठीं आपले घर सोहन जनळपास चालता होईल. '[अंग+रेटणें] ॰रेटाई-स्त्री. अंगाची धक्का-दुस-याच्या घरी स्वतः रहावयास जाणें. [सं. ] ०बल्छ-न. शारी- बुक्की; मस्ती; ठोसेठोशी; अंगधटाई, ०रोग-पु. शरीराम होणारा रिक शक्तिः; ताकदः, अंगधटाई. 'अवनीतीने वर्तो नये । आंग- स्वाभाविक रोग (पिशाच्यवार्धने किवा देवतापराधाने न बळें।'-दा २.२.२२. [सं.] व्वांधा-पु. शरीराची ठेवण. होणारा ). व्लग-वि. १ (जात, मैत्री, नोकरी इव संबंधानें ) ॰भंग~प. १ अंगाचे सांधे घरणें; अशक्तपणा बाटणें. २ अंग- जडलेला; संबंधी; संबंध असलेला. २ जिन्हाळयाचा; जबळचा; विक्षेप; शरीराचे निरनिराळे चाळे, हावभाव, चेण्टा. 'अंगभंग बहु -पु. १ नातेवाईक; स्नेही. 'तुझा पिता तरी विरोचन । तो दाविती रंगीं। रामरंग सुखसिंध तरंगीं। ' ॰ भगवात-पु. अंगभंग आमुचा अंगलग जाण। ' -कथा २.६.८८. ' अवघे अंगलग रोग; ज्यामुळें हा रोग होतो तो वातदोष. ०**भर-भार**-ऋिव. तुझे विधयेले वीर।'-तुगा ३९२. २ समागम. 'संताचेनि शरीराच्छादनापुरतें ( बस्र ). 'अंगभर बस्र, पोटभर अन्न, 'अंगलगें । पापातें जिणणें गेंगे। '- हा १२.१७७. ३ आश्रयः -पु. (ल.) शक्तिः; जोरः ' एन्हर्वी प्राप्तं मतांतरं । यातंत्रनि साहाय्यः 'परब्रह्मीचेनि अंगलगे । सुप्रवादि कार्य माया कहं लागे । '

-विज ११.१६. 'देवा मंदराचेनि अंगलगें।'-ज्ञा ११.२५७. बारा के वेंटाळे । कोणाही विषा भरलें गगन गिळे। महाकारेंसि •**ठट – ठोट – वटा-वठा**-की प. शरीराची टेवण, कांति, खंळ । आंगवत असे ' –ज्ञा ११, ४०५, •**चळा**–वि जवळचा: तेज. अंगराठी पहा. 'तेची अंगलट गोरी आसा ' 'माझी अनुकल: स्वाधीन. • वस्ना-(झाडाचें ) साल, पाला. शेंडा. आंगल्ड त्यावेळी कांहींशी पातळ होती '-विव ११.८.२०४. 'अशोकाचे अंगवसे। चषळिले कन्हेनि जसे। '-ज्ञा ११.४१४. [सं. अंगयष्टिः; प्रा. अंगलठठी-अंग लटः किंवा अंग+लोष्ठ] **०लट ०वसं-**न. हृप. ? -मनको. **०वस्त्र**-न. १ उपरणे: उत्तरीयः घेणें-स्वतः होउन जवाबदारी पत्करणें. ०स्ट्र येणें-१ अंगास उपवाहा. 'नसत्या अंगवस्त्रानिर्धी तो धराबाहेर पडला.' २ चिकटणें: तोटबांत येणें. २ अंगाला चिकटणें: धकाबुकी करणें: उंगोटी (गौरवार्थी) [सं.] ३ (ल.) प्रेमपात्र; ठेवलेली स्त्री; खोडी काढणे. (अंगलट जाणे असाहि प्रयोग आडळतो). रखेली; उपस्री. अंगना + उपस्री=आंगावस्त्र-आंगोवस्त्र असा •लीन-वि. अंगांत मुरुलेलें: श्रीरांत गुप्त अमलेलें. 'सदेयें हा शब्द बनला आहे. वस्त्र(कपडा )याशी याचा कांहीं संबंध जैसे दोपा । अंगलीना । '-जा १६.४२. ०ळेशे -न. अंगावरचा नाहीं अगे राजवाडे म्हणतात -भाभ १८३२ | ' मला तर असे दागिनाः अलंकारः 'नाना अलंकार अंगलेणीं।'-सप्र २.५. आठवरीं आहे कीं, त्या वेळच्या खाजगी शाळेच्या एका मास्त-•लोट-१ अंगल्ट पहा. २ अंगमार: अंगाचे वजन, पतन, रास सकाळची शाळा असतां शाळतीळ विधार्थी त्याच्या आंग-' मस्तर्की बाहती करूनि मोट । भर्मी टाकिनी जैसा घट । तुळी बस्ताच्या घरांतन कित्ये वां बोलावन आणत असत ! ' – टि ४. पाषाण होती पिष्ट । आंगलोटे दोघांच्या ॥ '-मसभा ७.३२. '२९२. वाप्र. एका अंगवस्त्राने निवर्गे-भाऊवंदांशी बेबनाव •**बाल**-पू. अंगप्रदेश. ' जलतेया िरिचेया आंगवर्षा। ' -राजा। होऊन एका उपरण्यानिशी कांही एक तनसङी न घेता। घराबाहर 99.४२० [ अंग+वक्ष ? ] •वदा-क्रिवि. स्वाधीन. [ अंग+ निवर्णे. •वळ-पु. आगवळ, आगळ. अगवळ पहा. -नागा १२८. बत् ] •ब( घा )टा-शेतांत उत्पन्न झालेल्या मालाच्या तीन ( -शर ) •बळण-पु. अंगलट; अंगाची, शरीराची ठेवण. ( शेतमालक, बैल-नांगर मालक व शेत कसणारा ) वांटवांपेकी <mark>ेचळणी पडणें</mark>-सरावाचें होणें ( हा शब्द प्रथमा विभक्तींत शेत कसणाऱ्याचा वांटा. [अंग+वाटा] **्वण**-स्त्री. १ सरा- ववचित योजितात). 'जी भाषा आम्ही ... बोखतो त्यांतील बाच्या योगाने आलेली योग्यता; संपादन केलेली कार्यक्षमता: शब्दांचे उचार आमच्या आंगवळणी पडले असल्यामुळे ... ' वाकवगारी. 'ऐसी अंगवण नाहीं मज देवा।' -तुगा ४४९५. -टि ४.४०१. व्यळा-५. १ अंगाचे आळेपिळे; आळसासुळें ' वातात्मजासि म्हणे यदनंदन । जरी तुज असेल आंगवण । यांतन विणारी जांभई. अंगपिळा पहा. २ मुलांची चळवळ. ३ सांगाती, एक स्नीरत्न । तुवां घ्यावें स्वेच्छेनें ॥ '-जे ११.६. २ पराक्रम: सोबती: संबंधी: सहवासी. ' नित्य त्या सेवकाजवळा । अंगे अंग-शौर्य; जोर; उत्साह. (व.) खटपट; प्रयत्न. आंगवन असाहि वळा तं होशी। '-एभा ६३९४. ४ अंगकाठी. •वळेकार-वि. प्रयोग. 'जळो तुमचे दादुलेपण । नपंसकाहनि हीन । यथा गेली । भारी: शक्टमान् . 'सेजवळ सहवासी । आंगवळे-कारूं आंगवण । काय वदन दावितां ॥ १ - एहस्व ८.६. 'नीलजां विश्वासी । १ - शिशु ५०५. व्याद्य (-पु. १ अंगवटा पहा. २ कैची आंगवणा ॥ '-उषा १४२३. ३ शरीरावस्था. 'तंत्र भीम '( व्यापारधंदा ) भांडवल उभारत्याखेरीज प्रत्यक्ष काम करणा-सेनाची आंगवण । कृष्णधर्म पाहाती । '-जै ६.७०. ४ देवीचा । राचा वांटा. ३ अंगपांशी पहा. ०वाटेकरी-५ अंगवाटा घेणारा. वण: तीळ: चटटा. ( कि॰ पडणें, उठणें, येणें, जाणें ), ५ उपा- व्याण-पु. ( कु. ) नवस ' दवाक आंगवाण केटी हा. ' [ अंग+ सना; भक्ति; (गो.)(देवाला केलेला) नवस. 'की वीरश्रीची वाणी.] •वात-पु. चालतांना वंगाने उत्पन्न होणारा वारा; घरितां अंगवण ा प्रताप विशेष वाढे पे । ' –रावि ११.६. ६ अंगवाराः गतिमान् वस्तुपासुन उत्पन्न होणारा वायु. ०**वाळा**− सराव; नित्यक्रम; वहिवाट. 'ऐसें करितां पापाचरण। तयासी वि. (गो.) अंगांत घारण्याचा; आंगाचें. ० विकार-विकृति-आर्ठे बृद्धपण । पुत्र जाहाले अति दारुण । तरी आंगवण न सांडी ॥ 'पु. ली. शारीरिक रोग. विक्शेप-पु. हावभाव; अभिनय; -रावि १.१११. ७ ( रु. ) साहाय्यः भदत. 'या परी चतरंग- चाळाः अंगचेष्टाः हातवारे. [ सं. ] ० ख्रुद्धि-स्त्री. शरीराची वाढ सेना। मिसळली रणकंदना। आपुरालिया अंगवणा। गज स्थरणा ( रोगामुळे झालेली-अंतर्गळ, अंडवृद्धि; इ० ). [सं. ] •वेग-आणिती '-एमा ३०.११७. ८ द्वंद्र युद्धः क्षेत्र. 'तेआं भीड पु. १ शरीराचा वेगः चालण्याचा जोर अंगवात. २ शरीर वाढत भीमसेना । जुंझतां बहती आंगवणा । परितजे ऐसी हांव कह्मणा । असतांना त्याला आंतन मिळणारा जोर. ेवकस्य-न. १ शरी-उपजेचिना ॥' - शिशु ८७८. [अंगवलन विवा अंगापण-अंगा- राचा अधूपणा; उळेपणा; व्यंग. २ ( ल. ) ( धार्मिक विधीतील वण ] • सणा-वि. शुर. 'तो अकूर आंगवणा पुढां चाले।' महत्त्वाचा भाग गाळल्यामुळें ) येणारी न्यूनता; अपूर्णता; -शिशु ५४५. ०वत-सामर्थ्ः अभिमान. 'आतां हा जळता दोषः वैगुण्य. ०शः-किवि. एकेक भाग घेऊनः भागशः; खंडशः.

•शैथिल्य-न. शरीराचा ढिलपणा; थलथलीतपणा; मांच ( अंग- दुसऱ्यानें शिकविलेला नव्हे असा. ४ स्वतःच्या योजनेचा; कल्प-दादर्घ याच्या उलट). •संकोन्च-पु. १ शरीराचें आकंचन. नेचा. ( ल. ) थोतांडाचा: कवटाळपणाचा: वनावट: खोडसाळ. अंग चोरणें. ' कि अंगसंकोचें पारंथी । टपोनि तत्काळ मृग ५ व्यक्तिविशेषाचा; खासगत; पडवाचा; एकांतीचा. साथी। ' २ आकुंचनाची स्थिति; आकुंचन; संकुचितपणा. [सं.] अर्थात कमीजास्त फरक होऊन पुढील कांहीं शब्द झालेले **ंसंग**–५. १ शरीराचा संयोग, मीलनः अंगस्पर्शः 'दीपाचिया आहेत. ०कल्पक–ि. स्वभावतः नर्वान गोष्टी शोधन काढ-अंगर्सगा । कोण सुख आहे पतंगा । '-एसा ८,७४. 'दुक्तन गारा: जात्याच गोधक, तीव बुदीचा. ०क्कस्मबी-वि. स्वतःच निर-बोल. अंगसंग कामाचा नाहीं.' २ संभोग: मधुन: रतियुख. ' घडे निराल्या वस्त मेहनतीने व स्वतःच्या चतराईने नीट करणारा:नेहर्मी भक्ति जसी मनाच्या प्रसंगे। न साथ तभी माझ्या अंगसंगे। ' लागण्याऱ्या वस्त तयार करणारा. •कारागीर-कारिगर-**३** हातघाई; अंगलट; लठठालठ्ठी; कुस्ती. [ मं. ] **्सफाई**-स्त्री. गाणाग-चितारी, इ०-वि जन्मतःचकुशल-कलावान्-गवई-शरीराची अथवा कामाची चपळाई: अंगचापरुण, सि. अंग+ चितारी इ०. **्रखांच**-पु इमरु। ज्या सामानाचा ( संकड, दगड फा. सफाई । रसरकर्ता-प. अंगवांटेकरी पहा. रसेक्कार- इर चा केटा असेट) त्याच सामानाचा तयार केलेटा खांब. पु. १ अभ्यंगरनान वर्गरः अरीरावर संस्कारः २ अंगरपर्शः ०ज्ञोज-पु. मुख्य इमारतीपासन अथवा वस्तुपासन झालेली श्रीरसंयोग. [सं.] ्सामर्थ्य-न. शारीन्कि वळ: अंगजोर. वाढ; जास्ती वाढविण्यामाठी घातलेली भर. ्झरा-पु. पाव-िस. े**ंसाळ्या**-वि. नार्के पाडण्याचे काम न करतां इतर साळ्यांतच केवळ उत्पन्न होणारा नव्हे तर सतत पाणी वाहणारा कार्में करणारा सोनार (टंक्साळ्याच्या विरुद्ध), अक्याळ्या जमिनीतील जिवंत झरा. 'या विहिरीला अंगचे झंग्च पुष्कळ पहा. **्स्वित**-न, अंगावरील वस्त्र. 'आंगसिकें वेढं मणौति । आहेत. पावसाळी एकदोन असतील.' **्घणी**-स्वतःचा सर्वजांचीं ॥ '-ऋ ७०. ' आंगसीकें दीहरी उदारें । भणे कवी मालक: कोणाचा चाकर नव्हें तो. •मळ-प. स्वतःच्या शरी-भास्कर ॥ '-शिशु २३२. •सख-न, रतिसुख; संभोगसुख, राची घाण; एंखेाशाम अगर्दी निरुपयोगी असलेली वस्तु, जर्से:--'बाबा निजांगसुख लाभ वधूजनांतें।'[सं.] **्स्:२का**-स्ती. तो अंगचा मळ बावयाचा नाडीं. (कंजूप माणसाबहुल योज-१ एखाया संकटातन किया अडचणीतन कांही नुकसान किया तात). •िस्टिहिणार-वि. लेखक वर्गरे न ठेवतां स्वतःचे लेखन इता न होतां सर्वे. २ मुक्तता. 'हें काम भी पतकरें आहे स्वतः करणारा, 'मोरोपंत अंगचा खिहिणार होता.' **वक्ता**-यांतन माझी अंगसुटका झाल्याशिवाय तुम्हांकडे कमा येऊं ? ' वि. उपजत वक्ता. •शहाणा-वि. स्वभावसिद्ध शहाणा; चतुर. • सुरूती-स्त्री. शरीरमांग्र; जाड्य. • सुट-वि. चपळ; हलक्या •ची कळा-श्री. स्वतःच्या अंगचे नसर्गिक तेज, चातुर्य, अंगाचा; सुटसुटीत; मोकळा. ०स्त्रोष्ट्रच-न. शरीराचा बांधे- हुगारी. ०ची गोष्ट-स्त्री. वैयक्तिक किंवा स्वतःचे काम, धंदा; सुदपणा; सौंदर्य. [सं. ] •स्तने-न. लॅकरूं. -शर ? •स्वभाव- स्वतः काढलेली कल्पना. (कि॰ सांगणें) •ची बुद्धि-स्री. पु. जन्मजात अथवा उपजत स्वभाव: नैसर्गिक वृत्ति. [सं.] उपजत शहाणपण. ०न्त्रे देऊळ-न. खडकांत, डोंगरांत कोरून **्हार**-प. ( नत्य ) सहा किंवा सहापेक्षां जास्त करणांचा सम∙ काढलेल देऊळ. दाय. हे अंगहार ३२ आहेत:-स्थिरहस्तः पर्यस्तकः सुनीविद्धः अंगन्त्र--आंगन्त पहा. अपविद्धः आक्षिप्तः उद्धृहितः विष्कंभः अपराजितः विष्कंभापसतः मत्ताकीड; स्वस्तिकंग्चित; पश्चिस्वस्तिक; वृधिकापसृत; श्रमर; हमाल ३ ( माण. ) कोपरी; हाफजाकीट. [सं अंग+वस्र; हि. मत्तस्खिलितः मदाद्विलिसितः गतिमंडलःपरिन्छितः परिशृत्तः वैशाख अंगोचाः ग्र. अंगुळोः सि. अंगोचोः काश्मी. अंगोस ] रेचित; पराश्च; अलातक; पार्श्वच्छेद; विद्युद्धांत; उद्युक्तक; आलीढ; रेचित; आच्छरित; आक्षिप्तरेचित; संभ्रांत: अपसर्प व जाड बोट. ' त्या आरशा घालुनि आंगठवाला । ल्याली असे अर्थनिद्धरुक. ०हीन-वि. व्यंग; न्यून; अपूर्ण; अवयवरहित धंदर आगठयांळा। '-सारुह ६.२७. २ कळाशीचा एक प्रकार; ( शरीर ). 'कां अंगहीन भांडावे। रथाची गति॥ '-ज्ञा १७. चाळा; दांता. ३ हाड; काठी; धज इ० शब्दाप्रमाणे या शब्दा-३८९. -पु. मदन. -स्त्री. वेश्या; पण्यांगना. 'अंगहीन पडंप । चाहि बांधा, ठेवण या अथी उपयोग करतात. ०दाखिवणें-जियापरी।'-ज्ञा १७.२५६.

२ स्वतःचं; जन्मजातः जातीचें; उसनें न घेतलेलें: अंगभूत, ३ मोडतात त्यावरून किया नाहीं याअधी अंगठा हलवितात त्या-स्वतःच्या डोक्यांतील, कर्तवगारीचा, करणीचा, शोधाचा, वस्त ), 'तेवीं पुत्रापासोन सुखप्राप्ती । माता पिता होईल

अंगछा-पु. १ (अंगवस्त्र ) उपरण. २ (क्रॉ. मंबई ) हात-

अंगठा, अंगोठा-पु. ? हातांच किवा पायांचे पहिले

वाप्र. नाकबूल जाणे; नाकारणें; फसविणें, टकविणें ( तर्पण कर-अंगचा-वि. १ शरीराचा; बाहरचा नव्हे; स्वाभाविक. तांना पितरांना प्रत्यक्ष वस्त देण्याऐवर्जी आंगठधावरून पाणी म्हणती । शेखीं पुत्र अंगोठा दाविती । केवळ श्रांती पुत्रमोहो । ' बंदकी (चें )-कापडी रूदार चिलखत. ~एभा ११.८२.[ सं. अंगु=हात+स्थ, अंग्रुष्ठ; प्रा. अंग्रुटठ; जि. अंगुष्ट; झेंद. अंगुस्त; फा. अंगुस्त्; हि. अंगुठा; गु. अंगुठो ] **्धरणें**-अव. अंगठे धरणें. पायाचे आंगठे ओणवे होऊन हातानें धर्णे (शाळेतील एक शिक्षेचा प्रकार). 'अंगठे धरून ह्या म्हाता-=याला उभा करा. '-वाय २.१. पायाचे अंगठे मुखांत धरणें= वरील अर्थ. 'हरि हरि दाहापूर्वी कळतें तरि आंगठे मुखीं धरितों ।अपराध कोटि पोटी घालाया मुकुट पाय ते करितों ॥ ' -मोस्री ६.६३. • ठ्यास आग लागणें-संकटांचा प्रारंभ होणें: (आगामी संकटाला प्रथमपामनच घावरण्याच्या वेळीं म्हणतात.) 'अजन तर तुझ्या आंगळ्यास देखील आग लागली नाहीं.' -धर्माजी ०ठवाची आग मस्तकास जाणें-रागाने नखशिखांत लाल होणें. **्ट्यावर दिवस मोज**र्णे-आतुरतेने वाट पा**ह**णें; एखादी इष्ट गोष्ट साधण्यापूर्वीच दिवस मोजणें. • ठ्याचा मान-अंगठेदाम पहा. • ह्याची खण-छाप-करणें-बिन लिहि-णाऱ्यापासून पावती ध्यावयाची असतां सहीच्या ऐवर्जी डावे हातच्या अंगठ्याचा ठसा शाईनें उठविणें. 'गोप्रदान घेणारा लिहिणारा नसल्यास अंगठयाची खुण करून घ्यावी. '--गोप्रनि ४. <sup>ग</sup> • **ख्यावरील जोर**-( न्यायाम ) दोन्हीं हातापायांचे आंगठे टेंकुन दंड, जोर काढणें. -व्यायाम, आगष्ट १९२३.

अंगठी -- स्री. १ हाताच्या बोटांत घालावयाचा एक अलं-कार; मुदी; वेढें; मुद्रिका; मोहरेची-देव दर्शनी-मिन्याची-सील ( नांवाचीं आद्याक्षरें ) इ० अंगठ्या असतात. २ हाताची करंगळी. <sup>1</sup> ३ पायाचे बोट. ४ अंगुस्तान. उहु० १ आंगठी कापली तरी हा मुतायचा नाहीं=अतिशय कृपण माणसाबद्दल योजतात. २ आंगठी सुजली म्हणून डोंगराएवडी होईल कां ? = सुलक गोष्ट कितीहि फुगवृन सांगितली तरी तिला महत्त्व येत नाहीं. ३ ज्याची आंगठी त्याच्याच डोळ्यांत घाळणें=एकायाला डावांत फसविणें; ज्याच्या तंगड्या त्याच्याच गळ्यांत घालणें. [अंगु-लिस्य ( रतन )-आंगुइट्ठ -आंगुट्ठी-आंगठी; सं. अंगुष्ट; सिं. आड्वठी ]

अंगठे दावणी-दाम-स्त्रीप. (लग्नाच्या) सप्तपरीच्या वेळीं -एइस्व ४.११. २ पत्नी; स्वतःची बायको. [सं.] नवरीची बहीण नवरीच्या पायाचा आंगठा दाबून धरून वसते, तेव्हां तो सोडविण्यासाठीं नवऱ्यामुलानें तिला द्यावयाचा मान-पःन, पैका. [ आंगठा+दाम ]

अंगठेधरी-ं-स्रा. अंगठेधरण्याची शिक्षा. -संगीत घोटाळा ! 93.

अंगडी-डे-कीन. १ (सामा.) अंगरखा. 'आंगडें श्लाडुनि इंग्रजी अमदानी. [ ई. आंग्लो ] घोंगडें करी। '-तुगा ६२०. 'अंगडी पगडी शाल दुशाला.' -अमृत ११२. २ लहान मुलाचा अंगरखा; अंगा. आंगहे- ५.३६.

तिरंदाज यांची संचणी करून हराम मेळविले. '-मदाआ ६. ( क. राजा. ) आंगडा=वंडी; झबलें ] **ेटोपर्डे-टोपी-अंग**-रखा आणि टोपी: पोशाख. 'तुझा नामदेव शिपी। घेऊनि आला आंगडी टोपी, '-रंगानु, संतस्तवन.

अंगडी—स्री. ( कर्ना. ) बाजार; दुकान. [द्रा; का. अंगडी] अंगण-न. १ घरापुढील अथवा मागील मोकळी जागाः आवार; घरापुढील झाडुन सारवृन तयार केलेली जागा; पह्स. नतेकी अंगणीं तुझ्याहि दिसती सयां। '-कमं ४. 'सभा बेसली आंगणीं।' –गुपाळी. २ ( ल. ) रंगण; पटांगण; मैदान; जसः-युद्धांगण, रणांगण. ३ (ल.) टप्पा. 'उभा नयनाचे भांगणां.' -दंप १९०. वाप्र. अंगणीं जार्णे-(व.) (वायकी )मोरी-वर जाणे, लघ्वीला जाणे. म्ह०१ वर सोडले अंगण पारखे (परदेशी). अंगणावह्न घराची परीक्षा. अप. रूपे-आंगण-ण. [सं.]

अंगत—वि. आंगच्या. 'महाराजांनी समक्ष बोलावून अंगत स्वभावानसार शिव्यागाळी करून. '-विक्षिप्त ३.११३. [सं. अंग+गत ]

अंगतपंगत—आंगतपंगत पहा.

अंगद--- १ बाहुभूषण ( दंडांत किंवा मनगटांतिह धाल-तात ). कडीं, वाकी,बाजूबंद इ०. 'करकंकण बाहुअंगर्दे. ' -एभा १४.४८५. ' अंगदमंडित चंदनचर्चित सायुध नृपाळभुज तोडी. ' -मोकर्ण ११.३. -प. २ वालीपुत्र ( रामदत ). [सं.] **्नीति**-की. (रामदृत अंगदानें रावणास सांगितलेलें नीतिशास्त्र; त्यावरून) सुनीति; सन्मार्गाचे नियम. • शिष्टाई-स्री. सीता परत करण्या-साठी अंगदाने रावणाशी केलेली वादाघाट, सामाचे बोलणें, त्या-वहन ( ल. उप. ) दोन्हीं पक्षांचा समेट करण्यासाठीं आपण होऊन लुडबुडेपणार्ने केलेली मध्यस्थी; लुडबुड; चौंबडेपणा.

अंगदेणें---न. प्राचीनकाळीं मुंबईस पोर्तुगीजांनी कोळ्यांवर वसविलेला एक कर; शिरपटी.

अंगना - स्त्री. १ स्त्री. ' ऐक नरवीरपंचानना । प्राप्तकाळी पाणिग्रहणा । तुज कोण वरीना अंगना । सनमोहना श्रीकृष्णा ॥ '

अंगरखा---आंगरखा पहा.

अंगरेज, अंग्रेज—इंग्रज माणुस, इंग्रज पहा.

अंगरेजी, अंग्रेजी—इंग्रजी पहा.

अंगलणं -- अक्रि. स्वाधीन होणे. अंगवर्णे पहा. -शर.

अंगलाई, आंग्लाई—सी. इंप्रजशाही; इंप्रजांचे राज्य;

अंगलाई — सी. एक देवता. 'अंगलापुरीची अंगलाई '-सप्र

अंगवर्णे-अक्ति. (गो.) नवस कर्णे. आंगवर्णे पहा. अंगवर्ण-विण-उकि. प्राप्त होण; मिळणें; होणें. 'तेणेवि' ४ कोळसा( शाप. ) कार्वन -सृपनि ८. ५ मंगळवार. [सं.] परब्रह्म आंगविले। जेंगें जिंकिलें मनातें। १ – एभा २३.७०५ ' वेहो दिव्यस्त्रीचा आंगवला ॥ ' - मुसुसा ६.३९. २ अनुकूल ( संकर्धा ) चतुर्थी. 'श्रेतमांदारी गजानन । अंगारकचतर्थीसी असर्णे. ' गुरूचा उगाळ घ्यावया देख । भी होईन आंगवला साधिल्या जाण । ' -एमा १५ २०४ [अंगारक] सेवक ॥ '-एभा १२.५५४. ३ स्वाधीन होगें, कहन घेणें. 'वेहत्वें कां आंगवता । मी म्हणोनि ॥'-परमा १०.२३. ठोक आपल्या कपाळास अरिध्टनाशक म्हणून लावितात. रक्षाः 'तो करितां जरी आंगवला । तरी सांगेन तुज्ञ ॥' –ज्ञा ३.२६७. धृपारतींतील अवशेष, 'तुझा दास शेषशायी । म्हणूनि लावी 'ते आपलेनीचि वळें। आंगविलें जिहीं॥ '-जा १२.४५.

वीण । '-अम् १.३४.

वेहा अंगवे । ' -कथा ६.११.७९.

अंगळी-अंग्रळी पहा.

अंगा--- आंगरखा पहा.

अंगा—संबो. अगा ! अर. (कृण.) हंग. 'हं अंगा अगाये कृष्णा। '-रासपं १,८४६. ' यदंगदाञ्चपेत्वं ' -ऋग्वेद १,१,६. [बै. सं. अंग≃संबोधन, अहो, बरें !]

अंगाई- उद्गा. मुलाला निजवितांना म्हणावयाचे गाण व त्यांचे पालुपद. या गाण्याच्या आरंभी व अखेरीस. 'अंगाई ' असे म्हणतात. 'तनयातें करिते अंगाई. ' -विक ८७. अंग+ आई ] -स्री. झोंप ( मुलांच्या भाषेत ) ( कि॰ करणें ). ' अंगाई बाळाची टंगाई ' कार्णें-(उप थट्टा) ऑप घेणें; निजणें; गाई करणे. 'तर आमचे आख्यान फार लांबन वाचकमंडळी-पैकीं जर कोणास डुकल्या यायला लागल्या तर त्यांनी खुशाल मधून उठन जाऊन अंगाई करावी. ' -- नि.

अंगाकढा-पु. पानगाः निखाऱ्यावर भाजलेली आरोळी. अगाकडा पहा. [अंगार+कडव ? ]

अंगांगीभाव-पु. अवयव आणि अवयवांनी युक्त जो देह कड़े किंवा डावेकड़े भींवरा असतो तो. [ सं. अंग+आर्वत ] यांचा परस्पर संबंध: गौण भागाचा प्रधान भागाशी संबंध: गौण-मुख्य भाव: उपकार्योपकारक भाव. [सं. अंग+अंगी+भाव ]

अंगार-पु. १ जिवंत विस्तव; निखारा; इंगळ. 'अंगार-कर्णी बहुवसीं। '-ज्ञा १३.१०६२. २ ( ल. ) रागीट माणुस. **३ भाग, (** ल. ) दारूगोळयाचा वर्षाव. ' अंगार भडकली होती. ' -संप्राम ६९. [सं.] •होणें-(ब. घाटी ) १ आग होणें. २ राग येण. ० इडबी, पेटी-सी. (ना. ) आगपेटी.

राज्याचे आरमाराधिपति ) यांचे श्रींगारक असेंहि एक रूप १०.२२९. ०पण-१ स्वभावधर्म. 'कोण्ही म्हणती साय जैसी

आढळतें-भाभ १८३५, २०९: ३०९, ३ म्लॅच्छ: ताम्रलोक.

अंगारकी, अंगारी—क्षी. मंगळवारी येणारी वद्यपक्षांतील

अंगारा-9. देवावुढं जाळलेल्या धपाची राख: ही भक्त-अंगारा ॥ २ (वैष्णव वर्गर पंथांत ) वर सांगितळेल्या राखेची अंगवला—वि. स्वांगाने, स्वतः, शरीराने. 'कांतेचिया कपाळास ळावलेली मुकणः, विभूतिः, भस्म. ३ एखाद्या साधूने भिडा। आवरला होय जगायेवढा । आंगवला उघडा । जिये - किंवा मांत्रिकार्ने अरिष्ट किंवा पिशाच वगैरंचा उपद्रव होऊं नये म्हणून भंत्रन दिलेली राख; रामरक्षा, शिवकवच इ० स्तोत्रे म्हणून अंगवे-अंगापासुन. 'ऐशी हीं पचवीरा तत्त्वे । रचिलीं लिंग- राख मंतरतात ती; भस्म. ४ जोंबळ्यावर पडणारा काजळीचा रोग. ५ विस्तव; निखारा. ( ल. ) रागीट माणुस. ६ ( सामा. ) राख. 'तुका म्हणे पाहता घडी। जगा जोडी अंगारा॥'-तुगा ३९७६. [सं. अंगार; फ्रें. जि. अंगर; गु अंगारो ] म्ह ० अगा-=याला गेला पागारा घेऊन आला=मंठा पराक्रम करण्यासाठी जाउन सामान्य गोध्ट करणें. •करणें-१ भूतांखेतांची पीडा नाहींशी करण्यासाठीं, विषार उतरण्यासाठीं, किंवा एखादें लोकोत्तर कार्य हातन घडण्यासाठीं मंतरहेलें भस्म अंगास चोळणे. २ ( ल. ) अंकित करणें; कबजांत आणणें. ०लावणें-( ल. ) एकाद्यास आशा दाखवून शेवर्टी निराश करणें. डाव्या पायाचा अंगारा-दृष्ट लाग्रं नये म्हणून आई आपल्या डाव्या पायाच्या तळव्याची माती मुलाच्या कपाळास लावते ती. •धुपारा-१ अंगारा; विभृतिः रक्षाः मंत्रतंत्र. (कि॰ करणे). अँगारा करणे पहा. २ (ल.) अपुरी सामुग्री, बेगमी; चिक्कूपणाचा खर्च. तुटवडा येणे. ' शेरभर तांदुळांचा सहा माणसांस अंगाराधुपारा होईल. '

अंगाराम्ल-न. (शाप.) कार्वनिक असिड. -सपनि ८. अंगारी चतुर्थी-चौथ--स्री. अंगरकी-अंगरी पहा. अंगावर्त-न. घोड्याच्या पुढील पायाच्या फऱ्यावर उजवे-

अंगाविण-उक्षि. १ (काव्य). कवटाळणें; मिठी मारणें. २ आपला करणें; स्वतःवर जबाबदारी घेणें; अंगावर घेणें. [ अंग ] अंगिक-वि. १ अंगासंबंधीं: शारीरिक. २ अंगर्चे: स्वाभा-विक. अंगभूत 'जयाचेनि आगिकें तेजें।'-ज्ञा ६.११०. -न. श्रीरावयवः अंगुलि. 'की अंगिका अंगुष्ट्रया जवळें। गर्भिचेया लावण्या आठांगुळे । '-ऋ ८७. २ सामर्थ्य; बल. ' जे आपुलेनि आंगिकें। त्रिविधपणाचेनि अंकें। '-ज्ञा १८.५२४. ३ अंगचा अंगारक-पु. १ मंगळ प्रह. २ (संकेत ) आंप्रे, (मराठी स्वभाव. 'हिंवलीं जैसी आंगिकें । हिंवीं नेदी निजांग।'-ब्रा दुधावरी । तैसी ब्रद्मी मायेची असे उजरी । क्षर्गे लपे क्षर्गे प्रगटे साईचे परी। आंगींच्या अंगिकपर्णे ॥ ' -स्वानुदिन १३.१.५६. ( इं. ) ( ॲट्रोपा बेळाडोना ) •भाव-प. १ शरीराची आकृति, ठव; आकार; ठेवण. 'स्मृति

२ अंगरखा; कोट; पोषास. 'चंद्रतारां आंगि टोपरें। केलेंसे १८. २ आंगडी. शाडगेधरे।'-शिस ५१०. 'लोइस्यी हातीं न घेतां। अंगी सिवितां न ये कीं॥' – भवि ३.८९. – पु. अनेक अवयव मिळून दुजी अंगुळी न पडे। श्लोक अध्याय तेलें पार्डे।' – ज्ञा **झारेला विशिष्ट पदा**र्थ. - त्रि. अनेक अंगांचा, अवयवांचा, १८.५७. 'हचिरतर विरोचा शांभती अंगुळीला।'-सा**रुह ६**. भागांचा. [ सं. अंगिका=कुडतें, चोळी; अंगिन् हिं. अंगिया= ३१. २ ( नृत्य ) अंगुलीच्या चार किया. -आंवेष्टित, उद्वेष्टित, चोळी 1

म्हणून मान्य करणें; मानणें. २ इकार भरणें; संमित देंगे. ३ हातीं कातज्ञाचा हातमोजा. २ अंग्रस्तान पहा. [सं. अंगुली+न्नाण] घेणें; अंगावर घेणें. ४ स्वीकार, मान्यता. 'आंगीकार जाधव- ०तोरण-कपाळावर गंधाचें किंवा भस्माचें त्रिपुंडु. [सं. अंगुली≕ रायांनी केला। '--ऐपो ८६. ५ (कायदा) (इं.) अंडिमिशन. बोट+तोरण=दरवाजाची कमान ] ०न्तेन-न. विचारांत गर्क कोर्टात चाललेल्या कामांतील पक्षकाराने स्वतः, किंवा स्पष्ट किंवा असतां हाताच्या बोटांची हालचाल;चाळा. •िनर्देश-५. हाताच्या गर्भित अधिकार दिलेल्या इसमानें कळविलेल्या तोंडीं किवा दस्त बोटानें दाखविंग: उल्लेख, दिग्दर्शन करणें (हा तो माणुस ६० ऐवजी हिकतिवह्न निषणारें मुद्याच्या किंवा लागू गोष्टीविषयीं वाक्शचारांत) भग-प. १ बोटाचे सांधे सोडणें; बोटें मोडणें. अनुमान. ६ ( हिंदुधभैशास्त्र ) देंग मान्य असल्याबद्दल लेखी शाप देतांना किंवा अलायबलाय करतांना कानशिलावर बोटें कबुली. (इं.) ॲकुनॉलेजमेंट. [सं. अंगीकृ]

अंगीकारणें— उकि. अंगिकार करणें. १ आपला म्हणणें; खुणांनीं भाषण करणें; खुणा करणें. [सं.] हक सांगणें; स्वीकारणें इ. २ कबल करणें; हकार भरणें; मान्यता देणें. ३ हातीं घणें; अंगावर घेणें. ४ स्वीकारणें; घेणें. 'जरी अंगीकृत— वि. १ कैवार घेतलेल; आदरलेल; अंगिकारिलेल; लोकुल, वाधनख, सरी । ' -वटसा ३५. आपलेसे केलेले. २ कबुली, परवानगी दिलेलें; मान्य केलेलें. ३ हातीं घेतलेलें. ४ घतलेलें; स्वीकारलेलें. [सं. ]

अंगीज - स्त्री. उरक; उठावणी; पार पाडणें. 'त्यांच्यानें १३. [फा. अंगेझ, अंगेख्तन् (=उठावणी करणे ) च आज्ञार्थी ह्नप: सं. अंग ]

अंगीसणें -अफ्रि. एकह्नप होणें. 'एकाकी असे आंगु। भांगींसूनी । ' - ज्ञा १२.२०६. अंगिसुनी - निश्चळ-मनको.

अंगुठा-पु. (कान्य) अंगठा पहा.

अंगुठी---सी. अंगठी पहा.

तात मुढावळी । '-प्रला १५४. • शिरका-दाक्षासव.

अंगुरहोफ-सी. (हिं. ) काश्मिरांत उगवणारे एक शुडुप.

तेचि अवयव । देखा अंगीकभाव । '-ज्ञा १.४२. २ सामर्थ्यः ( इंदीकडून ) झालेल्या लांधीचे मापः २ हाताच्या बोटांच्या अंगी-की. अंगहें; सुरकी; झग्याप्रमाणें वर खणाची चोळी हदीचें माप. १२ अंगुलें=१ वीत. चोवीस आंगुळें=एक हात. व खालीं जोड़न परकर असा कशिदा काढछेलें लहान मुलाचें 'तो जगदातमा दशांगुळे उरला।' ३ बोट; अंगठा. [सं. आंगडें. (हर्लीचा फ्रॉक हा अंगीचा सुधारलेला नमुना आहे) अंगुल। वेंद्वें-१ आंगळ्याचा एक रोग; कांडलं. बोटाच्या -िशिशि ३.४९. 'सावरीत फिरणें अंगी कुंची।'-दावि १८. सांध्याचा एक विकार. 'अंगुळवेडे(ढे) गालफुगी।'-दा ३.६.

अंगुली-ळी--शी. १ हाताचे किंवा पायाचे बोट. ' दुर्ती व्यावर्तित व परावर्तित. • लाण-१ वाण वंगेरे मारतांना हाताच्या अंगीकरण-कार-नषु, १ हक सांगणें; स्वीकारणें; स्वतःचें बोटास इजा होऊं नये म्हणून हाताच्या पंजांत घालावयाचा एक मोडणे. २ (ल.) कार्यनारा. ०संदेश-प. हाताच्या बोटांच्या

अंगुलीयक-न. अंगठी. [सं. ]

अंगुलें-ळें--न. हातांतील अंगठी. 'जायाचे अंगुलें लेतां मी अंगीकारीं राज्यासन। ' –रावि ११.१६४. [सं. अंगीकार] नाहीं मान। शोभा नेदी जनहांसविले ॥' –तुगा ३२१८. 'अंगुलें,

अंगर्ले--- अंगडें पहा. 'नवां ठाई तड़कलें । हें पांच पुडें आंगलें। '-ऋ ५४.

अंगुष्ठ-पु. अंगठा. 'रत्ने भरोनि पृथ्वी दीजे। एकांगुर्हीही कोणा एका कार्याची स्वतां अंगीज करवत नाहीं. ' -मराआ तिपजे। - -ज्ञा १७.४१५. सिं. अंग्रुष्ट; अर. फा. अंगुक्त; झेंद. अंगुस्त ] -ष्टाची आग मस्तकांत जाणें-१ अंगाची लाही होणें; फार संतापणें, रागावणें. अंगुष्ठावरून दशशिर (रावण) करणें-आंगठधाचा रावण करणें. ( ल. ) अंशमात्र पाहुन सर्वे गोष्टी किंवा प्रकार अतिशय युक्तीने सांगणे; फुगवून सांगणे. -दशक्तीर करणारा-गव्यष्टः अतिशयोक्ति करणारा.०**पर्ध-न**. अंगठयाचे परें. ॰पर्वभर-न. अंगठयाच्या पेराएवढा; टीचभर; अंगुर-गूर-न. द्राक्ष. ' अंगुरिखरण्या द्राक्षिस घढ लोंब- बोटभर. • मात्र पुरुष-दारीर-मनुष्याचे सृक्ष्म शरीर; प्राण गेल्यानंतर यमदृत हैं शरीर स्थूल शरीरांतून ओदृन नेतात व हैंच शरीर पापपुण्य भोगते, असा समज आहे; टिंग देह. 'अंगुष्ठ-मात्र पुरुषाप्रति यम पारेंकिस्तिन आकर्षी। '-मोवन १३.५८.

घालावयाचे एक धात्चे (लोखंडी, पितळी) टोपण. २ अंगडी. [सं. प्रमाणे ] अंगुली+स्थान किंवा त्राण; फा. अंगुश्त्दान; अंगुश्त्री=अंगठी ]

अंगुसा—पु. (माण.) फडकें; चिंधी; अंगवस्त्र; अंगीछा. अंगछा पहा. अंगछा पहा, 'त्या अंगुशांत भाकरी बांध.' [सं. अंग+तस्त्र ]

अंगुरुती--सी. (गी.) दु:ख; चिंता; काळजी. 'तु देवाची अँग्विश ी

अगस्ती-की. १ चिळस, भीति वंगरेमुळे किवः ताप बेण्यापूर्वी अंग कसकसाँग, शहारे येणें; अंगावरील काटा; शिर- (कि॰ येणें, बाटणें ). शिरी (कि॰ येण, बाटम) २ खांदे एडविण; शरीरावयवाची अंग्रहती—की. रखेळी; राख. [ अंग+स्री ]

अंगळ-ळ--वि. (नंदभाषा) दहा संख्या ( वोटे दहा अस तात यावरून सकेत ) 'मुद्ध उदानु अंगुद्ध ऐसी । नंदभाषा सांगितली त्यासी।' -भवि ४२.४५. [सं. अंगुलि]

अंग्रन—शंभ. १ च्या बाजूने; च्यावर अथवा खालीं, वहत अंगुन चिरवंदी दगडांनीं बांधून काढिली आहे. ' -विवि ८.१.१०. [अंग] २ एखा बापासून, करितां, कडून, तर्फे (निरोप, विनेति ) [ अंग+ ऊन, हुन ]

अंगेज-जणी, अंगेजी - पुन्नी, शोर्थ, पाडस; उठावणी; कर्णे; सं. अंग }

अंगे जर्जे--अिक. (काव्य) अंगीकारण पहा. [अंग. रागे-ज्याप्रमाणे घटना |

अंगेष्टी--स्मी. शरीरयष्टि; अंगकाठी. 'लिंग का प्रतिमा दिठीं। [सं.] देखतखेंवों अंगष्टी।'-ज्ञा १७.२०४. सं. अंग+यष्टि !

अंगोगडी-ड्या-अांगोगडी-ड्या पहा.

अंगछा पहा.

शिका. [अंगठा]

पहा.

शको. २. ६

अंगोवांगीं-किति. १ स्वतःस, जातीनें. 'येथोनि निघावें वेगीं : एकलाचि आंगोवांगीं । ' -एमा ७.२९. २ ( ल. ) सहज. अंग्रह्माण - स्तन - स्तान - स्थान - न, १ बोटाला सुई अनायासें. 'ऐसे योगबळें योगी । माया जिणती अंगोबांगी । ' टोचुं नये स्हणून व सुईस मागून नेट मिळावा स्हणून तर्जनीत −एमा ६. ३८'त. [ अंग+वा+अंग, किवा अंग द्वि. सांगोवांगी

अंगोशा-शी--पुन्नी. (व.) पंचा; धोतर; अंगवस्न; अंगोछा;

अंगोस्तर, अंगोस्ती,अंगोस्त्र अंगोस्त्री,—नस्री. अंग-बन्न; उपर्गे. ' गांडीस घोतर । येक अंगोस्तर '-रामदासी ९६. अंगुस्ती साचारू: ' - लि १.१.१४. [पोर्तु. अंगुस्तिआ; ई. 'मग स्तान करूनि अंगोस्त्र वर्षे। '-दापि १६४; 'सुचवोनि अंगोस्त्री बांधविर्हे । ' -दावि २५३. [सं. अंग+बस्त्र]

अंगोस्ती—स्त्री. अंगावरील शाहार; काटा. अंग्स्ती पहा.

अंगोळिका, अंगोळी-गोळी-बी. बोट (हाताचें। एकदम ढालचाल. (कि॰ ढेंगे). [सं. अंग+कस्ता-स्ती=विचलने पायाचे ), करंगळी; अंगुलि पहा. (अव.) अंगोळिया, अंगो-ळिका. 'अंगोळीस जडीत घालुनि मुदी। कानास कांडाळिते। ' -विरस ३१. 'सुरेख सरळ अंगोळिका। नखें जैशी चंद्रेरेखा।' -व्यं ५५. 'स्नीळ नभाचिया कळिका। तैशा आंगोळिया देखा ' वरी नखें त्या चंद्ररेखा।'-एहस्व १ २४.

अंगीन-आंगीन-वि. अंगांमंबंधी, अंगावरला. -न. धीतर. अथवा खाळून ( रस्ता, भित ६० ). 'वर जी टेकडी ती वरचे 'आंगीन ऐकुणा झोछ। फेडितांचि तो बाहिरछ। ' -अमु २.४८.

> अंग्या-पु. अंगी, अंगरखा पहा. अंग्रेज-जी-अंगरेज-जी पहा.

अंघुळ-घोळ-घोळी--श्री. आंघोळ; स्नान. (क्रि॰ पराक्रमः ' जनरलांनी अंगेज केला आहे. '–राज १२.९७. 'स्वामी । घालगें , करणें ). ' आंघोळी देवें पूजा सारिली ।' –िशशु ५७६. हिंदुराज्यकार्यधारंघर राज्याभिवृद्धिकतें, तुम्हां लोकाचे आंगेजगीने त्या मिळोन एके बेळी। जाती उदकी आंघोळी। ' -कथा १.० सिद्धीस पावले. ' -मराभा ७. [फा. अंगेझ-अंगेख्तन्=उठावणी ५.६. [ सं. अंग+का. होळणें=धुणे; प्रा. अंगोहितः=खांबावहन स्नाम ी

> अंग्र-ग्री-पु. पाय. 'अर्पिटी अंग्रियुगुटी। विश्वह्रपाच्या॥ ' -ज्ञा ११.७०८. 'विलोकों अग्रजाचे अंग्र।'-सुवन १.१०५.

अंचल-ळ-पु.स्री. अचळ पहा. १ वस्त्राचा शेवट, टोंकः पदर. ' मुखकमल तियेचे अंचलें माय झांकी । '-सारह २.९९ अंगोळा-चळा-पु. अंग पुसण्याचा पंचा; अंगवका; उपवक्ष. २ पडदा. 'ते अहंकाराचा अंचळु लोटी।'-माजा २.१३२. ३ दशी: मागावरील कापड विणुन झाल्यानंतर शेवटास उरलेले अंगोठा—पु. १ अंगठा पहा. २ ( ना. ) अंगठयाचा छाप, उभे दोरे. अंचळी पहा. पुर्ल्लिगी. अव. शब्द वापरतात. ४ योगी जे एक प्रकारचे वस्त्र बापरतात ते. ५ जनावराचे थान: स्तन: अंगोठा--पु. (ना.) अंगकाठी; शरीरयष्टि; अंगलोट-बटा अंचूळ [सं. अंचल] ॰फेडणों-(व.) लुगडयाच्या पदरानें हस्ट काडणें. 'अंचळ फेडल्यानें डोळ्याला वरें वादेल, '

अंच्यण--- १ जेवणानंतरचें तोंड हात धुणें. (कि० नेत्रविकार, शैत्य इ० रोग बरे होतात. ३ विशिष्ट प्रकारचें काजळ: करणें ), २ (गो. ) आचमन. ३ (ल. ) त्याग. [सं. आचमन ] हें डोळ्यांत घातलें असतां भग्निगत द्वव्य दिसतें. यानें इच्छित हात धुणें. [सं. आचमन; हि. अंचवना, अचाना; वं. ऑचान] वालण्याची युक्ति बायकांनाच साधते.' -मानाप ६९.०शालाका -

अंचल 1

हात छातीसमोर वांकडा करून नाकाच्या शेंडचासमोर ठेवणें. काहन घेणारा ) अटटल चोर, सोदा, भामटा, •पाद-न, टांच जिमनीला टेंकवन पाऊल सर्व उचलन बोटें वांक-असतां तो सांभाळण्यासाठीं मान मार्गे घेणें. •शीर्ष-न. (नृत्य) [ सं. ] डोकें किंचित एका बाजूला खांदावर बांकविणें (रोग, मुन्छों इ॰ अंजनी—वि. एकरंगी आंगावर काळे, निळे, तांबडे किंवा गोष्टी दर्शविण्याचा अभिनय ). [सं. ]

अन्त्री--स्री. १ डाक, टपाल; पेणें (टपालाचा घोडा बद- -अश्वप ९४. [सं. अंजन] लण्याची जागा व मुकाम ). 'सरकारांतन पत्रे आंचीवर जीं जीं जाऊन, उत्तरे निरोत्तरे आर्टी, त्या अन्वये आंचीवर ठिहित अंज्ञमन ] गेलों. '-राज १०.१९७. -ख३६४०. २ हरकारा. [सं. अंचि अंजलि-स्त्री. १ ओंजळ; अंजळी; दोन्ही तळहात एकत्र (अंचगती). ते. अंच, अंचिय=द्रपाल; घोडा बदलण्याची जागा; जोड्डन केलेली पोकळी (नमस्कारासाठीं, किंवा कांहीं पदार्थ जासुद. का. अंचे=टपालरस्ता.] •वाला-पु. टपाल खात्याचा घेण्यासाठी ). २ नमस्काराची एक पद्धत; अभिवादन. ३ ओंजळ अधिकारी. (का. ) अंचेदार.

संयुक्त द्रव्यें होतात. - ज्ञाको अं ४६. [सं. अंजु ]

लेति जे लोचन अंजनाला।'-सारुह २.९६. 'माझी वेणी [सं. अज्ञान] आपुल्या हातें। गुंफिली रात्रीं कृष्णनाथे। अंजन सोगयाचें स्वहस्ते। अंजाम-पु. परिणाम; श्वेवट. 'मर्जी हजरतीची खूष

अंचवर्ण-अिक १ जेवणानंतरचें तोंड हात धुणें. 'जेवा- वस्त दिसर्णे इ० अतींद्रियज्ञान होतें. 'जैसे डोळ्यां अंजन भेटे। बयास पंचामृत अंचवावयास खारें पाणी. '२ अंतर्गें; मुक्गें; —जा १.२३. 'जैसें नेत्रीं घरिलतां अंजन। पडे ट्रीस निधान। '—दा सोडणें. अंचवणें हैं भोजनोत्तर करावयाचे असर्ते त्यापुढें भोजन ५.१.३८.४ (ल.) गुरुक्ट्रपा, प्रसाद; ज्ञानदृष्टि प्राप्त होण्याचे साधन; करणें शक्य नसतें यावलन प्राणास, धनास अंचवणें=जिवास, ईश्वरीप्रसाद. 'गुरुअंजनेवीण तें (ब्रह्म) आकळेना ।'-राम धनास मकणे. 'संभारसस्यास अहल्या आंचनजी पोरनयांत।' १४१. ५ ( ल. ) शुद्धीवर आणणारी गोष्ट; शहाणपणाचें औषध, -विक १६, ३ (गो.) आचमन करणे. -3िक. दुस-याचें तोंड 'डोळ्यांना चुरच्छं न देतां पुरुषांच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन अंचळी---स्री. दशी; बस्राच्या शेवटास असणारी दो-यांची स्री. एक औषधी सळई. त्रिफळाचा रस (काढा), माक्याचा टोंकें. अंचल-ळ ३ पहा. आंचळ्या काढणें-पदर लावणें. [सं. रस, सुंठीचा काढा, तुप, गोमूत्र, मध व शेळीचे दृध यांपैकीं प्रत्येकांत शिसे तापवन पातळ करून सतत सात वेळ बडवावें. अंचित-व. १ प्रजलेला, मान दिलेला; आदरलेला; नंतर त्याची सळई करावी ती नेत्ररोगांचा नाश करते. -योर सि.] • करण - न. ( नत्य ) बोटें व्यावृत्त परिवृत्त कल्न मग डावा ५५१. • हारी-पु. ( नकळत दुस-याच्या डोळ्यांतील अंजन

अंजन-नी-की. एक इमारती लांकड. हें दहा बारा हात विणे. •बाह-पु. ( नृत्य) छातीवरील हात थोडा छातीच्या पुढें उंचीचें असून त्यास डहाळ्याच्या अगास लागून जांभळीं फुळे व फुळे धर्णे. •मान-स्री. ( मृत्य ) शरीराचा तोल पुढें जाऊं लागला येतात; पानांपासून पिवळा रंग होतो. -शे ११.७०. -वग्र १.८.

पिवळे ठिपके असणारा (घोडा.) उदा० काळांजनी, रक्तांजनी.

अंज-ज्र-मान-की. १ सभा, संस्था, समिती. २ पारशां-आहीं तीं तीं नवाव बहादर यांस श्रवण करून पत्राचे भाव सम- मध्ये धर्माचारांसबंधी वादांचा निर्णय सांगणारी संस्था. [फा.

भर कांहीं पदार्थ ( फुलें, धान्य, इ० ). ४ एक माप ( ओंजळींत अंचेलिया- पु गुरांचा एक रोग. -शे ६.९६ नामजोशी. राहाणा-या धान्याचे ); कुडव. [सं.] •जोडणे-बांधणे-अंज, अंजन-प. ( शाप. ) एक धातु. ( इं. ) अँटिमनी; दोन्ही तळहात एकमेकांस जोडणें ( नमस्कार-प्रार्थनेसाठीं ); हात याचा उपयोग छापावयाचे खिळे तयार करावयाच्या धातमध्य जोडणें; प्रार्थना करणें. 'अंजिल बांघोनि म्हणे जिर अभय असेल मिसळण्यासाठी करतात. तसेच सुरम्याकडेहि करतात. म्हणून तिर निवेदीन।'-मोवन १९.११३. ०पूट-अंजली १ पहा. याला सुरम्याची धातु असेहि नांव आहे. -ज्ञाको अं ४३. •संयक्त हस्त-पु. (नत्य ) हातांचीं बोटें सरळ पसहन एक्सेकांस याच्यापासून अंजित्रगंधिकद, अंजित्रहरिद, अंजिदाक्षित इ० लावण व आंगठा थोडा आंखडण नंतर दोन्ही हातांच्या करंगळी-कडील बाजू एकमेकांस जुळविणें.

अंजन—न. १ डोळ्यांत घालावयाचें काजळ, सुरमा. 'न अंजान—वि. (हि.) अज्ञानी; गैरमाहीत; नेणता; अडाणी.

कंसांतर्के रेखिलें ॥ '-ड २७.२२. २ एक औषधी द्रव्य. यार्ने राहिली म्हणजे कृतकृत्य ! अंज्याम कसा आहे. इकडे कोणी

पहात नाहीं. ' -रा ५.१०४. [फा. आंजाम=कोवट. वं. अंजाम= अंड-न. १ अंडकुली; वृषण. २ कस्तुरीमृगाची कस्तुरी बंदोबस्त ]

समज्ञत पाडणें; लाडीगोडीनें बोलणें. २ माया लावणें; ममता खब्बी करणें ( पश्स ). अंद्वाखालीं खाजवणें-हां जी हां जी करणें. [गोंजारणें द्वि.] अंजारून गोंजारून-१ पोटाशीं करणें; खुशामत करणें; लोणी ठावणें, ॰गाळणें-१ खर्चणें; लट-धरून: करवाळन. २ आर्जवन: समज्ज घाळून.

हें उष्ण प्रदेशांत होतें. उंची दहा हातांपेक्षां अधिक नसते. पाने खचणें. •म्हणजे उंबरफळ म्हणणें-अतिशय महड दिवा मोठीं. फळाच्या पांढरीं व जांमळीं अशा दोन जाती आहेत. मुखे असणें; अडाणी, दगड असणें. अंडाचें निवर्णे करून फळ रसकाळी व पाककाळी मधुर जड व थंड असन कफ, आम बसणें-अंडावर अंड घालन वसणें- अंडावर वक्क्या वात करणारे अग्निमांयकारक व रक्तदोष, दाह, वायु व पित्त मारणें-(व.) आळशीपणार्ने काम न करतां वसून राहाणें; यांचा नाशकारक आहे. पिकल्या अंजिराचा मरंबा होतो. सके स्वस्थ वसणे. अगरी आळशी माणसावहल वापरतात. अंडा-अंजीर अरबस्थानांतन येतात- अंजिराच्या लाखेचा अळिता वरमृत गळणे-एडणे -(व.) १ अतिशय अशक्त व असहाय्य उत्तम होतो. -योर १,५२. वग १.१४. [सं. फा.अजीर.] होणें; निर्वल, कमकवत असणें. २ (ल.) मेंग्या, भागवाई, पंढ ·दोडी-स्री. भाजीचा कच्चा अंजीर.

इ० ). -स्त्री. अंजिरी रंगाचे बस्न, पैठणी. दोन घर हिरवें दोन जी करणें; मिनतवारी करणें; कांहीं कार्य साधून घेण्यासाठीं फार घरें काळ उभार, व आडवण सर्व तांवडें असे लगडें. 'मग दोन्ही आर्जव करणें; खशामत करणें. (दसन्याच्या ) अंडानें विच नागकुमरीं। मदालसा देखिली सामोरी। तंव येरीने सरसाविली मारणें-दुसऱ्याच्या नफानुकसानीची पर्वा न करतां त्याजकडूने अंजिरी। लाजलेपणे। --कथा ५.६.१३८.

देतात ती.

अंज़ली-पूर--अंजली-पुर पहा.

अंज्रळी।'-ज्ञा १५.२.

अंजुतावर गुणकारी मलम आहे. '[ ! ]

अंटसंट—वि. ( मालवी ) ताळतंत्ररहित; बेअंदाज.

अंटा-ठा-रण-अटारण: अवटरणे पहा.

धात हबेहब शिशासारखी दिसते. '-अपि ३. [इं] ्टार्ट- खेळणें: मुका गडी. ३ मदतनीस; सोवती; अडगडी, ७ हस्तक; (होमिओ, ) गोंवर, डांग्या खोकला, दमा वंगेरेवर औषध. [इं]. बगल्या; सर्व अथी अंगगडी पहा. •गोल-गोलक-पु. वृषण;

त्याचा अंटया बंद केला.' 'तुम्हीं तर आमची अंटाच बंद केली.' उत्पन्न होणारा प्राणिवर्ग (पक्षी, सर्प; इ०). -न. पक्ष्याचें

अंडी--अठी पहा.

अंठी-( खा. ) अक्ल. -भात्रे ७.१.४

पहा. 'मग सुर्खेसि घे आंठी। गाढेपणें। '-ज्ञा ५.१३२. जा. घारण. 'करी अंडत्रासें वरिकर दुजा, जो भय हरी। '-मृत्तिका-अंद्र=मिठी मारणें, एकत्र येणें ]

असलेली नाभी; नाफा. ३ कंबठ; अंडे पहा. ४ (व.) रुईचें, अंजारण-गांजारणे-जिक्त. १ कुरवाळून सांत्वन करणें; सरकी काढळेल्या कापसाचे आंखा सि. ] oकाढणे-बड विणे-पटणें: गळाठणें. २ भीतीनें मागें घेणें. राहाणें. • ब्रह्मां हास-अंजिर, अंजीर-पु उंबरासारखें एक झाड व त्याचें फळ. कपाळी-जाणे-तिरपीट उडणें; पांचावर धारण बसणें; धीर होणे. असणे. -स येणे-वार्धक्यामळे कमजोर व मळळ. कम-अंजिरी-जीरी - वि. अंजिराच्या रंगाचे (कापड, वस्त्र, ताकद होणें: लुळाखुळा होणें. -स लोणी लावणें-हां जी हां परभारे आपले काम करून घेणे: पाहण्याच्या हाताने साप मार-अंजीर—की. गुरांच्या घशांत औषध वंगरे ओततांना हातास विणें. • उचारा-पु. ( ल. ) माया: गर्भ श्रीमंती. - वि. ( नवीन इजा वंगरे होऊं नये म्हणून त्यांच्या तोंडांत जी लांकडी नळी घातलेल्या अंडयाच्या उवेप्रमाणें ) उवट; किंचित गरम; कोंबट, •कटाह-पु. १ विश्व, ब्रह्मांड; खगोलाचा दश्य गोलाध. २ ब्रह्मांडाभोंवर्ती असलेल अष्टधा प्रकृतीचे आवरण दिवा कवच. अंज्ञळ-ळी--अंजुली; ओंजळ पहा. 'ऐक्यभावाची 'दुज्या पर्दे अंडकटाह फोडी।'-( वामन ) नवनीत १११. [अंड+कटाह=कढई ] •कुली-कुले-कुल-स्नीन, ग्रूपण, अंड; अंजुत-पु. (व.) गजकर्णासारखा एक त्वचारोग; चट्टा. 'हें (लहान मुलाचें ). २ दोन्हीं वृष्णें; सबंध आंड. ॰कोश-प-पु. अंडावरचे आवरण आंतील वृषणासहः, वृषणः, अः अः। सः ब्रह्मांडकोशाचा संक्षेप. 'भागीरथी अंडकोश फोइन आली.' •गडी-१ (सोंगटमा इ॰ खेळ) हाताखालचा खेळगडी, पितां. २ अँटिमनी - स्त्री. एक धातु; अंज पहा. 'अन्टीमनी ही पोटांतला गडी, एकादा गडी कमी असतां त्याच्याबहल आपणच अंद्रशा. अंद्रा-पुत्री. (व.) कारभार; हालचाल. 'त्यानें अंड. [सं.] ० ज-वि. अंडापासन जन्मलेलें. २ अंडशपासन पिल्लं. 'तुं माझी पक्षिणी मी तुझे अंडज । ' -नामना ६२. [सं. अंड+ज ] • श्रास-पु. (शब्दश:-अंडकुल्या वर उचलाया• अं(आं)ठी-सी. ऐक्य; मिठी; आर्टिंगन. अठी अर्थ ४ जोगी अवस्था ) अतिशय भीति; तिरपीट; त्रेधा; पांचावर भक्षण (वामन ) ४. ॰ दोरी-छी. खोगीर आवळतांना जनाव

बांधण्यांत येणारा पट्टा, मुठीची दोरी. •धरणी-स्री हां जी हां जी: मित्रतवारी: खुशानत: शेषट घोळणी: अंडमळणी पहा. •पंचा--प. अतिशय अहंद पंचा. •खंधा-प मंदिराच्या शिख रावरील अंडाकार गोळा: घुमटी. •बर्ळी--स्री. ल्हान मुलाच्या करदोडयाच्या किंवा घागऱ्यांच्या मधोमध घारण्यासाठीं ( बुली-सारखा ) केलेला सोन्याचा किंवा चांदीचा एक दागिना ॰मळणी, ॰मळणी-चांटमळणी-स्री. (कुग.) हां जी हां जी; हलकी कामें कहन किंवा फाजील स्तृति कहन मर्जी संपादणें; खुशामत, अंड+मळों े ० चिकार--विकृति-प्रकी, अंडाला होगारा रोग. • शक्ति-स्त्री. अंतर्भळः अंड बाढ्णे (बाताच्या उपदवानें ). • स्थिति-सी. प्रामी अंड्यांत असण्याची अवस्था. -प्राणिमो १००.

लांबट गोलाकार. [सं.]

किंवा वृषणावर भोंवरा असणारा ( घोडा ). -अश्रप ९४.

अंडाशय-पु. ज्या ठिकाणीं मादीच्या पोटांत अंडीं उत्पन्न होतात तें स्थान. गर्माशय (इं. ) ओव्हरी.

**अंडाळवंडाळ**—स्री. (व.) अव्यवस्था: गैरसोय. [ वंडाळी द्वि. ]

अंडी-की. एरंडाचे बीं, एरंडी. ( अव. ) अंडया.

भापली अंडींपिल्ली खोल दहवून ठेवतात यावरून ) अतिशय ग्रप्त व सक्ष्म गोष्टी; एकण एक खुड्या; सार्यंत हिक्कत. कशास त्याची इतकी प्रतिष्ठा सांगतोस. मत्या त्याची अवधी काढणे. 'तो त्यांची अंडीपिहीं वांहर काढील. '-टि ४.१३०.

अंडील-डेल-वि. १ अंड शावृत असलेला; न वडवलेला (बैल इ०).सांड. 'त्यांचा थोरला बैल अजून अंडील आहे.'(ल.) स्वतंत्रपण उपयोग होतो. [ अंत:, अंतर् ] रगदार; तगडा. २ वळु (घोडा, बैल इ०). खच्ची न केलेला. 'अंडील घोडा.' ३ (ल.) बगल्या; अत्यंत श्रीतीतील माणुस. ४ तारूण्याने मुसमुसलेला जवान. ५ बाहेरल्याली; कामासक्त. ६ अडल; पका. ' अंडिल गडी. ' सिं. अंडीर=वीर्यवान , पौरुषयक्त ]

अंड्रकली-ले-अंडकुरी पहा.

क्रेल्या गर्भाची वाढ होउन पिल्लॅ तयार होतात. इतर अर्थी अंड कर्ण। जाणती कळा। ' -दा १७.८.४. २ ( ल. ) दया; माया. पडा. [सं. अंड ] • बाळणें-१ पश्याने अंड घाळणें; विणं. २ (खो- 'त्याला अंत:करण नाहीं.' [सं. ] • चतुष्ट्य-न मन, बुद्धि, खोमधील एक संज्ञा); कोणलाहि चुकीबहल (उ० खो देण्याच्या चित्त व अहंकार मिळ्न होणारे आंतर मन. चार प्रकारांनी चेष्ट-

राच्या अंडावरून आवळला जाणारा व पाटीमागें बांडगें यास **पडणें, करणें, होणें**-असे वाक्प्रचार आहेत. ३ (ल.) भीती-मुळे माधार घेणे: लेंडचा गाळणे: भेदरणें. अंडच:स येण-१ अडें टाक्षण्याच्या स्थितीस येणें. २ ( ल. ) जिकीरीस येणें.

अंडेर—म्ही. अंडरी; (खा.) मुलगी.

अंडोर-पु. (खा.) मलगा. 'तेथचि आंडोरां करवि सात खंडे वोलांडवर्णे । ' –ऋ १०८. सि. अंडज=अंडाउय=अंडाउर= अंडोर ]

अंड्या-वि. १ अंड सुजलेला; अंड मोठे असलेला. २ ( ल. ) अंतर्गळ झालेला. ३ कोनफळाची एक जात. [सं. अंड]

अंत-पु १ शेवटः, निकालः परिणामः २ मृत्युः सरणः ' आतां असे अंत समीप अप्ता। ' -सारुह १.१८. ३ (वैशक-निदान ) रोगाची पांववी अवस्था; प्रकार; निकाल. (रोगांतून उठमें किंदा मरणें ). ४ ( गणित ) श्रेणीची शेवटची रकम; पद. **अंडाकार-कृति**—वि. अंडाच्या आकाराचा; अंडासारखा ५ ( ल. ) शेवटः ठाव, खोली; तळ. 'श्रा विहिरीच्या पाण्याचा अंत लागत नाहीं. ' ६ अवसान: अंतिम स्वरूप: कटिण परीक्षा: अंडावर्त-वि. वृश्ण ज्या जागी पोटास लागते त्याजागी कसोटी कोणाचा अंत पाहिल्यावांचन देव कोणावर कपा करीत नाहीं. ' 'इतका बेळ माझा कां अंत बवायचे झालें ? '-बाय २.४. ७ कर्तृत्वाची पराकाष्टाः सीमाः दमः तथ्यः 'ह्या धोतरांत आतां कांहीं अंत राहिला नाहीं. ' 'त्या घोडयाचा अंत पाहुन दाहा कोस न्या. ' ८ समाप्तिः पूर्णपणा. ' माझा श्रंथ अधापि अंतास गेला नाहीं. ' ९ कड: तीर:टोंक उ० वनान्त: वस्त्रान्त. •पाहार्णे-कसाला लावणे, छळणे, गांजणे; निघेल तितकें काम अंडींपिल्ली-नअव. १ अंडी आणि पिली. २ (पक्षी काटणे. 'धाव रे गमराया किती अंत पहासी।' -रामदास. •परणं-काल समीप थेणें. मरण ओढविणें. 'माझा तों पुरलासे अंत । ' - ह ३१.२२०. ० लागणें - सर्व समजणें; अखेर सांपडणें: शेवट दिसण: ठाव लागणे. अंताला लागणें-शथ. व्यवस्थित अंडोंपिल्ली टाऊक आहेत. ' ३ काळ वेरें; दुष्कृत्य. ( कि॰ वाहेर पार पडणें. शेवटास जाणें. ' हें कार्य एकदांचें अंताला लागलें. '

अंत, अंत:— राम. आंत: मध्ये: अंतर्गत: आंतर. 'उबरजे-अंत स्थापिला मारुती. '-रामदासी २.१०, समासांत किंवा

अंतक-पु. १ काळ; यम. ' जेगें नादे अंतकु। गजबजला ठाके। ' - ज्ञा १.१५०. [सं. ] २ ( ल. ) प्राण घेणारा; फांशी देणारा ( मांग ); संहारक पदार्थ; भयंकर शत्रः जन्मजात वरी. -वि. संहार करणारा; प्राणनाशक ( रोग, जखम, वैरी ).

अंत:करण-न. १ अंतर्याम: हृदय: विकार-विचाराचे अंडें — न.कंबठ;पक्षी किंवा इतर कित्येक प्रकारच्या प्राण्याच्या स्थान; मन; आत्मा; जीव; अंतःकरण चतुष्टशांपैकी प्रत्येक. स्त्री जातीपासन उत्पन्न होणारा प्रजोत्पादक गोलक. यांत अस- निर्विकल्प जें स्फुरण । उगेंच असतां आठवण । ते जाणावें अंतः जार्गी आधीं गडी उरल्यास ) म्हणतात. शिवाय. **्घारुणे, जारा आत्मा. ० पंचक-**न. अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि आणि

अहंकार यांचा समृह. ०द्राद्धि -स्री. मनाची शुद्धि; पावत्रता; पट सोडित। भावार्थ म्हणत ओंशुण्या। ' –एकस्व ७.६५. [सं. निष्कपटता; मनांत्न कामकोधादि विकार काह्न टाकणे. [सं. ] अंतर+पट ] • **जळणे - १** अतिशय तळमळ लागंग: आस्या अस्ये. 'अंत.कर्णेच लागले. ' - अस्तंभा १८. - णांत धर करून बसार्गे - अत्यंत विश्वास होणे; विश्वासास पात्र होणे, बन्धे, 'हा नानांचा कांटा त्याच्या अंतःकरणांत घर करून वसला आहे. ' -अस्तेमा ५५ -णांत-णास चटका लागणें, यसणें -ध्यास लागमें, तलमल होंगे. 'तमच्या अंत करणांत देशाबहल चटका लगान राहिला असल तर स्वदेशी कापड वापरा. ' -रि १.५१३.

अंतकाल-ळ-पु. मर्णकाल; शेवटवी घटका. ग्रह० 'अंतकाळापेक्षां मध्यान्ह काळ कटीण ''जिवाशी जडविलेल्या जिवासाठी अंतकाळाला छाभकाळ समजावें लागते. " -र जग ५. २ (ल) कार्यमात्राच्या उपशंहाराची वेळ: समाप्तीची वेळ. अखेरीची वेळ. [तं.]

शंत ही - हें---कीन. आंतडी-डें पहा आंत्र प्राण्याच्या पोटां-तील दोरीसारखा एक अवयव. [सं. अंत्र] • उग्रहणें-फाहणें-गळ्यांत घाळणं - वाहेर काढणं-उपसणं -१ अनिशय रागावण: खरडपटी काढणे. २ स्फोट करणे: उघडदीस आणणे •कात **ड एक असणं-होणे- मिळणे- जमणे-**रक्त- मांस एक असमें; एकोदर असमें. अंतडीं गळ्यास येणें-अति शय श्रम होणे; अतिशय त्रास-त्रस्त होणे. •तुर्रणे-कळवळा येणें; दया येगे; हृदयास पीळ पडणें. •िनपसण-१ आंतडी बाहेर काढगें. २ ( छ. ) बिंगें, अंडी पिटीं बाहेर काडणें. ३ हात धुवन पाठीस लागमें; पिच्छा पुरविगे. ॰ पिळणे, आंतड्यास्टा पाळ पडणें-बस्णं-१ कळकळ वाटगः; तळमळगं. २ अति-शय श्रमामुळे आंतडवाला दुखापत होगे. ॰रंगचिया-चोप-**डणें -रंगणें -चां**गले खाऊं पिऊं घालून दारीर पुष्ट करणें ; तजेला आण्णे; धष्टपुष्ट होणे. •ड्या वाळविणे-वाळवीत बस्रणे-दातांस दांत लावून बसणे; भुकेनें व्याकूळ होणे.

अंतरे कातरे --- न. आतरें आणि कातरें (लहान मुलां-संबंधाने आईने कळवळयाने व प्रेमाने म्हणावयाची संज्ञा ). 'हें माम अंतडे कातडें आहे.' अंतड्याकातड्याची माया-स्त्री. आईची कळकळ, माया.

अंतःपाती—वि. आंत असर्रेलें: अंतर्गतः आश्रितः मधलें: जेथे जळत आहेत तथे असेतोषामीच्या ज्वाला बाहेर पण्यारच.' आंत गुंडाळलेले, सांपडलेले; समाविष्ट; आंत येणारें; पोटांत -िट्यु १२. २ मत्सर वाटणे; द्वेषुर्विद जागृत होणे. 'बाचीराव गणना होणारें. ज्ञानाज्ञानाचे विकार । अविद्यांत:पाती साचार।' स्वयंसिद्ध होऊं पाहातात, हें पाहन बाळोबाचे अंत.करण जर्य -एमा २८.५०९ स'माशब्र-जगरंत पाती; जलांत:पाती. 'मी शास्त्री बावांचाच शिष्यवर्गीतःपाती आहें. ' [ सं. अंतर्+पत् ]

> अंतपार-9. अखर व पल्किडील जागा; शेवट; सीमा; इयत्ता ( नेहमीं नकारायी प्रयोग ). 'गोक्कवींच्या सुखा । अंतपार नाहीं लेखा: ' -तुगा १९४. २ (गो.) ठावठिकाणचा पता. ( अत+पार )

> अंत:पूर---न १ राणीवसा; झनानखाना. 'सोळां सहस्र अंत पुर । तेतृ देया नाना उपचार : ' - शिशु ७५३. ' गरिबांनां अंत पुर नाही, मुखनोहाळे नाहींत. ' -मानाप १२. २ (छ.) स्त्री. वायको. 'जया सोळा सहश्र अंतःपुरां।'-उपा ७२५. भणौनि सोळां सहस्रे अंत-पुरे प्रणिली ।' –िद्यायु ७०२. ३ आंतलें घर, बायका बसण्याची जाना. [सं. अतर्+पुर]

अंत:प्रकृति—वि. आंतल्या गांठीचा; कुढा; भिडस्त; संकोची; अवोल्या; खोल, [ मं. ]

अंतमाळ-भी आंतर्डी. [सं. अंत्र+माला]

अंतर्-आंतील; मधील; मधंतरीचा. यापासून बनलेले सामासिक शब्द कोहीं स्वतंत्र व कोहीं अंतर शब्दानध्यें दिले आहेत. [सं. अंतर: झें. अंतरे; लॅ. इंटर; गॉ. उंदर ]

अंतर-न. १ विवक्षित गोध्टींमधील स्थलावकाश, काला-वकाशः अवधि (सामा.) काळः वेळ. 'मग तोही निगं अंतरें। गगनामिळे।'–ज्ञा६.३००. 'पुणेव मुंबई यांमध्ये १२० वैठाचे अंतर आहे. ' २ खंड. ३ फरक; भेद; असमानता. 'तेवीं आम्हां तयां परस्परें।बाहेरी नामाचीचि अंतरें।वांचुनि आनुबर बस्तुबिचारें। मी तेचि ते। '-ज्ञा ९.४११. ४ विपरीत-पणाः विश्रतिपत्तिः अर्तमितः विपरीतं मतः ५ द्विमतः भेदभावः मांडण: वांकडेपना. 'परि न वदावें वधु-प्रमी जेंगे पडेन्ड अंतर ते॥ '-मोसभा ४.६१. ६ कस्र: तफावतः कमतरता (काम) चाकरी, घंदा यांत). 'चाकरीत अंतर पडलें असलें तर ...' ७ चुक, अञ्चद्धः तफावत. (कि ०पडणें). 'ह्या हिकाबांत अंतर नाहीं.' ८ मनः हृदयः मनातील गोष्टः अभिप्रायः 'तुमचे अंतर कळले तर बरें ? '

अंतरीचा ज्ञानदिवा मालवं नको र. '' तका म्हणे देवा माझें अंतर वमता ।' –तुगा ११६८. ९ ( ल. ) रहस्य; मर्म. 'भक्तीचें अंतर अतिगृह । न कळे उचड श्रुतिशास्त्र । ' –एमा १४.२४१. १० **अंत:पट-पाट -पु.** अंतर्पाट; लग्नांत नवरा व नवरी यांच्या ( समासांत पदाच्या अंती )दुमरा; अन्य, जम.-भाषांतर, म्हणजे मध्ये किंवा मुंजीत गुरु ( बाप ) व मुंज होणारा मुख्या ह्यांच्या | इसरी भाषा; देशांतर, देहांतर; स्थलांतर. ' गुढी उभविली अनेगी। मध्यें जे वस्त्र, पद्याप्रमाणे ठराविक सुदृतैषटकेपर्यत घरतात तें. 'शास्त्रांतरीं।' –ज्ञा ६.५२. ११ ( अंकगणित ) विवक्षित न्यूनी-'काळ सावधान म्हणत । सूर्य त्यनघटिका पाहत । वियोग अंतः ंकरण, वजा करणे; जसें-विसांत पांचांचे अंतर कहन पधरान

१२ (काव्य) अंतरिक्ष; आकाश; अंतराळ. 'कीं अंतरींहन खालीं असलेली (जमीन). [ईस्ट इंडिया कंपनी रेकॉर्ड ३.१७३] पहली। गेली चुर होऊनिया। '-मोल. १३ (काव्य) आंतली अमिल्रिण-वि. (काव्य) वाईट अंतःकरणाचाः मनाचा खोटाः बाजू, स्थल, भाग. जसें-'अंतरी शर भिनला.' 'वायुतत्वाचें दुराचारी; भ्रष्ट, दुष्ट. अमागी-पु. १ आंतील रस्ता. २ (संगीत) अंतर । ' -ज्ञा १३.११५, 'पात्रांतरीं वाजित क्षीरधारा । ' १४ प्रत्येक रागाच्या विशिष्ट नियमानुसार वादी-संवादीच्या घोरणार्ने वियोग: ताटाइत. ' मायलेकरांस अंतर पडलें. ' [ सं. अंतर; वैचित्रय उत्पन्न करणारा स्वरसमदाय रागविस्ताराच्या मध्ये मध्ये लिखु, अंत्र; लॅ. अल्टर ] •करणें-( अंक योजणें: रागाचें वैशिष्ट राखण्यासाठीं व रंजकतेसाठीं केलेली स्वर-गणित ) वजाकरणें. •देंग-सोडणें; त्यागणें; टाकुन जाणें, रचना •िमर्टा-स्री अतिशय प्रेम. 'राम जावईविशेष । अंतरिमठी 'तका मःणे आतां नको देऊं अंतर।न कळे पुढें काय बोलं जनकाची।'-देसीस्व ७.१०. ० थाम- अंतर्याम पहा. 'नवल विचार ॥ ' -तुगा १८३७ . -ख१२३३ . ॰पडणे-न्युनता, बाटतें अंतरयामी । '-देप २९. ॰वन-न. नागवेलीचे अंकर; कमतरता येणें ( मित्रप्रेमांत, भक्तिभावांत, इ० ) अंतर अर्थ ५ जुन्या नागवेलीचे कडें कहन तें जिमनीत पुरलें असतां त्यापासन पदा. • होणें - फरक पड़णें. ' आप. यांत अंतर होणार नाहीं. ' जे नवीन अंकर किया धमारे फटतात ते व गंडाळी व नवीन -इंप ६६. इह · अंतरंमहदंहतरं=कोणताहि भेद, फरक असो तो फुटलेटी पाने ( नवती ). · वही-ई-स्त्री, आंतील कुंपण, बांध, मोठाच भेद होय. •क्ट्या-स्त्री. अंतःकरण, मन. 'श्रीतीपात्र वर्डः अनुक्रमाने लागत गेळेळ जे अनेकस्वामिक सुभाग त्यांच्या अंतर्कळा । घेऊन गेली । '-दा ३.२.४२. ० खण, -ची खण-ली. भेदार्थ मध्ये मध्ये ज्या आडव्या वह्या असतात त्या प्रत्येक ग्रप्त खण: चिन्ह; बिंग, इंगित, 'न्हणे कांहीं सांगे अंतरखुण। तो विद्याळ-पु. साक्षात स्पर्श नहोतां गवत, काठी इव मध्यस्य ताटिकांतक मखपाळण । जेर्गे कहनि संतोपे । ' ॰गळ-अंतर्गळ वस्तने झालेला विटाळ. [सं. अंतर+द. विट्टाल; म. विटाळ] पहा. •गड-वि. १ विशेष परिचयाचा (कुट्बांतल्या गुह्य गोष्टी,। •बेधी-प अंतरज्ञानी पुरुषः मनकवडा, 'अंतरवेधी अंतर जाणे। धंयांतल्या खुन्या, एखाया गोष्टीची कच्ची हकीकत इ० इत्थंभूत बाहेरमुद्रा कांहींच नेगें। ' -दा १८.८.१५. वेस्र-पु.स्री. माहिती असलेला ); अंतर्भेद्या. २ लुडबुडचा; लांडा कारभार आकाशवेल: अमरवेल: सोनवेल. ०साल-ली. झाडाच्या वरील करणाराः मञ्यस्य. ३ त्रासदायकः, निरुपयोगी ( अंग, अवयव, साठीच्या आंतली पातळ साल, त्वचाः, जनावराच्या वरील कात-भाग ). ४ ( ल. ) खटपटी; निष्णात. [सं. अंतर्गद्ध=निरुपयोगी ] इवाच्या आंतील पातळ चामडी. **्साळ-**स्री. भाताचा एक -प. १ ग्रप्त हेतु; ग्रुह्म गोड्ट; मनांत ठरविलेला वेत ( कि॰राखणें; प्रकार. •साक्ष-श्ली-वि. १ अंतर्ज्ञानी (ईश्वर, योगी ) २ अंत ठेवणें-बाळगणें; पोटांत ). २ अडथळा; आडकाटी; प्रतिवंधः, यीम जाणणारा. ०सुख-न. आत्मसुखः, आत्मतृप्तिः, अंतर्यामीचा [सं. अंतर्+गडणें ] -चा निरोप—५ आंतला (खाजगी, आनंद. 'जयारा लाघलें अंतरसुख। मग तो न मानी प्रपंचदुःख। ' गुप्त ) संदेश, आज्ञाः -रीची मात--की. गुर्ह्यगोष्टः, गुप्तगोष्टः ० सती-वि. १ ज्याची अधी विणवर सुती आहे असे कापड, ' सांगें अंतरींची मात । तो येक मुर्ख ॥ '-दा २.१.९. [ अंतर्+ सर्णंग, २ (ल.) आंतृन काम करणारा; गुप्तपणें खटपट करणारा. ३ मात ] •गृह-न. १ माजघर; स्वयंपाकघर. २ अंत.पुर; जनान- प्रच्छत्र भावाचा; गृढ भर्याचा. [अंतर्+सृत्री] •स्थ-वि. १ अंतस्थः खाना. 'वस्त्रं भूपणें अंगावस्ती । तीं सकळ ब्राह्मणांसि वांटी भूपती । आंतील. २ अंगची; मूळची ३ स्वाभाविक; नेसिंगक. ०हेत-त-पु. मग जावोनि अंतरग्रहाप्रती । पुत्रमुख प्रीती पहातसे । ' -संवि गुप्त हेत्. ' अंतरहेत चुक्त गेला । समुदायाचा । ' -दा १९.९.७. १५.१६२. ॰ हब्दि-स्री. अंतस्य नजर; मनश्रश्च; ज्ञानच्यु. 'बैस •ज्ञ-वि. १ अंतर्ज्ञानी; जगांतील सर्व गोष्टी मनाने जाणणारा. सावधान माझे ध्यानी । अंतरदृष्टी रुक्षुनि । ' ०पगडी-पकडी- २ अंतरसाक्षी. [सं.] स्त्री. (व्यायाम) १ टांगलेला मलखांन. २ छताला दोरीन लटकलेल्या अंतरंग—न. १ (काव्य ) मन; अंतःकरण, 'भिवत निकट दीड फूट लांबीच्या मलखांबावरील आढ्या, उड्या. यांत खाली अंत(आंत)रंगे। तो सत्वगुण। '-दा २.७.३४.२ आंतीलभाग; उडी मारण्यांत शिताफी असते; वज्रमुटी पहिलवान या व्याया- अभ्यंतर; अंतर्भाग; ग्रह्म. बहिरंगाच्या उलट. 'ऐसा हा अंत-माचा विशेष अभ्यास करतो. हा मलखांब सागवानी लांकडाचा रंगु। सच्छब्दाचा विनियोगु। '-ज्ञा १७.३८५. -गीचा-वि. करतात. –संब्या ६३. ०**पट-पाट**-अंतःपट पहा. 'मंगळ हें नोंह अंतरीचा; जवळचा; शरीरसंवंधी; जिवलग; निकटवर्ती असलेला; कन्यापुत्रादिक। राहिला लौकिक अंतरपाट ॥ ' -तुगा ३६५३. कुटुंबांतला ( चाकर, नोकर, आप्त, मित्र इ० ); 'मी जरी सल-**ंपट्टी**-स्री. (शिवण काम) पुढ्याला बळकटी आणणारा कापः गीचा चांगु। तरी काय आइसीहृनि अंतरंगु॥ ' −ज्ञा ११.३२.

बाचा भाग. 'कापडाच्या रेदींत पाठ, पुढा व अंतरपटी इतके 'बह अंतरंग होउनि करिती स्वार्थाजनीं न अनमान।'-मोआदि अवयव बसतात. '-काप्र. •पर-वि. (बंगाल) एक वर्ष पडीत । ३५,३०, २ आत्मीय: स्वतःचाः स्वकीय: वैयक्तिक: सर्वेसामान्य नव्हे असा. 'सरकारी कामापेक्षां घरचं काम अंतरंग असतें.' २.४१. 'विचार कळला सांगता नये। उदंड येती अंतराये।' •परीक्षण-न. १ समप्र प्रंथ अवलोकन करून त्यांतील मर्भ, -दा १५.२.१३. २ वियोग; ताटातूट.'तुजसी अंतराय होईल।' रहस्य. मथितार्थ किंवा प्रमेय काढणे. -टिस ७७. २ प्रथाचे -ज्ञा १.२३४ 'श्रीकृष्णदेवेसी अंतरावो । '-निगा ३. ३ प्रस्तावनावजा सिंहावलोकनः प्रथसार.

अंतरणें — उकि. १ गाळणें; सोडणे; वगळणें; टाकणें; दुर्रेक्ष पुण्यवेगें। ' -ब १८. [सं. अंतर्+इ-अयू=जाणें, अंतराय ] करणे. २ पढें, वर जाणे: मार्गे टाकणे: कांही अंतरावर सोडणें. समय अतिकांत करणे. 'आतां धर्मातें पाचारी । विलंबे दुरी आखडून शरीर धनुष्याप्रमाणे वांकविणारा धनुर्वाताचा एक प्रकार अंतरती।' -मुसभा १६.११. ३ चुकर्णे; आंचवर्णे; मुकर्णे. 'भाव- ( वहिरायामवाताच्या उलट ). [ सं. ] नेच्यामुळे अंतरला देव। शिरला संदेह भय पोटीं। ' -तुगा ४८. 'पत्र विटाळले ते पितृधनासी अंतरले।' ४ नाहींसे होणें; जागा; अंतरिक्ष; वातावरण; आकाश. 'हें असो स्वर्ग पाताळ। हातचें जार्ण; वियोग पावणं; दूरावणं(मृत्यु, दंशांतर इ० कांमुळं). की भूमी दिशा अंतराळ । ' -ज्ञा ११.२७१. ' बाण जळत अंत-'आणि परलोक ही अंतरेल। ऐहिकेसी॥' –जा २.२७. 'मला चाकरी अंतरली तर अंतरो ! ' ५ मर्गे. 'पूर्व दिनीं गोत्रज -राक १.१३. 'अंतराळांत काय काय चमत्कार आहेत ...'-नि अंतरे। तें स्वगोत्रीं सतक भरे। '-एभा २१.१२५. [अंतर]

अंतरमाळ-ळा-मी. आंतरें. (भीति, तहान, काळजी यांपासन होणारें दुःख सांगण्यासाठीं योजतात ). ( कि॰ सोकणें। शोषणें; वाळणें; सुकर्णें ). ' चतुर्थ नर्रासह विशाळ । ...निवदुनि संज्ञा; विटी हवेंतून फेक या अर्थी शब्द. 'मी अगोदर अंतराळयो असुरांसि समूळ। काढी अंतरमाळ। '-पाळणे २२. 'ते वर्तमान म्हटलें आहे. '[ अंतराळ] ऐकून माझ्या अंतरमाळा सोकल्या. ' ॰गळ्यांत घाळणं-१ ठार करणे; नाश करणे. २ त्रास देणे. •गळ्यांत येणें-त्रास होणें; नाश होणें.

अंतरा—प. १ मधील अंतर, काळ; अंत्रा पहा. २ एक-दिवसा आड येणारा ताप. ३ (संगीत ) अंत्रा; विजेचा दुसरा भाग-ह्यांत तारसप्तकांतील स्वर असलेचपाहिजेत; (सामा.) गाणे; गाण्यांतील पहिल्याखरीज कोणतेंहि कडवें. ४ अंतर पहा. [अंतर]

अंतरा—पु. तरवारीच्या मुठीवरील बोटांचा आसरा. –शर. [फा.?]

अंतरा-पु. (जंबिया) बॉकमधील एक डाव; आपल्या हातांतील जंवियाने जोडीदारास त्याच्या उजव्या बाजला शेव-टच्या बरगडीजवळ छातीवर मारणे. [ सं. आंत्र; किंवा अंतर म. उल्ट उत्तरीय-पाघरावयाचे-वस्न ). २ नेसावयाचे घोतर ( पूर्वी अंतर ]

अंतरागमन---न. मधून जाणें (मूळ अर्थ यज्ञांत ऋत्विज अनुष्ठानास बसले असतां त्यांचे मधून अथवा कर्मकर्ता, ऋत्विज पहा. व देवता यांच्यामधून इतरांनीं जाणें). १ वादीप्रतिवादी, गुरुशिष्य, नवराबायको इ० कांच्या मधून इतरांचे गमन. २ मध्यस्थी; कल्पकपणा. २ अंतरकळा पहा. **मध्यस्थपणा.** [ सं. अंतर्+भा+गम्]

हृदयः अंत.करण. [सं. ]

**अंतराय-च-**-पु. १ अडथळा; विघ्न; अडचण; हुरकत. 'जैसा सिद्धांसि सिद्धलाभ होतां। उठी भवचिता अंतराय। ' -एरुस्व [ सं. ] २ ( ल. ) गर्भितार्थ; आंतील हेतु; गृढार्थः

उणीव. 'अंतराय कांहीं अनुष्ठानी राहिल्या। गायी या जन्मल्या

अंतरायामवात---पु. शरीराच्या पढील भागाचे स्नाय

अंतराल-ल-पन. १ प्रध्वी आणि भाकाश यांच्यामधील राळी. ' -एहस्व ९.३५. 'पढें भीम तो अंतराळ उडाला।' ३९. २ मधली जागा; अवकाश; अभ्यंतर. [सं. अंतरालृ] —िकिवि. आकाशामध्ये; हवेंत; वर. ०दीप-पु. आकाशंदिवा.

**अंतराळ्यो**—उद्गा. (क. ) (विटीदांडु) खेळांतील एक

अंतरारूपर्श-पु. (अप.) अंतरस्पर्श. अंतरिवटाळ पहा. अंतरित—वि. १ अंतरलेले; ओलांडिलेलें; गाळलेलें; वगळ-ठेळें: अपुरें टाकठेळें. २ विभागठेळें: वेगळें केठेळें: अंतरावर सोड-હेलें. [ सं. ]

अंतरि( री )क्ष—न. आकाश; अंतराळ पहा. ' अंतरिक्षीं तारागणे । धरी कवण ॥ ' -ज्ञा १३.५४. - किवि. अंतराळीं; आकाशांत; पोकळींत. 'मार्ग होये परी अंतरिक्ष । '-दा ४.४. 9३. [सं.]

अंतरीक-वि. अंतरित पहा.

अंतरीय-वस्त्र-न. १ आंतील वस्त्र; आंतला कपडा (याच्या अंतरीय व उत्तरीय अशीं दोनच वस्त्रें असत ). [सं.]

अंतर्कळा-न्नी. १ (काव्य) चाणाक्षपणा; हुषारी; चातुर्य;

अंतर्गत-वि. १ आतील; अंतःस्थित; मधील. २ समाविष्ट; अंतरात्मा-पु. १ जीवात्मा; मन.२ अंतर्विकार; भावना; पोटांत आलेले. ३ मनांतला; गुप्त. -न. मनांतला हेतु; गुप्त मस-ਰਰ. [ सं. ]

अंतर्गभे-पु. १ आंतला भाग; गाभा; गर; मगज; दळ;सार.

शयांत किंवा कांहींच्या मर्ते जांधेत उतहन अंड मोठें होंगे; अंतमुखी. २ अंतर्ज्ञानी; दूरदर्शी; सिद्ध एक्ष. [सं.] याने अंडसंधीमव्ये गांठीप्रमाणें सज उत्पन्न होते. [सं. आंत्र; म. अंतर+गळणें ]

अंतर्गह--अंतरगृह पहा.

अंतर्गाल-वि. ज्याचा आंतील भाग गोल आहे असा, गौलाची जाड कांच. (ई) कॉन्केव्ह लेन्स.

पेक्षां लहान असन यांची घनता व आसाभोंवर्ती फिरण्याचा कल डोळ्यावरील पटल. [सं. अंतर्+धा=ठेवर्णे] पृथ्वीसारखा असतो. हे सर्याजवळ असल्याने तेजस्वी असतात है सार्यकाळी पश्चिमेस किवा सकाळी पूर्वेस कांही उंचीवर दिस [सं ] तात. - सृष्टि १०५.

**अंतर्चध्र-**नि. अंतर्ज्ञानी; दुसऱ्याचे अंत.करण जाणणारः, परमेश्वराच्या ठिकाणी लागणारी तंद्री. [ नं. ] दिव्यद्दष्टि असलेलाः मंत्रद्रष्टाः -प् द्रसऱ्याचे अंतःकरण जाण-ण्याची दृष्टि; ज्ञानदृष्टि; अंतर्दृष्टि [सं.]

अंतर्कटर—न. ( आतुर्ले पोट ) पोट: उदर. [सं. ] अंतज्यंति—की. (वेदांत) अंतरातमा; आत्मा. 'कीं अंत- समावि; ध्यान. [सं. ]

ज्योतीचे लिंग। निर्वाळिले। '-ब्रा ६.२५४. -वि. आत्मज्ञान सालेला. [सं.]

पाखरा. [सं. अंतर+म. झल ]

करणपूर्वक केलेला त्याग. 'बाह्य कुटुंबा करी सांड। पण जेर्थे व्यवहार अंतर्वाह्य पाहिल्यावांचून समजत नाहीं.' [सं. ] स्थूळ दंह न साडे। तेथे अंतर्त्यांग केवि घडे। भोल. [सं.]

प्रहाचा पगडा; प्रहाचा फल देण्याचा काल; जनमकाळी ज नक्षत्र केले स्टाजी प्रधानादिकांच्या आमंत्रणाचा त्यांत अंतर्भाव होतो.' असेल त्याच्या आरंभापासन जितकी घटका-पळे गेली असतील २ मनः मनोभावः अंतःस्थ हेतः अभिप्रायः [ सं. ] तितकी दशा जनमापूर्वी गेलेली असते व शिष्टक राहिलेली जनमा नंतर भोगावयाची असते. याच्या उल्ड महादशा, म्हणजे युले केटी। असे अंतर्भूत पोर्टी॥ ' [सं.] मुख्य प्रहांची बाधा, स्वामित्व . २ स्वतःची अंतस्थ खरी स्थिति; वस्तुस्थिति. 'माझी अंतर्दशा तुम्हास काय माहीत ? ' [सं.]

अंतर्दर्शी—वि. भात्मिर्दितनांत मग्न असणारा; आत्मज्ञानी. [ सं. ] [सं.]

रांत होणारी जळजळ; आग. (ताप पित्त इ० मुळें). २ (ल.) आतील गोर्शीची परिस्फुटता करणारा. [ अंतर्भेंद ] दाह, दु:ख, संताप (काम, कोध इ० मुळें होणारी ). [सं. ]

भंतरावलोकनः अंतः चक्षुः आत्मप्रवणता. २ अंतर्ज्ञानः अंतर्ज्ञानाने कनाफुडे म्हजी अंतर्माळ उडली. '

अंतर्गळ-पु आंतडवाचा कांहीं भाग वातप्रकोषाने अंडा- जापणें. -वि. १ मनाची वृत्ति आत्म्याकडे वळवन पाहणाराः

अंतर्द्वार - न. १ आंतर्ले दार. २ जनानखान्याचे, राणी-्वशाचे दार. ३ ( ल. ) गप्तपों मध्यस्थी करणारा, वशिला लाव-णारा माणुस: मध्यस्थ. [ सं ]

अंतर्धान-न. १ एकदम नाहींसे होणे: दिसेनासे होणे; (इं.) कॉन्केव्ह. (बहिगोलाच्या विरुद्ध). ॰िमग-न. अंत- गुप्तता; अदृश्यावस्था. 'आज्ञा मागोनि सभग्रप्रिती। अंतर्धान पावे माहती। ' -संवि ३.५८. ( कि॰ पावाँ ). २ आच्छादन; अंतर्श्रह—पृथ्वी व स्थ यांमधील बुध व शुक्र ग्रह; हे पृथ्वी- एखादी वस्तु किवा शरीर झांकावयाचे साधन, जसें-पडदा; माया;

अंतर्घायक-नि. अंतर्धान करणारें: गुप्त, आड ठेवणारें.

अंतर्धान---न. ध्यानह्रप समाधिः ध्यानस्य अरणे, भक्ताची

अंतर्निष्ठ-वि. १ ध्यानस्थः, समाधिस्थ. २ निवृत्तिमार्गाः वर निष्ठा असलेला; अंतर्मख पहा. [सं. ]

अंतर्निष्ठा—श्री. अंतर्श्यानाने झालेली मनाची एकाप्रताः

अंतर्पाट--- प्र. अंतःपर पहा.

अंतर्याद्य-न १ अंतरात्मा आणि बाह्यक्रिया, अथवा अंतर्भक - स्त्री - स्त्री च्या अंगावरील चित्रविचित्र झुल, चलनवलन; अंतः ऋरण आणि आचरण. या गृहस्थाचे अंतर्वाह्य शुद्ध आहे. ' २ आंतील आणि बाहेरील बाजू. -क्रिवि. आंत अंतर्त्याग-पु. (काव्य) खरोखरचा, मनापासनचा, अंतः आणि बाहर सर्व बार्जुनी; चोहींकडून; हरएक प्रकारें. 'कोणताहि

अंतभाव-प. १ समावंशः समाविष्ट स्थिति, 'स्वातंत्रयांत अंतर्दशा—ही. (फलज्यो. ) जन्मकुंडली करतांना उप मनराज्याचा अंतर्भाव आहे. ' –टि ३.२४८. ' राजास आमंत्रग

अंतर्भत-वि. समाविष्टः अंतर्गतः अंतस्थितः 'नाम धरि-

अंतर्भद-पु. १ आतील किंवा खाजगी गुह्य गोष्टी; गुपित; आंतली बातमी. २ अशा गुह्य गोष्टींची फोड, परिस्फुटता. (शत्र, बाहेरचे लोक इ० मञ्चें). ३ गुप्त गोर्शीची माहिती, ज्ञान.

अंतर्भेदी-द्या-वि. १ गुप्त गोष्टी माहीत असलेला; अंत-अंतर्दाह- ५ १ बाहेरून हातास अंग ऊन लागत नमन शरी- स्थितीचे ज्ञान असलेला. २ गुह्य बाहेर फोडणारा; घरभेया; ग्रस

अंतर्माळ-अंतरमाळ पहा. •उद्यप-क्रि. (गो.) पांचा-अंतर्रेष्ट्रि—स्त्री. १ दृष्टि अंतर्मुख कहून चित्त, मन पाहुणें; वर धारण वसणें; तौंडचें पाणी पळणें; धीर सुटणें. 'तें आय-

अंतर्भुख-व. १ अंतर्निष्ठ; आत्मनिष्ठ; ध्यानस्थ. २ निवृत्ति-मार्गी: विरक्त. ३ आंत वळलेली; विचारी; आत्मचितनपर (दृष्टि इ० ). [सं.]

अंतर्याम-न, १ आत्मा; जीव. २ (ल.)मनः, अंतःकरणः चित्त. ३ अंतरंग; आंतील गोष्ट. [सं ] (वाप्र. ) ॰ कळचळणें-भांतडयाला पीळ पडणें; तळमळ होणे. -मीं ताप बसर्णे-हाडीं ज्वर चिकटणे. -मीं रह्यों-मनांतल्या मनांत दुःख करणें; श्चर्णे. -मीं वास करणें-हृदयांत खोल जाऊन वसमें; अंतः करणावर ठतुन राहणे. -मास डाग चसर्णे-छागर्णे-हृदयास धका बसणे(दःखामुळे). -मी वे दुःख अंतर्यामास ठाऊक-मनाची पीडा मनासच माहीत (ती इतरांना कळणे अशक्य या अथीं ). -मीची खण अंतर्यामास ठाऊक-मनांतले बेत किंवा खलबते, अनुभवे ज्याची त्याला माहीत; अपकार किंवा उपकार केलेले मनाचे मनास माहीत. -मीची खूण आईला ठाऊक-१ आपल्या मनांतल्या गोष्टी आईलाच माहीत असतात मोल. २ मुलाचा जनक कोण हैं आईसच माहीत असतें. (अंत-र्याम याऐवर्जी अंत्राम अरेंहि अशुद्ध रूप योजितात ).

अंतर्यामी—वि. १ जवळचा; जिवधकंठथ; जिवलग. २ अंतर्यामाचा साक्षी ( जीवातमा; ईश्वर ).

र्यामी पहा. २ अकृत्रिमः; खराखुराः; कळकळीचाः; मनोभावा-पासूनचा; निष्कपट ( अंतर्याम शब्दाच्या सप्तमीपासून साधित। झालेला शब्द ).

अंतर्युति—स्री. (ज्यो. ) प्रहांची गौणयुति. [सं. ]

अंतर्कापिका-शी.श्लोकाचा अर्थ लावण्याचे मर्म गुप्त हपाने त्याच क्लोकांत ठेवलेले असते अशा प्रकारचा लोक; गुढ क्लोक; गर्भितार्थक्षोक. ' कं बलवंत न बाधते शीतं। कंबलवंतं न बाधते शीतम। ' ' औषध न लगे मजला. ' -नल ५१. [सं.]

अंतर्वत्नी-स्त्री. (काव्य) गरोदरस्त्री. 'अंतर्वत्नी पत्नी झाल्या, ब्याला सपुत्र फळ शक्लें।'-मोसभा १.७७. ' संवत्सरें झालीं षोडशी। अंतर्वत्नी झाली ऐका। ' –गुच ११.१०. [सं.]

अंतर्वर्ती—वि. १ भांत असलेलाः मध्यस्थितः समाविष्टः आकळित. 'परि महेशें सूर्याहाती। दिधली तेजाची सूती। तया भासा अंतर्वर्ती । जगचि केर्छे । ' – अमृ १०.२. २ गौण (प्रह.) याच्या उलट बहिर्वर्त्ती. बुध आणि शुक्र ह्यांस अंतर्वर्ती प्रह म्हण सात, कारण ह्यांच्या कक्षा पृथ्वी आणि सूर्य ह्यांच्यामध्यें आहेत. [सं. अंतर्+ऋत्]

अंतर्चसन---आंतरें वस्न. अंतरीय पहा. 'अंतर्वसन बाह्य बसन। कंचुकीवह्न प्रावरण। –ह ३४.१६३. [सं. अंतर्+वसन ] [सं. अंत+सम्+ज्ञा ] शको. २. ७

अंतर्वास-पु. (योग). १ आंतील वस्ती. २ आत्म्यांत वास करणे: परमेश्वराशीं तादात्म्य पावणे: आत्मनिष्र असर्णे ' आव-डीच्या करा ऐसे। अंतर्वासें जाणतसा। '-तगा १७६१. सि. अंतर्+वस् ]

अंतर्वासी-वि. आत्मनिष्ठ (योगी); आत्म्यांत विलीन झालेळा (योग्याचा एक प्रकार).

अंतर्वृध्दि—स्री. अंतर्गळ पहा.

अंतर्वेदी-की. १ कोणत्याहि दोन नयांमधील प्रदेश; दुआब. २ (विशेषतः) गंगा व यमुना यांमधील प्रांत: (प्राचीन-कार्ळी येथे ब्रह्मदेवाने जो यज्ञ केला त्याची ही वेदी होती स्हणन हा देश पवित्र मानतात). तैतिरीय आरण्यकांत(५.१) आर्यावतै अथवा कुरुक्षेत्रावर यज्ञभूमीचें रूपक केलें आहे त्यांतील वेदीची जागा गंगा भाणि यमुना नद्यांच्या भागांत येते. प्राचीन काळीं इटावा ते अलाहाबाद या दुआबच्या दक्षिणेकडील प्रदेशाला अंतर्वेदी म्हणत. कधीं कधीं सबंध दुआबालाच हें नांव दिलेलें आढळतें. 'अब्दाली कोळेहून यमुना उतहत अलीकडे येऊं लागले तरी, अंतर्वेदींत अर्वोनी उतहन पायबंद द्यावा, '--रा **१.२००.** [ सं. ]

अंतर्वेर—पुन. गुप्त शत्रुत्वः; आंतृन द्वेष. [सं.]

अंतर्वेरी-प. १ गुप्तशत्रु. २ एखाचाच्या मरणाच्या वेळेस अंतर्गामींचा—िव. १ जिवलगः अतिशय परिचयाचाः अंतर्ग ज्याचा ध्यास घेतला असतां जो ( मुलगा, मुलगी ) कांहीं अड-चणीमुळे त्यास भेटत नाहीं परंतु मरणानंतर येऊन पौचतो तो. 'पोटचा पोर देखील एखादवेळीं अंतर्वेरी होतो. ' [सं. ]

अंतर्हित-वि. १ अदृश्य; अंतर्धान पावलेला. -शिल्पवि ४७७. २ लपविलेलें; आवरण घातलेलें; दडविलेलें. [सं. ]

अंतर्ज्ञान- १ परमात्म्याविषयींचे ज्ञानः द्विव्यज्ञान. २ योग-साधन,ईश्वरकृपा इ०मुळें दुसऱ्याच्या मनांतील गृह्य गोष्टींची होणारी माहिती; गुप्त ज्ञान. ३ जगांतील चाललेल्या व्यवहारांचें-ते व्यव-हार प्रत्यक्ष न पाहतां-मनास झालेल ज्ञान; अप्रत्यक्षविषयदर्शन. ४ सहजोपलब्ध ज्ञान; तात्कालिक ज्ञान. ( ई. ) इन्द्रहशन. [सं.]

अंतर्ज्ञानी—वि. अंतर्ज्ञान असलेलाः अप्रत्यक्ष विषयद्वर्षाः सहजज्ञानी. [सं.]

अंतवंत-वि. नाशवंत; मर्त्य; जिला शेवट आहे अशी ( वस्ता, देह ). ' अथवा ऐसा नेणसी । तूं अंतवंतचि हें मानिसी । ' ~ज्ञा २.१५२. [सं**.**]

अंत:शीच-न. मनाची शुद्धता; अंतःकरणाचे पावित्रयः (काम-कोधादिकांचा त्याग व शमदम, वैराग्य, भगवद्भक्ति इ. चा स्वीकार केल्यामुळें होणारी अंत:करणाची निर्मळता ); अंत:-शुद्धि. [सं.]

अंतःसंज्ञा—स्री. आंतून जागृति; आत्मज्ञान; आत्मबोध.

अंतःसाक्षी-वि. अंतःकरण जाणणारा. अंतर्ज्ञानी. [सं. ] अंत:स्थ-न. अप. अंतस्थ:अंतस्त. १ (व्यापक) ग्रप्त रीतीचा लांच: दरबारखर्चाचा एक भाग: सरकारांतन आपल्यासारख काम कहन घेण्यासाठीं कारकन, मृत्सही, मोठमोठे सरकारी अधि-कारी यांना त्यांचा हक म्हणून ( लांच नव्हे ) ठोकळ रोख रक्कम देण्याची पद्ध त. ही मुसलमानी, मराठी व इंग्रज कंपनीच्याहि रियासतीत त्यावेळी सररहा प्रचलित होती, दरबारखर्च पहा. -गांगा ५६; -पया २०४. ग्रप्त मसलत किंवा तह ठरविणाच्या अधिकाऱ्यास शत्रकडून ही रक्तम मिळे. 'चिकांडी व मनोळी हे दोन प्रांत पेशव्यांनीं कोल्हापुरकरास नजर के वे व त्याबहल किमत म्हणून १९ लाख रुपये सरकारात घतले व खेरीज १० लाख रू. अंतस्य स्वतःसाठी घेतले. '-योमारो २०९. 'गडवाल संस्थानापासन सरकार २०००० खंडणी सालीना धेई. त्यांत सखारामबापला ५००० अंतस्थ मिळत. ' -थोमारो २५४. २ ( सामा. ) लांच. -वि. १ गुप्त; खासगत; एकांत स्थळी किंवा खासगत जागी केलेल. २ अंतस्थित: मधला: आंत असलेला: आंतील. [सं.] •पट्टी-स्री. सरकारास आवश्यक लागणारा खर्च निभावण्या-साठीं प्रसंगीं जमीनदारावर व किचित स्यतेवर बसविण्यांत येणारा **कर. • एम-न.** हुंडीबरोबर पाठविक्तंले खुणेचे पत्र.

अतः स्थिति — की. १ आंतळी अवस्था ( मन, आत्मा, प्रसंग, घर इ० ची ). 'अंतःस्थिति यजमानाची ठाउकी आम्हा ती।' २ आंतील अधिष्ठान, वास्तन्य, ३ अंतरात्मा, [ सं. ]

अंतस्थी-अंतस्थ अर्थ १ पदा.

अतावन — न. दोवट. 'आतां स्तवकावें अंतावनीं । ब्रझ-प्रळय वर्णील सुनी । ' —कथा १.१४.१२८. [सं. अंत+अवन १; वण-न]

अंतिक-नि. जवळचा; निकटचा; समीपवर्ती. -पु. (ल.) सेवक; नोकर. [सं.]

अंतिम—िं शेवडचा; अखेरचा; शेवटील; अंत्य. [सं. ] •साध्य-न, शेवटचे उदिष्ट, ५्यय. 'स्वातंत्रय हें अंतिमसाध्य ठरवावे. '-टिब्या. [सं. ]

अंतीं — श्रथ. १ शेवटीं; नंतर; पश्चात्, परिणामीं; अखेरीस; मग. अनुमवाअंतीं=अनुमवानंतर; केल्याअतीं; घेतल्याअतीं. 'व्यव-द्वाराचे अंती चार पैसे बुडतात किंवा मिन्टतात हैं चाललेंच आहे. ' २ ज्यासुळें; साठीं; करितां; स्तव. ' सरकारकामा अंतीं मी आलों नाहीं. ' [ अंतची सप्तमी विभक्ति ]

अंतीगुंती—स्री. अडचण; अडथळा. ' अवस्य म्हणून नृप-नाय । बोळवीससे समस्त । ऐसे रायास गांवोणांवीं होत । अंतीगुंती चाळावया । ' -नव १८.१४. [ गुता-ती द्वि. ]

अंतील-नि. अंतीचा;शेवटचा. 'हाचि क्षोकींचा अंतील चरण।'-एभा २९.८८. [अंत]

अंतुता—िकिवि. आंत 'आकाशा ठाव अंतुता। भूतभास विवला।'-वेसीस्व ११.२९.

अंतुती---अ. शेवटः; समाप्ति. 'नमस्कारासी वारी नाहीं अंतुती।'-सप्र १.६६.[अंत]

अंतुरी-तोर-तोर्रा-ह्यी. १ (कान्य) स्त्री; वायको; पत्नी; भार्या. (सामा.) बाई. (अव). अंतोरिया. 'अंतोरिया कुमरें। साडोनिया भाडारें।'-ह्या १.२२०. 'जन्मला जगांचे उदरीं। तयासीं जो विरोध करी। सखी मानिली अंतुरी। तो येक मूर्या।'-दा २.१.८. (सामान्यपणें) कोणतीहि ह्यी. 'न कळे हो माव मुनि माणें एकी अंतुरी। साठीं संवत्सरा जन्म तया उदरीं॥, -तुणा २७७. [सं. आन्त.पुरिकी, आन्त.पुरी; प्रा. अंतेउरी-अंतुरी]

अंतुबर--- आंतुबर पहा.

अंतेज-पु. अंत्यज; महार. 'तीन दिवसांचा उपासी अंतेज।'-रामदासी २.१५८. [अंत्यज]

अंतेचासी—पु. (कायदा), (काब्द्राः जवळ राहणारा). गुरूजवळ राहणारा; उमेदवार; शिष्य; विद्यार्थी (करार केळेळा). [सं. अन्ते+वस् ]

अंतेष्ट-र्धा---स्त्री. और्ध्वदहिक संस्कार; किया; उत्तरिकया. [सं. अंत्य+इष्टि]

अंतोरिक-अंतौर—नः अंतःपुर; राणीवसाः ' तैसीं दीसतीं अंतौरें । यादवांचीं । ' –शिद्यु ५५. –पंच ३.७. अंतुरी पहाः [ सं. अन्तःपुर; प्रा. अंते उर ो

अंतोर-री--न.श्री. अंतुरी पहा. 'आपुर्ले स्पविलें शंतीर।मेह पर्वर्ती॥'-शिशु २४०; 'हिरोनियां देवांचीं अंतोर।'-एमा ४.२२७.

अंतौतें—राज. आंत, मध्ये. अतौत पहा. [सं. अंतर् हि.] अंत्य —िव. हावटचा; अंतिम; चरम, अखरचा. —न. संख्यात्यानसंक्षांतील 'जलभी' च्या पुतील व 'मध्य' च्या मागील एक मंद्रा; एक हजार महापद्म. —पु. महार. 'अंत्यु राणिव वैसविला।' – जा १२.०२४. [सं.] ०क.में-क्रिया—न की. उत्तरक्रिया; अंतेष्ट पहा. ०गोदान—न. १ पापक्षालनार्थ अनुष्ठान करतांना त्यांतील प्रधान कमें आटोपल्यानंतर लागलीच करावयाचें गाईचें दान. २ मरणापूर्वी ब्राह्मणास केलेले गाईचें दान. ०धान—पद्म—न. गणित किंवा सूमितिश्रवीतील होबटची सख्या. ०नाखी—की. (ज्यो.) अश्विनी, भरणी, कृत्तिका इत्यादि २० नक्षत्रांना आयनाही, मञ्यनाही व अंत्यनाही अशा अनुक्रमें संज्ञा आहेत, त्यांपैकीं कृत्तिका वर्गरे नक्षत्रास लागणारी संज्ञा. नाही पहा.

अंत्यज्ञ—पु. शुद जातीच्या खाळील महार, मांग, चांभार इ॰ अतिशुद्ध; धोबी, चांभार, बुह्रब, नट, कोळी, मेद (पारधी) शरीर पापपूण्य भोगतें, असा समज आहे: लिंग देह. 'अंग्रह-मात्र पुरुषाप्रति यम पार्शेकह्ननि आकर्षी। '-मोवन १३.५८.

घालावयाचे एक धात्चे (लोखंडी, पितळी) टोपण, २ अंगडी. [सं. प्रमाणे ] अंगुली+स्थान किंवा त्राण; फा. अंगुश्तदान; अंगुश्तरी=अंगठी ]

अंगुसा-पु. (माण, ) फडकें; चिधी; अंगवस्त्र; अंगोछा. अंगछा पहा, अंगछा पहा. 'त्या अंग्रांत भाकरी बांध.' [सं. अंग+वस्त्र ]

अंग्रस्ती-—स्री. (गो.) दुःखः, चिंताः, काळजी. ' त देवाची अंगुस्ती साचारू।' - कि १.१.१४, [पोर्तु. अंगुस्तिआ; ई. अँग्विश ]

अंगुस्ती-की. ? चिळस, भीति वगैरेमुळे किंवा ताप बेण्यापूर्वी अंग कसकसर्गे, शहारे येणे; अंगायरील कांटा; शिर- (कि॰ येणे, बाट्गें). शिरी (कि॰ येण, वाट्ये). २ खांदे उडविण; शरीरावयवाची अंग्रस्ती--श्री. रखेली; राख. [अंग+स्री]

अंगळ-ळ--वि. (नंदभाषा) दहा संख्या ( योटे दहा अस-तात यावरून संकेत) 'मुद्ध उदानु अंगुद्ध ऐसी। नैदभाषा सांगितली त्यासी। ' -भवि ४२.४५. [सं. अंगुलि]

अंगून--शम. १ च्या बाजूने; च्यावर भथवा खालीं, वहन अथवा खालुन ( रस्ता, भिंत ६० ). 'वर जी टेकडी ती वरचे 'आंगीनि ऐकुणा झोलु। फेडितांचितो बाहिरलु। ' -अमृ २.४८. अंगुन चिरंबंदी दगडांनी बांधून काडिली आहे. ' -विवि ८.१.१०. अंगा २ एखाद्यापासून, करितां, कडून, तर्फें (निरोप, विनेति ). [ अंग+ **छन, हुन** ]

अंगेज-जणी, अंगेजी-पुन्नी, शौर्यः धाडसः उठावणीः पराक्रम. ' जनरलांनी अंगेज केला आहे. '-राज १२ ९७. 'स्वामी करणे: सं. अंग 🕽

अंगे जर्गे - उकि. (काव्य) अंगीकारणे पहा. [अंग. रागे-ज्ञेंप्रमाणे घटना ]

अंगेष्टी--सी. शरीरयष्टि; अंगकाठी, 'लिंग का प्रतिमा दिठीं। [सं.] देखतखेंवों अंगेष्टी। ' - ज्ञा १७.२०४. [सं. अंग+यष्टि ]

अंगोगडी-ड्या--आंगोगडी-ड्या पहा.

भगछा पहा.

शिका. [अंगठा]

पहा.

शको. २. ६

अंगोवांगीं-किव. १ स्वतःस, जातीन. ' येथोनि निघाव वेगीं। एकलाचि आंगोवांगीं। '-एभा ७.२९. २ ( ल. ) सहज, अंग्रष्टाण - स्तन - स्तान - स्थान - न. १ बोटाला मुई अनायासे. 'ऐसे योगबळे योगी । माया जिणती अंगोवांगी। ' टोचूं नये म्हणून व सुईस मागून नेट मिळावा म्हणून तर्जनीत -एमा ६. ३८५. [ अंग+वा+अंग, किंवा अंग द्वि. सांगोवांगी

अंगोशा-शी-पुन्नी. (व.) पंचा; धोतर; अंगवन्न; अंगोछा;

अंगोस्तर, अंगोस्ती, अंगोस्त्र अंगोस्त्री,--नस्री, अंग-वन्नः उपरणे. ' गांडीस धोतर । येक अंगोस्तर '-रामदासी ९६. 'मग स्नान करूनि अंगोस्न बखें।'-दावि १६४; 'सुचवोनि अंगोस्त्री बांधविलें।' -दावि २५३. [सं. अंग+वस्त्र ]

अंगोस्ती-की. अंगावरील शाहारे; कांटा. अंगुस्ती पहा.

अंगोळिका, अंगोळी -गोळी - स्नी. बोट (हाताचें। एकदम हालचाल. (कि॰ देंगे). [सं. अंग+कस्ता-स्ती=विचलन] पायाचे ), करंगळी; अंगुलि पहा. (अव.) अंगोळिया, अंगो-ळिका. 'अंगोळीस जडीत घाछनि मुदी। कानास कांडाळिते। ' -विरस ३१. ' धुरेख सरळ अंगोळिका। नखें जैशी चंद्रेरेखा। ' - इयं ५५. 'सुनीळ नभाचिया कळिका। तैशा आंगोळिया देखा ' वरी नखें त्या चंद्ररेखा। '-एहस्व १.२४.

अंगीन-आंगीन-वि. अंगांसंबंधी, अंगावरला. -न. धोतर.

अंग्या--पु. अंगी, अंगरखा पहा. अंग्रेज-जी-अंगरेज-जी पहा.

अंचुळ-घोळ-घोळी--श्री. आंघोळ; स्नान. (क्रि॰ घालणें, करणें ). ' आंघोळी देवें पूजा सारिली। ' -शिशु ५७६. हिंदुराज्यकार्यधुरंधर राज्याभिवृद्धिकर्ते, तुम्हां लोकांचे आंगेजणीन ःत्या मिळोन एके वेळी। जाती उदकी आंघोळी। ' -कथा १.-सिद्धीस पावले. ' -मराभा ७. [फा. अंगेझ्र-अंगेख्सन्=उठावणी ५.६. [ सं. अंग+का. होळणॅ=धुर्गे; प्रा. अंगोहिलः=खांदावहृत स्नाम

> अंग्र-मी-पु. पार्य. 'अपिली अंग्रियुगुली। विश्वस्पाच्या॥ ' -ज्ञा ११.७०८. 'विलोकी अग्रजाचे अंग्र।'-मुवन १.१०५.

अंचल-ळ-पु.स्री. अचळ पहा. १ वस्त्राचा शेवट, टोंक; पदर. 'मुखकमल तियेचें अंचलें माय झांकी।'-सारुह २,९१ अमेगोछा-च्छा-पु. अंग पुसण्याचा पंचा; अंगवस्त्र; उपवस्त्र. २ पडदा. 'ते अहंकाराचा अंचळु लोटी।'-माज्ञा २.१३२. ३ दशी: मागावरील कापड विणून झाल्यानंतर शेवटास उरलेले अभाहा-पु. १ अंगठा पहा. २ ( ना. ) अंगठवाचा छाप, उभे दोर. अंचळी पहा. पुल्लिगी. अव. शब्द वापरतात. ४ योगी जे एक प्रकारचे वस्त्र वापरतात तें. ५ जनावराचे थान; स्तन: अंगोठा---पु. (ना. ) अंगकाठी; श्रीरयष्टि; अंगलोट-वटा अंचूळ [सं. अंचल ] ०फेडणें-(व. ) लुगडवाच्या पदरानें इष्ट कार्डणे. 'अंचळ फेडल्यानें डोळ्याला बरें बाटेल, '

करनें ), २ ( गो. ) आचमन, ३ ( ल. ) त्याग. [ सं. आचमन ] हैं डोळयांत घातलें असतां भूमिगत द्रव्य दिसतें. याने इच्छित बयास पंचामृत अंचवावयास खारें पाणी. '२ अंतरणें; मुकणें; न्जा १.२३. 'जैसें नेत्रीं घरिलतां अंजन। पढे हरीस निधान। '-दा सोडणे. अंचवणे हें भोजनोत्तर करावयाचे असतें त्यापुढें भोजन ५.१.३८. ४ (ल.) गुरुक्टपा, प्रसाद; ज्ञानदृष्टि प्राप्त होण्याचे साधन; करणे शक्य नसते यावहन प्राणास, धनास अंचवणें=जिवास, ईश्वरीप्रसाद, 'ग्रहअंजनेवीण तें (ब्रह्म) आकळेना।'-राम धनास मकर्णे. 'संशारसखास अहल्या आंचवली पोरवयांत।' १४१. ५ ( छ. ) श्रद्धीवर आणणारी गोष्ट: शहाणपणार्चे औषध. -विक १६, ३ (गो.) आचमन करणे. -उक्रि, दुस-याचें तोंड 'डोळ्यांना चुरचुरूं न देतां प्रकृषांच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन

अंचल ]

हात छातीसमोर बांकडा करून नाकाच्या हाडियासमोर ठेवणे. काहून घेणारा ) अट्टल चोर, सोदा, भामटा. **्पाट-**न. टांच जिमनीला टेंकवून पाऊल सर्वे उचलून बोटें वांक-असतां तो सांभाळण्यासाठीं मान मार्गे घेणें. •शीर्ष-न. (नृत्य) [सं.] डोकें किंचित एका बाजुला खांदावर वांकविणें (रोग, मुरुर्छा इ० गोष्टी दर्शविण्याचा अभिनय ). [सं.]

अंची--ही. १ डाक, टपाल; पेणें (टपालाचा घोडा बद- -अश्वप ९४. [सं. अंजन ] क गची जागा व मुकाम ). 'सरकारांतन पत्रे आंचीवर जीं जीं जाउन, उत्तर निरोत्तर आहीं. त्या अन्वयें आंचीवर लिहित अंजुमन्] गेलों. '-राज १०.१९७. -ख ३६४०. २ हरकारा. [सं. अंचि अंजिलि-स्री. १ ओंजळ; अंजळी; दोन्ही तळहात एकत्र अधिकारी. (का. ) अंचेदार.

संयुक्त द्रव्यें होतात. -ज्ञाको अं ४६. [सं. अंज ]

लेति जे लोचन अंजनाला।'-सारुह २.९६. 'माझी वेणी [सं. अज्ञान] आपुल्या हातें । गुंफिली रात्रीं कृष्णनार्थे । अंजन सोगयांचे स्वहस्तें । अंजाम—पु. परिणाम; शेवट. ' मर्जी इजरतीची खूप

अंच्यण-न. १ जेवणानंतरचें तोंड हात धुणें. (कि० नेत्रविकार. शैत्य इ० रोग बरे होतात. ३ विशिष्ट प्रकारचें काजळ: अंत्रवर्णे-अकि १ जेवणानंतरचे तोंड हात धुणें. 'जेवा- वस्तु दिसणें इ० अतींद्रियज्ञान होतें. 'जैसें डोळयां अंजन भेटे। हात धुणें. [ सं. आचमनः हि. अंचवना, अचानाः वं. आँचान ] वालण्याची युक्ति बायकांनाच साधते.' -मानाप ६९.०**शलाका** -अंचळी--सी. दशी; बस्नाच्या शेवटास असणारी दो-यांची स्त्री. एक औषधी सळई. त्रिफळाचा रस (काढा), माक्याचा टोंके. अंचल-ळ ३ पहा. आंचळ्या काढणें-पदर लावणें. [सं. रस, सुंठीचा काढा, तुप, गोमूत्र, मध व शेळीचें दूध यांपैकीं प्रत्येकांत शिसे तापवून पातळ करून सतत सात वेळ बुडवार्वे. अंचित-वि. १ पुजलेला, मान दिलेला; आदरलेला; नंतर त्याची सळई करावी ती नेत्ररोगांचा नाश करते. -योर [सं.] • करण-न. ( नृत्य ) बोटें व्यावृत अरिवृत्त कल्न मग डावा ५५१. • हारी-पु. ( नकळत दुस-याच्या डोळ्यांतील अंजन

अंजन-नी-की. एक इमारती लांकड. हें दहा बारा हात विणें. •बाह-पु. ( नृत्य) छातीवरील हात थोडा छातीच्या पुढें उंचीचें असून त्यास डहाळ्याच्या अंगास लागून जांभळीं फलें व फळें धर्णे. •मान-स्री. ( तृत्य ) शरीराचा तोल पुढें जाऊं लागला येतात; पानांपासन पिवळा रंग होतो. -शे ११.७०. -वग १.८.

> अंजनी-वि. एकरंगी आंगावर काळे, निळे, तांबडे किंवा पिवळे ठिपके असणारा (घोडा.) उदा० काळांजनी. रक्तांजनी.

अंज-ज-मान-की. १ सभा, संस्था, समिती. २ पारशां-भार्ती ती नवाव बहादूर यांस श्रवण कहून पत्राचे भाव सम- मध्ये धर्माचारांसवंधी वादांचा निर्णय सांगणारी संस्था. फा.

(अंचगती). ते. अंचे, अचिय=रपाल; घोडा बदलण्याची जागा; जोडून केलेली पोकळी (नमस्कारासाठीं, किंवा कांहीं पदार्थ जासद. का. अंचे=ट्रपालरस्ता. ] ∘वाला-पू. टपाल खात्याचा वेण्यासाठी ), २ नमस्काराची एक पद्धत; अभिवादन. ३ ऑजळ भर काहीं पदार्थ ( फुलें, धान्य, इ० ). ४ एक माप ( ओंजळींत अंचेलिया-- पु. गुरांचा एक रोग. -शे ६.९६ नामजोशी. राहाणाऱ्या धान्याचे ); कुडव. [सं.] •जोडणें-बांधणें-अंज. अंजन-प्र. ( शाप. ) एक धात. ( इं. ) अँटिमनी; दोन्ही तळहात एकमेकांस जोडणें ( नमस्कार-प्रार्थनेसाठीं ); हात याचा उपयोग छापावयाचे खिळे तयार करावयाच्या धातमध्ये जोडणें; प्रार्थना करणें. 'अंजिल बांघोनि म्हणे जिर अभय असेल मिसळण्यासाठीं करतात. तसेंच पुरम्याकडेहि करतात. म्हणून तिरि निवेदीन। '-मोवन ११.११३. ० एट-अंजली १ पहा. याला सुरम्याची धातु असेहि नांव आहे. - ज्ञाको अं ४े । ० संयुक्त हस्त-पु. ( नृत्य ) हातांचीं बोटें सरळ पसहन एकमेकांस याच्यापासून अंजित्रगंधिकद, अंजित्रहरिद, अंजिदाक्षित इ० तावर्णे व आंगठा थोडा आंखडणें नंतर दोन्ही हातांच्या करंगळी-कडीरु बाजू एकमेकांस जुळविणे.

अंजन—न. १ डोळ्यांत घालावयाचें काजळ, सुरमा. 'न अंजान—िव. (हि.) अझानी; गैरमाहीत; नेणता; अडाणी.

कंसांतक रेखिलें॥ '-ह २७.२२. २ एक औषधी द्रव्य. यार्ने राहिली म्हणजे कृतकृत्य । अंज्याम कसा आहे. इकडे कोणी

ज्याला ज्या गोष्टीचा उपयोग नाहीं ती त्याला देणें. (वाप्र.) बिकायदेशीर (राज्य). सिं. अंधी सह ० अंधळा सांगे गोष्टी. बहिरा अंधा देता आमंत्रण सर्वेचि येती दोघजण (=अंधळयाळा बोळ- गाढव पिटी: अंधळया मनीं आयतवार ( सोमवार ), बहिरा विलें असतां हार्ती घरणारा माणूस व आंधळा असे दोधे येतात). ( किंवा पांगळा ) म्हणतो माझी बायको गर्भार, या ( परस्पर

अथवा चक्रचकीत वस्तु). २ फिक्का, विन तक्तकीचा; निस्तेज, उयाच्या गाई देव राखतो=ईश्वर गरिवा-दवळयाची काळजी (रंग, रंगीत वस्त ) मंद, [सं. ]

अव्यक्त; मिणमिणीत (दिवा, वस्तु) ( कि॰ दिसणें ). २ धुकट, व्यावा अशी वेबंदशाही, अंदायंदी. 'यास्तव आमचें सर-धंद ( हवा, वातावरण ).

निस्तेज होणे; मावळेंगे. 'ततारा झमकत होता। अंधकळा।' वयाचा नाहीं.'-सासं २.३१६. अंधळयापढें नाच बहिन्या--ऐपो ९२. [अंधक]

काळोखः प्रकाशाभाव. ' सूर्य देउनि चेतला अंधकार । ' -ह ३. उपयोग किते ? ' अंधळ्या बहिन्याची गांठ=प्रत्येक जण दुसन्या-२०३.२ (ल.) बुद्धिमांचः अज्ञान. [सं.]

दिसत नाहीं अशी विहीर: अंधारी विहीर. 'मग अंधकृप एक डोळा देव देतो दोन( देव अनुकूल झालें असतां कथीं कथीं आश्रावा।' -ज्ञा १.२३९. -एसा ७.४५२. २ एक नरक. [सं.] आपल्या इच्छेपेक्षां अधिकहि देते यावरून)=अपेक्षेपेक्षां अधिक

काळोख २ (ल.) आञ्चात्मिक अज्ञानांधकार: अध्यात्मज्ञानाचा अज्ञानी माणसास उपदेश करतो, मार्गदर्शक होतो (म्हणजे अभाव. ३ एक नरक. ' तेगें अकर्म कर्मवर्शे अंधतर्मी तो प्रवेशे।' दोधेहि फसतात). अंधळा रोजगार आणि मिधा संसार=अव्यव -एमा १०.५९०. -वि. अत्यंत अंधळा. [सं.]

अंधतामिस्र-न, एक नरक, [सं.]

'प्रळयामीच्या ज्वाळा । अंधत्व केवि पावल्या ॥ ' [सं. ]

अंधळधापासून दुसऱ्या अंधळधास प्राप्त होऊन चालत आलेली ० तिधळा-तिरळा-वि. (कॉ.) १ अंडगडी; पोटगडी; पित्त्या रीत वगेरे. २ एकाचे पाहन दसऱ्याने, त्याचे पाहन तिसऱ्याने, २ ( इटीदांडच्या खेळांतील ) दश्या; दोन्ही बाजूंनी खेळणारा याप्रमाणें कोणतीहि गोष्ट करण्याचा परिपाठ: गतानगतिकत्व: रहाट्या. ३ ( ल. ) दोहीं दगडींवर हात टेकणारा; दुरोखी खरें खोटें, फायदा तोटा न पाहतां वाडवडील किंवा समाज नारळ-पु. कोंवळा नारळ; शहाळ; ज्यांत नुसतें पाणीच जसें करीत आला तसें करणें ( यावहन अंधपरंपरान्याय निघाला असल्यामुळें वाजतनाहीं असा. आडसर पहा. -ळ्याची काठी-आहे). 'लोकांची सामान्यतः प्रवृत्ति अशी आढळते कीं जो १ अंधळा, अशक्त, निराश्रित यांचा पुढारी अथवा आश्रयदाता समज एकदां होऊन बसला तो पीछेसी आयी या न्यायानें अंधळ्याला आधारमूत गोष्ट (अंधळ्याला मुख्य आधार साच्य केवळ अंधपरंपरेने पुढें चालवावयाचा. ' -नि [सं.]

अध्यवध-न, अधपटल, -हंको,

डोळा ); अंध पहा. २ ( ल. ) अज्ञानी; अजाणता; चुकणारा; -ळ्याची मिठी-स्त्री. घट मिठी; चिकटणे. -ळ्यांत काण विवेकशुन्य; अविचारी; गोंधळ्या; अन्यवस्थित ( न्यवहार ), राजा-जेथें सर्वच अडाणी असतात तेथें थोडयाशा शहाण्यां

अंधक-वि. १ अंधक: कमी प्रकाशाचा (उजेड, प्रकाश गरसमज दाखविणाऱ्या) व अशा पृष्कळ म्हणी आहेत. अंध-घतो. अंधळगाने दळावें कृत्याने पीठ खावें किवा अंधळें दळतें अंधक, अंधकअंधक—किवि. १ तुरळकतुरळक; अस्पष्ट; कुत्रे पीठ खाते=एकाने कष्ट करावे व भलत्यानेंच त्याचा फायदा कारास रयतांच्या वतीने असे निश्चन सांगणे आहे की आंधळे अध्यक्तणे—अिक, अधक होणे: झाकळणे: आवरण पड्णें, दळते आणि कत्रें पीठ खाते असला प्रकार यापढें चाला-पुढें गायन=ज्याला ज्याची किमतनाहीं त्याला ती वस्तु देणगी अधकार—पु (अप.) अधःकार, १ अधारः काळोखीः देणें. (गो.) 'आंधळधासरी नाजून आनी भैन्यासरी गावन बहुल गैरसमज करून घेतो अशा दोन माणसांची भेट. २ पर-अंधक्रप-पु. १ गवत किंवा झाडझइए यांमुळे जिचे तोंड स्परांना मदत करण्यास असमर्थ अशांची गांठ. अंधळा मागतो अंधतम-पु. १ जास्त अंधार; आंधळ करण्याइतका मिळणे. अंधळ्यास अंधळा वाटदाखिवतो=एक अज्ञानी दुसऱ्या स्थितपणामुळे दुसऱ्याचा पगडा स्वतःवर बसणे. -ळ्याचा रस्ता-वाट-मार्ग-पु. सरळ; रंद व मोकळा रस्ता; आंधळयाला प् अंदाधंदीने चालविलेलें राज्यः बंबंदशाहीः अव्यवस्थित काम अंधपरंपरा—स्त्री. १ आंधळयांची ओळ, माळ; एका ०डोळा-पु. अंधळा माणुस (विशेषतः एका डोळचाने ) काठीचा असतो यावरून ). 'या अंधानृदाची राहों देतास एव जरि यष्टी। भीमा, भी मानस तरि होऊं देत्यें कशास बह अंधविलोकन---न. आंधळयाचे पाहणं ( यावहून अशक्य कही।' -मोस्री ३.४६. २ म्हाताऱ्या आईवापांचा एकुलता एः गोष्टीविषयीं योजतात-जसें खपुष्प ); असंभाव्य गोष्ट. [ सं. ] मुलगा. -ळ्याची माळ-माळका-की. १ अंधळवा लोकांचं अंधळा—वि. १ ज्याला दिसत नाहीं असा (मनुष्य, माळ, रांग. २ (ल.) अज्ञानी व मुर्ख लोकांची परंपरा तेज पडते. -ळचासी जन सारंचि आंधळें-जसे आपण अन्याय: उपदव: अंदाधंदी: घोंटाळा: बेबंदशाही. [सं. अंध-असतों तमेच जग आपल्याला दिसते

धरण्याचा महांचा एक खेळ. वि. का. राजवाहे यांच्या मतें अंधा रीतीनें व चारचौधातः अनेक मार्गानीं व रीतीनीं. •कोन्रडी-कोशिबी नांवाचा खेळ, कौशांबी नगरांत खेळत. -भाभ १८३२. स्त्रो. एकांतवासाची शिक्षा देण्याकरितां चोहोंकज्ञन बंद असलेल (र हा बगाठींत पटीचा प्रत्यय आहे. जसे:-आमार देश=आमचा व फक्त हवा येण्याकरितां झरोका असटेंट तळघर. खोली. २ देश, तस-कौशांवीर=कौशांवीचा). • खेळणं न्यायनीति सोडन (ल.) एकांतवासाची शिक्षा. (कि • टरणें; टरवणें; देणे). • कोंडी-वागमें, क्यवहाराकडे दुविस करमें 'इकडे अज्ञी अंधळीकोशिबीर खण-खणी, अंधारी कोठडी-स्री. अंधारकोठडी;काळोसी

लोकांना कोणीहि शहाणपण शिकवावें या अर्थी )

अंधळी वेळ-सी. (फलज्यो.) ज्या वेळी हरवलेली वस्तु सांपडत नाहीं ती बाईट वेळ. अंधळ नक्षत्र पहा.

भिरी: अंतरमंतर, २ गप्त मसलत: छक्षें जे: कट. 'दसरे कांडी अंधार पडणें; रंज्याकाल होणे. अंधारून यर्णे-असाहि प्रयोग अंधळेगारूड असलें तरी त्याचा थांग ला । देणारा नाहीं. '-कफा वरील अर्थी करतात. ( गो. ) पावस सामको आंधारून आयला. ' ६. ॰ित्रळें-न. अंथळा, तिरळा घेऊन खेळ खेळणे. अंथळा 'सरीवरी येति महासरीही। अंधारनी येह दिसे न कांहीं।' तिरळा पहा. बनक्षत्र-न.ज्या नक्षत्राव (हरवळेली वस्तु पुष्कळ -पाअक ९९. खटपट कहनहि सांपडत नाहीं तें नक्षत्र. अंध ४ पहा. (कि० : अंधारी - स्त्री. १ काळ्याकुट ढगांमुळे पडलेला अंधार. २ लागणें ). • वरणा-न, ज्या वरणांत मुळींच डोळ शिल्लक राहिछे घोडा किंवा रहाटाचा, घाण्याचा बेळ यांच्या डोळघांस लावण्याची नाहींत असे वरण, ह्याच्या उलट डोळस वरण,

वेळीं पडणारा पाऊस.

अंधारी-स्त्री. १ एखाद्याच्या सरळ बोलण्यावर दसऱ्याने [बंधारी दि.]

राज्यतंत्र ). [ हि. अंधा+धंद ]

पणें घे अंधार। तो एक पढतमुर्ख। '-दा २.१०.२७. ४ (ल.) असलेली रात्र; काळोखी रात्र.

कारः प्रा. अंधार । ०अंधारीं उजाडीं (सांगण, शिकविण)-अंधळी कोशिवीर - ही. एकाने डोळे मिदन इतरांना किवि. गुप्त रीतीने व उपड: सरळ: स्पष्ट शब्दांत व सचवन: खाजगी खेळतांना पाहिलें भी अंगाची भगी आग होते.'-प्रेमपंन्यास ३१. खोली; तळघर: तरुंग, ्राबोली-स्री. १ ( फोटो ) (ई. )डार्क अंधार्टी गाय-स्री, गरीब, अशक्त, निरुपदवी माणूस, म्ह ० रून; फोटोग्राफीमार्टी लागणारी विन उनेडाची खोली. २ अंधार-अधळ्या गाईत लंगडी गाय प्रधान=गांवढळ माणसांमध्ये दोंदाड कोठडी पहा. **गडत-**न. अतिशय काळोख (कि० पडणें; शिपाई किंवा तिस्मारखान: ओसाड रानांत एरंड बळी (अडाणी येंगें); चढगें; होणें ). अंधार गडप-ब असेहि शब्द वापरतात. -िकिवि. दाट काळोखांत. [ सं. अंधकार+गर्त ]

अंधारणं-अकि. १ जमन येण व काळोख करणे (अम्रे. पाउस ). 'पाउस अधारला ' अभाळ अधारले ' मेघ अधा-अंधळें—िव, दृष्टिहीन. •गारुड -न. १ लबाडी; लुच्चे- रले. '[सं. अंधकार] २ (अक्तेक) काळोखी येणें ( अश्रासुळें ),

झांपड, 'अंधारी भरगच्चीची निमजरी, '-ऐरापप्र ९.५१३. ३ अंग्राळखा -- श्रीअव, सर्य चित्रा नक्षत्राजवळ असणे: त्या- पित्तः त्रोभाने डोळबांपढे एकाएकी भासणारा अंधार किया चकरः मुर्च्छाः; तसेच उतारवयामुळे व ( छ. ) आढ्यतेमुळे डोळ्यांवर अंधाई—की. १ अंधार; काळोख. २ ( ल. ) अंदाधुंदी; येणारी धुंदी. ( कि॰ येणे ). (गो. ) 'ताज्या डोळपाकहेन ं अधारी आयली. '

अंधारी-- सी. १ रहाटगाडग्याच्या चाकाच्या दोन दात्यां. घेतलेला आक्षेप; अडफाटा. २ असल्या आक्षेपानीं स्वतःच मत मधील जागा; दंतांतर; खांचा. २ कडीपाटाच्या दोन कडगां-सिद्ध करण्याचा धरलेला हरू. (कि॰ घेणें; फोडणें; काढणें ) मधील जागा क्षांकण्याकरितां बसविलेली आडवी फळी; खांडे व ३ वधारी पहा. हा शब्द कथीं कथीं वधारीशीं जोहन येतो. दाडे यांच्यामधील फळी. ३ लांकडी जिन्याच्या दोन पायऱ्यां ्मध्ये मागच्या बाजूस असलेली पोकळ जागा बंद करण्याकरितां अंघाधंद-ध, अंदाधंदी-धी--स्री. गोंधळ; घोंटाळा बसवावयाची फळी. 'अंधारी उंच ठेवूं नका.' ४ तुरुंग; अंधार अराजकता; वंडाळी; अव्यवस्था (राज्य, घर, कामकाज इ० कोठडी; तळघर. ५ अंधार; काळोख; (कि० येणें; पहणें). मध्यें ). -ति. अञ्यवस्थितः, अनियमितः, वेबंदी (कारभार, ६ (ल.) अज्ञान. 'तेथे अंधारी गेली। मग बुदी मावळली। ' -परमा १०.११. ७ बळद; भितींत काढलेल कपाट; तळघर. अंधार-रा-पु. १ काळोख; अंधकार. 'खोटींत अंधार विकासी-कीधारी-किवि. १ काळोखांत; अंधारांत; सांधी-पडिला फार । खालीं न दिसे अणुमात्रा' -संवि १.१३४. कोंदींत; कोन्याकोपऱ्यांत. २ ( ल. ) ग्रप्तपर्णे; चोरून; आहन: ' अंत्रार हा चोरास पथ्य, ' २ (ल.) अडाणीपणा; अज्ञान. 'जाण- ( अंधार' हि. ). •रात्र-स्त्री. वद्य पक्षांतील रात्र; अंधाराने युक्त

अधारूपण-न. अध्याह-पारशांचा एक धार्भिक हट्टा व त्याचे काम; अंदाऊ, मोबेद याचे काम. [अध्याचार्थ-अध्यार्थ-अधि+आर्थ रे

अंधार--न. १ अंधार; काळोखी. 'तुझीयेन अभयंकरें। अनावर हे माया बोसरे । जैसे सुर्यप्रकारों अंधारे । पळोन जाये॥ '-दा १.४.९. २ रातांघर्के. 'गिरी विरी आणि अंधारें '-दा ३.६.२६. [ अंधार ]

अंधी-स्त्री. (हि.) १ काळोखी; अभाळ भहन येंग. २ तफान; बादळ; जौळ. (कि॰ होगें; उठगें; बसगें; जाणें), [सं. अंधः हि. आंधी ]

अंधु-9. विहीर; कूप. 'सिंधु अगस्त्याऽचमना न पुरे, प्रतील काय मग अंधा ' - मोद्रोण २.८५ सिं. अंधस= कृपी

अंधुक-धुक-किवि. मंद; अंधक पहा. अंधुककाय-स्त्री. (गो.) परोत्कर्वासहिष्णुता.

नाहीं असा; मत्सरी. [सं. अंधक]

अंधुळी-- स्री. सावली; छाया. -शर.

-रा ] •नगरी-स्री. (अन्याय, जुलूम-जवरदस्ती जेथे नेहमीं खरं.' •वरण-न निचगुळाचे, फोडणीचे पातळ वरण (साव्या चारुते असे स्थळ ) अन्यवस्थितपणाचा कारभार; वेवंदशाही. म्ह० अंधेरनगरी व झोटिंग पादशाही, 'आजवरचा अंधेरनगरी व क्षोटिंग पाच्छाहीच्या पद्धतीचा कारभार यापुढे मुळीच चालुं सुल वर्गर अंबट पदार्थ. 'वरणांत आवटपण टाक '०स्तर-त्रि. देतां कामा नये. '-सामं २.२३८.

अंधेरी-अंधारी पहा.

अंपायर—9. खेळातील निर्णय देणारा माणुस: मध्यस्थ: पंच; त्रयस्य. 'पण आमच्या अंपायरने मला नॉटऔट दिल्या-बर मी खेळलों यांत मला गुन्हा बाटत नाहीं. '-सुदे ८३. [इं. ]

अंब—की. आंब अर्थ १ पहा. [सं. अम्ल]

अंब-न. पाणी; अंबु पहा. [ सं. अंबु ]

व आई या सर्वास आदराधी संबोधन [सं. अंबा]

अंबकरी-काठी --की. कच्च्या आंब्याची वाळविलेली फोड; अंबोशी; हिचा उपयोग चिचेऐवर्जी कालवर्णात करितात **आंबकरी पहा.** [सं. आम्र+काष्ट; म. अंबा+कारी ]

अंबर - वि. १ आंबर; खटा; आम्ल; चवीला, वासाला हिरवा आंबा, चिच, लिंबू यांच्यासारखा. २ ( ल. ) निहत्साही: बाईट; खिन्न. [ सं. अम्ल; प्रा. अंब; अम्लबत अम्ल≔आंब+ट (लघुन्वदर्शक)] 'अंबटतोंड ' क्करणें-( ल.) निराश करणे; होणें. • होणें-होऊन येणें-पद्धणें-निराश होणें; इताश होणें. मसाला वगैरे लावन किया बटाटे वगैरेच्या फोडी घालून केलेला

•मार्गण-दुम-याचे भांडण स्वत.वर ओहन घेण. • ओहें-वि. अर्धवट ओलसर: दमट: किंचित ओलें. • चिवट- अंबट दि. गंबर, तेलकर इ० अपथ्यकारक: विवक्षित मधुरपणा नसलेला. •**ढाण-ढस**-(व.) अंबट डहन; अतिराय अंबट(ताक, दहीं, चिच इ०): ठमका लागण्याइतके आंबट. [ अंबट+ढाण, दस= अतिशयार्थी (ध्वनिवाचक), सं. ध्वनितः प्रा. ढिणय । •तींड-न. निराश: खिन्नमुद्रा, (कि० करणें: होजें), ' महात्मा गांधींच्या स्वातंत्रयक्रचाच्या बातम्या...नोकरशाहीला आबट तोंड कहन व चाव्या छागतात.'-केमरी २५.३.३.० निंब्र-न, कागदी हिबं. मिर्सोग (लावप)-(मो.) १ तिखटमीठ लावणे. २ बहारीने वर्णन करणें. ' तो गेळें कितेय नांगता ते आंवट मिसींग छावन सांगप ' •वर्णा-न (निंदायुक्त) अंदट पाणी, आमटी. [अंबट+बन=पाणी] •वाणा-वि. १ अतिशान अंबट. २ (ल.) निराश केलेला; खट्ट; हरालेला: खिजलेला. [अंग्ट+वर्ग ] • वेल-स्त्री. अंबोद्दी वी वेल: . हिचा रस अंबट असतो. बेलाचा रंग पांढरा. पाने जाड. अस-अंधुको-वि. (गो.) दुस-याचा उत्कर्ष ज्याला पाह्वत तात, ही सारक व अग्निदीपक आहे; कडमडवेल. -शे ६.२६. ्सि. आम्रुपर्गी; अंबष्टवही]. •शोक-पु. नसनी आवड; भलतीच चैन, 'त्याचा उद्योग म्हणजं निव्वळ आंबट शोक ' – तोवं २२१. अंधेर-अंधार पहा. [सं. अंधकार; प्रा. अंधार; हि. अंधेर श्राकी-वि. भलतीच चैन करणारा. 'राजेशी मोठे आंवटशोकी वरणाच्या उलट); मं शेसरी. 'या नाटकांत सार कळेना का अंबट वरण कळना ! ' -नाकु ३,७०, ०पण-न. ( व. ) चिन्न, आम-थोडेंसे अंबट (ताक वंगरे). घईचरून अंबट होण-थोड म्यासाठी रागावून मनुष्यास तोडणें.

अंबर-सी. एक वनस्पति. ( ई. ) एवेलिया ततान्द्रा.

अंचर्ण-अिक. अबट होजे. [अंबट]

अंबटा--वि. अतिशय अंबट (फळ वर्षेरे ), [अंबट] अंबराई—की. आबटपणा.

अंबटाण-स्त्री. १ अंबुस वास. २ ( गो. ) टरफरें काढलेली अंब--- उद्गा. राजपत्नी, गुरुपत्नी, मित्रपत्नी, साध्वी, सास् विचेची फर्जे; चिच. ३ पदार्थातील अंबट रस. ४ ( कु. ) अंबट-पणा. 'अने आबटाण सवाय आसा. '

> अंबटावर्णे-विण-अक्ति. आंवट पदार्थ खाल्ल्यामुळे आंबर्णे ( दांत, ओंड बर्गरे ). - उकि. हवेंत उघडें टेवून आंबविर्णे ( पाणी घातलेल पीठ वगरे ).

> अंबरी-की. १ एक झाड, हैं ओलसर मळई जिमनीत उन्हा-ळ्यांत रुजतें. यास अंबोशीहि म्हणतात. याचीं पाने चिचेशमाणें अबट, फळे भाल्यासारखीं टोंकदार व लांबट. २ एक वनस्पति; 'अंबट ' पहा. - हा ६.२३. ३ अमटी; डाळ, पीट, चिंच,

तोंडी लावण्याचा पातळ पदार्थ; कालवण; अंबटवरण. ०नाटक मंडळी-स्री. (ल.) पौराणिक नाटक मंडळयांच्या भोजनांतील अंबटी हा एक विशेष प्रकार असे, म्हणून त्या नाटकमंडळयांना ही 'आमटी नाटक मंडळी 'म्हणून अनादरपूर्वक म्हणण्यांत येई. [अंबर]

अंबट्या-वि. १ ज फळ नेहर्मी अंबट असतें तें ( चिंच, एक प्रकारचा आंबा इ०); अंबट असणारा (पदार्थ). २ ज्याला अंबट पदार्थ आवडतो तो ( माणस ). [ अंबट ]

अंबर्ण-अक्र. १ अंबर होणें ( उघरें राहिल्यामुळें, शिळें झाल्यामुळे अन्न वंगरे ). २ अंबट पदार्थ खाल्ल्याने दांत, औठ अंबट होणे. ३ अतिशय श्रमाने, कष्टाने किवा मार लागल्या-मुळें अंग ठणकणें, हल्लक होणें; अधु होणें. ४ अतिशय तप्त झाल्यामुळ कंटाळा येणे, बीट येणे. ५ एखाद्या विषयांत निष्णात किंवा पटाईत होणें. [सं. अम्ल; प्रा. अंब ] अंबत पडणे-पुष्कळ काळ अधांत्री लोंबकळत राहणे: भिजत घोंगडे पडणें: रेंगाळणें: दिरंगाईवर टाकलेलें असणें (आरंभिलेलें काम, धंदा इ० ). अंबत टाकर्णे-आरंभिलेलें काम किंवा धंदा, उद्योग अर्धवट किंवा दिरंगाईवर टाकणें.

**अंबर-री---**पुस्नी. **१** ( लोहारी ) खिळे उपसुन काढावयाचा चिमटा. २ (सोनारी) अडिकत्यासारखा दोन पायांस एका सुत अगर तार ओढण्याचा चिमटा.

अंबर--पु. एक सुगंधी तांबुस पदार्थ (उदबल्या करण्याच्या कार्मी-उपयोगी) अंबरउदी. 'तोळाभर अंबर ' -ब्रप २७२. [ तल. अर. अन्बर; फें. आंब्र; ई० अंबर, अंबर्श्रिस ]

अंबर--न. १ वस्र, कापड. 'पदबंध नागर। तेचि रंगाथिलें अंबर ' - ज्ञा १.६. २ (समासांत ) वस्त्र परिधान, पोशाक या भर्थी, जसें:-पीतांबर, पिवळें असे ज वस्त्र; बस्त्राने युक्त असा, जर्से:-दिगंबर=दिक् (दिशा) आहे वस्त्र ज्याचें; चर्मीबर, इ० ३ आकाश, वातावरण. 'सागर शोषूनि उधवला । अंबरासी ॥ ' -ज्ञा १.९०. 'पुष्पांजुळी मंत्रघोष जयजयकार । दुमदुमी अंबर तेणें नार्दे ॥ '-तुगा ८९. [सं. अम्बर]

अंबर--पु. (बे.) एक प्रकारचे गवत.

अंबर—पु. धान्य ठेवण्यासाठीं भितींत केलेली कोठडी: धान्यागार; कोठार; बळद. २ ( ल. ) खिजना. ' जे मागशील तें देईन भरला अंबर । ' -सला १.३०. [फा. अंबार ] ०ल्लटर्जे-धान्याचा सांठा उधळपट्टीनें खर्चणें; छटाह्नें धान्य छटणें. •**खाना**-पु. अठरा कारखान्यांतील एक; धान्यागार: कोठार.

जगतीं तर्ळी।' –भाअ १८३४. याच्या कामाबहल इऐ २२. २४. पहा. [फा.]

अंबर-- पु. १ एक धातु; देशी औषधांत याचा उपयोग करतात. २ अंबरचा केलेला जिन्नस (मणी, सळई, दागिना); अंबरउदी पहा.

अंबर, अबरवेल-स्री. अमरवेल. [सं.]

अवर उदी-पु. स्पर्भ व्हेल नांबाच्या माशाच्या आंतडयांत होणारा एक पदार्थ. हा संगधी व औषधी आहे.

अंबरस--पु. पिकलेल्या आंब्यांचा काढलेला रसः आम-रस; आंबरस. [ सं. आम्र+रस; म. अंबा+रस ]

अंबरसा-पु. (व.) अंबरचा लहान मुलांच्या गळचांतील एक दागिना. 'मुलीला अंबरसा केला आहे. '[ अर. फ . अन्ब-

अंबराई — श्री. आंब्यांच्या झाडांची रांग किंवा बाग. 'छाया तरूंची बहु तोषदायी। आहे तशी ही घन आंबराई। ' [सं आम्र+ राजी=राई ]

अंबरी—वि. अंबरानें सुगंधित केलेली (तंबाख, वगैरे). [अंबर]

अंबर्ले---न. १ काकडीसारखें एक कड़ फळ. २ मुलांच्या कानांतील डूल. अमला; आंबला. [सं. आम्र ]

अंबवण--न. १ अंबोण पहा. 'अधरपान आंववणें। गाढा-खिळयाने साधून वरच्या बाजूस वर्तुळाकार असळेला, धातुचे लिंगनी मेळवर्णे।' –मुआदि १५.११८. २ आंबवण्याकरितां घारुण्यांत येणारा पदार्थ (पिठांत, कोंडचांत, तंबाखंत ताक, लिंबाचा रस इ०); विरजण. [ सं. अम्ल+वन=पाणी ]

> अंबवण-न. आवण: आमण: गाडीच्या चाकाच्या तंब्याच्या तोंडांत, आंतील आखानें तुंबा झिलूं नये म्हणून जें होखंडी वाटोळें कडें घालतात तें.

> अंववण-णी-नन्त्री. (कों.) नाव बल्हवितांना नावाडी जे गार्गे गातात तें; चकवा. [का. अंबी=नाव; अंबिग≕नावाडी १]

> **अंबवणी**—न. १ हिरवा आंबा भाजून पाण्यांत कालवून आंत गळ किंवा साखर घालन केलेलें सार किंवा पन्हें. सिं. आम्र+वन ो

अंबचणी-न. उंसाची लागवड झाल्यावर त्यास तिसरे दिवशीं द्यावयाचे पाणी. अंबुणी पहा. • चिंबवणी-न. उसाची लागवड झाल्यावर ५।६ दिवसांनी जे पाणी देतात ते.

अंबवशी-की. अंबोशी पहा.

**अंबद्या-रंग--**पु. १ अंब्याच्या रंगासारखा रंग; नीळ व अंबेहळद यांपासून केलेला रंग. [अंबा] २ अंबबा रंगाने रंगविलेलें कापड. -सन १८५७.४४३.

अंब विर्णे — उक्ति. १ अंबटावर्णे पहा. अंबण्यास लावर्णे 'अंबरखाना चांगला ।वक्त गैरवक्त कामाला ।तोचि राजा शोभला । <sup>।</sup> ( भिजविलेलें पीठ उघड्यावर ठेवून वगैरे ). २ ( ल. ) बडविणें; धोपटणें; मास्त हळहळा करणें. ३ लोंबकळत टेवणें; आशा।एका, बाजूचा काप, फोड. -चा टाहाळा-डाहळा-डाळा-लावन ठेवणे. [अंब]

अंबद्दी-वि. मेघासारखा निळा; मेघवर्ण. [सं. अंभस्= पाणी+सदश ]

अंबष्टाण, अंबसाण--की. (की.) अंबटघाण: अंबुस बास; अंबटाण पहा.

अंबष्ट ( घू )--- प्र. ब्राह्मण बाप व वैश्य आई यांपासन **झा**लेली संतति; अशांची जात. 'अंबष्ट आणि मर्थावसिका।' -एभा २०.३३. सिं.]

अंबसाण-स्री. आमसाण; अमसुल; अंबटाण पहा.

अंबसुका-खा-वि. (को.) अधेवट सुकलेलाः दमटः किंचित ओलसर: अंबर ओला. [ अंब+सुका-खा ]

अंबसल-सोल-न, रातांबीच्या फळाचे त्याच्याच रसांत भिजवून बाळविलेलें सालपट: कोकंबसाल: याच्या बियांचे तेल काढतात त्यास रातंबेल, कोकंबेल असे म्हणतात, थंडीने अंगाची कातडी तडकल्यास तिच्यावर हें लावतात. अमसल पहा-

अंबळ-सा-अमळ-सा पहा.

अंबळी-पु. एक मासा; पिउरा मासा ( पुणे ). याच्या छातीवर दोन व पाठीवर एक असे तांबड्या रंगाचे पंख असन बाकी में अंग पांढरें असतें; लांबी दोन तीन इंच.

अंबा-- बी. १ आई. 'म्हणोनि अंबे श्रीमंते। '- ज्ञा १२. १०. २ राजपत्नी; साध्वी इ० स आदरार्थी संबोधन. ३ दुर्गा; भवानी; पार्वती (देवी ). अंबाबाई पहा. 'साह्य नव्हेचि गे अंबा। विनमख जाहली जगदंबा। '-ए६स्व ५.७३. [सं. अंबा: द्रा. अम्मा: जर्मन अम्मा-मो ]

आंबा-प. एक झाड व त्याचे मध्र फळ: आंबा: आम्र: याचे कोंबळे फळ अंबट व त्रिदोष, रक्तदोषकारक आहे. पिकलेलें फळ गोड, शक्तिवर्धक, जड, बातनाशक आहे. याचा रस सारक, स्निग्ध, बलकारक आहे. याची कोय तुरठ, ओकारी व अति-सारनाशक आहे. याचा मोहोर अतिसार, प्रमेह व रक्तदोष माशक आहे. याचे पान कफ व पित्तनाशक आहे. अंब्याला रंगावरून, स्थळावरून, ब्यक्तीवरून व ठचीवरून निरनिराळी नांवें असतात. जसें:-शेंदरी, शिवापुरी, हपूस, शोपा इ०. अंब्याचे त्यांत हपूसचे आंवे चिह्न त्याच्या फोडी पालन केलेला भात. **झाड** हिंदुस्थानांत होतें. रानांत, डोंगरांत उगवणाऱ्या अंब्याला रायवळ. बागत लावलेल्यास इरसाल व कलम केलेल्यास कलमी अंबा म्हणतात. याच्या कापा (कापून खाण्याचा ) व रसाळ (रस काढण्याचा) अशा दोन जाती आहेत. हे झाड पुष्कळ वर्षे टिकते. कच्च्या आंख्याचे लोणचे व पाडाच्या आंख्याचा मुरंबा. शुळेंबा करतात. 'पिवळा आणि सुगंध । अमृता ऐसा असे उलटा घातलेला आंबाडा '-पकोघे. 'पत्नी घालिते अंबाडा । स्वाद। परी अंबा तब प्रसिद्ध। एकलाचि। '-विड १०.१९.

पु. १ आंक्याची लहानशी फांदी. हा ग्राम व अग्राम दोन्ही प्रसंगी असतो यावहन. २ (ल.) ग्रुभ-अग्रुभ प्रसंगी किंवा पुखदु:खाच्या प्रसंगी दुसऱ्याच्या घरी सारखेपणाने वागणारा माणुस: लग्न वगैरे समारंभांत दोहींपक्षांकडील माणुस. - चा रोक्डा-६ आंब्यांचा १ पाडा, ५३ पाड्यांचा (३१० आंबे) १ रेंकडा. सबंध रेंकडा घेतला तर ३२० अंबे मिळतात. निर-निराळचा ठिकाणी अंब्याचा शेंकडा निराला आहे. ठिकाणीं २२ पाडधांचा शेंकडा असतो. • उत्तरणे-१ आंबे झाडावरून खालीं न पाडतां काढणें. 'आज आमच्या **झाडाचे** आंबे उतरावयाचे भाहेत. ' २ फार पिक्णें. ' आंबा उतरला आहे: कशाला खातोस ? ' ॰ शिपणं-वरात घरीं जाण्याच्या पूर्वी गौरीहारांतील देवी घेण्याकरितां वर जातो तेथे गौरी-हाराच्या जागीं भितीवर अंच्याचे झाड काढलेले असते. तेथे आंबा शिपतांना वधु आपला डावा पाय वराच्या उजव्या मांडी-वर भाणि डावा हात त्याच्या पागोटयावर ठेवन त्याजपाशी उभी राहुन उजव्या हाताने नागवेलीच्या किंवा आंब्याच्या पानाने आंबा शिपते त्यावेळीं बायका आंबा शिपण्यावहरूचे गाण म्हण-तात. ' आंबा शिपावया गोरटी। कडे घेऊनि कृष्ण उठी। आहती केलीसे गोमटी। कुंक्रमें बाटी परिपूर्ण।' -एइस्व १५.१४२. •बाधर्णे-झाडासफळ लाग्गे. अंबेबार-बहार-फाल्गुन महि-न्यांत महणजे आंव्याला मोहोर येण्याच्या दिवसांत जे तिसरें फळांचें पीक येतें तें, म्हणजे तिसरा बार ( मृगवार, हत्तीबार असे आणखी दोन बार आहेत ). -शे २.१२. -ब्याचा मोहोर-पु. (एक पकान्न) दुधांत भिजविलेल्या रव्याचे गवले कहन मध्ये चिमद्रन थोडे वळले म्हणजे होणारें त्रिदळ. -चें पन्हें-न. अंबवणी पहा. —चे साठ-न. कल्हईच्या ताटाला तुप लावन त्यांत अंबरस भोततात व तो पुकवन त्यावर दुसऱ्या अंबरसाचा थर भोततात व पुन्हां पुकुं देतात. गोडीसाठीं यांत साखर घाळतात. पुकल्या-वर तो पोळीप्रमाणे होतो. अशा प्रकारें जी पोळी करतात तें. -चा भात-प. केशरी भातात्रमाणे भात शिजत आला **म्हणजे** •गदरलेला-गद्वा-गजरा-पु. पाडाचा अंबा. 'अतिरित एक दोरीत ओविलें फळझाडें आंबागदा। '-पला ६६.

अंबाडा-पु. बायकांच्या केंसांचा बुचडा; केंसांची मानेबर गांठ: हा आंब्याच्या आकाराचा असतो म्हणून हें नांव. फ्रायाचा. पोलक्याचा ६० याचे प्रकार आहेत, 'तो बहुतकरून नुकताच वर खोंजुनी केवडा। मार्गि धांवे दुडदुडा। शारदा पहाया॥ ' [सं. भामः; प्रा. अंब] -स्याचा-काप-तळका-पु. अंब्याचा -मेळवांतील परें. [सं. आन्नातकः; प्रा. अंबाडय=अंब्याचें फळ ]

अंबाडा-पु. १ अंबाडीचे झाड व पाने; हें झाड चार पांच महणतात, कचित उंटावरील बैटकीलाहि अंबारी महणतात. 'अवणे हात उंच बाढते. सर्कत्यावर भिज घालन त्यावरील वाख काढतात, अंबाऱ्या शोभल्या वरी। ' -नव १३.७५. [अर. अमारी] त्याचे गोणपाट, दोर व कागद करतात. काडधांना सणकाडया म्हण- अंबारीत बसणे-श्रेष्ठपणास चढणे. उस्टर्या अंबारीत तात. विलायती अंबाडी हा एक दुसरा प्रकार आहे. याची बोंडें वसर्णे, उलटवा अंबारीन राज्य करणे-उलटी अंबारी तांबडमा रंगाची आमसलाप्रमाणे आंबट असून तीं सुकबून उपयोगांत हातांत येंगे-भिक्षांदेही करणे; भीक मागणें ( गांठ मारलेल्या आणतात. २ कोंकण व कर्नाटकांत होणारें मोठें झाड. पानें रामफळी भिक्षेच्या झोळीचा आकार उलट्या अंबारीसारखा असती सारखीं व फळ आंबट व पोफळाएवढें असून त्यांत आंब्या- यावरून ). 'माझी कातडयाची पेटी व फराळाचें आणि चार हैं रक्तदोष, क्षत व क्षयनाशक आहे. [सं. आम्नातक; प्रा. आम्मा- राव. हुओ: अप. अंबाड्य. हिं. अंबाडा: ग्र. अमेडा ]]

अंबाडी-सी. १ अंबाडा अर्थ १ पहा. २ या झाडाचें बी ( यापासून तेल काढतात ). ३ याचे तंतुमय वेष्टन-त्वचा; या-पासन दोर करतात. ४ याची पाने-भाजी म्हणून ही खातात, ५ अंब्याची कैरी. ६ अंब्याचें रोप. ७ (गो.) कै-यांचें नुसर्ते मीठ घालून केलेलें तोंडीलावणें. केसांची ॰होणे-दिसं अंबा, अंबाबाई पहा. लागर्णे-केस पिकल्यामुळे अंबाडीच्या वाखासारखे दिसं लागणे. 'नाहीं तर याचे पहा अंबाडीकेंस ? '-नि ०पद्री-स्री. अंबा-डीच्या लागवडीवर किंवा तिच्यापासन दोर करण्याबद्दलची एक पड़ी.

अंबाडी-पु. बेदाण्यांतील एक जात. -मुन्या १०८. अंबाडी-प. एक मासा ( वाळलेलें सुकट ).

अंबाडी-की. अंबाडीचें पान; मोठ्या व तिखट पानाची नागवेलीची एक जात. मिडेसर संस्थानांत अंबाडी नांवाचे गांव आहे. त्यावरून; का. अंवाडी येले ]

अंबाबाई - सी. १ कोल्हापुरची देवी. (सामा. ) कोणतीहि ( जोगेश्वरी, तुळजापुरची वगैरे ) देवी. ' उदो उदोगे अंबाबाई । भक्तासाठीं धांवत येई। '२ ( छ. ) हुरूटी स्त्री. ३ ( विनोदानें ) आमटी. [ सं. अंबा+म. बाई ] •चा उदो-पोत घेऊन ' उदो अंबीरी '-प्रहा १४३. अमीर पहा. [ अर. अमीर ] उदो गे 'करीत नाचणें; (गो. ) अंबाबाये हदाँ. •चा पोत-

**्सारी-ब्राह्मण गांवकामगारांखेरीज इतर घरांवर कर.** 

बैठक; जेव्हां वर छताची योजना नसेल तेव्हां या बैठकीला हौदा।विचित्र वेलींनी नटविलेली, सजविलेली गाडी,

सारसी कोय असते. चिचेऐवर्जी याचा उपयोग करतात. धोतरे एवढे मात्र ..... बचावरूं. नाहीं तर आजच उलट्या कोबळणा फळांचे लोणचे होते. यास आंव्यासारखा मोहोर येतो. अंबारीच्या राज्याचा उपभोग व्यावा लागला असता. ' -रंग-

> अंबाबाटी-सी. अंबा शिपण्यामधील रंगाची बाटी. ' तयीं अंबावाटी घेऊनि गोरटी, '-दावि ३७.

> अंबिका-की. १ आई. 'कां एकलौतिया बाळका-। वरी-पडौनि ठाके अंविका। '-ज्ञा १३.५०२. २ जगदंबा: पार्वती. 'चंद्र तेथें चंद्रिका। शंभ तेथें अंबिका।'-ज्ञा १८.१६३२.

> अंबी, अंबेकरी-पु. (कर्ना.) नावाडी; भोई; धीवर. 'मासे मारणारे कोळी व नावा वलविणारे अंबी नदींत एके ठिकाणी बुद्धन बऱ्याच अंतरावर पाण्यावर येतांना पुष्कळांनीं पाहिलें असेल. '-प्राणिमो १५. [का. अंबी=नाव; अंबिग= नावाडी; हिं. अंबी ]

> अंबीण-स्री. इतरांपेक्षां अधिक लांबट अंबा येण(रें आंब्याचें झाड. [अंबा]

> अंबीर-पु. अमीर; इंबीर; सरदार. राज या शब्दाला जोड़न विशेषतः हा शब्द येतो. 'धन्य पुण्यामधि आपुण राज अंविरा।' -प्रला ९८. [ अर. अमीर ]

अंबीरी-वि. अमिरी, सरदारी. ' महादेव कवीचे छंद राज

अंबील-की. १ नाचण्याचे पीठ अंबवन किंवा ताकांत घालन अंबाबाईचा प्रजारी जो भुत्या त्याच्या हातांतील चिध्यांचा पीळ शिअवून केलेला परार्थ; वन्हाडांत ज्वारीचे पीठ भिजवून त्यांत देजन केलेला मोठा पेटलेला कांकडा. [सं. पोत=तन्न. पलेता?] सोवरं, स्वसस्वस, साखर टाकतात. ही अंबील महालक्ष्मीच्या अंबार---न. १ अंबारखानाः भिर्तीतील धान्य ठेवण्याची सणास करतात. 'लाबु अनारसे नाहीं कामाचे । भावाची आंबील कोठडी; धान्यागार; कोठार. अंबर पहा. (सामा. ) कसलाहि बरी। '-अमृत १३९. 'पिष्ट जळें कालविती। तें जोंबरी आंबे ढीग, रास. २ ( वे. ) कापलेल्या गवताचा ढीग. ० बांधणें-धान्य तोंवरी ठेविती । तो आंवट वास गोड मानूनी पिती । आंबिल सांठविण्यासाठीं तळवर बांधणें. ३ (कर्ना.) पिकाचा सरकारी महणती तयातें॥'—यथादी १७.१३७. २( ल. ) घाणेरढें पाणी: हिस्सा; अंबारराशी. [फा, अंबार≔डीग, धान्याचे कोठार.] गढूळ पाणी. [अम्ल; सं. प्रा. धंविल≔खट्टा रस ] ०**भरक्या**-वि. १ अंबील खाणारा. २ (ल.) अशक्त; नेमळट; मेषपात्र; अंबारी - स्नी. इतीवरील बसावयाची मेघडंबरी, आसन, दुधखुळा; भोळा ( माणूस ). अंबिस्रगाडा-पु. ( वे. ) चित्र-

अंखु---न. पाणी. 'महा प्रळयांबूचें जैसे भरलेपण।'-हा १५.२८४. सि. ]

वर्षेणें. 'प्रळयामीची उजिती । आंबुखिली जैशीं।'- ज्ञा ११. ३४२. २ सेचन करणें; सिचणें; शिपडणें. ' घृते आंबुलुनि आगि-याळें। '-ज्ञा १४,१६२. [सं. अभि+उक्ष, अभ्युक्षण; प्रा. अञ्भवखण=शिडकाव, सिंचन ]

अंबुखा-पु. पाण्याचा वर्षाव, वृष्टि; शितोडा; हवका. आबुखा पहा. 'मोक्षमार्गाकडे। जें यांचा आंबुखा पहे। '-हा १६. २६१. [सं. अभि+उक्षः प्रा. अब्भुक्ख=र्थिचन करणे ]

अंवची, अंवची( बोची )चिंबोची-ली. एक आंबर बेल, हिच्या पानांची भाजी करतात. अंबोशी पहा.

अंबुज्ज-न, कमळ. नयनांबुज; पादांबुज; अंबुजाक्ष इ० समास होतात. 'ज तुं ज्ञानांदुज। द्विरेफु की ॥'-ज्ञा १४.२८६ 'सिंहांगनेसि मज नेइल अंबुजाक्षा। जंबूक वैद्य जरि तुं करिसी उपेक्षा ॥ ' -वामन ( हिक्मणी पत्रिका ) ४. [ सं. अंबु=पाणी+ ज=जन्मलेलॅ }

**अंबुट** -- न. अंबर; आकाश. माबुट पहा. ' धडघडिले चक्र-बाट। रजे अंबुट कोंदलें ॥ ' – एक्स्व ८.१४.

अंबटकी- को. अगर्दी कोंबळा आंबा. 'मुलें अंबुटक्या २ नाचणीचा एक प्रकार. [अंबा+मोहोर; गो. अंबेस्होबर] टिपण्यास गेलीं. '[अंबा, अंबुट--की प्रत्यय]

अंबुणी-की. उंसाची लागवड झाल्यानंतर त्यास तिसरे दिवशीं पाणी देतात तें; अंबवणी. [अंबु+वर्षण ? ]

ठेवा। काढीची तो । ' -- ज्ञा १८.१००८. [ सं. अम्युत्य; प्रा हलहा; हि. अंबिया इलदी; ग्रु. अंबाहलदर ] अब्भुत्य किंवा अब्भुत्त=प्रकाशित होर्गे ]

**अंबुरा**---पु. अंबुर; अंबर पहा.

अंबुला-पु. नवरा; पति. 'नैदर्नदन हा आचीज अंबुला अंबवण पहा. वो।'-निगा ६५. -ज्ञा १३.९७८. अंबुलेपण-न. नवरेपण आंबुलेपणा पहा.

अंबुला-प. पाण्याचा थेंब. [सं. अंबु+ल]

अंबुला-पु. कानांतील आंब्याच्या आकाराचा हल. <mark>अंबुखपें -खिपें, आंबुखपें —</mark>उक्ति- ९ टाकपें; फेकपें; | आंबला, आमला, अमल पहा, 'कुमारांचे आंबुले कडदोरी । मजपाशीं आणिजे ॥ ' - खिपु १.१९.३९. [सं. भाष्र, आमलक]

अंबुली — स्नी. आबुली; पत्नी; नवरी. 'लांबलांबै कासोटें। मिरविती आं(आ)बुलिआं पुढें ॥ ' -शिशु ८९१.

अंबुली-सी. ( कों. ) आंब्याचे लहान झाड. [ सं. आम्र; प्रा. अंब+ली

अंबुद्गी--अंबोशी पहा.

अंवसर्णे-अिक. अंबण पहा.

अंबुर-पु. पकड; चिमटा याअथी अंबर पहा. [तुल । सि. अंबुरु ]

अंबुस-वि. १ अंबलेलें; अंबट वास येणारें. २ (ना.) अंबट. 'दही भलं अंबुस झालं नं ? ' [सं. अम्ल ]

अंबेकरी-पु. अंबी पहा.

अंबेमोहोर-हर-पु. आंब्याच्या मोहोराइतका बारिक, गोल, पांउरा व सुवासिक तांदूळ. याच्या काडाच्या पातीलाहि आंब्याच्या मोहोरासारला वास येतो. बेळगांवाकडे याच्या काळा व पांढरा अशा दोन जाती आहेत. पैकीं काळा उत्तम.

अंबेरी-की. (राजा.) एक झाड व त्याचा चीक.

अंबेहळद-न्सी. एक इळदीचें झाड. हें रानांत होतें. या हळदीच्या गांठी मोठया असुन त्यांस दर्प फार असतो. अंबेहळद अं(आं)ब्र्थंगें--- अकि. १ वाढणें; जास्त होणें. 'औषधाचेनि वागाइती हळदीप्रमाणें खाण्याच्या-मसाल्याच्या उपयोगी पडत नोंने अमृतें। जैसा नवज्वरु आंयुथे। ' –ज्ञा १२.७२२. २ (ल.) नाहीं. हिचें लोगचें मात्र घालतात. ही रक्तविकार नाशक असुन प्रज्वित होर्गे; प्रदीप्त होर्गे; पेटविंगे; पेटविंगें; उजळेंगे. 'तैसा अंगास लावण्याच्या मसाल्यांत घालतात. दुखावेअल्या भागावर वेराग्याचा बोलावा। विचाराचा तो दिवा। आंबुथितां आत्म- हिचा लेप करितात. -शे ६.२४. [सं. आम्र+हरिद्रा; प्रा. अंब-

अंबोण-न. गुरांना घालावयाचे पेड, कोंडा, सरकी इ० च अंबुद् — पु. ढग; मेघ. 'जगदंबुदगर्भ नम।'-ज्ञा १८.५. भिजवून किंवा शिजवून केलेल मिश्रण, ह्याला अंबूस नास येतो. 'कि ऐकता तव वचनाबुद। ममिवत शिखी नृत्य करी ॥ ' [सं.] २ विवाह झाल्यावर वर व वधु या दोहीं पक्षांकडील वायका अंबुधर—पु. ढग; अत्र. 'चातक होतां तृषाकांत । आव- परस्परांस जेवणाचे आमंत्रण देतेवेळीं मुख्य विहिणीपुढें भाजी-डीनें लक्षित अंबुधरातें ॥ ' –संवि २५.२. –ह २६.११७. [सं.] सह कोंडा, पेंडीचा खडा, भाजीच्या काडया ६० शिष्याने भर-अंबुधि, अंबुनिधि—प. समुद्र, महासागर, सामाशब्द- लेलें शिपतर ठेवतात तें. [ आम+अन्न; अंबणे ] •दाखियणें-दु:खांबुधि; क्षारांबुधि इ० 'अंबुधे सहज बा तुज पाहतां '[सं.] | ( ल. ) लांच देणें. 'साहेबांची भेट घ्यायची म्हणजे चपराज्ञाला अंबरकी चिच-स्री. बहुतेक पिकलेली, गामुळेली चिच अंबोण दाखवावें लागतें. '

अंबोण-न. गाडीच्या चाकाच्या तुंब्यांतील लोखंडी कडें.

अंबोणी—स्नी. उस लावल्यावर तिसऱ्या दिवशीं प्रथम पाणी देतात तें. अंबवणी पहा.

अंबोटी—सी. १ आमटी. २ एक वनस्पति. १ चुका; शत-वेभी. [ अंबट; हिं. अंबोटी ]

अवोरा—प. (व.) (धनगरी) लप्नांत शिक्षक असलेलें अक एकत्र शिज्जून सर्व नातेवाईकांना हकार्ने वाटण्यांत येणारे अम.

अंबोद्दाा-द्दाी---की. (कों.) कच्च्या आंब्याच्या वाळ-

अंबोशी — की. १ बारीक पानांची, भुईसरपट, आपोआप उगवणारी बनस्पति; अंबट वेल; अंबुशी. २ एक लहान शुडुप-याच्या पानांची चटणी करतात. [सं. आम्र]

**अंबोली**—स्त्री. एक बनस्पति. -शे ६.२४.

अंबोसा—पु. आहुबुखार. [फा.]

अंबोळी—की. थिरडें; तांदूळ व त्याच्या निमी उडदाची हाळ भिजत घालून वादून त्यांत मीठ, मिरच्या, कढीलिंव वगैरे बालून तें मिश्रण आंबल्यावर चुलीवर तूप लावलेल्या तच्यावर बोतावें वर झांकण पालावें, योडया वेळानें अंबोळी बनते. [अंबण+ पोळी ] व्यांबोळी—यु. (क्र.) लहान मुलांचा एक खेळ.

अंक्या—पु. अंबेकरी; नावाडी, अंबी पहा. [का. अंबी= माष]

अस्युलस्य—न. (ई.) १ फिरतें इस्पितळ; सैन्याबरोबर
 ससणारा दवाखाना. २ जखमी किंवा रोगी यांच्यांकरितां वाहन.
 कोअर-्न. रुणपरिचयांपथक.

अंक्र—पु. (काव्य) आंत्र; आम्र. आंबा. 'अंब्रदानें दिघलीं।' -वा ३.३.४४. [सं. आम्र]

आंक्रुक-को-किवि. (गो.) आंतल्या आंत. अंब्रुकोहांसो= आंतल्या आंत इंसर्णे.

अंब्रचं -- अकि. (गो.) पिकर्णे (फळ).

अंभ—न. पाणी. 'नातरी आटलिया अंभ।' -ज्ञा १५. १७. (काव्यांत हा शब्द समासयुक्त येतो. जसेः-अंभोनिधि= समुत्र; अंभोज=कमळ ६०). [सं. अंभस् ]

अंभोज-न. कमळ; पद्म; अंबुज. [सं.]

अंभोधि, अंभोनिधि—पु समुद्र. अंबुधि पहा. [सं.] अंमल, अमलदार—अमल-दार पहा.

अंमळ-सा—अमळ-सा पहा. [ अम्नर( =अल्पार्थी )-अंगल-अंगळ-भाअ १८३४ ]

अंगस्य — श्री. (गो.) अमावास्या; आंवस. अमास पहा. [सं. अमा]

**अंमा**—अ. परंतु; पण. त्रमा पहा. [ अर. अम्मा ] अंवठा—अवठा पहा.

अंवढा-डा-वंढा---अवढा पहा.

अंबदां — किवि. (कुण.) यंदा; ह्या वर्षी. अवंदा पहाः

अंदा--प. १ भागः खंडः विभागः तुकडाः हिस्साः वांटाः हा शब्द विशेषतः समासांत योजला जातो व त्यांत योडासा भिन्नार्थिहि भाढळतो. जसें:-जलांशः धान्यांशः, ज्वरांशः उष्णांशः इ०. 'तरी ताकाचे अंश फेडणें।'-हा १५.४६४. 'हंसवाहिनी आख्या ऐशी तुझेनि अंशेंसी तिसी झाली।'-एभा १३.९. २ लेशः राहिलेलाः शेष. 'केळीं खालीं तर त्यांचा अंश फार वेळ राहतो. ' 'पोटांत अन्नाचा अंश गेला म्हणजे हुशार होईल.' ३ वर्तुळाचा ३६० वा भागः (ई.) डिप्री. अंक्षांशः रेखांशः ४ (गणित) अपूर्णोकः, ज्यवहारी अपूर्णोकांतील रेषेवरील संख्याः याच्या उलट छेद. ५ आदित्यांपैकीं एक. ६ (ल.) माया. 'अंश शेवटीं एकीकडे । अनंते हारपैलीं ब्रह्मांडें।'-ऋ ८५. [सं.] अमान्न-किवि. अंशतः; थोडें; किचित्. ०स्त्यणीन-न. सवै अपूर्णोक सम्बन्धेद करणें; सारखें रूप देणें. ०स्वर-प. (राग) वादी स्वर पहा. ०हारी, अंद्याध्यकारी-वि. भागी-दार; वटिकरी; पातीदार.

अंश—बकाट; खांदा; अंस. ′ृं•फलक-न. खांदा; बकाट. [सं. अंस≃खांदा ]

अंश—पु. (छाप.) खिळयाची जाडी (मजकुराच्या उठा-वाच्या मानार्ने ). (इं.) पॉईंट. [ सं. ]

अंदात:—किवि. भागाभागानें; पायरीपायरीनें; थोडें थोडें; इव्हुद्वुः, जराजरा; किंचित्; कांहीं. [सं.]

अंशाबतार—पु. ईश्वराच्या अंशाचा अवतार; ह्याच्या उलट पूर्णावतार (यांत प्रत्यक्ष ईश्वरच अवतार घेतो.) [सं. अंश+अवतार]

अंशांश—५. अंशाचा अंश; भागाचा भाग; पोटविभाग. [सं. अंश+अंश]

अंशिक—ित. अंशात्मक; थोडेंसें; किंचित्; अल्प. 'जयार्चें आंगिक अंशिकें । '-ज्ञा १८.१७२४. [ सं. अंश ]

अंशित—िव. वांटलेले; विभागलेले. [सं.]

अंशी-पु. भागीदार; अंशहारी पहा. [सं.]

अंगु.—पु. किरण; कर; रहमी. प्रकाशशालाका.. शापक-पु. किरणांच्या अंगी असणारे गुणधर्म ओळखण्याचे यंत्र.. ( हं. ) रेडिओमिटर. शाळी-पु. सुये. 'जैसा वर्षोन भूतळी । आपुळा स्म अंग्रुमाळी । '-क्षा १५.२९७.

अंगुक—न. वस्त्र. 'न भातळे जो द्विज अंग्रुकासी।' –सारुद्द १.४४. [सं.]

अंस--पु. सांदा; अंश पहा. 'वागवी निज सिदोरिस अंसी।' -सारुह ३.१२२. [सं.] ०फल्फक-अंश-फल्फ पहा.

अंसुढाळ—वि. १ अशुढाळ पहा. २ अशुढाळ पहा. ३ रहवा; सदोदित रहका. [ अंसु+ढाळणें ] **अंसुपात**—अश्रुपात पहा.

अंसू-न. असं पहा.

अपॅहॅं--- उद्गा. नापसंति दाखविणारा उद्गार. [ ध्व. ]

अंश्य-न. १ पुज्य; शून्य. -विवि ८.३.४६. २ अभाव. 'भाज तुपार्चे अंक्ष्व आहे.' ['अंक्ष्वमंक्ष्वेति कज्जलम्'या सये कई फिह्रनि लागेल गे॥' श्राद्धांतील वचनावहन ।

## अ:

अप:---शेवटचा स्वर. -पु. १ कार्तिकस्वामी. २ विसर्ग. ३ संप्रांतील बीज.

**अर:अर:**— उद्गा. हा: ! हा: ! आनंद, खेद या विकाराचा दर्शक ष्वनि. ' भः भः तव भजना विसरलों। ' --दावि ७६.

क- १ मराठी वर्णमालेंतील १७ वा वर्ण आणि पहिले -तुगा ७७२. [?] क्यंजन, अक्षरविकास-याच्या पांच अवस्था असून पहिली अशोक-कालीन तर शेवटची ११ व्या शतकांतील. पहिली अवस्था थेट कसासारखी असून पुढें आडवी-उभी रेघ बांकदार होऊं लागली. **२ पुष्कळ संस्कृत नामांना तीं दुस-या शब्दांशीं संयुक्त होतांना जोगी; कुरूप (वस्तु ). [काऊ+वाऊ ?]** (समासांत) हा शब्दातिशय प्रत्यय लागतो, जसें:-आत्म-**भात्मक.** 'हें जग पंचभूतातमक आहे '; 'अलंकार मुवर्णात्मक भाहेत. स्तुत्यात्मक; निंदात्मक (परिपूर्ण या अर्थी ); मूल-मूलक; ज्यापासन उत्पन्न होतें तो या अथी. 'पण्य मलक सुख ' (ज्या-अर्थी) 'स्त्रीमूलक कलह' इ०; पूर्व-पूर्वक पुरस्सर; अनुसह्सन; मुहाम उ० बुद्धिपूर्वक; भादरपूर्वक; शपथपूर्वक ( भाषण इ० ). स्मान वय, सारखेपणा, प्रेम इ० दर्शविण्याकरितां कधीं कधी शब्दाच्या शेवटीं हैं अक्षर जोडतात. त्यामुळे अर्थ फारसा बद-लत नाहीं. उ० बालक; पुत्रक; दंडक इ०; ब्रह्मीहि समासापुढे प्रायः याचा प्रयोग होतो. उ० देवदत्त आहे नाम ज्याचे तो देवदत्त नामक. 'जीवत्पितृक पुरुष', 'देवमातृक देश'; ' आनंदविषयक वाक्य. ' ३ ब्रह्मदेव; दक्षप्रजापति; कश्यप; बायु; सूर्य; यम; विष्णु; अग्नि इ० देवता. ४ मन; अंतःकरण; **भात्मा. ५ पक्षिविशेष; पक्षी; पक्ष्यांचा राजा. ६ पाणी**: पिण्याचा पातळ पदार्थ.

कं---न. सुख; आनंद; उ० नाक=(न अकं=दु:खं यत्र). स्वर्ग [ स. ]

का।—१ कर्यात; कसबा. २ कमावीस. [संक्षेप] •वार→ कमाविसदार.

कॅ--अ. (गो.) कोठें.

कई -- किवि. (चि.) केव्हां. कई पहा. ' उरास उर हा

कांचा-किव. कैचा पहा.

कहरू-ड-कईर--न. (गो. खा.) कवठ (झाड व फळ) पहा.

कडली—केली पहा.

कइवाड-र--न. अंगिकार; केवार; केवाड-र पहा. 'कई-वाड नव्हे घाळावया उडी। आपणांसी ओढी भय मार्गे॥ ' -तुगा ४७. ' घेई माझा भार करी कईवार। उतरी हा पार भव-सिंधु॥ ' -तुगा १६५७.

कई-ई- किवि. १ (काव्य) केव्हां; कथीं. 'जळो आतां संसार वो कई शेवट पुरे।'-तुगा १२०. २ कोठें. 'एयेहि सलगी करूं बिहो। तरी निवो कईपां।' [सं. कदा: प्रा. कड़ी

**कईक**—केक पहा.

कईपक्षी-पु. केवारी. 'माझा तो कईपक्षी पांडुरंग।'

कउल, कउलाचण, कउली, कऊल—कौमध्ये पहा-'हिगडे सल्ला कउल दिला '-ऐपो १४.

कऊबऊ--वि. (विचित्र प्रयोग) ऑगळ; तिरस्कार बाटण्या-

कऊळ-पु. (व.) कावील पहा. 'त्याला कऊळ झाला.' कंक-पु. १ बगळा; करकोचा; क्रौंच; बाणाच्या शेवटी याची पिसं लावीत असत. २ अज्ञातवासांत धर्मराजानें (पांडव) ब्राह्मण-ह्मपांत धारण केलेलें नांव; आपणास बळेंच ब्राह्मण म्हणविणारा: खोटा ब्राह्मण. ३ क्षत्रिय; यावह्नन मराठ्यांतील एक आडनांव उ॰ एसाजी कंक. [सं.] ॰पत्री-पिच्छ-पु. बाण. 'ते बज्रा-परीस कठोर। कंकपत्री सरळे '-कृमुरा ५०.९२.

कंकण-पुन. १ बांगडी; चुडा. 'पुरुषा हातीं कंकणचुडा। नवल दोडा वृत्ति या।'-तुगा ९७७. २ बायकांच्या हातांतील सोन्याचा बांगडीसरखा पण हंद व कांटेदार असा दागिना; कांकण: बांगडी. 'नाग मुदी कंकण.'-अमृ ९.१२. ३ यज्ञदीक्षा घेते वेळीं यजमान आपल्या हातांत पिवळा दोरा बांधतो तो. 'तें यक्षकंकणरकरांबुजि राघवातें. -कुशलवाख्यान ' ४ लमविधींत हळदीनें पिवळा करून वधुवरांच्या हातांत बांधलेला अनेक पदरी दोरा. ज्यांत दुर्वा व हळकुंड बांधलेले असते व जो लगांत मंत्रुन वधुवर (वधूच्या डाव्या व वराच्या उजव्या मनगटांत) परस्प-रांच्या मनगटांत बांधतात तो. ५ (सामा.) हातांतील कडें. [सं.]

o( हातांत ) बांधणं-१ (स्वीकारलेल्या गोष्टीचा ) अभिमान बाळगणें. २ (एखाद्या कामार्चे) ते काम पार पाडण्यासाठी २.६.३०. [कंकातणें] प्रतिज्ञा करणे; मेहनत करीत राहणे. •कान्डी-की. (बे.) एक कंकण किंवा वलये एकास एक जोड़न ज्या प्राण्यांची शरीरें बन-तात तो ( प्राणिवर्ग ). -प्राणिमो ९७. ०वंध-पु. १ गोलाकार बत्तीस अक्षरी श्लोकरचना: यांत कोणत्याहि अक्षरापासन म्हणा-वयास आरंभ केला तरी कांहीं तरी संदर अर्थनिष्पत्ति होते. २ लप्नांतील कंकण बांधण्याचा विधि. [सं. )

-स्ती. कंकणासारखी आकृति. • प्रहण-न. ज्या सूर्यग्रहणामध्यें | वटा ] सर्याचा मध्यभाग खप्रास होऊन सभावतालचा बाहेरील वलयाकार भाग दृश्य असतो असे प्रहण. वलयाकार प्रहण. (ई.) अनुलर. िसं. कुंकुमपत्रिका ] [ <del>सं</del>. ]

कंकणाश्व-प. मानेवर तीन भौवरे असलेला घोडा: हा शुभदायक व कल्याणप्रद होय. -अश्वप ९२. [सं.]

कंकणी-दार--कंगणी-दार पहा.

**कंकर-रा-पु. १ रेंव**;वाळु; रेती; लहान लहान खडे; गार-गोटयांचा चुरा; पुळणीच्या जिमनीत चुनखडीप्रमाणे या मातीचे थर पुष्कळ ठिकाणीं आढळतात. 'जेथील लाधल्या कंकर। नीच ते थोर वेव्हार होती।'-एभा १७.५. लहान खडा; गारगोटी; कण. 'हिरा केंकरा म्हणोनि।' -दावि २०१. 'नर्मर्देत जितके कंकर तितके शंकर. ' २ कांकर: डोल, मृदंग इ०ची ओढ़दोरी: वादी: सामान्यतः चामर्डे. 'कोणी वाणवशावांचून असेल त्याच्या पाठीचा तीन बोटें कंकर काढा. ' -गोपद्मांची कहाणी पू. ३६. -वि. ( ल. ) दगडासारखें: कठोर. 'वचन कंकर ते उतराया।' -दावि ३८०. [सं. कर्कर; प्रा. कक्कर; हि. ककरी; सि. किकरो] कंकर-री--- खी. देवबाभळ.

कंकरी—स्नी. १ पीळ भरलेल्या रेशमाची लड; कांकरी, ( नगच्या उलट ). २ खणावरील कांठाला लागून काढलेली खडी. किकर?

कंकवा-कंगवा पहा.

-उकि. बेजार करणें: त्रास देणें: छळणें. [कांतणें ]

सांडी। ककारांत फोडी। '-ज्ञा ६.३०२. [सं. क+कार+अंत]

बेताळ कंकाळ बंड। '-दावि ४४६. [सं. कंकाल]

**कंकास—पु. ( गु. )** त्रास; जंजाळ; भांडणतंटा. - मौज. ता.

कंकाळा-ळी--वि. (काव्य) कर: रानटी, राक्षसी. गवत: सनकाडी. •घटित-वि. परस्पर समान अशीं लहान लहान [कंकाल ] -की. राक्षसी; पिशाची; एक क्षुद्र देवी, 'येक म्हणती काळी कंकाळी। येक म्हणती भद्रकाळी। '-दा ८.१०.३५. ॰ मंत्र-प. वरील देवतेचा मंत्र, 'बाळा मंत्र बगळा मंत्र । काळि मंत्र कंकाळि मंत्र। '-दा ५.४.७. [सं. कंकाल]

कक - ही. गळ्यांतील घाटी: मानेचा पढील भाग. ' भवि-व्योत्तरें शोभे कंठ। बहुनारदीय कक बरवंट। ब्रह्मांडपुराणें प्रीवा **कंकणाकृति**—वि. कांकणाच्या (वाटोळ्या) आकाराचे युवंट। मनोहर शोमली॥ '-स्वानु ७.३,८९. [सं. ककुट्=उंच-

कंकोत्री—स्त्री. ( गु. )कुंकुमपत्रिका; लप्तचिद्री; निसंत्रणपत्र.

कंकोल-ळ-पु. कापुरचिनी; कबाबचिनी, याचा वेल असतो. फळ मिऱ्याएवढें व काळें असन थंड असतें. सुगंधी पदार्थीत व औषधांत याचा उपयोग करतात व विडयांत बालुनहि खातात. - हो ११.९६. [सं. कंकोलक: हि. कंकोला: बं. कांकला]

कका-पु. ( सराफी ) हिरकणीच्या जातीचा रेतीचा दगड. कंकर पहा.

कं**कांत**णे—कंकातणें पहा. **कक्को म्हणून बस्पणे**—( विचित्र प्रयोग ) खा खा होणे; खाखावणे; भुकेने व्याकुळ होणे.

कंगई---स्री. कंगवा पहा.

कंगदृरी-पु. (बेरडी) अटरा इंच लांब व दीड इंच व्यासाचा एका टोंकाला चपटा होत गेलेला लोखंडी बत्ता. यानें बेरड लोक घर फोडतात. -गुन्हेगारजाती १०.

कंगण-णी--पु.स्री. १ कंकण; बांगडी; कांकण. स्त्रियांच्या हातांतील एक दागिना, हा पाटल्यांच्या शेजारी घालतात. विशे-पतः नतन वधुच्या हातांत घालतात. 'चंद्रहार पुतळयांची माळ आली घसहन पाठिखालती। या मजला नेदना लागती कंगण्या तुमच्या पाठीप्रती ॥ ' –होला ९६. २ पागोटघाचा कपाळावरील बिनीवरचा उंच व बळचा असलेला कंगव्याच्या आकाराचा **कंकातर्णे** — अकि. त्रासर्णें; भुकेर्ने व्याकुळ होणें; दमणें: भाग, पेच; पीळ. 'पगडीच्या कंगण्या सुटल्या.'—संप्राम ७४. ३ कंगोरा: किनार: छपेली: कंकणाकृति उंचवटा, कोर (भित, ककार—स्त्री. १ क सारखा भाकार असलेली वस्तु; ककारा- खांब इ० सुशोभित करण्यासाठीं केलेला ); साधारणपर्णे १०।१२ सारखी वस्तु. २ ( ल. ) सुषुम्ना नाडी. काकीमुख पहा. कका- फुटांवर बांधकाम गेल्यावर . एकेरी अगर दुहेरी विटांचा थर रांत-पुषुम्ना नाडीचे अप्र, शेवट; ब्रह्मरंप्र. 'मग जालंधर बांधकाम सोडून पुढे दाखवितात ती भित, कंगोरा. (ई.) स्ट्रिंग कोर्स. ' छप्पर जेथे भितीस मिळतें तेथे कंगणी असावी ' - मॅरट कंकाल-ळ-पु. १ अस्थिपंजर, ' नप्रभेरव वेताळ । झोटिंग ११६, ४ घोडपाची कलगी, कंगर; कपाळावरची पटी. 'घोडिया पिशाच कंकाळ। -एभा १०.५८०. २ पिशाच्च; प्रेत. 'झोटिंग बाणली मोहाळी। कंगण टोप रागावळी।' -एरुस्व ८.१५. ५ केस विचरण्याचा लहान कंगवा. [ सं. कंकण; हि. कंगन-नी; सिं. ग्र. कंगणु; पं. कंगण; काश्मी. कंग्रन ो ०दार-वि. १ कंगणी-पुढें पीळ असलेलें (पागोटें, पगडी). 'कंगणिदार भरजरी पिळाची पगिंड शिरावर। '-म १८, २ नक्षीदार: सरेख. 'अशी फक्कड कंगणीदार लावणी काढ़तस कीं ज्याच नांव त्ये '-तोबं आलेली अडचणीची स्थिति; घोंटाळा; संकट. २ चेप; दाब; सट-९८. • **बाळ्या** – स्त्री. अव. कानांतील कंगव्याच्या आकाराच्या बाळ्या; बाळ्यांचा एक प्रकार; एक दागिना. 'हिरी बाळ्या कंगण बाळ्या मनोहर।'-अफला ५५.

कंगणें - खंगणें पहा.

कंगर-ळ-कंगण-णी अर्थ ४ पहा.

कंगरिएस-वि. (गो.) कौशल्यपूर्ण; नक्षीदार; छानदार. [कंगरा]

[फा. कंग्ररा]

कंगवा-- पु. अर्धचंद्राकार पाठीची, एका बाजूने दाते अस-लेली एक प्रकारची केंस विचरण्याची फणी: कंगई. 'न्हाव्याच्या धोकटींत कंगवा असतो. ' [सं. कंकत; सिं. कंगो; हिं. कंगुवा ]

कंगाल-वि. १ भिकार; दरिद्री; निष्कांचन. 'नातरी गुरू मम मातेन। योजिला होता कंगाल हीन। ' -नव १६.११७. २ गरीब: क्षद: नापीक: दुर्भिक्ष असलेला (देश, गांव, पीक, जमीन, इ०). ३ छुटाल. –स ३७०२. [फा. कंगाल; तु० सं. कंकाल=हाडाचा सांपळा:सि. कंकाळु] ०पोर्ते-न. १ भिक्षेची झोळी. २ अतिशय सैल अंगरखा; चोळी, विजार वगैरे पोतेवजा कपडा ( निंदाव्यंजक प्रयोग ). •वंत-वि. अतिशय दरिद्री. ' जेवीं अर्कीपुढें खद्योत । हीन दीन अति दीसत। तेवी मज कंगालवंताते। ओळखील कोण तेथें। '-नव १९.९.

कंगाली-की. १ कंगालपणाः दारिद्यः दुर्भिक्षः हीनता. २ गरिबी: द्रव्यहीनता, कंगाल पहा,

कंगी--एक वनस्पतिरोग, -शे ९,११६.

केंगुमंगु, केंगमंग--स्त्री. १ टंगळमंगळ; टाळाटाळी; कांकुं; घुटमळणें; सार्गे मार्गे घेणें. २ मोघम, दुटप्पी भाषण. ३ चोखंदळपणा ( जेवणांतील ); जेवतांना चार करणें. -वि. १ कांकृं करणारा; गुळमुळीत (माणूस, भाषण, वर्तन इ०). २ द्यर्थी; मोधम; निरथैक ( भाषण ). ३ अशक्त; दुबळा; छुळा ( प्राणी ). [ध्व. मंग (मग) द्वि. ?]

कंगुरा-गोरा-- पु. १ कड; कांठ; कोर. 'ती खडकाच्या कैगो-यावर शेळया चरावयास सोड्न.'-पाव्ह ४२. २ कंगणी अर्थ ३ पहा. याच्यावर नक्षीकाम करतात. ३ खांब, कोनाडा, भिंत इ० क्या कडांवरची कोरलेली नागमोडी रेघ. ४ कठडा: कोट: ( देऊळ किंबा विहीर याची ), ५ कोणाकार वस्तुंच्या शिरा, कोपरा. [फा. कंग्ररा=िकल्ल्याचा कोनाडी तट ]

कंगोरी-की. एक फुळझाड व त्याचे फुळ. [कंकरी ?] कंघी-सी. (काशीप्रांत ) फणी; कंगवा पहा. [हि.] कच-ली. (च चा उचार दंततालन्य) १ चोहॉकहन

काव; कोंडमारा. ३ रेव; रंतीचे बारीक कण; खड्याचा अंश (भाकरी पीठ इ० तील. ४ (गवंडी ) बारीक, अर्घा इंची खडी. ५ माघार घेणे: भीतीने शरण जाणे: मार्गे पाय काढणें. ( कि० खाणें ). 'इंग्रजी सन्यानें कच खाली. '-इंप १३९. ६ भांडा-भांडी;तंटा; मारामारी. [ध्व.]

कच-प. ठोकर: पोंचा: खोंक: खळगा, करकोचा: खांच: छिद्र. ( कि॰ पाडणें ). ' झाडास कच पाडल्यानें ... ... तेलकट कंगरा-रो--पु. १ ( गो· ) कौशल्य. २ कंगोरा; कांठ. राळेसारखा रस वाहतो. ' -संपू १.९७.[का. कच्या=खांच ]

> कच-पु. बेंस ( उच्चार तालव्य ). 'दुःशासने धरिले कच। तेणेंचि बाढली कचकच। '-एभा १.२१०. 'तुं मलिन क्रटिल निरस जडिह पुनर्भवपर्णेहि क्चसा च। '-मोआदि ९.६३. ∐[सं.]

कंच-न. (कर्ना. तंजा.) पितळी तपेले; गोल आकाराचै, भोतींव, कांशाचे किंवा पितळेचे भांडें; गुंडा. [का. कंचु=कांसें ]

कचक-न्ही, १ हाणाहाणी: मारामारी; चकमक: तंटा (काठ्या,तरवारी इ०नीं-यांत कचकच असा ध्वनि निघतो यावरून). (कि॰ उडणें; झडणें ). २ (रोगाची ) शिणक; शिळक; चमकः उसण, (कि॰ भरणे). ३ आकस्मिक धका. ४ कंबरपट्याला तर-वार टांगण्यासाठीं असलेली कडी; पडदळ्याची चपरास, आंकडा; ( दोन टोके एकमेकांत अडकविण्यासाठीं ) फांसा; अडकण. ५ (व.) भीति; दहशत. कच पहा. (कि॰ खाणें). 'तेन्हांपास्न कचक खाही. '[ध्व.] -वि. अवाढव्य; जंगी; अजस्र; प्रचंड (इमारत); मोठें; भरभक्तम (ओक्ने); सपादन; यथास्थित (जेवण).

कचकच-न्ही. १ पिंगळा, करकोचा यांचे ओरडणें. १ रेव किंवा रेवाळ पदार्थ दातांखाली सांपडल्याने होणारा आवाज. ३ अशी रेव, रेती, खंडे, कण. ४ (ल.) कटकट; वाद; तंटा; भांडण; त्रास; पिरपीर. 'वृथा कचकच वाढविती।'-एभा २८.५८३. 'मथुराताईच्या जाण्याच्या वेळीं कचकच त्यांच्या कपाळाशीं नको असेहित्या माउलीच्या मनांत आलें. '-मायेचा बाजार. ५ (गु.) बडबड; जल्पना; गप्पा. ' शब्द कचकच वाढ-विती । '-एभा ९.४०८. ६ ( गो. ) अस्ताब्यस्तपणाः गर्दी.

कचकच-चां-किवि. १ कचकच आवाज करीत ( खाणें, चावणें ); मोठ्यानें आरडाओरड करून ( भांडणें ). ' त्या दोघी सदानकदां कचकच भांडतात. ' [ध्वनि]

कचकचणी — सी. (गो.) कचकच लागेल, होईल अशी रियति; अर्थकच्चेपणा. 'जिन्नसाची कचकचणी करूं नाका.' किचकच

कचकचणें-अकि. १कचकच आवाज करणें. २ दांत चावणें, साणें, वाजणें. [कचकच]

कचकचाट—पु. १ अतिशय कचकच; मोठा व संयुक्त आवाज; हलकल्लोळ (पिंगळयाचें ओरडणें, भांडणांतील आरडा ओरड, तरवारीचा खणखणाट वगैरे). २ भांडाभांडी; तंडावखेडा. [ध्व.]

कचकचीत—िव. १ टणकः अपकः कञ्चा हिरवाः (भात). १ वद वाजणारें; फुटक्या आवाजांचं ( मडकें इ०). ३ मोठा आणि ठळकः स्पष्ट दिसणारा ( दागिना, अलंकार). ४ जींत कचकच लागते अशीः रेवाळ ( भाकरी वगेरे); रेताडः भरड. ५ (गो) पुष्कळः विपुल. —िकवि. १ रोख वाजवृनः खणखणा (दिलेखा दाम, पैका). 'या दागिन्याबद्दल कचकचीत शंभर रुपये दिले आहेत. ' २ पुरेषुरः सपाद्दन ( मोज करणें, उपभोग घेणें). केवळ जोर दश्विण्याकरिताहि हा शब्द योजतात. [ कचकच]

कच्चकद — की. पटकन मोडतां येण्याजोगा, ठिसूळ असा भोक; काठी; वांसा; तरवार इ०. –वि. भिकार; टाकाऊ; मोडका. [कच]

कचकडा — ५. १ कांसवाची पाठ, हाड; कासवाचा खवला. २ गव्याचे शिंग वगैरे; ज्यापासून फण्या वगैरे करतात तो. ३ इंप्रजी सेल्युलाइडला प्रतिशव्द. [सं. कच्छ+कृति; प्रा. कच्छकड]

कचकरों — अकि. १ कच खाणें; मार्गे परतेंण; माघार घेणें (भीतीनें ). २ मारामुळें दवणें; एका बाजूस निसटेंण; स्थळा-पासून श्रष्ट होंणे. ३ ताण पद्दन किंचित् मोडेंणें (हाड; काठी, तुळई ६०). 'घराची तुळई कचकळी. 'ध निराशा होंणें; शरण जाणें; धैयें गळणें. — उकि. जोरानें ओढणें; हिसका देणें; घका मारणें. [ध्व. कच; का. कचक्रने=जोरानें, एकदम; कच असा आवाज होऊन]

कचकन-कर-दिशीं — किवि. काच, मडकें इ० मोडतांना होणाऱ्या आवाजाचा अनुवादक; ताड्कनः; खाड्दिशीं; जोरानें, एकदम (पोटांत शस्त्र खुपसणें; दातांखालीं खडा सांपडणें). (कि० फुटणें; वाजणें ). [ष्व.; का. कचक्कने ]

कज्जकय—पु. (गो.) आंबाडे शिजवृन केलेला पदार्थ, कोच-कडे पहा.

क्खकर्णे-अकि. कचकरें पहा. [ कच+करेंं ]

कवकरु — पुन. १ फुटक्या महक्याचा खालवा अर्घा भाग. १ (राजा.) रास; ढींग (कांचेच्या तुकडधांचा, बांगडधांचा किंवा इतर वस्त्वा). अनेक पदार्थाच्या तुकडधांचा समुदाय; काचेचे तुकडे. [फा. कचकोल=भिक्षापात्र; प्याला]

क्तचकल पुन. कांहीं कच्च्या फळांचा कठिण मगज; बीज-गर्भ; गाभा. [कच्चा ?]

कचका— प. १ तरवार किंवा काठी यांचा जोराचा वार, मार, घाव, टोला. 'दोहों हातांनीं कचका दिला। विवीपादता चिरित नेला।' -ऐपो ६०. २ एकदम व जोराचा हिस्का; ओढ. ३ जोर; बळ; आवेदा; कामाचा धवडगा, सपाटा, सपाटा. 'सध्या कामाचा कचका भारी.' ४ निष्काळजीपणानें, धसमुसळे-पणानें वापर, वागवणी; अतिहास ताण. 'याच्या कचक्याखालीं हैं धोतर टिकावयांचें नाहीं.' ५ रोखठोकपणा; तडफ; तापट-पणा. 'त्या सुभेदाराचा कचका कठिण.' ६ भीतीमुळें एकाएकीं वसणारा धका; मनावर होणारा परिणाम. (कि॰ खाणं; बसणें). [कच, कचक]

कचकाडी — श्री. (बायकी) तीन मुली चकावयास लागल्या-वर सर्वोचे द्वात पालये अगर उताणे पडले तर कचकाडी म्हणून पुन्हां चकावें लागतें त्यास म्हणतात. [चकण ]

कचकावर्णे-विणे-अिक. १ जोरानें बाधणें; खेवणें (ओमें, गाठोंडें, भारा ६०). २ मारणें; ठोकणें; खरडपटी काढणें; (जोरा-जोरानें व मोठ्यानें ) शिव्या देणें. ३ सपाट्यानें लागणें; उरक-ण्याच्या पाठीस लागणें (काम, धंदा, व्यापार ६०). ४ एकदम जोरानें हिस्का मारणें; हासडणें; कचकणें. ५ ठासणें; चौंदणें; टाकुन ठोकुन दडपणें. [कचका]

कचकायून, कचकून—िकियि. (प्रत्येक कियापदार्शी—िवशैवतः जेथे शिक्त, उत्साह, चापन्य, जोर दाखवाययाचा असतो
तेथे जोडतात ) सर्व शिक्त खर्च करून; जिवापाड मेहनत करून;
ख्पः; अतिशयः [का. कचक्कने] ० बांघणे—जोरानें, ताणून
वांघणे. ०धरणे—वह धरणे; मिटी मारणे. ०मारणे—सपादून
टोकणे. ०जेवणे—खाणे—चापून, गळ्यापर्यंत, ओ थेईपर्यंत
जेवणे. 'मजल गांठायाची आहे, कचकून जेवः ' ० बोस्ठणे—
सांगणें इ०—निभीडपणें, स्पष्ट बोलणें; खरडपटी कार्डणे इ०.
०कापणें, तोडणें, मोडणें, पोट भरणें, खर्च करणें ई०—
कचकोडा—पु. (ना.) अगर्दीच कन्चं फळ; दोडा; कोंबळें
फळ, किन्चा+दोडा ]

कचकोल-पु. कचकल पहा. -न. (कों.) फुटक्या कांक्रचें किंवा विनातोंड मडकें. [तुल० फा. कचकोल=भिक्षापात्र, नरोडी]

कचक्या—िव. १ खुमखुमी जिरविणारा;जोरदार; हिंमतदार; धीट; साहसी; अधिक बलवान; वरचढ; शक्तिमान; दुसऱ्याला दाबांत ठेवण्यासाठी तीव उपाय योजण्यांत मागेपुढें न पाहणारा; खमक्या. २ सपाटवानें काम करणारा; तहफदार; चट्चट् कामें वरकणारा; चलाख, ३ कचक पहा. [ कचका ]

कचखडी—स्री. (इमारतकाम)सामान्य खडीपेआंहि बारीक खडी: अर्घा इंच जाडीचे दगडाचे तुकहे. कच अर्थ ४ पहा.

कचडें न. (ज्याचा वरील भाग फरला आहे असा ) [कच+मोहरा] घागरीचा खालचा भाग; बिनतोंडी भांडें, कचकल पहा.

कचणी—स्त्री. १ (क.) गिरमीट फिरविण्याची धनुकली. २ आवळून बांघलेली दोरी: कसणी पहा.

कचर्णे-अित्र, कचर्णे; कचकर्णे पहा. [ध्व.]

कचटील-वि. १ कटिल, २ कच्च्या मनाचाः भित्राः [कुचर ?] संशयी; दुवळा; अशक्त; भेकड. 'राजा कच्दील आहे, येथे भेटीस येतां संशय धरितो. '-सभा १४. [फा. कज्र+दिल ]

कंचन-की, पंजाबांतील दोर करणारी व साप पकडणारी आणि खाणारी जिल्लीसारखी कंजर जात. कंजर पहा.

कंचन, कांचन-पु. १ आपटयाच्या पानासारखी पण पातळ व लहान पाने असलेला, पिवलसर फुले थेणारा एक दृक्ष; । २ ( ल. ) अशक्त; कुचकामाच; हलकट (माणुस, पशु, वस्न इ०). तांबडी फर्ले येणारेंहि एक झाड आहे. कांचन पहा. २ डोंगरी टेंबुरणी. ३ सोनें. 'काहे परिस कंचन करे धातृ। नहि मोल २१. [सं. कच्चर=रूप, कुत्सित] तरत पावत धात ॥ ' -तगा ४३९. [सं. कांचन]

कचनार—स्त्री. एक सुगंधी वनस्पतिः, याच्या फुळांची संदर वाईट, घाण. कचरा+ट=लबुत्बदरीक प्रत्यय ] भाजी होते. 'पाच दवणा मरवा कचनार।' -अफला ४९. सि. कांचनार: हि. कचनार-ल ]

कंचनी--की. (हि.) नाचणारी बाई; कसवीण; कळा-वंतीण; नर्तकी. ''त्या कंचनी विषयीं तुम्हास कसे काय वाटतें ?' -विवि १०.५-७.१२२.

कचपादा-पु. १ डोक्यावरचे केंस; कच. २ केंसांचा पाश, फांस. (कि॰ घालणें) [सं.] •घालां -केंसाने गळा कापणें; विश्वासघात करणे.

कचंबणें, कचमणें, कचमळणें—उक्रि. १ ढवळणें; गढूळ करणे; रेदाळणे ( हात, पाय इ० कांचा स्पर्श करून पाणी वर्गरे ). 'कचंबलेलें उदक, 'र हाताळणें; चिवडणें; राड करणें ( अन्न ). [कच+मळणे ?]

कचंबणे, कचमणे—अकि. (पोटांत) खळाळणे; कालवणे; पोट बिघडणे.

कचमच-चां---क्रिवि. कचकच असतांना (रेव लागल्यामुळें बेणारी-चव, आवाज ). [ ध्व. ]

कचमा-पु. १ गढळपणा (पाण्याचा, दाह्नच।); रेंदाळ-पणा. २ सबगोलंकार; गोंधळ; घोंटाळा; अव्यवस्थितपणा; गर्दी काचरी पहा. ० सुपारी-खांडकी सुपारी पहा. ( अन्न. कामधंदा, माणसें, गुरें इ० ची ); वस्तुंचा अव्यवस्थित-पणा. ३ घाण; केरकचरा; गवतकाडी. [ ? ]

कचमोडा-वि. (व.) धैर्य नसणारा; कच खाणारा; भित्रा; भेकड; कब्ब्या दिलाचा; अवसानधातकी ( माणूस ). ' इतक्याच मेकड. [ कचर+पट किया कच+लटपट ] अमाने तो कचमोडा होऊन गेला. ' [ कच+मोडणे ]

कचमोहर्रे—वि. (ल.) कच खाहेलें; बिन हिंम ीचें (माणस) 'मार दिला त्यामुळें लोक कचमोहरे जाले.'-पया ४३१.

कचर—स्री. (कों.व.) तळयांत लब्हाळयाच्या मुळाशीं उगवणारा एक सुपारीएवडा कंद; हा उपासाला खातात, हा चिकट व गोड असतो; फरडी. कचरा पहा. [सं. कमेठ; कच्छरा ? ]

**कचर-कचेर-**-न. ( गो. ) वाढ खुंट ठेळ विडवाचे पान.

कचर-छी. (गो.) खिळे ठांकण्यासाठी भितीत बसवि-लेलें लांकड; ठोकळा; फठी. [ ? ]

केंचर-री-कांचर; कंचार पहा. ०पड़ी-बांगडवा तयार हरणाऱ्यावर बसविलेली पर्श.

कचरट—िव. १ लबकर तकडा पडणारा; ठिसळ (पदार्थ). ' हिरवटामी दूरी धरावें। कचरटामीं न बोलावें। ' -दा ११.५.

कचरट-न. कचरा; घाण. -वि. घाणीचे. सं. कच्चर=

कचरणे-अकि. १ कच खाँगे. कचकरणे पहा. -अकर्तक कि. (प्रां.) ( उचकी बगैरेमुळें ) घशाशीं-घशाखालीं येणें ( अन्न वगैरे ). 'माझ्या गळ्याशीं कचरतें.'

**कचरा**-पु. १ घाण; केर; लांकुड वगैरेचे बारीक तुक**डे**: गाळसाळ. २ उकिरडा; उकिरडयावरील घाण. (सामा.) टाकाऊ गोष्ट; निरुपयोगी वस्तु. ३ (ल.) बिन लढाऊ लोक.-ख ४३०९. 'सेन्यावरोवरचा बाजार, उदमी लोक वगैरे कचरा.'-ऐपो २३२ वरील टीप ? [ सं. कचर=मलिन; सिं. किचिरो ]

कचरा--- पु. कचरकंद. कचर पहा.

कचरा-वि. तांदुळाची एक जात.

कचरा-री-पुली. एक झाड. हें मुगंधी असते. कचरा अंगाला लावितात; काचरी; काळी हळद. कचोरा पहा. [सं. कर्चुर; प्रा. कच्चुर; हिं. कचूर; ग्रु. कचूरो ]

कचरा, खचरा-पु. खांच किंवा खोबण पाडण्याचे सुता-राचे एक इत्यार. [ खांच, खचणे ]

कचरी, काचरी—स्री. फळाचे किंवा भाजीचे काप; फोडी.

कचन्याल-न. (कृ.) फडताळ. 'कचन्यालांत डबी आसा.'

कचलपट—वि. कच खाणारा; कव्च्या दिलाचा; भिन्ना;

कचला—कचोग पहा.

धको. २. ९

कसवा— पु. एक वाय. 'सतार, कचवा, सरोद आणि सार-मंडळ वाजनिणारे, '-( बडोदें ) कलावंत खातें ४९. कछवा पहा.

कंचा-ची-चें—सना. कोणता-ती-तें. १ प्रश्नार्थक. 'ह्यांतुन कंचा मागन ध्यावा. ' -ऐपो ३३. [कोणचा अप]

कचा —कच्चा पहा. (अव) कचे. 'त्या गांवचे कचे राखावे. ' -मसाप २.५००

कचा-(ना.) कांचेची गोटी; बैदुल. [कांच]

कचाँ-चो—पु. १ (गो.) ठिपकेदार लहान मासा; लहान ढोमेले मासा. २ (सामा.) लहान पोर, मूल (मनुष्य, जनावर, पक्षी इ॰ चें) -वि. लहान; काचा. [कचा]

कचाकच-चां—िकिवि. १ जोरानें मारण्याचा आवाज होकन; सपासप; चटाचट (मारणें, तोडणें, मोडणें ). 'त्यानें तर-वारीनें कचाकच माणसें तोडलीं. '२ दातांखालीं रेव सांपडल्यानें आवाज होजन; खडे लागुन; कचकचां पहा. [ध्व.]

कचाकच, कचाकची—सी. १ भांडण; चकमक; कज्जा; बाचाबाच. 'त्याची व आमची कचाकच झाली. ' २ केशाकेशी; गुद्दागुद्दी; तरवारी, काठ्या ६० ची हातवाईची लढाई; हाणमार; तोडातोड. [ध्व. कचकच]

कचाच — पु. १ अनेक करकोच्यांचा एकदम झालेला ओरडा, शब्द. २ गोंगाट; गलबला; कलकलाट (पक्षी, माकडें, माणर्से यांचा). [भ्व. कव]

कचाचर्णे—अकि. कचकचणें; कचाच करणें ( पिंगळयानीं); ओरडणें; कलकलाट करणें; गोंगाट, करणें; रागानें आरडाओरडा करणें (माणसें, पक्षी, माकडें इ०नीं) (ध्व. कचाच]

कचाट—पुन. १ युक्तिः बेतः धाडसः यत्नः कारस्थान. 'पर्वे करावीं अचाटें। चालवावीं भक्तांचीं थाटें। नाना वैभवें कचाटें। उपासनामार्ग।' –दा २.९.१७. २ त्रासाचें, अवधड काम. 'हजार कचाटें करावीं तेल्हां कोठें पोट भरतें. '३ घोंटाळाः संकटः अडचणः भानगडः, लचांड. 'ऐसें सांगतां अचाट। तुज बाटेल हें कचाट।' –एमा ७.३४५ः, १४.४५८. ४ तोहमतः कुमांडः दुस-याचें नुकसान करण्यासाठीं योजलेली ग्रुप्त युक्तिः व्युद्ध. [सं. कुच्छू+पात ?]

कचारी—संकटमय स्थिति; त्रास; अडचण; गोंधळून जाण्यासारखी मनस्थिति. (कि॰ सांपडणें; धरणें-बहुधा सप्तम्यंत, 'तावडींत सांपडणें 'याप्रमाणें प्रयोग). 'न पडतां कचारीं धरा भाव।'-दावि ४७३. २ ठचांड; भानगड; त्रास. १ (ल.) संसार. 'गुंतलें कचारीं क्षमा करा।'-दावि ७६५. कचारींत सांपडणें-एखादाच्या तावडींत येणें; अडचणींत येणें. (व.) कचारांत सांपडणें-

कचाटी-ट्या-िव. १ कचाटें करणारा; उपधापी; भान-गडया; लटपटया; कुभांडखोर. २ उद्योगी; कारस्थानी; मोठा योजक; ममल्रन्या.

कचार्डे--न. कचकल. कचडें पहा.

कचार-री-पु. कांचकाम किंवा बांगडया करणारा; कांचार; बांगडी-कासार, [कांचकार]

कचावर्णे-अित, कचणे; कचकरणे पहा.

कची—वि. चीर पडलेला; बद आवाजाचा ( रुपया इ॰ ); व्यंग असलेला. [ ध्व. कच ] ॰ हेली—चा-वि. बद्द; ठोका पडलेला; छाप पुसलेला ( रुपया इ॰ )

कची-ली. (गो.) फुगलेलें पोट. [ ? ]

कचीकाई—की. (कर्ना) ईडिनेंबू. [का. कंच=िपतळी भांडें+काई=फळ; पितळेच्या भांडचाप्रमाणें पिवळे दिसणारें फळ] कची वहिखाट—स्री. कुळकण्योंनें लिहून पाटलाची सही घेत. लेली जमास्वचीची पायती; कच्ची पावती. [कच्ची+वहिवाट] कंखुक—पु. १ पेटी; बंडी, अंगरखा; झगा; खमीस; पांघ-हण; चोळणा; लांडी विजार, इ० 'समर्थकटीचा आपाद कंखुक।'—सप्र. ७.३१. २ कवच; चिलखत. ३ सापाची कात. ४ साल; कोंडा; कवटी; कवच; बाह्यांग (दाणा, फळ, इ० चें). ५ (काव्य) आवरण, आच्छादन; पांघहण. 'बाहेरी नभाचा कंखुक।'—वियू ४.६५. 'पाविजे जंव कंखुकातें। ब्रह्मांडाचिया।'—गीता १.९९४५. [सं.]

कंचुकित—वि. कंचुकार्ने, आंगरख्यार्ने आच्छादित. 'आपाद कंचुकित। रोमांच आले ॥ ' -ज्ञा ९.५२७.

कंचुकी—प. १ अंतःपुराचा द्वढ द्वारपाळ, पाहारेकरी; खोजा; चोपदार;(काव्य) राजमहाळांतील राजाचा विश्वाछ नोकर. २ साप. - की. १ काचोळी; चोळी. 'अंतर्वसन बाह्यवसन । कंचुकी-वरून प्रावरण । पंचवसर्ने संपूणे । स्त्रियांळागीं देई का ॥, - ह ६ ४-१६६; 'करयुगें उर मस्तक तािंडते । वसन आणिक कंचुिक फाडिते ॥ ' - वामन भामा. ५. २ एक वनस्पति; आसंघ. ३ फुलाचें कचोळें, वाटी, गोंड; देंठांजवळ असलेलें फुलाचें आवरण, [सं.] विधान - न. चोळी उतह्रन टाकणें; घटकंचुकीचा प्रकार. 'कुंभपूजा कंचुकीविधान । अधोरक्रिया मद्यपान । आणि त्रिपुर-सुंदरीपूजन । कामाक्षा विधी ॥ ' - स्वातु ७.२.४३.

कचेवचे - पु.अव. (प्र.) कठचे बठचे पहा.

क्तंत्रमांडुक-न. (कु.) शेपटी असलेली वेडकाची जात; लहान वेडुक. [कचा+सं. मंडुक]

कचेरी — की. काम, कारभार करण्याची ( खाजगी, संस्थानी, सरकारी ) जागा; कार्यालय, न्यायालय; कोटै; चावडी. २ कचे-रींत काम करणारी मंडळी. ३ त्यांचें काम; कारभार. [हिं. कच— इरी; ते. कचेली] कचोरा-पु. ( नाविक ) नावेचा कणा-नाको.

कचोरा-री-ला-पुली, हळदीच्या झाडासारखें एक झाड. याचे कंद जिमनींत सांपडतात. कंदाच्या काच-या उकड़न लोण-च्यांत घालतात. कचोरा संगंधी असल्यामुळे अंगास लावण्याच्या मसाल्यांत घालतात. कापरकाचरी म्हणून याची एक दूसरी जात आहे. कचरा-री पहा [सं. कर्चर; प्रा. कच्चर; ग्र. कच्चरो ]

कचोरी-की-की. १ तिखट मसाल्याचे पुरण भरलेली पुरी यांत बटाटेव डाळीचे प्रणिह घालतात. (ग्.) कचोरी. 'पोळी भात सीरा कचोर। '-नव ९.११६. २ कणीक व उडदाची डाळ यांची तळलेली पुरी. ३ विरईपुरी; शिंगाडेपुरी( मांसयुक्त )चा एक प्रकार. -गृशि २.१९. [प्रा. दे. कचरा; हि. कचौरी; का. कचरी ]

कचोळ-ळा-ळें, कंचोळ-नपु. १ एकास एक लाग्रन तीन घरें व बर पेला असलेल एक लहान पूजेचे उपकरण ( पंचा-मृत ठेवण्याकरितां ): गंधाक्षतपात्र: एक पूजापात्र. ' उगेच हातीं भिरवी कचोळें '-सारुह ७.९०. -ह १९.४७. २ वर्तळाकृति बसलेले लोक: कोचाळें. ३ फलांचें आच्छादन, 'कनक कमळांचा कचोळा। कीजे परागाचा उधळा। '-शिश ७८१. -शिल्पवि ६६५. [फा: कचकोल=पेला. तल० सं. कच्छ+आलय]

कचोळी-ली. (गो.) सोनें इ० धातूंची देवाची मूर्ति. कच्च-( कर्ना.) खांच; लहान खळगा (लाकुड वंगरेवर चाकु, रंधा बगैरेने पडणारा ). [का. कच्चु=खाच, बण ]

कॅंडचकरप-अित. (गो.) खेकसणें.

कच्च जावप-अित. (गो.) दचक्रणें; धस्स होणें.

पान इ०). २ साफसफ न केलेला: ओबडधोबड (दगड, चित्र. इ०). ३ अशिजा (भात, भाकरी, रसायन इ०), ४ अपूरा व पका न केलेला; सरासरीचा; ठोकळ ( जमाखर्च, काम, इ० ). ५ अपूर्ण; अपकः अप्रीढ (कट, मसलत ६०). ६ अपुरें समजलेलें किंवा कुळकण्यांने शेतक-यांकडून आलेल्या रक्षमांचा ठेवलेला हिशेष. मिळविलेलें ( शास्त्र, कला ). ७ अपुऱ्या ज्ञानाचा; अर्धवट शिक्ष- ०स्त्राना-पु. पोळया, डाळभात, खिचडी इ० जिन्नस, -मसाप णाचा ( माणुस ). ' तो अम्यासांत कचा आहे.' ८ बिन वाकब- १.१०.०**डांक, डाग-**पु. शिसें, जस्त किंवा कथील यानीं दिलेला गर; अडाणी; संस्कारहीन; यथातथा हान असलेला. ९ कोता: डांक (चांदीचा नव्हे); तात्परता जोड; कस्तर करणे, ०**ताप, ज्यर** – अप्रौढ; संक्रचित (विचार, बुद्धि). १० गौण; लहान; कमी ( बजन, पु. साधा ताप; विकोपाला न गेलेला ताप. ०तोळा-पु. (क.) ९२ माप; इ०). ११ न टिकणारा; स्वकर नाहींसा होणारा (रंग इ०). गुंजांचा तोळा (पक्का तोळा ९६ गुंजांचा असतो). ०दोरा-१२ सनिस्तर; सर्व पोटभेद ज्यामध्ये घेतले आहेत असा (हिरोब). धागा-प. पटकन् तुटणारा दोरा; पीळ न घातलेला दोरा. १६ बळकट नाहीं असा ( बांधकाम इ० ). 'मातींत घर बांध ० एका-वि. अंदाजी, ठोकळ आणि त्यावहन केलेला पका हे दोन्ही नये, मातीचें काम अगर्दी कच्चे असतें. ' १४ इयतेहन, बाजवी- ज्यांत आहेत असा (अमाखर्च, वही, खतावगी इ०). **्पाडा-**पेक्षां कमी. ' आम्हीं एका तासांत एक कमा कोस चालतों. ' १५ दा-५. ठोकळ, तोंडी. त्रोटक ठाकठीक न केलेली, कच्ची डिकेगत.

कढवन फार घट न केलेला ( साखरेचा पाक इ० ). १६ ( गणित ) त्रेराशिकांतील दुसरें व तिसरें या दोन पदांचा ग्रणाकार करून येणाऱ्या रकमेस कच्चे म्हणतात. नंतर त्यांस प्रथमपदाने भागून आलेल्या भागाकारास पक्षे किंवा पक्षा म्हणतात ( ज्याच्या-मध्यें भारी परिमाणाच्या किमतीबह्न हलक्या परिमाणाची किमत काढावयाची असते अशा हिशेबांत उपयोग ). उ० १० **शरांस पांच** रुपये. तर १॥ पावशेरास किती. येथे ५ व १॥ ह्यांचा गुणाकार जो ७॥ ते कच्चे. १७ कामामध्यें तोटानफा होईल तो मुळ धन्याचा अशा बोलीने केलली ( नोकरी, मामलत, इ० ): पगारी (मक्ता न देतां नोकराकडून प्रत्यक्षपणे सारा वर्गरे वसल करण्याच्या पद्धतीला हा शब्द लावितात ). कच्चा हा शब्द अपुरा, ओबड-धोबड, अप्रौढ, तणा ह्या अर्थाने शब्दशः व लाक्षणिकरीत्या अनेक प्रकारं योजतात. उ॰ कचा मजकूर-लिहिणे-वर्तमान-बातमी-हिकगत-केफियत-वखरवे, पहें नव्हे तें, करें तरी तयार केळेले: अंदाजी. कचा ताळा-ताळेबंद-कीर्द-जमाबंदी-बाब-हिरोब-बेरीज'इ०. =अपुरा:बंद न केलेला. अपूर्ण, [ध्व. कच; हि.कचा; तु० सं. कथ्य=खोटें] • अमदानी-स्त्री. एकंदर जमा ( खर्च वजा न करितां ). ० अंमल-पु. १ पगार घेकन केलेली सरकारी (जिल्ह्याची, तालुक्याची) नोकरी, काम: याच्या उलट मक्त्याचा अंगल, कवा मोकहमा पहा. २ कच्चा अर्थ १७ पहा. • अस्तामी-पु. हंगामी, उपरी शेतकरी-मालक: ज्याचा करजा कायमचा नाहीं असा इसम. अवाकार-प. ठोकळ हिशेब, अंदाज: साधारण आढावा. •कागढ-पु. सळ न लावलेला कागद, **ंकर खंड-**प. माशाचा एक प्रकार, याचा रस्सा करतात. -गृशि २.४७. ० स्वर्च-प. १ कवा हिशेब. टांचण. २ तात्परता, कायम नव्हे असा खर्च. 'कच्चे खर्चाचे तमाशे असतील कच्चा-वि. १ न पिकलेला; हिरवा; कॉवळा ( फळ, गळं, त्यांच्या नाइकाने वेळी आपले लोकास १० दिवस रजा ग्रावी. -(बडोदॅ,) कलावंत खातॅ २०. ३ जुजबी; ठोकळ खर्चाखेरीज खर्च: जो प्रसंगी होईल तो सामान्य खर्च. श्वादा-प. १ अंदाज-पत्रक; बजेट (हिशेवाचें ); पक्का करण्यापूर्वीचा पहिला खर्डा. २

पगारबाटणी ( सरकारी नोकर किंवा मजर यांना ); डोईपगार, शींची घालतात ती. याच्या उलट पक्की मिती (कळाकडून आलेल्या •भरणा-पु. रयतेने भरलेला सारा, वसुल ( ऐन किंवा नक्त ). रकमेची तारीख मात्र दुसऱ्या दिवशींची घालतात). •मदत-स्त्री. •मामला, मामलत-पु. कच्या अंगल पहा. •माल-पु. (सावकारी) हंडी हातांत पडल्यानंतर अमुक दिवसांतच ती वटविली ओबडधोबड; न कमावलेला; मूळच्या स्वरूपांतील; ज्याचा जिन्नस पाहिजे अशा प्रकारची दिलेली मुद्दा; ह्याच्या उलट बंदीमुद्द **धनविला नाहीं अशी वस्त ( कापुस, कालडें, बी. वनस्पती इ० ). ं (≕हंडींत दिलेल्या तारखेनंतरची जास्त मदत). २ हंडीची टराविक** ' विलायती कारखान्यांत हिंदस्थानांतन जो कच्चा माल जातो मदत भरण्यापूर्वीचा काल; अवाप संपावयाचा मुदतीचा काल. सो बंद झाला. ' - के ३१.५.३०. • मोक हमा-पु. कामामध्य • लढाई-स्त्री. पुरा निकाल न होतां शारेले युद्ध; दोन्ही पक्षांनी नफातोटा होईल तो धन्याच्या वाटवाला अशा बोलीने केलेलें काम, मध्येच सोहन दिलेली लढाई; अनिर्णीत लढाई. **े छहियाट -सी.** ग्रमास्तेगिरी; कवा अंगल. मक्त्याच्या उलट. ०रंग-पु. १ धुतला कची वहिवाट पहा. ०द्वाई-स्त्री. लाख न मिसळलेली, पाण्याने असतां जाणारा, न टिकाऊ रंग; रग पका करण्यासाठीं उकळावा निघन जाण्यासारखी शाई.०स्सपारी-स्री, न शिजविलेली सुपारी; लागतो. तो उकळला नसला म्हणजे त्यास कच्चा रंग म्हणतात. पोफळ, रोठा. ब्हंडो-स्री. अधाप न पटलेली किंवा न स्वीकार-२ तिफाशी सोंगटवांत काळा अथवा हिरवा रंग. **्वस्रुल-**पु. लेली हंडी. कच्चे-वि. न पिकलेलें, व इतर अर्थी कच्चा पहा. रयतेकडन आलेला सारा, खंड (ज्याची वर्गवारी काढली नाहीं ० अंडें-न. नवीन घातरेलें अंडें; ताजें अंडें. ० अक्षर-न. खराब असा ). • **होर**-पु. प्रमाणभूत (पक्क्या) देशापेक्षां कमी व विन कित्याचें अक्षर; वळण नसटेलें अक्षर. • इरसाल-न. असणारा होर. (क.) १५ रुपये भारांचा होर. ( उलट पका ८० जिल्ह्यांतन सरकारी खजिन्यांत पाठविलेला शेतसाऱ्याचा भरणा. भारांचा). कच्ची-ली. (तिफाशी सोंगटयांत) १ मेलेली पण कतातह-न न कमावटेलें किंवा रंगविलेलें कात हैं.-स्वोर-कच्ची-पुन्हां नुकतीच जिवंत केलेली, नुकतीच बसविकेली सोंगटी; पट खोर पहा. •खातें-न. (हिशेब)ज्या खात्याचे येणें-देणें पढील फिलन न आलेली सोंगटी. २ हिरवी किंवा काळी सोंगटी. सालास उतरावें लागत नाहीं असे खातें; तातपुरतें खातें. ०गिरी-तिफाशीं सोंगटयांत तांबडा व पिंवळा यांस पक्का व हिरवा व की. कच्चेपणा; अपूर्णता; अपवता. 'तुम्ही आधीं कच्चेगिरी केली काळा यांस कच्चा रंग अशा संज्ञा आहेत. ३ ( ल. ) फजिती: म्हणून फराला.' ०चीट-छीट-न. जेंधतलें असतां त्यावरील रंग मानहानिः अपकीर्तिः ॰ असामी-स्रीः दिवाळे वाजलेला किया नाहींसा होतो असं चीटः ॰ द्रध-१ न तापविलेले, निरसे दूधः २ अपूरी साधने असलेला, नालायक सावकार, कंत्राटदार, कुळ, नवीन व्याहेल्या जनावराचे पहिल्या बारा दिवसांतील दुध: कोवळ अर्जेदार, खंडकरी इ॰. ॰कमाविदाी-कमावीस-की. तैनात दथ, ॰नार्णे-न, चटनी नाण्यांत आहेटा सरकारी वस्त्र ( यांत घेकन केलेल सारावसुलीचे काम: नफातोटा धन्याचा अशा बोलीने विरिनिराळी नाणी सरभेसळ आली असतात). **्यान**-न. पान-मामलत वगैरे करावयाचा प्रकार; कच्चा अंगल ( खाच्या उलट वेलीचें, विड्याचे हिरवें पान(याच्या उलट पक्कें, पिकलेलें पान). मक्त्याची कमाविशी). ब्केंदी-की. कपडा भटीत न घालता नसता अपोते-न. सरकारी चावडीत भरलेला होतसारा: सरकारी खिज-धवन केलेली थंडी इस्री. र धुतलेल्या कपडयास खळ न लावतां न्यांत ज्या स्थितीत येतो त्या स्थितीतील वसली पंसा. • बच्चें केलेली इस्री. [कच्ची+कुंदी=खळ लावणें, इस्री करणें ] बैतद- न. (अव. कच्चींवच्चीं) मृतवाळ; पोरवाळ; लहान मेल. स्त्री. चौकशीपवींची किंवा अपराध शावीत होण्यापवींची केंद्र. २ ' येक म्हणे गा पत्रोन जावें। तरि करुचे बरुचे काय करावें। ' नजरकैद: साधी कैद. •कोंबी करणें-(क.) एखायाचे भजन -दावि २३२. 'तो चार कच्च्याबच्च्यांचा धनी आहे.' [हिं. करणें. ब्लोर-पु. सदोदित ज्याची फिजती किंवा पच्ची होते असा कचवच ] ब्लारा-पु. (तिफाशी सोंगटशांत) फांशांवरील एक माती. •मामलत-कच्चा अंगल पहा. •िमती-की. मारवाडी. तोळा. कच्चा तोळा पहा.

वर्तमान, साधन (कि॰ वाचणें ). •बटवडा-पु. इसमवार सावकार हे कर्जाऊ दिल्ल्या रकमेची तारीख आदल्या दिव-माणसःफजीतखोर. • जमाबंदी-स्थी. एकुण आलेली गांवची जमां दान; ( एकावर पांच, एकावर सहा व एकावर एक अशा ) बारा (खर्च वेगळा काहून तो बजा न घालतां). ॰ जाशी-स्त्री. (कायदा) ' टिपक्यांचें दान. ॰ मडकें- १ न भाजलेल मडकें. २ ( ल. ) दाव्याचा निकाल लागण्यापूर्वी केलेली जप्ती; अवलजप्ती पहा. अज्ञानी माणुस ( मडकें=डोकें, बुद्धि ). 'हें अजून कच्चे महकें **्बाज्**-की.'(सोंगटचांचा खेळ) तिफाशी डावांत काळचा व हिर्च्या आहे. '−नाम ४. ०**रंग**-पु. ( तिफाशी सोंगटचांत ) हिरवा व सोंगट्या. •ब्टी-इटी-सी. सोनेरी किंवा रुपेरी रंगानें कापडावर काळा रंग. कच्ची बाजू पहा. •रेशीम-न. पाण्यांत न उकळलेल काढितात ती बूट, फुलें, खडी. -वि. अशा कापडाचें (पागोटें; अंगा-रेशीम. ० लोणी-न. कोऱ्या दुधापासून घुसळून काढलेलें लोणी रखाइ०); खडीदार. ॰ माती-स्त्री.कोरही, चिक्कणपणा नसणारी ( दह्याचें नव्हे ). ॰ खजन-न. (क. ) ( सोन्याचें ) ९२ गुंजांचा

कच्चेरा-पु. पावसाळ्यांत, बाजारांत भात येत राहील अशी व्यवस्था करणारा मुंबईतील ठेकेदार. अशी नेमणुक जुन्या उपमा वायकांच्या डोळवांस देतात. 'बोळली भुपास काय कंज-काळीं सरकारांतून होत असे.

क्रच्छ-पु. १ कासोटा: नेसलेल्या बस्नाचे टोंक जे मार्गे खंजरीट ] खों वितात तें. ( कि॰ घालणें; सोडणें ). २ नदीच्या किंवा सम्-ब्राच्या कांठचा प्रदेश. कच्छप्रांताला यावरून नांव पडलें आहे ३ सोंगटवांत सोंगटया जुगल्यानंतर वारा, वेती, दुढ्ढी इत्सादि दलदल; पाणथळ जमीन, 'भीतो बहु दृहनिहि पद ठेवाया जसा जुगदान खेळण. कद लण पहा. करी कच्छीं। '-मोमंभा २,४८. ४ कांसव, व त्याची पाठ. ५ विष्णुच्या दशावतारांपेकी दुसरा;कच्छावतार. ६ नांद्रकीचे झाड ७ नावेची नाळ. [सं.]

कच्छप-पु. १ कांसव. 'पृथ्वीलागुनी कच्छप।'-दावि १६८. २ नांद्रकी. ३ कासोटा कच्छ पहा कच्छपीं छागणें-आश्रय करणे: एखाद्याच्या मागे मागे करणे, तंत्राने चाटणे, नादी लागण ( माणसाबद्दल-आपले काम करून घेण्यासाठी ); त्याचेसे होणे; त्यावर अवलंबून असणे (कार्य, पदार्थ) (सोमयज्ञामध्ये बहिष्पवमानाच्या वेळी एक ऋत्विज द्मऱ्याच्या कामोटचाला धहन आहवनीयाकडे जातो त्यावहन ). 'तो सारखा बाय-कोच्या कच्छपीं लागला आहे हें वरें नाहीं. ' २ पाठ न सोडणें: पाठ पुरविणें; त्रास देणें. 'अरे, माझ्या कां असा कच्छपी लागला आहेस ? जरा खेळायला जा! ' [सं. कच्छ]

कच्छपी---स्री. सरस्वतीचा वीणा. [सं. कच्छ ]

कच्छमच्छ-न. (बायकी) चातुर्मासांत पहिले दोन महिने दध व शेवटचे दोन महिने दहीं न खाणे हें वत. (विष्णुच्या पहिल्या दोन अवतारांच्या जोडीप्रमाण दुध, दहीं हे शब्द जोडीने येतात यावरून ).

कच्छी—ित. १ कच्छ प्रांतांतील (घोडा, माणुस इ०). [कच्छ] -स्त्री. (गो.) मेणा.

कछवा—स्री. (संगीत) एक सतार; यांतील भोपळा कास- ११९. वाच्या पाठीसारखा असून कवित लांकडी असतो. तारांची संख्या, तारा मिळविण्याची पद्धति, पडदे वगैरे सर्व वाबी सतारी सारख्याच असतात. यांतहि रागदारीच्या व लयकारीच्या गती वाजवितात. [सं. कच्छ]

कंज-पु. ब्रह्मदेव. -न. कमळ. 'सर्वस्व परित्यागुनि ज्याचे स्मरतात पाद-कंज यमी। '-मोवन १.२८. [सं. कम्+ज] बायका वसुन जातात. [फा.] कच्या-स्त्री. सरस्वती.

कज-(कों.) एक मासा.

कंजर-की. शिंके करणारी, जोती-जुंपण्या, पिछाडचा, जात. –गांगा ११९. ही जात अस्पृष्टयांपैकी समजली जाते. कंचर हिपण ] पद्दा.

कंजरीट-पु. खंजरीट; ताजवापक्षी. ह्याच्या डोळयांची ेरीट लोचनी. ' –( रामसुतात्मज ) द्रौपदी बस्नहरण ११४. [सं.

कजलण-जेलणं-अक्रि. (द्फाशी सोंगटधांत) दुफाशी

कजलवारा-पु. बंदुकवाला, लाल टोपीचा इराणी शिपाई. ित. किझीलवाश 1

कजली-कदली पहा.

कजा-- कज्जा पहा. 'कजा शंभू ब्रह्मा करिति हृदयाब्जी पदक ज्या । ' –वामन विराट ५ १.

कजाख-ग--वि. १ कृर; दुष्ट;राक्षसी; रानटी. (रशियन सन्यांतील कोसॅक नांवाचे द्यार व धाडसी घोडेस्वार, यावरून). २ भांडखोर: तटेखोर: खाष्ट: हही. [तु. कझाक=छुटारू, चोर, पुंड; रशि. कोस्मॅक ो

कजास्त्री-गी--स्त्री. १ रानटीपणा; कुरपणा; राक्षसीपणा; कजागपणा. २ गनिमिकाव्याची जोराची लढाई. 'ते फौज कजा-खीस व आमची फौज समुन्ख झंजास कामास येईल. ' -दिमरा १.२२. ३ कष्ट-अष्टप्रधानांचा इतिहास २४५. ४ ताकद; सैन्य-बळ. ५ युक्ति; हन्नर. 'चौकशी पडली असतां कजाखी कहन नांवें न सांगतां सुद्रन येऊन….' –मराचिथोशा ३९. ६ पुंडाई; चोरी; लटफाट. 'इस्माईलबेग कोठील कोण ऐसे असतां ५००० फीज वाळग्रन कजागी करितो. ' --रा १०.२०१ [तुर्की]

कजान-प. नारळाच्या सावळ्या.

कंजार, कंजारी—पु. एक जातीचे लोक, कंजर पहा. –गांगा

कंजारी, कंजारीण-श्री. १ कंजार जातीची स्त्री. या टाळ्या पिट्रन व अश्लील गाणीं गाऊन भिक्षा मागतात. -गांगा ११९,१२६. २ ( ल. ) केस पिंजारलेली स्त्री. 'क्शी कंजारीण आयत्यावेळीं पुढें झाली. ' -कीच. -भाव ११८. [ हि. ]

कजावा-9. १ उंटाचे खोगीर. २ उंटाचे वाहन. यांत

**कजिया**—कज्जा पहा.

**कंज़त**—वि. (व.) शिवळा बेरडया.

कंजृश-ष-स-वि. कट्ट; कवडीचुंबक; कृपण; चिक्कृ. [सं. म्होरक्या, दोऱ्या वळणारी एक जात; जिप्सिप्रमाणें एक भटकी कर्ण+जुष; प्रा. कण्णझुस ?; हिं. कंजूस=कानांतील मळ खाणारा,

कजेल-ली-नन्नी. कदली पहा.

कजेलीवर येंगे-सिक. भांडण करणें; मारणें; ओरडणें. वरांत राहे पड़न काळी तिची खंटली गति। '-विक ८६. कुजा ]

काउजाल-पुन. काजळ (दिव्यावर धरलेलें): शोभेसाठी किंवा औषधासाठी याचा उपयोग करतात: सरमा. कज्जली पहा. [ सं. ]

कज्जला—वि. (व.) भांडखोर; कजाग. [कज्जा+ला] कउजली-सी. १ (वैद्यक) पारा व गंधक एकत्र खलून केलेल रसायन: काजळी. २ काजळासारखें औषध.

कज्जा- १ भांडण; तंटा; वैर; वितुष्ट; शिवीगाळ. २ (कायदा) बाद: प्रकरण: खटला. (विशेषत: फौजदारी वाद). ३ लढाई. 'कज्जा मोठा घोरंघर जाला. ' -राज ३.१८४. अर. कझिया=प्रतिहा, गोष्ट: फा. कझिया=भांडण: तुल० सं. कार्य-काज्जी •खांदन कादणे-भांडण उक्कन काढणे. •कटकट-खोकला-भांडणे-कफाचत-पुनली, लहानमोठे मांडणतंटे वादविवाद: वितुष्ट-विरोध. -रा ८.१८३. ' कज्जेकफावती होवोत रस्त्यांत। ' (कि० करणें: काढणें: आणणें ).

कजाक-ख. कजाकी-खी-गी-कजाख-खी पहा. कजोखोर, कजोवलाल-वि. भांडखोर; तंटेखोर; कळीचा नारद: भांडणें लावणारा, उपस्थित करणारा. 'आम्हां भांडखोर व कज्जेदलाल शास्त्रयांची अशी लग्ने लावण्यांत भाल्यामुळे नानासाहेबांच्या वारसांप्रमाणे आम्हालाहि भाऊबंदकी साधण्याचा हक सांप्रत प्राप्त झाला आहे.'—भाऊ अं. २.प्र. १. कजोदलाली-स्री. उपस्थित केलेलीं भांडणें; भांडणें लाव-ण्याची वृत्ति; त्याबद्दल मिळणारा पैसा. -के ३१.५.३०. 'शांत-तेच्या प्रसंगीं कज्जेदलालीच्या तंटेबखेड्यामध्ये हपमाया सेना पतिसाहेबानीं वादीप्रतिवादीचं काम आपल्याकडे घेणें म्हणजे परमेश्वरी संकेताविरुद्ध वागण्यासारखें आहे. ' -बाय २.२. फा. कक्षियादल्लाल ]

कज्या---कज्जा पहा. -सभासद ४८. 'बाकीचा पैसा वावा म्हणून कज्या केला। '-ऐपो २८६.

कंज्याळ-न. ( माण. ) पाण्यांत उगवणारी एक वनस्पति. कट---पु. १ जुट; टोळी; संघ; ऐकमत्य. ' अलीकडे अशा प्रकारच्या हजारों जुटी किंवा कट युरोपांत होऊं लागले आहेत.' -आगर ३.६७. २ वंदुकीच्या दस्त्यास नळी घट बसविण्या-साठीं असलेलें वेढें, कडी; हत्तीच्या दातांना घातलेलें कडें; (सामा.) बेढें; शैंबी. 'बंदुकीला कट पटचास नक्षी. ' -प्रला ४७. ३ अंगावर किंवा कपड्यावर बसलेल मळाचे पूट, लेप. ४ सोंगटशांच्या पटांत × अशी खुण केलेले घर, (ह्या घरा-मध्ये सोंगटी बसली असतां ती मरत नाहीं, तिला कटावर बसली लेला चेंडू अडविणें ( डाव्या बाजूस न मारतां ); दिशा बदलणें

ओकीबोकीच्या वगैरे खेळांत एक रंगाच्या चार सोंगटगा. ५ तंबुच्या किंवा कनातीच्या काट्यांची टोकें बसविण्यासाठीं आणि तंबचे दोर ज्या जागीं बांधतात ती जागा धुरक्षित राहण्यासाठीं तंबुच्या कनातीला लाविलेली कातडी टोपी, खोबण; (सामाः) चामडयाचा कांठ: कड: पदार्थाची कड खराब होउं, नये म्हणून तिला घातलेला कातडी गोट. ६ गंडस्थल. 'प्रेरियलें भेदाया पति-धैर्यद्विरदकट कटाक्ष तिनें. '-मोसभा ५.१६. ७ अमुक एक परिमाणाचा कडबा बांधण्याची दोरी (साडेतीन हात लांबीची). -खरे ८५०. ८ आप्रह. -खरे ४४८६. ९ ( अ. ) सतारीचा पडदा. ( आ ) ज्यांतून सतारीच्या तारा ओवून खुंटीस वांधतात त्या भोकें असलेल्या इस्तीदंती पृष्ट्या. १० हिरडे व लोखंडाचा कीस यांचें मिश्रण. (१) ११ बिझिक खेळांतील ४ एक, ४ राजे. इ० जे मार्कोचे संच ते. [ सं. कट्=आवरण घालण, आच्छादण; कट. तुल ० का. कट्टु=बांधण, रचणे, बंधन घालणे] कटास हात लावणें-देवळाची पायरी अथवा उंबरठा याला हात लावून विश्वास राहण्याबद्दल शपथ घेणे; ( एखाद्या कार्याबद्दल अथवा ग्रम मंडळीबहल ), बेलभंडार उचलणें.

कट-पु. कष्ट; त्रास; दु:ख; यातना; वेदना (अव.) (कि॰ खाणें: भोगणें ). [कष्ट]

कट-प. १ सैन्याचा एक गट, व्यह, विशिष्ट रचना. २ गुप्त मसलत; ब्यूह; विभू. 'तुम्हाला त्या सर्वीनी वेगळे टाकण्या-विषयीं कट केला आहे. ' ' आमच्याविरुद्ध पुण्यांत कट झालेला आहे की नाहीं बोल? ' -इंप ३७. [का. कट्टे=रचना, बांधणी]

कर-पु. १ पुरण शिजवून आमटीसाठीं त्यांतील जे पाणी काढतात ते. २ काढा; कषाय; घाणेरडें पाणी (कपडे ध्रतल्यानें झालेलें ). [का. कट्टद=डाळीचा, कडधान्याचा रस ]

कट-सी, कटि; कंबर, 'संदर ते ध्यान उमे विटेवरी। कर कटावरी ठेवूनिया। '-तुगा १. ' विटेवरी पाय, कटेवरी हात। ' [कटि, कट ]

कट-पु. कूट गाणें. 'कटावरि कट बंदावरि प्रबंद । ' -दावि १६३. [का. कट्टु=रचणें (कविता, नाटक इ०), कटाव ]

कट-पु. मनाई; थांबविण्याचा हुकूम. 'ते जाणोनियां एम्पेर दोरु। लोकासि कटु केला थोरु। म्हणे नकरा युदेअनचा संसाह । ऐसा डांगोरा पिटिला। '-स्त्रिपु २.४२.१३७. [का. कट्टु= प्रतिबंध करणें ]

कट-पु. १ घाव; वार; फटका. २ (क्रिकेट) बोलरनें टाक-असें म्हणतात). 'हिरवी मागें पिवळी लागे लाल वैसली कटीं। (चेंडुची). याचे फॉरवर्ड कट, स्केअर कट व लेट कट असे प्रकार कापलेलें, छिन्न ]

कट-प. काळा रंग: कीट. [सं. किह]

कट - पु. १ (कुण.) कड; शेवट; बाजूचा गोट. २ (बा.) त्रासाचा, रागाचा शब्द. [ध्व. कट्र.; सि. किट्किटी ] शेताचा बांध. [कड; का. कट=शेवट ]

कटई--प. चांभारांतील एक पोटजात; यांतील लोक पड- ' अहा कटकट! ते कार्ळी. ' -एभा १०.४२५. आहाकटा पहा. द्यास कट लावितात. कट अर्थ ५ पहा.

कटकें ॥ '-ज्ञा १०.३६. 'हें कटक सोड तिकडे चाल तुझ्या करणें. ४ कटकट करणें; त्रासाचा, रागाचा आवाज करणें. [कटकठ] हरूनी गोधना खळ तो । ' -मोविराट. ( नवनीत ) ७१. 'तरी बहत कटक घेऊन । ज्येष्टासि धरी तं वेष्ट्रन । '—रावि ३८.१३९. 'उद्वारः देवाला दोष लावतांना काढलेला उद्वारः हायहाय ! 🤏 कंकण; कडें ( हातांतील ). 'परंतु सुगुट नव्हे कटक। कडें हा नशीवा ! प्रारव्धा ! 'एय अर्जुन स्हणे कटकटां । '–द्वा ११० मगुट होइचना ॥ ' –यथादी १५५७. ' यहा हारविलें तेथे किति ४५२. ' मग म्हणे गा कटकटा । किती करूं गे आहाकटा । मर शक्षं हार कुंडलें कटकें ॥ '-मोआदि ३२.३२. ३ छावणी. मर विधातया दुष्टा। काय अदृष्टा। लीहिलें ॥ '-एहस्व ५.६९. ध राजधानी. [सं.] • उत्क्रमर्णे-(क.) कार्य पार पडणें. म्ह • 'यमसम् यम् समरीं हे पाहनि म्हणतील तुं कटकटा कीं ' कटकास गुळवणी=सैन्याला गुळपाणी जसे पुरणार नाहीं तसे -मोउद्योग ४.६. [सं.] ( पुष्कळ पाहण्याना अपुरं अत्र ). अपुरेपणा. ० बंद-वि. सैन्या-सहितः सैन्याने सिद्धः 'खान कटकबंद केला'-ऐपो ११ चिडकाः भांडखोर. [कटकट] 'कटक्बंद फाबे पुढें कीर्ति धावे।' -दावि ३३३. व्यध-सैन्य-रचना; त्युह. 'वाते घनसा द्रोणे धर्माचा भेदिला कटकबंध।' -मोद्रोण १०.४.

कटक---पु. ( गो. ) नारळाचा एक प्रकार.

कटक---न. कटकी पहा

कटक-1. १ कांटा; वृक्षावरील टोंचायाजोगा अवयवः 'कंटकशल्यें बोथटलीं । मखमालीची लव वटली।'-केक ( क्षप्रक्षी ) १. २ माशाच्या शरीरांतील हाडांचा सांपळा. ३ ( ल, ) व्याधि; पीडा; दुर्जन; दुष्ट माणुस. ' भाविकां कंटक करि-साती पीडा।' -तुगा १२८९. 'पवित्राला म्हणती नको हा कंदक। '-तुगा ४०८. ४ (ल.) कुर; रानटी माणुस. ५ चिक्क; कृपण. ६ शत्रु; वैरी., आजि अकंटक केलें नृपनय-निपुणे सुयोधने राज्य। ' -मोसभा ७.३. ७ (शाप. ) अगः टोंक. (इं.)पाइंट. ८ अडथळा; अडचण. 'माझ्या मार्गीतला तो कंडक आहे. '[सं.]

केंद्रक-वि. सोशीक: काटक पहा.

कटकई - ली. सैन्याचा तळ. 'उपरी श्रीरामचंद्रिक कट-कई। '-वैद्यकबाड ८०. [सं. कटक, कटकिका]

कटकट--सी. १ भांडण; कज्जा; तंटा. म्ह० 'मिया आणि विबी व कटकट उभी. ' २ किरकीर; बडबड; गडबड; गलबला: गोंगाट. ३ युद्ध. 'दळीं केला कटकट। '-दावि ४९६. -पया १०७, ४ त्रासः पीडाः भुणभुण. 'नेणती वैकुठनायका। कटघरा-गरा ]

भाहेत. -व्यायाम १०.१९२२. [इं.; तुल० सं. कृत; प्रा.कह= वृथा कटकट करिताती । ' −ह १६.६४. 'काशी केली वाराणशी केली तरी कपाळाची कटकट नाहीं गेली.' ५ घासाधीस: तकार. (कि॰ करणे). ६ आवाज (घडधाळाचा); किटकीट; कांहीं

कटकट---उदा. दु:खोदगार: भरेरे ! हायहाय ! कटकटा पहा.

कटकटर्णे-अक्रि. १ (कों. कु. ) चुटचुटणें; हळहळणें. र **कटक** — न. १ सैन्य. 'एकीं पाषाण बाऊनि उतरलीं । समुद्र- स्वतःविषयीं त्रासणें; स्वतःवर रागावणें; वेतागणें. ३ कलकल

कटकटा--उद्गा. (काव्य) दुःख, त्रास, असंतोष याचा

कटकट्या-वि. कटकट करणारा; किरकिच्या; तसडा:

कंटकत्वक-पु. ( प्राणि. ) ताराकृति प्राणी; या वर्गातील प्राण्यांच्या कातडीवर कांट्यासारखे केंस असतात. -प्राणिमो **१३६. [सं.** ]

कटड -कन -कर-दिशीं-- किवि. पट्दिशीं मोडण्याचा आवाज ( घट दोरी, काठी इ॰ चा ) होऊन; कट्र असा आवाज करून, [ध्व.]

कटकरणें -- अकि. १ (बे.) तुटणें (दोर, काठी इ०). 'दोर नवा करकरीत बाजारांतून आणला पण पाणी ओढतांना कटकरला. ' २ ( व. ) हूं की चूं करणे. [ कट् करणें ]

कटका-पु. (हिं.) तुकडा; कुठका (भाकरीचा). [ध्व, कट्र] कंटकारी—स्री. १ रिंगणी, ३ सांवरी. ३ वेहकळीचे झाड. [ <del>सं</del>. ]

कटकी-सी. दालचिनीच्या पानासारखें पान असलेलें, १२।१५ फूट उंचीचें चिवत झाड. याचे फळ लहान असून मुर्ले त्याचा नळीत घालूम बंदुकीप्रमाण आवाज करतात.

कटकी(खण)—पु. अपुरा, (तीन सळी किंवा घडी) कर्नाटकी खण; हा दक्षिणी बायकांना चोळीला पुरत नाहीं. थोडा जास्त ( एक घडी ) ब्यावा लागतो.

कटगर-घर-न. (व.) १ लांकडी कठडा; कटारा; कुंपण; कुडण. २ घराभोंबतालचें कंपाउंड, कुंपण. [सं. काष्ठ+ग्रह: हिं.

कटंजन. कटिंजन-न. १ कठडा (नक्षीदार); गरादा; गराद ( दार. खिडकी. गाडी, परुंग इ० कांचा ); कंपाउंड ( झाडा- वाजूची कडी, पटटी; बाहेरील बाजूच्या कडीला तोंडवंद स्हणतात भोवतालचें ): कामटयांची उभी-आडवी जाळी; जाळीदार काम. [ कट ] २ अधी जाळी किंवा भिंत घातलेला ओटा. ३ ( माण. ) विपळ, औदंवर वगैरेच्या भोंवतालचा पार. ४ देवळाभोंवतालची प्रदक्षि-णेची वाट; कटांजन. [ सं. काष्ट्र+जनित ]

करणें-अफि. १ अतिशय मळणें ( शरीर, वस्न इ० ); मळ बसणें; किटणें, २ एखाद्या गोष्टींत निपुण, तरबेज, तयार होणें. ६ विटणें; नकोसें होणें; किटणें. 'तेंच तेंच रडगाणें ऐकून कान गलेलह; गबदुल; धर्टिगण; बेडर. २ चढेल; मस्त; आडदांड. ३ कटले. ' [कट]

कटणें—अिक. अतिशय मेहनत करणें, जिवापाड श्रम मस्त आहे. '[हि. कट+मस्त] करणें. [कष्ट]

करणें अफ्रि. १ (हिं. )लढाईत ठार होणें: जायवंदी होणें: एखादा अवयव तुटणे, कापला जाणे. 'त्या यदांत हजारों माणस कटलीं. '२ कापलें जाणें; कापणी होणें (शेताची). ३ कमी होंगें ( खर्च, पगार, मज़री इ० ); काट मारली जागें. ४ कष्टानें जाणें: कसातरी निघन जाणें (दिवस, इ०) 'असे नसते तर महेंद्राच्या घरामध्यें ती रात्रकटतीना ! ' –पपप्रे १८०. ५ ( ल.व. )। खजील होणें; शर्रामधें होणें. ६ तुटणें; छाटलें जाणें. [ध्व. कट: हि. कटना=कापलें जाणें: तल० ई. कट. ] कटन करणें-**झटन काम करणें. कट्टन मरणें-अखेरपर्यंत लढाई कह्नन** मरणें; हात, पाय ६० अवयव तुद्धन जाणें; लढाईत कापलें जाणें. ' बद्धन मरावें खरे असा धर्म क्षत्रियाचा । करें रहा म्हणतीस घरी ! **डा**ग लागेल जन्माचा।' –होला १६७. **कटन लढणें**–पुष्क-ळांना मारीत मारीत लढेंगे; मोठ्या शौर्याने लढेंगे.

कटतर--न. (विणकाम ) खाटसरी पहा.

कटता-ती-पुन्नी. मालाच्या पोत्यांत ज्या प्रमाणांत भोंगा (पोकळपणा) किंवा खोका असेल त्या प्रमाणांत त्या गोणाची किंमत कमी करणें; नुकसानभरपाई ( पल्ल्याच्या भावानें ); कडता पहा. [ कटणें ]

कटतें ब्याज-न. तुटक मुदतीचें व्याज; कटमितीचें म्हणजे वर्ती ] ( मुदतीच्या आंत मुद्धां ) ज्या मितीस परतफेड होईल तेथपर्यत-चैंच फक्त मितीबार आकारलेलें व्याज.

कटवोरा-पु. कमरेभोवर्ती बांधावयाचा चांदीचा,सोन्याचा, रेशमाचा, अगर साधा दोरा, गोप; सांखळी; करगोटा; करदोडा: कटिसुत्र. [ सं. कटि+म. दोरा; कटित्र-कडतर-कडदर-दोर-दोरा ] कटपट-- ५. कमरेचें वस्त्र ( घोतर, छुगडें ). 'कटप्रदेसी

कटपटा '-वेसी ९.१६. [सं. कटि+पट]

कटपट्टा-- प्र. नळी घट रहावी म्हणून बंदुकीभोवर्ती अस- वन=पाणी ] णारें वेढें, कडी. 'बंदुकीसा कटपटचास नक्षी।'-ऐपो २१७. कट अर्थ २ पहा.

कटबंद-पु. गाडीच्या चाकाच्या तुंब्यावरील आंतील

कटबंद-पु. कडदोरा: कटिबंध. 'कटबंध कौपीन अंग-वसन. '-दावि २५३. [कटि+बंध]

कटबंद-- प. श्लोक: कटिबंध पहा. 'कटबंद बदले दासावरी ' -दावि ७८७. [का. क्ट्रु=रचणें; कट=कटाव+बंध ]

कटमस्त-ता, कटमस्तान—वि. (हि.) १ धिपाड; (व. ना. )हाडापेरानी मजबत: सशक्त: बळकट. 'बायको कट-

कटमिति-मुदत--श्री. व्याजाच्या हिहोबाचा एक प्रकार ( ह्यांत कर्जाची रक्कम न्याजासह जसजशी फेडली जाते तसतसँ मुद्दल कमी कमी होत जातें ); तूटिमती-मुदत ( तृतीयांत, षष्ठयंत प्रयोग-कटमितीनं, कटमितीचा )[हिं. कट+मिती=तिथी] कटर-वि. १ कापण्याचे यंत्र (फोटोच्या बाजू, इ०) २ कपडे कापून वेतणारा ( शिपी ). ' कपडा उत्तम होणें हें सर्वस्वी कटरवर अवलंबुन आहे. ' [ इं. ]

कटरा-पु. (हि.) चौक (शहरांतील): बाजार: किल्ल्याची बाजारपेठ. [ कड्डा ]

कटरी-वि. (चांदा, ना.) ठॅगणा; लहान.

कटलरी-- श्री. चाकू, पुऱ्या इ० लोखंडी हत्यारे व ती करण्याचा धंदा, कारखाना. [इं. ]

करला-प्र. कडता पहा.

कटलाग—प. १ (इं.) शाळेंतील मुलांचे हजिरीपत्रक. २ याद; यादी; जंत्री; टिपण; फेरिस्त. ३ माहितीपत्रक; अतु-क्रमणिका; सचिका. -के १६.४.२३.

कटबट--श्री. कमरेची किंवा मांडीची बाजू. 'लिंग आद-ळतां कटवटीं । आदळलें वीर्य । ' -कथा २.५.६६, [ सं. कटि+

कटवर्णी-की. पाथरवटाचे हत्यार: दगडफोडवाची पहार. (सामा.) पहार. 'कटनणीर्ने जमीन खोदली. ' का. कटि= टाकीनें दगड फोडणें ]

काढलेले पाणी; कोणत्याहि शिजविलेल्या उसळीचे पाणी काइन त्यांत ताक घालून केलेलें मिश्रण; कढ. २ गढुळ, खराब, मलिन पाणी (कपडे वगैरे धुतल्यामुळं झालेलें ). [का. कट्ट; म. कट+

कटवर्ण-विण-अित. (व.) खजील करणे, 'त्या प्रसंगी बापूंनीं त्याला लगेच कटवला. ' - उकि. १ कमी करणें; कापणें. 'ध्या हिद्योब व्याज कटवा जी.'—होला १४३. २ तोडणें: कटारें।'—ज्ञा ४२३३. 'काढती मार्जीच्या कटारा।उम-छाटणें. 'मी ती वावडी कटविली, '[कटणें ]

हिने मुर्ठे खेळतात. 'त्याच्याकरितां कटवा आणला नाहीं. िकटणें है

कटसरी-न्धी. (गो. ) कडोसरी कनवट-टी पहा.

भियां चाटिला। कुचस्वेद् । ' -ज्ञा १३.५३९. ' भूप म्हणे कटा पोटा महदभूत आठे केचें। '-दावि ४९०.

कटा-प कहा पहा.

प्रतांचा जोहार. [कटणें ]

करितां दिलेली मजुरी, [हिं]

कटा ' -रास २.२९.

कटकट . किट्रॉग द्वि. ] कटाकर्टान-किवि. जेमतेम; ओइन- -उपा १९१०. ताणनः सरासरी.

कटाकय, कीटाकोय—(गो.) कोकिळ पक्षी. [हिं. हारय; हिं कटहरा=कटडा] कोयळ; म. कोयाळ ]

भाग लावून जाळण्याची शिक्षा. [सं. कट=गवत+अप्ति]

दोन महिने हवेत. ' २ ( माळवी ) दोन देणारा दोन घेणारा. कटांजन —न. कटंजन पहा.

कटांदर—पु. ( कु. ) ऊद; कांडेचोर; कठंदर, कठिंदर पहा कटाप-वि. (पत्याचा खेळ) खलाम; नास्तिह्रपः अभाव ह्नप. ( कि॰ करणें ). 'त्यानें किलावर रंग कटाप केला. ' [ ई कटुऑफ ]

**बद्रिकाश्रमी बद्रीतर ।** त्याते वर्णितां नमे पारु । की बाट दाबी ५ एक प्रकारचा क'तत्तचा छंद, कटाबाची कविता, ही एक धांवती कंदापाह्न । तयामाजी रिघाल्या ॥ ' -- नव १२.१७७.

कटायी--कडई, कटाह पहा.

थाजला धार व पुढे चिचोळ टोंक असलेल, पोटांत खुपसण्याचे जेव्हां तिराचे मार बसविली ॥ '-ऐपो २७८. [सं. कृत्: अर. कट= शको. २. १०

यांच्या कापिती शिरा।' -कथा ३.१०.१५०. २ कापडावर करवा—प. (व.) वेहकळीच्या लांकडाची मोठी टिपरी करवारीमारखी काढलेळी वेलवुटरी. ३ (ल.) दहगत; भीति; धास्ती: अतर्यामी होणारे दुश्य: आधि: मानसिक यातना: मनाटा मतत वींचणारें द.ख ' इंग्रजांचे उरावर कटवार राहील. ' -पया २५६. ४ अधिकाराचे एक चिन्हः स्वराज्यांत मोठ्या अधि-कटा--उद्गा. हाय हाय! कटकटा! कटकटा पहा 'कटा काराची वस्त्रे देतांना शिक्केकट्यार सरकाराकडून मिळत असे. 'शिक्के दउत पट कटार दुमरी करा. '-एपो ३०५ [सं.कहार: दं. कटार, कटारी; हिं. गु. कटार; भिं. कटारी ] • जियाला असणं-लागणं-अतिशय दृख काढणः मनाला अतिशय कटा-पु. १ (हि.) वध, हस्या; कत्तल; कापाकापी; ठार काळजी लागण; कटवारीश्रमाणे दःख, विका बोचत राहाणे. मार्ण. -होके १८. 'संपूर्ण कटा जाला, '-शिद २९. २ रज • उरावर-जिवावर-टाकण-(कर्ज, अपरिहार्य कर्तव्य, वाइटाची भीति, जवाबदारी इ० च्या ) कचाट्यांत सांपडणे; कटाई--१ (व. ) शेताची, पिकाची कापणी २ कापणी- नेहमीं आगामी संकटाच्या काळजींत असणें. ' इंग्रजांचे उरावर क० राहील ' -पया २५६. क्लावर्ण-टोंचून बोल्णे; निंदा कटाकटा—उदा. कटकटा पहा. 'म्हणती नाडलों कटा- करणें. अशरी-स्त्री. ( चांभार ) काटयाची आरी, हिने छुई-शिवाय खालींबर दोंग आणतां येतो. •कांठ-प. (कापडाचा ) कटाकटी--- न्त्री. काटाकाटी. १ सर्वसाधारण छाटाछाट, कटचारीप्रमाण काढलेळा कांठ. • वाह-हा-वि. कटचारवाळा: कपात (विविध वाबी, वेतन इ० ची). २ (गु. ना.) भांडण, कटवार वाळगणारा ( शिपाई). 'वाहाणी लाविती कटारवाहें.

कटारा-पु कठडाः गरादा. [ मं. काग्र+हारकः प्रा. कटठ-

कटारी, कटारीदार-वि. १ कटचारीसारखे पेट्ट, वेल-कटा ग्नि—पु. अपराध्याच्या अंगाला गवत बांधून त्याला बुरी, शिवण असंदेलें (कापड, चीट इ० ). 'चोळी अंजिरी जिस्काटाची रंग कटारी नवा।'-पला ४.२१, २ कट्यारी-कटा चूर — नि. १ (व.) पुरेपूर. 'सुधारायाला कटाचुर प्रमाणे वीण असणारा (गोफ, दागिना, जिवण इ०). — न्ही. १ लहान कहवार. २ डोंगरकांठ, कपार; वाजू. 'डोंगरकदारीचे किल्ले. '-शिद २८५. -शे ७ १५९. [कटार, दे. कटारी ]

कटाच-पु १ व्यवस्थित बाधणीः डौलदार रचनाः थाटः कटाप-पु. (गो.) उपाय; इलाज 'कटाप चलप ना.' मेळ; देखावा (सन्य, परिवार इ० चा). -शिल्पवि ५३९. २ ( छ ) आटोपशीरपणा; भारदस्तपणा; श्रीढपणा (भाषण. निबंध इ० चा ), ३ वयवस्थितपणा, तस्तरीतपणा; भपका (पोषाख, चेहरा, चाल, हवाब इ॰ चा ) ४ सघ. कट, जुट 'आनंद घटाव **केटापार —**किवि कांट्याबाहेर; कांट्यापार-पलीकडे. 'परि ब्रद्म कटाव। थोर विटाव हे गुरु कृपा।'-दावि ३१३.४७६. रचना असून यांतील गटांच्या पंक्तीची संख्या निश्चित नसते. अमृतरायकवीने या छंटांत बरींच पर्दे केली आहत कटिबंध पहा. कटार-ट्यार-श्री. १ सरळ व एक हात लांबीचे दोन्ही ६ (ल ) कत्तल: लडाईतील जोराचा हला. 'कटाव करीत चालके एक हत्यार. हे कमरेला खोंनतात . 'तरी नायांचि कां बांधावीं आकार, रूप, कापगी (कोट इ०) ची ] •गरी-स्त्री. घालून कटावणी---ली. १ व्याजकरावणी; कटमिती पहा. २ कटि आहे. '-टि ४.५२३. [ सं. ]

बंध पहा. ३ कटवणी पहा.

अभावासुळें); काबाडकष्ट; कुलेवाद्यी; अंगमोड (आजारी, त्रासिक, कणखरपणा; सोशिकपणा; (श्रम वगैरेचा ) काटकपणा. [सं. असंतोषी माणसाच्या ग्रुथूषेमुळें, श्रमामुळें होणारी ). ( कि० काष्ठ+अक्ष=आंस; प्रा. कट्ट+अक्ष ? ] काढर्गः सोसर्गः निघर्गे )

कटासणी-ण-उक्ति. कडासणी-ण पहा.

[कष्ट्र] २ दमणें: थकणें: भागणें. [कटास ]

माणसापुरती चर्टाः तृणासनः दर्भासनः [सं. ] •धाल्लन बस्पणं - दोन्ही हात दोन्ही बाजूस वर उचलून पताकाहस्त करून मनग-१ तपश्चर्या करणें. २ ( ल. ) तपश्चर्येचें होंग करणें.

अकार मांतन आकाशासारखा दिसतो. वेदांतांत ब्रह्मकटाह, अंड- -वामन, वनसुधा १८. ०न्हाण-न. (गो. ) कमरप्रविचे स्नान. क्याह अशी आकाशस उपमा दिलेली असते ). 'तेथे ब्रह्मकटाह • खंद-वि. १ कटबंद पही. २ संयमी; ज्याने कामविकार आटोक्यांत शतकट। हो पाइत असे ॥ '−ज्ञा १.१४७. [सं.]

वान ]

३ शिसारी येणे; विटर्णे. [सं. कट् (=कुच्छ्जीवन)-कट-काटाळणे वृत्त आणि धुववृत्त यांच्यामध्ये ( प्रत्येक ४३ अंश ) आहे. -भाअ १८३२: सं. कंटिकल; प्रा. कंटइल ? -कांटाळ ]

बेणें). २ अरुचि; वीट; चिळस; खंती; शिसारी. ( कि॰ वेणें ). किटबंध-धुवयृत्त आणि धुव यांच्यामध्यें ( प्रत्येक २३॥ अंश ) 'पापा जयाचा कंटाळा । '-ज्ञा १६.४१९. ३ आळस. ४ भय; आहे. यांत थंडी फार असते. ३ कटाव; विविष्ट प्रकारची पर्य-त्रासः कांटाळा पहा, 'कां हार्ती घेतलिया माळा। फिटे सर्पा- रचना. **ंबधन**-न. कंबरपटाः करदोडा. 'कटिबंधनें, अंगझोल भासाचा कंटाळा। '-ज्ञा १५.५६०. [कंटाळणें]

करमणुक, धंदा, इ० स ). [कंटाळा ]

प्रायानं ); अपागदर्शन-दृष्टि; डोळा घालणें, मारणें; बांकडी दृष्टि टता ( पुरुषाबद्दल नापरतात ). -श्रास्त्राची स्यथा-स्त्री. बाहेर-'कार्य चंचळ मासा। कामिनीकटाक्षु जैसा।'-ज्ञा १४.१७०. ख्यालीपणाचा छंद. ०संधी-स्त्री. प्रत्येक गात्राचा आदिम ३ ( ल. ) ब्यंग्यार्थाचे भाषण; छद्मीपणा; उपरोधिक भाषणाचा भाग. ( ई. ) कॉक्स. १ •सम(करण)-न. ( नत्य ) पायांचे रोख. ३ दांत: राग: वैर. ' जेव्हां तेव्हां त्याचा माझ्यावर कटाक्ष ! स्वस्तिक करून पाय काहून घेग व दोन्ही हात कटीवर ठेवण मी काय त्याचे असे घोडे मारले आहे ? ' ४ कोधदृष्टि; गैरमर्जी व कमरेची एक बाजू थोडी वर करणें. • सन्न-न. करगोटा: 'त्याने माझ्याकडे कटाक्षाने पाहतांच मी भ्यालो.' ५ मुद्दा; करदोबा; कंबरपटा; कटिबंद. [सं. ] ०स्नान-कटिन्हाण; बोर; रोख; कल; प्रशृत्ति. ' मोटमोटया रितकांचाहि वरीलप्रमाणें पायापासन कंबरेपर्यंतर्चे अंग धुणे; स्नानाचा एक प्रकार.

पाइन बोलर्णे. 'बहुतचि बोलिला कटावगरीनें'-दावि १८४. कटाक्ष आढळेल.'-नि. 'गीतेचा सर्व कटाक्ष याच तत्त्वावर

कटाक्ष-वि. काटक: सहनशील (शरीर, माणूस). 'मॅढरापेक्षां कटास-पु. कष्ट; त्रास; संकट (अन्न वस्न, घरदार इ० च्या बकरें कटाक्ष असतें. '-मराधी ३ रें पु. (१८७३). ११८. -पु.

कटि-स्त्री. १ कंबर; देहाचा मध्य भाग; माजी. २ कड ( कडेवर घेण्याचे ठिकाण ). ' कर कटीवरी ठेऊनिया । '३ (नृत्य) कटासर्गे—अित. १ त्रास, संकट सहन करणें; हाल सोसर्गे. नृत्यामध्यें कटिकमें पांच आहेत:-कंपित, छिन्न, विश्वत, उद्घाहित, व रेचित. [सं.] अकांची-कंबरपटा. 'कटिकांची वरी हिरे थोर। टांत सल करून कंबर पढ़ें मागें हलविणें. ०तट-न. कंबर: ढुंगण: कटाह - पु. कहई; कटायी (कहई उलटी केली असतां तिचा कनवट. 'वंशी नादनटी तिला कटितटीं खोवोनि पोर्टी पर्टी।' ठेवला आहे असा (पुरुष, ह्वी.) • बद्ध-वि. १ कंबर कसलेला. २ कंटाळ-पु. १ कंटाळा; थकवा. २ वीट; शिसारी; तिर- तयार. (कि॰ होणे; असणे ). ० वंध-पु. १ कंवरपट्टा; कटिबंद; स्कार, कंटाळा पहा, ब्खोर-वि. कंटाळा करणारा; आळशी; मेखला; कांची. २ भूमेखला; भूवलय; पृथ्वीच्या गोलावरील टिवल्याबावल्या करणारा; सुस्त. [कंटाळा+फा. खोर=करणारा ] वातावरणाचा कल्पिलेला पटा, प्रांत; अयनवृत्तं आणि धववृत्तं •वाणा-वाणी-वि. कंटाळा आणणारा; त्रासदायक. [कंटाळा+ यांच्यामुळें झालेले भूपृष्ठाचे भाग; हे पढील प्रमाणे आहेत:-१. उष्णकटिबंध-कर्कश्वत आणि मकरवृत्त यामध्ये (४७ अंश) कंटाळणे-अिक. १ त्रासणे; दमणे; भागणें. २ आळसणें. आहे. यांत उष्णता फार असते. २ समशीतोष्ण कटिबंध-अयन उत्तरकडील तो उत्तरसमशीतोष्ण आणि दक्षिणेकडील तो दक्षिण कंटाळा, कटाळा-पु. १ थकवा; शीण; भाग. (क्रि॰ समशीतोष्ण. यांत उष्णता व थंडी समसमान असते. ३ शीत परिधानपीतांबर प्रावरणें हे सामग्री आणावी. 'कटिबंध पहा. कंटाळ्या—िव. त्वकर श्रासणारा; कंटाळणारा (काम, श्रांत-न. (तृत्य) उजवा पाय सूचीकह्न मग अपविद्ध करणां-प्रमाणें करून कटिरेचित करणें. • वात-पु. कंबरेंत शिरणारा वात: कटाक्ष-पु. १ डोळयाच्या कोपऱ्यांतून पाहणें (साभिन कंबर धरणें. ०श्वल-पु. (ल. )अतिशय कामनासना; निषयलंप-

करिंग-न. १ (शिवणकाम ) बेतलेले कपडे कापणें; शिव-ण्यासाठीं कापणे. २ केंस कापणें; केंस राखणें. 'हेअर कटिंग वाडगा; द्रोण. २ कडू भोपळा; जन्हेरी नारळ, लांकुड इ० चें संलुन. [ई.]

कटिता-टा, कटेटा--पु. (व.) जिम्मा; मक्ता; कंत्राट; करार. ' आम्हीं असा कटिता नव्हता केला. '

कटिंदर-पु (कु.) किंदर; कांडेचोर; ऊद; काळमांजर; हैं झाडाच्या ढोलींत रहातें.

कटिंजन-कटंजन पहा.

कटिबंध-3. कटिबंद; कटबंद; कटावाची कविता; यांत प्राप्त, अनुप्राप्त, यमके यांची रेलचेल असते. कटाव पहा. उदा० 'श्री शुक्रयोगींद्रानें रंभेचा गर्व हरिला॥'ध्रु०॥ तरीच एथें जन्मा यावे, तहणी कुचद्वय पेटे घ्यावे, मन्मथसरिता तहनी जावे, तरुणीसंग निसंग व्हावें. व्यर्थिच का तारुण्य हरावें ? तुणासनाला काय करावें ? मुखमंचकीं मंदिरीं भरावें, गाडालिंगनि शयन करावें,' इ० इ०. -अमृत २५. [कट+वंध]

करी-कटि पहा.

कट्ट—ित. १ तिखट (मूळ अर्थ तिखट असा असून पुढें कडू असा झाला). 'संस्कृतांत कद म्हणजे तिखट आणि तिक्त म्हणजे कड़ असा अर्थ असून ... ' –गीर ८२१. तिक्त याचाहि मूळ अर्थ कड्ड असा असून पुढें तिखट असा झाला. २ कड्ड. 'कटवम्ल लवण मेलें। गर्भवतीचे पुरती डोहळे। '-एभा १०.४३०.३ तीवः उप्र; भयंकर, ४ अप्रिय; वाईट; दुःखदायक; मर्भभेदी ( भाषण **६० ). ५** (ल.) आवेशपूर्ण; जळजळीत; जहाल; तापट. [सं.] oकरंज-पु. करंजाचे झाड व फळ; है कड़ व ज्वरनाशक असतें. oतंबी-स्री. कड भोपळा. oफल-न. १ कारली. २ कड पडवळ; कंकोळ इ०. ०**रोहिणी−स्रो**. काळी कुटकी, कटुकी. **∘वाण**−न. (रत्ना.) १ नापीक जिमनीची कायमधारा पद्धतीने वंशपरंपरागत दिलेली देणगी. २ अशी देणगी दिलेली जमीन. [सं. ]

कट्की-सी. कुटकी; एक औषधी झाड.

तीक्ष्णता. 'अंतर्मिलन द्रवतं चक्षु जसं पाहतांचि कदुतेला। पही; निर्देय. ४ कटा; पक्का; पूर्ण; अटल; बिलंदर. [हिं.]

–मोआदि २४.२८. ३ अप्रियता. [कटु]

**फटुळते, कटोळते—**न. सराफाचा किंवा सोनाराचा गोल झोळणा; बटवा ( दागिने, वजने, तराजु इ० ठेवण्याचा ). [का. ' कर्ले=सोनाराचीं वजनें, कर्लेचील=वजनें, इ० ठेवण्याची पिशवी]

कंदुली, कंटोली, कंट्रल—स्री. करटोली; वरंदुली.

कटोत्रा-कटमिती पहा. 'कटोत्र्याचे दोन आणे याज पासन घेऊं नये. '-विक्षिप्त २.५८.

कटोरा-पु. १ मोठी वाटी; मोठ्या तोंडाची पसरट वाटी; ोण. 'कटोऱ्यांत दुग्ध श्वानीचें काढून । '-रामदासी २.७३. ३ (भरतकाम) वाटीप्रमाणे खोलगट जरीची टिकली. -वि. ( ल. ) लहान; संदर ( स्त्री, मूल, गाय इ० ). **कटोरी** जनाघरें-१ (माण.) लहान जातीचीं जनावर. २ दुसका; टेंगणा ( माणुस, जनावर इ० ). [ सं. कटोरा; प्रा. कटोरग; हिं. कटोरा; सि. कटोरो: ग्र. कटोरी-रो ]

कटोरी-- श्री. लहान कटोरा.

कटोल (व.), कंटोलें-कंटोळ-ळी---न. कर्डेलें(भाजी); करटोली, काटले.

कटोळर्जे—(कों.) कटुळते पहा.

कट्ट, कट्टसीन-पु. ( नाटक ) महालाचे नुसते खांब; जंग-लाची नुमती झाउँ, पाण्याचे नुमते प्रवाह, पर्वताचे चढउतार, इ० दाखविणारे पडदे किंवा पडयाचे तुकडे. हे त्या त्या आका-राच्या चौकटी करून व त्यावर कापड ठोकून रंगवितात. जसें:--जंगलकट: महालकट इ०. [ ई. ]

कदुरु-न. (गो.) दवच; दरवंटी.

कट्ट-सी. १ कंबर. ' लबथित मलपे दौंद। वेष्टित कह-नागवंद। ' -दा १.२.१६. [सं. किट]

कट्टर-न. १ वेढें; अंगठी. 'रत्नजडित कह झळके येक-दंत. ' –दावि ३७;४०४. २ एकोपा; जूट. ' कष्टघालून राज-कारणा। लोक लावी।। ' -दा १५.२.२५. [का, कट्टु=बंधन, बांधणें ] •बंद-जुट; एकत्रितपणा.

कट्ट-पुन. एक प्रकारचा आवाज (विशेषतः तार देण्याच्या यंत्रावर होणारा ); खट्ट, खुट आवाज; याशिवाय बाकीचे अर्थ कट शब्दामध्ये पहा.

कट्ट-कन-कर-दिशीं--कट-कन-कर-दिशीं पहा. कट्टर-वि. १ (गो.) कट्टेर; जुनेंपुराणें; जीणे; फाटकें; कटुता—स्त्री. १ कडवटपणा; तीवता. २ तिखटपणा; नष्टप्राय. २ पुराणमतवादी; सनातनी. ३ (हि.) हर्टी; दुरा-

> कट्टा-वि. १ बळकट; धिप्पाड; कंटक. २ हपार; चतुर; निपुण; तज्ज्ञ; चपळ ( लेखक, वक्ता, योद्धा, स्वार, इ० ). 🐧 वीरश्रीयुक्त; शूर; उत्साहपूर्ण; तल्लख; धाडशी ( माणूस, मसस्रत, युक्ति ). -शिदि ३४३. ४ घनघोर; भयंकर; कडाक्याची; आवे-शाची; कटाकटीची; जोराची (लढाई, कज्जा, भाषण, मेहनत). ५ थोर; अफाट; मजबूत; साहसी; बळकट (सैन्य, ब्यूह). ६ अंत.करणापासनचाः निष्रहीः पक्षाः 'औरंगजेब कटा मुसलमान होता. ' ७ पूर्ण; पुरा; जाज्वल्य. उ० -कटा सुधारक; कट्टा

अभिमानी. [कट=अति, पुष्कळ; कटखादक=कट्टा खादाड. -भाअ निधेना. ' [सं.] •दाट्यों-भरून येपें-सद्गदित होणें-दु:ख 18859

'देऊळकश.' २ ( क. ) ओझेक-यांनीं ओझें ठेवण्यासाठीं पाहे। तों गहिंवरें कंठ दाटलाहे।'-संवि २.८५. 'सांगु जातां मोठ्या रस्त्याच्या बाजूला खांबाइतका उंच बाधरेला ओटा; मुखानें।तों कंठ आला महन।' -नव २२.४५. ०फ्टणें-धर्मधका. ३ जट. सि. कट=आवरण: ते. कटद=ओटा, बांध ] (गायन) १ चिरका आवाज होणे, 'फार उंच स्वरांत म्हण नकोस. ४ दुकानांची रांग, जसें-सराफकटा. िका, कटद=बांधर्गे; कटे= कंठ फटला तर पंचाईत होईल.' २ कंठ (अर्थ ३) येणें (पोपट, इ० ओरा 1

कत्अ; सं. कृत्=कापणें; प्रा. कट ] कद्मदी घालणें -(क. ) यसा वसणें; आवाज (गाण्यांत, भाषणांत) स्पष्ट न निघणें. पतंगांची काटाकाट. 'मी त्याच्या पतंगार्थी कटाकटी घातली.' 'उष्णकार्ळी तेल तिखट खातां। तेण बद्धक जहारू वहतां। महणती

अर्थ ७ पहा. 'सोंगटी कटीला बगवा. ' ०धरणें-गांठणं- ०मोकळा करून रहणें-मोठवाने रहणे; मनमुराद रहणें; बसर्णे-(क.) निर्भय ठिकाणावर असणें, 'त्याने कडीला घरती ओक्सायोक्शी रडाँगः, भोकाड पसर्णे. 'मोकला कहिन कंठ आहे. सं. कटि: म. कटी

योग आंड्याप्रमाण करतात. 'लेकांनो एक एक कृटी फेणी तर होणें. 'प्रतिवचनप्रसंगी प्राण केटास आला। '-सारह २.१०३. भागाळच वसल केली आहांत । ' -सदाही २०१. [सं. बवच: २ दु:खाने किंवा भूकेने व्याकृळ होणे, केठास लावणे-मिठी म. कवटी ] ब्रह्मायरो-वि. (गो. ) दिन्दी; भिकारी; दैवहीन. मारण: आलिगन देण. 'कंठास त्यास लावून।'-संप्राम १५.

कटरी करणें-अफि. (कु.) भेत्री तोडणें.

वरील एक अधिकारी. [का.]

कटटेर-कहर अर्थ १ पहा.

कटटेल-न. (गो.) करवंटीचें तेल [कडी+तेल]

कट्टो-न. (गो.) फुटके भांडे.

-- नव १२.१७०.

३.१.३१. [सं. कद्र]

२ कठवळी नामक कृष्णयजुर्वेदाचे उपनिषदः [सं ]

चिमणा इ०) पक्ष्यांतील नराला तारण्यावस्था प्राप्त झाली असता न. गळयाची नळी. मान 'मग बंटनाळ आटे।' - ज्ञा ६.२०७

किवा आनंद यांच्या उमाळधाने घसा दाटणे, त्यामुळे तोंडांतुन कड़ा-पु. १ ओटा. 'घरापुढील कहा; ' 'जकातकहा; ' शब्द न निवर्णे: आवेग येणे: सद्भित होणे. 'दासाकडे हुनुमंत पक्ष्याला ), ३ खणखणीत शब्द निवर्णे, 'त्याला नुकताच कंठ कटटा — प. कापाकाप: कत्तल: नारा -पया ३११. [अर. फटला आहे. ' ४ वयांत येणें: श्रीटदशा प्राप्त होणें. ०वसर्णे-कटरी-सी. (कर्ना.) सोंगटयांच्या पटातील कट, कट केठ बैसले आतां। नये गातां कीर्तनीं॥ '-संवि २२.१२२. तेथवां । आठवृनि मर्नि जानकीथवा । , -( वामन ) भरतभाव १४. कटरी-दे-मी. (गो ) करवंटी (नारळाची) हिचा उप- कठास-कठी-प्राण येणे-१ (भीतीने, दु:खाने ) अधिमेठें कंडी प्राण उरणें-आसन्नमरण होणें; धुगधुनी राहणें. 'त्याच्या कटिटमणी-नी-पु. कहीमती. १ (भामटी बोली) भाम- नुसता कंटी प्राण उरला आह. 'कंटी प्राण ठेवणें, धरणें-ट्यांचा नाईकः, तालमङः, तालदरू. -गु १३. २ (विजापुर) महारां- राहणें-एखादी इच्छा किंवा आशा सफळ झाल्यावर मर्फ अशा इराधानें जीव धरून राहणें. 'अस्थि शिरा दिसती नयनीं । प्राण कंठी धरिले त्यानी । ' –संवि २०.७७. –ह २१.७२. 'तुम्हाविण . बंटीं प्राण राहिला असे ॥' –रन्न ४.३. 'मुलगा येईपर्यंत म्हाता-्याने कंटी प्राण धरून टेबिका होता. ' **कंटी धारण करणें-**कट्यार - कटार-ट्यार पहा. 'फरस मुरज माडु कट्यार ' १ गळ्यात घालणें ( माळ, अलंकार, इ० ). २ जपणें; स्मरण करणें. ३ अति प्रिय असणें, •कार्य, इय-न, कर्कश आवाजः कटच--वि. कटु, कडु, 'कटव तिक्षणें सर्वोग पोळे।'-टा भावाजाचा ककैशपणा ०क्तांकिला-ळा-खी. ( ल. ) सुकुमार, मधुर आवाजाची स्त्री; पिककंटी. [सं.] •गत-वि. १ गळधां-कठ-न. १ यजुर्वेदाची एक शाखा. कटक्सपीने ही रचिली. तील ( दागिना, वस्त इ० ) २ नेहमीं तोंडपाठ असलेला ( अभ्यास, वचन इ०): मुखोद्गत ३ गळधाजी आलेला. [मं.] ०गत प्राण-वि. कंड-पु. १ गळा (हनुवटीच्या खालील व खांबाच्या वरील धुगधुगी असलेला; ज्याचा प्राण गळवाशी आला आहं असा. शरीराचा भाग ). 'कंटी झळके माळ मुकाफळांची ' -गणपतीची क्यामाकर न्याय-९ गळघांत सोन्याचा दागिना असून तो हर-भारती, २ (गायन) गळ्यांतून निवणारा ध्वनिः; आवाजी. 'स्वरा- वला अशा समजुतीने घरभर हिंडणें, समानार्थकः-काखेंत कळसा, वरुनि समजे कंठ.' 'तिचा कठ फार मधुर आहे.' ३ (पोपट, कवृतर. गांबाला वळसा; गांडीखालीं आरी, चाभार पोर मारी. **॰नाळ**-गळ्याभोंवतीं जी एक काळी रेपा उमटेत ती. ( कि॰ फुटणें ). ' तदा कंठनाळांतुनी शब्द झाला ' -गणपतिजन्म. [सं.] ॰नाळ ४ भांडें वेगेरेंच्या तोंडाखालचा आवळ भागः काठ ५ श्रामनिल- चिरण-गळा कापणें; ठार करणे. ०पाठ-वि. तोंडपाठः मुखोद्रतः केचें बरचें तोंड, मणका: नरहें: घसा, 'द:खामळें कठातन शब्द 'धौम्य म्हणे तुज यावें शास्त्रासह कंठपाठ वेदानीं।'-मोआदि २.५१. •भ्रषण -न. गळयांतील दागिना. •मगी--पु. १ गळघां-तील हारामधील मुख्य मणी: गळवांतलें रत्न. २ गळवाचा सणका. घांटी. ३ ( ल. ) अतिशय लाडका; गळयांतील ताईत ( माणूस, किवि. गळधापर्यत. आकंठ पहा. 'आज मी कंठमर्याद जेवली.' माध्यं-न. (गायन) मुंदर गळा; गोड आवाज. [मं.] oमाळ-मी. (गो.) गंडमाळा. oरवा-पु. आवाज. [सं.] •रवान, •रवेकरून-१ मुदाम; निश्चयाने; स्पष्टोक्तीने, २ मोठमोठधाने ओरडून; घमा फोडुन; बंठगोप कहन. ०रघोक्त-वि. निश्वयाने सांगितलेलें (भाषण इ०). ॰ द्वीप-पु. १ (तहानेनें) घशाला पडणारी कोरड. २ (ल.) ओरड; उमीन घसा कोरटा करणे धसाफोड: व्यर्थ समजूत (काढणे): (कि० करणे). 'बादी प्रतिवादी कड़न अतोनात कंडशोप होत असतांहि ...' -टि ४.१३१. मि ०सृत्र-न. १ जानवें. २ मंगळतव. [सं ] ०म्थ-वि. १ घशात अडकलेले (बेडका, प्राण). २ गळवांतील (दाधिना इ०) ३ ( ल. ) जिन्हार्थी, पाठ अमलेला (अभ्यास, पाठ, इ०), ४ कंटरय वर्ग ( गळघांतून ज्यांचा उचार होतो ते:-अ, आ, क, ख, ग, घ, ड, ह). [रां.] •स्थान-न. गळा. -वि. कंठस्थ पहा. •स्नान-न. १ गळ्याखालचे स्नान (विशेषत. वायकांचे), (कि॰ करणें ). २ ( ल. ) मान छाटणें ; शिर्च्छेद करणें. ( शीर छाटल्यानें आंतुन बाहणाऱ्या रक्ताने होणारें स्नान ): नागवणें: लुटणें. (कि॰ घालण). 'घों डी वाषासारख्या काळपुरुषाम ज्याने कंटरनान धातलें, त्या वापू गोखल्याच्या पराक्रमाचे वर्णन काय करावें १ ' [मं.] केठाग्र-न घसा; ध्वनि इंद्रिय. केठ अर्थ ५ पहा. (सामा-न्यतः सप्तम्यत प्रयोग ), केटाग्रीं, 'कटाग्रीं संघानीं घरियेला हरी। अवध्या विखारी व्यापियेला। '[स.] **कंटाभगण**-न. १ गळ्यांतील एक अलकार, 'सीमाग्यद्रव्ये' फेटाभरण,' -एहस्व ६. ८७. २ घोडयाच्या मानेखाली अमलेला शुभदायक भोवरा ३ गळ्यातील ताईत: प्रिय. केठावगध-9 घसा दाटून येणे. घसा धरणे. बयणे. [सं.]

कंठक-वि. काटक: कंटक: धिम्मा: मोशीक, धाडशी [क्रहण]

कठ डा-- ९ गरादाः रेजे वमविलेली चौकटः गजाने काम (पलंग, गाडी, दार, खिड ही इ० चें): कटारा. २ खोगिराने खोड; खोगिराच्या बाजू ३ (बुहडी) कुंडीच्या तींडाला पेल्याच्या तोंडासारखा सभोंबार केलेला कामटबांचा कांठ. कामटयांचा पिंजरा (आंत जनावर टेवण्याचा). 'चिन्यास बसण्यासाठी एक कठडा केलेला असतो, तो घोडयावर टेवितात.' -चिमा ३४. ५ गॅलरी; सङजा. [काष्ठ+कट=आवरण; सिं. कट हडो ] –ड्याचे खोगीर-न. चैकटीचे खोगीर: भोंवर्ती कठडा किंवा गाया, गिर्या असलेल खोगीर; खोड.

**कंटर्ण**—उकि. १ सहन करणे: सोसर्णे (आजार, दुःख). 'कैसा केर्द्रानया राहीं भेवसार ।' --तुगा ५६५. २ कष्टाने घाल-वस्त ). 'आवडते कंटमणी ही.'-संप्राम २९. **्मर्याद**- विणे. संपविणे; कमातरी काढणें (दिवस, काळ ). 'रामदास हुनुमतासि म्हणे । सज सर्वथा न केंट रामविणे । ' -संवि २.८६. ३ गतीने मार्ग अतिकांत करणें, तोडंग, चालंग (अंतर, रस्ता, प्रवास ). 'ते मार्ग न कंटे तेषे । परी कष्टणे अनिवार । ' -एमा २१.३७.[ सं. कट्र, कंट किंवा सं. कप्ट; प्रा. कट्ट; का. कंटिसु= दखणें, दुःख होणें ]

**कटरहा**—प. कटहा.

**कठवर्णा**—न. कटबगी पहा.

कं**ठा**—यु. सोन्याच्या मण्यांचा, मोत्यांचा, हिन्यांचा किया इतर रतनांचः गळवात घाटावयाचा हार; माळ; कंटभूषण. २ फुलाचा गोलः एक प्रकारचा तुरा. तुरा पहा. [कंठ]

कटांजन-कटंजन पहा.

कठाड-डा-रा-पु. कठडा पहा.

कठाडीखोगीर-कठङ्याचे खोगीर पहा.

कठाण-न, कठाणमठाण-न, १ मग, उडीद, तूर वंगरे कडधान्यः कडदण, काठण पहा. २ (व.) रच्वीच पीक. 'थंदा कठाण वरें आहे.' कठाणी ठेवणें-१ कडधान्यासाठीं, रब्बीसाठीं जमीन राखुन टेवर्गे. २ उपाशी टेवर्गे. [सं. काष्ट; प्रा. कट्ठ+

कडाणी--श्री. वावर. -शे ७.९१. (-नाको.)

कंडाळ -ळा--धा. जनावराच्या पाटीवर दोहों बाजस मारखी बसेल अनी पडशी, गोणी, बारदान, 'मरोनिया कंठाळ स्वामीपामी यावें। ' -रामदासी २.५७. 'भाऊ कंटाळीस ग्रंतला। चाकर पळाला । ' -ऐपो ३३४. -वि ( ल ) पुष्कळ विषयांचा ममावेश करणारा ( ठराव ). ' घो ड्यावरील कंठाळीत ज्याप्रमाणे निर्तानराळ्या वस्त टेवलेल्या असतात त्याप्रमाणे कंटाळी ठरा-वांत निर्मिराळचा विषयाचा समावश केरेला अमतो. ' -टि॰या. [ का कंट :=पडशी, गोणी (जनावराच्या पाठीवरील): कंठतल+ र्भासका-राजवाड । ०ल्लाइण-१ तहावर भारी गोण, ओझ ठेवों, २ (छ ) एखाबावर जबरदस्तीने एखाडी गोष्ट लादणें **३ह०** तुम्ही आम्ही एक आणि कंठाळीला मेख; किवा कंठाळीला हात लावं नको=कामापुरतें नातं जोडणें; खोटी मत्री, स्वार्थी स्नेह. [का. कटले ]

कठाळ -पु. (व. ना.) सांड; पोळ. [सं. कठि=शोके, कृच्छजीवने ]

कैठाळू-- पु. अळवाची एक जात. याची पाने मोठी असन राजाळवापेक्षां लहान असतात. पानाचा रंग हिरवा असन देठास कंठीरव । ' -पांप्र ३१.२१. [सं.] लाल कंठ असतो. [कंठ+आळ]

कंठाळ्या—वि. १ कंठाळ, ओर्झी वाहणारा, बाहण्याच्या कृत्यः म. कुठें, कोठें; गुं. कठें; सिं. कथें] लायकीचा (पशु). २ (ल.) मंदबुद्धीचा; जड (माणूस).

कठिण-ठीण-न--वि. १ अवघड; अशक्यप्राय; दुष्कर. 🤻 संकटपूर्ण; आपद्ग्रस्त; कष्टप्रद ( गोष्ट, बनाव, प्रसंग). 'कठिण । समय येतां कोण कामासि येतो. ' -र १०. ३ घटः; बळकटः; टणक; नरम नन्हे असें; जें तोडण्यास बळ लागतें असें. 'लोखंड कठीण असतें. ' ४ करण्यास वाईट ' ही गोष्ट ( चोरी ) कठीण भाहे! ' ५ दःखप्रदः सोसण्यास भवधडः जिवावरचैः मरणप्राय (आजार, रोग, स्थिति). ६ कर; कठोर; दयाग्रन्य (माणस. कृत्य ). ७ मनास लागेल अस; कडक; कठोर ( शब्द, भाषण ). 'आपले झांकी अवगुण। पुढिलास बोले कठिण।' -दा ५.३.९२. 'बचन जयाचें कडीण। तो येक पढतमर्खा।' –दा २.१०.११. ८ समजण्यास अवघड ( प्रंथ, अभ्यास, व्यवहार ). [सं. कठिन; गु. सि. कटण; पं. कटण-न ] **्वाटणे**-अवधड वाटणे; द:ख होणे. -नोत्तर-न. ( काव्य ) दुर्भाषण; शिवीगाळ; निर्भत्सेना. 'म्हणोनि भांडे दिवस रात्र। कठिनोत्तर बोलत।' [कठिण+ उत्तर। ॰मर्जी-स्त्री. गैरमर्जी; इतराजी. ॰वर्ण-पु. ट वर्ग आणि जोडाक्षरॅ.

कठिणत्व---न. कठिणपणा; काठिण्य. 'यास्तव भाषां-तराचें कठिणत्व यांत इतकें दिसून येणार नाहीं. ' -नि १९७६. सं. कठिनत्व ]

कंडी--श्री. १ पुरुषांच्या गळ्यांतील सोन्याचा किंवा मोत्याचा तीन किंवा चार पदरी माळेसारखा एक अलंकार, माळ. कंठा पहा. 'तैशी घेतां कंठीं मजिस तत्र कंठी धरियली. ' -विविध ८.१.२०. [कंठ] २ तुळशीच्या मण्यांची केलेली माळ. (सामा.) माळ. (विशेषतः पंढरीच्या वारकऱ्याच्या गळथांतील ). 'लावूनियां मुद्रा बांधोनियां कंठी। हिंडे पोटा-साठीं देशो देशीं। ' -तुगा २७३०. ( कि० बांधणें=शिष्य करणें, बनविणें). ३ सतारीचा किंवा विण्याचा भोपळा व दांडी यांच्या सांध्यावरील वर्तुळाकार हस्तिदंती काम. ४ अंगरख्यास गळघाच्या ठिकाणीं शिवृन जी हारासारखी एक प्रकारची नक्षी करतात ती. [सं. कंठिका; प्रा. कंठिआ] ०दार-वि. कंठी असलेला (अंगरखा). अंगरख्याचा एक प्रकार, 'कंठीदार अंगरखा दुपेटा भरनक्षी भरजरी। ' -होला १२१.

कंठी-सी. (ग्.) भाताचे लोंगर, कणीस.

कंठिदार बाणीच्या. ' -ऐपो ३०९. [सं. कटि ?]

कंठीरव-पु. सिंह. ' वृद्ध म्हणे पांच पांडव । द्वैत काननीचे

कठे-थे-किवि. (खा.) कोठें. [सं. कुत्र; प्रा. कुट्ठ-

कंडेर-पुनि. (गो.) संदर तांबड्या कंठाचा; पोपट. सि.

**कठोर**—वि. १ टणकः, कठिण (दगड, लांकुड, ६०). 'विस्तीण वर्तेळ उदप कठोर भारी। वर्धिष्णु ते स्तन तिचे कनकानुकारी। '-र १५, २ निर्देय: दयाशन्य (अंतःकरण, मन ). ३ तीक्ष्ण; बोचणारें; ममैमेदी (भाषण ). ४ कर्कश; भसाडा ( आवाज ); याच्या उलट कोमळ: मृद, ५ सक्तीची; कडक; निष्द्रर (शिक्षा, वागवणुक). [सं.] **वर्ण-**पु. कव• र्गादि पांचवर्गापैकी प्रत्येकांतील आरंभीचे दोन व शवस है वर्ण.

कंट्य-वि. १ गळ्यासंबंधी: कंठांतन बाहेर पडणारा (उचार). २ कंठवर्गीय; कंठस्थानाचे (वर्ण). [सं.] ०वर्ण-पु. कंठस्थ वर्ण; अआ, कवरी आणि ह. • स्वर-पु. अ आणि आ हे स्वर.

कड--स्त्री. कंबर. [सं. कट, किट]

कड-पुन्नी. १ बाजू; पक्ष. 'तूं सदानकदा त्याची कड घेऊन बोलत असतोस. ' २ बाज: टॉक: कांठ: शेवट: मर्यादा ( शेत, तळें इ० ची ). 'सुर्याची चकचकीत कड दामुस लवकरच दिसं लागली. ' ३ दिशा; प्रदेश; विभाग ( चतुर्थ्यत, षष्ठधंत प्रयोग-ह्याकडेस; त्याकडेस; इकडचा; तिकद्वन इ०). 'नये मंत्रादिक तयाकडे। '-ज्ञा १७.१९२, ४ (व.) बरगडयांची एक बाजु; क्रस. ५ सीमा; पराकाष्ठा. 'तंव देओ भगती साचची। परि कड केलें आम्हीची। '-शिशु २००. ६ निकाल; शेवट (आरंभिलेल्या कार्याचा). 'अरे! असे करण्याने तझी कड लागेला का ? ' [ का. ते. कड=जागा, बाजू, दिशा; का. कट= शेवट ] • ओढणें-घेणें -धरणें-एखाद्या( माणूस, कार्य )ची बाज धरणें; पक्ष स्वीकारणें. •करणें-(व.) टिकाव धरणें. 'तमचा भाऊ कड नाहीं करूं शकत यापुढें. ' काढणें-एका सपाटयांत, दमांत शेवटास नेणें; आरंभून संपविणें (काम इ०). चा-वि. शेवटचा; कांठावरचा; कडेचा. ०चा रिवेद्यार-पु. शेवटचा रविवार (म्हणजे कधींच नाहीं). ०लाचणें-तडीस लावणें; शेवटास नेणें. 'कडे लावं आपुला काळ। सोडोनि तळमळ चित्ताची। '-भवि ५०.१४०. कडावर ठेवण-( ना. ) उपाशी ठेवणें; दुर्लक्ष करणें; उपेक्षा करणें.

कड-पु. कड़, कड़ असा आवाज, ध्वनि (तारायंत्राचा इ०). [ध्व.]

कड--पु. (राजा.) कढ: उकळी: उसळी (तापलेलें पाणी. केठीदार—वि. धष्टपुष्ट; रुंद पुठ्ट्याचा. ' स्हशी दोन सहस्र राग वगैरेचा ); आंच; उष्णता. कढ पहा. ०**काढून रडणें-**। (राजा. ) ओक्साबोक्शी रहेंगे.

कड-- पु. एक प्रकारचा रेतीचा दगड. [का. कडु-कडल= दगड ]

कंड--- स्नी. १ खाज. २ खह्ज. ३ (ल.) तीत्र इच्छा; स्फरण; सुरसुरी; चेव ( लढाई, भांडण वर्गरेची ). [ सं. कंड़ ]

कंड--न. (गो.) बांबुची कांब. [सं. कांड] चकाकणें ]

-विवि १०.५-७.१२४. **४** (ल.) कठोर; उम्र; रागीट. 'त्याची ' कडकभार निघाले।' -वेसीस्व ६.५६. मुद्रा बरीच कडक दिसत आहे. '-विवि ८.१.५. 'ठाऊक नाहीं कडक मर्जी आमची. ' -कफा १७. ५ जलाल: प्रखर ( भाषण, लेख, ऊन इ० ), ' उष्ण कटिबंधांत एकादे वेळेस उन्हाळा कडक होऊन सर्व पदार्थीचा सत्यनाश होऊन जातो '-पाव्ह ५५. ६ तेजस्वी: पाणीदार. 'कृष्ण पुरःसर पांडव आले हांकीत हय कडक डोहा। '-मोगदा १.१९. ७ वाळलेल; आईता नाहींशी झालेलें (धान्य, भाकरी). ८ सणसणीत: जोराचा. 'अधिकाऱ्याने त्याच्याविरुद्ध कडक रिपोर्ट केला. ' ९ टणक पण ठिसुळ ( लोखंड. सोनें किया शिसे यांच्याशीं तुलना करतांना ). १० जहाल;

झोंबणारें; उष्ण (तिखट). ११ कच्चेपणामुळे दडस (फळ.

भाजी ). १२ दणगट; निकोप ( माणस, जनावर ). १३ ( ल. )

कड़; तीव ( औषध, तपकीर, विडी ). १४ तीक्ष्ण; बोचणारे ( थंडी ). १५ कर्कश; कानठाळ्या बसणारा ( आवाज, संभा-षण ). [ध्व. कड; तुल० सं. कड्ड = किंग होणें. हिं. कडा= कडक; किंवा सं. कक्खट-वर्णव्यत्यय होऊन ] -किंवि. (ध्वनि) मपाटयानें; चट्रिंदिशीं; चट्रकन; मोकळेपणानें ( उद्योग इ० होणें, करणें; माणसे इ०नीं धांवण, चालणें ). ०झोंप-स्नी. गाढ झोंप; शांत झोंप; तब्बल झोंप. (कि॰ घेणें). ॰ बिजली-की. १ कडक वीज. २ ( ल. ) चलाख; चपळ; तडफदार; तापट (घोडा. घोडी, खी). ३ ( ल.) त्वरेने मारा करणारी तोफ. ॰ लक्ष्मी--स्री. लक्ष्मीच्या ( देवीच्या ) उप्र स्वरूपाचे सोंग घेऊन भिक्षा

चपळ ( मनुष्य, जनावर ). •साचित्री-स्नी. कडक, तापट, तहफदार, चलाख स्त्री. •हजामत-स्त्री. राठ केस असल्यामुळे त्रांस होणारी हजामत.

मागणारा; आसुडवाला भिक्षेकरी- (हा आसुडानें कडक असा

भावाज काढतो म्हणून). •बीज-स्त्री. (ल.) कडक; तापट:

**फडक**—कडाका पहा.

मज्य-प् (हिं.) (जंबिया, बांक) आपल्या हातांतील जंबि-याने जा डादाराच्या उजन्या पायाच्या बाहेरील घोटचावर मारणें.

कडक-प. (हि.) समुदाय: गदी: गोंगाट. 'पायदळ निशाण कडक पुढें उडाला। '-ऐपो ११०. [सं. कटक]

कडक-का, कड़ाका-पु. (हि.) हिंदी भाषेतील एक कॅंड--न. (गो.) ज्वाळा. [पोर्तु. ई. कॅंडल; लॅ. कॅंडर= कृत, छंद. ह्या कृतांत भाटाचे गाणं अमते. याला वीर असेंहि दुसरें नांव आहे. अमृतरायाची कांहीं कविता या छंदांत आहे. कडक-वि. (कडक असा मारतांना होणारा आवाज, या- याचे उदा० 'ध्रुवागमन ऐक्तांचि भूप हर्ष मानितसे, तट तट वहन ). १ टणक ( लांकूड, माती ); कमी चिकण. २ महाग तुटित कसे, पूर्व दिशे पूर्ण चंद्र समुद्रासि जसा दिसे, उचंबळूनि (भाव, दर). 'विलायती हंडीचा भाव घसरल्यामुळे सरकार गर्जतसे.' –अमृत ११. 'नाना परें नाना श्लोक। नाना वीर कृत्रिम उपायांनी नाणेवाजार कडक राखन टेवर्ते. '-के १०. नाना कडक ।' -दा १२.५.५. [ हि. कडका-खा = यशोगीत, ६.३०. ३ शिस्तीचा; तापट. 'आपलेवडील मोठे कडक आहेत.' युद्ध गीत ] •भार-पु. कडका गाणाऱ्या भाटांचा समुदायः

> कारकार — प्र. नगारः ताशाः टाळः ढोल इ० चा आवाजः वाद्यांचा ध्वनि: गोंगाट: कडकडाट. [ध्व. ]

> कडकड-पु. (गो.) हुइहुडी; थंडीचा कांकडा. [कडकड] कदकदां-किवि. नगारा. ताशा इ॰ वार्धे वाजणें: वाळ-लेला पदार्थ मोडणें, संतापून शिब्या देणें, झाड मोडणें वंगरेच्या आवाजाप्रमाणे किंवा उकळणाऱ्या तेलाच्या कडकड आवाजा-प्रमाणे; कडकन ( कि॰ वाजणे, फुटणे ). 'कडकड फाटतें गगन।' -विक १०९. कडकड शब्द उडाला गडगड गगनांत खांब जो चिरला॥' 'भगटे सिंह नराकृति ... '; 'कध्कडां जांभया येती।' -दा १८.६.३. [ध्व. कड द्वि. ] ब्दांत खाणे-त्रासानें किंवा रागाने जोराने दांतावर दांत घासणे: जोरांत दांत खाणे. • भेटणें-जोराने आहिंगन देणें: मिठी मार्गें; कडकइन भेटेंगे.

> कडकडणें -अकि. कडकड आवाज होणें ( वीज इ० चा ). 'कडकडिला भडभडिला।' -दावि २७८. २ अतिशय उकळणे, तापलें जाणें (पाणी, तेल, रागांत असलेलें माणुस). 'बहु कडकडे परशरें. जैसा अति तैलपाक थेंबानें। ' -मोभीष्म ११.५६. वादळ होणे: प्रलयकालाप्रमाणे स्थिति होणे. 'बारा सूर्य कड-कडिले। '-दा १३.४.७. ४ जोराने रागावणे; तणतणणे; खब-ळणें. 'धिकारिति किति की या बाहिर सोइनि भय कडकडो हा '-मोगदा १.१९. ५ मोडणें; तुटणें; आदळणें; आपटणें. ६ रागावून मोठ्याने बोलणे; शिवीगाळ करणे. -न. भांडण: कज्जा; कलह. [कडकड]

> कडकडविणे-जिक्त. (गो.) कांपविणे; थरारविणे; धास्ती उत्पन्न करणे.

> कडकडाट-पु. १ कडकड असा मोठा शब्द; कडाका; दणका; गर्जना. कडकड पहा. 'राक्षसांचा भार कडकडाट।

वाद्यांचा होय दणदणाट ॥ ' २ (ल.) निष्ठरपणा; कडक स्वभाव; रगडिता नागे धावाव कडकडोनि चावावें । ' -मोकर्ण १४.३. तापटपणा. ३ ( छ ) आकोश: धडपड (नाख़पीमुळ). 'सात्विक । कडकडणें ] त्याग करी विवेकनिष्ठें। तामस त्याग करी कडकडाटें। ' -एमा १३.१५२. [कडकड]

'सीत ओढिता आकर्ण। कडकडाटे घोष दारुण।' [कडकडाट]

कडकडा बाल-पु. (कों.) भाजल्यामुळ कडकड बाज णारा बाल: भाजलेला कडवा बाल.

कारकारी-स्थी. १ कडकडीतपणाः ताटरपणाः २ जास्त वाळल्याने होणारा (कापड, पाने, कागद, इ० चा) कडकड आवाज: फडफडी. ३ तापाने अंगी येणारी कचकच, कांटा, हींव: कापरें; कंप; हुडहुडी. [ कडकड ]

कडकड़ीं-स्त्रीअव. (गो. ) डोक्यांत घारण्याची सोन्याची लहान फुले. [ध्व. ?]

कडकडीत-वि. १ दाताखाली फोडतांना आवाज देणारा. कुडकडीत; कुडुंकुडं वाजगारे (तळलेले वाटाणे वगैरे). अतिशय उष्ण; कटत ( ऊन, पाणी इ० ). अति प्रखर; ऐन ( दुपार ). 'कडकडित दुपारीं चेतला अग्निभारी । '–मुंब १२६ ३ ताजी: तयार: पक्की: चांगली अवगत (विद्या, ज्ञान): त्या विद्येने भूपित ( माणस ). ४ भाडभीड न टेवतां केलेले: स्पष्ट: मोकळें; खुलें (भाषण, व्यवहार); अशा स्वभावाचा; स्पष्टवक्ता; तापट (मनुष्य). ५ अक्षरशः शास्त्रोक्त आचार्रावचार पाळणाराः फार सोंबळा; अत्यंत शुद्ध; पवित्र; कट्टा (माणस, सोबळे ). 'रामायणाचे वैशिष्ट्य स्थापन करणाऱ्या अनेक गोष्टींपैकी कड-कडीत चातुर्वण्ये ही एक गोष्ट असल्यामुळें आम्ही या गोष्टीस फार महत्त्व दिलें आहें. ' -- मसाप २,२,११. ' स्वतः पंतचरित्र-कारहि तत्पूर्वीच्या पंतलेखकाचे बाबतीत कडकडीत सोंबळे राहिले आहेत असे नाहीं '-भक्तमयूर केका प्रस्तावना १५. ६ वाळलेलें आणि कडकड आवाज करणारें: शुक्क (कापड). नेष्ठिकः अत्येत नियमितः न चुकतां पाळलेलः अतिशय कठिण ( त्रत. ब्रह्मचर्य, तपश्चर्या, वंराग्य इ० ). ८ खरेखुरें, जागृत ( पिशाच्च, वारें, सचार ). ९ ( काव्य ) खडवडीत: रखरखीत. ' तंब वल्कलें कडकडीत कठिन । नेसतां नये सीतेलागुन ।' –रावि १०.१४९. [ध्व. कडकड ]

**फडकडून**—किवि. १ जोराने आवळून; गच्च; दढपणे (बांधण, आवळण, मिठी मारणं). २ (गो.) भिछन; थोपटून.

कडकणा-णो-णें-पुन्नीन. १ नवरात्रांत (अगर इतर विळीं ) देवीच्या वरील मंडपीला टांगलेल कागदाच नक्षीदार कदकदाटणें—अकि, कड़कड़ असा आवाज होगें: मोठ्याने वाटोळे तुकड़े. २ वरील आकाराच्या तळलेल्या प्ऱ्या: तल्ल्या: शब्द होणें (धनुष्याच्या दोरीचा, मोडण्याचा, तुरुण्याचा, इ०). फुलोरा. 'कृष्णालागी तेलवणें । आणली कडकडीत कडकणें । ' -एहस्व १५ ९०. -वेसीस्व ८,११७.

> कडकणी-स्त्री. क्षयासारखा एक रोग; झडी; हाडीज्वर. (कि० बमर्णे), [कडक]

> कडकणें -अकि. १ बाळणें; सुक्रणे; कडकडीत होणें (कापड, भाकर, इ० ). २ अतिशय सकल्याने तडकण: उल्ला. ३ शक्क होंगें; आक्रसणं; करपंगें ( थंडीनें, उछातेनें उमें पीक इ० ). ४ पक्कें होणें; बाळणें; कापणीला तयार असणें (गवत, धान्य इ०). ५ अशक्त, दुवळें होणें ( माणुस, जनावर ). ६ कडकड वाजणें (चावतांना भाकरी; कापताना गवत; जळतांना काट, वाळ-लेले कपड़े, कागद इ०). 'बहु वार्षे मेळा कडकत भरें व्योम भरलें। ' -दावि २२३. ७ खुप रागावून मोठ्याने भांडण करणे; ताशेरा झाडणे. 'गोद्रवाई पुन्हां कडकल्या. ' –हांकाध ९९. ८ कडकड वाजण: गडगडाट होण (मेघ. वारा, वीज यांचा). 'वीज कडकडली. ' 'तया तेजापेक्षां कडकत बळें वात सुटला।' -दावि २५५. ९ महाग होणे; जास्त बाढणें (बाजारभाव). -शे ८.१८७. कडक्रन सांगणें-बोल्रणें-मोठ्यानें, जोरानें सागणें; बोलणें, ओरडजें, शिरा ताणून बोलणें. [कडक]

> कडकतवाला-वि. कडका गाणारा (भाट). कहका छंद पहा. 'गवई, गाणारणी, कडकडतवाले भाट, धाडी, नाटकवाले व भांडांचे तमाशे वंगरे जास्त नोकरीत टेवण्यांत आले. ' -ऐस

कडका-पु. कडाका-खा. १ अतिशयपणाः तीक्ष्णपणाः भरः तीवता ( ऊन्ह, थंडी इ० चा ). ' उन्हाचा-थंडीचा कडका. ' 'आज थंडीचा मोटा कडका पडला आहे, नाहीं १'२ एका-एकीं झालेले अतिशय दु.ख ( अंग भाजले, पिलस्तर मारले असतां होतें तसें ). ३ कडकडाट; गर्जना ( मेघांची ); दणदणाट; खण-खणाट; घोष; गजर ( अनेक वादाांचा ). 'टाळी भजनाचा कर-वृनि कडका ' –दावि २६८. 'संगळतुराचा कडका।' –वेसीस्व ६.६९. ४ जोराचे भांडण; रागाचा आवेश. 'आला क्रोधाचा कडका। ' -दावि ३१४. ५ ओरडा, रड (अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुष्काळ, सांथ, परचक व रिबद्दल ). अधिक अर्थासाठी कडाखा व तडाखा पहा. ६ थाट; मौज. 'आरंभला उल्छाह कडका' -दावि आविशानि; जोरानि; त्यानि; त्यवानि; चवताळ्न (अंगावर २४८. ७ ज्वारीवरचा एक रोग ( याने पीक वाळतें ). ( क्रिंव जार्जे ). ॰ <del>खादार्जे -</del>रागार्ने, धावून जावून, जोरार्ने, चावर्जे. ' पुच्छ पड्जें). - श्रे ७.१९५. ८ (कातकरी ) आवाज; चाहूल. 'रथाचा धरला.'-मसाप १.३.३१.-किवि. सपाटधानै; तडाख्याने; त्वरेनैं: तत्परतेने (काम, माणसाचे बोलों किंवा किया चालों), [कडक]

कडका-पु. (हिं.) हिंदी पदाचा एक वीररसप्रधान, उत्त- [ कडत+अंग ] जनपर प्रहार: पोवाडा: वीरशीचे कवन: एक छंद. 'भाट बोलती कडका। घडाघडी होतमे। '-दावि ४९६, कडक पहा.

कंडका-पु. (वे.) खांड; तुकडा; ओंडका ( लांकडाचा ). (कि॰ पाडों). 'लांकडाचा एक कंडका फोड. ' ॰ पाडों-(क.) तोडुन टाक्रम; भानगड मिटविम. [सं. खंडक]

कडकांगी-वि. सडपातळ; किडकिडीत; किरकोळ. किडक+

कडकावणी-की. फटका; तडाखा. [कडकावण ]

कडकावर्ण-विणं-अकि. १ चापणै: हजेरी घेणे; रागा-वृत बोल्णें; खरडपट्टी काढणें (रागें भरणें, निषेध करणें; ताकीद देणें अशा बेळीं ). २ आवेशाने बोलणें; गर्जना करणें. 'तो जेव्हां कडकावला, धनुवरी ठेला उभा भूतसा। '-आसी ३५. -उकि. १ ( थप्पड ) मारणे; (चातुक) लगावणे; सडकून काढणे; चोपणे, 'मालकाने आपल्या नोकराला चांगलाच कडकावला. ' २ निभैयतेनं, स्पष्ट बोर्रों, सांगणें; झोकून देणें; म्हणून दाख-विणे; ( उत्तर, आधारवाक्य इ० ). [ कडका ]

कडकावून, कडकून-किवि. १ त्वरेनें; लागलीच; झपा-ट्याने. २ धमकावन; धडकून: न भीतां, कडकडून पहा. [ कडका-विणे 1

कडिंक्ट्-पु. डांग; आकाराने व चवीने शिंगाड्यासारखा पांडरा कंद. याचे काप उकडून खातात. [कुडा+कंद?]

कडकी-छी. १ अंगांत भिनलेली अतिशय उष्णता (उप-दंश, उप्र औषध, विष, ताप इ० ची ); मुख्ला, भिनलेला ताप; हाडीज्वर. ( कि॰ बसमें ). २ आग; दाह; ताप. ( कु. ) क्षयरोग. 'तेकां कडकी लागली हा.' ≃त्याला क्षयरोग झाला भाहे. [कडक]

कंडकी-सी. (क.) (न्हावी) हजामतीच्यावेळीं मांडी-बर, अंगावर घालण्याचा कापडाचा तुकडा. ' अर तुझी कंडकी फार घाण आहे. '[सं. खंडक; कर्ना. कंडका]

कडकसर--- ली. (व.) काटकसर; कसोशी. 'मोठया कड-कुसरीनें त्यानें संसार चालविला. ' [ कड+कुसर, काटकसर ]

कडक्या--पु. ज्वारीचा एक रोग; कडका पहा. -शे ११. [ध्व.] 944.

कड़का लागतांच राजाच्या मुलाने धांवत जालन देवाचा रथ भाकरी ). 'ताक घालशील तर कडेंग भाकरी खाईन. ' ३ खर-प्सः पक्के. -प्. धान्यांतील टणक दाणाः गणेग. [ध्व. ]

कडंग-स्त्री. थोडासा तापः अंग कोंबट होणें: कणकण.

कडंगणें -अकि. ? कडंग होणें ( भात, पोळ्या वंगरे बाळ-ल्यामुळें ). २ अतिशय तापल्यामुळे किंवा कांडण्यामुळे कणी होण, चुरा होजे. [कडंग ]

कडंगी-डांगी-सी. (राजा.) तापाची कणकण; कण-कणी; अंग माडल्यासारखें होणें. (कि॰ येणें; लागणें: भरणें: जाणें : निवर्णे ). [ कडंग ]

कडगुलां-ले-न. १ (राजा.) कडें; कांकण; बांगडी. ' अडगु रुं मडगुलं, सोन्याचं कडगुलं.' २ आधेल्याच्या(सापाच्या) अंगावरील काळें वर्तळ, रेपा [कटक]

कडगें--न. कडें; बांकी; एक अलंकार; दागिना, 'बांकि, साखळं अनंत, हस्तकडगें. '-ऋ १३८. [सं. कटक; प्रा. कडग] कडचा--(व.) सरादा; कलथा; उलथेंग. -महाराष्ट्र 9998. [?]

कड्या-वि. १ कडेस असणारा: कांठचा: कडेचा: बाजचा. २ कडील. ३ पक्षाचा. 'दर्याबाई आपल्याकडची फार दिवस राहील असे साबाजीस वाटलें नाहीं. ' -विवि ८.६.१११. का. कडे ] अपादितवार-पु. शेवटचा आदितवार (कथींच न येणारा ), ( जी गोष्ट कधींच करावयाची नसते ती करावयाची असे वरवर दाखविण्यासाठीं ठरविलेला दिवस ). 'कडच्या आदितवारी. ' ॰ पोहणारा-पु. १ नदीच्या तीराजवळच्या उथळ पाण्यांत पोहणारा. २ ( ल. ) फाजील सावधगिरी बाळगणारा माणस, व्यापारी, सरेवाज, घोडेस्वार इ०). २ लांबून, दुस्तन मदत करणाराः प्रत्यक्ष संकटांत उडी न टाकणारा.

कड़ची--स्त्री. लहान कढई. [ दे. कडच्छु: गु. कडची; सिं. कर्छ; हि. कर्छी ]

कडची, करछी—( खा. ब.) पळी (आमटी वाढण्याची). 'पितळेची एक कडची पाहिजे. '[गु. कडछी]

कड्झील--चिकारी (तार) पहा.

कडडड--उद्गा. (झाड, वीज वगैरे पडतांना होणारा ) धडी-डाडा आवाजः, गडगडार. -किवि. धाडदिशीं, धणकन् ; काडकन् .

कडण- स्त्री. १ (राजा.) नदीचा किंवा पर्वताचा कडी; कर्डग-वि. १ वाळलेल; कडकडीत (अनावृष्टीमुळे अगर दरड; टॉक; कड. २ शरीराची एक बाजू; सैन्याची एक बगल; कातिपक्रतेमुळें बनले ला-तांदृळ इ०). २ फार भाजें असतां, चाव- बरगडधांची बाजू किंवा कडसणी याअर्थी कडणपेक्षां कडणी तांना किवा दळतांना कडकड बाजणारें; कठिण; खहर (धान्य, (अव.) असा प्रयोग राजापुराकडे आढळतो. कोंकणांत कांहीं M.9902

शको. २. ११

ठिकाणीं हाच शब्द एकवचनींहि आढळतो. ३ नेसलेल्या वस्नाच्या घासण्याने कुशीना होणारी खरूज. [कड ]

कडण-न. (गो.) मुगाची डाळ व गूळ एकन्न शिजवून तात. [कढणें+तेल] केलेली आमटी; कढण. [कडणें ]

कडण-णे--न्नीन. ( कों. चि. ) चटईप्रमाणे विणलेला नार-ळीचा झाप: झावळी: साऊळ. [ सं. कटन: प्रा. कडण=घरावरील पांजरण, ओमणी

के हण-न-न, कांडणें; मार; कांडण पहा. 'अधासहित बीरकंडन एकसरें मांडिलें। ' [सं. कंडन]

कडणी-नि, १ (कु. ) ओमणाच्याखाली आधार म्हणून धरावर घालावयाची बांबची काठी. २ कडण पहा.

कंडणी-नी-की. मुसळ. [सं. कंडन]

कडुणे-ने--शअ. कड़न; बाजूने; पासून; च्या दिशेने. [कड] कडत-(कर्ना.) (सोंगटी) उडतपगडवाच्या डावांत

एका पक्षाने दुसऱ्या पक्षाची सोंगटी प्रथम मारणें. 'त्याचें **अ**द्याप कडत झालें नाहीं, '[का.]

बाळण इ०. २ जुनें, रही, चिध्या झालेलें बस्न. 'जैसें जीर्ण कडतर। परी म्हणाया वैभवी थोर छत्र। '-नव १७.१३३. ३ मारळाचा जुना झांप: खडतर. [सं. कट+तर]

कडतर--खडतर पहा.

कडतरणे-अक्रि. १ अंगी भिनणे, बोचणे; खडतरणे पहा. 'क़सी कडतरतांती भाले।'-शिशु ९७१. २ बाजूस पडणें. 'जीव्हार भेदलें कडतरला।' –उषा १४०६. [सं. कट=कड+ तरिहत=बाजुस पडलेला ]

कडतरी-की. शेताचा लहानसा तुकडा; लागवडीस योग्य असे लहान शेत.

कडता — पु. (चाळीस शेरांचा) वजनी एक मण जिन्नस<sup>े कड़</sup> +फल ] विकला असतां त्याच्यावर दाषयाचा वर्ताळा (उदा • तुप, गुळ, तेल यांच्या दर मणामार्गे १॥ शेर कडता मिळतो. बाळणे. •कांटा-पु. अडत्याला अध्या पल्ल्यावर किंवा एका आख्या-बर जो वर्ताळा मिळतो तो. कांहीं ठिकाणीं हा कडता दर वजनी पल्ल्यास १०॥ शेर असतो आणि कांटा २॥ शेर असतो, मिळन १३ शेर, हे कञ्च्या पल्ल्याच्या १२० शेरांत मिळविले म्हणजे जुड्या, त्यापैकी प्रत्येक; कडप पहा. १३३ शेरांचा पक्का पल्ला होतो. दुसऱ्या कांहीं ठिकाणीं कांटा व कहता यांचे प्रमाण निरनिराळे आढळते. पुण्यांत गूळ वजन करतांना १ मणाच्यापुढें देपेचे वजन भरल्यास मणामार्गे चार शेरप्रमाणें कडता ( वजन ) कमी करतात. [ का. कडत=छाट ]

कडता-वि. (ना.) अनः, गरमः, कढत पहा. •कडता-किवि. गरमागरम; कढतकढत; ऊनऊन. [कढणें ]

कडतेल-(कों.) (नाविक) तेलांत थोडीशी राळ कढवून तयार केलेलें तेल. हें गलबतांस पाण्याच्या वरील भागाला लाब-

कडदण-दाण-धण - धान्य--- न. द्विदलजातीय, डाळी कंरण्याचे धान्य (मूग, मठ, उडीद, तूर, मसुर, हुरभरा, पावटा, वाटाणा इ०) [सं. काष्ठ+भान्य; प्रा. कट्ट+धन्न]

कडदोर(मणदोर)-पु. (जुन्नरी) वाधुर (एक जाळें) बरचे व खालचे बाजूने ज्या दोऱ्यांतून ओजून घेतलेल असते त्या दोऱ्या: कडेचे दोर. [कडा+दोर]

कडदोरा-पु. करगोटा; कट(टि)दोरा पहा. पार्टी घाग-रिया सरी । कडदोरा वांकी । '-तुगा १२५. ' कडदोऱ्याला घागऱ्या शोभत नाहींत.'—कसं १.३२.[सं.कटिन्न, किंबा कटि+दोरा 1

कडनाळ-न. (बे.) तांब्याचे भांडे.

कड़ निकड़ - स्त्री. १ निकडीचा प्रयत्न, 'ते कड-निकड करून कब्चे चाळीस कोस भुई चालन चार घटका रात्र आहेती लष्करापासीन दोन कोसांवर दाखल जाहले .' –भाव १३१. २ शेवटः तड. 'कडनिकडीला निर्वाणीला।'-संप्राम ८८. किड+ निकड ]

नंतर तीं बाळण्यासाठीं त्यांची घातलेली लहान रास (पेंढ्या बांधण्यापूर्वी ); शेत कापतेवेळेस शेतांतच बांधल्यावांचून जे कवळे टेवीत जातात ते प्र. कडपी-पें. -शे ६.१८५. २ (कांहीं ठिकाणीं ) धान्याची कापणी. [प्रा. कडप्प=समूह, निकर ]

कडप-(गो.) गुळाने भरलेली काहील. [सं. कटाह ?] कडपल - न. (बे.) कडदण पहा. [सं. काष्ठ+फळ; प्रा.

कडप बळणे-बसर्णे-होणे-कि. अशक्त, रोड होणें;

कड्या, कड्या पाग-न. (की.) एक प्रकारचें जाळे. कंडपास-पु. (गो.) काढणीचा फांस.

कड़पी-पे-स्त्रीन. पीक कापून जिमनीवर टाकलेल्या

कडण्या-स्री. (अव.) सूर्य चित्रा नक्षत्राजवळ असर्णे व त्या वेळचा पाउस (हा पाउस पडतो तेव्हां शेतामध्ये बाज-रीच्या कडण्या वाळत टाकलेल्या असतात ); [कडप]

कडबंची-कडवंची पहा.

कडवड-की. गुरानें कांहीं खाउन व तुडवून टाक्केला करवा; गुराचा उष्टा करवा. [करवा]

क इबर्डीत-वि. कडकर, सळसळ असा वाळलेल्या पदा-र्थासारखा आवाज करणारा; कडकडीत अर्थ ६ पहा. [ध्व.]

कश्चबा-पु. १ कणसें कापून घेऊन उरलेली जोंधळयाची बाळलेलीं ताटें ( गरांना खाण्यासाठीं ); वैरण; कडबाड; कडबी. २ ( ल. ) निरुपयोगी पदार्थ; गाळ; गदळ. िसं. कड़ब; हिं. कडबी; का. कडबे; तुल० सं. काछ्र+त्रथ : प्रा. कड+वडढ-कड-वाढ-कडवाड ो

कडवाड-न. धान्याचे ताट; कडबा. ' हीरवीं कडबाडें । तेंचि तोडीत आलें चहुंकडे। '-शिशु ९६५.

कड्डबानायकीण-स्त्री. (कडब्याप्रमाणे क्षुद्र किंवा कडवा कडव पूर्ण। ' -जै ५३.११६. [सं. कटु; हि. कडवा] बाहणारी ) स्वस्त रांडरूं; म्हातारी-जख्खड कुंटीण.

पुन्हां येणारी फूट ( ही उन्हाळशांत गुरांना खावयास घालतात). २ ( चुकीनें ) कडवा.

लोकांस म्हणतात. [का. कडब्र, कडब्र]

कडबोळे, कोडबुळे-बोळे-न. १ भाजणीच्या पिठाचा तेलांत तळ्न केलेला एक पदार्थ; हा वाटोळा, अधेबाटोळा कडवाहट ] असतो. २ कडबोळ्याच्या आकाराचा पदार्थ. ३ शोभेच्या दाह्नचा केलेला एक कडबोळ्याचे आकृतीचा प्रकार. –अग्नि ३. अठराधान्याचे कडबोळे-अटरा शन्द पहा. [सं. कट+वलय] होवट+वर=पर्यत ]

कडमड-डां, कडमोड-डा-जीय. १ तापापृती किंवा त्यानंतर येणारी कणकण; ( कि॰ येण; भरणे ). कर्डगी-डांगी पहा. 'आंगास तीच्या कडमोड आला।' –सारुइ २.६९. २ दुखर्ण चिये खोळे।कैसे भयातें भेडविताती डोळे। हो का के महामृत्युचे गेरुयानंतर वाटणारी इलकता; रोगाच्या झटक्यानंतर येणारी ग्लानि; ( कि॰ राहुणे; येणे; होणें ). ३ गळवाची ठसठस; पाय, डोळे, दांत यांची होणारी आगः, अतिशय परिश्रम केल्यानंतर अस्वस्थता वाटणें इ०. [सं. कृष्; प्रा. कह्न; किंवा सं. कृष्; प्रा. कडवसा। '-क्का ४.१७४. ' तेज सूर्य जयाचेनि उजाळे। कड-कढ़; काढणें+मोडणें ]

कडमाडणे--अफि. १ ताप येण्याची पूर्वचिन्हें होणें; अंग रसरसणें; शिरशिरी येणें; अंग कुसमुसणें. (वाप्र.) हिवाने, तापाने, कडमडण, कडमडत निजणे, पडणे, कडमइन येणें. २ आग होणें; दुखणें; उसउसणें (गळं, पाय, दांत, इ० ). कडम्ड अर्थ ३ पहा.

कडमणी-पु. (सोनारी) जाळीच्या मण्याहोजारी ( दोन्ही बाजुस) असणारा सोन्याचा अष्टपेल मणी; करमरा मणी. [कडा=बाजू+मणी]

कंडरा--प्र. गळ्याचा दोर: काढणी. [सं. कंधरा]

कडलग-न. १ कडें. 'कंठीं कडलग सोनसळें।'-मुसभा १५.२१३. ' भुजी केयूर हातीं कडलगें। ' - स्वात ५.१.२२. सिं.

कडलगी--पु. कर्डे; लोखंडाचें वलय ? ' प्रेमाचा कडलगी टाकौनि केवल्य दुर्ग। '-भाए १६५.

कडव-प. दारावरची देवडी. 'मेळविके थोवे-कारीं। कडवांपार्शी ॥ ' –िशशु ५०२. [कवाड ?]

कडव-वि. कड. 'पीत मनोहर वंदावन । वरी चांगलें आंत

कडवर, कडवी--ली. १ उडदाचा हाहळा. कडव्या कडबी--ली. १ जोंधळा कापल्यानंतर त्याच्या ताटास वालाचा वेल. १ २ कडुपणाची अवस्था; कडवटपणा. [सं. कटु] कडवर्क-न. कडकपणा (?). -शर.

कडवंची-स्री. कडवंची; जोंधळधाच्या शेतांत उगवणारा कद्ध मु-पु. १ कणकीच्या पापडीत चण्याच्या डाळीचे पुरण एक वेल. याच्या मुळाशी कांदा असतो. याची फळे सुकलेल्या घालून तळळेली मोठी करंजी; पुरणाची करंजी; एक पकात्र, मनुकासारखीं बारीक व हिरच्या रंगाची असतात, त्यांस कड-२ ( ल. ) यःकश्चित माणूसः, फालत् मनुष्य. ३ ( यहेनें ) कानडी विच्या म्हणतात व त्यांची भाजी करतात. [सं. कटु+द्रा. हंची⇒ गबत; हिं. कडवंची ]

कडवर--वि. कडसर; किंचित् कड्ड. [ सं. कटुबत् ; हिं.

कडवणी---स्त्री. कडु पाणी. -स्त्रिपु. [कटु+वन=पाणी] कडवर--किवि. कडेपर्यत; शेवटपर्यत; समाप्तीपर्यत. किड=

कडवली-की. (क.) एक प्रकारचे मातीचे भांडे.

कडवसा-सं-पुन. अंधार; भाडबाजू. 'आणि ललाटपटा-उमाळे। कडवसा राहिले। '-ना ११,३६४. 'फिटलें भेदाभेदाचें कडवसें। '-ज्ञा ७.११२. [कूट+वास ? कडा=बाजू+वास ? ]

कड्यसा-पु. प्रतिबिंब. कबडसा पहा. 'जो अमृतीचा वसेनी।' - अमृ २.२३. [कवडसा]

कड़वसी-- की. कडोसरी: क॰ 'देशोदेशीची पाटौळी भरिया फोडलिया कडवसी। '-धवळे ४०.

कडवळ-न. १ उन्हाळचांत पाणयळ जमिनींत गुरांना घालण्यासाठीं केलेला ओला चारा (बाजरी, ज्वारी, मका यांचा ); चा-यासाठीं पेरलेलं शेत. 'तैसे कडवळ फोकिलें नोव्हे । सोंपटिच राहे वाढोनियां॥ '-निगा १९७. -शे ६.२५५. २ मक्याचीं ताटें. [ सं. काष्ठ+म.वल, प्रत्यक्ष; हिं.कडवी≔बी ?]

कडवळ-न. (गो.) कोठा व आंतर्डे यांचा अंतर्भाग; कुस ( शरीराची ). 'तुझेया कडवळाची संघी। जी अमृताची नियी। ती सबळ करें अगार्थे। दुखंडी केली।।'-क्रिपु र.ंर नाडा; दोरी (बटव्याची, गाडीवरील बोजा आवळण्याची, ५४.९९. सिं. कटि+वलय ?ी

श्रंगाराचा कडवळिया। '-शिशु २.६४.

कडवा-वि. १ कड्ड; (गोड, याच्या उलट, भाजी पाला वगरे शब्दास लावतात ). गोडा पहा. २ जहाल; रागीट; तापट. ३ ज्याच्या अंगी भांग, अफू, इ० कैफ जिह्नन गेले भाहेत असा; दुखण, रोग इ० ज्याच्या सरावाचा झाला आहे असा: नाजुक, कोमल राहिला नाहीं असा. ४ उपदंशादि विकार न बाधणारें ज्याचें शरीर आहे असा. ५ शुर; निर्भय; धाडसी. ( खुन, मारामारी, लढाई इ०मध्यें ). घनचकर; घोर ( लढाई, तंटा ). ६ रानटी; आडमुठा; व्यवहार करण्यास कठिण. ७ कर; निर्देय; पाषाणहृदयी; कठोर. -पु. १ वालाची एक जात. २ बदामांतील कडु जात. ३ खाजरा सुरण. ४ अनौरस; अवैवाहिक संतिति; कडु जात. [सं. कटु; प्रा. कडु; हिं. कडवा ]

कडवां-किवि. कडेवर ' ऐसे म्हणूनि दासिचिया कडवा। पुत्र बैसविला बरवा। ' -कथा १.१०.१४७. [सं. कटि]

कडवॉ-बो-पु. (गो.) कांबीची वई: कुड: बांब, कांबी ई०चा पडदा. [कुड]

कडवाय--वि. (गो.) कडवट. 'दोडगी कडवाय आस.' [कडवा]

कडिवाला-सी. कडवटपणा. -शर.

कडविड-स्री. किडुकमिडुक; (सोन्याचा) चाराचुरा. 'कर्स्तन कडविड जमा।घडलीलगड।'–तुगा३४८४.[स. कृत्; प्रा. कट्ट – कड द्वि. ]

**कडची**—स्री. १ कडन्या वालाची वेल; कडवा. २ (ल.) अफ़: अफीण.

कडवी जात--स्री. १ कडू जात; जारज वंश. २ कर; रांगडी; अडाणी जात. [कडु ]

कड़वे-न. आंकणकडच्यानें किंवा पालुपदानें जेथें गाण्याचा एक भाग संपतो तो भाग; पर्णवभाग. [कड=शेवट]

क इवेळ--- न. कडवळ पहा.

कडस-किवि. जोरानें; खेंचून, (कि॰ बांधणें ).

कीं पाशमुक्त कडस।'-ऋ ६१. [का. कडसु=लहान गाय]

कडसणी-नी-नी. १ (काव्य) चौकशी; विचार: वाटा-घाट; परीक्षा; शोध; निवड. 'ये युक्तीचि कडसणी। नाहीं जयाच्या अंतःकरणीं । '-ज्ञा २.३४२. 'बेसउनि केली कडसणी। रोगावर याच्या वियांचे चूर्ण दुसऱ्या कांहीं औषधांच्या चूर्णावरो-निज निष्ठेची। ' -रास ४.२९१. 'नित्यमुक्त आणि जीवन्मुक्त। बर देतात. -अश्वप २.४६. हेहि कडसणी हे निश्रांत। ते उपाधि आरोपित। म्हणूनच॥ '

पड्याची, तंबुच्या कनातीच्या वरच्या भागाची इ०). 'ऐसा कडवळीया--वि. कैवारी; कळवळ बाळगणारा. 'ना तो सदगुरु पूर्णपणी। तुटे भेदाची कडसणी॥'-दा ७.१.१८. ३ (ल.) मंथन: घुसळणें. 'करितां दिधकडसणी। मग नव-नीत निर्वाणीं। दिसे जैसें॥ '-ज्ञा २.१२९. ४ ( छ. ) विचार; भेद; भेदभाव. 'सी तं हे कडसणी।' - विपू २.४१. 'दंव भक्त हे कडसणी। निरसोनि गेली॥ ' -दा ८.८.१८. ५ (ना.) धाकदपटशा; तंबी; दटावणी; काच. 'तेथे द्वैतबुद्धीची कड-सणी।' -परमा २.१९. ६ चातुर्याची रचना (बोलण्याची, लिहिण्याची ). [सं.कृष्; प्रा. व.इंड≕खेचणें; का. कडे≕पुसळणें १] •देणें-(व ) पखवाज किया तथला आवळून बांधणें. •घालणें, कडसणींत धरणे-अडचणींत घाउणें, पचांत आणणें; घोटा-ळ्यांत पाडणे. -स लागणे-उतरती कळा लागणे.

> कडसणी-सी. १ (कों.) बाजुः वरगड्याः कुम. 'त्याच्या कडसण्या तटाटल्या. ' 'हें गुरूं कडसण्या हाणतें..' २ कनवट; कडोसरी; कमरंजवळचा नेसटेल्या वस्त्राचा भाग (हिच्यांत लहा-नशी वस्तू खोचून ठेवतात ) ( कि॰ खोचणे, खुपसणे ). 'कड॰ सजीचा पैसा, सुपारी, डब्बी. ' [सं. कटि ]

> कडसणे--अित. १ जोराने बांधणें, आवळणें (गांठोडें, पस्तवाज, तबला इ०). २ कस लावणे, निश्चन करणे. 'श्रीगुरु-कडमुनि गोष्टी पुमतां ऐसी। शिष्य अंतरी चमकला ॥ '-स्वानु ११.३.२६. ३ धुपळणे. ४ (ना.) घट बांधणे; मारणे; चोप देगें. [कडसणी पहा]

> कडसर्गे—उकि. १ विचार करणें; कसास लावणें; परीक्षा घेणें. 'आतां दया ते ऐसी। पूर्णचंदिका जसी। निववितां न कडसी । सार्ने थोर । '-ज्ञा १६ १५४. २ (ल.) निवड कर्णे. 'परी तें असो आतां आघवं। नलगे श्रोतयांतें कडसावें। '-क्का €.२७.

> कडसणें —अिक. क्षीण होणें; अशक्त होणें; वाळणें. [ दे. कड≕क्षीण, दुर्बल ]

> कडसणं - उकि. १ कढविण; अग्निशोधन करणे; तावृन सुलाखन घण, कसास लावणें. 'मग ज्ञानागिसंपर्के। कडिसलें विवेके। '-ज्ञा १.५२. २ ( ल. ) निवडणे; शुद्ध करणे. 'ज्ञाना-भिहुताशीं कडिशलें बोजा। आत्मसिद्धी काजा लागुनियां।' -तुगा ३९५८. [सं. कथ्; प्रा. कडः; का. कडसु=कढविणें ]

कडसर-वि. कडवट; किंचित कडू. [कटु+सदश]

कडसर-पु एक प्रकारचे झाड, घोडवास होणाऱ्या क्रमि-

कडसर-- स्री. टेकडीची उतरती बाजु; उतार. [कड+सर्णे ]

कडसरणं-अकि. १ एका बाजूस जाणें; एकीकडे होणें. कड़ाकड-डां-किवि. (फोडण्याचा, मोडण्याचा, मार-२ ( ल. ) अंग काहुन घेणें; मागें हटणें. [ कडे +सरणें ]

कडसरा-पु. (धान्याच्या) मुद्रथाभीवर्ती बांधावयाचा करणे-(क.) कबमडणें; धडपडणें. हिरी दोर. [कड+सर]

गृष्ट विणलेला भागः कडः कांठ. २ पाठीच्यामध्येहि मजवती ेनानाच दःख ऐकतां हृदय फुटलं कडाकडी ।' −ऐपो १३२. प्तार्टी अधिक सरी घालून घट्ट बीण करतात ती. ३ पर्वताच्या कडयांचा प्रदेश. ४ (हेट.) घराच्या ओटयावरचें (काठाचें ) गणित नाहीं वायाला। ' --ऐपो १०७. २ एक छंद; कडक-का भाडवें लाकड, **्स येणें-अव**घड कार्ये करीत असतां मेटा- पहा. क्रटीस येणें. [कड+सरी]

केलेलें जाळें. [प्रा. कडसकरा-बांबुची काठी, वांसा? कड+सरी ] काथ्याकृट. ३ अतिशयपणा; लयलूट: समृद्धि: कडेलोट. 'काय कडसरी-कडोसरी पहा.

कडसाण-र--वि. (गो.) कडवट; कडसर पहा.

रामदासा । '-पला ३८. [सं. कटि+सत्र]

कडळ-न. कडवळ पहा.

रीतीनें न करतां एकदमच सरासरी कहन टाकणें (काम ).

कडा-पु. १ डोंगराचा मुळका; खडपा; डोंगराची तुटलेली मिळाले होते. बाज, कड; पर्वताच्या धारेखालचा नीट उभा प्रदेश. (कि॰ तुटणें).

कड़ा लावून एका खोलीच्या दोन खोल्या बनविल्या ' [सं. कट] नाकेवंदी करणें; असा बंदोबस्त; नाकेवंदी. 'फौजेचा कड़ाकोट'

कड=तण ? ]

महत्वाचे प्रदर्शन; दिमाख; डौल. [कंह]

दोराचा तुक्रडाः (घोडया–बैलाच्या गळयांतील) क्षोभेचे चन्हाटः ॑तोफांचा – वायांचा – अध्ययनाचा–गाण्याचा–घोलण्याचा–मंड-कंठभूषण 'सर्जे तोडर पाखरा सजहुमे कंडे पटे चांगले ।'-सारुह कीचा-समारंभाचा-धान्याचा - पिकाचा-पक्याचा कडा होट. ' ३.४५ [ कंटा ] १ ( मुलांच्या खेळांतील विजयसुचक शब्द) ५ केव्हां केव्हा कडाकूट या अधीहि चुकीने उपयोग करतात. मात; कडी. ( क्रि॰ लागणें ; लावणें ) 'भाज भामचा तुमच्यावर निव. ( समासात ) भक्रम; भारी; मोठा. ' कडाकोट वंदोवस्त.' देखील कंडा झाला की नाहीं सांगा? '-खरादे १०. [कंड् ] [सं. कड्=रक्षण करणें; कडा=कटा+कोट=किला ] •पट्टा-पु. घोड्याच्या गळयांतील व डोक्यावरील अलंकार. 'सभोंवती कंडेपटे साज घोडे उमे केले।'-सप्र १८.२२.

कंडा-पु. (मावळी) गोवरी. [हिं.] फडाऊ--वि. विटेचा एक प्रकार. -शिल्पवि ८५. ण्याचा) अवाज करून, होऊन: कडकड पहा. [ध्व.] कडाकडा

कडाकडी--ली. मोडण्याचा, तोडण्याचा, फुटण्याचा इ० कडसरी-की. १ पाटीच्या, दुरडीच्या, कांठाचा वरचा मोठा आवाज; भांडण, लढाई शांतीलगर्जना. कडकड पहा. 'भाउन

कद्राका-प. १ कडाखा पहा. 'सटती तोफा एक कडाका

कड़ाकूट-पुली. १ एखादी गोष्ट सिद्ध करण्याविषयीं कडसरी - (गो. ) बांबच्या वारीक काठ्या दोरांनीं विणुन करावयाचा जोराचा प्रयत्न, मेहनत, दगदग. २ वारीक शोध; हो, आज आंब्यांची-गुळाची-तुपाची-लाडवांची-पिकाची-धान्याची कडाकुट ! ' 'पावसाने-वाऱ्याने-थंडीने कडाकुट भिन्न आहे). [सं, कड़ड=कठिण, कडक अस्पा; कड+कट=रास; ग्र. कडमूर--न भान कापल्यावर त्याचे जिमनीत राहिलेले खेट. कडाकुट=त्रास; खडा+कुटणें ] -िकवि. १ अतिशय; फार; गडद; धो धो; जोरानें; तडाख्यानें (पडणारा पाऊस, जमणारे दग, कडळ-करड पहा. •काढणे-पर्यायापर्यायां पद्धतशीर बाहणारा वारा, बादळ, अंधार इ० ). २ झाडून सर्व जोर, पूर्णत्व इ० दा अविण्याकरितां हा शब्द योजतात. ' आज कडाकुट पंडित

फडाकोट-पु. १ कडे तुटलेली अथवा तट घातलेली अशी 'आणि शोकाचा कडा उपडता'-ज्ञा ७ ८७. [सं. कट-आवरणें; कोंड्न ठेवण्याची जागा [कड=कांठ+कोट=किल्ला] २ कड्या-कुलुपें कट-ड. कटक-कडअ-कडा-भाअ १८३१; हि. कडाडा-कडा ] लावून उत्तम बंदोवस्त करणें. 'घरात जिकहे तिकहे कडाकोट कडा-9 (व.) तुराटयांचा किंवा वेळूचा तह्या, कुड. 'मध्ये केला. '३ एखादी जागा वंटोबस्ताच्या साधनांनी प्रशक्षित करणे: कंडा--( गो. ) विणलेल्या चुडताचे इरलें. [सं. कट; प्रा., 'निवडुंगाचा-शेराचा कडाकोट. ' 'वाघाच्या भयामुळं धनगर म्हर्शीचा कडाकोट करतात. ' ४ व्यापणे: झांकणे: आच्छादन: **कंडा**—पु. १ खोटया अभिमानानें ताठणं, फुगणं; स्वतःच्या आवरण, ' मेवाचा-पावसाचा-आभाळाचा कडाकोट.' यावहन सर्वत्र पररण्याची किया; अतिशयपणा; धुमाकूळ (जुलमांचा, कंडा--पु. वरून सकलार किंवा चांदीचा पत्रा मढविलेला कृत्यांचा, उत्पादनांचा, जिन्नसांचा ). 'लढाईचा-मारामारीचा-

> कडाखा-9. १ (ध्वनि) मारण्याचा, मोडण्याचा मोठा भावाज; कडकडाट. २ तडाखा ( ठोसा, बुक्का, गुहा इ० चा ): फटका; फटकारा. इतर अर्थी तडाखा पहा. 'मोठा कडाखा जाला; धुराची व धुळीची धुंदी जाली. '-भाव १२. ३ (ल.)

तीक्ष्णताः जोरः आधिकयः तीवताः भरः श्रपादा, (ग्रुणांचा, कृत्यांचा वाचक ). जसेः-थंडीचा, उन्हाचा, पावसाचा, रागाचा, धारणेचा कडास्ता. ४ उणीव; दुर्मिळता; महर्गता. 'धान्याचा कडाखा. ' ५ ( ल. ) याट; धडाका पहा. 'लप्नाचा कडाखा झाला. '६ वेग; आवेश; पराक्रम (पेंढारी, परचक, सेनापति इ०). 'विजयाधिक भीष्माचा परिहरतां सायकां कडाखा तो।' -मोभीष्म ५.६. 'कडाखा सेनापतीन केला.'-ऐपो ७९. ७ भयंकर हला; उपदव; नासधूस. 'महामारीचा कडाखा.' ८ उंसावरचा एक रोग. -शे ७.२२२. [ध्व.]

कडांगी-- स्ती. (राजा.) तापाने अंग मोडून येणें; शि(-शिरी ( कि॰ येणें; जाणें; भरणें; लागेंगें; निघणें ). कडंगी पहा. [कढ+अंग]

कडाचूर-पु. १ चक्काचूर; तुकडे तुकडे; मोडतोड; फोड मोड. २ ( ल. ) खाऊन फस्त करणे; ताट धुवून ठेवणे; फन्ना. 'खाउन खाउन कडाचूर कहन टाकला.' [ध्व. कड-कड+ चरा ।

कडाड-पु. १ (ध्वनि) कडड; कडकड पहा. २ धक्का, तडाखा. ३ (ल.) कठिण प्रसंग; दुष्काळ. ४ जोर. 'मन निज-कल्पना कडाडी। नाचवी धांदडी त्रैलोक्या। '-एभा २३.६७८. -किवि. कडकड आवाज कहन. 'उलथला वृक्ष तुरोनी कडाड' -दावि २१८. [ध्व.]

कडाइ-वि. (ल.) जाणता; ज्ञानी; पढिक. 'म्हणोनि विश्वरूप तुं सहसा। दाविंसी हा कीर भरवसा। कां ज कडाडां आणि गहिंसा । मार्जी नित्य नवा तुं कीं।' - ज्ञा ११.९७. [कहा?]

कडाड-पु. पर्वताचा कडा; कडाडी. 'तरीं कडाडीं लोटला गाडा। तो आपणपॅ न मनीं अवघडा। ' - ज्ञा १८.६४६. [हि.]

कडाडणें--अति. १ कडकड असा मोठा आवाज होणें (मारण्याचा, मोडण्याचा इ०); कडकणें. ' शशीसर्य नक्षत्र माळा कडाडी। '-राक ८८. २ काडकन् मोडणें, कोसळें. 'कळंब खांदी कडाडली बाई। ' 'कडाडतां चाप भयानका ही। करी असा उम्र जनास कांहीं।।'-वामन सीतास्वयंवर ४९. ३ गर्जना करणें; ओरडणें. 'कपी वीर तो थोर कोपें कडाडी.' —राक ७२. ४ (ल.) खडसावृन बोलणें (रागानें ); आवेशानें बोलगे: ओरडणें. 'ती कडाडली-माझ्या प्रियकराच्या नालस्त्या करितोसं ..... चल नीघ मेल्या ! ' -दरोडेखोर (तीन आणे कागद इ० ). [सं. कांड ] माला ). [ध्व. कडाड]

नदीची कडाडी। मार्जी समळ जळ प्रबळ वोढी '-एभा १२. ५७७, [हि. कडाड]

कडाडां-डीं-डन--किनि. कडाकडा; काडदिशीं; शपा-ट्यानें: एकदम जोरानें. 'अम्यासाच्या गडाडीं। प्राण खबळल्या कडाडी।'-एभा १४.४३०. 'वोघ वेंगाच्या कडाडी। पाडित आयुष्याच्या दरडी।'-एभा ७.५२३. [ध्व.]

कडाडी-न्त्री. १ तीवता; झपाटा. 'मज नाहीं वैराग्य-कडाडी। '-एहस्व ५.५२. ' खबळला अति कडाडी। तपाच्या कोडी निर्दाळित।'-एमा २३.२५२. -वि. कडक; कडकडीत-पणाचें, किडाड़ी

कडाडोंगर- १ कडपा; सुलका; डोंगराची चढण. २ चढ-णीचे अम. 'बाबा म्हातारा झाला, त्याला कडाडोंगर होत नाहीं. ' [कडा+डोंगर]

कडाण-न. १ (क.) चटईप्रमाणे वळलेला नारळाचा झांप; वळलेले चुडत. कडण-ण पहा. २ ( गो. ) कडधान्य पहा. कडाणी-सी. १ (बे.) छिनीचा एक प्रकार. २ (क.) चाकाची कृणी (चाक कण्यांतून निसदं नये म्हणून त्यास घालतात ती ). [का. कडाणी=कुणी ]

कडाफोड-की. भादळ; भापट. 'कडाफोडि होतांच येतांचि झोडी. ' --राक ३०. [ध्व. कड+फोडणें ]

कडाबीन-की. ठंद तोंडाची आखुड बंदक; दामा. 'त्यांना पुण्यास कडाबिनीचे पाहाऱ्यांत ठेविले. '-विक्षिप्त ३.१७७. [इं. कॅराबिन; फें. काराबिन]

कडामोड-नी. (गो. ) आळेपिळे (ताप येण्यापूर्वीचे ); शिरशिरी; कडमड पहा.

कंडारणा-वि. मोठा आणि सुरेख; जाडजुड आणि सशक; मोठा: भरींव आणि दिखाऊ (माणुस, जनावर, दोर, खांब इ० ). [सं. कांड; प्रा. कंड=दंड, लाठी ]

कंडारणें-अफि. १ लह होणें; भरणें (ऊंस, धान्याचें कणीस, माणुस, जनावर इ०). २ (ल.) मोठा व धटाकटा होणे ( माणुस, जनावर, झाड, ६० ). [ सं. कांड ]

केडारणं - न. १ शेतकऱ्याच्या आसुडाचे दांडकें, मृठ. २ दाव्याचा मधला जाडा भाग. ३ दांडकें; सोडगा. ४ एक अलं-कार: जाड, ओबडघोबड वेढें, कडी, सरी, इ०. 'सरीचें कंडा-र्णे. ' [ सं. कांड; प्रा. कंड=लाठी ]

कंडारणे- उक्ति. करांडणें; कुरतडणें; तोडणें (उंदरानें वस्त,

केडारणे---न. १ सोन्याचांदीच्या पत्र्याला ठोकून आकार कडाडी-पुत्री. ( ल. ) धार, प्रवाह; जोर; कडाड. ' मोह | आणण्याचें सोनाराचें एक हत्यार. २ कागदाच्या जाळवा करण्या-साठीं कात्रे पाडलेलें एक इत्यार. ३ न्हाव्याची नराणी, नखोरें. [प्रा. कंडार≕खोदणें, ठीक करणें ]

कडालिगी-प. भटक्या हिंदु बैराग्यांचा एक पंथ; सेवर ( शबर ) पंथ. ( हे लोक स्वतःचे जननेंद्रिय कडीत अडकवन ठेव- बरवेपण । उच्चेश्रवा करी कडिवळपण । '-शिश ५०६. [ सं. तात ), सि. कटक=कडें+लिंग: म. कडें+लिंग ]

कडालोट-टी-कडेलोट पहा. 'कडालोट करितां सिर्धत बुडवितां।'-दावि २७७.

कडाशी-स---स्री. (कु. गो.) भितीवरील छपराच्या खालचा पोकळ भाग; पागोळी: सरीवरील छपराचा भाग: छपराखालचे अखेरचे बहाल.

कद्भाशीण-स्त्री. १ कैदाशीण: कैकाडीण (कैकाडी स्त्री). २ (ल.) कर्कशाः क्रत्याः तौडाळः जहांबाज स्त्री.

कडासणी-नी-की, कडसकी पहा.

वयाचे आसन. 'कडासन मृगासन तृगमयी दोजा।'-वसा ५. 'दिब्य लावगीची कडी लीहन व्या अभय पत्रावरी'-होला 'कडासनावहनीयां मग मी सडाचि धडधड धांवत आणिन।' १९५. ५ (गवंडीकाम) कमानीची कडी. -शिल्पवि १६९. -अमृत २१.। सं. कट=गवत+आसन ]

कडाळण-सर्ण-सिक. (गो.) दूर करण, सारण.

कडाळी-पु. एक इमारती लाकडाचे झाड; तमन कडाळी. केडाळी-की. कंडी; गप्प; हुल; बाजारवातमी; अफवा. (कि॰ उठगें: पिकणें: उडणें.) [कंडी+आळी]

कडाळु-(व.) ज्वारी-बाजरीचा चारा; कडवळ पहा. कडिबंद-- पु. कटिबंध पहा.

मधीं नित्य झडती '-ऐपो ३५८. [कडु]

कडिया-9. (गु.) गवंडी 'खानगीतील कडिये नसल्यास ... '-स्वारीनियम (बडोर्दे ) ७४.

कडियाळ-ळी-ळे--नकी. १ सांखळी; गोल कडें; कडी; 'जैसें लोहार्चे कडियाळें'-ह १ ७.१८४. २ कटिलगाम(घोडपाचा). 'तुझे तोंडी मी कडियाळें घालुनि।'-पंच ४.६. ३ ( ल. )वेढा; वेष्टण. ' जाइली चौदाहि भुवनांसि कडियाळी । ' - ज्ञा १ १ . ३ १ ७. ४ माळ; हार; जाळी; जाळीचा अंगरखा. ' केइली मोतियांची कडियाळीं। '-न्ना ९.५२९. [सं. कटक; प्रा. कडय; म. कडी-डें=आळ ]

कडिये, कडियेला-किवि. (कान्य) कडेबर. 'झणी इष्टी लागेल माये। म्हणोनि कडिये घेतली ॥ '-एरुस्व १.९०. 'राधे हा मुकुंद कडिये। उचलुनि घेई घेई ॥ '[सं. कठि; प्रा; कडिं]

६१.७९. [ कडे ]

'जेयाचे देखौनि कट: प्रा. कड: कडवट-ळ+पण ो

कडिचळें--- न. हातांतील कडें. ' सोने परिणामलें सांखळें । कीं साढेपन्हरें जालें कडिवळें ' -ऋ ९३ [ कटक+बलय ]

कड़ी-स्त्री. १ धातूची लंबबर्तेळाहति सास्त्रळी (दाराला लावाबयाची ); कडीचा दुवा; हंडचा वगैरेचे हुक ज्यांत अडकवि-तात तें बेढें. २ (विणकाम) कापसाच्या बारीक दोऱ्याची गुंडाळी किंवा वेढें, लड (ही १०। १२ हात लांबीची व खंटगा-भोवर्ती गुंडाळलेल्या १०० ते २०० वेढगांची असून चार पुंजा-बरोबर असते. असल्या आठ दोऱ्यांच्या ग्रंडीला चिवट म्हण-तात); कडिये. [का. कडी ] ३ लांकडी अहंद व लहान चौरस कडासणं—उक्रि. कडासन बांधणे; आवळणे; कडसणे पहा. किंबा गोल बहाल, तुळवट (पाटणीच्या खाली घालण्याचे ). कडासन—न. गवताचे अगर जनावराच्या कातडयाचे बसा- [ हि. कडी. ] ४ वळण; चाल; रीत; कृत्य, तन्हा ( कृत्याची ). [सं. कटक; प्रा. कडभ ] ०कुळूप करणें-कुळुप लावून पका बंदोबस्त करणें; अगदीं सुरक्षित, बंदिस्त ठेवणें. 'तींत ( अंधार कोठडींत ) ग्रुद्ध मेंढराप्रमाणें कोंबन भरिल, आणि दरवाजा लावुन घेऊन कडीकुलूप केलें. '-हिंक १४०. ॰पाट-पु. लांकडांच्या फळयांचे छतः तक्तपोशीः पटईः पाटणीः कहेपाट. [ कडी+पाट ] •बंद-वि. कडीपाट केलेलें (याच्या उलट किलचबंद). भांवरा-भाँरा-प. जंगी भोंवरा; ह्याच्या डोक्यावर कडी कांडिया-- नि. कडना; शर; काटक. 'पठाण कडिये फींजे- असते. ह्या कडीच्या भींकांत भींन-याच्या डोक्याचा खिळा फिरतो.

कडी-की. मात: तोड: ताण. 'रामाने गोविंदावर कडी केली. '[कड]

के.डी---स्री. गप्पा; इस्तः, बाजारअफवाः भूमकाः अवर्दः वदंता; कंडाळी पहा. ( कि॰ उडणें; उठणें; पिकणें ). २ कुमांड; थाप: थोतांड. 'जड झालें पातळ कुसुंबी नाहीं सांगत कंडी।' -प्रला १८८. [सं. कृट=खोटे ?] ० खोर-वि. गप्पिष्ट, इल उठ-विणारा. ' सुधारक थोडया महिन्यांनी अजिबात बंद होणार... म्हणून जी कंडी उठली होती व कंडीखोरांच्या कृपेने जी कंडी पुन्हांही उठण्याचा संभव आहे... ' –आगर.

कंडी-कंड पहा.

कंडी-(हि.) (माळवी) गोवरी. 'कंडचा काय भाव दिल्या ? ' [ हि. ]

कंडी-ली. (हिं.) करंडी; वेळ्ची उंच टोपली; हींत माणूस बसतो व ही मज़र आपरया पाठीवर बांधून घेऊन डोंगरावर चढ-किंदिलु - किनि. कडेला; बाजूस. 'ऐलिची कडिलु '-मुरा तात. 'बरोबरील मंडळीस बसण्याकरतां कंडचा ... घेतल्या. ' -तीप्र ३३. [सं. करंडी ]

कडु

षाञ्जनि बळकट । होय कडिकाळावर नीट ॥ ' [कटु+काल ? ] २ तयार; सज्ज; साधनयुक्त; सिद्ध (विद्यावत: वंदोवस्त शब्दा स्थिति; साथ; दुष्काळ; दुर्गति. (कि॰ थेण); असर्जे; चालणें: बरोबर योजतात ). -किवि. गर्दीनें; पुष्कळपणें; पूर्णपणें; मनस्वी. बाहणें; जाणें; टळेंगे; चुकर्णें; चकविणें ). •घोसाळें-न. घोसा-[कडी+कोट]

कडीत आन मेह एसनी खडी।'-सूत्रपाठ २०२. [का. कडत= झोंप; झोंपनोड; झोंपने खोबर. (कि॰ करणें ). ॰तेल-न. १ कोळशानें रंगविलेले कापडाचे पुस्तक, यावर हिशेब लिहीत असत. ] करंजेल. करंजाच्या वियांचे तेल. २ उंडिणीचे तेल; (हेट.) उ॰ 'इकडील, तिकडील, गांवाकडील, घराकडील इ॰ '[कड] किंवा गोर्डे तेल याच्या उलट). ॰ दोडका-प. १ कडवट १३५; -अम २.४८. (कांहीं प्रतीत). [कडे]

प्रमाणें ). २ बेचव: पित्तविकारामुळें बदलणारी (जिमेची ६चि). असून. फळास दिवाळें म्हणतात. -शे ९.२३५. ॰ निब-पु. ३ न ठचणारें; अप्रिय; कठोर (वाक्य, भाषण इ०). 'आधीं बाळिनिब; बाळेतिनिब; हा युक्त फार मोठा असून सर्वेत्र होती. कड़ मग गोड़, ' ४ ज्यास कीड लागत नाही, जें कीड खात याचीं पाने गुडीपाडन्याला खातात. हा अनेक न्याधींवर उपयोगी नाहीं असे (विशिष्ट झाड, वनस्पति). ५ जारज संतित (गोडच्या आहे. याचें लांकड इमारतीच्या उपयोगी आहे. आर्थवैद्यकांत उलट ). ६ गोड नसणारें; अशुद्ध (विशिष्ट तेल ). ७ कठिण, याला रसायन म्हटलें आहे. इन्हर १ गूळ चारणारापेक्षां निब गांठ्याळ (बामळीच्या लांकडाचा आंतील भाग; नार; बरचा चारणारा बरा होतो. २ (कन्हेपठारी ) कडु निबाच्या झाडा-भाग ठिसळ, नरम किंवा गोड असतो ). ८ निर्देय; कडक; खालून उठून आला=ज्याच्या जवळ कांही पैसा नाहीं असा; भणंग; ताठर (माणूस, स्वभाव). ९ नापीक; लागवडीला प्रतिकृत (उपहासार्थी योजितात). ०पडचळ-न. कह असकेलें पडवळ. (जमीन). १० झोंबणारी; कडक; तिखट (विशिष्ट भाजी). -शे ९.२३५.०पाणी-न. १ पाण्यांत कड्डनिबाच किंवा निर्माडीचे ष्यावयाचे नाहीं म्हणून त्याबहुल म्हणतात ). ३ मृताशौच; स्नान घालतात ). ३ विद्याल संपलयानंतर वायका ज्या पाण्याने फड निटाळ या शब्दाचा संक्षेप. -स्री. डोळयाचे दुखणे डोक्यावस्त स्नान करतात ते पाणी. अशा स्नानासाहि स्हणतात. ( डोळ्यांत माती गेल्यानें, जाप्रण केल्यानें येणारें ). ( कि० येणें. (कि० घेणें). ३ मृताशीच किंवा कड़विटाळ संपल्यानंतर माण-यण-न. कुंपणाबरील एक वेल; ह्याचीं फळें सांबडीं, विषारी व पु. कडू पाण्यांत घालावयाचीं करंज, लिंब, निर्गुडी, जांमळी इ०

कडीकाळ—पु. कळिण वेळ; कळिकाळ (अप.) 'कास २ ( ल. ) वाईट स्वभावाचा व न सुधारणारा माणूस. 'तो एक कड़ कारलें आहे, त्याची संगत धरूं नको म्हणजे झालें. कडीकोट—पु. (कड्यांचा कोट, किल्ला.) वंदिस्तपणा; म्ह्रं॰ कड् कारलं, तुपात तळलें, साखरेंत घोळलें तरी तें कड तें पाडाकाद उ. ( कार के लिला वंदोबस्त. कडाकोट पहा कड्च. ' कार की-ळे-जीन. कार के तीळासार खें औषधी बी; सुरक्षितता; कडा कुछुपे लावून केलेला वंदोबस्त. कडाकोट पहा -फीज-सभा-मारामारी पीक इ॰ 'तो ( महमद कासिम ) मोठया बोर्ड येतात व त्यांत वी असते. हें कृमिनाशक आणि वातनाशक कडीकोट तयारीने देवल शहराजवळ थेजन उतरला. ' - हिंक २०. आहे. -शे ९.२३४. क्साळ-पु. वाईट दिवस; अडचणीची ळयाची एक जात. -शे ९. २३५. ० जहर-वि. अतिशय कडु; कडीत-स्त्री. (महानुभाव) धूळपाटी. 'पृथ्वी एसनी विपासारखें कहू. • जिरे-- , कारळी पहा. • झांप-स्त्री. अपुरी कडील-वि. कडवा; बाजूबा. (स्थळ किंवा दिशा या संबंधीं) पुत्रागफळांचें तेल. ४ (सामा. ) न खाण्यापर्का तेल (चोखटेल कड-पु. कड; बाजू. 'दक्षिणे श्रीमुकुटाचा कडु केला '-ऋ दोडका. २ दासीपुत्र; लेकवळा. ३ (ल.) पंक्तिबाह्य; जाति-बहिष्कृत माणूस. कड भोपळा पहा. •दोडकी-स्नी. भादपद कड - इ - वि. १ कडवा (गोडाचे उलट, कडुनिबाच्या चवी महिन्यांत फुलणारी एक वेल; दिवाळी; हिची पाने औषधी -न. १ ( ल. ) अफू. २ कात ( रात्रीच्या वेळेस काताचे नांव टहाळे घालून उकळलेले पाणी (याने आजाऱ्यास, बाळंतिणीस वगैरे उ॰ डोळयांळा कडू येणें ). -प. १ दासीपासून झालेळी संतति; सार्ने स्नानार्थ न्यावयाचें पाणी. ( येथें कडू म्हणजे दु:खदायक अनौरस. जारज संत्ति; लेकवळा ( याच्या उलट गोड ). ' त्याच्या प्रसंगाशीं आलेला संबंध). (कि॰घेणें). ४ भाजीपाला शिजविलेले राज्यांत मल्हारराव नामक त्याच्या एका कड़ सापत्न भावाने पाणी. ॰पाणी काढणें -( बायकी वाप्र. ) वरील विटाळ फिट-जें बंड माजविलें होतें ... '-हिंक ८४. २ पाटाची संतित. ल्याचें स्नान झाल्यानंतर तें स्नान नाहींसें करण्यासाठीं पुन्हां दुस=या [ सं. कटु; प्रा. कडु; सु. कडवु; हिं कडुवा; सिं कडो ] • इद्रा- साध्या पाण्याने स्नान करणे किंवा अंगावर पाणी घेणें. • पाला-ह्वीस कडू असतात; क्वंडळ; इंद्रावण; इंद्रवारुण; कडुब्रदांवन. चीं पानें. भोपळा-पु १ कडवट रुचीचा भोपळा: दुश्या २ (ल.) तुसडा, माणुसवाण्याः एकलकौंडा माणुस. ०करांदा- भोपळ्याची एक जात (याचा उपयोग सतार, बीणा, वगैरे पु. एक कडवट तपिकरी रंगाचा कंद. क्कारल-न. १ कारलें. वाद्यांच्या कार्मी व सांगढ, तंबडी इ० च्या कार्मी करतात ).

बहिष्कृत माणूस. भोपळी-सी. कड भोपळ्याची वेल; कडू धन्याकड;' 'कौरव-पांडवांच्या युद्धांत श्रीकृष्ण पांडवांकडे गेला.' भोपळा अर्थ १ पहा. -शे. ९.२३६. व्हर-इ-वि. (काव्य) ६ हातांत; पाशीं; जवळ. 'त्याकडे माझे रुपये माहेत.'७ (ल.) कडवट पहा. 'केलासबन कडवट । उमावन तुरह । ' - शिशु ६ १ ५. पलीकडे; पार. 'स्वामी तारका गुरुनाथा। संसारसागराकडे लावी।' 'जैसा निंब जिभे कडुवटु । '-ज्ञा १८.१८६. 'कडुवट हरिनामे -गुच ४५.१०६. ८ जवाबदारी; पत्कर. 'हें काम माझ्याकडे बादती पापियाला । '-वामन, नाममुत्रा १.४.३४. •वाघांटी- लागलें. '९ (कुण.) काल, वेक यासंवंधी निरर्थक अन्यय: सः सी. कडवट फर्के येणारी एक वनस्पति; आषाढी द्वादशीस हिच्या ला. 'तूं उद्यांकडे मला भेट. ' [का. कडे: म. कड ] फळांची भाजी करतात. • विख-वि. कडजहर; विपाप्रमाणें कडु •िवटाळ-पु. १ मताशीचः, मुनकः २ बाळतपणाचा विटाळः, श्रीहरी। वेगं चला बोहल्यावरी । कडे ब्यावी नोवरी।'-एरुस्व बाळंतिणीला येणारा दहा दिवसांचा विटाळ; जननाशीच. (कि॰ १६.१९. 'रडे शिशु तयास घे कळवळोनि माता कडे ' -केका थेंगें; जांगें; सरगं; फिटगें; ). ० बृंदायन - न. कड़ इंद्रायण पहा. १२१. [सं. किट] 'कडू वृंदावन । साखरेचे आळ । ' –तुगा.

•याल; प्रा. वाल ]

कडुसा-पु. ( माण. ) संधिप्रकाश. [ कवडसा ]

किंवा स्पर्श केल्यावर खाज उत्पन्न करण्याचा धर्म (वनस्पति, अपोवाडे गाणाऱ्यांचे एक चर्मवाय; डफ; है लांकडी एक-सन्वा भाजीपाला यांचा ) ३ (ल.) शिरशिरी; खुमखुम; उत्कंठा; हात व्यासाचे कडें घेऊन त्यावर चिकण मातीने कातडें चिकट-आवेश: ईर (लढ़ाई, भांडण इ० ची) 'जेसु तुवां उत्तम् श्रेत्तु केला । वृन वर चौंफेर कागदपट्टी लावतात. 'रामजोशी यांनी आपल्या महापवित्र बावितसम् रचिला। तेर्णे पापाचा कंडु फेडिला। ' वयाची वीस वर्ष तमाशा पाहण्यांत व कर्डे वाजविण्यांत घाल--िक्स १.१.३८. ४ मस्ती; माज; चळ. 'घोडवाला नगाऱ्या∗ विली.'-राला २. ५(ल.) वेडीस पायांत अडक**बावयाचीं वर्ल**ये

बाजने. 'हा हिंदस्थानाकइन आला.' ३ करून; नें; वारी (साधन निमाली। '∸एसा १४.३११. ६ (व.) (ल.) गुदद्वारांतून पडणारें दाखिवणारें अव्यय. ) 'त्याने शस्त्रेकडून मारलें. ' ध करवीं; लेंडूक. ७ वर्तुळाकार कांठ, सीमा, कड (तंबोरा, चाळण इ०ची). ह्यारां; परत्वें; मार्गानें; मुळे; साहाय्यानें; मदतीनें; च्या योगानें. ८ खळवांतील धान्य बाहर जाऊं नये म्हणून त्याभीवर्ती बेलीचें ( प्रयोज्य कारण वाखविणारें ). ' भी त्याकडून घर बांधवीन. ' किया गवताचे घातलेलें वेटोळें. १९३०. ९ भोढ ज्याला बांध-'पर्जन्येकडन सर्वास सख होतें . ' ' विचारें कडून '-पया ८७. तात तें लोखंडी गोल वलय. [सं. कटक; प्रा. कडअ; गो. कु. [का. कड, कड़े]

कडू सं-न. (क.) संधिप्रकाश; कडुसा पहा. ' आतां कड्सें पडलें आहे. '

**कडे काढी** व्योमकेशी।'-गुच ३३.११०. 'यंदा तुमच्या प्रयोग आढळतात.) 'कडेकपार्टी धांवती जर्ने।'-सप्र ३.३४. कडे भारण कशी आहे? '२ पार्शी; जवळ; ताब्यांत; हातांत; |२ (ल.) दुर्गम, अवघड ठिकाण. 'कडेकपार्टी जाऊनि। महासोदे हाताखालीं: दिमतीतः, व्यवस्थेत. 'त्याजकडे शंभर शिपाई दडाले।' [कडा+कपाट] आहेत. ' ३ आंत; खालीं; संबंधीं; निसवत. ' हा पागेकडे चाकर **बाहे.' ४ हवा**ळी; स्वाधीन (करण, वेर्ण). ' ज्याचें त्याकडे दे. ' कडेकांठास; कडेकांठेस असेहि प्रयोग आढळतात. [ कड+कांठ ]

२ (ल.) दामीपुत्र. ३ (ल.) पंक्तिबाह्य; हलक्या जातीचा; ५ पक्षाला; बांट्याला. 'सरदारांनी तलवार मारावी, परंतु यहा

कड़े-किवि. (काव्य) उड़ेवर; कमरेवर. 'विवाहहोमालागीं

कड़ें-न. १ हातांत, पायांत किंवा दंडांत घालावयाचा एक कंडुलो-पु (गो.) १ लहान कंड्डो २ (ल.) मोठें पोट. वाटोळा कंकणाकृति अलंकार. २ (ल.) वेढा; घेर; भॉवतालन घेर: कड़वा-वि. कडवट; दु:खकारक. कडवा पहा. 'कडुवा समीवताली वर्तुलाकार रांग (सैन्य, डोंगर इ०ची) 'भोंवर्ते आवणीं-संसार दुःकाळु । दारें नीगतु दिसें ॥' –शिशु ५८७. [सं. कटुवत् ] दका कडे ।' –दा १६.३.१०. 'जमले भ्रमरांचे हो कडें ।'-रप्र कडवाळ, कोडवाळ—(गो.) कडु मासळी. [स. कटु+ १०. 'कठिण दिवस म्हणून कुणन्याने पितराला एकाव-दसरा जातिबांधव सांगितला की दारापुढें माहारांचे कडें पडतें. '-गांगा १०३. ३ विहिरीच्या तळचा लाकडाचा गोल थर (ज्यावेळी खाली कंडू—पुस्ती. १ खाज; खाज मुटण्याचा रोग. २ खाल्ल्यावर धर लागत नाहीं त्यावेळीं कडें घालून त्यावर बांधकाम करतात). खालीं घाला म्हणजे त्याची कंड जिरेल. ' ५ कोरडी खरूज [सं. ] असतात तीं प्रत्येकी. (सामा.) वेडी, 'माझे भक्तीचिया आवडीं। कडन-शंभ, १ पासन, 'त्याकडन रुपये घया.' २ दिशेनें; अहं सोहं दोनी कडी । तुटली अभिमानाची विडी । विषयगोडी चि. कडां ]

कडेकपाट-र-न. १ दरड व ग्रहा: दरीखोरें: गिरी-गन्हर: डोंगरांतील खबदाड; स्रोरें; दरीकंदर; गुहा; भुयार. करें ---शंग. १ बाजूला; दिशेला. 'हार्ती धरुनि तियेसी। (प्रथमेंत कचित प्रयोग, बहुतेक कडेकपारांत, कडेकपार्टी असेच

कडेकांठ-पु. १ शेवट; बाजू. २ लांब; दूरवर. (सामा.)

शको. २. १२

कडेकोट-वि. कडाकोट पहा.

कडेकार - प. कडीपाट पहा.

होडा । कडेलग ॥ ' -जा ६.५६. [ कड+लग=पावेतों ]

**कड्यावरून घेतलेली उडी; अपराध्यास कड्यावरून लोटून देणैं; मटतील गार्डी। वीर** भिड**ी**ए कडोविस्टी। ' –एरुस्व ७.७४. भवी दिलेली विक्षा, (कि.० करणें), २ (ल.) परमावधिः शिकस्तः। –दा २०.८.१९, २ नाना ५६सानी, रीतीनी. –एभा १५.२५. अतिरक: कमाल (पाऊस, पीक, संपत्ति, कृति इ० ची) (कि० 'पुञ्छ नाचत्री कडोविकडी.' –राति २०.४९. ३ तुटप्यी, होर्जे), 'ही (जॉन्सनची) भ्रमावस्था स्थाईक होऊन मुर्जीच आपल। खुबीदार भाष्ठें करून; मोठ्या युक्तीच्या बोलण्यानं, -डीचा-बुद्धिनंत्रा होईल की काय याची त्यास अतिरायित भीति वाटे वि. १ कडोविकडीने भरेलल, केलेलें (भाषण, अर्थ, कल्पना, ... पण या कडेलोटावर गोष्ट येऊन ठेपली नाहीं. ' -िन ७०२ लिहिणें. गाणें. नाचणें, वाजविणे इ० ): अन्योक्तिव्याजोक्तिa ( ल. ) न्हास: अधःपात: उतरती कळा. ४ पराकाधेच्या तिर व्यंगोक्तीचा: उपरोधिक: औपरोधिक. ' कडोविकडीचे विचार स्काराने बागविणे. ५ घालबन देणे: काढन टाकणे ( जागा, सचले। '-ऐपो २१४, २ यश्त्या: मसलती: डावपेंच यांनी अधिकार, इ० वस्त्त ), ६ शेवट करणें. –िव. खालच्या प्रतीचा, युक्त ( किया, हावभाव, वागणुक इ० ), शिताफी इ० ने भरलेलें. दर्जाचा: हलका ( माणुस, वस्तु ). [कड+लोटणें ]

डफवाला. [कडें ]

कदेशेवट-किवि. कमीत कमी; कांहीं नाहीं महटलें तरी; 'टेवी कडोविकडिची टिवण हो। अक्षरी मोत्यांची ववण। सरतेशेवटीं: पराकाशः कडे शेवटीं, कडे शेवटचा असेहि प्रयोग लय लाऊन करती श्रवण हो । ' -प्रला १२२. [कडी दि. ]

कडेचा: सीमेचा. २ पराकाष्टेचा ( मुर्ख, बृद्ध, दुरैंबी, इ० ). ३ उप्र; जहाल ( भाषण, निदा इ० ). ३ सक्त; भारी; निश्चयाची अगर्दी शक्य तों कमी ( किंमत, खर्च, नफा, इ० ). 'कडेशेव-¦( मागणी , बोलावणें, इ० ). [ कड=शेवट ] द्वा उपाय-उपचार-मसल्त-योजना-तोड-मनसवा इ०. '

उजवे कड़ेसि बसली म्यां पाहिली नोवरी। ' -र ६.

स्रावन केलेली जागाः कणगाः [कडा ]

कड़ो—पु. (गो.) काढा. [कढ, कढ़गें]

कडोकडी-किन. १ जोराने; नेटाने; झपाट्याने, कडो-विकडी पहा. 'आले अवये नवलक्ष गडी । बळकाविली यमनाधडी । कडोजी-सी. एक वनस्पति; कुत्र्याचे मत.

कंद्रोरा-प. (कों.) उसाचा करवा: गंडेरी. [सं. कांड: प्रा. कंडी

कडोविकडी-ली. (कडघांत कडघा; त्यापासून झारेली गंतागंत ). १ भाषणांतील ढावपेंच; (ज्यांत मुद्दापता लागणार -अफला ६६. नाहीं असे ) अनिश्चितपणाचें व खाचाखोचीचे भाषण; दुटप्पी कहोळ-ळी-ळ-न. स्री. १ वेढें; आंगठी. २ (व.)

२ (कुस्ती) पेंच; कौशल्य. 'मल्लवियेच्या कडोविकडी। जीमती दावितां पडेपाडीं। ' -मुविराट २.६८. ३ युक्त्या; कारेळग--किवि. अगर्दी शेवटाजवळ. 'जेथ हटिये सांडिती विकडी शंगारिला।' -एमा २८.६९८. -वि. उत्तमः व्यवस्थितः ंबंदोबस्तीचें, 'राखण ठेवी कडोविकडी। '-कथा १.२.१७८. कहेलीर-प. १ कडेपातः मक्ति भिळण्यासाठी योग्याने :-किन. १ अति जोराने : अपाट्याने, निवस्ते : नेटाने. ' शक्रे 'कडोविकडीचीं विवसवीं। अंतःकर्णे॥' –दा १९.१०.१०. कडेबाला—वि. कर्डे (वाय) वाजविणारा; तमासगीर; ३ खुवीदार; क्शल; चतुराईनें अलंकृत; झील, कंप, आधात, छाया, उडगी, झोक इ० ने भरलेलें ( गाण, नाचणें, वाजविणें ).

भाढळतात. ' मी तुला कडेशेवटची गोष्ट सांगतो. '[कड+शेवट] । कडोविकडीचा --वि. १ कडचें; शेवटचें; पराकाटेचें; **कन्ने हो बटचा** — वि. १ अगरी अखेरचा: अंतिम: अगरी परमावधीचे ( भाडण, स्टाई. वार ६० ). २ कडक: रागीट:

कडोसरी, कडोस्त्री-सी--धी. १ कमरेस बांधलेल्या कडेस-सी-शंग. कडेला; बाजुस. कडे पहा. 'बापाच्या ( लुगडें, धोतर ६० ) बस्नाचा कमरेजबळ खांवण्यांत येणारा भाग ( यांत पैसा, सुपारी इ० जिन्नस ठेवतात). 'कडोसरी नसला तरी कहो. कोडो-पु. (गो.) भात टेवण्यासाठी तक्ष्या वर्गेर कनवटीला खास आहे. '-तोब १४. २ शरीराची (उजनी, डावी ) जागा: कमरचा भाग. ३ वस्त्राच्या आवळण्याने काळ-वंडलेली, वाईट झालेली कमरेची जागा. ( सामान्यतः चतुर्ध्यत व षष्ठयंत म. चा इ० प्रत्यय लागून प्रयोग). कडोसरीस खोखणें. खपसंग, कडोसरीचा पैसा. सि. कटि; म. कड+सरी; किंवा हमामा घालिती कडोकडी । ' - ह १०.९५. -दावि ४९२. [कड] किटिवल्ल. ] (वात्र. ) कडोसरी-सरीस येणे-अगरी जेरीस येणे.

> कडोसा-9. संधिप्रकाश. कवडसा पहा. 'मेहभौवते कडे कापले । असंभाव्य कडोसे पहिले ।'-दा १६,३,३७.

बोलगें; (कडोबिकडीचा असा पष्ठपंत प्रयोग हुढ आहे ). सियांच्या पायांतील चांदीचें कडें. [सं. कटालिका: प्रा. कडोली]

कड्या असलेला लगाम. लगाम पहा. [सं. कटालिया; प्रा. कडाली चेगें; दुसऱ्यावरचा राग आवगावर ओहन घेगें. • जिरचिणें--घोड्याच्या तोंडास बांधण्याचे एक उपकरण. ]

कडौंचें--उन्नी. (गो.) शिजविणे. कढविणे पहा.

कंडड-पु. (गो.) फोडलेला अर्था बांबू. [सं. कांड] कडाण-(गो.) कडण, कडधान्य पहा.

कडुडावंचं-कि. (गो.) घरावर वांबूच औंबण करणे. किंह

कडुडुंच-कि. (गो.) दनडाने बादन बारीक पृड करणें. [कांडणे ]

कड़्या -- पु १ पिवळ फूल येणारे एक झुडूप अथवा त्याची बी. २ दुसरें एक झाड व त्याचे फळ. कटचा पहा.

खड्या. [कडी]

टाकणखार व तेल्या टाकणखार ( चीक्याचा टाकणखार). • निघण-( ना. ) रंजीस वेणे; मेटाकुटीस वेणे. [खडा+टाऋणसार]

कड्यांचा लगाम—५. कड्यांचा केलेला लगाम; सांखळी [कढणि] लगाम. लगाम पहा. [कडी]

90.932.

प्रदर्शित कर्णै: नादार होणे.

कड्याळ---न. अप्रोप; आळ; क्ष्वटाळ पहा.

कड्याळं - न. १ मोठा नफा, प्राप्ति, लाभ (ब्यापारांत). २ एकदम, एकाएकी दैव उघडणें; घबाड सांपडणें (कि० लागणे). कड्यार्ळे - न. कडोळ्या लगाम पहा.

'कडयेला-कडयेवर घेणे ' - किवि. कडेवर, कमरेवर. कडिये पहा. [संकटि; म. कड]

कद्ध- पु. १ उष्णतेमुळे पाणी इ० स येणारी उकजी; आधण. चहा. [ कहत+पाणी किंवा वणी -सं. वन्=पाणी ] फार तापल्यामुळे बुडबुडे येतात ती अवस्था. (कि॰ येण). उहु० जाळावांचुन किंवा आगीवांचुन कड नाहीं आणि मायेवांचुन रड नाहीं. ' र फार तापल्यामुळें येणारे बुडबुडे, फेंस. ३ ( ल. ) लेलें; कढलेलें; कढत ( दूध, पाणी वंगरे ). [कढ ] डोक्यावर फार वंक आंक्षे घतल्यामुळे डोक्यास थेणारी तप्तता. स्फ़रण; शिरशिरो ( मांडण: बादबिवाद, शियीगाळ इ० ची ). याचा कचितच खपयोग करितात. २ वितळविणै; रस करणे ( धातु ं रहण्याचा-भाडण्याचा-क्रोधाचा कढ ' [सं. क्षया प्रा. कढ ] ह० चा ).

कडोळी-ळ्या लगाम-9. प्रत्येक टोंकास दोन दोन ० ओहन घेण-परस्पर चाललेल्या भांडणाचा संबंध आपणाकडे एखाद्याचा राग, ताज्ञेरा शमविणें, शांत करणें.

> कदर्ड-- स्त्री. १ पदार्थ तळण्यासाठी किंवा कदविण्यासाठी अर्धवट पमरट व दोन कान असलेले धातुचे भांडें; काईल (दूध, उसाचा रस वगैरे कढविण्यासाठी). २ (नाशिक) नदीला मोठा पूर आला असतां पाण्यांत होणारा जंगी भींवरा. [ सं. कटाहु; प्रा. कडाह; हि. कडाहा; वं. कडाई: उरि. क-हाई: गु. कढा किंवा कढणें]

कढंक-किव कर येईपर्यत ? 'धडधडा ज्वाळा जळती करंक। त्यासी कुंभपाक बोलिजे। '-स्वानु २.४.११. [कढ+अंक ? ]

कढण, क-न. १ (सामा ) काढा; कढिवलेले पाणी; ज्यांत कांहीं पदार्थ उकळला आहे असे पाणी; पिटलें. 'कडण काला कड्या-पु झाळण्याचे लोखंडी हातोडीसारखें इत्यार; कालविलें ताक। '-निगा १००. २ तूर, मृग वर्गरे कडधान्य ज्यांत शिजविलें आहे अमें पाणी; कट; कट्टू. ३ मांसाचें काल-कङ्खास्त्रास्—पुटांकणखार. याचे दोन प्रकारः—कड्या वण; मांस शिजविल्यानंतर त्यांत आहेला तवंग, मांदें. [कढ़]

कद्वणी-सी. पदार्थ कदण्याची किंवा कदविण्याची किया;

कदर्ण-अक्रि. १ कढण्याच्या अवस्थेला येणै: आधण येणै: कड्यारोग-9 जनावराला होणारा एक रोग; फोफसा. - हो उकळण; शिजर्ण (दूध, तेल, लोणी ६०) 'बोले जें तच्छूवण माक्षेचि कढोत न तुमचे की '-मोकण ४०.९. २ छष्णतेपासून तापून कडवळ पहा. २ (ल.) उंच व राकट स्त्रां. [कडवळ] **ब्दार्ती 'अश्वत्यामा कोर्पे अस्त्र न क**ॉवल म्हणोनियां कढला ।'—मोऐषिक धरण-१ आश्रयास लाने, शरण जाने; दातीं तृण धर्गे. २ देन्य १.३९, [सं. कथू; प्रा. बढ; हि. बढना; गु. बढवुं; सि.बढणु] कढ ण्याचा बिंद-पु. कढ येण्यापर्यतचे उष्णमान, ( ई. ) बॉइलिंग पॉइंट.

> कद्वें - अकि. कण्हें विवळें . 'येक डोई खाजविती। येक कडों लागती। सावकास।' –दा १८.९.१५. [ध्व.]

कद्वत-वि. भाजण्यासारखं गरमः ऊनः कडकडीत ताप-कहरो-भी. (कों.) कंबर; कटि. (फक्त चतुर्थित प्रयोग). लेलें; आधण आलेलें (दुध, पाणी, पदार्थ, धातु इ०). [कडणें ] कढतचणी---न. (कों.) कडत पाणी (पोह्याच्या भाता-वर, भाकरी करावयाच्या पिठांत वंगरे घालावयाचे ). २ ( छ. )

कदता--प्. कडता पहा.

कढय-- ली. (गो.) कढई पहा. -वि. (गो.) अति ताप-

कदिवर्णे -- उक्ति. कढणे याचे प्रयोजक ह्रप. १ कढ आणणे; शीण, रग. ४ ( छ. ) उसाळा; गहिंबर ( प्रेम, दु:ख, इ० कांचा ); फार तापविणे; उकळविणे; शिजविणे (दूध, तप इ०). पाण्याकडे (दूध, तुप, लोगी इ०). [सं. कथ्+शील]

कढा-पु. (गो. ) काढा. [कढ]

कदी-की. १ ताकास हरभऱ्याचे पीठ लावून, फोडणी वगैरे देऊन कढवून केलेलें कालवण: ताकाची आमटी. कोंकणांत आंब-सलाचीहि कही करतात. भाजी होती बांग्याची। बालाचे गोळधाची कढी। '-स्त्रीगीत ६६. २ एक औषधी काढा: निरगुडीचीं पार्ने. ओवा, चित्रकमूळ, हळद व संठ यांचे चूर्ण, व कांजी ताकांत मिसळून केलेली कढी. ही वातहारक व अग्निवर्धक आहे. [सं. क्षय=कढणे; कढिआ; सि. कडही! (वाप्र.) शिळ्या कढीला उत आणणें=१ (शिळी कढी कढिवणे), प्रसंग संपल्यानंतर एखाद्याचें धाडस किंवा शौथ चेष्टविणे. २ स्मरणांतून गेलेल्या-जुन्यापुराण्या बादाला पुन्हां तोंड पाडणें. •पातळ होणें-( ल. ) १ आजारा-मुळें अशक्त-फिकट-निस्तेज होणे. २ भीतीनें घावरणे-गांगरणे-जर्जर होगे. (कव.) •खाऊ-वि. १ कढीची आवड असलेला. (ब्राह्मणास उपहासाने म्हणतात). २ (ल.) शेळपट: भ्याड: नामर्द. **्गवत-पात-**नस्री, गवती चहा किंवा पाती चहा, हा कहींत धालतात. • चट-वि. ( ना. ) कढीभुरक्या; कढीखाऊ ( ब्राह्म ग ). •निख-प. बारीक कांटे असलेलें एक झाड; याच्या पाल ाला एकप्रकारचा सुवास येतो, तो कडींत, मसाल्यांत घालतात वत्य ची चटणीहि करतात. यास गोड निब, (खान.) मृद्धनिब, झिरग असिह म्हणतात. [सं. कैटर्थ.] •भात-पु. लप्नविधीतील एक सोहळा: सीमांतपूजनांत वधूपक्षाने वरपक्षाकडील मंडळींस कहीभाताचे जेवण घालणे व कडीचें व भाताचे भाडें आंदण देणें. ० भूरक्या, कढीभात खाणारा-वि. कढीखाऊ पहा. 'कढीभातखाऊ म्हणती बाह्मणा जगांत ..... तयांनींच करणी केली प्रसंगी अचाट।' -विक ७

कर्ढ-- न. कढई; उंसाचा रस कढविण्याची काहील. 'रस उसाचा लोडाचे कढे। जों जों अमीज्वाळा करितां कढें। '-यथा १३.५९२.२७५. [कढई]

कदया-पु. एक झाड व त्याचे फळ; कड्या.

कण-प. १ रजः रेणः परमाणः एखाचा पदार्थाचा सक्ष्म अंश; (शाप.)अणु. २ रत्नांचा पैछु; चमक; (हिं.) कन्नी; हिरकणी; कणा आणि भूसा।' -ज्ञा १८.९३९. ४ सर्वध दाणा; 'आतां व्यीळ. [कणा+कील=खीळ] कक्षेत झोळी घालून। मागे कण घरोघरीं. -नव. १७.१२४. भ धान्य. 'कणु एकु साटविती '-ऋ ८८. -एमा ३.३७२. घेणारा (याच्या उलट पिठ्या; गव्हाची कणीक म्हणजे दाठर व ' दामदुप्पट, कण तिप्पट. ' ६ ठिणगी; स्फुलिंग ( अम्रीचा ). इतर धान्याचें पीठ मऊ, दवेल असर्ते यावह्न ) . भरपूर; मोठा 'जळित अग्निकर्णेचि तुर्णे जरी । '-वामन, नामसुधा ५८. ७ थेंब ( बाजार. इ० ). [ कण ]

कढ़जीळ-वि. फार तापलेलं; कहत; उतण्यापर्यंत आलेलें (पाणी वगैरे पातळ पदार्थाचा ). ८ (कों, कुलावा) स्ताळयासारखा कंद; कणक, कणगर. [सं.]

> कण-पु. (सोनारी) कारल्यासारखॅ परंतु मूठ नसलेलें, वीत-भर लांबीचें (अंगठी वगरेस गोल आकार देण्याचें) एक उपकरण.

> कण--- स्त्री. एक प्रकारची उसण: तिडीक: कळ (पाठ, मान. कंबर वंगेरेंत येणारी ). धमक पहा. ( कि॰ भरणें ), िशं. कण.

> कण-पु. (क.) वावडी समतोल राहण्याकरितां तीस बांधा-वयाचा कापडाचा तुकडा, शेपटी, चिंधी. (कि॰ लावणै: मार्णे). ही वावडी कण मागते आहे. '; 'वावडीला बहधा कण लागतो. ' [का. कण=चोळीचे वस्न: म. खण]

> कणऊब-स्त्री. (कों.) दाणेऊब; धान्य पिकृत तयार होण्याच्या हंगामांतील उष्णता (भाइपद, आश्विन महिन्यांतील). [कण+ऊब]

कणक, कणंक---न. (कु.) कळक; बांबुची एक जात.

कणक---न. एक कंद, मळ; कणगर; कण अर्थ ८ पहा.

कणक-स्री. कळ; तिडीक (ताण बसल्यामुळे किंवा संधि-वातामुळें पोटांत, कमरेंत, पाठींत, डोक्यांत वगैरे उत्पन्न होणारी); उसणीहन भिन्न. धमक पहा. ( कि॰ चालणें; निघणें; भरणें ). [कण]

कणकण-णी--स्त्री. १ हुडहुडी; शिरशिरी; अंग मोडन येणे; (ज्वर भरण्याच्या सुमारास) थंडीची वेळ. (कि० येणें; भरणें). २ ताप निघाल्यावर अंगांत राहणारी कडकी; मुरलेला ज्वर. ( कि॰ राहुणें; येणें; होणें ). ३ ( गो. ) दु:ख. [ ध्व. सं. कण= शब्द करणें ]

कणकणणे-अकि. अंग मोड्न येणें; कणकण वाटणें; डोकें दखणें: थंडीचे शहारे येणें (ज्वर वंगरे येण्याच्या वेळीं). [कणकण] कणकणीं-किव. (गो.) घडीघडीं: पावलोपावलीं: वेळो-वेळीं. [क्षणोक्षणीं]

कणकर्णे-अित. १ कळकणे; आंबट पदार्थास हिरवटपणा व विकारीधर्भ उत्पन्न होगें (निकल्डईच्या भांड्यांत ठेवल्यामळें). २ कळंक लागेंगे; कळकलें जागें ( भांडें ). [सं. कलंक]

कणका---पु. कनका. पहा.

कणकील-न. (कर्ना. रेाती) जोखडास बैलाच्या माने-हिऱ्याची बारीक चुणी. ३ कणी;धान्याच्या दाण्याचा अंश 'एन्हवीं जवळ, आंतील बाजूस असणारी खीळ; पडदांडी जुवाची आंतील

कणक्या-वि. दणकट; दांडगा; बळकट; खमक्या: पड न

कणखर--वि. कठिण; बळकट; मजबूत; घट ( दगड, ३ सकस; कयदार; ज्यांत अधिक सार, सत्त्व आहे असा (कडबा, लांकड इ० ); टिकाऊ; दणकट (कापड वंगरे); धट्टाकटा; धडधा- गवत, धान्य, तुप इ० ). [ कण=दार प्रत्यय ] कट (शरीर, मनुष्य); प्रखर; धगधगीत (कांहीं लांकडांचा जाळ ). [ कण+खर ]

कणखाविणे—उकि. (विरू.) खणकावणें; रागे भरणें; पटी ] भोसडणे; तासडपट्टी काढणें; चापणें. (ध्व. खणकाविणें)

कंद. कण, कणक-कें पहा. २ रताळ. कण, कणकें पहा.

कर्णग - स्त्री. धान्य सांठविण्यासाठी बांबच किंवा फोका-ट्यांचें केलेंल पात्र, लहान खोली; पेंव; कणगा; ठिकी; कर्णिग.

कर्णंग-पु. चवळया सालासकट दळून त्यांत मेदा, मऊ —गृश्चि १.४०१ [कण]

कणगर-रे---न. १ बटाटपासारख्या एका कंदाचा वेल. (स्तीप.) २ मुळ; कंद (न.) यास गोवेंबटाटा म्हणतात. हा कंद जनावराच्या दुधापासन केलेले लोगी ( याच्या उलट तण-शिजवून किंवा भाजून खातात. यास कण, कणक, काटेकणगर व टोणी. ) [कण + टोणी] कनककंद असेंहि नांव आहे. हा रताळयापेक्षां जाड असतो. उपासास खातात. याचा वेल मोठा वाढत नाहीं. पाने वाटोळीं 'की कणवा घालुनि उडी । पावविला संत थडी।' –ऋ १०२० व बारीक असतात. यास जिमनीत बटाटयायेवढे लांबट केंद्र सांडिली कणव या भवनाची '-किंगवि ५४. 'जया सर्वभूतीं कणव । लागतात. ३ (पुत्नी. ) एक झाड; कुडका काकणा.

कणगा-पु. १ मोठी कणंग. कणंग पहा. २ धान्य सांठ-विण्यासाठीं जिमनीवर वर्तुळाकार बांबुचा तदृया उभा करून बाहेरील बाजूने कळक पुरून त्यासह तथ्या दोरांनी बांधून केलेले का. कणय=कमरेभीवर्ती बलाची गांठ+वती साधनः पालटेः, पालैः, कोथळाः, कणगोलीः, कोठारः [ कणंग पहा ]

कणागी, कणगुला-लें--बीपुन. १ ( कों. ) लहान कणंग. ७.९४ [सं. कण+वृत् ] 'कणगींत उतरोनि पाट्या भरोनि देती. '-रामदासी २.२. 'कणगीची काढितील लिपण। गुळ शर्करा खातील संपूर्ण।' -जै ६.४९.

कार्णागी—स्त्री. कणगर कंद; राताळ. कण, कणक पहा.

कणगुली-गुल-गोल-कीन. कणग्याप्रमाणे बांबुच्या कांबटयांचा विणलेला वाटोळा कोथळा; लहान कणगी, कणगुला. [कणगा]

कणडुली-डुलो, कणडो-(गो.) करंडी (बांनूची, वेताची ) . कणगुली पहा.

काणों-अित. १ कण्हणें; कुंथणें; विवळणें; हायहुय करणें ( आजार, वेदना यांच्या अतिरेकासुळें ). २ कण किंवा उसण मुर्ख; गांवडळ; रानवट; रिठोळ. [सं. कणिश; म. कणीस. ] भहन दु:खित होणें; स्नायु ताठणें. [सं. कण्≕शब्द करणें ]

कणदार--वि. १ कणीदार; कण्या असलेलें (तृप वगैरे ), लोंगर, कणीस, [सं. कणिश ] भरपुर कणसे आलेलें (पीक); दाण्यांनीं गच्च भरलेलें (कणीस).

कणपद्री-शी. (माण.)(शेती) मोटेचा कणा वसवि-ण्यास आधार अशा खांच अमलेल्या दोन पृष्ट्यांपैकी एक. किणा+

कणवार-- पु. (वं.) ( शेती ) रेडवाच्या चामडवाची पट्टी, कणग, कणंग, कणण--- न. १ (गो. ) कणगर नांवाचें मोट व तीवरील कर्डे यांना जोडणारे चामड्याचे पट्टे. [का. कोण=रंडा+वार=वादी पट्टी ]

कणबी-पु. (गु.) कुणवी पहा.

कणभ--- पु. एक प्रकारची विषारी माशी, ही चावली असतां [कण+गम ं; तुल. का. कणजी≔कणगी (का. कण≔बांबची काठी)ंं] सुज, ज्वर, वांती इ० ठक्षणे होतात, दंशाची जागा कुजते. [सं. ]

कणलक्षांश--- पु कणाचा एक लक्षावा भागः अणुहन लहानः भात व साखर घालून त्याचे गोळे करून उकडतात तें पक्वात्र. अति सुक्ष्म अणु; परमाणु; कणाचा अत्यंत सुक्ष्म अंश (ज्याचे आणखी भाग पडणार नाहींत असा ). [सं.]

कणलोणी---न. कमदार लोगी; सरकीचा रतीब असलेल्या

कणव, कणवा--श्री. पु. वहणा; दया; कळवळा; कृपा. तया नमस्कारिती सकळ देव। '-मुआदि १९.१७२. सिं. कण=रडणें, अश्र गाळणें. ?]

कणबट-टी- श्री (राजा) कडोसरीपहा. [सं. कटि-वत्;

कणवण-स्त्री. कण्ड; विवळणी; किरकीर (विशेषतः लहान मुलांची ). [ सं. कण=शब्द करणें; म. कण्हणें ]

कणवणणं-अित. कण्हणं; विवळणं; किरकीर करणं. [कण-

कणवळणे, कणवळा—कन्हवळणे, कन्हवळा पहा. कणवाळ-वाळा-वि. कृपाळः दयाळः कन्हवाळ पहा. 'भक्तांचा कनवाळ भीम म्हणे। '-रामदासी २.१२४.

कणवाळु-कन्हवाळ् पहा.

कणदा:---किवि १ कणाकणानें. २ थोडथोडें; हळू हळू. [सं.] कणशा—वि. १ कणीस चोळणारा. २ (ल.) अडाणी;

कणशी -- स्त्री. (कों, कु. गो.) भाताची ओंबी, लोंबी,

कणस-न. (कों.) कणीस पहा. (अव.) कणसा.

निधी। ती सबळ करें अगार्थे। दुसंडी केली॥'-कियु २. १ नाडा; दोरी ( बटव्याची, गाडीवरील बोजा आवळण्याची, ५४.१९. [सं. कटि+वलय ?]

श्रंगाराचा कडबळिया। '-शिश २.६४.

कडवा-वि. १ वह: (गोड, याच्या उलट, भाजी पाला वर्गरे शब्दास लावतात ). गोडा पहा. २ जहाल: रागीट: तापट. १ ज्याच्या अंगी भाग, अफू, इ० कैफ जिह्न गेले भाहेत भसा; दुखर्णे, रोग इ० ज्याच्या सरावाचा झाला आहे असा: नाजक, कोमल राहिला नाहीं असा. ४ उपदंशादि विकार न बाधणारे ज्याचे शरीर आहे असा. ५ शर; निर्भय; धाडसी. (खुन, मारामारी, लढाई इ०मध्यें ). घनचकर; घोर (लढाई, तंटा ). ६ रानटी; आडमुठा; व्यवहार करण्यास कठिण. ७ कुर; निर्देय; पाषाणहृदयी; कठोर. -पु. १ वालाची एक जात. २ बदामांतील कड़ जात. ३ लाजरा सुरण. ४ अनौरस; अवैवाहिक संतित: कड जात. [सं. कद: प्रा. कड: हि. कडवा ]

कड्यां-किनि. कडेवर ' ऐसे म्हणनि दासिचिया कडवा। पुत्र बैसविला बरवा। '-कथा १.१०.१४७. [सं. कटि]

कहवा-चो-पु. (गो.) कांबीची वहुं; कुढ; बांबु, कांबी ६०चा पडदा. [कूड]

कडवाय--वि. (गो.) कडवट. 'दोडगी कडवाय आस.' कडवा ]

कडियसा-शी. करवटपणा. -शर.

कडविड-- स्त्री. किडुकमिडुक; (सोन्याचा) चाराचुरा. 'कर्मान कडविड जमा। घडली लगड। '-तुगा ३४८४. सि. कुत्; प्रा. कह – कड द्वि. ]

कड़बी--सी. १ कड़क्या बालाची वेल; कडवा. २ ( ल. ) भफ्रः अफीण.

कड़बी जात-सी. १ कह जात; जारज वंश. २ ऋर; रांगडी; अदाणी जात. [कडु ]

कारको-न. आंकणकडच्याने किया पालपदाने अये गाण्याचा एक भाग संपतो तो भाग; पश्वविभाग. [कड=शेवट]

कडाबेळ----न, इडवळ पहा.

कडस-किवि. जोराने; खेंचून, (कि॰ बांधणे).

कडस-न. पाडस; लहान गुरूं. 'बेउली प्रशिले बच्छ । की पाशमुक्त कडस । ' -ऋ ६१. [का. कडमु=लहान गाय]

कडसणी-नी-सी. १ (कान्य) चौक्शी; विचार; वाटा-षाट; परीक्षा; शोध; निवड. 'ये युक्तीचि कडसणी। नाहीं बयाच्या अंतःकरणीं।'-बा २.३४२. ' बैसउनि केली कडसणी। निज निष्ठेची। ' -रास ४.२९१. 'नित्यमुक्त भाणि जीवनमुक्त। हेहि कडसणी हे निश्रांत। ते उपाधि आरोपित। म्हणूनच॥ '

पहचाची, तंबुच्या कनातीच्या बरच्या भागाची इ०). 'ऐसा कडवळीया-- वि. कैवारी; कळवळ बाळगणारा. 'ना तो सद्गुर पूर्णपणी। तुटे भेदाची कडसणी॥'-दा ७.१.१८. ३ (ल.) मैथन; बुसळणें. 'करितां दिधक इसणी। मग नव-नीत निर्वाणीं। दिसे जैसे ॥ '-क्का २.१२९. ४ ( छ. ) विचार; भेद; भेदभाव. 'मी तं हे कडसणी। '-विषु २,४१. 'देव भक्त हे कडसणी। निरसोनि गेली॥ ' –दा ८.८.१८. ५ (ना.) धाकदपटशा; तंबी; दरावणी; काच. 'तेथे द्वेतबुद्धीची कड-सणी।'-परमा २.१९. ६ बातुर्याची रचना (बोलण्याची, लिहिण्याची ). [ सं. कृष्; प्रा. कड़त=खेवणें; का. कडे=घुसळणें ? ] •हेणे-(a.) पखवाज किंवा तबला भावळून बांधणे. •घालणे, कडसणींत धरणें-अडचणींत घालणें, पेचांत आणणें: घोटा-ळगांत पाडणे. -स लागणें-उतरती कळा लागणे.

> कडसणी-सी. १ (कों.) बाजू: बरगड्या; कूस. 'त्याच्या कडसण्या तटाटल्या. ' 'हें गुरूं कडसण्या हाणतें, ' २ कनवट; कडोसरी; कमरेजवळचा नेसलेल्या वस्त्राचा भाग (हिच्यांत लहा-नशी बस्तू खोचून ठेवतात ) ( कि॰ खोचणे, खुपसणे ). 'कड़-सणीचा पैसा, सुपारी, डब्बी. ' [सं. कटि ]

> कडराणें-जिक्त. १ जोरानें बांधणें, आवळणें (गांठोडें, पसवाज, तबला ६०). २ कस लावणे, निक्षुन करणें. 'श्रीगुद-कडमूनि गोष्टी पुमतां ऐसी । शिष्य अंतरीं चमकला ॥ '-स्वानु ११.३.२६. ३ घुपळणे. ४ (ना.) घट बांधणे; मारणे; चोप देणें. [कडसणी पहा]

कडसर्णे—उकि. १ विचार कर्णे; कसास लावणे; परीक्षा घेणें. 'आतां दया ते ऐसी। पूर्णचंद्रिका जैसी। निविवतां न कडसी । साने थोर। '-हा १६.१५४. २ (ल.) निवड करणे. 'परी तें असो आतां आघर्व। नलगे श्रोतयांतें कडशार्वे। '-जा €.30.

कडसणें —अकि. क्षीण होणें; अशक्त होणें; वाळणें. [ दे. कड≂क्षीण, दुर्बल ]

कडरमणं - उकि. १ कढविण; अभिशोधन करणें; तावून सलाखन घेण. कसास लावणें. 'मग ज्ञानाभिसंपर्के। कडिसलें विवेकें। '-ज्ञा १.५२. २ ( ल. ) निवडणें; शुद्ध करणें. 'ज्ञाना-भिद्धताशीं कडिशलें बोजा। आत्मसिद्धी काजा लागूनियां। –तुगा ३९५८. [सं. कथ्; प्रा. कड; का. कडसु≔कढविणें ]

कडसर-वि. कडवट; किंचित कडू. [कटु+सहश ]

**कडसर—५ ए**क प्रकारचे झाड. घोडवास होणाऱ्या कृमि-रोगावर याच्या वियाचे चुर्ण दुसऱ्या कांहीं औषधांच्या चुर्णावरो-बर देतात. -अश्वप २.४६.

कडसर-- श्री. टेकडीची उतरती बाजु; उतार. [बड+सर्गे ]

सोऱ्यांत दावून त्याच्या कुरवया पाडतात. ५ उंमाचे बाढे, तुरा. 'कस सांडनि मागती। कणीस त्याचें।' -एभा २१.३३९. पोत असन त्यावर पांढरे पर असलेलें लुगडें, [कणेर+लुगडें ] [सं. कणिश; प्रा. कणिस; 'कणिसं सस्यशीर्षकं।' -हंसचंद्र] •निसवर्णे - पसवर्णे - क्जीस बाहेर वेणे. •पागोरा-प (ड्यापक.) जोंधळा, बाजरी वगैरेचे कणीस. (कि॰ घणें; तोडणें लाखीली वाउनी।'-शिशु ७३९. [सं. कणेर] मोडर्ग), 'हिंडत्या फिरत्या बलुत्यांनीं कणीसपागीरे नेले म्हणून तारेंथोरी राहिली. '

क्रणीस-न, गाडीच्या चाकांत शिरलेला कण्याचा भाग कणाी

कण्रा-पु. कणी; सुक्ष्म अंश. 'हीम कणुऱ्यापाठीं। लागत दीसती।'-शिशु ६४१. [कण]

क्रण्र-न. कण; अंश. [कण]

काणेकड-न. (की.) रहाटमाडग्याच्या चाकाचा कणा. क्रोकड इल व तोरण यांवर करत करत के जि. किणा +काष्ठ । व्हार्जे खापेकड करणं -( एखावा मोटवा टाउडाचे कणेडड करावें म्हणून ते ताशीत असतां त्याचे खापेकडाच्या आकाराचे तकडे करणें ) एखादी मोठी गोष्ट सुधारावयाची म्हणून यत्न करीत असता उलट ती अधिक विधडविणें; विनायकाचा वानर बनविणें

कणेचीबाहली--स्री. रहाटाचा किंवा मोटचा कणा ज्या दोन खांबावर टेंकतो व फिरतो त्यास म्हणतात.

कणेर-री, कण्हेर-री--९स्त्री. तांवडी किंवा पांढरीं फुल त्याचा गीर ऊन भाकरीवर वितळतो. -कृषि ४८९. चेणारें एक झाड. याचीं फूठें एकेरी, दुहेरी, तिहेरी पाकळीचीं अस-तात. मुळी विपारी असून पाने लांबट असतात. पिवली फुल अस- आवाजांत रहणे. णाराहि एक कण्हेर आहे. याची फुल घंटेच्या आकाराची असतात. -न. कणेर; कण्हेरीचे फूठ. [सं. कणेर, क्रिकार; प्रा. कणिआर]

क्रणेर-पु. (कों.) कंडेसर पक्षी. कणेरा, कण्हेरा-वि १ कण्या फार अवलेला (सडलेला

भात.

पट्ट असलेलें ( कापड ). लुगडयाची एक तन्हा. कणेरी लुगडे पहा. [कण्हेर]

क्रणेरान-न. (खाटिक) कंबर व त्या भागांतील मांस. [कणा कत्तु गुत्तागइ ] क्रणेरी-रा, कण्हेरी-रा--स्त्रीपु १ वण्या शिजवृत पातळ, पिण्याजोगें केॐ पेय. २ तांबूठ धुर्न भाजून वादन तें पीठ∵ंही वावडी कंतत आहे, तिला काना लावा.' [सं. कम⊸कात; पाण्यास लावून पातळ, पिण्याजोगी केलेली लापशी, मंड, ही पा. कंत. तुल० का. कंतु≖बुडणे, खाली जाणे, मावळणे ] आजारी माणवास देतात; पेज; कांजी. कण्हरी करतांना तांदु-ळाच्या सहापट पाणी घेतात.

कार्णेर केळ-न. कणेरी केळीचे फळ.

कणेरी लुगर्ड, कणेरे लुगर्ड-न. काळा किंवा तांबडा क पोबाल-नी. (गो.) एक वनस्पति.

क्रणोरी — स्त्री. कणेरीचे झाडव त्याचे फूल. 'क्रणेरीची

क्रणो-- पु. (गो.) गव्हाचा जाड रवा; गरा; सांजा. [कण] क्रणार, क्रणवर-पु. डाळीची चुरी, कण, कळणा. [कण] क्रण्ण-न. (गो.) मृग किंवा मुगाच्या डाळीची केलेली गोड कांजी. [सं. कण]

क पणेवर्चे - कि. (गो.) निरुपयोगी गवत काहून टाक्णे. क्रण्या-कणी अव. कणी पहा. तांदुळ, जोंधळा, बाजरी वर्गेर धान्य भरड दळ्न ते शिजवून केटेल पकानः कण्यांचे अन्न. 'कण्या विदर मंदिरी म्हणति साधु आस्वादिल्या।' - केका ३८. काण्य - पु १ एक ऋषि. २ यजुर्वेदाची एक शाला व ल्या शास्त्रिय ब्राह्मण; कण्य व काण्णाव ही उपनांवे यापासून झाली आहत. [ मं. ]

क्रण्हणें -- कि. विवळणें; कणणे पहा. ' एक कुंथितु पढवंत । एक सेकसीतु कंण्द्रतु '-शिशु १०५७.

कण्ही-नी. (शती) उंसावरील रोग. -श ७.२२३. क्रणहेरपात — स्नी. केळीची एक जात; हिचें केळें मधुर असून

कण्हेरी गाणं-का. रहणे; केकाटणे; किरकिरणे; बारीक

कृत-पु. (प्र.) कांत. पति; नवरा. [ सं. कांत; प्रा. कंत ] कंत-पु. (गो.) (सरकारास) सारा, कर देण्याचा हंगाम [?] कतक--न. एक दागिना; पदक. -शर. -देहु ४७.

कतक-पु. एक झाड; निवळी; कासर्विदा. 'अतिसहवासि तांदुळ). २ कण्यांचा (भात.)[सं. कण] ०भात-9. कण्यांचा केलेला वच मना कतक कलुपिता वना निवळवील । ' −मोविराट ३.१६. , [सं. ] ॰िपठी-स्त्री. निवळीच्या बींचें चूर्ण. यानें गढूळ पाणी कणेरा—िव. लाल किंवा काळें अंग असन त्यावर पांढेर स्वच्छ होतें. ' उदकीं न घालितां कतकपिटी ।' -रंगो १०.६८३. कतगुता, कुतगूत्ता—९. टराविक वसुलाच्या बोलीने अमि-

नीची मालकी. यात वसुलीचा दर नेहमीपेक्षां कमी असतो.[ता.

कंतण-अफ्रि. (क.) चळणे; ढळणे; इलणे; जागा सोडणे.

कतवा, कताबत-ती-9ुकी. १ करारपत्र; पंचायती पुढे दिलेली कैफीयत, लेख; आमचे म्हणणे खोटें ठरल्यास आम्हीं अप-काणेरी केळ---स्री. एका जातीची केळ. कण्हेरपात पहा. । राधी होऊं असे वादी-प्रतिवादी या जवानीत प्रतिक्वापूर्वक लिहुन देतात. २ ऋणपत्र; कर्जरोखा. ३ लेख; करारनामा; क्ब्लायत.

' तुमच्या चाकरापासन कतवे घतले आहेत की तुम्हांकडे चाकरीस जाऊं नेथे: त्यास ते कतवे तुमचे तुम्हास देऊं. '-रा ८.१७८. कतिपय लुगर्डी जे नवे पांजणीचीं।'-सारह ३.४१. [सं.] [अर. किताब, किताबत]

कतरण—स्त्री. १ कातरलेले तुकडे; कात्रण; सडका भाग [हिं. कतीरा] कापून काढलेले विड्यांच्या पानांचे तुकडे. २ पुस्तकवांधर्णीत कडा कापन टाकतांना निघालेला कागदाचा चुरा. [सं. कृत् , कर्त्तितः प्रा. कत्तरिअ; बं. कतरण; हिं. कतरन् ]

कतरणी—स्री. (माळवी) कातरी. [सं. कृत्]

कतरणें - कि. निघून जाणें; उठून जाणें; नाहींसें होणें. 'तुम्ही रेयथन कतरा ! '[सं. कृत; हि. कतराना=भोवताली फिरणे ]

कतरखेत-पु. १ काटकसर: मितव्यय: छाटाछाट. २ उचले-गिरी: खिसेकातह्मपणा, ३ ठाकठिकी; टापटीप; सुब्यवस्था. [सं. कातर+बेत ] –ती –वि. १ काटकसरीः मितव्ययी. २ उचले-पणा करणारा: खिसेकाप. ३ नीटनेटका; ठाकठिकीचा.

कतरभेद-पुभवः १ शक्कलः कलप्टयाः डावपेचः युक्ट्याः लबाड्या. २ लब्करी डावपॅच; गनिमी कावे; सेनापतीने सेन्या-कडून दाखविलेल्या हलकावण्या. [सं. कातर+भेद]

कतरा-पु. ( बे. ) केरकचरा; अडगळ. कतरण पहा.

कतल कत्तल पहा. 'कतलेमध्ये तीनचार लक्ष माणसे **क**तल जाली. ' –रा ६.२४७.

कतलाम—स्नी. सर्रास कत्तल; काटाकाट; कापाकापी; बिजन, 'त्यास दीड प्रहर लुट व कतलाम जाली.' -रा १. १९९. र गोळी न बाजवितां (शहर ) दिले यास्तव कतलाम केलें नाहीं. '-ख १.३२. [फा. कत्ल-इ-आम]

कतवर-वार-न. १ सैन्यांतील बाजारवण्ये, सामान-सुमान वगैरे लेंढार. इन्हु ० एकपट लब्कर सातपट कतवार. 'पान-पतच्या लढाईत लष्कराबरोबर कतवारही बरेंच होतें. ' २ (ल.) जनसमुदाय; मेळा; थवा ( उडाणटप्यू, तमासगीर, रिकामटेकडे, किति कत्थन ? हें न एकवे कार्ने। '-मोकर्ण २५.१७. [सं. कत्थन= गप्पा मारणारे वगैरे लोकांचा ). ३ केरकचरा; गदळमाती; गवत. विहाई ] अडगळ; निरुपयोगी वस्तु. [ हिं. कत्वार ]

कतान, कंतान—न तागाचे कापड; कॅन्व्हसचे कापड. (चातुर्याने बांधलेले) संधान. २ कंत्राट पढ़ा. [ अर. कत्तान≔तागाचे कापड; कतान≕जवस ]

'जबर्जेग गाडवाच गाडवा कतारे।' -दावि ३३३. 'बारा। करणारा ). २ कंत्राटदार पहा. हजार बाणांची कतार. '-ऐपो १०६. २ रांग; ओळ; श्रेणि ( डोंगरांची ). [अर. कतार, किनार] •बनो-( संघव्यायाम) कुलंगडें; लचांड; किटाळ. कंत्रण पहा. [ इं. कॉन्ट्रॅक्ट] •हार-. कवाइत करणाऱ्यांना लहान लहान टोळ्या करण्यावदलचा हुकूम. वि. कंत्राटें घेणारा; ठेकेदार; मक्तेदार; कबालदार; एखारें काम -संब्या ३८. (इं. ) फॉर्म सेक्शन्स. एक कतार=एका रांगत उमें अंगावर घेऊन पुरे करून देणारा; कॉन्ट्रॅक्टर. राहण्याचा हुकूम.

कति-किती पहा. [सं.]

कतिपय-वि. कित्येकः अनेकः 'साड्याहि नौपटीच्या

कतेरा-पु. झाडापासून निघणारा एक प्रकारचा गोंद, डिक.

कंतोस-प. झरणी: काळजी. 'जिवाला कंतोस लागलाय अगदीं. ' [कम=कमी+तोष]

कत्तल-भी.१ हिंसा; लढाईत होणारी माणसांची कापा-कापी; छाटाछाटी; विजन. ( कि॰ करणे, उडविणे ). कतल पहा. २ सरसकट नाशः एकजात मोडतोड (झाडें, इमारती इत्या-दिकांची ). ३ मोहरमच्या दहाव्या दिवशीं मुसलमान फकीर जे विधी आचरतात ते. [ अर. कत्ल ] -ची रात्र-की. १ मोह-रमच्या दहाव्या तारखेची रात्र (या रात्रीं अलीचे मुलगे लढाईत मेल यावरून ). २ आणीबाणीची बेळ; ऐन घाईची-गर्दीची वेळ; लप्नघाई. ३ ( ल. ) काटाकाटी, कापाकापी. **्खाना-५.** जेथे बकरीं इ० जनावरें माह्नन त्यांचें मांस विकलें जातें ती जागा: खाटीकखाना. 'कत्तलखाने गांवाबाहेर नेणे हें आरो-ग्याच्या दृशीने आवश्यक आहे. '-के २४,६,३०. ०**बाज-**वि. हिंसाप्रियः, रुधिरप्रियः, कत्तल करणारा. [अर, कतल+फा.बाझ ] ्होणों-मारला जाणें. 'नानापाशीं कत्तल झाला। '-ऐपो १२०.

कत्ति-स्त्री. (कर्ना.) कोयता; तरवार. [का. कत्ति; फें. जि. कत=सुरी, वस्तरा; हिं, कत्ती=सुरी; ग्रु. कती; यि. काती; सं. कृत्-कृत् ]

कत्थक-पु. (हि.) उत्तरहिंदुस्थानांतील गवयांची एक जात हे लोक पायांत चाळ बांधून नाचतात. कत्थकी नाच तिकडे प्रसिद्ध आहेत. [ सं. कत्थ=बाखाणणें ]

कत्थन-न, बडबड: ब्रथा बोल, 'कर्णा! उगा उगा रे!

कंत्रण-त्राण-न. ? मसलत; शक्कल; तोड; गुप्त बेत;

कंत्राणी-ण्या--वि. १ ग्रप्त मसलत करणाराः तोड काढ-कतार-रा--स्त्रीप. १ रांगः ओळ (विशेषतः उंटांची ). णाराः, हिकमतीः, मसल्त्याः, खल्बत्या (अपायकारक सुदीनें

कंत्राट-ड--न. १ ठेका; मक्ता; (इं.) कॉन्ट्रॅक्ट. २ (ल.)

कत्रेल, कंत्रेल-न. (कु. गो.) भितीतील फडताळ; दुलाब. [ पोर्तु. कांतारीरा ]

कत्वार--न. (व.) मेळा; थवा; लेंढार. कतवर पहा. 'कज्ञाला त्यांच्या पोरांचे कत्वार आपल्या घरीं आणतां १' [हि.] तपेल्याच्या आकाराचे पात्र. –िव. कथिलासंबधीं; कथलांचे कथ-किवि. (खा.) कोठें. [सं. कुत्र; प्रा.कत्थ; तुल० वं. कथि ]

कंश--पु. (कान्य) पति; नवरा. 'कंशा सामोरी आली.' -बसा ५६. [सं. कांत; थ्रा. कंत; गु. कंथ]

कथक--पु. १ पुराणीक; कथेकरी; गोष्टी सांगणारा. २ कथन करणारा; सांगणारा. [ सं. कथ्=सांगणें ]

कथंचित--किवि. १ कसातरी; कोणला तरी रीतीने; मोठ्या कष्टानें; प्रयत्नानें. २ कदाचित्; यथाकथंचित् पहा. [सं.] कथाज्या-किवि. (बागलाणी) कोर्टे. कथ पहा.

कथड्या--वि. (निंदाव्यं.) कथा करणारा; ( हरदास, संत योगांत आणिला जातो. [ सं. कथ=कढणे ] इ०), किथा]

कथर्ण-- अत्रि. १ सांगणः, निवेदन करणः, वर्णन करणः, तप-शीलवार गोष्ट सांगणे. 'तैसेचि मार्ते विश्वी कथित । कथितेनि दंशाचा एक प्रकार; कथलीन्याध अर्थ १ पहा. तोषें कथं विसरत ॥ ' - ज्ञा १०.१२८. 'स्वामी अर्जुनसुभदा-पाणिप्रहण । कथा कथावी म्हणतां मुनिकुलमंडण । परमानंदें णाऱ्या देवी; चिघळ्या देवी. देवी पहा. कथन करी ॥ ' -निमा, सुभद्राचंपू १.१२. २ पराह्मपांत सांगणें, गाणे. [सं. कथ=सांगणें ] कथून ठेवणें, अगोदर कथून <mark>ठेखणें-कथणें-</mark>भविष्य सांगर्णे; गोष्ट घडण्यापूर्वीच सांगृन∫' स्मरहा स्मरहर भरला कंठ न बदवेचि ते कथा राहो । '-मोसभा ठेवणे.

क्रधन--न. १ सांगण: निवेदन करण: कथण्याचा व्यापार. (कि० करणें). 'ते झडकरी कथन करी। मजप्रती।' –ज्ञा १. ८७. २ आख्यान; गोष्ट; हकीकत; वृत्तांत. [ सं. ]

कथना--स्त्री. गप्पा: थापा: बाता. 'बहिणी म्हणे मज दिसती कथना। जोंवरि न मना अनुताप। ' -ब ५१३. [सं. कत्थना=बढाई ]

कथनात्मक-वि. १ सांगण्यासारखें (कथा, गोष्ट, हकी-कत ): कथनीय पहा. २ वर्णनात्मक; ज्यांत नुसते वर्णन, हकी-कत लिहावयाची असते असा (निबंध); निबंधाचा हा एक प्रकार आहे. सि. ]

क्रधनीय-वि. सांगण्यासारखें; कळविण्यास योग्य असे (इकीकत, वृत्तांत वगैरे ). [सं.]

कथंबा-(कों.) केळीचे रोप. [?]

कथरी-की. (गो.) एक प्रकारची ढाल. [?]

भानगढ. [ तु. ते. कलत=भांडण; का. कोटले=त्रास, दु:ख ]

( ? ) ]

कथली-एक प्रकारचा डिक. -मुंग्या ४६. शको. २. १३

कथली--सी. १ कथलाचे भांडें: कथलें. २ कथलाच्या ( भांडें वंगेरे ). [ कथील ]

कथली —स्री.एक तृगधान्य. कथली खरूज-१स्री. जीतन पू बहात आहे अशी-भोली असलेली खरूज. २ (ल.) अति द्वार. खोडकर मनुष्य. ३ काळजास जाऊन झोंबणारें दु:ख, पीडा; त्रासदायक गोष्ट. कथली व्याध-धी-पीडा-स्री. १ वहात असलेली गर्मी, उपदंश, बद; २ (ल.) खोडकर, त्रासदायक मनुष्य; मरी, प्लेग, वाखा वर्गरे आजार; सांथ; व्याधि; पीडा.

कथली, काथली-स्त्री. (ना.) महालक्ष्मीच्या सणाच्या दिवशीं पडवळ घाळन केलेली कडी. हा शब्द याच दिवशीं उप

कथलेंदुःख, कथल्यारोग, कथलेंपरमें-नपुन, उप-

कथल्या देवी-स्त्रीअव. मोठे फोड उठणाऱ्या, चिघळ-

कथा—स्त्री. १ गोष्ट; रचलेली गोष्ट; कल्पित गोष्ट; कहाजी. कथा बोर्लु हे मधुर सुधाधारा। '-र १. २ हकीकत; वर्णन. १.३३. ३ टाळ, मुदंग, वीणा इ० साधनांनी हरिदास देवादिकांचे गुणवर्णन करतात ती; कीर्तन; देवादिकांच्या गोष्टी सांगणें; हा एक सार्वजनिक करमणुकीचा, परमार्थ साधनाचा प्रकार आहे. 'चार्तुमासांत बहुतेक देवळांतून कथा चालतात. ' ४ केलेलें कृत्य; काम; ( पराक्रमाचा ) प्रसंग; पराक्रम. ' गेला माधव लोक सोडुन किती गाऊं तयाच्या कथा।'; 'अशा त्याच्या कथा आहेत बाबा ! ' ५ ( ल. ) महत्त्व; वजन; पर्वा; मातब्बरी ( मनुष्य, वस्त बगैरेंची ) किमत पहा. 'तो दुसरा ब्रद्धा करील उत्पन्न। मग ऐसियाची कथा कोण। ' -नव १६.६८. ' क्षुदा पशु पक्ष्यांची काय कथा पांचही महाभूतें। '-विद्याप्रशंसा (चिपळूणकर) ७. ६ भाषण: म्हणणें: सांगणें. ७ हकीकत: प्रथार्थ: विषय. 'तं संतस्तवनी रतसी। कथेची से न करिसी। '-इा ५.१४१. [सं.] होणी-कि. केवळ कथेंत राहणें; नुसती कथा बनणें (खेरें अस्तित्व नसर्णे ); स्मृतिह्नपाने अस्तित्व असर्णे. कथेची शति-स्त्री. कथा सुरू, चालू असर्णे; कथेचा ओघ, प्रवाह. 'जेव्हां कथेची कथला-ळा--पु. (हि.) भांडण; तंटा; हरकत; कटकट; गति हे बदावी । धनुष्यभंगी रस रौद्र दावी । '-वामन-सीता-स्वयंवर ४९. - नुसंधान-न. वृत्तवर्णनाचा संदर्भ, संबंध; कथला-ली--पु. गुरांना होणारी खरूज, खवडे. [ कथील गोष्टीची, हकीकतीची संगति. व्रासंग-पु. १ गोष्टीचा, संभाष-णाचा ओघ. २ गोष्टींतील, वर्णनांतील प्रसंग. ० **बांधणें**-क्रि. कथा रचणे, लिहिणें: पशमय रचनेंत चरित्र लिहिणें. 'तथापि

बांधेन कथा विचित्रा। '-सारुह १.३०. ०भाग-पु. १ पुराण किंवा इतर ग्रंथांतील राजे वंगरेचे पराकम, गोष्टी, चरित्रें इ०चे कादंबरी वंगरेचें संविधानक, विषय. [सं.] वर्णन ज्यांत आहे असा भाग. २ कीर्तनांतील आख्यान; कीर्त-नाचा विषय, ३ विशिष्ट प्रसंगाचे वर्णनः हकीवत. [सं. ] -मत-न. अमताप्रमाणें गोड. चित्त रंजन करणारी गोष्ट. कथारस पहा. 'कालिदिचें जीवन शुद्ध केलें। कथामृताला जग हें भुकेलें ' -वामन-हरिविलास १.२४. [ सं. ] ०रस-पु. ( कथेंतील गोडी) करणें ' =गा-हाणीं सांगणें, निंदा करणें. [ सं. कथा ] १ प्रतिपादनाची मंदर हातोटी; उत्तम प्रकारें अलंकारादिकांनी कथाभाग सजविणे; कथाशंगार. 'हरिदासार्ने कथारस चांगला केला. ' २ साधें भगवदगुणानुवाद, कीर्तन, कथा ( अलंकार इ० सजावटीविरहित ). 'कथारस काय निघाला होता ?' सि. ] •स्त्य ग्रंथ-प. १ वर्णनांनीं, हकीकतींनीं भरलेला किंवा इति-हासपर प्रंथ: ज्यांत आख्याने, गोष्टी आहेत असा गद्य प्रंथ: बखर. २ गद्यमय प्रंथ; प्रबंध. ०ळाप-पु. वर्णन; कथा सांगणे. ' व्यापारांतर टाकुनी तव कथालापासि जे आदरी। '-र ६. •वार्ता-स्री, गप्पा, गोष्टी. 'त्या दोघी महालांत बसुन परस्पर कथा-बार्ता करीत होत्या. ' -राणी चंद्रावती १६४. •शेष-वि. कथा-ह्मपान उरलेला: समतिह्मपान अविधाष्ट राहिलेला; सत्कार्यादिह्मप क्या मात्र ज्याची राहिली आहे असा; कथेवरूनच ज्याची माहिती मिळते असा ( मृत, गत मनुष्य ). 'दुराष्ट्रही प्रवर्तीन योग्यायोग्य कार्य न विचारतां स्वांगें संपादित होत्साता स्थळोस्थळीं अपमान पावोन कथाशेष जाहला ' -मराआ ५. ०संदर्भ (चुकीनें) संदर्ध-प. भाषणांतील पूर्वापर संबंध, बृत्तवर्णनांतील संगति. कथानुसंधान पहा. [सं.]

कंथा-- सी, १ गोधडी; अनेक चिंध्या एकत्र शिवन व ठिगळें देऊन केलेलें जाड वस्न. 'कंथा हो कां मृद् आस्तरण।'-एभा १८.२५०. 'प्राकृत संस्कृत मिश्रित यास्तव कोणी म्हणेल ही नेहमीं जाणारा. [सं. कथा+लग्] कंशा! '-मो स्फुट आर्या ५ ( नवनीत प्. २५४ ). २ ( हि. ) जोगी वापरीत असलेल एक उत्तरीय वस्त्र; याचा झोळीसारखाहि उपयोग होतो. 'कंथा कमंडल दंह उपचारा । जाणवितो वारा अवसरू। '-तुगा २१४०. ' समर्थे कंथा मेखळा देऊनि स्छळासी आणिले। '-सप्र २१.५५. [सं. ] ध्यारी-प्र. १ कंथा पांचर-णारा, घेणारा, वापरणारा. २ ( ल. ) जोगी; गोसावी. ' कंथाधारी बहुत केले '-सप्र १२.३८.

कथा—(गो.) कथा पहा.

**कथाईन, कथाकन-**– किवि. ( खा. ) कोठून; कोणीकडुन, [सं. कुतः, प्रा. कत्य. पंचमीचा हून व कडून प्रत्यय लागुन; [सं. कुतः+कन.]

मज कथान सांगावें ॥ '-जै १.३७.

कथांबी-(कु. गो.) इरडो; झाडाचे रोप; इरडो पहा. सिं. काष्ठ+आय; प्रा. कह+आव १ ]

कथाल-न. ( कु. ) कथली; कथलाचे भांडें. [ कथील ] कथाव--न. ( ना. ) गाऱ्हाणें; निंदा. अव.प्रयोग. 'कथावें

किथिका-स्त्री, कढ़ी, कथिका वाहिती सवास । '-वेसीस्व १२.१०१. – मुवन ११.११६. [ सं. कथु ]

कथित—वि. सांगितलेल; वर्णिलेल (यृत्त, हकीकत वगैरें )

कथील-न. एक खनिज धातु: वंग; त्रपु: कल्हईची धातु. हा धातु मऊ, टिसुळ असुन उष्णतेने वितळतो; आंबट पदार्थ कळकूं नये म्हणून भांडयांस कल्हई करण्याकडे याचा उपयोग होतो, व भांडयास डांक देण्याकडेहि याचा उपयोग करतात. पण हा डांक कच्चा असतो. कथिलांत खुरक व मिश्रक असे दोन भेद आहेत. खरक हैं मद व पांडरें असन उवकर वितळतें. मिश्रक काळ-सर पांढरट असते. 'कृष्णाश्चितं करावी चिंता न. जशी रसाश्चितं कथिल । '-मोमीब्म ११.४७. िसं. कस्तीर: अप.कत्थील= कथील ] ०क्कट्टर्शे–िक. ( ल. ) काञ्याकृट करणे; व्यर्थ बडबडणें. •**कट्या**-पु. १ कथलाचे काम करणारा. २ (ल.)वृथा बडब**ड कर-**णाराः; कश्याकुट्या. ३ ( निंदाव्यं. ) सोनार. ०कुट्र-न. ( ल. ) काध्याकृटः गप्पाष्टकः रिकाम्या गप्पा.

कथेकरी.-पु. १ कथा करणारा; हरदास; कीर्तन करणारा. २ गोष्टी सांगणारा. [कथा+करणें ]

**व.था छागी**—वि. १ कथेला उपयोगी, योग्य, आवश्यक ( गवयी, वाय, इ० ). २ (क. ) कथेचा शोकी; कथा असेल तेथ

कथ्यक-कत्थक पहा. '१९१५-१६ सालापासून गवई, तंत्रवाद्यकार व कथ्थक यांच्या परीक्षा चाल राहिल्या आहेत! ' –कला (बडोर्दे) ९.

कथ्य-वि. कथनीयः सांगण्यास, बोरुण्यास, निवेदन कर-ण्यास योग्य (गोष्ट, हकीकत इ० ) [सं. ]

कद-पु. रेशमी, सोंबळयाचे नेसावयाचे वस्त्र; रेशमी मुकटा: साधारणतः कद विनकाठी असतात, पण याचे जरीकांठी, हर्फ़लकाठी व साधा असे प्रकार आहेत. कर जनानी व मर्दानी भसा दोन्ही प्रकारचा असतो. [सं. कदक ? ]

कद-सी. १ किंमत; लायकी; महत्त्व; वजन. 'कार्कुनाची कद किती ? '-होक ४४. 'तुझा काय कद मजशी बाद करा-दीची कद मादीचे कदीप्रमाणे बहुतकरून होते.' -अश्वप १.१४२.

'धराची कद ठेंगणी आहे!'; 'तो इसम ठेंगण्या कदाचा व जाडा ' जेय तो श्रीवल्र्सु । जेय भक्तकदंबु ।' –ज्ञा १८.१६५७. ४ होता!'-विक्षिप्त १.१५२.३ गोणीचे दोन भाग जोडणारा पट्टा किंवा दोन भाग जोडणारी शिवण. ४ जाडी; भरींवपणा; घनता. ( कि॰ धरणें; सोडणें. ) ' हिऱ्याचा कद जसजसा पातळ तसतशी २,३८. त्याची किंमत अधिक. ' [अर. कह=टेवण बांधा] ० जिर विण-मोडणें-वि. (एखाद्याचा) ताठा, अहंता, भीपणा झाडणें, उतरविणें. •पाहणें-कस पाहणें; किंमत करणें; पाणी परीक्षणें.

कंद्र--पु. १ कांदा; गड्ढा; मगज. गीर असलेलें मूळ ( सुरण, बिनी घालिती मुक्टीं। ' -शिशु ७८४. [सं.] अळं वगैरेचे ). 'जनममरणाचा बाध । समूळिन तटो बंद।' -हुगा ११४२. **२** (खा. ना. ) रताळ. **३** ( ल. ) (समासांत) मळः सांठाः उगमः उत्पत्तिस्थानः जसः-आनंदकंदः अमृतकंदः वांचे कदम पहावयाची उमेद बहुत आहे. ' –रा १.६४. २ विलासकंद. 'जैंम महर को महणिजे। विषकंदातें ॥'-ज्ञा ५ | चालतांना दोन पावलांत राहणोर अंतर ( मुमारे अडीच फूट ). ३ ११५. 'इंदिरावरा भानंदाकंदा।' —ह ३.९३. ४ (योग) एक मोजणीच माप. वायव्यसरहृद्दप्रांतांत २० कदम=एक कच्चा नाभिस्थानाखालील मणिपूरचकः; मूलाधाराचा ऊर्ध्वभागः; (सामा.) विधा ( एकदशांश एकर ) धरतात. ४ ( ल. ) शिरकावः; प्रवेश. नाभिस्थान: नाभिस्कंद. 'कंदावरि शक्ती। उठली दिसे। '-द्वा 'पातशाहीत त्याचा कदम न शिरावा है आहेच '-दिमरा ६.२२७. [सं.]

कंद--स्री. (व.) कांडलेली ज्वारी. [कंडण]

देईन ॥ ' -गीता १.७०. [सं. कु+दंड]

कहानि कंदन।'-मु ३३. 'एकचि झाला हाहाकार। कदन -संन्या ७. (ई.) स्टॅड ॲट ईझ. ० बोस्स-वि. पायाचे चुंबन करितां लोटला पूर । ' -नव १७.८८. ' युद्ध बावें मज दारुण । घेणारा; अत्यंत नम्न. ' प्रथमदर्शनीं मोगलअली नवाबापाशीं जेणें भुजांचे होय कंदन ॥ ' -कथा १.६.१४. २ युद्ध; लढाई. येतांच कदमबोस झाले. ' -रा ५.१९१. [फा. कदम्बोस] 'पृथ्वी तेचि उसक जाण। नांगरें वीर घाली वैरण। मुसळघायें ० बोसी-स्त्री. पादस्परी; पायांचें चुंबन; नमस्कार; प्रणाम; करी चुर्ण । रणकंदन मांडिंल ॥ ' —एरुस्व १० ६०. 'कदन कराया वंदन (वडील माणसास किंवा राजास पायाला हात लावून त्या मदन शुभांगी. '-अमृत २४. [सं. कद्, कंद; फा. कंदन= हाताचे चुंबन घेणे ही चाल मुसलमानांत आहे ). 'बडी फजर खणणे. उखडणे 1

कदम्न--न. १ वाईट, जाडेंभरडें, हलके अन्न; निःसत्त्व भन्न; इलक्या धान्याचे अन्न. 'कदन्नासि देखतां नयनी । कुस-मुसुनी खातसे ॥ ' -संवि. ८.३३. २ दानास किंवा हुवनास ( रताळीं, मुळे, गाजरे इ० ). [कंद+मूळ] अयोग्य अन्न ( घृतादिरहित हरीक, राळा, इ० ). [ सं. कट= कृतिसत+अन्न 1

कदपस-पु घोडयास होणारा एक रोग, यामुळ बरसा-तींत घोडियाच्या गुडियावर फोड येतात. यावर एरंडीचें बी -प्रला १२१. ३ ठराव; अधिकार, 'आपणाकडे फोजेचे बेगमीस गाईच्या जुन्या तुपांत वादुन लावतात. -अश्वप २.२९०.

कदंब--प. १ एक वृक्षः, कळंब. 'तूंचि मुळ प्राणारंभा। विश्वकदंबा जीवन तं॥ '-एकस्व ६.९४. 'हरी देखिला वकः

पृथ्वीचे ध्रव ज्या विद्रंभोवतीं फिरतात तो बिंदु. [सं.]

कदं नक--पु. घोड्याच्या पायास होणारा एक रोग. -अश्वप

कदंवभ्रमवृत्त---न, ध्रववृत्त, कदंव ४ पहा, [सं ]

कदवा--- पु. करार; कतवा पहा.

कदंबिनी--स्त्री. १ स्त्री; सखी. २ कदंबाचे फूल? 'कदं-

कदम--कदंब पहा.

कदम--पु. १ पाय; पाऊल. 'आमचे दिलांत रावसाहे-१.३६. ५ चालरीत, वागणुक; वर्तणुक. [ अर. कदम ] ाखोल-( संघठयायाय ) हा हुकुम भिळाल्यावर प्रत्येकाने आपला डावा कदंड--पु. घोर, कठोर शिक्षा. 'दंडु करितां कदंडीं । आंग पाय डावीकडे १२॥ इंच अंतरावर आपट्टन ठेवावा व हात मार्गे नेऊन ते एकमेकांत एकमेकांनी धरले आहेत असे असावेत. डाच्या कदन, केदन--न. १ नाश; कत्तल; संहार. 'जुंझती त्यांचे हाताच्या तलहातावर उजन्या हाताचा पालथा पंजा टेवावा. साहंबके कदमबोसी करनेक हजूर खडे होऊं. '-मब ६७. [ अर. कदम्=पाऊल. फा. बुसा=चुंबन ]

कंदमूळ -- न. खाण्याच्या उपयोगी असे कंद व मुळे

कदर--स्त्री. १ किंमत; शक्ति; प्रभाव; हिंमत; फिकीर. २ तब्बेत; प्रकृति; स्वभाव ( विशेषतः कडक, वाईट, अहितकारक. निष्दुरइ०). 'आदरें कह्नन विनवितां कदर कां कठीण करितां तुम्ही.' सरंजाम कदर कहन दिला. ' -समारो १.१५५. ४ धनीपणाचा डौल; अम्मल चालविण्याचा स्वभाव; वचक; हुकमत; धाक; जरव; शिस्त; दरारा. 'नानाची कदर ( मुत्सदी म्हणून ) मोठी हष्टी कदंबी।' 'जाळवे न तरु तोचि कदंब।' -वामन, हरि होती.'-नि १००९. ५ गुणाची पारख, चहा, वृज. 'त्याचा विलास १.४२. २ मोहरीचे झाड; मोहरीचा दाणा. ३ समुदाय. उद्देश लायकीची कदर करून चांगल्या गोशीला उत्तजन देणें हाच फणस पेस आणि रिंबतसंच्या भरनें तीर कदंबीं।'-नरहरि होय.'-सगाभा २. [अर. कद्र=िंकमत, महत्त्व] •काढणें- स्तोसर्णे-कि. त्रास सहन करणें; मर्जी, तब्बेत संभाळणें (रागीट किंवा आजारी मनुष्य, धनी, मुल वंगरेची ).

कंदर-रा--नकी. १ गुद्दा; दरी. 'दुमदुमिताती गिरिकं दरें।'-का १.१३०. २ डोंगरांतील कोंरीव लेंग. ३ (ल.) अंत:करण; हृदय. 'बोले तों गृद्धि कृष्ण ये झटकरी आनंदली कंदरीं।'-नदा ३१. [सं.]

कद्रणें — अिक. त्रासणें; दमणें; थकणें. 'तुम्ही कितीहि कावळा, कदरळा, हताश झाळा तरी ... ' – दिवाकरहिष्ट २७. [कदर]

कद्रहान—वि. योग्यता जाणणारा; गुणप्राही; पारख कर-णारा; चहाता (कागदपत्रांतील लिहिण्याच्या मायन्यामध्ये उप-योग करतात). 'कैलासवासी महाराज हे मनुष्याचे कदरदान होते. '-विक्षिस २.५०. [अर. कद्र+फा. दान]

कद्रदानी—की. गुणबाहकता; पारख; चहा. 'जें त्यांचे खावंदगिरीस व कदरदानीस उचित तेंच करितील. ' –रा ३.१२०. [अर. कद्र; फा. दानी]

कर्थों — अकि. १ कष्टी करणें; गांजणें. संकटांत घालणें. (आतां पराजयें राजा। जैसा कदिथिंजे लाजा। '-ज्ञा १६.१०५. 'न ,देखों हैं विषयस्वप्ता। जेणें कदर्थलें बहु '-रास १.११. २ कासावीस होणें; कष्टी होणें. 'इये हिसेचे भेण। तेय कदिथेले प्राण। '-ज्ञा १३.२३५. [सं. कदर्थन=पीडा करणें; हाल]

कद्रश्रीविणं — प्रयोजन कि. १ कष्टविणं; न्नासविणं. 'जो कद् श्रैवी निजप्राण । कद्रयू पूर्ण त्या नांव ।' -एमा २३.१०५. २ नाहींसा करणं. 'आता कद्रश्रीवत व्याधी । बळी करण्याचिया आर्थी ।'-इत १६.१४१.

कंदर्पे—प. १ मदन; कामदेव. 'ऐसा नियतु कां कंदर्थु।'
—ह्या ७.५१. 'कोटि कंदर्ष लोपती पुढें। ऐसें छंदर लावण्य रूपडें। '
-संवि १७.१६४. [सं. कंदर्पे] २ (ल.) कांद्राः [सं. कंद+दपे=
कृत्सित दर्प (१)] -पार्चे घर-न. योनी; स्नोजननेदियः; स्मरमंदिरएह-कृप. 'कुश्चित कंदर्पाचें घर। म्याचि साचार सेविलें।' -एमा
२६.११२. •केली-पु. शृंगार; मदनकीडा; सुरतकीडा; संभीग.
'तेय कंदर्षकेळी खेळतीं युगळे। राजहंसांचीं॥' -शिशु ६४९.

कद्यं-र्यू-—िव. कृपणः, कंजूषः, चिक्कू. 'समयीं सारथ्यगुणा नुषद्द्वि कदर्युचा न हेरा हो।' -मोविराट ३.१९. [सं. कद्= बाईट+अयेः, कदर्य=कृपण ]

कदर्य--- कराम; कुत्सित अम. 'कदर्यावर बैसली माशी। ते उडवितांही न उडे जैसी। गुंतोनी राहे तियें रशीं। ह्वीचिया चाडां॥ '-क्काप्र ७१०. [सं. कद्+अर्थ; कदर्य=क्षुद्र; अप्रिय]

कदल - न. केळ; केळीचें, कदलीचें फळ. [सं.] कदेळ - न. (गो.) खुचीं. [पोर्तु. कादेरा] कदलणें — अनि. (दुफाशी सोंगटयाचे खेळांत) सोंगटया खुगल्यानंतर बेती, बारा वगैरे जुगदान खेळणें. कदली पहा.

कदलर्जे—अकि. खर्चेणें; घालविणें; गमाविणें (वेळ) [का. कडियसु, कदालिसु=घालविलें, हालविणें १]

कन्छी—सी. (दुफाशी खेळांतील) बारा, बेती, दुड्ढी, भाठ बगैरे जुगदान.

कदली-- स्त्री. केळ; केळीचे झाड. [सं.]

कदा—किवि. १ केव्हां; कोणत्या वेळीं. 'कदा नेणीं वोढी शरिंदुनि काढी शर कदा।' -र ३. 'असा अतिथिधार्मिकस्तुत पहा! कदा सांपडे।' -केका १२१. २ केव्हांहि. 'माया-निवर्तक ब्रह्मक्षान। तयांसही जाण कदा नुपजे।'-एभा २.४६२. 'मग हा कदा देशांत। जाणार नाहीं सर्वस्वे।'-नव १६.१२. [सं.; तुल० लॅ. कांदो] •काळाच्या, काळीच्या-वि. अतिशय जुन्या काळांतील; प्राचीन; पुरातन; ज्याचा काल नकी माहीत नाहीं असा. [कदा+काळ] •काळीं, कदानकाळीं-किवि. प्राचीनकाळीं; पूर्वी; मागें; केव्हां तरी; कचित् प्रसंगी.'नित्यशः जो येणार त्यापेक्षां कदाकाळीं येणाराचा भादर कार होतो.'

कदाचित, कदांचित, कदाश्चित, कदाचित्पक्षी, कदान—उभ. न जाणों; सहजगत्या; एखादवेळीं; चुक्न. -िक्रवि. केव्हां तरी; कधीं तरी; कचित्. [सं. कदा+चित्]

कदान्न—न. नीरस अन्न, कदन्न पहा. 'भावें हें कदान्न खासी त्याचे घरीं। '−तुगा ९३४. [कद्≔वाईट+अन्न]

कदापि — किनि. १ केव्हांहि; कधींहि; मुळींच; कोणत्याहि वेळीं ( नाहीं – निषेधार्थी उपयोग ). २ कधीं कधीं; केव्हां केव्हां. ' कदापि त्या होवोनि अप्सरा। जळद्वारें नेती विवरां। मगभोगिती पुरुषमात्रा। मानवांसी॥ ' – कथा ६.४.८९. [सं. कदा+अपि]

कदा पुरर्णे—िक. (व.) कंबख़ती निघणें; दुर्देव ओढवणे. कंदार—िव. (गो.) हट्ट; वर्दछ; निकर. (कि. थेणें; पेटणें) 'कंदार आयलॉ—पेटलॉ≕निकरावर, वर्दळीवर थेणें, आला. [कंद+वर ?]

कंदाल-की. (कों. कुण.) त्रास; कटकट; भांडण. कंदाळी एहा.

कंत्रळी — की. (कों.) परचकापासून होणारा उपद्रव; हानि; श्रास; भांडण. (शत्रु सैन्य, छटारू ६० चा). [सं. कंद्, कंदलः युद्ध, तंटा.]

कंत्राळू — न. महाबळेश्वराकडे होणारें भुईकमळ; महादकांदा; याचा कांदा फार मोठा असतो म्हणून यास हें नांव पडलें. [सं. कंदली=कमळबीज; कंद+आछ]

कदिमी, कदिमाई—की. जुनेपणा; जुना लैकिक, परंपरा, स्नेह. 'सर्कारचें काम होजन येईल परंतु जैसचे कदिमीस व निष्ठेस एक प्रकारें दिसेल. '-रा १.३३५. 'आपल्या कदिमाईस' बोल न लागे तो विचार करणें. '-रा ८.११९. [ अर. किट्म= नैवेदा. 'त्या कंदुरीची पुष्पे जालीं ते करामत देखोन। '-मब प्राचीनत्वः कदीम=प्राचीनः, जुनाः, कदीमी=प्राचीनः, फा. कदीमी ो १०३. 'ते गांवचे पिराला बकन्याची कंदरी करतात.' - गुजा ३१०

कदी-वि. कंदाच्या (मळाच्या) रंगासारखा; धुळीच्या [फा. कंट्री] रंगाचा: भरकट: पिंगट रंगाचें; उदी ( बस्न, पागोटें ). [ सं. कंद= मुळ;कंदी=मुळाच्या रंगाचा;तुल० सं. बद्ग=पिंगट ] ०पागोटं- डयाचे ). [फा. कंट्री ] न, भरकट रंगाचें, कंदी रंगाचे पागोटें. 'धुंद नेत्र पहा घाईत गळवामघें आलें पागोटें कंदी।'-प्रला १८९. 'कंदी पागोटें, लाचें हार तुटलें । अशोकाचें झळबुकें गळलें।'-शिशु ७१७. खादीचीं धोतरें ..... वंगरे वस्तुस उदार आश्रय देंगे किती [सं. कंदल] शक्य आहे ... ' -आगर ३,९६. •पेढा-पु. एक पारचा पेढा ( साताऱ्याकडे ह्रढ ).

केटी - स्री. खाण: स्थान: सांठा. ' जे ज्ञानाची कंदी।' -परमा ११.५. [सं. कंधि=महासागर]

केंद्री---क्रिवि. ( कुण. माण. कों. ) कथीं; केव्हां. [ सं. कदा; तुल० लॅ. कांदो ] • मंदी-किवि. कथींमधीं; केव्हांकव्हां.

कदीम-मी-वि. प्राचीन; पुरातन; जुनापुराणा; फारा दिवसांचा. ( चाकर, वतन, धर्म, वहिवाट इ०). ' खेंचुन वाडचा-बाहेर काढलें कदीम शिपायाला। -ऐपो ३९८. 'पाटील कुळ-कर्णी रेटि महाजन कदीम हकदारी।' –पला ७०.[अर. कदीम–मी]

**कदीमळ अय्याम**—पुरातनकाळापासून. ' कदीमळ अय्याम सेणवी मजकूर याचे पिडी दर पिडी भोगवटा चालिला आहे. ] –गोइसा १२. [ अर. कदीमुल्अय्याम् ]

कंदील-पु. १ हातांत धहन कोटेंहि नेण्यासारखा, वारा लागुं नये म्हणून ज्यास भोंवतीं कांच बसविलेली असते असा दिवा; फाणस. २ पितळेचा लामणदिवा; टांगता दिवा (वाणी लोकांच्या दुकानांत लावतात तो ). [ अर. कंदील; तुल० इं. कॅडल; ( ठॅ. कॅंडेर≕प्रकाशर्णे, कॅंडेठा ) ]

लेनि कंदुके।'-ज्ञा १७.२८०. 'हरि मुलांसह कंदुक खेळतो ' -वामन-द्वारका विजय ३.२३. [सं.]

[ का. कण्णी=दोर ? गु. कंदोरो=कडदोरा; करगोटा ]

कंदुरी, कंदोरी—की. वकऱ्याचे मांस; सागुती; मांसाचा

कंद्री—मेजावरील आस्तरण (तागाचे अथवा चाम-

केंद्रल--५. कांचनाचे फूल; फुलाची एक जात; कंदल. 'कंदु-

कर्द--न. (कु. गो.) पसरट तोंडाचे मातीचे भांडें (पाणी ठेवण्याच्या उपयोगी ). [ अर. कदह=पेला ? ]

कदेल, कदेलडाव, कदेलदान, कदेली, कदेलण--कजेली व कजेलणें पहा.

कटेली--स्नी केळीचे झाड; कदली पहा.

कंदोरी-- ५ १ कंजारी लोकांची जात. हे दोऱ्या करतात. २ कंुरी पहा.

कदुषू--पु. (ना.) द्ध्या भोपळा. [फा. कुदु-द्दु; प्रा. कदुइया; हिं. कदूदु ] ०दाखियणें-िक. (ना.) निराश करणें; अंगठा दाखविणे; वाटाण्याच्या अक्षता लावणे.

कद्भी--किवि. (बायकी) कधींहि; केव्हांहि; कोणत्याहि वेळी; कदापि (नकाराथी व निश्वयात्मक). ( जोराने ठासुन सांग-तांना योजतात ). [ कथीं+हि ]

कर्द्धीं, करधीं-किति. केव्हां केव्हां. 'कर्द्धीं ते उपनास निर्जळ करी कर्दी करी पारणा। '-निमा सुभद्राचंपु ३.८४. [कर्धी+कर्धी]

**कंद्या**—पु. ( कों. ) कंदील; फाणस. कंदील पहा. कद्र--वि. कृपण; कंजूष; चिक्कू; कदर्यु. [सं. कदर्यं]

कंधर, कंधरा—पुर्ली, मस्तक; शिर; कंठ; मान; गळा. <mark>कंदक--पु. चेंड्. 'नातरी उदकाचिये भूमिके। आफळि- 'कंधरीं घातळी ज्यानें त्यानें.'-वामन, उपदेशमाला १.६३.</mark> [सं.]

कधीं — किवि. १ कोणत्या दिवशीं ? केव्हां ? केव्हां पहा. कंद्री, कंदोरी--स्त्री. १ (कों.) गलबतासाठीं व इतर २ कोणत्याहि वेळीं; केव्हांहि; नेहर्मी. [वै. कर्हि; सं. कदा] कामीं मोठे दोर तयार करण्यासाठीं बांधलेला लांबट सोपा-घर. •कधीं, •मधीं-किवि. केव्हां केव्हां ;मधुन मधुन ; एखायावेळीं. २ गळयांत बांधावयाचा मंतरलेला दोरा. ३ करगोटा: कडदोरा. [सं.कदा द्वि] ०काळीं-किवि. कदाकाळीं; केव्हां तरी;कोणत्या तरी वेळीं; किती तरी दिवसांमागें; फार दिवसांनीं; कचित् प्रसंगी. **कंदुरी, कंदोरी--स्री. १** पैगंबर महंमद याची मुलगी ०च्च-क्रिवि. १ पुष्कळ दिवसांपूर्वी; पुष्कळ काळापूर्वी; फार फातिमा हिच्या सन्मानार्थ मुसलमान लोक करतात तो भोजन मार्गे. २ केव्हांहि; कर्द्धी (नकारार्थी प्रयोग). ०च्चा–वि. १ समारंभ. २ ( ल. ) उत्सवाचे जेवण; भंडारा; समाराधना. ' कंदुरी पूर्वीच्या काळचा; प्राचीन काळचा; फार मागचा. २ केव्हांचा? सोहळा स्वानंदाचा.'-दावि ३५३. -ऐपो २६२. 'शेख कोणत्या वेळचा-दिवसाचा ? ३ केव्हांपासुन, फार वेळा-सहाची कर्ह कंर्देरी मशीरण बोलले. ' –पया ५३. [फा. कंट्री ] पासन. ' मी कर्यीचा आपली वाट पहात आहें.' ०तरी–किवि.

क्रिवि. पूर्वी कथीं घडलें नसतां; फार कचित् प्रसंगीं; कचित् ; अप- प्रीतीनें घेतलें कनकफळ । ' २ जमालगोटा; जयपाळ. [सं.] वादात्मकः कथींकाळीं. [कथीं+न+होर्गे ] ०न होतेला-नव्ह-तेला-वि. पूर्वी कर्षीच नसणारा; अति कचित् घडलेला; पणा (प्रकृतीचा). 'याच्या कनक्याखालीं कोण टिकेल बरें ? र प्रसंगोपात्तः; अधून मधूनः; अनियमितपर्णे. 'देशावर पाऊस बुक्का. [ध्व.] इकडल्यासारखा पडत नाहीं, कधीं बधीं पडतो. ' २ विरळा: क्कचित्. [कर्षी द्वि.] •शीक,- •सक-साक-क्रिवि. (कुण) -रावि १.१३६. केव्हांसा ?; कोणत्या बेर वेळी ? ( प्रश्लार्थक व नकाराथी ).

कंदल=नवा अंकर: कंघर=तांदळजा ]

कन, कन-अ. सर्व अनुकरणवाचक शब्दांना लागणार अचल, अद्रि=पर्वत ] भव्यय. जर्से:-झटकन: पटकन: चटकन. 'झटकन निघन जा.' [सं. कण]

कन-(खा.) १ कडून; पासन; मुळ (तृतीया विभक्तीचा प्रत्यय) जसे:-' मनाकन काम व्हनार नाहीं.' ' गेल्या वर्षी मेध-राजाकन कपाशीचं येक बोंडुस बी भेटलं नाहीं. [कड़न] २ जवळ: समीप; निकट. [ तुल० ग्र. हिं. सिं. कने=जनळ, समीप ]

कनक-पु. धोतरा नांवाची वनस्पति, 'कनकाचिया फळा। आंतु माज बाहेरी मौळा।'-ज्ञा १८.६५८. 'कनक झाड म्हण वंदियेलें माथां। परि तहि अर्था न मिळ माजी। ' -तुगा २९३८. [ <del>u</del>.]

करतात. 'लोहाचे कनक होये।'-ज्ञा १.७७. वनकासर्वे जेशी कांति । कीं सूर्यासर्वे जेसी दीप्ति । '-एइस्व १.११. -वि. पिवळे: पिवळ्या रंगाचे; जरतारी (बस्न वगेरे ). 'स्ववइने विदेशे कन-कांबरें। '-वामन, हरिविलास ६.१९. [सं.] व्कीट-पु. काजवा. 'कनक कीट तो सर्व मी स्वी। म्हणुनियां तमी गर्व लेंलें भगदाड, फट+हातोडा] मीखी '-वामन, विराट ७, १३७. [सं. ] व्यंपक-पु. सोन-•तार-न. सोन्याची बारीक तार. जीग व सलमा यांचे विण-**इ**त्यार, • नारायण-पु. अति श्रीमान मनुष्य.

कनक-पु. एक कंद, कणगर पहा.

कनक, कक्कक-वि. ( व. ) कणखर; टणकः; कठिण. ' कनक माणूस होता म्हणून टिकला. ' [ध्व. ]

कनकनीत-वि. कणकणीतः; कणयुक्तः; कणांचें ( ? ). 'ते कनपटी=आंख ] घडौनि अस्वाह । कनकनीतु उभिलें सेजाहं । तेथ विरहोज्वरां उपच्यास । मानिती ना । ' -- शिशु ७९८. [कणकण ]

कोणत्या तरी, या नाहीं त्या वेळीं; केव्हांतरी. **ेनवत-नव्हत-ं कनकफळ-**न. १ धोतऱ्याचें फळ. ' फणस टाकूनी रसाळ।

कनका-खा-पु. १ तापट स्वमाव; कडकपणा; जलाल-अविश्यमान् पूर्व. [ कथीं +नवत ( न+होत ) ] • वधीं, • मधीं, कडका; कडाका; जोर; कचका (थंडी, वारा, पाऊस वरेरेचा ) **्ना कभीं**, ॰**नाहीं कभीं ॰तरी**−िकवि. १ केव्हां केव्हां; (कि॰ पडणें; सुटणें; चालणें.)३ (व.)दणका, धक्का; ठोसा;

कनकवीज-न. घोतऱ्याचे बी. 'तेथे कनकवीज पेरिलें।'

कनकाचल, कनकाद्वि-पु. सोन्याचा पर्वत;स्मेरु;हेमाद्रिः कंधूर—न. ( माण. ) हरळीसारखें एक गवत; कंदा. [ सं. पर्वत. 'कनकादीचा चेंडु कहन ' -रावि १.६१. 'की कनकादि भोंवतीं पाळी। कुछाचलाची विराजित। ' सिं. कनक =सोनें+

> कनकाङ्या-वि. (राजा.) उंचाड; अति उंच व काट-कुळा; लांबटांग्या ( मनुष्य ). [ कण+काडी ]

> कनकांबर-पु. पीतांबर; पिवळं वस्त्र. सोनेरी जरीचें वस्त्र. 'गौळिणी नेसल्या कनकांबरें।' -ह ४.३२. [ सं. कनक+अंबर ]

> कनकावळा-पु. १ (कावळ्यासारखा किंवा पक्ष्यासारखा उडणारा ) पतंगाचा, वावडीचा एक प्रकार. [हि. कन-कौवा=पतं-गाचा एक प्रकार: हि. कन्ना=जेथे दोरा बांधतात तो पतंगाचा भाग+कावळा ] २ कागदाच्या नळकांडींत दाह भरून केलेला. दाह्नचा बाण. ३ लगो-यांच्या उतरंडीवरील शेवटची कॉंचदार लगोरी.

> कनगरं-न. (व) थान्य सांठविण्याचा तुराटधांचा मोठा केठेला कणगा, जैत. [कणगा, कणगर]

> कनथोडा—पु. (भि.) भिल्लांचा घर फोडण्याचा मोठा लोखंडी खिळा. -गुजा २९. [का.कन=चोरांनी भिंतीला पाड-

कॅनन--पु. १ ख्रिस्ती धर्मसभेचा ठराव. २ पवित्र शास्त्रां-चाफा. 'तो कनकचंपकाचा कळा।'-हा ६. २५७. [सं. ] तर्गत प्रमाणभूत पुस्तकें. ३ इंग्लंदीय चर्चच्या आचार्यास दिलेली एक पदवी. ४ विश्वपाच्या उपासनामंदिरांत राहन रोजची उपा-काम. ॰दंड-पु. १ सुवर्णदंड (भालदाराचा ). २ रवी प्रमाणे एक सना चालविणारा आणि गायकवर्गास शिकविणारा आचार्यः 'कॅनन सेल यांनी कुराणाने इंग्रजीत भाषांतर केलें. '[इं. ग्री. कॅनोन=नियम, ( मूळ कॅन्ना, कॅने=छडी )]

> कनपट्णे, कनपटींत देणें-सिक. (व. ना.) कानिश-लांत मारणें; कानफटीत देणें. [सं. कर्ण+पट; म. कान+फट; हि.

> कनप्रणें-अफि. (व.) आजारी होणें, पडणें; बीमार । पडणे.

कन(कान)पट्टी---की. (मह्रविद्या) जोडीदाराच्या हाताचा कनात-ध---की. तंत्र, हेरा यांची कापडी भिंत: किंदा पंजा धहन तो झटक्याने दकलून देखन आपल्या हाताच्या तळ- त्यांच्या भीवतालचा कापडी पडदा. 'शिविर कनाथ पडप थोर।' व्याला किचित खड्डा करून जोडीदाराच्या कानाच्या भोंकावर -नव १६,२४. [अर. कनात ] मारतात तो डाव. [कान+फट]

दिनाचे स्फटिक उष्ण केले म्हणंज ते पृथक होऊन अम्न आणि कु+नंद; म. नांदणें ] कनभानिन तयार होतात. ( ई. ) सायन फेनाइन.

कनला-अ. (बा.) कशाला ?

कनव-स्त्री. १ करुणा; दया; कणव पहा. २ दयेविषयी प्रार्थना; काकुळती; कन्हव पहा.

कनवट-की. कणवट; कडोसरी, कणवट पहा. 'कडोसरीला कॅनाल. '; 'आज कॅनालला पाणी नाहीं. ? ' [ ई. ] नसला तरी कनवटीला खास आहे. '-तोबं १४. २ कनवटीला होणारा खरजेसारखा रोग.

कनवळ, कनवळा, कनवाळा, कनवाळ, कनुवाळ--कन्हवळा-वाळ पहा.

कडक कापड; शर्ट वर्गरे कपडयांच्या बाह्यांगास कडकपणा येण्यास रासायनिक मिश्रण बनलें आहे. व टोप्या, बट वंगेरेत घालण्याकडे लपयांग करतात. 'कॅनव्हस कापतांना ते शिवणीची माया सोडून कापले असल्यास चुक कमी योग्यतेचा; कमी प्रतीचा; इलक्या दर्जाचा (गुणाने). रेण्याचा संभव आहे!-काप्र १२. २ खळ ठावेलेंलें गोणपाट; 'विरक्त न व्हार्वे किन्छ। पराधेनपूर्ण।'-दा २.९.२७. 💄 याचीं शिंडे, बूट इ० करतात. ३ एका तन्हेचे जाळीदार कापड; अगर्दी खालचा;कमी;तिसऱ्या प्रतीचा; शेवटचा (उत्तम, मध्यम, यावर नक्षीचें भरतकाम करतात. ४ एक तन्हेंचें जाड कापड हैं किनष्ठ या तीन प्रतीपैकी ), 'येती तुझिया भजना आड । दानिती तैलिननाकरितां वापरतात. [इं.]

विण. २ प्रसार तरणः; सहातुभृति, मदत मिळवणः; मते मिळविणं. उत्तम, मध्यम याच्या खालवा पक्षः; क्रमीत कमी प्रमाण, स्थिति. [ \$. ]

कनशा-वि. कणशा पहा.

कनहस्तिल--पु. घोडयाच्या अंगावरील एक भोंवरा. हा कानापासुन निघून मानेवर गेला असल्यास चांगला व मानेपासन कना--- पु. कणा पहा.

कता—पु. १ ( व. ) पाय असलेली सापाची एक जात. २ नवराच पसंत नाहीं म्हणे ! ' -झांस. (व.) डेळी( दुवेळकें )च्या दोन टोकांपैकीं एक. [हिं. कन्ना]

कनागरा--पु. (व.)(बैलगाडी) दाबखंटा; एकंदर दाबखंटे ' तेव्हांपासून कनी खाही आपण. ' िकण ? ] तीन असतात, पेंकीं मधल्यास दाबखंटा म्हणतात, बाजुच्या दोन खिळ्यांना कनागरे असे नांव आहे.

कनात-की. १ खस्ता; त्रास; कष्ट (द्वाड मनुष्याच्या [ अर. कनाअत≍समाधान ]

कनांदण--अफ्रि. (राजा.) व्याकळ होणे: हाल होणे: कनभानिन--न. (शाप.) एक रासायनिक द्रव्य; उदिल अमि- मट्यास येण; पेचांत सांपडण (दारिद्य, देण वौरेमुळे). [सं.

> कनानी-न्त्री. (व.) तापाची कसर; शिरशिरी; अंग मोहन येणे. 'तापाची कनानी येते. ' किणकण ]

कनारो--पु. (कु.) एक कंद व फळ; करांदा पहा.

कॅनाल-५. कालवा; पाट; पन्हळ (पाण्याचा.) 'मुठा-

कनाळ-(व.) शेतांतील पिकाच्या तासांतील प्रत्येक झाडामधील अंतर, जागा. [?]

कनाळी-- श्री. कणाळी पहा.

कनिद -- न. (रसायन, शाप.) (ई.) सायनाइड. नत्र आणि कॅनचास, कॅनव्हस-न. १ कितान; एक तन्हेंचे जाड कर्व यांपासून तयार झालेले जे सायनीजन द्रव्य त्यापासून है

किनष्ट-वि. १ सर्वात धाक्टा; लहान; वयाने कमी. २ प्रपंचाचें कोड। कनिष्टीं रुचि ठेवूनी गोड। '-तुगा ७३४. ४ कॅनव्हिसिंग---न. १ मालास गिन्हाईक मिळवर्णे; माल खप- अल्प; थोडा; लहान. -पु. (लय) (संगीत) द्रुतलय पहा. •पक्स-पु. अनुक्रम. - किवि. कमीत कमी; किमान पक्षीं; नाहीं म्हटलें तरी. ' याचे लगाला कनिष्ठपक्ष शंभर रुपये 'लागतील, ' [ सं. ]

कनिष्ठिका-जी. करंगळी [ सं.]

कनी, किनी, किनई-अ. (बायकी), (लडिवाळपणें बोल-कानाकडे गेला असल्यास वाईट. -अक्षप १.१०२. [कानसल?] तांना वाक्यांत केवळ अर्थपूरणार्थ). की नाहीं (संक्षेप). 'सह आका कनी गर्भार आहे.!'; 'तिला किनी आण्णा. तो

कनी खाणे-कि. (व.) कच खाणे; हिमत सोडणे; धीर सुटणे.

कनीनिका--श्री. डोळ्यांतील बाहुली. [ सं. ऐ. ब्रा. २४. 3, 22

कनुधार-की. पिचकारीतृन उडणारी पाण्याची बारीक चाकरींतील ). २ तुसडेपणा किंवा वाईट वागणुक सहन करणे. धार. 'अवो दुजी कनुधार लागती । तरी पाणिओ वाति पाज-( आंजारी किया छारिष्ट मनुष्याची ), ( कि : काढणें ; सोसणें ). ळित । जलकेळी होती । निकी कीलं । ' -शिशु ६०५'. [ सं. कन, कण+धारा ]

यदा नवें कनेकड घेतलें पाहिजे. '

कनोजा, कन्होजा-- पु. कनोज (अंतर्वेदी) देशांतील ब्राह्मण: कनोजी ब्राह्मणांची जात. (हिं.) कनौजिया. 'वन्हा-डास येती कनोजे विदेशी। '-साइह ६.४१. [सं. कान्यकुड्ज] कनोजी-वि. कनोजसंबंधीं: कनोजचें ( अत्तर, इ० ). कनोशी-एका जातीचा मासा.

कञा-9. (ना.) पतंग समतोल उडण्याकरितां पतंगाच्या कमानदार कामटींत खोंचलेली लहान चिधी; कण पहा. [हि. कन्ना=जेथे दोरा बांधतात तो पतंगाचा भाग ] •काटणे-प्रसंग निमावन नेणें, टाळणें,

क्सा. क्साकाळ-किवि. (गो.) केव्हां; केव्हांशा. कनमेरें, कानमार्श्रे-वि. (गो.) ऐकलें न ऐकलें करणारें; दुर्लक्ष करणारें. [कान+बधिर]

कन्यका-की, कन्या; मुलगी; कुमारी. [सं.]

कन्या-की. १ कन्यका; कुमारी; आठ वर्षोची मुलगी; (सामा.) पुत्री; मुलगी. 'कन्या सामुरासी जाये। मार्गे परतोनि पाहे।'-तुगा ८४३. २ (ज्यो.) बारा राशींपैकी सहावी रास; कन्या-रास. ३ (रामदासी) शिष्यीण. 'इतरां कन्येसी सभेसी कीर्तन भाजा नाहीं। ' –सप्र २०.३१. ०इत्यर्थ-पु. वधूनिश्चितिः मुलगी ठरविणे. ' कन्या इत्यर्थ करऊन संभ्रमें '-दावि ३३. ०कुमारी-स्ती. १ दुर्गा; पार्वती; गौरी. २ हिंदुस्थानचें दक्षिण टोंक, भूशिर; केपकामोरिन ( हा अपश्रंश आहे ). ०गत-पु.न. कन्याराशीस गुरु येतो तो काल: हा काल समारें तेरा महिने असतो. हा सिंहस्थानंतर येतो. हा फार शुभ समजतात. सिंहस्थांत राहिलेली विवाहादि कार्ये यांत करहात. या कालांत भागीरथी नदी कृष्णा नदीस भेटा-बयास येते अशी समजूत आहे. कृष्णातीरावरील क्षेत्रांतृन( उ० वांई ३०)कन्यागतचे माहात्म्य पाळण्यांत येते. -न. हंडा. ०प्रहण-न. विवाहांतील कन्येंचे पाणिप्रहण. [सं.] •दान-प्रदान-न. बधुच्या मातापितरांनीं वरास करावयाचें कन्येचें विधियुक्त सम पर्ण; विवाहसंस्कारांतील एक विधि. सर्व दानांमध्यें हें श्रेष्ठ मानि-सान. 'कन्यादान करी अश्वपति। '-वसा ५०. 'पुनर्विवाहांत कन्या-दान करून पंक्तिप्रसादाची चुकवाचुकवी करण्यास फारशी अडचण येत नाहीं.' -िट ४.११३. ०दुषण-न.कौमार्यभंग; कुमारिकेवर हात टाकणें; बलात्कार करणें. [सं.] व्दोष-पु. कुमारिकेच्या अंगीं असकेला उणेपणा, एखादें व्यंग किंवा रोग. [सं.] ॰ धन-न. तिच्या दोन्ही बाज़ंस शिवकेलें नवीन कातडें. [सं. कर्ण+आलि] उलट हुंडा; वधूच्या बापानें विवाहप्रसंगीं वराकडून घेतलेलें द्रव्य; शुल्क; आंदण. [सं.] • निरीक्षण-न. ज्या कुमारिकेशीं लग लाबावयाचे तिचे शहाणपण, तिचे गुण, वगैरे पाहण्याची किया;

कनेकड--न. रहाटाचा भांस; कणेकड पहा. 'राहाटाला ०पुत्र-पु. कुमारिकेस कौमार्यावस्थेत झालेला मुलगा; कानीन. सि. ] श्याख-प. कंबारपण: कौमार्थ, 'प्रसर्वे कन्याभाव न मळला पळ लागलें न सदकेला। '-मोआदि ८.४१. सि.] •रत्न-न. (गौरवार्थी) कन्या; पत्री. 'कन्यारत्नं प्रास्त, असे मलीच्या कंडलींत लिहितात. ' 'बाळतीण होऊन कन्यारत्न झालें ' रास-की. बारा राशींपैकीं सहावी राशि. कन्या अर्थ २ पहा. –वि. १ (मुलींतील) पंढ; नपुंसक (मनुष्य). १ (बायकी) दुर्बल; भागुबाई. ०**३ाल्क**-न. कन्याधन पहा. [सं. ] ०**हरण-**न. विवाहास योग्य भशा मुलीस बलात्काराने पळवन नेणे. [ सं. ]

कन्याळ-की. केळीची एक जात. कणेरी केळ पहा.

कन्याळें - न. कन्याळ जातीचे केळें.

कन्हर्णे-अकि. कुंथर्णे; विवळर्णे; कण्हर्णे. म्ह० 'कन्हती कुंथतो मिलद्याला उठतो, किंवा कामाला मरतो.' ( आळशी व खादाड मनुष्याबद्दल योजतात). [सं. कण्=दु:खाचा शब्द, आवाज काढणें; कणन ]

कन्हच - श्री. प्रार्थना; दयेची याचना; विनवणी; काकळ्त. 'पारख्याची करावी कन्हव ' [कण+रव ]

कन्हचळणे-अिक. कळवळणे: करुणा येणे: दयाई होणे. कन्हवळा-बाळा, कनोळा—५. कळवळा; भनुकंपा; दयेचा उमाळा, पाझर. ( कि॰ येणे. ) [ कन्हणें +वळणें ]

कन्हवाळू-वि. मायाळ्; ममताळ्; प्रेम, दया करणारा. कन्हार जे-अित. (व.) अत्यंत मलिन होणे; खराब होणे. 'हा परकर कन्हाइन गेला. '

कन्हारणे—अक्रि. १ लचक्रणे; अवघडणे ( अंग, शरीरावयव ). २ तिडीक निघणें; शिणका येणें; कांटा येणें (दुखणें, आल्यानें दाता-खार्जी खडा सांपड्डन किंवा शरीरावर ताण पड्डन वगैरे). 🤰 दुखविण; कष्टविंग; त्रास देगें; जर्जर करणें( दाबामुळें, संकोचल्यामुळें अंग, अवयत्र ) 'फुलांचेनि भारें ए मृणाळेचे आंग्र कन्हारें ' –िशशु ६८८. [सं. कण्=शब्द करणें ]

कन्हारी-कन्हेरी-की. १ कण्डः विवळः कण्डण्याची कियाः किरकीर (हा शब्द बहुधा अनेकवचर्नी कन्हाऱ्या, कन्हेऱ्या या ह्मपांत येतो ). (कि॰ करण ) नावाने कन्हारी गाण-क्रि. एखाद्याबद्दल तकार करणें; रहगाणें गाणें.

कन्हाबर्ण-अकि. (व.) कण्हणें; कुंथणें; विवळणें. 

कन्हे--- न. कण्ह; विवळ. ( कि० चालणे; होणे; करणे ). कन्हेर-कण्हेर पहा.

कन्हेया, कन्ह्या—पु. (हि.) कृष्ण. -बि. (ल.) (कृष्ण-विवाहांत वाङ्निश्चयाचे वेळीं हा विधि होत असतो. [सं.] लीलेवरून) खेळाडू; शोकीन; रंगेल; क्रीडासक्त. 'कन्हया माधवराव फुलांचा झेला। '-ऐपो २५२. [सं. कृष्ण; प्रा कण्ह; हि. कन्ही

कप-9. (कों.) १ सुरमाड किंवा भेरला नांवाच्या नारळी-सारख्या झाडाच्या अंगास येणारा कापसासारखा बुरा; **झा**डांच्या सोपांत असगारी मऊ लेकिर: याचा उपयोग रक्तस्राव बंद करण्याकडे, व विस्तव पेटविण्याकडे करतात; कापूस. कर्नाटकांत चिलीम पेटविण्यासाठी याचा उपयोग करतात, 'कपाचे नलकंडे बाहेर काढलें आणि ठिणगी काढण्यासाठीं पोलाद आणि गार काढली.' -कोरिक २९५. ०तयार करणे-(माण.) चकमकीने विस्तव पाडण्यासाठी सुरभाडाचा. पाणसराच्या कणसाचा किंवा शेवरीचा कापस तथार करणे. [सं. कार्पास; प्रा. कप्पास; हि.। कपास ]

करा-प. १ पेला: चढा विण्याचे पात्र. 'न्यूशीलेने चढाची केटली आणली होती ती हातांत घेऊन कपांत चहा ओतण्यापवी त्याच्याकडे पाहन विचारलें ...' -सुदे ११०. २ पेलाभर पातळ पदार्थ. ( दूध, चहा इ० ) ' सिंगल कप, ' ' डबल कप ' • बशी-चहाचा पेला व तो ठेवावयाची ताटली. ' आमची मातापितें मुल जनमले की त्याच्या तोंडांत कपबशा खुपसतात. ' [ ई. कप ]

कप-प. शर्टच्या अस्तनीच्या शेवटास असलेली पटटी. [इं. कफ; तुल० अर. कफ=हात]

कप-सी. ( यंत्र ) ( इं. ) कॅप. टोपी; झांकण; सायकलच्या चाकांतील ट्युबमध्ये हवा भरावयाच्या नळीवरील टोपण, किंवा ॲक्सल वर्गरवरील झांकण; सायकल, मोटार, तांगा, वर्गरेच्या ! चाकाच्या तंब्यावरील टोपण. [ ई. कॅप. ]

कप-स्त्री. नदीचा किंवा विहिरीचा आंत गेलेला भागः कपी. दरड; कपार पहा. [ सं. कल्प; प्रा. कप्प=विवर, गुहा; का. कप्प= जिमिनीतील खड़ा, बीळ ]

कॅप-न. (गो.) (एखाया पदार्थावर मळ, कीट सांचून **भा**लेली ) खपली; कपची; कपचा पहा.

२ टोपण; झांकण. [ ई. कॅप ]

इ॰कानी शरीर, वृक्ष, इ॰कांस जे चलन मिळते ते. 'मस्तक स्तुति पण आंतुर्क निदा; व्याजनिदा; याच्या उलट कपटनिदा. भादरी शिरो-। भागीं कंप। १-ज्ञा १३.७५६. २ ( ल. ) धाक; दहरात; भीति. 'अाणि जयाचा अहा कंवु। तापसांसी ॥ '-ज्ञा १८.१०५७. ३ ( संगीत ) गातांना कंठांतून निधणारा कांपरा विगरेंचा ) [ सं. कृप; प्रा. कप्प=कापणें ? ] भावाज, तान. [सं.]

यूरोपियन वस्तीचें ठिकाण (शहराजवळील ); लष्कर. [ ई. ]

कपचा-ची--पुनी. १( कों. ) कपरी; दगडाचा निघालेला-उडालेला तुकडा; भिगाचा तुकडा; (सामा.) पदार्थाच्या अंगचा निघालेला तुकडा; चीप. २ खपली; कवची; वाहेरचे आवरण (खरूज, फोड, वंगरवरील). ३ (वास्तु.) चीप; पातळ, सपाट दगडाचा तुकडाः फाशी. 'दगडाच्या पोकळ जागेत चुना घाळन त्यांत कपच्या टोकून बसवाच्या. '- मॅरट ३०. कपची झड-स्री. (मूर्तिशिल्प) मूर्ति घडतांना वाया गेलेला दगड. [सं.

कपट-न. १ छद्म; लवाडी; लुब्बेगिरी; ढोंग; कावा. २ खोटेपणा; असत्यता. ३ मत्सर; हेवा; कृत्रिम भाव; द्वेष-बुद्धि. ४ ( कायेदा ) फसवणुकः भुलथापः फसविण्याच्या इराद्याने केलेलें कृत्य. **्क्रभाच-**पु. मस्तर आणि दुष्टशुद्धिः, वाईट वासनाः द्वेष. •नाटक -न. कपटी व्यृह, योजनाः, कपटीपणाचा खेळ. 'कलइ नाटक कपट नाटकापेक्षां पुष्कळ बरं ! ' - कृयु ११. · निदा-स्ती. व्याजनिदा; गर्भित स्तुति; बाहेस्न निदा पण खरी स्तुति. याच्या उलट कपटस्तुति. ॰पाश-फांसा-पु. १ इच्छित दान पडावें म्हणून मंत्रादि विधेनें बनविलेला खेळाचा फांसा; लबा-डी वे फांसे. 'तरी पांडव जिंकावया बळ। एक्युक्ति आहे सबळ। तरी कपटपाश केवळ । वश मज असती । ' - पांप्र २०.६१. २ फसविण्याकरितां केलेली घटना; कट; ग्रप्त मसलत. •वाब-स्त्री. (कायदा) मत्सराने किंवा दुष्टपणाने उत्पन्न केलेला निराधार खटला; खोटा खटला. ०मूर्ति-वि. अति छुचा, लबाड मनुष्य; कपटाचा मुर्तिमंत पुतळा. ० युद्ध - न. १ गनिमी काव्याने चाल-विलली लढाई; छद्मी लढाई, २ गनीमिकावा; युद्धाचे कपटी डावरेंच. •रूप--न. खोटे रूप; स्वाडीचा वेप; छद्मवेष: ढोंगी ह्रप. • विद्या-स्त्री. लुच्चेगिरीचे डावपेंच; ठकवाजी; कावा; खोटीं कृत्यें आचरणें. •वेष-५ छद्मवेष; स्वतःचें हप पाल्यून वेतलेला अन्य वेष; सोंग. -वि. सोंग चतलेला; रूप पालर् लेला. • सिंच-१ (गणित) गुणाकाराची एक पद्धत; गुणका च्या पहिल्या आंकड्याने गुण्यास गुण्न आलेल्या गुणाकारांत गुणकाच्या राहि-कॅप—की. १ डोक्यास घाठावयाची टोपी; बसकी टोपी. ेठल्या आंकड्यांचा गुणाकार मनांतल्या मनांतच मिळवून एकदम गुणाकार मांडणे. गुणाकार पहाः र फार कपटी मनुष्यः अतिशय कंप—पु. १ थरकांप; कांपरें; इल**ाँ**; थरथराँ); वात, भय<sup>्</sup>लबाड, खोटा, घातकी प्रतुर्हेय, ०**स्तुति–**स्ती, व्याजस्तुति; वाह्यतः

**कपटर्'व**—पु. ( गो. ) गालगुर.

क्रथटा-पु. तुकडा (केळीचे पान, कागद, दगड, लांकुड

कपटाई -- स्त्री. १ छुच्चेगिरी; ठकवाजी; कपटीपणा. २ कॅंप--पु. १ छावणी; तळ; गोट (सैन्याचा). काप. २ मत्सर; द्वेष; हेकेखोरपणा. 'तुमचे मर्नी कपटाई म्हणोन तीनदां मजबर रुसता, जाऊन घरीं बसता ' -होला १२४. [ कपद ]

शको. २. १४

कपरी-वि. १ ढोंगी; खोटा; हुचा; गळेकापू. 'कपटी पूर्ण दरात्मा । '२ हेकेखोर; मत्सरी; कपटाने वागणाराः [कपट ]

कपट्या-पु. (हेटकरी) हुनूनचा खेळ. १ खेळतांना तोंडाने हजार कपरें पाहिजे आहेत. ' [सं. कृप ]

म्हणावयाच्या कपटी, कबटी वंगरे शब्दावह्न [ध्य ]

कपुडछान-वि. (हि.) बस्रगाळ. (कि॰ कर्गे). -शे पातळ कापड. [कपडा+?]

१०.४८. [कपडा+छानने ]

औपथे बालुन त्यांची भट्टी लावण्यासाठीं तें भांडें व त्यावरील निर्घोत, जागें, उडगें ). —शिल्पवि ५८३. [ सं. कृप ; प्रा. दे, मांकण याच्या भोंवर्ती मातीने भरलेल्या ओल्या कापडाचा द्याव- कप्परिभ=विदारलेले. चिरलेले 1 याचा लपेट, हेप. [कापड+हेप]

करपडा--पु. कापड; वन्न; चिरगुट; प्रावरण, [सं. कर्पट; वर एक बसुन झालेला दगड. -मू २५. [कपरा+दगड] प्रा. कप्पड: सि. कपिडो ो ०**ळन्ता**~प. कापडचोपड: बस्रपावरण: चिथी | कपडे करणें -१ कपडे अंगांत घालणें; पोषाख करणें. बहु आपुल्या प्राक्तनालागि ह्रसे। ' -कचेसुच १५. [सं.] 'बंद्रशेखराने कपडे केले'-निचं ५३. २ नवे कपडे शिवणें, शिवावयास देणें. 'परवांच मी त्यास कपडे केले. '

कंपण, कंपणकांटा-9. (सोने, मोती वगैरे). सक्ष्म पदार्थीचे तंतीतत वजन दाखविणारा ताजवा (सं. कंप+कांटा ] २ (सोनारी) पेटीच्या मध्यावर उमा लोखंडी दांडा बसवून त्यावर पेलणारा ( भारधडीच्या कामाचा ) मोठा ताजवा.

कैपर्णे —अकि. (प्र.) कांप्रें। थरथर्णे; लटलटर्णे (भीति बंगेरेमुळॅ ); कापर्ने पहा. [ सं. कंप्, कंपन ]

कपदरी—स्त्री. (कों.) खपदडी; वेडेंबांकर्डे बीळ; खोल -शिल्पवि ५५. [कपरा] व पोकळ जागा: दरी: गुहा: विवर: कपार: खोल. एकांताची कागा. [कु+पदर; सं. द्र-दारय; तुल० ग्रुपादा ? ]

**कः पदार्थ —** उद्गा. (तिरस्कारार्थी) त्याची काय किमत-काय योग्यता ! ; तुच्छतादर्शक प्रयोग. [मं.] -वि. तुच्छ; श्रद.

**कंपन**—न. कांपरें; कांपर्गे; थरथरगें; लटल्टगें; हालणें ( भीतीनें, क्रोधातिशयानें ) [सं. ] • अधार-( नृत्य ) ओट खण-घर. [सं. कल्प ? ] कांपविजे. हा अभिनय रागावणे, थंडी वाजणे, रोगप्रस्तता दाखिवाँ, भीति वाटाँ व जयप्राप्ति इत्यादिकांचा योतक असतो. • **ऊर-**न. ( नृत्य ) पाय वारवार उद्घटित कहन मांडीला कंप उत्पन्न करगें; चालण्याची किया दाखविणे झाल्यास हा अभिनय नोकर. [ ई. ] करतात.

कंपनी —श्री. १ मंडळी; टोळी; संघ; मंडळ. २ लब्करी जुळारी. [इं.] शिपायांची एक तुकडी ( १०० ते २०० पर्यंत शिपायांची ). ३ •यापारघंदा करण्यासाठीं कायचानें एकत्र झालेली मंडली; कुंपनी. खिडकीची झडप. 'येंथ आड मज न साहावे बारा। देखनि

कापगाराः; इलणाराः [सं.]

कपर-कीन. (कों.) कपरी; दगडाचा फोडलेला लहान तुकडा; कपचा, कपरा पहा, 'लागाला कसं घाटण्यासाठी मला

कपरथूल-ळ-- १. (हि.) जाळीदार व मलमलीसारखें

कपरा-री-पुन्नी. चीप; दगडाचा तुकडा; कपचा-ची पहा. कपड़ छेप — पु. कुपी, बाटली, बरणी, मडकें बगरेंत कांही कपरी (लहान कपरा) हें कप-याचे लघुत्वदर्शक हुप आहे. (कि०

कपरेदार दगड- पुबारीक मातीच्या गाळाचे थर, एका-

कपर्दक, कपर्दिका, कपर्दीक-पुक्षीपु, क्वडी, हिचा पोषाखाचे सर्वे प्रकारचे कपडे. [ कपडा+फा ल्ला, म. लक्तर= नाण्याप्रमाणे उपयोग होत असे. 'कपदीक हो प्राप्त होतां न दीसे ।

> क्रॉल-न. (गो.) लहान चचै, इगर्ज. [पो. कापेला: इं. चॅपेल ]

> कंपवाय-पु. कंपवात; ज्याच्यामुळे अंग कापते असा बात; एक रोग, खंजवायु. [ सं. ]

> कपळ--न. ( गो. ) कपाळ. ? कपळाच्यो किडी=मद. भ्रम.

> कपळा-पु. मोठा कपचा, कपरा; दगडाचा, लांकडाचा र्किवा गिलाव्याचा सुद्धन पडलेला मोठा तुकडा: भेतळा पहा.

> कपा-पु. १ कप्पा; मगी; मणका. (इं.) पुली. २ (कों. हेटकरी ) ( नाविक ) मोठी कप्पी, पुली; यास पांच-सहा गाळे असतात. कपी पहा.

कपा-पु. १ कपरा; तुकडा (कोणत्याहि पदार्थाचा) २ ठिगळ. कपा--पु. १ बटवा किंवा पिशवी यांचे पुड. २ पेटीचा

कपॉ--९ (गो.) मासळीचा तुकडा. [का. कप्पु=मांस] कॅपॉ--वि. (गो.) बहिरा.

कंपाउंडर--पु. औषध तयार करून देणारा; डॉक्टराचा

कंपाझिटर--५ छापण्याचे खिळे (टाईप) जळणाराः

कपाट--न. १ कवाड; दार; दरवाजा; दरवाजाची फळी; 'समाईक भांडवलाज्या कंपन्या ', 'लिमिटेड कंपनी. ' [ई. ] कपाट आलें तें दुसरें वारा वो । ' –तुगा १२६. 'म्हणे तो तिते **कं रमान, कंपायमान**—िव. थरथरणारा; लटलटणारा; जागिजे द्वारपाळीं। कपाटें ह**ें दुष्ट** मोठे कपाळी॥ '-देप <del>-कृष्ण</del>-, जन्म ५१. २ गुहा; दरी. 'की धर्मगिरीचे कपाटा। विवेक

सिंहाचा दरकुटा।' -ऋ ३६३. 'त्या तुझिया प्राप्तीलागीं। पूर्वेकडील किंवापथिमेकडील अर्थे गोलार्थ. -उहा. १ नाहीं, खोटे, कपार्टे सदां सेविती योगी।' -एभा ५.१६. [सं.] व्हेर्णे- अशक्य हा अर्थ पटविण्यासाठीं 'माझे कपाळ! तुझे कपाळ!' हार लावगें. ' आलें रुपनी ब्रह्मगिरी क्यारें । तो पार्वतीने दीधलीं ६० उद्गार काढतात. ' असे ऐकतां हासले द्वारपाळ । वदों लागले कपारें।' - उमाविलास ९. ' रात्रीं हढ कपारें दरेनी। ' - ह कृष्णजीचें कपाळ!। ' - कचसु ६. २ दःखदर्शक उद्गार, हाय! ७.६५. [सं. ]

कपाट

१८५७ च्या मोलस्वर्थ कोशांत हा नाहीं. [सं. कपाट]

केलेला करंडा, 'खारकेचा भाव काय आहे म्हणून दुकानदारास ्खुलर्ण-(हि.) दैव उदयास येण. ॰जार्णे-दुरैंवाच्या फेन्यांत विचारलें तर तुम्हीं किती कथ्पे घ्याल असे विचारतात. -मुंग्या सापडणें; भाग्य नाहींसे होणें. ॰टेक्क्पें-एखादावर भरंबसा ठेवन, ५. [ अर. कफु भात ]

टाक्रों, 'साडेसात टक्के कपात केल्यावांचन निभाव लागणार याही गोष्टींत सुधारकाचा वरचष्मा होऊन या हताहा, विचार-नाहीं. '-केसरी २.१०.२८. [सं. कुप ; हिं.; म. कापणें ]

यांमधील ). 'ती दाट झाडींतील गुहेसारखी कपारीची जागा काय आहे ते पाइणें; नशीब पाइणें; ॰पिटणें-दु:खातिशया-होती! '-स्वप २८४. [सं. कृपः अर. खफरः तुल. प्रा. कप्परिअ= मुळे डोकें जिमनीवर आपटों. ' एक अवनीं कपाळ आपटिती।' विदारलेले, चिरलेले; ते. कुपारम्=दरड. ]

कपारत-लत-कफारत, कफावत पहा.

अशी माझी मनोदेवता मला सांगू लागली महणजे माझ्या शरी- २ वेथव्य येणे. 'मी गरीब कितिही असलें। जरि कपाळ माझें राची कंपारी होते. '-विक्षिप्त ३.८७. [सं. कंप]

मोठपा दालनांतील बंद केलेला खण, भाग किंवा लहान डबा. ५३. ०वडिवण-दुःखातिशयामुळे किंवा कोधाच्या आवेगानें

विशिष्ट स्वरसमुहापासून रागोत्पत्ति संभवते ते. [सं.]

२ महक्याचा अर्घा भागः खापरः खापराचा तुक्छाः श्रीतकर्मीत ळाक लावपः -ळाची रेघ-रेषा उमटणे. उघडणे-आकः ज्यावर पुरोडाश भाजतात असे खापराचे तुकडे. हे ८, ११, १२, स्मिक रीतीनें सुरैव प्राप्त होणें; एकदम मोठेपणा, श्रीमंती मिळणें. १३ असून त्यांचा एक गर असतो. ३ भिवया आणि डोक्याचे केंस -ळाचें कालड नेणें-विषत्तींत छोटगः, भाग्यहीन करणें: नकसान यामधील भाग; ललाट; भाल. ४ नशीब; प्रारम्य; ब्रम्हलिखित कर्गे.-ळांत तिस्राक उठमें-१ डोकें दुखमें. २ (ल.) त्रासमें; ( ब्रम्हदेव मनुष्याच्या कपाळावर त्यांचे भविष्य लिहन ठेवितो रागावर्गे. 'आडसुठ्यांच्या घराचे नांव काढले की यशवंतरावांच्या या समञ्जतीवरून ). 'की एकदांचि फुटले त्वत्पतिपचककपाळ कपाळास तिडीख उठे. '-यशवतराव खरे. -ळांतले तीन पापानें. '-मोसभा ६.४. 'गडे, काय कपाळाला कहं। नाहीं फातर-(गो.) दुईवाचे फेरे. ( ढोमल, थोडवारें-थोडयारे म्हणून बरांत एक लेंकरूं।। ' -प्रला. ५ (कपाल ) चपटें, पातळ हाड; एक प्रकारची मासळी आहे तिच्या डोक्यांत तीन पांढरे दगेड खांचाचा किंवा मांडीचा फरा. ६ भिक्षापात्र. 'कपाळ झोळी असतात यावरून). -ळाळा आठ्या घाळणे, चढणें -त्रासणें; एका स्मशानींचा वास। एक जगन्निवास विश्वंभर।' -तुगा अति त्रास होणें; मनाविरुद्ध गृष्ट घडणें (त्रास झाला असतां २०५०, ७ (भगोलशास्त्र ) कोणत्याहि याम्योत्तर वृत्ताच्या कपाळाम आठ्या पडतात यावहून ). 'उल्ट कपाळाला आठ्या

हाय! 'काय सांगं, कपाळ!' • उठणें, चढणें-डोकें दखरें: कपाट--न. फडताळ; उभी खणांची पेटी. हा शब्द इं. त्रास, कटकट होणें; पीडा होणें. 'भजन करितो सर्व काळ। कपुबोईला प्रतिशब्द म्हणून गेल्या शतकाच्या उत्तरार्थीत आला. उठतें कपाळ आमचे ॥'' उगा करिती कोल्हाळ। माझे उठलें कपाळ । ' -रामदास. ०का ढणें-वंभवास चढणें ; नशीब काढणें. कपात. कप्पा--नपु. खजुर ठेवण्याकरितां शिदीच्या पातींचा 'तो चांगला कपाळ काढील असा मला रंग दिसत आहे.' अवलंबन असणे; कपाळटेक करणे. ०ठरण-नशिबांत लिहिल्या-कपात -- ली. छाट; काट; कमी करण; बाद करणें; काढून सारखी एखादी गोष्ट घडून येणें; देवांत असणें. 'पुढें मार्ग ... शुन्य, मत्सरी ... लोकांस ... मुळुमुळू रडत बसावें लागेल हैं कपार-की, खबदड; दरड; विवर (खडक किंवा डोंगर यांचें कपाळ ठरलेलेंच. '-आगर. ०धुवृत पाहणें-नशिबी -ह १८.९६. oफुटणें-१ दुरैंव ओढवणें; दैव प्रतिकृत होणें; सर्वस्वाचा नाश होंगे; आपित कोसळगें. 'कपाळी कुंकं लागतें कंपारी-की. यरकांप; थरथराट. 'आपण राग मानाल आहे म्हणून इसायला लाग्ने की कपाल फुटलें म्हणून रहत ब्मं. ' फटलें। ' -( राजहंस )गोविदायज. ॰फोडणें-फार शोक, द:ख कंपार्टमेंट-पु. आगगाडीच्या डब्यांतील किंवा एखाद्या करणें. 'कुंतल तोडी, कपाळ फोडी, करी थोर आकांत।' -विक कपाळ पिटमें; कपाळावर हाताने माहन घेजे. 'कळतां बृत कोधे घे कपाल-न. (संगीत) शुद्र जातीच्या स्वरांपैकीं ज्या एका बहु बडवृति तो कपाळाला. ' -मोवन ४.८३. अमोक्स करणें-१ एखाद्याचा सर्वस्वी नाश करणे. २ खुप झोडपणे; ठार मारणे. कपाल-ळ-न. १ डोक्याची कवटी; डोक्याचे हाड; करटी. कपाळमोक्ष पहा. -ळाला लाच गे-कुकं लाव गे. ( गो. ) कपा-

घालन स्टटलें-तुला काय त्याची चौकशी?'-उप:काल.-ळाला की कोणी कितीहि कपाळकट करो, इला कडी काढील तर शपथ!' किंचा कपाळाचर केस उगवर्णे-अशक्य गोष्ट घडणें. (पूढें -इलासंदरी १५. • किया-स्री. यति संन्यासी वगैरे मृत झाल्या-षडेल असे वाटणाऱ्या एखाया गोशीची असंभाव्यता दशीवतांना वर समाधी देण्यापूर्वी मस्तकावर शंख आपटून मस्तक फोड-हा प्रयोग योजितात. तळ हाताला केंस थेंग याप्रमाणें). -ळावर , ण्याची किया; कपाळमोक्ष. ० खटखट-स्री. त्रास; उद्वेग कपाळ-कपाळाळा किंवा कपाळी हात मारणे, लावणें -१ नशी- कट पहा. -ळाचा डाग-५. ( कपाळावरील काळा डाग; दुर्ली-बास दोष देणें. २ आश्वर्य, दःख, काळजी प्रदर्शित करेंगें. किक; अपकीर्ति; कलंक; (कि० लागणें, चुकणें, लागु होणें). ' अशींच तुम्हीं दोघंही सदोदित कपाळाला हात लावून रडत • टेंक-टेंकणी-ढोंकणी-खी. (कपाळ टेंकणें). ( ल. ) एकाया-बसत असतो. ' -हामबा ८२. -ळाशीं कपाळ घासणें- वर भार: भरंबसा टाक्षणें: अवलंबन राहाणें: स्वत:च्या आकांक्षा-१ आपल्याला लाभ होईल या आज्ञेन एखाया भाग्यवानाज्ञी इच्छापूर्ति दुसऱ्यावर सोंपविणे. ० दुखा-छी. ज्यांत सतत डोकें सहवास करणें; संगतीत राहणें. २ कच्छपीं लागणें; मार्ग मार्ग दखत राहतें असा रोग; डोकेदुखी; कपाळशूळ. ०पट्टा-पु. १ असणें; गुलामवृत्तीने अनुकरण करणें. -ळास अपकीर्ति- धोडवाची म्होरकी किंवा सरोसरी हिचा एक भागः कपाळा-अपयश-दारिद्य-आपत्ति येणें-अपमान, गरीबी, दुर्ली- बरचा पट्टा. हा मुखपट्टवाहुन निराळा असतो. ०पट्टी-स्त्री. १ किक इत्यादि प्राप्त होणे; नांव वह होणे. **–ळास, कपाळी** कपाळ; कपाळाचा भागः लखाटपटल. 'विधात्यानं प्राणि-येणें-नशीबीं येणें. 'जिर आले पतन या कपाछाला। '-मोआदि मात्रांचे अदृष्ट डोळ्यांला न दिसणाऱ्या कपाळपटीवर लिहुन १०.८२. - र्ळी कांटी घेळन जाणें-निधन जाणें: चारतें टेवलं आहे. '-एक ४१ २ कुंचडें, कानटोपी इ० चा कपाळा-होणें; काळें करणें. -ळीं डाग लागणें-वेअब होणें; फिजती वरील भाग, पष्टी; टोपीचा कपाळावरील भाग. ३ दरवाज्याच्या होणें; कलंक लागणें. -ळीं भद्रा असणें-नेहमीं दुरैंबी असणें; चौकटीचें वरचे आडवें लांकड; गणेशपट्टी. ४ मोटेच्या विहि-प्रतिकल प्रह असल्यामुळे दारिख येणे. - लीं लिहिलेले असर्गे - रीच्या धावेवरील खांबांवर असलेले आडवें लांकड. ५ कोण नशीबीं असर्णे; प्राक्तनांत असर्णे; योग येणे. 'माझ्या कपाळी त्याहि यंत्ररचनेतील आडवें बहाल. ६ ब्रह्मलिखित; ब्रह्मदेवानें भापली सेवा एवढीच लिहिली होती. '-एक १२२.-म्ह० १ कपार्ळी लिहिलेलें; नशिबी असलेलें. [कपाळ+पटी] ॰ पांचकोरी-कपाळभर कुंकूं व हातभर बांगडवा = सुवासिनीपणाची स्थिति; पांसरी-छी. न टळणारी दैवगित; अटळनशीव. निशवाचा सौभाग्य. २ (ले.) केवळ कुंकवाचा धनि म्हणनच जी स्त्री नवऱ्याला दाखला कशानेंहि बदलत नाहीं असा. 'कोठेंहि गेलां तरी कपाळ-मानते अशा स्त्रीच्या बाबतीत योजतात. ेक्टकट-स्री. तोच पांचशेरी वरोबर. ' [कपाळ + पांचशेरी = चरितार्थ ] •पाटी-तोच विषय पुन्हां पुन्हां सांगत बसणे; कमे कटकट. 'आतां मी कपाळपटी १ पहा. 'तीची असे सज्ज कपाळपाटी ।'-सारुह ५. जातें आणि त्या पोरीजवळ कपाळकटकट करीत बसतें. '-पिंगला<sup>ं</sup> ११०. ०**फूटका**-वि. कपाळकरंटा; दैवहीन,कमनशिबी; अभागी. नाउक. •करटा, करंटा-वि. दुरैंवी; अभागी; दैवहीन; जना [कपाळ+फुटणे] •फोड-श्री. कपाळकट; कपाळकटी पहा. ( हा वराच्या कपाळावर आंगटघाखाली झांकण्याइतपत पांढरा टिकला शब्द फार त्रासदायक कामाला लावितात). **ेफोडा-**की. कपाळ-असल्यास तें अञ्चभ, कपाळकांटे समजतात. 'काळ तोंड करी फोडीचें फळ. ॰फोडी-पु एक वनस्पतिः चिरवोटी; फोपेटी. याचे कपाळकरटे जा, खेप आणी दुजी। ' –आठल्ये. ৹कछी–स्त्री. १ फळ (कपाळफोडा) बाऱ्याने फुगवितां येतें; लहान मुलें हें फळ अति त्रासः अतिशय श्रम, ( मुर्ख किवा हेकेखोर मनुष्याची समजत कपाळावर आपटून वाजवितात (कपाळावर फोडणें-म्हणून कपाळ-षालण्यासाठी पडणारा); डोकेफोड; उरस्फोड. २ एकाच गोष्टीचा फोडी हें नांव). ०फाड्या-पु. डोईफोड्या; मनाजोगे झालें नाहीं नाद, इट्ट; एकसारखी बडबड-वटवट; खिसखिस; धरणें धहन म्हणजे कपाळ फोड्डन घणारा; इश्वस्तु मिळेपर्यंत हृट धहन केलेली मागणी. कपाळकूट-खटखट पहा. [कपाळ+कष्ट] -िव. बसणारा (भिकारी); आतताथी. -िव. कपाळकट करणारा; हटी; थकवा आणणारें; त्रास देणारें (काम); असे काम करणारा. दुराप्रही; अकस्ताळचा; अकांडतांडव करणारा. •माळा-उद्गा-•काठी-की. (विणकाम ) वहीं ( ओवी ) किंवा चाळा ज्यास कल्पनातीत वाईट अवस्था पाहून आधर्य किंवा द:खदर्शक उद्गार. पक्र केलें आहे किंवा बांधलें आहे असे भाडवें लांकड किंवा दांडा. —स्त्री. रंडमाळा; शंकराच्या गळ्यांतील नरमुंडांची माळा. 'जटा हें मागाच्या वर असतें. ०कूट-स्रीन. १ माथेफोड: शिक-विण्याचे फुकट श्रम. कपाळकटी पहा. 'कपाळकुट जाहालें लोकी शंभो मजकोणतारी।'-शिवरतुति. ०मोक्स-पु.१ प्रेत जळत असतां बोभाट ऐकिला। सांवळें। ' -भज ८. २ वटवट: बडबड: एक

विभूती उटि चंदनाची। कपाळमाळा प्रित गौतमीची।...तुजवीण कपाळाची कवटी फटण्याची किया. २ मत संन्याशाच्या डोक्यावर सारखी विनवणी, याचना. 'एकदां तिने दाराची कडी लावली शंख आपटन मस्तक फोडण्याची क्रिया. ३ डोक्यास आकस्मिक होणारा एखाचा वस्तुचा आघात; डोकॅ फुटणें. -कर्णे-ठार मारण. 'मनोहराला स्वर्गी पाठवावें म्हणून त्याचा कपाळमोक्ष करण्याचा मी प्रयत्न केला.' -मितिविकार. ४ काशीक्षेत्रांतील (शरीर वर्गरे ). [सं. कंप ] पांच मख्य तीर्थोपैकी एक तीर्थ. - होणें-(ल.) मर्णे: अंत होणे. कपालि=शिव ]

कपाली-वि. दोन्ही खरांवर नवाच्या आंकडयाप्रमाण आणि कमळाकृति भौवर असणारा ( घोडा ). -अश्वप ९०.

कपाशी—स्री. ( खा. ) कापुस (सरकी असलेला). याच्या [ कपि+ता प्रस्यय ] प्रांतांबह्न बऱ्याच जाती पडल्या आहेत. -शे ६ १०७,२७०. [सं. कार्पास; प्रा. कप्पासी; हिं. कपास; ग्र. कपादाआ ]

पदार्थाचा कीट; पोल; म्हातारी. ४ भेरळी-सुरमाडाचा कापुस; मागील बाजूने तर्जनीने त्याला विलखा घालणे. कप. [ सं. कार्पास: प्रा. कप्पास: हिं. ग्र. कपास ]

बडवण-अंड काढणे. खच्ची करणे. [ कापूस+करणे ? ]

कंपास-पु. १ सुतार, लोहार, चांभार, वगरे घंदवाईक हैं कंपासाने आंखणे [इं. कापस]

ओठ मोठा आहे असा. हें घोडचाचे अग्रभ लक्षण होय. [सं.] घडणारी गोष्ट.

क पिजल-प. कवडा: तितिर: चातक पक्षी. [सं. ] गं, पित-वि. हालत असलेलें, कांपत असलेलें, थरथरणारें

कंपित-(संगीत) स्वर हलविणें. •शीध-न. (नत्य) 'खरी बेळ आही स्हणजे या भीमाच्याच लत्ताप्रहारानें त्या धर्म- भराभर डोकें खाली वर करणें, राग आला असे दाखविणें, प्रश्न भ्रष्टाचा कपाळमोक्ष होणार हैं मला पक्षें दिसत आहे. '-कीच. विचारणें, विचारांत गढलेंलें दाखविणे वंगेरे गोष्टी व्यक्त कर-•रेखा-रेषा-लेख-लीपु. नशीब; देव; विधिलिखित (विधीन ण्याम हा अभिनय करतात. •किट-ली. ( नत्य ) चालतांना एका कपाळावर लिहन ठेवळेले. • क्राल-सुळ-पु. कपाळडुखी पहा. पायावरचा भार दुमऱ्या पायावर पडत असतां कंबर एकदां एका कपाली-ळी-- प्र. शिव: शंकर. 'ये पार्वतीचे पडला बाजुस व एकदां दुसऱ्या बाजुस वांकली जाईल असा अभिनय कपाळीं। अद्यापि पाहे न चके कपाळी। ' -सारह ३.३ [सं. करणे. •कपोळ-५ ( नत्य ) हसतांना गाल स्फरण पानल्याचा अभिनय दाखविणें.

> कपिता—सी. माकडचेष्टा: कचाळी: उवाडी: 'सहदेव गलह माझा स्पर्नोहि न यन्मना शिव कपिता॥ '-मोसभा ४.५७.

कपितान-प्र. कप्तानः फौजेतील एक अधिकारी. [ई. कॅप्टन] क पित्थ-प कवटीचे झाड व त्याचे फळ: कवट. [सं] कपास-पु. १ कापूस; कापूसाचें झाड. -शे ६.५२. २ ०हरूत-( नृत्य ) आंगठा व तर्जनी याशिवाय बाकीचीं तीन कापसाचा दिगारा. ३ वाऱ्याने उडण्यासारखा एखाद्या हलक्या बोट मिटन तळहातास चिकटून टेवणे; आगठा उभा ठेवून त्याच्या

कपिल-ला-वि. पिंगट; तपिकरी किंवा जर्दा (रंग). 'एक कपास करप-- कि. (गो.) जनावरांतील नराचे वृषण तातलें साडेपंथरें। तैसी कपिलवेण अपारें। '- ज्ञा ११.१३२. [सं.]

कपिला-सी. १ कामधेन; स्वर्धेनु. 'कपिलेचे म्हणार्वे क्षीर। हत्यार वापरतात. विश्वेळ आकृति काढण्याचे दोन बाह असलेले मा इतरांचे काय नीर।'-एमा १.१२४. २ एक रंग असलेली; साधन, 'कोशकारांनी आपला स्वैरक्रम सोडन मर्यादेने वागण्यास कोणत्या तरी एकाच रंगाची ( गाय ). ' काळी–तांवडी–पांढरी सांगण म्हणजे नदीच्या ओघांवर व पर्वतांच्या रांगांवर रूळ व कपिला ' 'काहीं सफेत कपिला व्याघांवर खाणीच्या । ' -ऐपो कंपास चालविंग होय.' -िन ४९७. २ होकायंत्र. 'तसँच कितीएक ३०९. ३ ( सामा. ) गाय. 'माझे घरीं पांच कपिला आहेत. ' देशांतील लोक ह्या यंत्रास (होकायंत्रास )कंपास असेम्हणतात. ' ४ रंगाकरितां कित्यक जातींच्या फलांची वाळवन केलेली भकटी. -मराठी ६ वें पुस्तक ८०. (सन १८७५). • घालणं-मार्णे- यांत कपिला व कपिली असे दोन प्रकार असून कपिली सरस आहे. ५ काव. • पद्यी, कपिल सठ-स्री. (कपिलखट मोल.) भाइपद किपि--पु. १ माकड; वानर. 'कपिकुळ उद्धरिलें। मुक्त केले वश्च पष्टीच्या दिवशीं मंगळवार, रोहिणी नक्षत्र, व्यतीपात योग, राक्षसां। '-तुगा ३९९. २ हनुमान; मारुती. ३ ( ल. ) मंड- सूर्यनक्षत्र हस्त, यांचा योग झाल्यास तीस कपिला षष्टी स्हण-ळींतील सर्वीत युद्ध-अनुभवी-युदारी मनुष्य. ४ ( थट्टेनें ) एकाया तात. हा एक अपूर्व व पुण्यकारक योग मानतात. हा क्वचित र्धदातील अनुभवी मनुष्य: मुरुवी; तावुनसुलाखन तयार झालेला. येतो; बहुधां साठ वर्षीनी असा योग साधतो. ' चंद्रसूर्यप्रहुणांसी। (मारुती कपिकुळांतील असल्यानें त्याच्या चारीत्र्यावसन रक्षणेन). वोंवाञ्चनि सांडी ते दिवशीं। कपिलाषष्ठी तिची दासी । मा अर्थी-[सं. कपि: फा. कपी ] **ंध्वज**-पु. अर्जुन. ( याच्या निशाणाः दयासी कोण पुसे ।' -एसा ११.१२६९. **कपिलाषष्ट्रीचा** वर मारुती होता. म्हणून हें नांव ). 'मग ययाचि गा कपि योग-१ ज्या गोष्टी एकत्र होणें-जमणें अशक्य त्या आकस्मिक ध्वजा । ' -ज्ञा १८.९५२. [सं.] भाख-वि. १ वानरासारखे रीतीने एकत्र जमल्यास त्यास आनंदाने म्हणतात. दुर्मिळ सुयोग, तौंड असणारा ( घोडा ) ज्याचा वरचा ओठ लहान व खालचा संधी; दुर्लभ घटना, २ ( उपरो. ) अशक्य; असंभाव्य; क्वचित्

किपिश-9. कवडया ऊद; धूप. -वि. पिंगट रंग. [सं.] कपी-नी. १ (को. ) पुस्ती, जोड (फुटलेल्या लांकडास [कपाळ+फोडणें ] दिलेला ). २ कलिंगड, भोपळा वर्गरेचा नमना पाहण्यासाठी। कापून काढलेली फोड, ३ (गो.) टिगळ. कपा पहा.

कपी-की. कपी; मणका; पुली; खरडी, ओझें वगैरे उचल ण्याचें साधन, लांकडाच्या भरींव तुकडयाला भोंक खोदन त्यांत त्याचा गिदी, उशी करण्याकडे उपयोग करतात. कप पहा. चाके भहन त्या चाकावहन दोरी घालन त्या दोरीस सामान बांधून यारीसारखें उचलण्यास उपयोग करतात. कपा पहा. ति. कपात पहा. कपी≔चाक]

कपीत-पु. (गो.) कप्तान (लक्ष्करांतील किंवा आरमारां तील ). [ पोर्तु. कापिताव; इं. कप्टन ]

कपुत्र —( प्र. ) कवूतर पहा.

कपुरकाय, कपुरी -- लीन. (हि.) विडयाच्या पानांची एक जात ही जात बंगाल प्रांतांत होते. या पानास कापरासारखा बास येतो. [सं. कर्पर, प्रा. कप्पर; हिं. कपूर]

कपरीमेणवत्ती--स्री. उत्तम पांढऱ्या रंगाची मेणबत्ती. [कापूर+मेणवली]

एक विभाग, तुकडी, कंपनी, ( ११ पलटणी ). 'एकापरीस एक क्योल=गाल ] शिपाई रांगडा हिंदुस्थानी । दोन कंपू फिरंगाणी । ' -ऐपो २७८. **३ विशेषतः युरोपियन लब्करी पद्धतीनें तयार झालेलें देशी राजां** जवळचे सैन्य. कवाईती पलटण. 'तवां कंपूनें कटाव केला मोरचे कंपित, कुंचित, सम. [ सं. ] भाले म्होरे म्होरे। '-ऐपो ३५०. ' प्रण्यास गारयांच्या ऐवर्जी त्यांचे कंपू टेवून घेण्याचे कबल केल्यावर पुन्हां लढाईची जंगी तयारी करण्यास ते तयार आहेत. '-भाऊ ९२. ४ विशिष्ट मताची किंवा विचाराची मंडळी; गट; समुदाय; मंडळ. 'कुटाळ कंपू. ' 'आम्ही हॅरिसन आदिकरून मंडळींच्या कंपंत जाऊन मिळालों ' - टि १६०, [इं. कॅप]

कपूत--पु. दुर्गुणी;अवज्ञा करणारा मुलगा. [सं. कुपुत्र, म. पृत] कपूयचरण--न. पापाचरण, दुर्वर्तन. 'कपूयचरण म्हणजे पापाचें आचरण '-गीर २९५, [ सं. कपूय=निंश+(आ)चरण ]

**कपूरकचरी**—स्त्री, कापूरकचरा पहा. **कपेरी—की**. (कु. ) दगडाची कपरी–तुकडा, [कपरा ]

कंपेश-पु. १ कंबेश; फरक; कमी अधिक प्रमाण. 'बाजी-राव कबूल होतांच त्याशी पूर्ववत् प्रमाणें कांही एक कंपेश न करितां दोस्ती सरकारनें कायम ठेविली. -इनाम १४०. -स्री. त्या दुष्ट मनुष्याचे पाय बांधून त्याला उलटा डोलकाठीवर टांगा ! ' कंबेशी. न्यूनाधिक्य; घोंटाळा; गोंधळ. -वि. १ कमीअधिक, थोडें -स्वप २९६. जास्त किंवा थोडें कमी: जवळजवळ. 'कंपेश चाळीस हजार फीज' -स ७.३२८८. २ तंतोतंत. 'सला झाल्याप्रमाणें वर्तणुक कंपेश न केल्यास पारिपत्य होईल.' –स ५.२६०७. फा. कम+बेश ] गुळमट चिकट होणें, तोंडाला पाणी सुटणें, झोंप फार येणें, बशांत

कपेळफोडुणी--श्री. (गो.) कपाळफोड; डोकेफोड.

क यो-पु. (कु. गो.) १ पापुदा ठिगळ, इ. कपा पहा. २ मासळीचा तकडा.

**कपोक-**-- प्र. पांढरी सावरी. याचा कापूस फार मऊ असून

कपोट-- की. (कों.) ताडाच्या पानाची केलेली पेटी.

कपोत-ता-पु. (काव्य )कवडा; पारवा; कबूतर. (स्त्री.) कपोती. या पक्ष्याच्या मानेवर ठिपके असतात. [सं. कपोत] कपोता घळणें-वाळणें, खंगणें, क्षीण होणें.

कपोतक( संयुतहस्त )—५. ( नृत्य ) दोन्ही हात एकमेकां-जवळ आणुन तळहाताकडील बाजूंनी एकमेकांस चिकटवून एकावर दुसरा झांकण बसेल अशा प्रकारें ठेवणें. [सं.]

कपोल-ळ-पु. गाल. ' अधिष्ठानविशाळ भाळीं। तैसी शोभा कृष्णकपोळीं। '-एरुस्व १.६१. [सं. कपोल]

कपोल-ळ-न. ( चुकीनें ) कपाळ; गंडस्थळ. 'कपोलांचें वर्तुळपण।भर्णो ज्ञान प्रेमाचे दर्पण॥ '-ऋ ९५. 'कंपु लपवीसी कंपू--पु. १ तंबू वेऊन, तळ देऊन राहिलेलें सैन्य. २ सैन्याचा आंगिचा । स्वेदु पूसीसी कपोळीचा। '-शिशु २२६. [सं.

> कपोल( अभिनय )-पु. ( नृत्य ) गालाने केलेला अभि-नय. याचे सहा प्रकार आहेत. त्यांचीं नांवें.-क्षाम. फुल्ल. पूर्ण.

> कॅट्टन, कप्तान-पु. १ नाईक, प्रमुख, नेता. २ सेनापति. ३ मुख्य नाखवा, तांडेल. 'अभयलेख देणारे कपतान तरी त्यास किती भेटतील ? '-नि ८८८. [इं. कॅप्टन]

> कप्तान—न, बैलगाडींत असलेल्या मालास पाऊस वगैरे लाग्रं नेय म्हणून केलेला आडोसा, पडदा. हा बहुदा खजूर भहन आलेल्या तृद्याचा असतो. [ अर. ६फुआत-कपात=( खजुराची ) शिदीच्या चटईची पेटी ]

> क्रप्पा-१ कपा पहा. 'दोन कप्प्याची बनलेली थैली म्हणजे हृदय होय. '-आरोशा १.१४.

> कुरुपा—पु. पेटी; गहा; आंख. ' खारकेचा भाव काय म्हणून दकानदारास विचारले तर तुम्ही किती कप्पे ध्याल हें सांगा म्हणजे मंग आपणांस भाव सांगूं असे बोलतात. '-मुंब्या ५०. किपात पहा ]

क्रप्पी—सी. पुली; कपी पहा. ' शिहाला कप्पी बांधा आणि

कप्पी—स्नी. लहान कप्पा, खण.

कफ-पु. १ शरीरांतील त्रिदोषांपैकी एक, कफामुळें तोंड

बरवरणें. तिखर पदार्थ खाण्याची इच्छा होणें, उष्ण उपचारांची चोरांनीं चोरी करूं नये म्हणून लोक निजते वेळीं अस्तिक अस्तिक इच्छा होणे. अभिमांच. मलमत्राचे आधिक्य वंगरे लक्षणे होतात. काळभैरव, कफलक ' असे म्हणून याच्या नांवाचे स्मरण करतात. साकरलें असतां घशांतुन बाहेर येणारा पातळ बुळबुळीत पदार्थ; याला ब्रह्मदेवाने वर दिला आहे की तुझें जो स्मरण करील त्याला श्रेष्मा; खाकरा; बेडका. ३ फॅस; फेन. [सं. कफ. तुल० फा. चोरापासन भय नार्टी. 'आदिचोर कफहस्य **ब्रह्मदल वरस्य च।'** कफ़=फेंस, थुंका ] **्रा.नादाक, निःलारक, भेदक, सारक**, इ०. कोर्डे कफळाच्या तीन बायकांचे स्मरण करावें असे सांगित**रुं** हर. हारक, कफारी-वि. कफ नाहींसा करणारें ( औषध आहे. 'तिस्रो भार्या कफक्रस्येति० ' [ सं. कापालिक ? कफल ] वगैरे ). • ज्वर-पु. कफ जास्त झाल्याने किंवा शरीरस्थ कफांत दोष उत्पन्न झाल्यामुळे येणारा ताप; कफप्रधान ज्वर. [सं.] • वित्त ज्वर-प. कफ आणि पित्त यांचे आधिकय होऊन बरोबर कज्जा कफालत-कफावत हा विशेषतः आढळतो. 'तम्हां-येणारा ज्वर. [सं.] अप्रकृति-स्री. कफ किवा कफजन्य दोष जवळ आम्हांविषयी हरएक बावेविशी कफारत पडते, त्या गोष्टीवर जींत अधिक आहेत अशी प्रकृति. [सं. ] ०रक्त-पु. कफाबरोवर न जावें. -पाव ९. २ आळ;तोहमत; आरोप (कि० घेगें आणणें). रक्त पड़नें; एक रोग. 'आम्खपित्त, रक्तपित्त । वातरक्त, कफरक्त । 'ही रति कफालत सरती त्याचि मज वस्तीच संगत पडेल । ' खोकलें. खरूज अत्यंत । विसर्प एकां । ' –गीता १३.२४९७. [सं.] . –राला ५७. 'संपादणी कौटाल कफालती ठाऊक आवध्या तुजा।' •वात पित्त ज्वर-पु. कफ, बात व पित्त हे तीन वाढल्यामुळं –होला ३१. ३ अडचण; त्रास; संकट; पॅच; क्लेश; अस्टि येणारा ताप, त्रि शेषजन्यताप. [सं.]

कफ--प. सुरमाडाचा कापूस; भूस, रुई वंगेरेच्या फळांतील लचांड; झट; झेंगट; पीडा (कि० येण, ६०). [अर. कुफात्-कृत-म्हातारी, इ०. कप पहा. 'लोह कफ गारा अग्निचिया काजें। येऱ्हवीं ग्नता; अविश्वास ] तें ओझें कोण वाहे। '-तुगा २१७४. [सं. कार्पास]

कफ--पु. (कों.) कप्पीचें घर, सांचा (कप्पीसह किंवा अहदनाम्यांतील नाहीं.'-रा ७.९४. [ अर. कफालत ] कप्पीशिवाय)

रेपणा ) २ थरकांप: शरीर लटलटणें, इलणे. [सं. कंप]

'त्याची कफन आणून त्यास माती दिल्ही.'-रा ६. ११२. ' मयत माणसाचे कपन घेतो. '-मसाप २.२.६४. [अर. कफन जलोदराचा एक प्रकार. [ सं. ] तुल • इं. कॉफिन ] • खायरा-रो-वि. ( गो. ) कफनाचा तुकडा सुदां विकृत खाणारा. ( ल. ) अतिनीच ( मनुष्य ).

कफणी-नी--स्त्री. ? कोपरापासून पुढील हात व डोकें योशिवाय सर्व शरीर झांकेल असा अंगरखा, हा फकीर, साधू इ० ) बेचव; कवकवीत पहा. वगैरे लोक वापरतात; बिन बाह्यांचा अंगरखा; पायघोळ सदा. २ (ব.) जाकीट. [अर. फा. कफनी] गळ्यांत कफनी घालणं – आली आतां पण डह्न काय उपयोग ? ' – সাঠিका. ' आली ( ल. ) १ संसारपाश तो**डून** विरक्त होणें, संसारत्याग करणें. २ कंबक्तीची वेळ ! ' -- भा ११८. [फा. कम्+बस्त ] भिक्षापात्र हातीं घेणे. भीक मागणे.

कवडी देखील नाहीं असा भिकारी, भिका-यांचा राजा. (सामा.) कब्ब=उलयण, परतणं+गीर ] कंगाल; दरिद्री; निष्कांचन. 'दोघेहि सारखेच कफलक.' -नि ६६८. 'भातां प्रत्येक मनुष्यास असा अधिकार ( प्रत्येक मनुष्याने मिळविकेल्या द्रव्यावर त्याचे पूर्ण स्वत्व) मिळाल्याने, एकाजवळ कवेंज घेतली आहेत. ' -रा १.२९४. ' पावले पैकियाची कवज ' स्त्रासों रुपयांची इस्टेट, व दुसरा अगर्दी कफलक अशी स्थिति होते.' -भाअ १८३४.१३८. २ धनकोला देण्याकरितां अप्त केलेला

कफरादोज-गर--जोडे शिवणारा, [फा. कफश-जोडा ] कफारत-लत-स्नीपु. १ तंटा; तेढ; कज्जा. कज्जाशब्दा-( कि॰ येण ). गळ्यांत पडणे. उभा राहणे. उपस्थित होणें.

कफालत-नी, जामीनकी: हमी, 'हे दफा कफालतीचे

कफावत — सी. उपडकीस आणलेली, उमगून काढलेली चुक. कंफ — पु. ( प्र. ) कंप ( गाण्यामध्ये आवाजांत होणारा कांप. देष, गुन्हा. ( कि० काढणें ). घेणें, जाणणें. २ भांडणतंटा: कज्जा; कलह; बखेडा. 'कज्जं कफावती होऊत रस्त्यांत। असाबी

कफोदर---न. कफाचा जोर झाल्यामुळ होणारा एक रोग.

कबई--सी. एक प्रकारचा आंगरखा, झगा. [फा. कथा-बरचा अंगरखा किंवा जाकीट. ]

कबकबीत—वि. पचपचीतः; पाणचट ( ऊंस, कलिंगड खर्बज

कंबखत-ती, कंबक्ती-ली, कमबखत-ती पहा. 'कंबखती

कबगीर-- पु. मोठा चमचा; पळी. ' यखनी उकळं लागतांच कफल्ल, कफल्लक--वि. अतिशय गरीब, ज्याच्यापाशी तिला वारंवार कवगीरानें हालवीत जावी. '-गृशि २.१३. अर.

कबचाड-न. ( न. ) कवच. [ सं. कवच ]

कबज-न. १ लेखी पावती, पोंच. ' ऐवज पावीन दीक्षितांची -दि ४.२४. -प. कफल हें जगांतील भादिचोराचें नांव आहे. माल. -जग्ती, कांहींहि माल किंवा जिंदगी यांची जप्ती. अशा किंवा करारनामा लिहन दिल्यामुळे उत्पन्न होणारे बंधन: आळा: लागते असे पुराणांत वर्णन आढळतें. ) वचनबद्धताः लेखामुळे, वचनामुळे गुना. ४ पाटील-पटवारी कवर--की. मुसलमानाचे थडगे, पीर. 'शेवटी त्या प्रांतींच यानें साऱ्याच्या पोटीं शेतकऱ्याला दिलेली पावती. ५ मलाव कबर होऊन राहिले.' -थोशा ६. [अर. कब ] ० स्तान-स्थान-रोधः सांबळाः अवष्टमः ६ धरणेः पढडणेः (बोलण्याचा) आधारः न. मसलमान लोकांची मसणवटी' स्मशानः (फा. कब्रिस्तान ) घेर्गे ( विशेषतः एखाद्या मनुष्याला त्याच्या भाषणांत ). (कि॰ स्वाधीन. 'मुळ्ख कबजदस्त केला. '-मब १०३. ०एज-न. मालकी हक किंवा कवजा एकाने दसन्याचे ताव्यांत दिल्यावहलचा करारनामा. -भाभ १८३२.

भोगवटा. [ अर. कब्झ ]

कबजा:-पु. जाकीट; अस्तन्या नसलेली वंडी. 'तिन [कबरा+बांडा] होक्यावहरून घेतळेल्या किरमिजी रंगाच्या ओढणीतन तिन घात-लेला भरजरी किनखापी कबजा स्पष्ट दिसत होता.' -स्वप २४५. ' मोक्षादि सर्वसिद्धिची श्रेणी। श्वेतर्कबलासनी साधकां। ' -एमा [फा. कबाचा]

कबजा-पु. (ना.) विजागिरी. -शर.

(सरंजाम, प्रांत ). 'सरंजाम गर कबजी' -खरे ९४२. [अर. व.ब्झ] स्वररचना. [ सं. ] धरणें-कि. पेंचांत धरणें: पकडणें: गोवणें.

धनकोने ऋणकोची मिळकत तिच्या उत्पन्नांतुन व्याज व महल फेइन धेऊन त्याचा हिशेब ठेवून परत करण्याच्या कराराने-

कबिजरी-- जी. ताबा, अम्मल. 'अलीकडे या राज्यांत त्यावर कापडी पृष्टा शिवतात. [ सं. कपाल ] कबज्गिरी आधीं जाली ते गांवीं ठाणें बैसवून तर्फा केलिया माहेत. 'रा. १५.७८. [ अर. कब्ज ]

कंवडी-की. कळकाची कांबीट; कामटी, फीट, भेतृक. [सं. विस्ताहनीयां बळा । '-आसु ४. [सं. कबरी ] कमठ=वेळ ]

कंबणें-कि. (बे.) वांकणें.

कवंध-पन. १ मस्तकविरहीत शरीर; धड. 'सूता संशय न धरीं मद्वीर कबंध-तुल्य अवशिष्ट । ' -मोकर्ण ५.४. २ मस्तक

रीतीनें जप्त केलेला माल; जिंदगी; मिळकत. ३ लेखी पावती (एक लाख सैनिक युद्धांत मेले म्हणजे एक कवंध उठून नाचुं

कबर-री-सी. वेणी: बचडा: खोपा. 'मस्तकी कुटिला-धर्णे, पाडणे). ७ ताबा, कवजा पढ़ा. ' एकमूठ असते तर आपल लकभार। सुमनी, कबर शोभती।' -एमा १४.४९४. ' परततां हातीं कवज राहता. –रा ६.६००. –वि. स्वाधीन. 'सालगुदस्त कवरांवर नावरे ।' –( वामन ) नवनीत १३०. ' तवकें उठोनि किल्ले रायगड मोगलास कवज जाला. ' -रा १७.३८. [अर. धांउनि पळतां कवळूनि नीच कवरीतें। ' -मोविराट १.६६. कब्स ] **्करणें-**जिक्लें: ताब्शंत थेंगे. **्दस्त**-वि. इस्तगत; 'मोकळे झाले कबरी भार। इरिवक्त्र विलोकितां॥ 'सिं. कबरी

कंत्यर-- श्री. हा शब्द कमर शब्दामध्ये पहा. [फा. कमर] क्रबरा—वि. १ चित्रविचित्र, ठिपक्या ठिपक्यांचा (वस्न, पश वंगरेंवर असणारा रंग ) २ करड्या रंगाचा (वस्न, पशु वंगरे). [सं. कवजा-पु. कवजः, कब्जा. ताबाः, अम्मलः, मुठः, पकडः, कर्बुरः, प्रा. कब्बुरः, हि. कबरा] व्यांडा-वि. चित्र विचित्र रंगाचाः, अनेक रंगी, मळकट पाढ-या रंगाचा (घोडा वगैरे). बांडा १ पहा.

> कंबल-ळ-पु. कांबळा; घोंगडी; लोंकरीचे वस्न; धाबळी. १४.४०५. [सं. वंबल]

कंबल-(संगीत) ज्यांत न्यासस्वर षड्ज असून प्रह, कवजी-9. कलुशाचे टोपण नांव कविजी. [स. कवि+जी] अंश व अपन्यास स्वर पंचम असतो व ज्यांत ऋषभ स्वराचें कबजी—िव. कबजांत, ताब्यांत असलेखा; इस्तगत केलेखा बहलत्व व गांधार मध्यम व धैवत ह्यांचे अल्पत्व असते अशी

क्षंबल, कबल-नपु. (राजा.) अर्घा किंवा अर्ध्याहुन क्रयजेगहाण-न. (कायदा) ताबेगहाण: कर्जकेडीबहुल अधिक भाग (फळ, दगड वगैरेंचा फुट्रन निघालेला). [सं. कवल] व.वलात-कवलायत-स्त्री. कबुलायत पहा.

कंबळ-पु. (पगडवंद) पागोटचाचा किंवा पगडीचा डोक्या-ताच्यांत घेणे. (ई.) युसुफक्टरी सॉर्टेगंज. [ अर. कब्झ+गहाण ] भोंबतालचा भाग. हा डिकार्ने कागद चिकटवून तयार करतात व

कंबळ-- खी. भीवरसाल; एक झाड.

क्षचळ-पु. केस; कबरी. 'बाळाच्या कवळानिमित्त कबळा

कंबळी-स्त्री. कांबळे; जुनी घोंगडी, पटकुर. 'काळी कंबळी गृतुन बुथी। ' -नव १३.१२३. [सं. कंबल हिं. कमली ]

कवाई-यी-कबई पहा.

कवाड-न. एक घोडा किया उंट नेऊं शकेल इतकें ओझें तुद्भ गेलें असतांहि चलन वलन करणारें धड. 'जाणो सन्मरण (लांकडें, गवत, वैरण वर्गरेचें ); वैरण, कडवा, गवत, यांचें ओसें, महा लाभें बहु नाचले भटकवंध । ' -मोभीष्म ७.३९. 'रजपूत महा गुरांनी वाहून आणलेले जळण. ( कि॰ बांधणें ). हा शब्द कोठें पराक्रमी, शिरच्छेद झाला तरी कवंद नाचतें. '-हिलई २२२. [सं.] कोठें आखें ( अर्थ ओझें ) या अर्थी चुकीनें वापरतात. 'कही **्नाचण**—िक. लढाईंत अतिशयकत्तल उडणे; रक्तपात होणें. कबाड या लब्कराचें केल्यावर. '-खरे १७०७. [हिं. कबाड-

र=मोडकें सामान ] **क्लप्र-काम-**कष्टाचें, मेहनतीचें, श्रमाचे लाविणें आणि आगीपासून बचावासाठीं पाण्याच्या चार हेगा काम, हलक्या दर्जाचे काम. बखोत-पु. १ (कों.) जंगलांतील त्या मंडपाच्या बाहेर थोडवा अंतरावर भरून ठेवणें.'-.इकराची जळाळ लांकडें तोडण्याचा मक्ता ज्याकडे आहे असा खोत; अधिकारी, २ कबाड, सर्पण किंवा कडवा, धान्य वगैरे (बैला-बह्न वाहन ) प्रविण्याचा मक्ता घेतलेला ठेकदार. • खोती-स्त्री, कबाइस्रोताचे काम; अधिकार. ० हाट-पु. लांकडे गवत वंगरेंचा बाजार. 'कबाड हाट तेथ खेळू।' - ऋ १२०.

कबाडवान्-पु. (व.) वाण्याच्या दुकानी मिळणाऱ्या चिल्लर औषधी व वाळक्या वनस्पती. [कबाड+वाण=प्रकार] कवाड़ी गलवत-न. व्यापारी मालाची वाहनुक कर-णारे जहाज. माल गलबत. -पु. ( ल. ) व्यापारी.

मैळ, घोडा वंगरे ). २ श्रमार्ची, कष्टाची, दगदगीची कार्मे कर<sup>्</sup>रच्या कविता. ३ कवितेचा एक प्रकार; पोवाडा, कटाव या णारा: काव।इकष्ट करणारा: कांद्री सुख नसतां केवळ संसाराची सारखी सामान्यतः घनाक्षरी वृतासारखी रचना. [सं. कविता ] खटपट करणारा. ३ ओवडधोवड कारागिरीचे काम करणारा ( मनुष्य ). ४ क्षुद्र, हलका, कमी योग्यतेचा मनुष्य. [ कवाड ] ऊंस ]

कवाब-पु. मुसलमान लोकांतील एक मांसाचे पकान्न. ' काय हो कवाबांचा घमघमाट सटला आहे. ' –िविवि १०.१०. (विशेषतः ) लमाची स्त्री; घरधनीण; मालकीण, [अर कवीला ] २३०. [फा. कवाब=भाजलेल मांस ] -वि. (व.) शुक्त आलेला; बाळलेला; रोडावलेला (मनुष्य). 'रोगार्ने जळ्न कवाव झाला.' जोडण्याकरितां केलेला लोखंडी जाड गजासारखा खिळा. हे खिळे

क्रबाब-स्त्री. १ दूधभोपळा किंवा मुळा यांची किसून बाहेरून ठोकतात. केलेली गोळाभाजी. २ कोरडया मसाल्याने तयार केलेली भाजी. 'पाकशास्त्रांत कबाब या नांवास्त्रालीं जे पदार्थ येतात ते सर्व चिक. [अर. कबिला+दार] मसाले लावून कोरडे तयार केलेले असतात. ' -गृशि २.१११. [कम्+भाव=पाणी ? ]

कवाविर्ज्ञा-स्त्रो. कंकोळ; एक औषधि (कोणी पुकीन नागकेशरासिह म्हणतात ). कबाब नावाच्या झाडाचे वाळलेले फळ. रानरंबगा. [ अर. कबाब+फा. चीनी; लॅ. पायपर क्युबेबा ]

कबालत, कबाला-कीयु. ( प्रचारांत कबाला असा शब्द शेतो ), १ सनदशीर त्रिकी; खरदीखत; मालकी हकांचा कागद. 'देशमुखी आपुठी आपुग खुश-रजावंदीनें, कबालतीनें फरोस्त करून दिल्ही. '-रा १७.१. २ (बडोर्दे ) कबुलायतः करारः कवुलनामा; कंत्राटदारानें केलेला करार. 'जिनसा अगर माल पुरविण्याची कबाल्यांत शर्त नसेल, त्यावेळी तशा जिनसा व माल ह्यांविषयीं स्थानिक अंमलदारामार्फत रीतसर हरराजी कहन जिल्ली। ' -एमा १४.४७८; 'श्रीद त्यजिले वरिला भदक्षिणावरी कवाले करावे. ' -स्वारीनियम २९. [ अर. कबालत्, कबाला ]

कबालदार-पु. कवाला, करार कहन देणारा; कंत्राटदार. 'कबालदारास एकादा शामियांना लावून देण्याची कबाल्याप्रमाणे इति असल्यास अथवा ती नसतांही, स्वारी कामदार यांनी हुकूम केल्यास गोटापासून दूर एक शामियाना लावून देउन पाहरा परत्वे पाढरा, काळा, शिराजी वगेरे जाती आहेत. [फा. कबूतर ]

शिकार १०. [फा. ]

' दिल्हे कबालपत्र ऐसे जे. '-रा १२.१८०. [फा. ]

कवाहत—की. १ दोष; गुन्हा; कुभांड. 'लटस्या कवाहती उठिवतील. ' -रा ५.७६. ' खरें बोलाव यासी जावें तर कबाहत उटेल. ती भाटोपण मुषकील. ' -रा ५.१६७. २ कलहः तंदा. 'आप भापल्यांत कबाहत लागल्याने शत्रुम राजकारण करावयास जागा होती. ' -रा १९.३५. [ अर. कबाहतू ]

कवित्त, कवीत-न. १ (हि.) कवित्व; काव्य; कविता. कबाडी-डवा-वि. १ ओझें वाहणारा-नेणारा ( मनुष्य, र हिंदींतील कान्याचा एक भेद, भाठ लोक म्हणतात त्या प्रका-

कविरा-पु. उंसाची एक जात. -शे ७,२०५, का. कब्ब=

कविला-पु. १ कुटुंब; बायकामुले; परिवार; अनाना. २ कबिला-पु. (कों.) (नाविक) बांक व पठाण यांस

कबिलेदार--वि. कुटुंबवत्सलः बायकोमुले असलेलाः प्राप-

कविलेमाही—किनि. महिन्यापूर्वी, 'त्यास कविले माही दादासाहेबाबाबे व चिखली वंगरे राग्ने फत्तेसिंगराव गायकवाड यांचे मुल्खाबाबद मजकुर मरकुम केला आहे. '-रा १०.१६४. [ अर. कडट=पूर्वी+माह=महिना; फा. कडिट+माह ]

कवीरपंथ-प. कवीरसंप्रदाय; कवीर (१५ वें शतक) नांबाच्या रामभक्त साधूनें स्थापन केलेला एक भक्तिसंप्रदाय. [ अर. कबीर=श्रेष्ठ, मोठा+पंथ ]

कबीर पंथी-वि. कबीरपंथास अनुसरणाराः कवीराचा अनुयायी.

कबीलदार-कबिलेदार पहा.

कंबु-- पु. शंख. 'इक्षित हास्य मनोहर । प्रीवा सुंदर कंबु तुरुछ दंबु कसा। ' –मोसभा ४.१४. [सं. ] ०कंठ-पु. शंखा-सारखा गळा. (हें सौंदर्याचें लक्षण समजतात). 'ओंकार मातृकांसकट। तोचि जाणावा कंबुकंठ। '-एरुस्व १.४२.

कब् - ब-तर-न. एक पक्षी; खबूतर; कपोत. याच्या रंग-

•खाना-पु. १ कनूतरें ठेवण्याची जागा; कन्तरें पाळण्याची, बाढविण्याजी जागा. २ खुराडें, ढावळ. [फा. कन्तर् ] •बाज-वि. कन्तरें पाळणारा, कन्तरें खेळविणारा. [फा. ]

कबुलात, कबुलायत — की. १ (कायदा) कब्लनामा; करारनामा: लेखी अथवा तोंडी केलेला करार; संमतिपत्र. (इं.) अग्रीनेट. 'कबुलातीचा मञ्कर' — ख ४.१४५७. २ (महयुली) वस्ल, खंड किंवा सारा देणाऱ्याचा साऱ्याच्या रकमेवावत कबुली बहुलचा करार. [अर. कबुलीयत्]

कबुळी—की. १ संमिति; मान्यता; स्वीकार. २ (कायवा) व्ठॅक=पांढरें, सं. क्रमेलक=उंट ] आरोपीनें गुन्दा केला आहे अज्ञाबद्दल अनुमान निघेल अशी कळ-विकेली तोंडी किंवा लेखी हकीकत. (इं.) कन्फेशन. [अर. कपडे भिजवा. ''पराकड्दन क कवूल्] • जाबाव—पु. १ (कायदा) वादीचें म्हणणें न्याय्य आहे कसा प्रतिवादीनें न्यायसमेत दिलेला लख. २ आरोपीनें आरोप म्हणोन लिहिलें तें कळलें '-कक्वल असल्याबद्दल दिलेली जवानी. [फा. कवूली+जवाब्] उणीव असलेलें. उ० 'आण्याक

कबू—(गो.) उंसाची एक जात. हा जाड असून पेऱ्यांवर उभ्या लाल रेषा असतात. [का. कडबू=ऊंस]

कबृतां हुळ-पु. एक उंची जातीचा तांदूळ.

कहुळ— वि. १ मान्य; पसंत; संमत; राजी (गोष्ट, वस्तृ वैगेरे).

१ मान्यता वेणारा; संमित वेणारा (मतुष्य); अनुकूळ, १ मान्य केलेलें, पसंत केलेलं (कार्य, वचन). [अर. कब्ल ] कत्तवा— (पा)—कत्वा—पु. १ वादाचा निकाल लाग्यापूर्वी पंचांनी दिलेला निकाल आम्हांला मान्य आहे असा पंचांतुर्वे वादीश्रतिवादीनी दिलेला लेख, राजिनामा. १ (महसुली) पाटलांने घेतलेल्या साऱ्याला कतुरी वंणारा रयतंचा कत्तृलनामा, संमतिपत्र. १ कतुली लेख. —रा १.४४. [अर. कब्ल+कतवा, कतपा=लेख] कतागत्-पु. कतुली लेख. 'हा कबुल कागद लिहुन दिल्हा.' -रा ६.९८०. [फा.]

कबुस - पु गलबतावरील भटारखाना-स्वयंपाक गृह, [ जर्म. कबुस, डच. कबुह्स; इं. कबुस ( कॅबिन+हाऊस ) ]

केंबेश —केंपेश पहा. 'आहरही केंबेस दों हजारांचा आला ' -मदबा. [ फा. कम्+बेश ]

कंबेद्दी — जी. न्यूनाधिक्य; कमी अधिकपणा. कंषेश पदा. ' वाकरीच्या कंबेसीचे इलाजमास चिंता नाहीं, परंतु हरामखोरीचे इलाजमानें आमचे शिळास वडा आहे. ' –होके ३३.

किसेशी—पु. (कों.)(नाविक) नावेच्या फळीच्या षड-कामास मजबुती येण्यासाठी ठोकावयाचे खिळे, हे आंतून ठोक तात. हे खिळयांपेक्षां व्हान असतात. हे फळपांस सांधकामास ठोकतात.

कडज्ञा—कवज, कवजा पहा. 'पण शत्रूचे कवजांत राहणे बापेक्षां जीव आईल तर बहुत उत्तम!'-रा १२.९२.

कड़ जी--कबजी पहा. ' लहकर पावसाळे दिवसांत छावणीस आपले कड़जी देशांत यार्वे '-चित्रग्रप्त ३६.

कड्यू—वि. (प्रां.) १ घेतलेलें ऋण परत करण्याच्या कार्मी विकट (ऋणको); खमक्या; धकाबुकीला तयार. २ जड हाताचा; विक्कु. विकट (माणुस)

कॅडलेट, कांडलेट—न. (कु.) कामलेट; ब्लॅकेट; पांचर-ण्यांचे वल. [ इं. कॅमल=उंट; अर. जमल; लॅ. कॅमलस्; कॅमलेट= उंटाच्या लोंकरीचे वल; किंवा इं. ब्लॅकेट=पांढरें लोंकरीचे वल, ब्लॅक=पांडरें, सं. कमेलक=उंट]

कम-पु. (परीट) भट्टीचे पाणी, खारे पाणी. 'कमांत कपडे भिजवा. ''परटाकडून कम घेऊन या. '

कम-वि. १ भल्प; थोडें. 'आपल्यास शिबंदी कम पडे म्हणोन लिहिलें ते कळलें '-रा ६.२२९. २ उणा; कमी; उणीव असलेलें. उ० 'भाण्याकम रुपया'; 'दोर कम मण'. [फा. कम् । • अक्कल-स्त्री. भल्पबुद्धिः, ५ हिन्समः इ. [फा. कम्+ अक्र ] -वि. अल्पबुद्धीचा; कमी समजुतीचा; 🔖 मति. • असल **अस्सल**—वि. १ हलका; कमी योग्यतेचा. २ ६,नॅ,रस; दासीपुत्र, अकुलीन. कमसल पहा. 'भी कमअस्सल नाहीं.'-चंद्रप्र ८. ' जो कम अस्सल असेल तोच दगलबाजी करतो. ' **॰ इज्जत-**स्त्री. अप्रतिष्ठा. 'अमा गैरहिसाबी जाजती सोसन कमइजतीने व गैर-मेहेरबानीने पेशजी ही खिदात बेली नाहीं व पुढेंही न करूं. '--इम ६७. [फा.] ०कस्म-वि. कमी कसदार; कमी दर्जाची (जमीन). (कि॰ होर्गे). -शे ८.१४५. •कस्पर-वि. जवळजवळ; समारें; थोडें कभी असलेलें; कमींतकमी. 'मशारनिलेस जाउन कमकसर एक साल गुजरलें. '-रा १०.१६४. ' ...फुले त्यांजवर उधळतात तेन्हां कमकसर जिमनीवर घोटचाइतका तुळशीफुलांचा थर…पडलेला असतो. '−तीप्र ११७. [फा. कम् +अर. कसर्≖ न्यून ] **्कायदा-५. १** कायदा, शिस्त, सभ्यपणा, शिष्टा**चार** याची उणीव; सभ्यपणाची रीत, बळण, शिस्त इत्यादीमधील सदोषता, सैलपणा, ढिलाई; बेकायदा-शिस्त वर्तन, ' कमवेतन रहावें, पण कमकायदा राहं नये. ' 'म्यां त्याचे घरीं कमकायदा पाहिला म्हणून जार्गे सोडलें. ' २ दोष; उणीव; पद्धतशीर नसर्णे; योग्य बहिवाटी-प्रमाणापेक्षां कमी असर्णे. ( कि • कर्णे ) [फा. कम्+अर. का यदा ] • कुवत-वि. दुबळा; अशक्त; हलका; कमजोर; निर्वेळ; अधु; पंगु. 'महाराष्ट्रीय मेंदू इतका कमकुवत झाला काय ? ' -नारुक् ३.१६. [फा. कम्+क्रवत् ] • **असाद-**वि. कमी अधिक; कमी किवा जास्त. - पु. कमीपणा किवा आधिक्य; उणाई किंबा फाजीलपणा; उणीव किंबा चढ. -बाड-समा २.२५८. [फा. कम् + झियाद्] • जात-वि. इलक्या जातीचा; द्दीन कुळांतील; लेकबळा; कमसल. [फा. कम्+शाद]

इसन घेऊन लेहून पाठिवतों. '-खरे १.४३८. [फा. इम्+ हि. इमची=छडी; सं. कमठ=बेळ] क्षियाद ] • जास्त-स्ती-वि. कमीजास्ती; थोडे किंवा अधिक. अधिकउणे. [फा. कम्+झियाइ] -नही. उणीव किंवा चढ. कमतरता किंवा आधिक्य. ०जोर-वि. दुर्बळ, अशक्त. कमकुवत पहा. [फा. कम्+झोर् ] •तर्-स्ती. १ कर्तव्य करण्यास चुकर्णे; कर्तव्य टाळणें; साधारण चुक, दोष. ( कि॰ होणें-पडणें ). [फा. कम्+तर्] -वि. १ उणें; कमी असलेलें; अल्पतर. २ क्षद्र; नि:सत्व. 'पातशाही कमतर पडली असे समजून राजियाने विजा--परचे किहे तळ कोंकणांत होते ते सर्व घेरले. '-सभासद २०. २**१. ०तरपणा**-वि. कमीपणा, -गलिवृ३.२४. ०**तरीन**-वि. 🤋 ( लेखन-पत्रव्यवहारांत रूढ ) कमी योग्यतेचा; कमी प्रतीचा; इलक्या दर्जाचा: अतिक्षत्रक. ( लेखक स्वतःविषयीं हा शब्द सौज-न्याने योजतो. ) ' बंदे कमतरीन'-रा १५.९९, २ कमींत कमी. ' सिबंदीचे कम-तरीन पन्नास साठ लक्ष देणे आहे. '-रा १२. ८७. [फा. कम्+तरीन् ] व्लोल-वि. १ वजनांत कमी अस-लेला. २ (ल.) कमी दर्जाचा, इलका, कमी योग्यतेचा. [फा. कम+सं. तुल ] •हर-पु. कमी झालेला भाष किंवा दर (विशे-वतः साऱ्याचा ). [फा. कम्+दर ] व्हरी-वि. ज्याचा भाव कमी झाला असा ( विशेषतः सारा ). ०दस्त-पु.कमी कर किया सारा. [फा. कम्+दस्त = हात] ०द्रस्ती-वि. जीवरील कर कमी झाला अशी, जीवरील कर कमी आहे अशी (जमीन वगैरे ). ०नशीख-न. दुर्दैव. [फा. कम्+नसीब् ]. ०नशिखी-वि, दुदैंवी; दैवहीन . ॰ पेशा( प )बेश-कंपेश पहा. ॰ बक्त-बाखत-वि. १ दुर्दैवी, कमी नशीबाचा; दैवहीन. २ लुखा; लबाड; दुष्ट. ' या कमबख्त मनुष्यास माझ्या डोळ्यांसमोरून दूर करा.' –गुलबकावली. [फा. कम्+बख्त्] ०बक्खती–स्त्री. १ दुर्दैवी-पगा. २ संकटः आपत्तिः मार खाण्याचा प्रसंगः शिक्षा घडण्याची **शक्यता.** कंबक्ती पहा. ( कि० येणे, भरणे ) [ फा. कम्+बख्त् ] •लावणें-न. १ (कों.) आगरांत दर विघा माड, पोफळी अमुक असाव्या असा शिरस्ता असतां त्याहन कमी लागण करणे ( याच्या उलट भर लावणें ). २ कमी लागणीमुळें कमी केलेला सारा. [फा. कम्+लावणें ]

कम कमचं - कि. (गो.) यक होणे; आश्चर्यचित होणे. कमचा-ची--ली. १ (हिं. ) फोक; फोकारी; बारीक छडी शिपटी; शिरटी. २ बांबूची बारीक कांबीट; कामटी ' गोसावी नंग पिऊन भांग हातीं घेउन समसेर कमची खबर आम्ही घेतों फिरंग्याची।'—ऐपो ३९२. ३ वेताची छडी; वेताची काठी; किमी. 'त्याला प्रसंग फार कमती असत.' म. सहावें पुस्तक चमकी. 'कमचा पार्ठी उडती भरी ।'-( नवनीत ) अमृतराय (१८७५) १९८. २ उणे; उणीव;वाण; कमीपणा.[फा. कमती] २३९. ' म्हणे गंगु हैवती हो अशी कशी प्रीती तुमची महादेव। | • बढती-स्री. उतारचढ, क्षयप्रदि. [ फा. कमती+सं. पृथु ]

•जादा-वि. कमी अधिक. ' कमजादा होईल त्याप्रमाणें करार ख्यालकरती विलायती थेट कमची।'-प्रला १४३. ित. कमची:

कमट---न. कमठ: कांसव: कच्छ; कुमै; ' रूपे कमट तज्ञा पती तीव पृष्टी आकृती। '~होला ३०. [सं. कमठ]

कमटा-ठा--पु. धनुष्य (विशेषतः कळकाचे किंवा शिगाचे) तीरकमटा असा संयुक्त शब्द बहुधां येतो. 'गोसाव्याने लगट कहन मार बसवी तिरकमट्याचा । '-ऐपो. ३९२. ' था लाठी कमठा बाण । '-संप्रामगीते २१. [सं. कमठ=बांबु: हि. कमठा=धनुष्य] कमठ-पु. कांसव; कुमै, 'नातरी पाठी करोनि निवर । हप धरी कमठाचें। '-एहस्व २.९३. 'म्हणे कमठ जाहला तुझा भ्रतार । कुम दृष्टी पाहत परमतीत्र । ' -हवि ३०.३८. [ सं. ]

कमंडल - पुन. माती,लांकुड किंवा धातु यांचे केलेले पाण्याचे भांडें; तुंबा; विशेषतः संन्यासी किंवा ब्रह्मचारी वापरतात. कह भोपळवाचाहि कमंडल करितात. ' करि कमंडल दंड मृगाजिन।' -( वामन ) नवनीत १०९. [सं.]

कमडी---ली. १ ( ना. ) वेळ्चें कांबीट. २ कोपरापासून मनगटापर्यतचे हाताचे हाड. कंबडी पहा.

कमत--न. (कर्ना.) घराउ शती: स्वत: कसलेली शेती: घरवहा शेती; कुळवावा. ' त्या इसमाच्या घरीं दहा बैलांचें कमत आहे. ' उत्तर हिंदुस्तानांत कामत ( उपरी माणसाची शेती ) हा शब्द यावरूनच पडला भाहे. [बे ]

कमतणुक-की. कमतरता; न्यूनता; तुट; उणीव. [फा. कम्] कमतनक-वि. १ सडपातळ; कृश; बारीक; किडकिडीत; रोड ( मनुष्य किंवा जनावर ). २ कमकुवत; बारीक; लेचापेचा ( खांच, वासा; इमारत; वगैरे ). [ फा. कम्+सं. तन् ]

कमतरता-स्री. उणीव; कमतपुक पहा. [फा. कम्] कमता-वि. कमी; उँग; अल्प; पाहिजे त्यापेक्षां थोडें. [फा. कम्]

कमताई--श्री. उणीव; वाण; न्यूनता; कमतरता [ फा. कम् ] कमताय में-अकि. इलंक होणे; उतरणे; हुळू हुळू कमी होत जाणे. [कमता]

कमताचा-पु. बट्टा; कसर. (इं.) एक्सचेंज डिफरन्स. हंडणावळ. ' रूपयाची किंमत वाढल्यास शेतकऱ्यांच्या साऱ्याच्या इपयांची संख्या त्या प्रमाणाने कमी कहन त्यास कमताव्याचा फायदा वावयास नको होता काय ? -िट २.४०२. [फा. कम्] कमती—ली. तूट; वाण; कमीपगा. -वि. १ थोडें, अल्प,

कमन--- वि. सुंदर; प्रियकर; रमणीय; कमनीय. ' हृदयी | कड कंबरवस्ती करून । कल्पिल्या मार्गी चालिले ॥ '-नव १५. बाहुनि कमना। प्रेमें लाविला स्तना. '-आपू ९, [सं. कम=प्रेम करणे ]

कमनीय-वि. धंदर: पसंत: मनोहर: तोषद: इष्ट: कमन. 'गणाधीशा ईशा परम रमणीया कमनिया '-दावि २२२. 'कम नीय बाला ' [सं. कम=आवडणें: प्रेम करणे ]

कमर-- ली. १ कंबर; कटि; मध्य; माज. २ (जंबियाचा एक हाव ) आपल्या हातांतील जंबियाने जोडीदाराच्या उजव्या बाज्या कमरेवर कनवटीजवळ मारणे. [फा. कमर् , तुल. सं. **कञ्चाती ो ०कचका−**9 गुडध्याने पाठींत मारलेला ठोसा. गृहा. धका. (कि॰ मारणें-देणें-बसंगं-बसंविणे ) ॰कोट-(कंबर-कोट)-प. ( ना. ) कंबरेपर्यंत लांब असलेला व अंगास घट होणारा कोट, अंगरखा. हा आडाणी लोक वापरतात. ्रवस्टाई-स्री. (हि.) अपराधी कुळाकडे खंड, गुन्हेगारी वंगरे कारणाकरितां आलेल्या शिपायास कंबर सोडावयाकरितां यांबे लागणारे द्वय. (सरकारी शिपाई हा पसा श्रास देऊन उकळन घेतो. एरबी गुन्हे-गाराला कांहीं वेहधम इ० हि कहन देत नाहीं ). •खोडा-प. (महिवया) कस्तीतील एक पेच. आपला एक पाय जोडीदाराच्या पोटाखाली घालन त्या पायाचा आपला पंजा आपल्या दुसऱ्या पायाच्या गुउच्याच्या लबणीत धक्तन जोडीदाराला आवळ्न बुसमदून त्याला चीत कर्णे. [कमर+खोडा ] •गूर्वा-पु. कम-रेम बांधावयाची गदा. -इम १०. [कमर+गुर्दा] •ठाव-वि. १ कमरपर्यंत, कमर बुडेल इतकें (पाणी वंगरे); कंबरभर. -प. २ कमरेइतकी पाण्याची खोली. •ताच्यो-प. (ना.) मलांचा एक मैदानी खेळ. •पट्टा-ट्टी-पुली. १ कमरेभोंवती षालावयाचा सोन्याचा किंवा चांदीचा पटा;स्त्रियांचा एक दागिना. २ कमरवंद. [कमर+पट] ०पाईक-पु. ( गो.) शुद्रांपैकी एक जात •बंद-पु. १ करगोटा. २ काचा. कमरेस बांधावयाची वस्त तरबार लटकविण्यासाठीं कमरेस बांबावयाचा पहा: दाली, प्र कांहीं अंगरख्यास असणारा कमरेजवळ बांधावयाचा बंद. ५ कमरपटा पहा. [ फा. कमर्+ बंद्, सं. बंध. ] -वि. सिद्धः; तयारः कटिबद (एकार्दे काम करावयासाठी). 'आजि कमरबद होवोनि.' -मसंगी ५०.० बंदगी-बंदी-सी. १ सिद्धता; तयारी; मुस्तेशी ( युदाची, प्रामांतराची वंगेरे ). 'तमाम खुषकींतील सरदारानी एकदिल होऊन इंप्रजांचे तंबीवरी कमरवंदी केली. '-रा १०.१९९. २ तयार होणें; सिद्ध होणें; काचा बांवणें (गांवास जाणें, युदास जाणें वगैरेसाठीं). • बस्ता-पु. १ सिद्धताः तयारी, सञ्जता, कमर-बंदी पहा. (कि॰ करणें, बांधणें), 'कास कासली वहन ज्यानें कंमर-बस्ता केली. '-ऐपो ७०. २ कमरपटा काचा; कमर; बांधावयाचे

८९. [फा. कमर+बस्ती ] श्रीष्ट-स्री (स्वतःची कंबर मोडणें). -वि. १ (ल.) अति मेहनतीचें, दगदगीचें, २ कमरमोड होण्या-सारखें. [फा. कमर्+मोड ] •मोडकाम-न. अति श्रम पडणारें काम; अति कष्टाचे काम. अमोडी इरले-न. ज्याचा खालचा भाग थोडा आंतील बाजुस वळविला आहे ( इरलें घेतलेला मनुष्य खाली बांऋल्यास जो बळलेला भाग पाठीच्या खाली चेईल ) असे इरले. (फा. कमर+मोडणे+इरलें) वसरी-स्री. (गो.) घराचे वांसे बाक नयेत म्हणून मध्ये आइवे घालतात ते लांकड. सिती-वरील सर. -कमरेचा कांटा-पाटीच्या कण्याचा अगदी शेव-टचा मणका, याच्या उलट मानेचा कांटा. ( कि॰ हिला होण= अगदीं गळून जाण: फार त्रास होणें ). -खबाट-टा-न्य. इल्ल्याचा भाग; मांडीचा सांधा; ढुंगण. -जोर-पु. शारीरिक बळ ( पैसा, मित्र, बुद्धि यांच्या बळाहून भिन्न ). -िहला-िब. १ शक्तिहीन; निर्वेळ; कमजोर, २ न्युंसक; नेभळा; पुरुषत्व-हीन. -सांधा-पु. कमरेचा खवाटा: कुल्ल्याचा भाग; ढुंगण. ची कमान-की. कुबड; वांकलेंल शरीर. 'वमरेची कमान साली तरी भी तहण आहे असे त्याला बाटतें. ' • कस्त्रणें-(वाप्र.) सिद्ध होणे: तयार होणे: काच्याने कमर बाधणे. 'संभाजी महाराजांचा पुतळा उभरण्यास या उभयतां महा-राजांच्या विद्यमान वंशजांनी कंबर कप्तली पाहिजे. ' -सासं २. १८०. व्याचाणे-१ अशक्त होणे: कमरेंत जोर नसणें: कमर निर्जीव होणे. २ ( ल. ) उत्साह, आशा, ध्य सुरणे; हिमत, धमक नाहींशी होणें. -रेचे टाके दिले होणें-अति श्रमित होणे; फार कष्ट होणे; दमणे. 'यामुळे साच्या नोकरांच्या कम-रचे टांक (पांचसहा तासत अगदी ) हिले होऊन जातात.' -आगर ३.४५. •ताठणें-आजारामुळे विवा अशक्तपणामुळे क्रमर हालविण्याची शक्ति न राहाणे; एकसारखें बसुन किंवा उभे राहिल्याने कमरेस ताटरपणा येण. •धर्णो-कमर दुखर्णे किंवा ताठणें: कमरेत उसण भरणें. • बसणं-कमर खवणें; धैर्यहीन होणे; घाबरणे. • बांधणे-सिद्ध होणे; तयार राहणे; उत्साह बाळगणें ( एखाद्या कामास ). 'पुढें वंशबृद्धी करण्यारतव कंबर बांधा। '-प्रला १३१. ' तेव्हां अजून जोंबर हें संबट अनिवारी शार्ले नाहीं तोंवरच तिच्या कैवाऱ्यांस कंबर बांधण्यास अवकाश आहे. '-नि ६. ० अर णें-१ कंबर धरण पहा. २ (चांभार-धंदा ) टांच व टाळा यांमधील भागांत भर टाक्णे. •मोह्र णें-१ कमर खचेंगे पहा. २ दुमकत-मुरडत चालेंग. ' चालतां कमर दमकत चमकत मोडितें। '-प्रला १५७. व्वांकर्णे-१ कुबड निघणें: बातादि विकारामुळे शरीराची कमान होणे. ' कुरुजेची **वज्ञ. [फा. कमर्-| बस्ता; सं. वज्ज ] ० बस्ती—की. कमरबंदी. 'बर- | कमर सतरा ठिकाणी वांकली होती. '२ क्षीण हीणें; अहाक्त. दबेल**  होगें; पोंक बेगें. •सोडणॅ-१ कमरेचा बंद दिला करणें; काइन त्यांत पांच सहा विया असतात. त्यांस कमलक्ष किंवा कमळ-टाक्रों, २ पांषाख उतरणं, ३ ( ल. ) विश्रांति घेणे; जामानिमा उतरणें, 'सोडीना कंमर कथीं काढीना पायजमा। '-प्रला ६४. कमर-पु. (बे.) तेलकट पदार्थ विस्तवांत जळला असता

बेणारी घाण. [का. कमरु=जळकट]

क्रमरक-ख —न. एक झाड व त्याचे आंबट फळ. कभर; कंब्रक; कम्रक. - हो ९.२६२; ६.२६१. हें झाड फार मोठें होत नाहीं. पाने पातळ, रंग हिरवा, छाया थंड असते. फर्के येतात त्यांचे लोगचे करतात. फळास चार धारा असतात. ' सप्ताळे, उंस, पंडे, कविठ, कमरखे, वाळके सक्ष्म, थोरें. । '-सारुह ३.४९. [सं. कमरंग, हि. कमरख ]

कमरकस-पु. पळसाचा डिंक. हा औषघोपयोगी आहे बाळंतिणीस वतात, हा शक्तिवर्धक आहे. -प्रसुक ६. फा. कमर्+ कस ो

कमरका-गा,-कंबर्का-पु. १ पर्वताचा मध्यभागचा भौव तालीं पढ़ें आलेला विभाग 'भेटी घेऊन श्रीमंतांस खालीं किल्ल्याच्या कमर्ग्यात चौक्या आहेत तेथे घेऊन आहे. '-खरे ६.३१९३. २ सैन्याची बगल, बाजू, मध्यभाग. 'सीतर पहाड पहा जीवबा-दादा कंबरक्यांत सोडी बार । '-ऐपो २५८. (कि. मारणे.) ३ एखाया भांडचाचा पुढे आलेला ( फुगीर ) किंवा ( बसकट ) आंत गेलेला भाग: आवळ किंवा वाढलेला भांडचाचा भाग. ४ (क्र ) कंबर,मध्यभाग. ५ (मह्नविद्या) कंबरपकड, कमरेंत धरणे. (कुस्ती तील एक डाव ) •मार्णे-शत्रवर बाजुने हला करणे. | फा. कमर्+गाह=जागा

कमग्बस्तो—वि. (गो.) निगरगटः; निर्रुज्ज (मनुष्य) [फा. कमबस्ता=तयार, सिद्ध]

कमरा—पु. (हि.) कोठडी; खोली. [हि. कमरा; तुल० प्रीक कमरा=कमानदार वस्तः लॅ. वॅमेग=खोली: ई. कॅमेरा, चैंबर फा. कमरा=पुढची बाजू उघडी असलेली खोली, दालन, मनोरा )

कमरी-वि. कमर दुखावलेला; कमरेस ताण वसलेला; कम-रमोडका: अशक्त. -स्री. घांडशाचा एक रोग. घोडा वस्तन पडला किंवा पाय घसहन पहल्याने किंवा उंच जागेवहन पहल्याने अथवा हवेमुळें त्याची कंबर तुटते म्हणजे लब खाते व मानेच्या शिरा तुरतात व त्यास जिमनीवह्न उठतां येत नाहीं, इ लक्षणे होतात. --अश्वप २.१०९.

कमल-ळ-न. १ तळ्यांत, सरोवरांत उत्पन्न होणारें फूल याचे कांदे असून त्यास लांबट देठ येतो व देठास फूल येते; पान बाटोळे असते. कमळाच्या तांबडें, पांढरें, गुलाबी, निळे अशा रंगपरत्वे जाती असून तांवडया कमळास कोकनद किंवा निळ्या कमळास इंदीवर म्हणतात. शिवाय कल्हार, कुमुद, कमलाक्ष, पोयसर, अशा जाती आहेत. पोयसर कमळास चपटें फळ येते. [ सं. कमल+अक्षि ]

काकडी म्हणतात. कमलाक्षाच्या काशीकडे लाह्या करतात. कम-ळाच्या देठास भिसे म्हणतात कमलाच्या सर्व वेलास कमलिनी म्हणतात. शरीरावयवांचे सौंदर्य दाखविण्याकरितां त्या त्या अवयववाचक नामांच्यापढें कमल शब्द घालन समासांत योजि-तात. जर्से:-मुखबमल, नेन्नकमल, चरणकमल इ०. २ पूजेचे देव ठेवात्रयाचे कमळाच्या आकाराचे एक पात्र: देवाचे आसन, बैठक. ३ गर्भ. 'कमळ लागलें फिलं पोटामधे करी काति झळझळा।' -पला १००, ४ केळफल, 'जैसे केळीचे कमळ। तैसे हृदयीं अष्टदळ।'-एमा १४.४६५. [सं.] **कला-ळा-**स्त्री. कम-लाची कांति, सौंदर्य. ( ल. ) तंजः सौंदर्यः शोभाः कांति, ( चेह--याची इ०). •काकडी-१ कमळांतील बी. २ एक वनस्पति. कमलाक्ष पहा. -शे ९.२३७. ०गट्ट-पु. कमळाचे वी ज्यांत असते तो गाभा [ कमळ+गटा=गोळा कांदा ] • जन्मा-पु. कमलामध्ये जनमलेला; कमलोद्भव ब्रह्मा. 'तंव म्हणे तो कमळजनमा । भूतां-प्रति ।'-ज्ञा ३ ८७. [सं. कमल+जन्म] ० ज्ञा-स्त्री. कमलांतून उत्पन्न झलेली: लक्ष्मी: रमा. [सं.] वनयन-वि. कमलासारखे मंदर डोळे असलेला: कमलाक्ष. - पु. विष्णु: लक्ष्मीपति. 'कमळ-नयना कमळापती । थोर अपकीती तुज तेव्हां ॥ ' -एहस्व ४.१७. oनाल-न. कमळाचा देठ [सं.] oिप्डी-स्री. ( नृत्य ) कम-ळाच्या आकारांत नर्तकांनी उभे राहन नत्य करणे. •बीज-न. कमळाचे बीं. अठरा उपधान्यांत याची गणना होते. याचे माळेचे मणी करतात. कमलबी औषधी आहे. कमलाक्ष पडा.

कमला-ळा-सी. १ हक्ष्मी; पद्मा. 'शिणली कमळा जेथ वावटे। '- ज्ञा ११,२१९. २ ( ल. ) सुंदर स्त्री. ३ श्रमरी. [सं. ] कमला-ळा-पति-पु. विष्णु 'तुका म्हणे माझी विनेती। तुम्ही परिसा कमळापती। '-तुगा १८३४ ' जो सच्चिदानंद कमळापती । ' –पांध ४५ १. [ सं. कमला+पति ]

कमलाकर-न. कमळांचे तळे; सरोवर. 'कमलाकर मधु-पांतें जेवि प्रेषूनि वायुसह वास । ' -मोसभा १.९. [ सं. कमल+ आकर ]

कमलावर—पु. कमलावर; विष्णु. 'प्रजापालनीं कमला-वह। ' - मुबन ( नवनीत पृ. १८२ ) [ कमला+वर ]

कमलासन-पु. ( नेहर्मी कमलावर स्थित असतो म्हणून ) ब्रह्मदेव. [सं. कमल+आसन]

कमलाश्च-9. १ कमळाचें बीं, याचे माळेचे मणी करतात. कमलबीज पहार कमळकांकडी. -शे ९.२३७. २ कमलासारख्या डोळ्याचा परमेश्वर; दंव. 'तुमचे छायेसी बैसला कमलाक्ष।' —ह १८.५९ (नवनीत पु. २२३). —स्त्री. एक फल झाड. —न. त्याचे फूल. -वि. कमळासारखें सुंदर डोळे असलेला; कमलनयन.

कमिलनी, कमळ-ळि-णी--ली. १ कमळाचे झाड. २ कमै; हि. कमाई; गो. कमाय] ० पूत-वि. (ना.) कती, मिळ-कमल; कमलपुष्प. ' कि रविकिरणीं कमळणी विकासित । दाता विता, कमाई करणारा ( पुरुष ). [कमाई+पूत ] • चा हीत-देखतां याचक हर्पती। ; ' मुक्तता होऊं पाहे, कमळिणीपायुनि देवहीन; अभागी. ' मी तरी कमाईचाहीन। ह्यास्तव जीवीं बाटतो भ्रमरा।'-होला १६. [सं.] व्यरचा बिंद-पु. १ कमळाच्या शीण । तुं अनाथ बंधु करुणाधन । तें साच वचन करि आतां ॥ ' पानावरील पाण्याचा थेब. २ (ल.) कमलाच्या पानावर पाण्याचा होऊन गडगडत पड़न जातो यावरून आयुष्य, संपत्ति, वैभव, ऐश्रर्य बगरची क्षणभंगरता व अनिश्वितता दाखविण्याची काव्यां-तील उपमा. ३ मन. हेत. वचन याचे चंचलत्व. असत्यता. बेभरवंसा दाखविण्यासहि योजतात. पाण्यावरचा बुडबुडा पहा.

कमिवणें—अिक. १ कमावर्गे; मिळविणे; प्राप्त करून घेणें; चिरक । ' –दावी १७५. [फा. कमान्चा≕एक तंतुवादा] कमाई करणे. म्ह० कवडीपासन कमवावें लाखापासन खर्चावें. २ कात डें वगैरवर संस्कार करणे: नरम करणे. ३ मेहनतीने. व्याया-माने शरीर तयार करणे. ४ शेतास खत घालून, नांगरून त्याची मशागत करणें: लागवडीस उपयक्त करणे. सिं. कम = इच्छा करणे-प्रयोजक-कामय किंवा इ-कम; हिं. कमाना; प्रा. कम्म-वण=उपभोग ]

कमराकृती-वि. (व. ) नाजुक, फारसे श्रम सहन न करणारा, होणारा [फा. कम्+म. शकरें]

कमसल-वि. १ कम-अस्सल पढा. हलका; कमी योग्य-तेचा. इह० १ असल आपल्या असलपणावर गेला कमसल म्हणतो मला भ्याला. २ 'कमसल आपला कमसलपणा टाकीत नाहीं तर भरालाने असलपणा कां टाकावा? ' २ हलक्या कुळांतील, दासीपत्र. [फा. कम्+अस्सल्]

कमर्डिमत-न्त्री. भ्याडपणाः भीरुताः दुवैलताः 'याजवहन श्रीमंतास आपली कमहिंमत दिसेल. '-दिमरा १.२२. [फा. कम्; अर. हिम्मत् ]

कमळण-की. कमळाचा बेल. 'कमळण तळचांत. ' ? कमळदाँकाँ-- प्र (गो.) एक पक्षी.

कमा-पु घोड्याच्या पायास होणारा रोग.-अश्वप २.२८२. कमाई-सी. १ (हि.) मिळकत, प्राप्ति; नफा; फायदा. कमाईस मोल येथे नका रीस मार्च । '—तगा ३३५. जो दुवा देशील पांथा तेवढी माझी कमाई। -यशोधन-पाणपोई. २ (ल.) पुण्यायी: भाग्यः पूर्वसंचितः 'घटकेत बुडाला सरली ज्याची कमाई।' -ऐपो ४०५. 'धन्य कमाई तयाची।'-दावि २९०. ३ मशा-गत. मेहनत ( शेताची-नांगह्रन, खत घालन, पाणी देऊन, वगैरे ) ध पीठ मळणें ( भाकरी हरितां ); तिंबणें ( कणीक वगेरे ); चेंचेंगें. ५ तुडवर्गे; मळर्णे ( चुना वर्गरे ). एखादी वस्तु तयार करण्यासाठी मळणे. भिसळणे वगैरे करावी लागणारी खटपट. ६ वठणीस आणणे. शिक्तवृन तयार करणे, ( घोडा वगेर ). ७ कातडे कमाविण्याची

कमाऊ-वि. १ मिळविणारा; कर्ता, जोडता ( पुरुष ). २ थेंब पडला असतां त्याच्या गुळगुळीतपणामुळ तो वाटोळा चांगला तयार केलेला, मळलेला, चिकट केलेला, कमावलेला (चुना माती रंग, वंगरे ). [कमाविंग, हि. कमाऊ] ० प्रत-प्र. कदंबांतील कर्ता पुरुष; पोधिदा; कुटुंबांतील मिळविता मनुष्य. (सामा.) जोडता पूत. [कमाऊ+पूत]

कमाच-न. एक तंत्रवाध. 'वीणा चिपोळधा कमाच

कमांडर-प. सेनापति. ०इन चीफ-सर सेनापति: मुख्य सेनापति: सेनाध्यक्ष. [इं. ]

कमाण-न---स्री. १ अर्ध वर्तेळ: मेहेराप ( इमारतीच्या बांध-कामांतील ). (इं. ) आर्च. बांधकामाचे वजन सारखें वांटलें जावें म्हणून जें दरवाजे, खिडक्या वर्गरेवर गोल, निमगोल इ. प्रकारचें बांधकाम करतात तें. २ धनुष्य: कमठा: मलतानी कमान ( धनुष्य) फार प्रसिद्ध असन तिची उपमा नेहेमी देण्यांत येते. 'आली वीरश्री हात कमान घातला। '-ऐपो ८८. ' मलतानी भवया कशा कमाणा जशा बाहार मधीं कंकाचे टिकलीचा।'-होला १०४. 'दुरवर किर्ती हि गोष्ट आर्थी जशी काई कमान मुलतानी।' गापो ७. ३ घड्याळ, कुळप, उंदराचा सांपळा वगैरेमधील दाब उत्पन्न करणारी पोलादी कंसाकृति अगर वर्तेलाकृति तार किंवा पातळ पट्टीची रचना; स्त्रिंग; आडवी पट्टी. 'घडपाळांतील कमानीचा धर्म ग्रदण्याचा आहे. ती सारखी ग्रदण्याचा प्रयत्न करीत असते. '-सष्टि २८. ४ (पिंजारीधंदा ) पिंजारी लोकांचें कापस पिजण्याचे हत्यार (धुनुकली). यास तांत लावलेली असते. ५ (मुतारी, कांसारी) सामता फिरविण्यासाठीं हात दीह हात लांब काठीच्या टोकास सतळी बांधन केलेल हत्यार, धनुकली. ६ ( ल. ) इंद्रधनुष्य. ' विलसती गगनांत कमाना ।' –दावि ३७९. ७ ( जर-तारी धंदा ) तराकांतील फिरकी दाबन धरणारें साधन; कुत्रें. & शरीराची विशिष्ट रचना;हात व पाय जमिनीवर टेकून तोंड वर करून पोटाचा भाग उंच उचलेंगे. ९ बैल गाडीस (ऊन, पाऊस लागूं नये म्हणून ) तष्ट्या घालण्यासाठी आंतुन कळक किंवा वेत याच्या कांबी बांधतात त्या प्रत्येकी. [फा. कमान्=धनुष्य] •काढणी-की. घोड्याचा दागिना. -स्वप ५३. ०गार-पु. १ धनुष्य बाण तयार करणारा. २ हाड वैध. 'खाले माकणीवर पडोन मांडी जाया जाली, मग कमानगार आणोन बांधली. '-रा ३.११२. [फा. कमान्+गार्] •दार-वि. १ मेहेराप, कमान असलेला किया व त्याबद्दलची मजुरी. [सं. कम्=इच्छा करणें, किंवा कु- ( अंगरखा, भिंत, वरेरे ). [फा. कमान्+दार् ] २ ज्याच्या

जवळ धनष्यबाण आहे असा: धनर्धारी, 'मालजेटी कमान-दार। ' -दावी ६९. •मारी-वि. धनुर्धारी: धनुष्य बाण धारण करणारा. चित्रग्रप्त ३०.

कमानिक — स्त्री. कमान अर्थ ५ पहा.

क्रमानीन---प. क्रमांडर पहा.

कमाल-स्त्री. १ भार्त्यतिकता; पूर्णता; पराकाष्टा; सर्वोत उच्च मर्यादा. २ ( एकाशा खेडणाचा किंवा प्रदेशाचा )जास्तीत जास्त सरकारी वसल हा लागवडीच्या जमिनीवर आकारलेला नसन एकणएक जमीन जमा धहन ती पेरली असतांतींत येणाऱ्या भाते उत्कृष्ट पिकाचा अंदाज कहन त्या प्रमाणांत बसविलेला **असतो: कलजमा: वसल. 'सा**ऱ्या प्रांतांत कमाल जमेवर रयत निस्बत दर सहे दहा रुपये. ' - खरे ५.२४७१. - वि. आत्यं-तिक मर्यादेचाः पराकाष्ट्रेचाः पूर्णः अतिशयः 'त्याजवरी दिवसं दिवस कमाल मेहेरबानगी. '-चित्रगप्त १११. ' ना. शार्प यांचा कमाल अंदाज खरा धरला तरी फारतर तीस लक्ष रुपये होईल. ' -केले १. १३०. (इं.) [ अर. कमाल=पूर्ण, पूर्णता ] ०करणे-कल्पनातीत वागणे, पराकोटीला जाणे. 'कमाल केलीस बुवा!' 'जेथे शुर्पणा अनंत समरीं शत्रुप्रती दीपवी। तेथे भीरुपणा कमाल करनी देशास ह्या लाजवी।' – भांडा अ ३०३. ० होणें – कळस होणे: इह होणे: पराकाष्ट्रेप्रत पोंचणे. ' आतां मात्र कमाल **मा**ली म्हणायची ! '--( फाटक ) नाटचछटा १. -पु. कमाल था इाब्दाचा मुळ अरबी अर्थ पूर्णता, संपूर्णपणा, हा जमाबंदीच्या कामांत अनेक सामासिक शब्दांत येतो. जसें:-- ॰ पत्रक, झाडा -नपु. तनखा, रगबा, कळ, इनाम, मोजणी, वसल, दर वगैरेंच्या एकणात रकमांच्या तपशिलाचा पट. •तनखा-कमाल अर्थ २ पहा. ' मराठेशाहींत दर गांबाहन जास्तींत जास्त जो वसूल आला, स्याचा दाखला कादून तोच गांवाच्या तनस्याऐवर्जी कायम केला.' —गांगा ११. ॰रगबा—तालुका किंवा खेडेगांव यांतील एकंदर जमीन. •धारा-अधिकतम, जास्तीत जास्त येणे शक्य अस लेला सारा.हा इ.स. १७६९त उरला गेला. सामाशब्द **्रनाम**-हर-मोजणी-बसल- ठिकेबंदी - आकार - लावणी-सहीत-पद्धीत-गायरान-हद्योळा-प्रवीची एकंदर सर्व इनाम. मळचा किंवा एकंदर सारा, मोजणी, बसुल इ. या समासात कमाल या शब्दाचे जागीं कमाली असाहि शब्द योजतात. मुसलमानांशी संघटण असलेल्या लोकांच्या तोंडी कमाल शब्द पूर्णत्व किंवा अतिशय या अर्थानेंच परंत अनिर्वेध रीतीनें येतो. जसें:-कमाट-दौलस-नशीब-कृषा -पीक-भरणा -पर- सरताई -लढाई-थंडी-**छन बं**गरे, शिवाय स्वतंत्र रीतीनेंहि जसें-अरीमरीचें कमाल, दारिद्याचे कमाल इ.

कमालखानी हार-पु. गुडच्यापर्यंत लांबीचा व दोन ते

हार अमोलिक तरे तसेच राहिले। ' -प्रला १००. [कमालखान= एक मनुष्य+हार ] (वाप्र. ) कमालखानी हार व पंचवीस लंडे तुरा=१ मोठा हार व मोठा तुरा. २ ( छ. ) अंग अत्यंत सन्नो-भित करणे. (दागिने कपडे वंगरे घालन)

कमावर्णे-विणे-कमविण पहा 'भाषा ज्यांनी कमावली नाहीं...असल्या विद्वान पण दरिद्वी लेखकाच्या हलगजीवणाचे हें भयंकर प्रदर्शन नव्हें काय ? ' - नाक ३.६. [सं. कम्=३ व्छा करणें-प्रयोजक-कामय किंवा कु-कमी; हि. कमाना; सि.कमाइणु ]

कमावणी—श्री. जिमनीची मशागतः जमीन कमावणे -श्रे ८.१८०. | कमावर्षे ]

कमावता—वि. १ मिळविणारा, संपादन करणारा, २ कार्थ-कर्ता; जोडता; घरांतील कर्ता ( पुरुष ). ० पूत-पु. मिळांवणारा, संपादन करणारा माणुस; कर्तापुरुष.

कमावशी—स्री. (कु. ) मेहनत. [कमविण ]

कमाविशी(सी)-वीस-न्त्री. १ (सरकारी) एकंदर झालेली बसुली. २ बसुल जमा करणें: बमुली काम: कलेक्टराचें काम: अमीनी. ' मख्त्याच्या कमाविशी कहन गोविंदपंताने सर-कारचा फायदा कहन दाखविला. '—रालेख १.६६. ३ कारभाराची व्यवस्था; कारभार; देखांख (खाजगी, जहागिरी किंवा सरकारी ). ४ एखाया हातीं घेतलेल्या कामांतील नका, कायदा, लाभ. [कमावर्णे ] ऐनकमाबीस-निरनिराळ्या प्रकारच्या बागाइत मालाबरचा ठराविक वसल ( हा मालाच्या रूपांत घेण्यांत येई). •जमा-की. १ दंड, जप्ती किंवा इतर बाबीपासन झालली वसली. २ कमाविसदाराने कमाल वेरजेच्या बाहर केलेला वसल. दार-प. १ वसुली कामावरील मुख्य अधिकारी: जिल्ह्याचा कलेक्टर: अमीन, २ मक्त्याने बस्तीचे काम करणारा, (ही पद्धत पूर्वी संस्थानांत होती ). ' कमाविसदार म्हणजे संस्थानच्या वयुलाचा मक्तेदार होय ' –बडोर्दे राज्यकर्ते ३५५. ०दारी− ली. कमाविसदाराचे काम किंवा त्याचा हहा.

कमिटकर्णे — कि. (कायदा) खालच्या कोर्टाने मोठ्या अपराधाबाबत प्ररावा घेऊन तो सबळ असल्यास आरोपीला इन्साफाकरितां वरिष्ठ कोर्टाकडे पाठविंग. 'सेशनक्रमिट करणें ' [ इं. कमिट्र=सोंपविणें ]

कमिटी, कमेटी-ली. १ पोटमंडळ; काही गृहस्थांची समिति; विशेष प्रश्नांचा विचार कहन निर्णय करण्याकरितां नेम-केढी एखाद्या संस्थेच्या सभासदांची अगर कांही गृहस्थांची लहान मंडळी: चौकशीमंडळ. 'ह्या कमेटीच्या आश्रयाने मराठी भाषेत आजवर बरेच प्रंय झाले. '-विवि ८.७.१२१. २ व्यवस्थापक भाठपर्यंत पदर असलेला फुलांचा मोठा हार; कंठा. 'कमाल खानी मंडळ; नियुक्तमंडळ. 'ख्रियांमण्यें संक्षोभन करून शेवटी एक प्रचंड कमिटी ( व्यवस्थापक मंडळी ) उत्पन्न केली आहे. ' -िट ४.९०. ३ पंचायत. [ई. कमिटि ]

क मिरान-न. चौक्शीमंडळ (सरकारने अथवा लोकांनी (कों.) खय; खे. [सं. क.] नेमलेलं ); पंचमंडळ; कोटं; निवाडा करणारी कमिटी. 'कमि शनमधील सभासद इंग्रज आहेत '-के १४.६.३०. २ सनद किंवा अखत्यारनामा. ३ (दिलेला) हहा किंवा अधिकार. ' यांतले २२ कमिशनहि वण्याला नालायक ठरले. '-के २१. ३.३०. ४ अडतः दलालीः मालाचे खरेदीचे व विकीचे रकमेवर शॅंकडा अमक रुपये असा जो ठराव असतो ते-छअं १३६. अशा केलेल्या उरावान्त्रये द्यावयाची रक्कम [इं. कमिशन ] ॰ एजंट -प्र. दलाली, अवतीचें काम करणारा: दलाल: अडत्या. [ ई ]

कमिशनर—9. १ चौकशीभंडळाचा सभासद. 'बंगाल सर-कार वे हैं उत्तर आल्यानंतर कलकला म्युनिसिपालिटीत कमिशन-रांनी पढ़े काय करावें असा प्रश्न सहजच उत्पन्न झाला. ' -िट २. ५२. २ सात आठ जिल्ह्यांवरील अधिकारी, कलेक्टरवरचा अधि कारी; सरसुभा. [ इं कमिशनर ]

कमी-वि. १ न्यून; उणा; वाण असलेला. २ आंखुड. त्रुटित; दुटका. [फा. कम्] ॰पण-णा-पु. १ उणीव; कमतरता. २ हुलकेपणा; मानहीनता. [फा. कम् ] • घे जे-स्वतःचा हीनपणा, चुक, दोष, अपूर्णता कबुल करणे: आपल्याकहे दोष पत्करणे.

-गलिश्व २.२०. [अर. कमीस; इटा. कॅमिसा ]

कमीन-वि. १ इलका, कमी दर्जाचा; धुद्र, उपकार न स्मर-णारा; बदनियत; नीच. 'कमीनाचे बाईल व मूल बनाम कमली व राम ऐसं दस्तगीर होऊन. '-भाद्वीसंष्ट्र ५०. २ स्वतः आपण ( पत्र व्यवहारांत सौजन्यर्दन ). ३ चाकर; नोकर; बंदा. 'बंदकमीन कमीन कहिया.'-दावी १३४. (फा. कमीन्) •समा-वि. (ना.) नीच; इलकट; उपकार न स्मरणारा. [फा. कमीन=नीच, इलका +िं. बच्चा; सं. वत्स ]

कॅमेरा-- ९ छायाचित्रलेखनयंत्रः फोटो घेण्याचे यंत्र. कमोद्-प. ? तांदुळाचा एक प्रकार. या तांदुळास उत्तम बास येतो. २ (संगीत) गायनांतील एक राग. -न. एक प्रका-रचे कमळ; कुमुद. [सं. कुमुद-पांढरें कमळ]

प्रत्ययः 'पोटाकय पण नायः' -मसाप २.४.३६४.

कय-(गो.) पोरंबाळे.

क्य-किवि. १ (चित्पा. गो.) कथीं; केव्हां. २ कोठें,

क्य-की. (क.) जहाज लावण्याच्या सोईची जागा. [ई. की=धक्ताी

कयपंजी, करपंजी-(गो.) हातांत वागवावयाची मोठी पगती, दिवा. [ मं. कर; का. कय=हात+म. पगती ]

कयरा-री. कयवार-री--कैमध्ये पहा.

क्यसान-वि. ( खा. ) कळकलेले. ' बेरट ( लोणचे ) कय-सान लागतं. ' [ सं. कलंक+सम. ? फा. कय=कडवट ? ]

कया-न्ही. तजेला; टबटवी; आरोग्य; निरोगीपणा (चेह-न्याचा, शरीराचा ). [ सं. कला-कळा-कया; का. कय=शोभा] ्खाऊ-वि. १ तेज नाहींसे करणारे; कळाहीन. २ बदनाम, दुर्लीकिक करणार. • शान-वि. निकोप-निरोगी-टवटवीत चेहे-न्याचा. याच्या उलटः कयाहीन. **्रहीन**-वि. १ मंदः सस्तः आळशी. २ निस्तेज: रोगट.

कयार-वि. लुब्धः लेपटः 'जीव भक्तीयाचे कयार.' -उषा ५४६.

कयाशी-ली. (व.) यंत्र. [म. कळाशी]

कयास-प. १ तर्क: अनुमान: अंदाज, 'कयास पुरता कहन •पेशी-वि. कमीजास्त. चुकभुल. कंपेशी पहा. [फा. कम्+ आम्हांकडे किमपि अंतर नाहीं ऐसे समजोन '-स्तर ६. ३१७२. – शे ८.८५. २ मतः निर्णयः न्यायाधीशार्ने दिलेला कमीज-पु. खमीस, शर्ट; एक प्रकारचा सदा, कुडतें. निवाडा, निकाल. ३ मत; विचार. 'जो ज्याच्या कयासास येईल तसा निर्णय करील. ' 'कयास मज हा लया रुद्र करि दया दृष्टि झांकली।'-ऐपो ३६८. (कि॰ टरवर्ण-काढ्ण-टर्ण-निध्में - कर्णे ). [अर. कियास ] • नामा-प. निकालपत्र; हकमनामा; निकालावी नक्कल. [ अर. कियास+फा. नामह ]

कर-9. १ हात: हस्त. 'सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी। कर कटावरी ठेवनिया ॥ ' -तगा १. ' कर श्रवणि ठेविते नुघडि नेत्र घे भीतिला। ' - केका १०. २ सोंड (इत्तीची) ' गर्जेदाचे वंधु कवळुनि गर्जेदा निजकरीं। '-र ५७. ३ किरण; अंग्रु. 'सहस्र-कम्मनीदाद — की. ( गो. ) प्रामसंस्था. [पोर्तु. कम्युनिदाद ] कर. '; ' शिवतला चंद्रकरीं। ' नङ्गा ११. २४८. ' मनस्वानंद वोधाचे चंद्रकर । '-एभा १२.५१७. ४ सरकारी कारभाराबद्दल 🤏 न्यायाधिशाची बसण्याची खासगी खोली; चेंबर. [ इं. फॅमेरा ] | मोबदला; मज़री देणे; जिमनीवरील सारा; पट्टी; मालावरील जकात; खंड; खंडणी. 'त्यांनी आपल्या इच्छेत्रमाणे स्वतंत्र सेस म्हणजे कर बसवून शिक्षण बाढवावें '-केले १.११८. ५ गांव-कामगार व बलुतेदार (जोशी, कुलकर्णी, पाटील इ०) यांना करा-१ (गो.) पंचमी विभक्तीचा प्रस्यय. पेक्षां; छनः सरकाराकहृत दिला जाणारा ठराविक मुशाहिरा. ६ नाव, तर, हुन. उ० मञ्याकुय. 🤏 ( को. कुण. ) द्वितीया किंवा चधुर्थीचा रस्त्याधरील बाहतुकीचे बाहन यांकहुन घेतली जाणारी दस्तुरी. विशिष्ट तीथै व देवता यांच्या दक्षेनास जाणाऱ्याकहन घेतलेली

जकात: दब्य. ८ (सामा. ) कांही एक नियमाने जे ध्यावयाचे करविलेखें असते ते. ' हा त्या राक्षताचा कर त्या नगरांतील सर्व ( संन्याशी, ब्रज्जचारी पाणी विण्यास उपयोगांत आणतात तें ). माणसांना द्यावा लागे. ' 'ज्या घरीं हरीचा कर आहे। त्या धरीं हरी चाकर आहे ॥ ' [मं.] ०संपूट-न. एकास एक जोडलेले असे दोन्ही तळहात: हस्तांज्जली, 'तंव करमंपुट आपसे। वाम-चरणीं वैसे। '-इा ६.२०१. (वाप्र.) करास कर मिळविण-हातावर हात देणें; वचन देणें. 'मेळउनी करास कर.'-नव १३ १४. कर जोडगें, जोडन उमें राहणें-अभिवादन करणे; विनम्र होणें; संवक म्हणून सज्ज राहरों. ' 'भृतभविष्य वर्तमान ज्ञान । है ज्यापुढ़ें उभे कर जोड़न । ' -ह ३१.१०.

कर---स्री. १ प्रहण, अयनमंत्रांतिव होळी आणि ज्या दिवशीं गांबांत कोणी मनुष्य रोला असेल अशा दिवसांचा पुढील दिवस हा अञ्चभ मानतात. या दिवशीं कोणतेहि शुभकृत्य किंवा गमन करूं नथे. 'संक्रांतीची कर. ' [सं. करिदिन ] २ दिव्याचा एक प्रकार. धर्मप्रयावर तुळस व भांडचांत गंगेचे पाणी टेवून ते आरोपीने डोक्यावर घेणे. ठराविक मुदतीत त्यावर कांहीं आपत्ति न भाल्यास त्याचा निर्दोबीपणा सिद्ध होत असे.

कर-वि. ( एखाद्या ) गांवांत राहणारा, गांवचा, असे दाख-विणारा प्रत्यय जसें:-काशीकर; पुणकर; होळकर इ०. [सं. ( बुङ् ) कः (तास्त्यार्थी ) प्रत्यय, सं. अस्मत्क, युष्मत्क, पाट-लिपुत्रकपासून-प्रा. अम्हकेर, तुम्हकेर, पाडळिपुत्तकेर, म. पाडळि (पुत्र)कर. –भाअ १८३३ ]

**कर**—वि. १ कर्तृत्व रशेक समासांतील शेवटचा श<sup>®</sup>रे; कर-णारा. जसें:-प्रकाशकर; शीतकर; सुखकर. २ विशिष्ट काम-धंदा करणारा जर्सः-मजूरकर=मजुरी करणारा; काठकर; पोयकर इ०. -म. घन्यनुकारी अन्ययापुढे येणारा शब्द. जसे:-झटकर; पढकर. [सं. क्र=करण ] - पु कृति; संबंध; संपर्क; हात (काम-धामांत ). 'ज्याला कर नाहीं त्याला डर नाहीं '=ज्याच्या हातून पाप बडले नाहीं त्याला भीति बाळगण्याचे कारण नाहीं

कर-वि. (व.) करपेळेळे; भाजतांना अधिक होऊन काळे झालेले. 'जबस भाजतांना कर झाले म्हणून चटणी कडू लागते. ' [का. करि=माजणे, करपणे; करकु=करपलेलें ]

करक-पु. दिंडा नांवाच्या तांबड्या झाडाचा फोक. शिम-बर्यात हे फोक मुर्जे फुपाव्यांत भाजतात व जिमनीवर आपटतात तेष्ट्रां आवाज होतो. [ सं. करीर; ग्रु. करकटी=फांदी ]

करक की. आखडल्यामुळें, ताण बसल्यामुळें किंवा वात-विकाराने मानेत, पाठीत भरणारी लचक, उसण किंवा निघणारी दुखणें ]

करक-पु. १ कमंडल: मडकें: नारळाच्या करवंटीचे बेलें 🔾 झार्लीतील दिवा. [सं. करक]

करक—पु. पावसांतील गार. 'पापाण करका बोसांडी. -नव १३.१३४. 'स्ग अस्तवताच्याही जीची हांसेल धूलि करकेला। '-मो आदि २.१२०. [सं. करक=पावसांतील गार]

करकचणे, करकचावणे, करकटणे, करकसणे— उकि. जोराने घट आंवळून बांधरें ( एडकें, ओ में वरीर ), २ पक्कें. गच धर्गे. (बांधर्मे, आंवळमें, ओढ़में, धर्मे या कि**यापदांनां** जोडून हा शब्द येती जरें.-करकचून बांध, धर.) [ध्व. फा. कर्=शक्ति+म. कसणे; हि. कन्कम ]

करकचा-- पु. १ (रा. ) करकोचाः गरीर किंवा वस्त यांस दोरीने आवळून बाधण्याने उमरणारी खूण. २ एखाद्या वस्तुस दोरी वांधण्यासाठीं पाडलेली खांच. ३ ओरखाडा [ फा. कर्+कसणें ]

करकट्रेंग—अकि. १ लाकरी वगैरे करतांना हातास पीठ लागून हात करवडणे; स्वयंपाकाची भांडी खरकट्याने करवडणे. बरबटणे: भरणे. २ भांडचाला चिकटणे, लागणे. ( भात, पीठ, इ० ) [ का. करक=कीटः ( भांडधाच्या बुडाशों भांडें जळल्यामुळे वराणारें ) ] करकभिंग-(व) वर्क संकात [स. कर्क]

करकमळिका-- की. दंबोरी. 'शीर कापून आपूर्ल देखा। यंत्र केठे करकमळिका। '-ग्रुच ६ ७१. [सं. करकमल]

करकर—स्रो. कटकट पढ़ा. १ कर्कश, कानास अस्वस्थता उत्पन्न करणारा, कानठळ्या वसविणारा आवाज (कावळ्याच्या ओरडण्याचा. लोखंडी वस्तुवर् कानस घासतांना होणारा, दार वगै-रेचा ). 'त्याचे नाम व्यर्थ करकर । जैसे कीर अनुवादती।' ' कावळ्याने भयंकर करकर चाळविळी होती. ' –झांमू १०. २ कट-कट: त्रास: भारडाओरड (भिक्षेची, रागाची, इ०) 'सदा कर-कर संतांसवे।' -ब ५४३.५. ३ मांडणतंटा; कनकच; कुरकुर. 'तेबेही झाले कुमर्। त्यांसी वाढला मत्मर्। त्या दोघांची। कर-कर । बद्धापदाओं सोसावी ॥ '-जै ८९.४०. ४ हह: तकार: त्रासः करकरः [ ध्वः ]

करकर-रां-कि: कावळयांचं ओरडणे; कानशीनं कानस-तांना, दांत खातांना होणारा आवाज, किंवा इतर कर्कश ध्वनि काढून; तसा आवाज होऊन. ( कि॰ वाजणें ). ' करकरकर वाढा वाजती पाय खोडी।' –शिव ४६१. [ घ्व. कर. ]

करकरणें-जिक. १ (कावळ्यानें) काव ! काव ! शब्द करणें 'कावळा करकरला म्हणून पिपळ मरत नाहीं. ' २ करकर आवाज कळ 'पाठीमधें कश्क भरली। '-दा १८.१०.२४. [ हि. करक= करणें (दार, पायांतील जोडा, दोरी, लांकुड वगैरेनीं). 'तंव तो पर्वत समग्र । एकाएकी करकरिला। ' – ह १२.७३. ३ कर्नेश, कर्णकटु शब्द उच्चार्णे. -उकि. निंदागर्भित बोल्णें: कर्णेकट बोलगें, [ध्व. करकर]

करकरा-प. १ (गो. ) एक ल्हान मासा. २ (गो. ) एक टोळधाडीप्रमाणे येऊन पडणारी ) छुंड, थवा. तन्हेचा हरवा.

करकर शब्द होणें. 'दांत खाऊनि करकराटी । '-मसभा ७.२४. [ ध्य. करकर+आट=अतिशयिततेचा प्रत्यय ]

करकराञ्चण-- उकि. १ करकचणे: घट आवळले जाणे. २ दातांवर दांत घासन आवाज काढणे: दांत खाणे. [ध्व. करकर]

करकरीत-वि. १ अगदी नवाः कोराः ऐन नवाः नवेपणाः मुळे कडकड, खडग्रड, सळसळ, आवाज करणारा ( नवा जोडा. कापड बंगरे केव्हां केव्हां घर, भांडें, दागिने यांनांहि लाव-तात ). २ सामान्यतः करकरीत हा शब्द नया, ताजा, कोरा या शब्दांपुढें आधिक्य, जोर दाखिषण्यासाठीं लाबतात, जसें:-नवा करकरीत, कोरा करकरीत, ३ कुरकुरीत; खातांना ज्याचा करकर आवाज निघतो असा (पदार्थ, काकडी, आंड्याचे नवें लोणचें ). [ध्व. ] •तिनीसांजा-स्त्री. अव. फुटकी सांज; ऐन संध्याकाळ; सूर्य मावळल्यानंतरचा संधिप्रकाश ( ही वेळ अशुभः मानतात ), ' वेळ करकरीत तिन्हि सांजाची होती. '-अभा ६३.

करकरून-क्रिवि. क्चकावृन; कचकुन; रगडून; खचादून; षष्ठ, जोरानें, न सुटे असे भांवळून. (कि॰ बांधणें, धरणें, खेंचणें, ओढणें ). ' भस्म ललाटीं धरितों कीं करितों प्रथम बद्ध कर-कहिन. '-मोसभा ५.४३. 'कर श्रीकांताचा करकहिन माता धरि करें। ' -बामन, मृत्तिकाभक्षण ४. [ध्वनि]

करकञ्या-वि. १ किर्राक-याः, करकर आवाज करणाराः ( मवा जोडा, दार, लांकुड ६० ). २ किरिकेर करणारें; अशक्त; गोटा याप्रमाणें ज्या त्या खाशाकडे तिकडील जवाबदार इस-रोगट; रडवें; कटकट लावणारें ( मूल ). [ ध्व. करकर ]

३.९०.९४०. [ सं. कर+कांड ]

करकी - ली. १ (बे.) डोण्यांत गूळ ओतल्यानंतर काहि लीस लागून राहणारा गूळ; गुळाची खरवड. [का. करकु= भांडे जळल्यामुळे त्याच्या बुडाशीं बनणारे कीत ]

करकी-की. (बे.) इरळी.

करकुची-ली. करकोचा पक्ष्याची मादी. [सं. कौंच]

करकुची-की. करकोची पहा.

मधासारका असतो. हें राजे लोक बापरीत असत. पूर्वी हें फार [सं. कर+प्रहण] प्रसिद्ध होते. पण हलीं दुर्भिळ आहे. [सं. कर्वेतन]

करकोचा-पु. एक पक्षी; भारडी. [सं. क्रौंच ] करकोच धाड-स्री. करकोचा पक्ष्यांची (उभे पीक असलेल्या श्रोतावर

करकोचा-ची--पुकी. १ मृदु पदार्थावर दोरी वगैरेनी करकरार-पु. एकत्र कर्वश भावाज; हलकल्लोळ; मोठ्याने आवळल्यामुळे उठणारा वण, खुण. ( कि॰ पडणे ). २ लांकड, काठी वगैरेस दोरी बांधण्यासाठी पाडलेली खांच: भवटी. [ कर-कचणें पहा ]

करग—वि. हस्तगतः, करगतः, स्वाधीन. ' पुण्याविणे जयश्री होईल कशी मुनीश्वरा करगा। '-मोवन ३.८०. [सं. कर+गम्] करगणें — कि. (बे.) करपणे. का. करक = जलक्या भांडयाच्या बुडाचें कीट, मस ी

करंगळी-गळी-सी. १ हाताचे किंवा पायाचे शेवटचे लहान बोट. २ पायाच्या करंगळीत घालावयाचे चांदीचे वेढणे (बहुधा मराठ्यांत वापरतात ). म्ह ० करंगळी सुजली म्हणून डोंगरा-एवढी होईल काय ? =प्रत्येक पदार्थाच्या वाढीला कांहीं मर्यादा असतेच, कांहीं केल्या तिचें अतिक्रमण होत नाहीं; या अधी. ' इंप्रज केवढे, आम्ही केवढं ! चालले आपले त्याच्याशीं बरोबरी लावायला ! करंगळी सुजली म्हणून डोंगरा एवढी होईल काय ? ' -केसरी.

करंगुट-- स्त्री. (गो.) एक प्रकारचे भात, साळी.

करगोटा - प. १ कमरेस बांधावयाचा दोरा, गोफ (रेशमी र्किवा चांदी-सोन्याचा ); सोन्याचांदीच्या करगोटवास घागऱ्या असतात व मध्ये पान (शिक्षाच्छादन ) असतें. करगोटा सर्व हिंदु लोक घालतात. बडोद्यास श्रावणीच्या दिवशी मराठे मंड-ळींत राखी व करगोटे बांधण्याची चाल आहे. 'खासी व्यक्ति स्त्री असल्यास फक्त राखी व पुरुष असल्यास राखीवरोवर कर-माच्या नांवावर एखादा दिवस आगाऊ पाठवृन बाटणीच्या यादी-करकांड--न. दंड; खांदा व कोपर यांच्यामधील भाग. वर पावत्या घेणें. '-ऐरापुत्र १४.६६९. २ (कों.) रहाटगाड-'हाणिती करकांडी गदा । मांसाचा करिती चेंदा । ' -कथा । ग्याच्या रहाटाच्या चकावर बरोबर मध्यावर बांधलेली दोरी; ही सुंभाची असते. [ सं. कटि+दोरक; हिं. करगदा ] **करगोटे** बांधणे-बाटणे-(बायकी) मुलगा पांच महिन्यांचा झाल्यावर त्यास प्रथम करगोटा बांधतेवेळी त्याचे समवयस्क अशा चार मुलांस एक एक चांदीचा अथवा रेशमी करगोटा साखर भर-लेल्या ( चांदीपितळेच्या अगर खोबऱ्याच्या ) बाटीसह देण्याची चाल आहे.

कर्महण-न. पाणिमहण; सम; विवाह. 'स्वकरमहणो-करकेतन, कर्के.तन---न. एक रत्न. याचा रंग रक्त किया युक्ता त्या दोघांलाहि केशिनी कन्या।'-मोसभा ५.९५.

करचणी—सी. द्राक्षाची एक जात. [करवणा प्रदेशावकन ]

कंरचकर, करचकर, कंरजकर, करजकर, करज शार-पु. हत्यारे करणारा; शस्त्रकार; शिकलगार. कारंचकर केंरट=एक रति किंवा एक आणा, पूर्वी हा ३५ मेन बरोबर पहा. -शिल्पवि ६०९. [सं. ऋकचकार]

व लहान तरवार.

बंगरे आटवितांना ढवळण्याचे, पदार्थ खालीं वर करण्याचे साधन, [सं. करस्थ; हि. कर्छा ]

करज-(ग्र.) कर्ज पहा. -मीज २.६.१९३०.

करज, करंज--पु. एक झाड. याच्या वियांचे तेल जाळण्या-साठीं उपयोगी व औषधी आहे यास कड़ वास येतो. -शे ११. ११४. [स. करंज]

करज, करंज —पु. मुद्रांच झाड; करंडी पहा.

करज्ञ—न. ( हातापासन उत्पन्न झालेल ) हाताच्या बोटाचे नख. 'श्रीरमाकुचयुगीं करजांचे, बालचंद्र करिती कर ज्याचे।' -पार्थभाग्य (वामन ) १०. [सं. कर+जन्]

करजतकाळ, करझतकाळ-- पु. अति भयंकर मनुष्य, प्राणी, बस्तु, करदनकाळ. [सं. कृतांत+काळ; कदन+काळ?]

करजलपुतळी-सी. दिवा व काजळ लावलेल भांडें घेऊन शकन पाहण्याची तऱ्हा. करपुतळी पहा. ' करजळ पुतळ्यातें नित्य चोह्न पाहे. ' -सारुह ६.८६. [सं. कज्जल+पुतळी]

करजी, करंजी-सी. १ करंज झाडाची शेंग; बीं; इ०. २ एक झाड. ३ (करंजाच्या शेंगेच्या आकाराचें ) एक पकान्न. रवा तुपांत परतून तो भिजवून त्याची पापडी करून तींत खस-खस, खोबरें परतून व त्यांत साखर मिसळून तें पुरण भरतात, नैतर तें कांतून तुपांत तळतात. [सं. करंज: तुल० सं. करज= नख; का. करची-जी. करचीकाई ]

करजुर्चे - कि. (गो.) फार वळ पाण्यांत राहिल्याने सर्व भंगास सरकत्या पडन आंखडणे.

**करजेल, करंजेल—न. करंजाच्या बियांचें तेल. (स.** करंज+तैल |

करंजेळी---सी. केळीची एक जात.

करट--- पुन. कांकडीच्या जातीचे एक अतिशय कडु फळ; याच्या आंतील मगज काढून टाकुन सालीचा पणतीसारखा दिवा लावण्याकडे उपयोग करतात; कडू कारंटें; करवट पहा. [सं.]

करट, करंट—न. भतिशय आग होणारें गळूं; उठाणुः उबाळ. 'स्तनमान काय पावे जरिहि उरी वृद्धि पावलें करट ' मोकर्ण २८.३३. [सं.]

२ कावळा; काक. 'परि तुं वरटेसि करट नीच कसा मान्यकाय लागणे. म्ह० पोरास जेवुं सांगे वाटींत तो पोर जेवी करटींत. होशील।' -मोविराट १.१३२. [सं.]

करट-पु. १ हिरे वगैरे तोलण्याचे बजन-परिमाणः एक असे, पण इहीं ३ दें प्रेन बरोबर मानितात. २ सोन्याच्या **करंचली, करांचली—स्री. (हि. ) एक प्रकारची सरल | बुदतेनें परिमाण; आपल्याकडील शंभर नंबरी सोनें २४ कॅरट** बरोबर समजर्ले जाते. एखाद्या २४ भाग सोन्याच्या तुक**डवांत जर** करछा-छी-पुली. (हि.) उलथण; हलबाई लोकांचे द्ध २२ भाग शुद्ध सोने व २ भाग इतर हीन धातु असेल तर ते सोने २२ कॅरटचे आहे असे समजतात. सं. रक्तिका. रति=गंज: भर. किररात=एक बी: श्री. केरातिओन. इं. कॅरट: फ्रें. कॅरट: इटा. कारातो: पो. स्पॅ. किलाते 1

> करंटपक्ष-किवि. कमींत कमी: किमानपर्धी. [सं. करट+पक्ष] करंटलक्षण--न. दुरैंव किंवा भनिष्टसचक चिन्ह, खुण, गुण. 'सुचित करूनी अंतःकर्ण। ऐका करंटलक्षण। '-दा १९.३. [सं.] -वि. दुरैंवी; अनिष्टमूचक चिन्ह दाखविणारा.

करंटवली-लें-करंदुली, करंटोली, करंटोल पहा.

करदा, करंदा-वि. १ दवहीन: दुरैवी: कमनशिबी: इत-भागी. 'नव्हेसी बीरवृत्तिलाठा । अति करंटा नवंसक । '-एहस्य ६.४२. 'पालया घट करटा जन।' -यथा २.७५५. २ कंगाल: दरिदी; कृपण. ' त्या सुखास लात माहन। जात आहे करंटा॥ ' --नव २१.११८. ३ ( व्यापक ) भिकार; ओसा**ड; नापीक; धन-**हीन ( गांव, देश ). ४ निष्फळ; बेफायदेशीर ( मनांतील विचार, बेत, कल्पना, शक्कल इ०). ५ नास्तिक; उदासीन. 'धर्माविष**र्यी फार** करंटा। ' - अमृतराय ५२. ६ फमगारा; निष्कळ होणारा (उपाय इ०) [ सं. करट] **करंट्या कपाळाचा, हाडाचा-**वि. **दुरैंवी;** भाग्यहीन; कमनशिबी. करंटापोपट-पु. बोलक्या पोपटाचे गुण ज्यांत नाहींत असा पोपट; रानपोपट; कुरक्षणी पोपट. वांगडा-पु. समुद्रांतील बांगडा नांवाच्या माशाचा एक प्रकार.

करटो, करंटी-की. लहानसे करंट, गर्व, पुटकुळी (पुनाने भरलेले क्षत). 'त्या दुर्गधीला तोंड पड्डन करट्याच्या ह्रपाने म्हणा...पापी म्हणून बोट दाखवितां येत नाहीं. '-भाऊ अं. २. १. [करट-करंट शद्वाचे लघुत्चदर्शकरूप]

करटी-प. हती. 'की काल ब्याल करिट-घोटक-भट-भेक खावया सुटले। '-मोभीब्म ३.५९. [सं. करट=हत्तीचे गंहस्थळ: करटी=हत्ती ]

करटी, करंटी, करवटी, करवंटी, करोटी—की. १ डोक्याची, कपाळाची कवची. २ नारळाची कवची; सगळी, अधी कवची किंवा तुकडा; कवचीचें केलेलें पात्र; नरटी; नरोटी. कर-वंटीची बटणें करतात. हिचें तेल गजकर्ण, नायटे यांस लाबतात. करट—पु. १ मृताच्या अकराच्या दिवशीं करावयाचे श्राद्ध. [सं. करोटी=कपाळाचे हाड ] करोटी हातांत येणें-भिकेस **करदृलग्यां---(** कु. ) दाह.

करदूलें, करंदूली-ले, करंदोली, करदोलें--कीन. एक वेल व तिंच फळ. ही वेल पा६ हात पसरते. हीस आषाढांत करडेजे काति। डोक्रे कोंदनी जाती। सुढाळ गणाचे भाव काढती। फळें येतात. फळाचा रंग हिरवा असून वर कांट असतात. फळांची जाउनी टवकेपणे । '-काप्र ८२३. [करडा] भाजी करतात. यास कांडली, कंटोली, रानकारलें म्हणतात. -शे ९.२६१. [सं. ककॉटकी; गु. कंटोला]

करटें - न. कवची; पाठ. 'चालतेयां दळाचेनी भारें। कुर्माचे करटें कुसकरें। '-शिशु ५४०. [सं. करोटी ]

करटे खाणे--न. वाईट अन्न: कदन्न: भाजीभाकरी. सि. करट ]

करंट लक्षण--न, अभाग्यलक्षण; करंटलक्षण पहा.

कर्ड-की. एकदांच घरटींतून भरहून काढलेले किंवा एक दांच घाव लावलेल भात; वरील टरफल निघालेला तांदूळ; भरड, ताटर झालेले ( केस किंवा शरीर ) [ का. करड ] भसडी तांदळ. [का. करडु=भरड] •काढणें-कि. भराभर कसें-तरी उरक्णे, अञ्चवस्थितपणे व सपाटवाने काम करणें. [का करह ] भाजणी-स्री. (व.) जाचपृकः छळण्क. 'तुझ्यामुळे जिवाला करडभाजणी आहे. '

करड - स्नीन. (कों ) तांबुस रंगाचें, वाईट वास असलेलें एक प्रकारचे खरखरीत डोंगरी गवत; कुसळी गवत. -स्त्री केसाचा राठपणा, खरखरीतपणा (करडगवता सारखा ). 'केशांचे करड झालें. ' - वि. शुक्क (तुळतुळीत नसलेले); रक्ष; खरसरीत; राट; व्याची नदी; तरवारीच्या सुटीवर व पट्यावर किवा बुगड्यांवर साठर (केंस ) [का. करड=वाळलेला चारा, गवत ]

करड-पु. (व.) उंदराने खाहेला कापूस. [करंडण ]

करंड-पु. १ करंडी; परडी; बुहडी पात्र; विणलेलें, झांकण नसलेलें किंवा असलेलें एक पात्र (फलें, भाजी वगैरे ठेवण्यासाठीं)। याचा ठसा, यास खाचा किंवा भोंके असतात. •पटट्टी-स्नी. २ करंडा; डवा; छंक्क, दागिने, खायपदार्थ, पानमुपारी, वगरे (गो.) (सोनारी घंदा ) मोनें, चांदी वगैरे धातूच्या लडीच तुकडे ठेवण्याचे धातुचे, लांकडी किंवा हस्तिवंती झांकणासहित पात्र. पाडण्याचे हत्यार; (नाविक)गलवताच्या बाजूच्या भोवती अस-(गो.) करण. [सं. करंड]

करड अडुळसा-पु. एक औषधी वनस्पती.

करडई -- सी. १ एक पालेभाजी. हें झाड ढोपराइतकें वाढतें, पाने लांबट असून त्यांची भाजी करतात. फुल पिनळ्या रंगाचे कडे उपयोग करतात. त्यांस कुयुंबा म्हणतात. फुलाच्या मार्गे बौंडांत बीं असतें. त्याचें तेल काढतात व पंड गुरांना घालतात. तेलाचा जाळण्याकडे व खाण्याकडे उपयोग करतात. -वगु २.१६. —शे ९.२६०. २ एक उपधान्य; करहईचें बीं.

करडकांगोणी-श्री. कांगोणीचा एक प्रकार.

**बई बहवून वीं** काढून घेतल्यानंतर राहिलेलें ). [करडई+कुट= दासी'-विवि ८.२,१९. २ झाडाच्या खोडाचा कापून काढलेला गुळीं ]

करडणें - कि. पांदुरकें, भुरकट, करडचा रंगाचे होणें. 'तेव्हां

कर्डणें करंडणें-उकि. कुरतडणें; चावन चावन भोंकें पड-तील, फाटेल असे करणें ( उंदीर, घोडा इत्यादिकांनी वस्त्र बगैरे ) 'दांत लाउनि बळें करडावें '-किगावि २९. ध्व ?]

करडा-वि. १ भूरकट; काळा व पांटरा मिश्र असा (एक रंग ) २ भुरकट रंगाचा; पांढ=या रंगावर काळे व तांबडे टिपके अस-लेला ( घोडा ). ३ अधवट पिकलेले, काळे पांढरे ( केस). [करडई]

करडा - वि. अधवट सडलेला; करड, (तांदूळ) [ का. करडु ] करडा-वि. तेल न लावल्यामुळे भरभरीत, रुक्ष, राट,

करडा -- वि. १ कडक; निष्ठुर; कठोर; रानटी; पक्का ( मनुष्य, जनावर ). २ सख्त; जाज्वल्य; कठिण ( अमल, कार-भार इ० ) ३ भेसळ केल्यामुळे कठिण, टणक झालेले ( लोखंड, चांदी वर्गरे ) िते. करड=कडक; म. खरडणें ]

करडा-पु. १( सोनारी धंदा )ठसे उठविण्याचे किंवा खांचा ( क्ययाच्या कडेला असलेले चरे, रेघा ) पाडण्याचे एक पटीसारखें इत्यार. २ सोन्याच्या तारेवर रेघा, चरे वगैरेसारखी उठवि-अशा प्रकारची नक्षी असते. अवटीवर तार दायून ही नक्षी वटवि-तात. कोंदणकामासाठीं करड्याच्या नक्शी खाच्यांत तार किंवा पट्टी . बेटतात. -डाचा: आयटी-स्त्री. ( सोनारी ) करडा तयार कराव-णाराफळ्यांचा किंवा कळकाच्या कांबींचा (पावसाच्या झडीच्या निवारणार्थ ) लाविलेला पडदा.

करडा-खर्डा पहा.

करडा अम्मल-पु. १ कडक सत्ता; कठोर ,निष्दुर कारभार. असर्ते. त्यांत केशरासारखे तंतू असतात. ते वाळवून त्यांचा रंगा [हिं. करडा+अर. अमल=सत्ता ] २ धुंदी; अंधता; सामरुथै; उन्माद (एखाद्या कैफकारक वस्तूचा). [करडा+अमल=मादक पदार्थाचा कैफ]

> करडा हात-पु. पराक्रम; जोराची कृति, त्वेषयुक्त किया. 'ल्हान पराई होउनि शराने करडा हात केला. '-ऐपो ८९.

करंडा-पु १ करंड पहा. 'कां कापूर करंडाचा वेचे।'-विउ करडकूट, करडगूळ--- त. करडईचें कांड किंवा मुस ('कर- २.५१. 'तिच्या पाठीमागृन पानसुपारीचा करंडा बाळगणारी ओंडका, तुकडा. ३ (कों. )केळीचा खंट किंवा लाकडाचा ओंडका. ४ (राजा.) पातीच्या तयार केळेल्या छत्रीचा पोकळ दांडा, करण-न. १ कोणतेंहि कृत्य करण्याचे साधन; साधनीभृत ज्यामध्ये पाहिजे तेव्हां दूसरा दांडा घालतां येतो.

886.

करवे प्रत्येकी, करडा पहा.

राजी करडी मिळो आंबाडी ज़नी। '-ऐपो ३७०.

करड़ी-वि. १ कठोर; निष्ठुर; करडा पहा. २ (माळवी) पक्की: आवळ. 'परकोराची गांठ चागली करडी घाल.' •कमान-स्ती. १ भुवयांचे आकुंचन (कपाळास आठी पडतांना होणारे ). २ षकदृष्टि; करता. •नजर-स्त्री. वक्रदृष्टि; निष्द्ररता; कडक पहारा; सक्त देखरेख; गैरमेहेरवानी; अवकृपा; कृग्ता. अमर्जी-स्त्री. १ खप्पा तबियत: इतराजी: राग. २ मनोवृत्तीचा कडकपणा, करहे-पणाः निष्द्धरता. [हिं. करडा+अर. मर्जी]

करडी-करंडी, ढोल-पु. (वे.) एक प्रकारचें चाम ह्याचे रणवाद्य: करंडोल. [प्रा. करडी=एक वाद्य: का. करडे= पखवाज; दोन्हीकडुन वाजणारा ढोल]

परिमळाचेनि पवने । विश्व केल करंडी '-मुआदि २७.२०६. शेवटची यादी १. २ देव ठेवण्याची संबळी; वेताचा किंवा बांबूचा झांकणासह लहान डवा. 'जे परमात्मया शिवाची करंडी ।'-ज्ञा ६.२७३. [करण+सं. कुमारी=कोरफड ]

करंडी-स्री. एक झाड; याचे फळ मुदेसारखें असते, म्हणून बुडवृन कपाळावर वगैरे गंधाच्या मुद्रा लाबतात [ सं. करंड ]

करड़े, करड़ें -- न. शेळीचे, बकरीचे टहान पिछुं, कोंकहं; शेळीच्या सुमारें तीन महिन्याच्या पिलास म्हणतात. [ तुल. का. 'करणप्रामु । वोसु पाडावा। '-गीता १.२३४२. [ करण+प्राम] करदु=ओबड धोबड, करडी=अस्वल ]

करंडल-न. लहान करंडा; करंडक.

करडे तांदूळ-करड अर्थ १ पहा.

**करढोंक-की, करडोक, कडेढोक--५** एक पक्षी, कर⊹ कोचा.

करंढोळ-पु. (बे.) एक चर्मवाद्य; मोठा ढोल; हें दोहीं-कहुन वाजवितात. करंडीढोल पहा.

करण-पु. (भूमिति ) (कारागिरी ) काटकोण त्रिकोणां-तील काटकोनासमारील बाजु किंवा चतुष्कोणांतील समोरासमो-रचे तिरपे कोनबिंदु जोडणारी रेषा; कर्ण. [सं. कर्ण ]

ंबस्तुः साहित्यः 'स्हणोनि इंद्रियाते आस्ही । करणे स्हणों । ' करडा-पु (पाक.) नारळाच्या खवीपासून तयार केलेली -ज्ञा १३.१७८. २ शरीरावयव; इंद्रिय, 'जाणिजे तेवीं करणें। पोळी, हिला 'सोयची पायिंदरा 'असेंहि म्हणतात. -पृश्चि १. सांगती ज्ञान ॥ ' 'की करणामार्जी चपल मन । तयाहुन सवेग किप उड़डाण । ' –ज्ञा १८.५०६. ३ ( व्या. ) तृतीया विभक्ति करंडा-पु. (कु.) (सोनारी) सोन्याच्या मण्यास पाडलेले व तिचा अर्थ. ४ (ज्योतिष ) बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि, शकुनि, चतुष्पाद, नाग, किस्तुम्न इ० करणे अकरा करडी--- स्त्री. करडई पहा. 'कुणास न मिळे भाजी कुणी अाहेत. ही दर तिथीस सुमारें दोन भोगर्ली जातात. यांच्या-पैकी प्रत्येक; अर्घी तिथि. ५ (ज्योतिष ) इष्टशकापासून प्रहादि गणितसाधन ज्यांमध्ये सांगितले आहे असा ग्रंथ ( साच्या उलट सिद्धांत व तंत्र ). ६ कर्णे; कृति; कार्य. 'कैसे वो तुमचें करण।' जे पुढिलां एओ पाहे मरण।'-शिश ८२०. ७ (समासांत ) करणें; करण्याचा व्यापार. जसें:-पवित्रीकरण; निर्मेलीकरण; एकीकरण; शुद्धीकरण इ०. [ सं. कु=करणे ]

> करण, करणो-पु. (गो. ) करंडा (कुंकवाचा ). [तं. करंड] १०८ आहेत. २ ( तृत्य ) दोन चारींचा समृह [ सं. कृ=करणें ] करण—वि. (व.) उंच.

करण-पु. (बडोदे) दागिन्यांत उभा सटकता बांधावयाचा, करंडी—की. १ लहानकरंडा; करंडक; करंड पढ़ा. 'दिब्य'लांबोळया आकृतीचा लोलक वंगरेसारला भाग. -जिन (बडोरें)

करणकुचारी--की. (व.) कोरफड; कुवार कांडें; कवारपाठा.

करणकु भूं-न. (सांधकाम) दोन लांकडे एकमेकांत बसवि-त्याला मुदा म्हणतात. मराठे लोक गोपीचंदनाच्या गंधांत हैं फळ ज्याची पदत, तन्हा (कानाच्या आकाराचे कुसूं कहन) [सं. कर्ण+म. कुसं ]

> करणग्राम--पु. १ इंदियसमृह. २ देह; शरीर. 'कासया हा करणचौकट, करणाची चौकट—स्री. करणकृसवाने सांधलेली चौकट. [सं. कर्ण+म. चौकट]

> करणता—स्त्री. साधनात्मकता; साधनीभृतत्व. 'आणि आपण होउनी कर्ता। ज्ञाना आणी करणता। '-ज्ञा १८.४९४.

करणपुतळी—करपुतळी पहा.

करणफूल-कर्णपुष्प, फूल पहा.

करणरूप---न. (व्या.) कोणत्याहि धातुर्चे विधिरूप, अस्तिवाचक ह्रप ( आहे या अर्थी ) जसें:-मी आहें. तुं आहेस. याच्या उलट अकरण रूप.

करणवाच्य---न. (व्याक.) तृतीयांत नाम. [सं.]

करणा—पु. कर्णा. तोंडानें वाजविण्याचें, पितळेचें, तुतारी-सारखें आरभीं लहान व शेवटास मीठें होत गेलेलें एक वाया तो (राशी). इं सर्ड. [सं.] याचा आवाज गंभीर व खर्जातील असतो. लांबी सुमारें चार हात. थोरलें तोंड सुमारें टीचभर व्यासाचें दंद असून लहान तोंड, मातीचीं चित्रें ), 'करणीचें कांहीं न मनें सजजना। यावें लागे पायाच्या भांगटपाच्या ब्यासा एवढें असतें. चौघडवाचे अखेरीस मना वृद्धांचिया। '-तुगा २८६३. -चे पागोटें-न. पगडबंदानें करणा वाजवितात. [हिं. करनाई; फा. कर्ना, कर्रनाय; तुल. सं. ठोकळशावर बांधून तयार केलेल पागोटें (डोक्यावर बांधलेलें कर्ण | करणा फुंकर्ण-(क.) गांवांतील सर्व लोकांस जेवणास बोला- नन्हे ) ० फूल्ट-न. कृत्रिम केलेले फूल. -चा रोग-ची बाधा-विणः जेवणाचे जाहीर आमंत्रण देणें. 'रामाच्या मुंजींत करणा पु. मंत्र तंत्र, जादटोणा वगैरेनी उत्पन्न केलेली बाधा. **ःआंबा**-फंकला होता. ' करणेकरी-वि. करणा वाजविणारा.

बैदरकडे हृढ असलेलें. ) – देह ८३. ( नाको )

करणिक-पु. १ कर्णिक; कुलकरणी. [ सं. करणि=लिहिणें, लेखन । २ श्रीकरणाधिपतीच्या कचेरीतील कारकनः हे आडनांव कायस्य प्रभंगध्य इन्द्र आहे. 'मलि मालो दत्त येक । करणिक ।' -चौच्याशीचा लेख ( पंढरपुर शके ११९५ )

करणी—स्री. (गवंडी काम ) गिलावा वगैरेचा चुना, चिखल साफ करण्याचें हत्यार; थापी. [ सं. करण≕लेप देणें. ]

करणी—स्री. एक झाड.

करणी-की. १ कृति; किया; कार्य करणे; वागणुक; आच-रण. ' बीर उदंड असित परि त्यांला पार्था तुझी नये करणी। ' -मोकर्ण ४५.५१. 'ज्याची त्यासच फळासि ये करणी।' -चंद्रहास, कीर्तनतरंगिणी भा. १ पृ. ३४. याचा उपयोग कचित करतात जर्से:-हें करणीनें केंल; त्याची करणी वाईट आहे. म्ह ॰ १ करणी कसाबाची, बोलणी मानभावाची, २ ज्याची करणी त्याला. २ लीला: अलौकिक गोष्ट; याचा प्रयोग विस्मयकारक किंवा लोकोक्तरकृत्यासंबंधीं करतात. जर्से:-'ही गोष्ट घडावी असे नव्हते पण देवाची करणी यामुळे घडली ': ' न कळे देवाची करणी।'-ऐपो ३५५. 'विचित्र करणी वदावी।' 'सप्तपाताळा झाली ती करणी ऐकली नाहीं. ' मह ० ईश्वराची करणी, नारळांत पाणी. ३ लप्नांत हंड्याशिवाय वर व तत्पक्षीय मंडळींचा करा-बयाचा मानपान, सत्कार, देणगी (वस्त्र, दागदागिने वर्गरे देऊन ).( कि॰ करणें ) ' हुंडा घ्यावयाचा नाहीं असे म्हणायचें पण करणी मात्र चोपून ध्यावयाची. ' ४ एखाद्यास उद्देशन केलेल चेदक, जारणमारण, मंत्र तंत्र इ० प्रकार: कंबटाळ, 'ते पतिवंचका निर्धारी । सर्व काळ करणी करी । ' -कथा ५.२.४८. ५ अचाट कृत्य; पराक्रम. 'नर करणी करे तो नरका नारायण होगा' 'कळे राजेंद्राची त्वरित शरसंधान करणी।' -र २. ६ (गणित) वर्गमूळ न तुरुणारी संख्या, ज्याचे मूळ बरोबर पूर्णीक येत नाहीं तें पद. [सं. क्र=करणें; करणी]

करणीगत-वि. (गणित) ज्याचे वर्गमळ पूर्णीक येत नाहीं

करणीचा-वि. कृत्रिमः कृतीचा (राघ्र, घोडा, मनुष्य बगैरे प्र. कलमी आंब्याचे झाड व फळ. व्याध-घोडा-कुत्रा-प्र. करणाबिदरी-की. एक प्रकारचे नक्षीकाम. (कदाचित् वाघ, घोडा, कुत्रा इ० चें रूप घेऊन तशी कृति करणारा मनुष्य.

करणीय-वि. करण्यास योग्य, उचित (असे कर्म). करणावळ - की. एखारें काम केल्याबहलची मजुरी. [करणें] परी करणीया अकरणीया न देखा। आपेंपल नोळखा। '-ऋ ४५. 'ज कां करणीय प्रतिदिनीं '-ज्ञा १८.११५. [सं.]

> करणीसार-किवि. कृतीप्रमाणें; कर्मासारखें. [करणी+ ( अनु )सार ] इह० करणीसार फळ=कर्मासारखें बक्षीस.

> करणे- अकि. १ उरकणें: उलगडणें: तडीस नेणें: बनविणें: जमविणें; रचणें. २ होणें; घडुन येणें; बनणें (अकर्मक प्रयोग), जर्से-मला मळमळ करते: उन्हाळे करतात: भोवळ करते. 🤰 एखाद्या पदतीने वागणे: एखाद्या पदतीस अनुसरणे. [सं. क-कर्; झेंद. कर्; फें.जि. केर; आर्मेनि. कर; फा. कर्दन् ] ( बाप्र, ) केल केल न केल न केलसे करणे-( एखाद काम ) निष्का-ळजीपणाने करणे, कसे तरी तडीस लावणें. (वाप्र.) (प्राप्ति) करून घेण-एखाद्याच्या-कड्न, द्वारे काम उरकुन घेणे; एखा-याच्या मार्गानें तडीस नेज, मिळविणे, संपादणे, करून चक्णे-टाकणे-( एखारें काम ) पुरें करणें; संपविणें. 'ती तर अस्मा-दिकांना पसंत कहन केव्हांच चुकली '-माझी पण तीच गत ( उषाप्रंथमालिका ) ६.

> कर्ण--न. कृति; कर्म; काम. म्ह० १ करणें थोडें मचमच फार. २ (गो.) करणे थोडें उलवर्णे चढ=करण्यापेक्षां बहबह मोठी.

> करणे- शय. पर्यतः पावेतों; बरोबरः च्या वेळीं: त्यापेक्षां उशिरां नाहीं ( वेळ दाखविणारें भव्यय ). 'आज प्रारंभ केला तर उद्यां दोनप्रहरांकरणें संपेल. '; 'सकाळींच करूं लागत तर एव्हांकरणें आटोपलें असतें. '

> करणेर---न. वरास द्यावयाची देणगी: मानपान: करणी अर्थ २ पहा. 'समर्थ दुबळचाचे करणेर साजिर केले.'-सप्र 98.38.

> करतंड—वि. (व., घाटी) खरतंड; खतरंड; कम नशिवाचा; द्रदेवी. खडतर पहा.

तळें। हातवसार्वे ' -ज्ञा १५.२५८. [सं.] ०भाष-स्त्री. हाता- केले जिंकूनि करद सस्नेह । ' -मोकर्ण ६.९. ' कोची एथील राजा वर हात मारणें: वचन देणें. ' असे वदन करतळमाष । देऊन तुष्ट्र सामरीन राजाचा करद असतां त्यानेंही यावेळी आपल्या अधि-केल त्यास । ' –नव १५.१७७. ० भिक्सा–स्त्री. १ घरोघर जाउन पतिविरुद्ध बंड केल होतें. ' –गोमंतक इतिहास ४०. िसं. कर+दा⊐ जें अन कोणी घालील तें तळ हातावर घेऊन तेथच्या तेथेच उभ्या देणें } उम्या खाणें; अशा प्रकारचे वत किंवा भिक्षा. २ ( ल. ) घरदार नसर्णे; फटिंग असर्णे; भिक्षावृत्ति. 'करतल भिक्षा। तहतल वासः!' फार कांटे असतात, करवंदाचे फळ विकल्यावर काळ्या रंगाचे -चर्षेटपंजरी [ सं. ]

करतलामल, करतलामलक, करतलामलकवत— करमई; प्रा. करमह किंवा करमंद; ग्र. करमदो; हि. करोंदा] विकिवि. ( हातांत प्रत्यक्ष स्थित असलेला आवळा जसा सर्व बाजुंनी पाइतां येतो त्याप्रमाण ) १ सिद्धः स्पष्टः उघडः ज्याचे कदन+काळ ] सर्व बाजुंनी ज्ञान झालें आहे असें; ज्यास दूसरे प्रमाणाची गरज नाहीं असे. असंशयित ' ' वेदशास्त्राचा मथितार्थ। झाला करतला- झाड. [ सं. कदल] मलकवत ।'-एभा ११.१०४९. 'ते करतलामलकसे दुरूनि दिसले अशेष मंग तीतें। '-मोल्ली ४.३. २ ( ल. ) अरंगत अस- शेतीचा घंदा करणारा ( मालक किंवा कुळ ). हा शब्द अनेक-लेली; हातचा मळ बनलेली; अत्यंत सुलभ; साध्य ( विद्या, कला, वचनीहि उपयोगांत आणतात. जसे:-करहे पाटील, [ फा. करह-शास्त्र वगेरे ). ' चतुर्दश विद्या चौसष्ट कला। करतलामळ जयासी कार: सं. कर+दा ] सकळा। '-इ ३१.८. 'महाराष्ट्र व संस्कृत या दोन्ही भाषा मोरोपंताला करतलामल होत्या '-नि ७६५. ३ स्वाधीन; सुगम. 'सारा भूगोल ज्यास करतलामलकवत् आहे त्यास एखाचा २ कठोर शब्दांनी ताडण; दु:शब्द. [ध्व. ?] रानांत नेऊन सोडला किंवा त्याच्या हातीं जहाजाचे सुकाणुं दिलें तर काय मौज होईल बरें। '-नि [कर+तल+आमलक]

करताल-ली, करतालिका--नपुली. १ (वाय) बाहे-रच्या बाजुने निमगोल व आंतुन सपाट असे कांशाचे टीचभर लांब व तीन बोटें रुंद व दोन्ही कडांना निमुळतें असे दोन दोन तकडयांचें गोडा पहा. २ कमरपटटा. ' कटीं रुयालिसे करदोरा '-केबी-वारा. हें आंगठा व बोटें यांमध्यें धहन चिपळवांसारखें वाजवितात. दास भामावर्णन ८. •तोडणारा-वि. अतिहाय कडक संवासळा ताल धरण्याकडे याचा उपयोग करतात. केव्हां केव्हां मृदंगाच्या म्हणतात. सार्थीत वाजवितात. (सामा.) चिपळ्या; झांज. 'नृत्यकृत्य तत्कारतान करताल झुंमकझ्या अंतरी ।' –राला ३१. २ टाळी; कामास धरून राखलेला कैगोरा; हा विहिरीच्या तळापर्येत **अस**न दोन्ही तळहात एकमेकांवर आपट्टन काढलेला आवाज. (कि॰ समारे दीड हात अंतराने ठेवतात. बाजविगे; देंगे; पिटणें ). 'अद्वय भजनें अखंड स्मरणें वाजवि करताळी । ' –एकनाथ पर्दे (नवनीत) पु. ४४९. ' कथा अन्वय करगोटा; करदोरा–डा. [ सं. कटि+म. दोग ] लापणिका । नाम घोष करताळिका ' -दा ४.२.१०. ३ चुटकी, चिढकी. (कि॰ वाजविण ) [सं. कर+तल, ताल; गु. करताल ] ताल्पुरता सोपा; दोरशाळा. •**धार्ण-हा**तांनी ताल धरणे; सांथ करणे.

करतकीचा कांदा-वि. ( श्रेशार्थाने ) करणारा; कर्तृत्व-बान. 'गाडे घोडे गाई महैशी बैल भादणचुरी । करतुकीचा कांदा करंडे ] तिनवां येतो आंगावरी।'-पला ८१. [सं. कर्तृत्व]

करत्-त; गो. करत्व ]

करतळ-पु. तळ हात; हाताचा तळवा. 'प्रत्यक्बुद्धी कर- करव-ि. कर वेणारा; मांडलिक; 'पांचाळ, कुलिंद, ऋषिक

करंद, करंदी-शीन. (कु. राजा.) करवंदीचे झाड; यास होतें व रुचकर लागतें. हिरव्या फळाचे लोणचे करतात. सि.

करदनकाळ-वि. अति कर; करशतकाळ पहा. [सं.

करदळ-ळी---ली. १ एक फुलझाड; कापूरकेळ. २ केळीचे

करदा-प. शेतकरी: जमीन करणारा, कसणारा: स्वत:

करंदा, कारंदा—पुन. करंद पहा.

करदाय, करंदें -- ली. (गो.) १ कटकट: मोठा भावाज.

करदावलें -- न. एक प्रकारचें गवत: याचीं फुलें पिवलीं अस-'तात. करंदोळ पहा.

करंदी चौकट-सी. जोड चौकट; दुहेरी चौकट.

करदोटा-डा-रा.करधोटा-डा--प्र. १ कडदोरा. कर-

करदोडा-पु. (ना.) बांधीव विहिरीत उतरण्यासाठी बांध-

करदोडी-की. शुद्र लोकांचा कमरेस बांधावयाचा सती

करदोडी-री-सी. मोठाले दोर वळण्यासाठी तयार केलेला

करदोंडी--- श्री. एक प्रकारने झाड.

करंदोळ-न. (बे.) एक प्रकारचे गवत. करवावले पहा [का.

कर न कर, कर न करी, कर ना करी, कर न करतूत-सी. (बे.) पराक्रम; कर्तेपणा. [सं. कर्तृत्व; हि. कन्या-नि. १ जें करावयास पाहिजे तें न करणारा व जें करा-वयास नको तें करणारा असा (मनुष्य). २ हृद्दी; तेढा; तंडेक; 808

अकरनकर, 'हा तुशा करनकरी स्वभाव तुक्त्या मावशीला आव-बला नाहीं. '-बाळ २.७७. ३ (गो. कु.) परोत्कर्ध न साह-णारा. [ करणे+न करणे ] इह ० करनकऱ्या चा बसा=करनकरेपणाचे वतः वरील प्रमाणे वागण्याचे वतः प्रकारः तन्हाः ' आयर्थ्द जिंकल्यापासून आजपर्येत इंग्लंदनें तेथे तुसता करनकऱ्याचा वसा वालूं। '-सारुह ३.७३. [सं. कर+पत्र ] चालविला आहे. '-आयर्लंदचा इतिहास.

करनाटक-पु. एक देश; कर्नाटक पहा. [सं. कर्णाटक; का. करि=काळा+नाड=प्रांत ] • ओस पहर्ण-बहिरे होणें: बिधत्त्व पावणे. [सं. कण=कान]

करनाटकी-वि. कानडी (भाषा, मनुष्य वस्तु, इ०).

करप-पी-पुनी. १ शिजवितांना करपलेले. काळे होउन भांडपास चिकटलेलें अन्न, पदार्थ. २ अति उष्णतेने जळलेलें किंवा बाळलेल पीक. [करपण ]

करप-न. (रा.) कठिण पदार्थाचा धार असलेला तुकडा (काच, शिप, दगड, खापर, कालवें वगैरेचा); कपरी. [सं. कुर्प= दगड, खडा; म. कडपा, कपरा ]

करपचंद-पु. (गो. सोनारी )घड्याळाची सांखळी; छडा, करपंजी, कयपंजी-की. (गो.) हातांत धरावयाची मोटी पणती.

करपट--वि. १ करपलेलें; अधैवट जळलेलें (अम, भात भाकरी). २ जळका; जळकट (वास). ३ अजीर्णामुळे घशाशी बेणारें दुर्गधयुक्त आंबट ( ढेकर ). [का. करि=भाजण, करपणें; [करपणें ] करकु-करिकु=भाजलेले, जळलेले ? ]

करपट-न. बस्राचा फाटका तुकडा; फडकें, ' जेवि करपट- करप पहा. [ कडपा ] शर्ते कृशान । विकसिजे जैसा । '-कथा ३.१६.१. [सं. कर्पट= आहर्ने कापडी

करपट-पु. (क.) आकिस्मक धेणारा, तुफानासारखा वारा व पाऊस.

करपटसंख्या, करपटख्या-वि. भौष्टिक अन्न अथवा पदार्थ सेवन केले असतांहि जो पुष्ट होत नाहीं असा ( मनुष्य ). [करपट+सडणें ]

करपटाण-स्त्री. करपलेस्या भन्नाचा वाईट वास, वाण. [करपट+शण]

करपर्णे-अकि. १ भाजणें; जळणें; होरपळणें; भाजन जिल-पयोगी होणें ( अन्न बगैरे ). २ कंडक यंडी किंवा उल यामुळें नष्ट होणें; नासणें ( होतांतील पीक, झाडें ). ' फळतीं झाडें करपती । ' ( मेंढी. ) 'ही मेंढी करपी आहे. ' -दा ३.३.४६. ३ म्लान, निस्तेज, दुर्बळ होणें ( भय, शोक इ०

८३३. ५ कष्ठी होणे; दुःख पावणे. 'तसे तत्सींदर्ये रतिमदन चित्तीं करपती।'-विवि ८.१.२०. [का. करकु, करपु; का. करि=जळणे, भाजणे; तुल० सं. कृप्=दुवैल होणें ]

करपत्र--- करवत. 'किति दिस करपत्री आपला जीव

करपालुब-पु. १ (काव्य ) हाताचा पंजा; हात. 'पहात करपत्रवां जंब सरळा। '-ज्ञा ११.२१५. २ हाताने खुण कर्णे; पालवर्गे. [कि॰ करणें ] [सं.] करपव्लवा, करपव्लवी भाषा, (अप.) करपालवी-ली. अकारादि वर्ण हाताच्या बोटांवर बसवृत ट्या संकेताने भाषा बोलणे; खुणांनी बोलणे; गुप्त, गृढ भाषा. (कि॰ करणें ). नेत्रपालवी नादकळा । करपालवी भेदकळा । ' -दा ५.५.२७. 'माझ्या मुक्या मनाची करपह्नवी आपल्याला समजेल का १ '-भा १०७.

करपविण-अिंक. १ करपण प्रयोजक. अन्न शिजत असतां जाळण, भाजण, काळ करणे. २ जाळणे: नासणे: कोमविणे (झाड, पीक इ०)

करपक्ष्म प्राणी-पु. पंख हेच ज्यांचे हात आहेत असे प्राणी (वावूळ, पाकोळी वर्गरे ).-प्राणिमो २३. [सं. कर+पक्ष्म+ प्राणी 🕽

करपा-वि. करपट पहा. 'करपा ढेंकर. '

करपा—पु. जळका; बाळलेला तुकडा, भाग; करपलेला भाग.

करपा-3. (गो. को.) चपटा, सपाट व पातळ शिपला.

करपा-पु. द्राक्षावर पडणारी एक कीड, जंतु. [करपणें ] करपा-पु. काळ्या रंगाचे फूल येणारे एक झाड. -नाको. करपात्री-वि.कर (हात) हैंच ज्याचें (भोजनाचें) पात्र आहे

असा ( परमहंस ); करतलभिक्षाशी; जोग्यांचा एक वर्ग, 'परमहंस करपात्री ' -वेसीस्व १२.६१. [सं. कर+पात्र]

करपी—सी. १ जळणें; नासणें; सुकलेली, वाळलेली स्थित (पावसाच्या अभावामुळें पीक इ० ची). (कि० पडणें). २ ताप, मुक वर्गरेमुळें पोटांत पडणारी आग. (कि॰ पडणें), ३ भांडयाच्या बुडास लागलेली जळ, सस, काळेपणा. ४ करपकेलें अन्न. [सं. करपणें ]

करपी—िव. (जुन्नरी) दोन्ही गालांवर पांढरा रंग असलेली

करपुतळी-की. कांश्याच्या थाळ्याला काजळाचा लेप मुळें ) बाळणें; सडणें; निस्तेज होणें. 'स्वास्थ्य पावे करपलिही लावून त्यावर दिव्याच्या प्रकाशांत शक्का किंवा भविष्य पाह-सती. ' -मोरा पृ. १९. ४ खंगणें; दु:खार्ने, विकारार्ने क्षीण होणे ण्याची एक रीत. कोणी हाताच्या आंगठयाच्या नस्नास काजळ ( शरीर ). ' स्पर्श जालेमां कमळाचा । ततु करपतुसे । '-शिशु लावृन त्यावरहि पाहतात; कजलपुतळी. [ कर+पुतळी ]

करपुरकर-न. (करकमल) १ हाताचे अग्र; बोटें. २ (काव्य) हत्ताच्या सींडेवे टांक. 'घे इक्ष वारण जसा करपुष्क राने । श्रीराम चाप उचली करपुष्कराने '-वामन, सीतास्वयंत्रर ३२. [सं. कर=हात+पुष्कग=कमल, पुष्प]

कर्गप्र-न. तळ हाताचा मागचा, खालचा भाग; हाताची बाठ धरलेला आंवा. पाट. [ सं. ]

**कर बेल**—न. मऊ व चांगलें, गुरांनीं खावयाजोगें एक को डणीस उपयोगी पडतात. करवील पहा. प्रकारचे गवत.

टशाची पटी.

**करफाय--**पु. सरदा. 'चार करफाय व जवस्वाईचे मुळ वारीक । कहन करडईचे तेलांत भाजन मिळवन केंस गेले असतील तेये। हाताचा भाग. ५ हत्ती, उंट किया इतर पशंचे लहान पिछं; क्षावावें. '-अक्षप २.३०४. [फा.]

करंबर---सी. १ एक प्रकारची चटगी; आले धुवन त्यांत मीठ, हिंग घालून वाटून दहांत कालून केलेली चटगी. २ आवळ- यात्रयाची खंडणी; कर. (साम: ) खंडणी, कर. (क्रि॰ घणें; देणें; काठी, केळफळ वंगरे पदार्थीत हिंग, जिरे, मिरे, अमयल, मीठ वसविणें ). 'श्रीवंतांस करशार टउन आले दारण रिष्ट्र पथ्वी-घालन बांद्रन के छेली चटगी. ३ (कु.) आंवा, काज यांच्या वर्छे. । '-ऐगो १९८. सर्व गच देती कारभार । कर जोड़िन फोडीस मीठ, मसाला टावन केलेले लोगचें. [सं. करंभ=मिश्रण, वारंवार । ' [सं. कर+भार, शान ] दध्योदन, मिश्र पदार्थ, खादा ]

करबड-बाड--स्नी. गुरांनीं खाऊन उरलेला व तुडविलेला पर्क, करमृष्ण । '-रामानी मृगाळी [सं. कर+भूषण] कडरूपाचा गाळ: वडवड पहा. 'जावयासवे आले घोडे। दाणा देती करवाउँ। ' – भावार्थ रामायण, किष्कि ११.१०४.

**कर्बडणे--**अक्रि. खरबडीत होणे, करवडणे पहा. **करबडी--**आउताचा एक प्रकार. --शे ७.१७.

करवंदी--- जी. कर देण्याचे बंद करणें; सरकारी कर (शेती ब प्राप्तीवरील ) न देण्याबद्दलची चळवळ. 'अलाहाबाद कांग्रेस मध्यें करवंदी, जंगलसत्याग्रह वगैरे टराव पास झाले. ' -के ३१. ५.१९३०. [कर+बंद ]

[ करब=? +पाग=जाळें ]

कर बल-न. ( वे. ) मुयलमानांच्या मोहरमांत हिंदंनीं काढ-लेले मेळे; लेजिमीचा खेळ. [ भर. करवला=हुमेनचें मृत्युस्थान ]

करंबल -- स्री. एक झाड. हे झाड मोठें असन यांचे पान मोठें हात-सब्दा हात लोब असते; करमल पहा. 'न पाहाता सबेलें। मानयसरोवरीची कमें अा भागिजेती करंबाळे। गुंडालौनियां। ' -शिशु ७८६.

करंबुटी -- की. १ (कों.) लहान, दिरवा, कच्चा, न पिकलेला, आंबा: आंब्याची कैरी. २ खारांत मुरंतत्या कोवळ्या कैच्या पद्दा. [कर≕काळा+अंबुटी]

शको. २. १७

कर्देवे, करमर्जे—न. १ भाजलेल्या आंग्याच्या बलकांत गळ व मसाला घालून केलेले तोंडीलावणें; चिचेत गळ, मसाला वालन के उठें तों डीलावणें. २ रुचकर पदार्थ घालन भाजलेलें किंवा उकडलेले फळ; ६चकर पदार्थ घालन भाजलेला किया उकडलेला

करबेळ, करवील--पु. (गो.) एक झाड. याची पाने

करंबेळ--पुन. एक झाड व त्याचे फळ. हे झाड सह्याद्रीच्या कर का - की. (खा.) (सोनारी) आगठवा वर्गरेक्या उतारावर होते. याचे लक्ष्व इमारत कामास उपयोगी असते. करंबेळे--न. लोणन्याचा एक पदार्थ; करंबें पहा.

> कर म--पु. १ मनगढाणासून ेटांच्या मुळापर्यंतचा तळ-छावा. [ सं. ]

करभारः करभाग-पु मांडलिक राजाने सार्वभीम राजास

करभूपण -- न. हातांत घाल वयाचे रत्नजहित कहें. 'पिवळें

करम-न (हि.) नशीय; दैव; कर्म पहा. [सं. कर्म]

करम, करमक्षेद्र, करमकल्ला, करमकांद्रा, करमैं गड्डा, करमाचाकांदा, क्षरमभाजी—न.पु.की. कोबी; पान-कोबी [फा. करम्, करंब् ]

कॅरम-पु. एक टिकल्यांचा खेळ. यांत एका फळवावर दोन रंगांच्या ९।९ टिकल्या व एक राणी टिकली असून त्या दोन वाजुंच्या गडधांनी आपआपल्या रंगाच्या टिकल्या कीपऱ्यांत अमलेल्या खिशांत घालावयाच्या असतात. हा खेळ कलकता यथील कार व महलानोविस कंपनीने प्रचारांत आणला व स्यांच्या भाग्याक्षरांवह्नव त्यास नांव पडडें. • बोर्ड-पु. टिक्ल्यांचा स्रेळ खेळात्रयाचा, चार खिसे असळेला चौरंग.

करम-फर्माय-मुख्छिसान-वि. (फा.) स्नेह्यावर कृपा करणारा (पत्रव्यवहारांतील एक मायना )-रा ३.४५१. [फा.] **करमर-**—की. करंबट पहा.

व.रमणुक, कईमत-सी. १ (काव्य) आनंदाने, मुखाने काळ घारुविण; मनोरंजन; रमणुक. २ खेळ; मौज; आवडता उद्योग; कीडा. [करमरें।]

करमण - जिक्र. आनंदांत, सुखांत, मौजेत, चैनींत काळ ' आणि करंबुट्या रायतीं । ' -मसाप २.२४. ३ चटणी; करंबट वालविंग; भानंदीत सुखांत, काळ जांगें. . ' मला करमत नाहीं. ' [सं. ऋम्=जाणे; ऋमण]

**करमणें** — अकि. एखाया क्षारांत फळ वंगेरे राहिल्याने त्यास, याची एक बाजु हातांत धहन दूसरी बाजु पाण्यांत टेकबुन मधील किंवा फार बेळ पाण्यांत राहिल्याने हात पाय वर्गरेस सरक्रत्या पहणे; आक्रसणे; चिरमुटणे; चिरम्या पडणे.

करमर-स्त्रीन एक झाड व त्यास येणारें फळ; करंबळ; करमखः याचे पान आंबळयाच्या पानासारखें परंतु थोडें एयाची (काढण्याची ) कृति; काटलणी. स्हान असते. फळ लांबट असून त्याच्या पाऋळचा थोड्या वर भाकेल्या असतात. फळांचे लोणचे करतात. -शे ६.२२. लॅ. करणें; काटलणें, अन्द्ररोआ कॅरमवोला. [सं. कर्मरंग]

करमरा-वि. आकाराने करमराच्या फळासारखा (कांचेचा, वर कांटे असतात. लांवी सुमारें दीड हात असते. सोन्याचा वगरे मणी); बाहेरून फुगीर करवे असलेला मणी. जव्याचा (मणी). [करमर]

येणारे झाड व त्याचे फळ. लॅ. ॲन्हरोआ कॅरमबोला. २ कर-बेला: एक मोटें झाड: याचीं पानें मोटीं व लांबट असतात. लॅ. रिलेनिआ पेटाजिनिआ.

करमलवाल-स्त्री. (गो.) भाजीच्या उपयोगी पडणारी एक वेल.

करमाला-स्री. माळेप्रमाणें बोटांचा उपयोग करणें; जप-संख्या मोजण्यासाठी उपयोगांत आणलेली उजन्या हाताची बोटें (त्यांचीं पेरें). करांगुलीचीं तीन पेरें, तर्जनीचीं तीन पेरें व मधील दोन बोटांचीं मधल्याशिवाय दोन पेरें याप्रमाणें दहा पेरांची ही माला होते. [ सं. कर+माला ]

करमीन--पु, एक प्रकाचा मासा (हा शब्द चुकीनेंहि तयार झाला असेल. कारण यांच निरनिराळे पाठभेद आढळतात ). " शुशुमार घडियाळ मत्स्य मगर। कूमे कस्मीन जळविखार। ' -मुजादि २९.७७. [ कर ? +मीन; का. कर=वरिष्ठ, महत् ]

करमा - स्त्री. कळा. -शर.

करमंचे - कि. (गो.) मिठाच्या पाण्यांत भिजणें. करमणे पहा. [स क्षार+मुच ?]

करमोड-4. (व.) तापाची कसर; अंग मोड्डन येण. 'तापाचा करमीड येतो. ' [ कर+मोडमें; गु. करमोडिया=गुरांचा एक रोग ] करमोडी--स्री. (वांई.) एक वनस्पति.

करल — ही. (चि.) तांट्ळ, सावे, नाचणी, राळा, वरी यांच्यावरील टरफरः ( विशेषतः ) बारीक तुष. [ सं. ]

करल-वि. (कृ.) रोड; अशक्तः कमी दूध देणारी (म्हैस) करळ-वि. बरड: मुरमाड ( जमीन ).

साधन. बार्गेत नारळी, केळी, पोफळी यांना पाणी शिपण्यासाठी [ ? ] याचा उपयोग करतात. हैं पन्हळासारखें असन कमानदार असते. शास हातकरलें म्हणतात. पायकरल्याची दोन्हीं तोंडे रंद असतात. र फळांचा घड. ?

भागास गुडच्याने धक्का देऊन पाणी उडवितात. 'करल्यान पाणी उसाप. ' [तुल० हिं. करवार=विहिरींतून पाणी उपसण्याचें साधन ]

करलावणी--स्री. ( कु. ) चिचेपासून चिचोके वेगळे कर-

करलावर्णे-कि. ( कु. ) विवेपासन विवोके काढणें, वेगळे

कर्ली-ली. ( कों. ) पांड-या रंगाचा मासा; याच्या अंगा-

करली--- स्त्री. एक प्रकारचे गवत.

करली—वि. (कुलाबा) आखुड.

करलें--करली पहा.

करंबजी-जें---स्रीन. एक औषधी वनस्पति.

करवंजी - (क.) करंजी पहा.

करवट-9न (काव्य) एक कड़ फळ व त्याचे बी, करट पहा. ' जैसे भाजिले करवटें । तेण क्षया न घटे । ' [ सं. करट ]

करवट---स्री. (ना.) एका कुशीवहन दुसऱ्या कुशीवर वळणें [ हिं. करवट ]

करवटणे — अकि. ( ना. ) एका कुशीवर पडणें, निजणें. [हिं. करवटना ]

करवर्टा, करवंटी, करोटी—स्त्री, नारळावरील कठिण कवच; नरटी: नरोटी ( वाप्र. ) **हातीं करवंटी देर्णे-**भिकेस ठावणें. [सं. करोटी ]

करवड़--की. १ खरवड; दूध वगैरे पदार्थ तापविले असतां भांडयाच्या तळाशी बसणारा खरबहुन काढण्यासारखा भाग. २ ( ल. ) खोडसाळ माणुस. ' ती साऱ्या मुलखाची मेली करवड! ' [ खरवडणें ]

करवर्डो -- अकि. करकटण पहा.

करवडी, करवंडी--- स्री. पोटाची खांच; पोटाची खळगी; पोट. 'बाप करी जोडी लेकराचे ओढी । आपली करवंडी बाळ वृनि।'-तुगा १५८३. [स. करंड ]

करवडी, करवंडी--ली. समृह; रांगा; जमाव; थवा. 'नदी बाहतां दुथडी। झाल्या प्रेताच्या दरडी। घोडणें कमठें पृत्री गाढी।गज करवडी महाब्राह ॥ '-एहस्व १०.८०, 'हस्तींपां करली-लें--जीन. (कु. वों.) पाणी उपसण्याचें लांकडी महित गज करवंडी, असंख्यात पाडिल्या। '-मुआदि ४४.१०३.

क वण-की. (गो.) १ फळाची रहान खाप-फोड-फाक.

करवत-पु. १ (सुतारी ) लाकुड कापण्याचे इत्यार; दंतुरी पातः; अरकस. २ सोनारीहत्यार. -वि. (व.)( ल.) अतिशय गार, थंड. बोट बुडविल्या बरोबर करवतीने कापल्या सारखे वाटण्या रेच्या कांठांत करवतीच्या आकाराची नक्षी: करवती नक्षीचा कांठ. करखता कांठी-वि. ज्याच्या कांटांत करवतीसारखी नक्षी आहे असं ( घोतर, लुगर्डे वगैरे ). आड्या करवत घालर्णे-वाप्र. एखाद्या कार्यास अडथळा करणे; प्रतिबंध करणे; हरकत करणे. जिवाला करवत लागण-असण-अतिशय काळजी लागणे, असणे. करवतीखाळीं धरणें, करवती घाळणे-अतिशय गांजण, जाचण, जुलूम करणे.

करचतर्णे--अफ्त. करवतीन कापण ( लाकुड वंगरे ); अर-कसर्गे. -शे ७.७ [करवत]

करवती—स्री. लहान करवत. ० लगाम-काटेरी लगाम पहा. करचती-की. एक झाड; काळा उंबर.

करचंद-दी-सी. एक झाड करंद पहा. -शे ९.२६२:११. ८८. [ सं. करमई-करमंदी; प्रा. करवंदी ]

कर्यंद--न. १ करवदीचे फळ, २ ( ल. ) ( करवंदाचें फळ फार आंबर शहार आणगारें असते यावहन) अतिशय गार; शहारे भाणगारे; गारपगाचे आधिकय दाखविण्यासाटी गार शब्दापुढें हा शब्द योजितात 'गार गार करवंद ' (हवा, दारू इ०)

करवंद्रण - अकि. १ झोंवण्यासारखें, शहारण्यासारखें गार असण; अतिशय थंडगार होणें (पाणी, ताक, इवा, हात वंगरे). [करवंद]

गदा उचलोनि बळें। वीर करवले पाडिती '-एभा ३०.११५. वगैरे हत्यारांखरीज हत्यारे नाहीत. '-चंद्रगुप्त ६१. [सं. करवाल ] 'चाळीस हजार करवल जमले '-ऐपो १०७. 'नामी करवळ आहे हजुरांत। '-ऐपो २७७. [हि. करोल: त कराबुल ]

करवला-ली - पुत्री, नवऱ्या मुलीच्या किंवा नवऱ्याच्या भावास व बहिगीस लक्षांत विनोदानें म्हणतात. विवाहप्रसंगीं कर- मध्यस्थी दाखविणारें. प्रयोज्य कर्त्यापुढें कर्तृत्वबोधक हें अध्यय वली वधु व वर याच्या पाठीमार्गे हातांत कन्हा (कलका ) घेऊन लागतें. 'दुफोंडीं करविलीं करतळें। भीममेना करवी ॥ ' – शिशु उभी रहात असते (सामा ) मानकरी, मानकरीण. 'करवली ८५३. -अमृ ७.१२६. 'तुला करवेना तर मुलाकरवीं करीव ' सुभदा बेल्हाळ । चांल सुढाळा उन्मनी । ' -एहस्व १६.४२. 'कर- [ सं. कृ. ] बलीचा मान, सुप्रमन्ना ठेवी घंगाळी।'-वसा ५४. [सं. करक (कलशा)+वान, वतीः म. कप्हा+वला-ली प्रन्यय]

कौशल्य किंवा कामगिरी. [करवल पहा.]

**करवस्त्र** — न. हातरुमाल; घाण पुसण्याचे वस्त्र. ( ई. ) हैंड-करचीफ. [सं. कर+वक्रा]

करवा ऋणें — कि. (व.) कळवळणे; हळहळणे; दव येणे. 'हालपाहून मुद्धां त्याचा जीव करवळत नाहीं.'[कळवळणें]

करवा---पु. १ सोललेल्या उसाचा तुकडा; गंडेरी. कि. इतके थंड 'पाणी फार करवत आहे. ' करबंद पहा [सं. करपत्र] कर्चु, कब्बु=ऊंस; तुल० सं. खर्व=लहान. खुजा] ०**पडणे**-िक. शरीoकांठ, करवती कांठ-पु. (विणकाम) धोतर, लुगडें वगै- राचा एखादा अवयव मोडणें; तुकडा पडणें; अतिहाय दुखावणें; दमणें: थकण. ( कंबर, हात वंगरे ). 'हाताचा, कमरेचा करवा पडला. '

> करवा-9. १ करकोचा; दोरी वंगरे बांधल्यामळे पडलेला वण. २ लांकड वर्गरस दोरी बांधण्याकरितां पाढलेली बाटोळी खांच: अवटी.

> करवा- प. मोत्यास मध्ये खोलगरपणा असर्णे. मोत्यास मध्यभागीं सभौवती पडलेला करकोचा, रेघ. हा मोत्यांत दोष समजतात. मोर्ती डोळ्यासमोर धरले असता आंतील बाजुस चिरल्यासारखी रेघ दिसते तिला नर म्हणतात. अशा मोत्यास थोडा खोलगटपणा असल्यास करवा म्हणतात.

**करवा**—५. नृत्यांतील एक प्रकार; कारवा, **केरवा ना**च. यांत वेषपरिवर्तन केलेल असतें. 'त्या दिवशीं गाण व करवा नाच पाहून दरबार फार खुष झालें.' –धर्माजी ९०. [सं. केरव ]

करवाड-डे----न. करबड पहा. ' वोंलि जोंधळियाची कर-वार्डे। खातां अत्यंत लागती गोर्डे।'-एभा २१.२६७.

**करवाद--पु (को.) त्रास; कष्ट; श्रम. [करवादण ]** 

करवादर्ण-अकि. (कु.) त्रासणः; अमणः; कष्टी होणः; पिरपिरणे. कंटाळा आल्यामुळ रागाने कुरकुरणे, पिरपिरणे. अरे, पण झाले काय तुला इतकें करवादायाला '-रतन ५.४. [ ध्व. कर+वद्-वाद=कुरकुर करणे ]

करवाळ—की. तरवार. 'फोडितु करवाळें। काढिती आंतांचें कर बल-ळ-पु. करोल; बंदूकवाला घोडेस्वार. 'एकी पेटोळे।'-शिशु १०४८. 'त्यांजवळ धनुर्वाण, परशु, करवाळ करवाळ—न. (क.) सर्पादिकांच्या अगाचा मधला भाग. [ 3 ]

करवी-वे--शब. (एखाया) कडून: द्वारे-साधन-मागै,

करबीर-पु. १ कण्हेरीचे झाड व फूल. २ कोल्हापूर. [सं.] करबील-(गो.) एक वनस्पति, हिची पाने सुवासिक करवर्ला—स्री. ( हि. ) बंदुकवाल्या घोडेस्वारांचे युध्यांतील असन ती कढीत किया आमटीत घालतात. करवेल, करवेली पहा. करवेण-न. (गो.) लहान खाप, तुकडा. करवण पहा. **फरवेल**—न. (वायदेशी) हरळीसारखॅ एक गवत. करपेल पहा. -मसाप ३.२४६.

808

य मागचे भाडवें लांकुड.

केल मुठीचे लांकुड; इमणें. [स. कर+वह]

कर्शींग—पु. (गो.) गोमंतक प्रांतांतील एक झाड.

श्राद्धास ब्राह्मण जेवावयास बसतांना त्यांचे हातांवर घालतात. 'खाद्य ५ गाडीच्या पेटीवरील भाग. नैवेद्य समर्थ भक्षिती। करशुद्धि देतसे भूपती। —संवि ७.१२१.[सं.]

**करस्थापन---**न. कर बसवि<sup>ल</sup>, लादणें. [सं.]

करसांबळ-ळा-- स्री. खरसांवजी पहा.

**करहाट देश---**पु कन्हालट; कन्हा नदीच्या कांठचा प्रदेश; कन्हाड व त्याच्या आसपासचा प्रांत. [सं.]

कर-ळ--पु. वाळमिश्र, टिसुछ दगड; बरड, कड. [सं. करक] **्रह्मागणें-( वां**ई ) पामरीच्या फगान जमीन जास्त खोल उक ाआचमन । सर्वेचि केले करक्षालन । ' ~एरस्व १५.१५६. [सं.] रली जाणें.

करळ--नस्ती. (राजा ) तांद्र व इतर धान्याचे तुस, भुसा, टरफल. करल पदा.

करळ-सी. छिद्र, ( विरळ विणलेल्या रोवळी, सूप, पाडी मोड. अंकुर. यांच्या मधील ) फड; चीर. [सं. करल=वेद्य; किंवा कराल=हंद, सघडें ]

खालीं घातलेलें, अर्धवट जळलेलें गवत. २ अशा गवताची [ध्व.] एक काडी.

करळ-वि. (व.) उतरतें; कलतें. 'झोपडीचें छप्पर जास्त आंख यांना जोडणारे दोन बाजूचे खुट. करळ असल्याने पाणी थांबले नाहीं.' ०जाणे-होणे-कि. एका अंगाला कल्लें), जार्गे ( जूं. धुरी, नांगर, गाडा, तराजू, तराजूची |लहान बोट; कनिष्टिका; करंगळी पहा. [सं. कर+अंगुलि ] दांडी यासंबंधीं योजतात). हा शब्द शेतकरी लोकांत विशेष ह्नद आहे. ०धर्णे-कि. ( गांगर ) आडवा धरणे. ०चालणे-आडवें जाणें, आडवें निध्नें. याच्या विरुद्ध शेव (उमें) जाणें, चारुणें.

करळ-काळवा जमीनीचा एक प्रकार; हिन्यांत भुसभुशीत-पणा नसून ही फार चिकट शसते. हिच्यांतून पाणी झिरपून जात नाहीं. पाणी पडलें असतां हिच्यावर मिटासारखा पांढरा क्षार येतो. हिचे काळा करळ व पांढरा करळ असे दोन प्रशार आहेत. [का. करल=स्वारटपणा; क्षारता. ]

करळ-वि. (व.) महागः; कडकः; बाजवीपेक्षां जास्त करड=बाळलेला घांस, गवत ] ( किमत ). ' बाजारांत उशिरां गेल्यानें गहुं जरा करळ पडले. ' करळी—श्री. मोडशी साल्यामुळें पायांतून येणारे पेटके. करळी-१ गाडीच्या साटीच्या चौकटीचे पुढचे व मागचे लाकड प्रलेकी. करवेली पहा. २ (कों. ठाणें ) उमे खंट ज्यांत

करवेली--मी. (को. कलावा) गाडीच्या साटीचे पुढर्च बसवितात त्या दोन लाकडांपैकी बरच्या लाकडास करली स्ट्रण-तात; पिट्यावरील भाडवें लाक्ड; इरळी, दोन आडवीं लाकडें करव्ह-न. (व.) नांगर धरण्यासाठीं मागील बाजूस लाव- (तरशे) दोन लांब तुकडे (घोडी किंवा घोडकी) दीं सर्व मिळ्न गाडीची साटी होते. ३ (माण.) बावकड्या व घोडबाह्या यांच्यामध्ये बसविलेल्या एक हात उंचीच्या व चार बोटें दंदीच्या करशुद्धि — की. हातावर पाणी बालणें; हात धुणें. विशेषतः फळ्या प्रत्येकी. ४ (सुतारी) कपाटाच्या नाथ्याची फळी.

> करळी--स्री. १ कुरळी; जाळयाचा न विणलेला भाग, धागा, तंतु. [ का. करि=दशी ] २ धोतर, लुगडें वगैरेचा भाग; दशी. [का. करि=दशी]

> करळी-वि. करळ दगडांनी बांधलेली; करळ दगडाची ( इमारत, वस्तु बगेरे ). [ करळ ]

करक्षालन-न. हात धुगें; आंचवणें. 'देऊनि कृष्णासि करा, कर,िया, करा दिव्याचा मान-पु कन्हा पहा. व.रा-पु. (राजा. ) पाण्यावर आहेला तरंग, साय. -पु. जोंघळा, बाजरी वंगरेच्या कणसावरपाऊस पहुन दाण्यास येणारा

**करा--पु. (** गो. ) पावसांत पडणारी गार. [सं. करक=गार] बराकर-रां-किवि. (ध्व. ) दांत खाणे, ऊंस चावणें, करळ-ळा---नपु. कुंभाराच्या भटीत कोलें, विटा वंगरेच्या काकडी खाण यावेळी होणाऱ्या आवाजाने युक्त; करकरां पहा.

करांगळा--पु. (व.) खाचरा(गाडी) चा सांगाडा व

करांगळी, करांगुलि-ळा--लो. हाताचे किया पायाचे

करांचिलि--स्री. एक आंखुड तलवार; करंचली पहा. [फा. कराचळी]

कराज--। (क.) कर्ज (अप.) ऋण; कर्ज. 'कराज काढलां हां '. [ अर. वर्झ ]

कराड-पु. १ झटका; आवेश; लहर (ताप वंगरे विकृतीन येणारी). २ मनोविकाराचा क्षीभ; जोराची लहर; चीड. (कि०येणे.) कराइ-डी--ही (खान, गु. व.) पर्वताची किंवा नदीची दरड; कडा. 'माहन ीची थोर कराडी।' -एभा १३.५८१.

कर। ह--न. (कु) सुक्लें रान, गवत. वरड पहा. [का.

व.र.ंड्रों--कि. कुरतहणे; करडणे पहा. 'कामकोधाच्या उंदरी पाही । मुळाच्या ठार्थी करांडी। '-एभा १०.५१७. ै मुघकें करांडोनि दशनी । पादहीन करावा । ' - मुआदि ३४.४. करांडण--कि. (क.) जुन होणें. का. करडु-कटिण, रक्ष]

कराडा-- प्र. २ (व. घाटी) अंगावर फोड अथवा गळुं पाहित्रे. '-मसाप २,३९५. २ निश्चय; शाश्वित; टाम मत. 'तुका **झा**लें अमतां येणारा ताप; वणक्रण. ( क्रि॰ येणें )

बेणें ). २ श्रम; कष्ट. ' उपास कराडीं । तिहीं कराबीं बायुडीं । ' इसमांमध्य एकमेकांस व यनें देऊन जेव्हां एखादी गोष्ट ठरते तेव्हां चढणें: ओढणें: उठणें. )

कराइं -- न. शेळीचें पिलं: करहे पहा.

कराणा-- प. एक प्रकारची भाजी.

करांतल्यो-सी. (गो.) गमजा; चेष्टा [सं कृ]

करांती-(कों.) एक प्रधारची उवडी गाडी.

करांदा असे दोन भेद आहेत.

कराप--न. (क.) १ लोहाराच्या भहीतील जलकर विडा-

एका पाकळीस मोत्यांचे घोरा असलेले कर्णभूषण; करावफुल; धनुष्य ठेविरे आहे ते तुमच्या माझ्या मधुल्या करारांचे चिन्ह ( अव. ) करावां. [ सं. कुरवक=तांवडी कोरांटी ]

खुण. '-ऐरो १०९. [इं. कॅरादिन]

येथे करामत दिसे बहुत । मग औरगजेबासी जाणविधी भात । ' होते. 'कारण जुना करार वाचितात तेन्हां तेच आच्छादन तसेंच -संवि २५ ३६. 'म्हणे करामत पार्ह याची।' -रामलाभी. २ नकाढिलेले राहते.' -करिय ३ १४. -दब्री ८ ७.१३. २ खिस्ती सामध्ये. 'आपटी करामत कोरणाराने त्या पुनळशांत खर्च केली टेस्टामेट या इंग्रजी ६०शचा पर्याय; भविष्यवादामध्ये ईश्वर व होती. '-विवि ८ २ २९. ३ गुतागुर्ताची, कौशल्याचा रचना. मानवजाति यामबील ज्या नैतिक सबधाविषयी भविष्य वर्तविलें यंपः; विविध साधनांची जुळवाजुळव [ भर. करामत् ]

बान्; कुशलः हिकमतीचा; शोधकः; कल्पकः 'मृत्य न म्हणे त्याने कमावर आपले रक्त सांड्रन त्यावर आपला छाप मारिलाः करामती । कंबाड जाणे ॥ ' -दा ३.९ ११. 'असती दैवत करा- त्यायांगे स्त्रिस्तावर भाव टेवणारास तारण प्राप्त होते. ३ पवित्र-मती। '-दावि ४६३. [अर. करामतः]

कर।मात-नी. महक्क्या 'जे ये समर्थी आपठे येणे गोया करामत्चे अव ]

के.बा.' -सभासद ३०. ' जमीनच देवास करार करून दिल्ही है पका; स्थिर मनाचा; दृढप्रतिहा. ४ टिकाऊ; तम धरणारा (वस्तु,

म्हणे एका क्षणाचा करार । पाईक अपार सख भोगी । '-तुगा ३०३. करांडा--प. १ (कों.) ओंडा: ठोकळा; करंडा अर्थ २ पहा. 'राजधी नारायणराव घोरपडे यांस पाठवणार म्हणतात, करा-२ (कू.) करांडो; नारळाच्या किंवा केळीच्या झाडाचे खोड, खुंट. रांत नाहीं. '-ख ११ ५६६. ३ ( कायदा ) कायदाने अंगल-कराड़ी--स्त्री. १ शक्ति, जोर, बळ, अवसान. (कि॰ धरणें; दजावणी करतां येईट अशी कल्लायत. (ई. ) कॉटॅक्ट: 'दोन -तुगा ६४७. ३ (अव. कराच्या) पेटके; वांब. (कि ०येणे; अशा वचनाला संगनभत म्हणतात व ते संगनमत कायशाने अमलांत आणतां येण्यागरखं असेल तर त्यास करार म्हणतात.' -घका ९२. -वि. मुकर; कायम; निश्चित. [अर. करार] •दाह-प टराव; हेखी वचन; हरारमदार. [फा. कराईद ] ्नामा-कराणी-9. ( भो ) मुखत्यार: एजंट. [कर्णे, करणारा ] पु. ठरावपन: कराराचा कागद: करारेळख. [फा. करार-नामह ] • मदार-पु. १ वचन; बोली; कागद लिहन देंणे; अनुक्रति वर्गरे-वहल व्यापक सज्ञा. [अर. करार+मदार ] २ ( मदारनर जोर करांदा-दं--पुन. करंद; करवंदी पहा. [स. करमरी] देऊन योजितात ) खात्रीच अभिवचन; आणभाक; बेर्र्यभंडारा, करांदा -- पु करंदा. (कों.) एक प्रकारची बेल. हीस जमी- • वाकई - बाके, वाके - घडल्याप्रमाणे; बरोबर: अचकपणे. नींत येणारा केंद्र, व वर येणारे फळ. याचे गोड करांदा व कड़ 'करारवाकई हकी हत.' –रा १८ ५३. 'त्यामी माली–रामस्त्रीचा इतला करारवार्क देऊं. ' -रा ६ ६१२. [फा. करारवा केई ]

क.र.र-पु. (खि.) देवाची मनुष्यजातीसंबंध केलेली सारखी अञ्चद्र थातः कीट. २ सुकलेला पक्षि. करपपहा [करपणे] योजना (हिन्न भाषेत करार या शब्दाचा अधिवाचक जो शब्द कर ख--न. ( कु ) गाउ पाकळी कमळाच्या आताराचे व आहे त्याचा अथे कापण अथवा वंचन असा आहे ). 'मी मेघात समजावें. ' - उत्प ९.१३. ख्रिस्ती करार दोन आहेतः १ ज्ञना कराबीन-की. कडाबीन पहा. 'कराबीन बकमार याची करार-9 (कि.) ओल्ड टेस्टामेंट या इंपजी शब्राच, पर्याय; परमेश्वराने इस्रायल लोकांशी मोशे याच्यातर्फे जो करार केला **दरामत**—स्त्री, १ चमत्कारः अद्भुत गोष्टः नवस्त. 'म्हणे ोता तो. त्यात नेमशःस्त्रार्थवर्धी बाह्यविधि व नियम काविले १२२. २ क्तेन्व; कौशल्य; खबी: चार्त्य, चमतकार करण्याचे पवित्रशास्त्र या ग्रंगाचा प्रवधि. नया करार-पु. १ (पिस्र) न्यू आह तो संबंध. 'मी इस्नाएलाच्या घराण्याशी ... नवा करार कराम नी — वि. अंगी करामत असणारा युक्तिवान ; चातुर्ध करीन .'-इब्री ८.८. २ येशु किस्ताने मनुष्यांशी केलेला करार, शास्त्र या प्रथाचा उत्तरार्ध.

वर,राचा-वि. १ केटेल्या उरावास जो कधी ठळत नाहीं ( =म्हणजं ) करामात जाली. ' –रा १.१८८. [ अर. करामात् : तो; विश्वासुः प्रतिज्ञा पाळणारा. ' निवडक चाळिस सहस्र बरोबर फीज कराराची। ' -ऐपो ३१५. २ निश्चयी; एकवचनी. [करार] करार - पु १ टराव; वचन: बोली; कबुली, 'मन्सवा करार कर;रा-वि. १ कराराचा. २ निश्चयी; बाणेदार: विश्वासु. रंग इ० ), ५ पक्का; भरपूर; खंबीर. [फा. ] ०पणा-पु बाणे द्वारपणाः तडफदारपणाः 'पण जी विद्यापीठे ... सरकारच्या हायसेन्सप्रमाणे चालावयाची तथे ... करारीपणा कोठून नजरेस तील. ' –रा १.५२. [करिणा. तुल० दे. करणि≂समानता ] पडणार ? ' - टि २.५१७.

करारी-पु. शाक्त पंथाचा एक भेद. हे स्वतः देहदंड करून घेतात; काली, चामुंडा इ० दैवते भजतात. [सं. कराल=भयंकर. फा. करारी)

करारी--स्री. १ वळ; जोर; जोम (कि॰ धर्गे; येणें) कराडी पहा २ (राजा.) वचन; बोली, करार पहा.

कराल-न. कोंडा; तुम. करळ अर्थ २ पहा.

कराल-ळ-वि. भीतिप्रदः भयंकरः भीषण. 'खबळत रिपुकाळे काळकाळे कराळे।' -दावि २७८. [सं.] •वदन-वि. वरील दांत लांब व खालील आंखुड असणारा (घोडा). [सं. कराल+वदन]

करालता—की. (संगीत) तोंड वासून गाणें. [सं. कराल] कराली-ळी--ली.पेटका; वांग; वळ; कराडी पहा. (कि० चढणें: उतरमें: बांचमें ). कराळ्या असा अव. प्रयोग.

गंगोदकाने भरलेला करा ( मडकें ) हातांत घेऊन देवीची पूजा गांवकरी. ३ एखादा घेदा करणारा; काम करणारा; एखादा करतात: ही चाल विशेषत: काशीप्रांती रूढ आहे. कांहींच्या मतानें धंयावर उपजीविका करणारा. उदा० भिक्षेकरी; शेतकरी; भाडे-आषाढ व कार्तिक वद्य अप्रतीस हें त्रत करावें. परंतु अधिक रूढ करी. ४ वाहणारा; बराबर घेणारा. उदा० इंटकरी (राज-आश्वित वय अष्टमीच आहे. [कःहा+अष्टमी]

रोगांपंकी एक रोग. -अथप २.१०९. [अर. क=हा ]

कराळ जाण-होर्जे--इरळ जाणे पहा.

करि. करो-पु. हती. 'करीनुरंगसमाजें। सेना नाम निफजे ।' –ज्ञा १३.१५२.[सं.करिन्] ०चर्म−न. हत्तीचे कातडे. 'करिचर्म घेतसे प्रावर्ण। न कंटाळें दुर्गधीने मन। ' ० हस्त (संयुक्त हस्त )-५ (नृत्य ) उजवा हात लतारूप करून ह्या बाजुकडुन त्या बाजुकडे झुलत ठेवणे, तसेच डावा हात त्रिपताक करून डाब्या कानावर टेवर्णे. [सं.] **्हस्तक**(करणा)--न ( नृत्य ) पाय अंचित करून डावा हात वश्वस्थलावर ठेवणें. उत्रव्या हाताचा तळहात तर्जनीच्या याजूने आरंभ कहन वाहेहन भातल्या बाजूम फिर्वि गे.

करिणा-ना-पु. १ (वादीप्रतिवादींनी) पंचायतीपुढें दिलेली स्वतःची लेखी जवानी, कैफियत. २ वर्तमान; गोष्ट; हकी-कत. 'करिणा कांहीं पातशाहास समजत नाहीं. '-सभासद ३९. विरि+वल ] ३ योग्यायोग्य विचार. 'कांडी करिणा जाहला.'-सभासद ३८. ४ अनर्थ. ५ प्रकार. [अर. करीना]

करिणा-- प संदर्भ: संबंध, 'आम्ही लोक कोणे करिणेयाचे व मोगल लोक कोणे करिणेयाचे हे रावसाहेब बेहतर जाणत अस-

करि गी-छी. इतीण. 'अगे गेहारण्यी अमसिल कसी मत करिणे ! ' -मंराधा ३० [सं. ]

करितां, करतां--शंभ, १ कारणें; साठीं; स्तव; मुळें; प्रीत्यर्थ. 'जेगे करितां बाणे खुण । सर्वज्ञपणाची । ' -दा २.२.१. २ पेझां; हुन 'तेथ वसंतां करता चढावनी । ग्रिष्मिनें केली रीग-वगी.।'--शिद्धा६२१. [सं. कृते]

करिंदा--करांदा पहा.

करियात-द--स्त्री. दहा-बारा खेडयांचा लहान महाल; यांत कांडी या महालांतील व कांडी त्या महालांतील खंडयांचा समा-वेश होतो. कर्यात पहा. [ अर. कर्यतह. ( कर्या=गांव ) ]

करियाद, कर्याद--स्त्री. (गो.) दाट जंगल व उंच असा पर्वत. [ ? ]

करी--पु. कर पहा. पुटील अर्थी नामांना हा प्रत्यय लागती. १ मालक, धनि, जवळ बाळगणारा, उदा० पंकेकरी= पैसा जवळ बाळगणारा: घर+री=घराचा मालक: मानकरी=मानाचा कराष्ट्रमी-न्त्री, आश्विन वय अष्टमी, या दिवशीं कुमारिका अधिकारी. २ एखाया गावचा रहिवासी; -चा माणूम. उदा० शक्षपर. इटा नावाचे राजाने वापरावयाचे शस्त्र बरोबर बाळगणारा. कराहा-9 घोडयास होणारा एक रोग; ढांस; आंतडयांतील खंळणारा ); पटटेकरी. ५ नुसर्ते कार्य करणारा विवा उरकणारा. उदा० यात्रेकरी; मारेकरी, करी याचे अनेक अर्थ असन ज्या शब्दांना तो लागतो तेथे तेथे त्याचे अर्थ दिले आहेत. करी हा प्रत्यय बाला या प्रत्ययाप्रमाण बाटेल तेन्हां उपयोगांत आणीत नाहीत. –वि. कर (शहरांच्या नांबाना लागणारा प्रत्यय) चे विशेषः णात्मक ह्रप; संबंधदर्शक; उदा० पुलेकरी≔पुण्याचा किंवा पुण्याच्या लोकांसारखा. [सं. क्=करणे.]

> करीं-शब. (काव्य)नें; मुळें; योगानें; करितां (तृतीयेचा प्रत्यय). 'ज्याचिया नामस्मरणाकरीं। सकळ पातकांतें हरि हरी।' -एमा ३.५८८. [सं. कृत्वा]

> करीणा-ना-हर्काकतः वर्तमान. करिणा-ना पहः जाचा महा हा कळला करीणा।'-साव्ह ३.८ ० रोखा-करारनामा, अर्ज.

करीणा-9. (ना.) कर्तवगारी; पराक्रम

**करीयल**—न. सेन्यांतील गजदळ; हर्ताच पयह (सं.

करीर--- पुन. नेपती (तें ) नांवाचें काटेरी झुदुप व त्याचें फळ. 'करीर पुष्प शुष्कही रसार्थ चाखितो तरी।' -कक ७८. [सं.] करीय-शंग. (राजा.) कड़न; करवीं, करव पटा.

करुण-वि. १ दया उत्पन्न करणारा, पाझर आणणारा ( प्रसंग ). २ दयाद्य: दीन: क्रपावंत. [सं.] **•रस्न**-पु. नवरसाः पैकी एक: दसऱ्याची विपन्न स्थिति, प्रियजनवियोग इ० कारणांनी अंत:करणांत जी वृत्ति उत्पन्न होते ती; दुसऱ्याचे दु:ख पाहन अंत:करणामध्ये उत्पन्न होणारी भावना व्यक्त करणारा रस. 'सांगो नवरस लक्षण । तरी शंगार हास्य करुण ।'-निगा २८५. [सं ]

करुण(दृष्ट्रि)—वि. (नृत्य) दु.ख झाले असतां डोळे अर्धवट मिटतात व बाहल्या अश्रपूर्ण होतात व नासाधी नजर छागते तशी ( दृष्टि ). हा अभिनय कहगरसाचा आहे.

करुण, करुणा --पुनी, दया; कुपा; माया; इव येणें; कींव 'मग जी जलदश्यामा करुगा बसली नवासनावर ती।' -मोजद्योग ७.९५. 'क्रवाळ्वा परमयुरुषा । करुणा केसी तुज नये ।' -व्यं. २२

करुणाकर-वि. दयासागर; कृपानिधि; दया करणारा, कपा करणारा (परमेश्वर). 'नाभी नाभी या उत्तरें । करणाकरें ई. कॅरज] शांतवीजे । ' -तगा ११५६ ' जो जगदगुरु करुणाकर । त्यासि भक्त चरित्रं आवंडती फार । '-संवि १.१६.

करुणाकीर्तन-न. १ (परमेश्वराच्या) दयेचें व कपेचें वर्णन. २ (ल ) गयावया करणे; काकुळत करणे; दयेमाठी विनवणी. निरुव+आहु-पाला ]

करणांग-वि. नम्र. 'नमन केले साष्टांगी । उभा राहिला करुणांगी ।'-गुच ३५.३१. [सं करुण+अंग]

करुणा भाकर्णे-कि. दुसऱ्यास करुणा यईल असे दीनवाणे. भाषण करणे; दंशची याचना करणे; काकळ्त करणे; गयावया करणे, 'देखोनिया अंतसमया। कठणा भाकिती भौगीतनया।' ह-११.१४१, 'कहणा अनुतार्पे भाकावी॥' -संवि ३.६५.

करणारस-करणस पहा.

करणास्वर-पु. दीनवाणा, वरुणेचा, काकुळतीचा शब्द. [ सं. ]

करणाळा-वि. दया, करणा करणारा; कृपाळु. 'जरि तुं करुणाळा गोसावी। भणौनि विटसी ना। '-ऋ ५२. सिं. करणा+आहच ]

करू-वि. करणारा. उदा० यात्रेकहः, बिन्हाडकहः, होतकहः 'पूर्त हे शुभलक्षागी रत सदा धर्मेकरू रक्षणीं।' - आसीस्व १८. [सं. कृ]

करूल -- शभ, १ कड़न: करवीं: मुळे: योगाने (साधन, कारणी भूत, मार्गदर्शक या अथी). 'क्षेमे यावा द्वारकानाथ । याच स्वार्थे करूनियां । ' -ह २५.६०. २ होऊन (स्वतःच्या मर्जीने, विचा रानें) बढ़ व योजतात. परंतु हा तितका शुद्ध नाहीं. हो उन पहा. [ सं. कोटि; प्रा. कोडि ]

करूब--9. (सि.) हे एक प्रकारचे देवदूत असून ते देवाच्या समक्षंत्रचे दर्शक होते असे जुन्या करारावह्न दिसतें. ' एदन वरील जहात; कर. 'निजामाला करोडिंगरीचे जंगी उत्पन्न आहे.' बागाच्या पूर्वभागीं करूव व गरगर फिरणारी ज्वालाहर तरवार [करोडा+गिरी]

ठेवली.'-उत्प ३.२४. [हिब्रु. कुब. (अव.) कुबीम; फॅ. चिरुबिन; इं. चीरब ो

करे--न. (व) मडकें; करा [सं. करक. ]

कर-क-है--न. उंट. 'अशोकाचे अंगवसे। चपळिले क-हेनि जसें। ' - ज्ञा ११.४१४. [सं. करभ=उंटाचे पिल ]

करें-वि. (गो.) कुश; अशक्त. [सं. कुश.]

करेड - न. (गो ) तणाची एक जात: एक प्रकारचे गवत: करड पहा. २ तत्रल्याच्या चामज्यावर डकवावयाची शाई. पुडी. [का. करिडु=काळा पदार्थ, काळपणा ]

करेण -- छी. हती; हतीण हत्तीचे पिल: गजबालक 'करे-णुपह चालतां दिसति पंकजाचे परी ।'-वंगारत्नमाला नरहरि १४३. नवनीत प्र. ४३२. [सं.]

करत--न. (गो.) घोडवाची गाडी, बगी. [पो. करित;

करेप-य-- श्री. (गो.) तंबाख जादन केलेली पूड. करप पहा. [करपणे]

करेपाक--पु. (तंजाः) कढिलिंब, ति. करे=काळा+वेपा

करम-करमेट--की. (गो. ) कोणत्याहि फळाची कोशि-बीर, करंबे, करमण पहा, 'आमाड्यां करेम.'

करेमती-- ली. (बे.) एक प्रकारचें भात, साळी-

करेल, करेल आंबा--प. (गो. ) कलमी आंब्यांची एक जात. [पार्तु. करेरा ]

करला—9. (ब्यायाम) कारलें; दोन हातांनीं फिरविण्याचा मोठा मुद्रल. याचे वजन धुमारें दीड मण, लांबी ४३ इंच, घेर २९ इंच असतो. [ हि. करेल; सं. कराल ? ]

करळ-पु. (कों ) एक जातीचा मासा. हा आवटोबर-नोव्हें बरमञ्जे सांपडतो.

करो-पु. (गो.) कर, करा पहा.

करोर-पु (व ) शेताच्या लागवणीबद्दल येणारे धान्य [संहरे] करांद्र होर्जे-कि. (कुण.) मर्णे; स्मशानभूमिविषयगत होणें. [सं. करट; म. करोटी, कारट.]

करोटी-- ली. करवंडी; नरोटी. करोटी हातांत घेर्ण-भीक मागणें: विपन्नावस्थेस पौचेंगे. [सं. करोटी]

करोड-नि. १ (हि. ) कोटी (संख्या), २ ( ल. ) अहं ख्य.

करोज्र गिरी--ली. १ करोडा याचे काम व कचेरी. २ माला-

करोडा-पु. १ (कांदी प्रांतात) कमिशनर किंवा सर मामले-दाराच्या दजाचा अधिकारी; युभा. २ (मोंगलाईत) मालावरील रती; कव. [ध्व. खरखर] जहात बसल करणारा कामगार; जहातदार; नाकेबाला. [हि. हरांडा-डी: सं. कर ]

करों(रें) डां--की. कुरवंडी पहा. -- शर.

मध्यां करोनी ।'-र ५५.

करोनी -- कि. कहन (कर धातुचे रूप ).

करोल-ळ-प. वंदकवाला घोडेस्वार: करवल-ळ पहा. ' गांखेरी ह थोर थोर गाडधांवरील भांडी व करोळ असा चालता तोफखाना सज्जिला. '-मराभा ६. [तु. करावुल]

करोर री-ळी-की. १ करोल्याचे काम, कसब. २ (घोडगा-बरील स्थारांनी केलेला ) बंदकीचा मारा, फैर. 'श्रीमंतांकडील बागीर झाइन जमा होऊन करोळी सुह झाली. '-पया ४५.

करोळा-प्. कुंभाराच्या आब्यांतील जळकें गवत. करळ-ळा पडा.

करोळी -- बी. (व.) गाडीचे धुरे ज्या डांकडांत घालसात स्यास म्हणतात. करळी पहा. 'नुकतीच करोळी केल्याने अर माले. '

उल्ट दाजु. २ करळी पहा.

कर्क-पु. १ खेकडा; कुरलें-ली; बेलकडें, किलें. २ (उयो.) कक्षोंच्या सुतार । ' -दावि २४४. [सं. क्रोंच] बारा राशींपैकी चौथी रास. [सं. कर्क; फा. कर्क] व्यून्त-न. उतर-ध्रुव सुर्याकडे पूर्णपण कलला म्हणजे २३॥ उत्तरअक्षांशापर्यंत सर्पराज, याला नऊ हजार इत्तींचे बळ होते. नल राजास वनवासारा सर्वेकरण रंबरूप पडतात, या अंतरावहन जाणारे जे अक्षवृत्त ते. •रेखा-स्नी, सूर्याच्या उतरेकडे जाण्याच्या मर्यादेवरील रेषा.

कर्क-पु. करक. वरातीच्या झालींतील दिवा. ' वंश विस्ता-रितां मुख । सोळा कळांचे सोळा कर्क। '-एरुस्व १६.१५९. सिं. करकी

कर्कर-कर्करलें -- बि. (व.) कळकर; घाणेरडें; ओंगळ; मदाने करवडलेलें. 'फडकें कर्कट होजन गेलें, धू एकदांचें. ' [करवडणेप्रमाणे ]

कर्फट, कर्काटक, कर्कोटक—पुन. १ (गणित) त्रिज्या. वर्तुल काढण्याचे साधनः कंपास. ३ ककै पहा.

क्क केंद्रश्रोगी — जी. एक झाड; काकडशिंगी पहा. [सं. क¥ेट=कांकड -डी+शृंग=शिंग ]

कर्कर्षो-कि. करण्याचा (वादा) कठोर आवाज काढणः नाशक आहे. -बृहक्षिपंदु १२५. [सं.] कठोर शब्द करणे. 'कर्णे किसीएक रणबहिरी कर्वती।'-ऐपो ११५. [ध्व.]

क केर-पु. (एखाबा रत्नाच्या आंत दिसणारे) रजःकण, रेवः

कर्कद्वा-वि. १ कर्णकटोर; कर्णकट: शिरशिरी भरणारा; झौब-गरा ( शवाज ); याच्या उलट मधुर, 'वाजो नको कर्भश रे नतीरा —दावि १६६. **२** ( छ. ) बोचणारें: अंतःकरणासा करोती - शंभ, कडन; करून पहा. 'दानांबपान करवी ररे पाडगारें (भाषण, वचन), 'कर्पश वचने कर्वश मार।' -हा ८.२७. ३ तुनडा; तिस्सर; रानरी; वार्टर स्त्रभावाचा, ४ किं, अतिदाट. ' झाडी हे ककी भयेकर. '-रामदासी २.१३७. तों रान ककैश अभाट। गगनचुंबित तह अचाट।' –नव २३.९. 's कुर; कटोर; निईय; भयकर. 'कर्रहा वेश उभा रणरंगी रा**षव** तसाः' –दावि ३३४. [सं. कर्नश]

> क केशा-सी. १ त्राटिका; कैदादीम; कृत्या; जगन: इ: तंटेखार; भांडकुदळ स्त्री. २ कर्कश, कटोर भावाज असणारी त्राः मबुर भाषीच्या उठ्छः [मं. कर्वहा]

> कर्कशा-पु. भांडग. 'ते समर्थी याणी भाऊपणियाचा कर्वशा केला गाहीं. '-रा १६.१५. [ अर. कर्वशा; ध्व. ]

क रेप्ट्रक (संयतहस्त )-- न. ( तृत्य ) दोन्ही हातांची बोटे एःमेकांच्या बेचक्यांत घालन अक्तवून टेवर्गे. [सं. ]

कर्की-की. धडकी; भीति; बनक. 'समोर गातां कोणी करोळें -- न. १ गाडीच्या साटीचें आडवें लांकड: याच्या दिसेना । मनामधीं बसली कथीं । ' -होला १८. [कडकी]

कर्काचा( डया )-पु. एक पक्षी, करकोचा पहा. 'हुमे

कर्कोट, कर्कोटक-- पु. १ (पुराण) कहूपुत्र, एक नाग; याने दंश केला होता. कलिदोषनाशाकरितां याचें स्नरण करतात. 'कर्कोटकस्य नागस्य.....कीतैनं कलिनाशनम्।''नाना सप् उगवले काळ कर्कोंट चालिले।' -दावि ५०१. १ ( उप. ) कन्हाडे जातीच्या ब्राह्मगास म्हणतात. ३ सुड घेणारा; दीर्घद्वेषी मनुष्य. [ <del>ti</del>. ]

कर्को इकी, कर्को ही—सी. करदूरी पहा.

ककीर--9. (रत्न) लमण्याः रत्नाचा एक प्रकार. है एक उपरत्न आहे. [सं. कर्रेतर=रत्नविशेष करकेतन पहा]

कर्नेट्रांच बों — कि. (गो.) नारळाचा कीस पाट्यावर घालन किचित बारीक करणे. खरंगटर्गे. [ध्व.]

कर्च्यूर-पु. कचरा; कापुरकाचरी; कचांग; एक मुगंधी व औषधि द्रव्यः; हा रुच्यः, उद्दीपनः; बद्धं व गुल्मवातः, कफः, हमिः

कर्ची-- प्र. हिन्याचा लहान तुरुहा, कण; रत्र. - जनि ( बडोर्दे ) ( परिभाषा ).

कर्ज-न. ऋण; दुस-यापासन उसनें घेतलेले द्रव्य; खर्चासाठीं। कर्ण-प. १ कान: शब्दप्राहक इंद्रिय: ज्याने आपणास परत देण्याच्या बोलीने काढलेली रक्षम; ठराविक व्याजाने दुसऱ्या- ऐकावयास येते तो अवयव. ' परि दृतांच्या मुखे हे वार्ता । सत्य-**कड**न उसनवार घेतलेली रक्कम: कर्जाचे ऋणकोसंबंधी पांच व धनको | मामेच्या कर्णी तत्त्वता । प्रवेशली आधंत । ' —ह २६,१०२. संबंधीं दोन असे सात प्रकार आहेत. अर. कड़ी: सं. तुछ० कर्ज≕पीडा २ अंग देशचा राजा: हा फार उदार होता. ' रिपगज पंचानन । देणें] • लागणें - कि. ऋणकरी होणें. 'हा माझें कर्ज लागतो.' खोई - कंगवीर । ' - झा १.१०५. ३ (वरील कर्ण उदार होता म्हणून बरून पाणी जाई इतकें कर्ज असर्ण-अतिशय कर्ज असर्णे; त्यावहन लक्षणेने ), मोठा दाता; उदार पुरुष; (उप.) कृपण कर्जीत बुद्धन राहाणें. • अग्रमदान-की, परत किया बसल मालेल्या मनुष्यासहि म्हणतात. उदा • 'कर्णाचा अवतार. ' ४ (मुसिती) कर्जाची जमाखर्चा च्या वहींतील बाजु: कर्जफेडीसाठीं आलेली रक्कम भुजाच्या अंतापासन कोटीच्या मूळाप्यतचे सूत्र: काटकोन जिको-**जैथें जमा के**ली असते ती हिशेबाची बाजु: कर्जदादन पहा. [ अर. णांत काटकांनासमोरील बाजु: काटकोन चौकोनाचे समो-कर्झ+आमदिन ] •करी-प. १ ऋणकरी; ऋणको. २ धनको; रील दोन कोण जोडणारी रेषा. ५ नावेचे सुकाणं. 'त्या नावा-कर्जीक रक्षम देणारा. ३ कर्जदारांना तगादा लावणारा नोकर, डयांनी बाजीला शेकन जहाजाच्या कर्ण्यावर निजविलें. ' -स्वप माणूस, शिपाई, अधिकारी. • खत-न. कर्ज घेतल्याबहल ऋणकोर्ने ३३०. [सं. ] • (कान.) ओढणें, ओढिवें -लक्ष्यपूर्वक कान धनकोस लिहून यावयाचा कागद; कर्तरोखा; ऋगपत्र.०दादन-न. दर्गे, किवा यावयास लावरें. 'जो मायानियंता। तो वसिष्ठा-परतफेड म्हणून वसल आलेल्या कर्जाची जमाखर्चाच्या वहींतील पुढें वोढवी कर्ण। ' (वाप्र.) कर्ण स्प्रष्ट कटि चालयति-एक बाजु; कर्जफेडीसाठी दिलेली रक्कम जेथे मांडली जाते ती जमा- सांगितलें असता एक करणारा; हुंब्या, टोणप्या मनुष्यास लाव-**सर्चाची बाजु;** कर्ज असदान पहा. [फा. कर्झ+दादन] ०दार-वि. तात. ०कट-वि. १ कानाला त्रांस आणणारें; कठोर; कर्कश. २ १ कजैकरी; ऋणकरी; ऋणको. 'सबब नादारीस आलों आणि (ल.) अप्रिय (भाषण, शब्द, गाण). [सं.] ०**गत−ग्रष्ट−**वि. काना-लोकांचे कर्जदारी जाहलों. '-रा १३.९१. २ धनको. 'तर्फ वर आलेलें; एकवार ऐकलेलें; कानावहन गेलेलें; उडत उडत ऐकलेल मजकूरची रयत कर्जदार (ऋणको) जाली आहे त्यास कर्जदाराची (वाक्य वंगरे). [सं. ] ब्छेद-पु. १ कान कापण्याची शिक्षा. (धनकोची) निकड होते आणि यावयासी अवसर नाहीं. (चोरांना दिलेली) र कानाच्या पाळीस भींक पाडणें; कणिवेध. -बाहसमा २.२२५. [का. कर्झ-दार] •दारी-की. ऋणकोपणा. [सं.] •ज्ञप-प. १ कानांत सांगितलेला मंत्र; उपदेश: उपनय-•पाणी-न. कर्जवाम; कर्ज या शब्दास व्यापक संद्धा. •बंदी- नाच्या वेळी गुरु शिष्यास सांगतो तो. 'गीत भाटींव तो वि. ऋणको. 'खायावांचन वैल मेले, कर्जवंदी झाला '-पला अवर्गी। कर्णजप।' - झा १७.२९७. २ कानांत ग्रप्त गोष्ट सांगणे. ८६. [कर्ज+बंदी ] •बाजारी-वि. ज्यास अनेकांचे कर्ज आहे | ३ कानाशी केलेली पुटपुट; चहाडी; चुगली; चुगलस्वोरी; कासा; देर्गेदार; ज्यास फार कर्ज आहे असा (माणुस.)[अर. कड़ी+ कंगजप पहा. •ताटंक-न. तानिवडें; कर्णभूषण. 'भलविल्या बासार् ] •भरी-रू-वि. कर्जबाजारी; देर्गेदार, 'आपण कर्ज-भह होतात. '-बाळ २.१२९. [कर्ज+भरणे.] •रोखा-प. संबद्ध प्रसंगी कजैवास पाहिजे ते मिळते. '-मराआ २०. [ अर. कर्ज्ञ । फा. वाम ]

कर्जाऊ-वि. व्याजाच्या बोलीने घेतलेल किंवा दिलेले ( हरुय ). [ कर्ज ] कर्जी-क्रिवि. व्याज; व्याजानें; व्याजाच्या बोलीने दिलेल्या किंवा घेतलेल्या संबंधाने. [ कर्ज ]

पुण्याला कर्डिफौज बांकी स्वारी. '=ऐपो ३२३.

कर्डी-करडई पहा.

कर्सा काकसा-वि. कडक; कडवा; कठोर. 'हम बडे कर्डे काकडे शिपाई है. ' -रासक्रीडा १०. [कर्डा+काकडा ] कर्ण-वि. सब्जा (रंग). -अश्वप १.२७.

518h. 2 94

कृष्णवेधके। पार्यी घातली कणताटके। ' - ह १९.६६. [सं.] ∘ताळा-प्र. (कानाचे झडपरें) कानाची हालचाल. 'पाठीं कर्जसत पहा. (कि॰ लिहुन देगें; घेगें ) [फा.] ॰वाम-न. निवृत्तिकणैताळें।'-झा १७.७. ॰धार-प. १ नावाडी; सुकाणू क्रण; देंजे, 'साहकाराच्या योगाने राज्य आबादान होतें...पडले भरणारा; मुकाण्या. २ ( ल. ) पुढारी; नेता. 'कळों आले बरे उघडले डोळे। कर्णधार मिळे तरी वरें। -तुमा ८८७. [सं.] ॰ नाद- कानांत एकसारखा होणारा आवाज. [सं.] •पथ. पंथ-प्र. कानाचा मार्ग, ज्या मार्गानें कानांत ध्वनि शिरतो तो मार्ग. 'कथा गेली कर्णपथां.' सि.] ॰ पाली-की. कानाची पाळ. खालचें टोंक. [सं.] ॰ पिद्याच-पन. १ मंत्रसाध्य एक पिशाच; है उपासकास कही, कहि, कहीं -करडा पहा. 'गंगयडीहुन भाली भत, भविष्य, वर्तमान वृत्त सांगतें असा समज आहे. 'कर्ण-पिशाच भगिलनी। उच्छिष्टचांडाळी रानसटवी जखणी। '-इ १३.६. 'मला तुझे सारें कृत्य कर्णिपशाच्चाने सांगितलें. ' र भविष्यकथन; भाग्यकथन. ३ गुप्त गोष्टी सांगणारा; [सं.] •िपशाची-प. भविष्य सांगणारा; ज्योतिषी. •िपशी-शी. कर्णिपशाच. ०पट-न. कानाचा बाहेरचा भाग;कान. ' या बोलाची

बांग्रस्टी। तिथे प्रसिद्धी आलीं किरीटी। म्हणोनि तझ्या हन कर्णपुर्टी। वसों कांजे। '-- ज्ञा १८.२८१. [सं.] ० पुष्प-- फूल--भूषण-न. १ स्नियांच्या कानांतील एक दागिना; ई अररिंग. 'करीन संतांसी कर्णभूषणें। '-क्का १४.१८. -देह ५२ ( नाको ). २ घोड्याच्या कानांतील दागिना. -स्वप ५३. [सं. ] ०पूर-एक दागिना-देहु ४६ (नाको). [सं.] ०मधुर-नि. मंजुळ; कानास गोड अवतंस ] लागणाराः मनाला समाधान, आल्हाद देणाराः सुस्वर (ध्वनि, भाषाज ). [सं. ] •मात्रा-स्त्री. कर्णसूषण; कानांतील दागिना. ' इस्तमात्रा कर्णमात्रा । कृष्णासी वोपिल्या विचित्रा । ' -एरुस्व १५.१४९. 'कर्णमात्रा यया देणे। '-गीता २.२४९६. ०मळ-न. १ कानाचे मळ; कान. ' जरा कर्णमुळी सांगों आली गोष्टी. ' -तुगा ३३४७. ' हुळु हुळु तनयेच्या कर्णमूळास गेली। ' -सारुह २, १९३. २ कानाच्या खाली होणारें दु:ख, रोग; कर्णवळ. ३ **का**नाच्या मार्गे भोंबरा असणे; घोडयाचे एक रुक्षण. -अश्वप ९८. भेथन-न. कानाशीं लागणे; चुगली, चहाडी, कानगोधी, कानमंत्र कर्णे. (बाईट अथिंने योजितात). [सं.] ेरेषा-की, की अर्थ ४ पहा. -शिल्पवि ४०३. ०रोग-पु. कानास होणारे रोग, हे कर्णशुळ, कर्णनाद, बाधीय, कर्णक्ष्वेड, कर्णस्राव, कर्णकंड इ० २८ माहेत. -योर २.८०. विधा-प. लहान मुलाचा कान टोंचण्याचा (कानाच्या पाळीस भोंक पाडण्याचा) एक विधि. हा मुलाचे नांव ठेवण्याच्या दिवशीं करतात. [सं.] •झण-पु. कानाच्या आंत पुरलेलें ज्यांतून पु वगैरे वहात आहे असे क्षत. [सं.] •शूळ-पु. कानामध्य कांहीं विकृतीमुळें उत्पन्न होणारा ठणका. [सं.] •श्रृत-वि. कानांनी ऐकलेले; ऐकींब. [सं. ] ॰संप्य-न. कानाच्या तीन भागांपैकी एक भाग: पाळ व चाफा याशिवाय जो खोलगढ भाग असतो तो. सं. कर्ण+संप्रद ]

कर्णस्वोर-वि. (ना.) कर न कऱ्या; कर म्हणून सांगितलेले न करतां जें कहं नको म्हणून सांगितलें तें मुद्दाम करणारा. [कर+ न+कर+खोर ]

कर्णम्, करणम्—प. ( तंजा. ) कुलकर्णी, लखदीव बेटांत करणी नांवाचे कारकून, शानभोग आहेत. [ तामिळ-करणम् ]

कर्णा-पु. एक वाद्य. करणा पहा. ' वाजंत्रे। वाजती, कर्णे बाजंत्रें बाजती'-दत्तपरें ५. ०करणे-कि. (क.) कर्णा वाजविणें. 'तो कर्णा कहन आला.'

कर्णाचा अवतार-पु. १ मोठा दानशुर; उदार पुरुष. २ ( उप. ) कृपण मनुष्य.

कर्णाचा पहारा—९. सूर्योदयापासून पहिल्या तीन तासांचा पहारा; पहिला पहारा; अति पवित्र वेळ; रामपहारा.

🐝णे+अंत ]

कर्णारुट-वि. कानावर आलेलें, गेलेलें; ऐकलेलें; ऐकींब शब्द, बाक्य इ० ). [सं. कणै+आह्र ]

कर्णाश-प. कान फटणे: कान वाहणे: कानाचा एक रोग. सं. कण+अशी

कर्णायतंस-पु. कानांतील अलंकार; कर्णभूषण, सं. कर्ण+

कर्णात्रळ-ळी--की. एक फूल झाड. [सं. कर्ण+आविल ] कणिक-करणिक पहा.

कर्णिका - स्त्री. १ कमळ वगैरे पुष्पांचा कोश. 'येरी म्हणती योगदुमा । श्रेष्ठ कर्णिका राजउगमा। '-नव २२.७१. २ हाताचें मधलें बोट. ३ कमळाची कळी. 'यंत्र उभवणि उपासकां। त्याची आंगोळियां मुद्रिका । त्रिकोण षट्कोण कर्णिका । जिहत माणिका आगमोक्त ।'-एरुस्व १.५१. ४ कर्णभूषण (तानवर्डे, ताटंक इ०). –देह ४६. (नाको). ५ कमळाची पाकळी. 'मार्झे हृदय दिव्य कमळ। जे तेजोमय परम निर्मळ। अष्ट कर्णिका अति कोमळ। मध्ये घननीळ विराजे। ' – ह ३५.१. [सं. ]

कर्णी-की, गवंडचाची थापी, करणी पहा,

कर्णकरी--वि. कर्णा वाजविणारा.

कर्णेजप—वि. चहाडस्रोर; प्रच्छन्न निंदक. कर्णेजप पहा. [सं. कण सप्तमी+जप]

कर्णोपकर्णी-किवि. या कानापासून त्या कानीं; एकाने दुसऱ्याला, खाने तिसऱ्याला, त्याने चौध्याला अशा रीतीने; उडत उडत (ऐक्लेली गोष्टी, हकीकत). 'सर्व बातम्या कर्णों -पक्रणी आल्या तशा दिल्या. '-के १७.५.३०. [कर्ण+उपकर्ण; सं. कर्णाकर्णि ]

कर्तक--वि. १ कापणाराः छेदणारा. २ कपडे वेतणारा ( शिपी ). 'कर्तकानें काळजीपूर्वक कर्तकाचें काम केलें पाहिजे ' -काप्र. [सं. कृत्]

कर्तन---न. १ छेदन; कापण; कातरण; कातरकाम. २ (विण-काम) सूत कातण; सूत काढणें. ३ (शिपी) कापडाचें कातरकाम; बेतकाम. (इं.) कटिंग [सं. कृत्] कर्तनीय-वि. कापण्यास, कातरण्यास, छाटण्यास योग्य. [सं.]

कर्तब--न. १ चातुर्यः; कसबः; कर्तत्वः; शिताफी, २ (हि.) गायनांतील कौशल्य, आलाप, ताना बंगरे. [सं. कर्तेव्य] •शारी-दारी-की. १ कर्तृत्व; कौशल्य; करामत; हुशारी. १ गानकौशल्य. [ हि. करीब+फा. गार ]

कर्तरि-वि. (ब्या. ) कर्त शब्दाची सप्तमी; कर्त्यांका अनु-सहन तें; याच्या उलढ कर्मणि, धातृंना व शब्दांना लागून ज्यांच्या-कर्णीत-किनि. कानापर्यंत ( लांबर डोक्रे, वगैरे ). [सं. योगें अनेक प्रकारचीं भातुसाभितं होतात असे प्रत्ययाचे प्रकार. [सं. कर्ते] •प्रयोग-प्. (ब्या.) कर्त्यावहन क्रियापद फिरतें म्हणजे क्त्यांच्या लिंगवचनास अनुसहन कियापदाचे हप असतें, तेथे कतैरि प्रयोग होतो; याचे दोन भेद आहेतः सकर्मकर्तरिव अकर्म-कतरि.

कर्तरि—सी. कातरी; कैंची. [सं. कर्तरी]

कर्तरीमुख( हस्त )—पु. ( नृत्य) तजैनी व मधलें बोट मागच्या बाजूस वळवून उमें ठेवणें. करंगळी उभी सरळ ठेवणें, धनामिका व आंगठा तळहाताच्या बाजूस वळळेळा ठेवणें. [सं.] कर्तवी, कर्तुत्वी—पु. (कर्ता याचें अप. स्प). कर्ता,

करणारा; बनवणारा. [सं. कृ]

कर्तस्य—ित. १ मनांत योजिलेंल; आवश्यक करावयाचें; उिह्नष्ट (कार्य); करण्यास योग्य असे. [सं. ] — न. १ अवश्यकमें, काम, कृत्य, कार्य. २ कार्य करण्यात कुशलता. 'विचित्र कर्तव्य निरंजनाचें ' कर्तव्यता—की. कर्तव्य पहा. 'स्फूर्ति वे चढण्यास दुवेट तरी कर्तव्यतेचा कहा।' – मनोह्रसाला वर्षे १ अं. १. भूमिति—की. मूमितीचा एक प्रकार. यांत निरनिराळ्या आकृति काढण्याच्या कृति सांगितलेल्या असतात. (ई.) प्रॅक्टिक्ल जॉमेट्री. ० शूरुय—वि. आवश्यक कमें न करणारा; कर्तृत्यहीन; वेजबाबदार. [सं.]

कर्ता—पु. १ करणारा; उरकणारा; कारण होणारा; बन-विणारा; रचणारा; जुळवणारा. 'नवल कर्तयाची करणी। पुढें करण्याची : चंवक वेत्रपाणी। धांवा म्हणतां सभाजनीं। चपळ चरणी धांवतो॥'—ह २४.१२८. 'कर्ता न दिसे नयनीं।'—तांव ३८५. १ (च्या.) प्रथमा विभक्ति किंवा क्रियापदाचे उद्देश्य; एक कारक; उद्देश्य. १ कर्तवगार माणुस; कर्तृत्ववान्. 'समझेर कर्तृश्चर कर्त्राची गत आहे न्यारी.'—ऐपो १३५. कर्तृश्चर कर्ता; क्रिये कर्ता, वर ६० संभाळणारा; मिळविता माणुस. ५ (कायदा) दिंदु एकत्र कुटंबाची व्यवस्था पाहणारा पुढारी इसम. [सं. कर्तृ वाहित्ता, वर्तापालिता—वि. (करणारा व नाश करणारा; जब कर्तृवा धात्वे विक्षे कर्ता, 'कर्ता हर्तापालिता—वि. (करणारा व नाश करणारा; जब कर्तृवा धात्वे विक्षे कर्ता, 'कर्ता हर्तापालिता। मज परता नसेचि॥'[सं.]

कर्ता, कड़ता—पु. (व.) उट्टें; वचपाः 'या अपमानाचा कर्ता काढल्याविना मी राहणारा नाहीं.'

कर्तुक, कर्त्वक—श्री. १ (व.) पराक्रम; कर्तृक, कर्तुत्व पद्दा. २ (वा.) करणी अगर जादूटोणा. [सं. कर्तृत्व]

कर्तुकी — ली. कर्तृत्व; कर्तुक. -गांगा २६१. [सं. कर्तृत्व] कर्तुत्व — ली. १ (कर्तृत्व अप.) काम; कार्य; कर्तव्य. 'रंजोग्रुणांचें कर्तृत्व । दाखऊं आतां।'-दा २.५.६. २ कुरालता; काम करण्यांत चतुराई. १ पराकम; कर्तवगारी; कर्तृत्व पहा. 'कर्तृत्व यार्चेन स्वभावें।'-दा १८४.३३. कर्तुप--श्री. (व) करीबगारी,

कर्तुमकर्ता, कर्तमकर्ता—वियु. कुशल; दक्ष; निपुण, शिता-फीनें काम नालविणारा, भावरणारा; हुवार, कार्यक्षम नालक. म्ह् ० कर्तुमकर्तुमन्यया कर्तुं समये (ही संकृतम्हण भाहे.)=ज्याच्या शक्ती अमर्याद आणि अप्रतिबद्ध भाहेत अशा पुरुषासंवंधानें योज-तात. जो नवीन करण्याला, असलेलें मोडण्याला किंवा वाटेल तर्से फिरविण्याला समर्थ आहे असा (परमेश्वर, साधु, ऋषि, राजा, अधिकारी वंगरे) 'किंवा म्हणसि समर्थोहं कर्तुमकर्तुमन्यया कर्तुं।' —मोसंशयरत्नमाला २४. (नवनीत पृ. ३५१). 'आज मराठे-शाहीत कर्तुमकर्तुमन्यया कर्तुं शक्ति जर कोणानी असेल तर ती संताजी घोरपडे आणि धनाजी जाधव या दोषांचीच होय.' —स्वप २१०. [सं. कर्तुं+अकर्तुं+अन्यथा+कर्तुं]

कर्तूज्ञ—न. (कु.) कसव; कीशल्य. 'तेच्याकेड कर्नूज बा आसा ' ≂त्याचे जवळ चांगलें कसव आहे. [सं कर्तृत्व; म. कर्तृत्व ]

कर्त्रब-गारी-कर्तब-गारी पहा.

कर्तृक--वि. (समासांत) जो करतो, उरकतो, बनवितो त्याचें विशेषणः -नें केलेलें. 'हा श्लोक परशुरामकर्तृक आहे. '[सं.]

कर्तृत्व — न. १ कर्तेपणा; सामर्थ्य; नैपुण्य वाकवगारी; कार्य करण्याची शक्ति. २ कृति; काम; कार्य. 'कर्तृत्व कुमारीचें कळलें। ऋषीनें शापिलें ते वेळे।'—रावि ३.१०१. [सं.] ० शक्ति—की. उत्कृष्टपणें काम पार पाडण्याचें सामर्थ्य, उरक; कार्यक्षमता. (ई.) एफिसीएन्सी. –शिल्पवि ७५२.

कर्तृभूत-वि. (ब्या.) कर्ता म्हणून असणारा; कियापदाचा कर्ता; क्रियेचा प्रवर्तक. [सं.]

कर्तृचाचकः—प्र (न्या.) धातुसाधित विशेषणः; हें मूळधातृस प्रत्यय लागुन होतें. उदा० करणारः; हंसणारः; करणाराः जाणारा इ०. [सं. ]

कर्तृवाच्य-प. १ कर्तरिप्रयोग. २ कर्तृदर्शक नाम; कर्तरि धातृचे विशेषण वगैरे. [सं.]

कर्द्गर-गार—पु. शस्त्रें करणारा. [फा. कार्दे=चाकू+गार] कर्द्गकाळ—वि. क्र्र;तापट; कडक; भयंकर शिंक्षा करणारा. करदनकाळ, करक्षतकाळ पहा. 'मराठे म्हटले म्हणजे मोगल, रोहिले, पठाण, रजपूत वगैरेना कर्दनकाळासारखे वाटतात.'-लोक-हितवादी.

कर्दनबस्तन—न. १ जडविणे व वितळविणे; एक दागिना मोइन त्या धातूचा दुसरा दागिना करणे; घडामोड करणे; २ (जमाखच ) ठोकमालापैकी वस्तु नांवं लिड्न त्यांचे तथार झालेले जिमस जमेकडे लिड्णें; उदा० धान्य नांवं लिड्न त्यांचे दक्त आगलेलें पीठ जमा लिड्णें; कापड नांवें लिड्न त्यंच्न समा so जमा करणें: हिशेब. 'कर्दन बस्तन, गुणाकार भागाकार करा-वयाचा सराव बहुत असावा.'-पया ४५९, ३ ठोक नाण्याचा खुदी करणे व खुर्चीचें नाणें केरेंगे; बंदे करणे व मोड करणें. [फा. कदेन्=करणे+बस्तन=बांधणे ]

कर्दम-पु. १ चिखल; रॅदा; गाळ. 'जैसा कदमी रुपला। राजहंस। '-जा २.४. 'कर्दमपंथे वर्षाकाळीं। मार्ग चालत नाहीं कीं ॥ ' - मुसभा ३.८१. २ ( ल. ) जाकें; जुंबाड; भन्यवस्थित रास किंवा समृह; उकिरडा. ३ (ल.) वर्णसंकर; जातीजातींचा गोंधळ: ग्रद्ध-अग्रद्ध यांचा अगर सोंवळ-ओवळ यांचा एकंकार. 'केवढी ये रांडेची अंगवण । भ्रमविले अवघे जन । याती अठरा चान्ही वर्ण । कर्दम कह्ननि विटाळिले ॥ '-तुगा ४१४९. [सं. ] • **वाय-**प. ( शाप. ) एक विवारी वायु; अनुपवायु ( इं. ) मार्श ग्यास. -शिल्पवि ७६१.

कर्वळ-ळी-सी. १ केळ;कापूर केळ; करदळ पहा. 'ना तरी आढळतें. ( ई. ) कार्बन. कर्दळीचा गाभा। बुंथी सांडोनी उभा। '-क्रा ६.२९५. 'कर्दळी बनीं अश्व बांधिला. '-लवकुशारूयान १०. (मराठी ५ वें पुस्तक १८८५). २ एक केळीसारखें लहान फुल झाड. [सं. कदली]

कर्दळणे—अकि. (व.) १ करुणा येणे. 'माझे मन तें पाइन कर्दळलें. '२ ( पदार्थ ) घशांतून भाग करीत खालीं जाणें. ' आजर्चे औषध कदैळत गेलें. ' [ १+सं. दल=फुटणे ]

कर्वा-करदा पहा.

कर्दी---की. लागवडीखालची जमीन. -शर

कर्नाटकी-वि. १ कर्नाटक देशांतील; कानडी; कन्नड, २ (व.) करणी किंवा जावूटोणा जाणणारा (पुरुष, स्त्री). ० संबत्तीतः । जेन्हां । होतास कोठें रणभीरु तेन्हां । ' – वेणीसंहार ३. २ स्नान-प्रवति- 'दक्षिणीसंगीतपद्धति 'पहा.

सोडिती। वेक कर्पट ढेंकर देती। '-दा १८.९.१७.

कर्पटाण-स्त्री. कर्पटघाण; करपटाण पहा. 'दग्ध होतां। सटली कपैटाणी '-इस ४१.५६.

कर्पसाण, कर्पुसाण-की. (गो.) करपट घाण; करपटाण. कर्पी--सी. (कातकरी) अंगांतील बंडी. -गुजा ५४.

कर्पील, कर्पूल-पु. (कु.) एक जातीचें गवत. करपेल पहा. कर्पचं-कि. (गो.) करपणे पहा.

कर्पूर--पु. १ कापुर; एक सुगधी द्रव्य; हें पूजेच्या साहित्यांत बापरतात. याचे चंद्रसेनी, भीममेनी व रंभा असे तीन भेद आहेत. उटर्णे। '-रावि १.२१. २ (होमिओपायी )कँफर; हैं माहा-मारी (कॉलरा) वर रामवाण औषध आहे. [सं.] •कर्दळी-

कर्दळी डोलती।'-ह १०.१६०. 'कर्पूरकेळें सोनकेळें।'-सप्र १५.२४. ०गौर-प. शंकर. 'कर्परगौर भोळा नयनी विशाळा ।' -शंकराची आरती. -वि. कापरासारखा गोरा. 'अथवा धवळ-धाम गोक्षीर । कर्पुरगौर पंचवकुत्र । '-एभा १३.९५. [सं. ] ंभा-सी. कापूरकेळ; कपूरकर्दळी पहा. दिसत मृदु जिचे ऊठ। कपूररंभा। ' - आप १४. ० शिक्षा-पु. कापूर घातलेला विडा. 'ऐसें संपादनीयां भोजन । मग कर्पुरविडे घेती दोघेजण।'-जै

कप्रस—पु. (गो.) लहान मुलाची कानटोपी.

कर्पूराम्ल-न. (रसा.) कापराचे अम्ल. (ई) कॅम्फोरिक असिड. [सं.]

कर्ब--पु. (रसा. शाप.) एक अधातुरूप मृत्द्रव्य (परमाणु-भारांक १२). हें हिरा, प्रॅफाईट, कोळसा, संगमरवरी दगड वगैरेंत

कर्बाम्लवायु-पु. (शाप.) कॅर्बानिक ॲसिड वायु; हा कर्ब आणि प्राणवायु यांच्या संयोगापासून बनतो. हा ज्वलनास मदत करीत नाहीं.

कर्बट---न. (गो.) एक बारीक मासळी.

कर्बाड--न. कडबा; करवड पश्न.

कर्बूर-वि. १ करडा; कबरा; काळसर पांढरा (घोडा इ०) २ चित्रविचित्र; निरनिराळ्या रंगाच्या छटा असलेला ( घोडा ६० ) [सं. कर्बुर]

कर्म--- न. १ एखारें काम, कृत्य. 'हें कर्म झालें समरांत संध्या, यज्ञयागादि धार्मिक विधिः याचे नित्य, नैमित्तिक व कर्पट--करपट पहा. ॰ ढेंकर-करपटढेंकर पहा. 'येक राजत काम्य असे तीन भेद आहेत. ३ सांप्रतच्या आयुष्यांतील कृति, चाल, आचार, वर्तणुक; यावरून देव किंवा नशीब अशा अर्थाने योजतात-येथे दैव म्हणजे पूर्वजनमार्जित पापपुण्याचा भोगवटा होय; पूर्वजन्मकृत आचरण; संचित. 'अरे अरेकर्मा। बारा वर्षे झालीं याच धर्मा ।। ' 'या व्यापारांत भी साफ बुडाली, माझें कर्म ! दुसरें काय ? ' 'कमेबलिवंत ', 'कमेबलवत्तर ', 'घोर-कठिण कर्म ' या संज्ञा कर्माचें (दैवाचें) वर्चस्व, काठिण्य, निष्ठुरता दाखवितात. ध विशिष्ट काम; नैतिक कर्तव्य; जाति, धंदा वगैरॅनीं मान-लेलें आवश्यक कृत्य. ५ (व्या.) कर्त्यानें अमुक किया केली हैं दाखविणारा शब्द; कर्तृविषयक व्यापाराचे कारक; कर्माची **'जैसा कर्पूराचा रा**शी कीजे. '–ज्ञा २.२५१. 'चंद्राक्षि कर्पूराचें विभक्ति प्रायः द्वितीया असते. 'रामा गाय बांधतो 'यांत गाय हैं कमें. ६ उद्योग; कामधंदा; नेमलेलें, विशिष्ट प्रकारचें काम. ७ सुरतक्रीडा; मैथुन; रतिसुख; संभोग. 'त्यानें तिच्याशीं केळी-केळें-की. कर्परकेळी; कर्दवी. 'कर्परकेळींचीं गर्भः कर्म केलें. '८ सामान्य किया; ऐहिक न्यापार; मायिक किया. पुटें । उकल्लां कापुराचेनि कोदिटे । '−हा ११.२५०. 'कपूर-∫'माया हा सामान्य शब्द असन तिरुयाच देखाव्याला नामक्रपें (बाप्र.) कर्म दोन पायलें पूर्व-नशीय नेहमीं आपल्यापुर्वे धांवत असते. • आह ठाकर्ण-कर्म भाडवें येणें; आपत्ति ओढवर्णे. 'अम बेबोनि जों निघाली। तों कम आड ठाकरें। '-इ १६,१३० कर्माने ओढणे-ओढवर्ण-दैवाचा पाश रेऊन पडणें: दैवाधीन होणें. -ने जार्गे होणें-दैव अनुकूल होणे. -ने धांच घेणें-दैव पुढें येणें; दैवाकड्न प्रतिबंध, अडथळा होणें. -नें पाठ प्रविजें-उमें राहणें-दैवानें मोडता, अडयळा घालणें: कर्म ओढवणें. -ने मार्गे घेणे-सर्णे-दैवाने साहाय्यन करणे केल्या कमार्चे फळ-न. केलेल्या कृत्याचा,परिणाम. 'केल्या कर्माचे फळ बापा। ऐश्वर्य तुज देतील। '-अमृत, नव ४४३. (सामाशब्द) ०कचाट-न. प्रारम्थामुळे मार्गे लागलेले दुर्दैव, संकट, विपन्नावस्था; कर्म कटकट: पूर्व जन्मीचे पाप, भोग, 'प्राणी कष्टकष्टोंचि मेले। कर्मकचारें। '-दा १८.८.२०.[सं. कर्म+म. कचार] ०कटकर-स्बरखर-स्री. १ प्रारब्धयोगाने बांट्यास आलेले किंवा गळ्यांत पडलेले व कंटाळा येण्याजीन कोणतेहि काम: वरचेवर त्रास देणारें. डोकें उठविणारें, अडयळा आणणारें काम किंवा व्यक्तिः कोणतीहि नशीबीं आलेली पीडा, त्रास, छळ, जाच वँगरे. २ ( ल. ) जिकिरीचें, नावडतें काम; ◆याद. 'मी म्हातारा झालों. माझ्यामार्गे ही शिकविण्याची कमे कटकट कशाला ? ' 'आतां त्यांची कर्मकटकट आपणांस कशाला हवी '-नि ६७. ३ ( ल. ) भांडणः तंदाः कटकट. 'तम्हां दोषांत नेहर्मी इतकी कर्मकटकट चाल्र असते. ' -भा ३७. ०कटटो-वि. (गो.) इतभागीः कर्मकरंटा. • कथन-नी-न. १ कर्मकथा; कर्माची कहाणी. २ (ल.) दुर्दैनी प्रसंगकथन: द:खदकथा: कर्मकथा पहा. 'ऐसी भामुची कर्मकथनी। तें अनायासे आलें सर्व घडोनी।' -मक २६ १८५. [सं.] •कथा-स्त्री. १ प्रारब्धामुळे भोगलेल्या दःख, त्रास, दगदग, वंगरेची दुसऱ्याजवळ सांगितलेली गोष्ट, वृतांत, कहाणी. २ आत्मकाघेचे किंवा रिकामटेकडे भाषण: बाता. ३ एखाद्या प्रसंगाची किंवा कृत्याची खरी व इत्थंभूत इकीकत. ध कंटाळवाणें, निरर्थक भाषण, बडबड. [सं.] •कपाट-न. कर्म-कचाट पहा. [सं.] व्यक्ताणी-स्त्री. कर्मकथा पहा. व्यक्तांड-न. त्रिकांड वेदांतील यश्चासंबंधींचा कर्ममार्गदर्शक व आचारनिद शैक भाग;-मंत्र व ब्राह्मणें मिळन जो वेदभाग त्यास कर्मकांड व उपनिषदांस ज्ञानकांड म्हणतात. 'कम कांड तरी जाणें। मुखोदगत पुराणें। '-हा १३.८२८. २ धर्मकर्मे, आचारविचार, संस्कार वगैरेना न्यापक अर्थाने हा शब्द लावितात. (सामा.) आन्हिक: नित्यनैमित्तिक आचार. 'कृष्णगीत क्चतां श्रवणातें। कर्मकांड रुचिन दे कवणातें।। ' भातां आपलें कर्मकांड अगदीं एकाबाजस

व व्यापाराला कर्म हीं विशिष्टार्थक नामें आहेत.'-गीर २६०. [सं.] ( कि० गाणें; सांगणें; बोलणें ). ०कार-वि. १ ( गो. ) कर्मनिष्ट. २ शिल्पी; लोहार. [सं.] ०काल-ळ-प्र. धर्मकार्ये करण्यास उचित असलेला काळ, वेळ, समय. [सं.] वें रसुणी-ली. कर्मह्मपी केर सरसकट झाडणारी, कर्मापासन सोडविणारी केरसणी. 'तेव्हां तेचिश्रद्धा होये। कर्मकेरसणी। '-ज्ञा १७,६४, ०गति--स्त्री. दैव: प्रारब्ध: नशीब. दैवगति पहा. (सं. ] •चंडाळ-चांडाळ-पु. (कत्यानें) निवळ चांडाळ. १ अति ऋर, पाषाणहृदयी माणुस. २ स्वैर वर्तनी; धर्मलंड; दुरात्मा. [सं.] •चोदना-ली. कर्म करण्याची प्रेरणा. 'क्रमचोदना व कर्मसंप्रह हे शब्द पारिभाषिक आहेत.' -गीर ८३५. [सं. ] • जा-वि. कर्मापासन उत्पन्न झाळेलें. 'सकळ यज्ञ कर्मज' –ज्ञा ८.४६. [सं.] •जड-पु. कर्मठ लोक. 'तिन्हीं लोकांचा शास्ता । ईश्वर तो मी नियंता। येणें कर्मजडांची वार्ता। अनीश्वरता छेदिली। '-एभा १०.६२१. ०**जात**-न. सर्वे प्रकारचे कर्म: सर्वे तऱ्हेचे व्यापार. 'मग सस्य फळपाकांत । तैसे निमालिया कर्मजात । आत्मन्नान गिवसित। अपैसे ये। ' - ज्ञा १८.१२९. [सं.] • जीव-वि. (गो.) बारीक, लहान प्राणी. •दश्न-वि. धमाचार व विधि यांत निपुण; कर्मठ; कर्मशील; कर्मनिष्ठ, कर्मिष्ठ यांसारखा उप-योग. 'कमदक्षा कर्ममोचका। जयराम कोदंड भंजना। ' सि. ] **्धमे**-न. (क. ) पू. ( यासमासांतील धर्म शब्द जरी पुल्लिगी असला तरी बहतेक सर्व समास नपुंसकर्लिगीच आहेत; कारण यांतील प्रधानार्थ कमें शब्दापासूनच निघालेला असून धर्म शब्द केवळ जोडशब्द आहे ) वर्तन; वर्तनकम; कृत्य; आचरण. ' जस ज्याचे कर्मधर्म तशी त्यास फलप्राप्ति,' 'कर्माधर्मानें कोण्ही संपत्ति भोगतो आणि गादीवर बसतो, कोण्ही फांशी जातो. ': 'कोण्डाच्या कर्मधर्मीत कोण्डाचा वांटा नाहीं. '=प्रत्येकाला स्वतःच्या कत्याबहल झाडा दिला पाहिजे. ०धमगुण-पु. कर्म-धर्माचा प्रभाव, शक्ति. कर्मधर्मसंयोग पहा. [सं.] •धर्मविर• हित-वि. धर्माज्ञा, धार्मिक वर्ते व कत्ये ज्याने सोडली आहेत किंवा जो त्यापासन मुक्त काला आहे असा; ऋषि किंवा साधुजन यांना चांगल्या अथी व उच्छंखल व धर्मलंड यांना वाईट अथी लावतात. 'आम्हीं कर्मातीत झालों म्हणती 'या शब्दाचा अधे दोन्हीं प्रकारच। म्हणजे चांगला व वाईटिह आहे. ' झालों कर्म-धर्मविरहित। मना आवहे तो भोग भोगित। ' [सं. ] •धर्म-संयोग-धर्मयोग-पु. १ स्वतःचें दैव भाणि सत्कर्भ यांचा संयोग; भाग्य व सदाचार यांचे ऐक्य (पूर्वजन्मार्जित आणि इहजन्मार्जित सत्कृत्यांचे फळ मिळून) २ अकल्पित मेळ; यदुच्छा; प्रारब्धयोग. ॰धर्मसंयोगान-क्रिवि. अचानक; चम-त्कारिक किंवा अकल्पित मेळ मिळून येऊन; प्रसंगोपाल; प्रारब्ध-ठेवार्वे. '-चंद्रग्रुप्त ३५. ३ कंटाळवाणी, निरर्थक बडवब: कर्मक्या, योगार्ने. 'कमैधर्मसयोगार्ने मी अगर्दी सहज बाहेर गेलों तों

माझी नजर तिच्याकडे गेली.' –मायेचा बाजार. 'कमधर्मसंयोगाने तुमची गांठ पडली आहे तर गोड बोलून काळ लोटावा. ' ०धारय समास-पु. (व्या.) वक्त्याच्या मनांत उभय शब्दांचा भाव ज्यांत समान असतो किंवा उभय शब्दांचा परस्पर उप-मानोपमेयभावसंबंध ज्यांत असतो तो: विशेष्य-विशेषणांचे सामिष्य असन त्यांचा जो समास घडतो तो: उदा० 'भक्तिमार्ग= भक्ति तीच मार्ग. किंवा भक्तिहर जो मार्ग तो: भवसागर: संसारा-टिव:काळपुरुष.' --मराठीभा वेचेंव्या. २७५. तत्पुरुषसमासाचा एक भेद. [सं.] • निष्य-वि. कमेठ पहा. 'जया लाभाचिया आशा। कह्निने वैद्यबाहुंचा भरंवसा । घालीत पटकर्मीचा धारसा । ६र्मनिष्ठ । १ -हा ६.४७४. सि. ] ० निष्ठा-सी. १ कर्मावर निष्ठा. ३ कर्म-योग. 'वैदिक धर्मीत ... दोन मार्ग ... आहेत. पैकी एका मार्गास ... ज्ञाननिष्ठा व ... दसऱ्यास कमेयोग किंवा संक्षेपाने नुसता योग अगर कमैनिष्ठा असे म्हणतात. -गीर ३०१. [सं.] •म्यास-प. १ कमे दिवा कत्ये यांचा त्याग (पढील जन्मी हित व्हावें किंवा फळ मिळावें म्हणन ). २ फलन्यास: कर्मा-पासन मिळणाऱ्या फलाविषयींच्या इच्छेचा किंवा आहे।चा त्यागः निष्कामकर्म. [सं.] ०फल्ड-न. प्रारब्धापासून मिळणारें फळ; पूर्वजन्मी केलेल्या पापपण्याचे चांगलें अगर बाईट असे या जन्मीं भोगावें लागणारें फळ. 'सांडुनि दुधाचि टकळी। गोंवारी गांवधेतु वेंटाळी। किंबहुना कर्मफळीं। तैसें कीजे। -शा १८.१७४. [सं.] oफ़ुटका-वि. भाग्यहीन; बुदैंवी; कमनशिबाचा; अभागी. [कम+फुटणें ] •फुटणें-सिक्रे. दुरैंव ओढवर्णे; गोत्यांत येणे; नुकसान होणे. ॰बंध-पु. फलाहोने केलेल्या कर्मामुळे प्राप्त झालेलें बंधन: प्रारब्धप्राप्त स्थित: मायिक पसारा; ऐहिक मायापाश; प्रपंच; संसार. ' जो पहडला स्वानंदसागरीं। कर्मवंधीं न पडे तो। ' [सं. ] ॰ वंध-प. व्यवसायबंधुः समव्यवसायीः एकाच प्रकारचे काम करणारा. सं. ] • अवन-न. कमेलप घर. ' तथ न्यावो आणि अन्यावो। हा दिविधु साधूनि आवो। उभवितां न लवी खेवो। कर्मभूवने। ' -शा १८.४५५. [सं.] • अमि. अमिका-सी. १ इहलोक: मृत्युलोक; यज्ञादि धार्मिक कृत्ये जेथे करतां येतात ती जागा; कम करावयाचे क्षेत्र; रंगभूमि (मर्त्योची ). 'जेथं मनाचा प्रवेश नाहीं। त्यांची पायवाट ते ठायीं। ऐसे स्वइच्छा विचारितां महीं। आले ते पाही कर्मभूमीसी '-एभा २.१८४. 'परम प्रतापी दशरथपिता । कर्मभूमीस येईल मागुता । '-रावि १६.८६. [सं.] २ प्राधान्याने भारतवर्ष. -हंको. ०भोग-प. भवितव्य-तेच्या नियमानुह्रप मिळणारीं सुखदुःखं सोसणं; दैवाची भरपाई; पूर्वसंचितानुरूप या जन्मीं प्राप्त होणारी स्थिति. ' माझा कमैमोग

कर्मोंचे आचरण न करणारा: धर्माज्ञा व धर्मकर्म परिपालनाविषयीं उदासीन; कर्तव्यच्युत; कर्तव्यपराङ्मुख. [सं. ] • मार्ग-पु. १ स्नानसंध्या इ० कमें करण्याची रीत: यज्जयागादि कमेलप ईश्वर-प्राप्तीचा किंवा मोक्षाचा साधनीमत मार्गः सत्कत्ये केल्याने व धर्माचरणाने मोक्षाला जाण्याचा मार्ग. २ धर्मकत्ये करण्याचा खरा मार्ग. ३ श्रीत म्हणजे यज्ञयागादि कर्मीचा मार्ग. 'भारतीय तत्त्वज्ञानांत मोक्षाचे कर्ममार्ग, ज्ञानमार्ग व मिकमार्ग असे तीन मार्ग सांगितले आहेत. '-जाको क १३२. [सं.] •मार्गी-वि. कर्ममार्गाने जाणारा; जो निष्ठापूर्वक धर्माचरण करून परमेश्वर-प्राप्तीविषयीं झटतो तो. [सं.] अमुक्ति-की. स्नानसंध्यादि नित्य नैमित्तिक कर्में करण्याची आवश्यकता ज्या स्थितीत उरत नाहीं अशी अवस्था: नैष्क्रमर्थसिद्धि [ सं. ] श्रोचक-वि. कर्ममार्गा-पासन मक्त करणारें: ऐहिक सुखदु:खापासन सोडविणारें, 'कमे दक्षा कर्ममोचका । जयराम कोदंडभंजना । ' सि. ] ॰ मोचन-न. कर्ममार्गापासन मुक्तता. ०योग-पु. १ प्रारुधः देवः यदुन्छाः योगायोग, २ दैवगतीनें घडणारी गोष्ट. -शर. ३ व्यापार; चळवळ किंवा कार्य करण्याचे तत्त्व. - ब्राको क १३५. ४ ज्ञान हेंच जरी मोक्षसाधन असलें तरी कमशुन्य राहुणे कथींच शक्य नसल्यासुळे त्यांचे बंधकत्व नाहींसे होण्यास करें कथींहि न सोडतां शेवट-पर्यंत तींच निष्कामबुद्धीनें करीत राहण्याचा जो योग तो. -टिस् ४७-४८: याला इंप्रजीत एनजीसम असा प्रतिशब्द गीतारह-स्यांत सचविला आहे. -गीर ३०१ वरील टीप. या योगाचे जें शास्त्र त्यास कर्मयोग म्हणतात व ते आचरणारा तो कर्मयोगी). 'बलबंत (टिळक) कर्मयोगी '-सन्मित्रसमाज मेळा पवावली १९२९, पद १. [सं.] ० ले इ-वि. धर्मशास्त्रविहित नित्यनैमित्तिक विधींचे पालन न करणारा: धर्मश्रष्ट: धर्मविधि व धर्माह्नेचा धिकार कर-णारा, उपहास करणारा. [सं. ] ० स्ठोप-पु. नित्य धार्मिक क्रमां-तील एखार्दे कर्म सोडणें, न करणें; दीर्घकालपर्यंत नित्य अगर नेमिलिक कमैविधि न करणें. [सं.] व्याचकधातुसाधित-न. मूळ धातुस 'ला ' किंवा ' केला ' हे प्रत्यय लाविके असता होणारें धातुसाधित. उ० केलेला, दिलेला. परंतु यांत 'पढ' धातुचा गण वर्ज्य करून हे प्रत्यय लावितेसमर्यी सक्रमेक धातुस 'इ' भागम होतो. उदा० ठेविला, अपिला, आकर्षिलेला. -मराठी-भाषेचे व्याकरण १७३. [सं. ] व्यात-प्र. १ धर्मविहित कर्मी. नींच मोक्षप्राप्ति होते असे मत. २ मनुष्यास विशिष्ट जन्मांत जे ससदःस मिळतें तें त्याच्या पूर्व जन्मांतील कृत्यांचें फल हो य असा यक्तिवाद: कर्माचें फळ भोगणें ही कल्पना. - ब्राको क १३६. [सं.] •वादी-प्र. कर्मवादावरच भिस्त टेवन खाचे समर्थन कर-णारा माणुस [सं.] • बासना-की. दैनिक धर्मकृत्यांबहुलची चकत नाही. '[सं.] ० अष्ट-वि. धर्मशाखविहित नित्यनैमिसिक । इच्छा. आवड. [सं.] ० खिश्चि-पु. ( अनेकरचर्नीहि प्रयोग होतो ) धर्मसंबंधीं कृत्यें वंगरेचे नियम, पद्धति, रीति, मार्गः; कोणत्याहि विशिष्ट प्रकारच्या धर्मकत्याचे सन्न किंवा विधान. सि. ] • श्विपाक-प. १ पूर्व जन्मी केलेल्या पुण्य. पाप वगैरे करयांचे फल पढील जनमीं हटकन यावयाचे हा सिद्धांत. २ कर्माची फलनिष्पत्तिः परिणामः [सं.] व्यार-प. कार्यकर्ताः पराक्रमी भन्द्य. 'कर्मवीर निघनी गेला ' -संप्राम ४९. [सं.] व्वेग-कर्माचा वेग-पु. दैवाचा किंवा शारव्धाचा जोर, शपाटा, सामर्थ्य, थकाः पूर्वसंचिताचा प्रभाव, 'कलालाचा भोवरा। जैसा भवे गरगरा । कर्मवेगाचा उभारा । जोंबरी । ' ' जेथे कर्माचा बेग सरे। तेथें धांव परे। 'सिं. ] १ (अनेक बार केलेल्या) कुखांचा जोर, सामर्थ्य, प्रचोदन; संवयीचा जोर; स्वाभाविक प्रेरणाः 'कमैवेग भलत्याकहे ओहन नेईल. ' •शील-वि. कर्मा-सकः धर्माने वागणाराः शास्त्राने सांगितलेली सर्व धर्मकर्मे जो मनापासन काळजीवर्वक करतो तो. [सं. ] ०संगी-वि. कामांत, धर्मानुषानांत. व्रतनियमनांत सतत गढळेला; याच्या विरुद्ध ब्रावाम्यासी [सं.] ०संब्रह-पु. निरनिराळे व्यवसाय, व्यापार; आपण ज्या किया करतों त्या: मानसिक कियेच्या तोडीची बाह्य. प्रत्यक्ष किया. 'कर्मसंप्रह या शब्दानें त्याच मानसिक कियेच्या तोडीच्या बाह्य किया दाखविल्या जातात. ' -गीर ८३६. [ सं. ] •संचय-प. कर्मसंप्रद: मनुष्याचे अनेकविध व्यापार, किया: चलनवलनादि कृत्य 'तैसेचि कर्ता करण कार्य। हा कर्मसंचयो। ' -शा १८.५१२. [ सं. ] •संन्यास-पु. १ कर्मोचा त्यागः नित्य नैमितिकादि कर्में करण्याचे सोडून देणे. २ शारीरिक सोडून इतर सर्व कर्मीचा त्याग ( शांकरमत ). ' शंकराचार्यीच्या प्रयांत कर्मसंन्यासच प्रतिपाद्य आहे. '-टिस ५. [सं.] ०सूत्र-न. नित्य धर्मकर्माची व त्यासंबंधीं नियमांची मालिकाः कर्तव्यकर्म-परंपरा. 'भवपाश तोडिते शख । ज्ञान ईश्वराचे विचित्र । परि कमः स्थिति. जिबाचें कैसे कर्मसूत्र । जे अनावडी तेथे विषयीं । ' • हीन-वि. धार्मिक नियम. विधि न पाळणाराः धार्मिक नियमाबहल काळजी न करणारा. [सं. ] उहु० कर्मणो गहना गति:=नशि-बाची गति जाणणें शक्य नाहीं (एखादी वाईट गोष्ट अकल्पित बहली म्हणजे दैववादी मनुष्य ही म्हण म्हणतो. )

कर्मठ-वि. १ शास्त्रविहित स्नानसंध्या इत्यादि कर्माविषयी निष्ठावत: धर्मासंबंधींच्या बारीकसारीकहि गोष्टी श्रद्धेने किंवा भाप्रहाने पाळणारा: सनातनी: धर्मनिष्ठ. 'आतां कर्मठा के बारी। मोक्षाची है।'-जा १८.६८. २कर्ममार्गी; कर्मावर भिस्त ठेव-णारा. ०पण-न. निष्ठापूर्वक धर्माचरण. 'ब्रुथा गेलें त्यांचें हवन । कमैठपण कर्माचें।' -एइस्व ३.३१. [सं. कर्म+स्य ]

आत्मज्ञान । तथा नांव कर्मणा । ' -दा ७.९.५७. (सं. क्रमण)

कर्मणि-वि. कमाच्या संबंधा चें: कर्माशीं जुळणारें. कर्तरि पहा. •प्रयोग-पु. (व्या.) जेथे वाक्यांत कर्माप्रमाणें क्रियाप-दाचे लिंगवचन फिरतें तो प्रयोग. [सं.] • खाच्य-प. (व्या.) १ कर्मकर्तरिप्रयोग. २ कर्मणिकृदंत; कर्मणि धातुसाधित, [सं.]

कमणे--अकि. कमणें: जाणें: पार पहणें. ' यैसे बहत दिवस कमेले। ' -पंच ३.९०. -सिक. घालविणे: पार पाइणे.

कर्मर-न. एक प्रकारने शख्न. 'काय देह वालं करवती कमेरी। टाकं या भीतरीं अप्रीमाजीं। '-तगा १११८, कवर्तीं कर्मरी देहासी दंडण। '-तुगा २४९४.

कमल-ली--प. (गो.) कुळागरांत होणारें एक रानझाड. –न. त्याचे फळ.

कर्माकर्मविचार - पु. योग्य किंवा करावयाच्या गोष्टी भाणि अयोग्य किंवा टाकावयाच्या गोष्टी या विषयीचा विचार: विब-क्षित कृत्य नैतिकदृष्ट्या योग्य अथवा अयोग्य या संबंधी विचार; व्यावहारिक नीति. - ज्ञाको क १३९. [सं.]

कर्माकार-प. कर्म: नाना प्रकारच्या किया, व्यापार, हाल-चाली. 'पें प्राचीनसंस्कारशेषें । पांचही कारणें सहेतुकें । काम-वीजती गा अनेकें । कमाकारें। '- ज्ञा १८.४३१. 'आणि पंचकारणदळवाडें। जिहीं कर्माकार मांडे ।' - ब्रा १८.३०५. सि. कर्म+आकार 1

कर्माग-न. कर्मीचा किंवा धार्मिक आचारांचा भाग, परि-शिष्टहर किया. [सं.] •देवता-की. ('कर्मीगभत देवता ' या शब्दाचा संक्षेप ) कोणताहि धार्मिक विधि अगर कर्म ज्या देव तेला उद्देशन केले असेल ती देवता; मुख्य देवता. [सं.]

कर्माचा दोरा-पु. दैवाची गति; प्रारम्थ प्राप्त भायुष्य-

कमीची गति—सी. दैवाची गति; दैवगति; प्रारम्भः नशिबाचा फेरा. ' पहा कर्माची गति गहन । जिच्या अंग्रुष्ठां न पहे रविकरण । ते गरोदर फिरे विपिन । मुगनेत्री ।

कर्माचे कातर्ड-न. (ना.) नशीव; प्रारम्ध. 'तो काय माझ्या कमाचें कातडें नेणार आहे ? '

कर्मातर-न, और्धदेहिक किया; उत्तरिकया; किया शब्दाशीं जोडून वापरतात जसें:-कियाकर्मीतर. [सं. कमे+अंतर] कर्मातऱ्या-प. और्ध्वदेहिक धर्मकर्म सांगणाऱ्या ब्राह्म-णाला तुच्छतेनें, इलक्या अर्थानें लावण्यांत येणारा शब्द; कारटा. [सं. कर्म+अन्तर.]

कर्मातीत-वि. धार्मिक आचारविचार पालन करण्याची कर्मणा-की. कर्मणुक; फुक्ट कालकमणा. ' जेथे नाहीं आवश्यकता ज्यास उरली नाही, त्याची ज्याला जस्तर नाहीं असाः ज्याला कर्मबंधन नाहीं असाः मुक्तः योगीः परमेश्वर. 'बे भात्मा मी कर्मातीतु । सर्वकर्मसाक्षिगृतु । हे आपली कहीं मातु । नायकेचि कार्नी । '-इ। १८.३८४. [सं.कर्म+अतीत]

कर्माभ्यक्त — पु. प्रत्येक कार्याचा न्यायान्याय पाइणाराः मनुष्याची कृत्ये व व्यवहार यांचे यथाथे परीक्षण करणाराः ईश्व-राचे एक नांव. 'जो भूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष। ' – ह १८.५९. [सं. कमै+अध्यक्ष]

कर्मार्पण--न. स्वतःची धार्मिक कृत्ये किंवा अनुज्ञाने पर-मेश्वरास किंवा इट देवतेस अपैण करणें 'कर्मापणाचा कम सांग झाला।' [सं. कमै+अपैण]

कर्माभिमानी—या—पु. कर्म मी करतों असा अहंकार बाळगणारा. 'आतां ययाचि कर्मा भजतां। कर्माभिमानिया कर्ता। तो जीबुहि त्रिविधता। पातला असे। '—ज्ञा १८.६२८. [सं.]

कर्मिष्ठ-वि. कर्मठ पहा.

कर्मी—वि. कर्मठ पहा. 'आणि तयाही केलियाचें। तोंडी स्रावी दौंडीचें। कर्मी या नाम पाठाचे। वाणे सारी।'—ज्ञा १८.६०३. [कर्म]

कर्मीभूत-वि. (ब्या.) कर्मविभक्तियुक्त, द्वितिया विभ कीवा: कर्माच्या स्थानी असलेला; किया घडलेला [सं.]

कर्मद्विय — न. १ ज्याच्या योगें कोणतें तरी काम होतें व पदार्थांचें प्रहण, गमन १. कर्म करतां येतें तें कारीराचें इंद्रिय. झानेंद्रियाच्या उलट; कर्मेद्वियं पांच आहेत:—हात, पाय, वाणी, शिश्र व गुद. 'परी कर्मेद्रिय प्रवृत्ती। निरोधुनी।' — झा. ३.६४. २ शिश्र; जननेंद्रिय. 'शिनळ पुरुषाचे डोळे काढून त्याचें कर्में-द्रिय छेदीत.' - च्यभिचार निषेधक बोध ८. [सं. कर्मे + इंद्रिय] ० पंचक—वरीळ पांच इंद्रियांच्या समुदायास म्हणतात.

कर्मेंचर्मे—नभव. वाईट कृत्यें; दोष; वणीवा; छिद्रें. (कि॰ कावणें). [सं. कर्मे+वर्म ]

कर्मोपासना न्ह्री. धार्मिक विधि करीत राहणें; धार्मिक अनुष्ठात सतत चालविणें; कर्ममार्गाला अनुसक्त परमेश्वराची सेवा करणें; आत्मोपासना, ज्ञानोपासना यांच्या उलट. [सं. कर्मे+उपासना]

कर्यात-द-करियात पहा.

क-च्या—िव. कडक; कठिण; भयंकर 'काय दुकाळ पडला क=या।'—अमृत १९७. [अर. करह्=काळा ]

करुं—न. (गो.) फळावरचें सालपट; साल; 'कर्लावुंक ' ≔सोल्गां; सालें काढणें.

कर्ला—पु. (कों. ) माडाला पाणी शिषण्याचे एक साधन. करला-लें पहा.

कर्ली-स्ली-सी. १ (कु.) एक जातीचा अवंद व लांब आसा. २ (गो.) एक प्रकारचें गवत. करवेल पहा.

कर्चत--करवत पहा. 'तों पुत्रें कर्वता आणविंछ।'-जै ४७.८

कर्चल-ळ--करवल-ळ, करोल पहा. 'नामी कर्वल आहे हुजुरांत.' -पया ५४.

कर्चळी—स्त्री. (गो.) केंसांत घालण्याचा वायकांचा एक दागिना.

कर्चा- ? करवा पहा. २ (गो.) माड अथवा कसल्याहि झाडाचा तुकडा; ओंडका: करंडा.

कर्राण --न. क्रश होणे; रोड होणे, करणे; वैधकांतील एक प्रकार; मेद नाहींसा करण्याची प्रतिक्रिया; बृंहण (लड़ होणे) याच्या उलट. [सं. कृश्-कर्री]

कर्ष-पु. सोनें, चांदी मोजावयांचे सोळा मावांचे एक परि-माण; प्राचीन पद्धतीप्रमाणें मावास ५ गुंजा घरीत, पण सध्यांच्या पद्धतींत ८ गुंजा घरतात, त्यामुळें प्राचीन पद्धतीप्रमाणें ८० गुंजांचा म्हणजे १०६ ट्राय प्रेनचा कर्ष होईल. पण सध्यांच्या पद्धतीप्रमाणे १२८ गुंजांचा म्हणजे २८० ट्राय प्रेन मार कर्षे होय. [सं. कृष्]

कर्षक—वि. १ ओढणारा; खेंचणारा. २ शेत करणारा; नांगरणारा. [सं. कृष्=ओढणें]

कर्षण — न. १ ओढण; खेंचगें, २ शेत कसणी; अमीन नांगरणी.[सं. कृष्; झेंद करेश; फा. कब्शिदन् ] —िक. कर्षणें. १ ओढणें. खेचणें. २ शेत नांगरणें. कसणें.

कर्षित—वि. १ ओढलेलें. २ नांगरलेलें. [सं.]

कञ्हचेतुरु---न. एक प्रकारचे गवत. करवेल पहा. 'कञ्ह-वेळु मारवेळु गोडाळें।'--गीता २.५२८६.

कच्हा-चेहे-पु. उंट; उंटाचें पिलूं. 'तंव विकट नार्में कच्हा' -पंच ३९. 'अशोकाचे अंगवसे। चघळिले क-हेनि जैसें।'-झा १९.४९४. [सं. करम]

कन्हा-र्ने-१ मडकें; मातीचा लहान घडा; ज्या मढ-क्यास तोटीसारखें स्तन (टोक) असतें असें मढकें; रहाद गाडग्याच्या माळंतील मढकें. 'राहाटमाळेचे करे। पुढती रिता पुढती भरे। '-एमा १०.६७६. 'सोन्याचा कन्हा मोत्यांनी भरा '-वेडघांचा बाजार. १ लमांत पाणी भरलेल्या तांच्यांत प्रयवा पंचपात्रींत आंच्याच्या बहाळ्या, पानें टाकून त्यावर रोडी वर केळेळा नारळ ठेवतात. या भांडघास कन्हा म्हणतात. व तो नवरीच्या व नव-याच्या बहिणीच्या (बहीण नसल्यास पुष-या कीच्या) हातांत असतो आणि तो कन्हा घेळन ती आपल्या यहिणीच्या (बधूच्या) अगर भावाच्या (वराच्या) मागें उभी असते. -(कि० वेर्णे.) १ सामान्यतः कल्का; तांच्या. ४ (बायकी) भंगळागौरीची पंचामृती पूजा झाल्य(बरोबर ते तीर्थ एका भांडपांत भहन त्याचें तोंड चोळीनें बांधून त्यावर गोडपा तेलाचा स्वीकारूनवागर्णे; वारा वाहील तशी पाठ देणे. 👂 प्रसंगीं धोरण दिवा ठेवतात तो (हा प्रकार बहुधा कोंकणस्थांत आढळतो ). ५ एखाद्या मंगल संस्काराच्या वेळी ओवाळावयास अगर माग धरावयास जो दिवा घेतात तो. 'मार्गे मी मुहूर्ताचा कऱ्हा घेऊन उभी होतें. ' -वेडशांचा बाजार. [ सं. करक: प्रा. करअ= करा ] • दिखा-पु. वरील ५ वा अर्थ पहा. ओलाण दिवा; लामण दिवा. (कि॰ घेणें.) [सं. करक + दीप; प्रा. करअ+दीव] •दिख्याचा मान-प कन्हा दिवा धरणाऱ्या स्त्रीस वस्त्रे वंगरे देउन तिचा केलेला सन्मान व ती दावयाची सन्मानाची वस्ने-पोषाख.

क्-हाट-पु. कडवट रानकाकडी; कह कारिंट. [सं. करट] कन्हाइकांगणी-कांगोणी-स्त्री. कांगुणीची एक जात-कन्हाडा-पु. महाराष्ट्रीय ब्राह्मणांचा एक पोटभेद व त्यांतील व्यक्ति.

कन्हेरी-4. चवरी धरणारा. 'मीचि बारी मी कन्हेरी ' -एमा १२.५६१. 'धारना पवतु । कःहरी वरुणु । '- शिद्य ५०. कन्होड --- स्त्री. (व. घाटी) कालवड.

कन्होडा--पु. (स्वा.) मुगाच्या डाळीचा वडा.

कच्छा-प. बाळच्या दगडाची एक नरम जात. का. करे=काळा. 1

कच्छा बसर्णे—वाप्र. (व.) नेट लागणें; जिवाबर येणें. ' दुपारपर्येत कऱ्या बसला '=उपास पडला.

कल-पु. १ ओघ; ओढा; प्रशृत्ति; झोंक. २ (ल. )मनाचा किंबा इच्छेचा ओढाः बुद्धीची किंवा स्वभावाची प्रवृत्तिः चित्त-क्लोचा ओघ: रॉख. 'असत्कार्यी कल नसो मानसाचा। '-भज-नतरंगिणी ८३. ६ ऱ्हास, ओसरा, उतार यांचा आरंम ( दिवस, विकार, लहर, पूर, अतिरेक, यांचा ). (कि॰ खाणे, पडणें) 'कांडीं कालापूर्वी सुधारणा ऐन शिखरास जाऊन पोंचल्याचें जें मान दिसत होते त्यास आतां कल पहुन लोकांच्या मनाने उलट बाल्याची चिन्हें ... दृष्टीस पडुं लागलीं आहेत ... ' –िन ४९०. 'एकाच पारडधांत सगळें वजन पडले म्हणजे जशी तराजची वांडी एकाच बाजूस कल खाते ... ' - नि ४३९. ४ पातळीचा तिरपेपणा, तिरकसपणा (ई.) इंक्लिनेशन ऑफ दि प्लेन. 'क्षितिज पातळीशी उतरणीची सपाटी जो कोन करिते त्यास उतरणीचा कल म्हणतात. '-यंस्थि ९६. ५ मळसूत्राचा तिरपेणा. चढ. वळण; (इं.) अँगल ऑफ दिस्कृष; मळसूत्राचा कल. —यंस्थि ९०९. ६ वळण; रोंख;झोंक (कि० धरणें≕गाडीचें एक चाक कालीं व एक चाक उंच झालें असतां उंच झालेल्या चाकाला हात देणें; तोल संभाळणें ). [ सं. कळ्=प्रवृत्तकरणें] ॰**पाहृन वागणें**— काचे गुण ज्यांत आले आहेत असा; कळकट. २ (ल.)दृषित; हाग (बाप.) एखाद्याच्या तब्बेतीप्रमाणे, मर्जीप्रमाणे हरुकेपणा लागरेला; अपवित्र झालेला. ६ बदनाम झालेला; निहित. [कलंक] शको. २. १९

किंवा योग्यायोग्य विचार पाहून त्याप्रमाणे वागणे.

कल-वि. मंजुळ; मृदु; हुळू ( भावाज ) ' ते जयजय घोष कलखें। स्वर्ग गाजविताती आषवे। '- मा ११.३३६ [ध्व. सं.] कलई-कर-गार--कल्हई पहा.

कलंक-प. १ तांबें किंता पितळेच्या भांडयांना आंबट पदा-र्थाचा संपर्क झाला असतां जो हिरवट विषारी पदार्थ उत्पन्न होतो तो; जंग; रूप्याच्या हीणाला व लोखंडाच्या कीटालाहि म्हणतात. २ डाग; ठिपका (विशेषतः चंद्रावरील दिसणारा काळा डाग), 'जरी चंद्री जालाकलेक । '–ज्ञा १८.२७३. 'प्रह आलाचंद्रासी। स्पर्श केला गुरुपत्नीसी । कलंक लागला चंद्रासी। ऐसे झालें जाण पां। ' –शनिमहात्म्य ३३९. ३ (ल.) दोष; काळिमा; दुष्कर्मामुळे प्राप्त होणारा, अपकीर्तिरूप दोष; बहा; कमीपणा. [सं.] (कि॰ लागणें).

कलकत--- पु. (व.) थवा; जमाव.

कलंकित्या--पु. विलायती तंबाखू. -कृषि ४२१.

कल-कन-कर--दिशीं-- किवि. एकदम फुटल्याने, तट-ल्याने जो आवाज होतो तसा होऊन, करून; त्या आवाजाने युक्त होत्साता. 'कलकन फुटलें, उललें, चीर गेली. ' 'काय सख वार्षु सक्याचे जर्षु कलकन छाती फाटेल '-पला ४.१. [ध्व. ]

कलकल-करकल-पु. एकमेकांत मिसळलेला ध्वनि, आवाज, शब्द, गोंगाट, बटबट; कटकट ( माणसांची ); किल-किलाट; कल्ला (पक्ष्यांचा ). (क्रि॰ कर्णे=विवळणे ) 'कलकल कलहंसे फार केला पुढाया। ' -र ४३. ' मुलानों कलकल कर्स नका. ' –कोर ४८४. ' किती ग्रुण आठवं राजसा कलकल करितें अनिवार. '-प्रला १३७. [सं. कल्ल्=अन्यक्त शब्द कर्णे ]

कलकलें --- अकि. १ (कीं. गी.) अस्वस्थ होणें; त्रासर्गे (माणसांच्या भांडणाने किंवा पक्ष्यांच्या किलकिलादाने). २ उन्हाने. पित्तक्षोभाने मस्तक दुखं लागणे. ३ घावरणे: काळीज घडधडणे. ४ गडबड, गोंगाट, कोलाइल करणे. [कलकल]

कलकलाट--प. १ भांडणाऱ्या माणसांचा किंवा चिड-लेल्या पक्ष्यांच्या आवाजाचा शब्द. २ कोलाह्ल; कला; आरड ओरड: गोंगाट: ' हंसे मुक्ता नेली मग केला कलकलाट काकांनीं. ' ३ मशा आवाजापासून उत्पन्न झालेला अस्वस्थपणा, 'माझे डोकें कलकलाट करितें. ' ४ अतिशय उष्णतेची कंपोत्पादक अवस्था. अन्ह कलकलाट करितें. ' [सं. कल्ल्=भन्यक्त शब्द कर्णे ]

कलकल्या — ५. साळुंकीहून लहान, पांढ=या रंगाचा व अंगा-बर काळे ठिपके असलेला, लांबट चौंचीचा एक पक्षी; खंड्या: विठ्या; हा मरळ माशांची पिल खातो. -मरळ माश्यांची पैदास .

कलंकित-कलंकी-वि. १ कलंक्यक झालेला किंवा कलं.

कलंकी-पु. १ दुष्टांचा संहार करणारा, भावी, दहावा, द्मोबटचा विष्णुचा अवतार. २ ( ल. ) भांडण, तंटा; कलह. पडणें; लवंडणें. -उकि. विरुद्ध किंवा दुसऱ्या बाजुस ढकलेंग, 'तेथनि माजला कलंकी ऐका आश्चर्याची मात।'-ऐपो ३८३. इ दशावतारी गंजिफांतील शेवटचा रंग. [सं. कल्की ]

कलखापरी-की. एक औषधी:(इं.) क्षिक कारबोनेट. ही गोमश्रांत दोलायंत्राने शिजविली म्हणजे शुद्ध होते. -योर २२४. कलंगडा-पु. ( संगीत ) गाण्यांतील एक राग. राग पहा. कलंगद्धी-दे-किलगडी-डे पहा.

कलगायन-न. मंजूळ, मधुर गाण. 'जेथे तो रुक्ष्मी-रमण। करित होता कलगायन। '-रास १.१८२. [कल+गायन]

कळगी-की. १ पागोटवावर खोंवावयाचे एक रत्नखित शिरोभूषण; शोभादायक पिसे किंवा तुरा. २ घोडचाच्या डोक्यावर बांधावयाचा पिसांचा तुरा; तसेंच म्होरकीस ज्या दोन्ही बाज़ंस झुरमुळचा लावतात त्यांसहि म्हणतात. ३ शंगा-रिक लावणीचा एक प्रकार; यांत प्रकृति ही प्रक्षापेक्षां श्रेष्ठ मानतात व ती पुरुषाचे आजेव करिते असे वर्णन असते; या संप्रदायाचे दर्शक चिन्ह जे डफावर लावतात ते. 'सगनभाऊ व त्याचे अनुयायी आपणास कलगीवाले असे म्हणवृन घेतात व हें चिन्ह ते धारण करितात. ' ४ पुष्पगुच्छ. 'श्रीमंतांस प्रथम कलगी समर्पण करून त्यावरच अत्तर, गुलाय देतात. '-ऐरा प्रपु ९.४२३. ५ कोंबडपाच्या डोकीवरील तुरा. ६ एक फूलझाड व त्याचे फूल, [तु. कलगी] ०तुरा-प. कलगी हा एक पक्ष व तुरा हा त्याचा प्रतिपक्ष यांमधील चढाओढ; लावणीचा एक प्रकार: ही लावणी प्रश्नोत्तरक्षपी असते. कलगीवाल्यांना नागेश व तरेवाल्यांना हरिदास असेंहि म्हणतात. -ज्ञाको. क १४६. •बाला-वि. (हि.) पुरुषापेक्षां प्रकृति श्रेष्ठ मानून कलगी जातीच्या छावण्या म्हणणारा.

कलच-पु. कीट (अंगावर घट बसलेलें ); घाण; किटण; मळ.

कलचर्ड मोतीं-न. कृत्रिम मोतीं; जपानी लोकांनी नैसर्गिक मोत्यांप्रमाणे मौक्तिकजंतुकहुन कुन्निम मोती तयार करण्याचे काम पुरू केले आहे. कांहीं जातींच्या माशांच्या खब-श्यापासून उत्तम जातीच्या रंगाप्रमाणे तेज असकेलें एक सत्त्व तयार करून तें काचेच्या आंतून अगर बाहेरून लावून खोटें मोतीं फ्रान्स-जपानांत तयार करतात. हे व कलचर्ड मोर्ती ही दोन्ही भिन्न भाहेत. [इं. कल्चड=वादविकेलें, कृत्रिम]

करुखडी-की. (गो.) सोने साफ करण्याची रानडक-रांच्या केसांची सोनाराची कुंचली. [कल+सं. चुढा ]

कल्छा---पु. उलथर्गे. करछा पहा.

कलंडणें-अफि. एका बाजूस तोल जाण, भार जाणें; पालधें होणे. सं. कल ो

कलंड विणे - उक्रि. १ एकीकडच्या तोलावर पाडणें. २ उलटविणें, उलंडविणें.

कलंडा-वि. एका बाजुबर आधार वेऊन किंबा टेकून असलेला; कलथा; बाज़बर पडलेला. [ कल ]

कलंडी-सी. १ बाजुबर तोल जाणें, उल्टर्णे. (कि॰ देणें). २ उलथापालथ.

कलणे—अक्रि. १ बाजूबर पडणें; एका अंगावर तोल जाणें; कलंडणें; एकारणें; किचित झोंक जाणें; झक्णें; टेकणें. [कल ] २ ( ल. ) कमी होण्यास लागणें: उतरणे: मध्यरात्र. माध्या-न्हादि जे काल ते कांहींसे अतिकांत होणे; न्हास होऊं लागणें. ३ ( ल. ) एखाद्याकडे कल, ओढा, प्रवृत्ति असणें ( मन, मर्जी, स्वभाव यांची ). [सं. कल=प्रवृत्त करणे ]

कलर्णे-कि. जाणणे. [सं. कल्=गणणे, मोजणे ]

कलता—वि. एका बाजूबर झकलेला; तोललेला; बळलेला; लबकेलाः कलंडकेलाः तिरकसः 'जरि कांटा कलताए दैवांचा । जेउता राजमञ्ज।' -ऋ ३९. [कलणें]

कलतान-न. (व.) तागाचें जाड विणलेलें कापड; कंतान; बारदान. 'भुसार मालाचे बारदान...मोठें कलतानी असल्यास २॥। रत्तल वजन धरतात. ' –मुंव्या ६६. [ कंतान पहा. ]

कलन्न-न. लगाची स्त्री: भार्या: पत्नी: कुटुंब: बायको: (वामांगी ) 'पहिलें संवचोराचें मैत्र । हाटभेटीचें कलत्र ।'-हा १८.७९७. 'पुत्र कलत्र आणि ब्रह्मचारी। हेहि परी दास्रविली। ' -एभा १.१९१. 'तुझ्याठायीं अति तत्पर । कलत्रभावें विन-दली ॥ ' -एहस्व ३.४७. ' वृद्धापकाळी ओळखिजे कलत्र ॥ ' [सं. कल=शरीर+त्र; गड्-कडत्र-कलत्र]

कलथर्णे-अित. १ उलथ्णें; पाल्यें होणे; एका बाजुबर किंवा विरुद्ध दिशेला फिरविणें; तोल जाणें; उलटविणें; उलयें पालथे करणे. 'अगे पृथ्वी माते दशवदन पार्डी कलधुनि।' -अनंत सीतास्वयंवर ७०. 'तो कलथला सम्य अंगावरी। ' -ह ५.२७. 'तैसे शिवचाप कलथलें।' -रावि ८.८०. २ समों-वार वळविणें; फिरविणें; वळणें; फिरणें (जड किंवा कोणत्या तरी एका बाजुला घट बसविकेली बस्तु. ) [कल ]

कलथा-व. एका बाजुस तोल गेलेला; कलता पहा. -बी. धका; ठोसा; गुहा. -शर. -पु. एक प्रकारचे पसरट तोंडाचे व ज्याला मार्गे दांडा आहे असे उपकरण; तथ्यावरील पोळचा, भाकरी इत्यादि परतण्यासाठीं, तळलेला पदार्थ कर्डहतून बाहेर काढण्याकरितां, निस्तारे चुर्लीतून बाहेर काढण्यासाठीं, उपयोगांत भागावयांचे व तापत भसकेलें दूध वगैरे ढवळण्यांचे साधन; उलक्षणें; काविलया; सराटा. ' रुप्याचा कलवा, सोन्याचा तवा. ' -मदनमं ९६. [सं. कल]

कल्रधी—की. उलवणी. कलंडी पहा. -वि. कल्लेका-ठी-ठें; वळळेली. 'मानेवर मस्तकाची कल्यी बैठक पाहून कुणाचें बोकें ठिकाणावर राहील ?'-भावबंधन २४. 'अंमल अहचा प्रहराचा दुपार कल्यी '-सला २६.

कलंदर-- प. कलिंदर: ऊद: कांढेचोर.

कलंदर-पु. मुसलमान साधु, फकीर. [ अर. ]

कलंद्र-पु. मिश्र उत्पत्तीचा मनुष्य; संकरज. [सं.]

कलंदर-रा-द्वा - 3. १ एक सुती व रेशमी वन्न; गर्भ-रेशमी वन्न; स्वाह्याची एक जात. 'चंदा-चंदी ओर कलंदर।' - असृत ४९ २ दुहेरी आच्छादन असलेला तंत्रू. ३ अशा आच्छा-दनांपैकी वरचे आच्छादन. [ अर. कलंदरा ]

कल्हदार — नि. (हि.) ईम्रजी चाल् शिक्याचें (नाणें). ज्या नाण्यावर मुखवटा आहे असे नाणें; सुरती. ' पंचवीस शें रुपये कल्दार घेऊन...' – विक्षित २.१६. [अर. कल्ह=डोकें]

कलंधर-- पु. एक फकीरांचा पंथ; मुसुलमान साधु. 'फकीर कलंधर बिल्मिर्ति।' -सप्र १७.३८. [ अर. कलंदर=साधु ]

कलना—की. १ जिवाच्या अंगी अंतःकरणासंबंधाने उत्पन्न होणारा सामर्थ्यविशेषः ज्यामुळे विषयानुभव मिळतो तीः पदार्थाचे गुण किंवा परिणाम जाणण्याचे मानसिक सामर्थ्यः, चेतनाः, जाणण्याचे सामर्थ्यः, झान. 'सृष्ट पदार्थापैकी ज्यास जीवन माहे पण चैतन्य व कल्ना नाहीं.'—मराठी सहावें पुस्तक, पृ २१७. (आ २. सन १८७५). [सं. कल्=गणणें ] कालकल्ला—की भायुष्याचा शेवट जीविताविधः, जीवनांतः, मृत्यु. 'खड्गें वाजती खणखणा काळकल्ला मांडिली'—एकस्व ८.४०. [सं. कल्=गणणें, मोजणें]

कलप-पु. संशय; अंदेशा; विकल्प. [ सं. कल्प ]

कलप-फ-पु. १ परीट लोक कपडयांना लावतातती खळ. २ पांढरे केंस काळे दिसावे म्हणून जो रंग लावतात तो. [सं. कल्क] कलपूर्ण — अकि. मित्राय दुःखांत किवा क्ल्यांत येणें; धड-पडणें; धापा टाकणें; तडफडणें ( वेदनांसुळें ). [सं. क्ल्यु ]

कलपर्णे — उकि. १ (कल्पिण अप. ) मानण; कल्पना करण. २ दसऱ्याचे अनिष्ट चितर्ण; जळफळण. [सं. कल्पन]

कलपरटें—न. (बे.) दगडी भांडें. [का. कल्ल=दगड+ परटी=नरोटी]

कलबी-लंबी-लंबी-लंबी-ली. (नाविक) अगर्दी पाठीमा-गर्ने शीड. [ अर. कल्ब्=मध्य ? ]

कलबुरवी—वि. कलबुरगा गोवासंबंधीं (लगडें वगैरे) 'कल-बुगी, इलबुगे लगडें।'-अमृत ४९.

कलबृत-द्-भृत-द्-पु. १ सांगाडा; ठोकळा किंवा चौकट (ज्यावर कोणतीहि वस्तु तयार करतात अशी); मुलाची पगडी तयार करतवयायाचा ठोकळा; जोडणाचा लाकडी सांचा जठोकणें-(चांभारी धंदा). जोडणांत लांकडी सांचा चालणें. २ (गवंडी काम) कमानीखालीं दगडमातीच्या आधारा करितां ठेयावयाची लाकडांची वाटोळी मांडणी. 'सवे कमानी कलखु दावर बांधाच्या.'—मॅरट १२. 'रायवळ लाकडांचीं कलखुर त्यार करवृत '—मॅरट १२. 'रायवळ लाकडांचीं कलखुर त्यार करवृत '—मॅरट १८. छत्रीचा करंडा, पञ्चा सांगाडा. २ टेगणा पण मजवृत मनुत्य, घोडा; भरींव व मजवृत नग, भांडे, पदांथ. ३ कातडयांत पंढा किंवा भुसा भक्तन ठेवलेली जनावर इत्यादिकाची आकृति. 'वाघाचा कलभूत दिसे वाघा ऐसा। परी नाहीं दशा साच अंगीं।'—नुगा २८६१. [फा. कालबुद=आकृति] कल्लंबो—ची—पु. (गो.) कलमी आंवा.

कलभ्भ-न. इसीचें पिल्लुं; छावा. 'कलभमयन इरिसि तसें त्याला तें कभी वाटलें सोपें।'-मोद्रोण ३.४०. [सं.=करभ]

कल (क्र) भंट-इ-त-वि. कल्ह्यूर; भांडण-तंटा करण्यांत पटाईत, तत्पर; भांडकृदळ. 'पाटील, कुळकणी बरेच कल-भंड असले तर ...' –गांगा ८५. 'निशंक निलाजिरा कळमंट। टौणपा लींद धट उद्धट।' –दा २.३.३२. [सं. कल्ह्+भंड]

कल (लं-ळं) भा-मा-व्हा-पु. भोडण-तंटा; झगडा; कलागती. (कि॰ लावणे; भांडणे; करणे; माजणे; लागणे). 'बोलें इंदियां लागे कळंभा। एकमेकां।'-झा ६.१६.[सं. कल्ड+भंड]

कलमांड—वि. भांडखोर. कलभंड पहा. 'मोगल कलभांडू, मारिला कोंडू कोंडू, झाले श्रीमंतासी बळ।'-ऐपो २४५. [कल्ह्+भांडणे] —न. गोसाव्यांचा एक पंथ व त्यांतील व्यक्ति; अठ्या आखाडे पहा.

कल्लम—न. १ लेखांतील विशेष मुयांबहल किंवा गोधींबहल लिहिलेला तेवताच भागः स्वतंत्र सदर, बाव, मुद्दाः परिच्छेदः 'पुस्तकगृद हें एक सुधारणुकीचें मोठें कलम माहे ... ' –िन १५. 'एकटयावलनच ... कान्यरचनेस नाक मुरहणें हें अलीकडील रिकाचें पहिलें कलम ठरून गेलें आहे. ' –िन १४१. १ एका झाडाची फांदी-इहाळी दुसऱ्या झाडाच्या फांदीवर लावून कांहीं कृतिविशेषानें त्या दोहोंचाहि एकजीव करणें; कलमाचे प्रकार:–१ जिमलीचें कल्म – दोन फांयांचे नुसते लेखणीसारखे तास चेळन त्या एकमेकीस जोडणें. २ पाचरीचें कल्म एका फांदीला खांचा पाइन त्यांत दुसऱ्या फांदीचा तुकडा पाचरीप्रमाणें मारणें, बसविणें. ३ दावाचें कमल-फांदीला चीर घेळन एक पाइन ती मातींत पुरतात, थोड्या दिवसांनी तिला मुख्या फुटलया महणके ही मुळ्यांची फांदी कापून निराळी लाबतात.

·४ खंटीचे कलम-एक जाड बंध्याचे सबंध झाड कापून टाकुन त्या कापलेल्या भागांत आंतील गाभा व साल यांत फट पाइन त्यांत इस-या झाडाच्या फांदीचा जाड तकडा खंटीप्रमाणे बसविणे. ५ ग़रीचें कलम-डोळे भरण्याचे. ६ भेटकलम-दोन झाडांच्या साली काढून आंगे एकत्र जोडून बांधून एकजीव होईल असे करणे. १ वरील कलम करण्याची कति. ४ चिताऱ्याची कुंचली किंवा पेन्सिल. 'रजपूत कलम, कांगडी कलम, महाराष्ट्रीय कलम, मोंगली कलम इ० '-चित्रकला संप्रदाय. 'इतके नाजक कलम कोणत्या चिताऱ्याजवळ असेल ? ' -इंप ४४. ५ बोह्नची लेखणी. 'हातीं कलम घेऊन पडला '-ऐपो ३९१. ६ कापा-काप: तोडातोड ( हात. पाय वगैरेची ): झाडांची खच्ची किंवा छाटाछाटी, 'हे ज्योतिषी व त्यांचे प्रस्कर्ते यांचे आमच्या कमेठ राजांचे कारकीदीत खचित हात कलम केले असते. -बिबि ( कि करणें. ) ' द्राक्षाच्या दुस-या छाटणीच्या बेळेस फांदी जितकी जुन असते तितकी ठेवन बाकीची छाटतात यास कलम म्हणतात. ' -शेतकरी २.११. ७ रकाना. ८ कायदाच्या पुस्तकांतील प्रत्येक नियम; कानु; परिच्छेद; ' पिनल कोड कलम ४३५ प्रमाणे अपिकयेचा अपराध वामनरावाचे माथी बसला. ' -विक्षिप्त १.४३. ९ (क्.) (सोनारी धंदा) पच्ची करण्याचें एक हत्यार. १० दुकानदारांचा परस्पर उधार देवधेवीच्या हिशेबां-तील मुदत, ही १ महिना १० दिवस किया १॥ महिना असते. त्यानंतर उधार रकमेवर भ्याज आकारतात. त्यास मुदत संपल्या-नंतर कलम पिकलें असे म्हणतात. ११ (ल.) पत्र ' चाललें केंस्रम फीजेंचे। राक्त पायदळाचे। '-ऐपो २३०. [अर. कलम=बोह्न, लेखणी। •कस्माई-प. १ हिशेबनीस: हिशेब तपासनीस: पगाराचा बटवडा करणे बंगरे कामाचा कारकून; खर्चीत छाटाछाट करून लोकांचे (लेखणीनें) नुकसान करणारा इसम. २ जो आपल्या लेख णीनें (लेखानें ) लोकांना बुडवितो तो. ३ कारकुनी डावपेंचांत दसऱ्याचा गळा गोत्यांत अडकविणारा. • कचराई-स्री. लच्चे-गिरीने हिशेबांत एखादी बाब गोवणें, गाळणें: गबाळेपणाने किंवा घाईने लेखामध्ये अक्षरे खाण-गाळणे. [कलम+कुचराई] • जारी-१ पत्रें लिहन सैन्याची केलेली जमवाजमव; नांवनिशी. (कि.) करणें; चालणें). 'कलम ज्यारीचे घटाव मचले। '-ऐपो २१४. २ विश्वित: पत्रलेखन. 'ते कलमजारी करून फौज ठेवूं लागले.' --मराचिथोशा ९. [फा.] ०तरादा-स-पु. हुषार; चलाख: लेखणीबहाहर. [फा. तराश≔चाकृ] ०दान-दानी-नस्नी. १ लेखणी व दौत ठेवण्याचे लांकडी घर, ठोकळा, खोबळा: लांबट पेटी. [फा. कलम दान: ] २ ज्या दिवाणसान्याची मधली तोंडी किंवा उडत उडत. कि॰ करणें, लिहिणें. 'जवानी वातमीस तख्तपोशी तबकासार्खी सपाट असून दोन्ही बाजूंची (डाब्या व कलमी बातमीस योडें बहुत अंतर पडतच आहे. '—खरे ४. व उजन्या हाताकरील ) तस्तपोशी छपराप्रमाणें उतरती असते । १४७०, 'मंबईकरांनीं आंग्रे यांस कलमी केलें ' न्यारे ५.५७१, २

असा दिवाणखाना. ३ फटाक्यांची एक जात; प्रकार. 'कलम-दानी एका पेटींत ५०० पुढे असतात. ' -मुंच्या ११८. ४ ( इमारत ) हवा आंत खेळण्यासाठीं भितीत केलेली खिडकीवजा योजना. ५ दरवाज्याच्या झडपेमध्ये फळीची चौकट करून आंत नक्षीदार अगर एखादी आकृति काढन पातळ फळी भरून तयार करतात तें. ॰ बंद-वि. पत्रीं नमुद; लेखनिविष्ट; लिखित. 'तेच मजकुर येक जरा तफावत न करितां कलमबंद केले. '-रा १. ४४. [फा.] •बंद करणें-क्रि. लिहन घेणें; टिपून ठेवणें; टाक गंतविणे. •बंदी-वि.१ अनेक प्रकारची अनेक कलमें निर्णयपूर्वक ज्यांत बांधन दिलीं आहेत तो लेख; निरनिराळी खातीं, सदरें व बाबी निरनिराळया कलमाखालीं लिहिलेली याद ( यांत हकुमाची, कबुलायतीच्या किंवा कराराच्या करमांची नोंद असते ): विषयवार नोंदणी: सर्व तपशिलांच्या बार्बीची एका-खालीं एक क्रमाने केलेली नोंद. २ कलमजारी पहा. • बहाहर-वि. लेखणीशुर; हुपार लेखक; तरबेज कारकुन. • बाज-वि. १ कलम चालविणाराः फरडाः २ सर्वे कलमें अथवा बाबीः नियम यांत निष्णात, 'काययाच्या कलम्बाज शब्दार्थानें ... '-अम्युद्य ता. ३०.११.२८. • वार-क्रिवि. ज्यांत एकामागून एक सर्व अटी, बाबी लिहिल्या किंवा सांगितल्या आहेत अशा तन्हेनै: बाबीमागुन वाब याप्रमाणं सुक्ष्मपणं व विशेषपणं; तपशील-वार: विषयवार. •सफाई-स्री. वळणदार लिहिण; सुंदर अक्षर: कारकूनी हात. [फा.] ०सूचा-वि. लेखनकुशल: लेखननिपुण. [ अर. कलम+सं. सूत्र ]

कलम-की. ( माण. ) मुच्छी; बेशुद्धि. ( क्रि॰ येणै ). क्.लम - पु. (गो.) तेलामुळं भांडचाला आलेला हिरवेपणा; कळंक. [सं. कल्मष]

कलमल-कलमलुण-कळमळ-कळमळण पहा.

कलमा-म्हा-पु. ('ला इलाह इल्ला महम्मद्रीपुल्ला =अलाशिवाय दूसरा देव नाही, महस्मद अलाचा प्रेषित आहे ') हें इस्लामी धर्मसूत्र. या शब्दाच्या उच्च व तल्लख उच्चारामुळें मराठ्यांनी याचा अर्थ पुढील प्रमाणें सढ केला आहे:- भांडण-तंटा: कलागत: मोठमोठधानें ओरडणें: (कि. करणें: लावणें: मांडणें: माजवर्ण: उठवर्ण: चालवर्ण. -अफ्रि. होर्ण: लागर्ण: माजर्ण) ' झाला लष्कराचा बोभाट कलमा दाट तीनकों साठ बिगारी धरले।' –मर्शिपो ४३५. [अर. ३लिमा; फा. कल्मा]

कलमाकाप---न. (गो.) एक बन्य औषधी.

कलमी-वि. १ हेखी; लिहिलेलें; लेखनिविष्ट; याच्या उलट

पगारी. ' या स्वारीस कलमी फौज ठेवावी असा इरादा. '-होकै ५. 🧣 (गो.) लिहिणारा. ४ (व. घाटी) उंची व तिखट दालचिनी. 'लावाल कलहो नन्हते।'-शिशु १२४. [सं.] ०उकस्त्रन प कलम केलेले झाड; सदर झाडाचें फळ, (आंबा इ०) ६ (कु. काढणें-कि. भांडण उपस्थित होईल असे पूर्वीचें एखादें कारण ल.) देवळी जात. ७ (हेट.) डोलाच्या मागची काठी किंवा शोधून काहून त्याचा उल्लेख करणें. 'यूती हुपदसुतेतें मांडीवरि मागर्चे म्हणजे दुसरें शीड; ही काठी डोलकाठीपेक्षां एक हात बेस ये म्हणे खल हा । खिजबुनि समेंत काढित होता उक्किन कमी असते. (कलबी पहा) [अर. कल्म = बोरू, लेखणी] पुन: पुन्हा कलहा। '-मोगदा ५.९०. •वालचिनी-सी. वरील ४ था अर्थ पहा. •लता-सी. लवंगी वासाची वेल. ०सोरा-प. उत्तम जातीचा सोग. हा पांढरा भसन याचे लांबट खडे असतात.

कलय-नी. (गो.) कलई पहा.

कलयुग-न, कलियुग चौथे युग; शेवटचे युग, ज्यांत कली कलह, भांडण ६०चा अम्मल जास्त तें. [सं. कलियुग]

कलरब-पु. मंजुळ, मधुर असा पक्ष्यांचा आवाजः किलबिल. 'वरि सुहावे कलरव । पक्षियांचे '-ऋ १५. 'वसते शुंगारिलें वन । कोकिला कलरवें गायन । ' -एभा ४.८१. आहे, भांडखोर; कर्दशा; कंदाशीण, -सा.द. ११७. [सं.] [ <del>सं</del>. ]

गोवऱ्यांचा ढीग. कलोड पहा. [सं. कल्=एकत्र करणें ]

कलवंडणे-सिक. भांडणे: तंडणे. कळवंडणे पहा.

कलवर्ण-विर्ण-सिक. (ना.) मार्गे किंवा बाजुला करणे बळविणें; कलतें करणें. [कल]

कलवंत-न. (गो.) कलवंतीण. [कला+वंत-वान] कलवर्ते-ली. (कु.) करंगळीच्या नखाइतके हंद अतिशय चपल व संदर मासे. हे कळप करून पाण्यांत हिंडतात.

**कलवार—५.** (हिं.) कलाल; दारूविक्या. कलाल पहा. कळशी; घागर (पाण्यासाठी). ' येर कलशीचें येरीं । रचविजे कळा । उपराग येतो । ' –र २. ५ वेळाचें एक परिमाण सुमारें जयापरी । - ज्ञा. १३.११४४. 'न करिती कलशपुजेचें काम । नवरीचे उपाध्ये सकाम । '-एइस्व १५,६३. २ कळस; घुमट; कलशाकार शिखर. 'दारवंडा सदा उघडा । वरी कलशु श्रोखडा ' -श १८.१५०८. [ सं.; तुल. इं. चॅलीस ] •श्राति-पु. कुंभकर्ण. [सं.] •संभव-कलशोद्धव-प्र. अगस्ति ऋषि. हा घटांत जन्मला म्हणून यास म्हणतात. 'सिंधु गर्जे तोवरींच पाही । जो कलशोद्भव देखिला नाहीं। '-रावि १.१६१. [सं.]

कलसर्णे-कलसबलसकरणे—( व. ना. ) परतण; ढव-ळणे. 'रवा खुप कलपून काढावा.'

कलसपाकी-वि. काठामध्ये कळसाची नक्षी काढली आहे भसें ( घोतर, छुगडीं, पार्गोटीं ). कळसपाक पहा. • बुगडी-वि. असते असे वस्त्र.

कलह-हो-पु. तंटा; भांडण; कज्जा; शिवीगाळ; दही.

कलहमा-पु. (व. घाटी ) गोंगाटः [कलमा पहा.]

कलहंस-पु. १ राजहंस; मराल (कित्येकांच्या मते पाण-कोंवडा ). बगळा. 'त्यांतील एक कलहंस तटीं निजेला ।' -र ९. २ ब्रह्मदेवाचे नांव. [सं. ]

कलहांतरिता—स्री. जिचे भांडण संपर्ले आहे अथवा प्रच्छन आहे. जिची समजूत झाली आहे किंवा सांत्वन केलें आहे अशी पतनी. परंत कांहीं प्रंथकारांनीं जी भांडणामुळें आपल्या नवऱ्यापासन विभक्त झाली आहे अशी स्त्री असा अर्थ केला

कला-ळा--भी. १ लिहिणे, वाचणे, गाणे, घोडधावर कलबड — पु. शेण; माती वंगरेनी झांकलेला वाळलेल्या वसण, चित्र काढणे इ० कौशल्याची काम; कला चौसप्ट आहेत. चौसष्ट कला पहा. २ चतुराईची यांत्रिक वगैरे योजना; तिच्या रचनेचें ज्ञान; चालविण्याची युक्ति; त्यांपासून विवक्षित फल उत्पन्न करण्याचे चातुर्यः, त्याची गुप्त खुबी, किली, मरूखीः, यटक. ३ चतुराई; बुद्धिकौशल्य; शोधक बुद्धि; कसब; युक्ति; लीला. 'तुका म्हणे त्याची कोण जाणे कळा। वागवी पांगुळा पायावीण। '-तुगा ३६७७. 'तयांत फिरती तरी करिती अप्स-रांच्या कला ' -नरहरी, गंगारत्नमाला १४३. (नवनीत पु. ४३२. ) ४ चंद्राच्याधिवाचा सोळावा भाग; प्रत्येक दिवशीं कल्डा—पु. १ तांच्या; गडवा; धातृचें किंवा मातीचें भांडें; वाढणारी किंवा कमी होणारी चंद्राची कोर. 'चंद्रासि लागती ८ सेकंदाबरोवर; ३० काष्ठा म्हणजे एक कला. ६ एक अंशाचा (वर्तळाच्या ३६० व्या भागाचा) एकसाठांशाचा भाग. ७ पदार्थमात्राचा ( सोळावा किंवा लहानसा ) अंश; लेश; लंब; तीळ: रज: कण. ८ कांति; टबटबीतपणा; स्वच्छपणा; नितळपणा; सौंदर्य: तेज: चमक ( माणसाच्या चेहे-यावरील ). 'राजसुकु-मार मदनाचा पुतळा । रविशशि कळा लोपलिया । ' -तुगा २. ' घराची कळा अंगण सांगतें. '९ सूर्य; पृथ्वी व परप्रकाश खस्त पदार्थ यांमध्ये कोण झाल्यामुळे पृथ्वीवह्न त्या पदार्थाची जी कांहीं प्रकाशित व अप्रकाशित आकृति दिसते ती. -सृष्टिशास्त्र १३८. प्रहाच्या प्रकाशित भागाचा जो अंश भाषणांस वाढतांना किंवा कमी होतांना दिसतो तो. - ज़स, ज्योतिःशास्त्राचीं मूल-ज्याच्या काठामध्ये तीन गोमा व एक कळसासारखी झुगडी तत्त्वे. १० (प्राणिशास्त्र ) शरीरांतील नाजुक त्वचेसारखा पढदा. (इं.) इंटरनल मेंब्रेन. ११ (अश्व ) कुच आणि कुष्किका- बोडवाचे अवयव. -अश्वप ६४. १२ ( ताल ) मात्रा; नियमा-नुसार तालाचे झालेले भाग; हे भाठ आहेत-धुवका; सर्पिणी, कृष्णा, पश्चिणी; विसर्जिता; विक्षिप्ता; पताका व पतिता. १३ (ताल) खाली; टाळी न वाजविणे. १४ शास्त्राचा व्यावहारिक उपयोग: कोणत्याहि उद्दिष्ट विषयास उद्दिष्ट प्रसंगी शास्त्रीय सिद्धांत लागु कर्णे (शास्त्र याच्या विरुद्ध ). -सुकौ १२. [सं.] तीत-वि. भत्यंत सक्ष्मः अंशाच्या विभागाच्या पलीकडलाः मायेच्या पलीकडला. ' कलितकाळ कौतृहल । कलातीत । '-ज्ञा १८.३. [सं.] • निधि-पु. चंद्र. ' भाल्हादकारक कलानिधि परंतु न्यून क्षयासहित । '-सीता स्वयंवर. ( नाको. ) [ सं. ]

कलाक-पु. तासः अवर. 'गाडीला अजून दोन कलाक भवकाश आहे. ' - भावबंधन ५२. ' घेरी भाली म्हणजे अर्घा अर्घा कलाक निपचित पहत असे. '-उषाप्रंथमाला, माझी हीच गत १५. [इं. क्लॉक; तुल. सं. कला+क]

कलाकंद-पु. मान्याची, खन्याची बफी; मिठाई. [हि. कला+कद; फा. कल्हा-इ-कंद=मिठाई ]

कलाकल—किवि. एकामागृन एक कडकड होणारा आवाज. ( टाके तुरुण, गाठी तोडण, फाडण, तडकण वंगरेचा ). [ श्विन ] जागा, कारखाना. [ सं. कला+भुवन ] 

युक्ति; बुद्धि. कळा इशळता पहा. [सं. कला+कौशल्य]

कलागत-न्त्री. सपाटवाचे भांडण: तंटा: रागाची शिवी-गाळ; खटखट; कळ; लावालावी. (कि॰ करण; लावण=कोलीत लावणें ). 'कहं कलागती। तुज भांडणें भोंवतीं। '-तुगा ५७३. [सं. कलह+गति]

कलागती-त्या--वि. भांडखोर; कटकटषा; कज्जेदलालः भांडण लावून गम्मत पाहणारा. ( कि॰ लावून देणें; लावणें ) 'श्रीभाचार्यीनी निदान या रिकामटेकडचा कलागतीखोर पुणे-करांच्या नादास मुळींच लागूं नये. '-भागर ३.१४५. [कलह+ गति ]

कलाजंग--पु. (कुस्ती )( कोपरापासून मनगटापर्यतच्या भागास कलाई म्हणतात ) मनगटापासून कोपरापर्यंत हात बांधन फिहन पाठीवहन ओझें टाकतात त्याप्रमाणें टाकणें. [सं. कला: ण्याच्या भट्टीवरील व दाह विकणाऱ्या दुकानावरील सरकारी कर. भर, जंग=लढाई: हि, कलाइ=मनगट ]

कलाझंगडी-( माण. ) भांडखोर. [ कला+जंग ]

कलांट-पु. (रत्ना.) भांडखोर; त्रासदायक; अतिशय द्वाड मनुष्य; लचांडी. [कलह ]

कलाटणी—सी. १ (क.) कोलांटी; उलटी. २ (ल.) परावर्तन; स्थित्यंतर. 'केन्हां केन्हां कान्यांत विचाराला एकदम 'सिक पिंगळा आणी पाली। वोखरें होला काक कलाली।'-दा कलाटणी दिली असतां काव्याचें सौंदर्भ वाढतें. ' ३ ( माण. ) ३.७.५८. [सं. कल=शब्द करणें ] थाप; बात; उडवाउडवी. [कल]

कलांडण-कलांडा-कलंडण-डा पहा.

कलांतर-न. पैशावरील व्याज. 'म्हणे कलांतर घेउन अगोदरी। होन चार सत्वरीं मज वावे।'-भवि ५३.१८६. [सं. कला+अंतर]

कलाप--पु. १ समुदाय; समृह; जमाव. (सामा. शब्द) केशकलापः मुद्राकलापः क्रियाकलापः पह्नवकलापः तंतुकलापः 'परी क्रियाकलापु आघवा। '-शा ४.९५. २ मयुरिपच्छांचा समु-दाय. -हंको. [सं. कलाप]

कलापक—पु.( नृख ) तीन करणांचा समुदाय. [ सं. कलाप ] कलापीठ--न. ( टंक यंत्र ) सुत्रनिबद्ध चिन्हांची कळ-त्याचे पीठ. (चिन्हाची कळ दाबतांना कागदावर ते चिन्ह मुद्रित होते ). (इं.) कीबोर्ड.

कलाफ-पु. संशय; अंदेशा; अनिश्विति; शंका; भीति; धर-सोड [ अर. कलफ=लक्ष, चेह्र-यावरील सुरकृती; सं. कल्प]

कलाबत-पु. चांदीचा अथवा सोन्याचा जर (तार) चढ-वृत पीळ दिलेला रेशमाचा दोरा. [फा. कलाव=धुताची गुंडी, रीळ; हि. कलाबत्तन् ]

कलाभुवन-न. निरनिराळीं कलाकौशल्यें शिकण्याची

कलामुला-ईश्वरी वचन. 'कलमे शरीफ म्हणजे अत्युत्कृष्ट बचन व कलामुला म्हणजे ईश्वरी वचन. '-घाको १०५. [ अर. कलाम=वचन; भाषण, प्रवचन ]

कलामेदारीफ—न. अत्युत्कृष्ट वचन (कुराण प्रंथ). [ भर. कलाम=बचन+शरीफ=श्रेष्ठ ]

कलाय-पु. वाटाणा (विशेषतः करड्या रंगाचा ) [सं. ] कलाल-दाह वगैरे अमली पेयें गाळणारा व विकणारा. [सं. कल्यापाल; दे. कल्लाल, कल्या=मद्य अर. कल्वार=दाह गाळ-णारा व विकणारा ] अद्भी-स्त्री. १ दाह्र गाळण्याची भट्टी; मध तयार करण्याची जागा, कारखाना. २ मद्यावरील कर. ' पूर्वी या राज्यांत कलालभट्टीचे म्हणून एक उत्पन्न असून ते जामदार-खान्यांत जमा करण्यात येत असे. '-ऐरा (बडोदे ) ७१.

कलाली—स्री. १ कलालाचें काम, धंदा. २ दारू गाळ-

कलाली-वि. कपटी; मतलबी. 'भाणि मन जयार्चे कराली। '-ज्ञा १८.६७२. [सं. कला]

कलाली--वि. भयंकर;ऋर. 'बहु सावजें व्याघ्रसिहें कलाली ' –विवि २९.२१७. [सं. कराल]

फलाली—की. पक्षाची किलबिल, आवाज, ओरडगें.

कलाच--- प्र. गोळा-शर. [सं. कल्र=संकलन करणे]

कलायणें—िक. (व.) फिरविणें; कलविणें, कलें करणें युगाची देवता. 'सांभाळा जी ब्रीदावळी। तुम्ही कां कलिसारिखे ।' [कलेंग पहा]

कलावत-पु. (हि.) एक प्रकारचे गाण, गीत.

कलार्षत—वि. १ कांद्रीं तरी कला जाणारा; कलामिझ; कला पहा. परंतु विद्येषतः गाणारे नाचणारे वाजविणारे आणि त्यांतही कलावंतिणींचे सार्जिद, पखवाज व सारंगी वाजविणारे, यांना लावता. [सं. कलावत्] २ ( प्रवंध ) धृवपद गाणारा. १ ( गो. ) नाचणारी स्त्री; गाण्याचा धंदा करणारी एक जात ( नायकीण ). 'मौलाबक्षांचे चिरंजीव...यांस कलावंत सुपरिटेडेंट असा हुद्दा देकन...'—कलावंत खातें ( बडोरें ) १. ०खातं—न. गुणीजनांचा (गाणारे, गाचणारे वाजविणारे १० चें) परामर्ष घेणारे एक खातें. 'कलावंत खातें स्थापन भारयापासून कोणते गुणीजन नोकरीत ...ठेविले.....'—कलावंत खातें ( बडोरें ) १. मह् ० ( गो. ) १ कलावंत नाचतां देवळांत, म्होण गावडी नाचतां घरांत ( दुस-च्याचें निरथेक अनुकरण करणं याअथीं) २ कलावंतांचे भाग्य आणि तिरह्याचें राज्य तीनच दीस=कलावंतिणीचें भाग्य तारुण्य असेपर्यंत व तेरह्याचें राज्यं तीनच दीस=कलावंतिणीचें भाग्य तारुण्यं तीनचंति व तेरह्याचें राज्य तीनचंति होते तरुकांती प्रमाप्त तीनचंति तरुकांति प्रमाप्त तीनचंति तरुकांति तरुकांति प्रमाप्त तीनचंति तरुकांति प्रमाप्त तीनचंति तरुकांति स्वाप्त तीनचंति तरुकांति स्वाप्त तीनचंति तरुकांति स्वाप्त तीनचंति साप्त तरुकांति साप्त तरुकांति साप्त तरुकांति साप्त तरुकांति साप्त तीनचंति साप्त तीनचंति साप्त तरुकांति साप्त तरुकांति साप्त तीनचंति साप्त तीनचंति साप्त तीनचंति साप्त तरुकांति साप्त तरुकांति साप्त तरुकांति साप्त तीनचंति साप्त तीनचंति साप्त तीनचंति साप्त तारुकांति साप्त तीनचंति साप्त

कलाखती—सी. १ नर्तकी, नायकीण, वेश्या. [सं.] २ तुंबहरूया वीणेचे नांव [सं. कला+वत्]

कलायंतीण—की. १ कळवंतीण; गायिका; वेश्या; नर्तकी; नायकीण; कलावती पहा. ह्या बाया उत्सवांत, यात्रॅत, बैठकींत गाणें करतात. 'स्वर्गोतील जी प्रमुख कलावंतीण मेनका तिची मुलगी शक्तला '—नाकु ३.२. [सं. कलावती]

कलावनी—की. (व.) औत बळवण्याची जागा. [कलणं] कलावा—पु. १ इत्तीवरील माहुत ज्या रिकीबींत पाय ठेवतो त्या रिकीबीची दोरी. ही हत्तीच्या गळवाभोवतीं असते. २ एका बाजुस किंवा वर बळविणें किंवा तोलता करणे. (डाव्या किंवा उजव्या आंगावर) तोलून ठेवणें; (घोडा) परत फिरवणें; एक दोन फे=्या, खेपा किंवा वळणें घेणें; फेरफटका करणें. (किं एक सारखें देणें). ' तुं शेताकडे कलावा देकन ये.'

कलावा—प. जनावरास चरावयास सोडले असतां तें फार दूर आऊं नये म्हणून त्याच्या पायास दोरी बांधून टेवतात ती, मानपखोडा; दुपकी; मानखंट. कळवा पहा.

किल-ली-प. १ कृतनेताद्वापारादि चार युगांतील शेवटचें, लांबट. शाल्युग; कलहाचा किंवा दुवैदीचा काळ; कांहींच्या मतें या युगांचा आरंभ लिस्ती शकापूर्वी तीनशें, कांहींच्या मतें ३१०१व कांहींच्या १३७० वर्षापूर्वी झाला. याचा अवधि ४३२००० वर्षे आहे व तो अवधि संपला म्हणजे सर्व जगाचा प्रलय होणार आहे. २ भांबण; संदा; कलह. 'नमींच किंल प्रगटे।' -मोमंभा ३.२३. ३ कलि-

–तुगा १४५८. ४ दशावतारी गंजीफांतील शेवटचा रंग. ५ विच्वा: भिलावा. ६ पाप. ' गर्तिच्या बाटविल्या त्वां मुली । काय बाढ-विसिल हा कली '-राला ४०. ७ युद्ध. 'करिति महागजसमान गाढ कली। '-मोआदि २८.३६. ८ मत्सर. 'तन्चिनी शिरला अनर्थ मूलक कली। '-विक ३१. •काल-प्र. कल्यिगांतील दिवस; अज्ञानमय, त्रासदायक, संकटकारक काल. कळिकाळ पहा. [सं.]-चा पहारा-प. राक्षसी निर्देयता; दुष्टपणा किंवा बेबंदी घड्न आली असतां उच्चारावयाचा शब्द. • द्वाम-पु. १ बेह्हा, त्याचे झाड व फळ. २ बिब्याचे झाड व त्याचे फळ. [सं.] ०पुरुष-पु. १ वाईट, भांडखोर मनुष्य; दुष्ट मनुष्य, २ नाटकां-तील नायकाचा प्रतिस्पधी; खळपुरुष; दुष्ट पात्र. 'भापल्या नित्याच्या ओळखीचा जो कलिपुरुष '-विचारविलास ४१. [ सं. ] • मल-पु. कलियुगांतील पापवासना; दुष्ट वासना; दुर्बुद्धि; दोषः, पातकें. ' एका जनार्दनीं रसाळा । कथा कलिमल नाशिनी । ' -एरुस्व ९.६६.[ सं. कलि+मल ] **महातम्य-न. कलियुगापासुन** उद्भवणारे परिणाम, संकटें ६० कलियुगाचे वर्चस्व; अंमल, प्रभाव. [सं.] • युग-न. कलि-ली अर्थ १ पहा. युगचतुष्टयांतील चवथे युग. व्यागवर्ष-न. शालिबाह्न शकापूर्वी ३१७९ या वर्षी ( किपू. ३१०२ ता. १८ फेब्रुवारी ) भारतीय युद्ध झालें त्यानंतर थोडक्याच दिवसांनीं कलियुग सुरू झालें. –हाको क १७५. युगाचा ब्रह्मा-पु. कल्पक व चतुर पुरुष; बुद्धिवान मनुष्य. **ंसचर** र्शे-कि. मनुष्य भांडण्याच्या बेतास आला म्हुणजे त्याच्या संबंधाने म्हणतात. ' ह्याच्या मनांत, पोटांत कली संचरला '

कलिका-कली-की. कळी; न उमलेळें फूल; मुकुल; कुड्मल [सं. कलिका]

कल्लिग—पु. १ हिंदुस्थानांतील एका प्राचीन देशाचे नांब; सांप्रतचा ओढपा प्रांत (कटक, बालासूर, जगन्नायपुरी ६० जिल्हे यांत येतात ). २ एक पक्षी. —मोशास्त्री ६२. [सं.]

किंगड -डी-ण-कीन. किंगडाची वेल व तिचें फळ; टरबूज. (सिंधमध्यें कह किंगड होतें, त्याला किरवट म्हणतात. दिलपसंत ही याची एक जात आहे. त्यास धंडसें म्हणतात. त्याची माजी करतात. तिचीं तेंडू, टिंडा, मेहो टिटक बगैर हिंदी नांवें आहेत). याच्या दोन जाती आहेत:-काळें व गोल, पांढरें व लांवट. यांतील गर लाल असून तो खातात. याच्या पानास पांच टोकें असून दोन टोकांत दीड अंगुळ खांच असते. हें मलबंधक असून हिंदोष, पितदोष, व शुक्र यांचें नाशक आहे. -योर १. ५५. वगु २.१९. [सं. कालिंगी]

कलिजा—पु. काळीज. [हिं. कलिजा; तुल.[अर. कस्य≕ इटयो

कलि (लीं) दर-पु. जद: कांडेचोर: काळमां जर: कानेदर. ⊸खेया ३३.

दर्वेशाचा एक पंथ. या पंथांतील लोक मंडण करितात व नेहर्मी फिरत असतात. 'मलंग भडंग कलंदर।'-दावि ४७४. २ लावणीमध्यें हा शब्द नेहर्मी येतो पण याचा अर्थ निरनिराळा केलेले; संशयपस्त; दूषित. आढळतो. जर्से:-अनिबंध वागणारा: त्यावह्न. दुर्व्यसनी; निसव-केला; फंदी; इष्कबाज; किंवा खंदर चपळ किंवा फटकु=या; कारी. गबाळ; भटक्या; उनाइटप्पु; दारुड्या, व्यसनी; लोकांतुन उठ-लेला; पिसाट; छांदिष्ट. 'पति बिजवर नवरा माझा कर्लिदर राजा।' [अर. फा. कलंदर=एका पंथाचे फकीर]

किंदरा-वि. कलिंदराच्या ग्रुणावगुणांनी युक्त, विषया-सक्त; बदफैली. [ अर. कलंदर ]

कल्डिया-द्रा-पु. (हि.) १ एक प्रकारचे पुती किंवा रेशमी कापड, कलंदरा. २ दुहेरी आच्छादनाच्या तंबचें बाहेरील आच्छा-दन. [ भर. कलंदरा ]

कलिंदरी—की. कलंदराची वृत्ति अथवा अवस्था.

कलिदा-जिवाचा कलिदा-प. अत्यंत प्रिय मनुष्य प्राणिप्रय माणुस. [हि. कलिजा=काळीज]

कलिबार-पु. १ जिवलगः; कंठमणिः; (मित्र, वस्त् ) २ होडीच्या समोरासमोरील बाजू तोलणारी आढवी दांडी.

किलिया-9. मांसाचे खाण्याचे पदार्थ. -गृशि २.९. धने, जिरे, शहाजिरे, मिरें, दालचिनी, लवंगा, वेलची इ० वस्तुंचा मसाळा बाटन मांसाला लाबतात व तें रसेदार बनवितात त्याला किलिया, कोरमा, दोप्याजा किंवा सालन अशी नार्वे आहेत. 🗕 १.५१. [अर. कलिया]

**कल्रियाद-कल्याद-**-न. ( गो. )कुलुप; टाळें. [ पो. कादि भादो ।

**कल्चिर-कलेवर---**न. १ शरीर, 'जीव भाला पायां-पार्शी। येथे असे कलिबरेसीं। '-तुगा ८३४. २ प्रेत. 'अन्योन्य क्यंगुलही राहों देती न धड कलेवर ते।' -मोद्रोण ३.३२. सि. कलेवर: तुल. लॅ. कॅडेवर ]

कलिशता-की. किल्मिष: खलप: किंतु. 'माझे मनांत **भातां क**लिशता नाहीं.' -रा ५.८. [फा. खलिश; तुल. सं. कलुष]

कलील-प. गोळा: मिश्र रास: काला. 'जन्म संख्यावे-ही। बोनि गर्भ कलील पांथरी । उकडीजती जठरीं। प्रयपंकी। ' - जाप्र २८९ [सं. कलिल=गोळा]

कल्रली-लोली-सी. घोडा (घोडीसाठीं) किंवा घोडी (घोडघासाठी) माजावर येण; भोगेच्छा; तलफ; मस्ती येऊन **भारलेल्या उड्या. कु**लुली पहा. [सं. कल्लोल]

कलूष--न. पाप; पातक; दोष. 'जन्ममृत्युद:खें । व्याधि-'सांबरें, ससे, कलिंदरें, सायाळ इत्यादि जनावरांचा सर्वदां त्रास.' वाधक्य कलुषें। ' –ज्ञा १३.५३५. [सं. कलुष] –वि. (ल.) गढुळ; मातट; घाणेरडें; दृषित; खराब; अस्थिर: प्रतिकुल: संशय-कल्डिंदर-पु. १ मुसलमानी भिकारी; फिकराची एक जात; प्रस्त, 'चितृश्वति कलुव झाली असतां छेषाची स्फूर्ति कोठन होणार ? ' --नि ८७७. [सं.]

कलुषित—नि. गढूळ झालेलें; मलिन असलेलें; खराब

कलेक्टर-प. (इं.) इंप्रजी राज्यांतीत जिल्ह्याचा अधि-

कॅलेंडर-न. इंप्रजी तारीख व वारांचे पत्रक, पंचांग, काला-दर्श. [ ई. ]

कलेप--पु. कलप-फ पहा.

कलेवर-न. १ मनुष्याचे अथवा पशुचे शरीर ( भातम्याहुन निराळें दाखविण्यासाठीं योजतात). २ निर्जीव: अचेतन: प्रेत: शब: रागाच्या बोलण्यांत वापरतात. 'अञ्चनी वैरियांचिया कलेवरा। विसंबसीना। '-ज्ञा ११.१०५, 'घार्यी घार्यी किळकिळती एक वेळे । गज कलवरें पाडिलीं । '-एइस्व १०.५५. ' एकसरीं केली कलेवरें साटी। आतां नका तटी पायासवें। '-तगा ९२२. ३ (गो. ल.) कुश मनुष्य. [सं. कलेवर तुल० लॅ. कॅडेवर]

फलोक-किवि. (ना.) कोठपर्यंत; किती वेळपर्यंत: कठवर. ' मी येथें कलोक बसुं १' [ कुठलग-कुलोग-कलोग=कुठवर ]

कलोड-कलवड-बु--पु. १ शेण, माती इत्यादि लिप-णाने आच्छादित असलेला सकलेल्या गोवन्यांचा ढीग. गंज: हा ढीग पावसांत भिन्नं नये म्हणून त्यावर घातलेले खोपटासारखें छपर. २ कांहीं प्रांतांत लांकुडफांटा, कडबा, गोवऱ्या **वगैरे**च्या गंजीला म्हणतात. हा ढीग शेणामातीच्या लिपणाने भाच्छादिलेला असतो किंवा नसतो. 'तमाम शिरांची नाके कापून हेरियां-9ढें कलवडाप्रमाणें चौत्रा घातला. ' –भाव ७१. 'गोव=यांचा मोठा कलबड लाव. ' ३ शेणामातीने लिपलेला डेरा अगर महके. (कि॰ बसण्=म्हातारपणामुळें शक्तिहीन होणें, परस्वाधीन होणें). ' माझे हार्तीचा कलबड़ । मजवांचुनि नको फोड़ । ' -तुगा २९६३. [सं. कल्=संकलन करणें]

कलोत्तर—कलांतर पहा.

ल्यास पाणी बालुन गंधाप्रमाणे बारीक बाटलेलें औषध. -योर १.१७८. बादुन, ठेचून, चेचून, शिजवून, खलून गलगलित दळ-युक्त चींग केलेलें भौषध; ठेवा, 'त्यांत चिचेचा कल्क टाकावा. ' -- गृशि २.४४. [सं.]

कलकी-कलंकी पहा.

करकेरिया कार्य — न. (होमिओपाथी) मुर्नेस, दांत उशिरां येणें, पोट मोटें होणे, व हातापायांच्या काड्या असणें, इ० छहान मुळांच्या रोगांवर औषध—होमि ३९. [ई.]

करुड-डें--न. (खा.) पायांतील किंवा हातांतील कहें [सं कटक]

करूप-पु. १ चार अब्ज, बत्तीस कोटी मानुष किंवा सौर वर्षे. ब्रह्मदेवाचा एक अहोरात्र, दिवस: जगाच्या उत्पत्तिलया-मधील काळ; चार युगांची एक चौकडी अशा हजार चौकड्या. ' मज दास करी त्याचा । संतदासाच्या दासाचा । मग होत कल्प वरि । सुर्खे गर्भवास हरी । '-तुगा ११७४. 'ब्रह्मदेवाच्या दिवसासच कल्प असं म्हणतात. ' -गीर ७३३. ' मना कल्पना कल्पितां कल्प कोटी। नव्हे रे नव्हे सर्वथा राम भेटी। ' -राम ५९. धार्मिक विधि, आचाराचे वर्णन ज्यांत केंत्र आहे असे सहा वेदांगां-पैकी एक. यांत श्रीत व ग्रम्मसत्र येतात. ३ विशेष प्रचारांत विकल्प. ऐच्छिक अथवा विकल्पेकरून. ४ संशय; अंदेशा; शंका 'मी सर्वस्वे दासी मनीं नको कल्प आणुं दुसरा।'-होला ९९. 'काशिराम म्हणे कल्प कांहीं ठेवूं नको रे।' –होला १५०. ५ निश्चय किंवा उद्देश. ६ एखाचा वस्तुविवयीं एक मुख्य ब एक गौण असे दोन पक्ष असतात ते प्रत्येकी. -वि. १ - च्या योग्यदेचा, शक्त; समर्थ. २ (समासांत )सारखा, सदश. उ० तुणकल्प, पर्वतकल्प. [सं. क्ळप=कल्पना करणें ]

कल्पक — वि. योजक; नवीन युक्ति, कल्पना, शोध काढ-ण्यांत हुषार, चतुर; शोधक. [सं.]

कल्पणे-कल्पण पहा.

कल्पतर-द्रुम-पु. १ इंद लोकांतील पांच देवतर्र्दपर्की एक; एक काल्पनिक कृक्ष; आपण कल्पिलेली कोणती हि वस्तु याच्यापासून प्राप्त होते अशी समजूत आहे. 'जयजयं दव श्रीगुरो । अकल्प-नाक्स्यकल्पतरो ।' -हा १८.१०. 'कल्पतस्त्रची कल्पना वारी । परिसाची निवारी जडल्व काळिमा ।' -एक्स्व ३.१५. 'हे हिरे नामाची आंबिली । ... । विश्रांति कल्पतस्त्रची साउली ।' -तुगा ३३९. 'मना राम कल्पतस्त्र कामधेतु ।' -रोम ६०. 'खावा कुठार कल्पहमसा हा वर मला वधोपाय ।' -मोभीष्म १. ८५. 'कल्पहुमांचे मांदोहे । चहुंकडे शोमती ।' -एमा १०. ६०९. २ पुष्कळ फळॅ देणारे इहलोकांतिह कांहीं वृक्ष आहेत त्यांस म्हणतात. ६ फायदेशीर धंदा. ४ उदार, सवींचें सर्वप्रकार खात. ५ साइ. [सं.]

कहपना—की. १ मनःपटावर उमटलेलें चित्र किंवा तस्संबंधीं कत्यलता । विवेकाची । ' विचार. तस्ववेरयांनीं या शब्दाचा पुष्कळ प्रकारें अर्थ लावण्याचा प्रयस्त केला आहे. —हाको. क १८०. एखादी गोष्ट करावी किंवा म करावी याबहल अंतःकरणांत जी विशेष इत्ति उठते ती; विचार. आयुष्यभर. [कल्प+वर]

'मना कल्पना ते नको विषयाची '-राम ५. २ योजनाः युक्तिः शक्ल; तोह. 'त्या गुप्त कल्पना कोणास कळाव्या। कोणे येउन भाटोपाठ्या । ' -दा १९.८.१८. ३ विवक्षित कार्यसिद्धीसाठीं बुद्धीने योजलेला उपाय. ४ भावनाः मनोवृत्तिः समजः प्रहः कल्पित गोष्ट; मानसिक सृष्टि. ५ तर्कः अनुमानः भास. ६ उद्देशः बेत: हेत. ७ संशय: शंका; अंदेशा; भय. 'कल्पनेची बाधा नही कोणे काळीं।ही संतमंडळी सुखी असो। '-तुगा, 'वेदशाख संत चार कल्पना घेती साधुजन। '-ऐपो ३८९. ८ गृहीत धरण: मानणः आधारभृत घरणः. 'उपासक उपासनेसाठीं ईश्वरी मर्तत्वादि कल्पना करितात. ' ९ शब्द किंवा वाक्य जुळविण्यासाठी मांडणी, करामतः गोष्टीची रचनाः 'पर्दे जरी ठाउनक असलीं तरी वाक्याची कल्पना करण्यास बोलण्याचा अभ्यास पाहिजे. ० कला; युक्ति; रहस्य (कल्पक योजनेचे) जळविण्याची किंवा करण्याची योजना. ११ मनांत उठलेले तरंग; विचार-लहरी. [सं. क्लप] •प्ररित-वि. कल्पनेचा भरपर विलास असलेले. ' पाखरास व हाल्त्या पिंपळ पानास -या कविता कल्पनापुरित आहेत.' -गोविंदाप्रज (हर्षेक्त). •बाज-वि. तर्क. अनुमान करण्यांत हुशार, वस्ताद; नवीन नवीन युक्त्या काढणारा; तर्कबाज; सुपीक डोक्याचा. [सं. कल्पना+फा. बाज] ० रूप-वि. कल्पितः मानीवः कल्पनामात्रः अवास्तविकः उद्यांत खेर असे कांहींच नाहीं असे (प्रपंच, संसार, युखदु:ख, देह, संपत्ति, सृष्टि यांविषयीं योजतात). • बाद-पु. नवीन कल्पना, युक्खा, सारणी, तर्क, तोड काढण्याची किंवा बांधण्याची शक्तिः कल्पना कर-ण्याचे मनाचे सामर्थ्यः बुद्धिसामर्थ्यः भावनेचा जोर. (इं.) आयडिआलिसम्. •शक्ति-षी. शोधक बुद्धिः तर्कशक्तिः कल्पनेनै जाणण्याचे सामर्थ्यः •साहचर्य-नः (मानसशास ) एखाद्या वस्तु वे प्रत्यक्ष ज्ञान झाले असतां त्यामळे मागीळ अनुभवा वे स्मरण होते ती किया; हें साहचर्य तीन प्रकारचे आहे-सामिध्य, साम्य, विरोध. -ज्ञाको. क १८०. [सं.] • सृष्टि-स्त्री. कल्पनेने रेखाट-लेल चित्र, वस्त: बस्तत: जागेवर पदार्थ नसतांहि अंत:करणाने अनेक कल्पना कहन स्वप्नमनोरथादिहप रचिला जो प्रपंच ती: कविकल्पित, चमत्कारावह अद्भुत गोष्टी. •सृष्टिप्रिय-वि. कल्पनासृष्टीत रमणारा. (इं.) आयडियालिस्टिक, [सं.]

कल्पनीय-वि. मनांत आणण्यास, तकै करण्यास, शोधून काढण्यास, गृहीत धरण्यास योग्य किंवा शक्य. [सं.]

कल्परूख-- प्र. (गो.) कल्पवृक्षः कल्पतरु पहा.

करुपलता—स्त्री. कल्पतर पहा. 'परि ते वाचाचि केली कल्पलता।विवेकाची।'-ज्ञा १०.२०.

कल्पवर—किनि. कल्पाच्या अंतापर्येत; कल्पांतीं; सृष्टीच्या अंतापर्येत; महामञ्ज्य होजन सर्वे सृष्टीचा नाश होईपर्येत; सृष्टीच्या आयुष्यभर. [कल्प+वर]

करुपवृक्ष-पु. कल्पतर पहा. मंदार, पारिजातक, संतान. करपत्रक्ष. हरिचंदन या पांच देवतरूंपैकीं एक. 'फळे कल्पतृक्षु काठी. −वाडमा १.३३६. [अर. कल्ब्=मध्य; अंतरंग ] जैसा। '- ज्ञा ४.२१६. 'कीं कल्पवक्ष शोधित आला घर।' -रावि १.४८. 'कल्पवक्षाखाली बसून झोळीला गांठी कां बाच्या ? ' 'कल्पवृक्ष अंगर्णी देख । तो कासया मागेल भीक । ' [सं.]

करपांत- १ कल्पाचा शेवटः जगाचा अंत ज्यावेळी होतो त्यास कल्पांत, प्रलय असे म्हणतात-तोहि एक कल्पपर्यंत राहतो. ब्रह्मदेवाच्या भहोरात्राचा शेवट. ' कुपितें करेंग केली फल्पांतीं जैवि घाबरी सृष्टि। '-मोकर्ण ४७.१२. २ भयंकर संकट: अनर्थ या शब्दाचे अर्थ १, २ पहा. ३ ( ल. ) परमावधीचे दु:ख; आकांत; कल्लोळ (मुक, तहान ,ऊन, रोग, दु:ख, विरह इ०चा). [कल्प+अंत] •काळ-पु. १ विश्वाचा अंतकाळ; प्रलयकाळ. २ ( ल. ) अति-शय, भयंकर, कूर माणुस, भूत, राक्षस.

करपांतरीं-करपांतीं - किवि. १ (कान्यांत) (अकरणात्मक, नास्तिपक्षी रचनेत ) केव्हांहि नव्हे; जगाचा नाश होईपर्यतिह नव्हे. २ नास्तिपक्षीं रचना नसतांनाहि, नेहर्मी; सदोदित; सष्टीचें **अस्तित्व आहे** तींपर्यंत; जगाच्या अंतापर्यंत. [ कल्पांत ]

करुपांतरीं-किवि. एक संपल्यानंतर दुसऱ्या कल्पामध्ये. सि. कल्प+अंतर ]

कर्णातवरीं-किवि. जगाच्या अंतापर्यंत. 'तो पढेल अधोरीं। कल्पांतवरीं पतित । ' -मोल.

कल्पादि-- पु. कल्पारंभ; कल्पास ज्या दिवशी प्रारंभ झाला तो दिवस; ब्रह्मदेवाच्या दिवसाचा प्रारंभ. 'ते हें ज्ञान कल्पादी। चतः क्षोकपदवंधीं। '-एमा १.१४५. (सं. कल्प+मादि )

अनुमान करणें. २ योजणें; मनांत आणणें (बेत, युक्ति, शक्तु). ३ मनन कहन रचणें; जुळविणें; बनविणें. मनोमय तयार करणें: शोध लावणें. ४ कल्पना करणें: तक करणें: अनुमान, अजमास बांधणें, 'हा जीत ना नोहे। लोक कल्पी येणें भावें। ' -का १३.१९५. ५ ममम, चिंतन, विचार करणें; विचारांत मम असर्णे. ६ गृहीत घरणे; मानणें. [सं. क्लुप्]

किल्पित-वि. मानकेलें; वाटकेलें; कल्पिलेलें; योजिकेलें; रचलेलें; युक्तीनें बसविलेलें; नवीन शोधून काढलेलें; जुळविलेलें, बरें नव्हे तें. व्हांदबरी-सी. (करमणुकीचा प्रंथ) कल्पनेने रचलेली, खरी नसलेली गोष्ट; अवास्तविक कथा. [सं.]

कव्यत-वि. कल्पना करणारें ( मन ). ' हैंचि कल्पावें तरी जाणिजे। परी आतां कल्पितें केंचे आणिजे। '-बा ६.२७७. कर्षे झाड्फे-कि. (व.) मार्णे,

करबी-वि. मध्ये असलेला, 'करबी काठी' =मधली डोल-

कल्मश-प-न. १ चिखल: राड: रेंदा: कोणताहि मळ: घाण. २ पाप: अंत:करणांतील दृष्ट विचार. ' या कल्मधाची थोरी । सांगेन तुज। '-ज्ञा १.२४२. ' त्वहर्शने कल्मश सर्व गेलें ' -नर-हरी गंगारत्नमाला ३० ( नवनीत, पृ. ४१९ ). [ सं. ]

कल्मा-कल्मा पहा.

कल्या - स्नी. ( कल्या अप. ). नदी. घृतकल्या मधुकल्या या समासांत योजतात.

फायदाची गोष्ट. ' चित्तों धरी जो हे बोल। त्याचे कल्याण होईल। ' २ गायनांतील एक थाट; राग. राग पहा, यांतील स्वर-शुद्ध षड्ज, शुद्ध ऋषभ, शुद्ध गांधार, तीव मध्यम, शुद्ध पंचम, शुद्ध धैवत व शुद्ध निवाद. 'कल्याण गोडी श्रीराग । मुरलींत भाळवी श्रीरंग ' –ह १०.११७. 'दीप भूप कल्याण तुं गातां प्रकाश साऱ्या स्थळीं पडती । ' -प्रला १३७. १ श्रीसमर्थ रामदास स्वामींचा पट्टशिष्य; याचे मूळ नांव अंबाजी, गांव डोमगांव. हा ब्रह्मचारी होता. समर्थीनी सांग्रन यांनी दासबोध लिहिला. (याबहन लक्षणेनें ) पृष्टिशब्य. 'केसरीकारांस रावबहादरांचा मत्सर झाला आहे इत्यादि कांहीं कुत्सित कल्पना रा. ब. च्या कल्याण शिष्याने काढल्या. '-टि ४.४. ४ ( द्राविड ) लम. 'शके १६०४ मध्यें लक्ष्मीनारायण कल्याण नांवाचे एक मराठी नाटक तंजावर येथे रचलें गेले. 'येथें रीती नांदारंभ करून लक्ष्मीनारायणकल्याण नाटक निर्विद्यसिद्धि सर्व जनास संतोष देवो. '-प्रंथमाला.

कल्याणञ्जू-- उद्गा. (ना.) (मुलांच्या खेळांतील) साव किल्पिणे -- अफ्रि. १ विचार करणें; कल्पना करणें; बाटणें: बुडाला नाहीं असे दर्शविणारा एक सावधगिरीचा शब्द.

कल्याणशाट-एका थाटाचें नांब: अनेक राग जनक कल्याण नांवाचा स्वरसमुदाय. कल्याण अर्थ २ पहा.

कल्याणी - स्त्री. १ (ज्योतिष) भद्रा नांबाचा एक योग. याचा काल अधीतिथि अथवा एक करणाइतका असतो व दर साहे-तीनतिथि अथवा सात करणांनंतर तो पुन्हा येतो. म्हणजे प्रत्येक सातव्या करणास भद्रा असतात. 'व्यतिपात वैधृत कल्याणी हे तब कुयोग असे ' -होला ४९.७. २ एक रागिणी. -वि. कल्याण गांवचें ( तांच्या वगैरे पात्र ). [ सं. ]

**कल्याद---न.** (गो.) कुल्प, कलियाद पहा.

कल्ल-वि. (गो.) पोकळ.

कल्ळ-न. (गो.) साल; टरफल.

कवळॅ-इली-इलें-नबी. ( गो. ) कुळागरास पाणी देण्या-साठीं केकेलें लाकडाचे लांबट पन्हळासारखें पात्र. करली पहा.

करूला-प. १ गुलमिशाः गालावरील केसांचा भ्रपकाः काप. २ कॉबडयाचा तरा; डोक्यावरील लाल मांसल भाग. [ सं. गह्न ? रस कढविण्याचे पात्र. [ सं. कटाह ] हि.; फा. कल=गाल ]

कल्ला-प. घोड्याचा एक रंग, सर्व शरीर लाल परंत त्यांत जर्दा रंग मिश्र असन आयाळ व शेपटी काळी अणि पाठीवर सैली अशा रंगास म्हणतात. -अश्वप १.२९.

करूला-पु. (ध्वनि) गलबला; ओरड; गोंगाट; गोंधळ; कल्लोळ. [ध्व. सं. कल्]

करलांवचें—सिक. (गो.) सोलगें. [गो. कल=सालपट] कळी-ळें--शीन. (गो.)बाग शिपण्याचे साधन, करली पहा. कल्लोल-ळ-कल्होळ--पु. १ पाण्याची लाट, लहर; मोठी लाट. 'तं आणिकं म्हणती वेगळं। कल्लोळ हें।'-हा ५. १००. 'पाणी कल्लोळाचे मिसं। आपणपे हेलावे जैसं।' -अमृ ७.१३५. 'कैसा गुरु कर्णभार कुशळ । आवर्त खळाळ आदळ चुक्रवृति विकल्पाचे कल्लोळ।'-एभा २०. १७७. २ आगीचा डोंब, लोळ, झोत; जोराचा झोंक. ३ दंग्याचा गलबला, कलक लाट: आरडाओरड: गर्जना. 'गवेषण राजा रणकल्लोलीं । घेईल समफळी यादवांसी । ' -एहस्व ९.६३. 'हरिनामें पिटोनि टाळी। कीतैनकलोळीं गर्जती। ' ४ (ल. ) आधिक्यः अतिशयितताः अवाढन्यता. 'होती दुःखाचे कल्लोळ ' -रामदास ( नवनीत पू. 9४८). (सं. ]

कल्हर्ड-ल्हे, कल्हय-- ली. १ कथील व नवसागर यांचे मिश्रण करून स्वयंपाकाच्या तांब्यापितळेच्या भांड्यांस जो लेप करतात तो. व तो देण्याची किया. २ मुलामा; पातळ थर: सोन्याची कल्हर्ड अथवा रुप्याची कल्हर्ड=दागिन्या-बरबा मुलामा-सोन्याचा अथवा रूप्याचा. ३ भिगामध्ये प्रतिबिंब दिसावें म्हणून त्यास जो पाऱ्याचा लेप देतात तो. भार्शाच्या मागील पाऱ्याचा लेप, मुलामा. ' भारसे भाहेत, ज्यांची कल्हई उडाली असेल व पालखीस लागू होत असे असतील ...ते हजर पाठवावे. '-रा १२, १४२. [ भर. कर्ल्ड=कथील ] •करणें-कि. १ झिलई, पातळ हात, छेप देणें: चकचकीत करणें: बरच्या अंगाने चकाकी आणणे. २ (ल.) सावरासावर करणें; वाईट बाजुबर पांघरूण घालून चांगली बाजू पुढें मांडणें; एखाद्या गोष्टीस बरबर चांगलें स्वह्नप देणें. ३ उगीच उपदृष्याप करणें; उद्योग, स्तोम माजविणें, फुगविणें (साधारण दुखापत वगैरेचें.) ४ (विनो-दानें) पुरणपोळींत पुरण वगेरे थोडें भरणें; • चा-वि. १ ज्याला कल्हई केली आहे असा. २ (ल.) बरवर धुतलेला; किंचित उजळ केलेला; चकचकीत केलेला. ०कर-गर-गार-पु. भांडयाकुंडयांना करहाँ लावणारा. [ अर. कलई=कथील+फा. गर ( म. कर ). ] •करप-(गो.) (ल.) सारवासारव करणें.

कलहर्द - की. ( काहील किया काईल अप. ) कढर्द: उसाचा

करुडमा-पु. (व.) गोंगाट: भारडाओरड. ( भर. कलिमा ] कल्हातणे- उकि, कलंहन पडणे-पाडणे, 'का वाटे जातां वोचें। कल्हातांही डोळा लागे। '-क्ना १४.१८८. [कल्गें]

कल्हार-पुन.(प्र. कहलार) १ पांढरें कमळ: याने बी सातात. ' कल्हारांचिया मोहटिआं ' -शिद्यु ७६६. २ ( ल. )हृद्यकमल. 'कल्हारी जिवाचिये।' -भाए ४५३. 'सर्वम हृदयकल्हारीं। तेथ कारण्यवेळेच्या भरीं।' - हा २.७१. ' सर्पाचिया परी। विषे भरला कल्हारीं।'-तुगा २१७७. [सं.]

कल्हे-गर-गार-पु. मुलामा; कल्हई पहा. ' लावं जाणे विल्हे तकासाच आणि कल्हे ! '-तुगा ६२५.

कल्हो-ळहो-पु. कल्ह पहा. ' कल्हो लागला पंडितांपंडि-तांला। '-दावि ३९४.

कल्होड-- पु. (दे.) कालवड, -देशीनाममाला.

करहोळ-पु. कल्लोल पहा. 'श्वेत चामरे छत्रे डवळ। जेवी कल्होळ लहरींचे।'-मुविराट ८.२७.

करहोळण-अकि. आरंबळणें; ओरडणें; दु:खानें रहणें: विन्हळणें. [क्लोळ]

क्य-बी. १ मिठी; वेंघ; विळखा; वेढा; वेंग; वेंख; खेंब; इस्ताप्राधीं इस्ताप्र मिळवून मध्यें होणारी पोकळी. ' महा कल्पा-परौती । कव पाञ्चि अवचिती । ' -क्का १३.६१. 'हें झाड माझ्या कवत मावत नाहीं, '' कव मारिलि अबदुख्याने '-ऐपो १९. 'सोडा कवेंतून मला घेउया जरा विसावा तरी ' -प्रला १९८. २ मासे घरण्याची जाळी समुद्रांत ज्या डांबांना बांधतात त्या डांबांनी व्यापली जाणारी जागा. ३ ( ल. )झडप; उडी. ' करितां भाठव । धावोनियां घाली कव।'-तुगा २५२१. 'सहस्राजनानें कव घालुन । प्रीवेशी धरिला दशवदन । ' --रावि २,१२३ 'वरी मांजरें कव घातली । '-गीता १.२१४५. ४ आक्रम; आकलन ( उध-इन विस्तृत केलेल तोंड, कात्रीचीं दोन पातीं, मन, बुद्धि वगैरेचें क्षेत्र. ५ (चि.) फार मोठी झीट: बेशुद्धि. • घालुण-िक. १ मिठी घालणें, मारणें; झडप घालणें. 'कर्ण धराया धांवे त्या अरिला घालुनि कव चपळाला '-मोकर्ण १४.६५. २ (संसारास किंवा कामास ) आवडीनें, होसेनें मनांत थारा वेणें: आस धरणें: हुढ इच्छा करणें. ' इक्मिणी अति सत्वर पातली । चरण सन्नमनीं कव बातली। '-किसुदा २८. [सं. क्षेम-म. खेव-कव ?]

क्यइता-पु. कवन करणारा; कवि. [सं. कु] क्रमकित-वि. १ पाणचट; बेचव; निचव; पचपचीत.

२ (गो.) दबदबीत.

ठिकाणीं वापरतात, की पहा.

जाड साल: कठिण त्वचा. २ चिलखत: अंगत्राण: शरीराचे संरक्षण कट=बाकडा; कौटल्य=कपट ] करणारें एक प्रकारचें पोलादी किंवा चाग्रडणाचें बगैरे साधन. 'जैसे बज कवच लेडजे। सग शखांचा वर्षांवो साहिजे। '-का २.२३२. ' गोवळीं यहा जेलें अमुर्चे । म्हणोनि कवर्चे बाणलीं । ' –एक्स्व चेटक्या. २ कुभांडी; तुफानखोर; डावपेंच करणारा. [कंबटाल ] ८.१०. ६ ( ल. ) कोणतेंहि आच्छादन; प्रावरण; रक्षणसाधन. ' अप्रि ऐसे आहाच । तेजा नामाचे आहे कवच '-ज्ञा ७.३६. घरणे. 'अप्रिस्तंभ बाही कवटाळविती । '-तुगा ७०२. २ भोंवतें 'नातरी सर्पें कवच सांडिलें '-क्का ८.६६. भ झाडाच्या सालीवर लागणें; आश्रय घेणें; भोंवतीं धरणें; वेष्टणें (वेलींनी झाडा-अगर कागदावर मंत्र किंवा तोडगा लिड्डन हातांत अगर अंगावर दिकांस). ३ आंत घेण; स्वीकारण: मित्रभावाने दासल करणे. धारण करतात तो. ५ मंत्रांतील ऱ्हां, ऱ्हीं इत्यादि बीज अक्षर. ४ कबज्यांत घेण (देश वगैरे). ५(ल.) आंत येणे, जाणे, असणे. ६ मारुती अगर देवी यांच्या मृतीवरील देंादुराचा थर. हा कांहीं ६ समजणें; बुद्धीने आकलन करणें ( एखादा विवय ).[ का. कहा-दिवसांनीं सुद्रन पहल्यास देवानें कवच टाकलें असे म्हणतात. ७ डिसु; १ म. कव ] टणक आच्छादन: टरफल: कठिण त्वचा. 'अंडचावरील कवच ' [सं.] • टाकर्णे-कि. १ कात टाकर्णे (सापाने), 'नातरी सर्पे कवच सांडिलें। '-इा ८.६६. २ (ल.) पुनक्जीवन होणे; नवा उत्साह बेणें: दुखण्यांतन उठणें. ३ मतीवरील शेंदराचा लेप, यर पहणें. •क्रइरी-ली, •क्रहिरी-ली-ली. काचकुइली; साजकुइली- माणसाच्या डोक्याचे हाड. कहरी, ॰धर चर्ग-बाजी-वि. गोगलगाय, खेकडा, डेंवडे, झिंगे, कांसव या वर्गोतील प्राणी. संधिपाद प्राणी. ह्यांतील बहतेकांना उल पहा. शिंगासारखे चार अवयव व दहा पाय असतात. छाती व डोकें मिळ्न एकच भाग असून मागें पोट असतें. पाठीवर कवचासारखी कठिण कातडी असते. श्वीज-न. खाजकुइरीचें बीं; हैं औषधी भाहे.

क्रमचा-पु. (व.) गवंडयाची करणी; थापी. (ना.) मोठा चमचा.

कंचचाळ-न. वर्तुळाकार बसलेल्या माणसांचा घेर. वर्तेळ: घेरा. ( कि. घालणे; बसणें; जमणें; ) [ कवच ]

कंचची-की. १ (कों.) उहलेला किंवा फुटलेला लहान तुकहा; कपची. २ अंडचावरील कठिण पापुदा, आच्छादन; विशे-षतः अर्घा भाग किंवा तुकडा. ३ डोक्याची कवटी; नरटी. ४ कपाळ. ५ नारळाची अधी करवंटी, भाग. ६ (गी.) काचेचा तुकडा.

क्षयट-ली. (कों.) वेंग; कव पहा.

कंबट-न. (कों.) कोंबडीचे अंडें. •गाळणें-कि. धीर सोडणें; भयानें गांगरणें, घाबरणें. ०भावलें-न. (कु.) पिशाच बाधा काद्वन टाकण्याकरतां पिठाचें बाहुलें, कोंबडपाचें अंडें व एक दिवा अंगावह्न काढून बाहेर नेऊन टाकतात तें. [ कंबट+बाहुलें ]

प्रयोग: कुरोडें: चेटक. ' केली नाना कबटालें। पुत्रलोमें केली ढालें। ' शास कहन ठेवन चार-सहा दिवसांनी काढतात. [ कबठ+तेल ]

कचकचित यासारक्या शब्दांत कवबहल की असे पुष्कळ -दा ३.३.४५. २ कुआंड; डावपॅच; खोटें नाटें करणें; कृत्रिम; लचांड: तफान: कारस्थान, 'राणीचा एवढें कवटाळ रचण्यांतला कसच-पुन. १ कठिण आवरण; बाह्य आच्छादन; फळाची जो उद्देश ... तें मात्र बिलकुल झालें नाहीं ' -िन ५२९. िसं.

कवटा-प. ( ना. ) वेंगः कव पहा.

कंबटाली-ल्या-ळ्या-ळी--वि. १ क्वटाळ करणाराः कंखटाळणें - उकि. १ मिठी मारण: आर्लिंगन देणें: कवेंत

कंषटाळी-ली. मिठी.

क्षयटाळीण-की. चेटकीण: जादगारीण. [ कवटाल ] कवरी-- बी. (कों.) मिठी. कव पहा.

कारी-की. (कों.) अंडयाचे कवच: नारळाची नरोटी:

कंखटील - ळ-टिल्य---न. कंबंटल पहा. ० मंत्र-प. कब-

केवर्ट--न. अंडचार्चे कवच.

कंचड-- बी. एक फळझाड. हें दमट प्रदेशांत होतें. झाड मोठें असून याच्या फळास कंवठ म्हणतात. हें फळ वाटोळें असून याच्यावरील कवच कठिण असते. हिरव्या कवठाच्या मगजाचे सार आणि पिकलेल्याचा मुरंबा करतात. -वगु २.३०. कवठ इत्तीस फार आवडते. पाल्याचा रस पित्तविकारावर उपयोगी आहे. झाडा-पासन उत्तम गोंद निघतो. -कृषि ७६८. -स्त्री. २ आणिक एक निराळें झाड: याचें फळ कवठासारखेंच असते. परंत हें फळ कह असते म्हणून खात नाहींत. याच्या बिया सुपारीएवढपा असतात व त्यांचे तेल काढतात. ते खरजेवर औषधी आहे. हे झाड कॉक-णांत होतें. -न. (कोंबडीचें ) अंडें. [सं. कपिथ्य; प्रा. कबित्य; कपिथ्य-कविट्ठ-कवीठ-कवठ-रा. प्रथमाला हि. कैथ ] -ठाचा तक-प्र. (व.) कवठाची चटणी.

कंवठाळी-वि. (गो. ) कारस्थानी. [ कवटाल ] कवंटी--- जी, कवंटाचें झाड.

कखडी-की. मस्तकाची कवटी.

क्षांडेल-न. कह कवठाचें तेल. हें तेल कवठें काहून ठेवून कैसंटल - ळ - स्य - टाल-ळ-न. १ जारणमारणादि तीं पंघरा दिवसांनीं पिकल्यावर फोहन विया राखेंत काल्यून कैवठ्याल-न. (क.) क्वठेल.

कवड-- की. १ (कों.) फोडलेल्या नारळाचा अर्घा भाग, गई. खपल्या गई पहा. ' श्रद्ध सत्वाचा कवड मोठा। बोध बिरडें बांधला गांठा। '-तुगा ४४४६. [सं. करोटी ]

क्रवहपद्धा-पु. (व.) कवडयांची गुंफिलेली माळ. किवडी+ कंवडाळ करतें. ' -नामना ८४. पहा रे

बेलें. [सं. कमंडल ]

त्याच्या जवळच पडणारी छायाकृति.

कवडा। '-मोसभा ४.२७. (सं. कपोत)

गिरणीतील साच्यांस लागणारे कातडें. ५ दह्याचा किंबा नासलेल्या -टि ४.१२२. दुधाचा घट्ट व कापतां येणारा गोळा; गांठ; गठळी. 'दुग्धीं कांजीचा थेंब पडे। तेण दुग्धाचे होती कवडे। '--भारा १०.६७. [सं. कपर्दिक] •िमरिवर्णे-िक, निवाणी, चिन्ह, लक्षण भाजी; हिचीं फुल बारीक, पांढरीं व पोह्यासारखीं असतात. दासविणे, खेळणें ( देवीचा भूत्या किंवा भाराधी देवीचा अलं कार म्हणून आपल्या गळवांत कवडवांची माळ वालतो यावरून) रचा धूप. कोणत्याहि गोष्टीचे वैभव मिरविणे, 'भापले कवित्वाचा कवडा ।

मिरवी सधन समेपुढें। ' ०गहं, कवड्या गहं-पु. एकप्रकारचा

कवडाजा-प. एक जातीचा मासा.

क्षञ्ची-की. १ कपर्दिका; समुद्रांतील एका जलजंतूच्या शरी-कैचडल-ळ--सीन. १ कह बंदावनाचा बेल व फळ. याचे रावरील कवच. याचा चलनाकडे उपयोग होत असे. एका पैशाला पान सरसरीत व सुरकुत्या असलेलें असन त्रिदली असतें. फळाचा ६४ किंवा ८० कवड्या मिळतात. तीन प्रकारच्या कवड्या असतात-रंग पहिल्यानें हिरवा व पिकल्यावर तांबडा होतो. हें फळ कह दही, सगुणी व भवानी. 'हातीं कवडी विद्या दवडी ' 'शंख असतें. - बगु २,२१. २ ( ल. ) (हें फळ वहून संदर दिसते पण सिंपी घुला कवडे। आधीं त्यांचें घर घडे। ' -दा ९,७.५. 'परि अंतर्भाग काळा असून कह असतो म्हणून वर चांगल्या दिस खळ जन हे नेदिती कवडी तेही '-श्रीधर ( नवनीत प. ४४४ ). णाऱ्या परंतु अंतः करणाच्या दुष्ट मनुष्यास यानी नेहमी उपमा २ हाताच्या पायाच्या नखावर जो पांढरा ठिपका असतो तो. देतात. ) मत्सरी, दुष्ट, नीच, द्वेषी माणुस. ३ (कों. ) नारळाचें ३ विटीदांह्वच्या खेळांतील एक शब्द. ४ कवडा अर्थ ५ पहा. ५ रेशीमकाठी वस्त्राच्या काठाची विणकर विरळ झाली असतां कचडसा, कडोसा-पु. १ खिडकींतुन, दरवाज्यांतुन, त्यांत उभ्या ताण्याचे दिसणारे पांढरे ठिपके. अंश. ६ डोळणां-छपरांतून भथवा एखाद्या फरींतून पहलेले प्रकाशाचे किरण. तील फुल, वहस. ७ चलनाचा अत्यंत अल्प अंश. ८ सर्पाच्या अथवा परावर्तित प्रकाशा. 'सूर्य जयाचेनि उजाळे। कवडसेनि' अंगावरील पांडरे ठिपके. ९ (उपहा.) दांत; कवळी? १० -भम २.२३. 'शाडांच्या सावलीत लांब लांब उन्हाचे कवडसे बुदुलाशिवाय डोल्याचा पांदरा भाग. ११ कवडीचें झाड; हें पढले म्हणजे लांबचु लांब प्रकाशस्तंभ दिसत. '-पान्ड ४९. २ लहान असन यास पांडरीं फुले येतात याचा तापावर उपयोग होतो. रात्रीच्या वेळी पर्ले भानुष्य, दिवा अथवा एखादा पदार्थ यांची १२ झोडपलेल्या गन्हाच्या ताटांतील कणस. १३ ससलमान लोक दाढीचा जो भाग कथींहि काढीत नाहींत तो; अल्लाचा कवड़ा-पु. एक पक्षी; कपोत; होला; होलगा; हा अनिष्ट- नर. १४ दह्याचा घट गोळा; गांठ, गठळी. [सं. कपर्दिका: प्रा. स्वक समजतात. हा घरांत शिरला असतां कपोतशांति करतात. कवड्डिअ = कवडी; हिं. पं. कौडी] कतवडी सांठविणे-' जळीं तळपतांचि मासा। कवडा झेलुनि ने भाकाशा।'-एमा कि. चिक्कुपणाने पैशांचा सांठा करणे. ०उखटी पर्डणे-२२.७२८. 'हान भला बुडवाया शिरला या राजमंदिरीं कि. फांमा किंवा डाव उलटा पडणें; गोष्ट अंगावर वेणें. • किमतीचा-वि. निरुपयोगी: कुचकामाचा. •चा खेळ-प. कस्बडा-- प. १ मोठी कवडी. 'आयुष्याचे तीन कवडे। इटीदांहुच्या खेळांतील एक प्रकार. व्या माल-प. १ अगर्दी विषयाचें चार्डे कदान करी।' -एंभा ३.५६१. 'जैसा वेश्या- कमी किमतीचा माल. २ (ल.) तुच्छ पदार्थ; कुचकामाचा. भोगीं कवडा वेंचे। मग दारिह चेपं न ये तिथेचे। '-हा ९. ०टंक-चुवका-पूत-वि. चिक्कृ, कृपण, कंजूष ( मनुष्य ). ३२९. ' जुसता पोरवडा । वरीं न कवडा चित्तीं बरा नीवडा । ' 'कवडीचुंबक आहे. ' 'दोघेही गुलाम कवडी चुंबक ! ' -विवि -भाद्र ४९. 'नेदी फुटका कवडा। चोरीं पातला दर्वडा '-दावि ८.११.२०७. ० बाजा-वि. चांगल्या प्रकारें कवडवा खेळणारा. २८४. २ ( ल. ) डोळ्यावर वेणारा सारा; डोळ्यांतील फुल; ०मोल-वि. अगरीं कमी किमतीचा; क्षलक दर्जाचा. 'एका कबडी. ३ विखरकेले, विस्कृतिकत मेघ, उग. ४ (चांभारधंदा ) मार्गातील कुशल वाटाडेही दसऱ्या मार्गात कबडीमोल स्रतात.

क्याद्वी-की. काटक्यांचें कवाड;कवाडी. [सं. कपाट=कवाड] कवडेफोक--9' (कों.) एक प्रकारचे गवत; एक पाले-

कवाडे लोभाण-प. कवड्या कदः जाळण्याचा एक प्रका-

कवडेसाळेर-पु. (गो.) एक जातीचा पक्षी.

कवर्ड्डा—पु. (माळवी) हुतृतृचा खेळ. यांत हुतृतु असें न म्हणतां कवड्डी, कवड्डी असें म्हणतात. [ध्व.]

कवड्या ऊर-पु. धुपाची पांढरी जात. कवडेलोभाण.

कवड्या-घणस-घोणस--पु. घोणस; सापांतील एक जात; याच्या अंगावर ठिपके असतात.

कवड्या लिब-पु. लिबाची एक जात.

कवड्या साप-सर्प--पु. अंगावर कवडीसारखे ठिपके असः णारा साप.

क्षण—प्रसना. (कान्य) कोण ? काय ? कोणता ? कोणीहि 'जैसें उसळलें कालकृट । धरी कवण । '-झा १.८९. 'त्या द्रौप-देय वीर्ये न घुर नरांमाजीं तोषला कवण । '-मोकणे ९.२३. 'ऐसा कवण नाहीं भांडला । '-ऐपो ८९. 'एंख नधुनी सर्वया पराधीन । कवण ऐसी वाढवी हरीविण । '-विक १४. [सं. कः दुः कः पुनः] कवणीकहे-िकवि. कोठेंही. 'का महाप्रळयीचें तेज बाढे । तेसें आपणेनवीण कवणीकहे । नेदीची उर्री! '-झा ११.१९४. कवणीया—कोणत्या; कोण्या. 'कवणीयापि न निवेचे । '-विनि ८.४५. कवणियाचा—कोणाचा. 'कोण तृं गा कोठील कवणियाचा '-र २४. कवणु—कोण. 'वाणौ कवणु जाणें।'-दाव ७. [सं. कः पुनः-कउण-कवण-कोण. -राभाअ १८३३] कवण्या-कोणत्या ? 'विश्वोदर तूं तुला वहावा पट कवण्या हार्ती'-विक २. ०गुणी-किवि. (काव्य) का; कशामुळें; कोणत्या कारणासार्टी. 'का माझा विसर पडला माथवाप । सांडियेली कृपा कवण्यागुणें।'

कवणी-- ली. सुतार नांवाचा पक्षी.

कसर्णे—जिके. १ रचणें (ओळी, श्लोक, आवण, प्रंथ, कविता) जुळविणें; कवन करणें. 'सग कोण कवी न कवी कविता।' -ळीळावती. 'प्रवर्णी जो वर्णी वद कवण वर्णी कवियता' -र ९१. २ (गो.) गोळा करणें. [सं. कु—कवन]

कवर्णे—िक. (गो.) आर्लिगिणे; कर्नेत घेणे. कन पहा. कवर्णे—स. कोणी. 'प्रपंच कवर्णे निर्मिला।'-निषु २.

कवितक-तीक-तुक-न. (काव्य) कौतुक; नवल; आवर्थ; लीला. 'एन्ह्वीं एकही तुर्तीं भृतळीं । कवितका लागीं। -िश्चेष्ठ ७०२. 'शातां अर्जुना आणिकही येक । सांगेन ऐकें कवितक। '-हा २.३०३. 'अणोनि तें वाणितां कवितकें। वाचे सौरसु न देखे ।'-ऋ ३८. 'एक घरा नेउनि कवितकें पांजरा बातला '-पंच ५.१. 'अवधारिजे कवतीक '-उषा २८.१९. 'रामकृष्णें केलें कवतुक गोकुळीं। गोपाळांचें मेळी गाई चारी।'-तुगा १६. [सं. कौतुक]

कवंद-दी—की. १ (राजा.) खपली; सालपट; पापुद्रा (जिमनीचा, गिलाव्याचा, फोडावरचा). वाळलेला फोड, पुळी.

२ ( वे. ) वाकळ; गोधडी. [ का. कवंदी≔वाकळ ]

क्सवर-रीं-- श्री. चवेणी व तिचें पान. रानकेळ पहा. कश्ववो--पु. (गो.) टेंभा.

कवन—न. कविता; काव्य; पद्य; गाणें. त्याची जुळणी. 'स्तवन करी रघुनाय तयाचें । कवन स्वीकारावें '-र ४२. २ (कु.) कल्पित गोष्ट. [सं.]

कस्यिता--- पु. किन; काव्यकर्ता. 'सुवर्णी जो वर्णी वद कवण वर्णी कवियता।'- र ९२. [सं. कु-कवर्णे]

कंचल-करार-क्वल व तत्संबद शब्दासाठीं कौल पहा.

कवल - ळ - पु. तों डांतील घास. 'न बळ प्रेक्षी परि यति-इस्तींचा पाइतां गळे कवळ।' - मोक्कणविजय ८६.१२. 'शिष्य श्रवणीं कवळ भरी। उद्गार वचनें।' - दा ५.२.१७ [सं. कवल= श्रास; तुल. हिंबू. कओम्हन=अन्न]

कवल-ळ--जी. मिटी. 'घाछं दे कवळ वैस ये जवळ तुला मैतरणी।'-प्रका २०८. [कव]

कवल — क. — न. (कों.) भातकेतीची जमीन भाजण्यासाठीं ऐन, किंजळ, साग, बेहडा इत्यादि झाडांचे जे टाळे तोड्न ठेवतात ते. राब. (कि॰ तोडणें; ठावणें क्रींचाजणें; जाळणें). 'कवळ तोडावयासी मजुरी असामी वीस एकून आकार पोटा-खुदा दर आणेप्रमाणें '—मसाप २.२.६५.

कवला-फोक, लसलशीत, कवलार-रू, कवला वण, कवली, कवलुं-कौ बाली पहा.

कचलिता-वि. रक्षणकर्ता; रक्षक. [सं. कवल]

कचसरी-ली-कुहिरी-ली-कवनकुद्री पहा. 'भुईकोहळे पांच शेर आणि कवसकुहिरीचे बी. पांच शेर एकत्र करून त्यांचें चूर्ण करावें. ' -अश्वप १.१३९.

कंवसाल---न. कुआंड; कपट; कंवटाळ; किटाळ; बदनामी करणारें कपटजाल; जादु; युक्ति. 'कृष्णें कंवसाल केलें।'--रास २.६४५. [सं. कौशल्य?]

कंचसाली-स्या—वि. कंबसाल करणारा; चेटका; कपटी. कचळ—न. (कों.) टाळे; शिरडीं; शिरीं. कबल-ळ २

पहा. ॰काठी-जी. १ राव. २ झाडपाला; हलक्या काटणा; काडपा; शिरीं, शिरकाठीं वंगेरे. कवल-ळ पहा.

कवळ--पु. १ घास, कवल-ळ अथे १ पहा. 'मुर्खीचा कवळ मुर्खीजाण । माझे ध्यान लागलें।'-एभा १२.११२. 'तयाचे मुर्खी मिष्टानकवळ।'-विउ ११.१३३. २ ( मुठींत घेतलेली ) वस्तु, ( हातांत मावणारा ) पदार्थ ( गवत, लाक्ड); मूठभर जिसस. 'कामघेनुसी हुक्क तृणकवळ।'-रावि १.२२. ३ मध्यभाग; गाभा. 'त्या मुसळाचा मध्यक्षवळ। चुर्ण नव्हेच अतिप्रबळ। उरला बज्रप्राय केवळ।तो समुद्री तत्काळ झुगारिला।' -एभा १.३८१. ४ टांच; (टांचेच्या) खालचा भाग; तळ. ' बालसूर्याचेनि उजाळे । तैसीं कवळे टांचांची ' -एरुस्व १.२१. ५ (कु.) औषधी झाडाचा पाला वगैरे बादून डोकीवर घालतात तो लेप. थर. पेंड. ' कांग्रांचा कवळ डोक्यावर घाल. ' ६ (चांभार) (मोटेच्या) हेऱ्यास सोंड जो रण्याचा सांधा. ( कि॰ काढणें= सोंडेचें व डे-याचे मेज बरोबर बसण्यासाठीं केलेली कापाकाप ). ७ (गो.) गोळा.

क्वळ-नी. कावीळ; कामीण. (पित्तप्रकोपामुळें उप्तन्न क्वल ] होणारी ). ' कवळें अध्यासिला डोळा ।तों चंद्रमा देखे पिवळा । -एभा १०.६३३. [सं. कामला]

कवळचं - कि. (गो.) कवळणें; मिठी मारणें.

कवळटें-ठा--नपु. (कों,) इवळासाटी राखलेला विन लाग-वहीचा डोंगराळ भाग. ०ठा-प्र. राव. कवल-ळ २ पहा. 'गरीब रयतेस गुरें चारण्यास व कवळडा नेण्यासही मोकळीक देण्याची मारामार पहते. ' - टि १.२०१.

कवळ-सी. १ मिठी; आर्लिंगन; खेंव. 'पृथा देवी आणि सौबळी। स्नेहें मिळाल्या खेंनकवळीं। '-मुमादि ४५.११९. ' दोघे मिसळले केशकवळी. '-मुविराट ३.१४१. २ नांगराच्या रुमणीची खीळ; पाचर. [कव]

कचळणी--न्नी. (कों.) गोळा करणें; कवळणें. [कव] कवळणें-अकि. १ (गो. कवळचें ) पकडणें; कवटाळणें. 'शीघ्र रथावरुनि उडी टाकी कवळूनि शक्ति सुखनि गदा।' -मोभीष्म ९.५४. ' नांगरीं कवळी मंग आउतें वोढी. ' -उषा १४९७. २ (राजा.) एके ठिकाणीं जुळविणें; रासकरणें (विस्कट-लेल्या वस्तृंची ). १ (काव्य ) तोंडानें धरणें; दाढेंत पकडणें; गिकर्णे. 'सर्पानें मंहक कवळिला।' ४ व्यापणे. 'हे तिन्ही एकबटले। तेथ शब्दब्रह्म क्वळलें। '-इस १.२०. ५ आकलन करणें. 'परी अपराध तो आणिक आहे। जें भी गीतार्थ कवछं पार्हे। ' –ज्ञा १.६६. [सं. कवल ]

कथळणं -- सिक. आर्लिंगन देणें; मिठी मारणें. ' सुकें तो विश्वपाळ कवळावा '-मोउद्योग ७.९. 'स्नेहें धावोनि स्वलाही। मातें कवळी दोन्हीं बाहीं। ' 'सखा माशा मातें कवळि बहु राज कवा व्हत. '-बाय २.३. [सं. कदा] दाऊनि ममता। '-विवि १८७६.१.२०. [कव]

कवळपट्टी--बी. ( होर ) मोटेच्या सोंदेची मोठी पट्टी. कार्यळा-पु. १ घास. कवल-ळ अर्थ १ पहा. २ राब, कवळ अर्थ ३ पहा. ३ (गो.) वळकटी. [कवल]

रील शेंडा(जेथे नारळ घरतात व जेथून झापे सुटतात तो).[सं.कोमछ] [ अर. कवाईद ]

क्षकाचे सळ-न ( ढोर ) मोटेची सोंड व डेरा एकत्र करावयास लागणारे सळ.

कवळास-- पु. (गो.) दसऱ्यानंतर उत्सवसमाप्तीव्या वेळीं देवाच्या अवसराकद्वन विडा इ० प्रसाद कल्याणार्थ घेणे. ॰ फें-अकि. १ उत्सवसमारंभ आटोपल्यानंतर गणपती अथवा गौरी यांच्या मूर्तीचें तळ्यांत अथवा नदींत विसर्जन करणें. २ (बायकी) मंगळगौरीची पूजा झाल्यावर दुसऱ्या दिवशीं ती बोळवावयाच्या पूर्वी तिची मूर्ति उठविण्यासाठी हलविण. विसेजन करणें; प्रजापत्री वगैरे एकत्र काढन देवी वेगळी काढणें. सिं.

कचळी-भी. १ कवळ याचे लघुत्वदर्शक हपः वेधेत माव-णारा गवत, लांकुड इ० पदार्थ. २ मिटी; वेंग; झडप. 'महा काळेशीं कवळी। देओ पातांती। ' -शिशु ८७९. ' उच्चपण देतीं कवळीं। धुमंडळासीं॥ ' -शिशु ३२२. ३ दातांची पंक्ति, रांग. ४ पांचरें। अथवा साढेपांचरें। (विडयांच्या) पानांचा पुडा. 'तर मग बहुधा रामटेकच्या पानांची कवळी आली असेल. ' –तोबं ६९. ४ पानांचा लहानसा पुढा, गुंडाळी. ५ कानांतील एक दागिना. ६ (कु.) नांगराच्या क्मणीची खुंटी. ७ नांगराच्या रमणीची खीळ. ८ (गो.) घट जमीन. ९ (कॉ.) माशाची एक जात. हेमासे आक्टोबर, नोव्हेंबरांत पकडतात. १० घास. [सं. कवल ] ० कर्णे-िक. (व.) खंथ करण.

कवळी—सी. पोटांतील रोग; कावीळ. [सं. कामरा] कवळी-वि. कोवळी. 'बारे तनु असतां कवळी। परी शयनाहुनि उठसी उपःकाळीं। ' -नव २२.१६३. [सं. कोमल] कचळ-पु. स्पर्श. -शर (नागा ३८२).

कवळो-पु. (गो.) अंधरणाची गुंडाळी, बळकटी. कवळा पहा. [सं. कवल]

कवळ्या-वि. (गुन्हाळ) उसाची कांडी अथवा पेरे गोळा करून कांडेक=यापाशीं ( चरकांत लावण्यासाठीं ) नेऊन देणारा.

कवा-9. कॉफी दिवा बुंद शिजवृन तयार केलेला अकै; एक पेय. [ अर. कहवा ]

कथा-किवि. (कुण.) केव्हां. 'बाच्या वक्ताला इस्तरी

कवाइती-दी, कवाइतदार-ददार-वि. लब्बरी डाव-पंचांत निष्णात, तरवेज; परंतु खोल बुद्धीचा; बुक्तिवाज; कार-स्थानी अशा माणसाबहरू पुष्कळ वेळां योजतात. [अर. कवाईद] कवाईत-द-की. १ शिस्त; लष्करी हालवाली, रचना; कवळा---वि. कोवळा --प्र. माडाच्या, ताडाच्या झाडाचा युद्धकलेचे शिस्तीचे शिक्षण. २ ( ल. ) शकल; युक्ति; हिकमरा.

कवांकी - बी. (क.) एक जातीचा पक्षी. कवादी-सी. (कॉ.) आर्लिंगन. [कव]

कवा ठावन--किवि. (माण.) केव्हांपासून.

कवाड-न. १ दार; दरवाजा. 'नेत्रद्वारींची कवाडें लागूं पाइती। '-इत ६.२०२. ' मनीं लागलें हें घ्यान। कवाड केव्हां उघडे हैं। ' -दलपरें भूपाळी, पृ. ८. 'घाली कवाड टळली बाढ रातीं. '-तुगा १२१. २ (व) दरवाज्याच्या फळ्या; कावड. माळवी किवाड. (कि॰ घालणें; लावणें ). सं. कपाट; प्रा. कवाड; हिं. किवाड; गु. कमाड; पं. कवाड ]

कवासी-की. लहानसं कवाड: कामटयांची किंवा गवताची केलेली ताटी; शेताचे फाटक; परसाचा झांपा. [ सं. कपाट ]

कवाली-की. विटीदांडच्या खेळांतील एक शब्द. कवडी पहा.

कवाणी-- स्त्री. सुतार पक्षी. कवणी पहा.

कवाता-तो-था-थो-ठी-- पु. १ (कों. कु. ) माडाचें लहान झाड; रोपटें; नारळ लागण्यापूर्वीचे अडीच हात उंचीचे झाड. २ (गो.) नारळाच्या झाडाचा कोंब. ३ (कों.) पोफळीचें रोप. (कों.) नारळाच्या रोपास नवीन फुटलेली पहिली तीन पाने. क्रवाधरन—किवि. ( माण.) केन्हांपासून; फार वेळपासून. कवाथी-कावथी-की, पोफळीचें रोप.

कवायत—सी. १ युध्दविषयक सामुदायिक हालचाल; सैन्याची कसरतः, कारवाईः, कवाईत पहा. 'लढाईचे समयीं कवा-यतीने चालावें '-रा १०.६५. २ नियम; पद्धति; युक्ति; शिस्त. 'सखारामपंतानी कवायत धरली आहे जे.'-ख ५.२६२५. [ अर. कवाइद=काइदाचे अव ]

कवायतीः कवाइती-कवाइतीत-वि. १ कवाईत शिक-केला. 'काळे कवाइतीत दहा-पांच नित्य येतात. '-रा १०. १९१. २ (गो.) कावेबाज; कारस्थानी. [ अर. कवाइद्र ]

कवारी—की. (गो.) कापलेल्या लाकबाची भेग मोठी होण्यासाठीं आंत ठोकलेली मोठी पाचर, कावर पहा.

कवाल-पु. १ ख्याल गाणारा गवई. 'कवालाचे गायन ऐकून...बर्खा जालें. '-रा ७.५०७. २ ख्याल नांवाचे मुसल-मानी गाणें. [ अर. कब्बाल ]

कथाला-9. जमीन, घर वगैरेचे ऋयपत्र; खरेदीसत: सौदापत्र; दस्तऐवजः कवालत. कवाला पहा. [ अर. कवाला ]

क्याल. (कि ० गार्गे.) [अर. कब्बाल ]

कवाली-वि. कवालासंबंधींचें.

कवासी-- पु. (गी.) केवडा; केतकी. [सं. केतकी]

(क.) वाळलेल्या काटक्यांचे ओझं.

कचाळा— पु. (कु.) कवळा अर्थ २ पहा.

कवाळ-पु. (कीं.) नारळाचे चोड सोखन काढल्यावर त्यांतन निषणारा कोवळा नारळ.

कचि-पु. १ रसालंकारविशिष्ट रचना करणाराः काव्यकर्ताः शाहीर, 'जें न देखे रिव तें देखे कवि. ' २ (ल.) पंडित; जाणता; ज्ञानी. 'स्वपरांच्या भूषणासि कवि टाळी।'-मोभादि ८.३५. ' हा प्राकृत पुरुष नव्हे सांगावें काय म्यां तला कविला '--मोकर्ण २२.३८. 'फार तर काय पण कवि या शब्दाचा अर्थ शहाणा मसाहि पुढे होऊन गेला. '-नि ३४. ३ शुकाचार्य; दैत्यगुरु. 'झाला ययाति कविचा जामाता तीच सरक्या परिसा।' -मोशादि ९.६.४ (ल.) विदुर. ' नमुनि कवि म्हणे रायाः न 🛂त-विचार हा मला रुचला। '-मोसभा ३.४९, 'तेथे ज्ञान विशारद शारद शशि गौर गौरवाई कवी । '-मोसभा १.१२. [सं. कु=शब्द करणें-कवि ] वैरंकुइय-न. कवीची निष्प्रतिबंधता; कविस्वातंत्र्य. [सं.] ॰समय-संकेत-पु. निसर्गीत विद्यमान नसरेल्या अशा कांहीं गोष्टी भापल्या प्राचीन कवींनी कल्पिल्या होत्या त्याः कविकल्पना. 'गगनांतले सगळे देव गगनक्सुमाप्रमाणे स्रोटे आहेत. ते मानणे हा एक कविसंकेत किंवा सुजनसंकेत आहे. ' -सदे ११९. ०**हीर-**वि. कविश्रेष्ठ. कर्वीमध्ये हिन्यासारखाः मोठा कवि.

**कविजा**—५. कल्याः उत्तथण्याचे साधनः [अर. कब्ब्= उलथणे, परतणे ]

कविजा-की. शुकाचार्याची मुलगी देवयानी. [ सं. कवि+ जन् ]

कंविथ-न. कवंठ पहा.

किंचत-ता - त्व - त्र - कर्वात---नकी. १ कवन; काव्य; पद्यः आल्हादकारक पद्यस्वनाः रसयुक्त वाक्यरचनाः २ प्रतिभा-संपन्न (गद्य, पद्य,) रचना. 'जेणें अनुताप उपजे । जेणें लोकिक लाजे । जेणें ज्ञान उमजे । या नाव कवित्व ।' -दा १४.३.४८. [机]

कविताशक्ति-की. प्रतिभा; काव्यरचनेचें सामर्थ्य; स्फूर्नि. [सं.]

कवित्व--कविता पहा. •करणी-स्री. (काव्य) काव्य रचनेंतील चतुराई. •कला-की. १ कवितेची कला:कवितेतील सरस पचरचना, खुबीदार भर्थवोध, मनावर ठसण्यासारखी वर्णनपद्धति कवाली-क्याल-कीप. कवाल गवई जें गाणें गातो तें; वैगेरे गुण; काव्यरचनेंतील कौशल्य, सींदर्थ. २ कवितेतील रसपरियोष. ३ कविता शक्तीपासन स्वाभाविकपणे उद्भवणारी (क्वीच्या मुसावरील चमकणारी) शोभा, तेज, चमक, दीप्ति. िंसे.ी

कचिलास-प. कैलास या शब्दाचा अपश्रंश. -हंको.

कवीठ--न. १ कवंठ पहा. 'जेसे का कवींठ घातले बहवा-नलीं-- इस ११.४३३. २ (स्ता.) लहान खरवुज.

कवीदील-वि. शकहृदय; निर्भय; धीट; शूर. [ अर. क्वी=सशक्तः सामध्येयक्त,+दिल=मन ]

कखीशा--वि. (व.) कैदाशीण. [सं. कर्कशा]

कवीहाल-वि. बेशक: निःशंक: धीट. 'तुम्हीं कवीहाल होजन आपल्या बतनावरी येणे।'-रा १७.३४. [ अर. कवी= सशक, बळकट, फा. हाल=धीर, धीटपणा ]

क्रवृत्त-न. ( छपरावरील ) कौल; कऊल.

कवेड--न. (गो.) श्रींपडीचे दार: कवाड पहा.

कतोज्ञ-पू. (कवीश अप. ) पति: नवरा. 'व्यर्थ दिवस जातात खबर सांगा माझ्या कवेशा। '-होला १११.

क्षेत्रेळ---न. (गो.) लेप; थर; पॅड. क्वळ पहा.

कडय--न. पितरास अर्पण करावयाची वस्तु, अन्न वगैरे.[सं.] कञ्चर-किवि. (मुंबईच्या भासपास, कुण.) कोठवर: कोठप-र्येत: किती लांब ( स्थळ व अवकाश यांसंवंधीं ). (सं.कुत्र किंवा कदा+वर ]

कुट्या-वि. ( ना. ) कावेबाज; धूर्त. [ हि. कट्वा=कावळा ] कब्ह-न. (व.) निर्मेळीचे बी. (कवणा पहा.)

कुळ्ड-व्हा-ळ-न, वेढा; गवसणी. ' आकाशासि कव्हळ। पहोनि ठेलें।'-हा ११.३५९. [कवळ]

कब्हण-णा-णी-कोण ? कोणा ? कोणी ? 'कब्हणांहि न चिती वीक '-शिश ८६८. 'तया येसणा बलिध्द । नाही कव्हणीं।'--गीता १.९०१. [कोण]

कब्हणी-किवि. १ कोर्टेहि. 'कव्हणीं सुक्षेत्र नाहीं ऐसे । जेथ फीटे अवपारों।'-ऋ १९. २ कोणत्या: कोण्या. 'कव्हणी एकी बेळीं। '-शिशु ३८.

कुद्धर्णे--किवि. कोणतें, कोणत्या. 'तरी आलेंति कन्हणें कांने।' -शिश्च ११८.

करहेरी-किवि. (ना.) किती वेळपर्यत ? कोठपर्यत ? कव्चर पहा.

कब्हा-9. बुंद; कॉफी. कवा अर्थ १ पहा. ' शहाजादे यासही कब्हा वावा '-रा ५.२२. [ अर. कह्वा ]

क्या-प. १ चाबुक; कोरडा; 'चाल उगीच प्रभुशी इट करिता पाठिशीं कशा लागे।' -मोसभा ५.८. 'क्षत्रिय तेज असे हैं जे तुजला पीडितें कशापातें '-मोआदि ३२.२२. २ कमरपद्या. **-शर** [सं.]

कैशा-पु. (बायकी) कोवसा (अप.) पक्षपाती काम पत्कणारा; सुड घेणारा किंवा रक्षण करणारा; विशेषतः भांडणतं- ग्रुद्धतेची परीक्षा करतात तो दगड; कसवटीचा दगड. [ सं. कथ= व्याला फूस देणारा.

शको. २. २१

कदााचा-वि. (काय) कोणला वस्तुचा, गोष्टीचा, जातीचा. प्रकाराचा, तन्हेचा ? 'हा इपया कशाचा तर चांदीचा.' सि. कस्यो कशा(सा)य-पु. काढा. [सं. कषाय |

कशाला-किवि. कोणत्या गोष्टीसाठीं ? कां ? काय म्हणून. [कसा]

कशास-किवि. कशाकरितां ? 'जया बहु तयास या मज कशास मी हांवरा। ' -केका १४. [कसा]

कशि(शी)श्रा—प. वेल्ख्यीचें काम; वस्नावरील दोऱ्यानें. रशमाने किया जरीने केलेलें नकशी काम; भरतकाम; खडीचें काम (वस्त्रावरील). [फा. कशिदह ]

कशी-की. (राजा. कुण.) नाचणी बगैरेचें झोडपून दाणे काइन घेतलेलें कणीस; पिशी.

कशी-- स्त्री, कांचगी; जाच; जिकीर, -शर [सं. कष] कशीश-नी, ओढ; हर; आढेवेढे. 'नवावाचे प्रकृतीत कशीश फार आहे. ' -रा ५.१७१. फा. कशिश = आकर्षणः विरोध 1

करोट-ड-र-न. बह्नसारखें एक तण. [सं. करोठ] करोय-किवि. (गो.) कसाही; कांहीं तरी करून, [दसा] करोर-प. (शाप.) पृष्ठवंश; (सामाशब्द) करोठवंटक-वन-पार्श्वशंग-बाहु. [सं. कशेद=पृष्ठवंश]

करोला-वि. १ कसला (अप.) कशासारखा; कसल्या बातीचा, प्रकाराचा, पद्धतीचा.

करोला-प. १ (ना. व. ) बाटोळा गडवा: लहान लोटा: वाटोळ्या बुडाचा घडींव तांच्या. 'करोला फुटका निघाला ' [कलश ?]

कशो—सी. (ना.) कस.

कश्चन, कश्चित्—सना. कोणी एक; कोणी तरी एक: अमुक. [ <del>ti</del>. ]

क इमल-ळ--न. १ घाण; कचरा; द्वित वस्तु. 'जैसा गांवीचिया करमळा । उकरहा होय येकवळा। ' - जा १८. ६५०. –वि. आक्षिप्त; खराब झालेलें. 'तें करमळ आठवी । भाचरण जं।'-ज्ञा १८.६२०. 'पाइतां देही अतिकश्मळ '-एभा २०. १४६. 'कवण वधु वरीते, कश्मला कोणपा या ? ' - आसि ३८. २ पापः मलः; दोषः -वि. पापीः; दृषितः; असंगलः [सं.]

कर्यपीं लागर्णे-कि. करवर्षी लाग्णे या स्पार्च चकीचे ह्य. आश्रय घेण; मागे लागणें. कच्छप पहा.

क इयाक - किवि. ( हेटकरी ) दशाला ?

कप-पाषाण-9. ज्या दगडावर घांसून सोने वगरे घातंच्या वांसण+पाषाण ]

क्तवा-- पु. (व.) काढा. [सं. कवाय]

कचाय-प. १ औषधी वनस्पतींचा काढा; अर्क. २ गेरूचा रंग. [सं. ] -वि. १ तिखट; चुकीनें कडवट. २ (काषाय अप). गेह अथवा कावेच्या रंगाचे: ३ कलुपित: बेरंग: विचरित (चित्र वृत्ति, तादात्म्य ).

कछ-पु. १ शारीरिक श्रम; त्रास; आयास; प्रयत्न; मेह-नतः; परिश्रमः 'कप्टेंबिण फळ नाहीं। कप्टेंबिण राज्य नाहीं। ' -दा १८.७.३. २ थकवा; शीण; श्रम ( शारीरिक; मानसिक ); द:ब: अस्वस्थता (सामान्यतः अव. प्रयोग). व्याधि; संकट. [ सं. कष्=धांसणें ] व्करी-पु. मजूर; अंगोहन-तीचे, दगदगीचे, हलक्या दर्जाचे काम करणारा; कामकरी.

क्रप्रणे-अफि. १ फार अंगमेहनतीमुळे, काबादकष्टामुळे थक्रण: दमणे; प्राण कासावीस होणे. २ ( मनांत ) दुःखी होणे; अतिशय क्लेश, त्रास होणे. 'बहु कप्टली शब्द कारण्य बोले।' -दावि ४९६, ३ श्रम, आयास करणे; हाडाची काडे करणे; रक्ताचे पाणी करणे (अंगमेहनतीमुळें, अंगमेहनत करून). [कप्ट]

काप्रसाध्य-वि. अति श्रम किंवा मेहनत केल्यावांचून सिद्धीस न जाणारा: मेहनतीचा: त्रासदायक. [सं. कष्ट+साध्य]

कष्टाची धण-की. श्रमाची, मेहनतीची समृद्धि होईल असे काम: जिच्यापासन कांहीं फलप्राप्ति नाहीं पण केवळ मेहनत पडली अशी गोष्ट; विफल श्रम.

क्रप्राजित-वि. थम करून मिळविलेले. [सं. कप्र+भर्जित] क्रप्राळ-वि. मेहनती; उद्योगी; परिश्रम करणारा. सि. कप्ट+भालुच् ]

कछी -- वि. १ कष्टाळु. २ त्रासदायकः; मेहनतीचे. ३ शिण लेला; थकलेला; खिन्न; न्याकुळ; दु.खी. 'म्हणउनि होतों क्षणो-क्षणें कष्टी। '-मोकर्ण १.१५. -पु. (गो. ) मजूर; माडाची सुर काढणारा नोकर.

कष्टीक-वि. (व.) कष्टाळ; महनती.

कस-पु. १ सामर्थ्य; तकवा; जोर; जोम; हंशील; अर्थ; पाणी; चांगुरूपणा; ( शरीराचा ) जोम; पाणी; बल; शक्ति; सामर्थ्यः ' नामापुढें उरावयालागीं । ऋस त्याचे अंगीं असेना । ' -एमा २८.३९१. (एखाद्या वस्तुचे) सत्त्व; पुष्टिदायक जोम दार, पुष्टीकारक, जोमदारपणा उत्पन्न करणारा तत्त्वांश (जिमिनीत धान्योत्पादक अंश, धान्यांत अन्नांश, दुधांत स्निग्धांश इत्यादि प्रमाणे ). अभ्यासांही लागी । कसु नाहीं तुक्षिया मांगी । '-ज्ञा १२.१४. 'गाईपेक्षां म्हशीचे दुध कसाला जास्त '; 'नदीकांठची श्रेतजमीन कसाला चांगली असते. ' २ फलदायकता; व्यापार-धंदा, यांच्यापासून योग्य प्राप्तिः, कुस. ३ कसोटीवर लावून सोन्याची किंवा रूप्याची टरवलेली योग्यता, गुण; शुद्धतेच विरहें कशी सुबद्ध। '-मुरंशु ४८. 'दाटले त्रिगुणाचे कसणी।

प्रमाण व ही शुद्धता उरविण्यासाठीं त्या दगडावर मारलेली रेघ: वांसलेला भाग. 'या महातेजाचेनि करें। जरी चोखाळ प्रति-विंब दिसे। '-ज्ञा ४.१८०. 'हें सोनें कसाला जास्त भरेल. ' ( कि • उतरणें; लागणें ). ४ परीक्षाः ' तुजविणें दसरें दिसतें न ज्या। जन कसान कसा उतरे <u>तक्</u>या? '—लेले**शास्त्री. 'जरी** उतरेल माझ्या कसी । ' - मुवन ( नवनीत, पृ. १८४ ). - स्त्री. ५ कचक; लचक; उसण. ( कि॰ भर्गे ), ६ (गो.) रेती. ७ ( चि. ) भवशेष; कसर. [ सं. कष्=घांसणें ]

कस--पु. व्यक्ति: जण: असामी. 'कुणबीण कप एक.' (फा. कस् ]

कस -- किवि. (कातकरी) कोठें ? 'तं भाहास कस ? ' कैस--पु. १ वर्तुळाचा, परिघाचा भाग, अंश, तुकडा; ( [ } यांपैकीं कोणतेंहि चिन्हः, कुंडली. २ वर्तुळाची ज्या. ३ श्री. कृष्णाच्या मामाचे नांव; मधुरेचा एक राजा. [सं. ]

कसाई-की. कासई: कसाड: एक प्रकारचे जाडे गवत: याचा उपयोग कृड घालण्याकडे करतात. कशेट पहा. [सं. कशेष ]

कसकस - की. १ ताप येण्याच्या पूर्वी अंग मोद्धन येणे. व दुखणें; सामान्यतः शरीर, अवयव दुखणें. (कि॰ येण; भरणें). २ शिरशिरी; हुडहुडी ( भयंकर गोष्ट पाहिल्यानें किंवा ऐकल्यानें येणारी ). ( कि॰ येणें; वाटणें; भरणें ). ३ भय; काळजी; दु:ख; हरहर. (कि॰ लागणें.) [ध्व.]

कसकसचा-ला-वि. कोणत्या प्रकारचा-पद्धतीचा-रीतीचा ? कशासारखा ? कसा ? [ कसा द्वि. ]

कसकसर्णे-अकि. १ शरीर किया अंग दुखणें, मोहन येणें ( दुखापतीने, पक्षघाताने, दगदगीने, अति श्रमाने ). २ ताप येण्या-पूर्वी शिरशिरी, हुडहुडी भरणे. ३ शहारे येणे, भरणे; शिवशिवणे. [ध्व.]

कसकसा-वि. १ कसकसचा पहा. [कसा द्वि.] -किवि. २ कसाः कोणत्या अथनि ? 'तूं दसकसा गेलास, त्याने कसकसे सांगितर्ले ? '

कसकुर्सण- कि. कुसकरणें. 'तुमां गोकुळींचां भानवसी। देत्यांचीं मोरांडी कसकुसीं। '-शिशु ४३५.

कसचा-वि. (कधीं कधीं काय किंवा कधीं कथीं कसा यार्चे विभक्ति-रूप). कशाचा; कोणत्या गोष्टीचा, वस्तुचा: कोणत्या प्रकारचा, जातीचा, तन्हेचा.

कसणी-नी--श्री. १ बांधण्याची दोरी (एखाद्या ओझ्याची, गोणीची, गठ्ठयाची, चोळीची ) बंधन; पाद्या; बंद. 'साठिबलें तें सांडेल झणी। यालागीं कंजुकी गोणी। मार्जी दाटोनि कसणी। कृष्णावांचोनी कोण सोही।'-एहस्व ७.४१. व कसा; लंबट व अहंद अशी पैसे ठेवण्याची पिशवी. म्हू० (व.) कसणी खिली करावी लागेल=पैसा खर्च करावा लागेल. दे मुताराची सामता ओढण्यासाठीं काठीला दोरी बांधून केलेली धतुक्ती. ४ काढणी; दोरी. ०ची चोळी-की. काचोळी. 'साइषा साउली पातळें गोंडे कसणियाच्या चोळ्या। बुंधी घेउनी सक्तळां कळंबा-वरी पळे।'-चुगा १३३. [सं. कर्ये] कस्सण्या—सी-बव. (विण-काम) (अव.) हत्येच्या खिळथा (बाजूच्या खुंट्या) गुड व पान (हत्येची वरील पेटी) यास बांधण्याच्या दोच्या. [कसणी अव.]

कस्तरणी—की. (कसर्णे या उकि. वें घानुसाधित नाम) कसोटी; पारख; परीक्षा. 'रोज लब्कराची तपासणी व कसणी करीत।'-मदमं २७२. [सं. कष्=त्रांसण]

कसणु(नु)सा-कसनसू—वि. ज्याचे स्वरूपाविष्करण होत नाहीं असा. कसाचसा पहा.

कस्पों—जिक. १ षट्ट बांधगें; दोरानें अथवा दोरीनें घट्ट आवळणें; करकचणें; जोरानें ओडणें; धरणें. 'गुलालांच हो दे भंदिनया खूपकसलें हस्तीवरी।' -ऐपो २०३. 'मारी सोटे घेतो क्रोले बैल भाडयाचा कसावा।' -अफला ६८. 'पाई म्हणे राजया।तार कसून सोडला.' 'वांच्छी चाप कशी मनीं स्थिति कशी '-आसी ५५. 'धोंडा किंवा टोला कसून मारला. २ (होत) करणें. ३ षष्ट बांधणें; नेसणें. 'कांसे कशिला सोनसला।' -एभा ३.५७१. 'जन कासया विते सुत कसिते नकरावया भजन कास ' -मोविराट ५.२२. [सं. कर्ष]

कस्र्णे—उकि. १ (सोने वंगेरे) कसोटीवर घासुन पाहणे; परीक्षा करणे. २ कसून परीक्षा घेणे; कडकपणे तपासणे; नाना प्रकारांनी चाळणे, छानणे; उलट सुन्न्ट प्रश्न विचारणे; सामान्यतः परीक्षणें, तपासणें. 'क्सोनि पाहे हिन्मणी रमग। टाकितो भजन काय मार्झे।' ' राजा बलातें कशी।'—आसी ७. ३ झट्न मिळ-विणें. 'मग शरण रिचून त्यातें। योगालागीं कशीन कीं।'—नव १४.१०३. —बिक. १ काटक, सहिष्णु, मजबूत होणें (अमामुळें च्यायामासुळें—शरीर). चांगला सराव किंवा तरवेजपणा असणे व स्यामुळें निश्नल्व अंशि येणें. [सं. कष=वासणें]

कसर्ण — कि. कसकसर्ण; दुखर्ण; ठणकर्णे (शरीर अथवा भवयव).

कस्तद्र—पु. हेतु; विचार; निथय. 'दुसरे रोर्जी ... ठार्णे खार्डी देखोन कसद ठार्णी घेण्याचा केला. ' –रा १५.२०. [अर. कस्द=हेतु, इच्छा ]

कस्सदार—वि. ज्यांत सार, सत्त्व, बळ, जोम, चांगुळपणा आहे असें; सत्त्वयुक्त; सरस; बलिष्ठ; भरींय; सकस. [कस+दार] कसंदी—की. (व.) तिखटाची भुकटी. कछंदी पहा.

कसना—किवि. (कातकरी) कोटला ? कसला ? 'शिपाई सांगह तुं कसना।'-मसाप २.१.३२. [कसा]

कसंपट-न. (लाकृड वंगरेचा) ल्हान कण; सालपट; केर; गवताचा तुकडा; धान्याचे कण; तुस. ' वायको धमकट दादला कसपट' -टाप्रमाणे मानणे, मोजणे, लेखणे, गणणे, धर्णे-तुच्छ मानणे; शद्भवत लेखणे.

कस्तब—न. १ धंदा; व्यापार; काम; उद्योग; कला. 'कसवे व व्यापार होई '-चालोपयोगी नीति ११८. २ चातुर्य; हुषारी; कोणत्याहि करूँत नैपुण्य; करामत (लिहिण, घोडयावर बसण, पोहुण यांमधील). 'शिपाईगिरीचें कसव जेंथ, तेयं लिहिण्याचें कसव मनसव्याचं उंग असतें '-बरे ६.२६५६. ६ वेश्येचा धंदा; शरीरिकक्रय. ४ हिकमत; कावा; शक्कल (ल्बाडीची). ५ रूपाची बारीक तार; (सोनेरी क्पेरी) कलावत्. [अर. कस्य] विचट्ठी-की. वेश्येला आपला धंदा चालविण्याबहरू दिलेला परवाना, पत्र. वचोरी-मु. अप्रामाणिकपणानें काम करणारा; सुकारत्य्दः आपलं कौशल्य पुरतं स्ववं न करणारा; सुमारवट काम करणारा. वचोरी-की. १ कसवाची चोरी; फसवाफसवी; लवाडी; कपटानें किंवा लुच्चिगिरीनें पूर्ण कौशल्य न दास्विण. २ सोनार, कुळकर्णी, वाणी वगैरे लोक आपल्या धंदातील कौशल्यानें दसऱ्याशीं जी ल्याडी करतात ती.

कस्तवा-बे-पु. १ परगणा किंवा महालाचे मुख्य ठाणें; शहरांतील जुनी वसाहत, बस्ती; नव्यावस्तीहृन भिन्न; जुनें गांव. 'कसव्याचें गांव मौजे गांवापेक्षां अधिक विस्तृत व रोजगारयुक्त असतें. ' —गांगा २. [अर. करावा]

कस्तवाती—ितः १ धूर्तः, कावेवात्रः, छच्चाः, हिकसती (कला किंवा कपट यांत). २ (अनिश्चित) कसवीः, हुशारः, चलाखः, कुशल (करागीर). 'कसवाती लोक '-समारो ५.७. [कसव्]

कस्तवी—िव. चतुर; हुशार; तरवेज (कला, कामांत ) गुणी; कारागीर; हुमरी. 'गलवर्ते बांधणारे मोठे कसवी व खलाशी फारच हुशार असतात. '-पांव्ह १०२. [अर. कस्व]

कस्तवीण — जी. नाचणारी स्त्री; वेश्या; शरीरविकय करून त्या पैशावर चरितार्थ चालविणारी स्त्री. कलावंतीण पहा. [कसब] कसम — जी. शपथ; प्रतिक्षा. (कि॰ खाणें). ' यांहीं कसम खाऊन सांगृन पाठविंल कीं ... ' –रा १.४६. [अर. कसम]

कसमस-सा-साट-की १ रगः जोर. 'विषयांचा विसर पडे। इंद्रियांची कसमसमोडे।' - ह्या ६.१८८. 'त-हीं खेळाचेनि कसमसाटें। कांहीं जाणिजे ना।' - शिग्रु ७१३. २ चांचल्य. ३ दाटी. 'आंगिचेनि कसमसाटें।' - शिग्रु ७१९. ४ (स.) सळाळ; चक्रचकीतपणा. 'कांतिचिया कसमसा। सुधाकरेसि सरि करि आरिसा।' - भाए ६४६. [कस]

कसमसा--वि. श्रव. 'हा लोक हो कसमसा करितो बकाया।'। णाऱ्या रयतेवर त्या धान्याचा बसविलेला अधिक कर. •प्रश्न--अकद हरिराज मदलायोंचे भाषांतर २५.

कसमळ-सी. मळ: घाण. ' अवधाच माल खळधांत आण्न कसमळ काइन स्वानंदाची रास करणे। ' -भज १२३. -वि. भोंगळ; दराचारी. ' नये राहों उमें कसमळापाशीं। ' -तुगा १६९. [स. कश्मल]

कसय--न्त्री. (गो.) गाळ. [कस]

कसर-की. १ न्युनताः उणीवः कच्चेपणाः अपुरेपणाः चुक भापांत, बजनांत, काम पुरें करण्यांत, हिशेबांत इ०). 'तृं गोजण्यामध्ये कसर करूं नको ' (कि० राहुण; येणें; निघणें ). १ अंश; लेश; किंचित् भाग; थोडीशी बाकी. 'पागोटयाचा रंग रुतेपणीं गेला नाहीं, कांहीं कसर आहे. ' 'ज्वर गेला परंतु कांहीं हसर राहिली आहे. ' ३ आधिक्य; नफा; फायदा. ' दहा तोळे वेऊन विकी केली त्यांत मासाभर कसर राहिली. ' 'त्या रुपयांत इसर मिळाली.' 'ह्या व्यापारामध्ये माझी कसर बुडाली.' ४ (हिशे-ांत) दोन्हीं बाजुंच्या बेरजा बरोबर होण्याकरितां कोणत्या तरी गाजुंतन काढलेली किंवा मिळविलेली रक्कम. 'जमेत कसर होऊन ,.....' -रा.१०.३४१, ५ तापाची कणकण; कडकी (ताप वेण्यापूर्वीची किंवा ताप गेल्यानंतरची ). 'सरदीची इवा यामुळे इसर यते. ' ६ चिक्कपणाची काटाकाट; छाटाछाट; काट; कपात. ७ अप्रामाणिक, अयोग्य मार्गाने मिळविलेला पसा: उपटलेली रक्कम: मधल्यामध्ये चावलेला पैसा: लांच: गैरवाजवी फायदा. ८ कागद किंवा कापड खाणारी एक कीड. 'कपड्यास कागदास, भातास पिठास तांदुळास वगैरेस खाणाऱ्या कसरीच्या आळ्या भिन्न भिन्न जातींच्या असतात. ' -प्राणिमो १३४. ९ कर्टामत्तीचे व्याज; जसजसे मुद्दल जमा होईल तसतसे त्यावरील **■याज बंद करण्याचा प्रकार. १० कामामध्ये कुचराई, चालढक**ल. 'कोणीहि लढाईमध्ये अणुमात्र कसर केली नाहीं. ' 'भापला निरपेक्ष उत्तम सला देण्यास कसर केली नाहीं. ' -नि ९९७. [अर. कस्त | • कादणें-कि. कमीपणा भूतन काढणें; एखाद्या धंवांत किवा गोष्टींत आलेला किचितसा तोटा किंवा उणीव दुसऱ्या धंदांत किया गोष्टीत भहन काढणे. •करणें-(व.) १ काटकसर करणें. २ ज्वरांश येणें. • येणें-अंगावर कांटा उभा राहाणें; बारीक ताप येणें (गो.) कसरवें. ॰ लागणें -कसरीच्या किच्यानें पदार्थ खाणें. • कुसर-कुसरात-स्री. उणीव; न्यूनता; कसर अर्थ १ पडा. [ कसर द्वि. ] ०णें-अकि. १ एका बाजूस घसरणें; निसरणें; जागेवरून थोडेसे बाहेर जालें. 'श्रमांतुनि कसराल, आदि पुरुषाला अनुसराल हो ' -श्वोहिरोबा (नवनीत पृ. ४४९!). २ (ल.) कमी होणें; उतार पहणें (ताप, पाउस, दुष्काळ यांस); कमी होगें; उतरगें (दिवस). बिहुदी-की. ऐन जिनसी सारा भर -कया ३,३.७५. ( छ. ) बसास लावणारा; परीक्षा पाइणारा

स्री. १ जादा कर (प्रत्येक कुळावरील). २ तोटा भहन काढण्या-साठीं बसबिलेला कर. • वितळा-पु. ऐन जिन्नसी बसलांत जे कमीजास्त होईल त्याबहलची सुट.

कसर--न्त्री. विरळ (कापूस पिंजल्यासारखे ) ढग; मळभ; अभ्र.

कसर-पाण्यांत उत्पन्न होणारा खाण्याच्या उपयोगी एक प्रकारचा कंद.

कसरत-की. १ संवय; सराव; नेहर्मी ग्रंग असणे; राबता ( कला, तालीम ६० मध्यें ); सरावामुळे प्राप्त होणारा तरवेजपणा; हुपारी; चतुराई. २ मर्दानी खेळ. ३ मेहनत कर्णे; कष्ट करणे; मोठे श्रम करणे. [अर. कस्रत्] •खाना-पु. व्यायामशाळा. जोत्याजीबरोबर कसरतखान्यांत गेले आहेत. ' -स्वप २४५. [ अर. कस्रत्+फा. खाना ]

कसरता-किवि. किंचित तोललेला: सरळ रेपेपासन थोडासा कललेला: सरकलेला: एका बाजवर गेलेला. [कसर्गे] -ते घेणे-िक. लुच्चेगिरीने युद्धांतून हळू हळू माघार घेणे, निसटणे; एका बाजूस होणें.

कसरती—वि. १ व्यायाम केलेला; तालीमबाज. २ राब-लेला; वहिवाटलेला. ३ वांकडा झालेला. [ अ. कसरत् ]

कस्तरा-वि. १ करडा; पांदुरक्या रंगाचा; कबरा. २ निर-निराळ्या रंगाचा, तन्हेचा.

कसरी-वि. १ कसरीसंबंधाचा; मितव्ययी; काटकसरी; विशेषतः कडू, कृपण माणसास म्हणतात. २ काटकसरीने, थोड्या खर्चीत घेतलेला (माल वगैरे.) [कसर]

कसरी-वि. ( माण. ) अंगावर काळधा-पांढ-या रंगाची लोकर असलेली ( मेंढी. )

कसलत-ती-कसालत-ती पहा.

कसला-वि. कोणत्या प्रकारचा, जातीचा, तन्हेचा; कशा-सारखाः कोणासारखाः [कसा]

कसल्मेद—वि. भस्वस्यः, आजारीः, विमार. 'मीर भालम याची तिबयत कसल्मंद, येण्याची ताकद नाहीं. '-रा ५.१४३. [ अर. कसल्+फा. मन्द ]

कसवट-टी-की. १ कस लावण्याचा दगड; कसोटी. ' लाकनियां कसवटी। उत्तम सुवर्णाची खोटी।' -एभा ११. १४६४. २ करामत. –शर. ३ परीक्षा; एखादी गोष्ट, व्यक्ति हिचा खरेपणा किंवा लबाडी टरविण्याठीं युक्तीनें कसून परीक्षा करणें. ( कि॰ घेणें; पाहणें; उतरणें. )' स्वपद वोपाया लाविती कसवटी । ' -दावि २१७. 'म्हणे ऋषीची जाहली कसवटी । ' परीक्षक. 'देखपां गा किरिटी। आश्रमधर्माचिया राहाटी। विधिम्मर्गाकसवटी। जे आपणचि होती।' –ज्ञा ९.३०७. [सं. कष-पष्टिका; प्रा. कसविष्टिभा]

कसवटी—की. शेताची मशागत, मेहनत. [सं. कर्ष्] कसवंटी—की. एक प्रकारचें लोणचें. कर्सुंश पहा.

कसा—िव. कोणत्या जातीचा, प्रकारचा, धर्तीचा, रीतीचा, देखाव्याचा, म्ह० 'कशांत काय फाटक्यांत पाय '[ सं. कीदश ]

कसा—िकिलि. १ कोणत्या प्रकारानें अथवा रीतीनें १ कशासाठीं १ कोणत्या कारणानें १ हा शब्द अपूर्वता किंवा लोकोत्तरपणा दाखिवण्यासाठीं निरिनराळ्या कियाण्दाबरोबर पुष्कळ केळां योजितात. जसें:—हा धावतो कसा, जेवतो कसा, लिहितो कसा, बोल्तो कसा, केव कसा—जयाल दुसरें उदाहरण नाहीं श्रे धाव कसा, बोल कसा, जेव कसा—जयाल दुसरें उदाहरण नाहीं असे धाव, जेव, वंगरे. म्हणजे माक्ती सारखा धाव; बृहहरपतीसारखा बोल, गणपतीसारखा लिही, कर्णासारखा किंवा बळीसारखा दानधमें कर ६० २ सामान्य अर्थानेंहि योजितात जसें:—जा कसा; ये कसा; बोल कसा=कोणत्या तरी प्रकारानें, कसेंहि कहन जा, ये, बोल इ०. ३ निधितायोंने किंवा निःसंदेहाथानें जसें—तूं जा कसा=निधित जा. 'भीष्म पतन पावे तों आम्हाला हो सहाय चाल कसा।'—मोभीष्म १.१०२.

कसा—प. १ अंगरखा किंवा टोपडें इत्यादिकांचा बंद. 'आंगडियाचा कसा सोडितां। म्हणे नखें दुखती माझीं आतां। ' न्ह ७.२४४. २ पैसे ठेवण्याकरितां हात दीड-हात लांब व अदंद असलेली कमरेस बांपावयाची पिशवी. ३ (बायकांचा) झोळणा, बटवा वगैरेची दोरी, नाडी. [सं. कर्षुं]

कसा—पु. (आगरी) छहान बोरू. याची लेखणी करतात. 'ह्या ओहोळाच्या खाचरांत चाळु सालीं कसा फार आहे. ' [सं. कहोह]

कसां-किवि. (राजा.) कसॅ.

कसाई—प. १ खाटीक; गुरें माहन त्यांच्या मांसाच्या विकीवर पोट भरणारा, ही मुसलमान लोकांची जात असते. २ (ल.) अत्यंत निष्ठुर हृद्याचा माणूस. •खाना—पु. कसलखाना; पशुषध करण्याची जागा. म्ह् • कसायाला गाय धारजिणी (कसाई निष्ठुरपणाने गाईचा घात करतो असे असतांहि ती स्याच्यापुढें गरीब बनते. यावहन ) =दुष्ट आणि कटोर माणसाशीं सारे लोक गरिबीने वागतात या अर्थी.

कसाई—की. खेचून बांधणी, 'वाहनाचे कसाईची जवाब-दारी ज्या त्या माव्हतावर आहे. '—स्वारीनियम (बडोर्दे) ८६. [सं. कर्षे]

कसाकसा—वि. कोणला प्रकारवा, रीतीचा, जातीचा? कशासारखा? [कसा द्वि.]

कसा काय — किवि. कसकसा पहा. 'आज तिकडचा बेत कसा काय आहे ?'

कसाकुशा—ची. घासाघीस; खाराखुरी; तडफड; काकूं; टंगळमंगळ; नांनूं. [ध्व.]

कसाचसा—िव. ज्याचे स्वरूप सांगतां येत नाहीं अशा एखायासारका; कथीं दृष्ट नन्हें किंवा श्रुत नन्हें अशा कांहीं विल-क्षण प्रकारचा, (चमत्कारिक व आश्चर्यकारक वस्तु किंवा प्रसंग यांबहल योजतात.) 'हा काय पदार्थ चमत्कारिक, हा कसाचसा दिसतो.' [कसा+च=जोर दाखविणारा+सा, असा=सादृश]

कसाट-ड-न. एक प्रकारचें गवत. कशेट पहा. [सं. कशेक]

कसाटी—स्ती. (ब.) बैलांच्या गळधांत बांधावयाची घंटा. कसांडी—स्ती. १ (ब.) दुधाची चरवी; कासंडी. २ भिरच्यांची पुड; तिखट. कसंदी पहा.

कसा तरी—किवि. कोणत्या तरी प्रकारानें. 'प्रसादचतुरा कसा तरि करा बरा हा जन।'-केका ६३.

कस्तात्र—पु. खाटीक. कसाई पहा. 'कसावाचे आळी मांडिल प्रमाण । बस्वण्णाची आण तया काई ।' -तुगा ३०६८. [अर. कस्साव] **करणी-**स्त्री. कसावासारखी निष्ठुर कृति.

कसाबसा—किवि. मोट्या कष्टाने, प्रयासानें. 'भी त्यापा सून कसेबसे दहा रुपये मिळविले. '

कसाबी—की. १ खाटकाचा धंदाः २ (ल. ) कौर्थः -िव. कुरः [फा. कस्सावी]

कसाय-पु. (गो.) औषधांचा काढा. [सं. कषाय]

कस्तालत-की. १ पीडा; दुःख; संकट. २ किंग काम; मेहनतीचें काम; (कि॰ काढणें ) ३ मतिशय श्रम, आयास. (कि॰ येणें; करणें. ) ३ खसालत पहा. [अर. कसालत=दुःख] •काढणें, स्रोस्तेणं-कि. त्रास-ओहें सोसणें; एखादाची षाण काढणें; जाच काढणें; कुरकुर, किरकीर पिरपीर सोसणें.

कसालती—वि. १ फार अम करणारा; मेहशती. २ अति-शय दगदगीचें, त्रासाचें, मेहनतीचें (काम). [अर. कसाला]

कस्ताला—प. १ श्रम; आयास. कसालत पहा. 'राजशी गोविदपंत मामा इद, त्यांनीं कसाला किती करावा?' -खरे ९.४६८४. 'त्यांजला लिहिण्याचा कसाला होईना.' -रा ६. २५१. २ कडक रीतीनें वागविण; छळणें; पिळून काढणें; बेजार करणें. (कि० करणें; लावणें). ६ अतिहाय मेहनतीची परिस्थिति; जलमाची अमदानी. (कि० होणें; लागणें; गुजरणें). ६ पीढा; संकट. 'स्वामीनीं हा नृतन संपादिलेला देश यावर कसाला पहतो ही विचाराची बाट नन्हे.'-मराआ ७. [अर. कसाला=दु:ख] कसिं(सी)दा—पु. कशि(शी)दा पहा.

कंसिया-- ली. हिरवी गारगोटी, एक रत्न.

कसीद करणें — कि. काढ्न घेणें. कसीदगी पहा. [अर. कासिद्≕न्यून, कमी; फा. कशीद्≕न्यून, कमी]

कसीदगी—की. कमी करणें. 'जस्त एक वक्त बादशाही कामाबहल कांहीं कसीदगी केले तरी अवल-सवाईनें मुबादला देजन बाजद कसीद करावें. '-इम ६७. [फा. कशीदन्=कमी करणें, काढून घेणें. फा. कशीदगी=गैरमजीं]

कसु — पु. कस पहा. ' कांइ कैवल्यकनकांचा कसु । भरे कस-वटिए वीण । '-ऋ ९८. [ कस ]

कसुदा-- प्र. कशिदा पहा. 'आपले गच्चीवर बसून कंचु-कीला कसुदा काढीत होत्यें.'-पारिभौ १५.

कसुंदी--स्त्री. १ (ना.) मिरच्यांची भुकटी; तिखट. २ (न.) आंक्याच्या किसाचें लोणचं. 'यंदा आंक्याची कसुंदी वालूं.' [हिं. कसोंदी]

कस्ं—न. (कों.) शेताची हृह दाखिवण्यासाठीं घातलेली दगडाची बांधवरळी, गडगा. 'यंदा शेताला कर्ं घालावयाचें आहे. '[इसं]

कसूर—की. १ कमीपणा; न्यूनता. २ चुक; अपराध; दोप. 'कूसर माफ' ३ हयगय; अळंडळं; आळस. 'आपली मते स्पष्टपणें बोलून दाखिण्यास कधींही कसूर केली नाहीं.' —िट ४.३४३. [अर. कुस्र्=दोष,न्यूनता] क्तोताई—की. चुक; न्यून. 'स्वामी सेवेचे टायीं आम्हांपासून कस्रकोताई हा कालपर्यंत जाली नाहीं व पुढेंहि होणार नाहीं.' —पया ६८. [कस्रर+कोताई] व्दार—ित. दोषी; अपराधी. 'पोषाख टरविकेले मुरतीचे आंत खराब केल्यास नवीन करण्याकरितां कस्र्रदाराचे पगारांतून खचै कायून धेतला जाईल.' —खानोनियम ( बडोर्से ) प्रस्तावना ३.

कस्तूरी-कसूर पहा. खानो नियम (बडोरें) १.

कर्से—किवि. कोणत्या रीतीनें; कशाप्रकारें ? 'हें कोडे करें सोडवायचें 'तुसं करें काय चाललें आहे ?' [स. कथम्] •करून— ही करून—किवि. कोणत्याही प्रकारें; कशाहि रीतीनें. •बर्से— किवि. मोठ्या कष्टानें; अति श्रमानें; करें तरी; कांहीं तरी करून; जेमतेम. 'करनियां चित्त स्थिर कर्सेंबरें।' -लेलेशास्त्री. [स. कथम्, करें दि.]

करोई -- स्नीन. कांसे गवत; एक औषधी वनस्पति. [सं. काश, इं. काइक्श]

कसेरू-पुन, एक गवत; कचरा; (कों.) फुरडें. कशेट पहा. [सं. कशेठ]

कसेला—वि. कशासारखा; कोणासारखा; कोणत्या जातीचा, तन्हेचा, पध्दतीचा. [कसा]

कर्सेसं, कर्ससंच — किवि.कांहीं तरी चमत्कारिक; न सांगतां येण्यासारखें; कसाचसा पहां. ० होणं, धाटणें-१ (बायकी) चमत्कारिक वाटणें; नेहमींपेक्षां निराळधाच आवना होणें. 'तुला कां बरें आज कसेंसेंच बाटतें ?. ' —खरा रजपूत बीर. २ चैन किवा स्वस्थता नसणें [करें द्वि.]

कसो-(कॉ. गो.) कया पहा.

कसो-प. (गो. ) बंद; कसा पहा. (झग्याचे वंगेरे ).

कसोटा—पु. १ कस लावण्याचा दगड. २ परीक्षा. कसोटी पहा.

कसोटा, कसोटापेंच— प. १ क्रस्तीचा एक पंच- आपल्या पंजानें जो डीदाराचा एक पंजा धहन एकदम जो डीदाराचा हात बाहेर ढकलून जो डीदाराच्या कानाच्या खार्ली मानेवर आपल्या आंगठधाकडील बाजूच्या हातानें मार्गे. २ जोडीदाराचे दोन्हीं हात आपले हातांत धहन जोडीदाराचा एक हात क्षिडकाहन देउन आपल्या हाताच्या मुठीच्या हाडानें जोडीदाराच्या कान- शिलावर मार्गे. [कस ]

कसोटी — की. १ कसबट - टी पहा. (कि॰ घेणें; पहाणें ). २ परीक्षा. 'च्यवहाराची एकच कसोटी आपणास पुरे होईल, -टि ४.११९. ३ कसबटीचा दगड. कसोटीस उतरणें-कि. परीक्षेत उत्तीर्णे होणें; उत्कृष्ट निघणें. [सं. कष+पट्ट; प्रा. कसवटः; हिं. कसोटी]

कसोटी कसर्णे—िक. १ परीक्षा करणे. २ पेंच घालणें. २ (ल.) पुरत कीडेंतील डाव खेळणें. 'शांत होईल जीव जरा फिल्ल मग मला कसोटी कसा। नव्या नवतीचा बहर नृतन जी बोली आली रसा। '—होला ८४. [कस]

कस्रोशी—की. १ स्थम, बारीक, छेड्न छेड्न घेतकेली परीक्षा; तपातणी; चौकती; पारख. २ काळजी; श्रम; दक्षता. (कि॰ खाणें; भोगणें ). ३ त्रास; दगदग; खस्त; नेहुर्मीची कट-कट. (कि॰ खाणें; सोसणें ). 'नव-याची कसोशी बायकोनें फार खाली. ' ४ झोंबणारें व त्रासदायक दुःख; यातना, टणका. (कि॰ सोसणें ) ५ आटोकाट प्रयत्न. [ कस; फा. कोशिश्=अभ्यास, प्रयत्न ] कस्सोस्ति आणणें-कि. कष्टसाध्य करणें: जेरदस्तीत आएणें. -पाब १६.

कस्करणें — अकि. दांत करकर खाणें. 'दांत कस्करे आणि इरळे। या नाव आदिभृतिक।' –दा ३.७.२३. [ध्व.]

कस्कसा—पु. कचकच; शहारे. 'नेत्रासि फीरवि कसा अणि कस्कसा ये। '-अकक. गंगाधर, रसकलोल ११६. [ध्व.]

कस्त—की. १ खराबी; नुकसान; झीज; तोटा. (कि॰ सोसणें, खाणें ) २ (छ.) उणेपणा; न्यूनता; कमताई; बाण. (कि॰ घेणें; खाणें ). 'हा कसाही प्रसंग पहला तरी कधीं कस्त बेत नाही. ' ६ तसदी; परिश्रम; दगदग; त्रास. ( कि॰ खाणें ). शुभूषा; मेहनत; खस्ता. 'पावल अस्त रवी मग मस्त ते कस्त क्रवनि ते दस्त करावे। '-अकक, राधावर्णन ४. 'नाना जलदीने रबानगी होण्याची कस्त करीत आहेत' -ख ११.६१५४. 'काकाच्या दुखण्यांत त्यानें फार कस्त खाली '[सं. कष्ट.; हि. कस्त=वाण, कमताई ]

कस्त-पुत्री.हेतु; विचार; निश्चय. 'अब्हाली कोर्टे ! त्याचा कस्त कसा आहे ? '-रा १.२४९. 'पुण्यास यावें ही इंग्रजाची मोठी कस्त आहे. '-खरे ७.३५८५. [अर. कस्द=इच्छा, हेत्र] कस्त(स्ता)न---न. १ बाळलेला पाचीळा: केरकचरा. २ (कों.) गवती छपरांतील काड्या, गवत वगेरे. [सं. कुत्सित+ तुण-कुस्तण-कस्तनः तुल० का. कस=घ,ण, गदळ+सं. तुण, म.तण)

कस्त(स्ता)न-न. कसण्याचा दोरखंड; गाडीचा दोर. [कसर्णे+ताणर्गे ?]

*हे*हें धड़ करण्याकरितां जो कथलाचा हेप बसवितात तो. 'कथ-<sup>†</sup>हरिण; एका जनावरापासून सरासरी एक औस कंस्तुरी मिळते. लाचे काम करणारे व शिशाचे काम करणारे कासार ह्या मिश्र 'सिंहजसे प्रतिपर्वति नाहित कस्तुरी एण बनोवर्नि कैचे। ' -वामनी-धातुंचें कस्तर करितात. '-मराठी ६ वें पुस्तक ( १८७५ ) १६९. प्रंथ, ४. बोधपर सवाया ८. 'वेहींच देव असतां कारे अमतोसि २ जडण; डांक लावण्याची किया. (कि॰ करणें; होणें; लादणें; न्यर्थ तुं रानीं । नाभित सुगंधि असुनी कस्तुरिमृग जैवि तो बसणें; जाणें ). कस्तुरी करणें -कस्तरणें पहा. [सं. कस्तीर= फिरे रानीं । ' कथील, कल्ह्रई; तुल० श्री. कस्सीतेरोस]

कस्तर-कस्तन पहा.

कस्तरणे—उक्रि. कस्तर करणें; झाळणें; डांक बसविणें.

कस्ता-पु. ( माण. ) त्रास; खस्ता. [ सं. कष्ट ]

कस्ता-स्ती-वि. १ कसरता; कललेला; सरकलेला; श्रक-लेला ( स्रांब, भित, तराजुची दांडी, माप इ० ) २ ( ल. ) हलका; कमी (मापांत किंवा वजनांत). ३ कमी मापलेली किंवा वजन केलेली (वस्तु, माप) याच्या उलट रास्ती=बरोबर. ४ ( ल. ) हलका; खोटा; वाईट; अप्रामाणिक (धंदा, भाषण इ०). ५ एका बाजूला वळलेल; मार्गापासून ढळलेले; सरकलेल; मार्गच्युत. [सं. कस्=इलर्णे; जार्णे; का. कसि=सरकर्णे, घसर्णे १; हिब्ल. कोइसि-विम=आणें ] कस्ते घेण-कि. १ एका बाजूस होणे. २ माधार घेणे; अंग काढून घेणें ( धंदांतून ).

कस्तान-कस्तन पहा.

(घोडा).

कस्ती—वि. फार श्रम करणारा; उद्योगी; मेहनती; कष्टाळु. -बी. श्रम; कष्ट; मेहनत. [सं. कष्ट]

कस्तुरी-कस्तुरी पहा. 'कस्तुरी चोरिली चोरें। परी परि-मळें हाट भरे। '-ह ३.१७९

कस्तरी भेडी--की. एक झाड. -शे ११.१४०. कस्तुर मोगरा-9. एक वेली; कुसर. -शे १०.४४. कस्तुरी मोगरा-पु. (गो. ) दुर्गधी सोडणारा एक किडा. कस्तुर-पुन. ढांक लावणें, कस्तर. अर्थ १ पहा. (कि॰ करणें; होणें ). 'बाहकांच्या तुकहवांचीं टोकें स्वच्छ करून त्यांस तिरपा पालवसांधा करून ... सांध्यास कस्तर करावा. ' -मॅरट

८९. •गोल-प. डांक लावण्याचे हत्यार.

कस्तरी-कस्तरिका-की. १ एक अति प्रगंधी इच्य. याचा रंग काळा असून है विशिष्ट मृगाच्या नाभीत सांपडतें. कस्तुरीमृग नेपाळ, तिबेट ६० हिमालयाच्या प्रदेशांत आढळ-तात. 'नेपाळेश्वर भाळलप्र विखला कस्तुरिका मानिती । '-मराठी ४ थें पुस्तक पू. २०७ (१९०६). 'केशरकस्तुरी लक्षाटी । कंटीं हार साजिरा । '-मूपाळी गणपतीची. २ कपाळास लावावयाच्या तांबहचा गंधाच्या मधोमध जो काळा ठिपका लावतात तो. •एण-कस्तर--पुन. १ डांक-ख; भांडें सांधण्याकरितां किया फुट- मृग-पु. ज्या इरिणाच्या वेंवीतल्या गांठींत कस्तुरी सांपडते तो

कस्बीण, कज्बीण-कसबीण पहा.

करमळ---न. १ कश्मल पहा. २ (माण ) मोठें करट. (कि व होणें; उठणें ).

कस्रत-ती-कसरत-ती पहा.

कस्त्रे-कम-किवि. कमीत कमी. 'क्लेकम हजार फिरंग उतरले आहेत '-चिरा १. [ अर. कस्र+कम ]

कस्स-न. (गो.) कळ; कसर.

कस्सा-कसा १ पहा. (वाप्र.)

कस्सा म्हणून कस्सा-किनि. अगरी; बिलकुल. ' मण मंगळसूत्र अन् जोडब्याशिवाय कस्सा म्हणून कस्सा सुद्धां सुतळीच तोडा देखील दादानं वहिनीला केला नाहींन '-प्रफुलता १२ J. 28.

कहगया बहगया, कहिबया बहिगया-वि. क्रिवि (हि.) वाऱ्यावर गेला; उड्डन गेला; नाश झाला; फुकट गेल कस्तानी-वि. काळसर तांबुस रंगाचा; तेल्या, कुमाईत नष्टझाला (उपदेश, शिकवण, भाषण ६०). याच अर्थी केंद्रगर बहुगया अथवा कैगयाबैगया-बहिगया असेहि शब्दप्रयोग आढर तात. [ हि. कहां गया वहां गया ]

> कहुड-- पु. कढ; त्रास. 'तेत्तिस कोटी सुरगण मुनिज जोडिति ज्याला पाणी । कळिकाळाचा कहड अडेमा सदां फिलि निर्वाणी । ' -दचपर्दे पू. ४९, कहडणें-अफ्रि. कढणें पहा.

कहर-4. १ निकर; अतिरेक; पराकाष्ठा; जोर: अमर्याद पणाः आवेश. 'तोफेचा एकच वर्षला कहरा'-पया ५५. २ ईश्वरप्रकोप; अनर्थ; क्षोभ. 'उदंड झाला कहर तर टाकुं नये शहर. ' ३ ज़लुम: गहजब. ४ बिकट प्रसंग. - वि. कहरी, कहरी अर्थ ४,५ पहा. 'कहर मजील - कोस - उन्ह - पाउन्स - वारा. ' [अर. कहर=अनथ ] •दर्याच-दर्या-पु. अफाट, अमर्याद समुद्र; महासागर. ( महासागराच्या विशालतेसंबंधी योजतात. )

## कहरबा, कहरबी-कारवा पहा.

कहरी-च्या, कहारी-वि. १ भयंकर; क्रर; अतिशय कडक; निष्दुर. 'पारिपत्यहि कहरी होत असर्ते. ' - खरे ८.४३९४. २ अतिशय विषारी; जालीम; जलाल (साप, विंचू वंगरे). प्रस्तरः फणफणणाराः पोळणारा (ताप, कपाळ दुखणें, आजार, कन ). **४** (व्यापक) पराकाष्टेचें; बेसुमार; अतिशय दःखद; भयंकर; प्रचंड (ओर्झे, मजल, कोस, पर्वत, अरण्य ६०), ५ आवेशाचे; रानटी; अद्वातद्वा ( रडणे, खरडपट्टी काढणे वगैरे ). ६ प्राणहारक: मर्भभेदी. 'जखमा शस्त्रांच्या कहरी लागुन मृत्यु पावले. ' -चित्रगुप्त ७०.

कहा-किवि. (हि.) कोठें ? [सं. कुत्र, कः; प्रा. कहिं, कहिआ ] मह • कहा राजाभोज कहां गंगातेली (कुठें इंदाचा ऐरावत व कुठें शामभटाची तद्याणी या म्हणीच्या समानार्थक हिंदी म्हण. तेलंगणांतील गंग राजाच्या उपहासार्थी मळ ही म्हण पडली ).

कहाकर--५. ( व. ) जिमनीचा विशिष्ट तुकडा, -महाराष्ट्र सप्टेंबर १९२९.

**कहाङणी-कहाङ्ग्णे--**काढणी-में पहा.

कहाणी-काहाणी-की. १ गोष्ट; वृत्तवर्णन; कथा;आख्या यिका. 'म्हणोनि मृत्युलोकीं सुखाची कहाणी । ऐकिजेल कवणा-चिये श्रवणी। '-ज्ञा ९.५०१. 'कृष्णाची भाणीक काहाणी। तो स्त्री जाहला मोहिनी।' -एस्स्व २.१९. २ दु:खदायक भात्मकथन; हालअपेष्टांची स्वतःची गोष्ट. (कि॰ सांगणें; गाणें). श्रिकवण; उपदेश; कानउघाडणी. 'उपहे घागरीवर पाणी नी मुर्काजवळ काहाणी । ' ४ स्वतः घेतलेल्या व्रताच्या दिवशी बायका व्रतविषयक जी गोष्ट सांगतात ती. [सं. कथनिका; प्रा. कहणिया; हिं. कहानी; सिं. किहाणी ]

कहाणी-की. ज्वारीवर अवचित पडणारा एक रोग; काजळी. याने ज्वारीचे दाणे काळे होऊन जळून जातात. काणी पहा.

कहा( ह )त-की. १ दरोडा; लुट; धाड ( चोरांची, दरो-डेखोरांची ). २ एखावा वस्तूवर पडणारी धाड, उडी ( खादाड

चाल. [अर. कहत्≔दुष्काळ ] कहातीस येणें−कि. विकारवश होणें; कुलुलीस यणें; कोधाविष्ट होणें; भान सुटणें.

कहातला, कहातेला-वि. (व.ना.) भाधाशी: हांबरा: वस्रवस्रकेला. ' असा कहातेल्यासारखा काय करतोस ? ' [ अर. कहत् ]

कहाता-वि.किवि. कललेलाः कस्तरः तिरपाः एका तोला-वरचाः कसरता.

कहा(ह)ती-वि. १ निर्भय; धीट; साहसी. २ तुफान; क्षुब्ध; विचारशन्य. ३ धाडशी; अविचारी; बेखुट; वेडगळ (इत्स) ४ ( व्यापक ) अतिशय मोठा; बेसुमार मोठा ( वजन; पर्वताची चढण, प्रवासाची मजल, ऊन, पाऊस, वारा ६०) [अर. कहत्]

कहामहा-किवि. (खा.) केव्हां तरी; कर्धीमधीं.

कहार---पु. कहर पहा. -जना ३१२. ०**मांडणे**-कि. (बायकी) अतिशय त्रास देगें; उच्छेद मांडगें.

कहार—प. १ भोयांची एक जात. मेणा, पालखी बाहणा-रांची एक जात. २ (काशी) गडी; नोकर (हा बहुधा कहार जातीचा असतो यावरून ). [सं. स्कंधकार; हि. कहार ]

कहार-4, जोंधळयाची एक जात. -शे ११.१५५. (नाको). कहारचा, कहिरवा-कारवा पहा.

कहाली-की. १ आग; उष्मा; उकाबा. काहिली पहा. ' विषयकहालिनें अति पोळतें । जेव्हां लहर मनीं येते तेव्हां करीं क्रच आपुले चोळतें।' –प्रला १०२.

कहाल्या-(व.) जिमनीचे लहान लहान बहीत भाग.

कहावण-अकि. १ (कों.) अतिशय भेदरणें; भयाने गांगह्न जाणें. २ रागावर्णे: कावर्णे पहा.

कहिं- किवि. कधीं; केव्हां. कहीं पहा. • बही- कधीं मधीं; कधीं तरी. 'विक्षेपु झाल्या कहिबही । अभ्यास तिहीं करावा । ' -एभा १३.२४८. [ सं. वै. कर्हि ]

कहिरा-वि. तिरळा. 'मदनपुतळा काणा कहिरा।'-अमृत 82.

कही-स्री. १ (हि.) लष्करासाठीं गवत, लाकुडफांटा ६० लुद्रन किंवा अन्य रीतीने आणणारी सैन्याची टोळी. २ अशी सामुग्री भाणण्याची किया; सैन्याला दाणावरण मिळवर्णे. 'तशा मध्ये पतिराज नित्य जातात उउन कहिला।' -प्रला २०२. 'मशारनिल्हेचे खेडयांची कही शेतें कापून नेलीं.' - खरे ५.२३१२. [फा. कही] •कबाड-न. चारा, गवत व लाकुडफाटा. •वाला→ पु. कहींतील माणुस. २ ( ल. ) तेजोहीन; मळीण; वसहीन.

कहीं- ? ( खा. ) कथीं ? केव्हां ? केव्हाहि. ' परी कहीं न करिशी संभाषण । विसरीनियां । '-शिशु ८८. 'जो दुजयाची मुलांची ). ६ शेतावर पडणारी थाड (ग्रुरांची, टोळांची). ४ चढाई; वास पाहे। त्याचे कार्य कहींच नोहें। ' -एरस्व ५.२. ' मिकजान कहीं उपजेचिना। ' -रंथो १.१०९९. २ कोर्डे ! कोर्डेहि. 'संशया-रिमकासी कहीं नाहीं सुख। ' -दावि ६३. [सं. वै. कर्हि; लिख. कुरु; गॉ. हुर; जमै. वर; इं. व्हेअर; प्रा. कर्हि; हि. कहीं]

कह्या—पु. (हिं.) आज्ञा; हुकूम; म्हणणे; सांगणे. 'वह तुका जग भुलारे। कह्या न मानत कोय।'—तुगा ४२९. [सं. कथ्; प्रा. कह] कह्यांत-(कह्या सप्तमी) आईत; हुकुमांत; ताब्यांत. (कि॰ असणें; राहणें; वाग्णें; चालणें.) ॰कह्यांत नस्तणें—कि. ताब्यांत, हुकुमांत नस्तणें.

कडार---न. कल्हार पहा.

कळ—की. तीक्ष्ण व एकदम उद्भवणारें दुःख; तिडीक; रग (डोर्के, हारीर, पोट यांत); धमक पहा. (कि॰ उठेंग; होणें). 'वाटी वटक वायगोळा। हार्ती पार्थी लगती कळा।' 'सराटे केवि महागजातें। कळ लाउनि उमे करिती।'—शीधर (नवनीत पृ. २२२.); 'माझे पोटांत कळ निघाली आहे.' [स्व.] • प्रकर्णे—कि. वैन पडणें; विश्रांति मिळणं (नकारात्मक प्रयोग) 'सुजना जैवि खळ, कळ क्षणहि पडोंदे नरान देवा त्या।'—मोकणे ११.५४. 'चंदावळ पाहतां नपढे त्याशीं कळ।'—अफळा ५४.

कळ — की. युक्ति (उघडणा—सांकण्याची, बंद करण्याची, हुलें करण्याची); चावी; किल्ली; साधन; ममें. 'तुका म्हणे कळ। पाय धरिल्या न चले बळ।' — किंगा १४३. 'लाचा गर्व हरे परस्पर असा योजीत कोणे कळ।' — किंगा १०. 'या यंत्राची कळ दाबिली कीं तें झालें सुक.' र कला; खुबी; रचना; रहस्य; किळी (यंत्राची किंवा युक्ति—रचनेची) या अर्थासाठीं कला पहा. है तराज्ञच्या दांडीचा मधला कांटा. 'धाय हाणितां कळेजबळीं। पार कें उचलेल अंतराळीं।' —ह ३०.८६. [सं. कला] द्वाचर्णे—कमान दावणें; मूलस्यान दावणें; ठिकाण, किळी यांस हात घालणें. ह (ल.) ममेस्थानीं स्पर्शणें; वश होईल असें करणें.

कळ — की. १ भांडण; कलागत; तंटा; खोडी. (कि॰ काडणें; लावणें). 'ऐसें गोत्रचि दोहीं दलीं। उदित जारूँ असे कळी।' - झा १.१८४. 'तिंने घरांतल्या घरांत बारीक कळ लावण्यास अगोदरच प्रारंभ केला होता.' - रंगराव. 'एलवज्यावर पहिल्यामें जाउन केली कळ।' - ऐपो ३८७. २ कुरापत; भांडणाचें कारण. (कि॰ काडणें). 'आम्बुस्ति मह नाहीं असुकूळ। नसती उत्पम होते कळ।' - झिन १८२. 'मी म्हणतो कीं त्वां कळ काडली.' - बाळ २.४५. [सं. किल] म्ह० बोलतां कळ धुतां मळ=उत्तर-प्रत्युत्तरानें भांडण वाढतें आणि वरवर धुतल्यानें अधिक अधिक मळ सुटत जातो.

कळंक--पु. कलंक; हाग; बद्या; काळिमा; कीट; गंज. कलंक पहा. 'तयाचिये दिटीचा झर्णे कळंकु। लागेल तुझिया प्रेमा।'-झा ६.११५. कळकट पहा. [सं. कलंक]

कळकट--न. १ कलंक; मळ; गंज; तांच्या वंगेरे तांच्याच्या भांडयावर आंवटाचा स्पर्शे झाला असतां उत्पन्न होणारा हिरवट विवारी पदार्थे. २ घाण ( कपडे, भांडी यांवरील ). [ सं. कलंक]

कळंकट, कळकट—िव. १ गंजानें कळकलेलें; विधार लाग-लेलें; मलिन; खराब. २ घाणेरडें; बाईट ग्रुण ज्यांत आहेत असें; दुधित; पापी ( माणुस, चाल, वर्तन ). [ सं. कलंकित ]

कळकटणें, कळकटणें—अिंक. १ किंचित कळकणें; हिरवें होणें; गंजणें. २ घाणेरडें होणें; नासणें. 'कळकटेना हें नाम-पियुख '—दाव ७८१. [कळकट ]

कळकटा — वि. भांडखोर; कलह करणारा. 'ज्यासी त्यासी कळकटा । स्वयं सदाचा चोरटा ।' –दा १९.३.९. [कळ= भांडण ]

कळकणें, कळंकणें—अिंक. विषार लागणें; हिखें होणें; विटणें; विषडणें; गंज चढणें; मिलन होणें; कळकट होणें (भांडे अम्लादि पदार्थ.) [सं. कलंक]

कळ-कर-कन-दिशों-दिनों--किवि. फुटण्याचा आवाज होऊन (कांच किंवा कोणत्याहि ठिसूळ पदार्थाचा). [ध्व. कल्≖ आवाज करणें]

कळकळ—की. १ मनापासून काळजी, वेध; आख्या; उत्सुकता ( एखाया कामाविषयीं ). २ मनाला येणारा इव; कळ-वळा; दया. (कि० वाटणें; असर्णे). [सं. कल्≕जोबर्णे ]

कळकळ—की. भांडपांतील आवेशाचें व ओरह्न केलेलें भाषण; गोंगाट; कलकल पहा. [ध्व. सं. कल्=आवाज करणें ]

कळकळणं—बिक. १ तापणें; संतप्त होणें (उन्हानें, सूर्याच्या उष्णतेनें); उकाडा होणें; धगधगणें. २ फिरणें; हल्णें; तळमळणें (उन्हानें); उकळी फुटणें; बुडबुडे येणें (उकळत्या पाण्याला); सळसळणें. ३ अतिशय दुःख होऊन शुरुध होणें; तळमळणें; च्याकूळ होणें; श्रासणें (आत्मा, जीव); पोटांत कालवणें (दया, कींव येऊन); द्रव येणें; हळहळणें. 'हितरत गुरु मन पाहुनि गत सहूला मुलास कळकळतें। '—मोभीष्म १२.४३. ४ दवळणें; उमळणें ( अकर्तृकप्रयोगीं उपयोग). 'माझ्या पोटांत कळकळतें. 'प अतिशय भूक लागणें; खाखा सुटणें, करणें. ६ गरजणें; ओरडणें; मोठणानें, उंच सुरांत बोलणें ( भांडणांत ). [ध्व. सं. कल्=आवाज करणें ]

कळकळघणी—न. (कों.) निवळ पाणी; पुळपुळवणी; पाणी मिसळलेल्या दुधाला, ताकाला म्हणतात. [ध्व. कळकळ+ सं. वन=पाणी]

कळकळी, कळकळीत—वि. किळकिळी, किळकिळीत पहा.

कळकळथा—िव. १ रागाने ओरड्न मोठधाने बोलणारा; तणतणणारा. २ कळवळणाने बोलणारा. —कीश्व. किळकिळया पहा. [सं. कल्=आवाज करणें]

कळकी—वि. कळकाचें, बांबूचें केलेंलें (टोपली, दुरडी वंगरे जिन्नस). [कळक] ॰कागद्-पु. कळकापासून तयार केलेला पांढरा शुञ्ज व उत्तम प्रकारचा दौल्ताबादी कागद. ॰नारायण-पु. भतिकाय उंच मनुष्य; ताडासारखा उंच, लंबाडया मनुष्य. ॰बाण-पु. बांबूच्या नळकांच्यांत दारू खचून जो बाण करतात तो. ॰चा कोंब-पु. वेळूचा कोंब; याची भाजी करतात.

कळंकी--सी. (गो.) बांबूची एक जात; कणक. [कळक] कळंकी--पुनि. पातकी. कलंकी पहा. 'गेला तरी जावो पुद्धें नरकासी। कळंकी यानिशी शिवो नये।'-तुगा ३७४४. •तारद-पु. भांडसोर, कळलाव्या; तंटा लावणाऱ्या माणसाला म्हणतात.

कळकुटा--वि. (ना.) कळ लावणारा; भांडण जुंपविणारा. कळकटा पहा.

कळकुटा, कळकूट, कळंकूट—वि. कळंकट; थोडासा कळकलेला, नासलेला. कळकट पहा.

कळकुंबा—िव. दांडगा; मजबूत. [कळकाचा कोंब ? ] कळकूट, कळंकूट—न. बांबूचा लहान तुकडा [कळक] कळक्या—ऊंसः—पु. एक प्रकारचा ऊंस. हा फार टणक असुन यांत रस थोडा पण फार गोड असतो. [कळक+ऊस]

कळखंड--पु. अतिशय लहान तुकडा; सूक्ष्म भाग. 'भिवई जाणो कामकोदंड । नयन बाणले कापखंड । पातीं पातरिले कळ-खंड अंजनाचे ॥ '-कथा ५.१६.१८०. [ सं. कला+खंड ]

कळगा — प. १ कांच; बांगडीचा ळहानसा तुकडा. 'हे व्यथे कांकणाचे दावितिल न समरसिंधुतट कळगे।' – मोसभा ७.९. २ (व.) मोडतोड झालेळें सामान. [सं. कल्≔आवाज करणें] कळगा—वि. भांडखोर; कळलाव्या. [कळ≂भांडण]

कळगा—५. (बेने इस्नाएल) अंगी; अंगवल्र. '(महार-णीस) आपल्या मुलीचा कळगा बक्षीस देउन तिची पीडा टाळगें '-बेने १७.

कळंगु—पु. भित्र कियांच्या कानोतील एक दागिना (?) 'कर्णी कळंगु लेइली सुंदरी । केतकीदळं शोभती शिर्ती।' —कथा २.१५.१३७.

कळगोटा-चेटथा-चेतव्या--वि. कळलाव्या; भाग-लाव्या. [कळ+चेतविणे.]

कळघोडा—९. कळ भसलेला लांकहाचा घोडा. यांत्रिक रचनेचा घोडा. [कळ=कला+घोडा ]

कळघोडा—वि. (कु.) हृटी; दुगप्रही. [कळ=भांडण+ घोडा]

कळंडाणें — मिति. (कों.) अतिशय मुकेमुळें किंवा रह-ण्यामुळें थक्न जाऊन व्याकुळ होणे. (मृल ६०); मूर्निछत होणें. [सं. कलंज]

कळंजत्क--वि. श्रितशय खुढाळ व वजनांत भारी असें; औटभार वजनाचें (मोतीं वगेरे). 'गवारा हातीं दीने कळंज-तूक मोतीं ।'-भाए ६७४. [सं. कळंज=परिमाणविद्रोष+म. तुक=तोळणें]

कळजी—न. (जनावराच्या )हृदयांतील मांस. [काळीज] कळंजें—न. (गो. ) अपयश. [काळें+अंजन]

कळण--- न. (कों.) कडधान्याचा कट; कडधान्य शिजव-ल्यानंतर काढलेळे पाणी; कढण.

कळण-णा--नपु. भरडेलेल्या डाळीचा चुरा-चुरी. 'आणि पुरस डाळी उडिदांची घेती । कळणा विरस टाकिती ।'-यथा १७.१३४. [सं. कळा=अंश]

कळणाकोंडा—पु. १ घान्याचा चूर व टरफल. 'देवा कळणा अथवा कोंडा। आम्हां देई भुकेच्या तोंडा।'-पुकाराम परं (नवनीत पू. ४४८) र गरिबांचे अन्न. 'कळण्याकोंडपाची भाकरी आणि केण्याकुरह्ची भाजी' (दळणकांडण करितांना निषणारा कणी, चुरा, कोंडा वगैरे, यावरून) ३ (ल.) दळणकांड-णाचा धंदा. 'मी कळणाकोंडा करून पोट भरतें.'[कळणा+ कोंडा]

कठठंगे—अकि. १ समजगें; उमजगें; जागगें. 'कके साधूसी दुर्जनाची बुद्धि।' -हा ७.९३. २ मनांत भरगें; उसगें. १ झण-झणगें; थरथरगें; चेतनायुक्त असगें; अनुभव, आठवण (विद्येषतः दुःखाची)राहाणें (हारीरावयव, इंद्रिय). [सं. कलन] कठें न कठें इतका—किंचित; अतिहाय थोडा; रुक्षांत न वेण्याइतका अंहा. उहु० कळेना वळेना भाजी भाकर गिळेना=अक्षरशत्रु, टोंक्या माणसाबहल वापरतात.

कळणें — कि. (ल.) ओढणें. ' वाखाणिती वेदपुराण लीला । जिणे तुझा दास बळं कळीला । ' —िनमा १.६१. [ सं. कल् ] कळणें, कयणें——न. (गो.) कडधान्याचा कट. कळण पहा. कळत — किवि. कञ्च; समजून; उमजून; ठाउक असून; मुद्दाम. [कळणें] वन कळत — न समजून; चुकीनें; ठाउक नसतां. विकळत — १ अगर्दी थोडा; ह्यू; न समजेल अधा रीतीनें; पक्कें होय कीं नाहीं हैं न सांगतां येण्याजोगें. 'ताप कळतनकळत

 नकळत-१ अगरी थोडा; हळू; न समजल अशा रातान; एक होय की नाही है न सांगतां येण्याजोगे. 'ताप कळतनकळत येतो.' १ गफळतीने; चुकुन; दुर्लक्षासुळ; प्रमादाने; अजाणता. 'अपराध कळतनकळत केला असल्यास क्षमा करावी.' ॰ मूर्खे-वि. पढतमूर्ख; कळत असून मूर्खे; लुच्चेगिरीने समजत नाहीं असे दाखविणारा. किळणे+मुखे ]

कळत्र--- न. स्त्री; पत्नी. कलत्र पहा.

कळथी—सी. (गु.) कुळीय; हुलगा. [सं. कुल्तिय] कळप—पु. १ समुदाय; अमाव; समृद (पश्च, पक्षी इ॰ चा); श्चंद; थवा. २ (ल.) पंथ; धमे. िक्षस्ती धमोत चनेच्या कक्षेंतील लोकसमृदाला 'फलॅक' (कळप) म्हणतात यावरून, 'येश्च्या कळपांत तो गेला. '-हिंदु ११.२.३०. [सं. कलाप; तुल० ते. कलपु-एकत्र होणें] ०शुद्ध-ित कळपामध्यें राहणारा; कळप सोड्न जाणारा. याच्या उल्लय ओहाळ=कळप सोड्न जाणारा. याच्या उल्लय ओहाळ=कळप सोड्न जाणारा; कळपांतृलें गुरूं- न. (ल.) दांहगा, उद्धर, अतिहाय होंड, सेडवळ असा माण्य; असंस्कत.

कळपा, कळपाँग—पुन. १ सालपट; खपली; कवची; तुकडा; साल (भाजण्यानें किंवा उन्ह लागण्यानें शरीरावरील निवणारा). २ निवालेला तुकडा; खवला(गंजलेल्या लोखंडाचा); पोपडा; पापुत्रा. ३ दगडाची निवालेली कपरी; लांकडाची ढलपी, मिलपी.

कळपुटी—सी. (गो.) मासळीच्या डोक्याचा केलेला एक खाद्यपदार्थे

कळंब--पु. कदव; हॅ झाड मोठें होते. पाने रंद असून झाडास गोंद येतो. -वगु २२. -शे ९.२६३. 'देव चढले कळंबावरी।' [स. कदव; प्रा. कळम्ब]

कळंडी — की. मागली डोलकाठी; कलवी-कलंबी पहा. कळंडों — न. कुट्रयाचें मृत; कुट्रयाची छत्री. अळेंचे पहा. कळंडा — पु. भांडण; तंटा. 'बोलें इंदियां लागे कळंडा। -हा ६.१६. [सं. कलह+भंड]

कळमांड—कळंभट पहा. [कळ=कल्ह+भंड-भांड] कळम—पु. (गो.) कळंक; गंज.

कळमळ-ळी—की. बांती होण्यापूर्वी पोटांत होणारी विकृति; मळमळ; उबळ; पोटांत काल्यणें; टबळणें. [क्लम-म्लानि –भास १८३४; क्रम्=थकणें+म्लै=दमणें ]

कळमळणें — अकि. १ पोटांत दबद्धन थेणें; उमळणें. 'मोझे पोटांत-मला कळमळतें. ' २ दथेनें, मनाच्या कोमलपणानें कळ-बळणें: पोटांत तोष्णें. [कळमळ]

कळयारा—वि. (क.) हटी; दुराप्रही. कळयुग—न. चौये युग; कलियुग पहा.

कळळावी — सी. १ एक फुलाची बेल, हिचीं पाने आल्याच्या पानाप्रमाणे असतात. फुलाच्या पाकळ्या लांब असून फूल जास-वंदीच्या फुलाएवर्ड असर्ते. ही बेल कुंपणावर येते. हिला खड्या-नाग, (कों.) कलई, कळवी अशीं नांवें आहेत. –वगु २.२२. २ एक वनस्पति–कंद. [सं. कलिहारि]

कळलाच्या—वि. तंट लावणारा; भागलाच्या; कळीचा नारद; कज्जेदलाल. ' असो नारद तेथूनि निघाला। बाणामुराचे दळी पातळा। वीर कांपले ते वेळां। म्हणती कळलाच्या आलारे। ' -जै ८३.८४. [ कळ+लावण ]

कळव, कोळोव-- पु. (गो.) माडाचा कुंचा.

कळवंड-डा-डी--नपुन्नी. १ गमतीची कुस्ती; झोंबा-झोंबी; अंगलटीस जाण (कुत्र्या-मांजरांचे). 'कुत्र्याचे कळवंड पुष्कळ वेळ वालु होतें 'र भांडण; कलह. 'शिंदे-होळकर आले कळवंडी। मरणाची हुंडी।'-राला १०४. [कळ+भंड-वंड]

कळवंडणं—चिक. १ मोठमोठधानं ओरह्न मांहणं; तंटा करणं; कज्जा करणं. २ भांडणांत किंवा भारडाओरडींत दुस-ऱ्याच्या अंगावरून पठीकडे उच्चा मारणं; खेळांत भांडणं (कुत्रीं मांजरें इ० नीं ). [कळवंड]

कळवंडाकळवंड — स्त्री. परस्पर भांडण, तंडण; साधारण भांडणतंटा. कळवंड पहा.

कल्ठवंतीण — की. नाचणारी व गाणारी छी; नाइकीण; कंचनी. कळवंतीण व कसबीण यांत भेद आहे. कळवंतीण उभी राहून किंवा नाचत गाते पण कसबीण बसूनच गाते; तसँच कळवंतीण गीत, गृत्य इ० कलांनर आपली उपजीविका करते. पण कसबीण उपजीविका सरते. पण कसबीण उपजीविकेसाठीं देहविकय करते; या परस्परांना आपलें काम करूं देत नाहींत. २ बाजरीच्या पिकावरील एक किंडा, पांसकं; फुलपाखंह; पतंग. [सं. कलांवंतिनी]

कळचळ-ळा— खीय. १ कींव; इव; पोटांत होणारी काळवा-काळव; दयेचा उमाळा. २ खळखळ. 'योगिया अंतरीं अति निषळ । नाहीं कळवळ कल्पना।' -एभा ८.५६. ३ आस्या; माया. 'त्याला मुलांचा कळवळा अधिक आहे.'

कळवळणं—अित. १ दयाई होणें; कींव येणें; द्रवर्णे. 'रहे शिशु तयास वे कळवळोनि माता कहे।' -केका १२१. २ व्यथित होणें; दु:खानें कासावीस होणें; व्याकुळ होणें (विंचू चावणें, तिडीक उठणें इ० मुळें).

कळवा--पु. (गो.) विसवण नांबाच्या मासळीचे पोर. कळवा, कळाचा-- पु. १ (घोडा वंगरे जनावराच्या) पुढच्या व मागच्या एकेका पायास बांधलेली दोरी, वादी (सदर जनावराने कुरणांत चरत असतां दूर जाऊं नये म्हणून बांधतात ती). (कि॰ घालेंगे). 'घोड्याला कळवा घालन सोड.' 'पाठीवरि मोळी। तोचि कळवा पार्यी तळीं। '-तुगा १५४२, २ कळ-व्याने जनावर बांधण: जखडण: खोडा घालण. का. कळिब= अडक्बण: खोडा घालणे 1

कळवाकळय-- स्त्री. १ सर्वत्र सांगणें; चोहोंकडे कळविणें. र याने त्याला, त्याने याला अशा रीतीने सांगणे: परस्पर कळ-विणें. किळविणें दि. ]

कळि चिणे- अित. १ माहीत कहन देण; माहिती सांगण; बातमी देणें. २ फोड कह्नन, स्पष्टीकरण कह्नन सांगणें; शिक-विणें; विवेचिणें. [कळणें प्रयोजक ]

कळवी--सी. मुख्य सरकारी खजिन्यांतून खोटें किंवा बद नाणें म्हणून परगण्याच्या खजिन्यांत परत आहेली रक्कम, पैसाः खोटें नाणें.

कळशी-सी--सी. ? लहान घागर; केळी. २ मितीवर किंबा इमारतीवर नक्षीसाठीं गोळा. काठी इ० वर कळसाप्रमाणें असणारी नक्षी. २ (गो.) तबला. [सं. कलका]

कळस--पु. १ देऊळ, अंबारी, देव्हारा, तंबूचा खांब, छप-राची टोकें इत्यादिकांवर सुशोभित किंवा रंगीत असा लांकडाचा, दगहाचा. बांघकामाचा वगेरे नक्षीदार कलशाकार जो भाग लाव-तात तो. 'राजमंडळाचे ढळळे कळस।' २ घुमटी; शिखर, (ल.) उत्तरोत्तर होणाऱ्या वृद्धीचा (मोठेपणाचा, चांगल्या किंवा वाईट कृत्याचा ) अतिरेक; पराकाष्ठा; शिरोबिंदु, शिखर; ४ एखाया कामाचा शेवट, अंत; पलटीवा प्रारंभ. 'झाला भक्तीचा कळस । आले बसतीस दोष । ' -तुगा ४९२. ५ मानेचा कळस. शिखर; मस्तक; डोकें. मानेचा कळस ढळणें=मरणोन्मुख होणें. ६ कल्हा; लहान घागर (मातीची किंवा धातची ). कळ-स्तास येणे-संपर्ण. 'कळसा आला प्रबंध । '-ऋ १०३. 'कळसा आलें निह्नपण । प्रेम सज्जन जाणती। '-एइस्व १८.६०. ' कामहि आलें कळसासी. ' -दावि ४६२. ०होणें-देऊळ वगैरे इमारतीवर कळस ठेविला म्हणजे बांधकामाची पूर्णता झाली असे बाहुल्यांना पाहिजे तसे नाचिवतां येते, अशा बाहुल्यांपैकी प्रत्येक. होतें. त्यावरून पूर्ण वैभवास चढणें; जोर, तीवता, विस्तार प्राचीनकाळीं कळसूत्री बाहुल्यांच्या खेळाचा प्रचार सर्वत्र असे. वगैरेची.पूर्ण बाढ होणें (हा शब्दप्रयोग चांगल्या व वाईट अशा 'सूत्रधार' हा शब्दहि त्यावहन आला. २ (ल.) स्वतःस दोन्ही अर्थी वापरतात). 'वैभवाचा-दु:खाचा कळस झाला.' 'अव- कांहीं ठाम मत नसून दुसऱ्याच्या मताने वागणारा माणूस; रंगजेबाच्या कारकीरीत मोगल्सतेचा अगर्दी कळस झाला होता. ' कोणाच्या तरी कह्यांत राहणारा, प्रळप्रळीत माणूस. ' बाजीरा-' माडीला कळसपट्टी सोनियाची। ' -लोक २,६८. ०पाक- वाटलें ' -मस्तंमा १९.

ख-पु. पांडऱ्या वसावरील एक प्रकारची रंगीत बेलपत्ती. ( ओजीच्या भाकाराची, उलट सुलट कळस भसलेली ). ' नाना मछलीबंदरें । कळसपाखें दर्शनासी भालीं। '-सप्र ९.२८. पाकी-वि. कळसपाक काढलेलें (कापड, पागोटें); विशिष्ट नागमोडी रंगीत बेलपसीचें (बस्न, बायकांचें पातळ). -भाने १०.३.१२६. [कळस+पाक ] व्यणी-न. १ (लप्नांत ) वधूवरें नहातेवेळी नवऱ्यामुलाच्या अंगावरील पाणी मुलीच्या अंगावर जे पढतें त्यास म्हणतात. (सामा. ) नवऱ्याचे उष्टे पाणी; एक प्रामाचार. [सं, कलश+वन=पाणी]

कळसणे-- उकि. ग्रप्तपणे पहाणे; हेरणे; बारीकपणे व जिज्ञासुपण पहाण; जिज्ञासापूर्वक व चौकसपणाने तपासण; सक्ष्म रीतीने व लक्षपूर्वक पाहणें; कळाशीने पहाणें. [सं. कला+ईक्ष]

कळसा-प. १ (कों. ) तोटीची, मातीची घागर, घडा; कोंकणांत नारळी वैगेरे झाडांस पाणी घालण्यासाठीं कळसा वापर-तात. २ (राजा. ) धातूची घागर. ३ (कुंभारी) ज्यापासून महकीं वंगरे करतात त्या मळलेल्या मातीचा ढीग. ४ (ना. व.) अक्षयतृतीयेच्या दिवशीं ब्राह्मणास जो मातीचा कलश दान देतात तो. ५ (व.) शुभकार्याच्या प्रसंगी वापरण्यांत येणारी मातीची लडान घागर: कल्डा. 'कळसा घेऊन उभा रहा. ' म्ह ॰ कांखेस कळसा, गांवास वळसा. [सं. कल्हा]

कळसुंचें-कि. १ (गो. ) मिसळणें; कालविणें. २ नार-ळाचा कीस तब्यावर परतणे. कलसणे पहा.

कळसूत्र-न. १ बाहुली चालविण्याची दोरी, साधन. कळ-सूत्री बाहुरुँ पहा. २ (ल.) मुख्य भाग; मध्यवर्ती कल्पना; मुख्य आधार; ज्यावर सर्वे हालचाली अवलंबून असतात असा भाग. ' जी साऱ्या नाटकाचे जणों काय कळसूत्रच आहे. '-नि ५३७. ३ खरा चालक भद्दय राहुन निर्जीव वस्तृ स्वयंप्रेरणेने चलन-वलन करतात असे भासविण्याची युक्ति. [सं. कला-कळ+सूत्र ]

कळसूत्री-वि. कळसूत्राची; कळसूत्रासवंधी. -स्री. (ल.) क्रांति; अचानक झालेली उलथापालथ. 'कशी एकाएकी झाली धन्य कळसुत्री ।' -ऐपो ४०४. ०बाहुर्ले-न. १ बाहुल्यांचे अवयव जसे पाहिजेत तसे फिरावे म्हणून युक्तीने त्यांच्या अंगांतून तारा नेलेल्या असतात, त्या तारांच्या योगाने त्या •पटटी-सी. ( बांधकाम ) कळसांची नक्षी असलेली पटी, पान. वार्चे कळसूत्री बाहुलें आपले हार्ती बरें सांपडलें असें बाळोबास

कळक्क-वि. १ सूहः जाणता. 'श्वाच्य हा तुज नसे कळहा।' कौशल्य-स्त्रीन. कसव व चातुर्यः नैपुण्य व करामतः शहाणपणा -अकक हरिराज मुद्रचार्योचें भाषांतर ३. २ कळावान. [सं. व बुद्धि. •कुस्तरी-ली. १ (कुसरी हा शब्द छप्त झाला असून बहुधा कला+ज

स्वरूप, 'तो कनक चंपकाचा कळा।' -क्का ६.२५७. २ केळ- २ कौशल्य:कसब: कारागिरी (गाणे, चित्रकळा इ० तीळ). 'पतिच्या फुल. 'पाइतां जैसा केळीचा कळा । स्वरं विकासे फळांदळां।' संगावांचुनि सर्व कीच्या वृथा कळाकुसरी।' -मो. ३ बारीक -एमा २.५०७. ३ चौफुला वगैरेस शोभेसाठीं कळीच्या आका निक्षीकाम (जीगर्चे काम, भरतकाम इ०). [ अनेकबचन, कळा= राचें डातांत धरण्यासाठीं जें बोंड बसवितात तें. ४ बुगडीचा बरचा कळीसारखा भाग. [सं. कलिका] ०फूल-न. १ एक अब्रस काळिमा आणणारा. २ जो दुस-याला मुखे बनवितो, औषधासाठीं वाळविलेली फुलाची कळी. २ कोणतेहि कळीच्या **आकाराचें** फल. **भोगरा-**प. (सोनारी)मोगऱ्याच्या फलांच्या कळीसारखा आकार दिलेला कोणत्याहि दागिन्याचा भाग. कळी पहा.

कळा--- जी. १ कला या शब्दाच्या सर्वे अर्थी योजतात. 'कों हे नाना कळांचें जीवन।' -दा १.७.२. 'असो सकळ कळा प्रवीण । विद्यामात्र परिपूर्ण । '-दा. २ किरण; प्रकाश. 'जैसे शारदीयेचे चंदकळे-। माजी अमृत कण कोंवळे।' - झा १.५६. ३ तेज. 'तैसें पिंडाचेनि आकारें। तें कळाचिकां अवतरे।' -बा ६.२५०. 'जनविजन समान कळा। तेचि आपाद वन- चंद्र २ ज्याच्यापाशी पुष्कळ कळा आहेत असा. ० ज्याच्या -वि. माळा । ' -एहस्व १.४१. ४ चंद्राचा १६ वा अंश: त्यावहन अनेक कलाकीशल्यानें बनविलेलें: नक्षीदार, 'पांचा आंगोळियां बोसाबला। ' –हा १५.३०३. ' चंद्रासि लागति कळा उपराग येतो । ' -र २. ५ मनस्थिति. ' काय भाव एक सत्पात्र । '-दा १.८.२३. -न. कलावंतीण. 'तो सभेसी आर्टी निवहं निराळा। जाणसी तं कळा अंतरींची। '-तुगा १६१३. ६ देखावा; दशा. ' दावुनि वैराग्याची कळा । भोगी विषयांचा सोहळा। '-तुगा २८३५. ७ युक्ति. 'कळा तुजपाशी आमचें जिवन । उचित करून देई आम्हां ।' -तुगा ९. ८ चातर्थ: करणी. 'पाव्यामार्जी रागन्नान। केल्या अति मधुर गायन। तो पाव्याचा नन्हे गुण । कळा जाण गात्याची। ' -एभा १०.२६७. ज्याची कळा तोच जाण। '-ऐपो १४४. ९ ज्ञान. 'कस्तूरीचा वास घेईल काऊळा। तरिचती कळाकळे तया। ' -व ९८. १० हालचाल: चलनवलन. 'शरिरांत्रनिया प्राण गळाल्या लोपति सर्व कळा। '-रत्न ४.३. ११ प्रकार. 'जेवीं माउली देखोनि डोळा। बालक नाचे नाना कळा। '-एभा ३.५९९. [सं. कला] • जाणें-वि. (व.) अवनति होणें;दुर्भुखलेलें दिसणें. 'त्याच्या अटरा कारसान्याच्या गेल्या कळा । '-ऐपो १४२. ०ईत-वि. कुशल: कलावान (मनुष्य). •कळी-की. मर्म; कौशल्य. ' ते आं जुंशाची कळाकळी।ते देशांचि वेगळी।' - विश्व ८७९. ०कांती-की. बांधिजे '-हा. १७.२८७. 'लोम्या कळांतरीची आस। बोर्टे (शरीराची, चेह-याची, देहाची) चमक; सतेजता; तेज; टबटबी. मोजी दिवस मास ' - तुगा ११४७. 🕆 द्रव्य नसेल तरी व्यावें।

कला शब्दाबरोबर अधिक जोर येण्याकरितां योजितात) चातुर्याची कळा-प. १ फुलाची मोटी कळी; कोरक; कळीचे मोठे कल्पना; युक्ति; करामत: कुशलतेची रचना: शहाणपणाची योजना. कुशलता+कुसरी] •खाऊ-घाण-वि. १ एखायाच्या मोठेपणास, घोटाळ्यांत, गोत्यांत आणतो तो. 'घरीं कळाखाळ अबळा नसावी अशी। अवघा वेळ रागामधीं नागीण ध्रसधुशी। -पला ८०. २ (व्यापक.) शोभा येण्यासाठीं, सौंदर्यासाठीं कोणतीहि गोष्ट केली असतां तिचा ज्यावर परिणाम होत नाहीं अशी व्यक्ति (विशेषतः स्त्रिया व मुछ ); घाणेरडा; कळाहीन; मळकट; घाण. 'कळाखाळ कपडे घालून जर गेलात तर काम क्सें होईल ? •तीन-स्री. ( व. ) कळावंतीण. •धर-वि. कलावान; पंडित; विद्वान्. 'जितुके कळाधर पृथ्वीवरी । जे जे आले शाह नगरीं। '-निमा (आत्मचरित्र) १.१०६. ० निधि-प. १ १६ ही संख्या. 'चंद्रमा कर्ळी धाला। न दिसे कोणे आंगी विन्यास। कळान्यास सुद्रिका।' –एरुस्व. १५.५३. ० पात्र-वि. कळावानः; कलावंत. 'विद्यापात्रं कळापात्रं । विशेष गुणांचीं कळापात्रे। श्रीची लीला वर्णिती विचित्रे। त्या गौरविल्या राजीव-नेत्रं।वस्त्रं भूषणं देवोनियां। '-इ २९.१५१. व्यांत-वि. कलावंत पहा. •वती-वंती-वंतीण-स्री. कलावंतीण, कळवंतीण पहा. 'कळावती ते करी दरिद्र । कामिका पाश घालनि । '-दावि ४५१. • विद-वि. कलावान; कुशल. 'तें कळाविदीं आइकावी। अवधान देओनी ।' -शिशु ६५१. ० विदपण-न. कुशलता. 'एथ कळाविदपण कळा । ' - ज्ञा २.३७. ० सूत्र-न. कळसूत्र पहा. सूत्राचा खेळ-५. कळस्त्री बाहुल्यांचा खेळ. ०स्त्राची बाहुली-क्रि. विशिष्ट प्रकारच्या दोऱ्यांनी हालणारी बाहुली. ०सूत्री-वि. कळसूत्री पहा.

कळाकळा करण--कि. (ध्वनि) त्रास आणण्यासारख्या व डोकें उठविण्यासारख्या हेकेखोरपणानें भाषण करणें; भीक मागणे; कंटाळा बेईल अशा रीतीने पुन:पुन: सांगणे.

'परम मळीण दिसती। कळाकांती नसे कांडीं।' ॰कडाळता— हण कळांतरें। —दा ३.२.३७. 'अतीत अभ्यागत आलियां

घरासी । त्यावरी जैसे कतरें वसवसी । कळांतरें काढन व्याह्या-जावयांसी । पायां पडोनि समजावी । '-स्वात ३.५.१७.

कळातीत-वि. निर्गुण ( परब्रह्म ). [ सं. कला+अतीत ] कळाये-पु. (गो.) एक दागिना. कळावी पहा.

कळाच-पु. (गो.) उशीर; वेळ. 'कळाव जालो.' =उशीर झाला. [सं कालव्यय]

कळावंत-पु. कलावंत; गवई वगैरे कलावान लोक, 'कळा-वंताचे जे मन । तें कळाकार जालें । ' –दा १४.५.३०.[कलावंत] बांधणी; कळाशी. 'पाइतां मंडपाचा कळास्य । तेणें हुषें परम

कळाचा--पु. पायवंद; कळवा पहा. 'भीम कसा विक्रम- हास्टा' -स्वानु ८.५.४९. [कळासी] गति सेवक झाला हया कळावासा । ' -मोद्रोण १२.२६.

दार दागिना, 'करीं कळाविया चुढे कंकणें। मद्रिका रत्ने सलक्षणें।' -कथा. ५.१६.१८३. २ हत्तीच्या दांतांस बसविलेल्या सोन्याच्या सुळी, शेंबी, टोपण, 'प्रष्टीं मिरविलीं गुढारीं। दंतीं खोविल्या कळाविया सुरी । ' -कथा ४.९.४६, [कळा]

कळाची-प. (गो.) मिठागरांतील माती.

कळाशी-सी-की. १ दोन लांकडें किंवा दगड यांचा एकाशी २.२३८. एक घट्ट व नीट बसविलेला सांधा. संधि. २ सांध्याचा बेमालम जोर; एकसंधीपणा. ३ असा सांधा करण्याकरितां दोन्ही वस्तंचा [ई. कॅलिको ] जोडाशी येणारा सफाईदार केलेला प्रथमाग. 'सांध्यांत दर्शनी बाजुपासन निदान तीन इंच कळाशी असावी. ' – मॅरट ३४. र (ल.) अनिष्ट, संकटमय वेळ; विपत्तीचा समय. 'त्यासी कळि-४ कळाशी करण्याचें इत्यार. ५ (गो.) (सुतारी) खिळा असलेली काळाचें नाहीं भय। ' –ह १८.८२. ' धार्जनियां कास करितो बारीक काठी, हिने लाकडावर खोल रेघा काढतात: ठेवण: फावडी; आंखणी; खतावणी. ६ (व.) नांगराच्या दांतास फाळ पक्का बसविण्याकरितां घालावयाची लोखंडी कडी. ७ कायमपणाः बेमालुमपणाः 'अझणिहि न वचे हा चंद्र अस्ताच-लासी । यद्वपतिविरहाची बैसवीली कळासी ॥ ' -सारुह ३. ११०. किला ]

कळाशी-न्ह्री. (महानुभावी ) मुख, हात, पाय आणि कलंदर ] वाद्यधोष यांसह नृत्य. 'मोटका कळाशी करी। '-भाए ४५९. [सं. कला. किंवा कलशिका; प्रा. कलसिया=बाद्यविशेष ?]

कळाशी-सी--सी, कौशल्य, कळास पहा, 'युक्तीनें, कळा-शीनें मोर्चबंदी केली. '-भाव १५.

कळास-सू-वि. घाटदार; डौलदार, 'मध्य कळास नेटका। क्षुद्र घंटिका मेखळे। '-एभा ११.१४८१, 'सुरेख खांबु कळासे। ओडविलें बहुतें सायासे ।' -शिशु ३४७. -पु. कौशल्य; चात्र्ये. 'तों तांडविमसे कळाछ। दाविसी तुं। '- हा १७.८.

कळासणे-कि. १ सांधा जोडणें; एकत्र करणें. 'जैसे यंत्र कळासिंल। तैसेंच हैं ठायीं ठायीं बांधिंल। '२ (ल.) जखहणें; घष्ट। २ कमळाच्या कळीच्या आकाराचें एका जातीचें हस्तीदंती किया करणें. बांधणें. 'कर्माच्या वज्रगांठी। कळासे तो। '-का १८. लांकडी भांडें (यांत केशर इ० देवितात). ३ बुंदीच्या लाडवांतील

३९२. 'सर्वत्र बांधिजे कळासन ।'-रंयो ६.१३५. ३ फट न ठेवतां बांधकाम करणें; घट, मजबूत जोडणी करणें; पक्षे बंद करणें. 'सर्वे द्वारीं कवार्डे। कळासती। '-- ब्रा १८.११२. 'कळा सले एकेवेळें अखंडकुलुपें। '-एभा २.५१४. ४ निप्रह, निरो-धन करणें. 'बाहेरी धीट जैसी। दाद्रगा पति कळासी।'-जा १३.५०५. [कळासी ]

कळास्य-प. कळाशीने केलेली घडण; बेमालम रचना.

कळिकटा-काटा--पु. भांडण; कल्ह. 'विधि निषेधां-कळाची-कळाचिया--की. १ स्त्रियांच्या हातांतील कळे- चिया बाटा। दाविता हाचि दिवटा। बंधमीक्ष कळिकाटा। शिष्ट हाचि।' -अम ६.५. -वि. भांडखोर: कल्ड लावणारा. [सं. कलि+केटक ]

> कळिका--सी. १ कलिका पहा. 'परि कळिकेमाजी सांपर्डे। कोंबळीये॥ '-ज्ञा १.२०१. २ ( ल. ) ज्योत ( दिन्याची ). ं जैसी दीपकलिका धाकुटी। परी वह तेजाते प्रगटी।' **-हा**

कळिका -- न. एक प्रकारचें कापड: कॅलिको. -मुंब्या १२३.

कळिकाळ--पु. १ (काव्य) कलियुग; कलियुगांतील काळ. कैबाड । कळिकाळासि आड लागों नेदी। ' [सं. कलि+काल]

कळिता—वि. १ प्रास करणाराः खाणाराः ' पें कळितयां-मार्जी महाकाळ । '-ज्ञा १०.२४८. २ कळ चालविणारा, हातांत असलेला, फिरविणारा, नियामक. ' जो जगाचा नियंता। त्या काळाचा कृष्ण कळिता। '-एभा ६.३२६.

कळिडी--वि. (गो.) दरित्री: दळभद्या. कलंदर पहा. फा.

कळिलाचा--वि. कळलान्याः भागलान्याः भांडणतंटा उप-स्थित करणारा, 'एक वेळ मीं कैलासां गेलां। तंवं भणती हा कळि-लावा आला।'-शिद्ध १३१, [कळ+लावणें]

कळि(ळी) वर--- न. कलेवर पहा. ' आतांचि पडो अथवा राहो। मिथ्या कळीवर। '-दा ७.१०.९. [सं. कलेवर]

कळी-पु (विणकाम) सात चटके ज्यांत एकत्र असतात ती सुताची लड. [सं. कलिका]

कळी-की. १ कलिका; फूल उमलण्यापूर्वी पाकळगांचा जो परस्परांत संकोच झालेला असतो ती स्थिति; मुकुल; कोरक.

दाणा. ४ लहान खडा (भाजलेरया चुनखडीचा. मिठाचा. कळीवांचनकांटा निघेल अशी करपना निघाली आहे. '- मनोरंजन इ०); उदा० चुनकळी. 'तुका म्हणे लवणकळी। पडतां जळीं तें होय। '-तुगा २७२९. ५ कळीच्या आकृतीचा खावय।चा विद्या-पट्टी: कळीदार पट्टी. ६ आंगरक्याच्या घोळाच्या दोन त्रिकोणी भागांपैकी मागील भाग (हे दोन भाग व भागा मिळून घोळाची बाजू होते-मोल.); अंगर ख्याच्या कापडाचे त्रिकोणा-कार जे तकहे असतात ते प्रत्येकी. -शाकी. ७ सदऱ्याच्या बगलेंत किंवा चोळीच्या बगलेंत जो अनुक्रमें चौकोनी व तिकोनी तुकडा वेतात ती; बगल झांकणारा कपडा. ८ मराठेशाही पागोटचाच्या पढील भागीं असलेला कळीच्या आकृतीचा पीळ.९ एखाद्या काटकी भोंबतालीं गुडाळलेलें सुमारें तीन मासे वजनाचे रेशीम, रेशमी दोरा. १० एखादा काटकीचा तुकडा किंवा पानाचा हीर किंवा तात. [कळा] **अ**साच दसरा पदार्थ ज्यावर मातीची लहानशी गोळी लावन त्यावर बेगड चिकटविलेला असतो किया बेगड लावलेली मातीची कळीच्या आकाराची गोळी ज्यावर बसविलेली असते तो कळस. ' गणप-तीच्या मस्तकावरची कळी पहली.' ११ चौपास्त्री छपराची तिकोनी बाजू. • उमलुणें-१ फूल विकसणें, फुलणें, उधडणें. २ (ल.) कळथा ] मीन सोइन मोकळेपणाने बोळावयास लागणे ( आंतल्या गांठी व्या व घुम्या माणसाने ). ३ एखायाचा इसवा, औदासिन्य जाऊन चेहरा प्रफल्लित होणें. ४ स्पर्धेने किंवा मत्सराने जळणें; चढाओ-ढीच्या भरीस पढणे. कळीचा चुना-प. भाजलेली चुनखढी; चुन्याच्या कळचापासन तयार केलेला खाळ चुना ( खाण्याचा ). कळ्यांची पटी-पु. (कु. ) चांपेकळ्यांची तयार केलेली वेणी. कळीचे पान, कळीदार पान-न. आंकडयाचे विडयाचे पान; ज्याची आकृति लांबट किंवा कळीसारखी आहे असे टोंकदार पान. कळीचें काम-न. दगडांची विनयरी ओवडघोवड रचाई; (इं.) रॅडम रबल.

कळी-की. १ भांडण; तंटा; कञ्जा; कलागत. 'विकत कळी जयाने घेतली आजि मोलें। '-साहह ३.७८, 'कळी करि प्रनिमैळीं परम उप्रदावा नळीं। '-केका २१. 'ये गे कळी बैस माझे नळीं. ' २ कलियुग; चालु युग. 'ऐसे युगीं परी कळी। आणि सहाराष्ट्र मंबळीं.।' - हा १८.१८०२. ३ युद्ध. 'ऐसे गोत्रचि दोहीं दळीं। उदित जालें असे कळी। '-शा १.१८४. कळीचा नारद-पु. कळलाव्याः भांडण लावन देणाराः कज्जेदलालः आगलाव्याः चुगल्या; लाबालाबी कहन तंटे उपस्थित करणारा (पुराणांत नारद हा नेहमीं तिन्ही लोकांत भांडणे उपस्थित करतो भशा कथा भाढळ-तात यावसन ). [कळ+नारद ] कळीवांचन कांटा निघर्णे-भांडणतंदा किंवा त्रासावांचून अनिष्ट गोष्ट नाहींशी होणे. 'कालेजांत विद्यार्थ्यांची मनस्वी गर्दी होत असते ती कमी न्हावी यासाठीं कोंक्रेजची फी बाढवून १५ रुपये करावी म्हणजे आपोआपच कक्षापती कीं रुक्षापति. • पात-पु. (ज्यो.) एका प्रद्वाची कक्षा

प. ७. भाग ८.

वणी, आणेवारी. [कळणें. ] करप-(गो. ) कळविणें.

कळेवर-ा. कलेवर पहा. ' आपण वहार्वे एकीकडे । देव कळेवरी जोडें।'-तुगा ३४६१. [सं. कळेवर]

कळो-प. कलहः भांडण. 'मग ते कळो बाढविती। पर-स्परें कष्टती। ' -दा १२.२.९. 'नित्य घरामधें कळो माजला करूं पाइती फुगडी। '-पला ७६. [सं. कलह] •कळो-(गो.) बायकांची बजबज. कलकलाट.

कळो-पु. ( गो. ) कळ्या; सोनार जातीस उपहासानें म्हण-

कळोतर, कळोत्र--न. वस्त्र; उपवस्त्र. 'धोत्रें कळोत्रें नेसला । यज्ञोपवीत रुळे गळां । ' - इ ४,११२ सिं, कलत्र=कटि+ उत्तरीय ? 1

कळयोचे — कि. (गो.) फुलण; कळी येण. [कळयो=

कळहणा-पु. (कों) कळण; डाळीचा चुरा, कळणा पटा. कळ्हांटणे-जिक्त. (राजा.) धान्य आणि माती एकत्र मिसळली असतां हातानें चाळवून चाळवून निवडणें. [ सं, कल= गोळा करणें ]

कळहो-- पु. कलह; दंगा; भांडण; तंटा; कळी; कळो पहा. 'जाणता पुरुष असेल जेथें। कळहो कैचा उटेल तेथें।'-दा १९.४.१६. ( कि॰ करणे; माजविणे. ) [ सं. कल्ह ]

कळळ--वि. (बे.) चोरटा. [का.]

कक्क-पु. १ खांक; खांधाच्या खालची बाजू. २ एक बाजू; बगल; कुस. 'शैल कक्षांचीं कुहरें। जळाशय परिसरें।' –हा १३. ६१२. [सं. कक्षा]

कक्षा-की. १ वादविवादांतील वादीप्रतिवादींचा कोटि-कम, आक्षेप, उत्तरप्रत्युतर. [सं.] २ खण; खोली. ३ प्रहांचा व ताऱ्यांचा संचारमार्गः; चंद्र, सूर्य, नक्षत्रें इत्यादि कोणतीहि खस्य बस्तु दुसऱ्या कोणत्याहि खस्थ वस्तुर्भोवतीं ज्या मार्गानें फिरते तो मार्गः; प्रह व उपप्रह यांच्या कक्षा दीर्घवर्तुळाकृति असतात. ४ (ल.) सीमा; आटोका; पोंच; मर्यादा; क्षेत्र. 'यांची चौकशी कमेटीच्या कक्षेवाहेरची आहे. '-केसरी १२.७.३०. ५ कक्ष पहा. •पति-कक्षाधीश-५. १ (लक्षापित किंवा लक्षाधीश या शब्दार्शी ञ्चळविण्याकरितां बनविलेलें विनोदी रूप) भापल्या-पाशीं फ़टकी कवडीहि नाहीं हैं दाखविण्यासाठीं स्वतःच्या खाका वर कहन दाखविणारा. २ ( छ. ) अत्यंत दरिद्री माणुस. मह०

दुस-याच्या कक्षेच्या सरळ पातळीस ज्या बिंदूवर छेदते तो. (इं.) नोड. ॰ पातरेषा-सी. जी सरळ रेषा पृथ्वीच्या मध्य-विंदुंतून जाऊन कक्षापातांस जोडते ती रेषा.

कंक्षा-की. (गो.) मर्यादा; भीड; मुर्वत. [ सं. कांक्षा ] का-किवि. प्रश्नार्थक वाक्याच्या शेवटी तोच अर्थ दाखवि-ण्याकरितां है अव्यय योजतात व त्यामुळें वाक्यार्थ पुराहि होतो; काय. 'हें तूं आणलेलें पागोटें का?' 'तूं मग तिकडे जातोस का?'

का. कां--उम. भथवा: किंवा: कीं. 'कां नुदेलिया सधा-कर। आपणपे भरें सागर।' -अम् ७.१५२. निमोर्ली बल्करें परिधान। का त्यागिलीं अति जीर्ण वस्त्रं घ्यावीं। '-एभा ३.४९२. 'सळो का पळो. '

का, कॉ-- उद्रा. काव्, काव् असा कावळ्याचा ध्वनि. 'का का शब्द करूनी अमती त्यांच्या कुळांत मी सालों।' -मोकर्ण २८.५९. [ध्व.]

कां -- क्रिनि, १ प्रश्नार्थक अव्यय; कशासाठीं; कोणत्या कार-णानै: काय म्हणून: 'मीं पायां लागें कां। कांइसेयां लागीं।' -शिशु २२४. २ (काव्य ) पादपूरक अव्यय. 'देशोदेशींचे जे कां त्रप।' [सं. किम: फेंजि. क. ]

काइ, कांइ-सना. कांहीं. 'कांइ करो अभ्यागतु । तुम्हीं निजा-नंदें तुप्तु । '- दिश्च ७४. 'कांइ करीन प्राणेश्वरा।' - उषा ५४६. [सं. किहि-काइ] -िकवि. किती; काय? 'तेवि नगरप्रवेसी आनंदु। कांड् सांघों। '-ऋ २०. 'तो निर्मत्सर काड् म्हणिजे। बोल-वरी। ' –ज्ञा ४.११३. –प्रश्नार्थक अन्यय; काय. 'असो तुम्हीं आमुचा भर्ता। देखीला काइ जातां ! '-रास २.१८१. [सं. किहि-कांइ]

काइणी—स्त्री. (प्र.) काइणी, कहाणी. जोंधळवावरील रोग. काणी पहा.

काइमी-की. कायमपणाः स्थिरपणाः पक्केपणाः शाश्वतिः अढळपणाची स्थिति; ठरलेली परिस्थिति. [ अर. काईम ]

काइरस-पु. काकडी वगैरे कच्च्या फळांची चिंच, गुळ घालन केलेली पातळसर कोशिबीर. कायरस पहा. [का. काई= कञ्चें फळ+रस]

**काइलीतला खडा—**५. १ उंसाच्या रसाच्या काहिलीतील खडा. २ ( ल. ) तावृन सुलाखुन निवाखेला, कसोटीस उत्तरलेला माणुस.

कांइसा-सी-से-सना. १ क्सला १ क्याचा १कोठील १ ' हा वो कवणु असे आंगनीं चाहाळु कांद्रसा।' -िशशु १७३. २ छेल्या फांचा; कवळकाठी पहा. कशाचा ची-चें ? कशाकरितां ? काय म्हणून ? ३ कसा-सी-सें १ 'ऐसे कांड्सें वो निढाळपण।'-- शिशु १७९. |कसा ]

काइसेन-नि-सना. कशानें; कोणत्या मार्गानें, प्रकारानें? 'वेदशास्त्रयुक्तिवळें। माझें स्वह्नप काइसेनि न कळे।' -एभा १९.५३. 'जेय जीवाशिवा ऐसी गति जाली। तेथ आतां काइसेन करावी बोली । ' –स्वानु १०.५.६. [ कसा, कशाने ]

काई-वि. (तं.) कच्चा. -न. धच्चे फळ. द्रा. का. काई=कच्चें फळ ]

काई, कांई--१ (काव्य) काय? काइ पहा. ' एरीकडें श्रीचकपाणी । कोई करिते जाले । ' - शिशु ८५२, ' एरें प्राकृतें कांई जालीं।'-दाव ३४०. 'तेणें मतें काज काई।'-विउ ८.१३. २ करें ? ३ कांहीं तरी. ' मेला काळा विकाळ दशानन कह्न काई।'-राला ९.

काईट-- पु. (व.) काळवीट (अप.) पहा.

काईत-पु. ( हि. )कायस्य जात व त्या जातींतील व्यक्ति. कायत पहा.

काईम-वि. १ कायम; उभा. २ स्थिर; मजबत ठोक-लेला; पद्मा. ३ काबीज. ' परंतु आठपंघरा दिवसांत सारीं स्थळें इंप्रजांनी काईम करितात. '-खरे ११.६०७९. [ अर. काईम्=उभा, स्थिर ] ०दाईम, काएमदाएम-वि. निरं-तरचा; कायमचा; फार काळ पूर्वीपासूनचा; सतत चाळणारा. [ अर. काइम्+दायम् ]

काईल-की. काहिली; उंसाचा रस कढविण्याचें, पसरट तोंडाचे भांडें; मोटी कढई. [ सं. काहल=विस्तृत; काहला=मोठा नगारा ]

काईल-यल-यर--वि. १ दंडित; जित. 'दोंहींकडून तुम्ही काईल व्हाल तेव्हां आम्हांवर शब्द. '-रा १.२२६. २ कुंटित; निरुत्तर. 'पत्र कोठे आहे ते काढावें म्हणजे आम्हीं त्यांस काईल कहं ' - खरे ५.२४७३. [ अर. काइल=जित ]

काउ-ऊ--पु. (बालभाषा ) कावळा. ' ये रे ये रे काऊ। बाळ घाली जेवूं। '०काऊ-जहा. कावकाव पहा. ' मग आठवावे कृष्णावाई । भ्रम फुटल्यावर होइल काउकाउ । '-सला ८९.[ध्व.]

**काउरे**--न. वेड; काविरें पहा.

काउस-न. (व.) एक प्रकारचें गवत. हें शेतांत उगवरें. याच्या मुळ्या १०–१२ फूट खोल जातात. त्या पिकांना त्रास-दायक असतात. [सं. काश ]

काउळा-पु. कावळा. 'तरी तो काउळियांसीचि सुकाळ जाहला । ' –ज्ञा ९.४३८. [कावळा ]

काउळकाठी-की. काटक्या; रावासाठी झाडाच्या तोड-

काऊ--सी. (कों.) गेस; काथ पहा. काऊन-इन--(ना.) कां म्हणून.

काऊर--वि. (व. ) जबर काम करणारा; मेहनती. 'म्हातारा मोठा काकर आहे.'[सं. कार्यकर]

काऊल—न. (वे.) कुरण. [का. कावल-ली-लु] काऊल—प. १ (व.) उंसाच्या हांडयाचा नीरस भाग;

बार्डे. २ (ल.) कुनकामाचा माण्स. म्ह्र व उंसाच्या पोटी कालस जनमला=हिन्याच्या पोटी गारगोटी. [सं. कुनस्श्च]

काऊळकटी--(गो.) क्वळकाठी पहा. -शे ३.९.

काक-पु. काबळा; काळ. 'ज मृत्यु काकासि कुरोंडी। सांडिली माहे। '-बा ८,९४०, 'वेऊनि काक व्यावे पांच तवां चित्र-वर्ड-शितिकंठ। ' -मोसभा ४.१९. [सं. ] ० जांचा-की. एक बनस्पति; कांग. [सं.] •तालीय-न. यहच्छा; आक-स्मिकताः दैवचटनाः -वि. यहच्छापूर्वकः एकसमयावच्छेदः सहजा-सहजीं वडणारी; भागंतुक; दैवागत. [सं. काक+ताल=ताड] •सालीयस्याय-प्र. (मूळ संस्कृतांत कावळा येणे व त्याच वेळी ताबफळ प्राप्त होणे. याचा दशंत आकस्मिक इष्टवस्त-लाभाच्या बेळी देतात) ताडाच्या झाडाच्या फांदीवर कावळा बसला आणि त्याच बेळीं जर कमेधर्मसंयोगानें ती फांदी मोडली तर बसणे आणि बोडणे ह्या दोन क्रियांचा एकमेकीशी वास्तविक कार्यकारणभाव नसर्ताहि अबानी लोक त्यांचा परस्पराशीं संबंध जोडतात. त्याप्रमाण ग्रहच्छेने किया अकल्पित त-हेने एखादी गोष्ट घडन आली असतां तिचा संबंध दसऱ्या एखावा विशिष्ट गोष्टीशी कोणी माण्स जोइं स्रागला तर त्यावेळी हा न्याय लागू करतात. यावहन काकतालीय न्यायाने म्हणजे यहच्छेने; कर्मधर्मसंयोगाने; दैवगतीने भसा अर्थ होतो. 'ऐसी कर्माचि गति गहन । एथ काकतालीयन्यायें जाण । अबचरें लाभे माणसपण। भवाब्धितारण महातारूं। '-एभा २०. ९७३, 'प्रस्तुत पुस्तक लिहिले जाण्यास काकतालीयन्यायाने आर्म्ही कारण शालों ... '-िट ४.१८१. ०तालीयवत्-िकवि. केवळ यहरुक्षेने: देवयोगाने; काकतालीयन्यायाने. [सं.] • लाळ-काकतालीय पहा. ' अमृतसिद्धी योग फावला । अकल्पित काक-ताळ । '-निमा ( भारमचरित्र ) १.१०४. •दंतपरीक्या-की. क्यांत कांडी अर्थ नाडीं अशा विषयाची स्रोल चिकित्सा (वास्त विक कावळवाला वांत नसतात यावहन ). (संस्कृत म्हण). ० इप्टि-वि. १ तीक्ण दृष्टीचा; सूक्ष्म दृष्टीचा; बारीक व बलाख नजरेचा. छिद्राम्बेषी; बाईट तेवढ्याच गोष्टी पाइणारा. —सी. ( कावळ्या सारसी ) तीक्ष्ण नजर; सूक्स नजर, दृष्टि. ' बाजारांतून जर सोदे काक्ट्रशीने फिरके तर संध्याकाळी येथे वेळ मोहनराहण्याचा मोव-दसा मिळेल. ' -विवि ८.८.१५५. [सं.] ०पव्-न. १ लिहितांना शकारेक्या अक्षराच्या वृहस्तीच्या वेळीं जेये ते अक्षर वासावयाचे १२८. [ ई. ] असेरु तेचे कराबचाची (कावळवाच्या पाया सारसी ) A अशी खण. ( ग्र. ) काकपत्र. २ हिरा या रत्नांत तीन मोठे काळे छाटे अस- त्याची कवची

च्यास त्या दोषास म्हणतात. [सं. ] ०**पश्च**-पु. ( कानावरील भुलपें; लहान मुलाज्या पहिल्या हजामतीच्या वेळी दोन्हीं कानांवर हीं भ्रुलपे ठेवतात. व मोठेपणीं तीं काइन टाकतात. परंतु काहीं लोक ( विशेषतः रूकरांतील मराठे) तीं नेहमीं ठेवतात. [सं. काक+पक्ष= पंख ) ॰फळ-फळी-सी. एक वनस्पति. -न. तिचें फळ. हीच काकमारी नांवाची वनस्पती असावी असे कांहींचे मत आहे. • बलि-बळ-ळी-पुन्नीन. (कों. गो.) वैश्वदेव व बलिहरण होऊन उरलेला भात घराबाहेर कावळ्याला टाकतात तो: कागवळ. अगारी-काकफळी पहा. • मखी-वि. सगळा एकरंगी पण तोंड काळसर असलेला (घोडा). • मैथून - न. कावळी - कावळा यांचा रतिप्रसंग. मैथुन, हे पाहिल्यास लवकर मरण येते अशी समजूत असल्याने ते पाहणारा आपल्या मृत्यूची खोटीच बातमी पाठवितो. स्तर 'काकमेशन पहानें सहा महिन्यांत मसणांत जानें. ' भैशनशांति-स्ती. काकमैथन पाहिले असतां पाप किया अनिष्ट निरसनाथै करावयाची शांति. ॰ यख-१ ज्यामध्ये पीठ किंवा सत्वांश नसतो असा पोंचट यव: पोल: फोलकट: धान्याचे वांझे कणीस. ३ तणधान्य. ' बंढतिळ चर्ममयमृग काकयव असे तसेचि फटकळ गे। ' – मोसभा ७.९. [तुल० फा. काक≕कोंडा] ०३ ख−१ कावळ्याचे ओरडण: कावकाव. 'दिवसां काकरवाते शीते रात्री तरूनि जाय नदी ।' २ ( ल. ) निवकांची व्यर्थ निंदा. 'ज्यास आपली योग्यता यथार्थ भासत असेल त्याने ..... कर्णकट काकरवाची अगर्दी पर्वा करूं नेथे. ' -नि. ०वंड्या-की. एकदां प्रमृत होऊन पुन्हां जी प्रसत होत नाहीं अशी स्त्री. माटी. ्डोका-ली. कावळा ज्याप्रमाणे साशंकपण बसतो तसा साशंक-पणा: भीति: शंका. 'संकोचें अंग खाणें असुखद बसणें काक-शंकाप्रमाणे। ' - किंसु ८३. • सावळा - वि. काळा; काळधा-सावळचा रंगाचा. •स्नान-न. (कावळचाप्रमाणे ) चाईघाईने. अर्धवड केळेल स्नान, अंघोळ; मुसळस्नान पहा. ० इपर्छा-पु. मृताच्या दहाव्या दिवशीं मृतास यावयाच्या पिंडाला काव-ळचानें शिवणे. हा पिंड तयार असतां त्याला कावळा शिवला नाहीं तर मृताच्या आप्तापैकीं कोणी तरी त्यावेळीं मृताच्या इच्छा पूर्ण करण्याचे वचन देती व त्यानंतर पिंडाला कावला स्पर्श करतो. [सं.] •स्वर-प. १ कावळपाची ओरड: काव-काव. १ ( ल. ) कणैकठोर स्वर.

काक-पु. (माण.) फांदी फुटण्याचा सोधा; काख. [सं. कक्षा]

काक, कॉक-3. तोटी; नळाची चावी. -शिल्यवि १२८.[ई.]

कांकीर्—सी. १ कवच असलेला एक प्रकारण मासा. ३ त्याची कवची **काककट्या**—५. काकाकुवा. काकाकट्या पहा.

काकट-ड--वि. अटळ; स्थिर; मजबूत बांध्याचे.

कांकरणी-डणी--सी. (गो.) तिरपीट; अडखळण्याची स्थिति.

काकड -- स्त्री. थंडीने भरणारी हडहडी. (कि॰ भरणें) किकडेंगे व

कां रुख--न. १ कांकडाचा वृक्ष. हा मोठा असन याची पाने साधारण मोठीं व लांबट असतात. कांकड हैं फळ आवळयाएवडे दिसतें. परंत त्यांत भावळ्यासारखी मोठी आठी नसते. याचे लोणचे चांगले होते. -बगु २.२४. -शे ९.२६४. [ सं. कर्कटक ]

कांकज्ञ--प. १ (काव्य ) खडा: कंकर: २ कचर: चाड -वि. (राजा.) पुरतेपणीं न शिजलेला, कच्चा (भात, चाड); कडधान्यांतील जे दाणे भिजत किंवा शिजत नाहींत व कठिण राहतात ते 'सगळें शिजवितां अवघड । काकड करिती कड-कड । समभावें भरडी हुढ । होतील गोड परिपार्के। '-एहस्व १८.४९. 'ते अपकचि राहे प्राप्ती । जेवीं कांकड जाती मुगाची।' -एमा २४.४१९. [सं. कर्दर; प्रा. कक्षर; म. कंकर]

काकडआरतं:--की. पहाटेच्या वेळी काकडा पेटवृन ह्याने देवाला करावयाची आरती. 'काकडआरती परमात्म्या श्री रघपती।'-पावि २६०. [काकडा+आरती]

काकडकुडा--वि. थंडीने काकडलेला, वुडकुडलेला, ताठर-हेला. [काकडणे+कुद्रकुडणे ]

काकड्रणे--भिक्त. थंडीने गारटणें: कळा येउन अवटरणें, संकुचित होणें (हात, पाय, इ०). 'काकडले वसली दातिखळी।' -दावि ६६. ' आणि हिमाच्या वर्षावानें काकडलेली ऐशी।' -- केक ४. [ध्व. कड़]

काक इशिगी--स्नी. एक औषधी वनस्पति. हिरहयाच्या पानांच्या देठांशीं रस जमून तेथें फोडासारखी प्रंथी बनते ती शग हिना रंग काळसर असून आकार खेंकडाच्या आव ड्याप्रमाणे किंवा बोकडाच्या शिंगाप्रमाण असतो. म्हणून हीस हें नांव पड़ेंते. बाळंतपणांत किंवा लहान मुलांच्या रोगावर ही औषधीआहे. -शे ११.११७. [सं. कर्केटशंगी; हिं काकडसिंगी; बं. काकडा=खेकडा ]

काकडा-पु. १ (को.) पुरतें पिकलें नसलेलें भात पीक वगैरे. कोंवळें, कुच्चे फळ ( पेरु हु० ); ( गो. ) काकाडो. -वि. लहान, व रसभरित, हिरवा व रसाळ. जारस पहा.

का(कां)कद्वा—पु. १ कापडाच्या चिधीची दळलेली बात. 'त्रिगुण काकडा द्वेतघुर्ते तिविला।' -दावि २६०. २

गुंडाळी-दोरी. ५ ( ल. ) चामड्याच्या चाबकाचे टोंक: चाब-काच्या वाबा प्रत्येकी. ६ वादीने मारलेला फटकारा. तडाखा. ৩ (ल.) लांब आंकडा ( चिंच वगैरेंचा ). ८ (खान. ल.) विचवाची बळलेली नांगी.

काकडा-डो-पुली. अतिशय थंडी: अंग गारठविणारी थंडी. (कि॰ भरणें)

कांकडी -- श्री. १ एक प्रकारचा वेल व त्यास येणारे फळ. तवसें; खिरा. काकडीचा वेल असतो. खिरा. कांकडी. वाळक. तबसे इ० फर्के एकाच जातीची अक्षेत्र, कांकडीत साधी, सात पानी, टरकांकडी, तबसे व नारंगी अशा जाती आहेत. कांकडीची भाजी. कोशिबीर, सांडगे, लोणचें, कायरस इत्यादि पदार्थ करतात. पांढऱ्या काकडीला राजकाकडी असे म्हणतात. ती पडवळासारखी लांव असते. काकडी मूत्रकारक, थंड, रुश्च व रक्तिपस आणि मुन्न-कुच्छ यांची नाशक आहे. -वग २.२५. विकलेली काकडी विस-कारक व कफवात नाशकारक आहे. -योर १.४३. 'जन्मकाळची कांकडी। मक्षिताहे। '-दा ३.१.९. इह० कोल्हा काकडीस राजी. २ लहान भोपळा, कोहळा. [सं. कर्कटी: प्रा. हि. पं. क्किडी; सिं. किडी ]

कांकडें-न. (कों.) कोवळें शहाळें; अडसर.

काकण-पु. (कु.) गरुड पक्षी. [सं. कंत्र=श्येन ?]

कांकण-णी-नस्त्री, कंकण; १ बांगडी; पाटली; बायकांच्या हातांतील सोन्याचा एक दागिनाः कंगणीः मनगटाचे भूषण. अलंकार. 'घोंसाळा कांकणाचा हातीं। नारीं सर्डे घालितांती। ' - शिशु ५९०. 'कां नाटितां कांकण। सोनेंचि तें।' - इत १४. ३७८. [ सं. कंकण ] म्ह० हातच्या कांक्णास आरसा कशाला ? • घालणे-भरणे-हातांत बांगडया भरणे. (ल.) बायकी, भागू-बाई, भ्याड पुरुषास लावतात. 'कांकण आम्हासम हातीं। भरलेली कां हो होती। '-संप्रामगीतें ४२. ०फोडणें-(गो.) १ वैधव्य आणणें. २ कडक शिक्षा करणें. •वाढणें-वाढ-विर्णे-(बायकी) बांगडया पिचणें, फुटणें, (कांकण हा सोभाग्या-लंकार असल्यानें त्यास फुटणे न म्हणतां उल्ट बाढणे, बादविणे असा प्रयोग करितात. उ० कुंक बाढविण-वाढणे. इ०). •कार्-प्. (गो.) बांगडी कासार; बांगडीबाला. कांकणबाला पहा. oकोर-न. (ना.) बांगडीचा तुकड़ा. oघोण-सी.(गो.) गोम; घोण. ० भर, दोन काकर्णे-थोडे अधिक, जास्त; दोन वस्तृंची तुलना करतांना एकीचे दुसरीवर किंचित आधिक्य दास्त-विण्यासार्थी योजितात. 'त्यापेक्षां हा कांकणभर जास्त होईल, ' दिञ्चाची वात. ३ काठीला चिरगूट गुंडाव्यन त्यावर तेल ओतुन ।' पुरुषाइतकीच किंवा कांकणभर जास्तच बुद्धिमता असून किरवेक . भेटविलेली महाल. 'स्थ्माहि रविकराहुनि बहुत तमा काय शतकें भामही विचार करावयाचें सोहृत दिलें. निविधक्का कांकडा खातो । '-मोभीब्म ५.६. ४ कापडाची वारीक (खास अंक ૧९२८) २ (सामा.) अरुपप्रमाण: /कांकणभराने - न्याने अर्घीहि करें आढळतात. • शाला-पु. बांगडया भर-णारा; कासार. ' कांकणवाले फुलारी कासार।' -दावि ४८८. कांकणता, कांकणा - पु. १ (सोनारी) गोठ, पाटली, आंगठी, वाकी, किंवा नासारख्या दागिन्यास गोल आकार देण्यासाठी केलेला खुंडा, निसुळता लाकडी टोकळा; वेशसूख; बरताणा; कांकता. २ (दे.) चौंगा; पांच अंगुळ दंदी; हाताची दंदी. [कंकण]

काँकणा—पु. (गो.) श्रुदांची एक जात. [कोंकण] काकणी—(गो.) अर्धे कणीस.

काकणी ताफता-- पुतापता, ताफता नांवाच्या कापडाचा एक प्रकार.

काकणी पाग—न. (कों.) मासे पकडण्याचें एक प्रकारचें जाळे. [कांकण+पाग]

काकणेज-न.रेणुका; रेणुकवीज. एक सुगंधी औषधी द्रव्य. -सुंव्या १९०, १६५.

काकता-काकणता पहा.

कांकबाळ-न. ( कु. ) कडेवरचे मूल; कुकुबाळ.

काकंबी--- स्त्री. काकवीं; चिकी; राब. [दे. कक्कब. का.] काकम, काके---स्त्री. (गो.) काकवी.

काकय-जी. (गो.) कावीळ.

काकर—पु. (विजारी) कापूस पिंजण्याच्या कमानीस आशंका धरणें. [सं. कांक्षा] असळेल्या पंख्याच्या कडेबरील पटी

काकर —की. १ (भाकरीचा खेळ.) नदीतील, तळावांतील पाण्याच्या प्रष्ट्रभागावर खापरी अथवा चपटा दगड जोरानें पाण्याला लागून मारला असतां होणाऱ्या उता प्रत्येकी. २ भोंबरा जिमनीवर टाकला असतां त्याचे होणारे पहिले एक दोन फेरे (हे हन्द्र होतात).

कांकर-पु. (हि.) खडा. कंकर, पहा.

का-कांकर—पु. १ कातहणाची वादी; ढोल, तबला यांची वादी, ओढण; कंकर पहा. २ (राजा.) शारीरावर नखानें बोचक-रल्यामुळें होणारा ओरखडा; ओरबाडा; खरचटल्याची खुण. ३ ज्याला छातीच्या बरगडणा जुळलेल्या असतात तो कण्यामुद्ध पाठीचा भाग. 'बरगडणा, मान, काकर वगैरे भागांतलें मांस बं हाडें यखनीच्या चांगलीं उपयोगी पडतात. —गृशि २.१३.

कांकरणें—अित. चाचरणें; कां कूं करणें; डळमळणें; हो ना करणें.; दिरंगाई करणें. [कांकूं करणें ]

कांकरणें—अकि. (व.) मिटणें; लागणें. 'सगळवा रात्रींत डोळा कांकरला नाहीं. '

का(कां)करता—िव. किवि. तिरकस, कसरता; वळलेला; तिरपा; बाजूबर कललेला. ॰घेणें-िके. माधार घेणे; मार्गे पाय काढणें; निसटणें.

काकरी — ली. नांगराची एक फेरी, बळसा. (कि० घेणें). काकरी — ली. (ब.) चिता; काळजी; दुमणें. 'एक सारखीं' जामच्या मार्गे काकरी असे. '

काकरी—स्त्री. (ग्रु.) बारीक खडी; दगडाच्या बारीक चिपा, 'रेती अथवा काकरी टाकृन आगा साफ करावी.' -स्वारी नियम (बडोर्दे) ११५. [कंकर]

कांकरी — की. कातलेल रेशीम, त्याचे गुंडे, गुंडाळॅ, लड, कुकडें: कंकरी.

काकरोळ — पु. एक पक्षी; 'ढोंक, कबूतर, पुरखाब, काक-रोळ हे जसे जमीनीवरचे पक्षी ' ... - मृश्चि २.१०.

काकलक—न. कंटमणि; नरडा; कंटनाळाचा पुढे आलेला मुख्य भाग. [सं.]

काकलूत-कांकळूत पहा.

काकवी — श्री. १ उंसाच्या रसाचा कच्च्या कढाचा पातळ रांघा. २ आटवून थोडासा घट झालेला उंसाचा रस मडक्यांत भहन तीं मडकीं घडवंचीवर पालथीं टेविल्यावर त्यां न गळून पडणारा रस. 'भिऊनि म्हणतील कां जिल्ला सुधा तशी काकवी।' -केका १०९. [दे. ककक्ष ; का. काकवी]

काकसाखर्णे—अकि. (कुण.) शंका थेणं; अंदेशा धरणें; भाशंका धरणें. [सं. कांक्षा]

काकसासू-सासरा—कीपु. (तंजा.) नव-याची भात; तिचा नवरा. [काका=भात]

काकळूत, काकळूत मामळूत—ली. १ दया करण्याबहल परोपरीची विनवणी; कळवळा उत्पन्न करण्यासाठी गयावयां कहन प्रार्थना, विनंति करणं, कहणा भाकणं. (कि० करणं). २ कहणा; स्या; अनुकंपा; कळवळा. (कि० वेणे; करणं). 'देवाला भक्ताची काकळ्त माले.' 'वा गडयानों, तुमची मला काकळ्त वाटत्ये.' -वाळ १.७०.८०. ३ दयेमुळं अपराधाची उपेक्षा करण्याची बुद्धि. [सं. काकिल=मंजूळ, बारीक, मृदु; तुळ. का. कहलाते= भ्रम, तथा, काकळूत | काकळुतीस येणं—अंतःकरणाळा पाझर फुटविण्यासारक्या रीतीनें गयावयां करणं. काकुळती करणं- १ दया येणं; विनवणीनें हरयाला दव येणं, २ अति दीनवाण्यारीतीनें, पदर परहत, कळवळयानें मागणं. काकुळतां करणं, काकुळती येणं—(राजा.) दया भाकणं; दव येईपर्यंत विनवणी करणं. काकळूत घाणा—णी—वि. दीनवाणा; रडवा (स्वर, व्वनि, वाणी).

का का — उद्रा. कावळयांची कावकाव. काव पहा. 'स्वज्ञाति श्रेष्ठाचे गतितांडव पाहतांचि काकांची। हथेभरें नभ भरिलें का का का का अहा। स्वहाकांची। '-मोकर्ण २८.४१. [ध्व.]

काका—प. १ बुल्ता; वाषाचा भाक. २ एखादा आप-स्याहृत वडील पुरुष यांसिह म्हणतात. व्यावहारिक नांव पहा. 'त्याचा काका दुसरा '=त्याच्यासारखा दुसरा कोणी. '[ हिं. काका; दे. का. ककक; सिं. काको; तुल० का. काका=वडील भाज ] श्मामा—कोणी तरी नातेवाईक; शास; संबंधी. श्मामा कर्णो—मनधरणी करणें.

काका-की. (इ.) आत; आत्याबाई; काकीस.

कांका—पु. (की.) नारळाच्या सावळीचा (झावळीचा) अप्रभाग; माडावर ज्या दांडयाला फुलें व फर्के (नारळ) येतात तो दांडा; पोय. याला अनेक फाटि फुटलेले असतात. 'कांक्याचे अळवण चांगलें होतें. '

काकाकव्या, काकात्—प्र. काकाकुन्या; एक प्रकारचा पोपट. [हिं. काकात्मा; मलाया. काकातुमा; इं. कॉकात्; काका+हिं. कौंवा]

काकाडो—पु. (गो.) लहान व कच्चें फळ; काकडा. कांकाण, काकाण्णो—न. (कु. गो.) बांगडी; कंकण, पहा. [सं. कंकण; म. कांकण]

कांकारडा-डो-वि. (कु.) अपक्व; कञ्चा; हिरवा; काकाडो; काक्षिडो. विशेषतः काजूला म्हणतात.

कांकांवर्चे—कि. (गो.) कोंबब्याचें ओरडणें. [घ्व. गो. काँ=कोंबब्याचें ओरडणें; कोकलणें; तुल० ई. कॉक]

कांकाळगें — कि. (कृ.) कचरणें; स्वाममणें. कोकरणें पहा. काकाक्षिगोळकम्याय—५. (कावळवाच्या दोन डोळ्यांन एकच बुबुळ असून तें तो प्रसंगाप्रमाणें एकांतून दुसऱ्यांत फिर-वितो अशी लोकसमजूत आहे त्यावरून हा न्याय). एकच शब्द अनेक अर्थोनीं योजणें. एका शब्दाचे दोन किया अनेक अर्थ संभवत असल्यास किया एकाच वस्तूचा दोन किया अनेक कामीं उपयोग होत असल्यास त्याच्या स्पष्टीकरणार्थ हा न्याय छावतात.

कािकणी—की. १ वीस कवडपांचे वजन; एक दमडी. 'कािकणी म्हणजे वीस कवडी।' -एसा. २३.३५४. २ एक कवडी. १ एका दंडाचा (काठीचा) चौथा भाग; एक हात (कोपरापा- स्न मधल्या बोटाच्या टोकापर्यंत). [सं. कािकणी, कािकणिका]

काकिता—स्री. (संगीत) गातांना कावळयासारखा निध-णारा आवाज.

काकी—जी. काकू; जुलती; काकाची बायको. काका पहा, कि. किक्ष; फा. हिं. काकी=मावशी ]

काकी, कांकी-की. एक प्रकारनी रानांतील पालेमाजी. काकी, कांकी-की. काकी पहा.

कां कीं—उञ. (कां=काय+कीं=असें; कां? असें जर विचा- किया नाहीं र हलें तर त्याचें कारण असें ) कारण कीं; सबव; म्हणून; कां तर. | भाषण [ध्व. ]

'पोरास स्ट्रानपणापासून शिक्षेत ठेवावें को कीं, थोरपणी शिक्षा लगत नाहीं.' 'नवीन मराठी प्रंय वाचावे, को कीं नवीन शब रांच्या भाषापद्धतीचें अवलोकन करावें.' –विवि ८.८.१४२. [सं. कि कि]

कांकीट-- वि. (कों.) सहपातळ बांध्याचा; बारीक; पातळ; किडकिडीत. [अर. काक्=बाळका, सहपातळ]

काकीमुख-न. (हटयोग) सुषुम्ना नाडीचें टोंक; क्रग्नारंप्न. 'जिणोनि काकीमुखाची बाट। सवेगें त्रिकृट चेतलें।'-एसा १४.४४६.

का कीस — जी. (कों. कुण. ) आत्या; आपल्याहुन वडील अशा खीला सन्मानाथी म्हणतात. काका पहा.

काकु--की. एक प्रकारचा अर्ककार; यांत प्रश्नायक किंवा इसन्या स्वरानें शब्दार्थांच्या अर्थाहृन उल्ड अर्थ व्यन्ति होतो; स्वरभेर्देकक्रन विरुद्धार्थ कल्पनाबोधक जो वाक्याचा औल तो. 'मी काय तुर्सी भाषण समजत नाहीं ? परंतु काय ककं उपाय नाहीं ? ' (यांत भाषण समजतों असा अर्थ होतों). 'तो काय मूर्ख माहे ?' 'हें होणार नाहीं ?' (म्हणजे हें खान्नीनें होईल,) [सं.]

काकुळता-काकुळपण--कीन, काकद्भत पहा. 'तर त्यास काकुळपणे सांगून पहावें '-भाव १३३.

काकुळती-ळत-ळती-की. याचना, कींब इ०; काकळ्त पहा. 'भहो देहो पार्थिव कीर जाये। ययाची काकुळती कवणा आहे।'-जा ११.३६७. 'माठवण तुम्हीं यावी पाडुरंगा। कींब मान्नी सांगा काकुळती।'-तुगा २२०७. [का. कक्कळते] ०स्त्र येणें-जाणें-करणें-करणा भाकणें. 'किती देवा येखं तुम्हां काकुळती। काय या संचितीं लिहिलें मान्या।'कोठें विशेषणाथीहि योजतात. 'माणिका मी कोण्हा जालं काकुळती। कोण कामा येती अंतकाळीं।'

काकुलयंत-वि. (गो.) दयार्ष स्वभावाचा.

कांकुला—प. मुलाची डोई करतांना टाह्यूचर के केंस टेव-तात ते; चौल. (कि॰ टेवणें). [सं. काक+कक्षा !]

काकु-सी. चुल्ली; काकी पहा.

कां कें, कार्कू — किवि. १ अनमान, अळंटळं, टंगळमंगळ करीत. भी बोलतों या विषयीं स्पष्ट काय तें सांगा, कांकूं करीत वसं नका.' — की. २ टंगळमंगळ; धरसी हः; अळंटळं; कुचराई; कुरकूर. (कि० करणें). सारें एकपंचमांश आयुष्य देखील लोकहिताक हे रण्यांत लोकांनीं कांकूं करावीं ना ?' — टि ४.१४८. 'आम्ही कितीहि कांकूं केंलें तरी विद्याप्तसार हा होत जाणारच.' — आगरकर. २ कम्हणें (ताप बगेरेमच्यें); इद्ध व अस्पष्ट शब्द करणें (मार बसला असतां). (कि० करणें; म्हणणें) — न. होय किवा नाहीं याविषयीं अनिक्षय; एकमत नसणें; समयविष भाषण [ब्ब.]

काकस--बी. काकी; बुळती; काकीस पहा.

कांकुस-पु. (गो.) हगणवटी; शौच्यास वसण्याची

कांकोरा—यु. (प्रां.) ओरखडा; बोचकारा. कांकर पहा. काकोली—की. एक ज्वरनाशक व कफनाशक वनस्पति; क्षोलिका: बायसाली. सि.]

काकोळ—पु. १ डॉबकावळा. २ एक प्रकारचें विष. ३ (गो.) कावळा. ४ (गो.) काकवळी. [सं. काकोछ]

कांक्रीट-न. चुना, बालू, सिमीट, इंगड; गोटे यांचे एकत्र केलेलें मिश्रण; बांधकामांत याचा उपयोग करतात. [ई. कॉंकीट]

काक ये — प. एक अलंकार; यांत प्रश्नार्थक किंवा दुसऱ्या स्वराने शब्दाच्या बाच्यार्थाहुन उलट अथे प्वनित होतो. काकु पहा.

कारत. कांख--की. १ खांग्राखालील हात व बरगडी यांमधील खोलगट जागा; बगल; खांक, 'काखेशी मेल घेकनि देखा। कॅसॅ मृत्य करील पिपीलिका।' -रावि १.२२. म्ह० ' कार्खेत कळसा, गांवास बळसा.' 'काखेंत धाकटें महारवाडा शोधी.' २ तंतु:ताणा; पागोरा (कारण हा देंठाच्या काखेतून फुटतो म्हणून ). (कि॰ फुटणें ). [ सं. कक्षा; प्रा. कक्ख; हिं. कांख; ग्र. वं. उ. काख; सीगन कख ] कारता वर करणे-बगलेत कांडीं नाहीं है दाखविण्यासाठीं दोन्ही हात वर करणे; दिवाळखोरी प्रसिद्ध करणे; आपण खंक बनलों असे सांगणे; नंगा बनणे. काखा बाजि विणे-आनंद प्रदर्शक बेहा करणें; भानदाचे भरांत दंह बगलेबर मारणें; टिऱ्या पिटणें. कार्खेतला काढून बाजारांत मांडणें-स्वक्वोलकल्पित गोध बारीन आहे म्हणून भर चारचीशांपुढे मांडणें, सांगणें. कास्त्रेस मारण-१ एखावाला भाश्रय देणे. भापलासा म्हणणे. २ कांहीं पदार्थ घेऊन पत्र काढणे, किंबा एखादी वस्त उपट्रश पोबारा करणे. • बि(भि)लाई-बिली-ली.कार्खेत होणारी एक गाठ:बगलबिली: कासमांजरी पहा. श्रीखरा-प. घोडणाच्या प्रतील दोन पायां-पैकीं कोणत्याहि एका पायाच्या जांचेत असणारा केंसाचा भींबरा: हा अञ्चभकारक समजेतात. अमांजरी-सी, कासेंतील गळुं; बग-लैतील पुरकुळी; बाहु, बरगडवा, खांदे व कासा या ठिकाणी पित्तप्रकोपामुळे वेदनायुक्त व काळ्या फोडांनी व्यापलेली अशी होणारी एक गांठ. -योर २.४२५, हिला लोणी लावून ते मांत्रराकहन चाटविलें म्हणजे ही बरी होते अशी समग्रत आहे. वाळ-(क.) चोळीला काखेत लावण्याची परटी; लाग. •सावला-वि. ( वाटेने जाणाऱ्या किंदा जावयास निवालेल्या प्रवाशाप्रमाणे काखेत सावलें म्हणजे चिरगूट घेतलेला) आळशी; उदासीन; (बालु कामभंयाविषयीं) काळजी, भास्या, किंवा संबंध न दासविणारा. (निष्काळजी चाकर, मुलगा किंवा एखादा। संस्थेच्या सभासदाला हा शब्द निदाब्यंजकतेने लाबतात.)

कांखर—पु. (राजा.) ओरखडा; बोचकारा. कांकर पहा. काखदी—की. (राजा.) काकवी पहा.

काखा-पु. ताणा; तंत्र, काख अर्थ २ पहा.

काखां—प. १. (कों.) शाहाचे बाळकेले खोड किंवा धान्याचे ताट; खंट. १ (ल.) किडकिडीत माण्स [अर. कार्क़?] काखाटणें— अकि. काखा वर करणें पहा. [काख]

काखाटणें, काखाळणें--अिक. काखेस मारणे पहा. [काख]

काखादी-काखोटी-की. ( व्याप. ) काख; वगल; वगलें त्र एखादी वस्तु चेतली किंवा चेतन पळवली तर विशेषतः योज-तात. 'काखाटीस लोक्षें मारून चालला.' 'त्यानें ग्राचा कण्जा काखोटीस मारला.' [काखा]

काखावर्त-पु. काखभीवरा पहा. -अश्वप १.२४.

कास्त्राविणें-जिक्त. काखेस मारणें; कासाटणें पहा.

काखाळा-ळ्या—वि. (प्रां.) एखादी बस्तु उपट्न पळ-विण्याला टपून बसलेला; उचल्या; लोभी; भापल्या पोळीवर तृप ओढणारा. ओढाळ जनावरालाहि म्हणतात.[काख+भाळुच् प्रत्यय] काखाळी—की. विनाकारण अतिहाय कांगावा करणारी स्त्री.

काखी—वि. हाळा-तांबुस असा रंग. खाकी पहा. [काषाय-काखाइ-काखी. -भाअ १८३२.]

काग—पु. कावळा. 'विषयवासना घहनि योर । बाह्य मिर-विती आचार । जेवीं कागाचा शौचाचार । विष्ठातत्त्वर मानसीं । ' -एमा ९.३५६. 'आज कागे काग बोलतो घरावरी । हाच शकुन साच पति येत असे घरीं । ' -होला १३०. 'ते काय गुण लागती येरा । कागा न शोभे पिंजरा । ' -तुगा २८६२. म्ह० शंभर वर्षे कागा हजार वर्षे नागा. [सं. काक; प्रा. काल, सि. कांगु; हि. कौवा; हि. पं. गु. वं. काग ] •टाळीन्याय-काकतालीय-न्याय पहा. 'पावलों हा वेह कागडाळी न्याये । न घडे उपायें वर्षे आलें। ' -तुगा १६१६.

कांग—प. एक धान्य; वरीतील एक प्रकार. परंतु वरीत व यांत फरक पुष्कळ आहे. वरीवरील साल पातळ व रंग पिंवळा असतो परंतु कांगाचें साल जाड असून तांबुस, पिवळें, काळसर अशा तीन—वार रंगांचें असतें. कांगाचा आत, पेज, लाह्या, आकरी इ॰ करितात. कांगाचें रोप दोन—अडीच द्वात उंच होजन त्यास जें कणीस येतें तें बाजरीच्या कणसाप्रमाणें लांब व बारीक असतें. राळा. —शे ९.२८१. [सं. कंग्रु]

कांगची-की. कांगुणी पहा.

कांगड पो--सी. (कु.) कांगण्या, कांजिण्या रोग. कागज - (हि.) कागद पहा. कागज -पत्र. -रा १३.९३. ्रकागडा--पु. एक फूलकाड, -वागेची माहिती ९३. 🔰 कागदी -वि. १ कागदाचा; कागदासंबंधीं; कागदापासुन

'तो मोठा कागडा भाहे. '[हि. कागडा=कावळा; गु. कागडो= पातळ व नाजूक सालीचा (आंबा, लिब्र, वगैरं फळ, बांबू) ध कावळा: भि. कागही ] •खाऊ-प. ( उप. ) पारशी लोक.

अधिपति. निकेति ही मृत्यदेवता आहे व कागडा (कावळा) मृत्य सुच इ पक्षी आहे. ते व्हां कागडा व नैक्ट्रेंत्य यांचा असा संबंध सामानाचा दुकानदार. [अर. कावझ ] • घोडे नाचिवण- १ असावा.

कांगणी-- स्री. कांग्रणी पहा.

कांगणेल-न. कांगणीचें तेल. [कांगणी+तेल]

तयार कहन व्यापासून लिहिण्यासाठी केलेला परार्थ-पत्र. हिंदु- त्यावह्न). 'कोणतीही नवीन घटना करावयाची जवाबदारी व स्थानांत भवर, मुंज बगैरे गवतापासन कागद करितात. कृती- अधिकार सर्व इंप्रज मंत्रिमंडळाकडेच असल्याने आयरिश लोकांना साठी ज्ञाको. (क.) २२२ पहा. कागदापुर्वी मुजेपजें, ताडपजें, संघटनेचे कागदी घोडे नाचवन तरी काय उपयोग? - भायर्लदचा पापीरस ( ईजिप्तम बील एका झाडाची साल ), अगहची साल, इतिहास. अमंथा-पु. पातळ सालीचा आंबा हा चवीस उत्कृष्ट बांबची पटी, चर्मपत्र, कमळाची पाने यांचा उपयोग छेखनाकडे अवतो. • इमारत-स्री. कमजोर इमारत. • खब्तर-न. दुधा-करीत. २ पत्र; चिट्ठी; ज्यावर कांहीं लिहिलें आहे असा कोण- सारख्या पांड-या रंगाचा पारवा. -मराठी ४ थें प्र. ६७ (१८०३) ताहि कागद, खर्डा. ३ दस्तैवज; रजिष्टर पत्र; खत. 'अहो कागद गोळीबार-पु. लेखी विरोध; लेखी मारामारीची उत्तर-प्रत्यु-कहत ब्या. ' ४ वचनचिट्ठी. [ अर. कायझः फा. कागदः ग्रु. तरें; कागदावर कोरडी वाटाघाट करणें. ' बुक कमिटी कमिक कागळ; ते. कागितमु ] •कापणे-कागदाच्या जाळपा, चित्रे पुस्तकांत ढबळाढवळ कहं लागतांच डॉक्टर भालचंद्र यांचे दवा-वगैरे तयार करणे; हस्तब्यवसायाचा एक प्रकार. -अध्यापन खान्यांत कांहीं शहाण्यानी जमून नुमता कागशी गोळीबार धुक १५०. -दावर बसणें-( शाळतील मुलांबहल ) धूळपाटीवरचे करावा. ..... ' -िट ४.४१९. •िचचा-पु. चिवा बांबतीळ लिहिंगें संपून कागदावर खर्डे लिहिण्यास सुरवात करणें; मळा- स्रीजात; पोकळ वेळ. याच्या उलट भरींव चिवा. • जवान-क्षरापुढें प्रगति होगें. -डावर बसविर्णे-घालुणं-खडें लिहि- ज्वान-पु. अशक्त, किडकिडीत काठीचा मनुष्य; काडीपेलवान; ण्यास प्रारंभ करविणें: खेंडे लिहिण्यास शिकविणें. •िभक्त- लेचापेचा माणून. •िनंबू-लिखू-न. लहान व पातळ सालीचें लिखूं. विर्ण-(छाप.) छापण्यासाठी जे कागद घेतात ते प्रथम भिजवावे हें आंबट, वातनाशक, अप्निदीपक व हलके असते. व्यदाम-प्र. लागतात. दहा किया बारा कागद घेऊन त्यांवर माणी शिपहतात. पातळ सालीचा बदाम. व्यांगे-न. एक प्रकारचे पातळ सालीचे मोठ्या छापखान्यांतून प्रत्येक भिजलेल्या दस्त्याखालीं एक एक वांगे. 'सारा केशरी भात! कागदी वांगी भात! -स्त्रीगीत ६७. कोरडा दस्ता असा कम ठेवतात. यात्रमाणें सर्व कागदांच्या जुडवा विक्र-वांबु, कळक. पातळ सालीचा, पोकळ, कागरी विवा पाणी शिपहुन तयार झाल्यावर त्यांच्यावर दहपण ठेवतान म्हणजे 'पहा. कागद नरम होतो. -मुद्रणदर्पण ७८. ० भेटिखणे-पत्र देणे; चिठी पाठविणे. 'बाहराबाहेर सुक्काम करुनि कागद भेटविला। द्वारा. २ पत्रांत; चिठीत; पत्रोपत्रीं; लिहिण्यांत. [कागद+पत्र] गोष्ट लावितां तिशीं पतीचा हुकुम आठविला।'-पला ८८. '•कुटारी-कुट्या-पु. कागद करणारा; चिध्या किंवा रही कागद कुट्टन रेयांचे कागद तयार करणारी एक जात. [ कागद+ कुटण ] -दाचा घोडा-पु. कबुलीपत्र (कर्ज इ० ने); कर्जरोखा; कांघर घाई मचिततो. ' दस्त. (कि कहन देणे). • एक्च-न. (ब्यापक) कागदपत्र; चिट्ट्याचपाट्याः सनदः रोखाः पत्रव्यवहारः [कागद+पत्र] • अंडा-प. सरकारी कामासाठी होणारा कागदाचा खर्च. [फा.]

कागड़ा—प. कावळा (निंदाव्यंजक). -वि. कावळगाच्या तयार केंनेला (जाळी, मखर, हवा ६०) २ (ल.) तकलादी; ह्धीसारखी चंचल हृष्टि असलेला; धर्त; दक्ष; कावेबाज; हुवार. वारीक; निजीव; निवेळ; किरकोळ बांध्याचा, हाडाचा. ३ (ल.) पत्रं नेणारा, पोंहोचविणारा; जासद; दत; काशीद; हलकारा. -पु. कागहे-( हेट. नाविक ) नैर्फ्टर दिशा; नैर्फ्टर दिशेचा ? कागद तयार करणारा माणुस; त्याची जात. हे बहुतकहन मुसलमान असतात. २ (ग्.) कागदाचा व्यापारी; स्टेशनरी कागदोपत्रीं व्यवहार करण्यांत वेळ खरे करणें; फक्त कलमबहाहरी दाखविंग. २ (ल. ) प्रत्यक्ष अंग मोइन काम न करितां, कृतिं न करतां, केवळ पत्रोपत्री व्यवहार करणें (दिवाळीत मुले जनाव-कागद-पु. १ कापूस, चिथ्या, ताग वगैरेपासून रांघा रांचीं कागदी चित्र करून ती दिन्यामींवर्ती फिरावयास लावितात,

कागदोपत्री-किवि. १ पत्रह्मपाने; पत्रव्यवहाराने; लेख-

कागवळ-की. कावबलि पहा.

कांगरघाई---स्ती. (व.) कांचाई; कांगावा.

कांगल-न. (क.) कांगुणी पहा.

कागली-वि. कागल गांवचा ( दवाबा ).

कांगली-जी. (बे.) एक प्रकारचे फळ.

कांगा-न. (गो.) एक लहान मुलांबा (तिकटपांचा) खेळ. काँगाँ-पु. (गो.) शिपल्याच्या वर्गीतील प्राणी.

कांगाई की, कांघाई पहा.

कांगाकब्बा--काकाकब्बा पहा.

कांगातांवळ-पु. (गो.) एक डांगरी धान्य; वरीसारखे तकार करणारा. [ध्व. ?] एक धान्य; कांग पहा.

कागायाशी-न, एका जातीचे काळ मोतीं. -वि. कागा-बाशी रंगाचा. -शिल्पवि ५६४. [काक+आबाशाही]

कांगाह —न. ऑस्ट्रेलियांतील एक जनावर; याला लांब शेपूट असते व याचे मागील पाय पढील पायांपेक्षां मोठे असतात. मारीच्या पोटाला एक पिशवी असते व तींत ती आपली पिलें। टेवते. [ई.]

कांगाव-वा, कांगावखोर-कांपाव-कांपावखोर पहा ' तिने जो एक रहा संदरीचे पाठींत दिला, त्याने ती पोर कळव ळही, पण तें लक्षांत न घेतां ती आपल्या डोक्याला लागल्या बहुल कांगावा करूं लागली, '-पकोधे.

कांगाच--न, कांग्रव पहा.

कागाळ(ळी)खोर-वि. कागाळी करणारा.

कागाळी-की. १ गान्हाण: तकार: ओरड ( एखाया-बहुल ). २ विरुद्ध सांगणे, कळविणे: चुगली करणे: चहाडी: (कि॰ करणें) [काग+आळी ?]

कागिनी-की. एका रागिणीचें नांव, राग पहा.

औषशी वनस्पति आणि तिचे फळ; (हि.) मालकांगनी; (सं.) -दा ८.५.४३. विंदु-चिंब-पुन. एक नेत्ररोग; मोतीविंदु; ज्योतिष्मती. हीं ब्राडे पावसांत उगवतात व दोन हात उंच वाढ डोळ्यांतील बुबुळांत एक काचेप्रमाणे विंदु येतो व त्यासुळें तात. यास टाल व गुजेएवढी फर्के येतात, तीं मुर्ले आवडीने दिसेनासे होते. **्मणी–पु.** काचेचा सणी, स्फटिक; एक प्रकारचे .खातात. याच्या पानांच्या रस्प्रने कागदावर लिहिलेलें हिरच्या रत्न. **ेमिना-**पु. काचेच्या रसानें एखा<del>दें</del> पात्र मढविणें, रंगाच्या शाईप्रमाणे दिसतें. [सं. कंग्रणी ].

कागुद-(माण. कुण.) कागद.

कांगू--कांग पहा.

कांगोणेल-न. कांगुणीचें तेल; कांगणेल पहा.

कांद्रोस-की. १ सभा; मंहळी; मंडळ. २ महापरिषदः प्रतिनिधिसभा. ३ हिंदी राष्ट्रीय सभा. हिची स्थापना इ. स १८८५ साली डिसेंबरांत मुंबई शहरी झाली: 'सर्वोनी मिळून २३५७. काँग्रेससारक्या संस्थेने आमच्या मनांत ज्या आशा उत्पन्न केल्या आहेत त्या सफल करण्याच्या उद्योगास हरएक प्रकारे लागले माहिजे. ' - टि २.११. ' नेमस्त पक्षाची निराळी कॉप्रेस व ब्यास हव्या खन्या-पण ... त्यांचेपासून त्यास कांच बसावा राष्ट्रीय पक्षाची निराळी काँग्रेस हा प्रकार टिळकांना इष्ट बाटत अशासाठीं त्या नकोत. - असताचा घटकाः (जावा प्रयमा किया) मक्ता र' च्छदे (२.

कांघाई-घाव, कांघांव -- कीन. ( लहानशी दुखापत अगर थों डेसें नुकसान झालें असतां तें ) फुगवून सांगण: उगीच ओरडणें: अन्यायाचा खोटा डांगोरा पिटणें. ( फि॰ करणें ) [ ध्व. ? ] खोर-कांगावा करणाराः उगीकआरडाओरड करणाराः लटकी

काच-पु.स्रो. १ एक कठिण ठिसळ व पारदर्शक असा पदार्थ: भिंग; बाळू, सोडा, पोटॅश, चुना, अल्युमिना, शिशाचा आक्साइड वंगरेपासून काच तयार करतात. हिच्या अनेक जाती असन प्रत्येकीचे गुणधूम निर्निगळे आहेत. काचेचे बांगडी, आरसे, छायाचित्र घेण्याची काच वगैरे अनेक पदार्थ करतात. २ स्फटिक; गार ( रतनासारखा जिचा उपयोग होतो ती ). ३ पोटॅशचा कोणताहि स्फटिकावस्थेतील क्षार. ४ डोळ्यांतला काचर्विदु, ५ ( माळवी ) आरसा. [ सं. कांच ] • मारणें-( चांभारी ) कांचेने घासणे. •कमळ-न. एक कमळासारखी आकृति; एका वर्तुळाच्या परिधामध्ये ज्यांचे मध्यबिंदु आहेतं अशीं वर्तेळे यांत असतात. •कागव-प. सामान्यतः छांवर वंगरे घांसन गुळगुळीत करण्यासाठी, अंत्रावर किंवा भांडधावर चढलेला गंज काढण्यासाठी वापरण्यांत येणारा काचेचा, वाळचाः कुर्रदाचा कायदः, पॉलिंश कंपडाः, चांदीसोन्याच्या **भांक्यां**स जिल्हर्ड देण्याकरितां हा नापरतात. कागदावर सरसात कांचेची पड. बाळ, करंदाची पुड वगैरे बसंबन हा तथार करतात. • सिन्न-कला-की. रंगीवेरंगी कांचेच बारीक तुकहे जुळपून केलेली चित्र, आकृती. (इं.) मोसाईक. व्वंदी-स्त्री. काचेचे तुकडे बसवि-कांग्र( गो )णी--बी. १ एक उपधान्य; कांग पहा. २ एक लेली जमीन. 'काचबंदि आणी जळ । सारिखेंचि वाटे सकळ। ' चित्रें काढणें. सिलिका, मिनियम् व पोट्स यांच्या मिश्रणा-पासन तयार करतात. (इं.) एनॅम्झ, ०स्ट्र-ण-न. ( हि. ) कृत्रिम मीठ: • घटी-की. काचेचा तुकडा; भिंग. 'चितामणीलिया साठीं। देईजे फुकटी काचवटी। १-विषु २.९५. १ ज्याने गांठी नाहीं काचवटी। परी संतुष्टता नित्य पोर्टी। ' -एभा १९,५५९. 'तुका म्हणे दिली चितामणीसाठीं । उचित काचवदी दंडवत। - तुर्गा

काच-पु. सदरा वंगरेच्या गुडीचे घर. काज पहा.

े कांच-पु. १ जाचः त्रासः, छळः चांगस्या गोष्टी सुनु-९. २ दुःखः 'पाणी मीच पादी तणुशाली सीच । मजबीण काच मनी बाहे।'-व १४. [काचणें; सं. कब्=बांघणें; किंवा कांच्= बांघणें ]

कांचकळणं—जिक. १ (कों.) भयाने किंबा व्यवतेने अडखळत बोलणं; अधैबट, घोंटाळ्याचे भाषण करणं. २ गोंध-ळल्याप्रमाणं, अनिश्चितपणं कोणतेहि काम करणें. [काच=प्रास+कलन=दोष ?]

काचका-- पु. सागरगोटा; मुली खेळण्यासाठीं वापरतात ते लाखी रंगाचे खडे -मुंच्या. १००. गत्रगा पहा. [ सं. कंटकरंज; ते. कवचकाई; ग्रु. कांकच; म. गजगा ]

कांचका-पु. (कों.) एक मासा.

काचिकरहा—िव. १ (बायकी, कों. ) दबस; कचकचित; भरद कणी लागणारा भसा (भात, भाजी). ३ प्रता न शिजलेला; कॅंग्बा. 'भाताला पळी देकन जाळ कर नाहींतर तो काच-किरदा होईछ. '[सं. काच]

काचकुय(इ)री, काचकुरी—की. खाज उत्पन्न करणारी एक बनस्पति. कुद्दी पद्वा. 'बागेंत वाढणाऱ्या ... बावकुद्दीचा मुलाजा करण्यांत कांहीं हंशील आहे काय ? ' —नि १०८३.

काचळली—की. (राजा. बायकी) गुदगुली; कुच≱ली (किया व भावना). (कि॰ करणें; होणें).

काचकुच-की. अळंटळं; टंगळमंगळ.

कां(का)चणी—की. १ वर्षण. 'दैवें वायुच्या कलोळीं। परस्परें बेळ्जाळीं। स्वजातिकांचणीं इंगळी। पेटली ते होळी बनाची करी।' -एभा १३.१८९. २ वर्षणानें पढलेली खांच, बळ, ओरखडा. 'दोरें चिरा कापे पढिला कांचणीं।' -तुगा १३.९४. ३ रेडे वैगेरेचीं शिंगें कापण्याकरितां तयार केलेली होरी. ४ काळजी; हुरहुर; चिता. 'ऐसा पढिलों कांचणी। करी खांचा म्हणडिन।' -तुगा १५०८. ५ गांजणी; जाचणी; इळणुक. ३ नाश; काटणें; छाटणें; 'बुंद नोहे से चितामणी। हुलें केली भवकांचणी।' -नव १४.२६. [सं. कांचन=बंधन] इहु०-(ब.) गई बालावा दाटणी बायको बालावी कांचणी.

कांचार्णी—सी. (शु.) एक प्रकारनी नोळी, कांचोळी. [सं. कांचन=कंधन]

कांचनं—न. कंचन. १ सोनें; सुवर्ण, 'एकें लसत्कांचनसम पिवळे।'-ज्ञा ११.१३५, [सं. कांच=प्रकाशणे]

कांचन — पु. १ एक फूल्झाड; कांचनार. हें झाड मोठें बाढतें, पानें आपटयाच्या पानासारखीं असतात. याच्या पांडरा, पिबळा, तांबडा, अशा तीन जाती आहेत. शेंग व्यटी-शिकेकाईसारखी असते. टांकडाचा रंग तांबुस असन तें रंगाच्या उपयोगी पढतें. हें फार चिबट असून झाच्या काठ्या करितात. –वगु २.२७. 'कांचन फुटले खेत पीत। तेंगें सैन्यांत अति शोभा।'—भारा किर्किश्चा ९.४१. २ डोंगरी टेंभुणी –शे १०.२१४. [सं. कांचनार; गु. कैंचनार]

कांचान—पु. गंजिफाच्या खेळांतील एक रंग. -शास्त्रीको. ? चन्कांचनी स्ट्रणन गंजिफांचा एक प्रकार आहे तो हा असावा.

कांचनभट—प. (शारदा नाटकांतील एक पात्र. याने इन्यलोभाने शारदा नांवाची भापली अल्पवयी मुलगी श्रीमंत पण अरट मतुष्याला देण्याचा बेत केला होता यावरून ल.) इन्याच्या लोभाने म्हाताच्याला मुलगी देणारा; अति लोभी माणुस.

कांचनाम्स्र—न. (शाप.) क्रिसेनिक ॲसिड. [किसीन= कांचनीय ]

कांचनार-पु. डॉगरी टेंभूणी. [सं.]

काचफोड-- प. एक प्रकारचा फोड. यांत पाणी असून हा मोठा असतो. कासेफोड (अप.) [का. कच्च-फोड]

काचय—ित. (काव्य) भिन्ना; अधीर.काचा अर्थ २ पहा. कांचरणें—कांचर्णे पहा. 'तिच्या आयुष्याच्या दोरीचा अर्थ-वट कांचरकेला एकेरी पदर <u>त</u>टला नव्हता. '-क्षांमू ६७.

काचरी—की. १ फळॅ, फळभाज्या यांचे काप कादून बाळ-वितात ती; फोडी, उसरी. 'ते पाहे होईल काचरी। बाळली जैसी।' -हा १३.५५५. 'वाळजिन काचरी करावी। सांजवेळेची।' -अस् ६ ४८. २ (छ.) म्हाताच्या झीचे सुरकुतळेले स्तन. १ (छ.) सुरकुती. [सं. कातरा; प्रा. कज्चरा; सु. काचरी; सं. कचिरी] •सुपारी—की. खांडकापी सुपारी.

काचरी-कचरा, कचरी पहा. [सं. कर्च्र] काचवर्ण-कि. काचेवा मिना चढविणे.

कांच्या—प्र. विन वाह्यांचा कमरेपर्यतचा अंगरखा; वंडी; कवजा; जाकीट. [सं. कांच्र=बांधणें ]

काष्टळ—जी. १ पातळ तुकडा; चीप. २ कातळ; दगडाचा जांवट तुकडा; दगडाची लांवट कपरी. 'दगडांच्या तळाशीं काषळा असूं नवेत. ' –मॅरट १४. –ि. दगडाचे तुकडे, चिपा असलेळी ( जमीन ६० ). •राम-न. दवडाचे गोटे, चिपा असलेळी क्यीम.

काच्या---वि. १ (काव्य) कव्या; अपक; म शिवलेखा; हिरवा. 'विवार ह्या काव्या कदा नव्हे।'--दावि ७४. ६ (इ.) भिन्ना; अवीर; घावरा. 'तेथ भेडांची कवण मातु । कांचया केरं | 'चोरटे काचे निवाले चोरी । आपलें तेसे पारखे वरीं । ' –तुगा फिटतु।'--ज्ञा १.१३४. ३ अतज्ज्ञ; अर्धवट ज्ञानी. 'ऐसा मार्ग २९३४. २ (ल.) अधीर अज्ञ. 'एय मन कस्तनियां काचें।' विवेकाचा। प्राणी जो स्वर्ये कांचा। त्यास हें कळेना। '-दा-क्षा १२.६३०. 'बुद्धिवीण माणुस कार्चे।'-दा १५.१.१५. ११.८.२४. 'म्हणे अल्पधी तोचि हें बाळ कार्चे ।' -मंराधा ३९. [कच्चा. ध्व. कच् ]

काचा-9. (व.) करकोचा; घट्टा. [काच, काचण ]

काचा, कांचा-च्या-पु. १ वीत-सन्वाबीत रंदीचा व तीन-साहेतीन हात लांब असा कमरेस वांधावयाचा पट्टा, वस्त्र. २ हपडें कांचीबंद आंगणी। '-नामदेव ७८. 'कांचबंदी कहनी नेसेंद्रेत्या धोतराचा, छुगडवाचा जो पुढचा ओचा मागे खोंवतात भुई । '-स्त्रीगीत ६२. तो. (कि॰ घालणें; खोचणें; मारणें), ३ लंगोटासारखी कुरतीच्या वेळेस नेसावयाची नवारीसारखी घट पटी; चड्डी. 'पहिल-बानानें आंत लंगोट घातलेला असून त्यावर काचा घातलेला आहे …' –पहिल्लान व कुस्ती (वडोर्दे) १ १. [सं. कच्=बांधर्णे; कच्छ] एक पंथ. कांचोळीपंय पहा. [सं. कंचुली≕काचोळी; हिं कांचुली] •घालणें-भिडणें-9दला सोगा माग खोवणें. •भिडविणें-काचा घट्ट आवळणे; कंबर भिडणे. 'त्यांमांगे मांडचोळणा येऊं नये यासाटीं खारीवर नेहमी राखण ठेवावी लागते. समुद्राचें षाल्यन काचा भिडविलेले ... तीन चारशें मावळे हेटकरी लोक पाणी आंत आल्यास खारीची जमीन निरुपयोगी होते. म्हणून चालले आहेत.' - मोचनगड.

काचाकुची--श्री संकोच, काचकूच पहा.

काचाबुल-भूल-वि. (गो.) कावराबावरा. काचा बुलचे-(गो.) कावराबावरा होणे.

काचार-री, कांचारी - पु. काच तयार करणारे लोक; - ह १.८४. [काच] कांसार. –देहु १३२. [सं. काच]

काचावण-अिक. १ आजारामुळें खंगणें; क्षीण होणें; काळ- [ कांचीळी ] जीने किंवा दु:खाने नि:शक्त होणे. २ (काव्य. ) भीतीने माधार घेणें; कचणें; कच खाणें, अडखळणें; कांपणें; धेर्य मुटणें. 'काचा- बारीक कोंडा. [कातळ, काचळ ?] वला वीर पुढे घसेना। '-वामन, भीव्मप्रतिज्ञा १२. [काच]

कांचाळा, कांचोळ-पु. (कु.) गोणपाटाची, कांबळगाची हात नसलेली बंडी. कांचवा पहा.

काची-प. (हि.) फळभाजी, फळफळावळ विकणाराः। काछी; काचिया. ' नंतर जानूनें काचीला विचारिलें कीं, सिताफऊँ चोळी, हिला गांठ किंवा बिरडें नसतें. ही तुकडवातुकडवांची कर-महाग झाल्याचे कारण काय ? ' -मराठी ६ वें पुस्तक ( १८७५ ) १८८. [काच्छी, कच्छी]

कांची-पु. (कों.) एक मासा.

कांची-वि. (तंजा.) करवतीकांठी (साडी, लुगडें).

कांची-की. १ कमरपट्टा (सोन्याचा-चांदीचा ); कम-रेची सांखळी, पट्टा. -वेहु ४९.५०. [सं. कांच्=बांधणें ] २ कांजीवरम् शहर; सप्तपुऱ्यांपैकीं एक.

एके अर्थकाची तुरटें। '-एरुस्व १४.१०६. -वि. 'अमृतादिक

कांचीकुची-- ली. संकोच; काचाकुची; काचकूच पहा. 'नव्हों आम्हीं भाजिकाळीचीं। कांचीकुची चाळवणी। ' –तुगा १३९८. [काच]

कांचीबंद, कांचुबंदी-काचबंदी पहा. ' सुंदर श्रीधर नागर

काचुक-न. (क.) (विटीदांडू) अंतराळी विटी झेलणें. 'माझी चार काचुके झालीं. '[?]

कांचुित्या-पु. घटकंचुकी विधि आचरणाग हिंदु शाकांचा

काचेचें भाडें--न. १ (ल.) समुद्राचे खारे पाणी खारीत या जिमनीस हैं नांव आहे; शेत जमीन. २ ( ल. ) नाजुक व टिसूळ असा पदार्थ किंवा प्राणी (स्त्री, घोडा, अलू इ०).

काचोटी-- की. (काव्य) काचेचा मणी (अलंकार म्हणून मानलेला ). 'काचोटी आणि महामणी। मेरू मशकसम नव्हे। '

कांचोळणं-अकि. (आंब्यांत) बाठ, कोय धरणें; बनणें.

काचोळा-- पु. १ धान्य वगरेचा कींडा, कीस; भूस. ३

कांचोळा—५. काचळ पहा.

काचोळी-- श्री. १ (व.) मिरचीचा देंठ. २ (तंत्रा.) वांग्याचा देठ. कचोळें, काचोळें पहा.

का(कां)चोळी-ली. १ जिचे बंद पाठीवर बांधतात अशी तात. लहान मुली, मारवाडी व गुजराथी स्त्रिया ही बहुधा वापरतात. ' आंगींची उतटली कांचीळी । ' -एस्स्व ५,८८. 'देर पोटीला जशी कांचोळी शोभत नाही...'-कमं. २ पांढ=या रंगाची अखंड चोळी (लमांत नवरीला घालतात ती). [सं. कंचुलिका, कंचुली] ॰पंथा-प. हा गुजरायेत आहे. या पंथांतील लोक (की, पुरुष) रात्रीं एके ठिकाणीं जमून जेवतात व नंतर जमलेल्या स्त्रियांच्या काचोळ्या एका भागरींत भारतात. त्यांतील एकएक काचोळी काची-च-वि. १ काचा; कच्चा. 'एकं सवाह्य अंबरें। कादून पंथाचा गुर जमलेल्या एकएक पुरुषाला देतो. जिची काचोळी ज्या पुरुषाला मिळेल त्या क्रीशीं तो पुरुष रात्रभर रम-मधुरिह तीं मानुनि एका तुक्तिन मन काचीं। ' -मोकर्ण १.८. माण होतो. घटकंचुकी पंथ. ०एंथी-वि. वरील पंथाचा अनुयायी. आंब्यांतील कोय.

काचोळें-- न. १ फळें, फुल यांच्या देठास आच्छादन कर-णारा भाग, वाटी. २ धान्याचे टरफल, कवच. ३ गंध, अक्षता, डीला भोक पाइन तिच्यांत ओवावयाची दोरी. [काजगी] हळद, कुंक़ं या पांच बस्तु ठेवण्याचे एक गोल, पांच बरांचे धातूचे भांडे, पात्र. कचोळे पहा.

काच्छी-काछी-पु. कच्छ प्रांतातील माणुस; फळें विक-णारा, उत्तरहिंदुस्तानांत हे माळयाचा धंदा करतात. [ सं. कच्छ=

काच्छीण-की, कच्छी की.

काज-न. १ (काव्य) काम; धंदा; कृत्य. 'तरी आहेती कन्हणें कांजे। '-शिशु ११८. 'आमुचिया काजाचेनि पार्डे।' -ज्ञा १.११२. 'आतां काज न ये हातां।' -उषा २८.९. 'तें (मारायणाइम)हि प्रतिहत केलें करितो हीं सिद्ध कृष्ण तो कार्जे। -मोकर्ण १.२१. 'होड घाली अवधड । काजेबिण करी बड-बड। '-दा २.१.४९. 'भक्तजनाचिया काजा । जेवीं करिती अवर्णपुजा।' -एरुस्व ६.५४. २ कारण: उपयोग: प्रयोजन 'त्या वेडियाच्या गोठी। काय काज।'-विपू १.३४. 'ऐसा काजवीण भातुबला । '-ज्ञा ६.७९. 'शिरी आहे रामराज। भीवधाचे कोण काज । ' ३ ( ल. ) हेतु; मनोर्य. ' प्रयंबक हा वी ही विषारी असतात. फळास जहरी कुचला स्हणतात. हिंदुस्था-तीर्थराज। पुरवी अंतरीचें काज। '-भूपाळी ११. [सं. कार्य-कञ्ज- नांत याच्या सात जाती आहेत. हें झाड ४० ते ६० फूट उंच वाढतें. काज; सि. काजु; गु. हि. पं. काज ] **्काम-कारभार-पु**. बुंध्याचा घेर १२ फुट पर्येत वाहतो. पुष्कळ विस्तार वाहतो. हें (प्र.) कामकाज-कारभार पहा.

सारखें तकाकणारें तेल, रोगण, वार्निश.

(सदरा, अंगरस्ता यांची ). ' डावीकडे काजपटी जोडावी ' -शिकशि २.३०.

काज-की. (कों. गो.) काजूने झाड व फळ. रस्त्याच्या -मोउद्योग १३.२६. [सं. काश्स्कर; का. कांजवार] बाजुला तांबडया, पिवळ्या फळांच्या भाराने लवलेल्या हिरव्या गार कार्जीची रांग लागली होती. ' -सह्याद्री ८८. [काजु] पीठ व मीठ, मिरची लावून तयार केलेली पेज. [कांजी+पाणी] •कार-पु. (गो.) काजूची दास करून विकणारी एक खिस्ती जात. •वेल-याल-न. (कु.) काजूची दाह्न, तेल.

काज-न. बदक. ' उर्देत काज म्हणजे बदक. ' -गृशि २. १२०. [तुर्की कास ]

काजकीर्व-की. अमदानी; अम्मल; कारभार (राजाचा). [काज+कीदै]

काचोळी, कांचोळी—की. नुकतीच तयार झाळेली भोठाळी व दांडी जिने बांधतात ती दोरी; लगाम; काटेरी सुंगा. [ अर. काइसी; हिं. काम ]

काजर्गे-न. (ढोरधंदा) अधोड उलटी करतेवेळेस तंग-

कांजणी—की. (गो.) लग्नामधील बोहल्याच्या भोंवता-लची भांडगांची किंवा महक्यांची उतरंह: वही.

कांजणी-की. (क.) कानाच्या बाजुने चेहऱ्यावर येणारे केस. [सं. कर्ण+जन्]

कांज(जि)णी-की. १ एक प्रकारचा देवीसारखा रोग व त्याचा फोड (नेहमीं कांजण्या असा अव. प्रयोग करतात); देवी-पेक्षां हे फोड लहान असतात. यांचा उद्भवकाल तेरा दिवसांचा. लक्षणः-योडया तासांच्या दुखण्याने पाठ, छाती, तोंड, मान, पोट यांवरून उद्भवतात. एका आठवड्यांत यांच्या घन, जल व रक्ष पीटिका बनतात. यांचा वण लाल व किंचित खोलगट असतो. -गोस्तनीप्रयोगचंद्रिका १२. (कि० येणें; निघणें; उगवर्णे ).

काजरवेळ-की. एक जातीची औषधी वेल.

काजरा-पु. कुचला; एक विषारी वृक्ष. याची फळें, पानें, औषधोपयोगी आहे. याची पाने रंद, अंडाकृति, नागवेलीच्या काज-की. १ कांच, भिंग. [सं. काच ] २ (गो. ) कांचे- पानासारखीं असतात. फुलें हिरवट पांढरी व मंजिरीच्या आका-राचीं असतात. फळ कवंडळाच्या आकाराचे व नारिंगी रंगाचे काज-पु. गुंडी अडकविण्याचें भोंक ( सदरा, अंगरखा इ० असून आंत सफेत पिवळघा रंगाचा गर व गराच्या आंत दोन्हीं चें ). [हि. काज; पोर्तु. कासा] •पट्टटी-स्नी. काज केळेली पट्टी बाजुस एक इंच व्यासाच्या पिवळट विवा उदी रंगाच्या विया असतात. या अतिशय विषारी असून यास वास नसतो. -वगु v.४१३. 'होइल अकीर्ति देतां कां हा उपदेश काजरा मार्ते।'

काजवणी-स्री. (कु. गो.) कांजी; भाताच्या पेजेला

काजवा-पु. रात्री ज्याच्या ढुंगणाजवळ प्रकाश दिसतो, असा एक किडा, 'करूनि काय जिंकील रविला काजवा रण।' -मोअंबरीपारूयान ४२. (नवनीत पृ. ३६५). १ (अव.) पित्ता-दिकाने किया जबर मार बसल्याने डोळघापुढें जे सुक्स प्रकाशाचे अणु दिसतात ते; यांना ' काजवे रुखरखतात ' असे म्हणतात. उहर काजन्याचा उजेड गांडीओंबता. =गरिवाला गरिवीचींच काजगी, काजा-- जी. तोंडामधून घेउन (ओठाळी) कामें होणार, किंवा स्वतः पुरतीच मदत करतां येणार, सिं पाठीबहुन दोपटासालून गेळेली घोडपाच्या लगामाची दोरी; खण्योति, स्रवीत: प्रा. खज्जोश ] (होळ्यापुढें ) काजने

चमक्रों-अंधारी येजे. -क्याचा उजेड-क्षणभंगुरता; अशाश्व-तता; कमताई; महागाई, पाण्यावरचा बुडबुडा.

काजळ-न. दिव्यापासन उत्पन्न होणारा एक काळा पदार्थ. हैं अंजन म्हणून औषधासाठीं अगर शोभेसाठीं बोळयांत घालतात, मस [सं. कज्जल] -ळाचा होंगर-पु. १ दिव्यावर जो काजळाचा उल्टा निमुळता गड्डा जमतो तो. २ ( ल. ) अतिहाय काळा सामान. [सं. कार्य] मनुष्य. •कुंकु-न. १ स्त्रियांची वेणीफणी, नहापहा वृगेरेना ब्यापक संज्ञा. ' तिला न्हाऊं धुतुं घालून काजळकुंकुं करून अंगा-बर बख्ने अपूर्ण घालन संतोषित केलें. '-कमं २.५७. २ एका कासार व त्याची जात. काचारी पहा. [सं. काच] रानटी झाडाच्या फुलाला (व्यंगोक्तीने) म्हणतात. ०**तीज**-(व.) हरतालिकेचा दिवस. -ळाची कोठडी-ली. (ल.) सरकारी खिजना किंवा पैशाच्या देवघेवीची मोठी पेढी. 'काजळाच्या कोठ न्यायाधीश [अर. काझी ] म्ह० १ राजा बोले दळ हाले काजी डींत गेलें तर तोंड काळें मोजलें तर हात काळे.

सिक फरें येतात. -वग्र २९.

त्तसें।'-शिशु ७४०.

काजळी-- सी. १ वात किंवा काकडा वगैरेचा जळून काळा शालेला कण, भाग; कोळी; कोजळी. 'मग आगी लागलिया वणी; कण्हेरी. 'जो अमृतासि ठी ठेवी। तो जैसा कांजी न धान्यावर, विशेषतः जोंधळथावर पडणारा एक रोग, यामुळे सुधा कांजी । ' —मोक्र २१.४०. 'कां जीवनामृत उपेक्षुनि प्यास्त कणसांत धान्याऐवर्जी काळा पदार्थ निघतो; कोळशी, काजळ्या. काणी. ३ दिव्याच्या धुराने जमलेला काळ्या पदार्थाचा थर. ४ दागिन्याच्या अठंद व खोलगढ भौंकांतील लाख जाळन बाहेर काढली म्हणजे आंत जो लाखेचा थोडासा जळका ६ काजळ धरण्याकरितां दिन्यावर जे भांडे वगैरे धरतात ते. ७ काजळाइतपत अतिशय बारीक वाटलेलें औषध वगैरे. ८ काजळ-असतां शिल्लक राहणारें काळेपण. १० (ल.) दुःख, काळजी. 'नाना चिंतेची काजळी। नाना दुःखेँ चित्त पोळी।'-दा ३. ळाचें केलेलें ( बाई, पागोटयासाठीं केलेला रंग, अशा रंगानें रंग- पिण्यास देतात. २ ( व. ना. ) कोंडवाडा. विलेलें कापड ). [ सं. कजल ] • कागद-पु. (इं. ) कार्बन पेपर. ज्याच्या पाठीवर लिहिलें असतां खालीं ठेवलेल्या कागदावर अक्षरें उठतात असा काळा लेप लावलेला कागद.

केलें द्रधः चीक. [फा. कंज़ ]

काजळ्या---प. गञ्हावरील रोग. काजळी पहा. काजा-पु. काजगी पहा.

काजाऊ-वि. कामी येणाराः कामास उपयोगी परणाराः उपयुक्त. [सं. कार्य=काज ]

काजाण-न. इमारतीचें लहान-मोठें लांकह: सर्व लांकडी

काजार-न. (गो.) लम. [पो. काजारी=लम झालेला] काजारी-पु. काचेच्या बांगहवा करणारा व विकणारा

कांजिणी-कांजे-कांज(जि)णी पहा.

काजी-प. मुसलमानी धर्मशास्त्राप्रमाणे निकाल देणारा बोले दाढी हाले-राजाचा हुकुम सर्व सैन्य ऐक्ते पण गरीब काजीचें कांजल्ल-ला-प. खाडीच्या कांठीं उगवणारें व सरपणाच्या कोणी ऐकत नाहीं. फक्त त्याची दाढी हालते तेवडीच-म्हणजे उपयोगी असंझाड. यास बक्कजीच्या फुलासारखीं लहान व सुवा ंगरिवाला कोणी विचारीत नाहीं. २ (व.) काजीजी दुबळे क्यों ? शहरका अंदेशा=जेव्हां एखादा माणुस नसती चिंता करती तेव्हां काजळणे-- कि. काळ होणे. 'ते अवापि काजळेले दिस म्हणतात. काजीफोंड-प. (गो.) मसणवट. •शारा-धर्मशास्त्र. -शारो १८३. [अर. काझी+शअं=धर्मशास्त्र ]

कांजी-की. १ कढ काढलेले पाणी: आंबलेली पेज: कांज-कापुरा। ना काजळी ना वैश्वानरा।'-ज्ञा १५.४३९. २ सेवी।'-ज्ञा २.३६४. 'गांजीन परि सहावॅ स्टणिजे वैद्य दिली कांजी । '-आस ५४. 'कांजी वदनीं घातली । '-दे कृष्णजन्म ५९. २ खळ. ३ ताकाची स्वच्छ निवळी. उहर होजी नांदे कांजी लाभे. [सं. काजिका; ता.कांशी] ४ -न. (कृ.) त्रिफळें, तांदुळा ची पेज, को थिंबीर यांची कढी. ' थोडें कांजी वाढ ' • व हे-पु. भाग राहतो तो. ५ पित्तविकाराने डोळखांपुढें येणारी अंधारी. पु.हिंगाची धुरी दिलेल्या मातीच्या भांडवांत स्वच्छ पाणी महन त्यांत मीठ, मोहुऱ्या, वगैरे मसाल्थाचे पदार्थ घाटुन त्यांत तळ-लेले उडदाचे वहे धालावे व भांड्याचे तोंड तीन दिवस बांधन ळा नांवाचें झाड. ९ अंवर, राळ, टर्पेटाईन वगैरे पदार्थ जाळले ठेवून मग काढाने. -योर. (व.) इरम-याची भिजलेली डाळ वादन फोडणीचे ताकांत कालवून नंतर त्याचे वडे करतात ते. •**हाऊस-**न. १ ( लब्करी )लब्करांतील शिपायाला शिक्षा देण्याचा ६.५२. 'चिंता काजळी लागली ।' –दा ३.७.५८. –िव. काजः एक प्रकार शिपायाला खूप काम करावयास देऊन फक्त कांजी

कांजीण-की. (गो.) मगज.

काजरा गौरी-- ली. आंबे हळद.

काजुला-प. १ (क.) समई मालवल्यानंतर लुक्लुकणारें कांजळी—की. गाय, म्हैस इत्यादिकांचें व्याल्यानंतर काढ- वातीचें टोंक; काजळी; गुल. २ (क.) कानांतील मळ. [सं. कजनली

काजुली--स्री. (गो.) गोकर्णाचें झाइ.

काजलें -- न. (गो.) कानकोरणें.

काजुली--पु. १ (कु.) काजवा नांबाचा किहा. २ (गी.) बातीचें गुल, कोळी; कोजळी. ३ (गो.) काजूची दाह.

काज-प. काज्वे-जांभीचे झाड व फळाची बी. हे झाड रानांत, डोंगरांत-विशेषतः मलबार, गोमंतक, मालवण या प्रांतीं होते. याच्या तांबडा, पिवळा व पांढरा अशा जाती आहेत. फळ मऊ अप्तन पुढें वी असते. तिची साल कठिण अपून आंत विज्यासा-रखा चीक असतो. सालीच्या आंतील गोळशास काजुगोळा म्हण-तात. पिकलेल्या फळास जांब म्हणतात व ते खातात. बी भाजून भगर बाष्ट्रिन बरील साल काढून खातात. मिठाई इत्यादि पदा-र्थीत बीचा उपयोग करतात, बीयांचा चीक तारवांच्या तळास लावतात. -वगु २.२९. काजूच्या फळांची दाह्न होते. कच्च्या फळाचा चीक पायास होणाऱ्या चिखल्या रोगावर उपयोगी पडतो. -कृषि ७३७. धातृस डाक लाविण्यासाठी याचा रस उप योगी आहे. [ मलायी. कायु; फें. अकाजु; पोर्तु. अकाजु; ई. केंग्रु; हिं. गु. कार्जे ]

कांजे-वि. (गो.) खुरटें झालेलें, बाह खुंटलेलें फळ. [काचा] कां जे-कारण; की 'कां जे विधेने मोठा। महणोनियां। <del>-</del>वा ९.४.९.

काजेल-उपेल, काज्याल-म. (कु. मो.) काजूचे तेल. २ काजुची दास. ३ काजुचा डामरासारखा चीक; हा गाडीच्या बंगणास उपयोगी पडतो.

काज्या-पु. काजगी पहा.

काझी-काजी पहा.

कार--न. शाई बनविण्यासाठीं नाचणी, बाजरी इत्यादि [सं. कंटक ] जाञ्चन त्यांत पाणी ओतून केलेंले शिरें. कुळीय हरभरा इ० कडधान्यांचे शिजवृन क'ढलेले पाणी, कढण; कट; सुपाऱ्या रंगीत पदार्थ किंवा कडधान्य शिजविलेलें पाणी; आमपुले तयार करण्या-साठीं त्यांनां पूट देण्यासाठीं केलेल रातां व्यांचे पाणी; (गो.) मांस शिजवून तयार केलेलें पाणी. [सं. कथ्=कढविणें ]

कार-पु. १ (कों. ) कवळ, शिराटी इ० (रावासाठीं ). २ (विडयाच्या पानाची)लहानशी रास; कुजर्की पार्ने कापून शिल्लक राहिलेली कत्रण. ३ गंजिफा अगर पत्ते पिसून झाल्यावर बाटण्याच्या आधी वाटणाऱ्याच्या ढावे द्वातच्या माणसाबद्धन मितन्यय. (कि ० करणें;काढणें;पहाणें) 'दुष्काळामुळे काटकसरीची जो भाग काहून ठेवतात ती किया. ४ राज्यकारभार, घरखर्च पहिली कात्री युनिव्हर्सिटीस सरकारांतून जी पांच इजार रुपयांची वगैरेमधील काटछाट, काटकसर, कपात. ' लॅंकेशायरच्या गिरणी- मदत होती तिजवर पडली. ' - टि २.१२२. २ अशा रीतीने शिक्षक वाल्यांनीं मञ्जरीत काट करण्यांचे ठरविलें आहे. '-के १४.५.३०. टाकठेळा पैसा, रक्कम. [ हि. काटना+अर. कसर] ०री-च्या-**५ रेव;** फुली; स्रोड़णें, ६ -स्री. तोटा. 'या व्यवहारांत त्यासा वि. बेताने खर्च करणारा, मितव्ययी.

चांगलीच काट बसली.' ७ (शिपीधंदा) कापलेला नमुना. ' विजारीचा काट पोंचला नाहीं. ' ८ (गो.) पत्रावळी किंवा द्रोण यांना बांधावयाचा बंद. ९ आघात, प्रहार. 'केला षड्वै-यावर काट. '-दे कटिबंधसंप्रह ३. [सं. कृत्=कापण; लिश्च. केर्द्ध; प्री. केहरो; स्लॉ. कोर्तु; लॅ. कर्टस; हिब्नू कतैि घम् ] **ेर्हणें-मार**णें; खोडणें, छाटणें, अपमान करणें.

काट-पु. १ ग्रुप्त कट; खोल मसलत. ' असा काट नजीब-खान याने केला. ' –भाव ५८. २ यत्न; युक्ति; चातुर्थ. 'त्याचा तेथें कांहीं काट चालत नाहीं. ' ३ (व. ) द्वेप. 'तो पहिल्या-पासन माझा काट करतो. ' [सं. कट]

काट--प. १ घट राष्ट्र: राप: गंज: मळ. 'भीतरी जिन्हा ते चामखंड। असत्य कांटें कांटलीं। '-एमा ११.५९५. 'अनेक दोपांचे कांट । जे जे गादलें निघोंट । होती हरिनामें चोखट ।क्षण एक न लागतां। '-तुगा २४९८, २ (महानुभाव.) कपडयावरील वेल्बुहीचे (लाख, चीक वर्गरेचें) लक्षण, खडीचा रंग; कापडा-वरील डाग. 'कषायाचे काट। फेइनि कीजे धुवट।'-भाए

काटांत जाण-मसणांत जाण. २ (ल.) ज्याची आपल्याला माहिती किंदा काळजी नाहीं त्यांच्या हुजर असण्याबहल अगर जाण्याबद्दल बेफिकीरकृतीने बोलणें. जसें:-'तो काटांत गेला ' =कर्डे तरी. मसणांत गेला.

कांट--न. १ पावसाळगांत उत्पन्न होणारा जदसारखा एक किडा, [काणउ पहा] २ (को.) कुंपण, वई घालण्यासाठीं काझ—स्री. (गो.) वारनीस; काचेसारखें तकतकणारें तेल. (यामळ, बोर वंगरेच्या) भाऱ्यांतील एक फांटा, खंट. ३ (कों.) आक्टोबर-नो॰हेंबरमध्ये परुडला जाणारा समुद्रांतील एक मासा.

> काटक-वि. कर्नाटकांतील एक रानटी व कर रामोशी, बेरड यांसारखी जात; यावहन दरोडेखोर, गळेकापू लोकांना हा शब्द लावतान. [सं. ऋंटक, तुल. का. काट=किडा ] -वि. कष्टाळु; कणखर; अति मेहनती ( शरीर, माणुस ).

> काटकढी--स्त्री. कडरण शिजवून त्याच्या पाण्याची-काटाची केलेली कही. [काट+कढ]

काटकवळ-न. (कों.) राबाचें कवळ. [काट+कवळ] काटकसर-की. १ खर्च कमी करण्याची किया; काटछाट, लोकांनी केलेली पुंडाई, नासपूरा, अनर्थ. 'वाटेस काटकाई फार र दु:खांत, अडचर्णीत, त्रासांत देळ घालविणें, खर्चेणे. 'हुजूर यास्तव माणमें येत नाहींत. '-खरे १११०. याबह्रन. २ ऋरता, विध्वंस, रानटीपणा. [काटक]

काटकी, काटकुळी, काटकोळी—बी. लांकडाची यु. काटबु ] क्षिलपी, धलपी, तुकडा, शिरपुटी; (अव.) काटपाकुटक्या; काटक्या; काटकुटी; काटकुट. [सं. काटक]

काटकटी-कूट —स्री. १ काटकी (अव), २ लहान काटकी. ३ काध्याकृट, वादविवाद, ऊहापोह, चर्चा. [काष्ठ ]

काटकळा-कोळा-वि. रोडका; किडकिडीत; क्षीण; खंगलेलाः क्रवाः सडपातळ.

काटकोण-न--प. १ नव्यद अंशांचा कोनः वर्तळाच्या चतुर्योशाइतका कोन; दोन सरळ रेषांनी एकमेकींस छेदिलें असतां छेदनबिंद्शीं झालेले सर्व कोन जर अगर्दी सारखे म्हणजे एक परिमाणाचे असतील तर त्यांतील प्रत्येक कीन काटकीन होय. -महमा ४. (इं.) राइट ॲगल, २ गवंडशाचा अगर सुताराचा गुण्या: कोनाळी (क.)[काटणें+कोन ] ० चौकोन-पु. ज्या चौको नाचे सर्व कोन काटकोन असतात तो. -महमा ८. • चिक्रोण-प. ज्या त्रिकोणाचा एक कोन काटकोन असतो तो. - महमा ७.

काटकोना-स्या-- पुण्या. काटकोण-न अर्थ २ पहा. **काटक्याकुटक्या**—स्त्री,अव. लांकडाच्या ढलप्या,झिलप्या; तकहे.

काटगिरी-की. शहाणपणाची व धूर्तपणाची मसल्तः योजना किंवा बेत करण्यांतील चातुर्यः धूर्तताः, कावेबाजपणा (विशेषतः अपकार करण्यामध्ये ) (काट+फा. गिरी )

कारगोल-पु. बारोला वासा, सोट इत्यादि. [कार+गोल] कारणी-की. १ जोंधळा, सजगुरा इत्यादि पिकांच्या कणसांची कापणी. २ गंजिफा, पत्ते वाटण्यापूर्वी त्यांतील कांहीं पाने उचलून काढन ठेवण्याची किया; काट ३ पहा. ३ विडयाच्या पानांतील नासक्या पानांची छाटणी. ४ जंगलाची, रानाची कापणी, छाटणी. ५ सैन्याची कत्तल, कापाकाप. ॰वाटणी-की. पत्ते किंवा गंजिफा काट्न वाटण्याची किया. [सं. गुराला घालण्याचे किंवा छपरावर घालण्याचे गवत ( शाच्याहून कृत् ]

कारणें -- अकि. मळणें, मलीण होणें; राप चढणें; लेप चढणे. 'तेसिया बदनीं प्रळयहिंचेरे । काटलिया दाढा । '-ज्ञा ११.३४५. ' जे काटली नित्य महानृताने । ' -सारुद्ध १.२८. ' घळीने काटलें आकाश । ' [काट=मळ ]

काटण - उकि. १ छाटणें; कापणें ( परंतु विवक्षित प्रसंगींच याभर्यी उपयोग करतात). गंजिफा, पत्ते इत्यादिकांतुन कांहीं भाग टंचाई; कमतरता. 'भाजीस मतिशय काटविकरा माला.' [काट+ ड बलगे: कमी करणे: छाटगे: ( शरीराचा एखादा भाग ), 'कोरा <sup>|</sup> विकय ]

काटकाई—की. १ काटक, रामोशी, बेरड, भिल्ल वगैरे काटलिया मुखीं कटकटा होरांचियां शोणिते। '-आता १३. चाकरीं राजापाशीं कांहीं दिवस काटले। '-पला ८८. सं. कृत: हि. काटना; तल. प्रा. कह; पं. कहणा; सि. कटणु; बं. काटिना;

> काटदार-बाज-वि. कावेबाज, धूर्त; कल्पक; मतल्बी; कारस्थानी.

> काटमूय-ली. (गो.) काडमुंगी; वाधमुंगी. ही मोठी, काळी असून चावते. दंशाचा वेग फार तीत्र असून गांधी-दादी उठ-तात. 'काटम्य भायल्या जाल्या रामलक्षमणाची दराय घाल.'

काटमोगरा-ली. मोगऱ्याची एक जात.

का(क)रला-पु. कहता पहा.

कांटला-ली, काटवेल--पुली, फळ न येणारा करटोळीचा वेल: रानकारलें.

कार्टल-न. १ (कों.) करदलीचे फळ. २ कांटेरी रान?

काटबट-- ली. १ भाकरीचे पीठ मळण्याची लांकडी. कान असलेली परात; काथोट. २ (बिडकाम) चरकाची खालची बैठक; बुड. [सं. काष्ठ+वृत्] -

काटयण-न---न. १ काटेरान; काटेरी वन. 'कांटवण भटन्यक्षिति । आंधळं सांडोनि जाये सांगाती । ' -एमा ६.३४३. 'कडे चुक्वृनि कांटवण। ऐका आणिलीं तीं कोण कोण गा।' -तुगा ४१४६. 'पसरितो सराटे भारी। कांटवण बोरी।' ~राला ६६. [सं. कंटक+वन]

का 2 वणी-न. १ कडधान्य शिजविलेल पाणी; रंग उकळ-रेलें पाणी. २ अतिशय गढ्ळ पाणी, (फोड, गळं इ० तुन बाइ-णारें पाणी यासहि ही संज्ञा लावितात ). 'निळा म्हणे काटवणीं। बाहिती घारुणीं जाणिवेच्या।' -निगा २४१. [सं. कथु-काट+वन-भागी ]

काटवल-न. १ (व.) करटोली; काटली. २ (कॉ.) भात्याण निराळे ).

काटबळ-न. काटरी झाडांच्या बारीक फांचा.

काटबाडा-पु. (को.) कोरडवा दिवसांत रानामध्य किंवा करणांत तात्परता बांघलेला गोठा; भोंबती कांटवांची सळदी लावन केलेली, रात्रीचीं गुरें कोंडण्याची जागा. [कांटे+वाडा]

काटचिकरा-पु. ( राजा. ) भतिशय दुर्मिळता; महागाई;

काट( ढ )शह-हा-पु. (बुद्धिबळ) काढ्रन शह; बुद्धि- राजमह । '-ऋ ३९. २० काटा असलेला तराजू (विशेषतः बळाच्या खेळांत एखाद्या मोहऱ्याच्या पगांत असलेल आपलेच सोनाराचा. सराफाचा ). 'मेह्हचिया वजनास पार्ही । कांटिया दसरें मोहरें बाजन खेळन प्रतिपक्षीय राजावर मोहऱ्याचा मारा लागू रण; (सामान्यतः) जरव काढणे. [काढ+शह]

कांट्रस-वि. काट्यांचा, कांट्रेरी, 'जैसा कमळवनीं फांस। काढिलिया कांट्स। ' - ज्ञा १८.६१७. [सं. कंटक]

काटसरी-की. १ (ढोरधंदा) कातड्याच्या कडेचा भागः कडेची पट्टी. २ (विणकाम ) टोंकास टांचणी बसविलेल्या दोन काटचा लगडें विणतांना कांठांस ताण बसण्याकरितां लावतात त्यांपैकीं प्रत्येक: मही, काटोस्ती पहा, [काठ+सरी ]

काटळणें - उकि. चिंचेच्या आंकड्यांतून चिंचोके काढणें. काटळी-- की. एक प्रकारचे इलके धान्य. ?

काटा, कांटा-प. १ अणकचीदार, तीक्ष्ण टोंक असलेली. जी बोचली असतां रक्त काढते अशी काडी: बाभळीचा. बोरीचा कांच्या गळवांत होणारा एक रोग. ११ वजनानें विकलेल्या वस्तं कांटेकाळजी-अतिशय सुक्ष काळजी; विता. यांवरील खरखरीत केंस, लव इ० ). 'काटा बराबर एकावर एक करतांना इकहुन तिकडे (वशारन पुढें सरकण्यासाठीं) फिरवावयाचे [काटणें ] लांकृष्ट. १६ (व.) थेंब. 'घरांत तेलाचा एक कांटा नाहीं.' -वशाप ५१.१२. ४७८. १७ (क् ) सताराचे एक हत्यार. १८ (छ) त्रास देणारा माणूस, व्याधि, शल्य, पीडा, शत्रु. 'धर्माच्या हृदयांतिल काढितसे मी समूळ कांटा हो।' १९ तराजुच्या

वातली जैशी राई। '-ह ३०.१६१. [सं. कंटक, प्रा. कंटओ, अप. कंटउ; त्सीगन; फ्रें. जि. कंडो. ते काटा ] •उपट्रणें-१ (क. व.) त्रासदायक प्राणी, शत्र, गोष्ट, नाहींशी होणे, २ (व. प.) समूळ नाहींसा करणे, काढन टाकणें. ०काढणें-आपल्या मार्गात असलेल्या, आपणांस पदीपदी नडवणाऱ्या शत्रस दूर करणे. 'वसदानाच्या पुत्रं जो अभिमुख काशिराज तो विधला।कांटाचि काढिला तो जाणो तव सनुच्या मनामधिला।' -मोकर्ण ४.१५. ्मारणें-१ काटचानें सिद्ध करणें. २ अंगांत (तापाची ) कसर येणे. अमोडणें-१ (व.) विच चावणे. २ किचित उठण होणे. ' थंड पाण्याचा थोडा कांटा मोडला. ' कांट्याचा नायटा होणें-कांटा मोडल्यावर लगेचतो काढला नाहीं तर त्या ठिकाणीं नायटा होतो म्हणजे आएंभी क्षत्रक बाटणाऱ्या बाईट गोष्टीचे पढें दाभणासारखा टोंचणारा अवयव. 'सर्प कपाळीं कांटा नेहटे। मोठे हानिकारक परिणाम कथीं कथीं होतात. कांटरवानें कांटा कां सापपुरळीचें पुच्छ तुटे। ' - भारा बाल ८.३५. २ ( भयाने, काढणें-एका दृष्टाच्या हातून परभारें दुसऱ्या दृष्टाचें शासन होईल थंडीन वगैरे ) अंगावर उमे राहणारे शहारे; रोमांच. ३ (अव.) असे करणे. 'कांटवाने काहितात कांटा की. ' काटवाप्रमाणें तापानंतर अंगावर खरखरीतपणा अथवा वारीक पुरुकळ्या अस- सुलुणे-सतत त्रासदायक होणे; दु:खकारक होणे; मत्सर, हेवा, द्वेष तात तो; पुरळ. ४ (भव.) तापाच्या पूर्वी अंगावर येणारी शिर- वाटणें. काटबावर ओढणें-दु:खांत घालणें; वस्र कांटबावर शिरी; रोमांच; कसर. ५ विचवाच्या नांगीचे पुढचे तीक्षण टोंक. ओढलें असतां फाटतें त्यावहन. काटचाचर घालणें-दःस्रांत ६ कुछपादिकाचा खिळा, जो कुछपाच्या दांडींत बसतो व मागे लोटणें. 'त्यांत (कौरव सैन्यांत) मरेनचि शिरतां कांटणावरि सरतो तो. ७ वेळ, बांबू वंगरेंना येणारा तुरा; मोहोर; फुलोरा. ८ घालितां चिरे पट की। '-मोविराट ३.४१. कांटयाचर येणे-कंबर,मान, पाठ यांच्या आंतील बाजूस आधारभूत असलेला अस्थि- (बैलगाडी) आंसाच्या दोन्ही बाजूंला समतोल वजन होणें. विशेष. ९ गुणाकार भागाकार यांचा ताळा पाइण्यासाठी अंक अधारवाखी-अगरी बरोबर तोल दाखविणारा कांटा. 'टीका मांडण्याकरितां घातलेली चौफुली ( × ). १० राष्ट्र, मैना इत्यादि करणाऱ्याच्या हातांत नेहर्मी धारवाडी कांटा असला पाहिजे. ' बर जें कांहीं बजन कटतें देतात तें. कहता पहा. १२ नदी किया गन्हनेर हे काट्याकाळजीने व निःपक्षपातवृद्धीने आपळ काम समुद्रातील पाण्याखाली झांकलेला खडक. १३ काट्यासारखी करतील. '-टि १.४३३. ०भर-(वायकी) थोडें. 'आज शरीरास बोचणारी कोणतीहि वस्तु (माशाचें हाड, चक्राचा दांता, तिच्या दुखण्याला कांटाभर मागचें पाऊल आहे.' •रोखण-स्री. घडपाळाचा हातकांटा, खडवडीत लगामाचें टोंक, करवतीचा दांता, ( कु. ) लांकडांत खांच, रेघ, पाडण्याच्या उपयोगी सुताराचें एक जेवणांतील वापरावयाचे दांताळ-कांटा, जनावरें किंवा भाजीपाला इत्यार; खतावणी; फ्राह्मेडी. ०क्कणगी-(गो.) कणगर; कनक पहा. काटाकाट, टी-काटाक्रट-- जी. १ काटक्सर; कापाकापी; आला. ' -रासकीडा ७. १४ हलवा, इतर मिठाई यांवरील टोंकें, छाटाछाटी. २ सरसहा कापाकापी; तोडातोडी; कत्तल ( लढाई-रवा. (कि॰ येणें; उमरणें; वठणें; उठणें). १५ (विणकाम) विशासन तील ). 'त्या काटाकाटींतून तो वांचला.' -अस्तेमा ४१.

काटागिरी-काटगिरी पहा.

काटादाटा—वि. माह्न मुटकून बनविलेला.

काटांदोर-काटुंदूर-काटांदूर-पु. (गो.) झाडावर दांडीमधील उभा खिळा. 'जिर कांटा कलताए दैवांचा। जेउता राहाणारा ख्रुशीसारखा एक प्राणी; कांडेचोर; जद. कांछ+उंदीर रे

काटारा-उटकरार-री पहा.

कांदारा-9. (राजा. क.) कांटा.

कांटालें-न. १ तराज. २ रोमांच. शहारे.

कांटाळणें -- अकि. कंटाळणें. 'जो कांटाळे रोगमरणीं। तो एक कुपुत्र दुरात्मा । ' -मुसभा ५.८८. ' ऐशी उन्नाइतमाची आंतु तुसतीं हाडें । ' -हा १३.६७८. वहाराण-ओस पडणे. ख्याती । ऐकोनि उद्भव कांटाळे चित्तीं. । '-एमा २९.५४४. 'प्राकृत आइकोनि कांटाळे।' –गीता २,२२५२. 'कांटाळला दीनकरु। ' -उषा १७७८.

कातडी । कांटाळवाणी । '-दा ३.१.४१९.

गळां। न बाधी कांटाळा सपैभयाचा। '-एभा २४.६८. ५ त्रास देणे, छळणे, गांजणे. आभंड, घडा, समतोल करण्याकरितां घातलेला पदार्थ, 'म्हणोनि शिवेंसीं कांटाळा । गुरुत्वें तृंचि आगळा । '-ज्ञा १७.३. [सं. कंटक]

काटाळी-श्री. (गो.) धिंड.

काटाळ-वि. (क.) कांटे असणारें (बाभळ, वोर इ०) झाड. कांटाळे- न. १ ताजवा. तोरूग्याचे साधनः तराज्ञ. कांटाळा पहा. 'जोख जालें फुडें। ताजवें काटाळें।' -कालिकापुराण २८.४०. 'नातरी पृथ्वीचेनि पाउँ।कांटाळे जरी जोडे। ' -ब्रा ४.१८१. 'मेह्सिह मिळेल काटाळें। आज्ञाहि पाळिजे कळिकाळे । ' -स्वात ७.२.१०. २ उपमेय; तुल्य वस्तु; सारख्या बजनाचा पदार्थ: 'म्हणौनि इये आत्मलीले। नाहीं आन कांटाळें। '-अम् ७.२६६. ३ वजन. 'संवतुकी कांटाळें। माझें जाले। '-जा १४.५१.

का-कांटी-सिव. ( नंदभाषा ) वीस ही संख्या. 'उधान काटीवरी चोपह्नची आस । नवरा राजस मिरवतसे । ' -तुगा ४४५९. ०मळ-संवि (नंदभाषा) पंचवीस ही संख्या. 'सोन्याचा भाव काटीमुळ आहे. '

कां(का)टी--बी. १ कटिरी झुडुप, शेताच्या कुंपणां तीलकांटे असलेली एक फांटी; कांटेरी झाड किंवा झुदुप; वर्डेतील त्याची एक फांदी. 'धोंडे मढधावर टाकले त्यावरतीं कार्टा टाकली. '-विवि ८.४.६६. 'अंधा जोडली जो दृष्टी। सर्वेचि प्रत्येक बाजूची उभी सर्यादरेवा ( या दोघांना जोडणारी मधली कोहळं-न. (व.) कोहळा, कोहळा. ०गई-प. (व.) गब्हाचा

आदवी ती पाटी ). ३ बामळीचे लहान झाड. ४ कांटेरी कुंपण. 'बाहेरी यमनियमांची कांटी लाविली।' **–हा९.२१३. ' खे**टितां **ढुंप** काटी खुंट दरही न पाहे।'-तुगा ३४९.' काटियां कांटी झाडावी--शिशु ४९४. ०वाड-न. कांटा, कंटक. 'तया तोंडी कांटिवर्डे । ०लाखेंग-(घर. संसार, व्यवहार: रोजगार) मोडणे. नाश करणे. सोडणे, विध्वंस करणें. 'आपुल्या संसारास लावोनि कांटी । आमचे पाठी लागलास कां । ' • आपल्या पोटावर ओढर्णे-भकेने कांटाळवाणी-वि. कंटाळवाणी; ' अमुप लवयविती मरण्यापेक्षां कांटे खावयास तयार होणें,अति अधाशी,स्वार्थपरायण होगे. **कांट्याचे कोर्ल्ड करणे-**धलक गोशीचा बाऊ करणे. कांटाळा--प. १ रोमांच. ' सर्वोगा कांटाळा आला। '-ब्रां -नें कांटी झाडाबी-कांटगानें कांटा काढणें. ' कांटीनें कांटी १.१९७. 'देखोनि भरिष्टांचा मेळा । शुकामांगी भय कांटाळा ।' झाडावी । '-दा १९.९.१२. कांटवाकुटवा-की. ( भव. ) -मुआदि ५.१२९. २ ताजवा. 'जें नित्यानंदाचेनि मार्ने । कांटरी झाडेंझुडपे. म्ह o 'दुलन डोंगर साजरा जवळ गेलें कीं उपमेचा कांटाळां न दिसे सार्ने। '-क्का ८.२६३. 'माक्षिया काटचाकुटचा( जवळ जातांना काजरा ) =लांबन कोणतीिह गोष्ट प्रचंडपुण्याचळा । तुळण चालिजे कोण कांटाळा । ' —मुआबि चांगली दिसते पण जबळून पाहतां तिचे दोष दिसतात. —जीं १९.१७९. ३ कांटा; कंटक. ४ भय; त्रास. 'जेवीं मोति कांट्या घासणें-(व. ष.) फजिती करणें; बेजार करेंण; छळ यांची कंटमाळा । भ्रमें सर्प भासली डोळां । ते भ्रमांती घालिती करणें ; त्रास देणें ; गांजणें . कांट्र**यायरून ओढणें**—भतिशय

कांटील-की. रानकरटोली व तिचे फळ.

का-कांट्रक-न. १ लांकडाची झिलपी; बारीक काटकी: काडी. २ लहान काठी. ' धांवली मारूं काटक घेऊनि । ' -दावि १९. -वि. (गो.) चामुट पहा.

कांटे-न. १ पावसाळ्यांत उत्पन्न होणारा लहान किडा: काट अर्थ १ पहा, काणीट, २ जोंधळा तूर पिकणारी काळी जमीन. जोंधळधाची एक जात. -नामको

कांटे-- प. कंटक (अव.) • आसण-प. एक जातीचें कांटेरी झाड. •कासी लगाम-पु. कड्या असलेला लगाम, कांटे लगा-माचा एक प्रकार, लगाम पहा. •क्कणंग-न. कणगर फळ. •कुट्याचा-सराट्याचा-नि. कांटेरी ( झाडझुडुप ); कांटे असलेला; कंटकयुक्त. • कुयरी-स्त्री. कुयरीची एक जात. • कुख (वा)र-क्वारी-कोरफड-ली. कोरफड, क्वारकांडें. [कंटक+ कुमारी ] •कुचळा-पु. एक झाड. लॅ. सायडेरोक्सिलॉन टोमे-न्टोसम. • केकत-ती-पुकी रानकेवडा; घायपात, 'कांटे केकतीचे झाडाला आंत जन्मला केवडा। ' क्कोर-वि. १ कडक; तडीस नेण्यांत, अमलांत आणण्याचे कामी शिस्तवार; निष्ट्रर, २ रेख-लेला: नेमका; बरोबर; बिनचक; रीतसर, रतिभरहि चक नाहीं असा; मेहनतीन केलेला, ३ बारीक, सूक्ष्म, नाजुक, जेथे तिळा-एवढीहि चक खपायाची नाहीं असे (काम). - किवि. बरोबर, ठाक-पार्थी लागली कांटी । '-कथा १.७.१६. र ( आटयापाटघा ) ठिकीने, योग्य प्रमाणांत करणे, वर्तेण. [कांटा+कोर] •कोहळ-

**छाटाछाटी:** कापाकापी. काटणें.] •धर-न. ज्याचे अंगावरील कवच कांटगांनीं ज्यापलें आहे असा किहा. 'कोसले अथवा काटे-बरें। नाना प्रष्ठिभागीं चालती घरें। '-दा ९.७.४. ० च्चिणीं-सी. (गो.) कुळकर्ण्याचा भत्ता. ० चंबक-पुन. विलायती किंवा पांदरा धोत्रा, उंटांना हा फार आवडतो. हा चेंचन कांटा मोड-लेल्या जागी बांधला असती कांटा बाहेर निघती. • डोळे-प. (भव.) अतिशय खुपतात अशाप्रकारें डोळे येगे, याच्या उलट श्रोणडोळे. हे तुसते सुजतात व अतिशय पू येतो. ०तोल-वि. १ (ताट, पागोर्टे, मडकें इ. च्या भौवतालचा भाग); कोर (भांडी भगदीं बरोबर वजन असलेला, कांटचानें तोललेला; बिनचक; बरोबर; नेमका. २ फार नाजुक. ०धोन्ना-प. पिवळा घोत्रा, विलायती धोतरा. हें झाड दोन हात उंचीचें असुन त्यावर सर्वत्र कांटे असतात. बीं बंदुकीच्या दारूप्रमाणें काळे असते व मुळास चौक म्हणतात. ई. यलो स्टॅमोनियम. -वगु २.३१. ०**बरड** -स्री. (गो.) पुष्कळ कटि असलेली मासळी. •भाजी-श्री एक पालेभाजी कांटेमाठ (लॅ.) अमरंथस स्पिनोसस. •भीखरी-स्नी, ज्याचे फळ भोवऱ्या-प्रमाणें असन त्यास कांटे असतात असे एक कांटेरी झाड. • मोख- किंवा एकार्दे अध्याहत स्त्रीलिंगी नाम ) -ठावर मार्रण-विव-णाचळ-की. १ शेताच्या जमीनीची पाहाणी करीत असतां मामले-दाराच्या पायांत कांटा मोडल्यामुळे घरटी जो दंड वसल करण्यांत येत असे तो. –मोल. २ कदाचित् कटिरी झाडेंझडपे तोडुन टाक-ण्याकरितां त्यांवर बसविलेला सरकारी कर. ०रा-री-वि. कांटचांनी भरलेला, ज्यावर कांट्रे आहेत असा. -पु. एक लहान कारेरी झाड. याला पांढरी संदर फूले येतात. विराणी-की. एक कांटेरी, जमीनीसरपट बाढणारें झुद्धप. याला वांग्यासारखें फळ येतें तें औषधी आहे. •री-वि. कांटवांनीं मरहेलें. •री तार-जिला लोखंडाचे कांटे मधून मधून बसविलेले असतात अशी कुंपणास बसविलेली तार. इं. बार्ब्डवायर. ०र्से-न. (राजा.) कंटक्युक्त करवंदीचें वगैरे शिरें, फांदी. • लगाम-पु. कंटक्युक्त लगाम. • वन-न. भरण्य, जंगल (ज्यांत कांटेरी झाडें पुष्कळ आहेत भर्से ). • बाळुक-न. (क. ) कांटे असलेलें वाळुक. • शेखती-सी. शेवंती नांवाच्या फुलसाडाची एक जात. पांढरी शेवती, गुलाबी शेवंती अगर शेवंतीगुलाब. गुलाबाप्रमाणें हिच्या झाडास कांटे असतात. याची पाने गुलाबाप्रमाणे कान्नेदार असून त्यास राख-**डीच्या आकाराचें लहान व एक पाकळीच्या घेराचे पांढरें फल** चेते. हीं झाडें हिमालयांत होतात. -वगु २.३२. -तीप्र-४०. काटेळे---न. (कों ) झाडावर लागणारें मोहोळ, मधार्चे पोळ. काटोमोटो-पु. (गो.) मीठभाकर. [काटो=मासळीचा तुक्डा+मोटो=भाताचे शीत]

एक प्रकार ( आकोला, स्वामगांव या भागांत होतो). •गारी-स्त्री. ताठ राहण्याकरितां त्याच्या दोन्हीं बाजूंस लावतात. काटसरी

कारटा-इटी-पुनी. (व.) कार्टा-टी. कांट्याळे- न. (गो.) पाकोळी.

काँट्रॅक्ट--न. (ई.) (कायदा) मक्ता; ठेका; घर अगर इमा-रत बांधण्याची जोखीम स्वतःवर घेऊन त्याबद्दल रोख रक्कम घेणें, करार. [ इं. कॉट्क्ट ]

का-कांठ-- पु. १ कडा; बाजु; मर्यादा; टोंक; किनारी वगैरेंची ); कंगोरा. २ किनारा (समुदाचा); जवळची भूमि; थड-डी (समुद्र, नदी यांची). ३ पदर: किनारी (बन्नाची वेल्बुहीची किंवा साधी). [सं. कंठ=गळा, काष्टा=सीमा] •कोणा मोजॅंण-स्क्ष्मपर्गे परीक्षणे, बारकाईने तपासणे. -ठावर बस्पेण (पखना जान्या कांठावर थाप मारठी महणजे बद आवाज होतो त्यावहन) सोडणें, कमी होणें. (धंदा, गोष्ट), नासणें (काम) अकर्तक योजतात. ' याच्या कांठावर बसली ( चोपकाडी डणे, नासणे, मारणे. -ठावर येणे-जिवावर येणे. • किनारा -प. बाजूची पटी-कडा-कांठ. [काठ+किनारा] •कोपरा-प. बाज, कड, कोपरा, कोन. 'सारें शेत पिकेंल (गेलें) नाहीं कांठ-कोपरा पिकला ( गेला ). ०दोरा-पु. कापडाच्या गांठीस-काठाला घातलेला जाड दोरा, परराला घातलेली दोऱ्याची शिवण. (ठा) परा-प्रा-फरा-पु. १ (की.) फुटलेल्या मातीच्या मडक्याचा वरचा भागः अर्धा भागः गळाः कांठ. ' काणा कुंटा व्याधिव्याप्त । चिता कांठफरा गळां वहात । तोही श्रुनीमार्गे धांवत । कामासक्त भविचारी। '-एभा १३.२०६. 'जें कां काठफग उलले। देखसी ज्याचे युड गेलें। तें न पाहिजे हालविलें। असो संचरलें निज-आळां। '-एहस्व १८.४५. ५ बोडकें गलबत (शीड, काठी वगैरे कांहीं नसलेलें). गलनताचा सांगाडा; खटारा. ॰फुटका-वि. ज्याचा कांठ मोडला आहे असा. •मोडका-मोडा-कांठफुटका पहा. • मोरा-१ कांठपा पहा. 'जे ही नीचाचा कांठमोरा। गळां अडकल्या मांजरा। ते रिघोनि शुचीचिया घरा । नाना रसपात्री विटाळी। '-एमा२६.२०६. 'कांउमोरा त्याचे निडळी रुतला।' -पंच ४.४. ' हातां न ये ज्या घरचा गोरस । तरी ताडन करी त्यांचिया मुलांस । त्यांच्या गळा कांटमोरे हृषीकेश । घालोनियां हिंडवी। '-ह ७.१४६. २ पोळी, भाकरीचा कहेचा तुकडा. (कि घेणें: तोडणें ). कांठमोरा गळवांत अडक्णे-येण-एकावा र्थयांतील, कामांतील लभ्यांश हातीं न लागता व्यर्थ शीण पडणे काटोस्री--जी. (विणकाम) कोष्टपाचे एक उपकरण; (ज्याला मडक्यांतील वस्तु खावयास मिळाली नाहीं पण मड-कहान खिळे मारहेकी एक परी, काठी; मांगावरील ताणा क्याचा कोठ गळवांत सहकला त्या कुत्र्याप्रमाणे ). ेर्-न. कापडाची किनारी, धार. 'धोतराची कांठरी लोंब लागली.' • वा-प. ( ना. ) कांठ: किनारा: यडी. •सर-तुइंव: कांठोकाठ: | मासे पकडण्याचे वस्नासारखें एक सांब आर्ळे. ओतप्रोत

काठकर-प्र. देवादिकांच्या उत्सव समारंभांत पागोटें बांध-लेली काठी किंवा निशाण घेऊन चालणारा माणूस. [काठी+कर] काठंगा-ग्या-वि. (कों.) काठीसारखाः वारीकः सहपा-तळ: किरकोळ: काटकोळा. | काठ+अंग ]

काठ( ठा )ण-न. कडदण: कडधान्य: कांडींच्या मतें हर-भरा वाटाणा मसुर लाख ६. रबीच्या पिकाला हा शब्द लागत नाहीं. बाकीच्या खरीपांतील दिदल धान्याला लाबतातः ' काठाणी तील. उडीद, तुरी वगैरे पावसाळी ' -मसाप २.२.६९. [सं. काष्ठ+अन्न] कांठणं - उकि. कंठणं; सोसणं; -तून पार पडणं.

काठभाषारी-कटि भावरी पहा. एक झाड.

काठबद-टा-१ काटबट १ पहा. [काछ+बाटी ] २ ( गुन्हाळ ) नवरानवरीच्या खालचा आंस फिरणारें आडवें लांकड: चरदाची बैठक.

काठवण-१ कांटवण पहा. ब्राडी, कांटेरी रान. 'सातपुढी होंगर साजणी झाडी काठवण भिलाचे । '-मसाप १.१.२. 'ओढिती कांठवणा सोई। ' -तुगा ७०२. [ सं. कंटक+वन ]

काठवाड-न. घोडे विकणाऱ्या काठेवाडी लोकांचा तळ किवा समुदाय. [काठेवाड=एक प्रांत ]

का-कांठळी-की. इलके धान्य. [काठण] का-कांठळी-कांठाळी; बस्राचा कांठ; किनारी. [कांठ]

काठा-पु. (व.)वरू. [सं. काष्ठ]

का-कांठा-पु. १ (कों.) कांठ; किनारा; यडी. [ कांठ ] २ वर जमीनीचा थर असलेला कातळ; खडकाळ जमीन. ' विहि-रीस दहा हातांपासून कांठा आहे. ' ३ पर्वताची कटारी. [सं. काष्टा] मूळकाठा-मूळबांध-पु. (कों.) समुदकांठच्या भातशेतीच्या जिमनी (खार) भोंबतालचा बांध. या बांधाच्या मातीमध्य भाताचा पेंढा बळकटीसाठी घालतात. -कृषि २१३.

काठांगा-ग्या-काठंगा पहा.

का-कांठाड-न. चेह-याची एक बाजू; गाल; थोबाड. कानठाळ पहा. [काठ] काठाण, काठामा वगैरे-काठण, काठमा इ. पहा.

काठा बांधर्णे — भांड्यांत शिजविलेल्या पदार्थाची वाफ बाहेर जाऊं नये म्हणून भांडयावर ठेवलेले झांकण सर्व बाजूनी ओल्या कणकीने बंद कर्णे. -गृशि २.१४०. [कांठ+बांधणें]

काठार-रा-नपु. नदी-समुद्राचा काठ; किनारा. [काठ] काठारा — पु. १ काठ(ठा )प्राः पुरुतेलेल भार्डे. १ गलबताचा श्रदारा-संगादा.

शको. २. २५

कांठाळी--की. १ कापडाचा कांठ-पदर. [कांठ] २ (कों.)

कांठाळी--की. कानाचे टाळे-पहदा, कि. बसणें, ' अगं-दींच बसली मग कांठाळी। '-ऐपो २२४. [कान+टाळी]

काठिण्य--- कठिणपणा; बश्यणा; मजबुती: कडकपणाः ्डता; एका पदार्थाचा दुस=शावर चरा पडण्यास जो प्रतिबंध होतो तो. -पदार्थवर्णन ६. 'विसवं न सके धोंडीं। काटिण्य जैसे।'-इत १८.७५४. सि. ]

कांठिळी-- श्री. एक हलके धान्य. कांठळी पहा.

काठी-की. १ लहान झाडाचा सोट: खोड. २ दांडकें: छडी; (सामान्यतः) वेळू, बांबु इत्यादिकांचा पांच चार हात रुंबीचा सोटा, दांडका, लाटी (टोकाला गोळे नसखेली), 🤱 निशाण; दिंडी; ' खंडेरावाची काठी '-ऐरापु १.३०५. महा-देवास काठी नेतात '-मसाप २.२.२६. ' नाना काठ्या शासने बेत्रधार।'-सप्र २१.३४. ४ जहाजाची डोलकाठी: ज्यावर शीड बांधतात तो सोट. 'सोडिले मचने लोड चढती काठी-वर।'-विवि ८.३.५४. ५ काठीचा फटकारा. (कि॰ मार्गे) ' आम्हां लागलिसे पाठी । बालत्व तारुण्य काठी । '-तगा १३४७. ' माझी साहों शके काठी। ऐसा बळिया सुष्टी असेना। ' -एमा ४.१२०. ६ जमीन मापनाचे एक माप, साधन. ही पांच हात पांच मुठी लांबीची असते. एकविसांश पांड, किंवा एकचारहें। अंश बिधा. ७ वरील काठीनें मोजलेलें क्षेत्रफळ, ८ शरीर, शरी-राची काठी; अंगकाठी; चण; बांधा; ठेवण. 'सूर्याचेनी दीपें। बसीस्टाची काठी तपे ।' -उषा ८००. 'ते काठीने मध्यम उंचीचे होते. -कोरिक २१. ९ जननेंद्रिय (पुरुषाचें ), १० उंसाची एक जात. ११ (नंदभाषा) वीस ही संख्या. 'केवला काटी पवित्र त्यासी । सांगोनियां दीघलें । ' -भवि ४२,४५, १२ (स्र.) अडकाठी. १३ महाराज्या हातांतील सरकारी काठी. ' महारांच्या कामाची पाळी आली व संपली म्हणजे काठी आली व काठी पडली असे म्हणतात.' -गांगा ४९. १४ (इ.) लांकडें (जळाऊ), सरपण. ' आज काठ्या नाय हाडलय ' १५ (छा.) जुळविछेले स्तिळे (टाईप) छापण्यासाठीं लोखंडी चौकटींत (चेसमध्यें) भावळण्यासाठीं सभीवार टाकावयाची एका बाजूस सरळ व एका बाजूस निमुळती होत गेलेली विवक्षित मापाची लांकडी पट्टी (इं. साईडस्टिक). [सं. काष्ठ; तुल, सीगन कास्टे; पो. जि. काटे: काष्टी; फें. जि. कष्टी •दाक्ण-सरकारी चाकरीच्या महा-राने आपली पाळी दुस-यास देणे. • ने हाकण- ? मेदाभेद न करतां सर्वानां एका ओर्ळीत गोवणें. सब घोडे नारा टके अशा न्यायाने बागविणें. -में पाणी शिपणें-स्वतः श्रम न करतां दसऱ्यादश्चन काम करवून चेणें. •में पाणी शिखण-कचराईनें

निष्काळजीपणाने काम करणे. -ने पाणी हाटलें तरी दोन स्नेह. -ला सोने बांध्रन चालार्वे-चांगल्या बंदोबस्ताच्या राज्याचे निदर्शक. - बर कांबळा घेणें-घाळणें-भांडण-तंटचासाठी तयार होणे. राहणे, सञ्ज असणे, कंबर कसणे; सिद होणें. वाजणें-(नाविक) डोलकाठी भंगणें, विश्वसास स्रागणी-१ (जन्नेमध्यें निरनिराळे मानकरी लोक आपल्या निशाणाची काठी वेवळाच्या शिखरास लावतात त्यावरून) भावल्या जन्माचे सार्थक कर्णे; ध्येय साध्य करणे; उद्दिष्ट साध्णे; इष्टार्थ साध्यें. 'माझ्या काठ्या लागल्या शिखराला '-मसाप १.१.६. २ आयुष्याच्या अखेरीस येण; आयुष्यांतील इतिकर्त-**ब्यता संपर्ण. -सारखे पडणे-सार्शन नमस्कार घालणे; 'लिंग** का प्रतिमा दिठीं। देखतखेंवों अंगेष्टी। होटिजे का काठी। पडली जैसी ।'-ज्ञा १७.२०४. काठ्या लावणे-(ना.) चिड विणे. नाहक त्रास वेणे. •कर-र-कार-हातांत सोन्याचांदीची काठी घेतलेला राजाचा, देवाचा द्वारपाळ; चोपदार. ' नंदिकेश्वर महानीळ । काठीकर दोघे प्रबळ । '-गुच २९.११९. 'तंब तो बळीदैत्याचे द्वारी । काठीकर झालासे हरी । ' -कथा २.३.३१. 'ऐसे काठीकरू बोलिसा।'-उषा ८९. 'मग राजा काठिकाराते म्हणे। ' -पंच •कांबळा-पु. श्रीकृष्णाची गोकुळांतील वेषाची नकल करण्यासाठी गुराख्यांची पोरें हातांत काठी व पाठीवर-खांचावर कांबळा चेतात त्यास समुख्ययाने म्हणतात. • बाला-प सरकारी पाळीचा महार.

कार्ठ—न. (राजा.) डोंगराच्या बरतीं पुष्कळ माती अस-छेली सपाट जमीन. ही वरकस पिकाची असते. भाजावळ करून छल्ही, कहेनें वाटोळा तीळ किंवा अंबाडी, छल्ही वेंचून झाल्यावर ताग अथवा भात त्यांतच त्र व कहेनें वरी दुसऱ्या वर्षी भाजावळ न करितां सावा, त्यांतच त्र व उडीद अथवा भाचणा, कुटीवर लाविकेला हीं पिकें होतात. [कांठ]

कांठि-न. (कॉ. कु.) मान; कंठ; गळा. [कंठ] कांठे(क्ये)डोळे—कांटेडोळे पहा.

कार्टमोडा-वि. (कु.) कुटिल वृत्तीचा.

काठेबाड-डी-काठ्याबाड-डी-वि. १ काठेबाडसं-बंधींचा. २ काटकुळा; कुश; बारीक ( माणूस, घोडा. )

काठे(ठ्या)घाडी भिकार—न. किरकोळ, काटकुळघा, रोडक्या माणसाला तुच्छतादर्शक म्हणतात.

कांटोकांट—किवि. कांटापर्यंत; भरपूर. [कांट द्वि. ] कांटोट-ठ-ड-की. (व. खा. ) काथोट; कांटवट पहा. कांटोट्या-पु. (व. ) कुचकामाचा माण्स. 'कोणाचा हिरा माझा कांटोटयाच बरा. '

निष्काळजीपणाने काम करणें. -ने पाणी हाटळं तरी दोन ठिकाणों होत नाहीं-पक्षी जिवलग मैत्री, दाट मैत्री, पक्षा स्नेह. -ळा सोनें बांग्रून चाळाचें-चांगल्या बंदोबस्ताच्या गण्याचें निदर्शक. -चर कांबळा घेणें-घाळणें-भांडण डोळे पहा.

> काल्याळा—िव. काटकुळा; सडपातळ; किरकोळ. [काठी] काटखाळे— न. १ (कों. ) ल्हानसे मधमाशांचें पाळें (ल्हान फांदीला अथवा काटीला लागलेलें ). [काठी] २ ब्राझ-णांना घालावयाचें वड्यांचें जेवण.

> काड-शीन. १ कडधान्य काढन घेतल्यावर राहिलेले गुळीं; भूस. २ गहुं, नाचणी, उडीद वंगरे धान्य काढल्यानंतर राहणारें ताट; तृण, ३ (कों. ) भात काइन घेऊन पेढ्याचे माचों हे बांधतात ते झाडल्याने आंतून जो बारीक पेंडा पडतो तो. ४ (कों. ) आवण उपटल्यावर जे कांही शिक्षक राहतें तें. ५ अंबाडी, ताग ६० च्या सोललेल्या काड्या, जोख्या, सणकाड्या. ६ (सामान्यतः)द्विदल धान्याचे भूस. ७ (बे.) नाचण्या कापल्या-नंतर उरणारें ताट. ८ (व. )मातीच्या भितीचा एक हात उंचीचा थर. कांड पहा. [सं. काष्ठ] ० कुस्दुंबा-पु. एक प्रकारची रान-भाजी. ही खातात. • क्या-(काइक, पुन) (लूप्त) १ काडीसारसा. २ भांडस्रोर; कल्ह लावणारा; यजुर्वेदी ब्राह्मण ऋग्वेदी ब्राह्मणाबहुल योजितात. ०दान-न. जेवल्यानंतर दांत कोरण्याकरितां ज्या काड्या लागतात तें टेवण्याचें एक भांडें, किंवा भितीतील एक कोनाडा. •भिकारी-५ अत्यंत कवडीचुंबक माणूस, काडीसुद्धां फुकटन घालविणारा मनुष्य. ०वात-स्री. तुळशी वर्गरेच्या काडीस काप्रस लावन-गुंडाव्यन देवापुढें लावण्यासाठीं जो काकड़ा कर-तात तो. 'रात्री उजळोन काडवाती । अर्चनी ओबाळिजे गभस्ती । ' -मोल. [ काष्टवर्ति ] म्ह० सूर्यापुढें काडवाती=निक-पयोगी, तुरुनेस भयोग्य वस्तु. •बाळा-पु. लहान मुलांच्या पायांतील रूप्याचा बारीक भरींव वाळा, कांडोळे. ०इहिए-न. वालाचे अगर बाजरीचे पानांसह उपटलेले रोपटें ०सर-न. कडधान्याची मळणी झाल्यावर राहिलेली ताउँ, झडपें, •सार-श्वी-प्रकीन. (विणकाम) काटसरी पहा.

काड—पु. एक प्रकारचा मासा. हा आपल्याक के कोचीन संस्थानच्या समुद्रकिनाऱ्यावर सांपडतो. याचें तेल (यक्टतांतूम काढलेलें) औषधोपयोगी आहे. हें संधिवातिकार, डवा व कफ-क्षय ह्या रोगांवर कार उपयोगी पडतें. [इं. कॉड]

कांड—न. १ दोन सांध्यांमधील भाग, पेरें. २ झाडाचें सोड; सोट; बुंधा. १ वेदाच्या त्रिकांडांपैकी प्रत्येक. ( उपास-नाकांड, कर्मकांड, झानकांड) अध्याय; प्रकरण; अंक; परि-च्छेद; विभाग. 'एवं हिंसाचि कहिंसा। कर्मकांडी हा ऐसा। ' -हा १२.२३६. 'धनुर्भेग नाटिकेंत अंकांपेवजीं कांड हा शब्द बापरला आहे. ' ५ बाण: तीर. ' योड कांडांचा घाई मातला। ' -शिश्र ४३९. 'तो माझे आं कांडा। सदां भिए।' -शिश्र ८९४. 'कबोलांचीं सदटें। सति कांडें।' - इत १६.४०४. 'हरि-नामाचे धनुष्यकां है। '-तुगा २१५९. 'केली निर्माण कसी हाणुनि बसुधेत कांड बनधारा ।'-मोभीव्म १२.२२. ५ गलबताचे शीह उभारण्याचा दोर: परभाणास अहकविलेली जाडी दोरी: परभाण, बोलकाठीला ज्या धोरखंडाने बांधलेलें असतें तो दोर. हा खालींवर सरकतो. ६ गहुं, नाचणी हरभरा ६० चे कांड, ताट, (दाणा काढल्यानंतर्चे). ७ (कों.) माडाचा सोट; खोड. ८ (व.) मातीच्या भितीचा एक थर. 'त्याने एक कांड नवीन बसविलें. ' ९ (गो.) कमरेस घालण्याचा चांदीचा गोफ. १० (सोनारी) सरीचा आंतील गाभा. ११ संघि; सांधा १२ ( महानुभावी ) ज्ञान (?) ' येणेशी कांड गुंडा कव्हणी घेना ।' -भाए ५२०. ०काढणें-खारीच्या भांत ज्या पाटचा (जमी-नीचे लहान लहान तुकडे ) पाडतात त्यांच्या बांधास मातीची भर देणे. हे काम वैशाखांत करतात. ० क-(व.) १ वेळूचे पेर. २ मातीच्या भितीचा एक थर. •का-कोंडका-प. लांकडाचा ओंडका, ठोकळा. ० के-न. १ कांडक अर्थ २ पहा. २ कांडका-कों हका पहा. 'कांडकें डवचितां कृष्णसर्प।' - मुबन १२.२१. 📭 उंच; धिप्पाड: लष्ट: अगडबंब; ठोंब्या. ( मनुष्य ). ४ कुडें. 'कांडकें मोठें म्हणजे जाड व लांब असावें. ' -मुंग्या २०७. • अय-न. देदांची तीन कांडे, भाग; कर्म-उपासना-ज्ञान कांड. 'तरीकांडत्रयात्मकु । शब्दराशी अशेखु । '–हा १८.१४३१. [सं.] •पा-पु. (गो.) मुसळ. इह० कांडपाक कोंब फुटपे=मुसळाला अंकर फ़टोंग. ० रू-न. १ बोटाची पेरें व अप्रे यांस होणारें विग येतात. उग्रणुं. २ तीन चार पेरांचे उंसाचे कांडें. ० वेल-स्त्री. एक औषधी निबद्धगाप्रमाणे पण बारीक वेल. वई. त्रिधारी, चौधारी अशा हिच्या दोन जाती भाहेत, हिला पेरें असतात. श्रिवारी कांड वेलीस हाइसंधि असेंहि म्हणतात. [सं. कांडवल्लि] • होर-प्र. शेराभोंवर्ती आढळणारी लांब नाजुक पेरांपेरांची एक वेल. •सोट-पु. सहा मुठी सोन्याच्या एका मुताबर मधील भागा-च्याच समारे २१, ३ मुठीच्या भागावर दूसरे एक सोन्याचे सत पिळून पहिल्या सुताच्या एका टोकास वाटोळा फासा व दुसऱ्या टोकास नागफासा करून गजरे बेटण्यापूर्वी जो सरीचा भाग विगें. २ (ल.) चेतविगें, चिडविगें, डिवचेंगे. [सं. कंड्यू= तयार होतो तो. (कांड १० पहा).

काड-कन-कर-दिनी-दिशीं-- किवि. (ध्वनि) चाब-काच्या किंवा छडीच्या आवाजासारखा आवाज कल्न; अशा कांड् ] भावाजासहित.

कांडकूट-कांडणकुटण-कीन. कांडणें; कुटणें; पाखडणें [ सं. कंड्य्=साजविणें ] वगैरेस समुख्ययाने. [कांडणे+कटणे ]

कांडण-न. १ तांदूळ वंगरे सडणें (त्यांचेवरील तुस काढण्यासाठी ). 'आकाश उजलें कांडणी। सांडि काळिमा।' -प्रंथराज ८१. २ सहण्यासाठी घेतलेली धान्याची रास. ३ कांडणावळ; सडणावळ; सडण्याची मजुरी, ४ नाचणी, उडिदाची काड, [सं. कंडन] ॰साळ-कांडसाळ-स्री. दळणकांडणाचा वरांतील एक सोपा. **कांडणायळ-**स्त्री. कांडणाबद्दलची मजुरी.

कांडण-काणण-न. (गो.) मुसळ.

काडणा-न. (कु.) विहिरीतून पाणी काढण्याचे साधन; वागर; कळशी; काढणें. [काढणें ]

काडणी-काढणी पहा. [काढणे]

कांडणी-की. कांडण; कांडण्याची किया.

कांडणे - अित. भात ६० धान्य वरील तुस कारण्याकरितां उखळीत सडणें-चेचणें; कुटणे ( मुसळानें ). [ सं. कंडन ] म्ह० कांडल्याबगर फोव न्ह्य मारल्याबगर धोव न्ह्य=(गो.) कांडल्या-शिवाय पोहे बनत नाहींत तरेंच बायकोला मारल्याशिवाय नवरेषण येत नाहीं.

**कांडप**—न. ( राजा. ) कांडण. **॰काढणें**-कि. **१** ( कु. ) मार्ण; झोड्जें. २ शक्तीच्याबाहेर काम देजें.

**कांडपी**—पु. (राजा.)कांडपाचा धदा करणारा बाप्या, पुरुष, मनुष्य. •ण-स्त्री. (राजा.) कांडपाचा धंदा करणारी वाई. 'कांडपिणींचा प्रश्न सोडबिंग किती अवघड आहे!.' -विचारविलास १३३.

काडबा-पु. (की.) संथ पाण्यांत न सांपडणारा मासा. काडमंगी-की. एक मोठी काळी मुंगी, ही चावली असतां

कांडय-की. (कु.) एक जातीचा मासा.

कांडर-डार-र्र-डेर--न. सापाची एक जात. हा चावला असतां तो भाग कुनूं लागून तो माणूस मरतो. याचे कांटे पायाला लागले तरीहि पाय कुजतो.

कांडरणे-अकि. (माण.) कांडी करण; कातरण.

का( कां )डवाळा-चळी-डोळी--पुन्नी. ( सोनारी ) पायांत घालावयाचे चां रीचे बाळे.

कांड विशेष— उकि. १ खाज शमविण्यासाठी नखांनी खाजः खाजविर्णे 1

कांडळणे --अकि. घासून घासून झिजण, कमी होण. [सं.

कांडळणे--कि. खाजविणे; चोळून खाज नाहींशी करणे.

काडा-डो--पु. (कों.गो.) काडेहरा; शेर; चिकाडा.

काडा-प्र. (वे.) धान्यस्पी कर्ज. काढा अर्थ २ पहा.

कांडाई-जी. कांडणावळ.

काडाकूट-की. काश्याकूट; कष्टसाध्य गोष्ठ. 'वाळीस प्रंथ छापून प्रसिद्ध करणे ही केवढी काडाकूट आहे वरें!' -सुफान प्रस्तावना ३०.

कांडात काढेंगे — कि. लुप ठोकणें; बेदम मारणें. 'त्यांनीं मारे दंडांनीं बेहयांनें कांडात काढलें. —नामना. ४९. 'आई मारा-यच्या आर्थींच मी तुझं कांडात काढींन. ' —विचार विलास २७३. कांडावळाभरडा — पु. दळण, कांडण वैगैरेंस व्यापक संक्षा.

कांडानुसमय—पु. विशिष्ट समुदायांतील प्रत्येक व्यक्तीला एक वस्तु अगर बतूंचा सच-जोड देण्याचा अनुक्रमः, प्रतिसमुच्चय, प्रतिसंघ ( देणें ); याच्या उल्रट पदार्थानुसमय.

कांडारणें—अिक. जोराचा कोंब फुटणे, कोफावणें, कांड,खोड मजबूत, भक्कम होणें (जंस, जोंधळा इ. चें; कधीं कधीं मुलालाहि लाबतात. ) [सं. कांड ]

कांडारणं — सिक, करांडणें पहा; चावून चावून कमी करणें; करतडणें.

कांडारा-रो-प. १ (गो.) बांबू, जंस, केळ इ. चा उमा चिरळेला तुकडा, फांक. [सं. कांड] २ कांडण्याने निराळा झालेला कोंडा; तुस. [कांडणे]

कांडारी-पु. सुकार्षु धरणारा; नावाडी; कर्णधार.

कांडाकों - प. (गो.) एक प्रकारचा मासा.

कांडाचिण- उक्ति. कांडविण पहा.

काडासेक—सी. (गो.) चमचे पट्या इ. अडकविण्यासाठीं भोंक पाइन केलेली लांकडाची भयवा लोखंडाची एक पट्टी.

कांडाळ—की. (कु.) मासे धरण्याचे लहान जाळे, याच्या टोकास लांकडाचे लहान तुकडे लावतात.

कांडाळणें — अकि. १ लांव व बळकट अशीं पेरें येण, वेगानें व जोमानें वाढणें (जोंधळा, बाजरी इ.). २ ( ल.) मूल सपा-टून वाढीस लागणें ३. (नाशिक) जोंधळा, बाजरी, ऊंस पेराशीं काळा पडणें. (ल.) रक्तपिती होणें (माणसाला). [कांड] कांडाळणें — उकि. खाजविणे. [सं. कंडू]

कांडाळणें — सिक. १ कांडारणें, करांडणे पहा. धासून क्षिज-विण. २. खाज युटणें; कंड खाणें. [कंड्य]

कांडाळी-की- मध्यम प्रतीचें, धुताचे मासे धरण्याचे बाळ, [कांड]

कांडाळे—न. धनुष्य. 'अर्जुनाचेनि कांडाळें । बहुत माणुख रणां आलें । '-क्षिशु ८८२. [कांड-वाण+भालय=वर ]

कांडियणें—कि. (कों.) खाजविणें; घांसणें; चोळणें. [सं. कंड्यू]

काष्ट्री-की. १ गवत वंगरेचा तकहा-दांहा: 'तणाची काही न मिळे। ऋणे झाडोरे करपेले। ' –भावार्थ रामायण, बाल १. ७९. २ लांकडाची काटकी, शिरपट, धातचा बारीक लांबटतकडा. भागकाडी इ. (ल.) काडीच्या मोलाची अथवा आकाराची वस्तु. ' जीवर्ने शिपिला तिरूपिडी । विजिला प्राण सांडी । लागला तरी काडी । उरों नेदी ।' –का १३.७२०. 'काडीचोर तो पाडीचोर'≔ काडी (क्षुत्रक वस्तु) चोरल्याचे एकदां सिद्ध झाले म्हणजे पुढें त्याने पाडी (वासहं ) सारखी मोठी वस्त चोरली भसा भाळ साह-जिकच येतो. क्षत्रक अपराध करणारा माण्स मोठा अपराधिह करतो. [काष्ठ] ३ ( जरीची किंवा रेशमाची या शब्दाच्या पुढें काडी भाली असतां ) जरी-रेशमी-कांठ (बन्नाचा ) किंवा वस्ता-वरची पट्टी, बीण असा अर्थ होतो. ४ (गंजिफा) डाव जिंकणे. एका खेळाडूस सर्व पाने देण्याची पाळी येणे. कि. लागणे. ५ (खा.) दिब्याची (पणतीची) ज्योत. ६ ( बुरुड काम ) बांबुची बारीक कांव ७ (व. ना.) हातांतील टेकावयाची काठी. ८ (व. ना.) सरपण (अब.) काडचा, ९ गुरांचा चारा, 'जनावरांना वैरण-काडी देण्याचा हक्रम सोडला.' -कोकि ७३६. १०(गो.) बायकांच्या नाकांतील चमकी. ११ (क.) एक जातीचा मासा. याच्या अंगावर कांटे असून आकृति सर्पात्रमाणें असते. ३४० १ काडीची सत्ता लाखाची मत्ता=थोडगाशा अधिकाराने जे काम होते ते पुष्कळशा पैशानें होत नाहीं. २ काडीपासन जोडावें लाखापासन मोडावें. (वाप्र.) (आडवी उभी ) काडी ओढणें-( ल. ) निषंधपर भाडव्या उभ्या रेषा काढायला समर्थ नस्णे, म्हणजे कांहीहि अक्षर लिहितां न येणे. अक्षरशत्रु. -ची आग माडीस लागणे-श्रेष्ठ माणसास कनिष्ठ माणसापासून किया एखाद्या क्षुत्रक कारणापासून अगर व्यक्तीकडून उपद्रव होणे. -ने औषध छाचेण-दुसऱ्याच्या जलमेला दुरून बोट न लावतां काडीने औषध लावणे यावरून, अंग राखन काम करणे. अमोद्धण-मोद्धन देणे-कि. पदर फाइन देणें. पालव कापून देणें. विवाहसंबंध तोडून टाकणें, रह करणे. काडी लागणे-जळणे; राख होणे; नाश पावणे, नाहींसा होगें. 'नमताईंच्या संसारास काडी लागली.' -हाच कां धर्म -नाशिकतर २५. •कसपट-न. गदळ; घाण; केरकचरा, 'स्या म्हटलें हा मार्ग चांगला काडीकसपट नसे।' -अफला ७५. •कुड्डयो-(वाप, बायकी)छप्पापाणी खेळतांना जर सर्वे मुली बसल्या तर एका मुलीनें सर्वे गडधांस सावध करून तोंडानें काडी कुडुल्यो म्हणून सर्वोनी उठणे. ०खार-काडेखार-५. पापडखार (सोनार वापरतात). -चा-यर्तिकचितहि; थोडा; अल्प. 'नाटक वाल्यांत काडीचा देखील गुण नसतो ' -विकार विलसित, •पदी-ली. पेंढी काडी पहा. •भर-फार थोडा; यर्तिकचितहि. 'तुम्हांला कोणी काडीभरहि उपद्रव करणार नाहीं. '-विवि ८.३.५३. • महाल -प. कोल्डाटी-डोंबारी विसाडी इ॰ भटक्या कामाचा ) एक किंवा विशिष्ट भाग. ६ जनी वाळलेली, बठलेली लोकांच्या गवती झोंपडयांनां तुच्छतेने स्हणतात. अमाश्र-काडी टणक वेल. ७ एकदां मळणी केलेली किंवा झोडपलेलीं धान्याची भर पढ़ा. ॰ माया-(व.) अगर्दी रोड. ॰ मोड-१ (हिंदुकायदा) तार्टे, कणर्से ( फेक्न दिलेली किया दुसऱ्यांदां मळणी करण्या-नबरा व बायको यांनी आपला विवाहसंबंध तोहन टाकणे (या-समर्थी गवताची काडी चार मंडलींसमक्ष मोडतात. ही रीत लावणी करण्यास योग्य असलेली दाढ. ९ वोटांच्या सांध्यास शुद्रादि लोकांत आहे ), २ ( ल. ) संबंध तोडणें. ' घाबरियांच्या मोडा काड्या । धाडा भ्याडां बळतियां ।' -तगा २२७. • येखदी--काडीभर पहा.

कांसी-की. १ वेखंड, सुठ, आलें, हळद इ. चीं मुळे व तुकडा; मोड; अंकर; ऊंस वंगरेंची पेरें. २ त्या आकाराचा धातचा लांबट पडण्याच्या बेतास येणे. २ चिडण्याच्या परमावधीस पोंचणें तुकहा. ६ वस्र विण॰यासाठी ज्या काडीला सत गुंडाळलेले असते (माणूस), कांडेंपेरे लावर्ण-लावन पहाणे-वहिमी, खुनी मतु-ती काढी, ४ (विणकास ) धोटयाच्या आंतील दोऱ्याचें गुंडाळें, ब्याच्या, चोराच्या पायांचे मोजमाप सांपडलेल्या मागाच्या बाबीण: घोठयामध्ये बसेल अशा लांकडी अगर बोरूच्या तक-पायाशींताइन पाडाणें. कांडे पेरे मिळणे किंवा कमीजास्त ह्यावर भरहेल्या सताची गुंडाळी. ५ लसणीचा गड्डा. ६ (गो.) होणे-वरील प्रकारांत बरोबर जुळणे किंवा न जुळणे. कांडेपेरे चंदनाचें खोड, 'गंधा कांडी बरी वासाची आसा.' ७ (कों. घेणें-मोजमाप वेणें. कांडेपेरें पाइन-( गुरें विकत वेतांना ) नाविक ) दोन्ही रोजांस सांधणारें व दोन्ही रोजांसहित भागाचे त्यांचे सांधे व हाडपेर, अंगकाटी वगेरे पाहन (घेण). •करी-प. स्रोकड, हा गरुवताचा पाया होय. या लांकडास वरच्या अंगास १ (ग्रन्हाळ) कवळ्याने आणून दिलेली उसाची कांडी चरकांत घाल-दोन्ही बाजूंस खांचा पाइन त्यांत फळ्या बसवितात. ८ ( छाप- णारा. २ (क.) सुतार. ० चिरणे-( आटचापाट्या )सर धरणाराने खाना) फर्मा ठोकतांना पान (पेज) व सामान (फर्निचर) हें चौकटीला पहिली टाळी देउन पहिल्या पाटीस पाय लावन पुन्हां परत येउन भावञ्चन बसण्याकरितां टोकावयाचा लांकडाचा तुकडा. [सं. दुसरी टाळी देणें. •चोर-दर-पु. जद; काळमांजर; कलिंदर; कांड ] -चें लांकड-धोटवांतील सत ज्या बोह्रच्या कांडीवर कानेदर; वनेर. ०श्वर-सर-पु. लांब मानेचा बगळा, 'गीध घारी गुंडाळतात ती, गन्या. •िपरगाळणें-फिरचिणें-गारुडी कांडेसरें।'-दावि २४४. [कांड+ईश्वर] •साबर-न. निवडुंगाची कांडी फिरिबिणे-चमत्कार घडवून आणणे, अवचित एकादी: गोष्ट घडवून पूर्वी घडलेल्या कृत्याच्या उलट घडन येणे.

काडक--न. (व.) काटुक, लहान काडी. [सं. काष्ट्र] कांडरचे - कि. (गो.) नखांनी कुरतडणें; खाजवणें. [सं. कंड्य ]

कांडळणे -- अकि. तुक्डे तुक्डे पहणे (दोरा, सूत, धागा इ. चे ) [सं. कांड]

कांडुळणे-- उकि. (कों.) खाजविणे. [सं. कंडुय]

काह्न-पु. १ गांहळ; गांडवळ; पावसाळचांत उत्पन्न होणारा एक किडा; दानवें-दानवा, २ सताराचे एक हत्यार.

तुकबा. ३ उंतर, बांबू इ. चा तीन चार पेरांचा तुकडा-भाग, बदामासारखा व फूठें लाल असतात. झाडास पांडरा डिंक येतो. टिपरें. ४ झाडाचें सबंध खोड, विशेषतः फांचा फुटाबयाच्या त्यास कथल्यागोंद म्हणतात. -वगु २.३०. भार्धीचे. ५ (ल.) लांबी मोजण्याचे एक माप (काडी, दोरा इ.) अचा रीतीनें बाटेल त्या लांबीचें घेतलेलें माप. यावहन (लांब करी हीन कुळीं। तो येक मुर्ख। ' -दा. २.१.६४. 'हरिण भितीचा, ओटयाचा, विहिरीचा, पाण्याच्या पाटाचा, इमारत कांडोळितो हवें ग रोहिणी अंगे। ' -बटसा ५९. [सं. कंड्य]

साठी, झोध्पण्यासाठी ठेवलेली). ८ भात, नाचणी, वरी इ. ची होणारा एक रोग. १० बाण; तीर. ' कांडें मोक्लीसी चांगें।' -उथा. १५२६ कांड पहा. ११ (ना.) वोस्त सं. कांड.] अहचा-अहीच कांड्याघर येणें-१ (गव्हाच्या ताटास ओंबी फटते तेव्हां अहीच पेरं असतात यावहन ) ओंबी बाहेर भापल्या हातांतील लांकडाची लहान काटी आपल्या डान्या एक जात, त्रिधारी किंवा चौधारी निवडुंग.( याच्या उलट पान-हाताभोंवर्ती अथवा अंगाभोंवर्ती फिरवितो ती. (यक्षिणीची) सावर). ०हुरा-५. (को.) काडाशेर; विकाडा कोडी असलेला शेर. काहेचिराइत-न, चिराईत नांवाच्या ल्हान झाडाच्या वाळलेल्या फांगा, याचा रंग काळसर असन चव कह असते. याचा ज्वरावरील काढ्यांत उपयोग करतात. [काडे+चिराईत ]

कांडोकांड-किवि, बोटाच्या प्रत्येक पेरावर, 'किती कांडोकांड मिरवाल मुद्या ।' –अमृत ११७. [कांड द्वि ]

कांडोरी-रे--जीन. १ कांडें अर्थ १, २, ३ पहा. तुकडा, खांडोळें, खांडोळी. 'सहस्रभुजांची कांडोरी करी।' -एभा ४.२४२. 'तुझिये भुजांची कांडोरी । करील तो । ' -कथा १.६.३१ 'तुझी करीन कांडोरी । '-जै. १३.२७. 'करीत आहे हाताचीं कांडोरी। '-उषा १४३४ [सं. कांड ]

कांडोळ-ळी-पुन्नी. सारहोळ, एक मोठा वृक्ष. याचा रंग कांड- न. १ पेर; पर्व; सांधा. २ दोन पेरांतील भाग- पांहरा असून याला वसंत ऋतृंत फळे येतात. फळाचा आकार

कांडोळणे---उकि. खाजविणें. 'पाये पाये कांडोळी। सेवा

कांडोळी-ळें-- स्त्रीन. (कों.) शेतामध्ये पाणी भडवि-ण्यासाठीं घातलेले मातीचे बांध, ताल. कांड काढणें पहा. [कांड]

कांडोळं — न. १ लहान युलांच्या पायांतील रूप्याचा बाळा; विडी. २ अधिकाऱ्यांने आपल्या येथील कार्योकरितां वसूल केलेला जादा कर. —मोल. [सं. कांड+वलय]

काडडंघ-न. (गो.) एक ल्हान मासा.

कार्डया—सी. १ काडी या शब्दाचें भनेक वचन. २ विडा इ० टोचण्याकरितां हाताच्या बोटासारखीं टोंकें असलेलें चांदीचें झाड. ०निखर्डग-इरा-काडेहरा पहा.

काढ-3. जंगलांतून ओहून आगलेला लांकडाचा ओंडका. काढकासंबा-काडकुसंबा पहा.

काढघाल-की. एसादा पदार्थ विनाकारण पुन्हां पुन्हां बाहेर काढणें व आंत घालणें -उचलणें ठेवणें इ. [काढणेंभघालणें]

काढणी—की. १ (काढणें-धाना.) कापून घेण (बोंधळा, बाजरी वगैरे पीक) द्विरळ धान्यें खुडणें, धुईसपाट असलेल्या खुडपातरील अगर वेलीवरील फळें खुडणें, धुईसपाट असलेल्या खुडपातरील अगर वेलीवरील फळें खुडणें, कापून रास करणें (मर्यादित उपयोग). २ विशेषतः खुताचा पक्का दोर; अंबाडी ताग, रेशीम यांचाहि दोर-री (मर्यादित उपयोग) विहिरीत्न पाणी काढण्याकरितां; घोडचाला खुंटचाशीं बांधण्याकरितां; किंवा त्याला फेरीवर धरण्याकरितां; गोणी, कंठाळ, आखें, बस्ता, मालाचा गहा, यांना आंवळण्याकरितां;तेषु ताणण्याकरितां वापरतात. ३ सर्व साधारण औतास वेटक अगर येटक घाटण्यास उपयोगांत आणण्याची दोरी; बेटण; सोळ. [काढणें]

कादणे- अकि. १ आंतून बाहेर, बर, घेणे; ओढून घेणे. 'दाढी धरून ह्या मेल्याला बाहेर ओडन काढल्याशिवाय हा ताळ्यावर यायचा नाहीं. '-बाय. २.४ २ ( छ. ) वळविणें; उठिवर्णे ( अक्षरें, ओळी, आकृति ). ३ मागावर वस्न इत्यादि तयार करणे-विणणे. ध नवीन शोध करणें, जुळविणें, पाडणें. ( तन्हा, मार्ग, रीत, दूस ), ५ मिळविणे; जुळविणे; उत्पन्न करणें. ' या शेतांतून वर्षास दोन खंडी धान्य काढतों.' ६ मिळ विणें; श्रमानें संपादन करणें. ७ वेणें, कर्ज काढणें, उसनवारी घेणें, (पैसा उपटर्णे.) ८ बादविवादाचा विषय, भाषण सुरू कर्णे; ओघास आणणे; मुहा पुढें मांडणें; उपस्थित करणें. ९ शोधणें; उजेडांत आणणें; छडा लावणें; दाखविणें (दोष, गुणधर्म). १० कंठणें; सहनकरणें; सोसणें; लोटणें; घालविणें (दु:ख, आजार, क्लेश, काळ). 'मी धान्यावांचन दोन दिवस काढले.' 'एका धोत-रावर थंडी काढली.' 'गुरूं काढिरा भूत आणि पोर काढिते दुःख.' १९ (कों.) शिकविणे; बठणीस आणणे; कामायोग्य तयार करणें (पद्म), १२ द्युश्रवा करणें, चाकरी करणें (पोराची, दुखणेकच्याची). १३ हडकर्णे: पत्ता काढणे ( रस्ता. पाहिजे असकेली बस्त ). कोनाकृति छांकड घालतात तें.

' प्रतें बाट काढणारी संडळी होती. '-विवि ८.१.१८, १४ उपटर्णे ( जोंधळवाचे पीक). १५ (घोडा, बैल इ. नीं दु:खामुळें) चालतांना पाय बांकडा टाकणें. १६ उपसणें (तरवार). 'मी तर-बार काढली.' १७ दूर करणें. 'संसार काढनियां कांटी। '-जा १३. ८६६. [सं. कृष्-(कृष्ट)-कर्षे. प्रा. कह, आर्मेनियमजि. कस; पो. जि. कुल; बं. काड, सि. कढ (ण) हि. काढ (ना.), ग्र. काढ (वं.)] ( वाप्र. ) कज्जा काढणें-बळेंच भांडण सुरू करणे, वर्दळीवर येणें, आणणें. काढर्त घेणें -स्वतःला सोडवून घेणें, पाय मार्गे घेणें (भांडण, झगडा, लढाई यांमधून). 'कृत्तवम्मी बलिभद्र काढिलें। जुंझतजुंझतां।'-शिश्च. ९७६. काम काढणें-१ काम लांबविणें. २ (व.) ठार मारणें, नाश करणें, कांडांत काढणें. ३ (व.) रतिसमागम करणें, त्यांत दमविणें. केश काढणें-रमश्र करणें (विशेषतः विधवा स्त्रीची ). घोडी काढणें -घोडीस घोडा लावणें (संभोगासाठीं). दाणा-पीक काढणें-भान्य, शेत पीक कापून जमा करणे. दुखार्ण काढणे-(व. घ.) (भाजा-याची) शुश्रुषा करणें, स्वतःचे दु:ख सहन करणें. देख-प्रारब्ध-नशीब-काढणें-उदयास येणें, दैव उवडणें, पैसा मिळविणें. 'दैवचि मर्तिमंत । येईल देखा काढत । तम्हांपाठीं।' -हा ३.१०१. **पाऊस-आभाळ-काढणें**-बाऱ्याने पाऊस आणणे; उग भरणे. रहें काढणें-रहें लागों. शेत-बनजर-नवें रान-कादणे-नहीन अमीन लागवडीस आणो, नांगरणे.

काढणें—शिक. उतरणें, शमणें, निवर्णे, कमी हो पें (पाउस, ताप, नदीचा पूर). 'पाउस काढला म्हणजे मी बाजारांत जाईन. ' (संधु एके कांगें काढे।' -ज्ञा १५.११९.

काढणें — न. (कों. गो.) विहिरींतून पाणी काढण्याचें साधनः पोहरा, कळशी, बसकट भाकाराचा तांब्याचा लोटा, दोरी. बांधण्यासाठीं याला एक कडी असते.

काढता पाय—पु. प्रसंगांतून निसर्गे, पळणे. 'नानांनीं प्रसंग पाहुन पुण्यांतून काढता पाय घेतला.' - अस्तंभा ६.

काढतें — न. (जुगार) पैशाऐवर्जी ठेवलेली हस्तीदंताची नरद. काढतें घेणें — कि. १ मार्गे पळणें; २ फीज मोई न देतां शिस्तवार माधार धेणें.

काढव्गड—पु. (गवंडीकाम) खाणीत्न काढलेला विन बडविलेला दगड; अनवड दगड; पायाच्या भरतीच्या कार्मी उपयोगी.

काढल्या कामाचा-रेघेचा—वि. सोंपविलेलें, सांगितलेलं तेवढेंच काम करणारा, करण्याला समर्थ, सांगकाम्या.

काढ्यण-न----न. गांवांतून शेताकडे औत यैछ जोड्न नेतांना वार्टेत तें जमीनीवर घासुं नये यासाठीं त्याच्याखालीं एक कोनाकृति छांकृड घास्तात तें. काढवणी—न. काढलेलें पाणी. (क्षाच्या उलट प्रवाहानें भगर पाटानें वाहात येणारें पाणी). [काढतें+पाणी]

कादवाद-की. (व.) मार्गे पुढे करण्याची किया; सरका-सरकी.

कादधान-कादवण पहा.

काढिंखिंग--अिक, १ घोडधाजवळ घोडी (संभोगार्थ) आण-विणें. २ घोडीपासून संतति उत्पन्न कहन धेंगे. [काढगें]

काढदाह—काटशह पहा.

काढा-प. ? औषधी बनस्पति उकळून त्यांचा अर्क ज्यांत उत्तरला आहे असे पाणी; कषाय; अर्क; याचे सामान्य प्रमाण:-काढा करण्याची जी द्रव्ये असतील त्याच्या सोळापट पाणी षालून तें चौथाई राहीपर्यंत आठवावें म्हणजे तो विण्यास योग्य होतो. -योर १.३१५. [सं. कवाय, क्वाय] •काढणें-१ अधिक काढणें; उपटणें; मिळविणें. २ लोभी बनणें. ३ पाठ-लाग करणें ( टोणग्यांची अथवा वैलांची झोंबी लागली म्हणजे एक टोणगा अथवा बैल दुसऱ्या टोणग्याच्या अथवा बैलाच्या मार्गे धांवत जाऊन पाठलाग करतो त्यासव मनुष्याच्या बाबतीतिह म्हणतात. 'ते देखोनि शैल्यांचा साबळीं। काढाओ काढिला।' -शिश्च ९५६. काढ्यांत कोळणे-१ काढ्यांत एखार्द औषध कुसकरणें. २ (ल.) दु:खानें क्षीण होणें. ' पाहन मनाचा खंबीर दुःख पहा काढी कोळते। '-प्रला १०२. ३ एकादास रोख नाण्याने कर्ज देजन व्याजाच्या ऐवर्जी धान्यह्रपाने ब्याज घेणे-देणें, व तो व्यवहार. ( कि व काडणें; करणें ) ( पंचम्यंत प्रयोग काढयावर काढयाने इ०) [काढणें ] ४ माळवें; भाजीपाला विकत घेतला असता त्यावर बोलीपेक्षां ज्यास्त जो अधिक मागृन घेतात तो भाजीपाला; वर्ताळा, (कि॰ घेणें ) 'एका पैशाची खरेदी. दोन पैशाचा काढा. '५ (व. ) उपनास: लंघन. ' त्या ला तापांत काढा पडला. '

काढाऊ—वि. १ काइन, भुरळ बाखून, फूस लाबून आण-लेला (चाकर, बायको इ.) २ मुद्दाम तयार केलेला.

काढाओढ-ढा--वैकि.. भनेकांपासून कर्ज काढण्याची किया. 'तो काढाओढा काढून पोट मरतो.' -चा धनी-पु. कर्ज बाजारी झालेला माणस.

काढाओढी-न्बी. (गो.) भाळेपिळे; त्रास.

काढाकाढी—की. १ थ।ईने, गवनशीने, कावणे; काढून राकणें; हिसकणें. या वरून झटपटीनें लगवगीनें तयारीस लागणें; उपाय योजना करणें. 'तुका म्हणे आतां करी काढाकाढी। जाती ऐसी वडी पुन्हा न ये।'-किनि. स्वरेनें; वाईनें; जलदीनें; त्वेवानें. 'म्हणकी युद्ध मांडेल कडाडी। मी उठेम काढाकाढी।' -एइस्न ४.३८. [काढणें द्वि.]

काढावा—3. शोध; तपास; तलास. 'काढावा काइनि येक वीरातें। घेऊनि गेला।'-कालिका पुराण १७.४६

काढं।(ढीं)च--वि. ? सांपृत्त तयार करविकेलं, मुद्दाम बन विलेलं; काढाऊ (वस्त्र, इ. ). २ खोडकर मुलाला व कत्राग स्त्रीला -वैश्येला-निवेनें म्हणतात. ३ मुद्दाम काढविलेली, तयार करवि-लेली (घोडचाची पैवास). [काढणें ]

काद्ध-ख्या-वि. दुसऱ्यापासून भाजेव ६० युक्त्या कहन कर्जे, द्रुप ६० काढणारा; पैसे उपटणारा; उंडीवकाल; संबद्धा.

काणकूण-की. १ कुणकुण; गुणगुण; दुस=याला ऐकं न येईल असे भाषण; पुटपुटणे. [ध्वनि] २ पिरपिर; कुरकुर. ३ टंग-ळमंगळ; उढबाउढवीची भाषा; धरसोड. [ध्व]

काणको-9. (गो.) एक जातीचा मासा.

काण(न)गी--श्री. कानगोष्ट.

काण(न)गी—की. देवाचा नैवेदा. ' कांहीं काणगी नको कराया कानगिला चेउनि । '-राला १९.१५. [का. कणिके= वेणगी]

काणट—की. सर्पाची एक जात. (काणीट पहा). काणस—कानस पहा.

काणा-वि. १ ज्याच्या दोन डोळ्यांपैकी एका डोळ्याची शक्ति गेली आहे असा; एका डोळ्याने अंधळा; एकाक्ष. 'काणीला जसें सोग्याचे काजळ शोभत नाहीं. '-कमं १.३२. २ तिरच्या डोळधाचा, चकणा; ज्याला बुबुळें तिरकस केल्याशिवाय दिसत नाहीं असा. हाच अर्थ विशेष रूढ-प्रचारांत आहे. 'कावळा हा काणा पक्षी आहे. ' ३ तिरवा डोळा (एका डोळशाने. दोहों डोळ्यांनीं ). काणा डोळा, काणे डोळे, असे प्रयोग होतात. ४ ज्या देशांत पाहिजे असलेला जिन्नस वेळेस मिळत नाहीं किंत्रा जेथील भाव एकदां स्वस्त तर एकदां महाग असतात असा देश, शहर, खेडें. ज्या देशांत आपण दुष्कमीदि केल्यामुळ पुन्हां त्या देशांत जावयास आपल्यास लाज वाटते तो देश, शहर, खेडे इ. ' डोळा काणा भसावा पण मुख्ख काणा असं नये. ' ५ एक पेड मोठा व दूसरा बारीक अशा तन्हेर्ने विणलेला दोर. तसेंच तिसून वांकडी झालेली खाट, माचा, बाज. ६ तिरकस; तिर्यक; तिरवा: वक: वांकडा. 'जाईल काणे वाटारे।' -दावि १५८. [सं.काण एकाक्ष का. काण] म्ह े १ काणा कैपती अंधळा हिकमती. काण्या डोळचानें पाहणें=कटाक्ष मारणें. ३ कचित् काणा भदे॰ त्साध=काणा किंवा एका डोळचाने अंधळा मनुष्य प्रायः सस्य-भावी नसती बहतकहन लबाड असती. अंधळयांत काणा राजा.

काणाडी—सी. कामशील. कामाडी पहाः [सं. कर्ण-नाडी] काणी—की. खिन्नता; क्लेश. 'जाणोनि अंतःकरणे। काणी घेतली।'-हा १८.७६. [सं. कण्=ध्वनि] -वि. क्लेशदायक. 'मायवाप, बंधु बहिणी। नोवरी न दिसतां वाटे काणी.।' -दा ३.२.४०.

काणी— वि. तराजूची दोन्हीं पारडी सारखीं नसणें; एक पारडें तिरपें असणें. — की. तीं सारखीं करण्यासाटीं एकांत जें बजन, पासंग घालतात तें; पासंग. [का. काणि = तराजूंतील बेतोल, पासंग ]

काणी—की. १ ( कु. माण. ) बैलाचा लगाम, जनावराच्या गळवास बांधण्याचे चऱ्हाट, दोर. २ लहान दोरी; दाव्याची एका बाजूची दोरी. ३ ( वे. ) लहान फास केलेली दोरी.

काणी—की. ज्वारी, गई यांवरील एक रोग; सामुळें कणीस, लोंबी काळी पढते: काजळी.

काणी-की. (गो.) कहाणी गोष्ट.

काणीर---न. एक जळ्च्या जातीचा लहान प्राणी.हा माण-साच्या त्वचेला चिकट्रन रक्त ओढून घेतो. (काणट पहा.)

काणी पेठ — की. काणा ४ पहा; धान्य वंगरेचा सांठा नसः ल्याने दुसऱ्या गांवावर अवलंबून राहाणारें, तसेंच भावांत वरवे वर चढउतार होत असल्यामुळें जेथील न्यापारी लुन्चेगिरी— नफेबाजी करतात असे शहर.

काणे—न. एक जातीचा मासा, हा भाइपदांत, अश्विनांत पकडतात.

काणेर--न. कांडर पहा.

काणोसा—पु. कानोसा; रुक्ष्य देऊन ऐकण्याची रीत. (कि॰ घेणें)[सं.कणें]

काणोसें — वि. वांकडें; तिरपें. 'कांहीं वरें कांहीं काणोंसें।' -दा १९.८.२२.

काण्णव-ण्हव--पु. कण्वशासीय ब्राह्मण; ब्राह्मणांतील एक पोटजात व त्यांतील व्यक्ति, [सं. कण्व]

काण्णी—की. (गो.) काढणी; दोरी. [काणी पहा ]
काण्णुवाण्णु—न. (काथगुवायत ) १ कांहीं तरी;
क्याला कोणी निवारीत नाहीं किंवा ज्याकडे कोणी लक्ष्म देशमाची एक जात. एकेरी रेशी
केत नाहीं नशी वस्तु किंवा मनुष्य; श्रुद्रतादशेक किंवा
जौदासिन्यदशैक शब्द. 'त्या जागीं कांहीं काण्णुवाण्णु भरलें. '
' सानें कांहीं काण्ण्वाण्णु आणलें. ' 'तो कांहीं काण्णुवर्ण यांवरील ). –िव. सुंदर;
वाण्णु बोलला. ' र पुद्रवानें मृदुपणानें वातलेल्या समज्ञतीस
किंवा हा शब्द लावतात. कि ० बोलणें. हे परक्षी अथवा पर

काणी—की. खिन्नता; क्लेश. 'जाणोनि अंतःकरणें। काणी पुरुष यांच्या परस्परांतील अनीतिकारक श्रंगारचेशः, कुजबुजः

कात-ध-9. खैर वगेरे झाडांच्या लांकडापासन उक-ळन काढळेला एक पदार्थ; हा ( खाण्याच्या ) विक्यांत घालतात. याच्या काळा, पिवळाव खैरसाल अशा तीन जाती आहेत. [ सं. क्वाथ ] ( वाप्र. ) एवढथानें काय कात होणार ? कमीजास्त उणीव. अतिशय थोडा या अर्थाने वापरतात. ( एकादा पदार्थ कमी पडल्यास). • कडी-री-कातोडी-प. कात तयार करणारी एक जात व त्यांतील व्यक्ति; एक गुन्हेगार जात, काथोडी. यांच्यांत दोन पोट जाती आहेत. १ घोर काउकरी व २ सोन कातकरी. मुरूय वस्ती ठाणें व कुलाबा जिल्ह्यांत आहे. यांची भाषा मराठी असून ते नाकांत बोलतात आणि प्रत्यय गाळ-तात व खैराचा कात काढतात. लांकडें तोडून कोळसे पाडतात. उंद-राच्या विळांतील धान्य काढतात वर्गरे. -गुन्हेजात ५४. ०गोळी-की. कातामध्ये सवासिक द्रव्ये घालन जी लहान गोळी करतात ती. ही विड्यांत घारतात. • चुली-की. कात तयार करणाऱ्यांवर बसविलेला सरकारी कर. •बोळ-प्र. खैरकात आणि बोळ यांचे मिश्रण: हें औषध बार्ळतिणीचे उपयोगी आहे. याचा रंग काळा असतो. 'पोराचें पोर गेलें आणि कातबोळाचे मागणें आलें.' 'संन्या-शास सुळ वांझेस कातबोळ. '[कात+बोळ] •भट्टी-स्त्री. १ कात तयार करण्याची भट्टी; चुलाण. २ कातचुली; त्यावरील कर. वड-कार-वडी-५ (कों.) कातकरी. ○वाडी-की. कातक-=बांची बस्ती,

कात-की. (कु.) भाजीपाला व मिरची यांचे फळ, कातहरू.

कात — की. सापानें टाकळेटी त्वचा, मेंग (कृति शब्दाचा मूळ अर्थ कोणत्याहि जनावराचें कातर्डें असा आहे. ). हें एक प्रकारचें कातर्डेंच होय. कि॰ टाकणें. [ सं. कृति—कित्त—कांति कित्तट—कांति—कात राज-प्रंथ; भाई. १९३२.] कात टाकणें— पुन्हा ताजातवाना होणें, कात्तीला येणें—कात टाकण्यास तयार होणें; दृद होणें.

कात—की. रेशीम (कातलेलें). ०एकतारी—की. रेश-भाची एक जात. एकेरी रेशीम. —सुंब्या ९७. ०कस्ककत्ता— की. चीन देशांतून येणार्रे कातलेलें रेशीम. ०दोनतारी—की. रेशमाची एक जात. पिळाचे रेशीम. –सुंब्या ९७.

कांत-की. १ तेज; तकाकी; पाणी; सौंदर्थ. १ ( छ. ) टबटवी; निर्मेळपणा; निरोगीपणा ( चेहरा, सुद्रा किंवा शरीराचा वर्ण यांवरीछ ). -वि. छुंदर; तेजस्वी

कांत-पु. १ लांकृष, इस्तदंत वगैरेचा काततांना पडलेला भुसा; चुरा; कीस [कांतणें.] कांत-पु. (कों.) कांठ याचा अपभ्रंश, कहा, कांठ.

कांत—पु. नवरा; पति. 'तिये कांतु भिनलिया न राहवें। हृदय जेवीं।'-क्का ११.५७७. 'तेणें तरी कुरुणनाय। भीमकी कांत हो लगीं।'-एहस्व ६.२६. [मं कम्-कांत]

कांत-- पु. १ ( लोहकांत याचा संक्षेप ) लोहचुंबक; चुंबक व त्याचें भस्म. 'जैसा कांत अवच्छिन। जह लोहांतें अचेच्द्रन।' -विड ४.४९. २ कडई वगैरेचें लोखंड. [सं ( अयस् )-कांत ]

कांतकाम—न. कांतण्याचे काम. लांकुड, धात् यंत्रावर चढवून फिरवून इत्याराने त्यांनां निरनिराळे आकार देऊन बनविलेलें काम. [कांतण+काम]

**कातकुतली**—स्री. (गो.) खाजकुयली.

कातकुली—की. गुदगुली; काचकुली; गुदगुलीची किया. कातकी—की. १ मतुच्य, पद्य (सजीव) ६० च्या अंगावरील कातके—त्वचा; चमे; चामबी; पापुदरा; साल. २ चोळवटलेलें, धासलेलें, लोबत असणारें कातकें. [सं.कृति] •वायसर-पु यंत्रांतील भाग घट्ट प्रसण्याकरितां चामक्याचा जो तुकका वापर-तात तो. [कातकी-ई. वॉशर]

कातर्डे—न. १ त्वचा; चमै; चमडी. २ कमावलेलें कातरें. [कृति]; आपल्या अंगाचें कातरें काहून जोडा शिवला तरी फिटणार नाहीं=एख:धाचा अतिशय (न फिटण्यासारखा) उपकार साला असतां म्हणतात. ० पांघरणें –एखादी गोष्ट माहीत असुन प्रद्वां माहित नाहीं असे ढोंग करणें; टकविंग; फसविंग. 'परंतु दोधांचा न्याय चालत असतां अनाहुत मध्येंच तोंड धालन त्र्यय स्थाचें कातडें पांघकन कांहीं घोंटाळा करणें अगदीं रास्त नाहीं.' –टि ४.१२८ सिंहाचें कातडें पांघरणं=खोटेंच अवसान आणणें; लट्टरेंच शौध दाखविंग. डोळ्यावर कातडें ओढणों-डोळें आंढणों: लक्ष न देंगें.

कातण --- न. करंज्या वगैरे करतांना त्यांच्या कडांचे कांतण्याने निघालेलें पीठ. [सं. कर्तन ]

कांत(ती)ण—जी. कोळपाच्या वर्गातील एक किडा. ह्याचे पाय लंब व हारीर काळसर असतें. माशा पकडण्यासाठींहि कोळण सारखे हा आपल्या अंगांतृन तंतु काढतो म्हणून म्हणतात. 'पिसवा गोचिड कांतणी।' -दावि २४४. 'कांतण्या म्हणती घर आसुचें।' -दा १.१०.३६. -चें घर-न. वरील किड्याचें पांढऱ्या रंगाचें तकतकीत व चिवट असें घर. हें घराच्या सांधीकोपऱ्यांत तुळवटा- वर आडळतें. हें लावलें असतां कापलेल्या भागाचें रक्त यांवतें. [सं. कांतणें]

कांतणा -- न. (कु.) पुताराचे एक हत्यार.

कांतर्णे — जिक्त. १ चाती, रहाट वगैरेवर सूत काटणें. २ चर कावर धकन विशिष्ट गोलाकार देणें. ३ करंज्या वगैरेचे काठ कांत ज्यांने कार्यों. ५ (अ.) (खोडी किंना तुक्कत्य करण्याबद्दछ)

शक्त लढिंगं, युक्ति काढणें. 'त्यानें मजबर-विवर्यी फारसें काललें।' '५ छळणें; गांजणें; बेजार करणें; पाठीस लागणें; पिळणें. 'काय काललें भगवंता वेळोबेळा।' -ऐपो १४२. ६ (गो.) नारळ खबणें. ७ जुंपणें. 'जेथ गरुडाचिये जावळियेचे। कांतळें चान्हीं।' -हा १.१३८. 'उच्चेश्रत्रेयाचिञे जावळिके। कातळें साबाअणींचें।' - शिशु ९३६. ८ पिसाळणें. 'कांतेलेंसे श्वान। तैसें दिशा हिंडे मन।' -तुगा २९००. ९ (जरतार) पीळ देणें; वळणें.[सं. कृत्] कात्न पिंजणें-काढणें-पुष्कळ श्रम घेऊन तयार करणें; नांवरूपास आणणें.

कांतणं — अकि. (कों.) १ काचणें; घर्षणानें झिजणें; कमी होणें. २ दुखणें, त्रास वगैरेनें कावणें; क्षीण होणें. [सं. कृत्]

कांतर्णे—न. १ करंज्या वंगेरेच्या कांठास कांटे आणण्याचे एक साधन. याज्या चातीला दांते असतात व धरावयाला दांडा असतो. लहानशा पितळी दांडयाला (दांते असलेलें) बसविलेलें चक्र. २ (गो.) खनणी; खनला; नारळ खनण्याचे साधन.

कातनेकड — न. (कों.) तोरणावर कनेकड फिरत अस-तांना दोन्हीं लांकडें घासून क्षिणुं नयेत म्हणून बाजूंस दोन खंट्या मारून त्यांमध्यं कनेकडाखालीं व तोरणावर जें लांकुड घालतात तें. 'कांहीं लोक कातनेकडासाठीं माडाच्या पोयड्याचाहि उपयोग करतात.'

कातन्याभाजी-की. एक वनस्पति. कात पहा.

कातयंत्र—न. सर्व साधारण कांतकाम तयार करण्यासाठी लागणारें यंत्र; हीं निरनिराळ्या प्रकारची असतात. (स्कू कर-णारें, व्हर्टिकल, सपाट टरेट, बोअरिंग, मिलिंग वंगेरे.). ई. लेथ. कातयो—की. (गो.) कतिका.

कातर—स्त्री. जिवंत प्राण्याच्या केसावर अथवा लोंकरीवर पडणारा एक रोग; कातरी; चई; चाई; उंदरी.

कातर—नि. १ भ्यालेला; भिन्ना; भयभीत; भ्यान. 'बहु कातर विदुर सदा वटवट करितो अशीच हा नीच।' —मोसभा ४.९०. ३ अंगचोर. 'गुरु दास्याविषयीं कातर।' —विषु १.५२. 'त्यासि चोक्त हेरू कातक। म्हणोनि दंड केला योक्त।' —एभा ११.४५९. [सं.] वेक्ट-ऐन तिन्हीसांज; दिवस व रात्र यांचा संधिकाल. 'मग काय करतां इयें बसून है कातर वेळ झालीना है —स्वप ३४.

कातर—की. १ मोठी कात्री; बोटें अडकविण्यासाठीं मागं पोलादाचीं दोन भोकें असलेली व एका खिळधानें सांघलेली व फिर्तीं पार्ती असलेली; हिनें कागद, कापड इत्यादि वस्तु कातरस्या जातात. २ (ल.) दोन नया किंवा रस्ते जेथें खुळतात, मिळतात त्यांच्यामधील त्रिकोणाकृति प्रदेश; वर्तुळाच्या दोन त्रिज्यांमधील भाग; आढें टेवण्यासाठीं दोन बांसे जोडून केलेली करेंची, त्रिकोण.

🤰 (ਲ.)अडचणीची स्थिति; घोंटाळा; आपित्त; पेंच; कोडें. ४ तळ-हातावरील विवक्षित दोन रेघांमधील त्रिकोणाकृति भाग व त्या रेघा. या रेघांवरून दुर्भाग्य वर्तवितात, अशा माणसाजवळ पैसा टिकत नाहीं अशी समजत आहे. ५ तेल्याच्या घाण्याभोवतीं फिरणारें कातरीच्या आकाराचें एक लांकड. ६ ( माण. ) कणसें असलेल्या कडव्याच्या पुष्कळ पेंढ्यांची मंडलाकृति रचना. ७ अष्ट्रदिशांच्या मधील अंतराळे प्रत्येकी. ८ (कों.) ओक्तीच दबेळकें. बेळें. ९ दांडपटटा खेळण्याचे एक इत्यार. 'याशिवाय मार, धोक, कातर इत्यादि नाना प्रकारची उपकरणी मदीनी खेळांस लागतात. ' -संज्या ६८. [सं. कृत्-कर्तरी; फें. जि. कत; पोर्तु. जि. कच्छ, कषस् ] म्ह • हातावर सास्तर आणि मानेवर कातर (गोडबोल्या दुष्ट माणसाच्या बाह्य वर्तनाला, बोलण्याला लावतात). • लाचणं-कमी करणे; काटकसर करणे. 'वाढत्या खर्चास कातर लावली. ' •कुतर-वि. आंत बाहेर कापलेल, कात-रहेहें: करवतीकांठी. - स्त्री. कातरलेला चरा, भूसा. • खरा-प्र ( चांभार ) नखीखालचा खुरा. • चुरा-खी. ( ओतकाम ) जिल्हई देतांना खालीं पडणारा धातुचा चुरा, भुसा. •ण-कि. (गो.) कातरणें. •ण-णी-की. कापण्याची, कातरण्याची किया. -न. १ वस्त्र विपल्यावर फणीला जी उभ्या सताची टोके राहातात तीं. २ कातरलेले तुकडे; चुरा. ३ (व.) कातीण नांवाचा किडा. ४ बनस्पतीवरील रोग. • बेत-ती-बेचत-ती-कतरवेत-ती पहा. •माळा-पु. घराच्या अगदीं वरचा माळा, मजला. •वि**डा**-कान्नी विद्या-9. चार पाने घेऊन त्यांतील एक एक पान मधल्या शिरेस दुमइन हाताचे नखांनी डेखापासून ते शेवटमर्थंत सारखे कातरे पाइन गोविंदविडा करतात तो. वेंक-स्त्री. कातरी; हिचीं पानें कातरनिरगुडीच्या पानासारखीं असतात. -वगु ५.३२. [ कातर+वली ] • शितर -वि. काटकसरी; मितव्ययी; सावधः विचारी. [कातर द्वि. ] कातऱ्या चोर-प्र. कातरीने खिसा काप-णारा चोर; क्षिसेकात**रू**.

कांतर-वि. (गो.) खारबट शेतजमीन.

कां तर-उम, कारण; कां कीं. [ कां+तर; सं. किं+तिहीं ] कातर्ण-अिक. १ कात्रीनें कापणें; काटणें. २ चावृन, वुरतहून टोचून कापणे. ३ मेंबीवरील लोंकर भादरणे. ४ (कु.) कमी होणें. [सं. करीन]

कातरणें - अकि. भिणे; कचरणे; माधार घेणे. ' सुविचारा कातहं नको।' -अफला ६१. [सं. कातर]

कातरता-किवि. तिरकसः तिरपाः घसरताः चाइन. काक-रता पहा. 'गोळी मानेस कातरती छागळी. '-भाव ५७.

बर कातरा रे।' -दावि ३७९. २ कातरलेले तुकदे; भूसा; कीस, व्यंस-पु. एक प्रकारवा लंस.

चुरा ( वस्त्र, लांकड, कागद, सुपारी, पार्ने इ० चा). ३ कातराब-याचा भाग. ४ पाषरीची भाजी: हिचीं पाने कातरल्याप्रमाणे भसतात. ५ फाक; फोड; तुकडा. (कि० घेणें). ६ (ल.) दोन सोप्यांच्या जोडाचा संधिभाग. ७ (राजा. ) हातापायास पड-णाऱ्या भेगा. (कि॰ पडणें ) ८ (माण. ) शाळ किंवा जोंध-ळगाच्या पेंढगांची गंजी; जेथे शाळू अगर जोंधळा होत नाहीं तेथे या शब्दापेवजीं ढीग, सुडी हे शब्द वापरतात. कातर अर्थ ६ पहा. ९ तिरकस येणारे दोन ओघ, प्रवाह. ' वायोचा कातरा घसवटे। तेणें उब्णें वन्हि पेटे। '-दा १३.३.८. [ सं. कृत् ]

कातरा-वि. कातरताः तिरकाः ओक्षरताःवांकडा. काकरता पहा.

**कातरी--**न्त्री. १ कासर अर्थ १ पहा. २ ( ल. ) तेलाच्या घाण्याच्या खालीं दोन आहर्बी लाकडें जेथे मिळतात ती जागा भाग. ३ केसांना लागणारा एक रोग; चाई; उंदरी. (कि॰ लागणें). ४ (कुस्ती) एक डाव: आपला एक पाय जोडीदाराने वरती उचलला तर तो पाय जोडीदारानें जितका उचिलला असेल तेथे त्याच्या पोटाला किंवा छातीला टेकून भापला दुसरा पाय जोडीदाराच्या गुढायाच्या ल्यणीनवळ व पंजा जोडीदाराच्या टाचेला टेकन कातरीच्या दोन्हीं पातीप्रमाणे वोन्ही पायाने जोडीदाराला चीत करणे यास कातरी असे म्हणतात. -वि. कातकेले, छाटलेले, खांडे पाडलेलें,(कांहीं कांहीं बनस्पति) जसें-कान्नी निर्मेड-निरमुडी-निर-गुड-निवडुंग-पान-विडा. [सं. कर्तरि, प्रा. कत्तरि] • चाल-विर्ण-काटकसर करणें. ॰ निर्मेड-स्नी. निर्मार्डीतील एक प्रकार.

कातर्य-न, भितरेपणाः भ्याडपणाः नेभळेपणाः [सं.] कातली-ळी-भी. (गो. फु. हेट.) ओल्या नारळाचे खब-लेलें खोबरें. ' नवऱ्यानं दिली कातली ' →सह्यादीच्या पायध्याशीं ६. [सं. कृत्]

कातवर्णे - अफ्रि. संतापणें; कातावणें; खेंकसणें. [सं. क+ तप्किंबातृ ?]

कातवळ—वि. खडकाळ प्रदेश. [कातळ पहा. ]

कात(ता)विणे-जित्रे. १ छळणे; बेजार करणें: त्रासविणें: चिडविण. २ (गो.) कोरणे.

कातळ- पुन. खडक; प्रस्तर; एकसारखा सलग दगड किंवा दग-डाळ जमीन. 'सीळा कातळा परवडी। '-दावि २४४. 'कशा कठिण कांतळांबह्ननि इंद्रयजाहता । '-आधुनिक कविता वि. मो. महाजनी [कातल] •वट∸वि. कातळ असलेली, खडकाळ (जमीन, प्रांत). कातळा-प. (कों.) पातळ फाक, फोड (फळ, मळ

इ० ची). [सं. इ.तू]

कांतळा-वि. कांतिमानः श्वेत. 'तो कैसा दिसताए कांतळा । कातरा--पु. १ कातण्याचें कृत्य; काट; छाट. ' तेणें प्रपंची जैसा अमृतरसाचा ओतिला।'-शिशु ९९४. [सं. कांति]

कांता--- स्री. १ संदर स्त्री: आवडती स्त्री. २ पत्नी: लगाची बायको. 'परी प्रियापुढें कांता। रिगे जैसेनि। '-ज्ञा १७.२७५. [सं. कम्-कांता] ॰ दृष्टि-स्त्री. (मृत्य) चित प्रसन्न व संतुष्ट झालें असतां खोटणा रागाचा आव आणुन ज़ंगारसूचक भूक्षेप व कटाक्ष दाखविणे. हा अभिनय शंगारासाचे वेळीं करतात.

काताञ्ची-हे--कातडी-हे पहा.

कांतार-न. १ अरण्यः वन. 'सिंह ससा असतां पाही। कांतार हिंडतां भय नाहीं. । ' २ कठिण व विकट वाट. [सं. ] का(कां)तारी-पु. कांतकाम करणारा; कांतणारा.

का(कां)तावणें-अकि. चिरडीस जाऊन तोंड टाकणें: रागा-वर्णे: चिड्णे.

का(कां)ताविणें - उकि. त्रासविणें; पीडणें; बेजार करणें; भागविणें.

काताळ-पु. (कु.) कातळ पहा.

कांति-ती--न्नी. १ तेज; सौंदर्य; शोभा; प्रकाश. 'अव-यवकांतीची भांव। तैसी दिसे। '- इत ६.२५३. 'कनकासर्वे जैसी कांति ' -एहस्व १.१६. २ देह; काया; 'काय सांगी सुख **शा**लें आर्लिंगनें । निवाली दर्शनें कांति माझी । ' -तुगा ६१७. 'पेटली सकळ कांति रोमावळी । नावरे हे होळी दहन जालें। ' -तुगा ६५०. [ सं. कम्≔शोभर्गे-कांति ] • कर्र्णे-( वे. ) शंकः राच्या पिंडीच्या वर तजेलदार गिलावा करणें. ० पंज-पु. तेजाचा पुंजका. 'त्यावर कांहीं ठिकाणीं कांतिपुंज असावेत असा भास होतो.' -सूर्यावरील ठिपके. आगरकर. शमान-वि. ज्याचे अंगीं तेज, पाणी आहे असा: तेजस्वी: सतेज: संदर: तेज:पंज. [ सं. ]

कांति-की. सर्पाची कांत; मेंग. [सं. कृत्ति]

कांतिऊ-वि. (महानुभावी) रेखीव; कोरीव; कांतीव. 'वैराग्याचा कांतिउ।'-भाए २५१. [कातण ]

का(कां)तिया, का(कां)ती-पुत्री. माडाची पोय काप-श्याचे, ताडी काढण्याचे एक हत्यार; कोयता. 'आपुलिया पृढिलांचिया । अंगीं घालुनि कातिया । ' -क्का १७.९६. 'लोहा-गैळा त्रिश्चळ कोयते कार्तिया।'-इ २२.३५. 'नातरी कंठी षालिती कांती। '-कथा ३.१०.७८. [कातर्णे; सीगन, कों. गो. कु. कात का. कत्ते ]

कातोखुमारी-की. ज्या माडापासून माडी काढतात त्या माडावरील सरकारी कर.

का(कां)तीण-स्त्री. कांतण अर्थ २ पडा.

**धरके**लें; पैल पाडलेलें. २ लहानसें पण सुबक बनविलेलें; नक्षीदार; बनस्पती. **-ध्याचा नमदा-**पु. दरवाण्यांत पाय पुसण्यासाठीं

उठावदार [कातणें. ] •कोरींख-वि. कातविलेलें व कोरविलेलें: मुबक: मंदर: सरेख डौलार्चे.

कात्कडी--सी. (राजा.) काध्याचा तुकडा, दोरी; काथ-कडी पहा.

कार्त--न. (का.) काण्या; सुंभ.

कातोर--पु. १ कातकरी पहा. २ तीरकमठवासारखें कठिण लाकडाचे, कातच्याने मढिविलेलें, तीन फुट लांबीचे हत्यार. हे गर-गर फिरवून मारले असतां सुमारें ५० यार्ड लांब जाते आणि चांगला मार बसला तर मोठी दुखापत होते. -गुजा ६९.

कांतौणा-पु. (गो. ) पिंजारी; कांतणारा. [सं. कृत्] कात्या-श्री. ( अव. ) ( राजा. ) कृत्तिका नक्षत्र. [ कृत्तिका –कृत्तिआ–कात्या ] **ेचा पाऊस -५**. कृत्तिका नक्षत्राचा पाठसः. कात्यायन--न. ठार मारणे; बहनिणे; नुकसान करणें. (कि० करणें; काढणें ).

कात्यायन--पु. एक ऋषि व सुत्रकार. ०सूत्र-न. युजुर्वे-दाच्या एका शाखेचे सूत्र.

कात्यायन वीणा-स्नी. सारमंडळ शब्द पहा, एक वीणा. वाद्य.

कात्यायनी-की. पार्वती.

कात्री-कातरी पहा. कात्रींत धरणे-अडचणींत आणणें काञ्चर न. (कु. ) भाजीपाला व मिरची यांचे लहाम फळ. कात्रो-9. (गो.) सुपारीचा घड.

काथ - करी - गोळी - बोळ - बडी - काथोडी -- कात मध्ये पहा.

काशकडी-की. काश्याची काडी. [काश्या+काडी] कार्थबर्ण-अफ्रि. (राजा.) आंबा बाठ धरण्याच्या दशेस येणे.

कार्थबा-9. केळीचा मोठा कॉब (केळीला चिटकुन उग-वलेला किंवा निराष्ट्रा लावलेला मोना; ). मोना; पासंबा.

काथवर-कारवर पहा.

काथा-ध्या- ? नारळाच्या सोडण्याच्या आंतील तंत-मय आवरणाचा जाड थर. हा भिजवून, कुट्दन त्याच्या दोऱ्या बळतात, त्यास सुंभ म्हणतात. २ याचा केलेला दोर, दोरी. ३ सुर-माडावरील तंतु. ४ आंब्याच्या कोईस, बाठीस असलेल केशर. oकुटर्ण-(ल.) ज्यापासून कांहीं फलनिष्पत्ति नाहीं असा पोकळ बादविवाद करणे. [काध्या+कुटणे] ०क्र.ट-ध्या-धे-क्र.ट-स्री. रिकामी चर्चा; निरर्थक वाद. (कि॰ करण). 'असल्या शास्त्रार्थात पडुन विनाकारण काध्याकुट तरी करण्याची काय जरूर आहे. ' का(कां)तीय—वि. १ चरकावर तयार केलेलें; चरकी -िट ४.११८. ० मेथा-पु. आजीवाईच्या वटव्यांतील औषधे, टेबलेलें काथ्यांचे जाड तरट. 'रस्त्यास लागून काथ्याचे दोन 'अकलेचा कांदा.' ७ वनगाईचा केसांसह शेषटीचा भाग. मह ० नमदे टाकण्यांत यावे.' -ऐरापुप्र (बडोर्दें ) ३.१८३. कांदा आणि मदाचा बांधा; कांग्राला भिस्मिल्ला कशाला ? 'तुमच्या-

काशी—जी. कडी; कालवण. 'काशी तायी साथीं चह-सह।'-अमृतसुदा ३४. [सं. कथ्]

काशोट—की. १ काथवट. काटवट पहा. २ (कों.) गुरांना होणारा एक प्रकारचा रोग. 'आमच्या म्हशीला काथोट झाली होती म्हणून तिला डागावी लागली.'

काथोट—िव. (गो.) सोलतां न येणारें; बराच काथ्या असलेलें. (फळ, सुपारी). [काथ्या]

काथोडी-पु. कातकरी.

काथ्या—सी. अव. (राजा.) कृत्तिका नक्षत्र.

काध्ल की. (गो.) कर्ट्ड; काहील. [सं. कटाह]

कांदपण-अक्ति. कानपण पहा.

कार्द्वरी—की. १ कल्पित कथा; सुंदर, मनोरंजक, अद्भुत, समय गोष्ट. २ बाणभक्षानें रचलेली एक गोष्ट. [बाणभद्दाच्या कार्दवरी नांबाच्या प्रंथावरून]

काद्य-पु. (गो.) तुरुंग. [पो. काडेयो ]

कादराई—सी. एक प्रकारचें कापड. -मुंब्या १२३.

कांदरी--की. (राजा.) कांधास जे लहान लहान कांदे फुट-तात ते प्रत्येकी. [सं. कंद ]

कांदल-ळ—प्र. (राजा.) खाडीच्या कांठी किंवा खाऱ्या पाण्याच्या दलदलींत (खाजणांत) उत्पन्न होणारे एक झाड. हीं झाडें खाजणाच्या बांधाची माती वाहून जाऊं नये म्ह यून लावतात. ' शेत खुइन कांदलाचें रुख झालें.'

कांद्र्या-न. (हेट.) कमळाचे कंद.

काद्व मासा— ५. हा मासा मरळमाशाप्रमाणें दिसतो. दोहोंत मुख्य भेद तोंबाच्या आकृतींत असतो. कादच्याचें तोंब त्याच्या आकृतीच्या मानानें मोठें व रुंदट असतें. मरळाचें तोंब स्नाबट असतें. –मरळ माशांच्या पैदासी संबंधीं नियम ४ (बडोदें).

कांद्रा—पु. १ एक कंद्र प्लांडु; याचा रोपा हात—सव्वा हात लोब सरळ असून याची पार्ती नळीसारखीं असतात. बीं काळें व बंदुकीच्या दास्प्रमाणें असते. पात्यांच्या मधून जो देठ निषतों त्यास नळा म्हणतात. कांवाच्या पांदरा व तांवडा अशा दोन जाती करणें; फसिवणें. 'दुकानदारानें मान्नी चांगळा कान कापळा 'करणें; फसिवणें. 'दुकानदारानें मान्नी चांगळा कान कापळा 'करणें; फसिवणें. 'दुकानदारानें मान्नी चांगळा कान कापळा 'करणें, मानवर ठसेळ असे सांगणें. 'क्साचर्णें सुचना देणें; मनावर ठसेळ असे सांगणें. 'क्साचर्णें सुचना देणें; मनावर ठसेळ असे सांगणें. 'क्साचर्णें सुचना देणें; मनावर ठसेळ असे सांगणें. 'क्साचर्णें सुचना देणें; कानावर महत्त्वाचा किंवा मूळ भाग . १ (ळ.) जिभेचा मूळ भाग. भ सरकारी जागेंत कान झाडी।' 'च्हा १३.६१७. १ उपदेश झिडकारणें, न मानणें. इत्वाचरिळ कर. ६ (उप.) मूखें. 'राहाण्याचा कांदा.' 'व्याका जिंकून, पेकणें—ळक्ष देणें; पूर्ण ळक्ष देळन

'अकलेचा कांदा. ' अवनगाईचा केसांसह शेषटीचा भाग. महु० कांदा आणि मदाचा बांधा; कांयाला भिस्मिला कशाला ? 'तुमच्या-सारख्या युंचुरव्यांना ते ( ईमज सरकार ) फुंकरानें उढदून देतील. कांचाला... कशाला ? ? —खरादे २०६. [सं. कंद ]

कादाचित्क-नि. १ कदाचित् ज होणार तें; असंभाव्य तरी शक्य. २ प्रसंगोपात येणारें; कारणप्रसंगानें, कचित् उप-स्थित होणारें. [सं. कदाचित्+क]

कार्दिबिनी स्वी.मेघमाला; अर्फ्ने. 'तापोपशम कार्दिबिनी।' -ऋ १. [सं. कार्दबिनी]

काष्ट्रव—पु. कहुपुत्र; पाताळलोकांतील सपै, नाग. 'कीं काद्रवें देखतां अरुणानुज। येवोनियां झडपीं जैसा।'[सं. काद्र-वेय]

काधया—अ. काय ? कसें. 'तेथें काधया अपवातें '-गीता २.१४२.

कांधान —िव. ( ना. व. ) अति आंबट. ॰णें-अति आंबट होणें; कळकणें; (दहीं इ॰ ) ' दहीं कांधानलें मिळालें. '

कान-पु. १ श्रोत्रः कर्णेद्रियः श्रवणेद्रियः शरीराच्या ज्या अवयवामुळे आपणास ऐकं येते तो अवयव. २ (ल.) कढई, मोदकपात्र किंवा या सार्ष्या भांडयाच्या कड्या:सामान्यतः कानाच्या आका-राची बस्तु. ३ दागिने घालण्यासाठीं कानाला पाडळेले भोंक. 'माझा भिक्तबाळीचा कान बुजला आहे. '४ बंदुकीचा काना किंवा रंजक; दारू पेटनिण्याचें छिद्र; बत्ती लावावयाची जागा. [सं. कर्ण ] (वाप्र. ) • उघडणें - केलेल्या मूर्खपणाचीं कृत्यें समजण (स्वतःची व दुसऱ्याची); डोळे उघडणे; एखादी गोष्ट स्पष्ट करून दाखविणे; समजूत पटविणें; • उद्युक्त सांगणें-बजावृन सांगणे; स्पष्ट सुचना देणे. ॰उपटर्णे, धर्णे, पिळणे, पिरगळण-शिक्षा करण्यासाठीं कान धहन पिळविटणें, ओढणें; शिस्त लावणें. ' त्याला जिंकून जिवंत पऋदून त्याचे कान उपटल्या-शिवाय आम्ही राहणार नाहीं.' -बाय २.२. ॰कापणें-काप्रम हाताचर देणें-वरचढ करणे; कडी करणे; वर ताण करणें; मात करणें; फसविणें. 'दुकानदारानें माझा चांगला कान कापला ' · किटणें-एखादी गोष्ट पुन्हां पुन्हां ऐकविण्यामुळें वीट, कंटाळा येण. •खडा-डी लावर्णे-सूचना देणे; मनावर ठसेल असे सांगणे. • खडी लायून घेणें-स्वतःला शिक्षा लावून घेऊन चुकी यधारणें. **्रधाइणें−१** स्पष्ट नाकारणें; ऐकुन न घेणें; काना**वर** येऊं न देणे; निषेध करणें. 'स्वर्ण जाणें हें सांही। भवविषयीं कान झाडी। ' - हा १३,६१७. २ उपदेश झिडकारणे, न मानणे. ऐक्पें. 'भाषण करणार म्हटल्याबरोबर त्यांनीं कान टनकाहन विणें; विरक्तीचें सोंग आणणें. -त तेल घालून निजणें-अति-पहावें. '-के ३१.५.३०. • टोचर्ण-१ कानाला भोंक पाडणें. शय दुर्लक्ष करणें; पूर्णपणे उदासीन असणें. -त भर्णे-चुगल्या २ (ल.) फुस देंगे: चिथावर्गे: चढविर्णे. ३ कानउघडणी करणे: शाडणें; ताचेरा शाडणें; खरडपटी काढणें. (सोनारानें) कान **टोचर्ण-**तिऱ्हाइतानें कानउघडणी करणें. ० टेर्ण-लक्ष देणें. 'श्रीरामराजा देतसे कान।' –दावि ७८०. ०**धरणे**-शासन करणें. ॰धरून-पिळन घेणें-बादाची वस्तु बळजबरीनें कब-ज्यांत. ताब्यांत घेण. • निखण-धंद होणे-वर वाटण: भाव डती किंवा जिच्याबहुल उत्कंठा लागलेली भशी गोष्ट ऐकुन संतोष होणं •पसरून पेकर्णे-पूर्ण लक्ष देखन ऐकर्णे (पण कति न करणे). ०पाडणें-१ धैर्य सुटणें; निराश होणें. २ आपल्या तांठ्याला आळा बसलासे वाटणे: गरीब बनणे: माधार घेणे. 🤰 ऐकं येत नाहीं असे सोंग करणें; काणा डोळा करणें. 'कान पाड़नि बसे धरणीसी । '-किंगवि २.२०. ' मी ह्याविषयीं कान पाड-णार नाहीं. ' -बाळ २.१५. ० पिळून घेणे-स्वतःचा मुर्खपणा कळ्न आल्यामुळे व त्याचे दुष्परिणाम भोगल्यानंतर पुन्हां तसे न बागण्याबद्दल दृढ निश्चय करणे. • पूर ओस करून बसर्णे-बहिऱ्याचें सोंग घेणें; ऐकं येत नाहीं असे भासविणें. ०पुर आस प्रदुर्ण-बहिरा होणे. ० फ्रुंकर्ण-१ कानांत मंत्र सांगणे; उपदेश देंगे. २ चुगली करणें; मनांत भरविणें; चाहाडी, लावालावी करणें. ॰फुटणें-बहिरा होणें (पूर्ण, अर्धवट). ॰भरणें-भारणे-चढाड्या करणे; कानांत सांगणे; चिथविणे. - • येणे-एकण्याची शक्ति येंग. • लांबर्णे-१ वयाने जसजसे मोठे होत जाईल तशतशी अक्कल कमी होत जाणें (लहान मुलाविषयीं). २ (गाढवाचे कान लांब असतात यावह्न ) गाढव होगें. व्होणे-रुक्ष देण; सावध होणे; सावधपणाने वागणे. कानाआह-मार्गे-घरून-ऊन जाण-उपदेश, शिक्षा, ताकीद वगैरेचा एखाद्यावर उपयोग न होणे. -चा चाचा घेणें-खोटचा नाटचा गोष्टी सांगुन दुसऱ्याचे मन कल्लित करणे. -चे कानघले होर्ण-कान वांकडे, (कानोल्याप्रमाणे )पिळवटलेले होर्णे. -चे किहे झाडणें-१ पर्रानंदा श्रवणदोषापासून मुक्त करणें; किल्मिष घालविणें; मनांतील गैरसमज, अढी दर करणें. २ (कानांत किडयांचा प्रवेश झाला भाहे अशा समजुतीनें ) बरोबर समजुत पाडणे: हितवाद सांगणें; चांगली खरहपट्टी काढणें. -त खंटचा मारणे-१ बहिरें होणे. २ पूर्वीचा एक शिक्षेचा प्रकार, 'कानी खंटणा भादिकती । अपानीं मेखा मारिती। '-दा ३.७.७३. -त जपर्णे-कानांत पुरपुरणे; गुप्त रीतीने बोल्णे, सुचिवणे; कानमंत्र देगे; नहाडी करणे. -त तुळशी घाळणे-घाळून **बलजे-१** ऐकं येत नाहीं असे भासविजे, सोंग करजें, २ माया-

करणें; एखाद्याचे वाईट करण्याविषयीं भरी भरणे. -त भड घालणें-(व.) बहिरेपणार्चे सींग घेण; न ऐकण -त बारें भरणे-उच्छंखल होणें; एखाद्या गोष्टीचा पूर्ण विचार न करतां हरव्यन जाणें. 'ही गरीब गाय कानांत वारें भरत्यामुळें उधळली माणि सेरावैरा धांवून असेर चिखलांत इतली ' -सु ६१. (या) कानाने ऐकर्जे-त्या कानाने-सोडर्जे-मनांत मुळींच न ठेवणे. राखणे. -पाठीमार्गे टाकणें-दुरुक्ष करणे 'फूकटच्या उपदेशा-प्रमाणें त्यांचा निरोप कानापाठीमागें टाकणार नसाल तर सांगतों ' -स १०५. -**बाहेर-वेगळा कर्णे-**दुरुक्ष करणे; उदासीन राहणे. -मध्य-त-मंत्र सांगणे, फुक्णे-चियविणे; चेतविणे. -मार्गे टाक्क्णे-१ उपदेश शिकवण, सूचना इ० कडे लक्ष न देणें. २ दुर्रुक्ष करणें. \* शत्रचा समाचार अगोदर घेतला पाहिजे. घरची भांडणे तृत कानामार्गे टाकली पाहिजेत. '-बाजीराव. -ला खडा लावणें-मूर्खपणाचें किवा दुष्टपणाचे काम पुन्हां न करण्या विषयीं निश्चय करणें (कानाच्या पाळीच्या मागें खडा लावुन दाब-ण्याचा पूर्वी शिक्षेचा एक प्रकार होता). -वर (उजव्या डाव्या) प्रदर्ण- निज्ञणे-लेटर्णे-एका कुशीकर (डाव्या-उनव्या) निज्ञें. -वर मान ठेवर्णे-आळशीपणानं किंवा निष्काळजीपणाने बस्णे. -बर येणें-ऐकणें; श्रत होणें; 'येणार पुढें पुष्कळ भारें आतांचि काय काना ते। '-मोभीष्म ७.६. -वर हात ठेवणें-त बोटें धालणे, कान-झांकण-१ एखादी गोष्ट मुळींच माहीत नाहीं अगर तींत आपला बिलकुल संबंध नाहीं असे दाखविणे; नाकारणे; नाकवूल जाउँ।. २ एखादी मनाविरुद्ध गोष्ट ऐकवत नाहीं म्हणून कानांत बोटें घालणें. 'तो हा विधला केलें कर्म अमित साधु घातसे मोठें। खोटें हें म्हणतिल शिव शिव कर्णी घालतील बुध बोटें.। '-मोश्री ४.३६. -वरून जाणे-१ कान चादन जाणें; २ ( ल. ) थोडासा तोटा होणें. ३ ऐक्लेलें असणें. -शीं कान लावणे-गुप्त रीतीनें मिळून मसलत, खलबत करणे. -शीं लागणे, कानीं लायणें-कानांत सांगणें; हळूच बोलणें; गुप्त रीतीनें युचविणे -स कीन न कर्ळ-न लागू देणे-अतिशय ग्रुप्तपणा राखणे. 'भाणि झाल्यावर सुद्धां कानास कोन लागुं नये ही तर खबर-दारी घेतलीच पाहिजे.' - सु १०.८. -स दृट्टे-दृढे बसर्णे-बहिरा होणे. कानीं कपाळीं रहणें-ओरहणें-सदोदित,नेहमीं बुद्धिवाद करीत असणे; नेहमीं, पुन्हां पुन्हा सांगणे. -नीं कोचीं बस्पें-लागणे-( चोह्रन ऐकण्यासाठीं ) कानाकोपऱ्यांत, अड-चर्णीत बसणे, कानोसा धेणे. -नीं मनीं नसर्णे-एखाद्याची कल्पना नसणे; कथींच न ऐकलेल, मनांत नसलेल ऐकणें. -नीं पाश भुगाहन दिल्याचा आविर्भाव आपणें; उपरित झाल्याचे दाख- | सात बाळ्या असर्णे-(लहान मुलांच्या भाषेत) (ऐकावयाचेंच नाहीं असा निश्चय दाखवावयाचा असतां) ह्या कानाचे ह्या कानास चिकत झालेला; मिधा. 'ग्रुरुक्षानाचे अंजन नसतां कानकोंडा कळं न देणें: अतिशय ग्राप्तपणा ठेवणें. मह० (व.) १ कानाची प्रपंच फोल । ' -अमृत १९. ' ईश्वरी कानकोंडा जाला । कुटुंब-कोन झाली नाहीं=कृणालाहि कळलें नाहीं, २ कानामागून आले महालिंग (तिखट) झालें; =मागृन आलेला किंवा वयाने लहान असा माण्य जेव्हां वरचढ होतो तेव्हां योजतात. ३ मुढ्या कानाची पण अभिमानाची=अंगांत दोष असन अभिमानयक्त. (गो.) कान मान हालवप=एखादी गोष्ट करण्यासाठीं उत्सकता दासविणे. ५ (गो.) कान फुंक म्हळ्यार व्हान फुंकता=एक सांगि तस्यावर दसरेंच करणें. ६ (गो.) कानाचा पोळा आनी पोटाची चिरी बोढता तितली बाढता=संबयीने संबय बाढते. ७ कान आणि होळे यांच्यांत चार बोटांचें अंतर=पाहिलेलें व ऐक्लिलें यांत केव्हां केव्हां अंतर असते. ऐकलेलें तितकें विश्वसनीय नसतें, पढ़ें खोटें ठरण्याचा संभव असतो. ८ कानामागृन आले शिगट ते झाले अति तिखट-(कानाच्या नंतर शिंगें उद्भवतात क्णून) एखादा उपटसुंभ मागून येऊन एकाएकी मोठ्या पदाला चढला व पहिल्या लोकांना शिकवं लागला-त्रास देऊं लागला तर त्यास म्हणतात. यावहन कानामागृन येणें व तिखट होणें. सामाशब्द- • आदा-पु. (बैहर-गाडी) गाडी उतरणीवर असतां किंवा बैल बेफाम असला तर तो ताब्यांत रहावा म्हणून कासऱ्याने बैळाच्या कानाला टाकलेला वेढा. **ंकासी-की.** (लोखंडी काम) कानाच्या भाकाराचा पत्रा कापून त्याला जें एक लांबट तोंड ठेवतात तें वळवून त्यांत बसिकेली कडी. अशा दोन वाजुस दोन कड्या असतात. ०क्सवाडा-पु. कान-खवडा पहा. •कळाशी-सी-सी. ( घोडा, बैल ६० च्या ) कानाची व डोक्याची ठेवण, आकार. 'अस्सल जरदी घोडी भिवरथडी वर बसली चांदणी । कानकळाशीं फेरफटक्यामध्यें कोणी तरी दिली भांदणी । '-पला ४.२१. ०का त्रा-प. (गो.) पाण्या-वर तरंगणारा एक लड्डान मासा. -मसाप ३,३,१५७ -वि. कान कापळेला;कानफाटचा. ०कारी-सी.(विणकाम) ताणा ताणून धर-णारी एक धनुकली. •िकरळी-कीड-कुरकुटी-कुरटी-स्रो. (कों.) कानास होणारा एक रोग; कानाची कीड. ० कुई -म. कानां-तील कुडें; एक अलंकार. [ कर्ण+कुंडल; कण्णकुडुल-कानकुडें. ] **्कलाय-**स्त्री. (गो.) कान झाकेपर्यतचा डोक्यावर घालण्याचा निमुळता टोप. [सं. कर्ण+कुलाय≃घर, झांकण] ० कुण-स्त्री. १ गुणगुण; बाजारगप्प. २ कुजबूज; कुरकूर. ३ तकार; क्तं कूं; अनिश्चित बर्तन. [कान+कुणकुण ] ० कुस्न-अनिश्चितता; कां कुं; बालहकलः; कानकूण अर्थ ३ पहा. [क्षान+ध्व. कुस्] विस्त-पुअव. ( नुकत्याच विधवा झालेल्या स्त्रीचे ) केशवपन करणे व अलंकार कादन घेणे. (कि॰ करणें.) ॰कांखा-वि. १ ( आश्रयदाता, उपकारकर्ता. ज्याला आपलीं अंडींपिलीं, दोष माहीत आहेत अशा

6717

काबाडी । ' -द। ३.४.४७. 'मी कानकोंडा जाहलों दुर्मती । ' -भवि ५५.१०६. २ ऐकं येत नाहीं असे ढोंग करणारा. -पू. दुर्लक्ष्यः ऐकं येत नसल्याचे सोंग. ' तुजविषयी कानकोंडा करं काय मी आतां।' -दावि ८२. [कान+कोंडणें] ०कोंडा-पु. कार्ना-तील असकट, मळ. •कोडीं-शाडा,कानागाडा-स्रीपु. बहिरे-पणाचे सोंग घेणे; दुरुक्ष करणें; कांक करणें; अळंटळ करणें: ऐकण्या न ऐकण्याबद्दल अनिश्चितता. (कि॰ करणे), [कान+कोंडा] •कोडा-डी-बाटर्ण -शरमिधे होण, वाटण. •कोर्ड-वि. लाजिरवाणें. कानकोंडा-डी पहा. 'ऐसी परस्रीची संगत। घडतां जनांत कानकों डें। ' -महिकथा २८.१००. -न. १ दुरुक्ष; 'केली नाही चिता नामीं कानकों डें। अंती कोण्या तों डें जात असे।' -रामदास (नवनीत पू. १५२.) २ भिडस्तपणा. 'कानकोंडें साहो नेये।' –दा १४.१.६ ०कोपरा–पु. वेडावांकडा भाग; कान र्किवा कोपरा; पुडें आलेला भाग (होत, घन पदार्थ इ॰चा) चतुरस्र, वर्तल इ०. आकारविरहित जे क्षेत्रादिकांचे अंश असतात तो. •कोरणी-णे-कानांतील मळ काढण्याची, पुढे वाटी असलेली धातूची ल्हानशी काडी; कानमळ काढण्याचे हत्यार. • खाडी-स्नी. सूचना; ताकीद. 'मी त्यास कानखडी लावली.' • खबडा -पु. बास-रांच्या कानाला होणारा एक रोग: तो नाहींसा होण्यासाठी बास-राच्या कानांत एक कथलाची बाळी घालतात.०खीळ-स्त्री.१ (बैल-गाडी ) चाक पड़ नये किंवा जागेवह्न मार्गेपुढें सरकं नये म्हणून आंसास घातलेली कडी, कुणी. २ ( औत ) जेथे दोन शिवळा जोखडास असतात त्यांतील बाहेरील शिवळ. • खोरणें-( ना. ) कानकोरणी—णे पहा. ०गच्छी—स्त्री. १ पश अगर वस्त्र यांनीं कान झांकणें, बांधणें. (कि॰ करणें; बांधणें ). २ खोटचा, अनिष्ट गोष्टी ऐकं नये म्हणून कानावर हात ठेवणें; आपल्या कार्नी सातबाळचा करणें. (क्रि॰ करणें). [कान+गच्च] ॰गोष्ट-नी. कानांत सांगितलेली गोष्ट; रहस्य; कर्णमैथुन. • घसणी-ली. १ कानगोष्ट पहा. २ कुजबुज; आळ. 'जाणोनि कान घसणी हरि चालियेला '-अकक. कृष्ण कौतुक ५४. ० घुरा-घुसणी-सी. ( गोटयांचा खेळ ) हाताच्या बोटांनी आपला कान धहन त्याच हाताच्या कोपराने गोटी उडविण्याचा प्रकार. ०घोण-स्त्री. गोम नांबाचा सरपञ्जारा किडा; घोण; कर्णजुलिका; कर्णकोटी. हा कानांत शिरतो • चा कोन-पु. किवि. कानाच्या कोप-यांत; अगर्दी जवळ; कोठेंहि; किंचित् ( ऐकं न येणें, परिस्फुटता न करणें ). 'म्या त्याची लवाडी कानाच्याकोनाला कर्ळ् दिली नाहीं.' 'कानाचाकोन समजला नाहीं.' • चिट्ट-पु. खेळातील समाईक मागसासमोर ) लज्जित; मुग्ध; खजिल; कुंठित; ओशाळा; भय- गडी; राह्वाटया. ० खिपी-खी. १ कानाचा वरचा भाग पिरगळणें; कानिपचकी. ( शार्केतील पंतोजीच्या शिक्षेचा अथवा मुलांच्या मंत्री-पुकी. कानांत सांगितकेली गोष्ट: ग्रप्त मसलत. व्यक्टा-वि. १ खेळांतील शिक्षेचा एक प्रकार ). (कि॰ घेणें ). २ खेळांत एका कुश्मीवर, बाजूवर निजलेला; आडवा झालेला. (कि॰ निजणें; लबाडी केल्याबहल शिक्षा म्हणून स्वतःचा कान पिरगळून घेणे, पडणें: होणें ). 'ना येणेसी सख वांकडें । करूनि ठाकाल कान-(कि॰ घालणें.) ॰ चिबळी-(कों.) कानचिपी पहा. (कि॰ वडे।'-ज्ञा १८.१६९३. 'परि ते कानविड परांमस निजेली घेणें. ॰चोर-वि. (गो. ) ऐकन न ऐकलेंसें करणारा. ॰टाळ- होती । '-पंच ३.१५. 'कोणी कानवडे निजती -दा १८. ठाळ-ळी-ळ-ठळचा-ठाळचा-टाळी-ळ-(अव.) (बसणे ९.७. २ पराडमुख, 'दुर दुर जासी निघन बघन रुगबरान होसि कियापदास जोडून) बिधर होणे; दहे बसणें; कानाचे पडदे बंद होणें. का कानवडा । े -प्रला १६२. -पु. दाराचे झांकण, वस्त्राचा ऐकूं न येण ( थंडी, वारा, मोठा भावाज इ. मुळे ). -गलि ३.१७ आडपहदा. -शर व्याह्र-क्रिवि. कानवडा पहा. एका क्रवीवर. २ ( उघडणे कियापदाला जोडून ) बहिरेपणा जाणे; ऐकं येऊं बाजूबर. 'तिए धारेचेनि दडवादडें । नावेक मुखनंद कानवडें ।' लागणे. ३ समजण्याला, शिकविण्याला योग्य होणे: डोळे उध-डणे; ताळवावर येणे. ४ ताळवावर आणणे, [कर्ण+स्थळ] •टोपी-प. कान. कपाळ झांकणारी टोपी: माकडटोपी: कान-पटीची टोपी. •पट-सी. (व.) कानशील; कानाजवळील गाल व कपाळ यांमधील भाग. ० एटटी-स्री. १ कानगच्ची अर्थ १ पडा. कान झांकतील अशा तन्हेंने डोक्याला गुंडाळणे. २ कान-पटः कान-शील. 'भाल्याची जखम कानपट्टीस लागली.' -भाव ५७. •िपसा-वि. (कों.) कानाचा हलका; भोळ-सर: खोटया गोष्टींवर विश्वास ठेवणारा. • पिळा-ळथा-५. (लप्नांत) नवऱ्यामुलीचा भाऊ. नवरीच्या हातांत लाजाहोमाच्या वेळेस लाह्या घालतो व नवरामुलगा त्याचा कान पिळतो. त्या-बहुल त्याला नव-यामुलाकडून कानिपळ्याचे अगर कानिपळणीचे पागोटें मिळतें तो मान. ॰फट-ड-कीन. कानशील; गालफड; कानाच्या पुढील गालाचा प्रदेश (विशेषतः थोबाडींत मारतांना ह्या शब्दाचा उपयोग करतात. जस-मी तुझे कानफड मुजवीन, फोडीन; कानफडांत मारीन. [सं. कर्ण+फलक ] ॰फटा-फाटा-टी-ट्या-डी-प. नाथपंथ व त्या पंथांतील गोसावी. ह्यांची परं परा आदिनाथापासन आहे. यांच्यांत प्रख्यात असे नऊ नाथ होजन गेले. हे शैवमतानुयायी आहेत. हे कानाच्या पाळीस मोठे भौक पाइन त्यांत काचेच्या किंवा लाकडाच्या गोल चकत्या घाल-तात. ह्यांच्या गळ्यांत शिंगी, पंगी असते. हे किनरीवर गोपीचंद राजाची गाणी म्हणतात. 'ब्याघांबर गजचमींबर परिधान शुद्ध कानफरा। '-प्रला ५. [कान+फार ] कानफरा (६.) नांच प्रकुण-कि. दुलैंकिक होणे; नांव बह होणे. कानफाटयांच्या वर्त-नाबहरू लोक साशंक असतात त्यावहूने लोकांत एकदां शंका उत्पन्न साली की ती जात नाहीं. उदा o म्ह o एकदा कानफाटचा नांव पडलें म्हणजे जनमभर ते तसेच राहाते. त्यावहन एकदां दुष्कृत्य केलें म्हणजे त्याचा कलंक जन्मभर राहतो. ॰फ्रटी-सी. १ एक औषधी बेल. २ (हेट.) कडधान्यांतील एका गवताचे बी. ०पुरुशी-की. कानगोष्ट; कानांत पुरपुरणें; कुञ्ज बुज. ० फोन्ही-की. अञ्जगंधा वि. १ अधेवट बहिरा; बहिरट. २ ( ल. ) ज्याला सांगृन स्वकर

-शिशु ७१२. 'नये अळसे मोडं अंग। कथे कानवडे हंग।' -तुगा २४१३. ०वसा-पु. कानोसा; दूरचा शब्द कान देउन एकामतेने ऐकण्याची कृति. (कि॰ घेणे; लागणें; लागणें). ·वळ-प. कानामागं होणारा एक रोग. ·वळा-वि. कानवडा पहा. (कि॰ असणे; निजणे; पड़नें). -पू. ( पशुच्या ) डाड्या कानाखाली दिलेल्या हागाची रेघ. • चळे-पुभव. गालावर आलेले कानाच्या बाह्य अंगावरील केंस कानवा-व्ह-ळा-पु. कानोसा. (कि॰ घेणें; लावणें ). •िवळें-न. (कु. ) कानांतील मळ ० वेणी. कानशीलवेणी-सी. लहान मुलांच्या कानावरील केसांची घातलेली वेणी. • वेरी-क्रिवि. कानापर्यंत; कानाविरी. 'जे अनयांचे कानवेरी।' -जा ९.१८२. **्रारा-**स्तीयन. कानाजवळच्या शिरा. 'कानशिरा दुखतात, धमकतात, उठल्या.' ्शील-सल-सल, कानाड-न. १ कानाच्या जवळचा, गाल व कपाळ यांमधील भाग 'कानपुलां भाली। आंगें कुट जालीं।' -शिशु ९७०. 'घोर जाहली हातफळी । हाणिताती कानसुली । एकमेकां। '-कथा ५.१७.१४१. 'याच कानसूली मारीतसे हाका। '-तुगा १८०५. २ गालफड: चेह-याची एक बाजु; कानठाड; कानफट, [कर्णशिरस ] ्सर-पु. बैलाच्या कान व शिंगाओंवर्ती बांधावयाची रंगीत सती दोरी. •साक्की-प. ऐकींव माहिती सांगणारा साक्षीदार. काना-ने आरंभ होणारे सामा-शब्द-कामाकोचा-वि. कानाला कट. कर्कश, वाईट लागणारें; कर्णकट (भाषण, इ०) 'आणि कां कानेंकोचें बोले। ' -तुगा २०३५. •कोचा-कोपरा-१ उंचवटे व भेगा. पृष्ठभागी विष-मता (जागा, वस्तु इ० ची). २ (ल.) एकण एक भाग. 'भी बराचा कानाकीपरा शोधला.' [कान+कोपरा, को ना] ३ पुढे मागे झालेला, भाग;उंचसखलभाग; गट्ट व खहा. कानाकोपऱ्याचे भाषण-न. गुपचुपीचे भाषण;कुजबूज; गुप्तपणाचे बोल्जे; खाजगी, घरगुती बोलगें. -चा आदळ-वि. ज्याच्या पोटांत कोणतीहि गोष्ट राहात नाही असा: बहकणारा: बडबढ करणारा. -चा जरू-बनस्पति; तिळवळ. •भेरा-भायरा-वि. बहिरट. •भंत्र- समजत नाहीं असा. -चा टप्पा-प. होकेचे अंतर. -चा तिखट-वि. तीक्ष्ण अवणेंद्रियाचा. -चा पडदा-पु. ध्वनीचा मेळविले. '-मराभा ६. २ (ल.) वेडावांकडा; दुर्बोध, 'हें परि-आघात होऊन नाद उत्पन्न होणारें कानांतील तंबूर; ध्वनिलह्र्री ज्यावर आदळल्यामुळे कंप उत्पन्न होऊन ऐकं बेर्तेतो पातळ पापदरा. - वर लेखणी ठेवणारा, बाळगणारा-वि. हपार: वाकवगार कारकृत, लेखक यास म्हणतात. - चा हलका-खरी खोटी गोष्ट सांगितली असतां तीवर सहज विश्वास टेवणारा: चहाडखोराचे खरे मानणारा.

कानं-अ. (व.) काय अणुं; कीं काय ? अनिश्चिताथीं;वाक्य-पुरक शब्द. 'तो गेला कानं. ' [सं. कि नु]

कानकली—सी. ज्वारीची एक जात. -शे ८.२२४.

कानगी-की. ? ( गुप्तपणें ) कानांत सांगणें; कानगोष्ट; कानमंत्र, (कि ॰ करणें: देणें.) 'त्याला कानगी मिळाली वाटतें !' २ ऐकर्ण; कानोसा. ( कि॰ घेण; घेत बसर्ण). [कान]

कानगी-की. गिरीच्या व्यंकोबाला जी वार्षिक दक्षिणा देतात ती; देवापुढील देणगी; नैवेद्य; काणुक पहा. 'लोक उदंड कानाया वाहती । '-दावि ४५. [का. कणिके, ते. कानक= देणगी. ]

कानगी-की. (कों.) एक मोठें झाड. याच्या वियांचें तेल काढतात; लांकड इमारतीला उपयोगी पडतें. [का. कानगु]

कानगी-प. कळकण्यांसारसा एक प्रामाधिकारी; जिम-नीची, बहिबाटीची, बद्धलाची नोंद ठेवून माहिती पुरविणारा; मोजणी करण्यांत व धारा ठरविण्यांत मदत करणारा वतनदार मुलकी अधिकारी; कुळांचे मृत्यु, बारसा, स्थानिक वहिवाटी, सार्वजनिक कायदे इ० सर्व गोष्टींची माहिती हा देत असे. याला सारा माफ असून जिमनी व कांहीं बद्धतीं असतः [फा. कानून+ गो=कायदा जाणणारा. ]

कालगोई-स्त्री. कानुगोचे काम अगर बतन. ' सर्कार मज्कर येथील कानगोईचें वतन.' -रा १२.१७४.

कानची-की. लांब कानाचे वटवाघळ.

कानट-सी. (कों.) समुद्रांतील एक लहान मासा.

कानटे-न. (कीं.) १ फ़ुरशाच्या जातीचे एक विषारी जनावर; ल्हान साप. 'विंचु सर्प दंश करिती । कानटे फुर्सी । ' -दा १.१०.५५. २ (गो.) अञ्चन्या जातीचा व अञ्चप्रमाणेंच रक्त शोषन घेणारा प्राणी, हा पावसाळयांत उत्पन्न होतो व पावसा-ळ्यानंतर मरतो, (गो.) कानटा. काणट, काणीट पहा.

कानडा-पु. एक राग; राग पहा. [ हि. कान्हडा ]

कानडा-पु. बहिरा; कानवडा पहा. 'कानडा सखा ना वेडा नेत रोकडा कि पैलेतिरा। '-देप २८.

कानद्वा-वि. १ कर्नाटकासंबंधीं (भाषा, माणूस ६०). 'या-केगळे नंदकी, तरसंदाज, कानडे...यांची संचणी कहन इशम वायरा उपळा । तिही टाकी कीजे निर्वाळा । '-बाप्र ४२५.

सतां जरी कानडें। तरी जाणपां पार्थ उघडें। '- क्वा ६.१२०. 'ऐसे गुरुगम्य कुवाडें । उमगताचि कानडें ।' -सिसं ६.१५. ह लबाड. 'तकयाबंध स्वामि कानड्या कौसाल्या रे।' -तगा १४०. [सं. कर्णाट: प्रा. कण्णाड: का. कन्नड.]

कानडी-वि. १ कर्नाटकांतील ( भाषा, माणुस, इ०). २ ( ल. ) अडाणी: चमत्कारिक: रानटी: ओबडघोबड: लोकवि-रुद्ध; आडदांड (दुम, चालरीत, भाषण, पोषाख, माणुस ६०). कानडा अर्थ २ पहा. • अप्पा-पु. कर्नाटकांत सामान्य माणसाला उद्देशन हा शब्द उच्चारतात. 'आणि मराठीला मज्जाव झाला-तर एखादा गुजराथी शामळो होईन, कानडी-अप्पा होईन.' -भा ४५.

कानहे-पुअव. धुताच्या चरख्याच्या चातीजवळचे दोन

**कानन**—न. भरण्य; रान. 'भरत जननि धाडी कानना राघ-वासी। -वामन (भरतभाव) २. 'महा दुर्धर कानन। देखतां भयभीत होय मन। '-रावि १.१०६. [सं.]

कानपर्ण-अकि. १ मंद पडणे; मावळणे; कमी होणे (देवी, गोवर इ० च्या पुळया, ताप, ज्वर इ० ). २ ( ल. ) घोंटाळणे: लिजत होणें; लाजणें; ३ हिरमुसणें. [तुल. सं. कनयति=कमी-कर्णे; हिं. कान=लज्जा.]

कानपा—प. १ (की.) काथोट, काठवट किंवा कढई यांचे धरावयाचे कान, कड्या: २ तोफेचा गाडीवर टेकणारा अवयव: तोफेचा काना.

कानमुशी-की. समुद्रांतील एक मासा.

कानवडण-अक्ति. एका कुशीवर निजण; एका अंगावर भसर्णे. ' कानवडोनि अमृत येऊनि पडे सुखा। -माजी कुंडलि-नीच्या । ' -स्वान ९.५.५३. [कानवडा ]

कानवला-9. एका झाढाचे नांव.

कानवला-पु. १ पोटांत गुळ-साखरेचे पुरण घातकेली मोठी करंजी. 'चितामणिगल बालक जो दुर्लभ त्यासि कायकानवला।' -मो विराट ५७३. २ (व.) सपीटाची घडीची पोळी: चिरोटा. हा स्विरीशीं स्नातात. 'बहु साधु साधु बदले ते काळाच्या पुढील कानवले । '-मोशल्य १.५९. ३ (विनोदानें) कान पिर-गळा. ( कि॰ देणें; घेणें; खाणें; मिळणें ). हातापायांचा कानवला होणें-हातपाय कानवल्याप्रमाणे आखडून जाणें.

कानवा-- पु. कानांतील मळ. [ कर्णवर्ती ? ]

कानवाधरा-वि. (महानुभावी) ओबढधोबढ, 'क्म कान

कानस- बी. १ घासणी: होखंड घासन साफ करण्याचे, कीस काढण्याचे, धार लावण्याचे एक पोलादी हत्यार: सोनाराच्या धंबांत समारे पत्रास प्रकारच्या कानसी लागतात ( गोल, अर्धगोल, चौकोनी, तिधारी, चपटी, सुरीसारखी, फर्मा ६० ). २ करवत. • **घालणें-इ**शारा देणें; जोरानें सांगणें, बजावणें; बजावून सांगणें. इं. कॅनोपी ो 'त्या गोष्टीची कानस घातली.'

कानसर्णा-न्त्री. १ कानसण्याची किया. २ करवतण्याची किया. [कानसणें]

कानसर्ण-अकि. १ कानसण्याची किया करणे; कानशीन घासणे. २ करवतणे; अरकसणे; करवतीने कापणे, चिरणे.

कानळ-प. पर्वताचा लांब गेलेला फाटा, ओळ, भाग. [कान+ओळ]

काना—प. १ वंद्कीची, तोफेची दाह किंवा रंजक शिलगव-ण्याचे भोंक, 'ठोकिने खिळे कानांत । ' -संप्रामगीते ७३, 'त्या (तोफा) इलविणे शक्य नसल्याने अपजय झाल्यास त्यांच्या ९.१३१. कान्यांत खिळे माह्न त्या निद्ययोगी करण्यांत येत. ' - हिंक १७८. २ रंजकीचा पेला. दि. काण=सच्छिद्र; का. कन्न=भोक ] काढणी; पेंडें; ( गुरांच्या गळयांत अडकविण्याचे अगर त्यालाच

गाड्यांत अडकविण्याजोगे जे दोन आडवे खुंट असतात ते. २ सत्व सुखज्ञानीं। जीवासि ठावृनि कानी । ' -ज्ञा १४.१५८, २ मोरीचे पाणी वंगरे वाहण्यासाठीं पन्हाळीसारखा कोरलेला चिरा पहा. [का. कण्णी=दावें, दोर ] किंवा चुन्याची केलेली पन्हाळी. ४ (माण.) नांगराच्या फाळाने पडलेली रेघ, तास. -मसाप २.३ ७९. [सं. कणै; कान] कर्ण, व्यास ). २ मुलीचा मुलगा; दौहित्र. [सं.]

काना-वि. काणा पहा. चकणा; तिरळा. इह० (व.) 'काना कयपति आंधळा हिकमति। ' [सं. प्रा. काण; हिं. काना ] काना-प. कोना; कोपरा. ' मग एरी कानिआं परतली । -दावि ३८९.

वैदर्भीतें ।' –शिश्च १७५.

कानाईचा-- प. समदांतील काळ्या. पांड-या माशाचे एक नांव.

कानागाडा-9. बहिरा असल्याचे सोंग; टंगळ मंगळ; दुर्लक्ष; ऐकर्ले न ऐकलेसे करण्याची किया. (कि ० करणे.)[कान+ गाडणें ]

कामाडी-किवि. कानापर्यतः, आकर्णः (बाण सोडा-बयाच्या वेळी धनुष्याची दोरी कानाच्या टोकापर्यंत ओढ तात यावहन ). 'द्रीढ कांनाडी भरूनी नीजभुजीं।' -उषा १४०४. ' मग कानाडी धरोनि शर्। हुद्यीं विधिला निशाचर। ' -क्रया २.१३ १२२. 'नाराच अर्धचंद्रकार जाण । कानाडी ओहोनि वर्षतसे।' -जै ४३.२. 'शरासनी शर लावून। कानाडी ओदन सावज लक्षी । -शिली २.४१. -स्त्री, कानापर्यंत ओदः लेली धतुष्याची दोरी. [कर्ण+नाडी; कण्णनाडी-कानाडी]

कानाडोळा-पु. (प्र.) काणाडोळा. एखावा अपराधा-कडे दुर्रुक्य; मनांत न आणणें. २ डोळघांनी फेलेली खुण; ग्रुप्त खुण. ( कि॰ करणें ). ३ उदासीनपणा; दुरुक्ष; माळस: ढिलाई.

कानाफॉ-पॉ--पु. (गो.) चौरंग. [पोर्तु. कानापे: तल॰

कानामात्रा-सी. ( शुद्ध लेखनांत ) अक्षरावर द्यावयाची काना, मात्रा, बिंदु इ० चिन्हें 'मी आपलेकहन चांगलें लिहिलें परंत कोठें कानामात्रा गेली असली तर पहा. ' काना+मात्रा ]

कानारी-वि. (गो.) कोंकणी.

कानावरी-प. घोडयाच्या कानावरील केसांचा भोंवरा. हा अग्रम मानितात. [कान+आवर्त]

कानिट-कानटें पहा.

\$23

कानिवला—पु. (गो.) कानांतील मल.

कानी-१ जोंधळवावरील एक रोग, काणी पहा, -के

कानी-- न्नी. १ (कों ) गुराच्या दाव्याचा फांस: दावें: काना-प. १ तोफेस दोहों अंगाला मुठीन धरण्याजोगे व जोडलेल दुसरें); दान्यांतील दोहोंपैकी एका बाजूबी दोरी. 'ऐसें अक्षरांची पुढ़ील 'आ 'काराची उभी रेष (ा). ३ (कों. ) शिंक व त्याच्या दो-या प्रत्येकी. ४ (क.) लग्ना दोरी, काणी

कानीन-वि. १ कुमारिकेला लगापूर्वी झालेला पुत्र. (उदा ५

कानुगी-कानगो पहा.

कानु - वि. कानडी पहा. 'भाषा कानु बोबडी वाणी।'

कानुडा-वि. लगाड; लुच्चा; कपटी. कानडा पहा.

कानुडा--पु. श्रीकृष्ण. 'कानुडयाने माझे मन मोहिलें।' -अमृत १४. [सं. कृष्ण-कन्ह-कानु+डा]

कानुला-पु. (गो.) कानांतील मळ.

कानु-सी. १ (कायदा) अट; नियम; ठराव. म्ह • कान यावा पण कानू देऊं नये (ही म्हण खंडक-यांत प्रचलित आहे) =कांहीं झालें तरी नवीन कराचें ओझें येखन पहुं नेये महणून यत्न करावा. 'त्यांनीं अशी कानू कधीं आपणावर चढवून घेतली नाहीं ते आतां करें कबूल करितील. ' -ख २.६१३. २ हक; रीत; वहिवाट. 'कान देऊं पण कानू सोडणार नाहीं.' ३ बाजारांत विक्रीला आलेल्या जिन्नसावरील द्यावयाचा कर, पट्टी. 'इडी सालोसाल नजरेची कान गांवगन्नास बसविली ते दूर करावी. ' -ऐटि २.४१. ४ नियम; कायदा. 'पूर्वापार यास माफ असतां हालीं कानु करावयास कायी गरज.' -रा २०.३६०. [अर. कानुन् : तुल इं. कॅनन ] किनात-की. चाल; रीत; कायदा; हक. •कानभात-कर, पट्टी वँगरे. 'वेठी, जेठा व बाजे कानू-कान-नातीचा उपसर्ग न देंगे. '-रा २०.३६०. [कानू+काननात (कानुन्चे अव.)] •कायदा-पु. (राजशासन) कायदेकानू, नियम, ठराव वगैरेनां समुच्चयाने योजितात. [कानू+कायदा] •जापता-पु. सरकारी कायदेकानुंचे पुस्तक, कोड. कानुंचे पुस्तक. बसवीत असत.

कानून-न. एक बाद्य. -देहु ३७. (-नाको). [गो. कॉन्नॉी

कानेकोचे-पुअव. १ कोन व कोंपरे, खांचा खोंचा. २ ( ভ. ) गुढार्थ; आंतील खुबी; रहस्य; मर्म. ( ক্রি০ ভাগণী; जाणणं; समजणं; पाइणें ). [ काना=कोन, कोंपरा+कोंचा=खोचा ] •भाषण-न. खोंचदार, बोचणारें, मर्मभेदी, अपमानकारक भाषण.

कानेटी--न्नी. (कु.) कानांत जाणारा घोणीच्या वर्गी- कानी पहा. [का. व्यणी=दावें, दोर] तील एक लहान प्राणी. [कणै+कीटक]

कानेदर-- पु. कांडेचोर पहा.

( वाद्यांचा आवाज इ० ची ). ' इंजिनाचा फारसा कानेर होत नाहीं. -मोटारटिप्पणी (जगती १.२४.१८.) [ सं. कणितृः प्रा. कणिर=आवाज करणारा ]

कानोकान-नीं-किवि. कर्णोकणी; एकाने ऐकून दुस-यास सांगितलेले. 'फार चांगली तूं जर माहीत कळलीस कानोका-नाला। '-अफला ७६. [कान द्वि.]

कानोड-—िव. (व.) वाकडें; एका कानावर; बाजूवर कल-केरें; कलतें ' मातीचा कुंभ कानोबा ठेऊन '-ऐरापु(विवाहविधि) ٤٩.

कानोडणें-कानवडणें पहा.

कानोला-ली-पुकी. (का.) करंजी. कानवला पहा.

कानोसा-पु. गांगेळी; एक पकान्न.

कानोसा - पु. कानवसा पहा. ( कि ० घेण; लागणें ). कान्नुबान्नु-काण्णुबाण्णु पहा.

कानमात्र-वि. (गो.) ऐकलें न ऐक्स्यासारखें.

काम्वेत-(गो.) चाकुः सुरी.

काम्सन्या-री-कीभन. कापड विणतेबेळेस विणकेल्या कापडास ताण यावा म्हणून कापडाच्या काठास, लावाबयाच्या ज्यांच्या शेवटास टाचण्या टोंचलेल्या असतात् अशा पश्या, काट-सरी पडा.

कान्ह्रम-सी. शेतजिमनीची एक जात. -शे ७.१५. (-नाको.)

कान्हा-पु. (कों.) पोई(नारळीच्या झापाचा, चोडाचा शेवटचा भाग )चा एक तुकहा, ह्याने जमीन सारवतात.

कान्हा-पु. १ (कान्य) कृष्ण. 'धरिला पालव न सोडी माझा येणें । कांहीं करितां या नंदाचिया कान्हें ।' -तुगा १३४. ' यशोदे •बाब-की. एक कर. पूर्वी मराठी मुळुखांत जमीनदार हा कर बाळ तुझा कान्हा कान्हा। तो रांगत आला तान्हा। ' १ ( ल. ) तानुर्ले; लहान मूल. [सं. कृष्ण-कण्ह-काण्हा; प्रा. कण्हो ]

> कान्हा-डोळा-मात्रा, कान्हीं, कान्ह् - जाबता-काना, कानु ६० खाली पहा.

कान्हाई-डे-स्नीन. (लडिवाळपणे) कान्हा २ पहा. ' माझे सावळे कान्हाई। ' -ह १८.८९. -नागा १०.

कान्हाडी-कानाडी पहा. 'कान्हाडी वोडिली आकर्ण।' -वेसीस्व १४.१३५.

कान्ही-सी. (व.) गुरे बांधण्याची दोरी; रुहान दावे.

कान्हीं-की. १ ज्वारी, गहुं यावर पडणारा एक रोग. काणी पहा. 'कां कान्हीं पढे पिकासी । बाली रेतासी निंदणें। ' कानेर-न्हेर-(कॉ. कुण. वे.) गडबड; त्रास; कटकट -एमा १०.५१४. २ (ढोर धंदा) चामक्याचे केंस निघालया-वर केंस आणि वरील त्वचा यांच्या दरम्यान असलेला एक काळा पदार्थ. ( कि • काढणें ). [ सं. कृष्ण=काळा; प्रा. कण्ह ]

कान्ड्र-की. कायदा. कानू पहा. 'बैसविली याण कान्डू.' -देप ८२.

कान्द्र-न्हो-१ श्रीकृष्ण, कान्द्रा पहा. 'कार्मेगी कान्द्र नायके। '-चौ-याशी शिलालेख. 'अवतारी कान्हो जगजेठीं।' -दावि ४४२. २ ( ल. ) लहान मुलगा, तान्हुला. [ सं. कृष्ण-कण्ण=कण्ह-काण्ह-कान्ह-कान्हु ( समतादर्शक ) ]

कान्होबा-पु. १ श्रीकृष्ण. २ कानिफनाथ ऊर्फ कन्होबा; याची समाधी कान्होबांची मढी ( जिल्हा नगर) येथे आहे. हिंदू व मुसलमान हिची पुजाअर्चा करतात.

काम्होला-( व. ) कानवला पहा.

कान्होला-पु. तान्सा मुलाच्या कानांतून निघणारा पांदरा मळ. कानवा, कानविल.

काए-पुअव. १ क्रियांच्या कानांतील एक कुक्पासारसा दागिना. मह ॰ 'काप गेले भोकें राहिलीं=वैभवाचे दिवस गेल्यावर फक्त त्यांची भाउवण वेणारीं चिन्हें मात्र दु:खाला कारणी मृत होलम राहतात याभवी. [का. कोव्यु] ०सरपळी-की. (कु.) हा कानाच्या पाळींत घालावयाचा अलंकार. कुडवाच्या आकाराचा असतो. कुडवांत व यांत फरक हा की याला बाजूस चवलीच्या आकाराची कान्सुरे--न. (गो.) शक्तिहीनाचे भाषण. [ बन्हण+सूर ] चिचोक्याप्रमाणे फुगीरसोन्याची टीकव त्याच्या खालच्या वालूस मोत्याचे बालें (तबकबी) व सोन्याची सरफळी (सांखळी. श्रीमंत लोक साखळीला हिरे-मोर्ती लाबतात) असते. सांखळीचा भौकडा कानाच्या बाजूने गालफडाबह्दन दर कैसांत भडकवितात. •सांखळी-कानांतील दागिन्याची सांखळी; कापाची सांखळी.

काप-पु. १ फाक; फोड; तुकडा (फळाचा). (कि० करणें; पाडणें; पडणें ). ' रताळ्याचे-बटाटचाचे काप. ' २ ( क. ) भिठाईच्या वडचा; भिठाई. [सं. कृप ? प्रा. कप्प=काटणें] •**खर्डी**-स्री. पडीत जमीन.

काप-प. कॅप: छावणी: तळ: गोट. 'कापाच्या मैदानांत बाल्यावर,...सभा भरली. '-के १०.६.३०. [इं. कॅप]

कॉप-न. (गो.) १ पेला. २ चिरिमिरी. [ पोर्त. कॉप्स: i. 45 9 ]

कांप-प. १ कापणे; यरकांप; स्टपट; यरथर. 'विषयी कैसा, देहीं शिरतां अयशोभयोत्य कांप, रतं ? । ' -मोभीष्म ७.९७. १ भीति; भय. ' मनांत कांप तिच्या।' - मोदन ४.९४५. [कंप]

कापकडी सुपारी-की. (राजा.) कोवळया सुपारीचे शिजवून वाळविकेले काप. [काप+कडी=कढणें+सुपारी]

कापट-टे-पुन. (व. ना.) खण (चोळीचा); कापडाचा तुकडा, कपटा, 'कापटें स्वस्त भावांत पडलें. ' [सं. कपेंड]

कापर्रण-अित. ( कों.) भादरणें ( मेंक्या, म्हशी ) [कावणें] कापटा-पु. कपटा पहा. तुकडा; फाळका ( केळीचे पान, कागद, दगड, लाकुड इ० चा). (वा.प्र.) कापटे काढणे-(व.) खुप मारणे, बडवर्गे. [काप्णे ]

कापटी की. १ (कों.) पातळ, चपटी फोड; फाक; चकती; काचरी (भांबा, टरबुज इ० ची). २ (गो.) ढलपी; तुक्डा (लंक्डाचा ). [काप ]

कापट्य-न. १ कपटीपणा; खोटेपणा. २ कपट; छद्य; फसवणुक, 'ऋषीनें कापटय नेणोन।'[सं.]

कापड-न. १ वस्न; कपडा; (गो.) लुगर्डे. २ (विणकाम) उभार सुतांत आहवण सुत घातले म्हणजे त्यास कापह म्हणतात. [सं. कर्पट; प्रा. कप्पड; सिं. कपडु; हिं. कपडा ] • **आंख**-पु. कापडावरील त्याच्या किंमतीची चिट्ठी, आंकडा; आंख अर्थ ३ पद्वा. •करी-पु. कापड विकणारा; बजाज; चाटी. •बाज, कापडाचा गज-पु. हा दोन फुटतीन इंचपासून दोन फुट अकरा इंच असतो. •स्रोप हु-न. (ब्यापक) वस्त्रं व इतर पदार्थ (तूप, तेल इ० ); कापड व दुसऱ्या किरकोळ वस्तु. [कापड द्वि.] •चौकी-की. कापडाचा तंत्र. 'राजगिरी मांडविया । सुरंगा कापड चौकिया। ' -शिशु ५७२. ' दारवंटा बाह्यप्रदेशीं। कापड चौकी उभविली कैसी। ' -कथा ४.१८.२१७. ०ताका-पु. केलें पाणी. [सं. कर्पूर+वन=पाणी. कापूर+पाणी ]

कापडाचा वीस ते चाळीसवारांचा तुकडा. श्रीनशी-निवीशी-स्त्री. कापडासंबंधीं लिहावयाचे काम; कापडिंगसाचे काम, हहा. नीस-निवीदा-प्र. फरासखान्यावरील अधिकारी: राजाच्या वस्रागारावरील अधिकारी. •लेप-पु.मात कापड पहा.

कापडणें-अित. (कों.) कापडाने महिवर्णे (छत. खांब इ०). कापडण-कि. (राजा.) कापटण पहा.

कापडी-पु. गंगेची कावड खांद्यावर घेऊन रामेश्वरास जातां जातां वाटेंत गंगोदक, जपमाळा, जानवीं इत्यादि विकणारे यात्रेकतः; भगवें वस्त्र, भगवी पताका असलेले तीर्थयात्रा करणारे. ( सामा.) यात्रेक्द्र; प्रवासी; मुशाफर. ' जिये मार्गीचा कापडी । महेशु भाइति. '-ज्ञा ६.१५३. 'तुमा कापडी केला जगनाथा।' -शिशु ४४४. 'प्रमातकाळीं उद्घनि कापडी तीर्थपंथ लक्षी ' -होला १६. (सं. कांपटिक: प्रा. कप्पडिम=भिक्षक, भिकारी: दे. कंपड=मुशाफर ]

कापड़ी-वि. कापडाचें बनबिलेलें. [कापड]

कापडीक-9. यात्रेकरु: कापडी पहा. 'मुक्तीचे काप-डीक।'-भाए १०३.

कापण-णी---ली. १ (कु. गो.) श्मश्रः हजामत. २ (विशे.) कापणी; छाटणी (पिकाची); पीक काढणे, 'भात-कापणी. ' [कापणें ]

कापणावळ-की. कापण्याची, तोडण्याची मजुरी (पीक, शेत, लाकुड इ॰ ची ). [कापण ]

कापर्णे—उक्रि. १ छाटणें; चिरणें; फोडणें; तोडणें; दोन भाग करण (धारेच्या शस्त्रानें ). २ ( ल. ) कपात करणें; कमी करणें: काटाकाट करणें (पगार, वर्षासन, रोजमुरा, इ०). ३ (कों.) हजामत करणें. ४ होण्यासारखें, उरकण्यासारखें असणें (काम). 'हें काम मला कापतें. ' महु॰ १ कापलें तरी आपलें =शिक्षा केली तरी आपलेंच मूल ( पुढे त्याची काळजी आपणच घेतों). २ कापल्या करंगळीवर मुतण=(नकारायीं) केव्हांहि कोणा च्याहि उपयोगी न पहणे. [सं. कृप्, प्रा. कप्प; सिं. कपणु ]

कांपर्णे-अफ्रि. इलगे; कंपायमान होगे; यडथड वाजणे. 'कुरवाळ्नि म्हणे गा राजधुता योग्य तूं नकांपाला ।' –मोविराढ ३.७७. [सं. कंपृ]

कापण्या-की.अव. जनावराच्या काळजामधील मांसा-पासन तयार केळेला पदार्थ ( खजूरासारखा ). -गृशि २.११०. [कापणें]

कापता-विकिवि. तिरकसः कातरता.

कापरवणी-न. कापराच्या वासाचे पाणी; कापूर धात-

कांपरा-री-रे-पुक्षीन. १ कंप; शडथड; हुडहुडी; काप-ण्याची विकृति. (कि॰ सुटणें भरणे), 'हृदयी दाटन भय कांपरा।' मान; भीर. 'केला असेल भीमें ब्युह जसा बाल कांपरा भूते। ' -मोभीष्म ६.३. [सं. कंप; म. कांप]

कार्पटिक - पु. तीर्थवाक्षी; यात्रेकह. कापडी पहा. [ सं. ] कापला -काफला पहा.

कापविणे-- क्रि. (कापण प्रयोजक). भिवविणे; दटाविणे; कंप सुटावयास लावणें. 'काळोख कांपबं दुरी निज तर्जनीनें।' [ कंप ]

कापशा—वि. १ (कों.) फोफशा; लह; स्थूल; ढमाळ्या. 'तो दिसायला कापशा आहे पण ताकद नाहीं. ' २ हलका; जलमय; कापसासारखा मऊ ( मुळा, भोंपळा, दोडका ). [कापूस]

कापर्शा-की. कापसाचें झाड; कापूस. कापशीचे प्रकार दोन. -देवकापशी व रानकापशी, बागांत व घरांत लावतात ती देवकापशी व शेतांत लावतात ती रानकापशी. रान कापशीचीं झाडें दोन-तीन हात उंच वाहतात व देवकापशीचीं झाडें पुरुष-दीड पुरुष उंच बाढतात. झाडास येणाऱ्या बीडापासन कापस उत्पन्न होतो. कापशीच्या वियांचे (सरक्यांचे ) तेल काढतात. -शे १०.२४. [सं. कार्पास: प्रा. कप्पास: म. कापूस ]

तयार करतात तें कुंकुमयुक्त वस्त्र. [कापूस]

कापसाळें-न. (गो.) एक जातीची मासळी. कापळा, कोपळा-पु. ( कों. ) उंडीच्या गराचा काप. काप ? ]

कापा-वि. कापून खाण्यासारखा, टणक व भरलेला (आंबा फणस, पपई इ० फळ ); याच्या उलट बरका( =िलबलिबीत ). ०फणस-पु. ज्याचे गरे मऊ नसून जो कापून खावा लागतो असा फणस. हा उत्तम समजतात. 'कवन बहुत उदरामधी भरते, फणस जसा मोठा कापा. ' -होला १८. [कापण ]

कांपाउंड---न. १ आवार: परसं. २ कुंपण: परडें. [इं. ] कापाड--न. (राजा. कु. कुण. ) वस्न; लुगडें; कापड पहा. कि।पड अप. ो

कापालिक-पु. वाममार्गी, शेव-शाक्तपंथी लोक, संप्र-दाय ( ह्यांच्या द्वातांत पाणी पिण्यासाठीं नरकपाळ असते या-वरून ). - ति. कपाळासंबंधीं; कवटीसंबंधीं [सं. ]

का पिक्सणें-वि. (काव्य) कांपणे पहा. धाबरणे; भयाने थर-थरणे. 'रंभा कापिन्नली गदगदा । ' -मुरंशु. ४३९.

कापी-की. (5.) सोलकेल्या सोडणाच्या काध्याच्या **ब**रचे साल.

कॉपी-की. १ तहल; प्रतिलेख. २ इंप्रजी कित्याचे पुस्तक; यांत इंग्रजी मूळाक्षरें, शब्द इ० वळविण्यासाठीं छापलले असतातः ३ (छाप.) छापण्याकरितां तयार केलेला लेख: ज्यावरून खिळे जुळवून मुद्रण करावयाचे ते अगदी अखेरचे हस्तलिखित. ( ई. ) संनुस्किप्ट. **राइट-**पु. प्रयावरील मालकीहकः; पुनर्भुदणाधिकारः; कोणताहि प्रथ किंवा प्रथरचना ही तयार करून पुढे आणणे किंवा त्या प्रंथाचा वराचसा भाग संकलित करणे व तो प्रसिद्ध झाला नसल्यास प्रसिद्ध करणे या बाबतींतील जो विशिष्ट आणि एकटबापुरता हक असतो तो. -घरचा कायदा १५५, २ प्रथमाल-कीचा कायदा. [ई. कॉपी+राईट=हक ]

कार्पीच-वि. १ कापलेला; तोडलेला; छाटलेला. २ काप-ण्यास योग्य; कापा. [कापण ] ० सुपारी-स्त्री. दुधांत शिजवृन वाळवलेले सुपारीचे काप, फोडी, तुकडे; कापकडी सुपारी.

कापुसर्णे-अफ्रि. १ (एखादा पदार्थ) बुरशीने, पांढ-या तंतुंनी आच्छादित होणे; बुरसणे. २ स्थूल, यलयलीत, लड्ड होणे. [कापुस ]

कापूर-9. एक पांढ-या रंगाचे ज्वालाग्राही सुगंधी दृष्य. व-याच झाडांपासून व दालचिनी इ० द्रव्यापासून कापूर बनवि-तात. हिंदुस्थानांत कापूरकेळीपासनहि कापूर निघतो. 'कापुरे तैं चांगु मालाथिलें। ' −िशशु ६२९. [ तुल० द्रा. करुपु=द।लचिनी. कापसाळें-- न. कापसाचें देवास वाहण्याकरितां स्त्रिया (हा शब्द प्रीकांनी उचलला होता. काल्डवेल ९३.९४); सं. कपूर; प्रा. कप्पर; हि. ग्र. कपुर; ते. कपुरामु; मलाया कापुर; खडू-अर. काफूर; लॅ. कॅफोरा; इं. कॅफर ] म्ह० चोळला कापूर नासतो= अति झालें म्हणजं विघडतें. • आरती-स्री. (कर्ना.) कापुरा• रती. १ तबकांत कापूर पेटवृन त्याने देव, गुरु, ब्राह्मण यांस ओबाळण्याची किया. २ (बडोदा) कापूर पेटविण्याचे पात्र; इलकारती. -ऐरापुत्र २ २. • कचरा-री-पुन्नी. एक सुवा• सिक कंद. [सं. कपूर+कचूर; हि. कपूरकचरी.] • करदळी-ली. जिच्या गर्भीत कापूर निघतो अशी कर्दळ, केळ. ·केळ-ळी-सी. एक प्रकारची केळ; कापूरकरदळी पहा. -शे ३०.४३. 'वरौनि कापूरकेळीं। श्रमरांची झांक ऊठिलीं।' -शिशु ६०५. **गौरी**-वि. कापरासारखी गोरी; शुभ्र. 'कापुर-गौरी चोखट। '-ऋ ८२. ० चिनी-स्त्री. चिनी कापूर; एक ओषधी वनस्पति, द्रव्य. [ सं. चीनाक+कर्पर ] ॰ पोचळें-न. स्रोटे, कृत्रिम पोवळें (हें लाखेचें करतात ). अंडी-स्री. एक श्चाड. •मोतीं-न. खोटें, कृत्रिम मोतीं (हें पाऱ्याचें बनवि• तात ). • वर्णी-कापरवणी पहा. • विज्ञा-प. कापूर घालून केलेला पानाचा विडा. 'आरोहण तया झाली, कापुरविडे देती।' -बसा ५३. **० बेळ-स्री. १ नागवे**लीचा एक प्रकार. 'कापुर-वेलीचीं चोखडीं। उजिल्ली परीवडीं। '-ऋ ८४. २ एक फुलबेल.

कापूस-प. १ कापशीच्या फळांतील हव्यविशेष, तंतुमय पेय; एक उत्तेजक पेय. काफीचे झाड ३-४ हात उंच बाढतें. फूलें पांढरा परार्थ; खापासून वस्नें करतात. याचे दोन प्रकार आहेत- चमेलीसारखीं पांढरी असून फुलबहरानंतर आठ महिन्यांनी फर्कें आखुड धाग्याचा (खानदेश, बन्हाड) व लांब धाग्याचा तयार होतात. तीं लांबोडी व पिकल्यानंतर तांबडणा रंगाची दिस-(सिंध). (कि॰ पिंजणें; कातणें; लोढणें; वठणें). रुई, सावरी, कुडा व इतर कांहीं झाडें यांच्यापासनहि जो असाच पदार्थ निघतो तो. ३ (ल.) अवाळ्, चामखीळ वंगरेमधील पांढरॅ कापसा-सारखें फुशफुशीत मांस. ४ केळीच्या कालांतील तंत. ५ तवसं, भोपळा इ० नासल्यामुळे आंत होणारा पांढरा पदार्थ. [सं. कार्पास, प्रा. कप्पास; हि. गु. कपास] **्यठणें**—लोडणें; कापसांतील सरकी काफे; कञ्हा पहा. ] काढणें. ॰ महाग करणें-(ल.) कृश, अशक्त होणें. (याच्या उलट कापूस स्वस्त, सवंग करणें=लड होणें ). (गो.) कापूस म्हरग करणे. म्ह० (व. ) १ कापुस केव्हड्या चिकट लेबड्या= ध्यावयाचे थोडेंच पण भाव विचाह्न विचाह्न दुकानदाराला सतावल असतां दुकानदार असे म्हणतो. २ (गो.) कापस खाली चोटान, बैल खाहे बैलान=कापुस विकृत आलेले पैसे चर्नीत घाल-विले पण कापूस लाहुन आणलेले बल पोसण्यासाठी एकेक बैल विकर्णे भाग पडलें. -साची मोट-की.( ल.) लह, स्थूलदेही माणुस. -सार्चे बीं-सरकी. -साचा नग-( धारवाडी ) धार-बाड येथे ४८ मणाला एक नग म्हणतात व २८ पौंडांचा एक मण असतो.

कापोळा—कापळा पहा.

काफडी--स्री. खरपुडी (खरजेची) ?- नाको.

**काफर**—िवि. ( मुसलमान लोक मुसलमानेतरांस हा शब्द लानतात ) अश्रदावान; यहुदी, खिस्ती, अगर मुसलमान धर्म प्रयांवर श्रद्धा न ठेवणारा; परधर्मी; नास्तिक. 'या कलीमध्ये मुसल मान काफर जहाले यांचा संहार करावयाकरितां रहीमने पैदा केला आहे. ' --चित्रगुप्त ७०. 'प्रथम तूं कोणकाफर आहेस तें सांग । ' -स्वप १४३. २ (ल.) लुच्चा; लबाड; बदमाश; हराम-खोर. ३ हबशी, काफरी पहा. [ अर. काफिर ] ० शाई-स्थी. काफराचे राज्य. 'यवनांचे मनांत की काफरशाई जाहली. '-ऐटि 9.96.

काफरी—प. १ हबशी; शिही. २ पूर्व आफ्रिकेंतील एक जात.

काफला, काफिला—पु. १ प्रवाशांचा, लगाणांचा तांडा; प्रवासी यात्रेकरूंचा तांडा, समृह; कारवान. 'किती येक ते काफले ख्टताती ' - इमं २४. २ जहाजांचा, गलबतांचा समुदाय; आर-मार. [अर. काफिला; इं. कॉफिला ]

काफिर-काफर पहा.

काफी---स्त्री. १ बुंद, एक झाड व त्याचें बीं. २ बुंदाची भाजून,दळून केलेली पृष्ठ. ३ या पुडीचें साखर,दूध इ० घालून केलेलें सं. कर्बुर ]

तात. तीं पिकल्यावर त्यांतून बुंद काढून घेतात. एका फळांत दोन बुद (बिया) असतात. एका झाडावर एका वेळी शेर-अच्छेर बुंद निघतात. बुंदाचा रंग हिरवा असतो. -वगु २.३९. १६ व्या शतकांत आशिया खंडाच्या पश्चिम भागांत कॉफीचा प्रसार होता. 9र्ढेसवेत्र झाला. [तुर्की, अर.काहवे=पिणें; ई.कॉफी;फें.

काफी-पु. (संगीत) १ एक राग. या रागांत षड्ज, तीव ऋषभ, कोमल गांधार, कोमल मध्यम, पंचम, तीव धवत व कोमल नियाद हे स्वर लागतात. जाती संपूर्ण-संपूर्ण, वादी पंचम व संवादी पड्ज. गानसमय मध्यरात्र, तरी पण सार्वकालिकहि मानतात. २ एका थाटाचे नांत. याचे सात स्वर असे:-शुद्ध षड्ज, शुद्ध ऋषभ, कोमल गांधार, शुद्ध मध्यम, शुद्ध धवत व कोमल निषाद.

कांच-सी. १ बांबू वगैरेचें उमें लांबट भेतुक, चिरफळी. कामटी. २ लोखंड अगर इतर धातूंचा चापट लांबट तुकडा, गज ३ कोपरापासून मनगटापर्यतचा हात, हाड. 'त्याच्या मनगटाची कांव रंद व जाडी होती. '-कोरिक ९१. ४ (कों ) (कृस्ती ) जोडीदाराच्या मानेला घातलेला विळखा, मिठी. ५ ( कु. ) रीप; लांकडाची पटी. ६ पंधरा तसू लांबीची काठी (जमीन मोजण्याची). ७ (विणकाम) लगा तणुन झाल्यावर त्याची परामणी करते-वेळीं सांधींत घालण्यासाठीं वेळ्च्या कामटीचे केलेले लांबट तुकडे प्रत्येक ८ ( तंजा. ) तार. [ का. कंबि ] ॰ मोठी असर्ण-मनगट बळकर, जोरदार, भरभक्षम असर्णे; हाडपेर बळकर असर्णे; सशक्त असर्णे.

काबजात—स्री. ताबा; अम्मल; सत्ता; काबीजाती. 'सिद्दीच्या किल्ल्याच्या कावजातीची मुवारकी आँ शहामत-पन्ह्यास दिली जाली. ' -ऐटि २.९०.। अर. कब्झियत्]

कांबर-टी-सी. १ कांबीट पहा. २ (गो.) पत्रावळी लावण्याची शिगरें करण्याकरितां नारळीच्या झावळीच्या दांडवाच्या पाठीचे काढलेले लांबट तुकडे प्रत्येकी; चोय. [का. कम्बि; तुल० सं. कमठ≔वेळ.ो

कांबड़ी - स्त्री. (स्नान.) (कुंभारी) कांबीट (चार बोटें लांब व दोन बोटें हंद ) ही मडकें घासण्यास घेतात. [कांबटी ]

कांबरणें -- कि. (क. कुण.) पांघरणें (वर्णव्यत्यासानें ), ' कांबळा कांबर. '

काखरा-- वि. कबरा पहा. भुरकट; काळा. [सि. कबिरो;

काबरा-पु. भुईसरपट पसरलेलें धुडुप (नेपती, आर्रंड, पंचोबंद इ॰ झुडपें ). ( लं. कॅपारिस ) - हाको क ३६४ [ तुल. हि. काब्रा: सि. कालबारी ]

कांबरूण-न. (राजा, कण) पांघरूण, 'ध्युद कोवरूण बी घे<del>जक गाबाद. ' =िवरगृट पांषह्नणहि</del> घेप्यास सांपडेल. -मसाप २.४.११०. [ पांचरूण वर्णव्यत्यास ]

कांबरें--- न. (कों.) डोळगांतीला बाळलेला मळ: चिपड. विंबरें ? ]

काबली-वि. (कों.) काबूलसंबंधीं (उंट इ०). -की. भाज-लेले पांढरे काबुली हरभरे; हे शुक्रवारी वाटतात, यावरून सारे बाटाणे शुक्रवारी बाटतात त्यांसिंह म्हणतात. -मसाप २.२.७२. ह्यांस तिखट मीठ व इळद लावलेली असते. [काबुल]

कांबळ-ळा-ळी-ळे--की.प्रकीन. १ घोंगडी: मॅढीच्या लोकरीचे वस्र. ' अकीर्तिच असो रचे तुज कशी वर्जी कांबळी। ' -केका ७८. 'कांबळा घेई काळा।' -होला १६. २ लोकरीच्या दोन घोंगडयांची शिवन केलेली मोठी घोंगडी. ३ गाई-बैलाची मानेखालची पोळी. 'गळंघाखालीं गाईस जशी कांबळ असते... ' -तीप्र ९४. [सं. कंबल ] भिजत कांबळे जड होर्गे-१ एखाद्या संकटाची उपेक्षा केल्याने ते जास्तच बाढत जाणे. २ एखारे काम लोबकळत पडणे. कांबळधावर काढणें-मरणाच्या बेळीं मनुष्याला गादीवरून काढून घोंगडीवर ठेवतात स्यावहत मरणाची शेवटची घटका; आसन्न मृत्यु. 'तुम्हांला कांबळधावर काढलें होतें.' -नामना १२३. कांबळीट-न. घोंगडी; बलँकेट. ' घोंगडी, धाबळी, बुरणूस, पट्टू, फलानीन, कांबळीट हीं सगळीं लोकरीचींच करितात. ' -मराठी तिसरे पुस्तक भाव. ४, पृ. १५. कांबळ्या-१ (वि.) कांबळे वापरणारा. २ ( ल. ) मजूर.

काबळो---पु. (कु.) काध्या.

चट्टे असतात.

काबा-पु. उत्तरेकडील लोक: ( ग्रु. ) ओखा मंडळांतील चांचे लोक.

काबा-पु. (कों.) कोंबळा, बेचव नारळ.

तो. [ अर. ]

कांबाटणे-जिक्त. गाय वंगरेच्या निरणांत विषयुक्त कांब षाल्न अर मारणें; गोमांस खाण्यास मिळावें म्हणून महार लोक बैसली. '-पेदसमा २१७. असे करतात अशी समजूत आहे. [कांब.]

स्वप्नाचें कावाड । वोइरी निहा। ' -क्षा १८.५४०. ' तेंसे वेणें ?' -आसी ३२. २ (ल.) मनगटाची कांव: डाड: जनावरांच्या

गुरुकृपेवीण काबार। '-रावि १.४४. 'वाहोनि प्रपंच काबार। झिजविलें हाइ व्यथेचि ' -भवि ४९,६३, ' बाटतें काबाइ विषय-सुखा' -तुगा १६१८. 'काबाहकप्रमुलीच करतात,'-नाक ३.४२. •खोत-पु. (कों.) काबाबाची खोती करणारा; सरकारास सरपण पुरविणारा मक्तेदार. •खोती-स्नी. सदर मक्ता.

काबाडी-पु. मजूर; कष्ट करणारा माणूस; कबाड वाह-णारा: ज्याला नाजुक, कुशलतेचे काम करतां येत नाहीं असा माणुस; 'काबाडी बाहती काबाड। '-दा ६.९.६.

काबाड्या-वि. काबाडी पहा. ०गाड्या-कीभव. सामा-नाच्या गाडचा.

काबाय—की. (गो.) अवलें [पो. काविया; तुल. म. कब्जा; फा. कबाचा ]

काबासांच-न. (गो.) तडजोड; निकाल.

काबाळ-पु. (कों.) काध्या ( नारळाच्या सोडणाचा ). कांबी-नी. १ धनुष्याची कांबीट. धनुर्देष्ठ; कमठा; 'कांबी-वाजे काळाची '-विउ ८.१. २ छडी; काठी. 'तयाच्या माथां कांबि बाजे। ' -भाए ६३९. 'पुढां बोधांचिये कांबीवरी। ' -ज्ञा १८.१०७० 'बळॅ भक्तरीप शिरीं कांबी वाजे। '-राम २९. सिं. कमठ=वेळ्ल; का. कंबि ] • आयाळ-घोड्याच्या डोळ्यांवह्रन खालीं लोबणारी आयाळ व खालपर्यंत लोबणाऱ्या केसाची शेपटी (ही असणारा घोडा ग्रुभदायक समजला जातो). -अश्वप १.९१. ॰ चें लोखंड-ज्याच्या लांब सळ्या किंवा पश्या करतात असे लोखंड; (इं.) बार आयने. लासप-(गो.) पळून जाणें. कांबी--स्नीअव. (क.) सुतास पाजण करण्याकरितां फुलीच्या आकाराच्या केलेल्या काठ्या.

काबीज-वि. १ कब्जा घेणारा; सत्ताधीश. ' पुन्हां पाटी-लबाबा सल्तनतीत काबीज होईल. ' -दिमरा १.२५२. २ आधीन; हस्तगत. -न. त्रास; दगदग. [अर. काविझ ] अमृतस्मरिफ-कांबळो-ळ्या-घोणस-पु. एक जातीचा सर्प. याला वि. कन्जा व वहिवाट उपभोगणारा. 'हर्गाह की काबीज मृत-शरीफ बहात्तर वर्से नाहीं ... '-रा २०.४७. [ भर. काविझ+ मुतसरिक ]

काञ्चीजात-द--पु.काबीज केलेला प्रांत; ताब्यांतील प्रदेश. 'नवीन काबिजादींतील हिंदु लोकांचा न्यायनियम एक प्रका-काबा-प. मक्केस मिशरींत जो मोठा काळा दगढ शाहे रच्या कायधाने चालत होता. -गोमांतकरीतीभाती प्रस्तावना [ अर. काबिझ ]

काबीजाती---की. ताबा. ' यावरी त्यांची काबीजाती

कांबीट--शीन. १ कांबटी; बांबुचा तुकडा; भेतुक; बेळूची काबाड, काबाड कष्ट-काम--- पुन. कबाड पहा. ' मग लांब फाक. ' तेथें या कांबिटाचा गरिव गुण किती प्रौतिही कोण पुढच्या तंगडीचे हाड. ६ तिरहमठा; धनुष्याची काठी; रंड काम-न. १ गोष्ट; कार्य; व्यापार; कृत्य. २ धंदा; उद्योग; 'मग पांचवारों कांबिटें बोढी। बोढोनियां बोटें।'—कथा २.१४. हातीं घेतलेला व्यवसाय. 'तुमच्या मुलाला काय काम लाहें! ' २. [सं. कमठ=बेळु; का. कम्बि]

काबील — वि. १ कर्तृत्ववान; कर्त्तवगार; हुइशार; प्रवीण. ' एक काबील मलुज्य नजीवस्तान रोहिला भाहे. ' —भाव २०. ' त्यांस जन्मभर...कुमार्गीत काबील करतात. ' —व्यनि ३५. २ मजबृत; बळकट; चिंवट. ३ ( चुकीनें ) काबीज. –शास्त्री को. [ अर. काबिल् ]

कांबील-सी. कामीण; कावीळ, [सं. कामला]

काबुची—िव. छुच्चा; धूतै; फसव्या; युक्तिबाज. 'मोंगल लोक काबुची आहेत. '-रा १.५२. [तु. कावृची=जुलमी, अतिर्वेध]

काबुयार, काबुयारी-की. कावू पहा.

काबू — की. १ संधि. ' आपली काबू साधून तेथें न गुंततां महाराजांनी स्वराज्यांत यावें.' — चित्रगुप्त ८०. ' सस्लत काबूत आली.' — खरे १.१४४. २ कब्जा; ताबा; सत्ता; नियंत्रण 'पातशहाचे मनांत स्वामींचे काबूंत राहांतें.' — दिमरा १.११. 'या पदतीनें घोडा स्वाराचे काबूंत राहतों' — हिल्ह १७२. — वि. १ वळकट; मजवूत. '(चेनरायदुगे) इतका काबू किल्ला असून एकाएकी फते झाला.' — खरे १२२४. २ धूते; कावेबाज; लवाड. [तु. काबू—सामर्थ्य; सत्ता] काबूर—यार—चर—वि. धूते; हिकमती; लवाड. 'जाटांत जीव आहे...मोठा काबूकार आहे.'—रा १.१३९. 'काबूबार खरा किरंगी' — आयाह ३. ०तल्ल — नि. संधि साधणारा. 'इंग्रज वेदमान काबूतलव' — पया ४६४. ०यारी—की. लुच्चेगिरी;धूतेता. ०चच्त—पु. संधि; योग्य समय. 'खाली मैदान देखून व काबूबक्त पाहून...'—खरे ३५६७.

कांबें रूं—न. (कों.) साप अडचणीच्या जागी असतां त्याला धइन ठेवण्यासाठीं टोंकाला लोखंडी अणकुचीदार कांटे बसविलेली काठी. [कांब]

कांबोज—पु. १ एक देश; रोहिलखंड, मुरादाबाद बगैरे भाग. २ ब्रह्मदेशाच्या दक्षिणेस असलेला देश (कांबोडिया) [सं. कुंभज़ ?]

कांच्या शेंदूर--पु. कांबेसारखा, लांब तुकडयांचा शेंद्र. हा भौषधी आहे. [कांब+शेंद्र]

कांश्ररूण—न. पांघरूण=( वर्णव्यत्यास ). ( कि॰ कांशरणे= पांपरणे )

कांभे(बे)रा-- पु. भाढे किंवा पाखाडचा यांना तुळईपासून दिखेळा कांकडी थिरा, [कांव]

काम-न. १ गोष्ट; कार्य; व्यापार; कृत्य. २ धंदा; उद्योग; ३ किया; कृति कल्याचा व्यापार. 'कर्माचे काम सरे । विरमे मन। ' –हा ७.१७७. ४ सामान्यतः कोणताहि व्यवहार, बाबत; ' या कामांत माझा एक बांटेकरी आहे. '५ गरण; प्रसंग; प्रयोजन. ' सध्यां महा चाक्चें काम नाहीं. ' ६ उपयोग: पात्रता; उपयुक्तता; सोईस्करपणा. 'हें हत्यार त्याच्या कामास पढेल.' [सं. कर्म; प्रा. कम्म; सिं. कमु; हिं. जु. काम; सीगन कम ] (वाप्र.) •काढणें-१ सपादन त्रास देणें; मन मानेल तसें बाग-विणे; सतावणे; छळणे. २ ( ल. ) खोड मोडणे; कुंठित करणे; नक्षा उतरणें; खरडपटी काढणें; जेरीस आणणें. 🤱 ठार मारणें. 'सन १८७३ सालीं होन्याकोळचानें बंड केलें व मारवाडचांचें काम काढलें. ' -गुजा ५९. •चोर्णे-अंग राखुन, कुचराईनें रेंगाळत. काम करणे. अनुसर्ण-निरुपयोगी, निष्फळ होणे: (एखाद्या वस्तुची ) गरज नसणें. • बजाखर्णे-करणे: पार पाडणें: तडीस नेणें. •मनाघर घेणें-१ महत्वाचे समजणें; किंमत देणें. रू करण्याविषयीं उग्रक्त होणें; कळकळीने झटणें. ० साधर्णे-बाटेल ते शाले तरी काम तडीस नेजें, संपविजें, पूरें करजें, कामात काम करून घेण-उरकर्ण-मोठे काम चालले असता त्याच्या साधनांनीं त्याच जातीच्या लहानशा प्रकारचे काम साधून घेणे. ' कामांत काम भज मना राम।' -मांत पडणें-१ एखावा कामांत, धंद्यांत, व्यवसायांत भाग घेणें, पत्करणें. २ पराभृत होणें; अयशस्वी होणें ( उद्योगात, धंद्यांत ). -मांत पाणी शिर्फे-व्यवहारांत, भंदांत तोटा होणे. -मांतून जार्णे-निरुपयोगी होणें. -मा नये-(कान्य) उपयोगी नाहीं. -मा येणें-उपयोगी पड़ों, 'सहदेव मात्र कामा आला करि विक्रम प्रकास रणीं।' -मोकण ३८.३१. 'तुला कामा येतील वेल्हाळे।' -र १२. -माला येणे-१ पत्करणे; सहन केले जाणे. 'तं अशा रीतीने वागलास तर तें माझ्या कामाला येणार नाहीं. ' २ उप-योगी पड़णें. 'कठिण समय येतां कोण कामासि येतो ?'-र -माला-स येर्णे-लढाईत स्वामीकार्याय मरण येणे. -माधर पडर्णे-१ उपयोगी होगें. २ योग्य होगें; बरोबर असपें (कृति, रीत, काम इ०). कामीं असपें-१ (व.) कामावर असर्णे. २ नोकर असर्णे. -मीं थेर्णे-कामाला-स येण पहा. ' गोखल्यांच्या निशाणाओं वर्ती पांचरें। वीर कामी आले. '-विवि. १०.१०.२२९. -मीं लावर्णे-१ उपयोग करणे. २ वेठीस धरणे. ३५० १ (क.) काम करत्या बैलाला मारणें=ऐकणा-रालाच पुन्हां पुन्हां काम सांगणें. २ (गो.) काम केल्यार दाम दिवप=काम केल्यावर दाम ( मजुरी ) देंग. ३ खांदा देजन काम करणे=सटन, मनःपूर्वक काम करणे. ४ कामांत भट पडणे=काम

विषडणे. ५ कामापुरता मामा, ताकापुरती आजी (गरज सरो वैद्य विणारा. ०स्ट्र-वि. नेहमीं काम करणारा; कष्टाळु; काम करण्यांत भरो याअथी) काम साधन घेण्यापुरते गोड गोड बोल्णें. (सामाशब्द) व्यक्तरी-प. मजर: हेलकरी: नोकर. [स. कर्म+कर] o करी खरी-प. मजरांचा समदाय: मजर लोक. o करी संध-प. मजराचे मंडळ: मजरांची संस्था: जट. ०कर्ता-प. कार्यकर्ता. 'बहकामकर्दा म्हणवी शहाणा।' -दावि १४७. ०काज-न. लहानमोठें काम; कोणतेंहि काम, घंदा, वकारभार-पु. कोर्ट-कचेरींतील किंवा सरकारी कामकाज, •गत-की, १ कामगिरी, उद्योगः करावयाचे काम. 'म्यां घरची कामगत पत्करली.' २ मजुरांचा मेळा. ०गार-पु. १ सरकारी नोकर (मंत्री, चिट-णीस, एखाया दर्जाचा अधिकारी ). 'राजसे समस्त सुखर। ते तंब माझे कामगार । ' -कथा ३.४.१९. २ सामान्यतः वरिष्ठ प्रतीचा मजूर (कारखान्यांतील). ३ कार्यकर्ता. 'कामगार भाणि आंगचोर । येक कैसा । ' -दा १२.७.२९. [ कर्मकार ] •शिजी-गारी-सी. १ कामधंदा: करावयाचे काम: उरकावयाचे काम, २ काम उरकर्णे, कर्णे: बजावणी; ३ कारागिरी; करामत. ' कामगारी व्हावयाची असल्यास त्याप्रमाण नायव खानगी कारमारी यास कळवून ... ' -कलावंतखात (बडोदें ) ४२. विशेष काम. [काम+फा. गिरी] •चळाऊ-वि. सात्पुरता उपयोगी पडणाराः वेळ माह्न नेतां येण्यासारखाः खपण्या-सारबा; साधारण. •चुकार-रू-चुकवु-व्या-वि. कामाची टोलवाटोलवी करणारा; सोंगाडचा; कुचराई करणारा; चुकार-तटद. अंगचोर. •चोरपणा-पु. अंगचोरी. 'त्यांच्यांत काम-चोरपणा अधिक असता तर ते खात्रीने अधिक काळ जगले असते. -विचारविलास १०८. • जोड-वि. कामांत तत्परः कामांत गढळेला (क्वचित प्रचार पण दामजोड=पैशाकडे दृष्टि असणारा, .याच्या विरुद्ध हा शब्द योजतात ). •**झोड्या**-वि. सपादन काम करणारा: ओबडधोबडपणे काम संपविणारा; दहपून काम करणारा. [काम+झोडणें ] os-sा-नस्री. दुकान; व्यापार. ' तेव्हां कर्ता रिगे कामठां। कर्तृत्वाच्या। ' - ज्ञा १८.३५८. २ (व.) कारखाना: यंत्र: टांकसाळ. 'गांवाखातीये औषे मिळौनि कामठा षालिती।'-वक्षधर सिद्धांतसत्र ८९. ' गुणत्रयाच्या पडतें। कामठां · को । '-ज्ञा १५.४८०. [ कर्म+स्थान ] •ठ-वि. (राजा.) उद्योगी; मेहनती, [कमैठ] •दार-पु. सरकारी नोकर; अधिकारी; अंमल-दार. •धदा-कामकाज पहा. •बोध-पु. कामोद नांवाचा एक-हाग: राग पहा. • लाटचा-वि. कर्से तरी कहन काम उरकविणारा -( मजुर ). [काम+स्राटणें ] •बट-न, १ कामकरी; मजुर. ' येक आणवसीं कामवरें। '-उषा ७.७३. २वीशल्य. 'की विश्वकर्म्याचे ली. कामशाका; कामाचा आवेग. ' हास्य विनोद कमकळा। हैं कामवट । खांव सोबविके निघोट । ' -कालिका पुराण ६.१८. बान नन्हे । '-दा ५.५.२%. ०कांति-की. मदनासारखी कांति; ,०,इसप्स-वि. भापसतलवी; स्वार्थी; स्वतःचे तेवढे काम करूनं पुंदर वर्ण, रूप. 'की काम कांति धवळारें । काळरात्रीची ।/

पटाईत: उद्योगी: व्यासंगी. किमेशर-कामसभ-कामस -भाइ १८३४.] कामाकार-पु. अंकितपणा. 'आणि ज्ञानाचेनि कामा-कारें। '-जा १६.६०.-माचा-वि. १ उपयुक्त; कामाला उप-योगी पडणारा ( पदार्थ, माणूस ). २ कामांत ग्रंतलेला ( ज्याला कामधंदा आहे असा); उद्योगी; रिकामा नव्हे तो.-माचा गाडा -9. १ येईल तें काम करणारा माणुस: मेहनतीचें काम करणारा पुरुष. २ भरपुर काम. (कि ० ओढणें.) - माचा जड-वि. आळशी; मंदः धिम्माः सस्त. -मारा-री-र-पन. कामकरीः सेवकः दास: दासी: चाकर, 'माझी होतील कामारीं। '-ज्ञा १६. ३५३. 'वेद तयाचे सेवक। विधिविवेक कामारी।' -एभा ७.१११. ' नाना उपचारी । सिद्धी बोळगती कामारी। ' -तुगा २७८. जेआचिये घरींचीं कामारी।' -दाव २७८. 'जैसी ते शमारी दासी पार्हे। '-ब ४६९, 'लागले लक्षावधि कामारी।' -कमरा ६१.१०६. [कमैकार-री] - **मारीपण-**न. सेवावृत्तिः दास्यत्व. 'इथा कामारिपणें भक्तिमुक्ति । देती भाविक जनांसि । ' स्वान १०.१.८.

काम-प. १ मदनविकारः संभोगेच्छा. 'या कारणेकामें। न्त्रीपुरुष युग्में।' - ज्ञा १६.३१०. 'कामें हिरतल्या दृष्टी । धनुष्यें गळाली पै मुष्टी। '-एरुस्व ७.५५, २ मदन: कामदेव, 'आळ गळ**याम**िं माळ कशाला व्याळ काम कोपला। ' –राला ८७. **३** इच्छा;स्प्रहा; आकांक्षा. 'तुला राम सेवेविणे काम नाहीं ।' -वामन भरतभाव २३ ॥ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष या चार पुरुषार्थीतील तिसरा ( विषयोपभोग ). ५ ( संस्कृत रचनेत ) आपल्या मना-प्रमाणे वर्तणाराः जर्सः-कामवाद=वाटेल ते बोलगाराः कामभक्ष= इच्छेप्रमाणें खाणाराः; कामचार=आवडेल तें करणारा इ० ६ (संस्कृत रचनेत तुम प्रत्ययांत रूपापढें.) इच्छिणारा: बांछिणारा. जसे:-गंतुकाम=जाऊं इन्छिणाराः भोक्तुकाम = खाऊं इन्छिणारा इ० इच्छा; लोभ. 'जे स्वर्गकाम मनी धरिती।'-जा २.२५०. ' करी काम नि:काम या राधवार्चे। ' -राम ७७. ( वाप्र. ) ० जी-इच्छा करणें. 'जेणे भात्मसुख कामिजे। पंद्रकुमरा।'-ज्ञा ४. १२४. 'त्वा कामिला मानसें।'-निमा. सभद्राचंप ५.१२. 'मज कामगे हा शुद्धकाम । ज्याचा आराम मज मार्जी । ' -एभा ११.७४८. -माथ(थि)णें-कामविकाराने युक्त होणे. 'कामाथी करिताति युद्ध आपुरुया जातीत कामाधिले। '-निमा सुभन्नाचंपू इ.४. (सामाशब्द) • कर-पु. संदनाचा वेग. ' माया नियंता जो ईश्वर । तो कामकर निवारी। '-एमा २६.१७८, ०कळा- -शिश्च ९४६. •कारी-वि. मदनाचा वेग उत्पन्न करणारा. कामरमण।'-एमा १.२३९. •स्टप-न. १ इच्छेप्रमाणे धारण 'नसे अंतरीं कामकारी विकारी।' -राम ५०. •क्कोध- करतां येणारं रूप. २ एक देश (आसाममध्यें). -वि. १ इच्छेप्रमाणे स्त्रोमाहि-प्रमव, काम, कोघ, लोम, मोह, मद, मत्सर या ह्रपधारण करणारा. २ सुंदर; मनोहर: रमणीय:ज्याचे मदनासारखें वहरिपंबहरु योजावयाचा संक्षेप. ' विकल पहतां प्राक्तन । स्वधमी इप आहे असा. ० रूपि -वि. कामसप (वि.) पहा. ० जास्य-राहाटे की मन । कामकोध शत्र संपूर्ण । केले आधीन तुवा रितिशास्त्र; को कशास्त्र; स्त्री-पुरुष संभोगाची इतिकर्तव्यता ज्यांत कीं।'-पांप्र १५.१३०. 'परकीसी काम निषिद्ध। ब्राह्मणा- खांगितली आहे तें शाखः, शंगारशाखः, खीपुरुषप्रेमनिष्यक वरी नसावा कोष । सहदयातीसीं मद । सहसाही न करावा । 'शाका [सं.] •सदन-स्थान-न. जननेंद्रिय; योनि: उपस्थ. -पांत्र १५.१३३. 'सत्संग धरावा आधीं । नायकावी दुर्जनांची कामांतक-५. मदनाचा नाश करणाराः शंकर. -मातर-वि. बदी । कामकोधादिक वादी । दमवाबे निज पराकमें । ' -पांत्र मैथुनेच्छेनें विब्हळ झालेला-ली. 'जाणितला तिहीं कामातुर नारी। ३९.२९. • गृह-न. सियांचे जननेंद्रिय. 'कामिनी कामगृहा- कृष्णभोगावरि चित्त ज्यांचें।' -तुगा १२. 'नव्हेचि तो शुक्र सक्ती । प्राणी प्राणातें स्वयं शिणविती । '-एभा ३.२४२. कामातुरिला । '-अमृत ( शुक्रचरित्र ) २५. -मानल-ळ-प्र. •प्रस्त-पीडित-वग्ध-व्यथित-क्याकुळ -व्याप्त-वश- मदनाचा दाह; कामविकाराचा संताप. 'मी कामानळें करून। गेळे आकुल-आकृत-आतर-अंध-आधीन-अन्वित-वि. लाहळोन प्राणपती। '[सं.]-मारी-प. कामांतक पहा. 'त्या मदन विकाराने क्षर्रं झाळेला (सर्व शब्द समानार्थक आहेत.) प्रभुयशासि मानी अमृताचे पूर्ण ताट कामारी।' -मो परंत [सं.] • चेद्या—की. शंगारचेष्टा, कीढा; कामविकार उत्पन्न रामायण. - मालय-कामसदन पहा. करणारे हाबभाव, चाळे. 'कामचेष्टा करी तरळी । मधुर वचन बोलोनियां। ' सि ]. • ज्यर-प. १ मदनाचा वेग. २ मदन- सांपडते व कोंकणात कार्तिकापासन पुढे तळवामध्ये आढळते. पीडेनें झालेला संताप. • ह-नि. मदनानें न्याप्त. 'शिश्न कामटः मातलें।'-गीता २.५०६१. श्याळोरें-रोळें-व्वण: अंड-कुली. 'कामयाळोरां पुसार्टी। घाञ्जनि पडे।' -एमा १४.३८२. जागा. (काम पहा ). [सं. कर्मस्थान ] [काम+थारोळ ] •देव-मदन. •धेन-की. १ (पौराणिक) इच्छिकेली बस्त तात्काळ वंणारी स्वर्गोतीलएक गाय: सरिभ: सुरभेतु: त्यावस्त पुष्कळ दूध देणारी गाय. २ ( ल. ) नेहर्मी उपयोगी पहणारा धनी: नानाप्रकारचा हिकसती नोकर: अति- कहन विची पूजा करण्याची चाल आहे. [सं. काम+अण्णा ] बाब उत्पन्न येणारे बीत. झाड: नानाप्रकारचे विषय ज्यांत नम्द केले आहेत असे पुस्तक. 'मना राम कल्पतरु कामधेनु '-राम (गो.) डोंगरी वरकस शेत, जमीन. २ घराऊ शेती: खंडानें म ६०. 'जयातें कामधेन माये। तयासि मप्राप्त कांहीं आहे। ' -m १.७९. ३ पुष्कळ ठिकाणीं उपयोगी पडणारें बस्न, बस्त. पदार्थ. ३ सर्वोना उपयोगी पडणारा माणूस. ४ ( ल. ) भिक्षा मागण्याची झोळी. ( कि॰ लाभणें. ) ॰ निक-न. मनांत कांहीं [ काम ] इच्छा धकन केलेल वत. -वि. इष्ट; भावडण्यासारखें (काम-भंदा ). [सं.] • पिसा-वि. मदनविकाराने न्याप्त सालेला. मिळाळेली इनाम जमीन. (कामत पहा ) 'तया कामपीसा धरी कंटनाळीं ।'-दावि २४३. ॰प्रकोप-प्र. कामविकाराचा क्षोभ. [सं.] • बाज-वि. विषयासक्त; सीलंपट; र, य, ज, ग, हे गण येतात. [सं.] बाहेरक्याली: रंबीबाज, ०अक्ति-सी. मनांत इच्छा धसन केलेली भक्ति, उपासना; याच्या उल्ह्यभावभक्ति. [सं.] ॰मगरमिठी-की. मदनस्पी मगराने बातलेली मिठी; तीत्र संभोगेच्छा. • मरण-न. इच्छामरण; बाटेल तेव्हां स्वतःला मृत्यु आणण्याची शक्ति. [सं.] •मरणी-वि. इच्छामरणी. [सं.] •रमण-वि. स्वेच्छेनं कामना ही। '-वामनचरित्र ८. [सं.] •प्रति-की. इच्छेची तप्ति. विद्वार करणारा. ' जो सम्ब्ल संगळा संगळ पूर्ण । जो का गोकळी समाधान: संतीष-

काम-न. एक प्रकारचे पाणकों बडीसाग्खें पांखहं: हे पाण्यांत

कामट-टी-ठी-कांबीट पहा.

कामठा-पु. (ना.) सताराची सतारकाम करण्याची शाळा.

कामणुक-स्त्री. कर्मणुक. ' धुनास नाहीं तरि कामणुका। ' -सारुह ३.१६. [करमणुक]

कामण्णा-पु. कामदेवाची मूर्ति; कर्नाटकांत मदनाची मुर्ति

कामत—पु. सारस्वत ब्राह्मणांतील एक उपनांव. –न. १ दिलेली शेती; उपरी कुळानें केलेली शेती; सरकारी कामगारास मिळालेली जमीन. [विल्सन-ते. कमतमः सं. कमी ]

कामती-प. (वे.) नोकर; शेतावर काम करणारा मजर.

कामदा-सी. एक वृत्त. याच्या चरणांत दहा अक्षरे असन

कामदानी-वि. कशिशाचे अंगरक्याचे कापड.

कामना--सी. इच्छा; कल; वासना; मनोर्थ. 'पै अवशा आणि कामना। '- ज्ञा १८.२०२, 'नारदा सांगती कामिनी कामना । '-नरहरि दानवत १०२. 'जे मागसी पुरवितों तब कामरूण-कांबरूण पहा.

कामला-ळ-की. काबीळ रोग; हळवा रोग. 'कवळेली कामलादि दोषीं। दृष्टी न रीगे वर्णविदोषीं।' -ऋ. ६७. [सं. कामला ]

कामलेट---न. ब्लॅकेट. 'बकन्याच्या केसाची कामलेट वगैरे वक्र होतात.' मराठी तिसरें पुस्तक प्ट. ११९ आह. ४.

कामिष्यंगे—िक. १ कमिवंगें; उपयोगांत आणणें; कामांत आणणें. 'जे सर्व दोषांचा वसौटा। तपिच कामऊनि सुभटा।' -क्का १८.७५२. 'ते देवोचि तुसधा कामिवंजे।'-अमृ ९.३९. ३ निर्माण करणें, संपादणें; कुशलतेनें तयार करणें. 'पांचही कारणें सहेतुकें। कामवीजती गा अनेकें।' -क्का १८.४३१. उथाळीं कामविलीं कुसर।हिरकणिया।' -कालिका २७.३१. [सं. कु-कर्म]

कामळ--- न. कांबळ पहा. ' वनी धेनु चारितां कामळ हाती काठी ! '--अफला ८१.

कामळा-ळी-ळे-ळया-कांबळा पहा.

कामळीफुज्यांव— वि. (गो. ) भ्याड; पळपुटा.

कामाऊ-यी-विर्णे-कमाऊ पहा.

कामाटी-- १ व्यापारः कामः कर्मः ' मर्ने कल्पिली सकळ मृष्टि । मनःकृत इंद्रिय कामाटी ।' - एभा २२.४६२. [सं. कम ]

कामाठी — पु. १ तेलंगणांतील एक जात व तींतील व्यक्ति.

श्वाडणें, बैटक घालणें वर्गरे घरकामाकरितां टेविलेला नोकर (कामाठी अगर इतर कोणत्याहि जातीचा); याच्या बायकोस कामाठीण महणतात. 'शीघ्र आणोनि काम्स्ट्रियांसी। गती योजिली कृपासरसी।' — नव १४.१७८. ३ लब्करांतील हेरे, राहुट्या लावणारे मजूर. 'आली सातपुड्याची घडी, तोफगाडी, दाटली घोडी बाट पुढें नाहीं कामाठे खादी पर्वत फोज उभी राही।' — ऐपो ४३४. [सं.]

कामाठी-( ल. ) खांबाचे उथाळें.

कामाठी-की. कांबीट, कामटी पहा.

कामाठी — की. (महानुभावी) येरझार; ज्यापार; काम. 'तया कांहींच नाहीं कामाठी। जन्ममरणाची। '-भाए ८३२. [सं. कृ-कमें]

कामाने—(तंजा.) नको असणें; कामा नये याचा संक्षेप. 'पथ्य कामाने, पण रोग बरा व्हावा, असे कर्से होईल ?' [कामा नये]

कामार—पु. (गो.) घिसाडी; लोहार. वि. सं. कर्मार; ~ऋग्वे १०.७२.२. सं. कर्म-कार]

कामार काड्डंग—न. (गो.) एक जातीचा मासा. कामार खर्ची—की. (गो.) एका जातीचा मासा. कामायणं—सिक. १ कमिथणं; तयार करणें; घडिवणं, 'की मेरूचा गामा कामाविला । विश्वकर्मेनी ।'—शिशु ४५, २ संस्कार करणें; स्वरूप देणें; आकार देणें. 'जेवीं लोह कामावितां जाणा । होय दर्पण सोज्वळ ।'—एमा १९.३६२. [सं. कृ-कमै]

कामाक्षी--की. १ एक फूलझाड; कर्दळीचे आड. २ एक देवी (कांची-कांजीवरम् येथील). [सं.]

कामिक—वि. काम्य; इच्छा धरून केलेलें; 'परी न कामितां कामिक। न निफजे जें। '-ज्ञा १८.९७. [सं.कम्]

कामिण-णी-सी. कावीळ. 'कुळिक तरळ कामिणी। मुक्ना सुंठरें माळिणी। '-दा ३.६.२५.[सं. कामला]

कामिणी—ली. (अव.) कामिनी; स्त्री. 'इष्टमित्र सोईरे यटकी कामिणी।'-दावि ३५०. [सं. कामिनी]

कामित—न. इन्छितः वाछित ' कामद मेघश्याम पुरवितो कामित निजदासाचे।' –मो सुदामचरित्र ७६. (नवतीत पृ. ३७९). [सं. कम्]

कामिता—िव. इच्छा करणारा. 'नातरि कामितयाचिया इच्छा।'-ज्ञा. ४.२१६. [सं. कम्]

कामिना-नी-णा-णी-की. १ प्रियकर ह्वां; बुंदर ह्वी; शुंगरचेष्टा करणारी स्त्री; प्रियतमा. 'काय चंचलु मासा। कामिनी कटाश्च जैसा।' -ज्ञा १४.१५० ' ऐसीं सहस्र ज्या सुंदरा कामिनी। मार्जी मुखरणी मंदोदरी।' -तुगा ३४६३. 'बगुन कामिणी तुला नगरच्या पडतिल बीमार' -मृ १८. 'गौडी माध्वी पेष्टी।तीन मय प्रगट जर्नी। चौथे मय तें कामिनी।' [सं.] २ सामान्य अर्थानें स्त्री. [सं. दम्]

कामी—वि. १ विषयासक्त; कामुक. 'कामी कोपी लोभी जे संसारांत पावती श्रमते '-मोविराट ४.६०. २ इच्छा करणारा; अभिलाषी, 'पतिश्रीति कामी नसे पापकामी। असी ते अहा पावलें शाप को मी। '[सं. कम]

कामी—िन. १ उपयुक्त; उपयोगी पडणारा (माणूस). २ उद्योगी; तत्पर; नेहर्मी कामांत असणारा. 'कामी निकामी लोकां। वरें पाहे।' -दा १२.१.१९. [सं. क्र-कर्म]

कामीक—वि. विषयासक्त. 'कामीक म्हणे परमप्रीति । वैसे मंचर्की वल्लभे ।'—मुविराट २३.१३५.[कम्]

कामीक-ष्ट-वि. (राजा.) उद्योगी (माणूस.) [सं. ह. कर्म]

कामीट-की.न. कांबीट पहा.

कामीण-न-की. काबीळ. यार्ने डोळे, अंग, नखें इ० पिवळे होतात व त्या माणसास सर्व वस्तु पिवळणा दिसतात. 'कामीण होतां मेत्रासि । पीतवर्णं चंद्र भासे त्यासी ।' -मिव जयाच्या जाहाली नेत्रासि । देखे तो चंद्रासी पीतवर्ग ' -तुगः। ३११०. [सं. कामला]

कामक-वि. १ विषयी; खीलंपर; कामीक (कान्य) 'नविये आवडीचेनि भरें। कामुक निज वनिता विसरे।' - आ १.१८७. 'अशा कामका गोपकमारी।' - रासकीडा ६ २ इच्छा करणारा: फलासक्त: लोभी. 'आचरे कामुक जसा। कर्मी भरू हो आवा तैसा । ' - जा ३.१६९. (समासांत ) विधा-कामुकः धनकामुकः मोक्षकामुकः पत्रकामुकः [सं.]

कामकी-सी. १ विलासिनी स्त्री. २ स्वैरिणी. [सं.]

कामनी-की. औषधीवनस्पति; हिनीं फर्के लहान मिऱ्या सारखीं, लाल रंगाची व आंबटगोड असतात.

कामृन-म्हन-हन-ऊन-(खा. व. ना.) काय म्हणून ? कां ? 'का महन सातावतं गा ! 'मह ० (व.) 'कामून पेरले जव तर ज्याची त्याला गव. '

कामेरपण-न. (कॉ.) शेतकाम. [काम.]

कामेरा-री-रें-की. (गो. कु.) कामकरी स्त्री; मोल-करीण; मजुरीण. [कमैकार]

कामोखी-की. लोहाराचा, तांबटाचा चिमटा.

रागांत पड़ज, तीत ऋषभ, तीत्र गांधार, कोमल मध्यम, तीत्र (काय काय); संख्याविस्तार, भेद यावद्दल आधर्य दाखविण्या-मध्यम, पंचम, तीन धेवत, तीन निषाद हे स्वर लागतात. जाती साठी, एखाया पदार्थाचा विशेषपणा किंवा भिन्नपणा दाखविण्या संपूर्ण-संपूर्ण, वादी पंचम, संवादी ऋषम, गानसमय रात्रीचा साठी. 'मी कायकाय त्याचे ग्रण सांगु ? ' 'त्याने काय काय तला पहिला प्रहर. [सं.]

इच्छेनें केलेलें काम; इच्छित कमें करण्यास योग्य. ' केलें काम्य कोणी; कित्येक. 'काययेक उपजतां मरती '-तुगा ७२५. ० क-३७.५८. [सं. कम्=इच्छा करणे.] ॰ कमी-न. १ फलाशापूर्वक कमी; ( आधर्यदर्शक ). ॰ की-कोण जाणे; ठाऊक नाहीं अला अर्थाचें मनांत इच्छा धरून केलेलें कमे; (याच्या उलट नित्यकर्म, नैमित्तिक उत्तर, ' माझा बैल इकड़न गेला काय? उत्तर:=काय कीं. ' कर्म). 'आपण...शास्त्रास अनुसहन जें कर्म करतों तें काम्यकर्म • जाणी-कोण जाणतो ? कोणाला ठाऊक ? कोण सांगेल ? होय.'--गीर ५५. [सं. ] **्दान**-न. १ आनंददायक वेणगी. २ ( अशिष्ट लोकांत हा प्रयोग रूढ आहे. ) ' ० जाळणें-(निरुप-(अनिश्चित) मनांतील इच्छा पुरी होण्यासाठीं केलेलें दान; केवल योगी, कुचकामाच्या वस्तुस अनुलक्ष्युन एक वाक्प्रचार) काय मनाच्या प्रेरणेने दिलेली देणगी; (याच्या उलट नित्यदान), [सं.] उपयोग ? काय जाळावें ( जळे ) नेऊनि ' -दावि २१०. ' जैसें •धर्म-न. मनांत इच्छा ठेवून केलेला धर्म; इष्ट हेतु साधण्या- विगत विधवेचें स्वरूप। यौवन काय जाळावें। '' काय जळळें साठीं केलेलें ततियमादि कृतय. • प्रीति-स्नी. मनांतील इच्छा दिवसभर अभद्र बोलगें १ ' • तो-(तिरस्कारदर्शक) कःपदार्थ; तृप्त होण्याकरितां किया मोबदला मिळविण्याकरितां केलेलें प्रेम. यःकथित. अमाय-(क.) कांहीं [काय द्वि. कांहीं बाही ] अमक्ति-की. फलप्राप्तीच्या इच्छेने केलेली भक्ति. अमरण-न. अमरण-न.क्याकरितां क्लें-हालें-(ना.) क्याला? क्याकरितां ?

१३.१०२ 'कामीणीनें पिवळी जाली।' दा-१४.१०.२० 'कामीन १ कांहीं इष्ट हेतु सिद्धीस जावा यासाठीं पत्करलेला मृत्यू. २ इच्छामरण, • व्रत-न, फलशातीच्या आहोने केलेलें वत.

> काम्ब-न. (गो.) म्युनिसिपालिटी. [पो. कामर; ई, कॅमेरा] काय-पु. देह; शरीर; (विप्र.) काया. 'तैसं मने वाचा काये। भलतया दुःख देत जार्ये। ' - इत १८.६५६. ' माय करी बाळाचे नित्य श्रमवृति काय नेनि हित.' -मोजयोग ६११. (सं.)

काय-सना. १ कशाचा ? कसला ? कोणता ? 'आनुण्य न जोडावें तरि साम्ही अर्थ जोडिला काय ' -मोभीष्म १२.६०. 'प्रसाद मग काय तो जरि निवारिना लाववा।'-केका ६६. २ जें: जें काय. 'तो काय देईल तें घेऊन ये.' ३ किती मोठा: केवढा: 'हा काय हो मुखे । ' 'दु:खामयेचि सरलें, पुख काय सांगें। ' -वामन स्फ़टकोक ६९, (नवतीत पू. १४१.) ४ (गो.) मळींच: कांडीं सदां. 'पांचा नळांत जेव्हां काय दिसे-नाचि भेद लव तीस '-मोवन. ४.७१, 'लोभ केलिया कायही नुरे ' -- नाहरी गंगाधररत्नमाला ३४. ( नवनीत पृ. ४२० ). ५ त्रक्रतादर्शक. ' हा काय स्ट्रामोक्ता मास अनुताप पावुनी हाका । ' -मोआदि ३२.१७. 'जिउबा बोले गर्जुन मोगल काय आणिल<sup>7</sup> जिन्नस । '-विवि ८.४.८०. ६ एखाद्या समञ्चयांतील निरनिराळ्या वस्त, किंवा निरनिराळे प्रकार दाखविणारें सर्वनाम. 'सजगुरा काय. कामोद-- पु. (राग) गायनशास्त्रांतील एक राग. ह्या जोंधळा काय, गर्ड काय, जो जिन्नस पाहिने तो आहे. '७ द्विहिक सांगितलें किंवा कायकाय पदार्थ तुला दिले. उहु० १ (गो.) काम्य-वि. १ आनंददायक,; इष्ट; पसंत पडणारें; मुख- कांय दीस मुनेचे कांय दीस मायचे-कांहीं दिवस सुनेचे कांहीं सामुचे. दायक. २ पुढे कांहीं फायदा होईल किया चांगलें होईल अशा २ काय करूं करें करूं-कांहींच न सुचणें. • एक-कांहीं; किती; कमें तैसे । ' –ज्ञा १८.१०३. ३ हेत: इच्छा:इच्छित वस्त: गोष्ट. ं कांडी एक: कोणतें. 'दिनानाथ द्वारकाधीश साह्य जरी तरी कायक न " येणे विधि पुष्पें बाहतां। काम्य होय तुम्हां त्वरितां। ' -गुच करी'-राठा ११. **ेगे बाई तरी**-किवि.(बायकी) एक बाकप्रचार,

कां स्टब्पन ? ० जी—सी—सी—कितीशी ? कोणती ? कशाची ? काय | कायस्य असे जरी स्टब्पतात तरी दक्षिणेकडील कायस्य प्रभंगी होय ? कशाचें ? कशाला ? क्षवतादर्शक; क:पदार्थ, 'दयानिधि तुम्हां-पढें जनकथा अशा कायशा।' -केका २६. 'इतरांची शक्ति कायशी।' -दावि ४०५. 'ब्रह्मविशेची गोष्टी। त्यांसी कायसी।' -विपू १. ५७. 'तया साम्यता कायसी कोण आतां '-राम ६०. 'समर्था-घरीं कायमें उणें ' -दावि २१. श्राया-क्याला ! क्या वें ! 'सांगा कवण तें ब्रह्म। कायसया नाम कर्म। '- जा ८.२. ० सा-वि. १ (अनिश्चितार्थी) एखादी गोष्ट निश्चित न आठवतां तिची साधारण आठवण असतां योजतात. 'त्याने कायसा निरोप सांगितला होता पण भी विसरलों, ' २ कशासारखा, ३ कशाचा, 'जनीं मर्ख हो बोल कायसा आतां -दावि १७८. ४ कशासाठीं? कशाकरितां ? काय फायद्याचा ? काय उपयोग ? ' तेथे कायसा या प्रयाचा उद्यम । '-विषु ७.१५४. ०सान्त-वि. कसाचसाः कसासाचः बरोबर वर्णन करतां येत नाहीं असा. अशासारखाः चमत्कारिक; भाश्यर्थ उत्पन्न करणारा. •साठीं-(व.) कशा-साठीं. •सें-न. कांहींसें. 'असेच कायसे तम्हीं म्हणाला होता खरें! ' - अस्तंभा ६६. • सेसें-िकिवि. कांहीं तरी एक. मुलांसाठीं षाईसाहेबानीहि कायसेसे केले आहे. ' -कोरिक २६. ०सेना -नी-ने-कशानें; कोणत्या कारणानें. 'कायसेनी पाहणेह क्षीर-सागरा। '- इा १०.११. 'तें तुं म्हणसी कायसेन। ऐक सांगेन उदवा। '-एमा २९,८३६, ० होय-काय पर्वा आहे ? काय उपयोग आहे ? ' भांधळयाला बगीच्या काय होय. '-नि 490.

काय-किवि. प्रश्लावक किंवा आश्चर्य उत्पन्न करणारे अन्यय. 'त्यां त्याला मारलेंस काय?'' आज पाऊस पढेल काय?' काय-(गो.) पणा (भाववाचक) या अर्थाचा प्रत्यय. ' किरपीन काय=' क्रपणपणा. '

कायकोळ-- स्त्री. (गो.) कावील.

कायकोळ-छी. (गो.) कर्लिगडाची वेल.

कायक्लेश-पुअव. शारीरिक दुःखें: अंगमेहनतः श्रम: कष्ट. सं. काय+क्लेश]

कायजा-पु. घोड्याचा लगाम. [भर. कायजाह] कायदी-की. घालमेल. -हंको.

कायडो-- पु. (गो.) कर्तव्यकर्म.

कायणी---स्री. (कु.) कहाणी; गोष्ट.

कायण्(न)बायण्(न)-काहीं तरी. काण्णुवाण्ण पहा.

केसकाचा-विशेषतः विकीसाठीं काढकेल्या प्रयाच्या नकला पेशवाई.'-ऐपो ४२१. [अर. काइम्] • ज़ुबान-वि. एक वचनी; करण्याचा असे. हे उत्तरहिंदुरुयानचे रहिवासी आहेत. गांना सत्यवका: शब्दास मागे न वेणारा. 'फरासीस कायम ख़बाक

यांचा कांहीं संबंध नाहीं. कायस्य प्रभ हे क्षत्रिय आहेत. [सं. कायस्य ]

कायती-वि. कायत जातिविषयक (लिहिण्याची एक गद्धत ) [कायत ]

कायदा -पु. १ नियम; व्यवहार; धर्मशास; शिरस्ता; वहि-बाट: न्यायाने वर्तावे, अन्यायाने बागल्यास अमुद्ध शिक्षा होईल भरें सांगणारा तो कायदा. 'समाजनियमनाच्या अनेक साहि-त्यापैकीं कायदा है एक साहित्य होय. '-जाको क ३८२ जिर. हाहदा | कायदे-कौन्सिल-न. कायदा ज्या प्रतिनिधि (लोक-नियुक्त, सरकारनियुक्त) मंडळांत मान्य केला जातो तें. हिंदुस्था-नांत ज्या प्रांतांत गब्हनेर असतो त्या प्रांतांत कायदे-कौन्सिल असते. •पंडित-वि. कायगांत निष्णात. •बाज-वि. कायगांत तरवेज: कायदेवंडित. श्रेंग-प. जलमी कायदे मोडण्याची किया. अमेडळ-न. कायदेकीनिसल. अशीर-किवि. काय-द्याप्रमाणें; नियमाप्रमाणें; नियमांबरहकुमः कायद्याबरहकुमः उरावाप्रमाणें; सशास्त्र; न्याय्य (बागणारा). •शीर चळचळ-बी. न्याय्य, कायदा न मोडतां प्रजेने केळेली राजकीय चळ-वळ (इं. ) कॉस्टिटयुशनल ॲजिटेशन . ' हक देणारे व घेणारे यांच्या शक्तींत जमीन अस्मानाचे अंतर असलें तरी (प्रजेनें) सामोपचार अर्थात कायदेशीर चळवळ करणें, जहर आहे.'-टिस ५६. - द्याची अट-की. कायदाचा निर्वेध. - चा बळी-पु. जुलमी कायदे मोडल्यामुळे शिक्षा पावलेला माणुस.

कायदा-पु. लगाम. कायजा पहा.

कायनात-न. (गो.) आंब; मासळी नसलेली कांग्रांची आमटी. आंब पहा.

कायपत्री-की. एक प्रकारची साल: जायपत्री: मायपत्री: खोटी जायपत्री.

कायपूळी-की. पाठीवर होणारी काळपुळी. [काया+पुळी] कायफळ- १ एक लहान झाड; याचे साल व बीं औषधाच्या उपयोगी असते. हें सुगंधी उटण्यांत बापरतात. २ रानजायफळ. हरदासी कोटींत जायफळ, मारकळ, कायफळ या तिथांचा संबंध भागन जाय फळ=लहान मूल, नुकरोंच जन्मलेले मूल ( जें जावयार्चे=मरावयार्चे आहे ). त्याची माया धरून -मायफळ= कायफळ (=कायलाभ) आहे अशी विनोदी रचना करतात. [सं. कटफल: प्रा. कप्फल: म. कायफळ ]

कायम-वि. सतत्रचें; स्थिर; टिकाऊ. ' मुल्क सरंजामास 

ब बहादर आहे. ' --चिरा २४. •ठड्याँचे-वि. टराविक असलेली विधवा यांच्यासंबंधी प्रयोग करतात) अंग उवहें करणें. पद्धतीचें. 'समेचे आव कायमञ्जाचे साठे आहेत. ' -िट १. ्झांकणें-उद्यक्षी टाकणें-पद्धणें-या बानप्रचारांत काया ५३५. • **बाराम-**वि. निरंतरचे: नेहमींचे: पक्कें: टिकाऊ, अर. शब्दानें शरीराचा जो भाग सम्याचारानुसार अवश्य सांकला काईम+दायम | • मकाम-प. येक अधिकारी तगीर होऊन त्याचे पाहिजे त्याचा बोध होतो. हा शब्दश्योग क्रियांच्या बोलग्यांत कामावर दुसरा होणे त्यास कायम मश्राम म्हणार्ने. -रा ७.९२. येतो. अंग, आंग (देह-शरीर, तन नव्हे ) या शब्दानेहि बरील [ अर. ] •मक्काम-वि. ( व. ना. ) बदली; हंगामी; तात्पुरता. वाक्प्रचारांत तोच अर्थ निषतो. •पडणे-मरणे. •पालटणे-' तुमची नेमणुक कायममुक्काम केली आहे. '[अर, कायम+ फिरफें-बदल्लकें-आजारानंतर शरीर सतेज होणे. •वाचा-मकाम् ] ॰ मिजाज-स-वि. निश्वयी: अंचचल: दृढचित्त. 'सांप्रत मेनकरून-शारीरिक, शब्दिक, मानसिक यांनी युक्त; हारीराच्या तिकडे कायमभिजाज व मजबूत एक नवाब नजबस्तान आहेत. ' सर्व अवयवांनी, इंद्रियांनी व मनाच्या कल्पनांनी युक्त;सामान्यतः -दिमरा १.८. आसाहेबी कायमिनास जाणोन... '-स ३५७५. सबै प्रकारांनीं मनःपूर्वक ( एखाद कृत्य करणें ). सामाशब्द-[अर. काइम्+मिझाझ्] • मिजाजी-की. करारीपणा; निश्चयीपणा. • प्रर-प्र. देह; शरीर. • कछ-प्र. अंगमेहनत. 'माझ हैं धन 'यांचे कायम मिजाजीचा प्रकार म्हणावा तरी मेणाचे नाक यांचा कायाकष्टाचे आहे. ' • वाचामानस-न. शरीर, वाणी व मन; मिजाज आहे. '-दिमरा १.२३८.

काय(ई)मी--बी. निश्चिती; स्थैय; मजबुती. 'कलकते- क्षीराब्धीचा जावई। इंढ लागे पार्यी। कायावाचामानसें। ' करांचें लिहिणे रास्त, दुरस्त व कायमीचें.'-खरे ७.३५६८. 'तिकडील मात्र कायमी असावी '-रा ५.१८८. [फा. ]

३६. [ अर. काहिर; सं. कातर ]

+रस ]

कायरस-प. कोणत्याहि हिरव्या फळांचे पंचामृत. [ ते. असेहि म्हणतात. काय=कच्चे, हिरवें फळ; का. काई+सं. रस ]

कायल-काईल पहा. • करणे-( व. ) फजीत करणे.

कायल-नी. (इ.) मोठी काहील; कढई.

कायलाथो-पु. (गो.) लोखंडी कलया.

कायली-सी. (गो. कु.) काहिली; भवका; लाही.

कायलोण-न. (गो.) काहील.

कायलोळी-की. १ (गो. क.) आंबोळी; धिरडें. २ -दा १.६.११. एक प्रकारची पोळी.

कायस्थ-प. १ एक हिंदुंची जात व तींतील व्यक्ति. क्रुपेसी। मातेची कृपा कायेसी ' -दा ४.८.२४. प्रभुंच्या दोन (कायस्य आणि पाताणे) भेदांपैकी एक भेद. यांचा घंदा लेखकांचा. 'जितकी कदर एखावा दासावर किया कायस्था-बर (कारकुनावर) तितकीच कदर आपल्या ... मानीत नसत.' काळा ] -चंद १०६. २ कास्त. -मोल. (जाति विवेक पहा). ३ कायत पहा. (सं.)

कायस्थी-वि. कायस्थासंबंधी.

काया-की. देह; शरीर; रूप; आकार; अंग, 'याति दश्चवत्री होत्या कोमेलिया। त्यांसि कृष्णे काया दिव्य जाणारा एक प्रत्यक. जस-अकार, ककार, पकार इ० [सं. कृ] दिली।' -तुगा ५३. [सं. काय] (वाप्र.) • वाखियों-विसर्णे-**पाहर्जे-**(रोगी व वैद्य, पति-पत्नी अथवा पुनर्विवाहास अनुकुल वेपारा एक प्रत्यय, अर्से:-वस्नकार; शस्त्रकार. [सं. कृ; का. कारी]

देह, बाचा आणि आत्मा, 'हा अवतरला शेषशाई। जाण

कायि-यी-न, हिरवें फळ. [का. ]

काशिक-वि. शारीरिक; देहाविषयींचें. [सं.] व्याचिक-कायर-वि. लाचार; भित्रा. 'ते कायर जाले. '-होकै मानस्विक-वि. शारीरिक, शाब्दिकव अंतःकरणविषयक (पाद-सेवन, पुजा, भक्ति, शुश्रुवा, सेवा ६०). व्यक्ति-स्याज-सी. कायरस-पु. अंगरसः पाणी न वापरतां काढलेला रस. [काय ( शारीरिक श्रमाच्या प्राप्तीला अनुसहन ) दररोज अगर मासिक यावयाचे व्याज; कायिक व्याज, याऐवर्जी कालिक व्याज-वृद्धि

कायिसा-अ. कशाकरितां -शर.

कायी-अ. (काव्य) काय ? कोणते ? ' सांगाजी मुनिराया । कारण कायी । संतचरित्रे तिही ठायीं । वरणावया कारण कायी । ' -कथा १.२.३०. [काय]

काये-अ. १ काय? 'मना सांगपा रावणा काये जाले।' -राम १३. २ कांहीं ' भाग्य पुरुष काये येक । सेवीत नाहीं । '

कायेसी-वि. कसली ? कसची ? कितीशी ? 'पाइतां देवाचे

कार-9. जींधळयाची एक जात.

कार-पुत्ती. एक प्रकारचा काळा व टणक दगह. [का. कार=

कार-पु. करार; ठराव; वचन. (कि॰ करणें; ठरविणें.) 'आम्हीं त्याचा मोहनि कार।'-अफला २०. [अर. करार] कार-पु. (राजा. कु.) सत; राव.

कार-पु. अक्षराच्या पुढे त्याचा निर्देश करण्यासाठी लावला कार-पु.कर्ता, करणारा या अर्थी संकृत शब्दा पुढे लावण्यांत

कार-प. कहार: पालखी बाहणारा भोई. [कहार]

कार-- पु. (बे.) कहर. [कहर]

कार-- प्. (गो.) माळवाने आगराच्या-बागेच्या-माल-कास यावयाचा भाड उत्पन्नाबद्दल खंड. [सं. कर ]

कार-सी. (चंदपुरी) मुलगी; लेक.

कार-9, (कों.) एक मासा.

कार--न. (क.) सुजलेलें नख; कॉर. [कोर]

कार--- न. काम. ' त्या मवाफीक कार सुरत-पिजीर होऊन ...'-पया ३८४. [फा. कार्]

कार-- प, (व.) शेवट; अखेर; परिणाम. 'हें मलम जख मेचा कार करील ' • करणें-परिणामकारक होणें. [ कहर ]

कार-की. (व. कारपट्टा) कोरफड; क्रमारी. [सं. क्रमारी-कुआंरी-कार ]

कार-प. (हेट.) कार व पांजरी हे जहाजावर पूर्वी दोन वगैरे). अधिकारी असत. यांना आकाशांत वर दूरवर फिरणाऱ्या टरा विक जार्तीच्या पक्ष्यांची माहिती असे. होकायंत्राची युक्ति निवण्या न्यांतील कोणीहि माणुस; कारखान्याचा मालक. [ फा. ] पूर्वी असे दोन अधिकारी प्रत्येक जहाजावर असत.

कारक-वि. करणाराः धडवून आणणाराः प्रेरणा देणाराः उत्पन्न करणारा; सामाशब्द-शांतिकारक; पुष्टिकारक ( असे सामा-सिक शब्द हजारों आहेत व भाणखी हजारों करतां येतील ).

कारक---न. ( न्या. ) कियच्या अन्वयाने जो विभक्तीचा अर्थ होतो तो; नामाचा कियापदाशी असलेला संबंध: ही कारके सहा आहेत-कर्ता, कमे, करण, संप्रदान, अपादान व अधिकरण: [सं.] कारकनिमित्त-न. (तर्कशास्त्र) कारण: साधन: कियेची निमित्तभूत वस्तु; याच्या उलट ज्ञापक निमित्त. [सं. कृ. ]

कारक-वि. (राजा.) खतविलेली जमीन.

कारक-पु. व्यापाऱ्यांनी वावयाचा कर -विल्सन ? कारका-नी. गारा; मेघांतून महणारे बर्फाचे तुकहे. करक

पद्दा. [सं. कृ=विकिरणें; करक=गार]

कारकीर्द्-सी. अमलाची मुदत, काळ; (राजाचा वगैरे राज्य करण्याचा काळ ); राजवटी; सत्तेचा काल; अधिकाराचा, व्यवहाराचा काल. [फा. कार्+कर्द ]

कामगिरीबहल कारकुनाला दिस्रेला पैसा, वेतन (जो भापला कारकृन नव्हे त्यास ). ३ चाकरीबद्दल किंवा विक्रीच्या जिनसावर मिळणारी कारकुनाची किफायत, नफा. ध कारकुनाच्या काम-गिरीबद्दल त्यास वावयाच्या रकमेसाठीं बसविलेली पट्टी. कर ५ ( ल. ) काटकसर; बारकाई; काटेकोर व चोख व्यवस्था. ६ एक शुदुप. -वि. कारकुनासंबंधी. [कारकुन ] व्यक्ताचा-मत-पुन. इारकून लोकांचा धृतेपणा, स्वादी, दावपेंच; यावस्त सामान्यत: म्हणतात. २ ती किया करणाऱ्या ब्राह्मणास दिलेली दक्षिणा.

कपट; छुन्चेगिरी. ०घटा-चिन्ह-पुन. कारकुनाचा घटा; चिन्हु; ख्ण; निशाणी (मांडी मोड्न सतत बसल्यामुळ डाव्या पायाच्या घोटयाला घटा पडतो यावरून ). •पेशा, कारकुनकी-पुनी. कारकुनाचे काम. घंदा: नोकरी.

कारकून-9. १ कामाचा माणूस. लेखक; लिहिण्याचे काम करणारा;महालीचे कारईनानी इस्कील कहन दुम्बाला करीत नाहींत. -रा २०.१५२. २ (गो.) ( ल. ) धर्त मनुष्य; हिशेबी व हवार माणुस (तिरस्कार दर्शवितांना कारकुंडा म्हणतात). (वाप्र.) सवा हात लेखणीचा कारकृत (=शिफारस करतांना व्याजोक्तीने म्हणतात).- नाची मेहुणी-ली. ( ल. )कातरावयाची कातर. (विनोदाने कातरी इकडे तिकडे पडते व लवकर सांपडत नाहीं म्हणून म्हणतात ). [फा. कारकुन् =करणारा ]

कारकोळी-ळचा--वि. कारकोळ देशासंबंधी (ब्राह्मण

कारखानदार-वि. कारखान्यावरील अधिकारी; कारखा-

**कारखाननीस—**५. कारखान्यावरील मनुष्य: कारखान्याचा हिशेव ठेवणारा अंमलदार: सरकारी धान्याच्या कोठारावरील अधिकारी; भाठ दरकदारांपैकी एक. [ फा. कारखान+नवीस ]

कारखाना—प. १ जेथे एखाद्याचा व्यवहार चालतो अशी मोठी इमारत. जर्से-गलबर्ते बांधण्याची गोदी, दाइगोळधाचा कारखाना, यंत्रशाळा वगेरे कोणतेंहि प्रचंड काम, धंदा वगेरे व तो चालविण्याकरितां ठेवलेला परिवार, खातें. 'तमाम कार्खाने-जात चराईस जाण्याचा हुकुम जाला. ' –रा ७.१६६. ' खंडेराव महाराजांच्या कारकीदींत त्यास (कलावंत खातें ) कारखान्याचें स्वरूप भव्हते.' -कलावंत खातें १ (बडोदें ). ' कारखाने ज्याचे त्याला ' - ऐपो २३१. ३ कोणतीहि धंद्याची जागा. ४ संभार-गृह-राव्यको ७.१०. [फा. कार्+खाना≕कामाची जागा ]

कारगत-स्त्री. (चि.) कारकीर्द. -मसाप २.४.१०८.

कारगुजरी-की. (हि.) बाजारपेठ.

कारगुजार-वि. (हि.) कामकाजांत हुणार; अनुभविक, कारचकर - रंचकर - रजकर-रंजकर-रजगार -- प्र.

कारकुनी-की. १ कारकुनाची जागा, काम. २ केलेल्या बंदकी, पिस्तुलें, तलवारी, खंजीर, चाकू, धुऱ्या वस्तरे वंगरे शखें करणारा; शस्त्रकार; भांडीं करणारा कासार; चिलखत करणारा; [सं. ककचकार]

कारज--न. (चंद्रपुरी) काळीज; हृदय.

कारंजे-न. शोभेसाठी पाण्याचा फबारा उंच उडविण्याचे एक साधन. 'न रंजे कारंजें निर्खुनि फणी तें फणफणी '-र ३२. कारट--न. १ (कों.) और्ध्वदेहिक कर्मास कुत्सिताथी

•**श्वाऊ**-वि. और्ध्वदेहिक किया करणाऱ्या ब्राह्मणास उपहासानें अधिष्ठान आहे, 'स्थूळ सुक्ष्म देहद्वयातें। आणि विपरीत ज्ञानातें। म्हणतात. [सं. करट]

मृत्यसदन । संतोषती कारटे ब्राह्मण । ' -मक ४९९. ' नदीवर भटावरोबर मात्र ती कारणपरत्वें बोलत होती. ' -स्वप २९४. किया चालवणारे कारटे यांच्या पदरी पडणारा प्रतिप्रह पाहून ... विल्सन साहेब अशा सारख्यांचा आत्मा कां बरें तळमळें नये '-नि १०५८.

कारटा-पोरटा-पु. खोडकर; त्रात्य; द्वाड मूल. [सं. कुमार-कुभार+टा ]

कारंडव-पु. बदकाच्या जातीचा एक पक्षी; करदुवा; करढोंक. याच्या मादीस कारंडवी म्हणतात. [सं.]

कारंडा-पु. ओंडा; ठोकळा. करंडा पहा.

कारडोल-न. काज्ञच्या वियांचे तेल.

कारण-न. १ कार्याचे अधिकरणी नियमैकह्न विद्यमान असन जे कार्योत्पादक ते: निमित्तः कार्यप्रवर्तकः प्रमाणः आधारः ज्यामुळे एखादी गोष्ट घडते तें; हीं तीन आहेत-समवायी, अस-मवायी व निमित्त (अंतस्थ किंवा अविभाज्य, दूरस्थ किंवा अप्रत्यक्ष, साधनभत किंवा आकिस्मिकः कारण याचा प्रथमार्थी कर्तृत्व, हेतु, अपेक्षा, प्रेरणा, उद्देश, आधार इतक्या अर्थी प्रयोग होतो ). 'तयाही बोधा कारण। जाणता मीचि।' -का १५.४३८. 'ऐसा आहे समाचार । कारण पाहिजे विचार । ' -दा १२.६.२९. २ प्रयोजन; हेतु, ३ गरज; काम; प्रसंग, वादीचें म्हणणें कवूल करणें; विशेष हरकत घेणें. [सं.] 'भाज पाऊस पडला नाहीं म्हणून छत्रीचे कारण लागलें नाहीं. ' भ मुंज किंवा लगासारखा कोणताहि समारंभ. ५ साधन उप- व शिशाची गोळी असलेल कवच. [इं. काटेरिज] करण; घटक; मलतत्त्व; आदाइव्य. ६ (न्याय) नियतपूर्व; दुसऱ्या कोणत्याहि गोष्टीवर अबलंबुन नसणारें. -न्याप ३४. मसलत. ' हाता चढे धन । ऐसे रचिलें कारण ।' -तुगा १८४०. ८ कार्य, 'जाऊं दे सावित्री, मज कहं दे कारण। '-वसा ६७. 'कह्नी कारण स्वामी यश व्यावें। पाईका त्या नांवें खरेपण ' -तुगा ३७९, ९ इच्छित वस्तु; सृष्टीचे आद्य तत्व. 'तेथ इच्छा आणि बुद्धी घडवी अहंकारेंसी आधीं। मग तिया लावितां वेधीं। कारणाच्या । ' - जा १३.९६८. १० साध्य. ' ते परब्रहा निर्वाण । जे आत्मविदांचें कारण । ' - ज्ञा ५.१४९. ११ (वेदांत) महत्तत्त्व, अहंकार, व सूक्ष्म पंचभूतें ( आनंदिगरीचें मत ); पंच-हानेंद्रिये, त्यांचे पांच विषय मन, बुद्धि व अहंकार, ( शांकरमत भगवत्गीता १३.२०.). [सं. कृ=करणें ] कारणीं लावणे-कामाला, उपयोगाला लावणें. (देह, द्रव्य, सामर्थ्य, आयुष्य, जन्म इ०). 'कारणीं लाबोनि करील सार्थक।'-दावि ३९१. [ई कॉर्बेल] •श्य-म. कारण असर्गे; कारणस्य असर्गे. [सं.] •हेह-शरीर-प्रव. देहचतह्यापंकी तिसरा देह. याला अविशेचें किया अज्ञानाचे थितांना म्हणतात, -गांगा १३.

अज्ञानचि प्रसवलें म्हणोनि त्यातें। कारण देह म्हणिजे पें।' कारटा-ट्या-पु. कारटखाऊ पहा. ' की प्राणी पावल्या [ सं. ] •परत्वे-कारण पडल्यास: जरूर लागल्यास. ' कींडो-•वादी-पु. (कायदा)वादी; फिर्यादी. [सं.]

> कारणा—की. १ ( अशिष्ट ) करणा; दया; कृपा. २ गया वया; काकळ्त; विनवणी. (कि॰ भाकणें.)

> कारणात-किवि. कारणासाठी-मुळे-स्तवः सं. कारण याची पंचमी 1

> कारणि(णी)क-वि. १ उपयुक्तः जहरः समुचितः जहरी-परते. ' कारणिक लढाऊ लोक मात्र किछ्यांत ठेविले '-भाव ३६. २ घडवून भाणणारा: व्यवस्था ठेवणारा. ३ कारणपरत्वे घडलेला: निमित्तपूर्वक बनलेला. 'गौळीयाचे घरी देखा । कृष्ण उपजला कारणिका। ' -गुच ८.५४. -पु. राज्याचा मुख्य मंत्री किंवा सावकारी जहाजावरील मुख्य गुमास्ता; कारभारी; व्यवस्थापक. 'इतर कारणी भले लोळविले। '-ऐपो २०९. [सं.]

> कारणीं-ण-शब. १ चतुर्थी विभक्तीचे रुक्षण; स्तव; साठी; करितां; मुळें. 'ब्राह्मणाकारणें गाय दे.' २ ठिकाणीं, 'देवकारणीं लाजाळ '-दा २.५.३०. ३ कहे. 'तेव्हां त्या तेलिणीनें। पाहिलें विक्रमाकारणें। '-शनि २८७. [कारण]

कारणोत्तर-न. (कायदा) विशिष्ट मुद्दा कबूल न करितां

कारतस, काडतस-न, बंदुर्कीतन उदवावयाचे दाह

कारदा-9. १ (व.) कारभारी; कारवाई करणारा मनुष्य; कर्ता; कारस्थानी. [फा. कारंदाज; सं. कर्ता]

कारं(रिं)दा-4. एक वेल, लाच फळ व कंद. करांदा. करिंदा पहा.

कारंदाज-वि. काबील; कारस्थानी. [का. कारंदाज] कारंदाजी--बी. कारस्थानीपणाः शहाणपणाः मृत्सहीगिरी. कारंदाजीची मस्लत सांगितली ते न ऐकिली जे. '-जोरा ३६. [फा.]

**कारनीस**—न. गलथा;कंगोरा;कंगणी. 'भितीच्या माध्या-सभौवतीं लांकडी कारनीस बसवावें. ' -मेरट ७७. [इं कॉर्निस] कारबेल-पु. (इं.) एखादा लांकडी सर वगैरे ठेवण्या-करितां भितीतन पुढें काढलेले दगडी किया लांकडी ठोकछे. 'दग-डाच्या ठोकळ्याऐवर्जी कारबेल्स भितींत बालावे. ' -- मॅश्ट ६०.

कारभाऊ नारभाऊ--- पुभव. कार नार हे एक्सेकांना संबो-

कारभार-प. राज्य, सावकारी किया एखादा धदा अगा-बरं घेऊन त्यासाठीं करावयाची सर्वे तन्हेनी खटपट, व्यवस्था; उद्योगधंदा; काम. (कि॰ हांकणें; टांकणें. ) [सं. कार्यभार; तुल. फा. कार-ओ-बार ] स्हर करील त्याचा कारभार, मारील त्याची तरवार, राखील त्याचे घर, व सपेल त्याचे शेत.

कारभारी-प. १ व्यवस्थापकः कारभार करणाराः मोठा धंदा चालविणारा: राजाचा मुख्य मंत्री दिवा दिवाण. २ (सामा.) व्यवस्था पाइणारा कोणीडि प्रतिष्ठित गृहस्थ ( मग तो स्वतःच्या घराची किंवा मालकाच्या घराची किंवा धंग्राची व्यवस्था पहात असो ). ३ (कों. कु. स्ता. कुण.) बायकोर्ने नव-याचा उल्लेख करतांना योजावयाचा शब्द. ४ (ल.) उठाठेवी करणारा माणुस. ॰ मंडळ-न. सरकारी किंवा एखावा संस्थेच्या अधिकाऱ्यांची काय ] मंडळी; व्यवस्थापक मंडळी; राजाचे मंत्रिमंडळ. व्रमुखत्यार-पु. १ राज्याचा मक्य प्रधान, २ मुख्य व्यवस्थापक किया मुख्य चालक.

कारभारीण-की. १ कारभाऱ्याची बायको किंवा एखाया कामाची स्वतः व्यवस्था पाहणारी स्त्री. २ (कों. खा. कुण.) नवऱ्याने बायकोचा उल्लेख करतांना म्हणावयाचा शब्द.

कारमान्य-न. १ पीडा देणारें जादूने कृत्य: जारणमारण; बैट्क, २ खोटा व्यवहार; कचाट; खटलें; कवटाळ. ( क्रि० करणें; रचणें: योजणें: मांडणें. )

कारमोरी-वि. (जुन्नरी) वैशाख महिन्याच्या विणीत जन्मलेल कोंकरूं ( मढी वैशाख किंवा कार्तिक महिन्यांत विते ). **कारला—५. क्रि**यांच्या हातांतील कारल्यासारक्या बांग-डपांचा एक प्रकार.

कारली-छे--बीन. १ एक भाजी व तिचा वेल; कारेती; याचे फळ कडू व सुमारें वीतभर लांब असून, अधिदीपक, अध्युत्तम कफनाशक आहे याच्या पांढरें व हिरवें अशा दोन जाती आहेत. -योर १.४२ २ कांहीं लोक करडीच्या झाडासिंह स्टणतात. सि. कारवेली

कारले-न. १ कारली बेलीचें फळ. २ कारल्याच्या आका-राचा सोन्याचा दागिना (क्रियांच्या गळधांतील सुटा किंवा एखाबा माळेच्या मधोमध असळेला ). ' भोंबऱ्या कारले भांगार' -वेसीस्व ११.५. ३ अणकुचीदार खिळे मारलेलें लांकडी किंवा लोकंडी सुद्गर, हें पूर्वी प्रत्येक किल्लगांतील बुरजावर देवीत व शत्र बुरूज किया तट चढून येऊं लागला तर त्याच्यावर फेंकीत. ' तेथ पोडश महावाक्येंसी कारलीं।... समविषमत्वें प्रति बुदर्जी ठेविलीं।' -स्वानु १०.२.९. ४ (मह्नविद्या) करेला; मुद्गर; हा निमुळता, स्रांब, कमरेपर्यंत उंचीचा व पांच शेरापासून दीड मणा पर्यत बजनाचा असतो. ५ मोहरमञ्चा सर्णात कारल्याच्या फळाच्या | ळीच्या साबळवा, पाने, कारव्या, बांबू वगैरे सामान असते. तसंब

आकाराची एक ताटी करून तिला कागद वगैरे चिकटवून इकडे तिकडे नाचिवतात ती. ६ चाबकाच्या दांडीच्या व वादीच्या मधील कारल्याच्या आकाराचे मुतळीचे किंवा चामडघाचे विण-काम. ७ (मावळी) दोन-तीन पायल्या भात मावणारें कणगुरूं.

कार्ल्या-वि. कारल्याच्या भाकाराचा एका जातीचा भावा. कारच-की. एक माड व त्याँच कांडे किया फोक. हे साड पांच-सहा हात उंच व बारीक असतें. याचे फोक कुंपणाला, कुडांला, ओमणाला वापरतात. [सं. करीर]

कारंच-न. (गों.) एक फुलझाड. आबोलीची निळी जात. कारव(बा)ई—की. चातुर्याची व्यवस्था;हुवारीचा कारभार; काटकसर; खोल कारस्थान; ग्रप्त मसलत; कारस्थान पहा. [सं.

कारवर्णे-अित. १ (राजा. कु.) खतावर्णे (शेत वगैरे). २ सत घातल्याने फोफावण (भाजीपाला बगैरे); जोराने वर येणे. ३ नासणे; कुजणे (फणसांतील गरा वगैरे). ४ शिजतांना बिघड-ल्यामुळें, बेचव पचपचीत होणें (भाजीपाला). ५ जळका वास येणें ( दूध, खीर, भात वंगरेना ). [ कार=खत]

कारबा-प. (नत्य) स्त्रीचा वेष घेऊन डोकीस पागोटें व कमरेस तलवार लावणारा सोंगाडचा; किंवा पुरुषाचा वेघ घेत-केल्या झीचें सोंग; असे सोंग घेणारी व्यक्ति; अशा सोंगाडघाचा नाच. ( कि॰ देणें: नाचणें: नाचिवणें ). [ हि. काह(खा; काहार= पालखीवाला भोई यावहन ]

कारचाद-पु. कारस्थानीपणा; युक्ति; शक्ल; कट (विशे-वतः बाईट गोष्टीविषयीं ) ऋरण्यांतील चातुर्य. [सं. कृ ]

कारवादी-वि. मसलती; गुप्त कट करणारा; कारस्यानी; फसञ्या; लबाह ( कुटिल कृत्यांत ).

कारखान-न, घोडे विकणाऱ्या भरवांचा तांडा, टोळी, तळ; अशा तळांतील प्रत्येक व्यक्ति. [तुर्की. अर. फा. कार्वान]

कारवानी-सी. कारवानाचा धंदा -वि. १ कारवान संबंधी (घोडा, माणूस वगैरे). २ ( ल. ) धृर्तः चलासः खोल (देव-घेबीमध्यें ).

कारिवर्णे-अकि. १ (की.) करवतीने कापणे.

कारविण-१ कारवर्णे. पहा.

कारची-की. कारव पहा.

कारस(सा)ई—की. १ रयतेला दिलेली तगाई; ही धुगीक्या वेळी भान्याच्या रूपाने परत करण्याच्या बोलीवर देतात. २ किल्ल्याच्या चेरांतील (टापूंतील) खेडचांतील लोकांकहन किल्ल्यावर असलेल्या सरकारी इमारतींक्या शाकारणीसाठीं, चुड व इरलीं करण्यासाठीं बसविलेखा सरकारी कर. श्रांत गवत, नार- महालाचा अधिकारी फिरतीवर असतांना त्याच्या उपयोगासाठीं लांकूडफांटा, जळण, फळफळावळ, भाजी वंगरे गांवक-यांनी पुर बावयाचें सामान.(एका जुन्या यादींत पुढील कारसाईचा (वस्तूंचा) समावेश केलेला आढळतो:—इरलें, तबसें, काळा भोपळा, कोन, करांदे, इरसाल फणसपोळी, आमसोल, दोरगुंके, चुडी, वासे, विवली वंगरे). कुळाकइन गवत, लांकंड फुकट वेण्याचा इक. खोत-वेठ पक्षा. 'कारसाई किलेल रायेगड येथील शाकारणीवहल वंगरे गांवगना नेमणुक आहे ते.'—मसाप २.२.१५१. ३ ग्रुस क्ट; उलाढाली; कारस्थानें. (कि॰ करणें; चालवणें). [सं. कृषि १]

कारस्थान—न. १ काटकसर; मितब्यय. २ कट; ग्रुप्तमस् पडणारें; ग्रुणकारी ६० व स्नत. ३ राज्य किंवा कुढुंव यांतील व्यवस्था; बंदोबस्त. [सं. काये+ स्थान] कारिट-रीट—स

कारस्थानी—िव. १ काटकसरीचा; मितन्ययी. २ खोल सारखॅलहान पण कडू असतॅ. मसलत्या; धृते. ३ कतेवगार. कारिंदा—पु. कारंदा वे

कारळा-ळे-तीळ--पु. खुरासणी; काळा तीळ. याचे झाड दीड-दोन हात उंच असतें. फुलांचा रंग पिवळा असून बीचा रंग काळा असतो. याचे तेल जाळण्यास व खाण्यास उपयोगी आहे. पंडग्रसंना घालतात.[सं. कृष्ण+तिल; तुल.का. करि=काळा]

कारळं—न. कड्ड जिरं, हॅ औषधी आहे. [का. करि=काळें] कारा—की. १ दुवंग; कारागृह; कारागार; बंदिशाला. 'काय दिसे न दुम्हास्तव रिपुनी उध्हन ठेविली कारा।' –विक ६६. २ (ल.) त्रासदायक धंदा, काम, संसार. [सं.]

कारा(रि) गिरी—की. १ कारागिरीचे कौशल्य; चतुराई; कसब; कामःची उत्कृष्ट उठावणी; करामत. [का. कारिगरि] कारागीर-गिरी—पु. १ (की.)कारभारी. 'अर्जुन तिथें कारागीरी। ' -मसाप २.१-२३.

कारागृह—न. तुरुंग; बंदिशाळा; 'कारागृहीं अवतरले। श्रीकृष्ण गोकुळीं वाढिनले।'-दशावतारांची भूपाळी ९. [सं.]

कारात—न. कॅरट पहा. सुमारें दोन रतींच वचन; हिन्याचे क्षजन करण्यासाठीं वापरतात. 'हा हिरा १६८० कारात वजन आहे. '—मराटी सहावें पुस्तक प्र. ११४. भाष्ट. २ री. [ई. कॅरट भर. किरात ]

कारार्थ-न. (गो.) कार्ले; कारेते.

कारांना--न. (गो.) करवंद.

काराफूळ—न. (इ. गो.) क्रियांच्या कानांतीळ कुडीं, स्रवंग. [कणेफुल]

काराब—न. (गो.) एक कानांतील मोत्यांचा दागिना. कारावर्णे—कि. १ (कृ.) वासावील करणें. २ पाण्याच्या पाटांतील गाळ काढणें.

काराविणे-कारविणे पहा.

शको. २. २९

कारिका—१ अर्थवोधक कोक. हा ३२ अक्षरी असतो. 'अखंड वेदांतिक कारिकांचें '—सारुह ५.१४. २ टीका; व्याख्या. ३ टीकारूप कोकांची मालिका. [सं.]

कारिंगणा--(गो.) ब्राह्मी वनस्पति.

कारिगर-गार, कारागीर, कारेगार—प्. १ उसम काम करणारा; कसबी माणूस. 'बहुत दिवस नगास लागले त्यास इकडे दंगा कारीगर न मिळे।' -रा ३.१६८. २ चांगला कसबीं युतार, गंबडी, चितारी, सोनार, न्हावी. 'मिळेल तितका उत्तम कारागीर बोल्वावा.' -आगर ३.५. -वि. उपयोगी; कामी पडणारें; गुणकारी इ० उत्तम. 'तिनें बगा कसं कारागीर काम केलं तें!' -मदर्म ५५.

कारिट-रीट--- कीन. एक वेल व तिचें फळ. हें काकडी-सरखें लहान पण कड़ असतें.

कारिंदा—पु. कारंदा वेल व तिचें फळ; करांदा. या वेलीचीं पानें किंचित वाटोळीं असून हिला वीत-दीड वीत अंतरावर गांठीं असतात व प्रत्येक गांटीला करांदे येतात, व खालीं जिमनींतिह लागतात. फळ पूर्ण वाढल्यावर आंज्याएवढें होतें. याचे दोन प्रकार आहेत-गोडा व कडवा. [सं. करमदं]

कारिवणा-ना-पु. ब्राह्मी वनस्पति.

कारिवृद्धि-व्याज---स्नीन. (कायदा) ऋणकोर्ने किंवा कुळाने ठरविलेलें व्याज. [सं.]

कारिसवाणा—वि. केविलवाणा. 'धर्म वैसविला कारिस-वाणा।' –भाए १०९. [सं. कृष्]

कारी—वि. करणारा; घडविणारा; बनविणारा (समासांस जर्से—कफकारी, नाशकारी इ०). कारक सारखाच हा शब्द असून याची पुष्कळ प्रकारची विशेषण बनतात. [सं.]

कारी—की. ( नाविक ) राळ (गल्बत, नाव ६० च्या खार्ली लावतात); तेलांत चेंदरस बढवून तथार करतात. ही फळ्या कायम धडतेवेळी वादीस लावून नंतर कापसाची घडी ठेवून घडतात.

कारी-9. (कों.) एक मासा.

कारी — उद्गा. (व.) कांग ह्या अर्थी मुलीस हाक मारतांना योजावयाचें संबोधन. 'करें सखेचा कर घेय कारी।'—सा**रुह** ८.४४.

कारीक-कारींच--वि. (राजा.) खत वालून तयार केलेली (जमीन). [कार=खत]

कारीगर-गार, कारेगर-गार-- वि. परिणामकारकः, ठागुः, कारिगर पहाः ' इक्षा जाहली होती परंतु कारीगर जहाली नाहीं. '-रा १४ ३५. (का. कागरः, तुळ० सं. कार्यकर]

कारु-रू-पु. १ कसबी; कारागीर; शिल्पकार; करेबर निर्वाह करणारा माणूस. २ समुञ्चयाने बारा बळतेहार; कारुनार. नारुकारु पहा. [बैं. सं. इ-कारु - ऋग्वे ९.१९२.३.] काढियेलीं. ' -सारुह ६.१३. [सं. कारुक]

कारुणा-पु. (बे.) बाह्मी. कारिवणा पहा.

कारुणिक-वि. दयाळ: कपाळ. [सं. करुणा]

कारण्यामाजीं पाउलें । लपवृति चाले। '-ज्ञा १३.२४८. [सं.] • वास्ति-की. दयाळपणा, 'आपल्या अंगांत कारण्यवृत्ति जागृत झाली... '-गीर ८१.

कारुना-पु. (हेट). कारिवणा-ना पहा.

कारुनारु-पु. भद्धतेदार व बद्धतेदार.

कारे--न. १ एक कांटेरी वनस्पति. २ समुद्रांत टाका-बयाच्या बरीच्या बाळयास लावलेले इलके व तरते लांकड.

कारेती-की. काख्याची वेल.

कारेते-तां-न. (कों. क.) कारलें.

**कारेबारे**---पुथव, (एकवचनकारावारा;परंतु हा शब्द बहुतेक एकवचनी उपयोगांत आणीत नाहींत. कर आणि वारा यांपासन) धूळधाण; फडशा; सत्यानाश (पैसा, नशीब वगैरेचा ). (कि॰ करणें ), [केर+वारा ]

कारेळ-ळा, कारेळा तीळ, कारेळें-कारळा तीळ पहा. कारो-पु. (गो.) काजऱ्याचे झाड; काजरा; कुचला.

कारोट-पु. (कों.) बाताहत; विनाश; उच्छेद (शील, धान्य, गांव, घर इ० चा ). [का. कार=ओक्णें ]

काकेश्य-न. शब्दांतील ककेशपणाः कर्णकठोरपणाः [सं.] कार्कीद-दीं, कार्क्जनी, कार्खाना-कारकीद इ० मध्ये 981.

कार्गरी-की. परिणाम; यशस्विता. 'परंतु अडचण व पर्जन्य फार यास्तव कार्गरी जाइली नाहीं, '-रा १४.३५. [कारीगर पहा] काचोंबी-वि. वेलबुट्टीदार. 'खिलत पाच पारचे काचोंबी दिला. ' -रा ७.७०. [फा. कार्चोंबी ]

काचीब-9. भरतकाम: जरतारीचें, वेलबुटीचें काम कर-णारा. [फा. काचोंब. सि. काचोंब]

कार्टी-र्टी-पुली. कारटा पहा. ' ऑकारेश्वरावरच्या कार-व्याच्या रहण्याच्या...अंगी इतका बेशरमपणा नसेल. ' -नाक 3.66.

कार्टा-र्टी-र्ट--पुन्नीन. द्वाड मुलगा-गी-गें. 'एखादे वेळीं हीं थोरांचीं द्वाब कार्टी प्रसंगीं विसहत जाऊन ...' -रतम ५.३. [कारटा पहा]

थांतील एक पान. २ स्वतःच नांव व पत्ता लिहिलेली चिटठी. -आसी ४२. [सं.]

कारुक-पु. चितारी; कारागीर. 'परम कचिर चित्र कारुकी [ इं. कार्ड ] ्बोर्ड-पु. (इं. ) पुठ्ठपाचा जाड कागद. [ इं. काईबोई 1

कार्त-पु. (गो.) पाव रत्तल वजन. [ई. कार्टर]

कार्तकाढप-१. (गो.) राजरोस परवाना मिळविणे 

कार्तवीर्य-पु. पुराणप्रसिद्ध सहस्रार्जुन. याला परशुरामाने मारलें. हरवलेली वस्तु याच्या नामस्मरणानें सांपडते असा भाविक लोकांचा समज आहे व त्यासाठीं पढील श्लोक रूढ आहे-'कार्तवीयर्ज्जिनो नाम राजा बाहु सहस्रवान् । यस्य स्मरणमात्रेण गतं नष्टं च लभ्यते ॥ ' [सं. ]

कार्तिक--प. खाटिक; मांसविकय करणारी एक जात. −विल्सन. [सं. कृत्=कापणें ]

कार्तिक-र्त्तिक-पु. ज्या महिन्यांत पौर्णिमेच्या दिवशीं कृत्तिका नक्षत्रीं चंद्र असतो तो महिनाः चांद्रमासीय भाठवा महिना; इं. नोव्हेंबर महिन्याचा समारास येणारा महिना. [सं. कृत्तिका] •स्नान-न. अश्विनी पौणिमेपासून कार्तीकी पौर्णिमेपर्यंत कृत्तिका नक्षत्र मावळण्यापूर्वी पहांटेस करावयाचे स्नान, आंघोळ. हें राधादामोदराप्रीत्यथे करतात. •स्वामी- देवांचा सेनापतिः पडाननः शंकराचा वडील मुलगाः खाचा प्रसाद होणाऱ्याला सात जन्म ब्राह्मणजन्म येतो व जी सुवा-सिनी स्त्री याचे दर्शन घेईल तिला सात जनम वैधव्य प्राप्त होतें (कारण तो ब्रह्मचारी आहे) अशी महाराष्ट्रांत समजूत आहे. परंतु मदासेकडे अशी समजूत नाहीं, उलट तिकडे कार्तिक-स्वामीला दोन बायका आहेत असे मानितात व त्यास सुब्रह्म-ण्यम् असे म्हणतात. •स्वामीचा हिमायती-च्या भिडेचा-प. केवळ ब्राह्मण जातीत उत्पन्न होऊन ब्रह्मकर्मादि विधि न कर-णाऱ्याला उपहासाने म्हणतात. -काचे विवे-पुअव. ह्या महि-न्यांत लावण्यांत येणारे आकाशदिवे. 'हिरंभटी स्नाब केलें अग्निसेवें। कार्तिकाचे दिवे आकाशांत '-ब १५.

कार्तिकी-की. कार्तिक महिन्यांतील एकादशी.

कार्ति(का)की-वि. कार्तिक महिन्यासंबंधी (सोमवार, एकादशी, पौर्णिमा इ०).

कार्नीस-की. कारनीस पहा.

कार्पण्य--- कृपणपणाः, चिक्कृपणाः, कंजूषपणाः [ सं. ] कार्पदोज- पु. कार्यकर्ता; मुत्सही. ' परंतु कार्पदीज यांचा अर्ज भापल्यास मान्य पहुन...' -रा ५.३०, [फा. कार्पर्दाश ]

कार्पास-पु. कापसाचे झाड व कापूस. [सं. ]-वि. काप-सासंबंधीं.

कार्मक-- प. धनुध्य. 'बीरीं कार्मकें बाहिलीं। '-एरस्व कार्ड--न. १ (ई.) लिहिण्याचे कोरें पत्र; गंजिफा, पत्ते ८.२६. 'एका दों न ढळेचि कार्मुक करें हें नेटकें जों कळे।' धनंजया।कार्य पें गा।' -हा १३.९६९. २ परिणाम; किया; योग, 'जे कार्य ना कारण। '-क्का १५,७८, 'चन्यावर आसिडाचे कार्य झाल्यास कार्नानिक आसिड वाय बाहेर पडतो.' -पदाव ११. 'तो कार्यावर दृष्टि देतो.' ३ समारंभ; उत्सव. उ० स्प्रकार्थ, ४ (ब्या.) विभक्तीचीं हपें: विकार, ५ फिर्याद: खटला; मुकहमा. ६ ( वेदांत ) अकरा इंद्रिये व पांच विषय. ( आनंदिगरीचें मत ). ७ ( वेदांत ) शरीर ( पंच क्वानेंद्रिये, त्यांचे पांच विषय, मन, बुद्धि व अहंकार ). ( शांकरभाष्य भगवद्गीता १३.२०. ) -वि. करण्यास योग्यः ( वात्र. ) ० उठणे-काम पार पड़ेंगे. 'असे झालें असतां ... किती कार्ये उठणारी आहेत पहा. ! ' -नि ४४०. ० उरकाणीं-१ काम पार पाढणें. २ (ल.) रतिसंभोग करणे. कार्याचर दृष्टि देणे-आपल्या ध्येयाचा ध्यास घेण: आपला उद्देश सिद्ध करण्याकडे लक्ष देण: काम साधणें. -स लाखणी-योग्य कामी उपयोग करणें. 'त्याने आपला पैका कार्यास लावला. 'सामाशब्दः- ०कर्ता-वि. १ लोकांचीं कामें करण्यांत तत्पर. २ स्वत:च्या हिमतीवर काम तडीस नेणारा. कारणस्याय-प. हेत् व परिणाम यांच्या संबंधाचा नियम. [सं.] • कारणभाव-पु. फल व तदुत्पादक किया यांचा संबंध. 'ज्या दोन गोष्टींचें आनुचर्य दुसऱ्या कोणत्याहि गोष्टीचर अवलंबन नसते त्या दोहोत कार्यकारणभाव असतो.'-न्याप ३४. 'घटाचा भाणि मृत्तिकेचा कार्यकारणभाव आहे. ' क्तारी-वि. कार्य करणाराः ब्यापार करणाराः तटस्य नव्हे तो. ०कुदाल-वि. धंया मध्ये चतुर, कल्पक. ० क्रम-पश्चिका-कीय. समेत व्हावयाचे काम ब त्याचा अनुक्रम दाखविणारा कागद. -सभा ७१. (ई.) अजेंडा. **्त:**-किवि. कांहीं कारणासाठीं, उद्देशामुळे. व्तत्पर-वि. कार्यात निमम. ॰द्शेक दिशा-स्ती. (यंत्रशास्त्र ) प्रेरणा ज्या दिसेत कार्य करते ती दिशा. -यंस्थि ४. ०दर्शक बिंद्र-पु. (यंत्र-शास्त्र) प्रेरणेचे कार्य ज्या बिंदुस्थळीं होतें तो बिंदु. -यंस्थि ४. • प्रयोजन-न. विवाह, मंज वंगरे समारंभ किंवा सण यांना **ब्यापक संज्ञा. ०भाग−**पु. १ काम किंवा पत्करलेले अंगावर घेत केलें कार्य; करावयाचें काम; साधावयाचा उद्देश. ( कि॰ करणें; उरकर्णे: उचलर्णे: लोटर्णे. ) २ कामाचा अंश, भाग. ० भार-पु. १ अंगावर घेतलेलें कामाचें ओझें; जवाबदारी; जोखीम. २ काम; व्यवस्था; कारभार. [सं.] ०ळोभी-वि. कार्यसाधु; काम साधन घेणारा. 'न षालिन भिडेस मी जरिहि कार्यलोभी तिला।' -केका १०. ०वादी-वादु-साधु-वि. कोणीकडून तरी आपले कार्य साधण्यासाठी गोड बोलणारा. ० चाह-ही-पु. व्यवस्था-पक; जबाबदारीनें कार्य करणारा; संस्थेचा चिटणीस बगैरे. •स्यम्-स्याकुळ-स्यावृत्त-वि. हातांत चेतलेल्या कामाने बेजार वागणें. •साधर्णे-अचुक, योग्य संधि गांठणें; योग्य काळी

राज्या अनुषंगाने योजावयाचा शब्द: स्थूल शरीर. ०**संपादन**-साधन-न. कामाचा उरकः काम तहीस नेण: काम साधर्णे. सफल करणे. •साधक-वि. कार्य साधणारा ( बटक, माणुस, साधने ). ·सिद्धि-स्नी. शेवटास नेलेलें काम; फलसिद्धि; कामाची पूर्णता. **्क्षम**-वि. काम करण्यांत हवार: निपुण: प्रवीण: कामाला प्रसंगी उपयोगी पडणारा: काम करण्यास समर्थ. योग्य. सि. कार्य+क्षम=समर्थी

> कार्याकारण-वि. आवश्यक कार्याच्या निर्वाहापुरताः जरूरी पुरता; प्रसंगापुरता. [ सं. कार्य+कारण ]

> कार्याची वस्त-स्त-सी. कामाला उपयोगी पडणारी कोणतीहि वस्त, पदार्थ: अनेक कामाला जहरीची असणारी वस्त ( औषध, पदार्थ, माणूस ).

> कार्यार्थी —िव. १ जो आपलें कार्य हळू हळू पण धिम्मे-पणानें सिद्धीस नेतो तो: कार्यसिद्धीकडे रूक्ष देणारा: हेत सफल कहन घेणारा. २ स्वार्थसाधु. [सं. कार्य+अर्थित् ]

> कार्यानमेय-वि. परिणामावरून, फलावह्न अनुमान करण्यास योग्य. [सं. कार्य+अनुमेय]

> काइर्य-पु. कृशता; रोडपणा. 'जयाचे मनी भालस्य। देहीं अति कार्र्य । ' -ज्ञा १३.५१७. [ सं. कुरा-कार्र्य ]

> कार्षापण-वि. जुन्या काळचे एक नाणे. ' आपण कोणा-पासन एक कार्षापणिह दक्षिणा म्हणून घेऊं इच्छित नाहीं. ' - चंद्र ६९. [सं. कार्षापण ]

कान्हळ-ळा, कान्हेळ-ळा-तीळ--कारळा तीळ पहा. काऱ्होड--सी. (व. ना.) गाईचे वासरू; कालवड पहा. काल-न. केळीचा गाभा. कार्ले पहा.

कल्ल-काल ]

काल-पु. १ वेळ; समय ( ज्याचे मोजमाप दिवस, प्रहर, इ० नी होतें तो ). २ हंगाम; मोसम; योग्य वेळ. ३ संकटाची वेळ. ४ यमराज: मृत्य: ज्यापासून जिवाला घोका बाटतो अशी वस्तु, प्राणी ( साप, बाघ इ० ); एखार्दे संकट; मृत्यु; नाश; मृत्युसमय. 'शिवाजी महाराजांचा काल शके १६०२ मध्यें आला. ' ५ चांगलें किया बाईट होण्यास कारणीभूत अशी पर-मेश्वराची इच्छा. ६ भूत, भविष्य, वर्तमान इत्यादींचा समय. ७ (गायन) ताल, कालाचीं तालोपयोगी प्रमाणे:-अणु, हुत, लघु, गुरु, प्लुत. [सं. काल ] (बाप्र. ) • देशतार्तस्य करणें-देश पाइन करणें-वर्तणे-काल, स्थल परिस्थिति पाइन

एखादी गोष्ट घडवून आणणे. सामाशब्दः - • केंद्रक-पु. काळकंटकं पहा. • कल्ला-पु. वेळ; प्रसंग; संधि वर्गरे. 'सशाचे पारधीस बाघार्वे सामान असावें, न जाणो कालकल्ला आहे.' -िकिवि. दःखाचे दिवसांत; वेळप्रसंगीं (भविष्यकालीन प्रसंग); संकटाचे दिव-सांत: अडचणीचे दिवशीं: जास्त अर्थासाठीं वेळ-अवेळ पहा. 'धान्य देजन ठेवावें, कालकल्ला उपयोगी पडेल. ' [काल द्वि. ] •क्रट-न. १ देवदैत्यांनी अमृताच्या प्राप्तीसाठी समुद्रमंथन केल्यावेळीं निघालेलें. त्रेलोक्य जाळणारें विष. 'तैसें तें घनदाट। उठावले एकवाद । जैसे उसळले कालकट । धरी कवण । '-जा १.८९. २ सामान्यतः विष. ३ ( ल. ) द्वेषः मत्सर. ० कृत-वि. (कायदा) मदतबंद गहाण: गहाण ठेवण्याचा एक प्रकार: यांत विशिष्ट मदतीच्या आंत गहाण सोडवन नेण्याची सवलत असते. [सं.] ॰ क्रमण-णा-नली, करमणुक; वेळ घालविणें ( ख्याली खुशालीत, वैनींत ). [सं. ] 'कालक्रमणा बरवी होइल आतां म्हणोनि नाचतसे। ' शाति-स्री. दैवाची गतिः काळवेळ लोटणें, जाणें; बरें-बाईट होण्याची काळाची रीति, ओष: कालाचा प्रभाव. 'कालगतीने भूमीने पीक सोडलें.' [सं.] •गुजराण-गुजारा-री-गुद्राण - प्रकीन, संकटांत काळ घालविणें; हरहन्नर कहन काळ कंठणें; कसें तरी कहन तात्परता उदरनिर्वाह करणें. [सं. काल+फा. गुजरान्=जीवन] गृत-न. १ कला; कल्पनेची योजना; चतुराईची योजना; गृढ योजनेतील रहस्य. २ अशा तन्हेची रचना किंदारीत. ३ यंत्रांतील गढ रचना, किल्ली व त्या रचनेने युक्त असे यंत्र. [सं.कला+गति–गृत १] •ग्रहत–वि. मरणोन्मुख; अतिशय संबद्धाने त्रस्त झालेला. घेरलेला: विपत्तीत सांपडलेला. **्घन**-पु. (काव्य) मृत्युक्षपी ढगः प्रलयमेयः सधीचा नाश होण्याच्या विळची रात्र. **ंबंचन-ना**-नकी. १ कालक्षमणः वेळ घालविणे. बेळीं जे मेच बृष्टि करून सृष्टि बुडवितात तो. 'कालघन गडगड भारके हो तेथवां। ' • चक्क-न. १ कालाची राहारी व त्याचा प्रभाव: नशिवाचा फेरा; दैवगति; आयुष्यांतील वरी-वाईट घडा-मोड. (कि॰ घडणें; उल्टोंग; पालटणें). २ विशिष्ट कालघटकांची आवित्त, उ० ६० संवत्सरांचा फेरा; ऋतुंचें आवर्तन वंगरे. ३ कालाचा किंवा वेळाचा विशिष्ट अंश,भाग; मुरत; विशिष्ट कालखंड; कालाचे ठराविक परिमाण. • चारित्र-न. गशिबाचा खेळ; दैवाची लीला. 'कालचरित्र विचित्र।' • त्रय-त्रितय-न. भूत, भविष्य, वर्तमान हे तीन काळ. ० अर्थी-क्रिवि. ( नास्तिपक्षी ) तीनहि काळीं (कथीं हि नाहीं या अर्थानें ). 'स्पर्श न करी कालत्रयीं । ' ॰ बंड - पु. १ यमाने दिलेली शिक्षा. २ मृत्यु; मरण. •वडाा-स्त्री. १ बरीवाईट दैवगति; परिस्थिति. २ सत्ता घाल विगारा काळ, दिवस. ( कि॰ फिरणें; पालटणें; बदलणें; वाईट असर्गे), 'कालद्रशा कोण्डाच्याने सांगवत नाहीं.' •धार्म-पु काल- यु. कल. ]

महिमा: ( मनुष्याच्या दैवावर चालणारी, घडणारी ) कालाची सत्ता. अधिकार, सामध्ये, प्रभाव. • निर्वाह-प. १ रोजच्या चरिता-र्थास लागणाऱ्या वस्तुंचा पुरवठा. २ काळ घालविणे. ० परत्य-किवि. काळाच्या अनुरोधार्ने: प्रसंगविशेषी: योग्य काली: कथीं कवीं: केव्हां केव्हां. • पराभव-प. संकटकाळी काळाशीं झगडन यशस्वी होणें; कालावर विजय; बिकट परिस्थितींतून मार्ग काढणें, पार पडणें. ॰परिच्छेंदरहित-वि. तिन्ही कालांच्या पलीकडील म्हणजे सतत, नित्य (परब्रह्म ). •पादा-प. मृत्यूचा फास; मरण. • पुरुष-पु. १ यमाचा सेवक; यम; यमद्रत. १ बाह्मणास दान देण्याकरितां केलेली लोखंडाची, इन्य आंत भरलेली (पोकळ) यमाची प्रतिमा. ३ (ल.) कोणताहि भयंकर पुरुष; शत्रः, कर मनुष्य. • बेल-की. १ भविष्य सांगणें; शकुन वगैरे सांगणें. २ कालबेला गोसाव्याचे काम. •बेला-स्या-प. गोसा-उद्यांचा एक पंथ व त्यांतील उद्यक्ति-वि. १ वरील पंथांतील; जो कालबेल करतो तो. २ कालबेलासंबंधीं. •महिमा-माहात्म्य-पुन, कालचक अर्थ १ पहा, **्मान**-न. १ वेळमापन. २ वेळामापक यंत्र: (ई.) कॉनोमिटर. ३ हंगाम; रागरंग; कोणताहि काल (चांगला -बाईट). 'आतांचें कालमानच वेगळें।' (कि॰ फिरविणें; बदलणें; उलटणें; पालटणें.) ४ परिस्थिति. •मूर्ति-प. १ भयंकर कर माणुस. २ यम. ० यातना-स्त्री. यमयातना; अत्यंत दाहण क्लेश. ०राज्री-स्त्री. १ प्रत्येक ७७ व्या वर्षाच्या सातव्या महिन्याची सातवी रात्र. २ काली देवीचा जनमदिवस; कांहींच्या मतें हा दिवस आश्विन शुद्ध अष्टमी व कांहींच्या मतें श्रावण वय अष्टमीची रात्र. ३ कल्पाची शेवटची रात्र. ४ (सामा.) अंधारी, काळीकुट रात्र; भयंकर रात्र; मरंण येण्याच्या २ मृत्यूची फसवणुक; गुदरलेल्या कठिण काळांत कसा तरी निर्वाह करणें. •सन्ता-स्त्री. कालमहिमा पहा. •साधन-न. १ वेळ समजण्याचे यंत्र ( घड्याळ ); छायायंत्र. २ स्नानसंध्या-वगैरे कर्मास जो काळ सांगितला आहे त्या वेळी करावयाचे ते तें अनुष्ठान. ३ वेळाचे घेतलेलें माप. ०सूत्र-न. नशिबाचा, दैवाचा थागा, रेषा. ० स्वरूप-न. ( मृत्युसम वाटणारा ) कोण-ताहि अति भयंकर पदार्थ; मृत्युरूपी वस्तु. •हरण-न. १ कालकमण; वेळ घालविणें; २ दिवस माहन नेणे; त्या दिवसाची साधन सामुग्री मिळविणें; दिवस काढणें. ०क्षेप-पु. १ काल-व्ययः कालक्रमणः कालहरण, कालातिक्रमणः आयुष्याचे दिवस कंठणें. २ निर्वाह.

काल-वि. काळा.

काल-( खा. ) उद्यां. ' कालदिन येजो' = उद्यां ये. [ हि.

लोहार इ० ना उपयोगी ). कालगत पहा.

कालण-न. (राजा. कुण.) कालवण. [कालवण भप.] कालणें—अित. (लुप्त) कालवणें; मिसळणें; मिश्रित कर्णे. कालधा—५. उत्रथमें. कल्या पहाः

कालनेमीची मूर्ति-की. (गो.) कपटी माण्स. [काल-नेमि या नांवाचा एक कपटी राक्षस होता त्यावहन ]

कालपी-साखर-की. उत्तरहिंदुस्थानांत काल्पी गांवी तयार झालेली साखर (खडीसाखर, पिठीसाखर या दोन्ही; विशेषतः खडीसाखर.)

( दु:ख, ताप यांपासून होणारी ).

कालमेलर्णे-अफि. तळमळणे; तडफडणे (ताप, दु:ख यांमुळें ).

कालमेह-पु. काळया रंगाची लघ्वी होणें; प्रमेह पहा. [सं. काल+मेह]

कालरा-पु. (इं.) पटकी; महामारी; अजीर्णामुळे शरी-रांत वातदोष होऊन सुया टोचल्याप्रमाणे पीडा करणारा रोग; कुळीक; विष्विचका; वाखा; जरीमरी. हा विकोपास गेल्यास दोन्ही पायांच्या खोटांना डाग दावा किंवा शुद्ध गंधक अगर केशर लिंबाच्या रसांतृन दावें. —योर १.५१०. [ ई. कॉलरा ]

काललवण-न. एक कृत्रिम व रेचक मीठ; पादेलोण; गंधवीज. बिडलवण पहा. [ सं. ]

कालच-न. शिपांत असणारा एक समुद्रांतील प्राणी; काल् व त्याचा शिपला; या प्राण्यास डोकें नसतें. हा समुद्रकिनाऱ्या-वरील खडकांतहि सांपडतो.

कालव(ध्ह)ड-डी-स्त्री. ल्हान वासहं, गाय; गोजी. [सं. कलभटी-कलहडी-कलभडी-कलवडी -भाभ १८३२; का. कहस् ]

कालवण—न. १ भात, भाकर ६० कोरडे पदार्थ ज्याच्यार्शी खातात असे ताक, दहीं, दूध आमटी, सांबारें, कढी, पातळ भाजी. (व.)शिकरण, ( केळी शिताफळें ६० ची ) वगैरे पदार्थ; पातळ तोंडी लावणें; कोरडयास; (गो.) निस्त्याक. 'दिध दुधें तर्के । कढिया कालवर्णे विचीत्रे। '-ऋ ८४. २ मिश्रण [सं. किंचित धारिजणी वेळ. [सं.] +लवण ]

कालवर्णे-विणे-उकि. १ दोन पदार्थीचे एकत्र मिश्रण करणें. 'जैसी जवळिकेची सरोवरें । उचंबळिलया कालवती पर- कियापदाच्या कारकष्ट्वीनें जोडलेल्या चार लोकांचा समुच्चयः; स्परें।'-हा १०.१२१. २ पितादिकांमुळें पोटांत ढवळल्यासारखें होंगें. [दे. कल्लवियं; का. कलपु | जीव-प्राण कालविर्णे-जीव घाबरा होणें. 'भ्रमांत मन काल्बे, प्रखर तेजहीं माल्बे।' (बाप्र.) वगैरेंने आलेली, झालेली) कासाविसी; तळमळ; तगमग;

कालगंत-की. भोकें पाडलेली लोखंडी पट्टी (सोनार, विदाळ कालवर्ण-सालेला विटाळ प्रगट न करतां चहुंकडे शिवणें.

> कालवा-पु. नदी, तलाव ६० चे पाणी नेणारा मोठा पाट. 'कर्ण म्हणे तुज सागर भासे, मज भीम कालवा राया।'-मोकर्ण ३२.२५. [सं. कुल्ल्या; का. कालिवे; इं. कॅनॉल ]

> कालवा-प. १ भात भाकर इ० चा कालवणाशी कुसकरून बनविलेला काला; त्यावह्रन. २ (ल.) काल्याकाल्य; गर्दी. 'सोडली पुण्याची जागा तोडिल्या धागा, भडकल्या पागा कालवा झाला. '-ऐपो ४३३. [कालवर्णे]

कालवाकालव-नी. १ परस्पर विरुद्ध वस्तुंची मिसळ, कालमील-मेल-की. तगमग; अस्वस्थता; तलमळ भेसळ. २ ढवळाढवळ; विचका. ३ घोटाळधाचा वाद. ४ पोटां-तील अस्वस्थता. ५ कोणताहि मनोविकार प्रवल झाल्याने मन अस्थिर होणे; चलबिचल; 'रोम शहर जुलमी पोपच्या व फ्रेंच राजाच्या ताब्यांत गेलेले पाइन ग्यारिबॉल्डीचे मनांत कालवा-कालव होऊन जात जसे '-ग्यारिबॉल्डीचे चरित्र [कालवण ]

कालसांच-(गो.) विजार. [पोर्तु.]

काला-न. १ मिश्रण. 'तेयां दोन्हींचा काला कींजे।' -शिशु ७६. २ दहीं काला; (संक्षेपानें ) गोपाळकाला. 'प्रेमें काला पूर्ण मांडियेला।'-दावि ३८. 'मामुच्या शिदोऱ्या एकत्र कह्नि। काला वाटिसी तुं चक्रपाणी।' –ह ३६.५७. ३ कोहळा, भोपला यांचा कीस तिखट, मीट इ० घालून (सांडग्यांसाठीं) करतान तो. ४ (गो.) बार मारण्याचा एक प्रकार. ५ चिखल. ' नीलोत्पालाचिये मार्जे। दीन्हरूँ कस्तुरिएचे कार्ले। ' -शिशु ३७७. ६ पूट; रंगाचा पुन्हां पुन्हां यावयाचा हात. 'इश्वरध्यानाचिया चोळा। मनाकाले दिजती वेळोंवेळा।' -माए ६८६. [कालविणें] •कथला-पु. ( ना. ) भानगड; उला-ढाल. • कित्ता-पु. १ निरनिराळधा जिन्नसांचा किंवा वस्तूंचा संप्रह, जमाव, ढीग, (कि॰ भरणे.) २ (समुच्चयाने )नाना प्रका-रच्या धान्यांची पिकें किया बाजारांत विक्रीस आणलेलें निरनि राळ धान्य. (कि॰ नासणे; पिकणे; बुडणे; येणे; भरणें). ३ शेतांत उसाच्या फडांत, सुपारीच्या आगरांत निरनिराळ्या प्रकारचे पेर-लेलें मोगण; दुय्यम प्रतीचें पीक.

काळानुकृष्य---न. कालाची अनुकूलता; योग्य संधि, प्रसंग;

कालापकर्ष-पु. कालाचा अपन्यय. [सं. काल+अपकर्ष] कालापाक-न. प्रत्येक श्लोकांत अर्थ पुरा करण्याऐवर्जी युग्मविशेषक; कुलक पहा. [सं.]

कालाबुल-ली-भूल-भुली-- की. (ताप, पित्त, भूक

अस्वस्थता. 'कां चिस्तली स्तली गाये। घड भाकड न पाहे। जो तियेचेया ग्लानी होये। कालाभुला।' –हा १६.१४२. 'मग कालानुली हाका देते वेळे। होतोसी परि डोळे नुवडिसी।' –तुगा ४०८३.

कालायस-न. पोलाद. [सं. काल+आयस ]

कालाषधि—की. विशिष्ट वेळेची मर्यादा; कांहीं काळ; काहीं वेळ; 'विचार बदलण्याला कालावधीची आवश्यकता मुळींच नसते. '-भा११०. [सं. काल+अविध]

कालाष्ट्रक—न. भाषाढ वय प्रतिपदा ते अष्टमीपर्यतचा काळ. या काळांत काळभेरवाचे भक्त त्याची पूजा करतात, उपवास पाळ-तात, व भाठ ब्राह्मणांना जेवण घाळतात. [सं. काल+अष्टक]

कालाष्ट्रमी —की. कार्तिक वय अष्टमी; प्रत्येक महिन्याची वय अष्टमी; (विक् ) कालाष्ट्रकांतील शेवटचा दिवस. या अष्टमीचे दिवशीं कालभैरवाची पूजा करतात. [सं.]

कालिक—वि. कालासंबंधीं; मुदतीचें. [सं.] ॰ वृद्धि-की. ठालेल्या मुदतीचें ब्याज. कायिकवृद्धि पहा.

कालिका, कालिकाई-काली-की. पार्वतीचे एक स्वरूप. बंगाल्यांत हिची पूजा करतात. [सं.]

कालिंग—? (गो.) कलिंगड पहा. २ द्रव्याचा संचय. कालिंगड-ण—न. कलिंगड पहा. [सं. कालिंगी]

कालिंगडा—. प. (राग) ह्या रागास षड्ज, कोमल ऋषम, तीत्र गांधार, कोमल मध्यम, पंचम, कोमल धेवत, तीत्र निषाद हे स्वर लागतात. जाती संपूर्ण संपूर्ण, वादी पंचम, संवादी षड्ज, गानसमय रात्रीचा चवया प्रहर.

कार्लिदी—की. यमुना नदी. 'कार्लिदीचें हदयशल्य फेडिलें।'-क्का १०.२९०. [सं.]

कालिपास—प्र. (शाप.) (इं.) कॅलिपर्स; गोलाकार वस्तूंचा आंतील व बाहेरील व्यास मोजण्याचा वाटोळा कंपास. [इं.कॅलिपर्स]

कालिमा—कीयु. १ काळेपणा. २ ( ल. ) डाग; कलंक ( दोष, पाप इ० मुळें आयुष्यास, चारित्र्यास लागणारा ). ३ लाज; शरम (अपराधी माणसाची). ५ काळवंडलेपणा; निस्तेजता; प्रेतकळा (रोग, अतिश्रम इ० मुळें येणारी ). ५ शरीराचा काळे-पणा (अतिश्रय उन्हामुळें आलेला). [सं.]

काली—की. १ पार्वती. २ एक वनस्पति 'मेथिका, धातकी, काली, उपलसरी, बाजपूरक यांचा पिंड तेजाची वृद्धि करणारा होय. ' - अश्वप २.८.

कालीन—िव. कालविषयक; काळासंबंधीं; काळाचा. (सामा.) एतत्कालीन; तत्कालीन.

कालीफास—न. (होमिओपायी) बारा क्षारांतील एक महत्त्वाचें औषध; हें मेंद्वे रोग, विश्वमञ्चर, पक्षघात यांवर विशेष उपयोगी आहे. [ई. कॅल्हिश्सम—फॉस्फेट]

कालीफ्लॉबर—जी. फुलकोबी; फुलबर; एक भाजी. [इं.]

कालीमूर---न. (होमिओपाथी) बारा क्षारांपैकी एक. आमांश, सदी, बहिरेपणा, त्वारोग, प्रदरह० वरील औषध. [ इं. ]

कालीय-पु. कालिया सर्प. 'गहर्डी कालीय तसा ज्यावरि तुं कोपगरळ वमशील।'-मोकण ३०.११.

कालीसरूक—न. (होमिओपाथी) बारा क्षारांपेकी धुपणी, देवी, गोवर व छातीचे सबै रोग यांवर व कोणत्याहि रोगांवर हैं औषघ घेतात. —जीवनरसायन ४९. [ हूं. ]

काळू—पुन्नी. एक वाय; सनई; चौघडयांतील टिमक्यांसिह म्हणतात. 'काल कर्णे, वाजती पुढें भाग्याची चढती।पाहुन जीव माझे तडफडती।'-प्रला १३४. 'काल कर्णे वाजे होती नौवत हसीवर चौषडे '-ऐपो २३७.

काळु-ळूं--- न. कालय.

कार्ले—न. केळीचा गाभा; केळीच्या मध्यांतृन एक दांडा बर पानापर्यंत येऊन तेथून त्या दांडपाला केळीच लोंगर (केळयांचा घड ) येतें. या दांडपाला (केळीच्या पोटांत असणाऱ्या भागास, बाहेर आळेल्या नव्हे ) काल म्हणतात. (वाप्र.) काल्यासारखा यड=केळीच्या गाभ्यासारखा थंडगार (अंग).

कॉलेज—न. महाविद्यालय; पाठशाळा; उच्च शिक्षणाची संस्था. [ ई. कॉलेज ]

कालेत-नी. (गो.) प्रकृति.

कालेवेलें—न. वाईट, विश्वासघातकी काम, मार्गः प्रच्छन्न कृत्य. कालबेल पहा.

कालो-पु (कु.) काला पहा.

कालोवा—पु. मेळ; मिलाफ; ऐक्य. 'जाला भृत्युभज्य कालोवा । भक्तिच्या वरीं । '-अमृ ९.३०. [कालवर्णे ]

कारुपक--वि. (कल्पक अप. ) योजना करणारा; युक्ति-बाज; चतुर. [सं. कल्पक]

कारपनिक—िव. मनानें किंवा कल्पनेनें शोधून काढलेंछे; कल्पित; नकली; बनावट; बसविलेलें, जुळविलेलें; अवास्तविक. [सं. क्लप्

कारमृत-कलबुत-द पहा.

काल्डवर-की. कालवड पहा.

काय — की. गेरू; एक प्रकारची तांबडी माती; हिचे लोखंडी काय व सोनकाव असे दोन प्रकार आहेत. [ते. का. कावि= तांबडा]

काख---सी. १ त्रास: कंटाळा. २ कावा: कपट. 'एक बटीक वगैरेचा मांडव; तात्परता मांडव; गुऱ्हाळाकरितां घातळेळा काव कल्लिन जात होती धुणे घेउनी. '-ऐपो ३५५. ३ (बे.) तापः कोपः राग. [कावणे.]

कावकाव-ली. १ (ध्व.) कावळगांचे ओरडणे. २ (ल.) कर्जदार, भिकारी यांचा मागणीचा, तगायाचा एक कल्लोळ, गोंगाट, भारडाओरड. ( कि॰ करणें ), [ध्व. ]

कांबजीचें-कि. (गो.) पाण्यांत फार वेळ राहिल्यानें भंग भांखडणें.

काषदी-पु. (कों.) एक मासा.

कावड-न. ( खा.व. ) ( कवा ह अप. ) दार; दाराची एक फळी. [सं. कपाट=कवाड ]

कावड-डी-की. १ पाण्याच्या घागरी अथवा एखादा जड पदार्थ नेण्यासाठीं बांबच्या दोन टोकानां शिक्याच्या रच-नेप्रमाणे दोऱ्या बांधन त्यांत घागरी घालन नेण्याचे साधन. 'सांह्रनिया रजतमाची कावडी।'-हा १६.७७. 'काष्ट्राची लघु कावडी धरुनियां होतों बढाखालता । ' -कचेसच ११. कि. काउ-ओझ बाहणें; का. ते. कावडि; सं. कार्पट ] २ विटीदांह च्या खेळामध्ये ठराविक गुण ज्या बाजूच्या खेळाडूंचे होतील त्यांनी आपरुपापैकी एका हषार खेळाडूकडून विटीचे ठराविक टोले माहन शेवर्टी विटी जेथे टोलली असेल तेथन दुसऱ्या बाजुच्या खेळाइंपैकी एकेकाने सर अथवा लंगडी, खेळण्याच्या जागेकडे घालावी, परंतु मध्ये तो गडी (थकल्यामुळें) जेथे थांबेल तेथून विजयी बाजुच्या गड्याने आणखी एक विटीचा टोला लगावला तर पुन्हा तेथून सुर अथवा लगडी सुरू करावी ब याप्रमाणे हरलेल्या डावाची फेड करावयाची अशी पद्धत 'बाळ्चे व सुनंदाचे ९० झाले, शंभराची कावड होती. '-सुदे ६. काचड्या-वि. कावड वाहणारा.

कावदता(था)वद-स्त्री. १ ( चमत्कारिक शब्दरचना ) गि-हाईक व दुकानदार यांच्यांत पदार्थीच्या भावाविषयीं चढ-उताराची घासाघीस होऊन शेवटीं ठरलेली किंमत, रक्स, भाव: अहचणींत आलेल्या व्यापाऱ्याशी त्याच्या सावकारांनी केलेली कर्जाची तहजोड अगर तोंडमिळवणी; सरासरीची विभागणी: प्रमाणशीर बाटणी; अदलाबदल (वस्तु, धंदा काम इ॰ ची ); एकदम दिलेली ठोकळ रक्सम. २ लुच्चेगिरीनें, धूर्तपणानें काम साधर्णे. ३कामांतील शक्कल; घूर्तता; कावा; खुबी. ४ सांजणीभांजणी.

कांबर्सल-जी. कवंदल पहा.

कावडी-पु. कापडी पहा.

बगैरे कामासाठीं घराबाहेर बांघळेली झोपडी किंवा झावळ्या कावरें झाड उससे। '-झा १५.१०९. [कावरा]

कुडाचा मांडव वगैरे. २ पशुंचा गोठा ( उन्हाळपांतील ); कोंड-वाडा; छप्पर. [का. कावण्ण]

कावर्णे-अकि. १ फार संतापण: रागावर्ण: रागावन तोंड सोडणें. ' तेथ कायसी सेवकांसी गोठी।कावलीं पोर्टी खीपुत्रें।' -एभा २३.९५. २ कंटाळणें; त्रासणें; वैतागणें (रागानें, दु:स्नानें), 'दीनता ल्याली: दु:खानें कावली '-विक ८. ३ पिसाळणें. (कुत्रें ). ४ कंटाळून आंतल्या आंत तडफडणे ; तळमळणे. 'संकटीं मनुष्य कावे।' -दावि ४५५. 'तन भववर्नि त्रितापदवपावकै कावली। ' -मंग ६०. ५ भयाने गांगसन जाणे.

कावती—स्री. (राजा.) पोफळीचे रोप. कवाता पहा.

काव( था )र-न. १ (कों ) पाचर, खंटी ( भितीतील ): खुंटा (जात्याचा ) ढिला झाल्यास त्यांत बसविण्याची पाचर र्किवा लाकडी चीप. २ (व.) कावल; अतिवाय झिजलेलें भांडें. २ (योगशास्त्र ) गुदस्थानीं टांच जोडणें, गुद व शिश्न यांच्या मधील शिवण, 'अपान रंध्रद्वया-।-माझारी धनंजया। पाष्णी पिइनियां । कांवर मूळ।'-ज्ञा १८.१०३६. ४ (नाविक) फळीच्या वाद्रीत दूसरी फळी गच्च बसती करणारी लांकडी पाचर ही कावर स्नालच्या व वरच्या दोन्ही फळशांस चार अंग्रुळें अंतरावर दोन दोन भोंके पाइन त्यांत मस्तर भूकन नंतर ठोकतात. हिचें पढ़चें टोंक निमळतें व ठंदट असन बरचा माथा गोल ब सपाट असतो. ०मळ-न, गुद व शिक्ष यांमधील शिवणीचे मूळ.

काचरखा—न. ( व. ) झाडावरचे बांडगुळ. कावरख पहा. काचरणे—अित. (व.) पिसाळणे. कावणे पहा.

कावरा-पु. (व. ना.) (बैलगाडी) जुंबावर मधोमध बसविण्याची एक वितळी बस्तु. हिची नागासारखी आकृति असते व दोन्ही बाजंस मधोमध लहान आरशी असते. या नागाच्या तोंडातून बैलांचा कासराहि घेतात.

कावरा-कावराबावरा--वि. भयभीतः, फार गोंधळळेलाः, भय, भाष्यर्थ, राग यांनी चिकत झालेला; घावरलेला; बुजलेला. [का. कानु=ताप, शेक + वेबस=घाम]

कासरुख-न. झाडावरचे बांडगुळ. 'संसार हें कांवरुखें। माड तेसे। '- इत १५.५२. 'सदा सफळ ऑब्याचा स्वसा। त्यावरी उपजे कांवरुख। '-एमा २३.३३. ( ल. ) --वि. क्षण-भगर: आधर्यकारक. [सं. किम्+वृक्ष ?]

कावरें-विरे-न. वेड; अम. 'लाविलें कावरें। प्रल्हाः दासी महैसाधुरें ।' -तुगा २८१. -वि. वेडें; पिसाळलेलें; भ्रमा-कावण-वाण-न. १ (कों.) लप्त वगैरे समारंभाचा स्वयंपाक त्मक; आभासात्मक; आश्वर्यकारक. ' परीते असी हें ऐसें।

काचल-ली-ल्या---न. १ ( कों. गो. ) फार जुने झालेलें निसतां भरमसाटपणें देणग्यांची वचने देणें. कावलयाने ग्र उद्या-(भाजी). [सं. कोमल; तुल, ग्र. कावछं ]

काचल(ळ)काठी-- बी. इलकी काठी; किरकोळ लांकड; झिलपी: निरुपयोगी लांकडाचा तुकडा.

कावला-प. चर: पाण्याचा पाट. कालवा पहा. (अप. पहा ).

काद्यली-पु. पांच-सहा इंच लांब व बराच रुंद, छातीवर व पाठीवर दोन दोन पंख असणारा एक मासा: फेकिन.

काचळा--पु. १ काळ्या रंगाचा, लांबट व बळकट बोंचीचा. मांस. किडे. गोचीड वर्गेर खाणारा. कावकाव असा कर्कश शब्द करणारा एक पक्षी; काक. २ अगस्त्याच्या फुलांतील कावळ्याच्या भाकाराची काडी. ३ केळफुलाच्या दात्यांतील एक न शिजणारा निबर तंत्र, हा काइन मग दात्यांची भाजी करतात. ४ कावळी नांवाच्या देलीचे फळ. ५ (बैलगाडी) गाडीवानाच्या चाब-काच्या टोकाला असलेला गोंडा. ६ (बे.) आमटी वाढण्याचे एक सारपात्र. ७ (क्षी.) नारळीच्या झाडाच्या शेंडयावरील कोवळ्या पानांचा झुबका. -कृषि ७४८. ८ (जरतार) कावळ्याच्या चोंचीच्या आकाराचा एक चिमटा. [सं. काक; ते. काकि: सि. काऊ; हि. कन्वा; इं. को] (वाप्र.) • शिवण-१ मृताच्या दहाच्या दिवशीं त्याच्या नांबाने केलेल्या पिंडास कावळवाने .स्पर्श करणे. २ स्त्री अस्पर्श झाली असतां ल्हान मुलांच्या समजुतीकरितां हा शब्द वापरतात. ( कावळा शिवला म्हणजे पाप लागतें अशी समजूत ). 'मद्विक्रम तुच्छ नरा, शिवला हा जेवि काक डाग मला।' -मोवन १२.३७. -चे आयध्य असर्णे-शंभर वर्षे म्हणजे दीर्घायुव्य असर्णे. -च्या शापाने गाई मरत नाहींत-क्षद माणसाने थोरामोठयांना कितीहि दूषणें दिली करी त्यांचे कांडीहि नकसान होत नाहीं, पांढरे कावळे जिकडे असतील तिकडे जाणें≔देशत्याग करणें. ( पोटांत ) काचळे कीकलणे-ओरडणे-फार मुक लागण. (गो.) कावळे म्हातारे जावप=9ुष्कळ काळ लोटणें. ३ह० १ कावळा साऱ्यांचा गु बाईल पण कावळयाचा कोणं खाईल=ओंगळपणा, नीचपणा, हरुकरपणा यांनी युक्त भशा माणसाबहरू योजतात. कावळां मोत्यांपोवळवांचा चारा काय उपयोगी ? =गाडवास गुळाची चव काय ? ३ घरांत नाहीं शीत कावळवास आमंत्रण= भेगांत सामर्थ्य नसतां बढेजावीच्या गोष्टी बोलगं, अवळ पैसा त्राशिक; कावलेला,

किया नवें असन अतिराय हलकें असलेलें भांडें. २ किडकी, ठिसळ, वप=कावळघाने ग्र उष्टावण्यापूर्वी म्हणजे अगर्दी सकाळीं. काखळे जीर्ण झालेली तुळई, लांकुड. ३ झिजून पातळ झालेलें भांडे, खुक-न. पत्रें, पावत्या, बिलें इ० चिकटवन ठेवण्याकरितां शिवणी-भांडयाचा तुकडा. 'नरवेह खोंकर जैसें फुटकें कावल।'-स्वादि पासन दोन बोटें वंदीच्या कांगदाच्या पश्या कापून शिवन तयार ६.४.७६. -वि. १ झिजलेलें; मोडीचे; निरुपयोगी. (भांडें इ०) केस्रेलें चिकटवृक. -ळथाचा डोळा-पु. १ (राजा.) एका २ किडका; मोडका; किरकोळ (खांब, तुळई); कीडखाद वनस्पतीचें फूल. २ (ल.) फार पातळ ताक. -चें गोत-न. एखायाच्या धरीं कांहीं निमित्ताने जमलेला गोतावळा: अनेक नात्यागोत्याच्या माणसांची गदी, झुंड वगैरे.

कावळाड-की. (क.) हंद तोंडाची मातीची घागर.

कावळी--सी. १ गोव्याकडे कुंपणात उगवणारे पुरुष-दीड पुरुष उंचीचें, चिचेच्या पानासारखीं पाने असलेलें व वाटाण्या-एवढीं जांभळया रंगाचीं फळे येणारें एक झाड. याचीं फळें मलें खातात. कावळे. -वगु २.४३. २ (गो.) एक औषधीवनस्पति. ३ जोंधळवांतील एक प्रकार. -कृषि २७७. ४ (सोनारी) विस्तवां-तील ग्रस उचलण्याचा बांकडया टोंकांचा चिमटा; सांडसी. ५ लांबट घडीची टोपी, हिला मार्गे जाड रोपूट असतें. ही लहान मुले घालतात; नावेची टोपी. ६ (क.) खेळांतील पराभव: हार. कावळ्या आवय-वि. (गो.) सारखी हिंडणारी व

इकडची बातमी तिकडे करणारी वाई.

कावा-9. १ घोडधाची रग जिरविण्याकरितां त्यास घ्याव-यास लावलेल फेरे; मंडळें; घिरटी; घेर. घोडा भरधांव पळत असतां त्याला बाटेल तसा बळविणें, फिरविणें, मंडळावर धरणें, पुढें मार्गे भरधांव सोडणें. (कि॰ देणें ). 'कर्णाभवतें बह उरगा-भवतें जेवि गरुड कावे घे।' -मोद्रोण १५.२०. 'घोडचाला दोन चार कावे दिल्हे मग निवळ झाला ' 'घोडा पढल्या काव्यावर फिरवाबा.' २ छुव्चेगिरी; ठक्रबाजी. ३ गुप्तकट; मसस्तः लुच्चेगिरीची योजना; कारस्थान (कि. करणे, बांधणे ), ध हलकावणी. 'गनीम यांनीं कावे देत देत अंतर्वेदप्रांतीं गेले '-भाव ११०. ५ पिछेहाट. ' वीरी घेतला रणकावों। देखोनि धावि-त्रला शाल्वो । '-एरुस्व १०.६२. [फा. कावु=खणणे, तपासणें ?] कायादाया-पु. छुच्चेगिरी; सोदेपणा; भेद, (कि॰ बांधणैं; करणें). 'मुलुख काव्यादाव्यानें सर करून' -पाव १७, किवा द्वि

काचा-कल्डा--पु. बुंद; काफी. [अर. कल्डा]

कावाड--न. कवाड; दार; फाटक. [सं. कपाट-कवाड: वे. किवीडी ]

काविजा-पु. खड्या; लोखंडी कामाच्या कारखान्यांतील डांक लावण्याचे हातो इचासारखें साधन.

कान्त्रिज्ञ-न. लबाडी; धूर्तता; कावा; युक्ति. [कावा] काविरडा-वि. (कों.) दुखणे वगैरेमुळें चिडखोर बनलेलाः aı.

काधिरे-- न. १ वेड; श्रम; धुंदी; श्रांति. 'त्यांचे अज्ञान काविरें नुरे। '-विज ११.११८. भरलें कोधार्चे काविरे । '-दा २.६.५. 'या लागीं मदाचें काविरें।' -मुक्तेश्वर इरिश्रंदाख्यान ( नवनीत. पृ १८८ ). २ काहर; अंधारी; काळोख. -वि. वेडगळ.

काविलधा—प. कलथाः उलथने. काबीड-- स्री. (सोनारी) शेवटीं वाटोळी केलेली लोसंडी

काचीण-ळ-स्त्री. कामीण पहा. 'कावीळ झाली म्हणजे सगळें जग जसे पिंबळेंच दिसतें. ' -िट ४.४.९४. [सं. कामला] कावील-की. उंसाच्या रसाची मोठी काडील.

काचीस- ? उंसावर पडणारा एक रोग. -शे ७.२२२. कावेखोर-दार-बाज-वि. युक्तिबाज; धर्त; आंतल्या गांठीचा; लबाड; बस्ताद; ग्रुप्त कट करणारा; कारस्थानी. 'असली कावेबाज विकेली करण्यास... दुसरें स्थळच नन्हतें काय ?' -िट ४.४.५१. [कावा]

कावेडी - श्री. (ना.) श्रियांच्या हातांतील दागिने गळून पहुं नयेत म्हणन दागिन्यांच्या सांध्याला लावलेल एक साधन.

कावो-पु. गोळा. -लोक २.७९.

कावो -पु. पिछेहाट; कंटाळा; त्रास.

काव्य--न. कविता; कवितेचा एखादा प्रसंग, भाग; पद्य-रचना. -पु. दैत्यगुरु; शुकाचार्य. ' प्रेषी द्वयर गुरुसि जो संमत जीवा तसाच काव्याहि। '-मोउद्योग १.२७. 'जो मुनि तयासि प्रिय काम दयाळ काव्य तो तारी। '-मोआदि ९.२८. [सं. क=गारें । •कथा-स्त्री. पद्यात्मक कथा, गोष्ट. हा शब्द मुख्यतः रामायणाबद्दल योजतात. [सं. ] ०कळा-स्त्री. कान्य करण्याचे चातुर्यः; काञ्यकौशल्यः; कवित्वशक्तिः 'ज्याची काञ्य-कळा पाहोन ।' -श्रीधर (नवनीत पृ. २१५.) ॰ खोर-चौर-वि. दुस-याचे लिखाण चोह्नन आपल्या नांबावर प्रसिद्ध करणारा. • पठक-पुनि. भाट अथना कविता पाठ म्हण-णारा. 'हे काव्यपठक कोणी कोणी स्वतःहि काव्ये रचीत।' -नि ४०. •समस्यापूरण-न. दुस-याने दिलेला अपूर्ण श्लोक प्रा करणे: दिलेल्या एका चरणास अनुह्नप असे नवीन तीन चरण रचणे. ·सता-सी. गुकाचार्याची कन्या; देवयानी.

कारत्यों-कावणे पहा.

काञ्हरा-बाबरा- कावरा पहा.

काव्हळी-ळा--( व. )भारडाओरड; गडबड; कांगावा; गोंगाट. ' मुलगी थोडा बेळ दिसेना तेव्हां आईनें काय काव्हळी केली. '[सं. कोलाइल]

काश-पु. कारें गवत; याची बाढ जोराची असते. याचा शाकारणीकडे उपयोग करतात. देठापासन दोर करतात. हे गवत म्हर्शीना जास्त आवडते. [सं. काश]

कादाभ्यास-पु. थमयुक्त श्वासी ब्ल्यास; धांपा; उसासा: सं. काश+श्वास ]

काशा-किनि. (काव्य) कशाला ? कशाकरितां ? क्या-साठीं ? 'कैलास काशा गिरी ' -- निमा १.१८. 'या काशा आनकीशा। ' -- आसेत २५. [कसा]

का(कां)शा, कासाड, काशिया—१ स्रीयन. (व.) कुंदा गवताच्या लहान मुळवा; दुर्वोच्या मुळवा. ' मंशयाचा काशा गोळा कहन ' -- भज १२२. एमा ३१.३९२. हातीयेरां दकाळ पडला । मग यासी नांगर सांपडला । सैन्य नांगरावयां आला । वीर काशिया काहित।' –एहस्व १०.७४. २ कडब्याचे बुढखे:यांचा उपयोग सरपणाकडे होतो ( एकवचन काशी-कचित उपयोग ). [सं. काका] अरद्धणे-बरळणें; बडबढणें; शिक्या वेणें: शिव्या हासडणें.

काशाचा-ची-चें-किनि. कशाचा-ची-चें. 'महाष्ठ्य काशाचे । थोर थोराहि ।'-वावि ७.२.६९.

काशामशीं-किवि. कशासाठीं. ? 'वादावाद समर्थाशीं काशानशीं करावा। '-त्रगा १३८३. [कसा]

काञान-ला-स-किवि. कशाने; कशाला; क्शासाठी, 'निर्भयो जाले काशानें।' -दावि १२१. 'ग्यर्थ कलड डा काशाला' -निमा १.५. [कसा]

काशिका-की. काशी; वाराणसी. 'तो विश्वेश्वर राहे येऊनि भक्तार्थ काशिकेमाजी. ' -नरहरी गंगारत्नमाला १५३. (नवनीत प्र. ४४३.)

काशि(शि)दा-पु. एक वनस्पति.

काञ्ची-की. १ वाराणशी; बनारस. एक शहर. २ कलिंगड; टरवज ६० लावण्याचा मळा, जागा; तें पीक; वेल. (वाप्र.) ्ची बाट दाखविणे-लहान मुलांना कानाशीं हाताने दावन धक्त वर उचलमें व सूर्याची पिल्लें दाखविमें. •रामेश्वराचें अंतर-फारच मोठे अंतर. ०स गंगा नेणे-गंगेच्या पाण्यानेंच गंगेचे तर्पण करणें: निरुपयोगी गोष्ट करणें. सह ० १ काशीस गेला काशीदास. मधुरेस गेला मधुरादास=बारा पाहून पाठ देणारा: लवा. कार्यसाधु, माणसास म्हणतात. २ काशी केली वाराणशी केली कपाळाची कटकट नाहीं गेली=बैतागानें यात्रेस गेल्यावरहि संसा-राची कटकट न सटणें. ३ काशीस जानें नित्य बदावें=एखावा गोष्टीचा ध्यास घेतल्याने केव्हां तरी ती गोष्ट घडून येईल असा विश्वास. ' काशीस जावें नित्य बदावें असा निदिध्यास मुमुक्षनी धरावा...'-आगर ३.९. सामाशब्द- •कर-पु. ? काशीचा रहि-वासी. २ काशीयात्रा केलेला. ३ (ल.) अत्यंत लुक्वा माणूस: काशीकर गुंड ग्राच्यापेक्षां नाशिककर संभरपटीने लुख्वा असतो. ' हांभर काशीकर एक नाशिककर.' ॰ गोत-न. सबंध जात; जातगंगा

( एखाचा निर्णयार्थ भरकेली ). • चा कोतवाल-पु. काशी येथील काळभरव: काशींत केलेल्या पापांबहल हा शिक्षा करतो अशी सम-जत. • चा पट-पु. काशी येथे तयार होणारें व ज्यांत रामायणां-तील प्रसंगांची चित्र काढली आहेत असे बस्न, पट, कापड; हा फार मोठा असतो त्यावह्न. ( ल. )-वि. लांबलचकः कंटाळवाणः त्रासदायक (गोष्ट, भाषण, आजेव, चरित्र). ( कि ॰ काढणें: आणणें). •चा सोदा-प्र. भट्टल लुच्चा 'अशा वेषधारी गुरूबरोबर जे चेले असतात तेहि काशीचे सोदे असतात. '-व्यनि ५०, ०फळ-न, काळा-तांबडा भोपळा: गंगाफळ: चक्की: हा भोपळा बस-कट व करवेदार असून रंग हिरवा, पांढरा, शेंदरी असतो. वेलाची बाद कमी; दुसऱ्या भोपळ्यापेक्षां याची भाजी कमी गोड असते. •माळ-(तंजा.) मोहर. •यात्रा-स्ती. १ काशीची तीर्थयात्रा. २ (सोंगटचांचा खेळ) कवडणांचे दान दहा किंवा पंचवीस तीन वेळां लागोपाठ पहले असतां ते फुकट जातें त्याबेळेस म्हणतात. ३ (बायकी) अल्पवयी वधूवर एकमेकांस भेटलीं किंवा जवळ आलीं असतां थट्टेने म्हणतात. •िदाकका-वि. काशीच्या टांकसाळींत पाडलेला रुपया.

काशी—की. १ (वे.) भात कापल्यानंतर जिमनींत राहि-हेला त्याचा बुबक्का. २ काला पहा.

काशी — की. १ (गी.) देवदारी रिकामा खोका; काश्याव पहा. [पो. कास्याओ; इं. कास्केट ?]

काशी असर्णे—िकि. (व.) भाश्रय असर्णे; आश्रयाने राहणें. [सं. सकाशात ]

कार्याद, कासव्—प. नेहर्सीचा पत्रे पौचविणारा दृत; जासुद; हरकारा. –रा ८.२०१.; –दिमरा १.९०. [अर. कासिद] कांद्रयॉ—पु. (गो.) लोखंडाची पळी. [सं. कांस्य]

काइयांच — प. मोठी पेटी; शव वाइण्याची पेटी. [पो. काइयाओ; तुल. इं. कास्केट]

काइयोत-न. लहान पेटी; डवी.

काकिम(क्मी) री—नि.काक्मीर देशासंबंधीं (केशर, शाल, छुगडीं ६०). -की. वाबदेवता; सरस्वती. 'प्रभु काक्मिरीं मुकें। नुपने हें कौतुकें। '-झा १३.११६७. ० द्राक्ष-न. काक्मीर देशाचे द्राक्ष. ह्या द्राक्षाचे खुवके मोठे व विरळ असतात. याला विलायती द्राक्षें असेंहि म्हणतात. -कृषि ५१३. ० सूर्ति-की. शुभ्र संगमरवि किंवा स्फटिकाची मूर्ति.

काइमीर—न. १ हिंदुस्थानांतील उत्तरेकडचा एक प्रांत. २ साले का स्कृटिक; ग्रुज संगमवरी दगड. 'मग काइमीराचे स्वयंभाकां डाचें उन्तरस्थीजा निवाले कींभा'—हा ६.२५३. 'काइमीरांचे वक ...'—ऐ धांवती। '—ह ३४.१५०. ३ लोंकरीच्या कापडाचा एक प्रकार; काम. 'काहिमरा. ३ केझर. 'चांदणें बोभे शुद्ध निरालीं। तैसी उटी आंगीं ह.९.७.

शोभली की इंद्रनीका गवसणी बातली। काश्मीराची पुरंग। ' -ह ३.९५५.

काषाय—वि. तांबडें; भगव्या रंगाचें (वस्न.) ' कीं बाह्या-म्यंतरें अरागें रातेलीं। तैसीं काषायें पांगुरैलीं।'—ऋ २१. [सं.] काष्ट्र—काष्ट्र पहा.

काष्ट्रक—न. (शाप) कचकडा; (सेल्युलोज याला प्रतिशब्द) काष्ट्रा —प्र. धोतर, लुगडें यांचा जो सोगा पाठीमार्ग खोंवतात तो; कासोटा. (कि॰ घालणें; फेडणें.) [सं. कच्छ+पट-कच्छट; दे. कच्छटिया ] काष्ट्रशाचा बळकट-वि. एकपत्नीवतस्य; अव्यभिचारी; स्नी-पतिवता.

काष्टामळ—न. ( शाप. ) लांकडांपासून निघणारें अम्ल. इं. ऑक्कॅलिक ॲसिड.

काष्टि-ष्टी-स्टी-स्थी. (कु. गो.) लंगोटी (उपहासानें म्हणतात). 'काष्टी न्हेसुंक येत नूं=लंगोटी तर नेसतां येईं ना ?' कांसोटी पहा. [सं. कच्छ ]

का छिन — न. (शाप) कोळशाच्या डांबराचे पातन केलें म्हणजे त्यांत हा सांपडतो. इं. झायछिन यास प्रतिशब्द.

काछ--न. १ लांकुड. 'मग तया काछाच्या ठायीं।'-शा ७.५६. 'प्रगटिला कोरडिये कार्षी। वचनासाठी भक्ताच्या।' –ए६स्व १.८४. – पु. ( ल. ) उंच व लुकडा माणूस. [ सं. काष्ट्र] (बाप्र.) व्यळणे-होणे-कि. अशक्त होणे; कुश होणे. सामा-शब्द-कार्ष्ट्रे खाणें-अभिकाष्ट्र भक्षण करणे; चितंत उडी टाकुन मरणें. ' तजसारिखा असतां पिता । आम्हा वेधव्य आलें आतां । तरी कार्षे खाऊं आतां। तुजदेखतां। '-कया २,२.४९, सामाशब्दoकुटट-पु. सुतार पक्षी. [ सं. ] oघंटा-स्त्री. ओढाळ गुराच्या गळ्यांत बांधावयाचें लांकडी ओढणें. लोढणें. (सं.) ॰तंत-प. १ (शाप.) (इं.) कचकडा; सेल्युलोस. २ लाकडांतील तंतु. •पतळा-ळो-पुषी. लांकडाची कळसूत्री बाहुली. 'सुत्रधार न हालवितां। काष्ट्रपुतळा नाचेना ' -ह १.६५ 'दवनाथ हे काष्ट्रपुतळी सुन्न तुस्या हाती। '-देप ८.८. •माळा-स्री. तुळशीच्या काष्टाची माळा. 'काष्ट्रमाळा गंधमाळा । '-दा १३.१०.२. ०यंत्र-न. अपराधी मनुष्याच्या हातापायांत घालावयाचा खोडा. [सं.] युद्ध−न. बुद्धिवळांचा डाव. 'काष्ट्रयुद्धांत ... सरशी होणें हें असें खेळणारांच्या पटाईतपणावर नेहमी असतें ... '-नि ९७१. वत-वि. भय. आश्चर्य वगैरे कारणानी लांकडाप्रमाणे निचेष्ट झालेला; लांकडासारखा ताठ. ' मुलास हष्टीने पाइत । तो हातपाय साले काष्ट्रवत् । '[सं.] •**वेदिका-**की. लाकडी चौरंग; पाट: लाक डाचे उंच आसन. ' पाय-यांची काप्रवेदिका तयार करण्यांत रोजन ...'-ऐरापुप्र(बडोर्दे) ५.२९०. ०स्वार्ध-पु. लांकडें विकण्याचे काम. 'येक काष्ट्रस्वार्थं करिती। येक शुभा येकवाटिती। '--दा

काम्रा-की. १ वेळेचे माप: अठरा निमिषांचा काल; कलेचा बक्षीस दिकेली जमीन. -प. १ (क.) डोंगरावरील बरकस एक-तिसांशावा भाग. २ दिशा. 'नार्दे काला खमती।' -दे. क्राजनम ६८, ३ मर्यादा, 'देखोन पंडलिकाची निद्रा। ने गों चांगली पूर्ण काष्ट्रा। '-ब ४६६. [सं.]

का विका - ली. काठी. ' धन्य तीं गोधनें कांबळी काष्ट्रिका । ' -तुगा २०८.

काष्ट्रीषध-धि-नन्नी. औषधोपयोगी वनस्पति; त्यांचीं मळें, पानें, फ़लें वगैरे, [सं.]

कास-की. गाय, महैस वगैरे पशुंची दुधाची ओटी. ' सुर-भीच्या कारेंसी सुझें होऊनि बत्स लागावें। '-मो. ॰धालकी-गाय. महैस वगरे ओटी घालाबयाल लागणें; गाभण असतां जसजसे दिवस भारत येतात व ती विण्याची वेळ जवळ येते तसतशी तिची ओटी मोठी होत असते त्याला कास घालण म्हणतात.

कास, कांस-की. १ घोतर, लगडें यांचा कांसोटा, लंगोटी; काचा: (कि॰ घालणें: खोचणें: फेडणें ). 'तैसीच ते कास गुरुराज याची।'-दावि ४२०. 'तुळशीहार गळां।कांसे पितांबर।' -तुगा २. 'बरुवंतासि बांधणें कांस । मग अनर्थोसी काय उणे । '-पांप्र ३९.३४. २ ( ल.) आश्रय, आधार. ' कामकोधलोभांची कास। न सोडीच पाळिली भाष । '-क्का १६.४४८. [सं. कच्छ] ०कसणे-घालणे-बांधणे-१ कासोटा घालणे. 'हा सीते! जरि नत मी कशितोंचि तथापि कास हां-सीते ' २ ( ल. ) काम करण्याला तयार असणे: कंबर बांधन काम करण्यास तयार असणे, संकल्प हरणें. 'भाणि होय येवढी कास। कासिली जेंगे। '-अमृ ७.१२९. 'तो पवन म्हणे हुं घाल खलांतिका शिशो कास।' -मोभीष्म ५.३६. -कासेस लागणे. कास धरणे-एखाण बलिष्ठ माणसाच्या आश्रयार्थ जाण. 'तरी आम्हीं तुझी धरियेली कास। '-तुगा १६०७. ' भगवंताची कास घरावी आणिक आस कशास रे।'-सेस लावर्णे-आश्रय देणे; आधार देणे. 'आमुर्चे चाळकपण कृष्णासि आले । कांसे लाविले जनार्दनी ' -एरस्व १६. 964.

कास--न. १ ( कों. )कुरण ( गवताचे ). [ सं. काश=गवत ] कास-भी, इलकी किंवा भारी जमीन, ही बागाईत किंवा जिराईत करण्यासाठीं रयतेस दिलेली असते. या जिमनीचे लहान ल्हान भाग पाइन ते लागवडीस आणतात, तथापि सरकारसारा मात्र त्या भागांवर किंवा त्यांत उत्पन्न होणाऱ्या सरसनिरस पिकांबर न बसवितां सबंध जिमनीवर बसविलेला असतो. केव्हां केव्हां निव्यळ बागाईत किंवा जिराईत जमिनीलाहि कास म्हण-तात. ' कासबंदी व कासजमीन पहा. २ (कों.) खाचराचा एक खत बगैरे सांठविण्यासाठीं राखलेला खाचरा-चाच भाग, १ (माण.) दुसरीकडे पुरवणीसाठीं किंवा भरीसाठीं

भागांत मशागत केलेली म्हणजे धान्य पेरण्यास योग्य केलेली जमीन. २ (कु.) रेताड जिमनीचे मोठे खाचर. [ सं. १ व=कसणे] कास-विकिवि. १ (शिपी) सरळ. २ सरळ कापलेले कापड:

याच्या उलट इराब, इरेफ=तिरकस.

कास-3. खोकला. [सं. कास]

कास--न. (गो.) शिकार.

कांस-सी. १ कास १ पडा. २ कास २ पडा.

कांस-की. (गो.) फुत्कार, यातना. [ध्व.]

कांस-पु. (गो.) कळ; मावेग; तिडीक.

कांस-सी. (नाविक) काठीचा बुंधा खालीं दवण्यासाठीं द्रमीणास व काठीस अडकवावी लागणारी दोरी (वाकाच्या द्रमीणास एक शेंवट-टोंक अडकबन दसरें शेंवट काठीच्या बुंधास फरा देऊन दुरमीणास दुसऱ्या बोडतास अडकवून ठेवतात. [सं. कृष=ओढणें ]

कासई--न. १ (व.) (क्रियांचें ) काळ्या रंगाचे पातळ. २ सीमांतपुजनाचे वेळीं खियांना बावयाची मानाची लगडी.

कालकवळी-की. कंबरंची मिठी. 'दोघे आले कास-कवळी। '-कथा ३.१३.६५. [कांस+कवळणे]

कासकृशा—स्त्रीयतः यंडीचे कापरें; कापणें; कुडकुडलें; हुडहुडी. ( कि॰ घेणें; देणें. ) [कुस दि ]

कासकूस-की. काचकूच; टंगळवंगळ; मळंटळं; धरसोड. (त=हेवाईक शब्द)

कास(ज)गी-नी. ज्याची दोरी घोडघाच्या पाठीबहन शेपटीखालन गेकेली असते असा लगाम. काजगी पहा.

कासजमीन--- स्त्री. प्रतवारी न लावलेली सरसकट जमीन: हिच्या बरचा आकार एकंदर म्हणून बसविलेला असतो. हा उराविक नक्त असतो. कासबंदीपद्धतीत्रमाणे कुटुंबाची सर्वे मालमत्ता काय आहे हैं कास जिमनीवह्न समजते. कासबंदी आणि कास पहा.

कासंडी-सांडी-की. एक प्रकारचे भांडे (धातुचे); चरवी; गुंडी. [सं. कांस्य+हंडी ]

कासणी-नी-की. एक वनस्पति; एका झाडाचे पांढरें बी. चिकरी [ हिं. ]

कांसर्ण- उकि. १ कांचण; झिज्ञें. २ बांध्णे; कसणे. (कांस, कासोटा). 'कांसे काशिली निजभक्ति।' -रास ४.३६. ३ कमर घरणें; कांसेस लागणें. 'पोहणार आइता कासे जेवीं।' -ST 93.484.

कासंदा -पु. कासवदा पहा. कासफोड--पु. कासेफोड पहा. कास्तरंदी — की. १ निरिनराळया प्रतींच्या जिमनी ज्यांत | ० पृष्ठ – न. (काव्य) कासवाची पाठ. असतात अशा गांवच्या जिमनीचे प्रतवार निरिनराळे तुकेड कर- जानकी। निपट कासव पृष्ठसमान कीं व्याची पदत. एकंदर जिमनीचा मगदूर पाइन त्यावक्त प्रतयेक २४. – चाच्चे तूप – न. असंभवनीय गोष्ठ तुकडयावर प्रतवार उत्पन्नाप्रमाणें सारा बसविण्याची रीत. कास विगाप्रमाणें ). कासची इर्कें – नपु. (व सारखें केळेलें एक प्रकारचें गोळ इरलें.

कास्विधा—पु. कासबंदी गांवांतील जिमनीच्या निरनि-राळ्या तुरुवणांचे प्रतवार सारा बसविण्याकरितां धरावयाचे एक परिमाण; साञ्यासंवर्धी किमत काढण्याचे एक माप.

कास्या—किवि. (काव्य) कशाला ? कां ? कशाबहल ? कशाकरितां ? 'कास्या बहावी चिंता मनीं मग जहाल ।' —िवक ७. 'नाना साधनीं साक्षपे। कास्या सिणावें। ' —दा ४.६.२३. [कसा] व्या—कशाचा? कोणत्या गोष्टीचा ? कोणत्या प्रकारचा ? 'प्रपंच कोणें निर्मिला। कास्याचा उभारला।' —विपू २.१०९. •ल्ला—कशाला ? 'विस्तार करणें कास्याला।' —दावि १८५.

कासर — पु. १ कोकिळ पक्षी. २ रेडा. ' देवीसमक्ष उरला त्रिभुनदुर्जयहि काय कासर तो।' -मोद्रोण ५.७२.

कासरा—५. १ बेलांना बांघलेली लगामासारखी दोरी; ही बेसर्गीतृन ओवतात; बेलांच्या शिंगांना बांघलेली दोरी. २ नासुड; चावुक-शाखीको. [सं. कश-कशा=दोरी, चावुक] (वाप्र.) कासराभर किंबा दोन कासरे दिवस किंवा सुर्य येगें—राह्यांमं=क्षितिजापासुन कांसच्याच्या लांबीहतका सूर्य उगवल्यानंतर वर येतो किंबा मावळतांना राह्यते त्यावेळीं, शेतकरी व खेडवळ लोकांत म्हणतात; सकाळचा सात-नाठ वाजण्याचा किंवा संज्याकाळचा पांच सहा वाजण्याचा सुमार.

कासरी—की. भाजी किंवा फळें यांची कापून वाळविलेली फोड: काचरी.

कासलाठो--प. (इ.) (अव. कासलाठे) कलथा.

कास्तरी — की. एक वनस्पति; हिनें सापाचें विष उतरतें असें म्हणतात. हिच्या फळास मुद्रा म्हणतात; मुगुस वनस्पति (?)

का(कां)स्व — नपु. १ कुमै; पाण्यांतील एक प्राणी; याची पाठ अतिशय कठिण असून पोट कार मृदु असतें. कांहीं कांसवें जिमनीवर फिरणारींहि असतात. २ हातास किंवा पायास होणारा, आंत पाणी असलेला एक फोड; काश्याफोड; हा कांटा वैभैदे टौंचल्यानें होतो. १ रांगोळीची किंवा पोतेची कांसवासारखी काढलेल आहति. [सं. कच्छप; प्रा. कासवो – कच्छवो; झेंद कश्यप; हिं. कछुआ; सिं. कछउं, कखं; बं. काछिम] म्हू ० (गो.) १ कास-बाक कोंबो जमान = अगरी विकद परिस्थितीतील मनुष्य जामीन राहाण. २ कासवा मामान गाई। (=गात्रे) आंवुळली = सगळा कारमार आटोपण, आवळून धरणें. ० हृष्टि — की. द्याहिं हुणाहिं है. 'प्रतिदिन इस दर्शी कांसवाचेच वेखा।' — सावह २,४८.

•पृष्ठ-न. (कान्य) कासवाची पाठ. 'बहु कठोर म्हणे धनु जानकी। निपट कासव पृष्ठसमान कीं।'-वामन सीतास्वयंवर २४. - वाच्चं तृप-न. असंभवनीय गोष्ट; मिश्या कथा (सशाच्या शिंगाप्रमाण ). कास्त्रची इर्ल्डे-नपु. (मावळी) कासवाच्या पाठी-सारखे केलेलें एक प्रकारचें गोळ इर्ले. हें फक्त डोकीवर चेतात. -व्याची पाठ-की. कासवाची पाठ; पोटांतलें म्हणून जो रोग होतो त्यावर औषधासारखा हिचा उपयोग होतो. •व्या रोग-पु. १ बस्तिप्रदेश ताणला जाकन त्याच्या अंगीं जें काठिण्य येतें तो रोग. २ जनावरांचा एक रोग्न. [कांसव+रोग]

कासय(वं)(वि)दा, कार्णित्।—पु. एक झुडुप. याची उंची कमरेद्रतकी असुन तरोटयापेक्षां याचीं पाने बारीक, फुलें पिवळीं असुन रोग दाभणासारखी जाड व लांब असते. -वगु २.४३.

कासवळ-५. तिळाची एक जात.

कासश्वास-पु. कफ व दमा; श्वासावरोध [सं. कास+ श्वास]

कांसळणें — अिक. (कों.) धापा टाकणें; दम लागणें; कथ्वें लागणें (चढण चढण्यानें, धांवण्यानें ). [सं. कास ]

कांस्ता—पु. १ (कों.) समुद्रांत असलेला उघडा व सपाट खडक हा कधीं कधीं पाण्याच्या आंतिह असतो. २ हेऱ्याचा मध्यभाग. –शर. [सं. कच्छप]

कांसॉ—न. (गो.) कासवाच्या भाकाराचें, पसरट चिनी मातीचें किंवा लोखंडाचें, तोंड धुण्याचें किंवा लघवींचें तस्त.

कासाई—की. (पोवाडा) लगड्यांतील एक प्रकार. कासइ पडाः

कासाकुळी—न्नी. कासावीसी; तळमळ; तगमग; घावर-गुंडी. [सं. कास+व्याकुळ]

कासाची लागवस्--- की. (कों. )वांग्याच्या लागवडीचा एक प्रकार, --कृषि ६०९.

कासांडी-की. कासंडी पहा.

कासांदा-पु. कासवेदा पहा.

कासार—न. सरोवर; तलाव; डोह. 'म्यां तुज अमृता-भ्विपुढें मिरवावें स्वयंश काय कासारें।'—मोभीष्म १२.५४. 'तया कासारीं राजहंस पाहें।'—र ९. [सं. कासार]

कास्तार-पु. ( मूळ कांचार, -चुकीनें ) बांगडया करणारा, भरणारा. [ सं. काचकार ]

हिं. कछुआ; सिं. कछउं, कछं; बं. काछिम] म्ह ० (गो.) १ कास-बाक कोंबो जमान=अगरी विरुद्ध परिस्थितीतील मनुष्य जामीन राहाण. २ कासवा मामान गाई। (=गात्रें) आंबुळली=सगळा कारमार आटोपण, आवळून धरणे. ०हिष्ट-की. दयाहिष्ट; इणाहिष्ट. 'प्रतिदिन इस दर्धी कांसवाचेच देखा।'- सारह २.४८. वाले, भांडीवाले कासार आणि पटवेकरी यांच्या वरील कर. ॰ मट्टी-की. बांगडीबाले, भांडीबाले यांच्या भटीवरील सरकारी कर. ॰ मांखें-न. (व.) तांच्यापितळेचें भांडें. ॰ भात-पु. (राज्ञा.) जाडेभरदे व अर्थवट सडिक अशा तांदुळांचा, फडफ-डीत शिजलेला भात. [सं. कांस्यकार-कांसआर]

कासावर्णे - अफ्रि. (की.) कांसळणे पहा. [कांस]

**कासाविसी**—स्री. व्याकुळता; घाबरगुंडी; त्रास; तळमळ; अतिशय अस्वस्थता.

कासावीस—वि. व्याकुळ; घाबरा; फार क्षुब्ध; घडपड-गारा; तळमळणारा (दु:खानें किंवा तहानेने वेगेरे). 'बहु कासावीस झाला भक्तांसाठीं।'—तुगा १०२. [सं. कास=स्रोकला, श्रास ] ०होणें—कि. (माण.) धापा टाकणें; दम लागणें; जलद श्रास चालणें; जीव धाबरणें.

कांसाळ—स्त्री. (गो. कासाळ) कांशाची मोटी झांज (ही गौबतीवरोबर वाजवीत असत.) -िव. टाळकुट्या. [कांस्य]

कासिनी-ली. कासणी पहा.

कार्सिबर—पु. (काइमीर अप.) 'आले द्राविड गौड कौंकण फळा कोल्हार कार्सिबरी।' -रामसुतात्मजद्रीपरी वस्नहरण २०२. अकक.

कास्तिया-अ. कशाबद्दल, कासया पहा.

कासीर्णे—सिक. परजर्णे. (शस्त्र) 'ते रितरायाचे मार कासी । '-भाए ४४५. [सं. काश्≔प्रकाशर्णे ]

कासीद-पु. जासूद. काशीद पहा.

कासीद-पु. एक वृक्ष. कासवदा पहा.

कासीस-न. हिराकस. [सं.]

कासुंदा, कासांदा-9. कासवदा पहा.

कांसुल-ला-लें—न. (कु. गो.) स्वयंपाकाची लहान पळी.

कासू — की. काश नांबाच्या गवताची केरसुणी. कासुनि भूमि सारविती। ' –वसा २१. [सं. काश ]

कार्से — न. घंटेची धातु; जस्त व तांचे यांची मिश्र धातु; ध्र्यील चार भाग व शिसें एक भाग यांची मिश्र धातु; यांचे धोन प्रकार आहेत-पुष्पकार्से व तैलक कांसें, पुष्पकार्से हें औषधो-पयोगी आहे. [सं. कांस्य; इं. ऑझ]

कासेन-नी--किनि. कशानें १ कोणत्या प्रकारें; कशाच्या थोगानें, 'वैरियें कासेन नाशर्ति।' -गीता १२.७४८

कांसेफोड— प. पायाचा किंवा हाताचा तळवा यांस होणारा मोठा व पाण्याने भरलेला पांढरा फोड; हा गुरांच्या पायालाहि होतो; कुकडा; कोणा; कासव पहा. [कासव+फोड]

कांसोटा—प. धोतर, लुगर्ड यांचा पुढील सोगा किंवा टोक पाठीमार्ग खोंवतात तो; काष्टा. (किंव घालणें; मारणें; खोंचणें; बांचणें; सोडणें). [सं. कच्छ+पट-कच्छट, कच्छुटिया-कच्छोटिका; तुल. का. कच्चे ] -टेकार-वि. लंगोटवा; लंगोटवंद. 'कैसी कासोटेकारा भगवंता। वरिपडी जालिंभ।' - शिद्य २११. -ट्याचा-खबरदार, बळकट-चेंपाणी प्यावयाजीगा-वि. ज्याच्या हातृन व्यभिचार कदापि झाला नाही असा. (पुरुष-खी.) -ट्याचा हलकता-वि. विषयी; जारकमीं.

कांसोटी—की. १ कच्छ; कांसोटा. ' मग दर धावे पाठो-पार्टी। तेण सहज सुटली कांसोटी।' -कथा २.५.६६. २ लंगोटी. [कच्छ+पटी]

कॉस्टिकम—न. ई. (होमिओपाथी) मूळव्याध, मोतीबिंदु, अर्घोग, झोपेंत लघवी इ० वरील औषध.

कास्त-पु. ब्राह्मणांतील एक जात व तींतील व्यक्ति.

कास्तकार-पु. शेतकरी. [सं. कृष्+कृ]

कांस्य-कार-कांसे व कासार पहा. [सं.]

का**हडणें**—अकि. काढणें पहा. 'पाऊल **मार्गे काह**डीस राजन।'-दावि १४१.

काहणी—स्ती. कहाणी पहा. 'तुका म्हणे अरे काहण्या काय सांगाल गोष्टी।' -तुगा १९५.

काहिलि-हिली बंदर—न. काहली बंदरचें मोतीं; हें हलक्या जातीचें व लालसर असतें. काहली बंदर हिंदुस्थानच्या मामे-यीस आहे. किलोन ?

काहली, काहिली —की. आळस; युस्ती; 'जेगें जेगें काहली केली । तेंगें जीविका बुडविली । ' [ अर. कहल=भाळस; फा. काहिली ]

काह्यणें—अिक. त्रासणें; कावणें पहा. 'कामकोध दीर फारच खंदे जीव माझा काहबला '-पला १२.

काहचा—पु. गोंधळ; कोलाहल; आरडाओरड. 'बेती गोकुळिंच्या समस्त युवती ऐकोनि तो काहवा। '—आनंद-तनय, नवरसचरित्र ४९ १९८. [ध्व.]

काहियां — सिक. कष्टी करणें; त्रास देणें. 'तृष्णेचा तो काहो काहिवतो ' -तुगा ३८३३. [कावणें पहा प्रयोजक]

काहळ-काहाळ पहा. 'शृंगे डिमडिमी काहळ मोहरी। मलरी मुदंग ताल नानापरी। -जे १८.३८.

काहाडणी, काहाडणें, काहाणः, काहात, काहार, काहाळी—हे शब्द कहामध्यें पहा. काहातणें-भिक्त. (व.) हपापणें. कहातला पहा.

काहार-पु. भोई: कोळी: कहार पहा. 'काहारी मग जाळियांत धरिला तो मत्स्यही चांगला' - अकक कृष्णकौतुक २.२६. काहार-पु. कार दगड पहा. जेथे पाण्याचा मार विशेष होतो ( पूल बगैरे जागीं ) तेथे हा उपयोगांत आणतात.

काहार-- पु फार त्रास. कहर पहा. 'पोटें पिटिल काहारें।' -तुगा ६५४. 'बळी सर्वस्वे उदार। जेण उभारिला कार। कक्नि काहार। तो पाताळीं घातला। ' -तुगा १२५१.

काहाले-अ. (खान.) कशाला ?

काहासणें, कावणें - अकि, कष्टी होणें: त्रासणें, कावणें TEI.

नगारा: भेरी. शिगासिंह म्हणतात. ' तथ वाजती शंख काहाळा।' -शिशु १०२६. 'शंख भेरी मुदंग काहाळी।' -मुआदि ३२. ३१. ' काहाळ ढोल मुदंग जाण। त्यावरी होतसे हरिकीर्तन। ' -भवि २५.३२. [सं. काहला]

काहिणी-की. काहणी; जोंधळ्यावरील एक रोग. कहाणी. काणी पहा.

काहिरा—वि. जयस्वी; यशस्वी [फा, कहार=बलिष्ठ, विजयी ]

काहिल, काहिली, काहली-की. १ तापाने किंवा उन्हा-मुळें अंगाची होणारी तगमग; तळमळ, त्रास. ( कि॰ होणें ).

काहिल-ली-की. उंसाचा रस कढविण्याची मोठी कढई. हिचा तळ सपाट असतो. [सं. कटाह; प्रा. कांहिली आं ]

कांहीं-नि. १ किंचित्, थोडें; अल्प; लहान (संख्या किंवा परिमाण ); थोडेसें ( वस्तु किंवा व्यक्तींपैकी ). २ विवक्षित समु-दायांतून अंश, अंशमात्र; थोडा किंवा कांहीं भाग: कित्येक: थोडा किंवा पुष्कळ; कमी किंवा जास्त. 'आंबे कांहीं खाले कांहीं लोकांस दिल्हे, कांहीं ठेविले. ' ३ फार नव्हे परंतु थोडेसें; भल्प प्रमाणांत. 'केवळ उपाशीं जाऊं नको कांहीं खा! ' ४ एखादी अनिश्चित गोष्ट किंवा काम वगैरे. 'तुम्हांपासीं कांहीं बोलावयाचें आहे. ' - किवि. १ अवर्णनीय प्रकारचें, त-हेचें; ज्याची फोड करतां येत नाहीं अशा त=हेचें. 'ब्रह्मप्राप्तीचें सुख कांहीं विल-क्षण आहे. ' २ अर्थ स्पष्ट करण्याकरितां. ' तो कांहीं गवत खात नाहीं अन्न खातो.' ३ (निषेधपर) मुळींच नाहीं; केन्ह्रांहि नाहीं. 'राहेन भी हें न घडेचि कांहीं.।' ४ भलतेंच; मनांत नसलेलें: अकल्पित. 'कांहीं करतां कांहीं होणें.' ५ कोणतीहि युक्ति, शक्तल. कित्येक (मनुष्य, बस्तु). २ (निषेधपर) एकहि; मुर्ळीच; तिळभरहि वेणै; गुजरणै; भाणणे ). ४ कुभांड; भाळ. ५ कहर या अवी

oकांहीं-वि. १ अल्पस्वल्प: येथे थोडें तेथे थोडें: साऱ्या समदायापैकीं कांहीं व्यक्ती. ' कांहीं कांहीं दोतें बरीं आहेत कांहीं कांडी वाईट आहेत.' -िक्रवि. २ (अतिरेक, बाहुल्य दाखविणाऱ्या शब्दाशीं जोडून ) अवर्णनीयप्रकारें; अतिशय कमालीचा; 'आज पावसानें कांहीं कांहीं शर्थ केली ' •कांहींचें बाहीं-च्या बाहींच-वि. अगदींच भलतें; भलतेंसलतें; अवास्तव; बेताल; बाक्कळपणाने: गैरलाग: अमर्याद: अप्रासंगिक: बेताल: काहीं तरीच विसंगत: अन्पेक्षित. ' एकदां ज आमचे भांडण जुंपलें तें कांडींच्या बाहींच ! ' -पकोषे. •न-होतेला-नव्हतेला-किवि, जण कांडींच घडलें नाहीं अशा अर्थानें. 'रान्नीं चीऱ्या कहन दिवसास कांहीं नव्हतेल्या गोष्टी सांगतो. ' • बाहीं - वि. काहाळ(ल)-ळी--नन्नी. (काव्य) एक चर्मवाद्य; ढोल; थोडा अंश: थोडेसें. 'आळ आला तो गेलिया। कांहीं वाहीं ज उरे।'- ज्ञा १८.४१२. ' औषध घेतांच कांहींबाहीं दिसं लागलें. ' कांहींबाहीं ग्रळ घेतला कांहींबाहीं व्यावयाचा आहे. ' [कांडी द्वि.] -किवि. भलतेंच; अवास्तविक; अनियमित; असंबद्ध कांहींबाही बोलतां मंदवचनी. ' -मराठी ६ वें पुस्तक पृ. १७३. •तरी-वि. वाटेल तें; वाह्यात् ; भसंबद्ध.

काहीन-वि. ( जरतार ) मध्यम तन्हेचें.

काहीर-वि. यक्लेला; भागलेला; नि:शक्त; विकल. [ अर. कहल≔भाळस; फा. काहिली ]

काहील-मी. १ काहिल २ पहा. -कृषि ४७४. २ घिरडें किंवा आंबोळया करण्याचा लोखंडी थाळा, तवा.

काहील-वि. निरुत्तर; कुंठित; खंडित-वाड-समा १.१३८. [भर. काईल]

कांहींसा-वि. जाणीव होण्यासारखा; दिसण्यासारखा; भासमान. ' हा कांहींसा आहे ' =याच्यांत कांहीं पाणी, अर्थ आहे.

कांहींसा-किवि. ? कांहीं अंशानें; थोडासा; किंचित्; अंशमात्र; अल्पसें ( नामें व विशेषणें यांच्या अर्थाचें नियमन कर-ण्यासाठी हा शब्द बोजितात ). 'कांहींसा काळा पांढरा, गोड, आंबट ६० ' २ अनिश्चितपर्गे; गैरमाहितपणानें; अनिर्णीतपर्णे. ' हा कांहींसे खातो, बोलतो, जाणतो, करतो. '

काहरा-पु. (काव्य) अंधारी; दाट काळोख, ' तों चंद्र गेला मावळोनि । काहरा गगनीं कोंदला । ' [का. करि, कार=काळा ] काहन-अ. (व. ना.) काय म्हणून ? कां ?

काहर-न. १ दाट काळोख; सामान्यतः अंधारी (विशे-वतः दारे व काळेकुह हम आभाळांत आले असतां पहलेली ). ( कि॰ येणं; उठणें. ) २ ( ल. ) काळा डाग; कलंक; काळिमा; मळ. ' कांहीं तरी करून ' [सं. किम्, किम्+हि] ॰ एक-वि. १ थोडेसें; (कि॰ आणर्गे). ३ ( ल. ) मोठें संकट; कचाटी; आपत्ति. (कि॰ नाहीं. 'पंक्याऱ्यांनीं कांहीएक भांडें घरांत ठेविलें नाहीं. ' चुकीने योजतात. ० बाहर-वि. कावराबावरा. फा. कहर ]

काहल-न्नी, आरडाओरड; गोंधळ (मनुब्धें किंवा पश मुद्तीचा व भयंकर प्रकारचा ताप. 'जया काळज्वर आंगीं बाणे।' यांचा ).

काही-पु. घोष; नाद; छंद. 'तृष्णेचा तो काही काह वितो। '-तगा ३८३३.

काहोर-एक वनस्पति. -नाको.

काह्यला-ले. काह्या, काह्यस्य-अ. (व. ना.) कशास ? कशाला ? 'तब भीमकी आ भणितलें । काह्यां हानत करतळें । ' -शिशु १८०. 'येर काह्या मोले वेंचूनि ।'-ज्ञा १८.९४७. अर्द्ध-ताचा समो फुटे। तरी काल्या होती भाटें।शास्त्रे तुर्झी। -अम ९.७०. ०चा-कशाचा. 'तया बंधुकोण काह्याचा। '-इस ६. २.१.२२. किस्य+क्रते. अर्थे Ì

काळ-- ९. काल व त्याचे सामासिक शब्द पहा. १ यम: मत्युः, 'काळ करीत बैसला लेखा गा '-तुगा ४१४७. 'नवल नव्हे काळसा तो पन्नेला बाटला।' -विक २१. २ (काळ=मृत्य यावहन ल. ) अतिशय नाश करणारा, फडशा पाडणारा, माणूस किंवा वस्तु जसः-तपास-तेलास-लांकडास-काळ. 'अभिहोत्राचा सुकाळ। वडांपिपळासी काळ । ' -एकनाथ. ' ही गरुगी खर्चास काळ आहे ' **६** नाश; मृत्यु; अंत; शेवट. 'जर आलेल्या सावकाराचा खचित काळ होणार असला तर कौल दे. '-विवि ८.१.१७. [सं.काल] ( बाप्र. ) काळाच्या तींडीं घालणें - देणें-जाणें-पडणें-येण-सांपद्रणे. काळाच्या ढाढेंत जाणे-देणे - श्मशान दाखविणे, पाहणे; मारणें; मरणे; अति मोठवा संकटांत, धोक्यांत घालग, आणों, पड़में. इ० ऋह० १ कु-हाडीचा दांडा गोतास काळ=आपल्याचपंकी एखाद्याने शत्रुस मिळून आपला नाश करावा याअर्थी. २ खाण्याला काळ भूमीला भार=काम न करणारा; ऐतखाऊ. 'खाया काळ भुईस भार जगला पापां कराया घणी।' -रामशास्त्रयांचा राघोबास उपदेश. ओक-पुष्पवाटिका. 'भाकड महैस उगीच खायास काळ. ' ३ मारत्याचा ग्रलाम पळत्याचा काळ=जबादस्तांस भिणारा परंतु गरिबास त्रास देणारा. ४ काळ आला होता पण वेळ आली नन्हती = जिवावरच्या संकटांतन मोठ्या शिकस्तीने सुटणे. सामाशब्द- • कंटक-पु. १ मोठें संकट; अनर्थ: कचाट. २ फार भांडखोर; कळ लावणारा; त्रासदायक माणुस. • कच्ट-पुभव. प्राक्तन व यातायात:देव व दगदग:भाग्य ब प्रयत्न, साधारणपणे पष्टी विभक्तींत प्रयोग; जसें-काळकशचा पैका-पदार्थ-प्राप्ति- मिळकत -भोग - काम 🕻० ' काळाकष्टाचा हक-माल कथीं जात नाहीं. ' • कौळू-वि. काळाला ( यमाला ) गगनपंथें उतरत । ' [काल+खड्ग ] ॰ ज्यर-पु. विषमासारसा भयंकर अनर्थ; रोगाची सांध.

-ज्ञा ४.२००. • झोंप-स्ती. १ मृत्युच्या वेळची झोंप; शेवटची स्रोंप, २ (ल.) प्रत्यक्ष मृत्यु. 'मलाहि कथीं तरी या ... रंग-महालांत काळझोंप ध्यावी लागणार. '-भा ११६. २ अति गाढ झोंप; तंत्री; मुर्च्छा. ३ जींत असतां कांहीं संकट. अरिष्ट गुवरसें अशी सोंप. • टोला-प. मृत्यु. ' शोला निरसेल काळटोला रे।' - भाप २४. • तिथि-की. पुण्यतिथि; मत्यतिथि. (कि• येणें; भरणें ). ॰धाइ-स्त्री. आकस्मिक व सर्व बार्जुनी घेरणारा. अनिवार्य असा कहर, अनर्थ ( आग किंबा चोर यांचा ); संक-टाचा आवस्मिक हला. •िनदा-नीज-की.काळशोंप. •प्रुष-९५. ०च्चें–क्रिवि. कशाचें ? 'काह्याचें निर्वाण मांडलें।' –स्वानु पु. १ यम क्रिवा त्यासारखा क्रर त्याचा दूत. २ भयंकर, आड-दांड माणुस. ३ (ल.) पोलीसचा शिपाई. 'येवल्याच्या काळ-पुरुषाचे कृत्य उघडकीस भालें नन्हतें. '-दि १. १. ३६९. ॰पुळी-फोड-पुई-सीपुत्री. अमिरोहिणी; चाळपुळी;काखेच्या आसपास किंवा पाठीच्या कण्यावर मांस विदारण करणारा फोड. याने आंत दाह होऊन वेदना व ज्वर ही लक्षणे होऊन विस्तवाने भाजल्याप्रमाणें आग होते व सात, दहा किवा पंधरा दिवसांत रोगी मरतो. हा रोग असाध्य आहे. -योर २.४२५. शुरांनाहि अशाच तन्हेचा एक रोग होतो. विध्युकांत व करंडीचे मुळ कांजींत बाटन लाचा लेप केला म्हणजे काळपुळी जाते. -योरर.२०७. 'बोस्टें वर्ण काळफोड । '-दा ३.६.१७. ०भैरव-प. काशी येथील प्राम-संरक्षक देवता; काशीचा कोतवाल; शंकराचा एक अवतार, काळ-भैरवाचा सोटा-५. पोलीसर्चे कोतवालीचे काम. 'तु है माहें रक्षण करण्याकरितां काळभैरवाचा सोटा कोणाच्या हातीं आला आहे. ' -भाक २२. ०मुख-न. मृत्यु; मृत्युचे तोंड. ' जिवा कर्मयोगे जर्नी जन्म जाला।परी सेवटी काळमुखीं निमाला।'-राम १४. मृत्यू-पु. आकिस्मक, पूर्ण आयुष्य भरण्यापूर्वी आकेल मरण; आकस्मिक मृत्यु. 'काळमुत्यु न बाधे जाण। '-गुच १४.२७. रजनी-स्री. एक रात्रिचर देवता. 'वेताळ मुज्या काळरजनी।' ~ह १३.६८. ०**रात्र-**स्त्री. भयंकर किंवा प्रळयकाळची रात्र. काळरात्रीचीं कटकें । उठावलीं जैसीं। '-ज्ञा ११. १९९. •रूप-रूपी-स्वरूप-नि. यमासारखा भयंकर अन्नाळविन्नाळ किळसवाण्या ह्रपाचा (माणुस) ॰रोग-पु. असाध्य, प्राण नाशक रोग. •वंचना-स्त्री. १ कालाचा अपन्यय. २ मृत्यूला फसविणे (योगी लोक ब्रह्मांडी प्राण नेऊन मृत्यूपासून बांचतात अशी समजूत आहे.) •सर्प-प. १ यम; मृत्यु. २ वेळ (सर्व भक्षक; काळहापी सर्प ) काळाचा काळ-वि. जो मृत्यूलाहि कवळणारा, खाणारा. -नागा ७४३. ( -शर ) [काल-कवल ] भीत नाहीं असा. अतिशय भयंकर; भुतासारखा (माणूस). •स्वरी-पु. यमाचे सङ्ग, तरवार. 'तो काळखर्ग अकस्मात। -ळाचा फेरा-पु. यमाची फेरी; कांहीं तरी अपरिहाय किया

काळ-पु. १ वेळ: प्रसंग; समय. २ दुष्काळ: कठिण प्रसंग. ३ दव: नशीव: परिस्थित, 'हलीं आमचा काळ फिरला माहे '-विवि १०.५-७.१२६. ' मला नाहीं काळ अनकळ!' म ७. ४(व्या.) क्रियापदाच्या रूपविशेषादह्न ती क्रिया अमक्या बेळीं घडली असा जो बोध होतो तो. [सं. काल] (वाप्र.) •अनुकुल होणें-नशीब फळफळणें. •कंठणें-न्यर्थ काळ दव डणे; बळ घालविणे; दिवस काढणे. • विनमुख होणें-फिरणें, काळाने घेरणे-वेदा घाळणे-नशीव किंवा दैव वांकडे होणें; वाईट दिवस येणे. काळाची गांड मारणें-कसा तरी घालविणें. -लाने ओढणें-बोलावर्णे-नशिबाने संकटांत किंवा मत्यमखीं पड़ेंगे -ने घेरणें-मृत्यु येणे. ' चिमणा बापून लौकरच काळानें घेरले. '-विवि ८.७.१२८. -ने मार्गे पाहणे-नशीव किंवा परिस्थित प्रतिकल होणे. -ने हातीं धर्णे-नशीब किंवा परिस्थित अनुकुल होणे. 'त्याला काळाने हार्ती धरले आहे. ' -ळावर इष्टि ठेवर्णे-टेर्णे-नशिबावर किंवा पुढे येणाऱ्या परिस्थितीवर, भविष्यावर अवलंबुन राहाणें; परिस्थिति पाहन बागणें. 'तिची काळावर दृष्टि आहे. ' चालता काळ-भरभरा-टीचे दिवस, आयुष्य: हातीं घेतलेल्या कामांत ज्यावेळी सारखें यहा येत असते असे दिवस. याच्याउलट पडता काळ. 'बातुला चालता काळ: खायाला मिळती सकळ। '-अमृत ११८. काळो-काळ भविष्यति ( सं. काले काले भविष्यति )-केन्हां तरी होणे याअथी. म्ह० (व.) काळा अंती बरबटवा दुष्का-ळांत बरबट खाणेहि मनुष्य खातो त्याप्रमाणे अडचणीत सांप-**ड**ल्यावर मनुष्य इलके काम करण्यास तयार होतो. सामाशब्द- काळ-किवि. प्राचीन काळा पासुन; पौराणिक काळापासुन. •खंखा-पु. १ बहुत दिवस वांचलेला दुर्जन माणुस: ज्याने काळा-चैंहि खंडन केलें असा. २ कोडगा: निगरगट्ट. •शत-स्त्री. १ काळ-गति. [कालगति ] २ ठराविक काळाच्या पुढें गेलेला वंळ: वेळेचा अपन्यय ( या अर्थी दिवसगत हाहि शब्द अधिक हृढ आहे ). • तुपाच्या-वि. ( निंदाव्यंजक) माध्यान्ह उलटल्यावर जेवणारा. •धात-स्त्री. जगाच्या बरेवाईटपणास कारणीमृत असलेली कालाची शक्ति; काळवेळ. ' यंदा काळघातच भशी आहे म्हणून शेती पिकली नाहीं. ' • प्रसंग-पु. वेळप्रसंग; संधिसमय, यांना व्यापक संज्ञा. जो काळप्रसंग पाडातो तो शहाणा. ' · वर्जो - किवि. कास्रांतराने; कास्रानुसार; योग्य काल आल्यावर. ० द्वार-प्र. **अञ्चम दिम:** (जोशी किंवा शृद लोकांत) घातवार. •वेला-ळा-सी. १ शिवालिस्तीत प्रंथांमधील अञ्चम वेळ. वेळ पहा. २ वेळ-प्रसंग; काळप्रसंग पहा. ६ मृत्यूची वेळ. 'या परि ते काळवेळा । रायें राखिली तये बेळां। ' -कथा १.२.१२१. • बेळ-की. १

नाहीं. ' २ वेळप्रसंग: हंगाम: योग्य वेळ. संधि. ' जें कांहीं करण तें काळबेळ पाइन करावें. ' ३ सामान्यतः वाईट किंवा अशुभ वेळ. • ठाकि-स्री, शभ वेळ: पवित्र वेळ. 'काळशुद्धि त्रिकाळीं। जीवदश। धूप जाळी। '-ज्ञा १३.३८८. काळाचा काकडा-पु. दणकर, बळकट म्हातारा: निरोगी, खडस, टणक म्हातारा; भयंकर धोक्यांतून निभावलेला माणूस. काळांतरी-किनि. (नास्त्यथी) भविष्यकाळीं हि नाहीं: केव्हांहि नाहीं. 'ही गोष्ट काळां-तरीहिं व्हावयाची नाहीं, ' २ थोडे दिवस गेल्यावर; कांहीं कालानें: 'हें कांहीं काळांतरानें होईलसे बाटतें. ' -**ळांत्रन** ओढळेळा-वि. दुष्धाळांतून जैमतेम बांचलेलाः भतिशय लुकडा; जरत्काल. काळींकाळीं-क्रिवि. योग्य वेळीं; जेव्हां जेव्हां पाहिजे असेल त्या त्या वेळीं: 'पर्जन्य तोहि उपका गुथे । कार्ळी कार्ळी बृष्टि करित । '-निमा १.९८. [सं. काले काले ] काळे करून-किवि. थोड्या वेळांत; काहीं काळाने; योग्य वेळीं: थोड्या वेळानें. 'काळें कह्ननि सुख जीवरि होय लेखीं। '-र २७. काळेचि-क्रिवि. तत्काळ. 'जें विटोनि विकारी होत । ते अपनीत काळेचि ' -एमा २१.११७. काळो काळ-किवि. १ बहत प्राचीन काळापासून; अनादि काळापासून. २ पुन्हां पुन्हां (नकारार्थी). 'माझी विनंति आपण ऐकावी, मी काळोकाळ मागायचा नाहीं.

काळ—पु. (धारवाडी) लहान मुले खेळांत सुपाऱ्या, चिंचोके वगैरे घेतात त्यास म्हणतात.

काळ—पु. (व.) उडीद किंवा मृग यांच जाडेंभरडें सूस. काळकाई—सी. पावैतीचें एक भयंकर स्वरूप; कालीदेवी. [सं. कालिका]

काळगई—सी. १ (वे. ) मिश्र पीक. २ नांगरटी.

काळगेला— नि. काळसर शरीराचा वर्ण असलेला; काळेला. याशिवाय काळ हें पूर्वपद असणारे रंग, वर्ण या अर्थीचे सामासिक शब्द काळा शब्दाखालीं पडा.

काळजी—की. १ चिंता; आस्या; कळकळ; अंतःकरणास होणारी व्यया; फिकीर. १ मनांतील भाव. •काटा-पु. चिंता. —चा धगड-वि. अत्यंत निष्काळजी; बेगुमान. (माणूस). [काळीज]

काळण--- पु. (कों.) अन्नाचे मय करून विकणारी एक जात व तींतील व्यक्ति.

काळपात---स्री. (स्तान.) पराकाष्ठेची विनवणी; काक-व्यत. [कल्पांत]

काळपेरी-वि. नाचणीचा एक प्रकार.

रायें राखिली तथे बेळां। '-कथा १.२.१२१. ०वेळ-की. १ काळेबें—न. मोठें व मधाने भरलेल मधमाशांचें पोळे. बाईट किंवा संकटाचे दिवस; कालकला पहा. 'काळवेळ सांगुन येत oमा शी, कोळंबी—की. वरील पोळयांतील माशी.

काळबीट-विट-इंट--पु. काळ्या पाठीचा हरिण. पक्षी.

काळा-प. १ (सांकेतिक) बिन्वा; भिलावा. २ (कान्य) श्रीकरणः विठोबा. 'अपयशाचे खापर ..... त्या काळवाच्या निळा होणे. २ शेत पीक यांचा फिकटपणा जाउन टबटबीत बाळक्यावर फुटलें ' -नामना १३, ३ काळसपे. 'जागविला पुच्छीं त्वां देवनि पद बह सपूर्वफर काळा। '-मोठयोग १२. २१. - वि. १ कृष्णवर्ण; स्याम; काजळाच्या रंगासारखाः तशा रंगाने यक्त असलेला. २ कपटी. 'कृष्ण बाहेर काळा तसाच आंतिह काळा आहे. '-परिभी २५. सिं. काल: फें. जि. काळो, काळादी=जिप्सी माणुस; पो. जि. काळी; फा. कारा; सिं काला: का. करि ] काळपूर्वपद असलेले रंग, वर्ण या अर्थाचे सामासिकशब्द- काळजिभ्या-वि. १ शिवराळ तोंडाचाः अतिष्र बोलगाराः निमदळः शिष्याशाप देणाराः अचकट विचकट बोळणारा. २ ज्याचे बाईट भाषण खरें होते असा. • टिक्या-वि. १ काळे ठिपके असलेला (घोडा ६०) घोडगाच्या ७२ अग्रभ चिन्हांपैकी हैं एक आहे. -मसाप २.५६. •तों ख्या-बि. १ दुर्दैवी; अपशक्तनी; दुष्ट. २ लिजत झालेला; गांगरलेला; खाजिल. ' स्नेह कैसा सांडिला ध्रवा भाजी । काळतोंडा जाहलों जगमाजीं। '-चितामणिकवि ध्रवाख्यान. ३ (व.) ओठावर काळे केंस असलेलें(जनावर). •ळेंद्रा-ळंद्रा-( शिवी ) काळचा उंदरासारका काळा कळकळीत. •दांत्या-वि. १ काळ दांत अस-लेला (कमैविपाकावरून असला माणूस पूर्वजनमीं मांग होता अशी समजत आहे. ) २ ( ल. ) अग्रुभकारक; अनिष्टदशैक; अपराकृती (आणस), ३ (ल.) शिन्याशाप देणारा; शिवराळ; निंदक क्लंबन-ल्यान -सीन. अंधारलेली, सर्द हवा; पाऊस, थंडी यांनी यक्त बांबाळी हवा. (कादंबिनी) व्यंडी-बांडी जोंधळा-प. जोंधळवाची एक जात: याचे बोंड काळे असते. • मांजर-पन, कांडेचोर: ऊद. अस्ती-वि. १ काळ्या तौंडाचा: तौंडावर काळे केंस असलेला (घोडा), हा अध्यमकारक समजतात. २ सामा न्यतः काळ्या तोंडाचा. ६ (काड्य ) दुष्टः भयंकरः राक्षसी. 'नागविलेप्रतापी थोर थोर । दशवक्त्र काळमुख । ' • मुखी गुज-**बी. काळा** ठिपका असलेली गुंज. • मुख्या-वि. दुँदैवी; अभागी; अध्यमः नीच. •लोह-न. पोलादः कालायस. 'काळलोडे डंव-चिले। बजवार्टी बांधिले। '-शिशु ५०९, ०**वख-खा-खें**-प्रन ? काळोख: अंधार (कांहीं ठिकाणीं चुकीनें काळवरें असा शब्द बापरलेला आहे ). 'महामोहाचा काळवखा।' --माए १०२. 'कां काळ राहे काळवखा। तो आपणा ना आणिकां।' -अस ४.३६. 'निद्रेचे क्षोधिले। काळवखें।'-क्षा १२.४९. अमावास्थेचा (काळाइक अंघार'-चंद्रप्र २.

२ काळेपणा; डाग. •खद-वि. १ काळसर. २ काळा; काळी काळसा—प. नाइतोडे, टोळ, गोचीड इ० खाणारा एक (जमीन). [काळा+वत] ० सटणे-संदर्ण-माक. १ काळ पडणे: मलिन होणे: (कन वगैरे लागस्यामुळे शरीर इ०) अपराध. भय यानीं बेहरा काळा ठिकर पहणे: काळानिळा पहणे: हिस्सा होगें; निसवण्याच्या स्थितीस बेगें. ३ (काव्य ) काळा पडगें. 'प्रहणीं काळवंडे वासरमणि ।' ' चंदविव विठाळलें । गुरुदोहें काळ-वंडलें। ' -कथा १.२.१५०. ०वटी-चण-की. काळिमा: हागः कलंक; दोष. ॰ संज्ञी-स्त्री. (कों.) काळवढणे, काळवंडणे पहा. • बन्नी - वधरी -सी. सहाद्रीतील दक्कामधील अग्निगर्भ काळा खडक; हा ज्वालामुखीच्या रसाच्या धरांतील उष्णता विसर्जन पावन झाला आहे. -सृष्टि ३८. काळमुखी (घोडा) पहा. -अश्वप ९४. • विद्ध-काळ्डा पहा: काळवे-(राजा. कुण. ) संध्याकाळची काळोखी. •सर-वि. काळवट: किचित काळ्या रंगाचा. •स्वरणे-अकि. काळबटणे: काळवंडणे पहा. •सायळा-वि. काळासावळा:साधारण काळा. (रंग). काळाने आरंभ होणारे शब्द (बाप्त.) काळवाचे पांदरे होणें- एखायाचे काळे केस पांदरे होणे: महातारपण येणें. पांदच्याचे काळे होणें-म्हातारपणांत तहणपणाचे चाळे करणे; सचोटी सोइन देणे. काळ्या खोईचे मनुष्य-न. (बेब्हा इतर जीवांपेक्षां ( प्राण्यांपेक्षां ) माणसाची अदभुत शक्ति वर्णाव-याची असते अशावेळीं हा शब्द माणसास लावतात). काळ्या दगडावरची रेघ-(नाप्त.) टिकाऊ; मक्षय्य; मनाधित भशी गोष्ट: उक्ति: न बदलगारी गोष्ट. 'ही आपली माझी कालका दगडावरची रेघ. ' -तोवं १७९, सामाशब्द- ०अखासात-वि. पांदऱ्या अंगावर काळे ठिपके असणारा ( घोडा ). • अकड-पु. काळ्या रंगाचा अञ्चक. •**आजार-पु. हा भ**यंकर रोग आसास व मद्रास इलास्याच्या एक भागांत होतो. याने यक्त व प्लीहा फार बाढतात आणि रोज ताप येतो. • उन्हाळा-पु. १ अल्यंत कडकडीत उन्हाळा: यामुळे सबै सुष्ट पदार्थ रखरखीत भासतात. २ कठिण, आणीबाणीची, टंचाईची वेळ; आयुष्याच्या अर-भराटीच्या साधनांचा अभाव. 'तुं काळ्या उन्हाळ्यांत मजजवळ पैका मागतोस काय ? ' ३ चैत्र व वैशाख हे दोन महिने. ० उंखर-प उंदर माडाची एक जात. • कमिक-कभीन- वि. अत्यंत काळा: लोखंडासारखा काळा. [सं. काल + का. कव्यिक्ज् लोसंड ो ॰िकटट-कीट-कटट-कळकळीत-मिचकट≟ वि. अतिशय काळा. ( किह, कुट वगेरे शैंब्द जोर दासवितात ). लोखंडासारका किंवा शाईसारका काळा. काळा जहर पहा, 'हा ' अविशेषे काळवसे । समूळ गेले तेथवां । ' -भवि ९.१९६. काळा तीळ. करजात-करंद-वि. काळाकभिन. कार्यक-

एक जात. दूसरा तांबडा कुडा. सि. कुटज; बे. कुटराज; हि. कुडा, पांढरे-करडे केश. ०तीळ-पुभव. काळ्या रंगाचे तीळ. श्राद्धपक्ष. कौरेया: ग्र. कडी। कुमाईत-वि. काळ्या रंगांत तेल्या रंगाची आवणी वगेरे कार्यात उपयोगी पडणारे तीळ. काळेळा-रा-कमावलेल काळ का नडें. श्वापर-वि. खापरासारखा काळा. •गरु-प. काळ्या रंगाचा अगर, धूप. 'तत्काळ काळागर धूप दावी । ' -सारुह ८.७९. ०गखर-पु. एक शक्तिवर्धक वनस्पति. •गहिरा-वि. काळा कुर. •गगळी-पु. गुगळासारखा काळा मासा. ॰गरा-प. एक लहान झाड. ॰गोरा-वि. १ काळा व गोरा २ खराखोटा: शदाशद. • सांफा-प. चापयांतील एक भेद. • चित्रक-प. चित्रक (एक औषधी) झाडाची एक जात. काळचो-प. (गो.)नीच मनुष्य. -ळांजनी-वि. एकरंगी असन डाव्या खाकेच्या जवळ किंवा छातीवर काळा टिपका असलेला (घोडा) यामुळे धन्याला मृत्यु येतो अशी समजूत आहे. अश्वप ९६. oजहर-ठिक्कर-ढोण-वि. काळाकभिन्न. ∘डगलेवाला- पोलीसचा शिपाई. •ितत्तर-तीतर-पु. रंगीबेरंगी तितर पक्षी. •तीळ-प कारळा तीळ पहा. •दगड-प. काळवत्री-अधरी पहा. ०दाणा-प. एक वेल: हिचें कांडें वशाखा यांवर बारीक कुसे असून पाने कपाशीसारखीं असतात. फुलें फिकट. निळ्या रंगाची घंटेच्या आकाराचीं, व मोठीं असतात. फळ नरम असन आंत तीन पुडे व त्यांत काळे बी असते. याचा औषधाकडे उपयोग करतात. - वगु ७.१. [ सं. कृष्णबीज, नीलपुष्पी ] •धोतरा-प. काळसर-जांभळट धोतन्याचें झाड. • निळा- वि. काळासांवळा (रंग, चेहरा). ०फसर-पु. १ काळवथरी दगड. २ ( छ. ) अत्यंत मुखे: अडाणी माणुस. • बगळा-प. काळ्या पाठीचा बगळा. • बाळा-बाहाळा-नि. फिकट काळे किंवा काळे व पांढरे पट्टे अंगावर असलेला (पशु.) • बेंदरा-बेंद्रा-वि. काळा व हेंगाडा; विदुप. ' मी चांगट फांकडी ह्याने तुं काळा बेंदरा '-पला ५. काल+हेंदरा ? • खेरा-वि. काळाबेंदरा ( अंगाचा वर्ण, स्वरूप, कपडालता वर्णरे ). ० खोळ-पु. बार्ळत-बोळ: एका झाडाचा बाळलेला चीक. हा मुलांच्या पोटरसीवर उपयोगी आहे. • भिल्ल-भील-मांग-वीख-वि.काळाकभिन्न. o भोपळा-प. भोपळ्याची एक जातः तांबडा भोपळाः गंगाफळ. माजा-प्. मायफळ; माज़फळ. ०मासी-प्. पित्तपापडा. • मरूम-पु. काळ्या रंगाचा मुरूम. • शेंगळ-पु. काळ्या रंगाचा एक मासा. •सा**धळा**-नि. केवळ काळाहि नाहीं व केवळ गोराहि नाहीं असा ( रंग, रंगाचा ); साधारण काळा. [सं. काल+ श्याम**ल] •सावा-9.** सान्याची काळी जात. •सुरमा-पु.

कस्तर-प. काळा दगड. 'कष्णवेणीचॅ पाणी काळाकरंद फतरांतून काळे उडीद-पुभव. माप; एक द्विदल धान्य. •केस-पुभव. उसळ्या मारीत ' -- खेया २९. • कहा-पु. कुड्याच्या झाडांतील ( उ. ) तारूप्य व त्यांतील खुमखुमीचा काळ: याच्या उल्हर क्षांक असलेला ( घोडा. ) क्रम-पु. (चांभारी) विशिष्ट पद्धतीने वि. काळसर वर्णाचा. काळ्या पाठीचे खोबरे-न. ज्या खोब-ऱ्याची पाठकाळी असतें ते, ही खोब-याची एक जात आहे. काळीने आरंभ होणारे शब्द. काळी-वि. १ रंगाने काळी (स्त्री, मादी वंगरे ). स्त्री. -स्त्री. म्हैस (कारण ती रंगाने काळी असते) ज्याचे घरीं काळी त्याची सदा दिवाळी। ' मह० (व.) हाळीकाळीउंदर तिचा सैपाक सुंदर-काळ्या स्त्रीस चढविण्या-साठीं म्हणतात. सामाशब्द - ० काठी-की. एक औषधी शुइप. ०कांब−१ काळचाकुटर ढगांची रांग. (कि० येण: जमणे: उठणें; विरर्गे; फाकणें ). २ (ल.) काळ्या रंगाच्या कुण-ब्यांची (जेवण वंगरेस बसलेली) पंगत. • खजरी-खजर-खारीक-मी. एक औषधोपयोगी रानखारीक. ही कडू, अभि-दीपक व ज्वरनाशक आहे. •गुळी-सी. काळा रंग तयार कर-ण्याच्या कार्मी उपयोगांत येणारी नीळ. •घेटळ-टोळी-सी. घेडुळचीच एक काळी जात. • चंद्रकळा-स्री. काळे लुगहें; याचे उभार व आडवण सर्व काळ व किनार कोणत्याहि तन्हेची असते. • जिरी-स्री. कडू कारळी. • तळस -स्री. काळवा पानांची व मंजि-यांची तुळसः कृष्णतुळस ०तेरी-की. काळ्या रंगाचे अळ: हें मुळब्याध नाशक,अभिदीपक,व शौचास साफ करणारें आहे.-योर १.४७. ०धार-वि. दश्य क्षितिज; समुद्रांत पहात असतां ज्यापुढें इष्टि पोंहचत नाहीं तो मर्यादाप्रदेश. -शास्त्रीको. 'ल्याची हड काळेघारेशीं ल:गलेली आहे. '-बाळ २.११८. ॰**पानवेळ-सी.** काळचा रंगाच्या विड्यांच्या पानांची वेल; हिचें पान स्वादिष्ट परंतु तिखट असते. •प्रजा-स्त्री. १ सामान्यपण मजरवर्ग. ३ वडोदें संस्थानांतील भिल्लासारखी एक जात; ( गु. ) काली परज. ॰ भित-स्री. उत्तरदिशेस जेयपर्यंत मनुष्याचे गमन होते तेथील नीमाप्रांत. -शास्त्री. •भोपळी-स्त्री. काळ्या भोपळ्याचा बेल. oमाशी-वि. १ मोठी, काळ्या रंगाची, वण, क्षत, मेळेलें जना-रर यांवर बसणारी माशी. २ एका जातीचें गवत. •िमरची-की. १ (हि.) काळ्या मिरच्या येणारी मिरचीची एक विशिष्ट जात. २ काळीं मिरं. ० मुष्ठी-स्त्री. जारणमारणांतील मुठ ( मार-ग्याची). 'काळीमुष्टीची बाधा होतां।'-नव६.१५२. •मुसळी-की. एक औषधी ननस्पति व मुळी; मुसळीची काळी जात. रात्र-शिळी रात्र-की. १ भयंकर रात्र; भयाण रात्र. 'ही काळीरात्र चालली आहे भी खोटें भोललों तर पाहून घेईल.' [काळ+ रात्र] २ हा शब्द कियाविद्येषणासारसा सप्तम्यंत करूनिह योज-**डोक्यांत घालावयाचे एक अंजन; (ब्लॅक सल्फेट ऑफ ऑटिमनी).** तात. जर्से:-काळवाशिळवा रात्री. जास्तमाहितीसाठी बंद सालील

भाषण, भूतिपेशाञ्चाने भागमन ( असत्य भाषण व शपय यांखे रीज ) वगैरेसंबंधानेंहि सामान्य रात्रीस हा शब्द लावितात; अरिष्टसचक रात्र. • वस्त्र-की. एक औषधी वनस्पति; हिचा निर्वाह - पादा - महिमा-माहात्म्य-वेखन-ना-समता-दुसरा प्रकार पांढरी वस. •वेल-स्त्री. गुरांच्या रोगावर उपयोगी साधन-स्वरूप-क्षेप- हे शब्द काल शब्दाखालीं पहा. पहणारी एक वेल. ० साळ - स्त्री. काळ्या रंगाची साळ किंवा भात, काळेंने आरंभ होणारे शब्द- काळें-न. १ डाग; कलंक: हिंचे स्त्रह्म काली देवीसारखें असतें. २ काळी जमीन ( शेतकरी काळिमा; अवकीर्ति. [काळा] (वाप्र.) काळे करण-तोंड काळें करणें; तोंड लपवृन जाणें; दृष्टिआड होणें, फरारी होण (दोष, अपराध वंगरेमुळ). 'जा कर काळें। '-कमं २. तोंड घेऊन जाणे-पळन जाणें; पोबारा करणें. 'काळें तोंड आंच. घेऊनि । गेला नेणो कोणीकहे । 'सामाशब्द- ० अक्ट-न. काळी तेरी पहा. • अक्षर-न. कागदावर लिहिलेल मनोगत, अक्षरे केख, पत्र इ०; यच्चयावत् अक्षरमात्र -शास्त्रीको. 'हा पंडित काळ्या अक्षरांचा अर्थ करील.' ० कमळ- न. हे हिमालय पर्वतावर बफीत उत्पन्न होते. याला एक हजार पाकळ्या असन त्यांचा घेर एक हातभर असतो -तीप्र ४३. ०कस्य-न. कृष्ण कारस्थानः अन्याय. • खापर-न. अतिशय काळा माणुस. अपकीर्ति, बद-नाम झालेला. पराभव झालेला. भाजाराने कुश, अशक्त झालेला माणुस. ॰गखत-न. एक प्रकारचे गवत. ॰ जिरू-जिर्र-न. १ कड़ कारळे. २ शहाजिरें [ हिं. काली जिरी, सं. कालाजीरक ] •**ढवळे**−न. १ संशय: शंका: अनिष्ट कल्पना: अंदेशा. २ काळ बेरें पहा. ० तेरें-न. काळी तेरी, काळें अत्रं पहा. • तोंड-पु. स्वतः पासून पुढील पांचवा वंशज ( आपल्या पणतूचा मुलगा ). -वि. लाजिरवाणीं कर्ये केल्याने कलंकित झालेले तोंड. 'तझे काळें तोंड दृष्टीआड कर. ' ०थार-वि. काळ्या रंगाचा शर:कार दगड किंवा काळवथरी धोंडा •द्वाक्ष-न. एक प्रकारच्या काळा मनुका. •पाणी-न. १ महासागर. २ अकाली किंवा अतिशय पडलेल्या पावसाच्या पाण्याचा दोष घालविण्यासाठी बागेस दिलेलें विहीरीचें पाणी. ३ (ल.) हृद्दपारीची शिक्षा व ती भोगाव-या ने ठिकाण (ही शिक्षा झालेल्या इसमास हिंदुस्थानाबाहेर अंद मानांत ठेवतात ). 'अखेरीस जाल काळ्या पाण्यावर चांगले ' -भा ९०४. **्पान**-न. काळवा पानवेलीचे विक्याचे पान. ब्रह्मळ-न. डोळपाचा काळा भाग (बाहुली व कनीनिका). • बेरें - भेरें -ळें-न. १ अनिष्ट संशय; वाईट आकांक्षा; अनिष्ट कल्पनाः कुशंकाः कपटः (कि॰ येणे.) 'हे काळेंबेरे तुझ्या मनांत कोठन आहें?' -गीर ६१२. २ लुक्बेगिरी; डावपेंच; कारस्थान: गिळंकत करणें: दहपादहपी. •िभवारी-स्री. काळवथरी पहा ouisst-नप कांडेचोर: ऊद. ouis-न, काळ्या रंगाचे

भरत्या बंदाखाली बसुणे पहा. ३ अमावास्या, मध्यरात्र, अञ्चम मिरं. 'मिरूं पहा. ॰मीठ-न. १ पावेलोण. २ खाऱ्या माती॰ पासन उत्पन्न केलेले मीठ. -र-न. कह कारळे.

काळ-कूट-गुजारा-री-गुजराण-चक्र -श्रय-धर्म

काळाई—न्त्री. १ कासार व इतर कांहीं लोकांची देवी: लोकांत हुढ ) 'दंदा काळाईने हात्रचे सोडलें ' २ काळवंडी (अनिश्चित) पहा. [सं. कालिका]

काळांचणी-की. अत्यंत काळजी: जांचणी: काचणी:

काळांचरे-ळे -- न. जांभळचा रंगाचे एक रानफुल.

काळांतर-न. (गो.) व्याज, [सं. कलांतर] म्ह० (गो.) काळांतरा आंसे मुद्दल नासे.

काळापात-पु. १ लुच्चेगिरी; अफरातफर; दहपादहपी; दुरुपयोग, ' तुमच्या रुपयांचा भी कांहीं काळापात करणार नाहीं.' २ फसबून, ठक्त्वाजी करून फरारी होणें. 'तो काळापात करून वेशोभडी झाला. ' [काल+आपत्ति ]

काळाष्ट्रक--१ कालाष्ट्रक पहा. २ काळभैरवाप्रीत्यर्थ आठ दंपत्यें ( जोडपीं ) भोजनास सांगणें. -तीप्र परिशिष्ट २..ष्ट. ४.

'सांगें पितळेची गंधि काल्किक-की. काळसरपणा. काळिक। '-- ज्ञा ४.६४. [सं. काछ ]

काळिका-काई-- बी. बाळकाई: पार्वतीचें, काली देवीचें भयंकर स्वरूप. [सं. कालिका+आई]

काळिग-ण-न. कलिंगड पहा. 'ते पक कालिंगण देखिलें नयनी । श्रीति ऋति भक्षिलें। 4

काळिंग असणें—( गो. ) इन्यसंप्रह असणें.

काळिमा------ १ कालिमा पहा. 'परिसाची निवारी जडत्व काळिमा। '-एरुस्व ३.१५. २ काजळ. ३ काळोख: अंधार. 'की येरीही दिशा तियेचि काळी । काळिमा नाहीं । ' -श ५.८६. [सं.]

काळिया नाग-पु. काळा साप. 'कां काळियानाग धुंधु-वात्र। '−ज्ञा १८.७१२. [सं. काल]

काळी-की. काळिका पहा. [सं. काली ]

काळी-की. १ शेतीची जमीन (देशावरील शेतजमीन बहतेक काळचा रंगाची असते यारून ). 'काळीने पीक सोडलें.' २ होतांत पिकणारें पीक. 'काळी पिकली म्हणून पांढर बांचली. ३ लागवड करण्यासारखी जमीन; याचे उलट पांढर=वसतीची जमीन. ४ ( ल. ) शेतकरी वर्ग. 'ही गोष्ट काळी-पांढरीला माहीत. ' - गांगा २. [सं. काल=काळें ] मह० (व.) काळीवर शेत नाहीं पांचरी वर पर (जाग) नाहीं . = उथाला शेत नाहीं व परिह नाहीं, भणंग, भिकारी अशा साणसाबहुल योजतात. ० चा सम्लास ने जिल्ला ने अत्यक्ष - पु. शेतसारा; असीन महस्ल; या ज्या-हून मोहतर्फा वस्ल निराळा. ० खुणकरी - की. चुनसडीवरची काळी बसीन. ही नायिक असते. ० जामा - की. काळीचा वस्ल. ० जामा - की. ही जसीन रंगाने काळी, भुसभुशीत, खचणारी व पाणी घरणारी असते.

काळीज-न. १ (हि.) मूळ यकृत; पित्ताशय, परंतु हर इदयः रुधिराभिसारक इंद्रियं. 'भेदोनि काळिजाला गेला लोका-पबाद शर... '~मोभारतीय रामायण. २ ( ल. ) अंतःकरण; मर्भः इदयांतील नाजुक भाग 'कीं काळजीं घातली सुरी।' -रावि ४. ४९. 'खोंचोनि बोळे कौरवराबो । काळिजीं घालिसी कां घावो । ' - मुसमा १७.५०. [ हि. कलिजाह ] (वाप्र.) • उडूम जार्जे-कांपणं - थरथरणं - थरारणं - धडकणं - छाती शरथरणं, कांपणें, थडथड उडणें (भीति, दु:ख वगैरेमुळें ) काठीण-वि. ( संस्कृतच्या अनुकरणावलन अञ्चद समास) कठीण काळजाचा: निष्दुर; कृपण; धावशी; बेटर (माणूस) काढून टाकलें तरी चिश्वास न येणें-भविश्वासाची परमावधि . काढन देणें-आपल्यास अत्यंत प्रिय अशी वस्तु देणें; स्वतःचे अंतः-करण देणें. • खाणें-फोडणें-१ छळणें; गांजणें; बेजार करणें; मर्ममेदक बोलजें. २ पद्मात्तापास, शोकास कारण होणें. ०पाठी-मार्गे असर्णे - टाकर्णे - वेफिकीर असर्णे; निभैय असर्णे. ॰फाटर्णे-दो जागां होणें, काळजाचें पाणी होणें-भयानें, दुःसानें विव्हळ होणें. ॰ फुटणें-धीर सोडणें किंवा ठाव सोबणे. काळजाला, भोंक-घर पढणे-भयाने, आश्चर्याने, दुःसानें धावें दणाणणें; धका बसणें; हृदयाला झोंबणें. -जास **फेस येणे-अ**तिशय तडफेने किंबा उत्कंठेने गुंतणे; फार परि-अम कहन थकणे. काळजी घाच घाळणे-डाग देणें: अंत: करणास धका बसेलसे करणें: मर्मावर भाषात करणें. काळजीं कांटा करणे-धरणे-साता काळजाच्या पलीकंड ठेवणे-अतिशय प्रिय होणें; अति मूल्यवान समजणें; कोठें ठेवुं कोठें न ठेवूँ असे होगें; अतिशय काळजी घेगें. 'काळजाचे पलीकडे त्याला ठेव.' –नाम ना ११२. काळजीं.काळजाला लागणे-अंत:करणांत शिरणें; दु:ख, वेदना उत्पन्न करीत जिव्हारीं खोंचणें; बोचणें; आंत भिनणें (औषध, विष, वस्तु, अन्न, निंदा, अपशब्द काम वगैरे ) या अधी किंवा आस्थेने लक्षांत ठेवणे या अधी उपयोग. सामाशन्द काळजाचा घड-जिवाचा कलिजा, प्राण-प्रिय माणुस. • खा बोका-पु. काळजाच मांस; यकुत; पिताशय. (साटिक लोकांत स्ड ) उफराटचा, उलटचा काळजाचा-वि. बाटेल ते साहस कर्म करण्यास तयार होणारा.

काळुकी-ळुंखी-की. १ काळोखी; अंधार. 'काळुकी. दाटली अपार महीसी।'-नव १३.१५९. २ काळेपणा. ३ डाव; कलंक; काळिमा. ०राह्म-की. अंधारी राह्म; चंद्रदर्शन न होणारी राह्म.

काळुगा--पु. काळ. 'रचूनि महत्तत्वाचे खळे । मळी एके काळुगेनि पोळें। '-ब्रा १३.३९.

काळुंदरा - वि. फार काळा. [काळा]

काळुंदरा-द्रा-द्री--नपुत्री. (कु. गो.) काळ्या रंगाचा लहान मासा.

काळुवाई—स्त्री. एक क्षुद्र देवी. -खेया ५०. -विवि ८ २.३४.

काळेली--स्री. काठळी; काळा सावा पहा.

काळेश्वरी--सी. कालीदेवी; दुर्गा.

काळो—५. (कु. ) बिब्बा.

काळोक-ख-पु. अंधार; तिमिर; प्रकाशाचा मभाव. (बाप)
•नेऊन दिवसास चाळत घाळणं-अघटित घटनेसाठी झटणं;
असंभाव्य गोष्टीसाठी प्रयत्न करणे. खपुष्प पहा. इह् • काळोखांत केळेळें केव्हां तरी उजेडांत येतें-पापास बाचा फुटते. •मेट-की. अतिशय काळोख; दाट काळोख; काळोख मिष्ट. •पाख-पु. महिन्याचा कृष्ण पक्ष; अंधाऱ्या रात्रीचा पंधरवडा. [काळोख+पक्ष=पाख]

काळोखी-की-की. १ ढगानीं;अश्रानीं आलेली अंधारी; अस्तमानाची अंधारी; योडासा अंधार. २ पित्तादिकानें डोळ्यां-पुढें आलेली अंधारी. ३ (ल.) कलंक; डाग; अपकीर्ति. ४ काळ-वंडी. ०राञ्च-की. अंधारी रात्र; चांदणें नसलेली रात्र.

काळोजी---पु. १ ( ल. ) यमदेव. [ काळा ]

काळोटा---पु. १ काळपा रंगाचें कबृतर. २ काळया रंगाचें व दोनच पांडरे ठिपके असलेलें पांस्तकं. [काळा]

काळोतरी-न्नी-थरी--वि, काळवथरी दगह पहा.

काळोंदरा-द्वा-वि. काळंदरा पहा.

काळोबा—पु. ( ल. ) यमदेव. 'तुझ्या शरीराला काळोबा खाईल. ' -नामना ४०. [काळा]

काळोबेळो-पु. (कु.) एका जातीचे भात.

काळोला—पु. काळोख; अंधार. 'उभ्या काळोशाचे आड । सातापांचा एक भीड. '-तुगा १५५. [काळा ]

काळ्यामाळ्या—पुभव. १ (क.) स्वतःच्या अंगार्भोवतीं, दोन्ही बांजुला भापले हात ताठ कहन वरचेवर गरगर फिरण्याचा मुलांचा एक खेळ. (कि॰ घालणें.) २ वरील खेळ खेळणें. ३ तेयल्या तेयंच घुटमळणें. [काळा+माळा]

कांक्षणें-अक्रि. इच्छिण; इच्छा, अपेक्षा करणें. [सं. कांक्षा] कांक्षया-सी. कांक्षा; इच्छा; अपेक्षा. 'न धरी चित्ती तं कांक्षया। '-वेसीस्व १.२३. [सं. कांक्षा अप.]

कांक्सा—की. १ इच्छा: अपेक्षा. २ घेतलेली शंका: केलेला प्रश्न. ३ अंदेशा; संशय; शंका. 'कांक्षे नेघ सपक्ष ही क्षितिपती त्वत्क्षात्र संरक्षणे । '-आराम २१. ४ कल्पना; विचार; विचित्र वल्गना किंवा मत [सं. कांक्ष=इच्छिणे ]

कांक्षाचर्णे - अकि. संशय, अंदेशा घेणें; कुतर्क किंवा शंका धरणें.

कांक्षित-वि. इच्छित किंवा वांच्छित; ज्याची आवड धरली भाहे असे.

कांक्सी(क्षे)स्वोर-वि. १ आढेवेढे घेणारा. २ मनांत कुतर्क, संशय घेऊन हरकत घेणारा; संशयी; अदेशखोर. ३ त-हे-वाईक; एककही; हुक्कीबाज; भ्रमिष्ट.

कि-सना. १ कोण ? कोणचा ? काय? हा शब्द बहुवीहि समासात नेहमीं येतो, जसें- किंक्त्र्क=कोणी केलेलें ? कोण कारण मालेलें ? किंप्रयोजक=कोणत्या कामाचा किंवा कोणत्या उप योगाचा? किमथ, किनिमत्त=कशाकरितां? कां? काय म्हणून २ किंवा; अथवा. 'नातरि रसेंवीणु वाणी। कि चंद्रेवीणु रजनी।' -शिशु ५३९. [सं. किम्]

किक-- जी. (कों.) किकाळी; आरोळी. (कि॰ फोडणें; मोकलणें ). ' आस्वलाभाधीं किंक फोडावी. ' [ध्व.]

किकट--पु. (काव्य) एका किंवा अनेक हतींचा चीत्कार, भारोळी. [सं.]

कि(कि)कट-वि. (कीकट=बहार देश यावरून ) रानटी. ओसाड; नापीक (देश).

किंकणी - स्त्री. १ लहान घंटा; क्षुद्र घंटा (बैलांच्या गळगा-तील) पद्यामधील किंवा क्रियांच्या कमरपदा अथवा इतर दागिन्यामधील घुंगुर, घागऱ्या. २ किंकाळी. (कि॰ फोडणें: लागला. मोकक्षणें ). ३ पिल् या फळाचें बीं [सं. किंकिणी]

किंकणेल-न. पिलु झाडाच्या फळाचें तेल.

किकर-4. ? चाकर; सेवक; दास. 'नाम साराचेंही सार। शरणागत यमकिकर। ' -तुगा २५२२. 'वर्णिती राव किंकर ' - ऐपो १४५. [सं.]

किकर-री-की. देवबाभळीचे किंवा वेड्या बाभळीचे **झाड. याची फुलें** सुवासिक असून याच्यापासून गोंद व इतर वांसा, खांब वगैरे ). 'हें स्थित्यंतर युद्धकलेंत अलीकडे झाल्या-पदार्थ होतात. कंकरी पहा.

निकट भाल्या। ' -रास १.११७६. [सं.]

किकरे-- न. १ ( युतारी ) विधर्ण; युताराचे कांकडास भोंक पाडण्याचे एक हत्यार; उळी; पटाशी. (बे.) २ एक खेळणें; किरकिरें; फिरकी.

किकसा—न. (व.) हळदीचे उटणें,

किंक(का)ळणे, किं(कि)काटणें—अकि. १ हत्तीनें चीत्कार करणें, 'मस्त इस्त किकाटती । '-दावि ४९६. 'श्रेतवर्ण इती चौदंत। किंकाटत धांवती।' २ आरोळी मार्गे. 'मग पाइतां ते कृष्णउपासक । हरिनामें किंकाटती । '-ह ३३.११७. [किंक]

किक(का)ळी-- श्री. इतीचा चीत्कार; (त्यावकन सामा-न्यतः ) आरोळी. (कि॰ फोडणें; मोकलणें ).

किकाट—पु. (काव्य) (हत्ती किंवा घोडा यांचा शब्द) 'हत्ती किंकाट करिताती।' –दावि २४४. 'सुटेल अश्वांचे किंकाट ' -कथा २.२.५८. [ध्व. ]

किंकार—पु. मोराचा टाहो. 'मयोर नाचती किंकारीं' -मुसभा २.३४. -वि. चक्राकार. -शर. [ध्व.]

किंकिणी-श्री, कमरपट्ट्याची घागरी, धुंगुर: कोणत्याहि किणकिण आवाज करणाऱ्या दागिन्याचे धुंगक. किंकणी पहा. मधुर शब्दाचिया किंकिणी। गोडपणे वाजती।' -एहस्व १५ ७६. ' च्यापीं झणत्कारिती किंकिणी । '-वेसीस्व ३.७३. [सं.]

किकिदिखी-- पु. एक पक्षी. -प्राणिमो ६२. [वै सं.] किकीचें पान बाई किकीचें पान-(मुलींचा खेळ) दोन मुली समोरासमोर उभ्या राहुन उजना हात स्वतःच्या कपा-ळावर लावुन डावा हात एकमेकींचे समोर धहन हैं गाणे म्हणत वर्तेळाकार फिरतात.

किक्रांत — स्त्री. मकर व कर्क संकांतीची कर (संक्रातीपढील दिवस ) ही अञ्चभ समजतात. [ संक्रांत द्वि. ]

किख-वि. (गो.) अतिशय थंड?

किंग-- पु. (व.) कीड; रोग. 'तेव्हांपासून माझ्यामार्गे किंग

किंगरी-की. एक प्रकारचे शिंग; किनरी.

किच-न. (कृ.) अल्प अंश; थोडेंसें. [किचित्]

किंच-किव. पुन्हां एकदां; आणखी एकदां; आणि; शिवाय. 'त्रिभुवनपुज्यतम प्रभु सत्यचि हैं किंच तो असे व्याही।' -मोउद्योग ७.१६. [सं. किम्+च]

किञ्चकट-काड-वि. १ बारीक; रोड; पातळ (शरीर, मुळे ... ... उंचापुरा जवान आणि किचकट पोरहि सार-किकरी—स्त्री. दासी. 'ज्या सर्व सांडुनि किंकरी। होउनि खेंच. '-नि ९७१. २ किरटें; वाचावयास कठिण; गिचमीद ( अक्षर, लेख ), ३ फार बारीक; चिरचिरें ( लेखणीचें टोंक ). **४ ( सामान्यतः )** किचर, किचरट पहा. ५ भानगडीचें. 'श्री सिद्धालढस्वामींच्या मिळकती संबंधाने असला किचरट बाद उप ज्ञानाचा. 'परमात्मा तो सर्वेज्ञ । जीवातमा तो किंचिज्ज्ञ । ' [ सं. स्थित झाल्याचे प्रसिद्धच आहे. ' -सासं २.४१०. [ सं. कुच्छ ] किंचित्+ज्ञ ]

किचकाद-न. (क.) गदी; गचडी.

( प्राणी किंवा बस्तु ).

किचकिच-की, चिकटण; चिकटाई: चिकचिकाट, ध्व. चिक्रचिक वर्णव्यत्यास ]

किचकिच-चां-किवि. (ध्वनि ) रेवाळ वगैरे पदार्थ दांतां सालीं सांपडले असतां होणाऱ्या आवाजाप्रमाण. (कि॰ लागणे.)

किचकिच्छें -- अकि. १ वानराने दांत चावून शब्द कर्णे. शब्द काढणें (पिंगळशानें ). [किचकिच]

किचकिचावणं-कि. (गो.) हिणावणः; टाकृन बोलणं. (कु.) दांत चावणें. 'दांत ओठ किचकिचावत इत. '[ध्व.]

किसकिसीत-वि. किसकिस आवाज करणारा (करूचा किलबिलाट किलकिलाट. [ध्व.] भात, रेवाळ वस्तु ).

किचड-नपु. चिसल; रेंदा; राड; गारा. बि. हि. कीचड+र किसबिड-डीत-वि, किजबिड-डीत पहा.

. किचम-की. (गो.) खाज; कंडु. [का. किच्च=आग] किञ्चमणी-की. (गो.) कटकट; घासाधीस; दिरंगाई; किचक-टपणाः चेगटपणाः

किचमणे-वि. (गो.) त्रास देणारें; कुचंबणा करणारें. -न. त्रास. [ प्रा. कुचुंबन ]

किचमिड-किजबिड पहा.

किचमर्चे - अक्रि. (गो.) खाजविणें.

किचर, किचरट--- वि. वाईट;त्रासदायकः पीडा देणारें;छळ-णारें; त्रासदायक गोष्टींनीं परिपूर्ण (काम, धंदा, न वाचतां येणारें अक्षर, दुरान्वयाचा व घोंटाळवाचा श्लोक, फार महत्त्वाची नाही परंतु घोंटाळयाची व त्रासदायक गोष्ट, काम ).

किञ्चयटणे-वंदणे-विदणे-अकि. अस्ताव्यस्त फेक्रणे; विसक्टणें; नासणें; टोचन, ओरखहन, चोळवटन कालवणें: चोळ-बटणें; चिवडणें. [ध्व.]

किंचळणे-अकि. किंकाळी फोडणें; आरोळी मारणें; चूं चूं, चिव चिव, कुई कुई करणें [ध्व.]

किचाट-टी-चाटचा, किचाड--पु. १कचाट. २ गल-बला. 'रांड पोर किचाड करते।' -ऐपो ३२. [सं. कृत्या;का. किचाट] पोहे न विघडावे म्हणून फिल्ल शिजविणें. [ध्व. ]

किचाटी-की. गर्दी; दाटी. [सं. कुछ; का. किच्चाट] कि चित्--किवि. ईषत्; कांहींसें; थोडें; अल्प. [सं.]

किचित्दान-न. चातुर्मासांत रोज आठ मुठी तांदळ व एक पैसा ब्राह्मणास दान करतात तें. [सं. किंचित्+दान ]

किचित्रज्ञ-वि. (प्र. किचिन्त्र ) भल्पकानी; तुटपुंज्या

किंचितकान-न. (प्र. किंचिज्ज्ञान) १ तुरळक माहिती; **किचकाड-डा, किचकाट-क**डा---वि. किचकट पहा तृटपुंजें ज्ञान; अल्प ज्ञान. २ अल्प समजूत; कोती बुद्धि. [सं. किंचित्+ज्ञान ]

> किचीबिची-की. बगळयाच्या (पिंगळपाच्या) चार भावाजांपैकी एक, की २ पहा. [ध्व ]

किचीर-वि. किचर; त्रासदायक. [का. किच्च]

किञ्च-पु. (बे.) १ त्रास. २ आग; शेकोटी. [का. किञ्च] किउचं, किचतं -- किवि. (क. कुण.) किती ? कितीसें ? ' किच्चं खाणार ? ' ' किचतं बघायचं ? ' [ सं. कियत् ]

किजबिज-की. (ध्वनि) किलबिल; चिवचिव; किलकि-लाट (पोपट, चिमणी, मैना, पिंगळा वगैरे पक्ष्यांचा); त्यावह्रन

किजबिजणे—अिक. किलबिलणें; चिवचिवणें (पक्षी) किजबिड-ई।त-वि. १ खरडलेलें; गिचमिडीत; न ्समजेसे लिहिलेले ( अक्षर, लेख ). २ ओबडघोबड; बोजड; विशोभित; वेडवांकडे (कोरींव काम)

किजलक-पु. फुलांतील केसर किंवा तंतु. [सं.]

किजळ-9. एक मोठा वृक्षः किदळ. याची पाने लांब, असून लांकुड इमारतकाम व शेतीच्या औतांस उपयोगी असतें. 'ते पाईरहि खैर किंजळ तिथे आईनही वाढती । ' – केक १२९. -स्री. सार्जीतील एक भेद.

किजिलादोर—वि. (गो.) भांडखोर.

किजील-किजित्यांसांच-(गो.) भांडण. [पो. किसिल्ह] किजुरा-9. (कों.) एक झाड. (लॅ.) पेंटाप्टेरा पॅनिक्युलाका. किट-न. (गो.) नुकत्याच व्यालेल्या जनावराचे पहिल्या चार दिवसांतील दुध: चीक.

किटकिट-- स्री. किरकिर; कुरकुर; भुणभुण. ( कि ० करणे ) 'खुशाल तासचे तास किटकिट लावीत बसावं! ' फाटक-नाटचळटा १. [ध्वनि; सं. किट्–त्रासे; किट द्वि.]

किटकिट-टो--पु. (गो.) जोराचा हंशा. [ध्व.] किटकिटप-कि. (गो.) खिदळणें. [ध्व.]

किटकिटांचचे — कि. (गो. ) आदल्या दिवशीं शिजविलेले

किटकिट्या-वि. किटकिट करणारा.

किटकूल-र-पुन. (व.) लहानसा किडा.

किटण-न. १ थर ह्रपाने जमलेला मळ, घाण ( कुजलेले शेण, गवत, काटक्या इ०); जन्या लोखंडावर गंज चढ्न राहिछेला अविशिष्ट भागः लोखंड गाळतांना अगर नंतर त्याला चढणारी जळ; सामान्यतः धातवरील कलंक, मळ, गंज; तेलाची चिकटी; सरपटणारा प्राणी, साप ६०; किरडं. [ सं. कीटक ] भांडचाला लागून राहिलेला जळका अन्नांश: दांतावर जमलेला मळ. २ वीट, कौल इ० जास्त भाजल्यामुळॅ त्यावर येणारे दग- किडी। '-भाए २०४. [ध्व.] डासारखे काळे गोळे; खंगर. ३ तापलेलें लोखड घणानें ठोकीत असतां उडणारे जळके कण; ठिणाया. कि. विह; सं. कृष्ण-विह) कृश.

किटणें-अित, १ मळाने खराब बनणें. २ गंज चढणें (धात वगैरेवर). 'फार दिवस किटलेलीं जुनीं पानीं हलारें' -फाटक कीटक ] नाटचछटा ७. ३ त्रासणें; विटणें; नकोसें होणें. विशेषतः कान, हात कचित दांत यासंबंधे उपयोग उदा० 'मागतां मागतां माझे दांत किटले. ' 'त्याचे गाणे ऐकून माझे कान किटले. '

किटना—पु. (जुन्नरी) वाघुर लावण्यासाठी खंट टोकण्याचा मोठा लांकडी हातोडा; मोगर.

किटली—सी. चहादाणी. [ इं. केटल ]

किटळ--न. (कों.) किटाळ.

किटा—9. फोडलेलीं जळाऊ लांकडें.

किटाड-ण-न. किटण पहा. किटाणाची जमीन-स्त्री. वलदलीची, पाणथळ जमीन. -भू ६७.

किटांबर—पु. (गो.) बुलबुल पक्षी.

किटाळ, किटळ-न, १ विस्तवाची ठिणगी; फुणगी (गवत, काटक्या जळत असतां अथवा परशांतन उडणारी). 'मधून मधून विस्तवाच्या ठिणग्या व किटाळें निघत. '-पाव्ह ५७. २ आळ; दोवारोप; संकट; अरिष्ट; हिणकसपणा. 'मामिसें अक-ल्पित चेतो किटाळी। चेंडू नाहीं मजजवळी। ' -इ ८.१४७. ' ह्याने हें आमच्यावर उगाच किटाळ आणलें आहे.' -स्वप १४८. [का. किडि=ठिणगी]

किट्र - किट्र रं -- न. (गो.) रहान पांसकं, पक्षी.

व निस्तेज; मळ्ळ व अवटरलेला (म्हातारीं माणसं, जुनाट (भात वगैरे). [किंडा] झाडें, फळें यांना म्हणतात ). [ किटणें+कोमणें ]

किट्टब—न. (गो.) लहान चिमणी.

किटटांच-स्त्री. (गो.) मोठी गोचीड.

किट्टी-की. (गो.) तांब; गंज.

किट्टी-की. जनावरांवर पडणारी तांवडी लहान गोचीड. किट्टली---स्री. (बे.) ठिणगी. [किटळ]

किसकले-न. किइक. [कीटक]

किडका-किडखाद--वि. कीड लागलेलें; किडधाने साक्षेलें विगरे. (फळ पान); 'उत्तम भूमि शोधिली शुद्ध। तेथे बीज पेरिलें किंखसाद।' -दा ५.३.३. [सं. कीटक+स्वाद]

किडकार्ले, किडलुं-न. १ किडा; कृमि; कीटक. २ लहान

किड किड पो-अित, खिळखिळ होणे: 'अस्थियंत्र किड-

किङ्किङीत-वि. सडपातळ; रोड; किरकोळ; काटकुळा;

किडकुल, किडके--- त सर्पाचें बारीक पिल्लुं; किर्डू. [सं.

किडकोळ-वि. १ किडचांनी खाण्यासारखा ( लांकड, फळ ]. २ किडयांनी खाल्लेला. ३ ( ल. ) खरजुला. [सं. कीटक]

किडणें. किडेणें - अित. भीड लागणें: किडखाद होणें: किड्यानें खाणें. [किडा; तुल, का. केड]

किड विडोत-किड बिड--वि. किजबिड-बिडीत पहा. किडमाकडा—िवः चिक्कुः कट्टः –िकविः चिक्कुपणानैः कंजूषपणानें.

किडमिडा-वि. अस्पष्ट; संदिग्ध ( भाषण ).

किडमिडे--न. पिंगळाच्या (कुडबुडया जोशी ) हातांतील व माकडाचा खेळ करणाऱ्याच्या हातांतील कुडबुड वाजणारे एक वाद्य; किडमुडें [ध्व.]

किडयाळे-वि. (गो.) वांकडेंतिकडें; किचबीड.

किडरुव-रू-न. साप. 'देखा एकी कुसीमाजी किडरुवें। सामावीलि कीं।'-दाव १०४. [किंडा]

किंडला—किवि. ( राजा. कुण. ) कशाला ?

किडवल-ळ-सी. (को.) इसव; गजकर्ण. [कीट+आवली] किडवळ--वि. किडलेलें. [किडा]

किडवळणें-अिक. १ (कों.) किडवाने खाणे; किडकें किटेला कोमेला—वि. मळकटलेला; कोमेजलेला; मळिन होणें (फळ वंगरे ). २ शिजण्यांत विषरणें; कमजास्त शिजणें

किडा-- प. एक क्षद्र जंतु; क्षुह्रक, बारीक प्राणी, जीव, किट्ट—न. मळ; किटण; कीट; घाण; बुरशी; गंज. [ सं. ] किडयांत अनेक जाती आहेत. [ सं. कीट; प्रा. कीडओ, अप. कीडउ; हि. पं. वं. कीडा ] ्यंगी खाणे-कांहीं तरी खाणे; किरकोळ खाद्य; कोरडें खाण (पोहे, लाइ बगैरे). किडे प्रहणं-कुजून कृमि पडणे; नासणे; अपवित्र होणे; श्रष्ट होणे; 'गुरुसेवा ज्यासी नावहे। त्याच्या ज्ञानासी पढले किहे। ' श्रार-पु. एक बनस्पति. किड्यांचा पुंजा-पु. (किड्यांनी खाहेला भुशाचा ढीग याबरून) रोगप्रस्त माणुस; किडचांनीं खालेलें धान्य, कापड

> किडामाकोडा-पु. क्षुद्र जीवजंतुः किडे आळपा वगैरे. ि किडा+माकोडा=मंगळा ]

किसाल-ल-न. १ (विह्न) किटाळ. भागीच्या ठिणग्या किराळ अर्थ १ पहा. २ कुमांड: अरिष्ट: अपवाद: दर्जीकिक: किटाळ किंत निवारिले । नामासंशयो छेदिले । ' –दा १,१,१२ 'येथे न **अर्थ २ पडा. ' इ**ये संप्रामी **राख न** धरीं । हैं किडाल बहुतीं परी । मानावा कित।हा मृत्यलोक विख्यात।'-दा ३.९.४२. **२ कंटाळा** दिसतसे। '-जा १,२३३. 'मजबरी रचिती किंडाळ। नाना - शर. [सं. किंत.] शब्दजाळ तकांचे। ' -एरुस्व १६.१२९. ३ लोखंडाचें कीट किंवा द्विणक्स लोखंड, की अग्निमुखें किडाळ तोडोनियां चोखाळ । ' 🗝 २.१२८. ' जैसे परिसे नासे किडाळ । मग तें कर्णी मिरवे क्तिव्या पायरीचा. 'हा मुलगा शाळेत कितकावा आहे.' [कितवा-कंडळ । '-कथा ४.१३.१०२. -वि. १ डाकलग; हिणकस: वाईट: याचे क्रमवाचक ] निया. २ खोटें. सं. कीट-किडाळ (आळ प्रत्यय) -भाअ १८३४.; का. किइ=बाईट गोष्ट ]

किडी- ही. प्रेताची तिरडी.

किडकमिडक-न. बारीकसारीक दागिने, वस्तु; मोडतोड; चाराचरा: किरकोळ जिनसा: दागिन्यांचे सुटे भाग. [कुडुक दि.]

किंदुक-न. १ लहानसा किंडा, प्राणी. २ लहान मुलांचा इल; एक दागिना [सं. कीटक]

[किडा+मारण ]

किडेला-वि. किडका; किडलला. 'किडेल्या खांबाचा तर धूर्त. करिन तोही फुलविला। '-दत्तपर्दे ध्यानाष्टक पृ. १.

किण-णे-पुनसी. घट्टा; घट्टे पडलेली चामडी; घर्षणाने धारीराक्या चामडीवर पडलेला वण. 'नमस्कार करितां ते अव-मरी। किण पडली चरणीं तेणें। '-रावि ७.१०७. ' मुगुटघर्षणें कतान-कंतान पहा. ि अर. कतान. कत्तान है **६६नीं**। किणे पडलीं दिसतीं चरणीं। '[सं. किण]

कवारा. २ (कों.)(विरू.) कणकणी. तापाची शिरशिरी; कणकण; सांपडतील ? '-नि ३. [ अर. किताब ] ब्रबहरी: कांटा.

किणा-प. १ घटा. किण पहा. २ क्षतः व्रण. -वि. किडे पुस्तकालयः प्रथालय. पडलेलें: क्षत पडलेलें.

किणा-की. एक साउ.

किणाँ-वि. (गो.) बारीक आवाजाचा (मनुष्य).

किणी, किणें-ण्हे-वि. घट्टे पडलेले. 'सदैव निमतां जरी पट ल्लाट केलें किणें '-केका १६. ' दावी रडोनि झाले जे गंघ विनंति. '॰रेश-की. (कारकुनी भाषा) बंदाच्या साऱ्या जिल्लावर सगाळितां स्वहात किणी। '-मोविराट १.१०६.

किजेबचे-अफ्रि. (गो.) मार बसलेल्या जागचे रक्त एक-बटन ती जागा निळसर दिसणें; रक्त साखळणें; घटटा पडणें.

किएए। - क्रिनि. १ किणकिण आवाजाचे २ रातकिड्यांच्या किण्ण आवाजाप्रमाणे. 'रात्र किण्ण करती।'

किएस-की, कुजण्याची किया करणारी एक वनस्पति. ( 🔅 ) यीस्ट.

किल-प. १ संशय: विपरीत भावना: किंतु: शंका: 'नाना

कितका-वि. केवडा.

कितकाबा-वि. कित्व्या संख्येचाः कोणत्या क्रमांकाचाः

कितकितलॉ—५. (गो.) हंशा. [ध्व.]

कितन-न. (शाप.) ई. केटोन; ॲसिटोन-संपू २. केटॉनिक अलकोहल. ०नाम्ल-न. केटॉनिक ॲसिड.

कितपत-किवि. कितीसें; कोणत्या प्रमाणाने परिमितः कोठपर्यत. [सं. कियत्+परिमित ]

कितला-लो-ले-वि. (खा. गो.) केवढा: किती.

कितव-9. १ जुगार खेळणारा; जुगारी; जुवेबाज. 'स्वाश्र-किडे--न. (कों.) जिवाणं; एक लहानसा साप. [किडा] यसह नरकांतिच बुडतो स्त्री-बंधुवर्ग कितवाचा। '-मोकण ४२. किडेमारी-रू-च्या-वि. चिक्कू; कहु; कंजूष (माणूस). ४१. २ (नाटय) नायिकेशी विश्वास नसन दुसऱ्याच स्नीवर अनु-रक्त असणारा नायक. ३ ठक: धूर्त माणूस. -वि. छुच्चा: कपटी:

> कितवा-वि. कोणत्या क्रमाचा. क्रितकावा पहा. कितां-किवि. (राजा. कुण) काय ?

कितान-तन---- एक प्रकारचे तागाचे, सणाचे कापड.

किताब-पु. पदवी; सन्मानदरीक संज्ञा. - वाला-पु. किणकिणी-की. १ कारंजाचा तुषारः पाण्याचा कणः पदवीधरः 'युनिवसीटीचें किताबवाले तिच्या भजकांत किती

कितात्र--पुन्नी. पुस्तकः लेख. [भर. किताब्] •खाना-पु.

किताबत-ती-नी. १ गोष्ट; बलर. 'राजेरजवाडगांचा किताबती। दामाजीपंताच्या बखरा वाचिती।' -अफला ९. २ पदवी. 'त्यांस हंबीरराव नांव -िकताबती देऊन... '-सभा ६२. ३ हे किताबत=पत्रव्यवहाराच्या शेवटीं लिहावयाची 'हे जी रेघ काढतात ती; यापासून किताबती-लिहिण-प्रकार-रीति इ० =जिल्ह्याच्या सर्व रुंदीवर लिहून मग दूसरीकडे वळणे; रेघ TEI.

किति-ती, कितिएक, कितियेक, किती, कितीक, कितेक, कित्येक - वि. कोणत्या संख्येने किंवा प्रमाणाने परि-मित; किसीसें; कांहीं; केवढें; थोडेंसें; थोडें. 'मत्सारिखीं हे किति-येक वेडीं।'-साब्ह १.१३. [सं. कियत; प्रा. किलिय] (बाप्र.) केलं तरी तो पडला आडम्ट्या !

किती तरी-वि. पुष्कळ; अनेक.

किती(तीं)दा-किवि. किती वेळां; पुष्कळ वेळां; अनेकदां. कितीशीक-सक-साक-किवि. (कुण.) किती वेळां, अजमास किती ? कितीसा ( प्रश्नार्थक व नकारात्मक रचना ).

कितु-तू-पु. शंका; संशय; अंदेशा; डळमळीतपणा; कांक्षा. हांव यौं '≕मी कशाला येऊं ? ' कित पहा. (कि॰ येणें ). [सं.]

कितुकें—वि. किती. 'पुढें दुःख कितुकें कळेना।' -अफला (सं. कियत्)

कित्ला-वि. केवढा १ किती १ 'गंधर्वीचा कितुला केवा। '

-मुविराट ४.१७. [सं. कियत्]

किते--िक्रवि. (गो.) काय ? 'किते आसां थें ' =ितथें काय आहे. ०तर-किवि. कांहीं तरी. 'किंत तरी सांगातलो '=कांही तरी सांगत आहे.

कितेब-किताबत पहा. 'हिशेबिकतेब. '-रा १५.२५४. कितोक-किवि. (व.) मनांत किंतु आणुन; संताप करून.

कित्ता-पु. १ आदर्शमृत म्हणून पुढे टेवावयाचा, बळणदार अक्षरें काढलेला कागद; वळण. २ हा शब्द एकाच सदराखाली मोडणाऱ्या निर्निराळ्या वार्बीच्या पुढें लावतात. त्यावरून या बाबी एकाच सदरांत येणाऱ्या आहेत असे समजावयाचे. उयांची खातीं किंदा ठोकळ नामनिर्देश एके ठिकाणीं केला असून बाकीचा विशेष तपशील किंवा माहिती दुसरीकडे लिहिलेली असते अशा-बाबी किंवा गोष्टी. ३ बाब; रक्स; कलम; खातें. ४ (ल.) नमुना; ज्याचे अनुकरण करावयाचे असा मनुष्य, आचरण, तऱ्हा. ( कि० धेर्णे; उचलर्णे; गिरविणें). 'कर वळविला मर्जे जें विष्णु-धतस्त्रीस्वह्मप किंचा तें '-मोआदि ३३.१६. ५ चिट्ठी -क्रिवि. सदरहु; उपयुक्त; (ई.) डिटो. [ अर. कित्आ ] (बाप्र.) • घालुन देगें-अमुक गोष्ट अमुक एका विशिष्ट प्रकार करावी म्हणून लेखद्वारा किंवा स्वाचरणद्वारा सांगणे, 9ढें मांडणे. •वळवणें-गिरवर्ण-नक्कल करणें; गिरविणें. 'कर वळविला अजें जें विष्णुपृतस्त्रीस्वरूप किता तें।'-मोभादि ३३.१६. कित्त्याः वर घालणं-लिहिण्यास शिकविणें. 'आपल्या इकडे मुलाला कित्यावर घालतात. ' -गगारिवालडी केळकरकृत. सामाशब्द-•इसम - पु. १ उपर्युक्त मनुष्य. २ (हिरोबांत ) स्वतंत्र; किरकोळ स्वरूपाची बाब; कोणत्याहि सदरांत न येणारी बाब. ० खर्च-प. १ किरकोळ, बिनतपशिली खर्च. २ हा खर्च भागविण्यासाठी बस-विलेला कर. ३ उपर्युक्त खर्च. ० बाब-की. अनियमित बाबी; कांडीं विशेष कारण नसतां बसविलेला कर. • बांद्रणी-स्त्री. १ किरकोळ खर्नासाठीं बसविलेला कर; निरनिराळचा प्रकारची तृद भहन पहा [सं. कृदि]

किती केलेंतरी-१ कांहीं हि केलें तरी. २ खरें पाइतां. 'किती कावण्याकरितां बसविलेला कर. २ हिशेबांतून काइन टाक्लेली सरकारी वसुलांतील एक बाब (वांटणीची टक्केबारी कमी करण्या-साठीं ).

कित्ता-9. लहानसा मळा.

किसी-सेक-किती-कितेक पहा.

कित्याक—िकवि. (कु. कुण. )कां ? कशाला ? ' कित्यांक

कित्याचा-वि. कितीकावा, कितवा.

कित्येक-वि. कितीएक; कांहीं; थोडे. 'कित्येक दिवस लोटतां देखा । घरां आला वैष्णव तुका । '

कित्लो—वि. (गो.) किती ?

किद्रसाळ-सी. (बे.) भाताची एक जात.

किदरी रेध-ली. (कारकृती भाषा) बंदाचे (अर्था कागद) वहचा वातल्यामुळे जे चार भाग होतात त्यापैकी पहिल्या वराच्या मध्यापासून काढलेली रेघ. रेघ पहा.

किद्याळा-किवि. ( कु. )केव्हां ? कोणत्या वेळीं ? [ सं. कियत्+वेला ]

किदी-किवि. (मि.) कधीं. ' भाय किदीहि मोडो वेहें।' -भि ३५. [सं. कदा]

किदं-वि. (गो.) काहीं. [सं. कियत्]

किनई, किनी-किवि. (बायकी) की नाहीं; किमान पक्षीं; निदान तरी; कमींत कमी. 'मनुष्याने किनई कांहीं तरी धीर धरला पाहिजे हो ! ' -रजपूत कुमारी तारा पु. ४६९. [सं. किम्+ न+हि]

किनखाप-च, किन्खाय-पु. सोनेरी, रुपेरी जरीच्या वेलबुटीचें काम केलेलें रेशमी कापड. 'अंगीं किनखाप घातले।' -ऐपो ३२. [फा. कमख्वाव, कमखाव, किम्खाव] **किन**-खापी-वि. किनखाबाचें. 'आंगडें टोपडें किनखाबी त्याला ' -पाळणेसंब्रह् पृ. ९.

किनन-न. (शाप)(इं.) किनोन. मंगलद्विप्राणिद आणि पातळ गंधकाम्ल यांच्या योगाने गंधिलद्विभमिनाचे प्राणिदी-करण होऊन किनन तयार होतें. - झाको अ ३४१.

किनरा-वि. १ बारीक व उंच (भावाज). २ नाकांतील आवाजाचे (बोलणें ). [सं. किन्नर]

किनरी-की. १ गाण्यामधील टीपेचा सुर. २ एक तंतु-वाच. [सं. किन्नर]

किनरो-वि. (गो.) नाकांत बोलणारा.

किनला, केंडला-किनि. (चि.) कशाला ?

किनवट-की. (गो.) कमरेस होणारा एक रोग. कनदट

किनळ-नी. (इ.) एक झाड; किंजळ पहा.

किना-में-में-- पन. घटा: वण पडलेलें कातडें; बण; किवण, किवन, किण पहा. (कि॰ पडणें.) -वि. बधिर; स्पर्शक्तन-रहित: किडे पडलेलें: ज्याला क्षत पडलें आहे असा: किवन्या पडा. सं. किण ]

किनार-री-की. १ कांठ; कोर; पट्टी; बारीक कांठ (रंगीत किंवा साधा, रेशमी वगैरे वस्त्राचा. ) २ (विणकाम) रेशीम उकलून तनसळीवर तनतात व ग्रंडाळून काढतात त्यास किमार किया वधी म्हणतात. [फा. किनार ]

किनारा-प. तीर: कांठ, बाज: गोट (समुद्र, नदी, शेत पर्वत इ० चा ). [फा. ]

किनो लाख-जी. साखेचा एक प्रकार.

कियार-- प. स्वर्गीतील गायक जात: एक उपवेव: एक वेव-योनि: याचे तोंड घोडवासारसे असरे अशी समजूत आहे. 'येर सुर सिद्ध कित्रर। ' - ज्ञा ११.५०६. [सं. ]

किसार-पु. (मोटर) मोटर गाडी साफसफ करणारा: क्लीनर अप. [ इं. क्लीनर ]

क्रिकारी-की, १ किसर उपदेवाची स्त्री. २ एक वादा. किनरी पहा. [सं.]

कि चिम्न-कित. किस्थे ? कोणत्या कारणास्तव ? कशा-सार्वी । सं. विस्निनिमत्त ।

किल्ही-की. औधक्यावर पडणारा एक रोग. काणी पहा. क्टिरा-वि. १ उंच टीपेचा ( भावाज, सुर, आराप ). २ नाकांतील: अनुनासिकयुक्त ( भाषण. ) किनरा पहा.

किस्ता-प. एक वनस्पति.

कियद्धा-स्त्री-पुन्ती. (कों.) कपना; ढलपी; टबका; कपरी: ( दगब व्यारेची ) उद्यक्तेली चीप.

क्रिपुरुष-9. देवांतील एक गायक वर्ग. 'मुखा भासे दासा त्यांकि किंपुरुष बोस्त्रिके।' -एमा १४.५०. २ (उपहा-सानें:) इतका: कवडीमोरू: शुद्र मनुष्य. [सं. किम्+पुरुष]

किफाइती - फिफाईलबार - किफायतक्शीर - किफा-यक्की-वि. नफ्याचाः, पायवेशीरः, विषायतकास्क, त्यभवायक. [ भर. किफायत् ]

किपाईत-यस-की. नका; फायदा; लाभ. 'स्थापासून त्यास मोठी किफायत झाली. -नि ६१४, [अर. किफायत्] •सर्फा-प. फायदा. •सर्फेचार-वि. फायदेशीर. -कारमा 9.88.

क्रियरं - रे-बिमकं-रे--नफ (कों.) बंगुरटे, मन्डर. कांडींच्या मताप्रमाणें किंबरें, किमरें हें अनेकवचन आहे.

किंखहुना-अ. इतकेंच नव्हे; फार तर काय पण; फार काय सांगावें; फार कशाला; थोडक्यांत सांगावयाचे तर; ' किंब-हना भगदत्ते अत्यया शक्ति सोडिली होती। '-मोभीव्म ९.५१. प्रभारांतील एक संस्कृत म्हण । ही विशेष गोष्टींत अथवा विशेष अंशाने ज्या एखाचा गुणाच्या अस्तित्वाचा धोलणाराने उल्लेख करावयास आरंभ केला आहे त्या गुणाच्या अतिशयत्वाचे विस्तृत वर्णन करण्याची अनवश्यकता दाखिते. तसेच एखाद्या गोष्टीची वास्तविक सत्यता. संभाव्यता इ० वर्शविष्यासाठी बोल-लेल्या शब्दापेक्षां ती इतकी अधिक असते कीं, त्यासाठी अति-शय कडक, निश्रयात्मक, व्यापक शब्दांचा उपयोग करणे आवश्यक असतें किंवा केला तर अतिशयोक्ति केल्याचा दोष बेईल अशी भीति नसते अशा वेळीं हा उपयोगांत आणतात. 'हा आईस भीत नाहीं, बापास भीत नाही किंबहना देवास भीत नाही. ' 'त्या लेखकाला लेखणी दिसत नाहीं, कागद दिसत नाहीं किंब. हना सूर्य दिसत नाहीं.' [सं. कि=काय+बहना=(बह ची तृतीया) पुष्कळाने: येथे अधिकाची काय जहरी आहे ? ']

किवीन-की. (नाविक) गलवताचा सुकाणुकडील (मागील) भाग; हा कांहींसा कमानीसारखा गोल असून वाकीचा भिती-सारसा उभा असतो. [ ई. केविन ]

किबीर-की. (व.) फिकीर: पर्वा. 'अलीकडे मज़राला अन्नाची किबीर वाटत नाहीं. '

किच्छनाही-वि. वंदा; नामदार, ' किच्छमाढी खान' –भाषसंत्र १३५. [फा. किक्लागाह ]

किक्लेगाह-वि. १ मूळ अर्थ-प्रार्थनेकरितां उया दिशेकडे तोंड करावयाचे ती दिशा, त्यावस्त. २ वंदा. 'किब्लेगाह नारायणराम साहेब ' -खरे ७.३५६५. [फा. किक्लागाह ]

किडलेसमा-न. होकायंत्र: दिशादर्शक यंत्र. [फा.]

किसान -- वि. (काव्य) काय किसतीचा ? काय मह-दिसती पुरुष । शरीर पाडातां श्वापद वेष । ऐसे जे वानर राम- 'स्वाचा ? कोणत्या सस्वाचा ? निजलोट शब्दाखाली जास्स चिक्चन पहा. ' किंभाव वैरागरीचा सुभट ।' [सं.]

किमत-किम्मत-की. १ मोल: मूल्य: बदल द्रव्य: भाष: दर. ३ ( शब्दशः ) योग्यता; महत्त्व; पर्वा. ' फिर्यादीची आव्ही कांहीं एक किंग्रत समजत नाहीं. '-विक्षित ३.१६५. 'प्रक्षेपकाचे हें एक मत म्हणून तरी त्याची कांहीं तरी किमत असकारच, '-मसाक २.२.१२८. पुढील शब्दहि प्रक्षार्थक किंवा मिषेधार्थक वाक्यांत यानअर्थी वापरतात- कथा: केवा: लेखा: पाड: प्राप्ति: प्राक्ता: वखाः, विशातः, मजवूर, मदार, नामल्या, मुदाखाः. [अरः कीमत] (बाप्र.) • खुकाचर्ण-सिक. मोलं खुकरें करणें, देणें; भागविणें. सामासञ्द- व्यक्तपाणी-कीः दुसऱ्यापेक्षां आपण स्वस्त देती असे एका व्यापान्याने इसन्यासंबंधाने सांगणे आव विवदविजे.

-के ३.१२.२९. ० बार-निः मील्यवान. 'शास्त्, चांदणी किंमत दार.'-ब्रफ १२८; ० बार-निकिति. १ कमानें प्रत्येक जिनसाची किंमत वाखल केलेली (यादी, टिफ्ण, हिशोब). १ किंमतीमागृन किंमत (कलमवार बंगरे यादी). [अर. कीमत+वार]

किमती-वि. मृल्यवानः, बहुमोल. [फा.]

किमिपि—किनि. (नकाराथी प्रयोग) मुळींच; बिलकुल; कांहींच; थोडें सदा; किचिन्सात्र; [सं. किम्+अपि]

किस(सि)या — की. १ हीन धातूनें (विशेषतः तांनें) सुवर्ण बनविण्याची गृढ विद्या. 'निधी दैवें लाभस्या हार्ती। किमर्थ शोधाच्या किमयायुक्ती। ' – नव २३.९०. २ (ल.) ज्यापासून फार मोठा लाभ होतो असा धंदा, ब्यादार, यंत्र. [ अर. का. कीमिया ] बगर–गार–पु. किमया करणारा, जाणणारा. [का.]

किमरूं—न. (गो.) चिलट; मच्छर; किंबरूं पहा.

किमर्थ-किवि. कां? काय म्हणून ! कोणत्या कारणाकरितां! कशासाठीं ! ' मज असत्य किमर्थ म्हणसिल। ' [सं. किम्+अर्थ]

किमस्तान—न. पिवळं अगर सोनेरी रंगाचे समाबलेंले कातहें, चामडें (जोडे, छत, पढदे यांसाठीं).

किमान, किमानपक्ष-किवि. निदान; कर्नीत कमी; थोडधांत थोडें; किन्छपक्षीं; कांहीं नाहीं तरी. [सं. किं+मान+पक्ष]

किमान मयौदा—किवि. कमीत कमी; याच्या उलट कमाल मर्यादा.

किमूस-मेस-न. (गो.) मच्छर; कीटक. विबद्ध पहा.

कियत्—िव. किती; कितीसें. (समासात) कियद्दूर=िक्ती छांब; कियत्प्रमाण=िकती प्रमाणाचा; कियत्संख्या=िकती राशीचा?

कियास-कयास पहा. 'त्याजनसन कियास करावा कीं' -रा ५.५२. [अर.]

किर — उद्गा. पराजयदर्शक उद्गार. 'बहिणी वाली वार। अवच्या म्हणिविते किर।' -ब ५९३. [ध्व.] •खार्णे-(व.) टेकीस येणें; जिकीरीस येणें. 'मुलाच्या अशा उधळपटीच्या खर्चानें वाप किर खाऊन गेला. '

किर-रू-किनि. (काव्य) सरोखर; स्वचित; सात्रीपूर्वक. 'इएचा किसंप्राणेश्वस।फुण ऐसा नाहीं योगेश्वस।'-शिशु ८४७. [सं. किल]

किर कर्णे — बिक. १ किंकाळी फोडणें (हत्तीनें). २ दया येईल अशा प्रकारें गयावयां करणें; रहणें (भिकारी, मूल वंगरेनीं) किरिकेर करणें. ३ त्रासणें; कुरकुर करणें. 'भिक्षा मागतां किरकों नयें।' –दा १४.२.१८. [ध्व.]

किरकाडा—वि. काटकोळा; रोड; अशक्त. किरकॉर्ब्डे—वि. (गो.) वांकडेतिकडें.

किरकिर-कीर—जी. १ ( व्यक्ति.) पिरपीर; कुंबिक वेळ पर्यत चाललेला, त्रास उत्पन्न करणारा शब्द, आवाज (सूले, मिकारी इ०चा); कटकट. (कि० करणे; कावणें; मांबणें.) २ कावल वीस-ण्यासुळे होणारा आवाज. -किवि. कुरकुरत; सुळसुळ. (कि० वाजणें; रहणें; करणें). [ ब्य. ]

किरकिरणें -- अत्रि, कुरकुर करणें; किरकिर पहां.

किरकिरॉ-रो--पु.१ (गो.) पांकीळा नांचा मासे सीणांरा पक्षी. र किरकिर करणारा मनुष्यः

किरकिरा-च्या— नि. किरिकेर करणारा; कुरंकुच्याः ' मेंहर्मी आईच्या कडेवर वानणारे पोर जसे कियकट वं किरिकेर होत जातं ... ' —नि ४२९.

किरकिरांत-की. किंकांत याचे अपश्रष्ट ह्रप.

किरकिरीत—ित. पिरिपेर, खटणळ, विडखोर (मूंड). किरकिरे—न. १ मुलंचे एक करकर मावाज करणारें लॉकडी खेळणें. २ गोफणीमध्यें दगड ठेवाययाची मध्ली जांगा.

किरिकसा—पु. (कों.) किडलेल्या लांक्डाचा मुसा, पींठ; लांकडास कीड लागली असतां समस्यतीसारसा जो पदार्थ उल्पन्न होतो तो.

किरकी—जी. १ नथेचा सोन्याचा **ऑकडा, कांसा. ३** बुगडीचे मळसूत्र. ३ कठड्यामधील कांतीन लांकडी गज.

किरकीट---स्री. दांत खाणे. [ध्व.]

किरकी द्रार--वि. किरकी प्रमाणे पष्टया किया वेष्ट असलेलें (पागोटें).

किरकूळ-कोळ-- मि. १ रोडका; काटकुळा; वारीफं; लहानसा; छोटेखानी; पाहिज त्यापेक्षां कमी. र पुटकळ अथवा लहान प्रमाणांत विकत घेतलेला किंवा विलेला माल, धान्य; त्याचप्रमाणे असलेला व्यवहार. ३ चिक्कर; भोषम; अनिश्चित्त स्वलपायं; कमी महत्त्वायं (जिन्नस, प्राप्ति, अर्च, बाब, गोष्ट). ४ वारीक;(आवाज,स्वर.) [कीर=पोपट+कोळ=चरटें] • क्माणंद्- पु. चिक्कर सर्चाचा कागद. • क्काम-- हलके काम; श्रुष्ट काम. एखरेही-विक्की-ली. पुटकळ सरेवी-विकी; याच्या उल्लटठेख सरेवी-विकी. 'या शहरांत मालाची किरकोळ खरेवी कथीहि लिहूं नये. ' - मुंग्या ५०. • नार्के-न. खर्चा; चिक्रर; मोड. • प्राप्ति-की. आवातर मिळकत. • भाष-पु. पुटकळ किंगत. • में सर्विति की. तामाण्य लोकांचा जमान • व्यवहुळ-पु. अक्षांतर गीरितः

किरकोळ-वि. किरक्ळ पहा.

किरकोळी-की. किरकोळ क्स्रूंचा डीग.

किरखाद-वि. (कों.) किराने, पोपटाने किंवा कोण-त्याहि पक्ष्याने खाहेला. [ कीर+खाणे ]

किरगी-जी. (गो.) एक पक्षी. [सं. कीर]

किरगी -- स्त्री. (बे.) साडी; चिरडी. [सं. चीर. का. किर=लहान ]

किर गुणी---स्नी. (क.) चिरडी; साडी, 'किरगुणी ठंदीला फार कमी आहे. '

किरगे - सी. (गो. खि.) मृग, धान्य.

किरचण-की. (चि.) बारीक चुरा, फोडी.

किरट-वि. (गो.) गोचीड.

किरटा-वि. १ (कों.) कृपण; कंजूष. २ बारीक टांकाची रेखणी. ३ अशा रेखणीनें लिहिडेरें गिचमिड, दुर्बोध ( अक्षर ). ( निदेनें म्हणतात ). ४ क्रुश; गरीब; भिकार; किरकोळ (इमारत, [ सं. कृपण ] लांकुड ). ५ कमजोर; भिकार; लहान ( आवाज, उच्चार ). ६ लहान, खुरटें, नि:सत्त्व (फळें वर्गरे ). ७ अशक्त, कमजोर ते शक्क [सं. कृपाण] (दांत, चेहेरा). 'त्याचा चेहरा लांबर व किरटा होता.' -हाकांध २०८. ८ काटकुळा, ठेंगणा ( माणुस ). ९ (सामान्य-पणें ). नष्टवीर्य; नष्टसस्व. [का. किर=ल्हान]

किरड-इं---न. १ कीटक. २ लहान साप. 'जी किरह तरी कापडाचें। परि लहरी येत होतिया सार्चे। ' – हा ११.५४. 'इतर किरडे आणि फणिपाळ ।' -रावि. २५.७१. [ दे. करोडि; कों. चि. का. किर≕लहान ]

किरडावण --अकि. (बे.) साप चावणें.

किरडी-की. प्रेताची तिरडी; ताटी.

भ्रांति जल देवता '-रावि १५.४. [ किरह ]

किरण-पुन. १ प्रकाशरिम; सूर्य, चंद इत्यादि तेजस्वी पदार्थीपासन निषालेली प्रकाशशलाका; प्रकाशाची रेव. २ सूर्याचे क्त. 'किरण केची नुगवतां अर्क।'-रावि १.४२. [सं.] • चक्र-न. किरण। चें मंडळ (सूर्याभींवतालचें ). सूर्याची अंग्रु-माला. ' ' किरणचकी विराजे तमारी । चौरें वारिती हरीवरी । ' [सं.] • जाल-न. किरणांचे जाळें; रश्मिजाल. • परावर्तक दुर्बिण-स्री जीमध्ये खस्त पदार्थाच्या किरणांचे परावर्तन होजन तो भाषणांस दिसतो ती दुर्बिण. ( इं ) रिफ्लेकिंटग टेकेस्कोप. •प्रतिबंधक-पु. ज्यांमधून प्रकाशिकरण पार जाऊं मुके पडलेला घट्टा, घर; भोंवरी. शकत नाहीं असा. व्यक्तीभवन-न. प्रकाशाचे किरण एका पदार्थीतृन दुस-या कमी अधिक घट्ट पदार्थीतृन जातांना कांहींसे | कांकडी. बांकडे होऊन जातात ती किया. • विसर्जन-न. किरण निधुन जाण्याची किया. (इं.) रेडिएशन. ० दालाका-की, किर-णांची रेव. स्तम्भ, ओळ. (इं.) पेन्सिल ऑफ रेझ.

किरण-न. उडी; नेम; किराण पहा. • साधणं-कि. (कों.) बरोबर, नेमकी उडी मारणें; बरोबर नेम मारणें.

किर्णे-सिक, पसर्णे; विसकटणें. 'जिकहे तिकहे अपुल्या वदनांतिल उप्र गरल ते किरती । '-कुअक ७७. [सं. कू=विसक-टमें, पसरमें ]

किरदार-न. हिशेब वगैरेच्या पुरवणीबंदाच्या माध्याला लिहिलेला महिना आणि वर्ष अथवा थोडेसे शब्द; पूर्वीच्या भरलेल्या बंदाचा विषय पुढें चालविण्याकरितां मिळवून आण-लेला कागद. [फा.]

किरप-पु. (गो.) बारीक माशांचा जमाव. [ सं. कृमि ] किरपण-पाण-वि. (राजा. कुण. ) लहान; बारीक.

किरपण-पीण-क्रिपण-(गो.) १ कृपण, कंजूब माणूस.

किरपाण-वि. कृपाण; खड्ग; शीख मनुष्य जवळ बाळगतो

किरम-पु. (व.) जंत. [सं. कृमि]

किरमाड-डी-डें-वि. (क.) कृपण; चिक्कृ; कर्. 'परवाच्या समेटभंगाचे खापर किरमाड व्हाइसरायाचे डोक्यावर फुटगारें असो. कीं, हावऱ्या कांग्रेसच्या डोक्यावर फुटणारें असो.'-के २०.९.३०. 'त्या किरमाख्या माणसाकडून तुझी काय गरज पुरी होणार ? '

किरमाणी-ओ(घो)वा-पु. चोर ओवा; हा इराण देशांत पिकतो. याची रुचि कडवट असते. एका रशियन वैद्याने याचें सत्व काढून सँटोनाइन नांवाचे औषत्र (१८३० मध्यें) तयार केलें किर्दुच-न. किडा. ' अविवेक किरडवें तत्वतां । अविद्या हैं जंतावर १ ते ३ ग्रंजांपर्यंत साखेरशीं मिसळून राशीं देतात व सकाळीं संठीचा काढा अथवा एरंडेल देतात. [फा. किरमान+ओवा]

> किरमिजी-मीजी-मेजी--वि. विश्मिज (रंग) संबंधीं; एक प्रकारचा रंग; हा एक प्रकारच्या किडवापासून तयार होतो. हा लाल असतो. •दाणा-पु. किरमिज रंगाचा किंडा; गोळा, गोळी, दाणा. [सं. कृमिज; फा. किरमिझ; इं. किमझन]

किरमीज-मेज-न एक प्रकारचा किडा. [सं. कृमिज फा. किरमिझ ]

किरमें -- न. (कु. गो. ) पडसें; शेंबुड. [सं. कृमि ?]

किरली की. (कु.) हात अगर पाय यांत कांटा गेल्या-

किरली-की. (चि.) नुकती दिसूं लागलेली बारीक लहान

किरंब-पु. (कु.) खरजेच्या पुर्लीतील पुईच्या अप्रापेक्षांहि ल्हान जंतु. [सं. कृमि]

किरबट--स्री. (कु.) कणवट.

विस्मयोत्कर्षं सारंगा। ' -राला ३७. [सं. कु-करणें ]

किरव(वि)णें—उकि. लांकुड, धातू, माती वंगरेवर चित्र, आकृति वगरे कोरणे.

किरवंत-- पु. सावंतवाडीकडे राहाणारी ब्राह्मणांतील एक कीर ] पोटजात व तींतील व्यक्ति. [सं. क्रमवंत, क्रिमवंत ?]

किरचा-च- पुन. १ डोंगरांत किंवा सपाटीवर आढळणारा एक खेंकडा. याचा रंगकाळसर पांढरा असतो. २ गांठ, फांस. -शर. मतें खालीं डोकें वर पाय करून मारलेली उडी ). ( कि॰ मारणें;

किरचि(ठ्या) जर्णे - अकि. भात भाजी वरेंगरे बरोबर न शिजल्यामुळे नासणे. खराब होणें; अर्धकच्चे भाजणें.

किरवितर्णे-कि. १ (दांत ) वाजविणे; किरकिर भावाज करणें. २ (ल.) मागणें; तोंड वेंगाडणें. 'आणि पव्हेसाठीं सुदा-मयाप्रति । दांत किरवितसां केसे । ' -स्वानु ३.३.४३. [ध्व.]

किरविल-प. सर्प: किरडं. 'किरविल जैसा पसरला।' -वेसीस्व ४.९९. [सं. कृमि किंवा कीर+आवली ?]

किरवे-न. १ (कों. ) काष्टादिकांस धासण्यासाठी तयार केलेलें माशाच्या खरखरीत पाठीचें हाड २ खेंकडा. 'येकांगी कहानि किरवें धहानि आणिलें। '-दावि ३५६, ३ किरिरें पहा.

किरसाण-न, किसान-(हि.) शेतकरी. 'रयत, किर-सान याजवर महाराजांची दया ... ' -विक्षिप्त २.११९. [ सं. कृष्-कृषाण ]

किरळ-ळी--नली. १ जोंघळपाच्या कोंवळचा सुख्यांत चित्रे. [कीर+मोर] उत्पन्न होणारा एक विषारी किडा. हा खाला असतां गुरूं मरतें: त्यामुळे गुराला होणारा रोग. (कि॰ लागण). ' अरे सरूपारे हा मदन अनिवार। ज्यार फार करी किरळा।' –प्रला ९४. २ जोंधळा, बाजरी यांची कापणी झाल्यावर होतांत राहिलेले त्यांचे धस, सड. -नपु. ३ नवीन कींब फुटलेली हरळी. ४ (क.) भरत येणाऱ्या जखेमचा आंतील भाग (कि व बांधणे; येणे; धरणे; फुटणें ). -न. ५ नेप्तीचें झाड व तिचें फळ. ६ अंकूर; ज्वानी; जोमदारपणाः 'नातु कौवळें किरळ।' -यथादी १.२९१.

किरळी-स्री. १ प्रायाचा एक रोग; भौवरी. किरली पहा. २ किरकोळ; बारीक; लहानपणची अवस्था, 'कवळी किरळी नव्हती त्रमची पाहिली पंचविशी।'-पला १०४.

किराईत-कोड्डा--नकी. काढेचिराईत; याच्या काढे- शिक्यास वर फास बांधतात तो. चिराईत व पालेचिराईत अशा दोन जाती भाहेत. हें झाड हात-दीड हात उंच असून पार्ने लहान व लांबट असतात. चव कडू असते. [ पो. किस्ताओ; इं. ऋश्वन ] वाळलेली पाने, फुलें, फकें, मुकें, कांग्रे ही पौष्टिक, ज्वरनाशक व सारक आहेत. आम्लपिताबर याचा काढा करून त्यांत मध केंचे चितेने लागता किरी टिक्में।'-मोसभा ३.२९. [कीड-घालून देतात. [ सं. किरात, चिराटिका: हिं. चिरायता: बं. चिरता, किडी ? ]

किरवण-न. चित्रकाम: चित्राचे कसब. 'किरवणभूचंगा। चिराता; ग्र. करियातु; इं. चिरेटा; हॅ. स्विटिया चिरेटा] ॰फुलकी-स्री. चिराइताची लहान जात.

किरांची--स्री. तोफेच्या मागची दाह्रगोळधाची पेटी.

किरांटी--सी. (गो.) पोपटाची एक लहान जात. [का.

किराइ-- प. शहाची एक जात. [सं. किरात; सिं. किराड़] किराण-न. १ उडी; उड्डाण. किलाण पहा. (कांहींच्या टाकर्णे; साधर्णे ). 'उड्डार्णे किरार्णे घेती गगनीं ।'--मुवन १५. १५७. 'घेतलें किराण अंतराळ जातसे ।'-दावि ४९६. २ संधान: निशाण: नेम. (कि॰ साध्णे: बांध्णे: चुक्रणे). ३ शुभग्रह-युति; संधि; योग्य समय. [सं. किल्=खेळणे]

किराण-पु. (कुण.) उगवत्या अगर मावळत्या सूर्याचे मंद किरण. (कि॰ पडणें; राहणें ). [सं. किरण]

किराणा-पु. छवंग, मिरीं, मिरच्या, ग्रळ, तुप, साखर इ० माल; वाणजित्रस. [सं. की=विकतघेण; सि. किर्याणी]

किरास-प. १ अरण्यवासी एक जात:भिल्ल. ही जात शिकारी-वर निर्वाह करते. 'तो भेटला गृहक नाम किरात वाटें। ' -वामन भरतभाव ५०. २ किराइताची एक जात.

किराती-की. भिहाची बायको: भिहाण. ' आर्लिगिली पुनरपी प्रमदा किराती।'-आश १९.

किरांमोरां - न. (गो) पोपट, मोर वगैरे पक्षी किंवा त्यांची

किराया- पु. भाडें 'दोन नावा तीनहीं रुपयांची किराया करून परण्यास आलों. '-पदमव ७३. [ अर्. किराया=भाडें; तुल. सं. की=विकत घेणें ]

किरांच-न. (गो.)(वाघ वर्गरेची) उडी; घाला. किरण पहा. किरावर्णे-कि. (गो.) पोपटासारख बोलण. [कीर] किराळ-पुन. किरळ-ळी अर्थ १, २, ३ पहा.

किराळचें-कि. (कों.) कावळ्यासारखा कर्कश आवाज कादून ओरडणें; कर्कश आवाज कादणें; किंकाळणें. [किराळी; ध्व.]

किराळी - स्त्री. (कों.) किंकाळी; किंचाळी; कर्कश मारोळी; हत्तीची किंकाळी. [ध्व.]

किरिरें--- (कों.) शिक्यावर भांडे घढ बसावें म्हणून

किरिस्ताव-पु. (गो.) ख्रिस्ती जात व तींतील व्यक्ति.

किरी-की. १ क्षयरोग. २ (ल.) कीड. 'मज संसारी

किरोड--- पुन. डोक्यांबरवा मुक्ट. • कुंक्सर्ले-न. (अब.) मुक्ट व कानांतील भूषण; पौराणिक नाटकांतील देवांच्या व राक्ष-सांच्या सोंगांची सिरोध्यण. प्रथम मातीचा मुक्ट (किरीट) तयार कक्त त्यांबर कागदाचे पर चिकटवृन त्यांचा ठसा घ्याव-याचा. नंतर त्याला सोनेरी वर्ख लावाययाचा. लाच्या मानें बोरांच्या विसांची ताटी नावली म्हणके तो मुशोभित विसे कुंडलें बार्यांच करीत अखत. [सं.]

किरीडी -- प. कर्जुन. 'हा तकिके दिठी। गोसर नोहे किरीटी ।' - बा १.१४८ [ के किरीट ]

किरोम-किर्स-पु. (कॉ. कुण.) जंतु; किंडा ( फळ, पोट, क्षत यांतीळ ). [सं. कृमि ]

किरीम(किम) बालाके - न. (कों. कुण.) कृमीपासून उत्पन्न होणारा पेटका; उन्मादवायु. [सं. कृमि+वात]

किस्——किवि. निक्षमं कहन; खात्रीनं. ' इकेचा किस्तं प्राणे-भक्त।' —िशञ्च ८४७. 'मज किस्तुमा निणदु ' —भाष् ८३. [सं. किल ]

**क्टिसीटा**—पु. **१** सनदी पोषट; कंठ न फुटळेळा राष्ट्र. २ (क्टें.) कंट्या. [कीर+टा]

किर्डुचें-कि. (गो.) दांत खाणे.

किर्के की. १ रोजनिक्की १ रोजना जमासने विश्विण्याची वही. १ लावणी ( जिमिनीची ). 'पावसाळा, कोल देजन काझा केळी तर स्वत उमेद जस्त किर्दी करितील. ' -रा ६.१४८. ४ लागवड केलेली जमीन. [फा. क्ट्रै=काम] •आकाराजी की. आवणी संचणी. 'गांवीं सङ्कत वताहत करून किर्दे कावादानी कर्में.' -रा १६.५५. ॰महामुशी-मामुरी-की.लावणी संचणी; लागवड; वसाहत. 'त्यांणी तेथें किर्दे महामुरी केली.' -रा १५.२०. [फा कर्दै+अर. मजमुर=आवाद] •साइ-वि. लागवडी-खालील, लागवडी-सामेस्य ( जमीन ). [फा. कर्दै+सार]

किर्द्वा-प. पीक; लागकडीचे उत्पन्न. [फा. कर्द् ]

क्रिवेद-न्मी. (गो.) कनवटी.

किसीजी-किमिजी पहा.

क्सिमीर नि. चिनकि वित्र, 'अस्यंत किमीरित कांति काली ।' -सारह ६.२६. [सं. किमीर]

किं कुँचे सिक्त. (गो.) १ अंकूर तोडणें. ३ नखाने सक्रज खाजविणें,

किर्मुक्त की. (गो.) व्यतसर रंग, किरमिजी पहा.

किम्यी-न. (कु.) पडसे; सेंबुड. किरमें पहा

किरी-वि. १ कर्वसः सहारे बत्यक करणारें (सतिकड्यांचा, पक्ष्मांचा आवाज). या वहन २ निविच अरण्य अववा दाउ झाडी या अर्थानें योजतात, कारण तेथें नेहमीं रातिकड्यांचा, पक्ष्मांचा पहा.

आवाज व झाडांचा करकर आवाज होत असतो. 'मोठमोठे इस वादन किर झाडी झाली आहे.' --पाब्द ९. ३ थकुन मेलेला; भागलेला, 'मी अगर्दी किर झालों.' ( च्व. ]

किर्ले (क्ल)—प. (गो.) बांबुच्या मुळाला फुटलेके नदीन अंकुर. यांची भाजी करतात. •कारानं—न. (गो.) झाडावरील फर्के, पाला बाडण्यासाटी टोंकास कोयती लावलेली कांब, काटी, बांबु; शोकडी. किर्ले (क्लुं)कां—कि. (गो.) मोड येंण.

किली—(क.) पानांत कांटा जातन झालेला जाड दडवडीत भाग; षट्टा; भोंनरी; (गो.) मोड, अंकुर.

किलकिल-किलाट, किविकलाट—पुकी. १ (ध्विन) पश्योची चिवचिव, त्यावक्षन २ गडबड; गोंगाट (माणसांचा). 'कोठें नेणों हा फावला एकांत। सदा किलकिल भोंवर्ती बहुत।'—तुगा १९१. 'मश्रीं संश्रम किलिकलाट करिती, शोमा दिसे फार ते।'—सासेत १०. ध्वि.)

किलकिलेणें—अकि. किलकिल आवाजकरणे; गोंगाटकरणें; चिवचिंवणें (पक्ष्यांचें ). [ध्व.]

किलकिला-लीत-वि. अधीनमीलित (डोळे; दार, कळी इ०); अधे उघडलेलें; किचित उघडलेलें. (कि० होणें; करणें).

किलिकावर्णे, किलिका लावर्णे—पिक. (की.) धोडेंसे उचडणें: किंपित एक्डणें (डोके, दार ६०).

किलकिलें-वि. अर्थवट उघडकेलें.

किलान किलीन ना कि. १ कडीपाटाच्या फर्टीमधून वसिक्लिया लाकडी विल्प्या, उत्प्या. 'गठडपाचुच्या किल्पा पाट।' -मुसभा २.२८. २ तुक्रडपांचा कडीपाट करण्याकरिती एवा कडीपाएन दुसच्या कडीपपेत वातलेले फर्ळीचे आडवे तुक्रेड (जास्त लोकअधिक चांगएया फळ्यांच्या ऐवर्जी). ३ हिन्याचा लोक तुक्रेडा. ४ कापसामधील गवताची काडी, घाण ६०

भिल्डसण-न-न्ही. ( व. ) ल्हान झिलपी. किलच पहा. किल्डसंदी--ही. १ किल्डाची तक्तपोत्ती. २ तब्तपोत्ती; वरील प्रमाणे केलेला कडिपाट. -बि. किल्डाचा केलेला ( कडि-पाट ).

किल्लची-चाण-जो. १ किल्च अथे १ पहा. 'छुद पार्चुच्या किल्लच्या बरी। अभेद जोडित्या कलाकुसरी।' - ह २.१९. २ जास्त किल्चांचा डीग. [दे. किल्पि]

किल्लच्या — लीवन. १ वय्पडा; यापटवा; चापटवा. ० देणें — (ल.) थोबाड फोडणें; 'श्रीमुखांत देणें. 'श्रोप आला हकीमाखा किल्ल्या ग्रायका तकुम गडपारे।' –रामाचे जुमें गाणे.

किल बिल - पुनी १ किलकिल पहा. २ की ३ पहा.

**बिस्ट विस्तव – बिस्ट विस्टाट** — बिस्ट बिस्ट विस्तान स्थापी

किस्त्रवर्णे—िक. हलविणें (जमीनींत गाडकेला वासा, वगैरे). [सं कल ]

क्तिः लचाणा-णी-णें- नि. १ केविल्याणा पहा. दीनवाणा; रडवा (स्वर, भाषण, माणूस). 'हे नरभूषण दायक अन्य दिर किरें जित तो किल्याणें।'-किंग्चक ३८. 'मी तरी तुमा अनाथ दीन। वेथें दिसतों किल्याण।'-भिव ४७.९९. 'बापूनें किल्याणी तोंड करून म्हटलें.'-बाळ २.७०. २ हलका; लहान; श्रुष्ठक; क्रुस्प (कपडा, दागिना, इमारत); दुर्देवी; कृपण; नीच (मतुष्य, त्याची वागणुक, कृति). [केविल्याणा पहा]

किलागा-पु. (गो.) बारीक मासा.

किलाण—न. १ उडी; उश्वाण; झडप. (कि॰ मारणें; टाक्में; घालणें; साघणें). २ उच्चा मारणें; खिदल्यों; धिगाणा घालणें (लहान मुलांचें) (कि॰ मांडणें; माजवणें). किराण पहा. [सं किल्≔खेळणें; हिं. कलान]

किलाफ-फा--पु. संबाय; वेर; कपट; वेषम्य; विरोध; किल्मय. 'हर प्रयत्न कहन जनकोजी शिंद यांस भेदन त्यांचे चितांतील किलाफ काढून त्यांचे हातीं मूल वार्वे. ' -भाब ३७. [ अर. खिलाफ ]

किलावर—पु. खेळण्याच्या पश्यांतील एक काळा रंग. [इं. इ.स.]

किलावा—यु. (हि.) महाताला पाय अडक्सिण्यासाठी. हत्तीच्या गंडस्यळावहन खालीं सोडलेली दोरीची रिकीब; हत्तीचा गळपटा; कलावा पहा. 'पायावरती चढोन किलाज्यांत बसले. ' -आयाह ११. [फा. कलावा]

किलिसात-पु. (तंजा.) किली.

किली—की. किल्ली पहा. 'हातास न येतां किली। सर्वहीं अप्राप्त।'-दा ७.२.१३. 'त्याची किली तूज अधीन आहे।' -सारुक १.४.

क्लिकेमाणी—िव. जात्याच्या खालच्या तळीच्या खुट्या-भोंबती फिरण्यासाठी वरच्या तळीत ज्यास वेढी बसविली आहे असे जाते. [ सं. कील+म. माणी=मायणी, वेढी ] •करणें-िक. वरीलक्रमाणी किलेमाणी बसविणें. 'जात्याला क्लिकेमाणी केली.'

किलोड—की. (व.) मांजरांची झोंबी, लढत. किल्कारी—बी. चीरकार; हर्षाची आरोळी; गर्जना.

विक्रकार्णे. व्य. ]

किहिस्य(स्मि)ष-न. १ पाप; दोष; 'ऐशा किल्स्यपासूनी। पि पुटे यज्ञशेष तें अञ्चली। '-स्थादी' ३.२२३. २ (ठ.) वाण; पहा मळ. [सं. किल्मिक]

किल्ला - अ. (गो.) कोंक (ब्राखांचा वमेरे). किल्ला पहा.

किल्ला-प. गड: दगै: कोट: भोंबताली चर. तट. ब्राह्म इ० कहन राहण्यासाठी तयार केकेल सुरक्षित स्थळ: गही. अर. कलाहु=शिखर; किला=कोट ] (बात्र.) ेनेस्सविर्णे-किल्याभीव-तालचें रान पेटिंगे. किल्ल्यावर चढिंगें-होंगरी किल्पांत कैदेंत ठेवणें. 'किल्ल्यावर चढवा आनंदीबाईला. '-ऐपी १६५. सामाशब्द- किल्लावर्ताळा-पु. शेतकप्यानी किल्ल्यावरील शिवंदीला धान्य पुरविण्याऐवर्जी त्यांच्यावर पट्टी बसविली जात असे तो. किले कोट-प. साधारणरीत्या किरला: किले वर्गरे मजबत ठिकाणे, जात-किवि. सबै किल्के, ' किल्केजातचा बंदीबस्त ' -वाडसमा ३.१६. [ अर. किल्ला+जात ] **ेटार-पु. दुर्गाधिपतिः** किल्लेकरी; याची नेमणुक राजधानीतम, मुख्य सरकारकदन हीई व त्याला पगार तेथन मिळे. किल्ल्यावरील शिबंदी त्याच्या दिस-तीस असे. त्याचे काम पहा. -इऐ २२.२४. [अर. किहा+दार] **्न शीन**−वि. विष्ठयावरील, विष्ठयावर केंद्र सालेला. 'मन्सवदार किले नशीन वसन्तगड.' -रा १५.९५. 'रघपतराव नारायणांचा पक्ष केला, ते किल्लेनशीन केले. '-मदबा १.७८, ० केंब्र-वि. विक्रयास वेटा पहल्यामुळे अडकलेला. ' विक्रे**बंद** झालें **अस**तां परिणाम नाहीं. ' -मराचिथोशा ३७. किल्ल्या मिक्राय-अ. किल्लो किहीं: प्रत्येक किल्यावर: ' किल्का किल्का निकास तोफा करविल्या, '-शदह १,१४५,

किल्लाण—पु. पक्ष्यांचा किया मुलांचा कलबलाट; नोंचल. [ध्व.]

किल्ली — की. १ नावी; बळ. 'साला हुकूम तोफसान्यांला किली जिवबादाचे हातीं।'-ऐपो २३५. ३ एसाया कठिण मोष्टीचे स्पष्टीकरण किंवा उल्लाडा, एसाया शालाचा सास्पूर्त प्रास्तांविक भाग. ३ (ऊ.) हिकसत; कळ; युक्ति; मेस. 'विषय विश्व केंस्रा मुलवितील लढवून हरकिली।' -पळा १०४. 'पेशकार्व बॉल-विण्याची किली नानासाहेका सेरीज इतलेख सांपळती नाहीं.' - अस्तंभा ४. ४ (छापसाना) फर्मा आवळण्याचे साधन. [स. कील; फा. किलीद; फ्रं. जि. किलो] ० पिराधियाँ-कविवाज युक्ति काटून मथविणें, चिथविणें; गुप्तपणें बंदोबस्त कहन ठेकेंगे.

किल्ली—की. (गो.) कांटा ठतून पायाच्या तळव्यास होणारा फोड; भोंबरी. किरली पहा.

किल्हाण--न. उड्डाण. किराण, विस्राण पहा. किल्क्ट्र--न. (व.) सर्पाचें पिछूं. किरई पहा.

र्फिय-काकळूल--- १ कींब; करुणा; क्या. काक्यूत

किंख-की. ( नो. ) हुकी; तरफ. किंखका-की. ( न. ) निवा -नि। निक

कियंचर्ण-अिंक. १ (का.) इकडेतिकडे फेकून, टोचन, बोटें घालन, चिवडणें; विसकटणें; नासणें; कुसकरणें. २ (क.) चांचपणें. (१) 'असा किंबचून काय बंघतोस १' [विचकणें]

किवटा--- वि. कृपण; चिक्कु; (बाल भावेत ) किवण.

किवड-पु. (सांकेतिक) पोलीस शिपाई. -ग्रजा.

किंघडा-इ, किवढचा-- पु. (तंजा.) बहिरा. [का. किवी=कान, कीव्ड=बहिरा ]

किञ्चण - स्त्री. कींव; करुणा; दया. [ कींव ]

किंघण(न), किंचान, किंचोण-न, किंघ्येण-न, १ ( राजा. ) पशुंच्या अंगांवरील किंडे पडलेलें क्षत; त्रण. हा रोग गुरांच्या पायांच्या गेळगांत किंवा कानांत होतो. ' भागीचें घोडें किवणाने मेले. ' २ ते बरे करण्याचा मंत्र. [सं. कृमि+वण] उचकवप-(गो.) घाण उघडी कहन दाखविणे.

किसप्या-न्या-वि. किंवण पडलेला; क्षत पडलेला. किवण 1

किंघदन्ती--स्री. उडत बातमी;बाजारगप्प; अफवा; आर्वाई. [सं. किम्+वदन्ति]

किंदा-- उक्रिअ. वा; अथवा. अथवा पहा. [सं. किम्+वा] किवांटो-पु. (गो.) संताप; जळफळाट.

किविलवाणा, णी, णें-वि. केविलवाणा-णी-णें; दीन; बापडा. 'कां गा किविलवाणा केलों दीनाचा दीन। ' -तुगा ४५४. 'ऐसें तयाचे किविलवाणें '-दावि ४५८. [कींव]

किञामिश-नप्. किसमिस पहा.

किशी-स्त्री. (कु.) नारळाची शेंडी.

किंगुक-पु. पळसाचें झाड. 'वसंती जैसें किंगुक फुळे। तैसे शोभले दोघेहि। –जे १९.८. 'पावे कुसुमित किंशुक धन-बनिपहिताद्रिपालसाहरय । ' -मोभीष्म ५.४७. [ सं. ]

किशोर-पु. बाल; लहान मूल; पंधरा वर्षीच्या आंतील मुलगा: कायदाच्या दृष्टीने अज्ञान मुलगा. नक पासन सोळा वर्षीपर्यंत किशोर अवस्था म्हणतात. -योर १.८८. 'तुं तों तरुण किशोर । पांचां वरुषांचा पोर । ' -वामन नृसिंहदर्पण ९६. [सं.]

किशोरी--श्री. मुलगी.

किष्कु-पु. एक प्राचीन मापनाचे परिमाण. हें ३४.२. इंचांचें होतें. -छअं १९९.

किसकिस-ना. (गो.) दुखणें; कळा निघणें; पोटांत चावर्णे. [ध्व.]

· **किस्सकिसॉ**—पु. (गो.) झाडें पो**सरून खाणारा एक** (कोवळें किंवा रोगट गवत, भाजीपाला वगैरेचें). [सं. कृष्] किसा.

किस्तगणती--की. १ गणना; गुमान; पर्वा; चाड; फिकीर ( मनुष्य, बस्त, काम, पैसा यासंबंधी); खातरजमा, २ कःपदार्थ।

(नास्त्यर्थी प्रयोग). 'हा सरदार त्याच्या किसगणतीत नाहां.' 'ह्या कामांत मोठमोठे थकले मगहा किसगणती?' [हि. किस+ गनतीका=कोणत्या गणनेचा 1

**क्तिसणकाम**—न. १ ( ल. ) बारीक, नाजुक, कंटाळवाण काम. २ कीस काढण्याचे काम. [ किसणे+काम ]

किसणी - ली. १ कीस काढण्याची किया, अथवा कीस. २ कीसकाढण्याचे हत्यार; चार पाय असून त्यांवर भोके पाडलेला लोखंडाचा किंवा पितळेचा पत्रा बसविलेले एक इत्यार. [किसणे]

किसर्ण- उक्ति. १ कीस काढणें. २ किसणीवर खवणें ( खोबरें, काकडी इ० ). [ सं. कुष=ओढणें, बासणें. ] • किसून वळणे-बारीक दळणे.

**किस्पट** —न. कसपट; बारीक, सक्ष्म ऋण (लाकडाचा; गवताची काडी); बेसपट, झिलपीचा बारीक तुकडा; कुसळ. सिं. कुशा

**किस्पर्णे**—न. (गो) साफ करणें; पालीश करणें.

किसबत-की. (हि.) भिस्ती लोक मसकेच्या खालीं जे कातडें वापरतात तें.

किसमिस-षी. १ बेदाणाः खिसमिस. २ त्रासदायक आणि कंटाळवाणें भाषण; कुरकुर; भांडणाचे बोलणें. [किसणें द्वि.] किसमूर-मोर-की. (गो.) कोशिबीर.

किसर-न. १ (कों.) केसर; किसपट; २ भात इ० धान्याचे कुसळ.

किसवंती--स्री. आंब्याच्या किसाचें लोणचें. [कीस] किसळचे → अकि. (गो.) विनसणें.

किसा-स्सा-प. १ गोष्ट; इकीकत; इतिहास; बखर. 'याप्रमाणें किसेकिनई सांगतो.' -खरे ४३५४. २ तंटा. ' याप्रमाणें किस्सानिर्गत होऊन स्वारी माधारी फिरली. ' –होकै ४. [अर. किस्सा.]

किसान—पु. १ शेतकरी; खेडवळ माणुस. २ हलक्या प्रतीचा माणुस; सामान्य प्रतीचा माणुस; 'तेथे अफ्जल् तुं किसान मजला दृष्टी पुढें दीसतें। '-चित्रगुप्त २६. [ हिं. किसान; फा. किसान; सं. कृष्-कृषाण ] ०काम-न. १ शेतकी; शेत-काम. २ (ल.) कमी दर्जाचें काम; किरकोळ काम; हलक्या प्रतीचा धंदा.

किसार-न. शल्य; कसपट. -शर सोहिमह.

किसूळ--पु. बारीक आणि किरकोळ तार्टे, देंठ, पार्ती

किस्तुळ-की. (गो.) लांकुड साफ करण्याचा रंघा.

किस्कनड--सी. (गो.) भानगढ; तिस्कनड.

किस्कृट--(क.) रंघा; खुतारी इत्यार. किसूळ पहा.

हप्तेबंदी; हप्तंबदीनें देण्याची फेड. ' किस्तबंद्या करून ...' -दिसरा १.१२४. ' यात्रमाणे किस्तबंदीचा ठराव जाला. ' -रा ७.३४. २ शेतकाम, जमीनकसणी. [किस्तबंदी, किस्तकारी]

भाडयाने साठ रुपये करार करून निघालों. -पदमव ८०. फा. कश्ती ]

किस्पाट-न. (कु.) किसपट.

किस्मत की. नशीब; भाग्य; दैव. 'परंत दुनियादारी किस्मतींत थोडे दिवस होती. '-ऐटि ३.१७. 'जागें नसीव इंग्रजांची किस्मत शावृत. ' -होपो १६. [ अर. किस्मत्]

किळ--कीळ पहा.

किळकांटा--पु. सामानसुमान, इत्यारे पात्यारे. 'सामायन किळकांटा जंगी।' -ऐपो २१७. [सं. कील+कंटक]

किळकिळी-ळथा---स्रीअव. (ध्वनि.) याचनेकरितां किंवा दःख झालें असतां विवळणें, कण्हणें; काकुळत; दीनवाणा स्वर ( भिकारी, दुखावलेला कत्रा यांचा. कि॰ देणें: मारणें )

किळकिळीत-वि. (कों.) कळकळीत; पचपचीत; पाण्या-सारखें (ताक, दूध); वेचव; नीरस.

किळच-ची--सी. (गो.) किंकाळी. ० किळचीर किळची-किंकाळ्यावर किंकाळ्या. [ध्व.]

किळवें--- न. अर्था छटाक किंवा एकबत्तिसांश शेराचे एक माप; अधें निळवें.

किळशा, किळोशी—िव. (राजा.) रोगट; सतत रोगी सरी। काय कीजत असे येरयेरी।' - हा १.८७. [सं. क्र] असलेला. [किळस]

किळस-ळीस- प्रकी. १ (राजा.) चिळस; कंटाळा; तिटकारा; जिसारी. 'तुका म्हणे गेला आळस किळस।' -तुगा १८५२. २ (कों.) ज्वरादि दुखण्याने पीडित स्थिति; अशा स्थितीचें निद्शंक चिन्ह; अवलक्षण (अंगावर उवा पडणें वगैरे). ( कि॰ येणें ). [सं. क्लेश; प्रा. किलेस-किळस] ब्खोर-वि. कंटाळखोर: खोडकर.

किळसणं—उकि. कंटाळणं; विटणं.

किळांच-पु. (कु.) बारीक, निरुपयोगी कुळीथ.

१४.३७३. [सं. कील]

प्रेम पीयुष मर्यकु । परीपूर्ण जे । ' -ऋ २७. ' भासति कुरुभट- जळकें लोखंड. [ सं. किट्ट ]

किस्त-स्ती--सी. १ कर्जफेडीचा इसा, ' किस्तींस इतकी | वारथदवदहनप्रस्त कुंज रानीं कीं। कपिहतलंकागृह ...। '-मोकर्ण शर्त कशास पाहिजे ? ' -रा ५.३२. 'बाकी बत्तीस रुक्ष रुपये ३७.३३. 'की माझे दुरैंव प्रभुच्या मार्गात आढवें पडलें। '-मो राहिले ते सावकारी किस्ती करून वावी. '-खरे ४.१८६५. संशयरत्नमाला ३. २ प्रश्नावर जोर देण्याकरितां प्रश्नाच्या शेवटीं शिताची मशागत. [अर. किस्त् ] •गारी-वंदी-की. १ पुंक्कळदां योजतात. निश्चय दाखिवण्यासाठीं किंवा आर्थय दाख-विण्यासाठींहि योजतात. जर्सेः -मी देतों कीं, ≔मी देत आहें तला दिसत नाहीं ? येतोस कीं; जातोस कीं. 'म्हणे अधिक द्याच कीं अखिल याचकी हावरा।'-केका १२. याला प्रकळदां रे किस्ती--स्त्री. होडी; नौका; नाव. 'येथून एक किस्ती जोडतात जसं:-आलों की रे; जातों की रे, बसतों की रे. ३ काय. 'पाठ कृतबंध कीजे । हैं कीं वैराग्य देवाचे ' -शिशु ७००. [सं. किल ]

> कीं-अ. स्वह्नपबोधक अन्यय; जे; असें. 'ते बोलले कीं आम्हांस यावयास बनणार नाहीं. ' [ सं. यत्; फा. के ]

> की-न. पिंगळ्या(पक्षी )च्या कू, की, किलबिल, किचीबिची या चार स्वरांपैकी दुसरा स्वर. [ध्व.]

कीकट-9. एक देश; मगधाचे प्राचीन नांव. वि. सं. -ऋगवे ३.५३.१४. ]

कीक(का) ट-प. आवाज; ओरडणें. 'आणि कीकाट गजांचे । ' -बेसीस्व ४.२३. [ध्व ]

कीकस--न. हाड. 'त्वत्तीर्यी जिर स्वल्प कीकस पडे पापी कती तो घडे। तो देवेंद्रपदा चढे सुरवधूसंभोग त्याते घडे। ' —निमा (भागीरथीस्तोत्र )१.१७.

कीच-की. दु:खाची भारडाओरड. [ ध्व. ]

कीचक--पु. वेळः; बांब. [सं.]

कीचक--पु. विराट राजाचा शालक. [सं.]

कीजत--कि. १ करीत असत; घडत असे; केलें जातें. 'स्थूल देहें की जत असिजे।'-विउ ९.१०६. 'तरी तिहीं येतुछ। अब-

कीजे-- कि. करावें; केलें जावें. 'कृष्ण कथेंवे आलें कीजे खोल । ' –शिश २२. 'आपण वजाचे यां बोलिज । वरी घडे तरी कीजे। '–ज्ञा १.२१६. 'कीजे कृपा साउली।' –निमा १.१३. 'त्वां कीजे भस्म सधनुतो मंद।'-मोकर्ण ७.१६. [सं. कृकर्मणि विधि लिंग-कियते ]

कीजो-कि. करा. 'अपराधी मी मज लागुन। क्षमा कीजो ।'--गीता १.१८. [सं. कृ]

कीर--न. १ घाणीचा थर; किटण (गुडगुडीच्या नळींतील. शरीरावरील, वस्नावरील); चिकटा; खळ. किटण पहा. २ मातीचें किळाचा-चो-पु. तेज. 'रत्नीं किळावो जैसा।'-ज्ञा मोठें आणि कटिण ढेंकूळ (जमीन नांगरतांना निघालेलें.) ३ (राजा.) ठिणगी; किटाळ. ४ हिणकस सोनें. 'आत्मानात्म-की- उथ. १ अथवा; किंवा; संशयनोधक अञ्यय. 'की किटा । पुटें देउनी ।'- हा १३.१०३५. ५ जळलेली धातः

शको. २. ३३

कीट--किवि. काळा याशब्दाचे आधिक्य दाखिवण्यासाठीं त्याच्या पुढें किंवा मार्गे योजतात. जसें-काळाकीट. 'वरी अंत-राळ नभीं कीट काळे।' -दावि २५४.

कीट-पु. १ कीटक; किडा. 'तेथ कृमि कीट लोष्ट।' की निका १८.२४२.० स्थिति-की. अंडस्थितीनंतरची कीटकावस्था; 'अंडयंत्र्न सुरवंदासारखा लहानसा किडा बाहेर पडतो, तो जलद वाढतो व बाढतांना अनेक वेळां कात टाकतो. या स्थितीस कीटस्थिति म्हणतात.' -प्राणिमो १००.

कीट—न. (गो.) सुपारी शिजविलेलें पाणी; कट पहा. २ (कु.) लहान मूल.

कीट-पु. १ (व.) कृपण; कंजूष माणूस.

कीटक —पु. किडा. संबंध किशास्त्रांत हा वर्ग मोटा आहे. यास षट्पद म्हणतात. झुरळ, टोळ, माशी, पिसू, पतंग, पिगुळ, पोरिकडा वर्गरे या वर्गीत येतात. हे जळ, स्थळ, आकाश वर्गरे संव टिकाणी असतात. —ज्ञाको क ५०५ अनेक वेगळे वेगळे १५ ते २० भाग एकत्र जड्डन झालेळा कीटक हा प्राणी असतोत. न्यांमध्यें डोकें, छाती व पोट हे तीन भाग स्पष्टपण भिन्न असतात. —प्राणिमो ९८ यांना शिंग व पंख बहुधा असतात, शिंगांनी स्पर्शज्ञान होतें, अन्न शोषण्यास नळीसारखी सौंड असते, सहा पाय असतात. —प्राणी आणि आरोग्य. पृ २१. 'कृमि कीटक पांडुसुता।' –ज्ञा १३.२५५. [सं.] ० सक्षी—पु. किडे खाणारे सस्तन प्राणी. ० योनि —स्री. किड्यांचा वर्ग, जातः जीवजंत.

**कीटण**—न. किटण पहा.

कीटी-कीटकी-की. आळी; किडा. 'भृंगी जड कीटी मृढा'-एभा ७.३६. 'चितितां कीटकी भिगुरटी। तेचिते होऊनि उठी।'-एभा ७.९९. [सं. कीटक]

कीड — जी. १ सामान्यतः कीटक. २ लहान किडा. [सं. कीट; सीगन कीरी ] ॰ लागणें – १ किडपानें खालन पोकल, खराब करणें (धान्य, फळ, बगेरे ). २ (ल.) उतरती कला लागणें; क्षय पावणें. 'देशाचा विचार करणारीं माणसें निपजलीं नन्हतीं तोंपर्यंत देशास कोठें कीड लागली आहे हें समज्ञणें किला होतें. — टिक्या. ॰ खाद — वि. किडलेंं; किडपांनी खाहेलें. ॰ मुंगी — खी. कृमि; कीटक; किडा; बालवी; (सामान्यतः कोणताहि किडा). [किडा+मृंगी]

कीड—वि. १ खोटें; वाईट. 'तैसें शुद्ध सत्ता आड। बाहे रजतमार्चे कवाड। तें भेदणेयातें कीड। म्हणावें का।' —ज्ञा १७.३१२. २ मळ; गंज. 'कीड झाडावया दर्टी। रज देक्रनि पार्टी पोर्टी। सुवर्ण घालितां पुर्टी। झळकत उठी निजतेजें।' —एमा १०.६३. [कीट]

कीड(भांगर)—िव. १ (गो.) अन्यधातुमिश्र (सोनें), २ कीट.

कीडरूं--न. साप. किरुडव, किडरू पहा.

कीण---पु. घोडयाच्या खुराचा मध्यभाग. --अश्वप १.६३. कीण----न. (गो.) कोयनेल. [किनाइन]

कीत—न. (तंजा. म.) झाप. [ता. कीड]

कीट्टा—िव. कशासारखा १ कोणासारखा १ कशा प्रकारचा सि.।

कीनाश-५. यम; मृत्यु. 'वपु न बहुत पोसावें यशचि सदा खाय ज्या न कीनाश।' -मोभीव्म ७.४५. [सं.]

कीर—पु. १ पोपट; रावा; राषु. 'समसुत मयूरमुखी वस-नामा वसिस जेविं कीरांच्या।' —मोस्फुटआर्या (नवनीत पृ. २५६). २ (राजा.) पाणकोवडयासारखा पक्षी. [सं. का.] •खाद्द-वि. १ पोपटानें खाक्षेठें. २ कीडखाद पहा. •मुख-वि. पोपटाच्या तोंड:सारख्या तोंडाचा (घोडा). हें अशुभ रुक्षण समजतात. •वाणी-स्त्री. पोपटासारखा मधुर शब्द.

कीर---भी. (व. खा. ) रेघ; ओळ. [ उ. लकीर ]

कीर—उद्गा. पराजयदर्शक शब्द. किर पद्वा. 'अझनी कांथीर। पोरा न म्हणसी कीर।' -तुगा १६३. ०करणें-(व.) त्रासून सोडण.

कीर-रू—किवि. १ (काव्य) निथर्येकरून; खात्रीनें; खिनत; खरोखर. 'कीरूं तुम्हीं वीरूचि भाकड।' - शिशु ४८५. 'कल्पना कीर नसे।' - विषु २.७०. 'आतां येणिस कवण निहे।हें पांडवसैन्य कीर थोडें।' - ज्ञा १.९९९. 'आपणपें गिवसी।हें कीर होय।' - अमृ ३.२९. 'नाहीं दुःखाचा छेश कीर।' - रंथोवा ६.३२५. [सं. किल्]

कीरटः—(कों.) जनावराच्या अंगावरीलमोठी क. [कीटक?] कीरवळ-कीरवें—१ खेंकडा, 'ते एका कीरवर्ले देखिलें।' -पंच ४,९. [सं कुलीरक]

कीरचा---पु. डुकर. 'किरव्या नावडे कस्तुरी।'-नुगा ३१.४९.

कीर्ण-पु. किरण. 'जेथवरी सूर्याचें कीर्ण।' -वेसीस्व ३.९८. 'कीर्णावेढालें कडें।'-गीता १३.३४८. [सं. किरण] कीर्णा-की. एक प्रकारचा लगाम. -अश्वप १८५.

कीर्त-र्श्त--की. किर्त; कीर्ति; प्रसिद्धि, ख्याति; [सं. कीर्ति.]

कीर्तर्णे— उकि. वर्णन करणें; ग्रुण गाणें; स्तुति करणें; वाखाणणें. 'कविनीं तो सुबहु कीर्तिका भरत।' – मोआदि ११.८९. 'कीर्तित मातें अवधारी।'– हा ९.२११. [सं. कृत्— कीर्तैय—कीर्तन]

कीतिन—न. १ गाण्या-बजावण्यासह ईश्वराचे केलेले गुण-वर्णन; पौराणिक देवादिकांचे कथानक घेऊन ते भक्तिरसाने साक्या, दिंडचा, यांच्या साहाय्यानें सांगणें; यांत पूर्वरंग व उत्तरंग असे दोन भाग असतात. पूर्वरंगांत एखाद्या संतानें केळेला तत्त्व बोध नाना प्रसंगांसह सांगून उपदेश करतात व दुसऱ्या उत्तर रंगांत एखाद्या राम, क्रूष्ण ६० श्रेष्ठ पुरुषाच्या चित्रावर आख्यान लावून त्याच्या आयुष्यांतील प्रसंग गद्यपद्यादि प्रकारानें सांगतात व शेवर्टी आरती होऊन सर्वोनां प्रसाद वांटतात. 'सगुण कथा या नांव कीतैन। ' नदा ४.२.२३. २ ईअरनामोच्चार करणें. [सं.] भिक्ति-की. देवाची स्तुति नेहमीं करावी अशा आश्रायाची भिक्त जी ती; नवविधा भक्तीतील एक प्रकार. [सं.] ०रंगण-न. कथेची बैठक. 'कीतैन रंगणीं ठाकले।' –दावि २८०.

कोर्तनी--पु. (गो.) कीर्तन करणारा; चालचलाऊ हरिदास. कोर्तनीय--वि. वाखाणण्यास, प्रशंसा करण्यास योग्य; वर्णनीय. [सं.]

कीतेवडा--पु. वाईट प्रकारची कीर्ति; अपकीर्ति; कुप्रसिद्धि वोभाट. [सं. कृत्]

कीर्ति-तीं—की. लैकिक; ख्याति; उत्तम प्रसिद्धि; नांव. 'है असितये कीर्तीसी नाशु । आणि परित्रकासि अपन्नेश्च । '- हा २.२०. 'कीर्ति प्रगटली दूरच्या दूर । प्रतिष्ठा थोर वाढली । ' [सं. कृत्—वर्णन करणें ] कीर्तित—वि. प्रख्यात; विख्यात; वाखाणकेला; प्रशंसिकेला. [सं. ] कीर्तिमान्—वान—वंत—वि. प्रख्यात; विख्यात. [सं. ] ० सुख—१ देवलाच्या उंवरठयावर, दोन शिंगे असकेल्या राक्षसाचें कोरकेलें मस्तक. प्रथम याचें दर्शन घेऊन मग देवलांत जाण्याची रीत आहे. 'तें अहान हानीं युडालिया । हानें कीर्तिमुखत्व केलिया । ' —हा १५.५२६. २ वरील आकाराचा दंडावर बांधावयाचा एक दागिना, अलंकार. 'बाहुदंडीं कीर्तिमुखें । इस्तकंकर्णे दिव्य सुरेखें । ' —ह ३.१६२ ० स्तंभ—पु. जय वगैरे मिळाल्यावर त्याच्या स्मरणार्थ बांधलेला मनोरा. ' मदनाचे कीर्तीस्तंभ पार्यहेले । ' —शिशु ६१७.

कीर्त्य—ित कीर्तण्यास, वर्णन करण्यास योग्य. [सं.] कीर्त्य—सार, कीर्दावा, कीर्दी—िकर्द पहा. (कि॰ करणें.) कीर्म-वाताळें—िकभे वाताळें पहा.

कील—पु. १ मेख; खिळा; पाचर; अडसर; बहुधा जात्याच्या खुंटधास म्हणतात. २ गुडगुडींत सांचलेला मळ; मशेरी. ३ शंकु (छायायंत्रावर सावली पाडणारा). [सं. कील्=बांधणें]

कीलक--पुन. १ जात्याचा खंटा. २ खंटी; खिळा; पाचर वैगैरे. [सं.]

कीलखाना—पु. (हि.) किरकोळ जिनसांची रास व ती देवण्याची जागा; अडगळीची खोली. [कीलकानटा]

कीलना—जी. निश्चय. 'मननांतरॅ आणि कीलना । हीं उप-कम लिंगें जाणा । ' -महिकया १६.३०. [सं. कीलना ]

कीलवाणी-वि. केविलवाणी पहा.

कीलाकृति--वि. खिळयाच्या आकृतीसारखें; बाणाच्या टोंकासारखें; (इं.) क्युनिफार्म. [सं. कील+आकृति]

की(कीं)च--की. १ रहगाणं; केविलवाणी प्रार्थना; करणा भाकणं. (कि॰ करणं; दाखिवणं; भाकणं; येणं). २ दया; कृपा. 'कींव दाखिवल्यावांचून दया येत नाहीं.' [सं. कृपा; प्रा. कीवा-कींव] (वाप्त.) ॰करणं-येणं-एखायाचें रहगाणं ऐकून दया येणं, दाखिवणं (दुवेलता, अशक्तपणा इ॰ पाहृन). कींवची कानू-एकदां दया दाखवृन उपकार केला असतां सतत उपकार करावा अशी अपेक्षा असते तेथे योजितात. म्ह० ज्याची करावी कींव तो घतो जीव. ॰काकळूत-काकुळती-की. करुणेची याचना; दया; करुणा; काकळूत पहा. 'माझीं कींवकाकळूत तुम्हांला यंकं या, अथवा कोण करणारा!' 'भाका बहुता रीती। माझी कींवकाकळूती।' [कींव+काकळूत]

कीश-न. माकड. 'कोण कीश तव नांव कथीं।'-निमा १.४. [सं.]

कीशाली—की. वानरांचा समुदाय. 'कीशाली ढग ढीगसे जलदसे भल्लुक मल्लावली।' --आसेतु १०. [सं. कीश+ आवली]

कीस—प. १ किसणीनें किंवा खवणीनें खवलेला चुरा, भुगा. [किसणें ] -स्त्री. २ (क्.) नारळाची बेंडी. [केश ] ३ (रसा-यन) कानशीनें वांसून निवालेला चुरा. (ई.) फायलिंग्स. •काढणें-काढीत वसणें-वारकाईनें चर्चा करणें; त्याचत्याच गोष्टी फिक्त बोलणें.

कीळ — त. तेज; चमक (रत्नांची); किरण; प्रभा. 'पिंगटा जटैची कीळ फांकिनिली। दाहीं दींसी।' – दिश्यु ४३. 'किळेविर माणिकें। लोपिजे कांक्कें।' – ज्ञा १४.१२३. 'रत्नखचित मुगुर्टी झळाळ। नाना सुरंग फांकती कीळ।' – दा १.२.१४. [सं कीळा च्च्योत]

कीळ--स्त्री. (गो.) अंबर.

कु—की. पृथ्वी. (समासांत) कुगति=पृथ्वीची गति; कुछाया= पृथ्वीची छाया; कुज्या=पृथ्वीच्या परिष खंडाची ज्या. [सं.] •परिधि-पु. पृथ्वीचा परिष. •पर्यटन-न. पृथ्वीपर्यटन; पृथ्वीवर प्रवास करणे. •प्रदक्षिणा-की. पृथ्वीपर्यटन; पृथ्वीका फेरी षालणें •वृत्त-पु. पृथ्वीचा परिष. •न्यास-पु. पृथ्वीचा •यास.

क्क-किवि. वाईटपणा दाखविणारें, अपकर्ष सुचविणारें अव्ययः हे संस्कृत भार्षेत पुष्कळ वेळां समासांत नामांच्या पृती योजितात. तितकें मराठी भाषेत नामांना लाबीत नाहींत. म्हणून दिलेले मराठीतील कु लावलेले शब्द नमुन्यादाखल समजावे. ' आणि कुकमी संगति न व्हावी। ' - इता २.२६६. [सं.]

कुआ-पु. (हि.) विहीर. [सं. कूप]

कुआड-श्री. (ताल) कोणत्याहि तालाच्या आडीची केलेली दीडपट.

कुआंर-- प. कुवार पहा. [सं. कुमार ]

कुइजट—वि. कुजलेलें, 'बहत दिवसांचे पात्रसाधन। झालें होतें कुइजटपण '-नव २४.२५. [कुजट]

कुइटार-ह---न. १ गवताच्या, माडाच्या वगैरे शाकारणी-साठीं विगलेल्या सांवळ्या. २ जुनें छप्पर. –िव. (कों.) वरील सांवळयांनी शाकारलेले. [ कुईट ]

कुइरा-री-पुनी. (कों.) कोंबळा फणस.

क्रइरी-की. ? खाज उत्पन्न करणारी एक वनस्पति व तिची रोंग. हिच्या खाजरी व गोडी अशा दोन जाती आहेत. २ भांब्याची केरी; कोंवळा आंबा, फणस. ३ शिरपेंचाची कलगी. ४ हळद, कुंकु वगैरे ठेवण्याची, आंव्याच्या आकाराची झांकणा-सह लहान डबी.

कुइरे--न. खाजकुइरीची देंग.

कुइला--५. १ खानकुयली. हिची रेंग गाई, म्हशी यांच्या बासरांना जंतावर उपयोगी आहे. शेंगेवरील कुसें गुळांत घालन माणसांनाहि जंतावर औषध म्हणून देतात. २ लहान मुलांच्या गळ्यांतील एक दागिना.

कुइली—श्री. १ कुइरी अर्थ १, २ पहा. २ एक रानभाजी; हिची भाजी करतात.

क्ई-- स्त्री. १ (ध्वनि) कोल्याची हुकी; कोल्याची आरडा-ओरड; कोल्हेक्ई. २ माणसांची आरोळी, आरडाओरड; कर्कश भावाज. (कि॰ घालणे). 'गनीम भाला रे आला अशी एकच कुई होऊन जो तो घाबरेपणाने भापली हत्यारे व पोशाक गोळा करूं लागला.' -पटवर्धनांचे पराक्रम. १ ससा, खार यांचा शब्द. oक्कई करणें-१ कर्कश गलबला करणें; भारोळी मारणें, २ (क.) मुलांचे आनंदाने ओरडणें. [ध्व.]

कुईट-न १ (कों.) नारळाच्या विणलेल्या सावळ्या; गवत. –वि. खोबरें किंवा धान्य सरदल्यामुळें किंवा कुजल्याने गर्भाधान व्हावयार्चे तिच्याकडून भर्त्याची पूजा करणे, विडया त्यास येणारी घाण; अजीर्णाची घाण. ३ (ल.) एखाद्याचा दोष मनांत ठेवून तो प्रसंगीं काढावयाचा अशा कुत्सित स्वभा-वाचा (माणूस); कुत्सित व मर्मभेदक (भाषण), [सं. कुथ=कुक्लें ]

कुउडी---जी. (भि.) घार.

कु(कं)क--स्त्री. (ध्वनि) कोंबडधाचे आरवणे.

कुंकड--पु. (गो.) कोंबडा. [सं. कुक्कुट; वं. कुकडा] ·कंभा-(खा.) कुकुटकुंभा पहा.

कुंकड-न. पिंजाऱ्याचे कापूस पिंजण्याचे हत्यार.

कुकडसॉ-पु. (गो.) कोंबडधाच्या अंगावरील एक किडा. सं. कुक्कर ]

कुकडी-की. जनावराचे दुंगण; यिवकुकडी पहा.

क्रकडी-बी. (भि.) कोंबडी. 'एक कुकडी आयी.' -भिल्ली ९. [सं. क्रुक्कर]

कुकडे-किवि. (खान. व.) कोणीकडे ? 'कुकडे जास ' =कोणीकडे जातोस ? '

कुकडें -- न. १ चातीवरील मुताची गुंडी; २ जनावरांच्या तोंडास होणारा रोग: यांत जिमेला मोठा फोड येतो.

कुकडेकु-न. १ लहान मुलांच्या खेळांतील शब्द; लपंडा-वांत सर्वे मुले लपल्यावर ज्यावर हार असेल त्यास सुचनेकरितां करावयाचा शब्द. २ कोंबडधाचे आरवर्णे. ३ (ल.) पोकळ बढाई.

कु(कं)कणं -- अकि. (ध्वनि) कोंबडपाचे आरवणे: केका-टर्णे. ' वृक्त जेबुक नगरा आंत । दिवसां चौंबारा कुंकात । ' -एभा ६.२८४. [ध्व.]

कुकर-पु. (हि.) कुत्रा. 'स्हणें मी कुकर म्हणोनि भुंके।'-एभा २१.२२५. [सं. कुक्कुर] ० चाल-स्त्री. घोडा किंवा कुत्रा यांची दुडकी चाल, [हिं.]

कुकरणें -- कि. निंदा करणें [सं. कु+कृ]

कुकरी-- खी. कुत्री ? 'कुकरी शालाशाला कुणि त्याला उभी राहुं न देति अंगर्णी। ? -ऐपो ३७०.

कुकरी-सी. नेपाळांतील गुरख्यांचे, लहान तरवारी सारखें एक हत्यार.

कुकर्म-न. चोरी, चहाडी इ० वाईट काम; पाप; अपराध; व्यभिचार. [सं.]

कुकर्मी-वि. वाईट कृत्यें करणारा. [सं.]

कुक्ल्पना-स्त्री. दुष्ट अथवा वाईट विचार, कल्पना, बेत; शास्त्राविरुद्ध कल्पना. [सं.]

कुकवाकु-पु. मोर (पक्षी). [सं. कृकवाकु]

कुका-पु. १ (कों. बायकी ) गर्भाधानाच्या दिवशीं जिचे तोष्ठण इ० किया भौवतालच्या स्त्रिया करवितात त्यास म्हणतात. २ ( राजा. ) वयाने मोठा पण पोरकटमाणसास उपहासाने म्हण-तात.

कुकाट-न. ( कु. ) कोंबडा [ सं. कुक्कुट ]

कु(कु)कार्ण-अकि. कोकलण; ओरडणें. ' भाडवाचि उडे मग ककात।'-निया ३०. 'भुंकती गाढव कुंकाति डुकर।' -दावि ३५८. [ध्व.]

कुकाम-न. (कु.) कुंकु [सं. कुंकुम]

क्कारण- अकि. मोठ्याने ओरडणे; हाका मारणे; हाका मारून बोलाविणें; हाक्यूर्णें; कोकलणें. [ध्व.]

कुकारा—पु. (कु. कुकारो. ) आरोळी; ओरड; साद; लल कारी. ( कि॰ करणें; मारणें; घालणें ). 'घाला घाला रे कुकारे। ' -तुगा २३१. [ध्व.]

कुकोर्ति—स्त्री. अपकीर्ति; दुष्कीर्ति; दुर्लीकिक. [सं.]

कुकुकु-कुकुचकु-(धनि) कोंबढ्याचे ओरडणें. ' कुकुचकु कोण रे तूं ? ' असे एक लहान मुलांचें गाणें आहे.

कुकुची-कुचकुची पहा.

कुकुचीकाई—( क. ) लहान मुलांचा एक खेळ.

कुकुट—पु. कोंबडा. [सं. कुक्कुट] ०कुंभा, कुकुडकुंभा -कोंभा, कुक्कुडकुंभा-प. भारद्वाज पक्षी; सोनकावळा. हा रंगाने काळा असून याचे पंख तांबुस काळया रंगाचे असतात.

कुकुड-हे--किवि. कोणीकडे ? कुकडे पहा. 'मी तें मी तुं तें तुं । कुकुड हैं लाडसी । ' -तुगा १०२८. [सं. कुत्र]

कुकुडसो—पु. ( कु. ) कोंबडीच्या अंगावरील जीव, किडा, पिसू. कुकडसॉ पहा. [ सं. क्क्कुट ]

कुकुत्-दु--की. बेलाचे वशिड. [सं. ककुद्]

कुकुबाळ--पुन. १ लहान मूल. २ कुका अर्थ २ पहा.

कुकुभ--प. (राग) गायनशास्त्रांतील बिलावलाचा एक प्रकार; एक राग. ह्या रागास षड्ज, तीत्र ऋषभ, तीत्र गांधार, कोमल मध्यम, पंचम, तीव धैवत, तीव निषाद हे स्वर लागतात. जाती संपूर्ण संपूर्ण वादी पंचम, संवादी षड्ज, गानसमय दिव-साचा पहिला प्रहर.

कुंकम-पु १ केशर. 'मोतियांचे घोंपे। रांविलें कुंकमरस।' -शिशु १७. २ कुंकु; पिंजर. [सं. कुंकुम] •केशर-पु. १ (कों.) रासतुरा; सोनमोहोर, गुलमोहोर; एक झाड व त्याचें फूल. २ कुंक, ३ केशर. ०पत्र-पत्रिका-नस्त्री, मुंज लग्न, अथवा इतर मंगलप्रसंगींची निमंत्रणपत्रिका; हिच्यावर शुभचिन्हदर्शक कुंकुम शिपडतात. [सं.] •रेखा-पा-स्नी. कपाळावर ओढलेली कंक-वाची रेघ, चिरी. [सं.] ० खुक्स-पु. (कों.) कमळ; शेंदरी, पुत्रागः; एक झाड. बंगाल, संयुक्तप्रांत, पंजाब यांत होतें. याच्या-पासन कुंकुमचूर्ण तयार करतात. रेशमी कपडयांना नारिंगी रंग देण्याकरितां या चुर्णाचा उपयोग होतो. - झाको क ५१७. [ सं. ] -**मागर-रु**-पु. तांबडा चंदन; रक्तचंदन. -कृषि ७८१. [सं.] एकच चाकर की कुक्कुर. ' [सं.]

कुकुरङा-पु. (कु.) कोंबढयाच्या अंगावर पिसवा पहन होणारा रोग. [सं. फुक्कुट]

कुकुला-ली-लें--वि. लहान बाल; छकुला-ली-लें. [ दे. क्कुला=**नवव**ध्र ]

कुंक्,--न. हळदीच्या कुडयास लिब्रू, टाकणखार ६० चीं पुटें दंऊन रंगवृन त्याची केलेली लाल पृड. हें कुमारिका व विवाहित श्चिया आपल्या कपाळास लावतात. हें तेलांत मिसळून डबींत भहन टेवतात. 'वायकांना जसें कुंकृ तसें पुरुषांना स्वातंत्र्य '–द्री ५६. [सं. कुंकुम] (वाप्र.) **अधिक होणे-वाढणे-**कुंक कमी होणे, संपणे, पुसटणे. ०**जाणे-१** वैधव्य येणें. २ (ल.) भरभराट, कीर्ति, उत्कर्ष यांस ओहोटी लागण (धंदा न्यापार इ०). ०पुसून रोण लावर्ण-(कुण.) ( सधवेने ) नवऱ्याला सोडचिट्ठी रेऊन पाट लावणें; विधवेनें दुसरें लग्न करणें. • बळकट होणें-पुष्कळ दिवस सौभाग्य टिक्ज; नवऱ्याला दीर्घायुष्य होण. •लावर्ण-( खा. ) वधु पाहाण्याच्या वेळी मुलाच्या बापाने अगर दुसऱ्या वडील माणसाने वधूला साखरपुडा देणे. ' शेनफड्याच्या पोरल्ये कुकू लावाल्ये मीन् माह्या भासा धरनगायी गेल्द्र '(खानदेशी) **्सरसें होर्णे-करणे-**सीभाग्यकायम राहणे; टिक्लें. **्सर**-क्षण-संरक्षण करणे-सौभाग्याची काळजी घेण; नव-याची काळजी वाहण; जपण. म्ह ० बोडकीला कुंक वांझेला कातबोळ कशाला पाहिजे ? =विधवेला कुंकवाची उठाठेव कशाला ? सामा-शब्द- -कुंकवाचा(ला)धनी-पु. नामधारी, सस्वहीन नवरा, मालक 'इंद्र-मला कुंकवाला धनी पाहिजे.' -भा ९०. कुंकुगोप-**चंदन**-न. १ (ल.) मिश्र विवाहाची संतति. २ ( ल. ) चांगला न शिजलेला, गोळा झालेला भात.

कुकुणक- ५. दुधाच्या दोषामुळे मुलांच्या बोळ्यांना होणारा एक रोग; याने डोळे खाजतात व त्यांतून पाणी येते, डोळे उघडतां येत नार्हीत. –योर २.६५३. [सं.]

कुकूम—न. (गो.) कुंकू.

**कुंकोत्री-**—स्री. कुंकुमपत्र पहा.

**कुकोबा—पु. बायक्या; पोरकट माणुस; मेवपात्र; नाब**लि**;** भोलानाय; अजागळ.

कुक्कुट---पु. कोंवडा ( पाळलेला अथवा रानटी ). [सं.] **्युद्ध-न.** कोंबडयांची झुंज. [सं.] -टासन-न. योगशा-स्नांतील एक आसन, प्रथम पद्मासन घालून नंतर दोन्ही हात मांडया व पोटऱ्या यांमधून बाहेर काढावेत व दोन्ही हातांचे पंजे जिमनीवर टेकून त्यांच्यावर शरीराचा सर्व भार तोलून मांड्या जितक्या वर उचलतां येतील तितक्या उचलाव्या व शरीराचा सर्व भार सांभाळावा. -संयोग ३३६. [सं.]

कुक्कर-- प. कुत्रा. ' इतक्या पावसांत, अंधारांत जाणारा

कुखावर्त—वि. दोन्ही कुर्तीवर कंसांचे भोंवरे असणारा (घोडा). हैं छुभ लक्षण समजतात. —अश्वप १.९४. [सं. कुक्षि+ आवर्ता

कुगर्णे—िक. (बे.) ओरडणें; हाक मारणें. [ध्व.] कुगळा—पु. (बे.) कोंवळा फणस.

कुगार, कुंगार—न. भिक्षेक=यांचा तांडा, जमाव. -िव. गरीब; कंगाल; क्षुद्र (माणूस, गांव). 'वदसुरत कुगार असिल्या तरी घरिच्या पोरग्या बावयासी कोण्ही रजावंद होत नाहीं. ' -पेद ८.३६. [कृ=वाईट+कार-गार]

कुष्रह—पु. अनिष्ट प्रहः अञ्चभ प्रहः रिव, मंगळ, शनि, राह, केतु, यांना अञ्चभ ग्रह समजतात. [सं. ]

कुप्राम—पु. आडगांव; खेडें; वाटसरूंची जेथें गरज भागत नाहीं व जेथें अप्रिदोत्री, वैद्य, सावकार, नदी हीं नाहींत असे खेडें. 'प्राम कुप्राम पुऱ्या अप्रहारें।'—आपू १०. [सं. कु=वाईट+प्राम=गांव] व्यस्ती—वास्य-पुत्री. खेडयामध्यें राहाणें; स्थाईक होणें. कुभोजन, कुळहीनसेवा, कोधमुखी भार्या व कुप्रामवस्ती या चारवाईटगोष्टी आहेत. (कि॰ करणें; काढणें; कंटणें; सोडणें.) [सं.]

कुंग्न्या—िव. (व.) हलकट; दरिद्री; कवडीचुंवक (माणूस). [ कुंगार ]

कुच-पु. स्त्रीचा स्ततः, पयोधरः, थान. 'कटा मियां चाटिला। कुचस्बेदु। -ज्ञा १३.५३९. 'कुच धुकुंकुमचर्चित चांगले।' -वामन रुविमणीविलास २९. [सं. कुच्=संकोचपावणें; पो. जि. कुचास] •कसणी-स्री. चोळी. 'वसन आणि कुचकसणी फेडुनि।' -अमृत २४. •कुंभ-पुभव. (काव्य) मोठाले स्तन. [सं.]

कुच--पु. कूच पहा.

कुचकट, कुचका—वि. कुजका पहा.

कुचकर्णे—सिक. (व.) टोचणें; भोंसकणें.

कुचकामाचा—वि. (हिं.) अगर्दी निरुपयोगी (निपे-धार्थी षष्ठयंत प्रयोग). [हिं. कुळु काम का नही.]

कुचकुच-कूच-की. कुजवुज; इलक्या स्वराचे भाषण; अप्रगट भुमका. 'कुचकुच सख्यांची अन्यथा देखियेली।' -सारुह ३.६१. २ बाजारगप्प; अफवा. [ध्व. सं. कुज्-अठयक्त शब्दे.] बुक्तचकुचर्णे-अकि. कुजवृज करणे.

कुचकुची—श्री. जोंधळयाचा एक प्रकार; दुधमोगरा; याचा हरडा फार उत्तम लागतो.

कुचकुचीत—िव. (गो.) फार; पुष्कळ; गर्द. कुचकुछी—सी. (राजा.) गुदगुली. (कि॰ करणें; होणें.) कुचंडा—िव. (माण.) चिक्कु; कृपण.

कुचडी---शी. (व. ना.) घाणेरडा बोळ, गही; अडच-गीची जागा; बेपट. [फा. कचह=बोळ]

कुंचर्ड, कुचर्ड, कुंचड—न. १ लहान मुलांचे किंवा बाय-कांचे (बालंतपणांतील) डोकीस घालावयाचे टोपडे; लहान कुंची. २ (ल.) संकुचित व गैरसोयीचें घर. 'हें कुंचडें घर आहे.' [सं. कुच=संकोच पावणें]

कुचणी-स्नी. हातभर लांबीची पहार; सबल.

**कुंचणी, कुचणी**—सी. १ डुकराच्या कॅसांची कुंचली; कोष्टयाची कुंचली. २ कुंची अर्थ २ पहा.

कुंचणें—उकि. कुंचलीनें साफ करणें. [ कुंची ]

कुर्चंद्न-न. रक्तचंदन.

कुचंद्या—स्त्रीअव. (व.) खोडचा; कळ. 'लहान मुलाच्या कुचंद्या करतो.'

कुचिनिदा-दी — स्त्री. कुचेष्टा, कुचाळ्या;ब्यंगोक्ति; वाईट आरोप करणें (कि॰ करणें.) कुचिदी—कुचिवंधी पहा, या शब्दांचा एकमेकांऐवर्जी जरी उपयोग करतात तरी ते अगदीं समानार्थक मानकेले नाहींत. [सं. कुत्मु=िनदा करणें ]

कुचंबण-मण-णी, कुचंबन—की. १ रोग इ० कारणानीं आलेली कष्टप्रद अवस्था; दुःखाची व पराधीनतेची स्थिति. 'ते परिमळ पालवी साहे कुचंबनें। श्रीचकधराचें।' –शिशु ६९०. २ त्रासदायक स्थिति; खोळंबा; अटकाव; अडचण; पंचाईत. [सं. कुच्=संकोच पावणें.]

कुःचंव(म)णं — अिक. १ दुःखांत किंवा पराधीन स्थितीत तळमळणें; संकोचणें. २ त्रासदायक अडचणींत पडणें, येणें; ठादलेळा त्रास, अटकाव यापासून दुःख होणें; त्रास, दुःख खोटी होणें; आडकाठी येणें; अडचणींतून सुटका न होतां दुःखांत कांहीं काळ काढावा लागणें. ३ कोमेजणें —शर. ४ चुर-डणें; चुरगळणें, 'कां कमळांवरी श्रमर। पाय ठेवती हळुवार। कुंचेंबेळ केसर। इया शंका।'—हा १३.२४० [सं. कुंच्=संकोच पावणें]

कुचर्वी—िकिनि. (व.) हिशोबांत. 'इतकें काम त्याच्या कुचर्बी नाहीं.'[ हिं. कुच भी=कांहीहि ]

कुचमण—सी. (गो.) कुचंबणा; कुचंबण-मण-णी पहा. कुचमुर्च-सिक. १ (गो.) कुचंबावयास छावणें. कुचंबणें. पहा.

कुचमूर्चे—सिक. ( गो .) पोटांत गुरगुरणें. [ ध्व. ]

कुचर-- नि. १ कामचुकारू; कपटी; बुद्धया एखार्दे काम वाईट रीतीन करणारा; अंगचोर. 'जैसे कां कुचर घोडें। बरें दिसे परी आडवीं अडे।' - एभा १३.१३४. 'कुरें कुचर नठयाळ।' -दा २.३.२३. 'कुटिळ कुचर वादी निया।' -तुगा २२६०. २ (ल.) दुर्मुखलेला; द्वेपी; खुनशी. ३ न शिजणारा; मउ न रस्तक इ०); खचरट (मार्ग.), [सं. कु+चर् ]

कांडतां येणारा दाणा.

माती निधून तो उघडा पडला म्हणजे हिरवा होतो त्यास म्हणतात. कुच्चु=गोंडा ]

कुचराई-सी. अंगचोरपणा;अप्रामाणिकपणा; टंगळमंगळ; अळंटळं; (काम, धंदा, व्यापार, यत्न यांमध्रें) कसबचोरपणा. [क्रचर]

कुचलर्णे-- उक्ति. १ ओबडधोबड रीतीने पीठ करणे, भरडा करण; फोडण; चिरडणं. २ मारणं; ठोकणं; ठेचणं; चेचणं; सडकणं. ' त्याला खूप कुचलला.' [ हि. कुचलना, ध्व. ]

कुंचलणें—अकि. कुंचलीनें साफ करणें, झाडणें. [ कुंचा ] कुचला—पु. काजरा ; कों कणांत होणारें एक मोठें झाड. याच्या विया कड्ड असुन विषारी असतात. विया वाटोळघा व फुगीर अस तात. या औषधी आहेत. यापासून स्टिक्नीन व ब्रुसाइन हे मह-त्वाचे अल्कलाइड तयार करतात. कुचल्याचे विष पोटांत गेल्यास धनुर्वाताची लक्षण होतात. त्याचे सत्त्व हदयास उत्ते त्रक, सक्ष्मवाहि-न्यांचा स्तंभ करणारे आहे. कुचल्याची पाने जनावराने खाल्ल्यास जनावर मरतें. ' सजुनि सहकार पिकला पिक लाजेना वरावया कुचला ।'-मोसभा ३.४९. कुचलिन-न. स्टिक्नीन. कुचली-स्री. कुचल्याची बी.

कुचला-पु. संधला. 'विरलेल्या फकीच्या चुन्यांत समभाग विटेची पुड घालून कुचला तयार करात्रा. ' -मॅरट ११३.

कंचला-पु. रंग देण्याची मोठी कंचली अथवा बरा; इक-करण्याची ). [ सं. कुर्च ]

जोग्या भाषणानें काढलेली खरडपट्टी; उपहास; टवाळी; टर; हेटाळणी; न्यंग काढणें. ( कि० करणें ). कुचंदी, कुचर्निदा पहा.

[कंचा]

कुचा---पु. खराब झालेली जरतार.

कुचा, कुच्या, गुज्ञा—पु. १ खोमा;पौचा;किचित खळगा; लहान भोंक (भोंवरे खेळतांना भोंव-यांनी पाडलेलें). (कि॰ मारणें). २ भांगठ्याजवळच्या बोटाने मारलेला टचका. कुचे मारणें-बादविवादांत टोमणा मारणें.

कुंचा-9. १ मोराच्या पिसांचा कुंचला, मोर्चेल. ' उभिला होणारा; कठिण (कडधान्यांतील दाणा). ४ त्रास दंणारा; छच्चा; जिसा देउली । जाणोनि कुंचा । ' –हा १३.६५८. २ मोळ गवत, शाईट; खडतर (खडकाळ रस्ता, दुर्बोध लिखाण, गिचमिड डुकराचे केस, ताड व इतर झाडांचीं पाने यांची केरसुणी. ३ विण-करांचा सुतास खळ लावण्याचा कुंचला, हा झाडाच्या बारीक कुचर—पुन. चाड; धान्यांतील न शिजणारा दाणा; न मुळधांचा केलेला असतो. पुतास पांजण केल्यावर ह्यांने सत साफ करतात. सामान्यतः चिताऱ्यांच्या कुंचल्यासिह म्हणतात. [सं. कुचर—पु. बटाटा जमिनींत तयार होत असतांना त्यावरील कर्चः, कुच्=संकोच पावर्णेः; सीगन कुच=पुंजकाः, ते. कुंचेः, का.

> कुचाग्र--- स्तनाग्र; थानाची वोंडी. 'कुचाग्रावरी वर्षतें नेत्रपाणी।'[सं.]

> कुचाल—स्री. दुराचरण; कुमार्ग; वाईट चाल. 'मित्रा त्वां कुचाल सोड्न उत्तम चाल धरली. '-बाळ २.१९९. [सं. कु+

**कुचाळ-का-**-वि. कुचाळी करणारा.

कुचाळकी, कुचाळा, कुचाळी-श्रीप.श्री. टवाळकी; थहा. कुचविंधी पहा. 'कहिन कुचाळा कोप तसा।'-आगो २३. [कुचाल]

कुचाळखोर—वि. कुचेष्टा करणारा; खोडकर; खटपाळ; त्रासदायकः निंदकः टवाळी करणारा. [ कुचाल ]

कुंचाळणें--अित. कुंचल्याने साफ करणें; उजळा, जिल्हई देणें. कुचाळॉ—पु. (गो.) निंदा; मस्करी; खोडी. -वि. कुचाळी, निंदा करणारा.

कुचि-ची--श्री. किल्ली. 'मुक्तीचा दारवटा। उघडांवेआं कुचिआं वंकटा । ' –िशशु ४२०. [ हिं, कुंजि ]

कुंचित(कपोछ)—न. (नृत्य.) नृत्यांत थंडी वाजणे, ताप आला असे दाखविणें; भय वाटणे वगेरे प्रसंगी गाल आक्रसल्या-सारखे दाखविणे. कुंचित(करण)-न. उजवा पाय पुष्कळ खाली कर्णे व उजवा हात कुंचित कह्मन डाव्या बाजूस उताणा कह्मन राच्या मानेवरील केसांची तारेंत बांधलेली कुंचली (दागिने स्वच्छ ठेवर्णे. कुंचित(दृष्टि)-स्त्री. बाहुल्या व नेत्रप्रांत आकुंचित करणे, हा अभिनय अनिष्ट गोष्ट पाइण्याचे टाळण्याकरितां व डोळे दखं कुचर्चिघी-ध्या, कुचिदी-द्या-सीयव. चीड येण्या लागलेले दाखवयाचे असतांना करतात. कुंचित(पाद)-पु. नृत्यास उमें असतां एक पाय वर उचलून पावलाचा मधला भाग व बोटें आवळ्न घेणें. कुंचित(पुट)-न. नृत्यामध्यें खालच्या कुंचळणं—अकि. ( मोराला ). पूर्ण पिसारा येणें, फुटणें. व वरच्या पापण्या एकमेकीजवळ आणून आकुंचित करणें; घाण, अप्रिय वस्तुचा स्पर्श, अनिष्ट वस्तुदर्शन यावेळीं हा अभिनय करतात. कुंचित(मान)-नृत्यामध्ये चवडे उचल्न टांचांवर उमें राहिलें असतां सर्व शरीराचा भार खालीं दाबला जातो. अशा वेळीं डोक्याने मान खालीं दाबली जाते ती मानेची स्थिति.

> कुचित-खोर-पात्र -- न. कुचेष्टा पहा. - नि. कुचेष्टेखोर, कुचिंद पहा. [सं. कूत्सित]

कुचिद्-खोर, कुचिदा-द्या, कुचित्--वि. कुचाळी करणारा; निदक; खोडकर; बेअज़ करणारा; टवाळ. [कुर्चिदी ]

कुचिदी, कुचनिंदा, कुचुंदी--श्री. १ आळ; आरोप; निंदा; बदनामी. २ उखाळथापाखाळथा; व्यंग काढणें; कुचनिंदा, कुचविधी पहा.

क्चिद्या-चिद्या-स्त्रीअव. हेटाळणी; टवाळी; आळ (विशे वतः लहान मुलांत हृढ ).

कुची--स्री. (व.) कुंची

उपडी आमची।बाहेरी ते वायांचि कुची झांकुं।'-तुगा ३८. [सं. कट]

कुंची-की. १ लहान मुलांचे लहान टोपरें; लांब टोपरें; घुगी. २ रंगाऱ्यांचा: चिताऱ्यांचा, दुकराच्या केसांचा मोठा कुंचला. ३ विणकऱ्यांचा धुतास पाजण करण्याचा मोठा कुंचला. [ सं. कुचू= कोपरा. ] संकोच पावणें-कूर्च. का. कुच्चु=गोंडा; हिं. कुंची ]

कुची भरणें—िक. (व.) ठोकणें; मारणें. 'चांगली कुची भहं नासलेला ( पदार्थ ). [ कुजका ] कां ?' [ध्व.] कुच्या-स्त्रीयव. १( पाडणें या कियापदाशीं जोड्न ) तुकडे करणें, खांडोळी करणें. २ जबर शिक्षा करणें; यथेच्छ घाण, दुर्गधी. [कुजकट+घाण] कुटण, या अर्थाने कुच्या ढिल्या करणे. ३ (तोडणे कियापदास जोडून) (घोड्याच्या) मांडीच्या किंवा घोटघाच्या शिरा तोडणे. ४ ठोका; ठोसा. 'तुका म्हणे आतां लाज धरी बुच्या। टांच-राच्या कुच्या मारा वेगीं।'-तुगा २९५१.

कुर्चुबर्णे—अकि. कोमेज्ञणे. 'की शिरसफूल अखार क्षण-मात्रे कुचुंबी। '-इ २.१३५. [सं. कुच्=संकोच पावणें]

कुचेदा-पु. ( हि. ) कारस्थान; मसलत -शर.

कुचेष्ट(प्टे)खोर, कुचिष्ट-वि. टवाळखोर; कुचेष्टा कर- कुंजडा ] णारा; कुटाळकी करणारा. [ सं. कु+चेष्ट ]

क्रचेष्टा-क्रचोदी---स्री. कृचिष्टा; कृचिष्टाई; कुचाळी; क्च-विदी; विडंबन; निंदा; थट्टा. 'कुचेष्टेवांचून प्रतिष्ठा वाढत नाहीं.' [सं. कुचेष्टा]

कुचो-- पु. (गो.) माडाचा शेंडा. कुंचा पहा.

कुचोद्य-न. १ कुचेष्टा. (कि॰ करणें). २ विकल्प; कुकल्पना; वाईट विचार. ( कि॰ काढणें ). ३ कुभांडी स्वभाव; कुटिल वृत्तिः 'त्याचे भांगी कुचोध भाहे. ' ४ कुचोधाचे पांखरूं-कुचेष्टे-खोर. [ सं. कु+चोद् ]

कुच्चा-पु. कुचा पहा.

कुच्ची-- स्त्री. (क.) विणक्ष-याचा कुंचला.

कुच्छरोटी, कुच्छ लंगोटी—(हिं.) कांहीं तरी अन्न आहे कांहीं तरी वस्त्र आहे अशी स्थिति; अतिशय विकट परि-स्थिति; दारिद्यावस्था.

॰ पंचमी-स्री. शुद्ध पक्षांत मंगळवारीं आलेली पंचमी. ही अञ्चभ मानतात. [ सं. कुज+पंचमी ] ॰ स्तंभ-पु. १ ( अप. कुच स्तंभ ) मंगळाची भापल्या कक्षेतील एखाद्या नक्षत्रांत स्थिरता. २ ज्योतिषविषयांतील एक उपयुक्त योग (लौकिक दर्शक). [सं.] कुंज-पुन. लतागृह; गुंफा; वेली वगैरेनी आच्छादित अशी जाळी; लतामंडप. [सं.] • भुवन-स्थान-न. लतामंडप; (क्रीडा वर्गेरे करण्यासाठीं उपयोगी). [सं. ] • धन-न. १ कुंज-कुची--वि. खोटी; लवाडीची; दिखाऊ. 'होती दृष्टी आंत भवन. २ गोकुळांतील श्रीकृष्णाचे की हास्थान. 'हें कुंजवन अशी कल्पना कर. '-रासकीडा ३.

> कुंज-पु. १ छपराच्या दोन पाख्यांनी झालेला आढ्याचा कोपरा; चौकटीचा, रस्त्याचा, नदीचा कोपरा. २ छपराच्या कोपऱ्याच्या बाजूनें लावलेली गवताची झडी. [फा. कुंझ=

कुजकट, कुजट, कुईट-वि. नासकट; वाशेरा; घुरट,

कुजकटाण, कुजटाण—की. कुजलेल्या पदार्थाची दमट

कुजका, कुचका—वि. १ कुजलेला; सडका; नासका; २ (ल.) विश्वासघातकी; खोटा; कुत्सित; कपटी. [सं. कुय्≔ कुजर्णे ] •कवंडळ-५. (ल.) कुजक्या मनाचा; तिरसट; मत्सरी; खुनशी (मनुष्य.) ०नासका-वि. घाणेरडा; निरुपयोगी.

कुजडा--वि. मनाचा कुचकट; मत्सरी; खुनशी. [ कुजणें ] कुंजडा-पु. १ भाजीपाला विकणारी एक जात व तींतील व्यक्ति; केवटा. २ कृपण; कंजूष; हलका; क्षद्र माणुस. [हि.

कुजणें-अित. १ खराब होणें; सडणें; नासणें. २ (सोंग-ट्यांचा डाव) जूग न उठल्यामुळें, सही न झाल्यामुळें व कच्च्या फिल्न आल्यामुळे पढलेले दान सोंगटगांस लावतां येत नाहीं अशी स्थिति. कुजी पहा. [सं. कुथ ]

कुंजाणं -- अकि. शब्द करणें; गाणें. 'कोकिळा कृष्णवर्ण कुंजती।' -एरुस्व ३.९. 'विविध पक्षी कुंजती।'-जै ३.७०. [ सं. कुज=शब्द करणें ]

कुर्जं(जां)त्र---न. प्राणघातक यंत्र. 'मज पांता घातैली कुजांत्रें।'-शिशु ८०१. 'आणि मज अमर करी। न मरेचि शक्तास्त्री । कार्षे कुजंत्री । नाहीं मरण। ' -कथा १.२.५०. [सं. क्+यंत्र ]

कुजन-पु. वाईट स्वभावाचा माणुस; दुर्जन; नीच मनुष्य. 'न निश्चय कथीं ढळो कुजनविद्र बाधा टळो।'-केका ११९. [ ŧi.]

250

कुं जप्पा—की. (सांकेतिक) गोफण. -गुजा ४२-४३.

कुजबुज-की. कुणकुण; हल्लु हल्लु बोलणें; अफवा; कंडी. [सं. कुज्=भव्यक्त शब्द करणें; कुज द्वि.]

कुजबुजर्णे--अित. हळु हळु बोलर्णे; कुचकुचर्णे; पुटपुटर्णे. [कुजबूज, कुज्=अस्पष्ट शब्द कर्णे.]

कुं जर — स्री. एक प्रकारची रानभाजी ही जोंधळ्याच्या होतांत व बांधावर उगवते. कोंबळी पार्ने व देंडा यांची भाजी करतात.

कुंजर- रु—पु. १ हत्ती. 'कां जालें आंगधुणें । कुंजराचें ।' -ज्ञा १३.२३२. 'संगात कुंजर मस्त हत्ती ।' -ऐपो ११ [सं.] २ (समासांत) श्रेष्ठ; जसें-पुरुषकुंजर. ३ पक्षी; पिंगळा. [सं.] ०भार-पु. गजदळ; हत्तीचें संन्य. ०शौच्च-न. गजस्नान. [सं.]

कुंजरडा--वि. कुंजडा अर्थ २ पहा.

कुंजरा--वि. १ एक भाजी; कुंजर पहा. २ भाजी विकणारा; कंजडा अर्थ १ पहा. ३ कुंजडा २ पहा.

कुंजरी--स्रो. १ हतीण. 'कां लवणाची कुंजरी।'-ज्ञा १५,३१८. २ गजदळ; हत्तींचें सन्य. [सं.]

कुजिचिणें—उकि. नासविणें; सडविणें. [कुजणें प्रयोजक ] कुजिष्टाण--स्री. कुजक्ट घाण; सडलेल्या पदार्थाची घाण. [कुजट+घाण]

कुजा-ज्या—पु. १ खुजा,पाण्याचे मातीचे भाडें २ महके; पुरहे. [सं. कु+ज १ फा. कुजाह ]

कुजांतर-रु-न. कुयाडें; चेट्क; कुजंत्र पहा. 'कुजांतरूं नाही ऐसें। जेण यां पुसेयांची दांतिबिळी बसे।' -शिशु ८४४. [सं. कु+यंत्र]

कुंजारीण-स्त्री. कुंजारी जातीची स्त्री.

कुर्जी—की. १ (बुद्धिवर्जना खेळ) राजास प्रतिपक्षीय मोह-याचा प्रत्यक्ष शह तर नाहीं, पण शहावांचून मोकळवा जागीं खेळावं म्हटलें तर तसें घर मोकळें नाहीं अशी विनतोड आपित्त येजन डाव अडणें. या डावास बरोबरी मानतात. २ (सींगटशांचा खेळ) सींगटी खेळावयास जागा नाहींशी होणें [कुर्जणें]

कुंजी-जिका--श्री. किल्ली; चावी. [हिं.]

कुंजी-वि. (व.) मोहोरका; पुढारी. [सं. कुंजर]

कुँ जीर, कुँ जरु, कुँ जुरु—पु. कुंजर-रु पहा. एक वेल श्रीत कोणत्याहि इसमास नेहर भाजी हिला पावसाळयांत वारीक फळांचे घोस येतात. फळाच्या श्रीति—की. अबवेपणा; वेश वियापासून गर्द केशरी किंवा पिवळया रंगाच तेल निषतें, ते खरजेवर लाबतात. अफूच्या विषावर या पाल्याचा रस पाजतात. कल्यागती उत्पन्न करणारी की.

कुज्या — सी. (ज्यो.) ताऱ्याचा क्रांतिवृताशीं कोन होतो त्याची ज्या. [सं.]

कुझामिसरी साखर—की. खडीसाखरेवा एक प्रकार. −कृषि ४८६.

कुट-न. ( कों. ) धान्यसपान वावयाचा हुंडा.

कुट-की. (गो.) हळकुंड; खुंटली; कुडें.

कुटका-को--प. तुकडा; मोडलेला कटका (काटी, भाकर, नारळ, दोरी इ० चा). 'कां पाषाणाचिया माथां। हांडी फुटली पार्था। जीवीं तेसे सर्वथा। कुटके जाले। ' - ज्ञा १६.३६८. 'तेष कुटका एक यावया हाता।' - एभा १०.३१०. ०तीडून देणें-स्पष्ट नाहीं म्हणून सांगणें; निश्चन नाकारणें. [सं. कुड्=कापणें]

कुटकी—की. औषधी वनस्पति; हें रुद्दान झाड हिमालयावर ९ ते १५ हजार फूट उंचीवर विपुल होते. हें फार वर्षे जगते. यांच मूळ नरम असून पानें अधेगोल, देंठाकडे बारीक व टौंकाकडे रंदर, गुळगुळीत, कातरलेलीं असतात. झाडास निळधा रंगांचे दाट घोस यतात. कुटकी फार कह असून बहुतेक ज्वरावर काढधांत वेतात. —वगु ७.६७. बाळकह; हें सौम्य रेचक आहे. पाण-यरी, जलोदर, काबीळ यांवर उपयोगी आहे. [सं. कटुका; हं. कुटकी; गु. कडु; वं. कटुकी; का. केदारकटकी]

कुटकी—जी. (कों.) लांकडी दलपी; तुकडा; काटकी. [सं. कुटर्≔कापणें]

कुटकुट—न. अपचन झालें असतां पोटांत होणारा आवाज. ' पोटांत कुटकुटतें. ' [ ध्व. ]

कुटकुटीत--वि. (गो.) १ पूर्ण न शिजलेला. २ नारीक व सुदृढ शरीरयधीचा. [कुटका]

क्टकें—वि. तुटलेलें. [ बुटका ]

कुटज-न, कुड्याचें झाड. 'हें मोठें नवल अहो लाजविला पारिजात कीं कुटजें '-मोआदि ३२.७. [सं. ]

कुटण--न. ( ल. ) टोकणें; मारणें; बढवणें; फरमाशी मार देणें; इग्या मार देणें. ( कि॰ काढणें; निघणें ). [ सं. कुट्ट-कुटणें, कुटन; का. कॉटण; ते. कोट्टु ]

कुंद्रण-वि. कुंटीण; मध्यस्य स्त्री; जार व जारिणी यांचा योग घडवृन आणणारी स्त्री. [सं. तुड्-कुटण, निंदा करणें; कुटिनी]

कुंटणकी — की. १ कुंटणीचें काम. २ कुटाळकी; चुगली; चहाडी. •स्वाना-प्र. कोणतेंहि घर, जागा वगेरे कसव करण्यासाठीं इतर कोणत्याहि इसमास नेहमीं वापकं देतात तो. -घका २६०. •िर्गि-की. भडवेपणा; वेदयांस त्यांच्या धंयांत मदत करणें व त्यावर निर्वाह करणें. •मावद्यी —की. चाहाडया सांगृन नसत्या कलागती उत्पन्न करणारी की. कुटर्णे-- मित. दुःख मानणें; कुढणें. 'हर्षे द्रोण न कोपे पुत्रोत्कर्षे कुटे न कुटिताहि।'-मोद्रोण. [सं. कुट; सीगन कुर]

कुटणें--जित. १ चेचणें; चेचून बारीक करणें; पृड करणें. 'दांभिकता ही हळदी कुटा।'-मुआदि १.६५. २ (छ.) ठोकणें; पिटणें; मार देणें. 'कुटिल प्रजाहि जो गोपीडक तो ब्राह्मणा न कां कुटिल?'-मोनिराट ३.५. ३ ( छ. ) एखादा विषयाची सुक्ष्म छाननी करणें; अतिहाय चर्चा करणें. ४ (टाळ) बाजविणें. 'तुं कुटतोस कीं नाहीं रोज टाळ?'-नामना ६६. ५ (छ.) बलात्कारानें संभोग करणें. [सं. कुड्=कुटणें, ते. कोट्द; फ्रेंजि, कुर]

कुरणो-पु. (कु.) होखंडी बसा (कुरण्याचा).

कुटतांदूळ-पुभव. संडतांना कण्या होणारे तांदूळ; कण्या. कुटतुम-पु. (कु.) काटकोन; गुण्या.

कुटन —न. (व.) दोन च-हाटांच्या जोडावर बांधलेलें लांकूड. कुटरा—वि. सडतांचा कण्या होणारा (तांबूळ). [कुटणे] कुटला—पु. (राजा.) कुटलेला भाताचा भुगा; कुंडा. [कुटणे] कुटलेश्वर—पु. (गो.) कुटलाचा, भांगठयाच्या पेराचा फटका.

कुटळ--वि. (व.) ठोकळ.

कुटा-प. १ लाखांचा चेचा; भुकटी. २ वाळलेल्या मास ळीच्या कुटीचा भुगा. ३ (राजा.) फणसाच्या भाठळींत मीठ, तिस्वट घाळून केलेला भुगा, पृड. ४ पृड; भुकटी. ५ कारळे तिळांची कुट्टन केलेली चटणी. [कुटणे]

कुँटा-वि. हंगडा. 'काणाकुँटा व्याधिव्याप्त ।' -एभा ६३.२०६. [सं. कुट्ट्=हंगडें असर्गे]

कुटाई—की. १ कुटण्याबद्दलची मजुरी. २ कुटण्याची किया. [ कुटणें ]

कुटाकुटी-कूट--की. १ ठोकाठोकी; मारामारी; रुट्ठा-रुट्ठी. 'मीपणा होऊनि कुटाकुटी।' -दावि ३८८. २ वाद-विवाद; काथ्याकूट; बाचाबाची. ३ (सोंगट्या) मन लावून क्षेक्रण; एकसारख्या खेळणं; त्यांत दंग होणे (उपहासानें). कुटणे]

कुटाणा—पु. (कॉ. व. क.) त्रासदायक खटेरहोप; अनेक उद्योगीचा एकदम अंगावर पडलेला बोजा; त्रास. [कुटलें]

कुटार--न. (खा. व.) धान्य काढलेल्या कणसांचा चुरलेला भाग (यांत कॅगांची टरफलें, झाडांचा पाला वेलाचे तुकडे मिसळे लेले असतात); कुट. -वशाप ५२.१. [कुटणें]

कुटाळ-स्तोर—वि. कुटाळकी करणारा; निंदक; वेअबू करणारा; उपहास, टवाळी करणारा; कु वेष्टेस्रोर. [सं. कुड्=िनंदा करणें; कुटिल; कुट+आळ]

कुटाळकी, कुटाळी—की. कुवाळी; कुवेष्टा; वेअबू.

कुटाळखोरी-गिरी--श्री. (कुण.) कुटाळकी.

कुटि, कुटिका—की. सोंपडी. 'भाल्या मोडकळीला कुटिका तुरळक कुठें कुठें असती।'-विक १०१. [सं. कुटी]

कुटिल-नि. १ वांकडें; वक. २ (ल.) दुष्ट; निंदक. (समासांत) कुटिल्युद्धि-तर्क-दृष्टि-भाषण-भाषी-स्वभाव. 'तूं मिलन कुटिल नीरस जबहि पुनभेवपदेहि कच साच '-मोकचो-पाख्यान ५७ (नवनीत पृ. २६८). 'कुटिल कुचरवादी निय।' -तुगा २२६०. ३ अपकारी; द्वेषी; खोडकर; मत्सरी. ७ कुरले (केंस) 'आइक कुटिलालकमस्तका। धर्नुवेद त्रिंवका।'-ज्ञा १०. २१५. [सं. कुट्चवंकडा होणें, कुटिल्चक हे ने व्हेह-पु. व्यंग शरीर; खोडकर, दोष्युक्त शरीर. ० देही-पु. व्यंगशरीराचा माणूस.

कुटी—ली. झोंपडी; (सामा.) पणैकुटी; लताकुटी. 'आणि मनसर्पाची कुटी' –ज्ञा १६.२४३. ०च्चक-पु. संन्यासी. 'कमैं त्यागोनि झाला संन्यासी। झानध्यान नाहीं मानसीं। अनालगीं स्वप्रामवासीं। कुटीचक तयासी बो लिजे।' –एभा १८.१७७. [सं. कुटी=झोंपडी]

कुटी—की. निवेचें भाषण; निंदा; आळ. 'तर अंगा ये कुटी कवणाविया।' —भाए ६१३. ' न गणित कुटी बोलती। आइकतां तुज।' —हा २.२१८. ' पारिखयांसी सांगतां गोष्टी। घरची कुटी खातील। ' —तुगा १२४. —ित. कपटी; कुत्रिम. ' तों कुटी खगतन् जडावली।' —भाषावि ३२. [सं. कुट्=वांकडें होणे] ०च्चे बोट-न. निवेचा डाग. ' कपसा उदयलें कुंष्ट। भावितां कुटीचे बोट।' —हा १६.१७८.

कुटी—स्ती. १ वाळलेल्या मासळीची पृड. २ (ल.) (विनोदानें) ठोकणें; मार्गें (विद्यार्थ्यात हृद). (कि॰ काढणें), 'आज सुटी उद्यां कुटी. '[कुटणें]

कुटी—सी. एक फुलझाड.

कुटी—१ (बे.) लहान कुळव. २ खंटी; कापड ग्रंडा-ळण्यासाठीं केलेला लांकडी ठोकळा.

कुंटीण-ली. कुंटण अर्थ १ पहा. [सं.]

कुटीमेटी-- बी. घरदार.

क्टीर-पु. झोंपडी; लहान घर. [सं.]

कुटीर-व. कुटरा पहा. [कुटणें]

**कुटींच**—वि. कुटलेर्जे.

कुरीळ-कुटिल पहा.

कुटुंब — न. १ घरांतील माणसें; परिवार; खटलें. २ घरधनीण. ३ सामान्यतः पत्नी; वायको. [सं.; दे. कुअण्डो ] सामाशब्द — ०क्क(का)क्रेग्डी – वि. कुटुंबाचा भार वाहक; चाकरासारखः रावणारा; घरचेंग कर्ता, मिळविता. 'ईश्वरीं कानकोंडा जाला' कुटुंब काबाडी। ' –दा ३.४.४७. ०कलह-५. भाजवंदकी,

 कि चि-वि. ज्याच्या कृदंबांतील सर्वच माणसें । कवी आहेत असा. •घात-पु.-सबंध कृटुंबाचा नाश. [सं.] घातकी-वि. घरादाराचे वाटोळे करणाराः कुटुंबाचा नाश कर-णारा. [सं.] •वत्सल-वाला-वाळा-वि. १ स्त्रीपुत्रांवर फार प्रेम करणारा. २ बायको, मुलेंबाळे असलेला. 'दरिदी दीन कुटुंब-बत्सल तयास द्रव्य देता झाला ।' [सं.] •शास्त्री-वि. ज्याच्या कुटुंबांतील सर्व लोक शास्त्रसंपन्न आहेत असा. [सं.] -बारी-वि. कुटुंबवत्सल. 'एका जीवा वरी। होतो दोन्ही कुटुंबारी '-तुगा 8090.

कुटूंबण-न. (गो.) महसूल उरवृत दिलेली जमीन. [कुटुंब] कुटुंबॉ-पु. (गो. ) एक पक्षी.

कुटुंबी--पु. १ गृहस्थाश्रमी; घरभारी. २ (कों.) दूरचा नाते-वाईक। आप्तः चार पांच पिढ्यांचे अंतर गेले आहे असा सर्पिड, सगोत्र, नातेवाईक. [सं.]

कुटुऱ्याची चोळी--ली. (गो. ) देश्या वंगेरे स्त्रिया घालतात अशी विशिष्ट प्रकारची, घटटू बसणारी चोळी.

कुटूर--(गो.) कवड्याचा (पक्ष्याचा) शब्द. [ध्व.] कुटूरचें-कि. (गो.) क्वडयाचें (पक्षाचें) ओरडणें. कुटें-वि. कुबडें; लंगडें. [ सं. कुट्=बांकडें होणें ]

कुटो-पु. (कु.) मासळीचे खत. कुटी पहा.

कुट्टक-वि. (व.) कुटाळ. 'येथील लोक भारी कुटक भाहेत. '

कुट्टक (करण) --न. (नृत्य) उजवा हात उजव्या खांदा-वर व डावा हात डाव्या खांचावर ठेवून वोटे खांचास टेकणे व दोन्ही पायांचीं बोटें जिमनीवर हळु हळु आपटणें. [ सं. ],

कुट्टण--न. १ पीठ; चूर्ण. २ कुड़ा; कुंदी; ठोक; मार; मार-झोड; पदार्थाची कुटाकूट, चेंचाचेंच. (ऋ० काढणें, निघेंण). [सं. कुइन ]

कुट्टन(चिबुक)--न. ( नृत्य ) दांत एकमेकांशी घासणे (भय वाटण, यंडी वाजणें, रोग झालांसे दाखविण यांचा द्योतक भभिनय ). [सं.]

कुट्टनी--स्री. कुंडीण. कुंडण पहा. [ सं. ]

कुट्टमित--न. सीत्कारादिक चिन्ह कपटाने करणे. 'कपटें सीत्कारादिक चिन्ह जया त्यास कुट्टमित नांव ।'-अकक गंगाधर रसक्लोल २.१३४.

कुट्टरें, कुड़तरें-न. (गो.) केसांच्या अंबाड्याखाली लोंबकळत ठेवण्याचा एक दागिना. •मांजर-न. (गो.) कुरकुर आवाज करणारें, काळें रानमांजर; ऊद; कांडेचोर.

चटणी; पृड; चर्ण. [कुटणें ] २ ठोक; मार; कुंदी. (कि० काढणें; एथेंच आहे, कुठें गेलों नाहीं. '[सं. कुत्र ]

निघणें). ' बापानें मला यथास्थित कुटा काढून हांकुन बाहेर लावलें मसतें. ' -बाळ २.२४८. ३ घोकंपटी. (कि॰ मारणें.) ' घोकं-पटीची किंवा कुट्ट्या मारण्याची रीति तयार होते. ' -बाह्मण ब त्यांची विद्या.

कुट्टी--की. (गो.) धुताराचें एक लांकडी हत्यार; मोगरी; ठोकणी; पटाशी वगैरे ठोकण्याकडे याचा उपयोग होतो. [कुटण] कुट्टू-- पु. (माळवी) एक उपवासास खाण्यायोग्य पदार्थ.

क्रटचाक्रटचा-किवि. (व.) इलुइलु; जेमतेम. 'कुटचा कृटचा घरापर्यंत पार्यी गेला. '

कुटबाल-ट्येल-न. (की. कु.) यथेन्छ चोपणे; बह-वर्णे, (कि॰ काढणें; निघणें.) [कुटणें+तेल ]

कुठचा-ला, कुठील-वि. कोणत्या ठिकाणचा, गांवचा, जागेसंबंधीं ? [ कुठें ]

कुंठ(र)चें—वि. (गो.) लंगडणें.

कुंठणं - अकि. थांबणं; कुंठित होणे; खोळंबणे; अवरोध होणें, केला जाणें; बंद होणें. 'पाहा पां असमसाहास । जेय कंटले निर्देश।' -ऋ १.२४७. 'मग संतुष्टीच्या ठायीं। कुंठे सहजें। ' −ज्ञा ४१. [सं. कुण्ठ्≕लंगडे असणे ]

कुठणें-ने-किवि. कोठून ? कोठपासून ?

कुँठता—स्री. अटकाव; प्रतिरोध; प्रतिबंध. [ सं. कुंठ् ]

कुठपर्यत-पावेतां-घर--किवि. किती लांब, दूर; कोणत्या मजलेपर्यंत, अंशापर्यंत, पायरीपर्यंत, प्रमाणापर्यंत; कोणत्या काळापर्यत.

क्रें ठघ(चि)णें — सिक. अडथळा आणणें, करणें. 'कां राजाज्ञा भव्यवहार । कुंठवी जेवीं । ' −ज्ञा १८.७३३. [सं. कण्ठृ]

कुठार—९. कुऱ्हाड; परशु; लांकडें फोडावधाने एक इत्यार. 'देत्ये हात चला जी घेत्ये फळभाजना कुठारा या।'-मोवन १३.८९. [सं. कुठार, कुट्ट=तोडणै; दाविड कुट्ट; ई. कट् ]

कुठार-न. कुटार पहा.

कुठाविर्णे—न. कोठाविण पहा.

कुंठित-वि. १ यांबलेलें; अडविलेलें; खोळंबविलेलें; खुंट-लेलें. २ घोटाळलेला; निरुत्तर; किंकतैब्यतामुढ. [सं.] ॰पन्न-न. कलमाकलमास लबाडी दियोन आली सबब यापरतें बोलणें नाहीं म्हणून दोरा लेहून घेणें तें. -भाअ १८३२.

कुठून-ठोन-किवि. कोणता देश, काल, प्रमाण, विषय यापासून ? [सं. कुत्र ]

कुर्छे--किनि. १ कोणत्या जागी, स्थर्ली ? 'कुठें जाशी भोगा तर तुझ्या पाठीशीं उमा ! '-मसाप ४.४.२७२. २ (मुख्यत्वें क्रद्रदा-ट्रट्या--पु. १ लाह्यांचें पीठ; तिळांची बुदून केलेली जोराने उच्चारलें असतां ) को इनहि; कोठेंहि ? ' मी तेव्हांपासून कुठोऱ्याचें नांव। दोघांचेहि पाव हात जाती। ' -तुगा ३४१५. [कोठी]

कठोरी-पु. कोठारी. 'चोर कठोरी एकेचि ठायीं। वेगळें पाहावें न लगे कांहीं। ' – तुका ३७२.

कुठोरी-किवि. कोठवर ? कोठपर्यंत ? [ कुठ-वेरी ]

कुछ-ज्जा. कोंबडचा वंगरे पक्ष्यांना हाकून लावण्याकरितां उच्चारावयाचा शब्द. [ध्व.]

**कुर्ड—9. १ काटक्याकुटक्या व माती यांनी घातलेली** भित (बांबु, कारवी इ०ची). 'ठाव नाहीं बुड । घरें वसविसी कुड । ' -तुगा १३९३. म्हर कुडास कान ठेवी ध्यान≔जपून हुशारीनें कोणतीहि गोष्ट करणें. २ ( नाविक ) गलबतावरील मालाच्या रक्षणाकरितां व सावलीसाठीं डोलकाठीच्या मागे असलेली सांवळथांची झोंपडी. [सं. कुडय=भिंत]

कुद्ध-स्त्री. (कु.) ज्याच्या अंगांत देव येतो तो माण्स भथवा त्याचे शरीर. कुडी पहा.

कुड-डी-वि. खोटें; वाईट; कपटी. 'तुम्हीं चालिजे हें मत कुड । अपाड् कीं ' -शिशु ४८५. 'गीत साळ करी कुडी । ' -भाए २२. 'जेवीं रायापाशील कुडमंत्री। राजबळे अधर्म करी ' -एभा २३.८९२. 'विवेकें कुडी कल्पना पालटीजे। '-राम ४०. [सं. कुट]

कुंड--न. १ पाण्याची विहीर; झरा; तळी (पवित्र); ( चारी बार्जुनीं दगडांनीं बांधलेला ) होद; टाकें; पुष्करणी. २ भांडें; घट; घडा. ३ (व.) कामटीचें तयार केलेलें व हर-मुंजी रोगण इ० लावून घट व टिकाऊ बनविलेलें भांडें. ४ कंडी ( फुलमाडांची ). ' दवण्याचे कुंड घालोनि । ' -ऐपो १५. [ सं. कुंड; कुण्ड्=रक्षणकरणें ]

कुंड-न. पवित्र भगि ठेवण्यासाठी केलेल व मातीच्या चौरस काठांचें किया धातृचें बनविलेलें पात्र, खळगा. कुंड-वेदिका-वेदी-जी. यह, होम, हवन करण्याकरितां केलेली वेदी, कुंड. 'कुंडवेदिका विध्वंसीन समग्र। यज्ञमंडप मोडिला।' [सं. कुण्ड=जाळणें]

कुंड-पु. गोलक या शब्दाखालील कुंडगोलक पहा. [सं.] कुड्रई-न. एक प्रकारचें लौकर तयार होणारें भात.

कु(कुं)डका-पु. (गो.) तुक्डा (कापड, फळ, लांकूड इ० चा ). [कुटका]

कुडकॉ-को-पु. (गो.) तुकडा. (कापड वंगरेचा).

क्र इकी-की. १ पुरुषाच्या कानांतील एक दागिना, हा चार मोत्यांचा चौफुलीसाराजा किंवा एकाच मोत्याचा चौकडवा- गोलक पहा. -महिकथा २१.१५.

क्रिंठोरा--- वि. कोठारी; कोठीवाला. 'चोरा धरितां सांगे सारखा असतो. बुड्या; एक मर्दानी कर्णभूषण (पुरुष व स्त्रियाहि **घालतात खानदेशांत पुरुष घालतात ). खालीं बाळी व वर** त्याला माळ असून ती कानाच्या टोंकावर जाते. नुसती बाळीहि घाल-तात. बेळगांव, खानदेश, वऱ्हाड इकडे मोत्यांऐवजीं फक्त सोन्याची बाळीच असते. 'राम म्हणे घालाच्या कुडक्या चारीहि याच कानीं कीं। मुनि भूषवितां भासे मूर्त स्ववृक्ष याचकानीं कीं।' –भोविराट ७,३३.'मुक्ताफळांच्या कुडक्या तयासी।' –शशिसेनाः

> कुडकी - की. (व.) जप्ती; कुरकी. 'घरावर कुडकी आली.' कु इकु इ-- स्त्री. १ दांता खाली कडक पदार्थ मांपडला असतां होणारा कडकड असा आवाज. २ थंडीनें दांत कुडकुडत असतां होणारा भावाज. ३ कुंग्कुर; पुट्युट; पिरपिर; चिरचिर. 'धिक्कारितां करित कुडकुड।'-दावि ६५. -किवि. थंडी-पासून होणाऱ्या कियेस लावतात. 'थंडी कुडकुड वाजती.'

> [ध्व.; सं. कुड़] **कुड़ कुड़ जें**–अकि. कुरकुरणें; पुरपुरणें; खुरख़रणें; पोटांत गुरगुर्णे. •वाणा-णी-वि. दुमुखलेला; खित्र; रहतोंडघा; नुखरोगी; मुखदुर्बळ; घुम्या. [ध्व;सं. कुड़=विकल होणें.]

> कुडकुडा-डी-पुन्नी. (कों.) थंडींने अंग कांपणे; थंडीची कुडकुडी; कापरें. ( कि॰ भरणें ).

> कुडकुडा-डी-ड्या--वि. १ कुरकुर करणारा; गुरगुर कर-णारा; कष्टी. 'कुडकुडा झाला कपोता।'-माए ३१६. २ संकोच-युक्त; लिजत. 'तैसा भी कुडकुडा होतों केशीराजा।'-सेवा न घडे लाजा म्हणऊनि।'-तुगा १५३८. ३ दुःखी; कष्टी. 'होताती सर्वस्वें कृडकृडी। तितुकेंच कार्य त्यांचे।'-दा ३.२. ₹6.

> कुडकुडीत —वि. कुरकुरीतः, कुरकुर आवाज होणारा(पापड, धान्य ).

> कुडकुड़ो-पु. (कु.) थंडीचा ताप; हिंबताप. [कुडकुडणें] कुडगा—पु (कु.)(कोती) भात लावण्याकरितां तयार केलेला जिमनीचा तुकडा. [कुटका ]

> कुंडगोलक-पु. सधवेचा जारज पुत्र. 'पत्यौ जीवति कुड:स्यान्मृते भर्तरि गोलकः। ' -मनु ३.१७४.

> कुड्यई—की. (कों.) लहान व बारीक, दुबेळक्यासारखी कु डांत घालण्याची मेढ. [कुड+गई]

कुडचा-- पु. एका हाताची ओंजळ; पसा.

कुडचांफॉ-पु. (गो.) खुरचाफ्याचे झाड.

कुडची—स्त्री. (खा.) सद्रा; पैरण; कुडतें. [फा. कुर्ता= खमीस 1

कुडची-कुट्टी-सी. (गो.) लाकडी घण; मोगरी.

कुंडजार-पु. ब्राह्मण स्त्रीस जारापासून झालेला पुत्र. कुंड-

कुडण—न. १ कुंपण; वई. 'दूर्ती याच्या मुखा केलेंसे कुडण। वाचे नारायण येऊं नेदी। '-नुगा ३५७. २ आवाड; वाडगें; पर्सूं; परडें. ३ कुंपण, वई घालण्याची किया. सिं. कुडय= भित] कुडणाचळ-सी. कुंपण घालण्याची किया व तिची मुजरी.

कुडणें — जिल. १ कुंपण घालणें; भितीसारखा कुड घालणें. २ बंद करणें; बुजियणें (रस्ता, मार्ग). ३ केर्देत टाकणें; बंदींत टाकणें, वालणें. ४ अडथळा, आडकाठी, अवरोध करणें. ५ (ल.) दावणें; दडपणें; ओशाळणें. ६ मनांत कुढणें; तळमळणें; खेद मानणें; खिन्न होणें. ७ अवटरणें; दुखणें; ताठणें (पुष्कळवेळ एके ठिकाणीं बसल्यानें शरीर, अवयव ६०). [सं. कुण्ड्=रक्षण करणें; कुडथ=

कुडत(ता)न—न. छतीस अथवा वेवाळीस कवळ्यांचा विडयाच्या पानांचा गहा (पांचशे पानांची एक कवळी) [का. कुर्ता ] कुडतर्णो—कि. ( माण ) कुरतडणें.

कुडता-- ५ १ कुरका; तुकडा. २ कुडचा पहा.

कुडता-ती-ते-कुडताण-कुडत पहा.

कुडताळ-ळा-ळें—न. संकुचित, अस्द जागा. –िव. अस्ट; संकुचित (जिमनीचा तुकडा). [कुडता] ब्ळ्यांत येणें– संप्रशंत येणें (धंदा, ब्यापार).

कुडती—की. १ उंची; जाडी (क्षेत्रफळांसंबंधीं), -िक्रिवि. २ उंचीच्या अनुरोधानें, जाडीच्या अनुरोधानें कडीपाट।ची कडी बगैरे (वस्तु). (कि० लावणें; बसवणें; ठेवणें).

कुडती—की. जाकीट; कमरेपर्यंतचा कोट. [फा. कुर्ता] कुडती—की. १ परटाची मोगरी, ही लांकडी असते. २ (कु)( खुतारधंदा) किंकच्याची टोकणी ३ (कों.) चौरस लांकडी टोकळा; जातें ६० नां उपयोगी. [सं. कुट्ट=कुटण; कुट्टी पहा] कुडतुडणं—सिंक. कुरतुडणं.

कुडत्म-पु. (कु.) गुण्या; काटकोन ( सुताराचा ). कुडते--न. ( खा. व. ) सद्रा. [फा. कुती=सदरा ]

कुडथळ — की. जिला पाटाच्या पाण्याची सोय नाहीं अशी जमीन.

कुडथळ — न. (शेतजमीन) अपुरी जमीन; ठिकें; दळें नोंदणी केलेल्या प्रमाणांत कमी येणारी जमीन. [कुडता] — ळीबिघा-पु. ल्हान विषा; पूर्ण विष्यापेक्षां थोडा कमी विषा. (सामान्य विषा वीस पांडांचा).

कुडनाडचा—वि. (माण.) भूत; समंध इ० नां कोपविणारा ब शमविणारा (मांत्रिक) [सं. कृट+नाडी]

कुडपण-णें — न. लहान, जाड काठी; दांबु; लांकुड; हात-दीड हात लांब व मनगटाइतका जाड लाकडाचा तुकडा. [कुटका]

कुडपर्णे — अकि. १ अवटरणें; मुरडणें (पानं इ०). 'सर्वोची पानें कुडपून गेलीं.' –मराठी ६ वें पुस्तक पृ. २४३.२ आकृति २ टाकणें; सोडणें. 'कुडपियला देस आतां ककं नका बळ।'-ब ६०४. 'कुडपीयेला देश आतां येलं नेदी दुसरी।'-तुगा २९८.

कुउत्रुड - डां---किवि, कुडबुडयाच्या शावाजासारख ( सावाज ), [ ध्व. ]

कुडनुडणें—अकि. १ कुडनुड भावाज करणें (कुडनुडणाचा) २ ( ल. ) अस्पष्ट रीतींने बोलणें; कुरनुरणें [ घ्व. ]

कुडवुडा-मुडा-मुडथा जोशी—५. हातात कुडवुडें घेऊन भविष्य सांपून भीक मागणाऱ्या जोशांची ( अब्राह्मण ) एक जात व त्यांतील व्यक्ति,

कु द्वबुर्डे—न. डौराहृत रुद्दान वाय; जिन्या टोकास विकण मातीची किंवा मेणाची गोळी बसविन्हें आहे अशी दोरी मध्य-भागी बांयलेकी आहे असे एक चर्मवाय. हें सरवेद, कुडबुडे जोशी, पांगुळ, भिक्षेकरी हातांत घेऊन बाजबीत भिक्षा मागतात. [ ध्व. ]

कुडमुड-- ली. (ना.) काकडीची किंवा मुळयाची कोशि-वीर.

कुडय-सी. (कु.) एक जातीचे भात.

कुंडय, कोंडय—स्री. (गो.) शिपी (जात).

कुंडळ — न. १ कानांतील एक दागिना. २ वलय; कडें (धातूच). [सं.]

कुंडला—पु. तपकीर घोटण्याचा दगडी अथवा मातीचा खल. -न. (कु.) मातीचे भांडें. [सं. कुंड+ल]

कुँ खिलनी—की. ( योगशास्त्र ) शरीरांतील मणिपूर चकाचे ठिकाणीं सर्पाच्या आकृतिस्पान शहणारी प्राणस्प शक्ति. ' शक्ति करी उजगरा । कुंडलिनीये । ' –हा ६.२२१. [ सं. ]

कुं डर्ली - ट्री - जी. १ स्यं, प्रद, नक्षत्र यां वी दशा दाख-विण्याकरितां चौरस, त्रिकोनी अथवा वर्तुळाकार माग पाडकेली आइति. हिचे ततु, धन, सहज, सुहत्, सुत, रिपु, जाया, मृत्यु, धमें, कमें, आय, व्ययं असे बारा भाग किंवा कोष्टकें असतात; राशीचक. २ प्रक्षिप्त वाक्य दाखविण्यासाठीं काढकेला कंस व हतर रेषा. १ (गो.) लहान कुंडी. ४ (खा.) वर्तुळाकार व मध्यें भोंक असलेली चापट चक्की, (भोंक पाडण्यासाठीं). ५ कुंडलिली पहा. 'हें असो तें कुंडली। हद्यां आंतु आली।' - ब्रा ६.२७४, -पु. सपं. 'त्या मणि प्रकाशीत वाहर्जी। वैसके किती योर कुंडली। ' (नवनीत पृ.४२९.) कडी, वर्तुळ, बेटाळ व यांसारक्या इतर अनेक वस्त्. - वि. ज्यां व्या कानांत कुंडलें आहेत असा. [सं.]

कुडव-पु. १ (कु. गो. ) सामान्यतः आठ शेर अथवा दोन पायलीचे माप. देशावर आठ पायली धान्याचे माप; कोंक-णांत राजापुराकडे चार पायली; २ एक प्रस्थाचा एकचतुर्शीश; एक पका पावशेर. -अश्वप १.१३०; पातळ औषधे मापण्याकरितां मातीचे, कळकाचे, लाकडाचे किंवा लोखंडाचे, विस्ताराने व उंचीने चार अंगळांचे भांडे. -योर १.३८. 'तो निजबोधाचे कुडवाकारीं। भरील वसारी श्रवणाच्या। ' -एभा ३.८७३. [ सं. ] ०भरणें-(कु.) माप भरणें, पूर्ण होणें; मरण ओढवणें. म्ह० मेल्या म्हशीस कुडवभर दूध.

कुडवली-ली. १ (हेट.) भात शिजविण्याचे महकें. २ (कु.) एक प्रकारचे मडकें. [सं. कुंड]

कुडवळ-पु. (गो. ) एक पक्षी.

कुडवा-पु. भिंतीच्या तळाचा कंगोरा; निराळया रंगाने दासविलेला वीतभर उंचीचा भाग. (कि॰ घेणें; ठेवणें.) ॰ घेणें-(ब.) जमीन सारवतांना जिमनीपासून कांहीं उंचीपर्यंत भिंत साखणें. [कुड ]

कुडवाळी-पु. (गो.)कुळवाडी अप. 'ठिकठिकाणी दिस-णारे कुडवाळयांचे समाधानी वसाधेभोळे चेहरे...'-सलाहीच्या पायघ्याशी १२०.

कुडवी-पु. कुडव पहा. ०भारा-पु. झोडले भसतां कुडव-भर भात निघेल अशी पेंढी.

कुडरू—न. समुद्रकांठच्या बोंगरांतील कुरण.

कुडसर- स्री. ( कों. ) नाचणी ( धान्य ). -कृषि २८४. कुडसारो--- पु. ( कु. ) कापणीनंतर राहिलेले भाताचे सड; धस.

**कुडा--**पु. **हे रानमाड सहा-**सात हात उंच असून पान बदा-माञ्या पानासारखें लांबट असतें. याच्या विडया करतात. शेंग बारीक व लांब, असून बीं लांबर यवासारखें व कड़ असतें, मुळांचा औषधीसारखा उपयोग होतो. त्याच्या पाकास कुढेपाक म्हणतात. कुड्याच्या पांदरा व काळा अशा दोन जाती आहेत. बीची उपधान्यांत गणना होतें. तें कृमिनाशक आहे. कोंवळधा घेंगांची भाजी करतात. [सं. कुटज ]

कुडा—५. १ भाताची एक जात. २ स्त्रियांच्या कानांतील एक दागिना; कुडें.

कुडा--वि. १ दुष्ट; शबल; कपटी; विश्वासघातकी. ' विवेकें भरा कुडी कल्पना पालटीजे ' -राम ४०. २ (काव्य) वाईट; खोटा (पैसा). ' कुडा आपुला दाम भस्तां पराशीं । वृथा भांडणें ख्यात हे गोष्ट कैशी। ' –हरिराज मुद्रलायींचे भाषांतर ४७ (अक्क). डल्च्या आकाराचे फळ येतें असा भोपळा. ३ (काच्य) मिथ्या; अशुद्ध; खोटा; वाईट, नुकसानकारक, चुकीचा. 'नृपातें कुढा मंत्र योजावयातें।' -वामनविराट ७.१३०. मानमोडी; फेपशा.

'तैसी विषयेषुखाची गोडी।गोड वाटे परी ते कुडी।'-दा ३.१०.६७. [सं. कुट ] श्राव-पु. द्वेष; मत्सर; अविश्वास; संशय; कपट; दुष्ट कल्पना; विकल्प.

कुडा--पु. (गो. हेट.) धान्याचा कोंडा; भूस.

कुंडा--पु. १ मोठी कुंडी (फुलझाडाची, चांभाराची कातडें भिजत घारण्याची, रंगाऱ्याची ); उंसाच्या रसाचे मांदण; भांग, तपकीर इ० तयार करण्याचे पात्र. ' जवळच वटबृक्षाची बहाळी लावलेला कुंडा ठेवला असतो. -ऐरापुत्र ८.४४५. २ माडी काढ-ण्यासाठीं माडाला बांधलेला भोपळा. [सं. कुंड ]

कुड़ाक-न. (गो.) कानांतील कुडें (सोन्याचें अगर हिऱ्या-मोत्यांचें ); अव. कुडकां. [ कुंडल ]

कुडाण-न. (कों.) कुडण; गुरांचा उन्हाळी गोठा; कुड-लेली जागा. •करणें-( कु. ) कुंपण घालणें; झांकणें. [ कुड ] कुडाण---न. ( कु. ) ढोल वाजविणे.

कुड़ामेढीचा-वि. कुड व मेढी यांचे; चंद्रमौळी; फाटकें तुटकें; मोडकेंतोडकें ( खोपट, झोपडी, वाडा ). [कूड+मेढ]

कुंडाले-न. (माण.) पातेल्यासारखें मातीचें भांडें. [कुंड] कुडावा-पु. १ (काव्य) कुड; कार्वी, झिलप्या वगैरेवर माती लिपून केलेली भित. [कुड ] २ ( रु. ) रक्षण; थारा; पाठ-पुरावा. 'करी संकर्टी सेवकाचा कुडावा।' -राम ६७. 'धावोनि त्यांचा करी कुडावा।'-निगा ११८. 'तें कुडाविला जाणा कंस । पति तुमचा । ' -कथा २.२.५१. [ सं. कुण्ड्=रक्षण करणें ]

कुडाचा--पु. (कु.) एक खाण्यास योग्य पक्षी.

कुडावेडा-वि. दुष्ट हेतूने वेड पांघरणारा. [कुडा+त्रेडा] कुडाळ-पु. एक प्रांत. हा कों कणांत सावंतवाडी संस्थानांतील एक तालुका आहे. •देश-(प्राचीन रचना) उत्तरेस देवगड तालुका, दक्षिणेस गोंव्यांतील पंचमहाल, पूर्वेस सह्याद्री, पश्चिमेस भरबी समुद्र. हा प्रांत. – आद्यगौडब्राह्मण, वर्ष २, अंक ३-४. पृ. ३०. – चा संत-पु. कुडाल कोटांत जोगण प्रभु पडला तो; त्या स्थळास ब्राह्मण असेंहि म्हणतात. ०देशकर ब्राह्मण-५. या प्रांतांतील आद्यगौड ब्राम्हण. **्माप**-या देशांतील विशिष्ट माप, कोकणांतील मर्वसामान्य मापापेक्षां हैं निराळें आहे. चार शेर=एक पायली, दोन पायल्या=एक कुडव, वीस कुडव=एक खंडी, चार खंडी=एक

कुंडिका-- जी. पाणी भरण्याचा लांकडी माठ **कुंडिया-- पु. दु**ध्या भोपळपाचा एक प्रकार. ज्यास कर्म-

कुडिया, कुडवा--पु. (ना.) जनावरानां होणारा एक रोग;

कुडी—जी. १ झोंपडी. यावहत. २ देह; शरीर; आत्म्याचं घर; (रागानें किंवा निदेनें) कलेवर; प्रेत. 'कुडी वाढे कुबुद्धि वाडे।' —रा १५.९.७. 'दिली कुडी टाकोनी।'—तुगा ३६१. 'कुडी साहेबाची घेऊन।' —ऐपो १४७. ३ लांकडाची झिलपी, ढलपा. ४ वनस्पतीच्या मुळाचा लहानसा तुकडा, अंकुर (मुंठ, गाजर, लस्ण, हळद, आल यांच्या कांयाचा). ५ एक प्रकारची पाभर. ६ भाताचें काड; काटकुटी. ७ कोडी; वीस संख्या. ८ (वे.) पालवी. ९ (कु.) गवताची गंजी. [सं. कुटी; कुडी=देह] कुडींत जीव धरून रहाणें—? मरणोन्मुख होणें. २ कर्से तरी जगणें. ०तदी पुडी—शरीर तसा आहार.

कुंडी—की. १ भांग, तपकीर घोटवाचें भांडें, पात्र. २ फुल-झांडें लावण्याचें मातीचें भांडें. ३ स्नानाकरितां, भुण्याकरितां पाणी सांठविण्याची दगडाची अगर लांकडाची मोठी डोणी. ४ (कों.) (सोनारी) पाणी ठेवण्याचें भांडें, पातेली. ५ (आटघापाटवा) कोंडी पहा. ६ (ना. गोंडी) चौघडा (नागपूर येथील अजब-खान्यांत गा नांवाचें वाद्य आहे). [सं. कुंड]

कुडु(डू)क--५न. १ सोन्याच्या तारंत मोतीं ग्रंफून केलेला कानांतील एक दागिना. २ (ल.) एक ज्ञाह व त्यांचे फळ.

कुडुकें—न. (माण.) धान्य सांठविण्याचे लहान कणगुले. [कृड]

कुडुपर्णे—न. १ पुराण; दांडकें; होलपाटा; सोडगें. २ टेंगणा व मजबूत, धट्टाकटा, काटक माणुस.

कुद्भक-चाणा-चाणी—वि. खिन्नः खट्दः रडतेंडयाः करठाः मत्यरी. असंतुष्टः मल्ल. 'त्याची मर्जी कुद्धकवाणी साली.'[सं. कुट] कुद्धाण—

कुड़ें—न. १ कुडी अर्थ ४ पहा. २ कुडा. कुडुक अर्थ १ पहा. ३ द्वेष; मत्सर; संशय; अविश्वास. ४ कपट; दुष्ट व्यूह; वाईट कचाट; कुलंगडें. 'च्याचें कुंड त्याजपुढेंच राहे । '—सारह ८.४८. 'वाटे कुडें स्यां केलें। '—जै १.५२. ५ (ल.) संकट. 'निर्दाळावा तरी केसें रीतीं। तयाच्या भक्तीस मेनावती। आहे तरी राजयाप्रती निवेदांचे कुडें भावें। '—नव १४.१५०. —वि. खोटें. 'जेसें कां कुडें नाणें। खऱ्याचेनि सारखेएणें। '—ज्ञा ४.८६. •पाखडें—कपट—न. १ दुष्ट विचार; अतस्य बेत; कारस्थान. 'नावडीची साखर आळणी आसे काही कुडेंपावडें। '—सला ५५. 'माझ्या मनांत कांहीं कुडें पावडें नाहीं. ' २ जाइटोणा; मंत्रतंत्र; जाइ; चेट्क कुवेडें. ३ छक्षेपंजे; दुष्ट कारस्थान; कावा. [कुडें द्वि] •शाहाणपण—न. कावेबाजपणा; कुटिल धूतैता.

कुडेपाक-पु. कुडयाच्या पाळाचा तयार केलेला पाक. हा औषधोपयोगी आहे.

कुँडेपास्ट—वि. (गो.) कोंडयापेक्षां कमी दर्जाचा. कुँडो—यु. (कु.) कोंडा. कुड्डा-कुड्डो-कुरडो — १ (गो.) आंघळा. २ (शोभेची दाह ) खापरी पेरें; शोभेच्या दाह्नचें झाड वंगेरेस असलेले दाह्न भरलेले खापरी नळकांडें.

कुड़ी—की. ( वे. ) ( सोंगटपांचा खेळ ) उडतपगडें या डावांत फाशांच्या एका दानास हें नांव देतात.

कुड्डुबर्के—न. (गो.) बगळवाच्या जातीचा एक पक्षी. कुडुबुक--जी. (गो.) एक प्रकारची भाजी.

कुड्मळ-मुळ-पु. कळा; उमलगारी कळी; कमळ. 'ऐक्य भावाची अंजुळी। सर्वेदिय कुड्मुळी।'-न्ना १५.२ [सं. कुड्मल]

कुड्रचा-द्वा-वि. कुढणारा; मनांतल्या मनांत जळणारा; घुम्या. [कड(ढ)गें]

कुंड्या-प. कुंडा; मोठी कुंडी

कुडवाठ-कुर्याट—न. (कों. राजा.) डोंगराच्या उतरणी-वरील भातशेतीचीं खाचरें; हीं धुमारें १०।१५ हात रुंद व १५।२० हात लांबीचीं असतात. ह्यांत भात वगैरे पिंक करतात.

कुढंग-पु. लुक्वेगिरी; खोडी; चाळा; टवाळी. [सं. ]

कुद्धणे—अिक. मनंतल्या मनंत त्रासणें; खेद पावणें; युमेपणानें रागावणें; कष्टी होणें. 'परी या क्रपेच्या वोरसें । कुढा-वयांचेंचि पिसे । '-तुगा १९०२. [हिं. कृढ (ना); का. कुडि= कढणें; सं. कुष्ट-कुट्ट-कृढ; ग्रु. कृट (युं)]

कुढा-ढेखा--वि. मनाचा कुढा; कपटी; खोटा; खिन्न; क्रारः मत्त्रगी.

कुढाण-स्त्री. कजकट घाण.

कुढापा—प. १ मत्सर; द्वेष; संताप; चुरस. (कि॰ धर्णे; ठेवणे; करणें ). २ मनांतल्या मनांतील जळफळ, तळमळ. (कि॰ धरणें; करणें ). [कुढा ]

कुढावर्णे—सिक. रक्षण कर्णे. [सं. कुण्ड्=रक्षण करणें] कुढावणी—सी. विवेचन; स्पष्टीकरण. 'आपुलिया स्वरू-पाची कुढावणी। करिते झाले स्वानंदें।'—स्वानु १२.४.८५.

कुढावा--कुढावा अर्थ २ पहा. 'तुका म्हणे देवा माझा करावा कुढावा।'-तुगा ११८८.

कुर्ढे-पावर्डे-कपट-दाहाणपण-कुर्डे-पावर्डे पहा. कुणकुण-की. १ हल आवाजांत बोलगें; गुणगुणगें; पुट-पुट; गयावयां करणें. २ अफवा; उडत बातमी. (कि० करणें; लावणें) [ध्व. सं. कण्≕शब्द करणें]

कुणकुणणें—अित. कुजबूज करणें; इल्लु इल्लु बोलणें; गयावयां करणें. [ध्व. सं. कण्≔का•द करणें]

कुणकुण्या-वि. कुरकूर करणारा; गुणगुण करणारा; गया-वयां करणारा. [कुणकुण ]

कुणगा—पु. १ कुटुंबांतील पैशाचे बंधु इ० ज अनेक अधि कारी त्यांतील एकानें इतरांस न समजुं देतां चोह्न सांठविलेला पैसा, द्रव्य; गुप्तधन. २ घोतराचा सोगा; कासोटा. ३ (कों.) भोंबतीं बांध घातळेला भातशेताचा एक भाग. (बे.) हातांतील वाफा. [का. कुंगु=निःशब्दता, शांतता ]

कुणगी-गो-जीपु. (कु. गो.) शेताचा एक भाग, तुकडा. ' येक कुणगो पेरची उरला. '

कुणगेकरी-दार-9. ज्याने कुणगा केला आहे असा माणूस. [कुणगा+करी+दार]

कुणज-न, एक वनस्पति-नामको.

कुणट-न. (कों.) पोद्यांतील बारीक कण; तुस. [सं. कण] कुणप-न. १ प्रेत. ' तिचं आलिंगून कुणप । रुरु करी दीर्घ विलाप। '-पांप्र १.१५८. २ देह. 'हें कुणप त्रीधातुक '-ऋ ५३. [सं.]

कुणबट-ड--पु. १ कुणबी या शब्दाचे निदाव्यंजक ह्रप. २ दोतकरी. 'बळिभद्र हा कुणबट । केली चोखट रणभूमी ।' -एरुस्व १०.७६. 'तरि त्या सेतीचा कुणबदु बरवा। '-दावि ३५०. ३ भडाणी. 'कुणबट कुळवाडी । तैसा आन आन देवमांडी । ' - ज्ञा 13.699.

कुणबाऊ-वि. कुणब्यास योग्यः कुणब्याप्रमाण ओवडः धोंबड; प्राम्य; खेडवळ (रीत); इलकें; भिकार; दरिद्री (कपडा, पोषास ५०) (कुणबी)

कुणवास-बावा, कुणबावा-पु १ कुणब्याचे कामः शेती; शेतकी. 'वुणवाव निर्मिला देवांनी '-दावि ३४७. २ सर काराला स्राविक ेर्वकम-सारा देण्याचे कबूल करून वंशपरंपरा जिंदगीप्रमाणे धारण के छेली वतनी जमीन, अशा त-हेची पद्धतः अशा जिमनीचा वावयाचा ेधारा. [कुणबी]

कुणबावेदार-वि. कुणबीधा करणारा.

कुणबी-पु. कुणबाबा करणारों झेती करणाऱ्या जातीयैकी एक; शेतकरी: शेतीचा धंदा करणारा: म्ह० १ कुणबी इळया **इतका उजू.** २ कुणबी मेला भुतानें, ब'मण मेला बातानें, सोनार मेला पित्ताने. ३ कुणव्यासारिखा दाता न नाहीं, कुटल्या-बांचन देत नाहीं. ४ कुणवी सारिखा दाता नहीं आहेर मारे विगर देता नही. [सं. कुलपति, कुळंबी, कुणबी ] ब्दोक-वि. र्यदोदक या संस्कृत शब्दाच्या अनुरोधाने बनविक्ठेल शब्द ) =कुण ुयाने या संस्कृत शब्दाच्या नाजुः । अभिक्षेत्रं, उपयोग केळेलं (पाणां, भाड, कान्याः । कार्यं । वळ गुजारच कार्यं केलेलं, उपयोग केळेलं (पाणां, भाड, कान्याः । कार्यं । वळ गुजारच । वळ गुजारच । वळ

कुणबीक-ली. कुणब्याचे काम; शेतकाम. 'जातिधर्म, भानुवंशिक संस्कार यांचे जोरावर कुणव्याने निरक्षर असताहि कुण-बीक पूर्णत्वाला नेली. '-गांगा १८६. [कुणबी ]

कुणबीण —स्त्री. १ कुणब्याची बायको. २ दासी; मोलक-रीण.

कुणभवा-भावा-भवेदार-कुगबाबा वगेरे पहा.

कुणी-न. १ (राजा.) द्विदल धान्यांतील हलका दाणा; –स्त्री. २ लांकडाची मेख; खुंटी; पाचर; चाकाच्या आंसाची खीळ; शेतकऱ्याच्या अनेक उपकरणांतील खुटी; खीळ. ३ (बे.) जिमनीत लहानसा खळगा कहन त्यांत कांही अंतरावहन सागर-गोटे, सुपाऱ्या, चिंचोके, दिडक्या वगैरे टाकून खेळतात तो खळगा. [ ? ]

कुणी-कुण्णी-सना. कोणीहि. 'कोणाला न पुसे कृणी।' −विक १२.

कुणे(एये)र---न. ( कों. ) कुणट पहा.

कुणो-पु. (गो. ) कोंडा.

कुण्णादी, कुण्णाठाँ--वि. (गो.) हेवेखोर.

कुण्णाठाय-- प्र. (गो.) हेवा.

कुत--न. (गो.) निग.

कुंत—पु. भाला. 'करीं घेऊनियां कुंत । म्लॅब्छ संहारीन सत्य।' –ह ७.२२३. [सं.]

कुतका—पु. १ भांग घोटण्याचा वगरे बत्ता. २ (ल.) धक्काः दबका; ठोसा; तडाखा. ३ सोटा. 'तमाम पागे पतके बेरोजगारी घेऊनि कृतके।'-ऐपो २५२.

कृतकृष्या—स्रीअव. ( कु. ) गुदगुल्या.

कुतंगळ-ळू, कुतुंगळ-ळू---न. ( ल. ) पंढ; क्लीब; नपुं-सक. -वि. १ नाजुक; अशक्त; दुर्बल( मनुष्य, पशु ). २ ( माण. ) आळशी. म्ह० घर कतुंगळु कणगीला पडलें डुव्यू=घराण्यांतील माणरें अशक्त दुवैल आहेत तरी खाण्यांत हुशार आहेत या अर्थी.

कुतडा-डे--पुन. (राजा. व.) ज्वरादिकामुळे काम कर-ण्यास असमर्थ अशा माणसास निदेनें म्हणतात; जिवावर आरेली गोष्ट; 'तुं गेलास तर काम होईल पण तुला तर कुतडें आलें आहे. ' [ कुंथणे ] •भरणे-चुकारतट्दपणा करणें. ' तुला कुतडा भरला काय ? '

कुतरओढ-तोड-चोढ--की. (निरनिराळी कामें दिवा कर्ज यांच्या भारामुळे झालेला ) त्रास; दगदग; तारांबळ; तिरपीट; पाइणारा अधिकारी. २ शिकारी. 'कुत्तेवान वित्तेवान । साकर-त्रधा. [कुत्रा+ओढण ]

कुतरघाई—सी. १ तांतडी; लगवग; पराकाष्ट्रची घाई. (कि०: करणे; लावणे; मांडणे ). २ उतावळी; गर्दी; घाई, धांदल; (कि० करणे; होणे.)[कुत्रा+घाई]

कुतरझाड-मृत (वगैरे)--कुतर या शब्दाच्या समासाबहल ' कत्र्याच्या ' या शब्दामध्ये पहा.

कुतरा-री-रे--कुत्रा-त्री-त्र पहा.

कुतक-9. वाईट क्लिप्ति, बेत, विचार; मूर्खपणाची कल्पना, मसलत, युक्ति, बेत. [सं. कु=वाईट+तर्क=कल्पना]

कृतकी-वि. कृतके लहविणारा; कुफरांडी.

क्रतर्रू-न. (गो.) कापलेलें पीक टेवण्याची जागा.

[सं.]

कृतांब-पू. (गो.) वंडी; कोट. [पो. तुल; ई. कोट] कती-नी. पेटी; पेटारी. 'अंगुराची कृती '-दिमरा १.१०१. [तु. कृती]

कुती-3. भाला धारण करणारा योदा; भालाईत. 'जीस असुख सहा गमे दे ज भेदृनि हृदय कुंती ते '-मोउद्योग ७.४३. -स्त्री. पांडवांची माता. 'विदुराति भेटल्यावरि भेटे सर्वाप्तराज कंतीतें। '-मोउद्योग ७.४३.

कृत्क-न. कौतुक. 'जें कांहीं करिन कुतुक तें देखावें दुरूनि नयनांहीं। '-मोभीष्म १०.३७. [सं. कौतुक]

कुतुंगल-ळ-वि. कुतंगल-ळ पहा.

कुत् —पु. मुलांच्या भाषेत कृत्र्यास म्हणतात.

कुतुहुल--न.नवल; कौतुक; कीडा; कर्मणुक. [ सं. ]

कुत्त-न. (बे.) संकट. [का.]

जलदीने चालणे.

कुत्ता-9. (हि.) कुत्रा. ' कुत्ता जाने चमडा जाने ' -धर्मा-जीरावाचे कुटुंव १६४.

कुत्तेखानी-खाशी-खासी-घशी-घाशी--सी. (हि.) १ हां जी हां जी; लांगुलचान. २ इलक्या दर्जीचे काम; काबाड-कष्ट; थोड्या लामासाठी केलेली निकृष्ट चाकरी.

हा शब्द लावतात.

लांबवतो ).

बाको. २. ३५

कुत्तेवान-पु. १ (हि.) श्वानाध्यक्षः कुत्र्यांची व्यवस्था वानी पहिलवान।'-नव ११.६८.

कुत्रा--पु.१ श्वानः सारमेयः,कुक्कुरः,सर्व चतुष्पाद प्राण्यांमध्ये कुत्रा है मनुष्याशीं संबंध असलेलें एक महस्त्राचे जनावर आहे. हा माणसाळलेला प्राणी आहे. कुत्रा चोर व परकी माणसे यांपासन वराचे रक्षण करतो. शिकार करण्याच्या कामी त्याचा उपयोग होतो. २ ( ल. ) वाईट, इलकट माणूस. ३ चिताह नांवाचा-एक मासा. [प्रा. कत्त-कृती] कुत्री—सी. १ छुनी; सारमेयी: ्राची मादी. २ एक औषधी वनस्पति व तिचे बोंड, हिच्या फुलास व पानास वाईट वास येतो. कांहींच्या मते लोखंडी नांवाची वनस्पति. कुञ्च-न. १ कुत्रा-त्री. २ ( ल, ) भांडखोर व शिवराळ माणुस. ३ राहाट थांबविण्यासाठी केलेली योजना. थाला दोन पद्या असतात, एक चपटी असून तिच एक टोंक क्रंतरह—9. केंस. 'मस्तर्कीचे नील कुंतल। '-एरुस्व ७.८. सहाटाच्या विरुद्ध बाजुस खिळ्यांत भक्कम बसवितात व दुस-या टोकात वांकदार चपटी अशी लोखंडी कांब बसवितात. दुसऱ्या टोकाला मध्ये एक खांचा असतो, तो खांचा रहाटांत टाइला की गति वंद होते. ४ गवताचा एक प्रकार ब त्याचे फूल, तुरा, बोंड. हें वस्रास लागलें असतां चिकद्दन बसतें. ५ लहान कुसळयुक्त रानटी वनस्पतीचे बीं. ६ दार, शहप लावले असतां उधहं नये म्हणून अडकविण्याचे एक अडकवण;आडसर; चक्काचे दांते उल्टर फिर्ह्स नयेत म्हणून दात्यांत अडकविण्याचा धातचा तुकडा. ७ (वरील कृत्र्याच्या साम्यावरून ) कोपर, खांदा, मनगट, गुडघा, घोटा, कंबरेचा खवाटा यांचा सांधाः ( वात्रः ) (कुत्रा) कोलटेकणी बसर्ण-(माण.) पढील दोन पाय उमे कहन मागे ढुंगण टेकन बसर्णे. (कुत्रा)मुद्धा घालून बसर्णे-(माण.) कुत्र्याने मांडयांत तोंड घालून बसणे. •कुत्रा **हाल खाईना-**अतिशय वाईट स्थिति येण. कुत्रा, कुत्र होऊन राहाणें, पडणें-आर्जशनें, खुशा-मतीने नोकरी करणे. कुत्रीं मारीत फिरणे, हिंडणें-रिकाम-कुत्तरचाल--सी. कुत्र्यासारखें जवळ जवळ पाय टावृत टेकडें भटकणें. कुत्री वाफेला येणें-(माण.) कुत्री माजावर यंण; संभोगोत्सुक होणें. •शिवणें-(माण.) (बायकी) स्त्री विटाळशी होणें (रुहान मुलांच्या भाषेत). कुर्त्रासारखी होणें-(a.) रोड होणे. कुत्रे आपल्या पायाला इसले म्हणून काय आपण त्याला इसार्व ? -शिवराळ माणसाच्या तोंडी लागूं नये या अर्थी. -कुच्याचे पाय मांजरावर आणि मांजराचे पाय कुट्यावर घालणे-भलभलत्या ७८पटी करणे (आपले कुत्तेमल्हार-न. (हिं ) बेलुमार गाणे; वाईट गाण्यास काम साधण्यासाठी, केवळ गमतीसाठी). -च्या मोतीने मरणे-हालहाल होऊन मृत्यु येणे. -ला तीडीं लावलातर डोक्या-कुत्तेवाघृट---न. तरसः कुत्र्याचा वाव (कारण तो कुत्रे वर चढतो-(न.)हलकट मतुष्याशीं स्नेह ठेवला तर तो डोईजड बनतो. -ला हाइ म्हटलें म्हणजे हाडुक टाकर्ते-बिगरगर,

आपल्या अंगावर ओहून घेण या अथी. ३ (गों.) कुट्याक वळ । '-ज्ञा ११.४५९. [सं. कन्य=क्टेश भोगणें ] पालखेत बसेलो तरी हाडुक देखन कुत्रे उडी मारतां=जन्माची संवय ़ परिस्थिति आस्याबरोबर उभी राहाते.सामाशब्द- कुञ्याचा कियी।' –ज्ञा १५.२४७. 'सीतेची ग्रुद्धि तंव किती। यालागीं पाय-पु. रानतेरडपाचे फूल. -ची चार-की. एक प्रकारचे कायसी कंधाकंधी।' -भारा किर्किश्च १७.५४. [कथर्णे ] गवत. -ची झोंप-स्त्री. अत्यंत सावध झोंप. -ची बळ-बळ-बी. कुत्रवासारसी चळवळ, हालचाल. कुत्रवाचे कुत्रकु चेगे; बडविणे; ठोकणे. वर्ण-कत्र्याचे गुरगुरणे; भंकणे. -चं छत्र-न. कत्र्याचे मतः छत्री: अळबे. 🗕 जिणें-न, देन्यावस्था: हीन स्थिति: निक्रप्ट फूळे आधिन-कार्तिकांत येतात. ते रानमोगरीसारखें पण किंचित स्थिति. -चें झाड-न. एक कांटरी झड़प. याचे फळ चकचकीत, लांबट असते. २ गुरांचा क्षयरोगासारखा एक रोग. ३ छप्पराचीं तांबर्डे व रसाळ असते. —चे तांड-न. (ल.) फटकळ माणूस; निदा<sup>ं</sup> रोन पार्सी मिळतात त्या टिकाणी होणारा कोन; रस्त्याचा करणारा, अश्लील भाषण करणारा माणुस. –चें दांत-पुश्व, कोपरा, कातरा, ४ रुमाल किंवा शालजोडी इ० च्या कोप-यांत ( मुलांच्या भाषेत ) दुष्या भोषळवाच्या विया. 🗕 चाया । काढलेली झाडाची नक्षी, वेलवुरी. ५ कुवेराच्या नऊ निर्धीः मांजराचे पाय-पुणव. चिडविडीत अक्षर. -चे भोकभर- पैकी एक. ६ कवड्या ऊद. ७ एक प्रकारचे गवत. भोकावर-किवि. कुत्र्याचे भुंकणे ऐकं जाईल एवढ्या मजलीवर ( गांव इ० ). —ेंच मुत्त-१ न. कुञ्याची छत्री; अउँब. २ ( ऌ.) कोंदट; थांबलेली; थबक्लेली; स्थिर झालेली (हवा, वारा); (त्या-एकक्की, दुसऱ्याच्या अंगावर वस्कन येणारा, तुसहा, चिरड- वस्त) चौंदल्यामुळे बद विवा बेसर वाजणारा (वाध, गळा. स्वर. स्रोर, सदा चिडचिड करणारा माणूस. उहु० (व. ) कुत्र्याचे मृत हवा ). [कोंदण. ] सरवास ना सारवणास -चें विष-न. कुत्रा चावला असतां मनुष्य भांबावल्यासारखें करतो त्याला ज्वर येतो. डोळे व लघवी पिवळी होते. कालांतराने उन्माद येजन कुत्र्याप्रमाणे भंकतो व व्यक्यांनी तुडविणे. [कृतका ] बाबतो. यावर उपाय:-काळघा उंबराचे मूळ व घोतऱ्याचे फळ ही दोन्ही तांदुळाच्या धुवणांत बादन पिणे किंवा कस्त्ररी व वाभ-ळीच्या पानाचा रस गाईच्या तुपाशी घेणे अथवा शतावरीचा रस<sup>ी</sup> जे अंगविक्षेप करतो ते. -अकि. १ उडी मारणें. २ (क.) खेळणें. गाईच्या दधांतन विण्यास वेणे. -योर २.७०८. -चे शेपूट-चि शेपड़ी-नकी. (हें नेहमी वांकडें असते, सरळ रहात नाहीं याव ह्नन ल.) सुधारण्याचा कितीहि यत्न केला तरी न्यर्थ जाऊन पूर्वीच्या बळणावर जाणारा, लतकोडगा, दुष्ट, देवी माणूस. म्ह० कुत्र्याचे शेपूट नळींत घातलें तरी वांकडे-मुखीच्या मनावर उप-वशाचा कांहींहि परिणाम होत नाहीं, देहस्वभाव जात नाहीं.

कुत्रापि-किवि. कोठेंहि; जेथे कोठें. [सं. कत्र+अपि] कुरसा-की. अपकीर्ति; निंदा. 'साधूंत पावले जरि तरि न पुनीरांत कर्म कुत्साही।'[सं. कुत्सू=निदा करणे.]

कुत्सित-वि. १ गर्हित; निदित; नीच. २ कपटी; लबाड; क्तिमयुक्त, ३ दुर्गधियुक्त; कुजलेला. ०कुरुपना-स्नी, वाईट बल्पना, विचार.

कु के भार्ने अकि. ? जोराने टोक्टांना, शौचास बसतांना,

कोडग्या माणसाबद्दल योजतात. कुञ्यासारखें फिरणें, विरुद्ध शाल्यामुळें खेद करणें. 'पायलीचें उठतें आणि घरदार क्रिंडको-रिकामटेकडे भटकों. म्हर १ धर्माचे द्वारी कर्त्रे आडवें कथेते. ' ३ बळाने कार्यसिद्धि करण्याचा यत्न कर्रों; जंगजंग आले. २ थे रे कत्रया **खा माझा पाय-नस**ते भांडण उगाच पजाडणें; गुरगुरणें. 'हे जे मिळोनियां मेळे। कंशती वीरवृत्तीचेनि

> क्रथाक्रथी-की. श्रम; खटपट. 'भातां कायसी क्रथा-कुथाडणें -- सिक. (खा. व.) कुथविणें; चोवून काम कहन

कंद-पु. १ चमेलीच्या वेलासारखा वेल व त्याचे फल. यास

कुंद्-नि. चोंदलेले; बुजलेला (नळ, गुहगुडीची नळी ६०)

कुदर्ह—स्त्री. (स्ता.) कुरळी; टिकाव. [सं. कुहाल] कुदक्रणे—सिक. यथेच्छ कदलणें; मारणें; ठोकणें; लाथा-

कुदंड-खेर, कुदंडी-ड्या—कुभांड पहा.

कुदर्णे—न (गो.) पिशाच्याशी वोल्प्त असतांना धाडी ३ ( गो. ) अवसर येण; अंगांत येण. [ हि. कुदना; सि. कुडणु ]

कुद्धा-पु. (खा.) त्रास; दंगा. [कुदणें ]

कुंदम(र)--पु. डिंक. -शे १०.२१५. -नामको. कुदरत-की. सामध्ये; ईश्वरी शक्ति; प्रकृति; निसर्ग.

[ अर. कुद्रत ] कदरती-वि. नेसर्गिक; स्वामाविक.

कुद्रापाद्रा-वि. खुदरापाद्रा पहा.

कुदलर्जे—उक्ति. १ धसफस; निष्काळजीपणार्ने, भुसहा गडेल असे वागविणे, वापरणें. ( जनावर किंवा वस्तु ). २ ( खा. व. ) बडविगें.

कुद्व(वि)णे---उक्ति. १ बढविणे; कुटणे; ठोकणे; मारणे. २ धसफसपणाने वागविणे. ३ ( राजा ) खेळविणे. [ कुदणे ]

कुरळ-ळी-ळे--ली. १ खणण्याचे एक हत्यार: खनित्र: भोटें वजन उचलताना मोठधाने ऋण्हणे. २ आरंभिकेलें कार्य ग्रास एका बाजुस लोखंडी टॉक व दुसरीकडे दांडा वसविण्याचें

ष्ठित्र असर्ते. हिचे पानकुदळ, सुंबकुदळ, तोंडकुदळ, बेडगें असे चार प्रकार आहेत. २ ( ल. ) दांडगा; भांडखोर. ३ ( व. ) धीमा; जलद काम न करणारा माणूस. [सं. कुद्दाल; तु. का. गुद्दली.] साठीं मोगरीनें ठोकण्याची किया. २ कपडे धृतांना मर्दणं, **ंपक्षी-**पु. ( अलिखागी ) करकोचा पक्षी. हा साधारण माण-साच्या कमरेइतका उंच असतो. समुदाजवळ एकलकोंडा राहातो ह्याचे मांस एखाद्या लहान बक्त-याइतके निवते. ते खातात ॰भारती-वि. (व.) ऐदी.

कुर्ळणं--- उक्ति. कुरळीने खणणे.

**कुंदळणे**—खंदळणे पहा.

किंवा पळींव असून दांडा कोनाकृति असतो.

कुदळवाचा-वि. कुदलीने खणून केलेला (नांगराने नव्हे) कुरा-पु. १ एक प्रकारचे गवत; हें हरळीसारखें असतें. ह्याच्या ( जनावरें ). मुळया जाड असून त्या जिमनीत फार खोल जातात, त्या काढ-। ण्यास फार त्रास पडतो. 'कुंदा गोगडी हराळी।' -गीता २ ५२८६. २ एक फुलझाड. [सं. कुंदर; कुंदर] ०काढणें-१ ठेचणं मारणें; चोपणें. २ गवत खणून काढणें.

कुंदा-पु. कुंडा; भांग इ० घोटण्याचे दगडी किंवा मातीचे । भांडें. 'शांभवी आलासे घेऊन । कुंदा कुल्का सिद्ध करून । आस नावरी बैसला। ' --नव २२.१४६. [कुंड]

कुंदा-पु. (माळवी) कोयंडा.

कुंदा--पु. वंदुकीचा दस्ता. [फा. कुन्द. ]

कुंदा-- पु. ठेचा. -शर.

कुंदा-पु. (कुस्ती) गळखोडा; आपला एक पाय जोडी दाराच्या मानेवह्दन, वगलेंतून घालून आपल्या दुसऱ्या पायाच्या गुडध्याच्या लवर्णीत आपरया पायाचा पंजा धरून हाताने णकी-स्त्री. कुथणाची अवस्था; मत्सर; द्वेष. जोडीदाराला मानेवरून घातलेल्या पायाने चीत करणे.

क्दा-पु. खवा.

कुदांड-पु. कुभांड पहा. -वि. दांडगा; भांडखोर; धस मुसळा.

**कुदांडी —स्री. १ उद्ध**टपणा; दांडगाई. -वि. २ कुदांडया; कुभांडखोर; कुदांडखोर.

कुदान—न. वाईट दान; अशुभ दान; जें घेतलें असतां पाप इ०; इतर धान्यासाठीं अटराधान्यें पहा. [सं.] लागेल असें दान. [सं.]

कुंदाचा-पु. (व.) वायु कोंडणें; गुबारा; अवष्टंभ. [कुंद] कुणी पहा.

**कुदाळ-**-पु. कुदळ पहा.

कुदिन-- ९. अञ्चभ दिवस; अमंगल दिवस; दुर्दिन. [सं. क्=बाईट+दिन=दिवस ]

पृथ्वी+दिन=दिवस<sub>.</sub>]

कुदी-सी.(खा.ना.) उडी. (कि॰ मारणें; खाणें). [हिं. गु.] कुंदी-ही. १ ( धोबी ) कपड्याच्या घड्या घट वसण्या-घासणें, वडवणें वगैरे किया. ३ ( ल. ) खुप मार; कुटा; दुर्देशा. (कि॰ करणें; काढणें; गाजवणें.) 'कुंदी करिल रविपुत्र कसे । ' – देव-नाथ कटिबंध ६. 'कुंदी करील तेव्हां कसे टिकाल।'-अफला ६२. [ध्व] ॰पाक-पु. ठोकाठोकी; बुकायुकी.

कुट्यवादी-- पु. (कायदा ) न्यांयाधिशाच्या निकाला-संबंधीं असंतुष्ट राहाणारा वादी. ' त्यांत जर कुदृष्टवादी पराजय कुदळा--प. (कों.) मोठी कुदळ; याच्या तोंडास विळत पावला तर त्याला दंड करावा. - - मिताक्षरा-व्यवहाराध्याय आणि मयुखदायविभाग प्र. ७५.

कुँदैर्णे -अफि. (राजा.) कुंद नांवाच्या रोगान पछाडणे

कुद्दा-9. (व.) काठीचा ठोसा. कुदावृत भरजे-िक. गच्च भरणें, दाबून भरणें. ' दोन्ही पोर्ती कुद्दावून भरलीं. '

कुद्वा-- प. आदर्शभूत पुढारी. 'कुद्बा उमराय नस्नत निशान. ' -इम ६५. [ अर. कुद्रा ]

कुद्रत-ती-की. क्दरत-ती पहा.

कुद्रंपादं—वि. कुजकट; लागण्यासारखें (बोलणें ). -फाटक नाय्यछरा.

कुद्रव्य--न. निषद पदार्थ. 'अया का सदोखा। कुद्र-व्यासी।'-ज्ञा १७.१६२. [सं.]

कु(कुं)द्र--पु. कुरइ नांवाची रानभाजी; कुंजीर.

कुधण-न, कुंधाण-न -वि. संशयी; मत्परी; खुनशी; बुरशी; हिरवट; विषण्ण; आंतल्या गाठीचा. [कुढण ] कुधा-

कुंधा-- पु. गवत; काशा; कुंदा पहा. कुंधा काढणे-कि. ( रु.) भार देणें.

कुधांड-डी-ड्या, कुधांडखोर-- कुभांड पहा. कुधाण(न)काकडा--वि. मत्सरी; संशयी; खनशी.

कुधान्य-न. ज्या धान्याचा देवास नैवेदा, वेश्वदेव करीत नाहींत तें; उदा० हरीक, उडीद, मसुर, लाख, चवळी, बाजरी

कुन-की. (गो.) नांगराचा दांडा घट बसविणारी पाचर.

कुनी-की. खंटी; मेख. कुणी अर्थ २ पहा.

कुनी-की. अंजिराचें लहान कलम. -कृषि. १६८.

कुनीति-की. १ अनीतीची वागगृक, वर्तेणुक; पापाचरण. कुदिन—पु. पृथ्वीच्या दैनंदिन भ्रमणाचा काल. [सं. कु=़ ३ वेबंद राज्यव्यवस्था; अव्यवस्था; वेकायदेशीर अंगल. ३

्रे अयोग्य कायदेः; अहितकारक नियमपद्धति. [सं. ]

कुन्हा-पु. १ मर्म; खोड; दोष; मत्सर; चुरस; तेढ. 'त्याचे कुन्हे ध्यानांत येण्याकरितां अलाहिदा पुरवणी तुमही लिहिली.'-रा 'तहाचे मजकूर तुम्हास सांगितले त्यांतील दगायाजीचे कुन्हे आहेत ते ... ' -रा १२.८७. २ कुपध्य. -शास्त्रीको. (कि० धरणें; ठेवणें. ) [ अर. कुन्ह ]

कुन्हारणें-- कि. (व.) मारणें; ठोकणें. 'त्याला खुप न्हा-रलें. '[कन्हा]

कुन्हेबाज-बाईक- वि. खुनशी; आक्सखोर.

कुप--पु. ढीग; रास; जंगलांतील लांकडा चे ढीग. [ते. कुप्प= ढीग; का, कोप्पे=रास ]

कुप-पु. कृप पहा. 'जन्मावरि दरिदें पीडिला। त्यासि धान्याचा कुप सांपडला । ' - ह २.९२. [ सं. कुप ]

कुष, कुंप-पु. (ना.) कुंपण; वई; वडांग. 'मग तयाचिया बुदुखा। कुंप कीजे। '- ज्ञा १३.२१८. ' खेटितां कुंप कांटीं खंट दरडी न पाहे। ' -तुगा ३४९. ' होतें निर्भय आश्रित अवलंखुनि तुज जसे कुपा सरहे। '-मोसौप्तिक २.३६. [सं. कूप]

कुपट-ड-स्त्री. १ शेतवगैरेची हद्द; कांठ; बाजू. २ ( कों. ) शेकोटी; पावटे, वर्णे, भुइमूग, चबळी यांच्या शेंगा भाजण्यासाठी केलेला विस्तव.

कुपण, कुपण---न. १ जागा बंदिस्त करण्याकरितां लावलेले-कारे किया घातलेला कुड वंगेरे. २ सर्व वाजूनी कांटे लावून अगर जाशी नच कथीं कांते कुपी झोंकिली। ' -केक १३. [ सं. कृतुप; कुड घालून बंदिस्त केलेली जागा; भावार. 📭 ० १ सरडाची धांव कुंपणापर्यत. २ कुंपणानें शेत खालें=ज्याचे हातीं रक्षणाचें काम त्यानेच नुकसान केलें. [सं. कृप]

कुंपणी-सरकार-की. इं. कंपनी; ईस्ट इंडिया कंपनी (इंग्र-जाची ); ही हिंदुस्थानांत व्यापारी सनद घेऊन १६०४ मध्ये कलंक फासणारा पुत्र. [सं.] आली. पुढें हिने हिंदुस्थानचें राज्य कमावल्यावर तिला कुंपणी सर-कार भशी संज्ञा मिळाली. [इं. कंपनी ]

कुपथ-कुपंथ-पु. १ भाडवाट; भलताच रस्ता; दुर्मार्ग; २ ( ल. ) पाखंड मार्ग. 'शास्त्रज्ञ चालतां कुंपये। ' -मुक्तेश्वर ( नव-नीत पृ. १८० ). [सं.]

कुपथ्य-न. रोग्यास जे पदार्थ खाल्ले असतां अपाय होण्याचा | पंत. ' [ता. कुप्पे ] संभव असतो अशा पदार्थीचें सेवन; अपथ्य; वावड्या पदार्थीचे सेवन. ' जैसा ज्वरित कुपथ्य मर्दे । सांडी जीवा. ' -कथा २.७. १४८. [सं. कु+पध्य ]

**कुपराण**—न. कुफराण पहा.

कुपरी-की. वाईट संगत. -शर.

कुपरी—की. (कों.) (तेलीधंदा) ही काटकोनाकृति खंटी असते. ही ढोकाच्या खालच्या टोंकाशीं भोंक पाइन त्यांत कुभांड. ' त्यावरि अजि कशीं कुफराणें । ' –आकृ ३२. २ अधर्म;

भडकवितात व या कुपरीच्या खालील टोकांत आहवी खिळी पालून त्या भोंबतालून दोरीचे वेढे देऊन नाडवळास जोडतात.

क्रपा—पु. १ विशेष प्रकारची बाटली; मोठी कृपी; शिसा. र गारेसारखा एक दगड. याची रांगोळी करतात. [सं. कुतुप; हा. कोप्पे≃ल्हान भांडें ]

कुपाटी-की (व.) कुंपण. -गांगा २०१. [कूप]

कुपातर--पु. (गो.) पृड होण्याजोगा दगड. कुप्पा पहा. कुपात्र - पु. १ (दान घेण्यास) अपात्र; अनिधकारी मनुष्य, ते आपुलेनि कुपात्रपणे। पृथ्विया आछादिले मी म्हणे। '-ऋ ७४. २ वाईट भांडें. [सं.]

**कु**(**कुं)पास-**-पु. ( क. ) कंपास.

कुपिका-की. कुपी; बाटली. 'तंब इये शब्द कुपिकेतळीं।' -ज्ञा ७.१८५. [सं. क्रप]

कुपित—वि. रागावलेला; कोपलेला; कुद्ध; कोधाविष्ट; संता-पलेला. [ सं. कुप=रागावर्षे ]

उले अन्न. ३ आंतडयांत राहिलेल्या मळाच्या गांठी. ४ पोटांत असलेला द्वेष, कपट. [सं. कु+पित्त]

कुपिया--वि. गुप्त. [ हिं. खुपिया ]

कुपी—स्त्री. बाटली (कांचेची); शिसी. 'मद्यासक्त नरें का. कोप्पे=ल्हान भाडें ] कुपीतली गोष्ट-स्नी. गुपित गोष्ट.

क्रपीण-न-स्त्री. लंगोटी; काचा. (कि० नेसणं). [सं. कौपीन ]

कुपुत्र-पु. वाईट मुलगा; मातापितरांस दु:ख देणारा, कुलास

कुपेथर—वि. पांढरट, नरम, ठिसुळ भाग असलेला, कुप्पा दगडासारख्या थरांचा ( दगड, धोंडा ). [ कुपा+थर ]

कुप्पा--पु. १ मोठी बाटली. २ गारेसारखा टिसळ एक दगड याची रांगोळी करतात. -वि. दांडगा; धिप्पाड.

कुप्पा - पु. ( तंजा. ) देर; कचरा; धूळ. ' कुप्पुराव= केरो-

कुप्पी--सी. बाटली. कुपी पहा.

कुप्य-न. हीण धातु; हलकी धातु; सोनें, रुपे याखेरीज जस्त, कथिल इ० धातु. [सं.]

कुफर-पु. स्वामिद्रोहः, निमकहरामी. 'त्यांणी सर्कारलक्षें कुपरिणाम-पु. अनिष्ट फल; वाईट परिणाम, शेवट. [सं.] कांहीं एक कुफर न करितां चालावयाचा तहनामा ठरविला. ' –गराचिथोशा ६७. [अर. कुफ ]

कुफरांड-राण-पा, कुफ्राण-न. १ तोहमतः आळः

काफरशाही; लवाडी; 'पुढें धर्म उच्छित होऊन तेरावे सर्हीत कुफाण मांगेल.'-ऐस्फुलें ६५. (कि॰ वेर्णे; उठेंगे; घालणें; करेंगे). •दार-कुफरांडी पहा. 'हा सोम ठाकूर कुफराणदार.'-मव४६.

कुफरांडी-क्या-णा-णी - ण्या — वि. आळ घेणारा; तोहमत्या; कुभांडस्रोर. 'नामदेवासी बोल्लिंग काय। गातोसी काय कुफराणा।' -भवि १०.१७६. [कुफ़ाण]

कुंफळ-न. (कों.) कुंभा नांबाच्या झाडाचे फळ.

कुफार—पु. लुब्बा; हरामस्रोर; बखेडस्रोर माणूस. 'जकार नामक म्हैसकर ... हस्तगत करावा सगळा कुफार तो आहे. ' -खरे ५२०२. [अर. कुफ्फार, काफीरचें अव; कफूर=नास्तिक]

कुफ्तगारी--श्री. एक प्रकारचे नक्षीकाम. -नामको.

कुँब-वि. (बे.) आहाणी.

कुबट—िव. १ कुजकट; सडका; वासट; बुरसट. २ ( छ. ) निदक,कुजक्या मनाचा.कुबण-अकि.कुजकटवास येणे; वुरसटणे.

कुबड़—न. पाटीवरील आवाळ्; गह्द; वाधेक्याने आलेलें पोंक; पाटीच्या कण्याचे बूड. (फि० निवर्ण; काढणें). [सं. कुब्ज; प्रा. खुक्जो, कुब्बड; सिं. कुबो; पं. कोझा; हिं. ओरिसा. कुंजा; वं. कुंजो]

**कुनडा-ड्या**—वि. १ कुबड निघालेला (माणृस). २ (थहेन) कुबडाभाई.

कु खडी — की. १ एक प्रकारची पाणगोगलगाय; खुवडी. २ वैराग्यांची हात टेकण्याची किंवा खाकोटीस घेण्याची दुवेळ-क्याची काटी. ०काढणें-कि. कांहीं वाकडेपणा, व्यंग काढणें.

कुंबया—यो—प्र. (कों. कु.) कुंभा नांनाचे एक रानझाड. कुंबरी—जमीन—रान—कीन. ट्हान टेंकडवांच्या पाय-थ्याची नापीक, वरड जमीन; हीतील माती धुपून जाऊं नये म्हणून हीस आडवे बांध पालतात. हींतील लागवडीस कुंबरीची लागवड म्हणतात. कुमरी पहा.

कुबल — वि. १ (व.) कठिण; अडचणीचें; बळकट; भक्कम. 'कुबलगड भीरिका कुडुँगडाचें चांगुलपण।' -ऐपो ८. [फा कुबाल=बांधणारा]

कुबलणं -- उकि. ठोकण; मारणं; बदडणं.

कुंबळ---न. (कों.) एक कांटेरी रानझाड; ह्याच्या फांचा कुंप-णाला लाबतात. यांचीं फळें खातात. 'कुबळ, गेळा, तोरण, चिमट व घाणेरी या कांटेरी धुडुपाखेरीज... '-खेया ३३.

कुंबळ--न. १ (कु.) भामटी. २ (कु.) ( पत्त्यांचा डाव ) लाल बदाम.

कुबा--पु. कुबढी अर्थ १ पहा. खुबा.

कुंबा—पु. कुंभा नांवाचे झाड. 'अंजन, कुंबा, हेल वंगरे इमारतीचे उपयोगी झाडें ...' –खेया ४४.

कुंबार- पु. ( कों. ) एक प्रकारचा मासा.

कुबीन--न. रेशमाची एक जात. -मुंब्या ९७.

कुतुद्धि-श्री. वाईट इच्छा, विचार; बुद्धीचा दुश्पणा. [सं.] -वि. वाईट विचाराचा, बुद्धीचा.

कुषेकुकूड-पु. कुकुडकुंभा पहा.

कुंबेटणें --अिक. (बे.) पाडास येण.

कुंबेटा-वि. (वे.) पाडाचा.

कुबेर—पु. १ देवांचा भांडारी; यावहनः २ ( ह. ) श्रीमंत माणुसः ' कुवेराचें धन मार्केडेयाचे आयुष्य (असावे)=सुखस्यास्थ्य असर्णे. [ सं. ]

कुबोल--पु. अपराब्द. 'कुबोलांचीं सदटें । सृति कांडें। '-ज्ञा १६.४०४.

कुडज-क----वि. कुवडा. 'भाणि भाषुली माथे। कुड्ज जरि भाहे।'-हा १८.९२७. 'कपटरूप कुड्जक। बाळवेश धरोनिया।' [सं.]

कुब्बल-वि. हह; मजबूत; बळकट, भक्कम, कुबल पहा. कुंड्या-पु. बडबलेला-काढलेला बेल.

कुंभ--पु. १ घागर; घडा. 'दैवें अमृतकुभ जोडला।'-ज्ञा २.२५२. २ कुंभराशि ( अकरावी राशि ). ३ हत्तीचे गंडस्थळ. 'भवेभकुंभभंजना।' - ज्ञा १०.५. ४ कुंभिपाक नांवाचा नरक. 'काळदंड कुंभयातना थोरा । ' –तुगा ७०२. ५ धान्य मोजण्याचे एक माप; वीस द्रोण म्हणजे एक कुंभ ( मनु ८.३२०. वरील टीप ) ६( गो. ) वीस खंडींचें माप. [सं. ] (वाप्र. ) ॰फळ गळवास लागणे-(क.) संकटांत सांपडणे. सामाशब्द-•कामला-स्री. काविळीची शेवटची अवस्था. [सं.]•**कार-**५. कुंभार. [सं.] ०पाक-५. एक नरक. कुंभ अर्थे ४ पहा. ' कुंभपाक लागे तयासि भोगणे। '-तुगा २८. ०पुट-न. एका मातीच्या घागरीस चाळीस भोकें पाइन ती अधी कोळशानें भरावी व वर औषध ठेवावें, तोंडावर एक परळ झांकून मातकापड करून तोंड लिंपावें व सावलींत वाळवावें, मग घागर चुलीवर ठेवून परळांत निखारे घालून खालीं जाळ लावावा. तीन दिवसांनीं औषध काढून ध्यावें. -योर १.२१०. ० मेळा-पु. कुंभ राशीस गुरु यैतो तेव्हां हरिद्वारास भरणारी जन्ना ही वर्षभर असते. -तीप्र ३१. ० विवाह-पु. मुलीच्या जन्मकार्ळी तिला वैधव्य प्राप्त होण्यासारखे अनिष्ट प्रह असतील तर अरिष्टनिरसनार्थ, खऱ्या लप्नापूर्वी तिचा घटाशीं विवाह करतात तो. ०संभय-पु. अगस्ति ऋषि. [सं.] ०स्थळ-न. हत्तीचे गंडस्थळ. 'गज हाणीत मुसळें । विदारित कुंभ-स्थळे । -एहस्य १०.५५.

कुं भक--पु. (प्राणायाम) पूरकान आत घेतलेला वायु रेचक होईपर्यंत कोंडून घरणें. 'प्राण व अपान या दोहोंचाहि निरोध झाला म्हणजे तोच प्राणायाम कुंभक होय. '-गीर ६७८. [सं.] कुंभकर्ण--पु. १ रावणाचा भाऊ; एक राक्षस. हा फार झोंपाळू होता त्यावहन २ (ठ.) अत्यंत झोंपाळू माणूस; गाड व पुष्कळ वेळपर्यतच्या झोंपेस कुंमकणी झोंप म्हणतात.

कुभक्त--वि. ढोंगी; भोंदू. [सं. कु+भक्त] कुभक्ति-ब्री. ढोंगीपणा; भोंदूपणा; कृत्रिम उपासकता; दांभिक भक्ति [सं कु+भक्ति]

कुभडळी --- स्री. (गो.) कंवडळ झाड.

क्रभंडी-वि. क्रमांडी.

कुं सर्णे —सिक. रोधणें; कोंडणें. 'ईडेनि करावा प्राण पूर्ण। तो कुंसूनि राखावा जाण।' -एसा १४.४२०. [कुंस]

कुँमा—पु. १ एक पक्षी. २ एक रानझाड. याच्या पानाचे इस्लें करतात व सालीचे दोरखंड करतात. हें झाड मोठें होतें व फळ बेलफळासारखें गोड असतें. ३ घोतरा; एक औषधी झुड्प; याची फुलें शंकराला बाहतात. पानें औषधोपयोगी आहेत. यास दुधाणी, शेतवड, शेताड हींहि नावें आहेत. [सं. कुंभ]

कुमांड, कुमांड-आभांड--न. १ तोहमत; आळ; नांवाची माशी. खोटा आरोप; लवाडीची टाळाटाळ. (कि॰ आणणें; मांडणें; घालणें; रचिनणें; करणें; उठिनणें). २ कारस्थान; कढ; वांकडी व खळदायक मसलत; बनावट पुरान्याचा डोलारा. 'त्यानें निराळेंच कुमांड रचन वादशहान्या मनांत भरवृन दिलें, -उप:काल [सं कु+भांड] ॰खोर, कुमांडी-डवा, कुमांडी आमांडी- देपो २६५. कुभांड रचणारा. २ तोहमत आणणारा; कपटाच कुमांड रचणारा.

कुंभातर--पु. (गो.) एक पक्षी, कुंभा पहा.

**कुंभार--प्र. १ मा**तीचीं भांडीं घडवून त्यावर उपजीविका करणारी एक जात व तींतील व्यक्ति. २ एक प्रकारची माशी कुंभारीण. [सं. कुंभकार] मह० १ ( गो. ) कुंभाराक मडकीं घड ना=जिन्नस उत्पन्न करणा=याला त्याचे दुर्भिक्ष असरों कारण चांगली मडकी सर्व विकावयाची असतात व स्वतः वापरावयास फटके तुटकें घ्यावयाचे अशी प्रवृत्ति असते. २ (गो.) कुंभाराक जवा-हीर=अनिधकाऱ्यास अधिकार देणें; अयोग्य माणसाठा मौल्य वान वस्तु देणे. ३ कुंभाराची सून कधीं तरी उकिरड्यावर येईलच=नी गोष्ट निश्चितपणें व्हावयाची ती गोष्ट आज ना उद्यां होणारच. ४ कुंभार कुंभारीण मुखी असेल तर मडक्याला काय तोटा=नवरा-बायको सुखी असतीलतर मुलांना काय तोटा. ५ कुंभारणीनें कुंभारणीशीं कज्जा केला आणि गाउवाचा कान पिळला=दोघांच्या भांडणांत तिसरा घुसला असतां त्याला मिळणारे प्रायश्चित्त. ०काम-न. गाडगी-मडर्की ( समुदायाने ) लमकार्याच्या वेळची सुगर्डे इत्यादि कुंभाराने करावयाच्या वस्त, क्रेंभारकी-क्षी, कंभाराचा धंदा, ०ककु इ-ककुडा-पू.

भारद्वाज पक्षी. कुकुडकुंभा पहा. •िक्कया-की. श्रुद मेला असतां कुंभार जी त्याची उत्तरिकथा चालितो ती. •खाणी-ली, कुंभाराची मातीची खाण. •गवंडी-पु. गवंडीकाम करणारा कुंभार. •घाणी-ली. १ कुंभारामें मळ्न तथार केलेली माती. २ उंसाच्या चिपाडांत राहिलेला रस काढण्याकरितां उपयोगांत आणलेल्या कुंभाराच्या घाणीवरील कर. ३ कुंभाराच्या घाणी-साठीं दिलेलीं उसाचीं चिपाडें. कुंभाराच्या चाणी-साठीं दिलेलीं उसाचीं चिपाडें. कुंभाराची वायको. •वाडा-पु. कुंभाराची आळी, कुंभारांची वस्ती. -राच्या देवी-माता-ली. टॉचलेल्या देवी; गोस्तनी देवी.

कुँभारी—स्त्री. (कों.) कुंभारीण माशी. -वि. (कों.) १ जिला भाकार, रंग पिकल्याप्रमाण आला आहे परंतु जी खरोखर पिकली नाहीं अशी ( धुपारी ). कुमारी पहा. २ कुंभारानें बनविकेली ( चूल इ० ). ३ कुंभारागेंवधीं; कुंभारकामासंवधीं.

कुंभारीण—स्त्री. १ कुंभाराची बायको. २ कुंभारीण

कुभाच-पु. १ वाईट स्वभाव; संश्यीवृत्ति; अविश्वासी स्वभाव. २ मत्सर; द्वेष; खोटी बुद्धि; वरवरचा कुडा भाव.

कुंभिनी—की. पृथ्वी. 'धर्मे ध्रांतला कुंभिनीवर ' -मुक्केश्वर नवनीत १८८. 'करशधरें अति पराक्रमें कुंभिनी केली निःक्षेत्री।' -ऐपो २६५. •प्रदृक्षिणा—की. पृथ्वी प्रदक्षिणा. 'जो करील कुंभणीप्रदक्षणेस स्वतंत्रीं।' -होला ३९.

कुंभी—स्री. (बा.) उथळॅ; खुर्ची (बांबाच्या खालची); तळखडा. हा दगडी चौकोनी असतो. [बुंभ]

कंभी-भ्या-ब्या--स्रीपु. कुंभा अर्थ २ पहा.

कुंभीपाक--पु. एक नरक. कुंभपाक पहा. 'त्यासी कैचा परलोक। अंतीं होय कुंभीपाक।'-गुच १६.१३६.

कुंभीर-- पु. लांब नाकाचा मगर; सुसर. [सं.]

कु.भे-की. दोष. 'म्हणजे यांत हुस्न-कुभेह कोणती आहे ती ध्यानांत येईल. '-रा ५.८४. [अर. कुन्ह]

कुं भेर-री-स्त्री. १ (कों.) गवताची किंवा धान्याची पेंडी; कवळाची पेंपी. २ कंभारीण माशी.

कुभोजन--न. कदान, जाडगाभरड्या भन्नाचे भोजन; कुग्रामवास कुलहीनसेवा, कोधमुखी भागी, कुभोजन या चार वाईट गोधीपैकी एक.

कुमक-की. मदत; उपराळा; साहाय्य (सैन्य, पैसा इ० क्), मदतीस आलेलें सैन्य, द्रव्य इ० 'इंग्रजांस कुमकेस प्रसंगीं बरोबर चेउनियां।'-ऐपो ३९६. [तु. कुमक़]

कुमकणं—अित. ठोकणं; चोपणं; बदडणं. [ध्व. ] कुमकपत्र—न. शिकारसपत्र. पत्र पहा. [ध्व.]

क्रमक्रमा--पु. पातळ कांचेचा, गुलाल भरलेला गोळा; गुला-लगोटा (होळी अगर इतर समारंभांत हा एकमेकांच्या अंगावर कुंगारी पहा. फेकीत भसत ). [ भर. कमकुमा; तुल सं. कुंकुम ]

क्रमक्रमीत--वि. (क्.) गुवगुबीत; लड़.

क्रमदका, क्रमटिपका---वि. (राजा. क )क्रमेटका पहा.

क्रमंडल, क्रमंडल-पु. क्रमंडलु.

कुंमड़ा--पु. ( ना. ) तांबडा भोपळा. [ हि. बुम्हडा ]

कुमति—स्त्री. वाईट बुद्धि; दुष्ट बुद्धि. 'सदा चालिजे धर्म पंथ । सर्व कमित टाकोनि । '[सं.] -वि. वाईट बुद्धीचा; दुरात्मा.

क्रमंत्र-न. वाईट सल्ला. [सं.]

कुमंत्री-- प. वाईट सहा देणारा माणुस. [ सं. ]

कुमर-री-पुन्नी. कुमार-री पहा. ' हे रचिले आधि बुद्धि-मतें हुपदकुमरें।' -इ। १.९४. 'तंव रायाचा ज्येष्ठ क्मर।' -एहस्व ६.३९. [सं.]

कुमरावळी-सी. उद्भव; परंपरा. 'कुमगवळी ते दीन्हली ऐशी । ' –शिशु ९८. [ सं. कुमार+भावली ]

कुमरी-स्नी. जमीनीचा एक प्रकार. कुंबरी पहा. -कृषि २८६.

क्रमरी-सी. घोड्याचा एक रोग. -अश्रप १.१४८. कुमलर्णे-कि. कुमकर्णे पहा.

कुमळें—पु. १ ( कु. ) मिराशीनें धारण केलेल्या जमिनीचा खंड, भाडें. २ (गो.) नारळ सोलण्याचे भाल्यासारखें एक हत्यार; उत्कड. ३ एक प्रकारनी मापाची पद्धत.

**क्रमाईत-यत —**वि.सारंग रंगाचा; दांडी, आयाळ, गुडघे, पाय, कान हे काळे असन बाकीचें शरीर तांबुस असणारा (घोडा) 'परम रागीट कुमाईत । बदकस्याम स्थिर चाल्त ।'-ह २२.४५. 'अबलक पंचकल्याणी कुमाइत ।'-ऐपो १३९. [अर. कुमैत]

 अबलक – वि. अर्थ शरीर तांबर्डे व अर्थे पांढरें असा (घोडा). कुमा(बा)झ--स्त्री. (गो.) कुंभारीण माशी (सपक्ष कीटक).

कुमार—पु. १ पांच वर्षीखालील, अप्रौढ मुलगा; मुंज होण्याच्या पूर्वीचा मुलगा. २ राजपुत्र (विशेषतः युवराज ) ३ कार्तिकस्वामी. 'ज्याच्याभर्ये होय कुमारं जोगी।'—सारुह ३.९२८. [सं.]

कुमार-पु. (गो.) कुंभार.

कुमारिका-री-सी. १ अविवाहित मुलगी; तहण मुलगी. 'जैसी कुमारीहातीं दिघलीं शक्षें।' –हा ९.१७७. २ कोरपड. नखाने तोडणे. •**आस्य-**न. कुमाऱ्यासव; कोरफडीच्या रसापासून तयार

कुमका-पु. (कों. ) ठोसा; तडाखा; बुक्तीने केलेला प्रहार. केलेले भासव. हे खोकला, क्षय, उदर, मूळन्याध इ० वर उप-योगी आहे. [सं.]

कुमारी-की. (क.) पाखरानें खाहेली कोंवळी सुपारी.

क्रमार्ग-- ५ १ वाईट रस्ता. २ (ल.) शास्त्रविरहित, लोक-विरहित, निद्य, अनीतीचें आचरण, कृत्य, वागणुक, [सं.]

कुमार्गी--वि. शास्त्रविरुद्ध मार्गाने चालणारा; दुराचारी. [सं.]

कुमाव--प. (गो.) पायखाना; संडास. [पो.; तुल. ई. कमोद. ]

कुमूद--न. पांढरें कमळ; चंद्रविकासी कमळ. ' सांगे कुमुद दळाचेनि तारें। '-ज्ञा ५.१०७. [सं. मुद्=हर्पणें] -दिनी-स्री. १ कमलिनी; श्वेतकमल. २ कमळाची वेल. ३ श्वेतकमळे असलेलें तळें. [ सं. ]

कुमुद्धनी--स्त्री. ( संगीत ) दुसऱ्या श्रुतीचे नांव. [ सं. ]

क्रमेटका—वि. (राजा. कृ.) अर्धवट पिकलेला; पिक-ण्याच्या मध्यमावस्थॅतील ( आंबा, फणस इ० ).

कुमेत-द-नि. कुमाईत पहा. 'हुजुरच्या कुमेद नरमाचा हिंसती।' –प्रला १२६.

कुमेर---स्री. (गो.) पावसांत पेरण्यासारखी जागा; बरड जमीन भाजून कडधान्य पेरणें कुंबरी, कुमरी पहा.

कुमैत--वि. १ कुमाईत पहा. २ (ल.) संशयी;हुशार. 'परंतु ती आटोकाट कुमैत तिजला कोणाचा विश्वास नाहीं. '-खरे १.३१२. [ अर. कुमैत् ]

कुयँ--न. (कृ. गो. ) पेजतील शीत.

कुयटारु--वि. (कों.) कुईटाने शाकारलेले.

कुयरा-रो-रें, कुयला-ली-लें-कुइ मध्ये पहा.

कुयाई--१ कुवेडें पहा. २ (कों.) पिकलेले आवे उकहून त्यांचा बाठासकट रस काढून त्याला मीठ, तिखट, मोहरी इ० लावून फोडणी देऊन तयार केलेलें तोंडीलावणें.

क्रयोग--9. नक्षत्र, अनिष्टप्रह, घातवार; काळ, वेळ वगैरेचा अञ्चभ योग. [सं.]

कुरकळण-णी---कुळकरण-णी यांच्या वर्णविपर्यासाने बनेलेल शब्द.

कुर्कुंची--बी. करकोचीण; करकोचा [सं. कौंच ]

कुरकुट--पु. एक पक्षी; कुकुडकुंभा; भारद्वाज; 'कुरकुट चंडोल काग घेती फार लाहो। '-प्रला १३.

कुरकुट(इ)णं---अकि. १ कुरतडणे; दाताने तोडणे. २ खुडणे;

कुरकुटांवचे---सिक, (गो. ) अपहार करणे,

हडी. [ध्व.]

कुरकुर—उद्गा. १ कुऱ्याच्या पिल्लांना बोलावण्यासाठी लहान मुळे ह्मणतात. २ मुक्या माणसाला चिडविण्यासाठी नाकावर हात ठेवृन केलेला शब्द. [सं. कुर्=शब्द करणे; दे. कुरुकुरिम; ध्व.]

कुर्कुर--स्री. चिरचिर; पिरपिर; तकार. (कि० कर्णे; लावणे; )[ सं. कुर्=शब्द करणे ]

कुरकुरणें--अकि. १ कुरकुर करणें; पुटपुटणें; चिरचिर, पिर-पिर करणे. २ पोटांत गुरगुरणें. 'पोटांत कुरकुरतें. ' ३ डुकराचा भावाज करणें. 'जो सुकरांमधें कुरक्रितो । '-दा ११.१.२३. [सं, कर=शब्द करणें ]

कुरकुर, बुरबुर--की कटकट; धुसफूस. -किवि. कुरकरीने, धसप्रशीनें.

कुरकुरा—स्री, पोटांतील घुरघुर. [धव.]

कुरकुरी-सी. (व.) घोडयाचा एक रोग. हा पोटांत होतो. क्ररकरीत-वि. वुरचुरीतः, वुरडतांना कुरकुर आवाज

होणारा; कड<sup>क</sup>डीत. [ सं. कुर्=शब्द करणें ]

कुरकुला--पु. हा एक चिखलांत, सदै जिमनींत येणारा रोपा आहे. याची भाजी अळवासारखी पण बुळबुळीत होते. --वगु २.५१. [सं. कर्करि]

कुरकुला - ली - ले, कुरकुल -- प्रकीन. नाना प्रकारचे जित्रस ठेवण्यासाठीं कळकाच्या कांबीचीं केलेली बुरडी, पाटी, टोपरें, करंडी, पेटारा बगैरे पात्रें, साधनें. हीं लहान मोटी अस तात (खेळण्यासाठीं, भाजी धुण्यासाठीं वैगरे ).

करंग-पु. हरिण; काळवीट. [सं. ] ॰नयना-नैना-नी-स्त्री. हरणासारखे काळेभोर डोळे असलेली स्त्री (एक सींदर्याचे स्क्र्यण) 'यावरी बोले कुरंगनयनी।' --महिपति (नवनीत पृ. २४४.) करंगिणी-स्नी. हरिणी. 'आळवितों जैसे पाडस कुरंगिणी। पीडिलीया वनीं तहानभूकें। '-तुगा १६०५.

कुरंग-सी. (बे.) एक प्रकारचे गवत.

कुरगई-की. (बे.) गाडीचा एक भाग.

कुरगी-की. शेतीचें एक औत. -नामको.

कुरगोटवा—स्नी. (गोटवा) ज्यामध्ये जिंकलेल्याच्या पाठीवर बसाययास मिळतें असा गोटयांचा डाव; ढोपरगोटया: भगळगोटषा; कोंडडाव पहा.

कुरघोडी-की. १ दुसऱ्याला पाठीवर घेण्यासाठी ओणवें होणे. २ एकापुढे एक पांच सहा जण ओणवे उमे राहून अगरी माग च्याने पुढच्यांच्या पाठी बर थाप माह्नन जाऊन बसण्याचा खेळ. ( क्रि॰ करणें ). 'शिवाय कुरघोडचा वेगळचा '-अफला २५. 🕽 (ल.) छी थू करणें; पायासालीं तुष्टविणे; मात करणे; वरचढपणः 🛚 [सं. कु+अरण्य]

करकटी--की. (कों.)शिरशिरी ( तापाची ); शहारे; हुड गाजविण. 'स्वार्थ साधण्याकरितां ते दोघे एकमेकांवर करघोडी करण्याच्या विचारांत होते. ' –स्वप. ४ (चेंड्र) एका बाजूचे गडी ओणवे राहृत दुस=या बाजूचे त्यांच्या पाठीवर बसतात व आपल्याः पेकी एका कहुन वेंडू वर उडवितात, नंतर तो वेंडू ज्या बाजूचे गडी जिकतील त्यांना डाव आला असे समजून त्यांना दुसऱ्या बाजूच्या गडवांच्या पाठीवर बसावयास मिळते.

कुरचर्ण-अित. (राजा.) कुरतडणे; कुरकुटणे पहा. कुरवा-पु. (राजा.) बोचकुरा. (कि० काढणें; घेणें). क्ररचुक-वि. टिसुळ; ढिसुळ ( कांच, लाकुड इ० )[कुर= कुरकन मोडणाराः ध्व. ]

कुरइया-अ. इया, इया, इया पहा.

क्ररंटक-पु. कोरांटीचें फूल. [सं. ]

कुरटा-ठा-वि. १ खुरटा; खुजा. 'हे लोक शरीरानेच खुरटे आहेत असे नाहीं ... '- सुपनि ८२. २ मनांत कुढणारा. ' कुरटें कुचर नाठाळ।' –दा २.३.२३.

कुरटा-ठा--पु. १ घरटे (पक्ष्याचे). 'तृष्णापक्षिणीचा कुरठा मोडिला।' – विपृ १.१०१. २ कोठा; कोठी; घर. 'ना तो अनै-गाचा कुरठा। '-शिशु ४६. 'ते धनुविधेचा कुरठा। '-कथा 4.99.900.

कुर उई -- स्री. तांदुळाच्या पिठाचा तळावयाचा वतुळाकार पदार्थ; (तंजा.) कुरवाडी. [ ध्व. ]

कुरंड रोग--पु. पितदोषामुळे मुलांच्या अंडांमध्ये हा होतो. त्यासाठीं त्या मुलाच्या कानावा वेध करावा. क्रंड उजवीकडे असल्यास डावीकडे व डावीकडे असल्यास उजवीकडे वेध करावाः -योर २.२४१. [स.]

कुरडा--पु. १ (राजा. कु.) संकुचित डोळा. -वि. अशा डोळघाचा ( माणूस ). [ का. कुरुड=आंधळा; तुल० अर. कुर= आंधळा ]

कुरहा—वि. (गो.) अंधळा. कुरहेपण-व. (गो.) अंधळे. पणा. [ का. कुहड=आंधळा; तुल० अर. कुर=आंधळा ]

कुरद्ध-द्ध-पु. १ स्त्रियांचा कानांतील एक दागिना व तो वालण्याची जागा. -वि. २ एक रान झुडुप. पांडव्या माठाच्या जातीची भाजी, हिची उंची दोन हात, पानें पातळ व बीं फार असतें. याच्या पानांची कुणबी लोक भाजी करतात. ह्याचें फूल निळसर, मंजिरीसारखें असतें. तांबडया फुलांच्या कुरह्ला देव-करह म्हणतात. -वगु २.५१. [सं. भूरंडी ]

कुरदुकं-दुक--न. कोरहिकं पहा.

कुर्ण-न. १ गवतासाठी राखळेली जमीन; गायरान. १ ( ल. ) चरण्याची, भक्ष्य मिळण्याची जागा; लाभदायक वस्तु.

कुर्ण-ण्या--पु. कुरणावर देखरेख ठेवणारा अधिकारी. करणेकरी--पु. फार दिवसांच्या दुखण्याने अशक्त झालेला माणस.

कुरणो--पु. (कु.) अर्था कापा व अर्था बरका फणस.

करत्रहर्णे--अित्र. दातांनी किंवा नखांनी बारीक तुकडे करणें. [ध्व.]

कुरंद-दी--कुंद-दी पहा.

कुरंदी-धी--सी. (कों.) लहान कोयती; खराळी. [का. टाकणें ( नूर्ति, मूल इ० वहन ). कुरचिगें ]

कुरनिसा( शा )त, कुरनीस--की. नम्रपणाने केलेले मिवादन: सलाम: प्रणिपात. 'कुरनिसां करति जन वाड्यामधे जाउनी । ' - ऐपो २०१. [तु. कोर्निशात]

क्ररपण - पाणा - पाणी -- न. (कों. गो.) पाटी किंवा टोपलीस दोऱ्या बांपून शिकें करतात तें; शिकाळी; ह्यांत भांडी वर्गरे ठेवतात; आंबे उतरण्यासाठी टोपलीस दोऱ्या बांधून शिके करतात तें; परडी. [?]

कुर्पे--न. ( खा. ) खुपऱ्या ( डोळ्यांतील )

कुरबाण-न-न. देवास दिलेला बळी; उतारा. 'मी तुझ्या एका शब्दाकरितां हा माझा देह कुरवाण करीन. '-स्वप ४३०. [ अर. कुर्बान् ] कुरबानी-स्त्री. बळी; ओवाळणी; बळी देण्याची किया: उतारा.

कुरबुर-स्री. १ फुणफुण; पुटपुट; कुटकुट; रागाची गुर-ग्रर: कठकट. ( कि॰ करणें ; लावणें ; होणें ). २ तंटा ; कलह ; धुसपूस. ' वसाहतवाल्यांची व इंग्रेजांची करांच्या बाबतींत ऋरखुर होऊन ... ' – नि ७११. [ध्व.]

कुरबुर--पु. (बे.) धनगर. [ता. का. कुरुव=धनगर] कुरब्(म्)रणे--अकि. १ धुसपुसणः; रागावणः; चरफडणे. **२ पोटांत कुटकुटणॅ-कुरमुरणॅ.** [ ध्व. ]

कुरमर्णे --अकि. १ धुमसर्णे. २ (ल.) क्रोधादिकाने धुसपुसर्णे. ३ पोटांत कुरबुरणें. ' पोटांत कुरमते. '

कुरमाईत--किनि. ( व. )थोडें थोडें; हळु हळु. 'कुरमाईत कुरमाईत पोट दुखर्ते. '

कुरमुड-डे--न. (व. ना.) कोशिबीर.

कुरम्र - ही. १ कुरबुर पहा. ' सलगी धरी पयोधर। सहाते कुरमुर सर्वे । ' -तुगा १२७. २ पोटांतील गुरगुर. ( कि॰ डठणें; निवमं; राहाणें ). [ध्व.] कुरमुर्ण-िक. धुमसणें; कुरबुर करणें.

करमरा-री--पुकी. भाजलेले पोहे; चुरमुरे; मुरमुरे; उबजे सांहळ इ॰ भाजून कुरकुर वाजण्यासारखे केळेल असतात ते. [ध्व.] मनांतल्या मनांत चरफडणे.

कुरर-रो---स्री. टिटवी, [सं.]

कुरली-ली. हाताचा एक रोग; हातावसील गर्वः, याने बोट युजतें आणि आखडतें. **ग्यावर खेकडवाच्या विकातील मातीचा** लेप देतात. [सं. कुलीरक]

कुरली-लें, कुल्ली--भीन. लहान खेकडा; कबैट. हा मृगाच्या पावसांत उत्पन्न होतो, [सं. कुलीरक]

कुरवंडणे-जिक्त. कुरवंडी करणें; ओवाळणें; ओवाळन

कुरवंडा-वि. (कों.) उथळ; थोडें पाणी राहणारें ( उंचट खाचर ). याच्या उलट ओंडण, खोल.

करव(वं)डो -- स्त्री. क्राइई पहा. 'तिया वाहिती करवं-डिया। पर्पटेसी। ' - ऋर ८२.

कुरखंडी-की. १ (काव्य ) ओबाळणी; आरती; माण-साभोवतीं अथवा देवाभोवतीं दिवा वर्गरे ओवाळतात तीः अरिष्ठ नाहीं से शिण्याकरितां तांदुळ, मीठ इ० नवरा नवरी यांच्याओवर्ती ओवाळितात ती. 'संपत्ति मदु सांडिजे। कुरवंडी बहनी. '-हा ९.३८१. 'कुरवंडी त्यावह्न इंद्रपुरी टाकिली।'-वेसीस्व ७,७०. ' आवहला जीवा मना । कहनि कुरवंडि । ' -राश १. ४५८. २ यावेळीं म्हणावयाचे गाण. ( कि. करणे.)

कुर्वस्था-कुरोड्या-की. (क.) श्रेक्यांतून पहलेले सांडगे.

कुरवा—ह्री. (नाविक) गलबताच्या पुढील खांद्यास भांतील बाजूस घालावीं लागणारीं प अशा आकाराचीं लांकडे.

कुरुबाळर्णे-अिंक. ममतेने लहान मुलांदिकांच्या अंगावर हात फिरविणे; गों जारणें. 'ऐकोनि संतोषिला अजनंदन। दुर्बाळी वदन सौमित्राचे । ' [का. कर=प्रेम करणे. ] कुरवाळा-पु. कुर-बाळण्याची किया. , 'गावेक केला कुरवाळा । ' -कथा १.८.

कु(खु)रसी—सी. १ खुर्ची. ३ स्रोगचे उथळे. [ सर. कुर्सी ]

कुरळ-ळित-वि. वेढाळलेले; वांकडे; मोकळे सुबले असतां ज्याचे वेटोळें होतें असें; सुशोभित (केश). 'भाळीं कुरळित केश रुळती।' [सं. कुरूल-कुरुल; का. कुरुळु≐केंस; केंसाची वाटोळी बट ]

कुर(क)ळी --स्री. १ दशा; धोतरजोडा, पंचेजोडी यांच्या-मध्ये दोन भाग करण्याच्या ठिकाणीं किया लुगडें बंगरेमध्यें शेवटीं पदराच्या ठिकाणी भाडवीं छुतें न भरतां निवळ उभी सुतें (ताणा) असतात ती जागा.करळी पहा. २ खिजणी; चेष्टा. (कि॰ करणे). •सार्णे-कि. ( छ. ) इच्छेविरुद्ध गोष्ट झाळी असतां निरुप:यानें चितवणी (हत्ती, थोडे इ० ना खांची शक्ति दासविण्याकरितां ). ( कि॰ काढणें ). ३ एखादी गोष्ट छडा लावून शोधर्गे ( एखादा भागसाच्या आयुष्यांतील-त्यावर आरोप करण्यासाठी आधार मातीचा बनलेला असून त्यांत चुना व सिकता यांचे अंश अस-म्हणून ), [सं. कुरल ] •कोबी-की. कोबीची एक जात.

कुराईत-वि. (ना.) थोडें थोडें.

कुराड---स्री. (गो.) कुन्हाड.

कुरार्डे---न. सायकः; शस्त्रः, अस्त्र. कुन्हाड-डा पहा. कुन्हाड 'धनुषीं योजिलें कुराडें । बज़ातुल्य तेजस्वी । ' - मुझादि ३२. 🖫 २०. [ कुन्हाड ]

कराण-न-न. मुसलमानांचा प्रख्यात धर्मप्रंथ. [ अर. अन्तु अन् ]

कुरापत-की. १ गुप्त दोष; व्यंग; खोडी; कुचेष्टा; कुचाळी; २ जसमेवर टोचर्गे. (कि॰ कर्णे). ३ भांडण उक्रह्म काढ-ण्याला काढलेलें निमित्त; कळ काढणें. ( त्रि॰ काढणें; करणें ). **म्ह** वातकी बात, कुराकी कुरापत. [सं. कु+आपन्ति ?]

· करापती—वि. कुरापत काढणारा; दोष उकहन काढणारा. कुरी--स्त्री. १ उपद्रवकारक, त्रास देणारे भूत, रोग इ० चा उपद्रव म व्हावा म्हणून अमुक एका वेळी अमुक एक उपाय करावा असे जे नेयम उरविलेले असतात ते; तो उपाय कर-ण्याची वेळ; त्यावेळीं बावयाचा बळी; त्या वेळची किया. ' भुताला करीवर बसविलें. ' ' भुताची कुरी चुकली म्हणून उप-इव होतो. ' २ (सामान्यतः ) उराविक वेळ. ' कुरीवर दाणा दिल्हा असतां घोडा चांगला रहातो. ' ३ एक झाड. ४ पाभर: धान्य पेरण्याचे यंत्र (चाडें व नळघाविरहित); कुरगी. ५ अर्घा विघा ( जमीन मोजण्याचे माप ). ६ दलदलींत राहणारा

**ऊरीति**—स्त्री. वाईट वर्तन; वाईट तऱ्हा, रस्ता, मार्गः; दुरा-चार; दुर्वर्तनः [सं.]

एक पक्षी. [का. कुरी=मेढी ] कुरीचे भात-न. (क. ) कुरीने

कुरु-पु. एक देश.

पेरून आलेले भात.

कुरंग-पु. डोळवाच्या कोंपऱ्यांत असणारा तांबहेपणाः ६.२८. हैं निधैनतेचे एक रुक्षण समजलें जाते. कुर्दर, कुह्म पहा.

कुरुचीमुरुची--क्रिवि. १ पर्यायानें; ठोकळ मानानें; आड-भागनिं; अत्राप; अडप झडप; अवांतर रीतीनें ( मिळविणे, संपा-क्षन करणें ). २ काटकसरीनें; बेताबेतानें ( खर्च ). ३ हळ हळ; बोडें फार ( पोट दुखर्णें, ताप येणें ). [ ध्व. ]

कुरुंज-पु. (गो.) जनावरांच्या पोटांतील रोग.

करुठा-१ क्रांटा-टा २ अर्थ २ पहा. 'यांचा पहिला क्षरुठा इंद्रिये। '- ज्ञा ३.२६८,४.१६६. -- वि. २ शहाणा. 'जो कां तम्ही शिक्षापिला। विद्या देऊ नि कु हुआ केला। ' – ज्ञा १.९५.

कुरुंद-पु. ९ एक प्रकारचा तांबुस रंगाचा, जातें, निसणा हिन्याच्या स्नालोस्नाल कठिण द्रव्य भाहे. शुद्ध कुर्दंद अल्युमिना दार। ' –अफला ५५.

तात. माणीक, नीळ हीं प्रसिद्ध रत्ने कुरुंदाचीं आहेत. २ डोळयाच्या पांढऱ्या भागावरील तांबडा ठिपका. कुरुंग पहा. -न. एक प्रकारचे गवत. [ सं. कुठविंद; का. कुरंद कल्ले; ई. कोरंडम् ] ०कु हैदी-वि. कुर्दद दगडाचा.

कुरुंदी-की. लहान कोयती. कुरंदी पहा.

कुरुपण-अफ्ति. खवळणें; क्षोभणें; बाढणें; चढणें. 'मग वोसंडलोनि दर्पे। कामाही पित्त कुहपे। '-- ज्ञा १६.३९४.

कुरुक्षेत्र—न. भारतीय युद्धाचे रणक्षेत्र. येथे कौरवपांड-बांचे महायुद्ध झाले. [सं. ]

कुरुळ-वि. कुरळ पहा. [ का. कुरुळु-केंस, केंसांची वर्तुला-कारबट ]

कुरू-पु. राग; घुस्सा. ( कि॰ येणें ).

कुरू—की. (गो.) खुण. [का. कुरुपु=चिन्ह; खुण]

कुरूप — पु. व्यंग असरेला चेहरा. - वि. नकटेपणा, व्यंग इ० दोषांमुळे वाईट दिसणारें माणसाचे रूप, चर्चा: विरूप: बाव-ळटपणा. [ सं. कु+ह्रप ]

कुरूप-नपु. खडा अगर कांटा टोंचून (हाता-पायाला) आंत झाकेलें क्षत, घर; भोंवरी; घट्टयासारखें कठिण आबाळु. [का. कुरवे-बु=गळूं, जखम, क्षत ]

कुरूम-पु. डोळघाच्या पांढऱ्या भागावर येणारे मांस. कुरुंग पद्दा. -न. जहाजाच्या नांगराचा दोर, साखळदंड. कुह्नप २ पहा.

कुरूळ-कुरळ पहा.

कुरें-किवि. (काव्य.) निश्चयानें. -शर ( शुभानंद उद्योग 4.98.)

कुरों(रों)डी-सी. कुरवंडी पहा. 'साकरेची कीजे कुरौंडी।'–शिञु १८. 'केली स्वर्गसंसाराची कुरोंडी।'–ज्ञा

कुकों---की. (गो.) एक जातीची मासळी.

कुर्कुट-पु. कोंबडा. 'काक कुर्कुट जंबुक मार्जर।'-दा ८.७.२६. [सं. कुक्कुट]

कुफूट-न. (गो.) कोनाडा; लहान कन्नेल.

कुर्गुटली—सी. (गो.) अंगाची कवळी (१)

कुटें-ठें--कुरटा-ठा अर्थ २ पहा. 'कठीण कर्कश करें-सांडावे ।'−दा १४.४.१. [का. कुरुच्≕ठेंगु]

कुर्टेल-वि. (व.) खुरटलेला; खुजा. 'पोरगा जरा कुर्टेला दिसतो. '

कुड़े-- कुरइ अर्थे २ पहा. •बाळचा-५अव. बायकांच्या यांक्या उपयोगी पडणारा दगड. हा हिंदुस्थानांत फार सांपबतो. हें कानांतील एक दागिना. ' कुडुबाळथा मंडवीबाळथा चाले छवी- कुर्द्धकटारमा--पु. एक प्रकारचा मासा.

कुर्डेकापु---पु. (कु.) धुबह.

कर्ती-न्त्री. (कीं.) माशाची एक जात; हे मासे आश्विन-कार्तिकांत पकडतात.

कुर्द--वि. कुद्ध ( अप. ). रागावलेला; कोधाविष्ट. 'त्रिवक-राव कर्दसैन झाला।'-ऐपो ८८.

कु(नि)नीस-सा-सात-सी--कुग्निसात पहा. 'त्याला कुर्निसात करायला सांग '-स्वप १३९.

कुर्पण-कुरपण पहा.

कुर्वाण-णी-करवाण-न पहा.

कर्मा-में--पुन. (चि.) यारीक ताप; जीर्ण ज्वर. ०करी-वि. तापकरी: रोगी.

कुर्यात-न. (कों.) घराच्या भोवतालचे परडें (पेरलेलें). कर-- उद्गा. गोटचांच्या खेळांतील एक शब्द. कुरगोटचा पहा. करजांचर्चे-कि. (गो.) राग येण.

कुरी-पु. १ अभिमान; ताठा; तोरा; अक्कड. २ मत्सर; द्वेष; चुरस; कुन्हा. ( कि॰ धरणें; ठेवणें ). कुरेदार-बाज-वि. १ नखरेबाज; अकडबाज; बुद्धिमान; हुषार. 'मनुष्य कुरैबाज, हा येथ असल्यास मारवीडचे सरदार लगामी लावील. '-जोरा १०, २ सोंगटया खेळणारा. [ अर. कुर्जा=पैज+फा. बाझ् ]

कुर्ली—कुरली पहा. [सं. कुलीरक]

क्रवी-वे-पुन. ( चि. ) काटकोणाजवळ विशाल कोन कर-णाऱ्या आकाराचे लांकुड. (उभा खांब डळमर्व् नये म्हणून बसव-तात.)

कुन्ह्य---स्री. ( गो. ) टपाल.

कु=हा(=हे)—वि. (काव्य) कुबडा; वांकडा. 'माणि भापुली माये। कुन्ज जरी आहे। तरी जीजें ते नोहे। स्नेह कुन्हें की।' -ज्ञा १८.९२७. 'पांगुळ कुव्हें आणी पावडे। '-दा ३.६.४१. [तुल, कहा. सं. कुब्ज ]

कुच्हा-बाज-दार-कुर्र पहा.

लोखंडी हत्यार. फरग्रु; परग्रु. २ कु-हाडीच्या आकाराचा ं−एरस्व १४.२५. ३ सजातीय समुदाय, थवा,कळप. ३ किनारा; बाणांतील एक प्रकार. 'अग्निमुखवाण सोडी कुऱ्हाड ।' –जे घडी; तट. [सं.] सामाशब्द – ०**कउजल**-पु. आपल्या कुटुंबास ४३.२७. [सं. कुठार=कु-हाड; का. कोडली; गु. कुहाडो-डी] काळोसी फांसणारा मनुष्य. [सं.] क्कंटक-वि. आपल्या (बाप्र.)-डीचा घाव खोट्याचे कपाळी-जो दुसऱ्याचें कुटुंबास पीडा देणारा. [सं.] व्कलंक-पु. १ कुलक्ज्जल. २ वाईट करतो त्याचे वाईट होते, दुस-याकरितां तयार केलेल्या आपल्या कुलावरील लांछन; डाग. [ सं. ] ०क्कठार-वि. आपल्या खडुवांत स्वतःच पडणे. आकाशाची कुन्हाड-महत्संकटः देवी कुटुंबावा नाशकर्ता. [सं.] क्रम-प्र. कुलाचारः कुटुंबांतील हडीः आपत्ति. (कि॰ कोसळनें) ॰ पाजियाँ-कु-हाडीला धार लावनें. वंशपरंगरा. 'एवं मीचि कुलकमु । शब्दब्रह्माचा । '-का ९.२७७. म्ह∙ १ आकाशाची कु-हाड कोल्ह्याचे दांतावर=एखावा चांगल्या [ सं. ] •गुरु-पु. कुल्परंपरेचा उपाध्याय; कुलोपाध्याय. [सं.] माणसावर संकट कोसळणे. २ कु-हाडीचा दांडा गोतास काळ व्यातक-वन-वि. आपल्या कुळाचा नाश करणारा. [सं.] च्क-द्वादीचा दांडा लांकडाचाच असतो व कु-द्वादीनेंच लांकडे. कुल्लजा-वि. चांगल्या कुळांत जन्मलेला; मोठ्या कुळांतील;

तोडलीं जातात यावहन. सामाशब्द- - खी खिळा-प. चापर ब लांब लोखंडी खिळा. दीड इंचापासून एक फुटापर्यंत असतो. **–डी दांडा**–पु. शत्रुस मिळून स्वजनांचे **वा**ईट करणारा; विश्वास वातकी; देशद्रोही. - ज्जी जमीन - स्त्री. १ कुन्हाडीने साफसंफ केलेली जमीन ( शेतीची ). २ साफसफ करण्यापूर्वीची, मुळखंडें व बुडखे असलेली शेतजमीन. कुण्हाख्या लगाम-५. कुन्हा-डीच्या भाकाराचे दांते भसलेला उंच लगाम (हा माजलेल्या घोडचाला घालतात ).

कु-हाडा-पु. चापाची मळसूत्रे उकलावयाचे इत्यार, चावी. ( इं. स्कू ड्रायव्हर. )

कुल्ल—नि. १ सर्वः; साप्र. 'कुल वजिरांला खबर दिली।' –ऐपो १०. [अर. कुलुल] समासांत कुलजमा–खर्च–बसुल– इनाम-कानु-बाब. शिवाय कांहीं समास पुढील दिले आहेत. अक(ख)त्यार-पु. सर्व सत्ता. 'फौजेमध्य कुलअकत्यार.' -ऐपो १०६. [ अ. कुळ्ळ+अखतियार ] **ः अखत्यारी-**पु. **१** सर्वाधिकारी. २ -वि. सर्व सत्ता असलेला ० अधिकार-पु. सर्व सत्ता. 'पाटलांना गांवापुरते मुलकी, दिवाणी, फौजदारी बगैरे कुल-अधिकार असतात. ' –गांगा ४६. •कारभारी–पु. सर्वाधिकारी. कला-कल्ला-प्र. सर्वाधिकारी; पूर्ण अधिकार दिलेला मनुष्य; भनियंत्रित अधिकाराचा प्रधान; घरांतील मुख्य कारभारी; खासगी कारभारी. 'कलकल्ला त्रियकजी हेंगुळ अगदि राहिके दिड बोट।' -अफला ४१. [अर. क्लुकुल्लान ] ०बाब-कानु-सर्वे कर आणि पृथ्या आणि बाजाराचे सर्वे हक घेण्याचा अधि-कार ( अथवा सर्व बाबी आणि स्व कायदेकानू व रिवाज ) दिछे आहेत अशा अर्थाचा (इनामदाराज्या ) सनदेत आणि सरकारी कागदपत्रांत येणारा शब्द. **्रमुखत्यारपत्र-**न. (कायदा) एखा-चाने स्वतःच्या सर्वे हकाबाबत अंमलबजावणीचीं कामें कोटौत व इतरत्र करण्याकरितां दिलेल अधिकारपत्र; (इं.) पाँवर ऑफ ॲटर्नी.

कुल — न. १ वंश; गोत्र; जाति; कुटुंब; पुत्रपौत्रादि वंश-कु-हाड-डा-डी-डें-जी. १ लाइडें फोडण्याचे एक परंपरा. 'शुद्ध करीत दोहीं कुळां। जेवी प्रवाह गंगाजळा।' **अभिजात; जुलीन, [सं.] ेतारक-**नि. कुळाचा उद्धार करणारा. [सं.] •तार्ण-वि. कुळाचा उदार करणारा. [सं.] •तिस्ठक-नि. स्वतःष्या कुळाला ललामभूत मसा. [सं.] ०दीपक-दिघा- स्वतःच्या कुळाळा भूषणभृत माण्यस, कु ठास मान्यता, कीर्ति, मिळविणारा माणुस. 'जो यादवकुळींचा कु रदिवा।' -ज्ञा ८. २७०. [सं.] **ेदेवता-देवत-देवत्य-**कीन. पूर्वज कलपरंपरेने **ज्या देवाची देवीची पूजा करीत आले** ती देवता; क उस्वामिनी: कुळस्वामी. [सं.] •धर्म-पु. कुळांत पूर्वीपासून चालत आहेले उराविक दिवशीं उराविक प्रकारचे-धार्भिक विधी, आचार. [सं. | • ध्वंस-पु. कुळाचा नाश करणे अथवा नाश, वाताहात: ध्ळ-भाग. [सं.] •नारी-पु. कुलीन स्नी; कुलांगना; कुलवपु; उत्तम कुळांत उत्पन्न होऊन तदनुरूप सदाचारादि गुणसंपन्न अस-केली स्त्री. [ सं. ] •नादा-पु. निसवकेला किंवा धर्मबाह्य मुलगा. [सं.] •पश्ति-पु. १ कळाचा मुख्य. २ विश्वविद्यालयाचा मुख्याधिकारी. (इं. चॅन्सेलर). 'विद्यापिठाचे कुलपतीहि हीच भाषा वापरतात. ' -केले १.३३९. (सं. ) ० परंपरा-स्ती. बाप. भाषा, पणजा किंवा पुत्र, नातु, पणतु इत्यादिहर वंश परंपराः वंशायकः, विदी. सिं.] •परंपरागत-परंपरायात-वि. पूर्वजा-पासून किया विकापासून आलेलें; पिढीजात; वंशपरंपरा.[ सं. ] •**परिपाठी-दी-की. कुलपरंपरागत आचार,** चाल. [सं.] ॰षर्कत-उभव. कुळाचल व सप्तपर्वत पहा. [सं.] ॰पालक-वि. कुलाचे संरक्षण करणारा, कुळांतील कर्ता पुरुष. [सं.] •क्रिय-पु. पूर्वेज; कर्रातील एक पुरुष; ज्याच्या कुळांत जो उत्पन्न **भाला तो त्याचा. [सं.] ० भूषण-भूषण-**न. कुलतिलक पहा.[सं.] •**मर्यादा**-सी. कुलाचा सेप्रदाय, शिष्टाचार, मान; घराण्याच्या भृष्टें स्थण. [ सं. ] ॰रीत-रीति-की. कुलाचार; कुलीन घरा-**ण्यांतीस जाचारविचार; रीतभात. 'दु:स्व परासि न** दावें सत्य बदावें क्षमा न सोडावी। जोडावी कीर्ति असी कळरीति तुम्ही कवीं व मोडावी।'-मोउद्योग ८.६. [सं.] श्वाधु-स्त्री-स्ती. १ फुलनारी पद्धा. २ चांगल्या गुणांनी भापल्या कुलास भूषणभूत हालेकी भी. 'दिनत्रय सस्य जाण । होईन तुबची कुरुव्यी।' –गुच ३३.६९. [सं.] ०न्नान्–द्यंत-वि. कुलब पहा. [सं.] • खुद्ध-पु. कुलाचा स्थापक, मूळपुरुष. [सं.] **्संब्रहाय-पु.** कुलपरंपरागत आचारविचार, रिवाज, संप्रदाय, [सं.] ०स्थामी-स्थामिनी-प्रकी. १ कुलदेवता पहा. २ कुल-**क्षर. [सं.] श्रहत्या~की. कुलध्वंस पहा. [सं,] ०हीन-**वि. इक्क्या कुळांत उत्पन्न सालेला; हीनकुळी; कमजात; कम अस्सल. [सं.] • हीमसेया-सी. इलक्या कुळांत अन्मलेल्याची चाकरी, कुपामवास, कुमोजन, क्रोधमुक्ती भार्या गांपैकी ४ थी स्थिति. [सं.] •श्रय-यु. सर्व कुळाचा नाश; वंशनिर्मुलन. [सं.]

कुळकर्णी—पु. गांवच्या सरकारी वधुलाचा हिशोब ठेवणारा (शेतसारा व इतर बाबी यांचा ); शिवाय इतर सरकारी कामाचें दतर याचेजवळ असतें. हा पाटलाच्या हाताखालीं काम करतो. याच्या हिशोबांत एकंदर गांवच्या अभिनीच्या क्षेत्रफळाची नोंद असते. कामाबहल यास इनाम असत. प्राचीन प्रामसंस्थेतीळ एक अधिकारी; हा बहुया ब्राह्मण असे. म्ह० सोनार शिंपी कुळकर्णी आप्या यांची संगत नको रेबाप्या. [सं. कुळ=गांव+करणिक]

कुलकुल-लाट--बीपु. कलकलाट; गोंगाट (शार्केतील खेळण्यांतील, भांडणांतील, मुलांचा; पश्यांची चिवचित्र, किलबिल, चीलबिल, कावळ्यांची किरिकर, काव काव. [ध्व.] •कुलकु-लर्णे-अकि. १ कलकलाट करणें (पश्यांनी किंवा मुलांनी ). २ आनंदानें वेहोष होणें. [ध्व.]

कुलकुलॉ—पु. (गो.) हिवताप.

कुलकुली—सी. १ घोडा किंवा घोडी यांना परस्परांबद्दल होणारी तीव कामेच्छा; माज. २ -अव. आनंदातिहाय. (क्रि॰ येण; होणं).

कुलंग—पु. लिंगायत लोकांमधील एक आश्रम व त्या आश्र-मांतील व्यक्ति. -नामको.

कुळं(ळां)गर्चे—न. १ भानगड; घोंटाळा; अडचण; कचाट; इंगट. (कि॰ घेणें; करून घेणें.) २ कुटिल कारस्थान; हिकसत. ३ (कों.) (यंत्रांतील) चतुराईची व भानगडीची योजना; (मसलत किंवा वेत यांमधील) चातुर्थ किंवा शहाणपणाची योजना, युक्ति. (कि॰ कर्णें.)

कुछं(लुं)गा-गें—िव. १ लहान आगि गुरगुवीत (कुत्रें, घोडा). २ ठेंगणा व मजबूत; वाटोळघा अंगाचा (माणूस). [फा. कुळंग≔एक मोठें कोंबडें; करकोचा; ससाणा] ०कुत्रें-न. छहान व केंसाळ कुत्रें.

कुलंच-ज, कुलुंच-वि. शेपूटखलया;रेगाळणारा;धीरेधीरे चालणारा (घोडा); चालतांना ज्याचे मागील पाय एकंमकांस घासतात व त्यामुळे स्वारी करण्यास वाईट असा (घोडा). -अश्वप १.१०३.

कुळचा—५. एक प्रकारची रोटी. 'सीरमाल, खमीरी, कुलचे वगैरे नांवाचे रोटपांचे प्रकार असतात. '-एशि २.१६. [का.] कुळच्या—५. एक प्रकारचा मासा. –प्राणिमो ८१.

कुलंज-न. एक प्रकारचे धान्य.

कुलंजन-५. कोळंजन पहा.

कुछटा—सी. व्यभिचारिणी स्त्री (सं.)

कुलडा-रहा-- प्र. (हि. काशी) मातीने पात्र, पेला; यांत बाजारांत पेय पदार्थ बालन विकतात: पाणी पिण्याचे मातीचे मांडें.

कुल्ल्या—प्. (व.) कुळीय; हुलगे. [ सं. कुलित्य ] कुलपर्णे-अफ्रि. लंगडणें; लंगडत चालणें.

कुलपाद-वि. (गो.) जागबंदी; जलमी.

इ॰) [कुछप] -सी. तसराळगासारखें चिनी मातीचे एक भांडें. ' कुल्फ्या झांकणीमुद्धां '-रा २३.१११. ०गोळा-पु. (लब्करी) बाँब; दाह, खिळ चाकूची पार्ती इ० पोटांत घातकेला तोफेचा कडी. २ समुद्रांत गेलेली जिमनीची दांडी, चिरटी; भूशिर (अशी **६फोटक गोळा. • खुडा-**पु. खिळीची बांगडी. ' हातामधि घाल करकरीत कुलपी चुडे।' -पला ७८, ० विज्ञा-पु. सुपारी, वेलदोडे इ॰ सामान घातलेला, केळीच्या पानांत गुंडाळलेला व चोयीने टांचलेला १०।१२ विडयाच्या पानांचा, समारंभांत आ लेल्या पाह-ण्यांना देण्यासाठीं तयार केलेला विहा. 'नेउन या तयासी कुलपी विदे। '-प्रला २१२.

कुलका-बी. (माळवी) घोळाची भाजी.

कुलवर्णे-सिक. (क.) कोलवर्ण; उडविणे; भिरकावर्ण(विटी). कुलक्ष्मण-न. अञ्चभदायक चिन्ह, स्वरूप, खोड, खुण; इंग. कुलक्षणी—वि. अशुभकारक, अनिष्ठभुचक चिन्हांनी, लक्ष-णानीं युक्त; अवलक्षणी. [सं. कु+लक्षण]

कुला-स्ला-पु. नितंब; टिरी; ढुंगण. (वाप्र.) कुला बाहेर गर्भ । उमटले की । ' -हा ९.७४. [सं. कुलाल ] पश्चर्ण-गुदश्रंश (अगेर) होणे; अंग बाहेर पढणे. कुछले थोप-टर्ज-आनंदाने टिऱ्या बढविणें. कुल्ल्याला पाय लावणे-पञ्च जाणे; सु बाल्या करणे. कुरुल्यास्य: कुरुला येणें-२३३ होगे. मातीचे कुल्ले लावस्थाने कोठे लागतात ?-निसर्ग-दल बस्तुप्रमाणें कृत्रिम बस्तु टिक्त नाहीं या अथी. म्हु ० रिकामा मुतार कुले तासी.

कुळां(ळां)गना—की. १ कुलीन स्त्री. २ भापल्या उत्तम गुणांनों कुलाला भूषविणारी स्त्री. ' माकडाच्या गळां रतन कुळां-गना। ' -तुगा ३१२२. [सं. कुल+अंगना]

कुला(ळा)णर--न. (गो.) पोफळीची बाग. [सं. कुल+ भाकर]

**कुलांगार**—पु. गृहक्लह पेटबुन किंवा वराची अब्रू गमाव-णारी इत्य करून कुळास बाग लावणारा पुरुष; कुळबुडच्या माणूस. [ सं. कुल+भंगार]

कुलाचल-पु. पुराणप्रसिद्ध सात पर्वत. सप्तपर्वत पहा. [ सं. कुल+भवत ]

कुलाचार--- पु. कुळांतील पूर्वापार चालत भालेल्या रूढ चालिरीती, भाचारविचार. [सं. कुल+भाचार]

कुलाचारी: -- वि. कुलाचार पाळणारा. 'कुलाचारी तुषविण हरी केवि सरती। ' [सं.]

कुलाचार्य-पु. कुलोपाध्यायः कुलगुरु पहा. [सं. कुल+

कुळाब---५. टोप; आच्छादन. ' टोपीस हिरा मोर्ती मानी-कुलपी-स्पी-स्पी--वि. बंदिस्त, इळ केलंलें (मळसूत्र काचे कुलाव घालोन. '-इम १३. [अर. कुलावू=ससाण्याची टोपी; फेटचांतील टोपी ]

> कुलाबा-पा--पु. १ बिजागरीप्रमाणे उपयोगी पहणारी दांडी मुंबईस व आंग्न्यांच्या कुलावा किल्ल्याच्या जागीं आहे). ३ लोंबणारी कडी; हलगी (पाळण्याची). ४ क्रबतीची बांकडी लांकडी पकड, मूठ. [अर. कुलाव=भांकडा] कुलाबी-बि. आंग्न्याच्या कुलाब्यासंबंधीं (हपया बगैरे). कुलाबेदार-वि. दस्ती; हातांत धरण्याजोगी कडी वंगरे असलेलें; 'वरती झाकणी कुलाबेदार कुल्फी मजबूत ' -रा २२.३५. [अर. कुलाब=पकड़ ]

> कुलाभिमान-पु. वांगल्या कुलांत जन्म झाल्याबहुलवा अभिमान; कुळाचा अभिमान. [सं. कुळ+आभिमान]

कुलाभिमानी—वि. कुलाभिमान असणारा. [सं.]

कुलायिका---स्री. पक्षिशाळा, [सं.]

कुलाल, कुल्लाळ--पु. कुंभार. 'परि ते कुलालमतिचे

कुलावतस-पु. कुळाचे, जातीचे भूषण, अलंकार. [सं. कुल+अवतंस ]

कुलास-पु. (गो.) कलमी आंव्याची एक लांबट जात. कुलिजन-न. कोळंजन पहा.

कुलित्थ-पु. कुळीय; हुलगे; द्विदल धान्यांतील हैं गरीब लोकांचें धान्य आहे. याच्या वेलाची उंची एक हात, पानें कांहींशी उडदाच्या पानासारखीं, देंग वांकलेली व चपटी; बीचा रंग तांबुस असतो. काळ्या व पांढऱ्या रंगाचेहि कुळीय असतात. याचें उकडून काट तयार करतात. –वगु २.५२. [सं. ]

कुलियात-किवि. तमाम; सर्व; सर्वया. 'दोही दौलती कलियात तुम्ही आम्ही मिळून सांभाळावी.' -रा ५.२३. [ अर. कुल्लियात् ]

कुलिवेल--श्री. एक श्रुडुप.

कुलिश-न. वज्र. 'कुलिश होई इंदाचे '-जै ३९.६४. [सं.] कुली-पु. मजूर; विगारी; हमाल; गुलाम. (इं.; ता. कुलि= मजूर ]

कुली-इली-किवि. कुल; तमाम; सर्वस्वी. 'कुली बजीर मुस्तेद कहन उमे केले. ? -चित्रगुप्त ६५. [ अर. कुल्लि ]

कुलीटान - न. एक प्रकारचें कापड. -मुंग्या १२३.

कुलीन-ळीण—वि. चांगल्या कुळांतील; स्नानदानीचा; श्रेष्ठ कुळांत जन्मलेळा व तदबुह्नप सित्कया आचरणारा. [सं. कुळ-कुलीन]

कुलुक्खू-अकि. (गो. ) मोठ्यानें ओरडणें. [ध्व. ]

कुर्लुंगा-अिक. कुलंगा पहा.

कुर्कुज-५ कुलंब पहा.

कुर्लुजी-न. कांदाचें बी. -मुंब्या १०९.

कुलुली, कुलोली—का. १ कुलकुली पहा. 'असं कडुलीला भालेल्या वेडकावानी काय करतायसा ? '-तोवं ९३. २ खाज; भावेग. ३ भारडाओरडा; आरोळ्या मारणें ४ वोंब मारणें; ओरडणें. ५ कोल्ह्याची हुकी, कुई. (कि॰ ठोकणें; करणें.) [सं. कल्लोल ]

कुलुलु—किवि. कुञ्याला 'यू यू' म्हणून बोलाविण्याचा पहा. शब्द. [ध्व.]

कुल्य-फ--न. ताळे; टाळे; दरवाजा किंवा पेटी इ० बंद करण्याचे साधन. 'कबाडकुलुकाचे करूं बंधन।'-दावि १४३. [अर. कुफ्ल ]

कुलेत-की. (गो.) बंडी; जाकीट.

कुलो—प. १ ढुंगण, कुल्ला. २ कुलो हांक. [सं.]

कुलोच्छेद—पु. १ कुल्बंस पहा. २ तळपट; सत्यनाश. [सं.]

कुलोद्धार—पु. कुळाचे रक्षण, तारण. -वि. कुळाचा किंवा जातीचा उद्धार करणारा. [सं. कुळ+उद्धार ]

कुलोपाध्याय—पु. कुलगुरु पहा. [सं. ]

कुटकुटला-पु. कुल ( सर्व, साप्र ) मध्ये पहा.

कुरुडई-ली. (बा.) कुरुडई पहा. (बाण्याची).

कुरूफी-गोळा-कुलपी व त्याच्या पोटांतील शब्द पहा.

कुल्या—की. नदीचा पाट, कालवा; शेतीकरितां काढलेला पाट, नाखा; चर. समासांत-वृतकुल्या; मधुकुल्या; क्षीरकुल्या; तककुल्या. (सादाड लोकांच्या भाषणांत). [सं.]

**कुल्लस**—वि. कुलंच-ज पहा.

कुछा—पु. उभी टोपी; फेटबाच्या मांत वास्तात ती जरीची टोपी. [ भर. कल्ह=डोकें; कुलाह=टोप ]

कुल्ला-व्हा-ल्लाणा-व्हाणा--पु. कुला पहा.

कुरुखाल-ळ-५. कुलाल पहा. 'कुरुलाळाच्या हातें कुय्-कुजणें ] घटाच्या उत्पत्ति।'-तुगा २०१२. कुरुला-चे

कुल्ली-कुली-ल्ली पहा.

कुल्ली-पु. (गो.) खेकडा. [सं. कुलीरक]

कुल्ह्डा-- प्र. मातीचे लहान पात्र. कुलडा पहा.

कुव्हा(लाह)पोदा—पु. टोपीवाला; इंमेज. 'तरी भाग्ही भागले दोस्तीवर नजर देव्न...कुलाहपोद्याची तंबीचे कामावर नमूद जालों भसो. '—रा १०.१८२. [का. कुलाहपोद्या ]

कुवत—की. सामर्थ्य; शक्ति; बळ; जोर. ' हुजुरात बगैरे असतां त्याची काय कुवत आहे?' —ख १३१. [अर. कुब्बत] कुखती—सी. (गो.) हिरव्या रंगाचा लहान मासा.

**कुंवया**—पु. (कु.) नारळाचें सोडणें चेचतांना खालीं पड-णारा भुगा,

कुंचर—पु. १ पांच वर्षोस्नालील मुलगा, २ (हिं.) युवराज; राजपुत्र. ३ दासीपुत्र. –शर. [सं. कमार]

कुंच(चा)रकांडें —न. (कों.) कांटेकुंबर; कोरफड. [सं. कुमारिका]

**कुंवरा-री**—पुन्नी. ( राजा. कु. ) कोंवळा फणस. कुइरा-री पहा.

कुवरें - न. ( कों. ) एक जातीचा मासा.

कुंचळा— पु. १ (राजा.) कुयलीचा वेल व तिची शेंग. २ लहान मुलाच्या गळयांतील सोन्याचा एक दागिना ३ कुवरा-री पहा.

कुंखली—सी. १ (राजा.) साजकुयलीचा वेल व त्याची शेंग; हिच्या साजरी व गोडी अशा दोन जाती आहेत. २ आंड्याची कैरी. कुइरी पहा.

कुवलो-पु. (गो.) कॉवळा फणस. कुंवरा-री पहा.

कु(कुं)च(वा)सा—पु. भाश्रय. 'अर्जुन मैत्रियेचा कुवासा।' -ज्ञा ६.१२५. [सं. कु+वस्=राहणें ]

कुंचळ-पु. १ (राजा.) कोळ; चिंचा भात वगैरे कुसक-हन तयार केळेळ पाणी, मिश्रण. २ सरवरीत ताकभात. ३ (कु.) साधी आमटी. ४ (गो.) ओली चटणी. ५ दोष; ब्यंग, न्यून. (कि॰ काढणें). [कुंवळणें]

कुवळणें — उकि. (राजा.) चिचा, भात, गूळ वगैरे पाण्यांत कुसकत्न एकजीव करणें; कोळणें; गुरगुट करणें.

कुंबळा- प्र. कांटेकुबळा नांवाचे एक झाड.

कुवळावचं -- कि. (गो.) मऊ करणे; पिकविणे.

कुवा-पु. (हिं.) विहीर; आड. [सं. कूप, कूपकः, प्रा. कुवओ; वं. कुया; सिं. खहु; पं. खुह, कुआ; काश्मी. खुह; ने. कुवा]

कुवा—पु. (कों.) पाण्यांत कुजलेला माडांचा पाला. [सं. कथ=कजणें ]

कु:बा-बो-- ? (गो.) नागिणीचें झाड, लांकुड;हें कठिण ब सरळ असतें म्हणून याचा तारवाच्या डोलकाठीकडे उपयोग करतात. याचीं फळें नागाच्या फणीसारखीं तांबडी लाल असतात.

-वगु २.४२. पुनर्नवा. २ डोलकाठी.

कुंचाक-की-कु-की. ( कु. ) पाणकोंवडी. [सं. कृकवाकु] कुचाकर-की. एक पक्षी. [ध्व. ]

कुवाड — की. (भि.) कुन्हाड. ' लाकडें रोंडतां रोंडतां तिया कुवाड पायांम् पोडी. '=लांकडें तोडतां तोडतां त्याची कुन्हाड पाण्यांत पडली. –भि १५. [सं. कुटार]

कुवाड-हें—न. १ को हैं, क्ट प्रश्न. 'बोलतां देदासि कुवाड।' -विषू २.३९. 'हें अर्जुना सकळ कुवाडें।' - झा ४.१४३. 'आपल्या कवित्वाचा कुवाडा।' - मुआदि १.६९. 'अनुभव हें कुवाडें। उकलावें।' -दा ७.४.३७. २ कुवेडें; मंत्रतंत्र; चेट्क. -वि दुर्घट; सृढ. कुवाडे पोवाडे-उभव. चुगल्या; चाहाडया। (कि० सांगणें).

कुवाद-पु. उलटा अथवा निरर्थक वाद; घासाधीस; कांक्षा, तकार. (कि॰ धरणें; करणें; घेणें ). [सं. कु+वाद]

कुवादी-वि. वितंडवाद घालणारा.

कु (कुं) बार—वि. दहा ते बारा वर्षोच्या खालचा अविवा हित. 'तुला कांहीं कुंबार राहण्याचा प्रसंगयेत नाही. ' –धनुभैग नाटिका ३१. [सं. कुमार]

कुवारकांडें - फोड, कुंवारी-- नक्षी. कोश्फड. [सं. कुमारी ]

कुवारखांब--पु. (बे.) भाढें तोल्न धरणारा उभा खांब; धारण.

कुवारसवाशीण—ली. (कों.) कांहीं देवतांच्या उद्दे-शानें कुमारिकेला जेवावयास बोलायुन तिची पूजा ६० कहन दक्षिणा देतात ती. [सं. कुमारी+धुवासिनी]

कुवारी-रोण-क्षी. कुमारी; कुनार. 'कुंबारी करती विभाव। तोचि मनीं हर्खे होय।'-वसा १६ [सं.कुमारी]

कुवासना—की. वाईट ६च्छा; मनाची वाईट ओढ. [सं. हु-वासना]

कुवासा—प. १ आश्रय. कुंबसा पहा. 'तुं माझा कुवासा।'
-पंच ३२. २ कैवारी. 'परतो भक्तीचा कुवासा। भवग्राहिकया भाषा। बांधतसे थिवसां। स्तुती लागी।' -ब्राप्र ४८.

कुंबाळो-हाळो-- पु. ( हु. गो. ) कोहळा.

कुविद्या—की. वाईट विद्या; पिशाच्च्योपासना; जारण मारण, मंत्रादि चेद्दक इ० बहलची विद्या. [सं. कु+विद्या]

कुंखीट-वि. घुरट; बाशट. कुईट पहा.

कुर्वे-च्यें—न. ? गुरांच्या वांसरास सडी म्हणून जो रोग होतो त्यावर उपाय म्हणून त्याच्या तोंडावर डाग देतात तें. (कि॰ काढणें). २ एखाद्यास वडविण्याची किया. कुटपाल पहा. [कुवेडें]

कुवेकाठी--- भी. ( नाविक ) डोलकाठी.

कुवेडें — न. १ दृष्टिदोषादि निरसनार्थ मंत्रावांचून सांगित-लेली इतर किया, उपचार, तोडगा; टाणाटोणा; चेद्दक यावहत. २ वांकटया मार्गानें काढलेली युक्ति, मसल्दा. ३ कोडें; यूड. (क्रि॰ घालणें; उघडणें). [सं. कु+विद्या ?]

कुवेळ—पुत्ती. अधुभ काळ; अवेळ; अकाळ. [सं. कु+वेळा] कुदा —पुन. होमहवन, यक्षयाग, श्रादकर्म वैगेरेच्या कार्मी उपयोगी पहणारे दर्भ. [सं.]

कुदाब्द—पु. अग्रुभ किंवा अभद्र शब्द किंवा भाषण; शिवराळ किंवा निंदा करणारा शब्द. [सं. कु+शब्द ]

कुदाल—नि. १ सुबहप; खराल; क्र्याणकारक (रोग, दारिख वंगेरे विरहित). २ बुद्धिवान; चतुर; पटु; वाकवगार. [सं. कुश=दर्भ+ला=कापणे; सं. कुश=प्रकाशणें ] •पट्टी-की. राजपुत्राच्या जन्मासारख्या प्रसंगीं पाटील वंगेरे गांवकामगारांवर जी पट्टी बसविण्यांत येते ती. [कुशल-पट्टी=कर] •प्रश्च-पु. वंदन; अभिवादन; दोषे ओळलीचे भेटले असतां; कर्से काय ? अशा अर्थाने प्रश्न विचारावयांचे वेळीं उपयोग. [सं. ] •बुद्धि—वि. कुशल अर्थ २ पहा. •श्लेम-पु. आरोग्यव सौक्य; खशाली व सुख; आयुरारोग्य. [सं.] —लार्थ-पु. क्षेमसमाचार. हा शब्द फक्त पत्रांत येतो जसं— 'स्वकीय कुशलार्थ लिहून पाठवावा. ' [कुशल+अर्थ=हकिगत]

कुशल-ळ-न. क्षेम; कल्याण. [सं.]

कुदासार—न. दर्भोंदक. 'गोमूत्र गोमय क्षीर । दिध घृत कुशसार।' –गुच २८.११७. [सं.]

कुरास्थळी-- ली. द्वारका. [सं.]

कुद्दाः-सः.—पु. १ (खा.) नांगराचा लोखंडी फाळ. २ खणावयाची चापट व लहान पहार; हिचा दांडा गोल असतो. [कुश]

कुशाप्रदाद्धि-मति—सी. दर्भाषाहतकी तीक्ष्ण बुद्धिः अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धिः; -वि. तीक्ष्ण बुद्धीचा. [सं. कुश्च+अप्र+बुद्धि]

कुद्गाद्—िव. १ विस्तीण; प्रशस्त; मोकळें (स्थळ, जागा). 'रान मैदान जागा कुशाद पाहुन...' –खरे ४.१८४३. २ (ल.) स्वच्छ व मोकळें (लिखाण). [फा. कुशाद]

कुद्गान—न. (व.) आउतास चिकटणारा काडीकचराः [सं. कुथ्-कुथित+तृण]

कुरााचर्त-पु. एका कुशीवरील भोंवरा (घोडवाला); हैं अञ्चभ लक्षण मानतात. [सं. कुक्षि+आवर्त]

कुशाबते—न. गंगेच्या उगमाजवळचं एक तीर्थ. [सं. कुश+आवर्त]

कुशासन-न. दर्भासन. [सं.]

क्रिशिक्लॉ—नि. (गो.) कुजलेला. [सं. कुथू=कुजणे; म. कुसर्गे ]

कारी-की. क्स: शरीराची एक बाज: पोट. 'तरी आधुनी प्रतीती-! कुशी न निषे। ' - ज्ञा १४.४०. जेंहूनिअन्मली कुशी। तैंहुनि आवडे रायासी ।' –एहस्व १.१६. [ सं. कुक्षि; प्रा. कुच्छि] भूसा. क्रशीचा-वि. वावग्या किंवा चोरटघा रीतीने फायदा मिळणारा (धंदा).

कुश्चल-श्चीळ--वि. १ वाईट; खोटें; बेढंग; गैरचाल; अपवित्र; मल्जि. ' तुका म्हणे कुश्रल मनी । विटंबपणी पडली (हातानें; पायानें-खाच वस्तु); तुकडे करणे (फुले वंगरेचे); ओरब तीं।' --तुगा ३२३४. २ कुत्सित; तिरस्काराई; द्वेष्य; ऑगळ; घाणेरडें; चिळसवाणें; श्रष्ट. (माणूस, स्थळ, वस्तु ) 'तुंदा या मतिमंदा त्यज्जनी निंदा कुश्रळ धंदा हो।' - आप ३२. 'तपील सादाह आळसी । कुश्रीळ कुटीळ मानसीं। ' -दा २.१.३१. [सं. कु+चल-चाल ] •ठाय-५ (काव्य) वाईट, घाणेरडी, चिळस आणणारी जागा.

क्रिक्का-की. घोडयाचा एक अवयव; खुरांचा मध्यभाग. -अश्वप. १.६२. [सं.]

कुष्ट-छु-न. १ कोड; रक्तपिती; महारोग; पांढरें कोड. कोडाचे एकंदर १८ प्रकार आहेत. कोड उत्पन्न होण्यापूर्वी तेथील चामडे अतिशय गुळगुळीत किंवा खरखरीत होतें. तेथे वाम फार येतो, किया मुळींच येत नाहीं. चामडें बधिर होतें. तेथे व्रण स्वर्कर गोम ] होतात व उशिरां बरे होतात. अपध्यानें ते पुन्हां उद्भवतात. रक्ताला काळसरपणा येतो. -योर २.३४०. हिरडा, करंजाची साल, मोहऱ्या, हळद, बावच्या, शेंदेलोण यांच्या चुर्णाच्या लेपाने कोड जाते. -योर २.३४७. २ कोष्टकोळंजन. [सं. ब्रुष्ट ]

कुशुण-की. कुजलेल्या, नासलेल्या पदार्थीची घाण; कुज-कट वास. [कुजट+घाण]

क्रप्राळे—न. (खा.) कुछप.

कुष्टी-ष्ट्री-वि. १ रक्तपित्या; कोड क्षालेला; कोडचा. २ घाणेरडें. [कुष्ट]

कुष्टेपिष्टे--नअव. व्यंगें; दोष; उणीवा. (कि ० काढणें:बोलणें; सांगणें). केन्द्रां केन्द्रां कुष्टिपष्ट असाहि एक्वचनीं प्रयोग करतात.

कुष्मांड-पु. कोहळा. [सं. कुष्मांड] व्नवमी-स्री. कार्तिक बरा नवमी. या दिवशीं त्राह्मणांस दक्षिणेसहित कोहळयाचे दान

कुरमांड--१ रचलेली गोष्ट; खोटा आरोप; कुरापत; कुभांड (फसविण्याकरितां, नाश करण्याकरितां ). (कि ० करणें; काढणें; रुखेंगे; योजणें; रचेंगें ). 'संशयाचीं कुष्मांहें। उचलीतसे पाक्षांडें।'-सिद्धांतसंहिता ४.१६२. २ मृत किंवा पिशाच्च. [क्भांड अप.]

कुष्मां क्रया — वि. खोटा आळ घेणासः; कुर्साहवाः. कुस-वि. (गो.) थोडें; चिमुटभर, [कुस; सं. कुछ] कसक-ि. (गो.) कुजर्के.

कुसकट, कुसका—१ कुबब्ट, कुबबा पहा. ३ (हेट.)

कसकर-रा-कर-पु. (भाकरीचा) बारीक चुरा; बारीक चुरा करण्याची किया. (भाकर, गवरी वगेरे). [कुसकरणे]

कुसक(क्)र्णे-सिक. भुगा करणे; चुरणे; चेदारणे; तुडविण. डेंग आणि चुरगळेंगे. 'नाना कुचेष्टा मजसी करिती। उरीं कठोरीं दड कुसकरिती। '[सं. कुश+कृ]

कुसकी साळ-की. (गो.) ( ल.) गचाळ माणूस. कुसकुरां--प. (गो.) दिशदा (लगहें वगेरे वरील); [कुसर] कुसकुशीत-वि. (गो.) जीर्ण.

कुसकृट-वि. (गो.) अगदी थोडा (पदार्थ बगैरे). कुसक्या काष्ट्रीचा कुणबी-- पु. उपहासाने, निहेने,

तिरस्कारराने कणच्यास म्हणतात.

कुसंग-ति-पुली. वाईट संगति; दुष्ट संगत; जिच्यामुळे अपकीर्ति, दुष्ट वासना उत्पन्न होते अशा लोकांचा सहवास. [सं.] कुसगोम--वि. कुशीवर गोम भसणारा (घोडा ), [कुस+

कुसर-टाण, कुसणे--कुजर-टाण, कुन्नेण पहा.

कुसडा-डो-वि. १ (राजा.) कुजका; सडका. २ (गी.) तुसडा. •घोणस-पु. (कों.) घोणस; सापांतील एक जात; याच्या दंशाने झालेली जखम इद्ध इद्ध कुजत जाते.

कुसडॉ--वि. एक प्रकारची मासळी.

कुसडाँ-डो--सी. एक वेलीची जात; एक प्रकारची वनस्पति.

कुसंतान-न. ज्यामुळे अपकीर्ति किंवा दःस प्राप्त होते अशी संतति. उहु • कुसंतानापेक्षां निसंतान बरें. ' [सं.]

कुसभुणा-धुवणा-पु. (क.) शेवटचे अपत्यः ज्यामुळे कुक्षि धुतली जाते तो. [सं. कुक्षि+धू=धुणें ]

**कुरुपट**---न. १ खुत्तपट; क्षुद दोष. २ भांडणाचे मूळ कारण. काढणे-कि. दुसऱ्याच्या मनाला त्रास होणारी योष्ट हु इकृन काढणें.

कुसंबा-बी--पुत्ती. कुंब्रा-बी पहा.

कुसवांडी-वि. दोन्हीं बगलेवर पांढरे ठिपके असलेली (मंढी). [सं. कुक्षि+पांडु]

कुसंबोरी-की. कोशिबीर. 'दोहीं विभागी कुसंबीरी पत्रशाकें।'-ऋ ८३. [सं. कुस्तुंबरी]

कुसभीवरा-कुशावर्त अर्थ १ पहा.

कुसमडण-कुसमरणें, कुसमारणें—सिक. इसकरणें; इसळी गवत. [कूस] दावण; चुरहणे. ( फुलें, वस्र ).

कुसमी, कुचमी-की. (व.) खिसगणती.

कुसमस-नी. १ धुसफुस; मुसमुस; कुरकुर; जळफळ. 'ऐसा आनंद च्यारी दिवस । सर्वेचि मांडिली कुसमुस । ' -दा ३. ४.२४. २ (काव्य) व्यर्थे अम; फुक्ट तळमळ; खवडव. ' जेथें नाहीं समजावीस । तेथे अवधी कुसमुस। '-दा १८.५.६. 'विष याचा विसह पडे। इंद्रियांची कुसमुस मोडे। '[ध्व.]

कुसमसर्ण-अक्रि. १ कुरकुर करणे; आंतरया आंत जळफ ळणे. २ फुंदणे, हुंदके देणे. 'कळतां घरच्यास कुसमुसिती।' -दावि १५०. ' मुखासी लावितां निश्चित । कुसमुसती आंतच्या मांत।'[ध्व.]

कुसर-री-नन्नी. १ कौशल्य. 'नाना प्रमेयांची परी। नियुजपणे पाइतां कुसरी । ' -का १.८. 'नट नाटच कळा कुसरीं । ' **-दा १.२.२१. २ कपट.** [ सं. कुशल ]

कुसर-री-की. बस्तुरमोगशः, मधुमाधनी नांवाची वेल. हिचीं पाने मोठीं असून फुलें जाईच्या फुलापेक्षां मोठीं व पांढरी असतात. -वग्र २.३.

कुसर-सूर-पु. १ सूड. (कि • काढणे). २ दंश; डाव; द्वेष. (कि॰ घरणें). [फा. कुंसर] ० स्वोर-वि. भाकसस्त्रोर; सुढ उगविणारा ( माणुस ).

कुसरी-की. ( कु. ) एक झाड.

कुसरी-पु. (कु.) एक प्रकारचा मासा.

कुसरी--की. १ (काव्य) श्रेष्ठत्व; सुरेखपणा; सोंदर्य. २ बतुर; शहाणी स्त्री, सुप्रण. ३ कुदिल स्त्री; बेदकी; जादुगारीण. -बि. १ कुराल. २ कपटी. 'तो महा दुष्ट दुराचारी। चतुर्भुज जाइला कुसरी । ' अकथा २,२,९४. ०च्चे काम-न. नाजूक, पुरेख, सुबंक नरें बंदशीचें कामे.

क्रसरीण-इसरूड, इसिरडा-बीव. (देंसळ) सुरवंट; घुला. 'कुसल्ड हे कोशवासी होण्यापूर्वी आपली बाह्यत्वचा सात बेळ टाकितात. ' -मराठी सद्दावें पुस्तक पृ. २५२. ( १८७५ ). [सं. कुश; म. कूस≕तीक्ष्ण टोंक }

कुराक्ष्य जे-अफि. पुरवंटाचे केंस अंगास आगस्याने अंगाची भाग होणें, विकृति होणें. [कुसस्य.]

कुसली—सी. (व.) तिफणीच्या दांत्यास लाविकेलें, मध्यें भोंक असकेलें, लोखंडी अणकुचीदार पातें; श्रेतकी इत्यार. [ सं. कुश+रू ]

शाकेला पिकांचा नाम्न. (ऋ॰ पडणें ). [ इसणें ]

शको. २. ३७

कुसचळ-जी. (वे.) कुस असकेले एक प्रकारने गवत:

कुसवा-सावा-पु. गर्भाशय; कुस (मारीवी). मूल वांगले किया वाईट निपजलें असतां मुलाच्या आईच्या संबंधाने बापरतात. उदा० इचा कुसवा चांगला, तिचा कुसवा वाईट, मुर्ले अवस नाहीत. 'महाराष्ट्रभूने ज्या वीरकन्यांना जन्म दिखा तिचा कुसवा आज वांझ माला काय ? ' -के २१.६.३०. [ सं. कुक्षि, म. कुस; तुल० फा. कुस=योनी; लॅ. कोक्सा; श्री. कुक्सोनी. कुस पहा. ]

**कुसवाण**—न. ( कु. ) मासळीचे खत. [ कुसणे ]

कुसहा--वि. ( ना. ) तिस्रट.

कुसळ--न. १ धान्याचे किंवा गवताचे कुस, टौंक, सहः धसः तृणात्र. हे फार बारीक व अणकुचीदार असते. २ केरकच-न्याचा कण. ( कि॰ बोचणें; शिरणें; लागणें; अडकणें; मोडणें ). 'कसळ कोरडीं। बारेने जाती बरडीं।' - जा १३.५६६. [सं. कुश. ] मह ० दुस-याच्या होळयातलें कुसळ दिसतें पण भापल्या डोळ्यांतलें मुसळ दिसत नाहीं.

कुसळ, कुसळण, कुसळी—१ बी. बेढकीण; ल्याह बायको. मंत्रविधेन दुसऱ्याच्या घरचे लोणी ६० आणणारी स्नी; ३ सुगरण स्त्री; चतुर स्त्री. [ कुशल ]

कुसळी —िव. कुसँ असलेर्लं; उयाच्यापुढें बारीक अणकुचीः दार धस असतात असे ( भात, गवत ).

कुसा—पु. दुसवा पहा.

कुस्ना—पु. (व. खा.) कुशा पद्दाः

कुसा—प. १ ढेंकळॅ (नांगरट जमीनींतील) उलधीपालथीं करण्याचे लोखंडी इत्यार. २ या इत्याराचा लोखंडी भाग. **३** ( खा. ) खोदण्याचे एक हत्यार; ल्हान पहार.

कुसा—पु. (कों.) करडा रंग. कुमुंबा पहा. [ कुमुंब १ ] कुसीव-न. ऋण; कर्ज; उसनी बस्तु. 'कुसीद ब्यावें पाहोन।' - जे ८.२४. [सं. कुसीव ]

कुसुंडी-ली. (गो.) केळवाची एक जात.

कु सुंब-बा- प. १ करडईची बाळलेली फुलें. २ त्यांच्या-पासून केलेला रंग. करहई पहा. ३ एक झाड. -वि. कुसंबी पहा. [सं. कुमुंभ ]

कुसुंवकर हर्र-डी, कुसुंबेकर ही--जीप.करहर्द; कुनंब-

कुशुंबा—पु. १ अफूच्या अर्काचा काढा; बोंडांचा अर्द्ध; हा प्याला असतां कैफ बेतो. २ भागत भिरे ६० बालून वांडन जे पेय करतात ते.

कुसुंबा-बी--वि. कुमुंब्यासंबंधी (रंग व रंगविलेली वस्रो); कुसबळ-न. अतिक्षय पावसानें किया जिसनींतील ओलीने कुसुंब्याच्या रंगाचे (पागोटें, पदर ६०). 'आवण बरी कुनुंबा शेला नेसुनि कडिये घे हेरंबा।' -अमृत १०१. [सं. कुमुंभ]

कुसुम-न. १ फूल; पुष्प. 'तियें कुसुमें मुगुर्टी सुगंधें।' -ज्ञा १.१८. २ स्त्रीरजः; विटाळ. [सं.] ० खाप, शर-प. मदनः कुस्मांड पहा. पेचबाण; पुष्पधन्याः

कुसुमाकर-9. ? फुलांची खाण, आगर. २ वसंत ऋतु. 'ऋतूंमाजीं कुसुमाकर। वसंतु तो मी ' –ज्ञा १०.२८३. [सं.]

कुसमी-पु. (गो.) बारीक केर. [कुस]

कुसू-न. १ सांधा कखवयाचा असतां एका लांकडाचा भाग दुस-या लांक्झांत भरण्याकरितां तासून तयार करतात तें. चवकटीच्या उखळींत बसण्याकरितां दाराच्या लांकडास जें टोंक पुढे आणलेले असते ते. उथळचांत बसण्याकरितां खांबास खाली टोंक ठेवतात ते. २ घर, बाग, खेडेगांव इ० च्या भोंवतालची भावाराची भिंत, तट. ३ (कों.) धान्याचें, दाण्याचें कुसळ. [सं. कुश; किया कुस्=जोडणें; का. कुसि=कुस्. ]

कुसूम, कुशून-पु. टिपूर्चे कवायती पलटण. 'मापिल्यांनी दोन कुशुन व दोन रिसाले टिपुकडील लढाई कहन गारत केले. –रा ७.१२८. [तु. कश्रूर]

कुसूर-सुरी-की. १ भांडण. 'पाटलामध्ये व आम्हामध्ये कुसूर पडून... ' -रा १५.३३. २ चुक; दोष; अपराध; उणीव. कसूर पहा. ' कुसूर माफ असावी. ' [अर. कुसूर=चुकी. ]

कुसूर, कसुरी-की. (राजा.) रानजाई; एक झाड. कुरुष्टि—की. दुष्ट, बाईट कल्पना, युक्ति, मसलत, विचार. [सं. कु+सृष्टि]

कुस्करणें-कुसकरणे पहा. 'मज हदयी धहनि समस्त। कुस्करिती निजबळे। ' - इ ७.१५४.

कुरुकरी-सी. ( यमक साधण्याकरितां आणि विरुद्ध अर्थ बाखनिण्याकरितां मस्करी पासून साधलेले रूप ) भांडण; तंटा. म्त• मस्करीची होते कुस्करी=थटेचें मांडण होतें. [मस्करी द्वि.]

कुस्काट, कुस्कुट—( कु. गो. ) सुकें व निरुपयोगी गवतः कुस असलेल गवत; कस्पट; कुसकरलेल किंवा सहज भुगा होणारें गबत. [ म. कूस+कट प्रत्यय ]

कुस्कुरांच-न. (गो.) एक प्रकारची पोळी.

क्रस्त-वि. थकलेलं; शीण झाल्यामुळें दुखगारें ( सरीर ) ' मार खाऊन अंग कुस्त झालें. ' -मदमं १८६. [फा. कुरत= ठार करणे, कतल करणे ]

कुस्तमकुस्ता—पु. (ना.) श्रोवाशोबी; द्यंज. [फा. कुस्ती] कुस्ती, कुस्त-की. झोंबी; मह्रयुद्ध; अंगयुद्ध; बाहुयुद्ध. [फा. कुस्ती] •बाज-नि. कुस्त्या खेळणारा.

कुस्तुमसांव-(गो.) यंडी. [पो.]

कुस्पट-खुसपट पहा.

(कि काढणें; निघणें ). [सं. कु+स्परां स्पृष्ट ]

कुरमङ-न. (माण.) खोटा भारोप; भाळ; कुभांड;

कुस्मस्थळ-न. (गो.) १ कुंभ. २ ममेस्यान. [सं. कुसुंभ=कमंडलु ? +स्थळ ]

कुरुमां(स्पां)ड--न. (प्र.) कुष्मांड. कुभांड; कुफरांड; आळ. (कि० करणे; काढणे; रचणे; उठवणे ). [तु० सं. कुस्मू≔ दोष ठेवण्यासारखें इंसणें ]

कुस्वभाव-- पु. वाईट स्वभाव. याच्या उलट मुस्वभाव. [सं. कु+स्वभाव]

कुहक--वि. कपटी; ठक; दांभिक. 'म्हणोनि अगा ये कुइका। कपटिया मनमोहका। '-रास ३.३२०. [सं.]

कुहुजक--वि. कुत्रलेले. कुढ़िजक पहा.

कुह्रेंड--न. १ कोडें; कूट. २ कुवेडें पहा. [सं. कुह=अचंबा वाटविणें ]

कुह्णे--अफ्रि. कुज्जें; घाण, बाईट होणें. ' कुहिलें पिशित जैसे । श्वानाचे कां।' −इता १३.५२१. [सं. कुथु; प्रा. कुह≕सडणें]

कुहुना-नी. दंम; ढोंग; मक्तीचें, पवित्रतेचे अवडंबर: बोकेसंन्यासः [सं.]

कुहर-न. १ गुहा; गिरिकंदर. ' अमाने राहे रे गिरिक्हिरि हा निदित हरि।' २ ( ल. ) विवर; खांच; खळी. 'तैसी अंत:क-रण कुइरीं उपजली।' - इा ७.१२५. ' जननीच्या जटरकुइरीं। प्राणी असे नवमासवरी। ' ३ कोठार; आगर. कृहर। वायुतस्वाचे अंतर। '—क्वा १३.११५.

कुहर-न. धुकें. 'अरुणोदयीं दाटे कहर। निविड पडे अंध-कार। '-एभा १९.५३७. [हिं. कुहर, कुहा=धुकें, दंव;सं. कुहे-डिका=धुकें ]

कुहा-प. थंडी; दमसरपणा; दमटपणा; सरदी (हवा; जमीन इ० ची ). [ हि. कुहा=दंव, धुकें १ ]

कुहा-पु. (हि.) विहीर; कुवा. ' एकाधे अधम आंधळे । जेवि कहा लोटिजे बळें। ' -ऋ २८. 'दुपाउलीं अवचितीं। कुहामाजी पहिला। '- ज्ञा ८.७०. [ कुवा ]

कुहाइ-डा-पु. वेदना. -शर ?

कुद्दार--न. कोठार. कुद्दर अर्थ ३ पहा. [सं. कुद्दर]

कुंहाळो, कोबाळो-- पु. (गो.) कोहळा पहा.

कुहिजक —वि. कुजके; कुजलेलें. कुजका पहा. 'बहुकाळ देविलें सुवर्ण। त्यासि म्हणे कोण कुहिजकु। '-एमा १३.७७०.

कुहिजट-कुजट पहा.

कुहिजर्णे—? कुजर्णे पहा. 'तरी कुहिजरूँ उष्टें सातां।' कुस्तुष्ट-स्पिष्ट--नः खोद; वर्म; न्यून; उर्णे; च्क; दोषः -ज्ञा १७.१५४. २ (लः) कंटाळणे. 'डोळं कुहिजलें बाद पांतां ।' -शिशु १०४. [सं. सूथ्; प्रा. दुह्≔सडणें]

'हरयाची जुनी अर्जरी। कुहिट जाली।'-दा १.९.१७. २ (ल. व.) वाईट स्वभावाचा; कुरठा; खुनशी, •खोखरे-न. कुढ्या; खुनशी माण्स; खबट खोबरें. [सं. कुथ्; प्रा. कुह् ]

कुहिरला-वि. (ना.) कुहिजला; कुजलेला; नासका;

बाणेरडा. [कुहिजणे ]

कुहिटार---न. १ गवत किंवा विगलेले झांप (छपराकरितां); कॅबळ; शांवळथा. २ जुने केंबळ. -वि. केंबळी; गवती छपराचें. 'देशांत धाबे घरें, कोंकणांत कुहिटार घरें.' [ सं. कुथ्; प्रा. कुह; तुल, सं. कुटिर]

कुहिटारू-वि. गवताने किंवा झांवळयानी शाकारलेले;

कुहिटार पहा.

कुहिना-हीन--वि. संशयी; मत्सरी; कुरठा; कुधाण पहा.

[सं. कु+हीन ]

कुहिरा - री - रें, कुहिला - हिली -- कुइरी-ली पहा. 'काळें तेचि धवलें। देखणें तेचि आंधळें। अर्धे तेचि सगळें। कुहिन्या केळ केवीं होती।'-एमा १०.७३९. 'यांनीं येथे क्हिली लावली असती. ' -तुफान ४७.

कुही-कुई पहा.

कुही-वि. डोंगरी. 'सर्कारांत कुही शेळीचे प्रयोजन आहे.' -समारो १.९७. [फा. कोह=पर्वत; कोही=डोंगरी ]

क्हीदुळी-सी. कुबकी घाण. 'बाळपणींची कुहीदुळी'। बाहेर वाली।'-ब्रा ६.२१६. [कुहीर]

कुहु--अ. कोकिळेचा शब्द; त्याचे अनुकरण. [ध्व.]

कुहू-की. ममाबास्या. 'तें राहु गिळी सूर्यासी । सूर्यचंद्रासी कुह करी। '-एभा २३.८२८. 'कीं तममय कुहुची यामिनी। ' -ह १६.३२. 'कीं कुहुचें काळोखें भरिलें '-रावि ६.६४. [वै. सं. कुह=अमावास्या]

कुहेर्ड --- तोडें; कूट प्रश्न. कुहर्डे पहा. [सं. कुह=अचंबा जळणे द्वि. ] २ (गो. ) मातलेला; लह. वाटविणें ]

कुत्या-3. पावसाळयांत हातापायांच्या बोटांच्या सांध्यांतुन पडणाऱ्या भेगा, क्षतें. कुहे (अव.) सुध्दां योजतात. [सं. कुथ्; प्रा. कुह=सडणे ]

कुळ-न. कुल पहा. 'जो यादव कुळींचा कुळदिवा।' -इत ८.२७०. -3. १ शेताचा खंडकरी; कुळ. तेलगूंत कुळ जंत्री तयार करतात. [सं. कुल+धर् ] म्हणजे रेातकरी असाच अर्थ आहे. 'कुळाला बरोबर घेऊन आलों **भा**हें. ' -नामना १०३. २ (मुलकी) सरकारसारा भर-णारा; मालगुजार. ६ (कु.) कुलदेवता; कुडाळदेशकर ब्राह्म-णांच्या प्रत्येक गोत्राच्या घराण्याची पाटावर पुजलेली कुलदेवता. नोकर लोकीस व कुळाढाळांस मेजवानी देतात. '-आगर ३. शिवाय कुळ पहा. [सं. कुळ] •िद्वा-दीप-वि. कुळदीपक; १५९. [कुळ द्वि.; कुळ+बाळ]

क्कि(ही)ट--- नि. नासट; नासकें; कुजट; बुरसट ( पदार्थ ).। कुळाची अभिवृद्धि करणारा. ' जो यादव कुळींचा कुळदिवा। ' -क्रा ८.२७०. 'तैसा वंशीं कुळदीप नसतां।' -संवि २६.३०.

कुळई--- की. रानांत सर्वत्र होणारी एक पालेभाजी; फोडशी.

कुळक-न. इच्छा; हेतु ? 'म्यां देखिल नाहीं पुत्रमुख। दिच राहिलें असे कुळक। '-कथा ३.१५.५४. शल्य ? [सं. कीलक ? ]

कुळक-सी. (राजा.) कुळीक; कालरा; पटकीचा एक प्रकार: मोडशी फार झाल्यामुळे भोक, हाग व्हावयाजोगी होणारी विकृति.

कुळकर-त-नन्नी. कुळाची किंवा आपल्या स्वतःची आरंत हकीकत ( मुख्यतः पापाची, गुन्ह्याची, अथवा मूर्खप-णाची ); वंशकृत्त. [ कूळ+कथा ]

कुळकणी—सी. कुशलता; चातुर्थ. 'शुंबद्धी कुलकणी जाणिती।'-इता १.११३.

कुळकर्णे — अकि. कुळक, पटकीचा आजार होणें.

कुळकर--पु. (कू.) कुलदेवतंची पूजा करणारा; पुजारी अधिकारी. [ कुल ]

कुळकरण-न. १ कुळकर्ण्याचे काम, अधिकार. २ (थहेने) कुला; दुंगण.

कुळकरणी-पु.प्राचीन प्रामसंस्थेतील एक प्रमुख अधिकारी. बलुतेदार. कुलकर्णी पहा. म्ह • सोनार शिपी कुळकर्णी भाष्या, यांची संगत नकोरे बाप्पा. [सं. कुल+करण]

कुळकाविणे-सिक. कुळीक उत्पन्न करणे, आणविणे. [कुळक]

कुळकुळर्णे-अकि. १ जळजळीत होणे. 'विस्तव कुळ-कुळला.' [सं. कुल्=जळणे द्वि. ] २ (गो.) कुळकुळळणे=चाबरणे;

कुळकुळीत-वि. १ काळ्या रंगाचे भाधिक्य दास्ति-ण्यासाठीं योजिलेला शब्द; उ० काळा कुळकळीत. [वै. सं. कुल्≕

कुळकोटी - सी. कुळकथा ( वाईट मर्थानें ); कुळकट पहा. ' भेवची कुळकोटी आहे मज ठावी । विश्वास गोंसावी कोण शोभा।' -व ५२९.

कुळघडणी—सी. कुळकण्यनि गांत्रांतील प्रत्येक कुळाचा ठेवळेला हिशेब, इकीकतीचा तत्ता. यावसन वार्षिक रयतवार

कुळचा-पु. चुळका; ओंबळ. [चुळका वर्णविपर्यास] कुळंजन-कोळंजन पहा.

कुळडाळ-ढाळ-न. शेतकरी, कुळॅ वगैरे. 'मृताच्या सर्व

कुळाची---बीन. विशेष प्रकारचें धातृर्वे, मातीचें भांडें;(गो.) वाळीत असे । '-हा ३.२४६. [सं. कुल+वाडी (=देशी इति इक्फणें=भातीची काहील; धान्य भाजण्याचे मडकें. [सं. कुल्= प्रकर्ष र

कुळपर---न. १ गुप्त दोष; वर्म; व्यंग; खोडी. २ दोष; षुक, गुन्हा. ( कि॰ काढणें; निघणें. )

कुळपटा-पाट, कुळपुटा-टी--पुनी. धलपी; कपटा; चीप; तुक्रहा.

कुळपटवा-वि. कुळपटें, वर्म, खोडी व्यंगें वगैरे काद-बारा; गुद्धा कोबणारा. [कुछपट]

कुळंबर-बाऊ-बाघा, कुळंबी हिरोब-वि. 'कुण ' मध्ये पहा.

कुळबांगडी--बी. मह्रयुदांतील एक प्रकार. 'कळविकळ कुळवांगडी। अंगुठा कोंपर चरण ओढी। ' –कथा ३.११.११७.

कुळंबीण-नी. कुणव्याची बायको; कुगबीण पहा.

कुळच-- पु. नांगरलेली जमीन सपाट करण्याचे एक शेत-कीचें अवजार. यानें जमीन भुसभुशीत करतात व गवत ६० काढ-तात; 'नागर, कुळव, पाभर चालवितांना तहान लागली कीं, प्यावया्चें पाणी या दिकाणचेंच.' – खेया ७.(कि॰ हाकणें;हाणणें). [सं. कुल ] श्मोक्टवा-पु. कुळव हांकणारा. ०पाळी-सी. कुळवाची पाळी; श्रेतावरील कुळवाची एक फेरी. (कि॰ घालणें).

कुल्बण-पी-सी. अमीत साफ करण्याचे काम. 'कर्म कुळवणी। न लगे धर्मपाळी दोन्ही। '-तुगा ३६०. [सं. कुल]

कुळवंत-धान--- वि. श्रेष्ठ कुळांत बन्यलेला; कुलीन बराण्यां-तील. [सं. कुल] कुळावती-की. कुलनंत, कुलीन, कुलवान स्री; कुलवती. 'मर्दे तादण्याचा कुळवति अहंकार न करीं।'-सादह 4.942.

क्रकाबार -- की. क्दीम; बेतकी; कुळवाडी पहा. ०की-की. शेतकी. ०पण-न. शुद्रपणा. ०समजाय(बि)शी-समजूत-की, भाषाची किया चेतकरी लोकांस समजेल भशा रीतीनें त्यांच्याच भावेत समज्जवन सांच्ये. ० हिद्दोख-कुणवी पहा.

कुळवाडी--पु. १ कुणबी; शेतकरी. 'गामगापुरीचा कुळ-वाही । मानी क्या कर जोडी ।' -दत्तपर्दे प्ट. १३०. २ शूद; पांढर पेशा नव्हे असा; हरूक्या जातीचा. -की. शेतकी; उदीम; कुण-बाबा; 'कुळवाडी रिणें वाटली ।'-का १३.५६५. 'कुळवाडी (गांव ); बाज्या उल्ट कोतीचा (गांव ); कुळाकडे असलेसी त्याचीच बाडते। '-क्यादी १८,२३२७. 'तळीं विहिरी कुळबाडी (अमीन) स्रोतीची नम्हे असी. [कूळ+मारूर-? मानर-करणें।' कां ते लावणें द्राक्षी भाग्लवर्वे ।' -स्वातु ५.३.५०. ३ रोज- आरग ] •गांच-न. कुळारगी गांव, ज्वांतील सर्वे जिमनी कौल-कार; क्यापार; क्याकाच. 'वादिकली सर्व पुकाची कुळवाडी । ' दारांनीं चारण केल्या आहेत व ज्यांची वहिवाट गांवकऱ्यांक्या -क्स ६.४४८. -एमा २३.१४०. 'पुंडलीक पाटील केली संमतीने मीनकामनार पाहतातातो बांव. ०पट्टी-की. कुळवार कुळवाडी । ' –तुगा २४७. ४ **देखरेख. 'कुळवाडि गां**चि आशा । पट्टी. **्वार**–वर्गः–किवि. प्रत्येक कुळामाये; दर कुळामधीक

वाचक प्रत्यय ) ] ॰ कर-वि. शेतकी करणारा. 'आणि मना ऐसा आवरी। कुळवाडी करु। ' – ज्ञा १३.२८.

कुळवारी-की. शेत करणाऱ्या कुळांचा तका, यादी (गांब अथवा जिल्ह्याचा ). कूळवार पहा.

कुळिचिंग-सिक. कुळवाने जमीन साफ करणे, कुळवणी करणें. [कुळव]

कुळवे- न. (राजा.) रान तोड्न प्रथमवर्षीच तेथे नाच-भी वें पीक काढतात असे होत. [सं. कुल]

कुळाकुड--न. वाईट लांकुड. 'तुका म्हणे काचे राहे कुळाकुड। अवगुण तो नाड ज्याचा तया।'-तुगा ३४०५. [ कु+लांकुड ]

कुळागत--- वे ब्यांतील स्थायिक अथवा वतनदार घराणे. ( समासांत ) कुळागत--आचार-धर्म-व्यवहार संप्रदाय. [ कुल+ भागत ]

कुळागर---न. १ (गो.) पोफळीचा बाग; २ घराजब-ळचा बाग; परसूं. ' त्याच्या सभोवतीं घनदाढ भाटानीं व कुळा-गरानीं वेढलेलीं लहान लहान घरें ...' -सह्याद्रीच्या पायभ्याशीं पृ. ८९. [कुल+आगर]

कुळाचळ--पु. कुलाचल; सप्तपर्वत पहा. 'कनक कलश कुळाचळा। हेळवा करिती हेळाची। ' -मुआदि ४६.४. [सं. कुलाचल ]

कुळार—न. (नो.) माहेर. 'तिकां कुळार ना.' [ कुळानर ] कुळारग-पु. १ खेडघांतील जमीनदार, वतनदार (ममु-क्चयानें ); शेतसारा देणारीं कुळें; वतनदार कुळांचा वर्ग, समुदाय २ (गो.) देणेदारांची यादी, जंत्री. -स्त्री. १ कुळांपासून येणें असकेली रक्क्म. 'आमची दहा रुपये कुळारग बुढाली.' २ कुळांना भागाक दिखेला पैसा. ३ त्यांना भागाक पेसे देणे, पैसे बसुल करणें इ० व्यवहार, प्रकार. 'भाम्ही दहा हजार रुपयांची कुळारग केली.' कुळारगी असेंहि ह्रव ब्याढळते. ४ (इ.) कुळाकडे बिशिष्ट हकानें असलेली कायमची जमीन. 'कुळारण व खासगी मिळून पांच विघे जमीन आहे.' कुळारग वार-वर्ग पहा. -वि. (राजा.) सरकारच्या अधिकारासालीं शेतक-यांनीं, कुळांनी बसविलेला ( खेडवांतील शेलकऱ्यांच्या ). ( याद करणे, वसूल करणे-वेणे, षट्टी, बांघा, हिशेब, बाकी, शेंते इ० शीं योजला जाणारा शब्द).

कुळाचा—पु. (कु.) लप्न जमविणारा मध्यस्य. (हेट.) म्हाला. [सं. कुल ]

कुळावी-पु. (गो.) कुळदेवतेचा भक्त. [सं. कुल]

कुळाक्षरी—पु. सर्वधिकारी; कुलाखत्यारी. ? 'धाकले नाना कुळाक्षरी त्याच्या मोहरले फुलशहर.' -ऐपो १३३. [फा. कुल+मख्त्यार].

कुळिजन-५. कोळंजन पहा.

कुळिपु--वि. कुलवंत; कुळ पावन करणारा. 'हा नोहेचि कुळिपु। ययां नाहीं माएबापु।'-शिशु ८६१. [सं. कुल+पू]

कुळिया—पुअन. दिवे. 'भेरगुंढे कुळिया चहुंकडे। '-भाए ४४२. [सं. कुळ्≕जळणॅ]

कुळिवंत--वि. कुलवंत पहा.

कुळी—की. कुल, वंदा; गोत्र; जात; घराणे. या शब्दाचा उपयोग मर्यादित करतात. लग्नकार्याच्या वेळी जातीचा कुलीन-पणा, थोरपणा पद्दाण्यासाठी कुळीचा विचार करतात. [कुळ]

कुळी—की. एक पालेभाजी. [सं. कुली ] कुळी—की. (राजा.) गुळणी; चूळ.

कुळी(ळि)क--जी. १ मोबशी; कॉलरा; पटकी. कुळक पहा. 'कुळिक तरळ कामिणी।' -दा ३.५.२५. १ (ल.) अजीणै; तिटकारा. 'शांमवेची कुळिक।' -भाए १७६.

कुळीक-न्ही. (वे.) खोड.

कुळीत---न. रयतेपासून किंना कुळापासून यावयाचा पैसा ( खंड नगैरे ). [कुळ ]

कुळीत-ध-द--प. हुलगा; कुळथी; एक द्विदल धान्य; हे कोंकण, मद्रास, बंगलोर, कोचीन इकडे पिकर्ते. याला फार पालस नको. हें हलक्या जिमनीत पिकर्ते. गुरांना व माणसांना खावयास उपयोगी. याला गरिबार्चे धान्य म्हणतात. - हो ११.२८. [सं. कुलित्य]

कुळुक — की. गंडांतर. 'त्याला किनई आठव्या वर्षी कुळुक डोती. '

कुळ्मसुपारी—की. सुपारीचे काप, कत्रण, खांडे. [ ? ] कुश्ति—की—य. १ बाजू: कुस; काखेच्या स्वालचा आणि कमरेच्या वरचा भाग ( शांतील किंवा बाहेरचा ). ' कहिन सडा संमाजन बोपी कुंभ बेदिन दुर्श्वी। '-होला १६.२ पोट; पोटाची सळगी; ३ गर्भाशय ४ (तरवारीचें ) म्यान. –शर. ०वात-य. कुर्वीत उठवारा बायगोळा; पेटका; बायु ( पेटका उत्पन्न कर-णारा ). [सं. कुश्ति. कुसवा पहा. ] कुर्षिभरि — वि. अधाशी; खादाड; बराडी. [सं. कुक्षि= पोट+म्=भरणें ]

कू---न. की पहा.

कुँ, कू—सकी. एसादी व्यथा झाली असतां मनुष्याच्या तोंइन निषणारा दु:स्रोद्गार (चूं, हूं, इस्, उस्, हुस् याप्रमाणे ). (कि॰ म्हणणें; करणें ). हाय पहा. [ध्य. सं. कु=कुं कुं झन्द-करणें ).

कुआ-- प. कुवा पहा. [सं. कूप; हि. कुआ]

यणु नाभीकमळीं कुके।'-दाव ३६८. [कुक ]

कूक-की. बांग; साद; भारव (कोंबडा इ० ची). [ध्व.] कूकणें--अकि. भारवणें; ओरडणें; शब्द करणें. 'जो नारा-

कुकू--ज्द्राम. कुत्र्यास बोलावण्याचा शब्द; यूयू. [ध्व.]

कू(कु)च—न. १ प्रयाण; मजल (सैन्याची); तळाची उठा-वणी; तळ हलविणें. 'हली हैद्राबादेहून नवाबाची चार कुचैं टिप्च्या मोकाबल्यावर जाहलीं.' —स ८.४३२५. तेथून कुच केलें कटकाला।' —ऐपो १९. २ (सामा.) प्रयाण; गमन; प्रस्थान; निध्न जाणें. (कि० करणें). 'हेळापटण रुक्षुनियां पंत्र। कुच मुक्ताम साधीतसे।' —नव १९.१०२. १ (ल.) मृत्यु. [का. कुच्] ०द्रकूच्य-खकूच्य-किवि. मजल दर मजल; सारस्था मजला करीत. 'आम्ही आपले दोस्तीवर नजर देलन कुच-बकूच खाना होजन गेलों असों'—पया ४८६. कुच्याचा नगारा वाज-चिर्णे—पळणें; कुच करण्याची सुचना देणें.

कूच--वि. (हिं.) निरर्थक; निरुपयोगी. उ० कुचकामाचें कुचकामाचा पहा.

कूचट — किनि. मजल दर मजल. 'सोडिला दखन कूचट आले नीट काम मोठें जबरा केलें।'-ऐपो ४३५. [फा. कूच्] कूंचा — कुंचा पहा. 'ब्रह्मतेजाचा कूंचा ढळें। मुगुटावरी।' -शिशु १११.

कूज-सी. नाश; विलय; कुजणें. [कुजणें ]

कूँ जाणें--- अकि. शब्द करणें (पक्षी वगैरेनी). 'जे कूंजते कोकिल वनीं । '- जा ६,४५०. [सं. कूजन]

कूं जब — भी.दोन्ही बाजूना तीळ लावूनत यार केलेली पोळी. -गृशि २.२३.

कूट—न. १ मिरपूड, मिरें. मोइन्या, मेध्या इत्यादि कुट्नकेलेली पूड (लोणर्चे वंगेरे करितां). १ सब्हेल्क्या तांडुळांतील बारीक कण, मूस, चूणे. (ल.) ३ नाश; पीठ; नायनाट. 'कानसुलां मार्ली। आंगें कूट जार्ली। '-शिशु ९७०. 'बझस्व-विवामी करी कूट। ऐसा त्रिलोकी देव नसे।'-जे १.८३. [कुरणें] कतात्वर्णे-कि. यथेच्छ ठोकणें, बडविणें.

कूट---न. (कु.) माशाचा तुक्रवा.

कूट--न. (तंजावरी) अर्धवट पातळ भाजी; रस्सा. [का.

कूट--- की. लवाडी; कपट; निंदा. 'न साहावे तुम्हां या जनाची कूट।' - तुगा ३१३. [सं. कूट] ृ खाणं - कुटणं - कि. निंदा, खगली करणे. 'कूट खाती मागें पुढें। जाती निरयगंवा पुढें।' - तुगा ९९९. ॰ शासन - न. बनावटहुकूम, आज्ञापत्र, सनद. [सं.] ॰ साक्षी - वि. खोटी साक्ष देणारा. ॰ साक्ष्य - न. खोटी साक्ष. [सं.]

युढ श्लोक; उखाणा. २ गुप्त मंडळ; इट; जूट; एकमतानें केलेली **मसल्तः; एकोपाः;** ( सामासांत ) त्रिकृट. **३** वधुवरांच्या पत्रिकेचा विचार करतांना (वर्ण, वश्य, योनि, खेचर, गण, कूट, नाडी वर्गरे) **ण्या ३६ गुणांचा विचार करावयाचा असतो त्यांपैकीं एक.[सं. कृट]** •तान-स्री. (संगीत) स्वरक्रमांत फेर करून तयार केलेली तान. •प्रश्न-पु. को हैं; गृढ (धार्मिक, वेदांत इ० विषयक). -गांगा १३६. [सं. कुट] कूटस्थ-वि. १ विस्कळित झालेल्या कुटूंबाचें, वराण्याचे मूळ ( पुरुष स्त्री, वगैरे ). ( कायदा ) प्रत्येक वंशाचा पहिला ज्ञात असलेला ( पुरुष ). २ सर्व एकसारखा; सर्वत्र आणि सदोदित एकच एक असणारा: अविनाशी: निर्विकार (ईश्वर, भात्मा, भाकाश ) ३ देहाविच्छित्र (ब्रह्माचा कल्पित ) भाग. ' येचि देहीं कुटस्थ।'-एभा १०.३२८. ४ मायेच्या संगतीनें असणारें चैतन्य, आत्माः 'भाणि कृटस्थु जो अक्षरः। दाविला पुरुषप्रकार । ' - ज्ञा १६.४३. ५ सर्व भूतांच्या मूळाशीं असणारे प्रकृतिह्न अञ्चल तत्त्व ( त्यास अक्षर असे म्हणतात ). —गीर 606.

कूट--- त. १ पर्वत शिखर. मलयकूट. 'कूटतुल्य ही बर्फ पाझरे।'-नवनीत प्र. ४२१.२ धान्याची रास. [सं. कूट]

क्ट-(गो.)हळकुंड; हळकुंडाचा तुकडा. कुडें कुट पहा. [कुटका ?]

कूटी—की. (महाजुभावी) निंदा; खोटेपणा; अपवाद; कृट पहा. 'तान्हयातें पाशी करावे। जाणतयाते अलग धरावे। ऐसें जर माया घेतले जावे। तर कूटी पावे।' - झाप्र ११०६. [सं. कृट]

कूड--पु. १ बांबूच्या कामटणा, कारवी, रिपाड, तथ्या इत्या-दींवर चिखल लिंपून तथार केलेली भित. (कि॰ घालणें). 'तों तृणाचें कुड बातलें।'-इ १६.१००. [सं. कुडण; प्रा. कुड़ ] २ फुंपण; वई (कांटपांचें, झाडांचें). म्ह् ० रिकामा न्हावी कुडाला तुंबडी लावी.

कूड़--की. १ शरीर; देह; प्रेत (आत्म्यापासून भिन्नता दाखविण्याचे वळी किंवा रागाने अथवा निदेने उपयोग करतांना ). २ (गो.) देह (अंगांत येणाऱ्या माणसाचा ). [सं. इडि ]

कुड-की. (गो.) खोली. [सं. कुटि]

कुड — न. खोटें; र्कपट; लबाढी; कुट. ' नेण कुड कदापि भी।'—आकृ २०. –वि. (कों) लबाड; खोटा; विश्वासघातकी; कावेबाज; आंतल्या गांठीचा. [सं. कुट; प्रा. कुड; यु. कुड]

कृत—प. १ भर; जोर; आवेश (रोग, पाउस, बारा, उन, भांडण यांचा ). २ (ल.) एखाद्या कामाविषयीं उतावीळ; जोराची उत्कंटा, उकळी, खाज; (सामासांत) धायकृत. (कि० वेण; होणं; जिरणं; मुर्गं). १ (शब्दशः) खरजेचा भर. (कि० वेणं; मोडणं). ४ अंदाज ? –शर. [सं. कृ=आवाज करणें–आकृत]

कूप-कूप-प. कुंपण (आवाराचें); कुडण; वर्ड. तेया सोनेकेतकीचें कुंप।चहूंकडें।'-शिशु २५२. कल्पतर तोडोनि केला।कृप शेता।'-हा ११.५१. म्हु० कूप जर शेत खाऊं लागला तर मालधनी काय करील ?=रखवालदारच जर चोकं लागला तर मालक काय खाईल ? [सं. कृप]

कूप—पु. १ खणलेला खड्डा. २ (सामा.) बिन पायऱ्यांची विहीर; भाड. (समासांत ) अंधकूप; जलकूप; धान्यकूप; शौचकूप. 'वापी कृप आराम। अप्रहारें हुन महाप्राम।'—हा १८.९९. 'छाये माकड विटे।धांवे कृपीं काय भेटे। -तुगा १७७९. [सं.] ॰कच्छप-मंद्रुक-५. १ (शब्दशः) विहिरीतील कांसव किंवा बेहुक. यावरून. २ (ल.) घरकोंबडा; आपले घर हेच जग समज-णारा; बाह्य जगाविषयीं भहानी; आकुंचित दृष्टीचा माणुस [सं.] ॰मंद्रक-न्याय-पु. विहिरीतील कांसवाचे किंवा बेड-कार्चे जग म्हणजे त्या विहिरीतीलच संकृचित भाग, जागा; तिच्या बाहेर काय आहे याची त्याला मुळींच कल्पना नसते. त्याप्रमाणेंच जो मनुष्य आपला गांव किंवा देश सोहुन कथीं बाहेर गेला नाहीं त्याला आपलाच गांव किंवा देश चांगला असं वाटतें व इतर गांव किंवा देश यांना तो तुच्छ लेखतो. 'असे प्रति-पादन करणे म्हणजे हिंदुधर्माच्या व्यापक स्वस्तपाबहल कुपमंडुक न्यायाने आपले आहान प्रदर्शित करणे होय.'-टि ४.३८८. ·यंत्रघटिकान्याय-पु. रहाटगाडग्याच्या पोहऱ्यांची सदो-दित पालटणारी स्थिति; रहाटगाडगें फिलं लागलें म्हणजे रिकामे पोहरे खालून धाण्याने भरून येतात, त्यांतील पाणी ओतलें जातें व ते रिकामे होऊन पुन्हां खालीं जातात भाणि पुन्हां भहन वर येतात अशीच माणसांची स्थिति ( सुखांतून दु:खांत व दु:खांतून सुखांत ) पालटली जाते. चक्रनेमिकम; उत्कर्षामायुन अपकर्षाचा क्रम. [सं.]

कुपरी । ' --भाए ६१७. [ सं. कु+परी-प्रकार ]

कृपिका - बी. कृपी; बाटली; सुरई. ' तिची वर्णिता रूप-रेखा। 'ती सौंदर्याची कृषिका। ' -कथा १.३.३७. [सं. कृष लघुत्व ]

क्रय-- स्त्री. (गो.) हुकी; कोल्हाची कुई. [ध्व ]

कर-(गो.) लघुत्वदर्शक प्रत्यय. उ० फटकर, बटकुर.

कूर-(तंजा.) रास, ढीग. [सं. कूट] -वि. (तंजा.) तीक्ष्ण धार असलेलें. [सं. कूर ]

कुर्च-9. १ घोडघाच्या खुराचा वरचा भाग. -अश्वप १.६३. २ दाढीचे केंस. ' भंवते इंदनीळ विरुद्धती सानट। तर ते कुर्च बरवंट। उपमीजते।'-ब्राप्र ४६५. ३ पेतृक कर्मीत पितरांना व देवांना उदक देण्यासाठीं व इतर धार्मिक विधींत दर्भाची विशिष्ट आकाराची मुष्टि करतात तो. ४ कर्चा पहा. [सं. कुर्च=दर्भमुष्टि]

कुर्चा--स्री. (शाप.) मृदु अस्थि; मृदु अस्थींचे वेष्ठण; (इं.) कार्टिलेज. 'हाडांच्या शेवटीं कुर्चेचे म्हणजे मृदुअस्थींचे वेष्टण असते. '-मराठी ६ वें पुस्तक ( १८७५ ) प्र. २५४. [ सं.

कुचिंका-की. घोडगाच्या कुर्चाच्या मागील भागाचे ठिकाण. -अश्वप १.६३. [सं. कूर्च ]

कूर्पास, कूर्पासक—पुन. बायकांच्या अंगांतील चोळी; षंडी. ' कूर्णासका आड दडोन धाकें। ' -सारुह ७.१३५. [सं. कार्पास+क ? ]

कुर्मे—पु. १ कांसव. 'कां कुर्मे जियापरि । उवाइला अवेव पसरी।'—ज्ञा २.३०१. २ विष्णुच्या दशावतारांतील दुसरा भवतार. 'शेष कुर्म वा-हाव जाले।' -दा २०.८.२२. ३ पंच उपप्राणांपैकी एक. 'नाग कुर्म कुकल देवदल। पांचवा धनंजय जाण तथ । यांची वस्ती शरीरांत । ऐक निश्चित् सांगेन । '-एभा १२.३२१. ४ जांभईच्या वेळेच्या बायुच्या विशिष्ट स्थितीचे नांव. 'आणि जांभई शिक ढेंकर। ऐसैसा होतसे व्यापर। नाग कुर्मे क़कर। इत्यादि होय। ' – ज्ञा १८.३४१. 'नेत्रांची पातीं झांकतीं उषडतीं। तो कुर्म। '-यथादी १८.१००३. ४ बोळचांमधील तांबडा ठिपका. ( कुमरी पहा ). [सं.] •आसन-न, (योग) योगशास्त्रांत सांगितलेलें एक भासन. याचे चार प्रकार आहेत पैकी पहिला प्रकार-वजासनाप्रमाणे बसावे परंत पाय इल्यासालीं न घेतां ते घोटे जिमनीला टेकतील व बोर्टे साफ दिसतील असे दोन्ही बाजूंना बाहेर काढावे. हात बगलेवर ठेवून आंगठे बगलेंत भरावे व हातांना बांक न देतां चारी बोटें बाहेर स्पष्ट दिसतील अर्शी छातीला टेकून ठेवावीं. याने पायाचे घोटे,

कूपरी--- जी. आळ; आरोप. ' आपणयावरी साकारपणाची टिकणें किंवा जिमनीवर टेकणें असे दोन प्रकार आहेत. [सं. ] ्दुम्ध-न. (कांसविणीचे दूध) असंभाव्य गोष्ट. (खपुष्पाप्रमाणे). [सं.] व्हिष्टि-स्त्री. कृपा; कृपादृष्टि; मेहेरबानी (कारण कांस-विणीस भांचळे नसल्याने तिच्या नुसत्या मायेच्या दृष्टीनेच तिची पिलें बाढतात). 'कुर्म हष्टीनें सांभाळी।'-वि. कृपादृष्टि दाखविणारा, [सं.] • पृष्ठाकार-वि. बाह्य गोल ( भिंग वर्गरे ) (इं.) कॉन्व्हेक्स. [सं.] ०त्होम-न. कांसवाचे वेंस-अशक्य गोष्ट. [सं.]

> कुसे--पु. शिक्षणक्रमः-सह्याद्रीच्या पायध्याशी (ठीप) २९१. [पो.; इं. कोर्स ]

> कूल — १ वंश, जात, देवक इ० अधी कुल पहा. २ तीर; कांठ. 'श्रीगोदावरीच्या कुर्ली । '-ज्ञा १८.१८०२. [ सं. कुल ] कूळ—न. (गो.) सोनाराची मजुरी. [का. कूलि]

> कूल-न. (कर्ना.) लांकडांत भोंक पाइन त्यांत बसविण्या-साठी तयार केलेले लांकडाचे टोंक, खंटी, कुसूं.

कूली—कुली पद्दा.

कुरा—सी. कस पहा.

कुष्मांड-कृष्मांड पहा.

कुस्र---की. १ शरीराची एक बाजु; बरगढीची, कांखेखालची बाजू. २ जठर, गर्भाशय. 'तो तूं देवकीकंसीचा सेजारीं। '-शिशु ११२. [सं. कुक्षि;प्रा. कुच्छि, कुक्खि कोक्खि;हिं. कोख; गु. कुख; पं. कुक्ख; सि. कुखि. कुसवा पहा. ] ६ (ल.) जागा; अवकाश (खोटें बोल्ण्यास, फसवण्यास, लबाडीस; गैरमिळकतीस). 'मोजणी झाल्यामुळें शेतांत बेकायदा कूस राहिली नार्ही. ' विक्र**र स**र्व कच्चा लिहिल्यामुळे चिह्नरांत कस राहिली नाहीं. ' 'ह्या भांडपाला कुस आहे.' (सामा. ) जागा किंवा अवकाश असा अर्थ. 'पोटभर खाल्कें, पाणी प्यायला कुस राहिली नाहीं.' ४ भरकेली जागा; साध-केली संघि ( खोटे हिशेव कहन, खऱ्या खर्चिपक्षां जास्त स्क्रम सची टाकुन, माल जमा कहन, दुसऱ्याची व्यवस्था करतांना कांहीं रकम गिळंकृत कहन ६० ); घेतलेले माप किया केलेला हिशेब यांत फारशी लबाडी अंगीं न लागतां थोडासा कमी-अधिकपणा करणें; थोडी कसर: वर्ताबळा. ५ गुरे इ० प्रसवल्यानंतर योनिद्वारे निषणारा कुजका अंधा. (वाप्र.) ०भर्ण-एखाद्या पदर्थाने पोट भर्णे. 'गाईच्या दोन्ही कुशी भरल्या.' •घालणें-( कु. ) खेळांतील नियम मोडल्याबद्दल केळगडचासबाहेर टाकर्णे. कुरुसिस होणे-एका अंगावर निज्ञों. म्ह • मांजर करी एकादशी उंदीर मारून मरी कुशी=उपास करणे आणि ओ येईपर्येत कार्णे.सामाशब्द-०गोम-भोंबरा-सी. घोडपाच्या कुशीबर असलेली गोम, भोंबरा हा अग्रुभ मानितात. • निकुरणीचा-निखबणा-धुणीचा -मांडपा, दंड यांस चांगला व्यायाम होतो. यांत कुले टांचेवर ध्रुष्यणा-ध्रुणा-प. जीव्या अनेक मुलांपैकी शेवटचा मुलगा. इसंबुणा पहा. [कुस+निकुरणें=धुण ] •फुटए-( गो. ) संतित होन्यास प्रसात होणें.

• क्रूस्त---न. कुसळ; डॉक, 'आपली लेखणी ते किती नन्नपणानें बास्वीत व तिर्पेव कुसिंह कोणास बोचूं नये याविवर्यी ते किती जपत असत ... ' --नि ९०९. [सं. कुश ]

कूस-से-पु. अव. (व.) पलंगाचे वाजूने उमे दांडे.

कूर्य-न. (कों.) कुस्ं भये १,२,३ पहा. 'कवाडाचें कूंस मोडले.

कूह्ररी --- श्री. कैरीसारका सोन्याचा श्रतंकार. कुइरी पहा. 'ल्याली राकिष्ठ मृद बोरकळि ते शोभे तर्ळी कूहरी।'-- अक श्रानंत-सीतारकयंबर ४५.

कुळ-बी. (गो.) नारळीच्या हीरांचे केलेले जाळे.

कूळ-न. १ गोत्र; वंश; जात; कुटुंब. 'आमचे कुळांत भोरोपंत गांवाचे प्रसिद्ध कवी होऊन गेले. ' उन्हर कुळास खोड संतानास वेड (नसावें ). २ लमांत ठेवावयाचे देवक (मराठे जातींत हैं असतें ). प्रत्येकाच्या कुळांत चाल असेल त्याप्रमाणें कळंब, मारवेल, वह इ०. झाहाची खांदी आणून ती तुळशी-बुंदावनांत छावतात व तिची पूजा कस्तात. (बाप्र.) •उद्धरणें-🤻 इताची कीर्ति वाढविणें, २ ( उप. ) कुळांतील माणसांना ( বিশ্বাৰ্থর: সৰজভ্যা দানজদাৰ্শন ) হিচ্যাহ্যাণ देणे. ক্সক্রান্তা **शांग लाबणे-कुळाला** कलंक लावणे. सामाश्चर**- ०कट-कत-**कथा-कहाणी-नकी. १ कुळाची कथा किया गोष्ट; कूळकट हा सब्द मुख्यत्वे बाईट अर्थाने योजतात. कूळकथा म्हणजे कुकाची कहाणी, कैफियत, इतिहास. १ (ल.) कंटाळवाणी, **कउदरीची इकीकत, माहिती. ०कट सांगणे-**एखायाच्या वंशां-लीस ( मायची किंवा चाळ् ) बिंग, दोष सांगणे. •करंटा-वि. कुळांतील इतमागी; भद्या; कुळाचे नांब बालविणारा; मुख्यत्वे चिक्कृ. •क्षरण-जी-कुळकरण पहा. •गति-स्री. गोत्र, वंश यांनी परंपरा, अनुक्रम; वंशवेल-विस्तार. ०टि(ति)ळ(छ)क-इ.वंशाचे भूषण; कुळाला भूषणभूत अशी व्यक्ति. [सं.] • पर्धत-प्र (काष्य ) कुलाचल व सप्तपर्वत पहा. ० व्युष्टव्या-वि. स्वतः-च्या कृटंबाचा नाहाड: कुलडलंड. व्यंत-बान-वि. कुलीन: **अभि**जातः कुळवंतः चांपरया बुळांत जन्म पावलेला. ०२िळ-ज. कुछ आषि शील; बडिलांची परंपरा व व्यक्तीची दानत; कुर्वातील भाषारविषार, बालरीत, स्थितिरीति. लग्न जुळवितांना ज्या बाबी पहावयाच्या त्यांतीक एक; यावसन कुळाशीळाचा-कुरुक्तिकवृत्य-वि. कुलीव; अभिजात.

क्रमः ब. १ कौळदार; संबकरी; पश्चानं क्यीन धारण करणारा १६४. कुच्छूनं १ पाद, २ अर्ध, ३ पादोन, ४ अति, ५ कुच्छूनित (क्रस्कराची किका क्षेत्रमाळकाची). २ धनकोचा (बावकाराचा) कुच्छू, ६ स्रांतपन, ७ तस्, ८ शीत, ९ पराक ६० प्रकार आहेत. क्रम्करा; अस्पेतो; वसरोपीचा कार्योन; वैद्याचा सेथी; विककाचा पश्चकार; [सं.] ० व्यांत्रस्थण-न. चंद्रक्लेप्रसाणं चढडतारानं केवणांतील बांस

आश्रयदात्याचा पोष्यः ज्याने ज्याचे द्रव्यादि देणे आहे तोः आश्रित (म्हणंज रिणको, जामीन, रोगी इ०). ३ सामान्यतः सरकारास सारा देणारा असामी, असाम्या. इतर अर्थ व सामा सिकशब्द 'कुल 'शब्दामध्यें पहा. ४ (गो.) गिन्हाईक; इसम; व्यक्ति. सामाशब्द-व्याद्वणी-स्त्री. प्रत्येक कुळाची अमीन, साधनसः मुप्री, लाग, लागवड व सारा इत्यादि दास्तविणारें, कुळ-कर्ण्याने तयार केलेलें सरकारी पत्रक, तक्ता. • जमा-सी. १ गांव किंवा जिल्ह्यांतील कुळांपासून येणाऱ्या साऱ्याची रक्कम. २ सावकारानें कुळास किंवा शेतक-यास कर्जा**ऊ** दिकेली र**क्स**. झाडा-पु. गांवांतील खंडकरी किंवा कौलदार यांचा तक्ता. ॰पट-पट्टा-पु. कौलनामाः; संडपत्र. ॰पैसा-पु. कृळजमा अर्थ २ पहा. ०भरणा-पु. (व्यापक) शेतकरी किंवा कुळ; याच्या उलट अडाणक्वाड. ० रुजुबात-स्री. १ कुळाने सरकारी खजिन्यांत भरलेल्या पैशाची चौकशी करून रखनात घालणें. २ अशा रीतीने काढलेला निर्णय. ( क्रि॰ करणें; घेणें; पहाणें ). • खरी-पु. १ कुळघडणीच्या अनुरोधाने कुळे अथवा स्यत यांच्या जमीनजुमल्यासंबंधाने किंवा त्यांबेकह्वन येणे असलेल्या पैशाबद्दलचे वर्गीकरण दाखविणारे वार्षिक पत्रक-तक्ता. 🤻 एकाच कुळाचे वरीलप्रमाणे पत्रब-तक्ता. (समासांत) कळवर्गपटी-जमा-बंदी-वसुलवाकी इ०. ३ कुळारग पहा. ० चार-किनि. कुळांच्या अनुक्रमाप्रमाणे दर किंवा हर कुळागणिक. याच्या उस्ट थळ-बार. (समासांत) कुळवार पावत्या-पाइणी-फाजील-क्सल-बाकी-रुजुवात; त्याचप्रमाणे कुळवार-पत्रक-झाडा. •सारी, कुळवारी-सी. कुळांचा तका.

कुक-पु, घाटी; गळा; घसा; कंउनाल. [सं.]

कुकर-छ-५. १ ढॅकरेच्या वेळचा बायु. पंच वपप्राणांपैकी एक. कुभे पहा. 'आणि जांभई शिक ढेंकर। ऐसेसा होतसे व्यापार। नाग कुभे कुकर। इत्यादि होय।'-झा १८.३४१. 'नागकुभे कुकल देवदत।'-एभा १२.३२१. 'शिका ज्या-करितां येती। कुकल स्हणोनी त्यास स्हणती।'-यया १८.१००४. [सं.]

कुच्छु—न. १ एक प्रायक्षित. २ शारीरिक दु:बा; कष्ट; तप. 'माहोन उद्देषें संपूणे। तपसाधन कृश्रिक । '-एभा १ ७. ४२०. १ मृत्रकृच्धु: मृत्रावरोध. ४ पहिळे दिवशीं एकदां जेवण; दुसरे दिवशीं सायंकाळीं जेवण; तिसरे दिवशीं न मानतां आयो-आप मिळेल तें काण व चौथे दिवशीं उपोधण यात्रमाणें क्यानें १२ दिवस करण्यांचे अत. 'अथवा एकांतरा कृच्छी ! '-हा १ ७. १६४. कुच्छाचे १ पाद, २ अथे, १ पादोन, '४ अति, ५ कुच्छादि कुच्छू, ६ सांतपन, ७ तस्, ८ सीत, ९ पराक ६० प्रकार आहेत. [सं.] •च्यांतृश्यण—न. चंत्रकलेप्रमाणें चढडतारानें केवणांतील बांस खाण्याचे क्रक्लप्रायिक्त. ' कुच्छ्चांद्रायणे झालीं वेडीं। '-एमा विशेष संस्कार झाला आहे असा. [ सं. ] **साक्षी-**प. (कायदा) १२.२७. कुटळें करून-किवि.नाखुषीनें;कष्टानें;(देगें; कर्णे इ०).

कृत- न. चार युगांपैकी पहिले; कृत्युग; सत्ययुग [सं.]-वि. ज्यानं केलेलं आहे या अथिनं समासाच्या पूर्वी जोडतात. उ० तडणें] • प्राणी-पु. एक प्राणिवर्गः या वर्गातील प्राणी शाकतृणाहारी कृतभोजन=ज्याने जेवण केलेले आहे असा; कृतविवाह=जो विवा-हित भाहे असा; कृतापराध=अपराधी; गुन्हेगार; याचप्रमाणे कृत-स्नान-प्रमाण-निमह-प्रस्थान-प्रसाद-यज्ञ:क्रुताभ्यंग-क्रुतातिथ्य -कृतनिग्रह इ० याशिवाय कांहीं सामासिक शब्द पढ़ें दिले आहेत. •कर्मा-वि. निपुण; हपार; कुशल. [सं.] •कार्य-वि. ज्याने आपलें काम संपविलें आहे असा ;यशस्वी ;विजयी ; कृतार्थ ; प्राप्तयशः कृतकृत्य पहा. [मं.] •काल-वि. १ निश्चित, ठराविक काळाचा. मुदतीचा; मुदतबंद (गहाण, निक्षेप, यांच्यासंबंधानें ). २ अमुक मुद्तीपर्यंत चाकरी करण्यास जो आपणांस बांधून घेतो असा ( चाहर ), [सं. ] •कुतार्थ-वि. कुःकृत्य; सिद्ध अर्थ शाला आहे ज्याचा असा. [सं.] • क्रत्य-वि. १ कृतकार्य; ज्याने संसारासंबंधीं सर्वे कुत्यें पार पाइन त्यांपासून मिळणारें सुख अनुभविलें आहे तो; पुण्यकृत्याने ज्याचा जन्म सार्थकी लागला आहे तो. २ आरंभिलेलें दुर्घट काम ज्यानें तडीस नेऊन समा-धान प्राप्त कहन घेतले आहे तो; ज्याने आपल्या श्रमाचे फळ गाठल तो. 'म्हणे कृतकृत्य झालों देवदर्शनें।' -संवि २६.२८ 'त्यालाच जाणता आणि कृतकृत्य म्हणतात.' -गीर १६३. -न. अशक्य किंवा अपूर्व कृत्य: अगदी अचाट कृत्य: मोठ्या बुद्धिभत्तेचे काम. 'त्या अदत्तापासून तुम्ही पैसा काढला है मोठे कृतकृत्य झाले.' काव्यांत कृतकृत्यार्थ(-वि.) असे हप येते. •क्रत्यता-स्नी. कृतार्थेपणा; यशस्त्रितेचा अभिमानः 'त्याच्यांत सुस्ती, कृतकृत्यताबुद्धि, पंडितंमन्यता, वर्गरे दोष अखंड वसल्या-मुळं... '-नि ३. [सं.] •घटरूफोट-वि. घटस्फोट कह्न जातीबाहेर टाकलेला. [सं. ] • निश्चय-प. रढ निश्चय, निग्रह, निर्धार. -वि. दहनिप्रही; ज्याने निश्चय केला आहे असा. [सं.] •परिश्रम-श्रम-वि. ज्याने फार मेहनत केली आहे असा. [सं.] ंप्रव-वि. १ सोडला जाण्याच्या बेतांत असलेला (बाण). 🧃 ( ल. ) निषण्याच्या बेतांत आहे असा. [ सं. कृत+पुंख= पिसं लावलेलें बाणाचें मूळ ] ० पुण्यपुंज - वि. ज्याने पुष्कळ पुण्य सांठविलेक आहे किंबा ज्याने पुण्यकृत्यें केली आहेत असा (पुरुष.) [सं.] •प्रतिष्ठित-वि. ज्याने मान्यता, प्रतिष्ठा संपादन केली आहे असा. [सं.] •बुद्धि-वि. निश्वयी. 'ऐसे इटनिप्रही क्रुतसुद्धी । ' –दा १.१०.११. [सं.] •**मुष्टि**–वि. ज्याने मृठ आपल्याकड्दन आटोकाट प्रयत्न केल्याचो स्थिति. [सं.] –िक्रिकि. वळली आहे असा. [सं.] ॰ युग-न. कृत अर्थ १ पहा.; सत्य-धुग. •संकल्प-पु. इत निश्चय. -वि. इत निश्चयी. [सं.] •संस्कार-वि. जो संस्काराने पावन मालेला किंवा ज्याचा व्यापार. २ किया; रीत; पदत; युक्ति; प्रकार (उद्योग, भेदा

साक्ष देण्याकरितां नेमलेला; साक्षी पहा. [सं.]

शंतक-वि. करांडणारे; कुरतुडणारे. [सं. कृत्-कृत्=कुर-असतात. यांना कुरतुइन खाण्याची संवय असते. उ० ससा, उंदीर, खार इ० -प्राणिमो २५.

कृतकपुत्र-पु. (कायदा) मानलेला, पाळलेला मुलगाः विकत घेतलेला मुलगा. [सं.]

कृतझ-वि. १ निमकहराम; उपकार न जाणणारा: बेइमान: हरामखोर. याच्या उलट कृतज्ञ. २ केलेली कृत्ये किंवा उपाय व्यर्थ पाडणारा; कार्यविध्वंसक. [सं. कृत+म्र] कृतम्रता-स्री. उपकाराची जाणीव नसणें; निमकहरामी.

कंतन-न. १ कापणी. २ नखाने, दांतांनी कुरतहणे. [सं. कत्-कृत्=क्रतरणे ]

कृतञ्ज—वि. उपकार जाणणाराः निमकहलालः इमानी. [सं.] कृतज्ञता-स्री. उपकाराची जाणीव, [सं.]

कृताकृत-वि. १ वेपर्वा; उदासीन; आवश्यकहि नव्हे व अयोग्यहि नव्हे असा (केल्या तरी चालतील, न केल्या तरी चालतील अशा गोष्टींसंबंधीं ). [सं. कृत+अकृत] २ निष्काळजीपणानें. अनास्थेने केलेलें; कांहींहि आस्था नसून केलेलें किया मुळीच गाळलर्ले; अधेवट; अपूर्ण. 'त्याचे घरीं आचार कुताकृत आहे. ' -न. केवळ संभवनीय स्थिति; घडण्याची किंवा न घड ण्याची संभवनीयता ज्यांत सारखी आहे अशी स्थिति. अल्प-स्वल्प सरव, अस्तित्व. 'यंदा दुभत्याचे कृताकृत दिसते. '[ कृत+ अकृत]

क्रतांज्ञिल-वि. हाताची ओंजळ पसरहेला: ज्याने दोन्ही हात जोडले आहेत असा: अगर्दी गम्र: भाजाशील. [सं.]

कृतांत-पु. १ मृत्यु; यम; काळ. 'जैसे महाप्रळयी पसर्ले। कृतांतमुख।' -ज्ञा १.८८. 'काळचा कृतांत धुपुकारें।' - तुगा ५१. २ दैव; नशीब. ३ सिद्ध केलेला निर्णय; सिद्धांत. [सं.] कृताम्न—न. शिजविलेले अन्न; (विशेषतः ) भात. [सं.]

कृतार्थ—वि. १ ज्याने आयुष्यांतील साध्य किंवा हेतु साधला आहे असा: ज्यास कांहीं करावयाचे उरले नाहीं असा. २ कु:कुत्य: तप्त: समाधान पावलेला: संशय फेडलेला (धर्मशास्त्र इ० संवंधीं). [सं. कृत+अर्थ]

कृतावस्था-की. आपला हेतु तडीस नेल्याची स्थिति; आटोकाट; शेवटपर्येत; कमीत कमी किंवा जास्तीत जास्त.

कुति-की. १ कर्म; काम; कुछ; कांहीं कार्य करण्याचा

इ॰ चा ). 'देशी धंयांच्या ऋतींत व यंत्रांत कांहीं एक सुधारणा कोणास सुचिवतां आली नाहीं. ' -संपू १,१०. ' औषधाची कृति. ' इ. संख्येचा वर्ग: द्विधात. ४ केलेले काम: साधलेली गोष्ट, कार्य. ' खुवंश ही कालिदासाची कृति.' ५ ख्याति; पराक्रम. 'शाण्णव कळीचे भूप मिळालेसांगाया झाल्या कृती।'-ऐपो १७८. -वि. कशल: हवार. ' व्यसनीं सहाय होउनि भाष्ताला होय जो परासु कृती।'-मोद्रोण११.१५. [सं.] सामाशब्द- • प्रधान-वि. ज्यांत कृतींना प्राधान्य दिले आहे अशी (कार्दबरी). (इं०) नॉव्हेल ऑफ इन्सिडेट्स; याच्या उल्ट मतिप्रधान. -विचावि १६१. कृतीचा-वि. कृत्रिमः करणीचाः बनावट. 'कृतीचीं भायाळे जडबुनि गळा. प्रष्ट करूनी । ' -सिंहान्योक्ति, मराठी ६ वे पुस्तक पृ. १२५ (१८९६). 'हीं कृतीचीं फुलें, पण खरोखरी फुलासारखी दिसतात.'

500

कतोपकार-प. १ केलेला मोठा उपकार: कृपा: मेहेरबानी. [सं.] कृतोपकारो-वि. ज्याने उपकार किंवा अनुप्रह केला आहे असा.

पांघरणारा ( महादेव, शंकर ). ' दिसे कृत्तिवासा शिवा वाम अंगा।' --गंगारत्नमाला ( नवनीत पृ. ४२४ ).

कु चिका-की. सत्तावीस नक्षत्रांपैकी तिसरें. ह्या नक्षत्रपुंजांत सात (सहा?) तारा आहेत. त्यांची आकृति देशी वस्तऱ्यासारखी दिसते. [सं.]

कृत्य---न. १ काम; कृति; कार्य. (इं.) अंक्ट. 'श्रेषितांचीं कृत्यं. '-बायबल ( नवाकरार ). २ भूमितीत करावयास सांगि-तलेली रचना; कृतिसापेक्षसिद्धांत; वस्तुपाठ. (इं.) प्रॉब्लेम. [सं. कु≔करणें]

कृत्या-सी. १ नाशासाठीं भाणि मंत्रतंत्रासाठीं बळी देउन जिला प्रसन्न करून घेतात अशी स्त्रीदेवता; उम्र देवता; राक्षसी. 'सर्वाहि चम् श्रेषी राजा भीमक्षयार्थ कृत्यासी ।' -मोभीष्म ५. ३२. ' झाली उम्रा त्या जटेचीच कृत्या । ' –मोअंबरीष २५. ( ल. ) भांडखोर, कञ्जेदलाल, कैदाशीण स्त्री. [सं. ]

कृत्याकृत्य-न. चांगले व वाईट हाम; योग्य व अयोग्य कमः; कार्याकार्यः [सं. कृत्य+अकृत्य]

कुन्निम--न. खोटेपणा; लबाडी; कपट; कावा. 'कृत्रिम अवर्षेचि खुंटले।' -दा १९.९.५. -वि. १ बनावट; करणीचें; कृतीचें. समासांत-कृत्रिम-वेष-हप इ०. २ मनुष्याने केलेलें; नैसर्गिक नव्हे अस;अनैसर्गिक.सामाशब्द- ०नाणें-न.खोटें नाणें;क्रमी किमतीचें नाणे. ' असले कृत्रिम नाणें करून शेतकऱ्यांचें व नेटिन्ह व्यापा--यांचें म्हणके आपल्या बहतेक सर्व प्रकेचें नुकसान करण्यास कोण-त्याहि दुसऱ्या देशांतील सरकार तयार झाले असते असे आम्हांस

मुलगा. हा आपल्या मातापितरांचे औध्वेदेहिक करणारा. बारा वारसदारांपैकी एक आहे. [सं.] ्पु त्रिका-की. मुलींच्या खेळांतील बाहली. 'भाणा चिरें सरस कृत्रिमप्रत्रिकांशीं।' -बामन विराट ५. १३३. ० भूमि-की. ओटा; कट्टा; गच्ची; घरांतील चोपून तयार केलेली जमीन. [सं. ] ॰ मिश्र-पु. १ उपकारामुळ झालेला मिश्र. फायवासाठीं झालेला दोस्त. २ (ल.) खोटा मित्र. [सं.] • युद्ध-न. १ डावपेंचाचे युद्ध; गनिमी कावा. २ लटकी लढाई. [सं.] • रुपाया -पु. १ खोटा रुपाया; बनावट रुपाया. २ ज्यांत सोळा आण्यांची चांदी निघत नाहीं पण जो सरकारी कायदानें सोळा आणे किंमतीचा मानला जातो असा रुपाया. (इ. ) टोकन कॉईन. 'हिंदू-स्थानांत हुलीं कुश्रिम रुपायाचा प्रसार आहे. ' -भारतीय चलन-पद्धति ९३. ०**वन-**न. बाग; आगर; राई; उपवन; उद्यान. [सं.] •शात्र-प. १ आपल्या इत्यांनीं तयार केलेला शत्र. २ वरून शत्रुत्व पण आंतुन मित्रत्व असा माणुस. [सं. ]

कुत्रिमी-वि. १ स्रोटा: कावेबाज: बेहमानी: ढोंगी. 'मी कृत्ति---न, चामडें; कातडें; मृगचमै. [सं.] •वास-वि.कातडें कांहीं लगाड कृत्रिमी नन्हे. ' -बाळ २.६८. २ बनावट: महाम केलेला: काल्पनिक: करणीचा: कृत्रिम पहा.

> क्टरस्न-वि. १ झाडून सर्व; सगळे. २ पूर्ण; पुरेपूर; भरपर; संपूर्ण. [सं.]

> कुद्त--न. (व्या.) धातुवह्रन अथवा क्रियापदावह्रन साध-लेला शब्द; धातुसाधित. [सं.]

> कृदंतकाळ-प. १ कृतांतकाळ. २ करदनकाळ, कृतांत पहा. सं. कृतांत+काळ ]

> क्टदांत-पु. कृतांत. (अप.) 'न बाधे काळकृदांतक्षीम। ' –दावि २१६. [सं. कृतात]

> कृपण-वि. १ कंजूप; निक्कु; कवडीचुंबक. 'अंगभोगांकहे। पाइतां कृपणु आवडे।'-- इत १३.२०९. 'कृपण तयासी बोलिजे पडे उपाधिठाई। ' -तुगा ४२८. २ गरीब; दरिद्री; दीनवाणा: केविलवाणा ( मुद्रा, चेहरा, भाषण ). [सं. ]

कृपा--सी. १ दया; मेहरबानी; करुणा. २ दास्वविलेली दया; केलेला अनुप्रह. ३ अनुकृत वृत्ति; अनुप्रहबुद्धि; सद्भाव. ४ (भक्ति ) ईश्वरी कृपा; अनुप्रह. ' अंबे तुझी कृपा जोडे । तरी मुकाही वेदशास्त्र पढे। ' -ह १.२७. कृपामृत; कृपारस; कृपा-वृष्टि असे कृपापूर्वपदचटित समास पुब्कळ आहेत. पैकी काहीं युद्धे दिले **आहेत- ०कटाश-र छि-पु**स्ती. १ दयादृष्टि;दयेने, अनुकंपेने पहाणें. २ कृपा, मेहेरबानी दाखविणे , करणें. ' कृपादछी दासाकडे पाहे।'-दत्ताची भारती. [सं.] • किल झ-वि.दयेने पाहार फुटलेला; दयाई; इतालु. ' सखीसीं असे बोलतां सारसाक्षी। कृपाविक्रम हा होय संसारसाक्षी । ' [सं.] ॰ निध्य-पु. अत्यंत कृपाळु; बाटत नाहीं.' - टि १.१५१. ०पुत्र-पु. मानकेला मुलगा; दलक छपेचा ठेवा; क्रपासागर. [सं.] ०पात्र-न. १ ज्याबवाबर दया

करणें योग्य आहे असा (दरित्री, गरीब माणूस); दयाई. २ ज्याच्यावर कृपा आहे असा. [सं.] श्वंत-वान-वि. १ दयाळु; जिणें। '-हा १८.८८१. 'वैश्यं करावें पशुरक्षण । कृषी करावी मायाल. २ ज्यास दया भाली भाहे भसा. कृपावलोकन-न. मेहेरनजर; दया. -वि. कृपेने पाहणारा; कृपादृष्टि; सहानुभूति दर्शविणारा. [सं.] कृपाळ-ळा, कृपाल-ळ-वि. मायाळु; दयाळु; कृपावंत; उपकारी; अनुप्रही. कृपेची नौका-स्ती. (काव्य) देयेची नाव; दया; कपा. 'क्पेची नौका करून । तारीं मज भवसागरीं। '-रावि १.१४२.

लहान तलबार.

कृपाणिका स्थि-पु. (प्राणि.) तरवारीसारखा ज्यांच्या हाडांचा सांगाडा आहे असे प्राणी; (इं.) पॅर्स्पेनॉइड.

क्रुमि-पु. १ किहा; भाळी; कीटक; लहान जंतु. 'जे त्रैविध्य आदी ब्रह्मा। अंतीं कुमी। '- ज्ञा १८.५२५. २ (प्राणि.) या वर्गीतील प्राण्यांचे शरीर वेटाळचांचे असते. हे सरपटणारे असन नास, जंत, भाळी या जातीचे भाहेत. ३ किर्मिजी रंग: कोचिनील. ४ (अव.) जंत (पोटांतील). •ध्न-नादाक-घातक-हर-हार्रक-वि. कुर्मीचा नाश करणारें; पोटांतील कुमी नष्ट करणारें ( जंत पाडण्याचे औषध, जंतांचे औषध ). [सं.] • बाताळें-न. पोटांत जतांमुळं होणारी वातविकृति. • शुल-पु. एक रोग; जंतांमुळे पोट दुखणें. 'कुमिशुलें तळमळी तें। तयावरितें।' -गीना १३.२४९६.

कु.मी-वि. ज्याला जंतविकार झाला आहे असा. [सं.] कृश--वि. १ रोडका; दुबळा; सडपातळ; बारीक. २ नाजुक; पातळ (वस्तु), [सं.]

कृशर, कृशराम्न-न. खिचडी. [सं. कृसर]

क्रुद्यांग-गी-वि. रोडक्या शरीराचा; किडकिडीत; सडपा-तळ बांध्याचा-ची; की कृशांगी असणे हें एक सौंदर्याचें लक्षण समजलें जातें. 'पोरें सदैव रहती क्षुधितें क्शांगें। '-बामन (नव-नीत प्. १४०). 'शुन्थादृष्टी क्षणभर पिळी अंचला ती कुशांगी।' -मधुकर १९१९. [कुश+अंग]

कुशान, कुशानन, कुशानु--नपु. अप्रि; विस्तव. 'खाली चेतविती महा कुशानन। '-रावि १.१३०. 'कुशान प्रवेशेल शुष्क इंधनी। ' [सं. कृशानु]

कुष(षि)क, कुषिजीवि, कुषीवल-ळ-विषु, शेतकरी; कुणबी; रोत कसणारा. ' नाना कृषीवळु आपुलें। पांचुरवी पेरिलें। ' -क्षा १३.२०६. 'कृषीवलें खंगलीं भणेंगें।'-मुसभा ३.१०८. [सं.] • शास्त्र - न. वनस्पतींची लागवड, जोपासना, संप्रह, पशंची निपत्र व त्यांची वाढ, त्यांचा उपयोग इ० विषयांचे विवेचन कर-णारे शास्त्रः शेतकीचे शास्त्र.

कुषि(की)-की. शेती; शेतकी; शेतकाम. ' किंबहुना कृषी धर्में कहन । '-जै ८.२३. [सं. कृष]

कु चिकमे--- शेत नांगरणी; नांगरटी; जमीन कसणे. [सं.] कुषिवर्त-पु. (गो.) पोर्तुगीज पूर्वकालीन सरकारास प्राम-संस्थांकहुन मिळणारा कर. [सं.]

कृष्ण-पु. १ विष्णुच्या दशावतारांपैकी आठवा अवतार: गोकुळांतील गोपाळकृष्ण; देवकीपुत्र;वासुदेव. २ अर्जुनाचे एक नांव. -वि. १ काळा;पाण्याने भरलेल्या मेघासारखा; सांवळा. २ कपटी. [सं.] • करणें-कि. काळं करणें; तोंड फिरविणें; नाहींसें होणें. सामाशब्द- ०कनक-पु. काळा घोत्रा. ०काखळा-पु. सोन-कावळा; ज्याची मान पांढरी असते असा कावळा (श्रीकृष्णाने ह्या कावळयाच्या मानेला दहीं फांसलें गशी दंतकथा आहे त्यावहत). कृत्य~न. वाईट, कपटाचें, नीच, काळेबेरें कृत्य. [सं.] गुजरी-स्री. एक प्रकारची छगड्याची जात. अंप्रधी-स्री. सोडण्यास कठिण अशी गांठ (श्रीकृष्णाने गोनुळांत एका गव-ळ्याच्या दाढीची व त्याच्या बायकोच्या वेणीची गांठ बांघली होती त्यावहन ). [सं. ] •तालु-तालुका-टाळू-ताळू-वि. ज्याची टाळु काळी आहे असा (घोडा); हें अशुभ चिन्ह मानितात. • तुळस-सी.काळी तुळस. • धन्तूर-पु.काळा धोत्रा. [सं.] • पक्ष-प. १ काळोख्या रात्रीचा पंधरवडा; वय पक्ष; ज्यामध्ये चंद्राच्या कळा उत्तरोत्तर कमी होत जातात तो पक्ष. २ (ल.) उतरती कळा; क्षय; ऱ्हास. ३ ज्याकडे दोष आहे असा पक्ष, बाजू. 'आस्तिक व नास्तिक, शुक्लपक्ष व कृष्णपक्ष अशा जोडप्यांतील तंटे एक तर स्वल्पजीवि असतात...' -आगर ३.२०२. ०पक्ष-शुक्रपक्ष-पु. १ घट आणि वाढ; क्षय आणि वृद्धि. २ खोटेपणा व खरेपणा; वाईट आणि चांगलें. •पक्षी-पुमन. (ना ) विदुर जातीचे होक. • मणी-पु. विवाहित स्त्रियांनी षालावयाचा काळ्या मण्यांचा गळेसर (सं.) ०**मत-**गौरहारी पहा. म्रग-प्र. काळ्या रंगाची सुगाची एक जात.
 मृति-स्त्री. अतिशय काळा माणुस;काळाकुळकुळीत माणुस. ० सृग-सार-पु. काळतीट. 'शरभावृढें टिकेना सिंहहि मग काय कृष्णसार थिरे।' -मोद्रोण ११.६७, [सं.] •मृत्तिका-स्त्री. बंदुकीची दाह. ·वर्ण-प. काळा रंग. ·वर्ण होर्ण-काळ होणें; एखादी वस्तू, मरणाने किंवा अन्य तन्हेने दृष्टिआड होणे ( एखायाचा अत्यंत तिरस्कार भाला असतां योजितात ). 'त्या गुलामाचे ज्या दिवर्शी कृष्णवर्ण होईल तेन्हां मी येईन. ' श्वास्त्र-न. काळें वन्न. [सं.] व्वाळा-पु. काळ्या रंगाचा वाळा. व्विळास-क्रीडा-पुत्रीअव. १ श्रीकृष्णाच्या गोकुळांतील क्रीडा, खोडचा, लीला, पंडावा, २ ( ल. ) अर्वाच्य खोड्या, खेळ. ३ व्यभिचार:

सुरतविलास. ०स्नट-वि. मानेवरील केंस काळे, आवाज मेघ-नगाऱ्याप्रमाणे, गंभीर श्वास, कृष्णसर्पासारखा, गति उत्तम आणि धाइसी असा (घोडा). -अश्रप १.२३.

क्रुडणागर-गरु--पु. एक प्रकारचा चंदन. 'कृष्णागर मल-यागर परिमळ । देवदार बृक्ष तेथें । ' -ह २३.१००. [सं. कृष्ण+ **भ**गहो

क्रडणाची गाय-स्त्री. इंद्रगोप; पावसाळयांत आढळणारा, लहान, तांबडवा रंगाचा, पुष्कळ पायांचा किडा, हे किडे समुदा-याने राहतात.

कातडें : मृगाजिन. 'नाहीं नाहीं चर्माआतु । कृष्णाजिन व्याघांबर । '। ⊷तुगा ३४२. [सं. कृष्ण+अजिन ]

क्रुज्यार्पण-न. १ कृष्णभक्तीने ब्राह्मणास अगर देवळास जमीन दान देणें. २ स्वत्व न ठेवतां केळेलें दान. ( कि॰ करणें ). [सं.]

क्रुरणाञ्चतार--पु. विष्णुचा आठवा अवतार. [सं. कृष्ण+ भवतार ]

क्रडणावर्त - वि. शरीरावर एखाचा ठिकाणी शंखाप्रमाण भोंबरा असलेला (घोडा); हें ग्रुभ चिन्ह मानतात. -अश्वप १.९१. [सं. कृष्ण+आवर्त ]

कुरणावळ-५. कांबाला विनोदाने म्हणतात. कारण तो उभा चिरला म्हणजे शंखाकृति व भाडवा चिरला म्हणजे चका-कृति दिसतो व शंख, चक्र हीं कृष्णाचीं आयुधे आहेत. 'आग-स्तीच मृत्र मळ । लाबुनि म्हणती कृष्णावळ ' –तुगा २८२४. कोल्हे केक्ट्रन केक्ट्रन उडया मासन मासन ... ' –नाकु ३.२४. [सं. कऽण+वलय=कृष्णावळ ]

कृरणाचळा-पु. घोडचाच्या पायाच्या आंतील बाजुस होणारें आवाळूं. [सं. कृष्ण+म. आवाळ् ]

क्लुम-वि. १ शोधून काढलेले; नवीन निर्माण केलेले; रच-लेलें, वनविलेलें. २ निपुण; तरबेज. 'न तुजविना आत्ममते क्लम व सरळ तंतू निषतात, त्यांची टिकाऊ वस्त्रे विणतात. याच्या-तुज असे। '-आप १७. [सं. क्छप्]

, क्लुप्ति - स - छी. १ युक्ति; कला; चातुर्य; शोध; शकल; कल्पना; हेतु साधण्याची चतुराईची योजना. 'कोणी रासाय-निक शोध लाविले किंवा कोणी क्लिप्ति काढल्या ... ' -संपु २. (प्रस्तावना) ११. २ कल्पना; मसल्रत; युक्ति; उपाय; तजवीज; तोड (मनामधील). ३ (गृढ, गुंतागुंतीची यंत्राची) कळ; रचना; तें चालविण्याची रीत; त्याचा उपयोग करण्याची हिकमत. [सं.]

के, के — किवि. (चि.) कोठें. 'आतां कें जाइलु सावडा। भाम्हां पासीनी। '-शिशु १४१. 'तथे वेळीं तूं कवणें कें। मांडखोर, कैदाशीण, कजाग स्त्री. [सं.] देखावासी।'-इता १.२२९. 'तो कें आधी म्हणोनियां।' –गीता २.१४३०. [सं. क]

के. कें—किवि. करें. 'परदेवा के नांदण । आप्रलेनि आंगें।' -ऋ ४२. 'पूर्णचेद्रसीं उपिमजे के कळाभाग ।' -स्वात १०.१. २१. [सं. कथं]

के कें-सना. काय. 'तंब कें नारद भणे।'-शिशु १२६. [सं.किम्≕काय]

केउता-ती-ते--- अ. १ कोठॅ १ ' वैतन्य गेलॅ नेणो केउसीं। ' -शिशु ८२८. 'रांडे शिनळी केउती जाति होतीस।'-पंच १. ३०. ' केउता गेला रे मुरारी । ' -निगा ४५. २ कोठला: कोठील. 'तेथ केउता प्रसंग् । मोक्षाचा तो ।' –ज्ञा १६.४५३. [सं. कुत्र ] फ़ब्जाजिन-न. काळविटाचे किंवा सामान्यतः हरिणाचे ३ कशाला. 'केउता कल्पतस्वरि फुलौरा।'-ना १०.११. ४ कसा; कशी; 'मज सांडुनि केउती। गोवळाप्रती जातेसी।' ∽एभा १२.१०१. 'प्रळयानळा देतां खेंव। पतंग वांचे केउता।' -मुविराट ६.५४. ५ कोणता; कसला. 'अनंगा केउता हाथि एरू।'-शिञ्च २६५. 'इच्छा केउती पुढारीं।'-मुसभा ६.११७. ६ केव्हां. [सं. कियत्+उतः प्रा. के+उत ? ]

> केउलवाणा-जी-जें--वि. दीनवाणा; कॅविलवाणा पहा, 'येती शरण तुला जे केडलवाणे न ते जना दिसती ।' – मोभीष्म

> केऊं—उद्रा. कुत्र्याचे केकाटणें; क्यंब. 'चोरटे सुने मारिलें टाळें। केऊं करी परि न संडी चाळे। ' – तुगा ८८६. [ध्व. ]

> केकटर्णे, केकर्णे, केकावर्णे—अकि. १ दुःखाने ओर-डणें; आर्त स्वर काढणें; भीकणें; भुंकणें ( बुन्नें, पोर इ० नीं ), 'तें २ किंकाळणें; मोठ्याने रडणें. [ ध्व. ]

केकट्टां-वि. (गो.) अधें पिकछेलें (भात).

केकत-ती-निक. १ घायपातीचे फुल व झाड: केकताड. हें उष्ण प्रदेशांत होतें. हें कुंपणाला लावतात. याच्या पार्तीचे उभे पासन दोरखंडेंहि करतात. [ सं. केतक ]

केकत-ती--न केतक-की पहा.

केकतड-ताड--न. १ घायपात. २ ताडाची एक जात; केकत पहा. केकतडांचे सळ-पुअव. (चांभारी) दोर; चामड्याची पिशवी शिवण्यासाठीं कातड्याऐवर्जी घायपाताचे दोर उपयोगांत आणतात ते; तोडा; पन्दळी.

केकताट-ड-की केकतीचे झाड, कंपण, वई.

केकया-यी-- स्री. १ कैकेयी; भरताची आई. २ ( ल. )

केंकरा-री-रूं-पुलीन. मेंढीचे पोर. कोकरा-री-रूं: पहा. केंकरें-न. (राजा.) फावडें कोरें; केगरें.

केकलणं-अफि. खेकसणें; वसकन् शांगावर जाणें. [ ध्व. केकणें-केकसा 1

**केकसा, केकसा मावद्गी**—अकि. १ केकया-यी अर्थ २ | केटली आणली होती. ' -सुदं ११०. [ इं. केटल ] पद्दा. कर्कशा; कजाग स्त्री. २ भेसूर, किळसवाणी स्त्री. [ सं. केंकस =राक्षसः प्रा. केकसः तुल • का. केकस=अपमानाची भाषा ]

कंका-की. गोराचें ओरडणें, टाहो, ध्वनि. [सं.] केका-बली-स्नी. मोरोपंत कवीनें केलेली १२१ कवितांची आवली, माळ. यांत परभेश्वराचा धांवा केला आहे. उदा० 'सदाश्रितपदा सदाशिव मनोविनोदास्पदा। स्वदास वशमानसा कलिमलांतका कामदा। '-केका १ किका+भावली. ]

केकाण-न. समुदाय. 'घेऊनि इंद्रियांची केकाणें।'-ज्ञा 96.868.

केकार्णे---न. दोरखंड. --शर. ?

केंकाणं—न. १ केकाण नांबाच्या देशांतील घोडा; घोडयाचा पोराच्या नादाला लागूं नको.' [का. केडिसु] एक प्रकार. 'जालौरीचें केंकाणे थोकं।' - किशु ९३७. २ एक देश. -अश्वप १.३७. ३ दौड; धांव? -शर.

केंकावर्णे-न, केंकण पहा, '(कन्ना) दुःखाने शब्द करती त्यास केंकावण म्हणतात.'-मराठी ३ रे पु. (१८७३) पृ. १२१. [ ध्व. ]

केकी-पु. मोर. [सं.]

केके—उद्रा. केंकटर्गे; केंक्गेंग. (कि० करणें ). [ध्व.]

केगद-दी- ली. केवडा; केतक-की पहा. [सं. केतक; का. ता. केदगे]

केगया, केगामती-केकया-यी अर्थ २ पहा.

केगरें--न. फावडें; खोरें. केंकरें पढ़ा.

केगाद्--न. १ (कु. ) केवडा; केगद पहा.

केचित्-वि. कांहीं; कांहीं लोक [सं. कथित (अव.)] केचिन्मत-न. एकदेशीय मत; सर्वांस मान्य नसणारे मत. कांहीं लोकांचें मत. [सं.]

धान्य, नारळ इ० पदार्थ: उदा० माळणीपासून भाजी घेऊन धान्य े०चा-वि. किती वेळचा; केव्हांचा विच्याच कारापूर्वीपासून. रूपाने दिलेली किंमत. (कि॰ घालणें). 'आदरासी मोल नये तो केडोळचा येऊन बसलेला आहे.' हार्यु केर्जे ।'-तुगा ३४०४. 'मागच्या आठवडवात वांगी के**ला-जी--**पुत्नी केना नांवाची शेतांत उगवणारी भाजी; . घेतलींत खाचें केनें घाला. '२ मोबरला; मालाची देवघेव. याचीं फुठें निळीं-जांमळीं असतात. ह्याला कातरपानें येतात. [सं. केय; प्रा. केज्ज] केज्यास कापूर होणें -भारी किम. केणाकुरुडची भाजी, केण्याकुरुज-याची भाजी-की तीचा पदार्थ इलक्या किमतीस विकला जाणे.

मासळीचा कुहा, अगर भाजीपाला घेणें. [केंजें ]

केजणे—अफि. (तंजा.) विनिधणें; हां जी हां जी करणें. केजळ-अकि. किंजळ अर्थ १ पहा.

केटर-व. (व.) अंगार्ने किरकोळ. 'ती गाय केटरी आहे. ' के.टली-की. चहावाणी. किटली पहा. ' अबीलेने चहाची

केता—वि. (माण.) किडका; कुजका; सुमार (माल). िका. केह≔वाईट, घाण; तुल० सं. कीटक ]

केड--वि. वद्धः, कृपणः, चिक्कः. -शिल्पवि ६३१.

केड--न. हरिकांतील फोल; धान्यावरील आवरण.

केंड--पु. निकृष्ट माशाची एक जात, हा बाटोळा असतो.

कें.ड--पु. १ जळलेल्या गवञ्चांचा ढीग. २ (गो. ) ज्वाळा. [का. बेंड=जळता निखारा]

केड करणें -- सिक (बें) नासणें; नास करणें. [का. केडिसु= नाश करणें; विघडविणें.]

केडगा—वि. (क.) कळ, भांडण ठावणारा. 'त्या केडग्या

केडणार--वि. (गो.) अवहेलना करणारा. [केंडणें] केंडणी-छी, अवहेलना, केंडणे पहा.

केंद्वर्णे-- उकि. १ अडवर्णे; रोधर्णे; अडथळा कर्णे. २ (राजा. कु.) दोषारोप ठेवणें; दूषण देणें; तुच्छ लेखणें; टोंचून बोलणें. 'कोणाही केंडावें हा आम्हां अधर्म।' –तुगा ४२४५. ३ धुडकावून देण: हिडीसफिडीस करण: अव्हेर करणे; लाया-डणें. 'जिर केडिला तरी हिरा स्तविलाचि शिरी चढे न शिर-गोळा। ' -मोआदि २७.४४, ४ (सर्व अर्थी ) कोंडणें. (उदा० अडवृन ठेवणे; बांधून टाकणे; खिळून ठेवणें ?) ५ (व.) खंटणें; बरोबर बाढ न होणे. [का. केडिस, केड.]

के डला-किवि. (चि.) केव्हां. [सं. कियत्+वेला] केंद्रलावर्णे--( कु. ) वेडावर्णे. [ सं. कटु ]

केंड्रशी—स्त्री. बुरशी; बुरा. [का. केड्र=नासर्गे ] केंद्रवळ, केंद्रोळ-पु. पुष्कळ काळ; किती वेळ; फार वेळ. 'त्यास जाऊन केढोळ झाला अझून येत नाहीं. ' -िकिवि. केज-जं-न. १ (माण. व.) मालाच्या मोबदल्याचे पुष्कळ काळपर्यंत. 'मी केढवळ येऊन बसलों. ' [केवढा-वेळ]

केणा आणि कं जरा या दोन हरूक्या पालेभाज्या आहेत त्यावहत केजर्णे— उकि. (कों.) नारळ, धान्य इ० देऊन त्याबहल भिकार अत्र. कळणाकोंडा पहा. 'केण्याकुंजिन्याची भाजी भोगे। '-दावि २९. 'धागरी-मडक्यांत कांहीं दाणे पहा, दळ्न त्याची भाकरी कर, केणी कुरइची भाजी कर.' -संपत शनवारची कहाणी पृ. ३२.

केणी-केण पहा. १ माल. 'तरी तैसी एथ कांहीं। सावि-याचि केणी नाहीं। ' - हा ६.३४१. २ वस्तु; प्रकार. ३ बाजा-रांत विकायास आलेल्या जिनसांवरील देशमुख-वेशपांडे वगैरे बतनदारांचा कर. उदा० पत्रकेणी, घीकेणी; हा कर वसल कर-णारा तो केणी (आह्रनांव ). – भाअ १८३२. पृ. १३२. [सं. क्रयणं: प्रा. किण: फ्रेंजि. कीन=विकत घेणें ]

माची दोरी: केवणें पहा. 'तेया व्यनिताचें केणें सोडनि।' -झा ६.२९२. [केवर्ण]

केर्णे—न. १ बाजारांत विकावयास आलेला पदार्थ; व्यापार-विषयक पदार्थ, (विशेषतः धान्य, फळे. भाजी वंगरे). 'इयां पाटणीं जें केंगे उपरे।'-पारणचा शिलालेख. 'विकते देखोनि सुसाचें केण । ' -शिशु ४७. 'तुं मोक्षद्वीपाचें केण भहन । जासी कैलास-राजपेठ लक्ष्मन । ' –िशली १४.१५५. २ बाजारांतील मालावरील सरकारी कर. ३ (सामा.) माल; जिन्नस; व्यापाराचा पदार्थ. 'द्वारकेमाजी शब्द केण ।' -एइस्व ३.१७. 'काय लाभ झाला काय होतें केणें। '-तुगा ६०२. 'व्यास वाल्मीकी व्यापारी। कीर्तन केण उमाणिती ॥ ' -भवि २९.५५. ४ (क.) वर्तावळा; बर लावणें. ५ (मावळी ) पैसा; हबोलें. 'एक घरीं केंग आले. ' =सर्व पैसा एके ठिकाणी जमा झाला.

केत-पु. १ (राजा.) झाडाचा नार, गाभा. २ झाडांतील जून लांकुड, –शिल्पवि ६६१.

केत-पु. १ केतु: ध्वज. ' सुवर्ण केत ... ' - सुवन १२. ५१. २ इच्छा; हौस. 'श्रशुरप्रमुख सासू कृष्ण आराधि केते।' -मराधा ७८. [सं. केत्र]

केतक--न. १ केवडा; केवडयाचे कणीस. २ कणसाचे एक पान-पात. ३ डोक्यांतील एक सोन्याचा दागिना. [सं.] **्पान**-न. केतक अर्थ ३ पहा. -काचे कणीस-न. केतकीचा सबंध तरा. कणीस.

केतकट-की. (कों.) केतकीचे झाड; केवडा. -न. केत-कीचें लांकर.

केतकी--सी. केवडयाचे झाड. केतक पहा. [सं.] केतकी--- भी. (कों.) एक प्रकारचा पक्षी; चांभारीण पक्षी. केतर्के---न. (बे.) गुळ उकरण्याचे उलथणे. [का. किलु= उपरणे ]

केतन-न. ध्वज; पताका; निशाण. [सं.] **केतपत**—किवि. वितपत.

निशाण. ४ धूमकेतु; शेंडें नक्षत्र. 'उदैजर्णे केतूचें जैसें।'-इत 1६.३१९. [सं.]

केत्रका-की-कें, केत्रला-ली-लें-वि. (काव्य) केवढा ? किती ? कसला ? कितीसे ? ' ते सैन्यू सांगी केतुलें।' -शिशु १०३१. 'हें औट हात मोटकें। की केवढें पा केत्रकें। '- ज्ञा १३.१२. 'तक्षकविषाचा केतुला केवा।' –मुआदि ८.१९. [सं. कियत्।क]

केते-पान--न. चंनकांचनी गंजिफांच्या खेळांत चारी हुकुम एकास भाल्याने होणारी जीत (सोहि. भद्वया ३). -शर.

केथवर—किवि. (प्रां.) कोठवर ? कोठपर्यंत ? किती लांध? केदरावर्णे—अकि. (कु.) वेडावर्णे.

केदार—नपु. १ शेत. २ मळा. ३ पाटाचा बांध. 'वाटेस फुटतां केदार । ' -पांत्र १.६६. ४ केदारेश्वराचे स्थान; बद्रिकेदार. [सं.] •खंड-पु. रेातबांध; पाणी अडविण्यास बांधलेला बंधारा. 'केदारखंडबंधन आज्ञापुनि धाडिलातुम्हीं म्हणती। ' -मोआदि 2.95.

केदार--पु. एक वृक्ष. -शे ९.२५७.

केदार-रा-प. (संगीत) एक राग. ह्या रागांत षड्ज, तीव ऋषभ, कोमल मध्यम, तीत्र मध्यम, पंचम, तीत्र घैवत, तीत्र निषाद हे स्वर लागतात. भारोहांत ऋषभ व गांधार वर्ज्य व अवरोहांत गांधार वर्ज्य. जाति औडुव-षाडव; वादी मध्यम व संवादी वड़ज. गाण्याची वेळ रात्रीचा पहिला प्रहर. ह्या रागाचे प्रकार-चांदणी केदार; जलधर केदार; मलुहाकेदार इ०. 'मूर्तिमंत केदार वहन तूं आणिलास जैसा बाहोनी। ' -प्रला २३६. [सं.]

केंद्राळ-न. (क. ) पाण्यांत वाढणारी एक वनस्पति; एक प्रकारचे गवत, 'नदींत केंदाळ बाढले आहे.'

केदी-वि. (गी. कु.) केवडा. [सं. कियत्] केदोळ — (गो. ) केढवळ पहा. [सं. कियत्+वेला]

केंद्र-न. (शाप.) १ दीधेवर्तृळांतील ज्या दोन बिंदुपासन परीघावरील कोणत्याहि विद्रपर्यंत अंतरांची बेरीज सारखी येते अशा बिंदुंपैकीं प्रत्येक; (ई.) फोकस. २ वर्तुळाचा मध्यबिंदु ;नाभि. (ई.) सेंटर. ३ (ज्यो.) प्रहाच्या कक्षेच्या प्रथमविद्पासून त्याची चवध्या, सातन्या अथवा दहान्या अंशांपर्यत्वे अंतर. पतनकेंद्र; द्वितीयकेंद्र, शीघ्रकेंद्र, संदकेंद्र पहा. ४ समीकरणविषय. [सं.; तुल० प्री. केंत्रोन; इं. सेंटर ] • च्युति-स्री. (ज्यो.) केंद्रापास्नचें अंतर; दीवेबर्तुळाच्या मध्यापासून एका केंद्राच्या अंतरास बृहदक्षाच्या अर्धानें भागिल असतां येणारें गुणोत्तर. (इं.) एक्सॅट्रिसिटी. केतु--पु. १ (ज्यो.) नवप्रहांतील नववा प्रह. २ एक दैत्य. -पुर्यमाला २२. [सं.] ०पराकुमुख-वि. केंद्राबङ्ग दूर जाणारे; याचे शिर विष्णुने मोहिनीहर घेळन उडविले. राह पहा. ३ केंद्रोत्सारी. (ब्राच्या उलट). केंद्राभिमुख्य-वि. केंद्राकडे जाणारे. (ई.) कॉन्न्ड जिंग. केंद्रीकरण-न. एकीकरण; ऐक्य. 'लोक-मताचे केंद्रीकरण करण्याकरितां राष्ट्रीय सभा आहे.' -िट ३. ९'५. केंद्रोत्सार-गति-की. केंद्रापासून दूरदूर जाणारी किंवा एखाचा पदार्थास दूर नेणारी गति. -शिल्पवि ७४२. कद्वी-स्सारक-वि. मध्यबिद्वासून दूर जाणारें. (इं.) संट्रिक्युगल.

केद्वां, केदवां-अ. (क.) प्र. केथवां; केव्हां.

श्रीमुख साजिरं। तें भी केथवां देखेन। ' -तुगा २८२. 'तुका म्हणे धीर नाहीं माझ्या जीवा। भेटसी केथवा पाहुरंगा।। -धुगा ८४६. 'निकर हाणी न दिसे सोडी शर केथवांचि धरुनि करें।' -मोकर्ण ३८.४२. सं. कदाः प्रा. केहह 1

केन---न. आऊत. ? -शे ७.१७. -नामको.

केनशी—स्री. १ (कों.) बुरशी; बुरा. केंडशी पहा. २ लोणा. -शे ११,२०१.

केनसावर्ण-अक्रि. (कों.) बुरसणें; बुरशी येणें (अन्नादि पदार्थास ).

केना—( वांई ) केणा पहा. -मसाप ३.३.२४६.

केनाळ-न. (गो.) एक प्रकारचे भाताचे बीं: काळासो: कर-गुंट; कोळपा.

केनी-केनाः केणा पहाः

केनी-केनशी पहा.

केप- नजी. १ बंदकीच्या घोडचाचा ज्यावर आघात होऊन बार उडतो ती तांव्याची लहान टोपी. २ दिवाळींत मुलांच्या पिस्तुलांत घालावयाची दाह भरलेली कागदी चकती. [इं. कॅप]

केप-पु-न. (गो.) लाल; माणिक. [का. केंपू=लाल (रंग)] केपगुजबरी--- ली. एक फळझाड: ढोलांबा. -बागेची माहिती १६२. [इं.]

केबरा-9. १ शेतांतून कोठारांत भात नेत असतां येणारी तुर भरून नियावी म्हणून दिलेली सुर, भता. २ विकीसाठीं सा अवलेल्या सरकारी पिकाची नुकसानभरपाई करण्यासाठीं (मागे साष्टी गांवावर् ) बसविलेली पट्टी. -विल्सनकोश. पू. २०२.

केबरे-रीं, केमरे-रीं, केबूर-मूर-न. (कीं.) धुंधुरटें; चिलट. या एक जातीच्या माशा असून नेहमीं डोळयांजवळ उड तात त्यामुळे डोळे येतात.

केंबळ-मळ-न. १ भितीवर अथवा छपरावर लोंबणारी, होगारीं कोळहोटें, जाळीं (धूर, धुराळघापासून). २ बायकी शिबी. ६ (ल.) खोकड, अशक्त, म्हातारी बाई.

केंबळ-बळा-बळी, केमळ-मळा--पुकीन. १ छपरा-बर्ने जुने गवत; शाकार; नवीन शाकारास्त्राली केन्द्रां केन्द्रां हे लोंबणारें जाळें; गवताच्या काडपा; जळमट (बालतांना डोक्यासा षाख्तात. घरावरील गवत, पंढा एका पावसानंतर कुजून निकासी लागतात म्हणून ). ० एड्डी-की. केरनेणावळ; केर कावण्यासाठी

होतो ती केंबळ. २ ( माण. ) उंसाचा जुना पाला अगर स्वपलीचें जुने शाकार, काड. ३ लाल रंगाचे गवत: तांबोळी: तांबेटी.

केबळी-वि. केंबळाने शाकारलेले गवताह ( घर ). केबळचाघुडा-ड्या-वि. वुडा जातीचे भात.

केंब--न. (गो.) इब्य; संपत्ति. ?

केम-न. यंत्राच्या विशिष्ट प्रकारच्या गतीचे दुसऱ्या प्रकार केंधवां-किवि. (काव्य) केव्हां; कथीं; कोणत्या वेळीं. तुझे रच्या गतीत स्तपांतर (उ० वाटोळवा गतीचें मागें पुढें होणाऱ्या) करावयाचे साधन. [ डच्-कॅम् ]

केंमटा—वि. हेमटा; हिमटा; चिक्कू; कृपण. केंड पहा.

केमण-सी. (बे.) काव: हरमंज: गेरु. का. केंप्र=लाल +मण=माती ]

केमशी-ली. बुरशी. केंडशी पहा.

केमसा-शी--पुनी. (बायकी) पुरुषाला अथवा कीला बायका एक शिवी देतात ती.

केय-न. (सा.) केळ. [केळ मधील ळचा य उच्चार होतो] केयडो-पु. (गो.) एक जातीची मासळी.

केयर-न, दंडामधील कडें, वळें; बाजुबंद, 'जैसा केयरा-दिकीं कसु। सुवर्णाचा। '-शा १३.१०६५. [सं.]

केर-9. (गो.) मोठा उंच रथ. उदा॰ म्हाळसेचा केर. कर-9. (गो.) मासळी.

केर-की. (गो.) दोन डोंगरांमधील लांबट शेतजमीन: पावसाळी हंगामाची शेतजमीन.

केर-- पु. १ कचरा; गवताच्या काढ्या; धुरळा; शेण, माती, गवत, पाने इ० चा वाईट साईट अंश. २ गाळ: रेंदा: निरुपयोगी पदार्थ; अवशिष्ट भाग. -न. ३ (कॉ.) बारीक कण; गवत-काडी, कसपट, तुकडा इ० (साखरेंतील, धान्यांतील, कापसां-तील). (बाप.) • फिटणें-कचऱ्याप्रमाणे उडुन जाणे; नाहा होणे. 'तेय भेडांची कवण मातु। कांचया केर फिटतु। '-इा १.१३४. ॰फेडणें-नाश करणें. • वारा करणें-कि. धरांतील निर्निराळीं कामें करणें. • वारा करून टाकर्णे-कि. १ ( ल. ) धसफस कहन काम बिघडविणे; नासणे; खराब करणे. २ तिर-स्काराने नाकारणें ( उपदेश वगैरे ). सामाशब्द- •कचरा-पु. केराप्रमाणे निरुपयोगी पदार्थ, यांस समुख्ययाने म्हणतात. •कत-बार-कातर-पु. अडगळ; गाळसाळ; केरकचरा. [केरद्वि.] कसपट-कस्तान-किलच-न. केरकचरा; गवतकाडी; गाळ-साळ. •कोंडा-प. केर व कोंडा; धराची झाडलोट करणें वगैरे सारखीं इलकी नोकरी (उदरभरणार्थ केलेली). •कोन-खंड-पु. घरांतील केर सांचविण्याचा कोपरा, कोन. • **होक-**न. छपरापासून

शाह्याले ने नेमतात त्यांचा अर्च वारण्यासाठी बसविलेला ॰पाणी-पोतेरं-न. झाडलोट, पाणी भरणे, सारवर्णे, सडासं- माकड. [पो. केल्दन] म्ह० करायला गेला गणपती तो झालें केलडें. मार्जन वर्गरे वायकांची रोजची कार्यः अभार-प. केराचा ढीग. सुणी-सोणी-सी. १ केर झाडण्यासाठीं शिदीच्या पातींची अगर नारळीच्या हिरांची केलेली झाडणी: वाढवण: सळाथी. २ आयदी स्त्री; आळशी स्त्री. - वि. नेहर्मी बाजुला शेपटी वळविलेला (घोडा); उघडगांडया पहा. [सं. कर+संवाहनी] मह० १ केरसुणीच्या काड्या मोइन फळ नाहीं. २ केरसुणी पाइन जाती अन् दिवा पाहन येतं -मसाप ४.४.२७२. ०स्त्रणीकार-इ-प **झाड**लोट करणारा नोकर. 'तंव गोरंभक नामें केग्सुणीकाहा -पंच १.२६. केराचारी-केरासमान-वि. टाकाऊ; कवडी किंमतीचा (माल).

केरणे-अित. खाणे ? -शर.

**केरचळचा(कोणाच्या)**—पुअव. एक खाद्य; कोणफळ सोलन व उकड़न त्यांत मीठ घालन वाटन त्याच्या लाटगांत खोब-याचा कीस. भईमगाचे दाणे यांचे पुरण भूकन तळन काढ-तात. –गृशि १.४७५.

केरवा-प. एक चिनी मातीचे भांडें. 'केरवा नांवाचे चिनी मातीचे पात्र साहे त्यांत एक मंबईमण गुलाबपाणी असते. –मुंच्या ११९. [फा. कहरुवा]

केरवा-पु. केरवा नाच. कारवा पहा.

थिनक थीं, धारो न तिनक थीं.

केरवा — पु. १ बागडयांचा एक प्रकार. २ पिवळा दृष्टमणि: शुणमणि. [फा. क**ंद**वा]

केरा--वि. (व.) १ तिरप्या नजरेचा; चक्रणा. २ वाकडा. सं. केकर=तिरवा ]

केरावर्णे-अकि. (कों.) धान्य वर्गरेमध्ये केरकचरा मिस-ळणे. [सं. कर]

केरावाऱ्यात-निर्शी-किवि. १ घाणीतः केरांत. ( याव-ह्मन ल.) २ वाऱ्यावर; गमावलेला, गेलेला, उड्डन गेलेला. [केर+वारा **]** 

केरी—की. १ केर; काडया (नांगरानें उपटून निघालेल्या); केरकचरा (पाण्याच्या ओघाबरोबर आलेला,भरतीबरोवर आलेला). अमीन भाजल्यावर राहिलेल कवळ वगैरे: शेतांतील धस. खंट: पिकाबरोबर वाढलेलें तण, पाचोळा. ३ (कों.) माडाच्या पात्यांची विणलेली पाटी. किर]

केरी — स्री. एक प्रकारचा विहिरीतील मासा. –मसाप २४७. केल-ळ-न. १ काठीचे दुवेळके, डोके, भाग. २ दुवेळ, दुवैत्रक्याचा कांटा. ३ मोडलेल्या फांदीचा, झाडाच्या खोडावर राहिलेला भाग. ४ काठीला लाविलेली आंकडी.

केल(ळ-य)टें-डें, केल्डं--न. (कों. गो.) माकडाचे पिल्लं: केलर्ड — न. (नाविक) कप्पीसारखं पण साधारण लांबट चाक. केलमल-प. (कैकाडी) हपयांना सांकेतिक घटर. -गजा.

केलाडं -- न. (की.) लहान मल: लेंकहं.

केलि-स्नी. (कान्य) खेळ; करमणुक; कीडा; विलास; विहार. 'जगदुनमीलनाविरल-केलिप्रिय।'-ज्ञा १८.६. 'सिधंत तरेल कशी जी केली केलि-हेत नाव सरी। १-मोर (नवनीत प. ३००). **ंकलह**–पु. प्रीतिकलहु;लाडझगडा; खेळांतील विनोदाच भांडण, [सं. केल=खेळग-केलि-ली ]

केळें—न. कम: कत्य. 'न देखे आपूर्ल केलें। परापवाद स्वर्ये बोले।' -एभा २३.२७४. प्राक्तनाचे केल कोण वारी।' -व १५. [सं. क.; म. करणें–केलेलें ] **्न केलेंसे कर**णें– निष्काळजीवणाने, कुचरवणाने एखादे काम करणे.

केलेला पुरुप—पु. अनुभवी व सरावलेला माणुम: प्रीढ. कें(कें)ब — स्त्री. करुणा; याचना. कींव पहा. [कीव ]

केवट, केवटपण-न, किरकोळीचा व्यापार: किरकोळ विकी-व्यवहार. [सं. की=विकत घेण ]

केचटळ--- स्त्री. ओढा किंवा नदी यांच्या कांठी असन जीत केरवा--पु. तबल्याचा एक बोल. याच्या मात्रा ४. धार्म न डॉगराच्या वरच्या प्रदेशांतून गाळ वाहात येउन बसतो अशी जमीन; घडवा मळई. -कृषि १६. [केवटा]

> केवटा-प्र. गाळाने बनलेली जमीन; बारीक गाळ, माती. 'ही जमीन नदीच्या केवटवाची असावी. '-बागेची माहिती ३. -शे ९.१०७.

केवटा—वि. अति कृपणः; चिक्कः; चिकटः.

केवटा-टी-ट्या--वि. मोठया दुकानांतृन खरेदी कह्नन किरकोळ भावाने जिन्नस विकणारा: किरकोळ, छहान व्यापारी; घाऊक खरेदी करणारा: केन्नटी. [केन्ट]

**केवडा**—पु. १ केतकीचे झाड व त्याचा नुरा, कणीस; हिंदू-स्थानांत पाणथळ जागीं केवडा होतो. पांढऱ्या जातीस केवडा च र्पिवळचा जातीस केतकी म्हणतात. केतकीस फार सुवास येतो; त्याचे तेल व अत्तर काढतात. २ बायकांच्या वर्णीतील लांबट चौकोनी सोन्याचे फूल, ३ अंगर्ख्याची काखेतील कळी. ४ वेणीचा एक प्रकार.(कि॰ घालगे; काढणे; उतरणे). ५ जोंधळ्यावरील एक रोग. -शे ९.३२. [सं. केतकी; हि. केऑडा, केवडा; ग्र.केवडो.] केख-ड्याचा खाप-पु. स्रीपुरुषाच्या स्वरूप-चेह्र्याला म्हणतात. -चें कणीस-न. केतकीचें फूल.

केखडी-- स्त्री, केतकी; केवडा पहा.

केष(ब्ह) छ। - हा-वि. किती; पुष्कळ; मोठा ?; किती प्रमा-णाने, अंशाने ? (प्रश्नार्थाने किंबा मोधम रीतीने उपयोग). एव्हडा (कंसांतील मजकूर)पहा. [सं. कियत् वृद्धः; प्रा. केवड] **केवदयाचा** -न-कित्रव्याचाः कित्रव्यानेः कित्रकावा पहा. केस्य(व्ह)द्वश्याः ( इसम्, रुपाया ६० ). 'केवला हरवला ' =रुपया हरवला सि. नदां-क्रिवि. केवढ्या मोठ्या आवाजाने.

केवण-की. मुरुडरोंगेने झाड; साधारणपणे हें पुरुषभर उंच असते. याची पाने मोठी नसतात. हागा मुरह घातल्याप्रमाणे अस-तात. झाडाच्या सालीची दोरखंडे करतात. -वगु २.५६.

के सर्जे - न. १ कापडाचा गरा बांधण्याची दोरी (रेशमी अगर सुती ). केणें पहा. २ साठा; संचय; पुंजी. केबा पहा.

केवन्या-स्थी--स्तीयव. (कु. गो.) न्यून; उखाळयापा-खाळ्या. [सं. किम्+ऊन-न्यून]

केवल-ळ—वि. १ शुद्धः, स्वच्छः, भिश्र नसलेलें; निर्मेळ. 'हें भांडें केवळ चांदीचें आहे.' २ ज्यास दुसऱ्या कोणाचेहि साहाय्य नाहीं असा; एकटा; फक्त; मात्र. 'केवळ तांदृळ असल्यानें भोजन होत नाहीं.' ३ निवळ; नुसता; शुद्ध. 'तो केवळ भोळा नाहीं की उक्तला जाईल. '-िकवि. १ वरोबर रीतीनें; नियमित रीतीनें; नियमाने; निश्चितपणें. 'केवळ नाहीं म्हणवत नाहीं. ' 'केवळ तृंच यार्वे नलगे. तुझा भाऊ आला तर कामास येईल. ' २ अगदी: केका २७. [ सं. कथम् ] िखालस; हवेहूब; सारश्यामुळें तहूप दिसणारें. 'ही नगरी केवळ लंका दिसते. ' ६ बिलकुल; मुर्ळीच. ' दक्षिगेत केवळ असामी नाहीं दुसरा। '-ऐपो २३६. -वि. निश्चळ; अकर्ता. 'तो पुरुष स्वतंत्र असन निसर्गतः केवळ म्हणजे अकर्ता आहे.'-गीर १६२. सामा श**ब्द- • उप्णमान-**न. मूल शुन्यांशापासूनची उष्णतेची तीव्रता ( इं. ) अबसोल्यूट टेम्परेचर. •प्रयोगी-वि. उदगारवाचक (अव्यय); जी अव्यये वाक्यांत असतां ज्यांवरून वक्त्याचे अथवा सांगणाराचे हुर्वशोकादि जे मानसिक विकार अथवा उद्गार यांचा उद्बोध होतो त्यांस-त्यांचा वाक्यांतील इतर शब्दांशी कांही संबंध नसतो म्हणून केवलप्रयोगी अव्यये अथवा उद्गारवाचक अवय्यं म्हणतात. वनयायिक-वैय्याकरण-पु. नुसता न्याय अथवा व्याकरण जाणणारा. •वयतिरेकी-वि. ( न्याय ) केवळ नास्तिपक्षाने संबद्ध असलेलाः अभावाचा संबंध असणाराः याच्या खल्ट केवलान्वयी; अन्वयभ्याप्ति पहा. [सं.] के**वलेश्वर** बादी-वि. फक्त ईश्वराचे अस्तित्व मानून धर्म हा ईश्वरप्रणीत भाहे हें मत न मानणारा.

केवल(विल-बुल)बाणा-णी--वि. दीन; ज्याबहरू कींब. दया उत्पन्न होईल असा; बापुधा; विव्हळणारा (स्वर, मुद्रा इ०). 'कां मातेनें टाकिलें तान्हें। तें अनाथ दिसे केविल-बाणे।' 'बधं नको सजकहे केविलवाणा '-एक [सं. कृपालु; प्रा. किवालु; म. केविल ( कींव )+वाणा ]

केवला-५. (गवंडी, बे.) भितीचा पुढील भगर मागील भाग, टोंक; चांदईचा शेवट.

केवला-नि. (क. गो.) (नंद भाषा) एक ही संख्या नेवल ]

केष्वरूपोबावरूपो—स्त्रीभव. ( कु. ) चेष्टाः दिवरूपाबावरूपा, [बाहुली द्वि.]

केवर्शान-किवि. (गो.) कोठ्न.

केवा-9. १ सांठा; संप्रहु; पुंजी; डबोलॅ. २ (नंदभाषा, क.) रोख रक्स; रोकड. 'गरीबांना केव्याची जहरी असते. ' इ महत्त्व; सामर्थ्य; प्रौढी; पाड ( निषेधार्थी प्रयोग ). किंमत पहा. 'संतभजनी माझा सद्भावो । केवा कोण पाहा भक्तीचा । ' –एमा ११.१५५३. 'तक्षकविषाचा केतुला केवा।' – मुआदि ८.१९. 'परि केमा काय तिचा शत्रु दलाचा भकाट विस्तार' -विक ६७. [सं. की-कय?]

केचि(वीं)--किवि. (काव्य) करें; कोणत्या रीतीनें; कशा सारखें; कोणत्या प्रकारानें ? 'तो केवि मार्गी इयें। क्षेमी होए।' -ऋ ७. 'श्रुतिब्रहि म्हणे सदा स्तविल आमुची केंबि धी।'

केबी--- स्त्री. (कों. गो.) केवा अर्थ १,२ पहा.

केची-पु. (राजा.) उपरी-ऱ्या शेतकरी; परगांवचे कुळ; याच्या उलट गांवकरी; वतनदार.

के बुं-पु. कसा; कशी ? केवीं पहा. 'प्राणेश्वरा त्यजूनी केवूं। वाचं म्हणतसे ते नारी। ' -गुच ३०.९०.

केरोळी—किवि. केन्द्रांहि, 'बाटा केंबेळीं न बचती।' -श्रा ४.६०. [सं. कियत्+वेला; प्रा. के+वेला; म. केवेळ ]

केव्हद्धा—पु. केवढा पहा.

केव्हां — क्रिवि. १ (प्रश्नार्थक) कोणत्या वेळीं १ कोणत्या प्रसंगीं, समयास. २ ( जोरानें उच्चारला असतां ) कोणत्याहि वेळीं; कथींहि (निषेधार्थी प्रयोग). 'मी केव्हां गेलों नाहीं.' ३ केव्हां केव्हां. ' जुनीं वर्षे मी तुला केव्हां देतें खरें, '४ किती काल भाला असतांना; 'तो केव्हां आला हैं मला ठाऊक नाहीं.' केव्हां व कथीं याच्यामध्यें भेद आहे. केव्हां याने नुकत्याच होजन गेलेल्या काळाचा बोध होतो व कधीं याने कोणला तरी बऱ्याच पुर्वीच्याकाळाचा बोध होतो. सामाशब्द- **०कधीं**-क्रिवि. क्यीं कथीं; कांहीं कांहीं प्रसंगी; मधून मधून. • च-क्रिवि. अगदीं त्याच क्षणीं: लगेच (मागल्या काळाबहुल, गत कृत्याकडे संबंध). ' घोडग्रास गवत घातलें तें त्यानें केव्हांच खालें. ' •च्चा–िव. पुष्कळ काळपर्यतः किती वेळचा (गेलेल्या, असलेल्या, बसलेल्या वाट पाहिलेल्या माणसाबहल योजतात ). 'तो केन्ह्रांचा येजः केक्द्रांतरी-किवि. कथींकथीं; मधनमधून; वेळेनुसार. ० शीक-सक-साक-किवि. (कुग.) १ केव्हांहि (निवेधार्थी). २ केव्हांच. केव्हांसा-क्रिवि. (व.) कोणत्या वेळेच्या सुमारास. 'तो केव्हांसा गेला?

केक्ट्रेळी-किवि. केव्हां तरी.

केरा-पु. केस; बाल; रोम; लव. ( याचे अव. केश असेच होतें ). 'केश म्हणिजे मस्तर्कीचे ।' -एमा १८२०. [सं. तुल कें. जि. केश ] वाप्र. व म्ह ० १ हातास ( मनगटास ) काय केश आहे ? =मी काय महातारा, अशक्त, दुवैल झालों ? २ केसांच्या अंबाड्या होण-केंस पांढरे होणे; वृद्धावस्था येणे. 'आमच्या केंसांच्या अंबाडया होत चालल्या, आता आम्हांला इंप्रजी शिकृत काय करावयाचे आहे ? ' ३ सुटलेले केश पाठीला शरण (आहे त्या स्थितीत राहावें लागणें.) अनन्यगतिक, हतभागी माणुस. सामाशब्द- केश्राटशी-पुअव. (गो.) झिपऱ्या. ( रुघुत्वदर्शक ) oतोड -केसतुड पहा. 'काखमांजरी केशतोड।'-दा ३.६.१७. •धरणी-स्नी. केशाकेशी; झोंटयरणी. एकमेकांचे केंस धरून केळेळे युद्ध, मारामारी. 'वीरां झाली केशधरणी । ' –जै ७५.७५. ॰पादा-जाल-पु. केशांच्या जटा; बांघलेले, वेणी घातलेले केशः पुष्कळ केस. • पुळी-सी. (गो.) करट. • वंध(संयुक्त हस्त)-पु (नृत्य) पताकहस्त करून टेवर्गे. •वपन-न. केशांची इमश्र करणें: केस काढणें; हजामत (विशेषतः विधवांच्या बाबतींत योज-तात). 'विधवांनी केशवपन केलें नाहीं तर त्याने या राजकीय प्रश्नाचा उलगढा होण्यास यत्किचितही मदत होण्याचा संभव नाही.' -टि ४.१८६. ०वाहिनी-स्री. (प्राणिशास्त्र) केसासारस्री सुक्ष्म नलिका; सुक्ष्म प्रवाहसाधन. (ई.) कॅपिलरि. ॰ विचरणी-की. कहा विचरण्याची फणी. •संवाहन-न. केस धुवून पुसून साफ करणे. के ज्ञाकर्षण-न. (शाप.) अत्यंत बारीक छिदाच्या नळींतन द्रव पदार्थाचे होणारे आकर्षण. (इं. ) उदा० 'काप-साच्या वातींत तेल चढते ते केशाकर्षणाच्या साहाय्यानेच होय. केशाकेशी-केश थरणी पहा. 'तुम्हीं ही शब्दांची केशाकेशी चारुविली आहे. ' -नाक २०३. केशांत-प. घोड्याच्या कपा ळाबरचा भाग.-अश्वप १.६१. केशाने गळा कापणारा-काच्या-वि. वरून गोड बोलून विश्वासघात करणारा; गळा शब्द पहा.

के द्वार-न. जाफरा, काश्मीर या देशांत होणारें एक तंतुमय सर्गधी द्रव्य: याचा उपयोग लाइ, जिल्बी इ० खाद्यपदार्थीस रंग व सुवास येण्याकरितां करतात. याला कुंकुम, अभिहोखर,काश्मीरज, पीतक, काश्मिर, रुचिर, वर, पिशुन, रक्त, शठ इ० नांवें आहेत.

बसलेला आहे. ' • बेक्हां, केव्हांना, केव्हां, नाहीं केव्हां. लागवडीनंतर दोन तीन महिन्यांनी यास फूलें येतात. यास तीन पाकळ्या असून आंत तेत असतात, तेच केशर, रंग तांबस असून तंतू लांब असले म्हणजे तें उंची प्रतीचें केशर होय. -वगु २.५७. २ एक झाड. याचा रंगाकडे उपयोग करितात. कविला. [सं.]

> केरारा-पु. मरेन किंवा मारीन या पूर्वनिश्वयाचे चिन्ह म्हणून लढाऊ शिपाई जो केशरी रंगाचा पोशाख अंगावर घालतात तो. विशेषतः रजपूत योद्धे केशरा घालीत. ( कि॰ करणें: घेणें ). विशर 1

> केरारी—वि. १ केशरासंबंधीं; केशरयक्त; केशरी रंगाने रंगविलेले; केशरी वस्त्र परिधान केलेलें (केशरी बर्फी, केशरी पातळ इ०). २ केशरी पोषाख करून जिवावर उदार झालेला (योदा). -स्नी. १ केशराची उटी. २ केशरमिश्रित पक्षात्र. पदार्थ ( केशरीभात, मिठाई इ० ). ३ एक फूलझाड. • गंध-न. मपाळादिकांस लावावयाकरितां केशर, कुंकु, रवे इ० च जे गंध हरतात ते. •भात-पु. केशर, साखर, यदाम, टवंगा इ० घालून केलेला भात.

> केशन्या—िव. १ रेपा असलला ( आंबा ). २ केशरा पहा. केशब—पु. विष्णुच्या बोवीस नांवांपैकी पहिले. ' केशव हा शब्दहि केश स्टुणजे किरण या शब्दापासून निघाला ... ... ' -गीर ६०७ [सं.] **०करणी**-स्त्री, १ विष्णुचा पराक्रम, २ परमेश्वरी लीला. 'केशवकरणी अद्भुत लीला नारायण तो कसा। तयाचा सकल जनावर ठसा। '-राला १३ ०माध्यस-प. १ विष्णुच्या चोवीस नांवांपैकी पहिले व तिसरे नांव. २ (ल.) बुरसटेल्या पदार्थीतील बारीक किडे; अग्रुद पाण्यांतील किडे.

के(के)स-केश पहा. (कांहीं वाप्र) ॰काढणें-श्मश्र करणें. ॰नखलणें-केंसांतून नखें ( बोटें ) फिरवून ( फणीप्रमाणें ) केंस व्यवस्थित करणे; जटा काढणे. 'वेणी विचरली केंस नखन्त। अलंकार चढविले हिऱ्याचे कळसकाप कंचलुन। ' -प्रला २२७. केसाने गळा कापण-विश्वासवात करणे: गोडगोड बोलन फसविणें. 'चांडाळानों, इरामखोरानों दगा कहन आमचा सर्वीचा केसाने गळा कापलात अँ !! -कांचनगड, केसाने चरण झाडणें-सेवा करण्याचा कळस करणें; अगर्दी हलकी सेवा हरणें. 'पाहिन क्षणभरी। चरण झाडीन केशीं।' -धावा, नवनीत १ ४४९. केसास धका लाग्रं न देणे-उत्तम प्रकारें संरक्षण करणें; उपद्रव होऊं न देणे. 'तुक्षिया ढका न लागो साधुपिपी-लिकचम्गुडा केशा।'-मोकण ५०.३, इहु० १ (गो.) केस-काराची पार ना तर बोडकांक कोण विचारतां=मोठमोठवाची दाद नाहीं तर गरिवाची काय कथा ? २ केस काढल्याने महें हलके होत नाहीं. =थोडयाशा मदतीने काम भागत नाहीं. ३ हजार वोडक्या बाची काढे नेपाळ, काइमीर इकडे होतात. हे बाढ लढ़ान असन आणि एक केसकरीण≕निराधार अधा पुरुकळ निरश्चितांमध्ये थोडीशी मालमत्ता बाळगून असणारा. ४ ज्याने केसकरणी गिळल्या त्यास बोडकीचा काय पाड. सामाशब्द- •करीण-ली. सकेशा विधवा. ०टी-स्त्री. १ घाणेरडचा, विसकटलेल्या केसांच्या क्षिपःया. २ (तिरस्काराथी प्रयोग). देस. केशटयो पहा. • तुड-तोड-नपु. केस तुटल्याने होणारा फोड, गळं, ०पिक्या-वि. 'हा केंसपिक्या सयाजीरावांचा वडील भाऊ.' -विवि ८.२.३०, **•प्रकी**-(गो.) केसतुड पहा. •भर-क्रिवि. थोडें सुध्दां. 'मग एवढीं जड पारडीं उचललीं असतां खांदा केसभरहि इकडे की तिकडे कलत नाहीं. ' -नि.

केस-न्ही. १ कजा: खटला. 'कोटींत ही केस चाल अस रयाने त्यासंबधी लिहितां येणार नाहीं. ' २ (छापखाना ) अक्ष-रांचे खिळे (टाईप) ठेवण्यासाठीं लहान लहान खण असलेलें टाइपाच्या उंचीइतकीच खणांची उंची असलेल खोकें: यांत दोन भाग असतात. अशीं दोन खोकीं मिळून एक केस होते. त्यापैकीं एकीस अपर (वर्चा) व दुसरीस लोअर (खालची) केस म्हण-तात. सामान्यतः कोणतीहि वस्त ठेवण्याची पेटी. डवी वगरे. ३ हाण; आजारी मृतुष्य, 'या डॉक्टर्कडे आज प्रथमच केस भालेली दिसते. ४ मृत्युः विशिष्ट रोगाने आलेल मरण. 'शह-रांत रोज प्लेगच्या केसी २५ होत असत. [इं. केस]

केसणा-णी, केसना नी--किवि. किती १ केवढा १ 'पर-माणुची केसनी थोरीं।' -दाव ३८८. 'बिरडिया पाड तो केसगा । तुं देखणा निजदर्धी।' -एरुस्व १६.७५.

केसपट-न. केर; बारीक कण. कसपट पहा. [केस+पट] के(के)**सर---9**न. १ फुलांतील तंतु. 'का कमळावरी भ्रमर। पाय ठेविती हळवार। कुचुंबेल केसर। ध्या शंका। '-हा १३० २४७. २ आंब्याच्या कोयीला असणाऱ्या शिरा. -न. १ भाताचे लोंगर, कणीस, लोंबी. २ मंजरी, मोहोर, (तुळस, आंबा इ०चा). ३ कसपट; केर; बारीक कण; केसपट. ४ सिंहाची, घोडयाची भायाळ. -अश्वप १.६२. ० बीडी-स्त्री. केसर: एक प्रकारचें झाड. याच्या वोंडांत केशरी रंगाचा गर व बिया असतात.

केसरणं --अिक. मोहोर येणे. 'वसंत ऋतंत फळझाड केसरते. '

**केसरिया**—केशरा पहा.

केसरी—की. १ पाचेचे झाड व त्याचे फूल. २ भाताचे लोंगर; घोंस. -पु. सिंह. 'ऐसे कल्लकिसरी।' -ज्ञा १७.४२३ ' कृष्णकेसरीची संपत्ती। चैद्यजंबुक जैंगा नेती।' -एरुस्व४ १७. [सं. केसरी ]

रंगाचा पोशाख घातलेला. केशरी-रा पहा. २ रेषा असलेला ( भांबा ).

केसरी, केसारी,केसाळी—जी. १ दृष्ट लागुं नये म्हणून ( अस्वलाच्या ) केसांची केलेली दोरी. जनावरांच्या गळ्यांत बांध-तात ती. २ केसांची दोरी. । केस+सरी ]

केसरीबॉड—न. केसरबॉडीचे बॉड.

केंसार-पु. (गो.) बगळवाच्या जातीचा एक पक्षी.

केसारीण—की. केसाच्या दोरीचा गळफांस लावून मनु-व्यास मारणारी स्त्री (अशा स्त्रिया असतात अशी दंतकथा आहे ). किस]

केसाळ-ळा-ळूं--वि. अंगावर पुष्कळ केंस असळेला. [केस] केसा(सो)ळी-स्त्री, (व. ना.) आगवळ; वेणी घालतांना जी लहान दोरी वेणीच्या टोंकाला बांधतात ती.केसरी-केसाळी पहा .

केंसाळीण—स्त्री. (तंत्रा.) सकेशा विधवा स्त्री.

केसरडी-केसटी पहा.

केस्ताव-न. (गो.) भांडणतंटा.

केस्तोड-केसतूड पहा.

केहरवा-9. १ करवा; कारवा पहा. २ (ताल) ह्यास मात्रा चार व विभाग दोन असतात. केरवा पहा.

केही---किवि. कोठें ? 'दुरी केंहीन वचावें।'--ज्ञा ३.८९. 'केडी न माये तेने संतोसे। ' - उषा ७७७. [सं. क+ि ]

केहे ठीं-किव.(चि. राजा.) कोठून ? 'तुम्हीं केहेंठीं आछेत ?' -लोक २.६१. [सं. कुतः+स्थानात्]

केळ-पु. (गो.) पिपळाच्या जातीचे एक झाड.

केळ--की. केळीचे झाड. हे पुष्कळ दिवस टिकणारें, कंदहप आहे. ह्याला मोठी पाने यतात. ह्याच्या अनेक जाती आहेत. गोवें, कर्नाटक, वसई इकडे यांचे पीक फार. कच्च्या केळ्यांची, व केळफुळांची भाजी होते. सोपटांची राख कोष्टी व धनगर लोक सुत रमविण्याकडे वापरतात. पानांचे दांडोरे वाळवून त्यापासून उत्पन्न होणारा क्षार कोंकणांत परीट लोक साबणामारखा वापरतात. -वग्र २.५७. वैष्णव लोक कपाळास जी अक्षत (काळा टिकला) लाव-तात नी हळकुंड उगाळून त्यांत सोपटाची राख खलून करतात. केळीच्या मुठेळी,तांबेळी, बसराई,वेलची, सोन, राजेळी, म्हरोळी इ॰ जाती भाहेत. आगाशीकडे केळी वाळवून तयार करतात त्यांस सुके औं म्हणतात. 'फेइन केळ्याची सालडी।' - विउ ४.६२. ' घिवर जिल्ह्यांनी केळ पोसल्यें।' -प्रला २२९. २ केळीचें फल. ३ ब्राह्मणी पागोटघावरील कपाळपटीवरचा भाग, बिनी. ४ स्त्रिया लुगडपाच्या निऱ्या पोटाजवळ खोवून केळपाच्या आकाराचा भाग करतात तो. [सं. कदली; प्रा. कयल-केल] केसरी-च्या—वि. १ केशरी वस्रांनी आच्छादिलेलें; केशरी (वाप्र.) केळ खाणे-साखरखाणें-(ल.) खोटें बोल-णारा, मुर्खासारखी बडवड करणारा वगैरेना औपरोधिक शब्द. शेण, गुलाणे, शक मारणे तं किंवा तो तर भापल्या घरचा राजा. असे याच अर्थाचे कांद्री वाकप्रचार आहेत. सामाशब्द-• खंड-न. न भरणारें केळे; बांझ केळे. याची भाजी करतात. ॰फूल-बोंड-कमळ-न. बेळीच्या कोंक्यापासन निघालेलें फुल; हें कह, तुरट, पाहक, अमिदीपक, उष्ण, वीर्यं व कफनाशक भाहे. याची भाजी करतात. केळंबा-भा-पु. १ केळीचें पोर: केळा; बिंदगी. [का. केल ] म्ह० केळीवर नारळी घर चंद्रमीळी. पासांबा; नवीन फुटलेला काँब; केळीचे रोप. (कि॰ फुटणें.) २ चवेणीचा पोगा, पोगाडा; काल, ० वंड-चडी-केळावली-सी. (कों.)केळयांचा घड, लोंगर; त्यांच्या देठांचा शुक्का. 'बारा महिने नेहमीं केळवंडी पिकत. '-पाव्ह ११. व्यक्तर निरी-की. परवंटचाची सर्वात वरची निरी. 'केळवत्तर निरी झळकेली।' -शिश् ४३. • बली-सी. पिकलेली केळी मोदकपात्रांत साली-सकट उकडून काढून, तीं सोखून, कुसकल्लन त्यांत साखर, नारळाचा-खब इत्यादि चालुन त्या पुरणाचे मोदकासारखें पक्वान्न तपांत तळ्न करतात ते. - गृशि १.४६४. व्या-पु. (कों.) केळंबा भा-पहा. केळीचा कांदा-प. केळीचा गड्डा; हा बातनाशक व क्रियाच्या प्रदेर रोगावर औषधी आहे. -योर १.४६.केळखाचा हरुबा-9. राजेळी केळी मोठाली तीन चेऊन चुरावी व त्यांत साखर, तुप मिसळून, थोडें चुलीबर भाउबून तें ताटांत ओतावें ब त्यााच्या बढवा पाइन त्यावर बदामबी पसरावें. -ग्रिश १ ४२३ं.

केळचें-- कि. (गो.) थटा करणें.

केळडें-न. केलडें पहा. 'बाघ पडला बाबी केळडें गांड निकर, समृह?] दावी. '-लोक २.७३.

केळवण-कीन. गडगनेर पहा. [का. केळे=स्नेह, एकी ? -वण रे

[का. केळ=लक्ष देणें, काळजी ठेवणे ?]

केळवणं, केळावणं--सिक. १ (काव्य ) केळवण करणे; गडगनेर करणें. 'कल्या नेली निज मंडपासी। हषीकेशी केळ-बला। ' - एडस्ब १४.५१. 'केळाबला वर असे शिश्रपाळ राजा।' -अक. कृष्णकौतक ३०. -अकि. २ (ल.) सजर्णे: नटणे: शोभि-वंत दिसणे: मिरवणें. 'भीमाकरीं जे केळवली । गदा नोवरी सगुणाथिली । '-मुसभा १५.११२. -अकि. सजर्णे; शंगार्णे. ' देळवती व्यभिचारणी । दैन्यवाणी पतित्रता । ' -तुगा ४१४९.

केळि विणे-अफ्रि. काळजीने सांभाळणे; जोपासना करणे. का. केळ]

केळवली-की. १ केळवलेली, केळवण झालेली नवरी. ' नातरी केळवली नोवरी। ' - इा १३.५५१. २ ( ल. ) सुखी.

केळा-पु. क-हा; महकें; मातीची घागर. [ सं. कल्का; का. केल=मातीची बागर 1

केळांबा. केळ्या आंबा-- प. १ आंब्याच्या सादाची एक जात. याला केळीच्या फळासारखें लांबट फळ येतें. १ त्याचे फळ. [केळ+आंबा]

केळी-की. धातची अथवा मातीची लहान कळशी: घागर: =मातीच्या लहान महक्यावर एक नरोटी आणि मोडकें-ज्यांत चांदण पहते असे-झोपडें ( अत्यंत दारिह्याचे चिन्ह ).

केल्डी-की. जोधळवाची एक जात.

केळी-ली. केळीचें झाड. (हें इप देशावर आढळतें). केळ पहा. •करंब-सी. कदंबाची एक जात. -शे ११.२०८.

केलें - न, केळीचे फळ, केळ पहा.

केळे--- (क. ) अधवट पिकलेली चिच.

के, कें--किवि. (काव्य) केव्हां ? कधीं. कई पहा. 'आतां ' कर्मठा के वारी। सोक्षाची हे।' - ब्रा १८,६८, 'के वाहावें जीवन। कें पलंगी शयन। '-तुगा २७१७, [सं. कदा; प्रा. कइ; हि. के ]

के. कें— किवि. कोठें? 'तिर मागिला जुझी राणे। के गेलें होते।'-शिशु ९१५. 'रामसखा मज मेटेल के कें।' [सं. क]

के. कें--वि. कित्येक; अनेक.

कै॥—( संक्षेप ) कैलासवासी.

कैक-वि. पुष्कळ; कित्येक. [कतिपय एक प्रा. कइअक=

कैक्ट-ब-कीक्ट पहा. 'आणि देश कैकट फटकाळा ।' -यथादी १७.२३५. -वि. १ भयंकर; वाईट; किडयांचा ( देश ). २ मगधदेशासंबंधीं ( मगधामध्ये म्लॅच्छांचे ठाणे बसल्यामुळें तो धर्मकत्यास अयोग्य असा मानला गेला आहे). 'मग म्लॅन्छांचे बसौटे। दांगाणे इन कैकटे। - ज्ञा १७.२९४. [सं. कीकट]

केकाड-- न. कैकाडी लोकांचा समृहः एक जात.

कैकाडी-प. एका जातीचे नांव. यांतील लोक बुरड्या, टोपल्या ६० विकृत व भिक्षा मागृन उदरनिर्वाह करतात. महारा-ब्टांत यांच्या चार पोटजाती आहेत.-१ चोरकैकाडी, किंबा फिरस्ते; किंवा डोंटलमोर. २ गांवर्ककाडी किंवा बुढी; टोपस्ये. ३ ख़चडी किंवा कंचीवाले. ४ माकडवाले किंवा लाल बाजार-बाले; कैकाडी ही गुन्हेगार जात आहे. -पु. कैकाडी माणूस. [सं. कीकट-राजवाडे ] कैकाडीण--- की. १ केकाडपाची, कैकाडी जातीची बायको. 'प्रथमचि मी तव दादा कैकाडीण झालें।' -भज ४०. १ कैदाशीण: भांडखोर स्त्री. १ (प्रेमाने ) गबाळ. देस विजारहेल्या मुलीस म्हणतात.

'कैकायी कैकायी दुरील केकायी-ई-केकाडीण पहा. माझा देश।'-भज ४०. [कैकाडी]

विम्नं नीवारी।'-ऐपो ३५०. -

केकेयी. केके-की. १ (कान्य) दशस्य राजाची पत्नी. 'कैकेयी आनंदली थोर।' -रावि ३.९५. २ ( ल. ) शिरजोर, बुष्ट, कजाग, हड़ी खी. [सं. केकय]

कैंगटीला येणें-कि. (क. ) मेटाकुटीस, जेरीस, जिकी-रीस येणें. 'माझा जीव अगदीं कैंगटीला आला.'

केगेयाबहिगेया, केगयाबहिगया-बेगया-किनि समुळ नाहा झाला; बाताहात झाली. बहुगया बहुगया पहा.

कैचण-न. (व. ना.) काडी-कचरा; पाचोळा (विस्तव पेटविण्याकरतां); केरकचरा. किलचण पहा. 'दारापुढें केचन पडलें होते.

केचा-ची-वि. (काव्य) १ कोणता? २ कोठचा? कोठील ? कसला ? 'कैंचा धर्म केंचें दान । केंचा जप कैंचे ध्यान । –दा २.५.११. वाल्मिक ऋषी बोलिला नसता। तरी भाम्हांसी केंची रामकथा। '-दा १६.१.१८. ' धृतराष्ट्र म्हणे आतां केंचा भानंद संजया मातें। '-मोसभा ७.८९. [ सं. क्रचित्? ]

कै(कैं)ची-की. १ कातर. २ (बास्तु.) धीर देण्यासाठीं एक मेकांस तिरपे दोन वासे जोहुँन केलेली रचना. कैचींचे प्रकार:-साधनकेची, गळपट केची, एकखांबी, दुखांबी इ०. ३ तुळया इ० घरावर चढविण्याकरतां दोन बाबांस दोरी बांधून जी कातरी-सारखी रचना करतात ती. ४ जास्त वजनाचे पदार्थ तोलण्याचे काटयासाठीं लांकडाच्या तीन दांडयांची केलेली तिकटी. ५ ( क. ) घराच्या मोराव्याच्या बाजुर्चे लांकुड. ६ दारू भरलेल्या २४ बाणांची जुडी; दाह्रच्या बाणांचा समुदाय. 'पन्नास हजार फीज सातशें कैची उंटावर बाण ।'-ऐपो २५५. कैचीत धर्षो-कि. पेचांत धरणें; अडचणींत गांठणें. [तु. केची]

केट्डा-प. इलवायाचे उपकरण. करछा पहा.

कत्य--- कपट; लुच्चेगिरी; लबाडी. 'त्याचे कसं कतव साहसी गे। '-सारुह ७.१२५. [सं.]

कैताळ -- न. करताळ; झांज. [का. कै=कर, हात+सं. ताल= राळ १

कैद--स्री. १ बंदी; नियंत्रण; बंधन; तुरुंगवास २ शिस्तः कदर; अंगल; ताबा. -पया ११८. 'त्याची केद कठीण.' ३ मर्यादा: नियंत्रण (सरकारचे, धार्मिक, सामाजिक चालीरीतीचे ). ४ (कों.) निर्भत्सणें; धमकावणें; एकसारखे दोष पहाणें. -वि. दरवर्षी पाठवृन कैदकानू तुम्ही आपली बसविली. '-पाव १५०. इ० ). ६ मादक ग्रुण; झिगण्याची सक्ति. [ अर. केफ् ]

केकाळ-कळिकाळ पहा. 'केकाळाचे धाक नाहीं भवधीं [ शर. केट्र+कानू ] •खाना-पु. बंदिशाळा; तुरंग; कारायह. [ अर. कैद+खाना ] • खोर-वि. ( कों. ) तिरसट; टोंचुन बोल-णारा: कांचांत ठेवणारा. [अर. कैद+फा. स्रोर ] व्हा -पु. फसवणुक; फसवेगिरी. 'मग यास का कैददगा म्हणावा सरी इंग्रज हुठऊन तंग करून बडोग्रास घालविले. ' –रा १९.८४. [ अर. कैद+दगा ] • खार-किवि. शिस्तवार; हुकुमांत; नम्रपणै; नियम पाळून शिस्तीने. -सभासद ९. -वि. शिस्तवंद; नियमित; 'ब्राह्मणीराज्य कैदवार एकापेक्षां एक मसलती।' व्यवस्थित. -ऐपो २३१.

> केदकाळ-ळू---वि. (व.) निष्दुर. ' मसा केदकाळ् मालक नाहीं पाहिला. ' [ कैद+काळ ]

> कैदाशी(सी)ण-सी. कैदाडीण; कजाग, नाडाळ, भांड-खोर स्ती. [अर. केट्=युद्ध ]

> केदी -- वि. १ बंदिवान; तुरुंगांत असलेला. २ परतंत्र; ताब्यांत असणारा. २ (कों. ) कैदलोर; सटयाळ; साष्ट; चिडलोर; तिर-सड. [ कैद ]

केने--न. एक वारा. -देहु ३९. [हिं. केन=बांबुची काठी] कैंपख-पु. कैपक्ष पहा. 'ऐसे कां केंपखें। बोलिलासी।' -**हा १**७.३५. [कें=कोणता+पक्ष-प**ख**]

कैपंजी-को. (गो.) हातानें धरावयाची पणती. कयपंजी पहा. [का. कै=हात+पंजी=पणती]

कैपत-नी. एक प्रकारचा पितळी दिवा. कैपंजी पहा.

कैपत स्त्रीन. दुष्ट, खट्याळपणाची योजना; गुप्त कट; स्रोडसाळपणाचा कट, मसल्दा, कारस्थान. ' नानाप्रकारच्या कैपती करून लोकांची घरें बुडविली. ' (कि ० करणें; रवणें; काढणे; चालवणे; मांडणें ). [अर. कैफियत] • खोर-कैपती-वि. दुष्ट प्रकारचे कारस्थान करणारा; कुमांडी; कपटी; कारस्थानी, 'काना कैपती, आंधळा हिकमती '

कैपक्स-पु. १ कवार; पक्षपात. 'म्हणती एकाचा कैपक्ष करीं। '-हा ९.१६८. 'दैवाचा कैपक्ष घेणें '-सर्योदय ३३३. २ बाजु; पक्ष. ' विरक्तें वोढावा कैपक्ष। परमार्थाचा । ' -दा २.९. १४. [कै=कोणता+पक्ष]

कैपक्षी-वि. कैवारी. 'देव अनाथांचा कैपक्षी ।'-दा ४. ८.२७. 'कैपक्षी रघुनाय माझा ।'-दावि ५३.

कैफ - पु. १ धुंदी; उन्माद; ग्रुंगी; निशा. ' सुरसेप दावचे बंदिस्त; कैर्देत पडलेला (चोर). [अर. कैट्] ०कानू —की. १ कैफ धुंद लढयेती।' —ऐपो ११०. 'इंग्रजी वियेच्या अध्यल सरकारी कायदे, हुकूम यांना संज्ञा. २ वंदोवस्त; अंसल. 'दिल्ली कैफांत आमच्या विद्वानांनी पुषारणेच्या नव्या दिशा काढल्या.' म्हणजे बादशाही तक्ताची जाग, तेथील अमर्यादा कलन फौज -ि ४.१८३. २ मादक, आमली पदार्थ, ब्रव्य ( भांग, गांजा,

केफियत, केफत, केफयेत, केफेत-की, १वर्णनः हकीकतः करिणाः लेखी जवानीः खढल्याचा तपशील. २ कामः खटला: खधोग: व्यवहार: मुकदमा. ३(कायदा) दावा लावल्यावर बिरुद्ध पक्षाचे दाष्याबहरू के लेखी म्हणण कोटीत दाखल करतात तें. ४ सरा दस्तीवज, लेख; अधिकारपत्र; लेखी हुक्म. उ० भापत्या मृत्युनंतर दत्तक घेण्यासंबंधी नवऱ्याचा बायकोस लेख, आज्ञापत्र. [अर. कैफीयत्]

कैफी-वि. १ मादक पदार्थीचे सेवन करणारा ( माणुस ); गांजेकस: दाख्वाज. २ ग्रंगी आणणारें: मादक ( पेय ). [फा.]

कैमध्य-न. अनुप्यक्ततेचा, वैयर्थतेचा, अनुचिततेचा दोष (बादविवादांत, धंदांत, कामांत, इ०). निरुपयोग: कांहीं जहरी नत्रों. 'पर्जन्यांबाचन जर धान्य पिकतें. तर पर्जन्यास कैमरुर्य यतें '[सं. कि+अर्थ=उपयोग]

**कैमृतिकन्याय—**पु. अर्थन्याय; एखादी दुष्कर गोष्ट होईलंब होईल असा अर्थ असला म्हणजे त्याला म्हणतात. कुन्हाडीने लाकड तुटते. मग गवस सहजच तोडतां येईल. [सं. किम्त+न्याय] करवा. करिकाणी—नस्ती. चंद्रविकासी पांढरें कमळ. 'सार्थक प. थे करी ती कैरविगी तो सुशांश गौर विती। ' -- नवनीत [सं.]

करा, खैरा-वि. १ केरे डोळ्याः मांज-याः घाऱ्या बोळपाचा (घोडा); कराडोळा असणे हे अग्रुभचिन्ह आहे. २ ज्याचे बुबुळ घारें आहे असा ( होळा ). ६ घाऱ्या, करड्या रंगाचा. ' चितार भिगारें खेरें । मोरें सेंबरें आणि कैरें । '-ह १०.१९२.[हि.]

करा-वि. १ तिरळा; चक्रणा (डोळा). 'तारसे धुलें काणे ै.रें।'-दा ३.६.४२. २ चकणा डोळा असलेला. [सं. केकर= तिरवा ते. केकरमु]

करी-की. १ कच्चा आंबा; लहान आंबा. क्र्यरी. २ (ना.) कप शीचें हिरवें बोंड. [ तुल • का. काई=हिरवें, कच्चें+री ]

केळ-न. शेतांतील धान्याचे मान. माप: बांटण्यापवीची पिकाची मोजणी, कैली पहा. [ अर. कैल=माप: का. कयी= इ!त; ते. केल=हात ]

कैळास--पु. कुबेर, शंकर यांच्या निवासस्थानाचा पर्वत. हा दिमालयांत आहे. महादेवाचा लोक (विष्णूचा ज्याप्रमाणे वैक्ठ तमा ). [सं.] इह • कैलास कंटाळे तों गाणें. कान फाटेस्तर छेणे (कर्केश, बेताल, बेसुर गाणें आणि भपकेदार बहुमोल पोषाख अलंकार बालमें याबसन वेडगळ व अवाढब्य, काम, भपका; टोले-जंग देखावा.) ॰ येणें, मिळणें, उतरणें, प्राप्त होणें-कांहीं तरीं मोठा लाभ होणें. कैलासाला डोकें लागणें - अस्मान टेंगों होगें; गर्वानें अतिशय फुगून जागें. कैलासवासी-वि. कैवाड धर्मजातांसी ।' -एमा ६४०. ( मृत्य पावलेश्या माणसाबहल त्याचे दर्शक म्हणून कागदोपत्री-विशेषतः मृत मनुष्य शिवभक्त असल्यास-उल्लेख करतानां योजः तात ). परलोकवासी: मृत.

कैली-वि. सापी आकार: खंडी. पायली, शेर इ० धान्य वगैरे मोजण्याच्या प्रमाणदर्शक शब्दांमागे हा शब्द लावतात. याच्या उलट वजनी. 'तांदूळू कैली कोठीमाप पांच मण.' -रा १५. २२४. [ अर. कैल्=माप; का. कैलो=हाताने ] • माप-न. मापाने मोजन ध्यावयाचे परिमाण, याच्या उल्टर वजनी माप.

केली—सी. (गो.) फ़टक्या महक्याचा तुक्डा; खापर का. केल=मडकें 1

कैयजा-किवि. किती, अनेक प्रकारें. 'येथे आलियानें रक्तु-हौला यास वस्वास येईल म्हणोन कैवजा लिहिके. '-रा १.५३. [कै=कई, किती अनेक+भर, वज्ह ]

कैवर्त-क-पु. कोळी; मासेमान्या, भिस्ती; पाणक्या. ' किरात कैवर्तक दुष्ट भारी । ' -वामन (नवनीत पृ. १३६). [सं.]

कैबल्य-न. १ सायुज्य; मोक्ष; मुक्ति; जीवात्मा व पर-मात्म्या यांचे ऐक्य. 'ते कैवल्य पर तत्त्वता। पातले जगीं। '-जा ३.१५१. 'माशां पडती संतपाय । सुख कैवल्य ते काय ।' -तुगा २१९७. २ केवळपणाः एकटेपणाः ' कैवल्य म्हणजे केवळपणाः एकटेपणा किंवा प्रकृतीशीं संयोग नसणें असा असून ... ' -गीर १६२. [सं. ] व्दानी-प्र. ( मोक्ष देणारा ) ईश्वर: ग्रह: ईश्वराचे एक अभिधान. 'सुखानंद आनंद कैवल्यंदानी।'-राम ३६. **िनिधान-धाम-**न. मुक्तिसदन; मोक्ष. 'मुमुक्षुस कैवल्यधाम।' -यथादी १.४६. २ मोक्षाचे स्थान जो परमेश्वर तो. 'हंबरती गाय तयांकडे कान। कैवल्यनिधान देउनि ठाके। '-तुगा २४१. ०पद-न- सायुज्य मुक्तिः कैवल्यधाम. ०पद येणे-मिळणे-प्राप्त होणे-अलम्य लाभ होणे; फार चांगली गोष्ट मिळणे. • बाटणें-(व.) कौतक वाटणे.

केवाड--न. गुप्त कट; कारस्थान; हिकमत; मसलत; खोल विचार; (विशेषतः दृष्टपणाचा ); कुभांब; थोतांड. (कि० रचणे ). 'ज्या कर्मीचेनि कवाडें। यश श्री उदंड जोडे।' -एमा २५. २२३. 'मृत्युन म्हणे हाकरामती। कैवाड जाणें।' –दा ३. ९११. (कुवाड, कुवेडें | कैसाडी-वि. १ धूर्त, शहाणा: ग्रुप्त मसलती.

कीवाड —नपु. (काव्य) एका पक्षाचे समर्थन, कैवार, अभि-मान. कैवार बहल चुकीनें. 'एकाच्या कैवाडें। उगवे बहुतांचें कोडें।' –तुगा २०४. 'श्रीरामाचेनि कैवाडें। काळिकाळ पळतो पुढें।' -भाग किर्विकथा १६.३०. [ कैवार ] कैखाडी-वि. कैवारी.

कैयाड--न. कारस्थान; कोडें; कैवाड पहा, ' तेथचा नुगवे

कैचार, कैचर---पुन. १ वर्तुळ काढण्याचे हत्यार; कंपास. (इं.) कॉपस. २ वर्तेळ (कंपासाने काढलेंल ). ३ परिवाची रेषा. व्यास मापण्याचे इत्यार; (ई.) कॅलिएस. [का. कैवार ]

कें(कें )बार—प. दयेमुळं केलेला पक्षपात; बाजू घेजन ती पुरी करणे; साहाय, मदत करणें;पक्ष उचलणें; कड, बाजू घेणें. कैवाड पहा. (कि॰ घेणें; घरणें; करणें). 'तेवेळीं आपुल्याचेंनि कैवारें। —क्का ४.५१. [सं. कृपाकर-कींवाकर-कींवार, कीं वारस्य भावः कंबार. —राजवाडे भाअ १८३२; तुल० ते. का. कैवारसु, कैवारिसु= स्तित करणें]

कैंद्यारी—िव. केबार घेणारा; साह्यकर्ता. 'आला भक्तकाज-कैंदारी।' 'कैंवारी देवांचा। नाथ अनाथांचा। स्वामी माझा।' -पु. (खि.) १ सत्याचा आत्मा. २ पवित्र आत्मा (त्रिविधैक्य देवांतील एक). ३ संबोधक (नवा करार). 'मी न गेलों तर कैंवारी तुम्हाकडे येणार नाहीं. '-योहा १६ १७.

कैसरचांदणी—की. घोडघाला होणाऱ्या चांदणी नांवाच्या रोगाचा एक प्रकार. -अश्वप २.१०४.

कैसा, कैसिआं—विकिति. (काव्य) कोणत्या जातीचाः किती; कसा; कसला. 'तिर माझिया वैरिणी। तिमां कैसिआं। ' –शिशु ८९९. 'निषधरायाशीं तुल्यक्तप कैसा।' - र २. [सं. कीहश; प्रा. कहस: हिं. कैसा. ]

फैसेन-र्ना — किनि. कसें; कशाच्या योगानें; कशानें ! 'तो देव कैसेनि स्हणावा। '-वियु ५.२५. 'कैसेनि घडे जी सार्थक।' -दा ३.१०.६८. [कसा]

को-ऑपरेटिव्ह्—िव. परस्पर सहाय्यक; संवशक्तीचें; संब-टित; (काम, घंदा. इ०). ०सोसायटी-श्री. परस्पर सहाय्यकारक मंडळी, संस्था. [ ई. ]

कोइटारू—िव. (कों.) कोइटार्ने शाकारलेलें; कोइटार्ने छप्पर असलेलें. [कोईट-कुईट]

कोईडा—पु. (माण). चावकाचा लांकडी दांडा, सूठ;कोयंडा पहा.

कोइ(ई)ल्ल-पु. कोकिला. [सं. कोकिल; प्रा. कोकिल ] कोइ(ई)ल्ल-की. भिंगरी; हाताने फिरवावयाचा भोंवरा. कोई-की. भांच्याची कोय; वाटा. कोय पहा.

कोई---स्री, कोबीची भाजी [?]

कोईकमळ-न. पांढरें कमळ.

कोई कोई-की. भीतीमुळें फोडलेली किंकाळी; उईकुई. (किं करणें; होणें ). [ध्व ]

कोईट-न. (की.) शाकारणीचे गवत. कुईट पहा.

कोईन—की. (की.) नदीच्या प्रवाहात मासे पकडण्या-साठीं बांबू, टाळे, दगड यांचा बांध घाळून त्याला लाबलेल्या टोपल्या; पायगीर; वोक्षी; (राजा. कुण) की व. (कि० बांधणें). स्वोईण पहा.

कोईल — की. (की.) विटीवांड् खेळतांना जी जिमनीतं खळगी खणतात ती; गली. [कोली] • डाघ-पु. विटी गार-ण्याची पाळी: कोलण्याची पाळी.

कोक्—(वे.) लड्डा (तोवा )चा खेळ; वर्तुळाकार बसलेल्यां गडयांच्या मार्गे नकळत लड्ड टेवून खेळतात तो खेळ. [ध्व.]

कोक — न. १ कुवडा. २ कुवड; पोंक. ३ (ल.) पुगीर उचवटा; फुंगा. ' बुचडयाचा आधीं झोंक, त्यामधीं टेवी कोक नोक, झोंकें भर पुरली। ' —प्रला १११. [का. कोकि-के, कोंकु= बांक, बांकडेपणा, पोंक]

कोक--पु. चक्रवाक पक्षी. 'मी कोक झालों निका।'-न्नासेक्क २६. 'प्राथीवा पुत्रांहीं स्विपिता स्वसुखार्थ तपन कोकांहीं।' --मोसभा ६.७७. [सं.]

कोक-न. १ (ना.) भोंक; छिद्र; बीळ; भगदाड. २ (गो.) खोंक; जखम. [ खोंक]

कोक, कोकदाास्त्र—न. कामशास्त्र; रितरहस्यशास्त्र. हा प्रंय कोक क्वींने केल्यामुळ या प्रंयास कोकशास्त्र हें नांव पहलें. यांत संभोगाचें, वशीकरणाविं, कामिकतराबहलचें व सी—पुर-षांच्या गुणावगुणांचें वर्णन आहे. कित्येकांच्या मतें चकत्राक पश्यांच्या (कोक) परस्पर मीलनोत्सुकतेवस्त हा प्रंय लिहिला आहे (दिवसा चकत्राक नर व मादी एकत्र असून रात्रीं त्यांचा वियोग होतो अशी किविकल्पना आहे). 'कोकीं नाहीं ठेलें। भारत तरीं महणितलें।' –हा १३.८३०. 'कोकशास्त्रींची अधिष्ठात्रीं।' –एमा ११.५१९. 'नातरी कोकशास्त्राचें पुस्तकांत। बांधिले जैसे वेदांत।'कोकशास्त्रा-की. नाटकशाळा.' कोकशास्त्रा नाटकशाला दासी यांचा ध्याल मुका।' –राला ८५.

कोकटहोळी — बी. हो बीच्या भादल्या दिवशीं मुर्ले होळीचे खेळ खेळतात ती. [कोकटणें ?+होळी]

को(कों)कड-स्त्रीन. स्रोकड पहा.

क्रोकडा—वि. (व.) वांकडा; वांकलेला; कुवडा. 'पोट-ख़्बीनें कोकडा झाला' [का. कोंकु=वांक]

कांकण—न. १ मुंबई हलाक्यांतील एक प्रांत. सह्याद्रीच्या पश्चिमेकडील प्रदेश. सध्यांचे ठाण, कुलाबा द रत्नागिरी हे तीन जिन्हे, सावंतवाडी संस्थान आणि गोमंतक यांचा कॉकणांत अंतर्भाव होतो. (त्याचे, तुमचे इ०) बेल कॉकणांत जाणं—१ शिक्तहीन होणे. २ वयपरत्ये दुवैल होणे; अशक्त होणे. ३ नपुं. सक होणे. 'माहो हात का कॉकणांत गेले '? =मी काय अशक्त झालों ? [का. कॉग्+कण्=मावळ दिशा, कुंगु=मावळणे; किंबा कॉक्टचांक, वांकडेपणा ?] अशर्प-की. करकोची पक्षीण. •दुधी—पु. (गो.) दुध्या भोपळा. •पद्वटी—की. दोंकण किंगा; कोंकण पहा. •स्थ-पु. महारांष्ट्र ब्राह्मणांची एंक

पोटजात; चित्पावन ब्राह्मण, [सं.] **्स्थी**-वि. चित्पावन ब्राह्मण-। तयार करतात. २ कानफाटे गोसावी वाजवितात ती किनरी: जातीसंबंधीं; कोकणस्थांचा (बेत, व्यवहार, कारभार इ०).

कांकणा-प. (गो.) सर्वसाधारण हिंदु लोकांना किरि-[सं. कोक] स्ताय लोक हा शब्द लावतात.

कोंकणी-ण्या-वि. १ कोकणसंबंधी. २ कोंकणचा राह- हिंदुस्तानांत ६ आढळतात. णारा; याच्या उलट घाटी. १ ( निंदाव्यंजक ) कोंकणस्थ.

( कोंबडा ); ओरडणें; किंचाळणें ( पोपट; कावळा ). ' कोंबडा-कोंकतो. पैसा मागतो।' -भिकारीगाणे. [ध्व : प्रा. कोक्क= बोलावणें 1

कॉकर्णे---न. एक रानवेलीचे फळ.

कांकतारी, कांकतर-की. (गो.) पाणकोंबडा. [सं. कोक] कोक(ग)रम्या येणें -- मित्र. श्रमामुळे वेजार होणें; कासा-बीस होणें. [ ? ]

कोकनद-न. तांबडें कमळ. 'नेणति हे परलोक, विलोक न कोकनदासम पाणिपदें। '-आविश्वा २२. [सं.]

कॉंकब-बी, कोकम--यु. रातंबा; अमसीलाचे झाड. हें माह कों कणांत सर्वत्र भाढळतें. याची उंची सधारणतः पांच-सहा पुरुष. याच्या फळाला कोकंब अथवा रातांबा म्हणतात. वियापासून तेल काढतात, त्याचा आमांशावर व थंडीने आंग फुटते त्यावर उपयोग होतो. आमसोलें हीं पित्तनाशक म्हणून पथ्यकारक आहेत. कोकंबेल-न. कोकंबाच्या वियांचें तेल. हें पोटांतिह घेतात व आंगाला बाहेहन बोळतात. [कोकंब+तेल] •साळ-सोळ-सी. वाळलेली कोकंबाची साल.

कोकमार्ग-प. कोकशास्त्र पाळणारा एक पंथ; कोकशा-स्राला मानणारा एक वर्ग, लोक. कोकमार्गी-वि. कोक मार्गाचा अनुयायी. कोक पहा. [कोक+मार्ग]

कोंकर-न. माशांची एक जात; विशिष्ट मासळी; हे दिवा-ळीच्या सुमारास पकडतात.

कोंकरचाल - सी. कोंकरासारखी चाल, गति (घोडवाला योजतात ). कुकरचाल पहा. [ कोंकरूं। चाल ]

कींकरा-रं-पुन. करहुं; मेंडीचें लहान पिलुं (नर जातीचे) कोंकरी-सी. मेंडीचें मादी जातीचें पिछुं. [ध्व. कोंकों?]

कोकलर्जे-अफि. १ ओरडजें; भोकाड पसरजें; उपाय फसल्यामुळे हाका मारीत बसणे. २ तकार करणें; एखाचाच्या नांवानें हाका मार्गे. -अकि. तुडविगें; बदडगें; रहावयाला लावगें; कोंकों [ कोका ] ब्हार-वि. कोकी असक्रेलें ( इरलें, पागीटें ) **करावयास** लावणें. [ध्व. सं. कों+कल ]

करिका-9. १ मोना; केळीच्या गाम्यांतून केळकुलासह जो कींब बाहेर पडतो तो; केळफूल; पोफळीचा मोहोर अथवा फुलें क्यांतून बाहेर पडतात तो. पोफळीच्या कोक्यांपासून कागद

लहान एकतारी. ३ बगळा: कंक. ४ एक प्रकारचा शिपीतील मासा.

कोका--पु. एक झाड, याच्या एकंदर ५० जाती असून पैकी

कॉका-की-पुनी. पागोटवाच्या वरील चोंच ( कोकी ); कोंकर्णे-- मिक. १ ओरडणे; भुंकर्णे (कुत्रा ). २ आरवणे पागीटवाच्या (पगडीच्या) कमळाच्या वर असलेला हा भाग काग-दाचा कहन त्यावर कापडी पट्टमा शिवतात. [फा. कुका; तुल॰ का. को कि=बांक ो

> कोंकाट-9. १ कोळीण पक्ष्याचा शब्द. २ ( ल. ) कल-कलाट; गोंगाट; गलका. [ध्व. ]

> कोकाटी-की, हस्तिदंताचा भोंबरा, याला भोंक असल्याने याचा गुंगुं असा आवाज होतो. २ एक पश्ची; श्रोंकाट पहा. [कोंकाट]

> कोकाटना-वि. कोंकाट करण्याचा ज्याचा स्वभाव आहे असा: गोंगाट करणारा. [ध्व. कोकाट]

> कोकात्री-पु (जुनरी) कोंबडयासारखा तांबुस रंगाचा एक पक्षी. मांसाद्वारी लोक याचे मांस खातात. [ध्व]

कोकादर, कोंकतारी-बी. (गो.)पाणकोंबडी. [ध्व.] कोंकारणी-सी. (गो.) कोंबडवाची आख. [ध्व.] कोंकारचें -अिक. (गो.) कोंबडधाचे आखणे, [ध्व.] कोकारा-- प. (राजा.) आरोळी; मोठ्याने मारलेली हांक. कोकारा--पु. (गो.) लहान मासा.

कोंकारी -- की. (गो. कु. ) १ पाणकोंबडा. २ एक मासा. [ध्व. कों.]

कों कावर्ण --अकि. १ सं, गुं, इ० आवाज होणें (बाण, भौवरा इत्यादिकांचा). २ भोकण; बेकाटण (कुन्यान). ३ केकावण (केका). 'मोर कोकावती ते।'-अक रसकल्लोल ५. [ध्व] कोकिल-ला, कोकि(की)ळ--पुनी, मंजुळ शब्द कर-णारा एक पक्षी. ह्याचा आवाज फार मधुर असतो. मादी आपली अंडी कावळधाच्या घरटयांत उववून घेते अशा समजुतीवह्न यास संस्कृतांत परभत, अन्यभृत म्हणतात. को किल वसंत ऋतृंतच फक्त गातो. को किलामत-न. अधिक आषाढांत को किळेचा शब्द ऐकल्यानंतर जेवण्याचे बायकांचे एक वत.

को(कों)की--की. १ पागोटें, इरलें, इत्यादीवरील वांकडें टोंक, चोंच; राघु; कोंब. कोका पहा. २ डोळघांतील फूल,

कोके--न. (गो.) दमा. [ध्व.]

कोंकेण--अफ्रि. (राजा.) ओरडणें; आरवणें. कोंकेणे पहा. कोंकेर--न. (गो.) पायरबटाचे हत्यार ( दगड काडण्याचे ). कोंकरी-- सी. एक पक्षी; पाणकोंबडा. कोंकारी पहा.

कोको--प. हे झाड दक्षिण अमेरिका व वेस्ट इंडीजमध्यें होते. याच्या वियापासून कोको (पेय) व चाकोलेट करतात. झाडाची फळे घेंगेसारखीं, अर्घाफुट लांब असतात. बी लावल्या-वासन ६ वर्षीनी फर्के येतात. [ मळ मेक्सिकन शब्द ( कका); [ का. कोच्चु=तुकहे करणें, पृह, चूर्ण+काई=फळ ] -**स्पॅनिश-इं.** ]

कोंक्या--वि. कोंकणस्थास निंदाव्यंजक नांव. 'तुम्ही इल्ली पुण्याहन कोंक्या, परांजपे आडनांबाचा आणला आहे ना? ' -विक्षिप्त ३.१८. [कोंकण]

कोंग-न. १ ढोंग; सोंग (दारिद्य, दुःख, वेब इत्यादींचें). (कि॰ घेणे; करणे; लावणे). 'जो न्यायासनावर चढला की दुष्यंत राजाप्रमाणे त्या गांवचाच नाहीं असे बळाने कोंग मात्र करतो ...' +नि ६२५. [का.]

कौंग--न. कुबड; कुबडया. कौंक पहा. [का. ]

कांगल -- वि. (गो.) वांकडेतिकडें; कोंग. [का. कोंक-ग] कांगळी — स्त्री. विळा; कोयती. [का. कोंग=बांकडी विळी ] कांगा-पु. (गो.) १ पाणथळ शेतांत राहुन भाताची

नासाडी करणारा प्राणी. २ एक रुहान मासा. [ध्व.]

कांगा, कोंगाडा-डी-9 १ कर्नाटकांतील एक जात -देह ६६. २ ( ल. ) मुर्ख माणुम. -वि. (क. ) रोंग्या; रोगी; कुबडा. [का. कोंग]

कांगाडी-वि. सोंगाड्या; ढोंगी; बहुह्नपी. कोंगी पहा. 'कोंडाण्यास कोंगाडधाचे सोंग घेऊन ... '-सूर्य ५६. [का.]

कोंगाळा—वि. (कों.) लांब, वांकडे चिचेषे आंकडे ज्यास आहेत असे (चिचेच झाड). [का.]

कोंगाळें—न. (कों ) लांबट, वांकडी चिच (फळ व झाड). कोंगाळी चिच; चिचेचा आंकडा. [का. कोंग=बांकडें ]

कांगी-ग्या-वि. कोंग करणारा; ढोंगी; सोंग करणारा; सोगाड्या. का. ]

कोगूळ-की. (कु. गो.) कोकिळ.

कोंगें-न, मधाचे लांबट पोळे. [का. कोंगे=आंकडी ] कोंघ-कोंग पहा.

कोच-पु. (कों.) आंबेहळदीचा कांदा, गर्हा.

कोच-पु. बसावयाचा परुंग, बाक, बैठक. [फ्रें. कोशर पक्ष्याचे घरटें. कोंचाळ पहा. इं. कोची

कोंच-की. १ खोंक; एखाया अणकु वीदार पदार्थानें झालेली कोंच--जी. पगडी, इरलें इ० चें टोंक. (कों)कोंका अर्थ १ पहा.

कोंच--न. (राजा.) जांभ्या दगडांत कातळावर उगवणारे म. आळें ] व कांट्याप्रमाणें टोंचणारें बारीक गवत, वेल. [ सं. कुर्च; प्रा. कुञ्च ]

कोंचं कोंचं-वि. (व. ) थोडें थोडें. 'तृप कोंचं कोंचं बाढ. ' [का. क्रॉच=थोडें; तुल० सं. कुच्=थोडा होणें, करणें ]

शको. २. ४०

कोचक(का)ई--ब्री. मोठे व जून शालेके आंवळे उकहन त्यांतील विया काहून टाकुन त्यांत मीठ, हिंग, जिरें बगैरे षालुन केलेला पदार्थ; किंवा वाळवून वहचा तयार करतात ती.

कोचका-- पु. (व.) कोंपरा ' असा कोचक्यांत को बंस-लास ? '[कोचकी]

कोचर्किदर--न. (को.) १ अडगळीची जागाः घाणेरबया गर्दीच्या जागेबहरू योजतात. २ गळाठा:अडगळ. ३ अडचणीची. संकोचाची अवस्था, स्थिति: गर्दी, गोंधळ अस्रुगे, [कोचा+कंदर?]

कोचकी--१ (बास्तु.) कोपरा; कोन (घरांतील, खोलीचा इ०) २ दिखाऊ चांदई. [कोंच]

कोंचकी-सी. १ कोकी अर्थ १ पहा. २ पागोर्टे. 'मृदुतर थिरमे त्या कोचक्या कोरदारा '-सारुह ३.४०, [कोंच] विशास-वि. कोचकी असलेलें. (पागोटें इ०)

कोचकील--वि. अहंद; कोंदर चिचोळी ( जागा). [कोचकी] कोचट, कोचा-वि. सर्कुवित; कौंदट; अपुरी ( खोली ); अहंद; लहान तोंडाचें ( भांडें, वस्तु ). [ सं. कुच ]

कोंचणे--- उकि. १ (राजा). कुरतडणें; तोडणें (नर्स, दांत, वोंच इ०नी ). २ (व.) जोराने दावणें. 'त्याने टोपलींत कोचून फळं भरलीं. ' ३ ( बे. ) खिळ्यांनीं बोचणें. ४ (बे. ) भाजी चिरणे. [का. कोच्च=कापणे: हिं. कोचना: ग्र. कोचन ]

कोचंबणं-अकि. (व.ना.) कुचंबणा होणे; संकोचणे; विर-मणे; लाजणे. [ कुचंबणे ]

कोचमन-मिल, कोचमीन-पु. गाडीवान; गाडीहांक्या; सार्थी; सूत. 'गार्डीत बसले असतां कोचिमलास स्वतःच्या पदवीस चढवून जातीने सारथ्य ... '-नि ९७. 'कोचमीन (महाराजांचा ) मराठेजातीचा ... ... होता. '-विक्षिप्त २. ११८. [इं. कोच=गाडी+मॅन= ( हांकणारा ) माणूस ]

कोचर--श्री. (ब.) आखुड शिगांची महैस.

कोचळा, कोचाळा, कोचाळे--पुन. ( व. ना. )

कोचा-की. हळद. -देहु १८४. चोरा हळद. -मुंख्या १४४. को(कों)चाळे--न. १ वर्तुळ; कोंडाळें (बसटेल्या लोकांचें ). जखम; खोंच. २ अणकुचीदार टोंक. [खोंच, खोंचण; हि. कोचना] ( कि॰ वालण; वाल्न बसण; उडण; मोडण; काढणें ). २ भोंव-=यासारखं एक खेळणें. [का. कोंचे=तट, भोंबतालची मित+

कॉचाळे--कचोळे पहा.

कोचिदा-- प. एक वनस्पति, हिला पाती वेतात, त्यांची भाजी (पोटांतील) जंतुनाशक आहे.

कोचिन(नी)ळ—पु. एक किडा. हा मूळवा मेक्सिको व पेक् या वेजांतील असून त्याची उपजीविका मुख्यतः फडधा निवडुंगावर होते. याच्या रुपेरीव काळा अशा दोन जाती आहेत. याषासून किरमिजी रंग करतात. —प्राणिमो १०४. [कोकम=िकर मिजीरंग (फळ); लॅ. कोकिमम्=िकरमिजी झगा; फॅ. कोचनील; ई. कोचिनील ]

कोची--सी. अणकुची; टोंक; कोंच पहा.

कोची—खी. (नंद भाषा) (क.) चोळी; काचोळी. 'कोची अंगांत वाल. '[काचोळी अप.]

कोचोक--पु. (गो. ) केर; उकिरडा.

कोच्या-- ५ (व.) ठोसा; गुद्दा; हुरी [कोंचण ]

कोजट, कोजा-कोंझट-कोंझा पहा.

कोजळणं-- शकि. (कों.) १ कोजळीन आच्छादिल जाणें; बाळ्या क्टिंगने युक्त होणें (नारळ, फळ, ६०). २ कोजळी धरणें ( दिच्याच्या वातीनें ). [ कोजळी ]

कोजळी—की. १ जळत्या बातीचा शेष; कोळी; काजळी. १जळणाऱ्या पदार्थांची ठिणगी. १ राख (गवत काटक्या ६० ची). १ धुरामुळे होणारें जाळें, जळमठ ( छपरावर वगैरे ). [ सं. कज्जल ]

कोजळी--बी. (कों.) काळजी पहा.

कोंजळी-की. ओंजळ; पसा ( दोन हातांचा ).

कोंडा, कोंझट-डा, कोंझा—िव. (कों.) १ खोलगट डोळपाचा ( माणूस ). २ खोल गेलेला व बारीक ( डोळा ). ३ ( ल. ) तुसडा; तिरसट. [ सं. कुंचित; प्रा. कोंचिश ]

कोजागर-री—पुष्णी. आश्विनी पौर्णिमा; या दिवशीं राशीं सहस्मीश्रीत्यर्थ मध्यरात्रीपर्यंत सूत वंगरे खेळून जागून नंतर लक्ष्मी व चंद्र यांची पूजा कहन दूध वंगरे पितात. [ सं. कोजागरिं≔कोण जागतो असे सहसी विचाहन जाग्याला संपत्ति देते अशी समज्यत. ]

कोट—पु. १ किल्ला; गढी. 'किक्के गह कोट। दबलत खानाच्या हवाला '-ऐपो १३. २ गांवाचा अगर किल्ल्याचा तट. ३ सैन्याचा ब्यूह. 'कोट बांधून पिंजरा केला।'-ऐपो १३. ४ (पत्ते ) बोल्लेल्या भिड्नें स्वतःच सात दस्ते (हात) करणें; ओळीनें आपले सात किंना सर्व हात करणें. (कि॰ देणें करणें). [सं. कोट; कोह] ॰गिरी—की. वेढा. 'असता खंडपा महार (तर) फोडता दळव्याची कोटगिरी।'-ऐपो ६९.

कोट—कोटी पहा. 'पांच कोट रुपये.' ०क्तस्थाण-न. १ भरपूर, पूर्ण कल्याण; पराकांधेचा लाभ. 'असें केल्यास माझें कोटकल्याण करण्यात्रवायीं जी तिची इच्छा आहे ती कमी होईल. '-पाब्द ८८. २ पराकांधेची तुप्तता; भरपूरपणा. 'शेर-भर दुषांत आमर्चे कोटकल्याण होतें.'

कोट—पु. एक प्रकारचा अंगरखा, [ई. लॅ. कोट्टे पासून; तुल० सं. कोट=किला ?]

कोटगा—पु. १ दोरीने फिलावयाचा भोंवरा. २ वाघे लोकांचा कोटना.

कोटंबा-दुंबा—प. १ खंडोबाच्या वाष्याचे लांकडी चौकोनी भिक्षापात्र; खंडोबाचे भक्त ह्याची पूजा करतात. 'हृद्य कोटंबा सांगातें। घोळ वाजवूं अनुहातें। '-सुगा ४४४६. २ लांकडी डोणी; कोटंबी; कायवट (लांबट, चौकोनी, व खोलगट). जनावरांस चुण, भूस वगैरे खाणें घालण्याचें लांकडी पात्र. [प्रा. दे. कोट्टिंब=डोणी; म. कोठा]

कोटंबी--ली. लहान कोटंबा, डोणी; काथबट.

कोटंबें—न. कोळंबें, रहाटगाडग्याचें पाणी ज्या डोण-ग्यांत पडतें तें डोणगें [कोटंबा]

कोटर — न. झाबाची बोली. 'लोटेतो तरुकोंटरीं लपुनियां कोठें तरीही रहा।' – मराठी ६ वें पुस्तक पृ १२४ (१८९६) [सं.]

कोटरान-न. (ना.) निर्जन प्रदेश; भयाण रान.

कोटच-9. (कों.) एक लहान मासा.

कोटला—िव. कोर्टेसा ? कोणत्या जार्गी ? [कोर्टे+असा ] कौटा—पु. (हैहा.) कोपरा. [सं. कोण ? म. कोन+टा ]

कोटि-टी-की. १ शंभर लक्ष: एक करोड: कोट. ' जाग-जार्गी आहेत वीर कोटी।'-र १०. २ (बादविवादांत) निरुत्तर करण्यासारखें खुबीदार उत्तर; भाषणाची मोठ्या युक्तीनें रचना; खुबीचे भाषण. ३ शब्दांत, बाक्यांत कांही फरक करून किंवा एकाच उच्चाराचे पण भिन्न भर्याचे शब्द घेऊन भर्याच्या गमती व इन अलंकार-चमत्कार दाखविणें. हे एक भाषा कौशस्य समजलें जातें. श्लेष पहा. ' अही विद्वताप्रचर कोटपांची गंतवळें गेलीं दहापांच घशांत ' - नाकु ३.३४. ४ विशिष्ट वर्ग, प्रकार. 'रजोग्रणाची कोटी। लोभिष्ट पोटी स्त्री प्रश्ना।'-एभा १३.४५. भेद. ' शुरामध्यें दोन मोठ्या कोटि-म्हशी आणि गाई ' ५ काट-कोन त्रिकोणाची उभी बाजु; लंब रेषा; कर्णाखेरीज एक बाजु ६ थोर योग्यता, दर्जा; श्रेष्ठपणा; शौर्य, सद्गुण, विद्या यांमध्ये भतिशय प्रवीण असलेल्याच्या स्तुतिदर्शक सन्मानदर्शक संज्ञा. ' खऱ्या साधुंची कोटी याच्या उलट असते. ' ७ धनुष्याचे टोंक; चंद्रकलेची टोंकें. ८ कल्पना; बिचारसरणी. ' परंतु ही कोटी इति-हासहष्टचा टिकेल असे आम्हांस बाटत गाहीं '-दि ४,११६. ९ पराकाष्ठा; कळस; उच शिचर, 'पराकोटी, ' • अभिक्रों-ध्वजा सभारणे. 'तरी यशाची उमकिन कोटी।'-नव १९१७०. कस-उ. १ युक्तिवाद; शक्कः; खुबीदार विवेचनादिति; श्रेषा तमक भाषण. 'हाच कोटिकम स्वीकारलेळा आहे.'-गीर १५७. १ पेंच. ०कस ळढिथिणे-तोव काढणें; युक्ति योजणं ०ज्या-की. (त्रिकोणमिति) कोगुकज्या. काटकोन त्रिकोणांतीळ लघुकोनाच्या लगतची बाजू व कर्ण यांचें युणोत्तर. कोटिज्या काणि भुजज्या यांच्या वर्गांची वेरीज १ भरते. (ई.) कोसार्वेन. ०ध्वज(ळावचेंन, उभारणें)-उ. नवकोट नारायण होणें; कफाट संपत्तीचा देखावा करणें; कोट्याधीश होणें. ०भोज-वि. कोट्याधीश. 'धनेशर नामें कोणियेक ब्राह्मण। तो वस्तुवित्तेति संपूर्ण। कोटिओज पै।'-कथा २.१५.६. ०द्याः-वि. कोट्यावधी. 'या कामाळा कोटिशः क्यये पडतात.'[सं.] ०स्पर्शेज्या—की. (त्रिकोणमिति) कोटिज्या व भुजज्या यांचें युणोत्तर. कोस्पर्शेज्या (ई.) कोटैन्जेंट.

कोटीर-पु. डोकीवरचा मुकुट. 'मस्तर्की कोटीर झळ-कता'-जै १४.५६. [सं. कोटिर, कोटर]

कोर्टे—न. १ पक्ष्याचे वरटें; कोर्टे. २ रेशमी किड्यांचा कोबोटा. [सं. कोट; कोट]

कोट्टा—प. (तंजा) बीं; कोय; बाठा. [ता का. कोट्टे] कोट्य(ट्या)धीदा—िव. नवकोट नारायण; मोठा श्रीमंत; करोडपित. [कोटि+अधीका]

कोटय(ट्या)यधी—वि. कोटीच्या मापाने मोजण्या-सारखा; अपार; अगणित; अनंत. [कोटि+अवधि ]

कोटयानकोटी—िव. अगणित; अतोनात, 'जळत हृदय मार्से जन्म कोटयानकोटी ' -रामदासकहणाष्टक (नवनीत पृ. १७०). [सं. कोटि+अनुकोटि]

कोठ-पु. १ किल्ला. २ किल्याचा तट. कोट पहा. ३ कोठी पहा. [सं. कोष्ठ; प्रा. कोट्ठ]

कोठ-पु. १ मोठीं व वाटोळीं वकंदळ पडणारी इक्तपिती. २ गजकण; नायटा. [सं कुष्ट]

कोठचा — वि. १ कोठल्या गांवचा, स्थळाचा, ठिकाणाचा. कुठचा पहा. २ कोणता; कसचा. [कोठें.]

कोठडी—जी. १ वरांतील खोली; (विशे.) सामान ठेव-ण्याची कोठी. दालन; भाग, 'हरिविजयश्रंथ भांडार। छत्तीस कोठडवांचें परिकर ५'-ह ३६.२१६. २ (व.) कपाट; फडताळ. [सं. कोष्ठ; प्रा. कोट्ट; हिं. कोठरी]

कोठणे — िकवि. (प्र.) कोठ्न ? कोणत्या ठिकाणाहून ? को कोंठदार:—वि. (चांमारी) विशिष्ट प्रकारचा मारवाडी प्राणी. जोडा; हा मारवाडी कुणवी घाळतात. को

कोठनीस-पु. कोठावळा; कोठीवाला; कोठीवरीस अधि-कारी. [ म. कोठी+फा. नवीस ]

कोठपर्यंत - पावेतों - घर--किवि. कुठवर; कोणत्या ठिकाण-मुद्या-पह्या-मजलेपर्यंत ? (स्यल किंवा वेळ यासंबंधीं). [कोठें+पर्यंत ६०]

कोडपो-पु. (कु.) भाताची पेज गाळण्याचा हांबढ चौकोनी कोटंबा, भांडें; कायवट. कोटंबा पहा.

कोठं(ठ)बा--पु. कोटंबा पहा.

कोठंबी, कोठमी—की. पाण्याची डोणी; हंडा. [प्रा. दे. कोहिंब ]

कोठयाँ-बा-पु. (कों. गो.) कोठथा; एक प्रकारचे पर-देशी गल्यत. हें गुजराथेकडील खारवी मुसलमान वापरतात. याच्या व दक्षिणी गल्यताच्या बांधणींत फरक असतो. याचे धाकटें शीव व कलमी हीं ल्ह्यान असतात [सं. कोष्ठ; प्रा. कोड, कोड्य]

कोठला-वि. कुठला. कोठचा पहा.

कोठलें छें—िन. (कु.) बरेच दिवस सांठ्यास पडून राहिलें असल्यामुळें जुनें झालेलें (कापड).

कोठ(ठा-ठि) बळा—५. कोठनीस पहा. 'दाटी पुढील दारीं मागिल दारीं भाहे कोठिमधे कोठवळा।'-प्रल १६७. [कोठ-ठा-ठी+वाला] म्ह० चरवणाराचें बरवतें, कोठावळ्याचें पोट दुखतें.

कोठा—पु. १ कोठार; संप्रहालय; बखार; आगर; सांठवण (धान्य, पाणी, ६० ची). २ पोट; पकाशय. ३ (शिवणकाम) छातीपोटाचा भाग (शिवावयाच्या कपडयाचा). ४ बंद्कीतील दारु, कारंजाचे पाणी ६० चा कप्पा, सांठा. ५ पक्ष्याचे बरटें. ६ (व. ना.) गुरांचा गोठा. ७ हुंडीच्या ज्या घरांत रकमेचा आंकडा लिहितात तो. ८ निळीचा रंग तयार करतांना निळीचीं झांडें ज्यांत भिजत टाकतात तो हौद. ९ पानाच्या डच्यांतील पानें ठेवण्याचें पुड. १० कोष्ठक; सदर; स्तंभ; रकाना. ११ ( जंबिया ) जंबियाच्या खेळांत आपल्या हातांतील जंबियांचें जोडीदाराच्या चरगडीच्या खंडयांतृन (शिपींतृन) वंबीकडे फाडत येगें. [ सं. कोष्ठ; प्रा. कोष्ठ ]

कोठार-री — नकी. १ धान्यागार; कोठडी; खोर्लीतील किंवा भितीतील बळद; बखार; सांठवणीची जागा. 'की विश्ववी-जाचें कोठार।' – ऋ ३८. 'तेलातुपाचिया कोठारा।' – झा १६.३९५. २ पक्ष्याचें घरटें. [सं. कोष्ठागार; प्रा. कोट्ठार]

कोठारली—को. (इ.) घोणीच्या वर्गीतील एक लहान प्राणी.

कोठारी-पु. कोठनीस पहा.

कीठारें -- न. १ कोठार पहा. २ भूस बाहेर आऊं नये, वागविणें; काळजीनें जपणें. कीतुक शब्दाबरोबर बहुधा योजतात. म्हणून त्यावर लावलेल्या कडब्याच्या पेंढणा. [कोठार]

कोठायणें-विणे--अित. कोठें जातां किंवा कोठन आलात असे विचारणे. [कोठें]

कोठिंबा, कोठिंबी,कोठिंबे-कोटंबा पहा. [प्रा. वे.कोहिंब] कोठी-की. १ धान्यागारः संप्रहालयः वखारः खिजनाः होद: रांजण. 'पाण्याची कोठी एक मातीची.' - ऐराप विवि २९७. २ कारखानाः पेढीः तुकानः खोली. ३ सैन्याची दाणागोटवाची बेगमी. ' लष्कराची कोठी चालली-उतरली-आली-लटली ' ४ नळाचे पाणी सांठवन ठेवण्याची, किंवा बंदकींतील बाराची दारु रहावयाची जागा. ५ शर्रारांतील भाग (हे ७२. आहेत. ) ' आतां बाहत्तर कोठ्यांतील शुद्धि पिंडामध्यें '-मोल. ६ साळी वगैरे ठेवण्या-करतां केलेली बांबुची लांबट व मोठी कणगी. लोखंडी पत्रयाची पाटी, पींप. ७ मिठागरांतील चौकोन, खांचर. ८ एक प्रकारचें गलबत. ९ ( बाच ) भोपळा. १० सरकारी बाडा: मोठचा सरदार जहागीरदाराचा इमला; रेसिडेंटची कचेरी. (इं.) रेसिडेन्सी. 'साहेबांनी महाराजांस-देवासकरांचे कोठीवर तम्ही का गेला होता-म्हणून विचारलें ' -विक्षिप्त ३.१७१. [कोठ-ठा] ०फरा-प्र. बसारीतील तांदुळांच्या नासधुसीबहल अजमास करून जास्त वसुरु केकेले धान्य. ० मार्डे-न. रयतेने किल्ल्यावर धान्य नेऊन देण्या**ऐवर्जी** त्यांच्यावर बसवलेला कर. **महाल**-प्र. सरकारी धान्याची बखार, कोठार. •बाला-पु. १ कोठवळा पहा. २ पेढीवालाः सावकारः व्यापारी.

कोठील-वि. कोणला ठिकाणचा ? कोठचा ? [सं. क ] कोठन, कोठोन-किवि. कोणत्या ठिकाणापासून-स्थळा-बेळेपासनः कुट्रन.

कोर्डे--न. (कों.) पक्ष्याचे घरटें. कोटें पहा.

कोठे-- किवि. १ कोणत्या ठिकाणीं. २ (जोर दिला असतां ) कोणत्याहि स्थळीं; कोणीकडेहि; कोठेहि, 'मीं तेव्हां-पासन एथेंच आहे. भी कोठें गेटों नाहीं ' ३ ( चुकीनें ) कथीं; केन्द्रा. 'मी कोठें ग गेलों, उगीच कां बोलतेस ? ' म्ह० 'कोठें इंद्राचा ऐरावत आणि कोठें शामभठाची तटाणी '=भत्यंत थोर व अत्यंत क्षद अशा दोन वस्तुंची तुलना कशी होणार? •कोर्डे-मोर्डे-किवि. कांहीं कांहीं ठिकाणीं. [ कोठें द्वि. ]

कोठ्या-पु. कोठी (अव. ) अर्थ ७ पहा. कोठा पहा. कोड-पुन. महारोग; रक्तपिती. [सं. कुछ; प्रा. कोड्ड, कोढ; हिं. कोढ; गु. कोड ]

कोड-की. खंडी; वीस (२० ही संख्या). कोडी पहा. कोड-न. १ (कान्य) कौतुक; लळा; लाड: करवाळण

'सकल शास्त्रां चाळीतां कोडें।' - ऋ ३८. 'अयातें अव्यक्त म्हणों ये कोडें।'-ज्ञा ८.१७९. 'पुत्र पहाबयाने चाडें। भण्डें मेद्रिन पाहतां कोडें। ' -मुआदि ४.३५. ( मुक्तरंगमाळा कोडें। रामरथा घातल्या ॥ ' - वेसीस्व ९.६८. २ (काव्यः) होसः उत्कट इच्छा; हांब; उत्कंठा (-ह्यांत हेकेस्वोरपणा, हट, तन्हे-वाईकपणा गर्भित असतो ). ३ (काव्य ) खेळाडूपणा; चैनी स्वभावः आनंदीपणाः मजाः गंमतः 'एक करताळिया बाज-बुनि । कोडें नृत्य करिती त्याजपुढें ॥ ' भ आधर्य, आनंद नवल, उत्पन्न करणारी गोष्ट. 'ज्याच्या शरीरबळाचे कोडा एकला लक्षांवरी दे झड। '-एमा १७.१३९. ५ कोडें; कूट प्रश्न; गृढ, 'को ऽहोड घालिती बुद्धिमंद। '-दावि २३७. ६ (ल.) संकट; कष्ट. ' कोडें थोडें तो करी नीर गोळा ।' -- अकक हरिराज मुद्रलायोंचे भाषांतर ३०. ०प्र विणे-कौतुकाने होस पुरविणे; लाइ पुरविणे; पाहिजे असळेली वस्त देऊन आनंदित करणे. 'आवडी धह्ननि कहं गेलों लाड । मक्तिप्रेमकोड न पुरेचि । ' –तुगा ८७६. ०कौतुक-तिक-न. लाड; प्रेमाचे लालन; उपचार. (कि० पुरविणें ). [ प्रा. दे. कुडढ: सिं. कोड़ ]

कोड-न. कायदेपुस्तक; काययांचा, नियमांचा संप्रह. ' लष्करी कोड कुणालाच नाकबुल नाहीं. ' - के २२।७।१९३०. 'पिनलकोडः. ' (इं. )

कोंड-- प. १ (कों.) गोल कुंपण; वई; गांवकुंसं. ' इंद्रिय-प्रामींचें कोंड। '-इश ३.२४२. २ शपथ घेणाराच्या भोंवर्ती काढलेलें वर्तुळ. ३ (गोटगा) गोटीकरितां केलेलें वर्तुळ; गल. ४ वर्तुळाकार वस्ती; खेड्यांतील एक स्वतंत्र वस्ती (ही एकाच जातीची असते); आळी: वाडी. ५ एकाच्या वहिवाटींतील जमीन. शेत. ६ (राजा. कु.) नदींतील डोह; (गो.) डबकें; फोंड; कुंड. ७ कोंडमारा; गुदमरा. 'बहू पाइतां अंतरी कोंड होतो । ' -राम करणाष्ट्रके ७. -स्त्री. कोंडी; बंद केलेली जागा किया घर; तुरुंग. • डाघ-पु. (गोटचा)कोंडीचा डाव: यांत निरनिराळीं घरें व रेघा आंखून खेळ खेळतात. याच्या उलट अगळडाव; यांत विशिष्ट गली सांगुन खेळ खेळतात. •पडणें-संकट येणें. [सं. कुंड; प्रा. कोंड ]

कोंडका-पु. लांकशचा ओंडका, गांठ. कोंडकें पहा.

कों डकी-की. १ बगीच्यांत पाणी सांठविण्याकरतां केलेला लहानसा खड़ा: होद. २ मिठागर. ३ भाताचे खीचर ( बांध बालन तयार केलेलें ); कोंडकें पहा. [कोंड]

कोंडके-न. १ (को. ) डोंगरांतील आडवळणाची जागाः ( मुल, देव, अिय वस्तु ६० ); आवड; मीज; नाजुक रीतीने | गुड़ा; दरी. 'पर्वताच्या कोंडक्यांत गांव असल्यामुळें...' –खेया

३७. २ बांध घातलेला बाफा ( पाणी राखून ठेवण्यासाठी ). ३ कोंडका, कोंडकी पहा. ४ खिटी; करेंने. कोरडिकें पहा. ५ (ओतकाम) भांडे चरकावर घरण्यासाठी लावण्याचा लांकडी ठोकळा. [कोंड]

कोडगा-पु. भींवरा; कोटगा पहा.

कोडगा-- प. लाया, बुक्क्या इ० चा मारः हुग्या मार. (कि॰ देण). -वि. १ मार खाहेला; मारलेला; खतखोर, २ निर्ुडिंग, निसवलेला; कोटगा; निगरगट. [का. कोहि=वेशरम; तुल • कोडण=माकड ] म्ह • लतकोडग्याची बलाय दूर, खाता पायपोस जाजा नूर. -गेखाऊ-वि. जो नेहमीं हुग्यामारखातो पण दुर्गुण सोडीत नाहीं असा. - गेला-वि. कांहींसा कोडगा: हरी.

कांडण-की. कोंडण्याची जागा; गोठा; कोंडवाडा. [कोंड) कौडणी-की. (कान्य)कोंडलेली अवस्था; गुंतून,अडकबून. पडलेली, बंदिस्त स्थिति; ग्रंतून, बांधून पडणें ( शब्दशः व. ल. ) 'ऐशा विचाराच्या घाछनि कोंडणी। काय चकपाणी निजलेती।' [कोंड]

कांडिंग-- उकि १ चोहों कडून प्रतिबंधांत आणणे; अडकून धरणें; अडविणे; बंद करणें (माणुस खोलींत घालुन, नदींस बांध घालुन १०). २ (ल.) घोटाळ्यांत घालगें, भागणें: गांगरविंग: कुंठित करणें; निरुपाय करणें ( वाद इ० मध्यें ). [ कोंड ]

कोडत-न-न्यायदेण्याची जागा:न्यायालय:कोटै. 'कोडतां तनहि मराठी भाषा काढण्याचा सरकार यत्न चालवीत आहे हें अगरीं गेर आहे.'-नि ४. [ ई. कोर्ट ]

कोडतसांव-- प्र. (गो. ) पैल्र.

कांडता-ते--पन. १( वे. )( शेती ) हातांनी हेटें ( देकळें ) फोडण्याचे इत्यार. २ ( सुतारी ) ( वे. ) लांकडी ठोकणी; हात-वडा. [का. कोडति]

कोडपण-अिक. (ना. ) मारण; शिक्षा करणे.

कोडबा-वि. कोडबी वल्हवणारा. कोडबी पहा.

कोडबॅा-9. (गो.) नदीकिना-यावर उगवणार गवत.

को खबी-की. (की.) उलंडी असळेली मोठी होडी. (प्रा. को हिंब ]

कोडबुळें-बोळें, कोडबळें---न. भाजणीच्या पिठाचें, तेलांत तळून वर्तुळाकार केलेल खादा. [का. कोड=शिंग+बळळी= वेली ? ]

लांकडी पात्र. कोटंबा पहा.

कोडम-न. (व.) कोनाकार लांकड.

कींडमार-रा-पु. १ कोंड्न ठेवृन मार्गे; लहान खोलीत वालन गुदमरविण. २ भांडणांत, वादांत, चढा ओढींत, प्रतिपक्षीयाने केलेली अडवणुक, कोंडी. ३ संकटांत, अडचणींत आणुन नकोसें करणे; ४ चहुंकडून कोंडल्यामुळे होणारी अवस्था; अगतिकत्य; क वंबणा. [कोंडमें+मारणे ]

कां(क) इय - श्री. (गो.) शिप्याची जात.

कोडली-ली. (चंदपरी) गाडगें; मडकें.

कोंडलें-न. (क.) पातळ पदार्थ राहण्यासाठीं सभीवार भात इ० पदार्थ लावन ज ताटांत (जेवतांना ) अळे करतात तें: कुंड. [सं. कुंड ]

कों इवरा—वि. (राजा. ) खोल; खोलगट ( भांडें इ० ). िका. कोडे; हिं. कोडना≔खोदणे+वरा प्रत्यय ]

कोडवॅलॉ—वि. (गो.) इ.इ.

कोंडवाड-नन्नी. (कों.) गुरांचा गोठा. कोंडवाडा पहा. कांडवाडा--पु.गुरें कोंडण्यासाठीं केलेली कोंडी ;गावांत अगर शेतांत शिरून नासाडी करणारी गुरें कोंडून ठैवण्याची सरकारी जागा; गधेघाट; शांच्या सुटकेसाठी मालकाला रोजचा त्यांचा सर्च व दंड भरावा लागतो. [कोंडणे+बाडा ]

को डवादीने-- किवि. प्रत्येक बस्तुची किंमत न टरवितां सरसकट कोडीची किंमत ठरवृन (देण, घेण ). [कोडी+वादी]

को ह्वाच-की. कोरडी, कोरडवाह जमीन; केवळ पाव-साच्या पाण्यावर भवलंबुन असलेली जमीन; पाणथळ किंदा बाग।ईत नव्हे अशी जमीन. [कोरड+वावर]

कोडवाळ--श्री. (गो.) कडू मासळी; कडुवाळ. [कोड= कड्+बाळ=बाळलेली ( बोंबील ) ]

कोडवी-की. (कु.) एक प्रकारचे झाड.

कोंडळ-सी. एक धुडुप, वनस्पति.

क्रींडळी-- बी. लांकडी फावडें; धान्य मळतांना पातींतून उड़न गेलेलीं कणसे गोळाकरण्याचे साधन.

कोंडळें--न. कडें; वर्तळ; कोंडाळ. 'मग जमदमीने विचा-रिलें। मृत्तिकेंच कोंडळे केलें। '-कालिकापुराण २२.२६. [कोंड+ आळ 1

कोंडा--पु. १ धान्याचे भूस, सालपट, तुस इ०. 'देवा कळणा अथवा कोंडा। '-तुकाराम (नवनीत पृ. ४४८.) 'कार्ष्णि म्हणे वायुपुढें जिर काय टिक्त असेल कोंडा या। '-मोभीध्म १०. ४४. २ (ल.) ताप निघाल्यानंतर अंगावरील निघणारा एक प्रका-रचा भुसासारखा पदार्थ, सालें, मळ. ३ खपली; पापुदा. ४ चिवा; कोडबो-चो--प. भात ( धान्य ) ठेवण्याचें, होडीसारखें एक लहान प्रकारचा बांबू. [ का. कोंडे-गोंडा, तुरा ? ] - उत्पाचा मांडा करणे-१ अगदी निकृष्ट परिस्थितीतृहि चांगलें कार्य करून दाखविणे; साध्या गोष्टीच्या मदतीनेहि चांगल्या गोष्टी फरणें.

२ (ल.) अडून न बसेंग; गोड करून घेगे; समाधानी राहाणें. ३ सुप्रणपणा अंगीं असर्जे. ०पाऊस-यु. पावसाची बुरबुर, रिपरिष; केवळ तुषारयुक्त पाऊस पडणें. •पाणी-न. अन्नपाणी. 'नका दें तिळमात्र कोंडापाणी ।'-ऐपो २३५. ० मोंडा-प. १ कोंडा, मूस इ० पदार्थ, २ ( ल. ) कोरडें, नीरस, वाळलें अन्न; कदमं. कोंडा- ? कोयंडा (दाराचा ) पहा. २ (तंजा ) मल्याळी तन्हेची वेणी व तिचा साज. [ता. ]

कोंडाळणे-अक्रि. १ गरगर फिरणे; सैरावैरा धांवणे; कोंडलेल्या जागैत इकडे तिकडे फिरणे; बाहणे (बारा); ६ घिरटेशा घेत जाणे; बाताहात होणे; उधळणे ( गवताच्या काडचा, बुळ ); ३ भोंबरे करीत बाहुणें; गिर्क्या घेत जाणें (नदी ). ४ घोंटाळणें; गांगरणें ( मन ). ५ पुढेंमारें जाणें; सैराबैरा धांबणें (निविद्य अरण्यांतल्या प्रमाणे ) ६ (ना. ) कोंदणें; गुदमरणें. [कोंडणें प्रयोजक]

कोंडाळे--न. १ वर्त्रळ: वेटोळें: वाटोळी जागा; आळें. २ माणसांनी वर्तेळाकृति बसणे; भोवती बसणे. ३ थालिपीठ; कोडोळें ४ (गो. ) आळे. [कॉड+आळे]

कोडिसवाणा - णी - णें--वि. सुंदर; मनोहर; कौतुक-बाणें; ल्हान; गोजिरवाणें. 'ऐसी मूर्ति कोडिसवाणी कृपा। कह्नि होसी विश्वह्नपा।'-ज्ञा ११.२९१. 'परि लेंकहआंचें बोबर्डे बोलर्णे। मायबापां कोडिसवाणे। '-दाव ४०७. 'ठिसलें धुंदरें कोडिसवाणी। ' -वेसीस्व ७.५७. [सं. कृटसम; कोडिस+ वाणें 1

कोडी-की. विसांची संख्या; खंडी (कापड, लोखंडी पन्ने, बांगडचा इ॰ मोजतांना योजितात), ' इंगरेजी तरवारा उत्तम कोडी '-पेद ८.५२. [तुल० सं. कोटि; ते. कौडिग=२०]

कोडी — स्री. १ कोटी; शंभर लक्ष, 'जे वर्षशतां चिया कोडी। '- जा ६.४६५. ' तेथं तेहतीस कोडी। देवांची वसे पर-वडी। '-कथा ७,११,१०८, २ अनेक पंक्ती, 'आनंदें डोलित कोडी। विमानाचिया।'-ऋ ३६. ३ प्रकार; तन्हा. 'कोडीओ असंख्यात कळसु । जेथें मिर्वती गगना। '-धवळे १५. ४ ( भूमिति ) उंची; खोली. कोटी पहा. [ सं. कोटी ]

कोडी-वि. रक्तपित्याः कोड झालेलाः महारोगी. ०खाना-प्र. रक्तपितीवाल्यांचे वसतिगृह, [कोड]

कोंडी-सी. १ कोंडलेली जागा; कोंडवाडा. २ ब्राह्मणीना दक्षिणा देण्याचे बेळीं त्यांना बसण्याकरितां केछेलें आवार: रमणा. 'लमांत कोंडी करून दक्षणा देतात. ' ३ (आटवापाटचा ) गडी जेथें दोन्हीकडून अडवून धरतात ती पाटी (पाटीवरचा जाती। '-ज्ञाप्र ८२३. [कोंदण] गडी व मुरंदुरया यांनीं अडविकेली ). ४ नदीच्या बंधाऱ्याची जागा. ५ ( कों. ) मीठ बनविण्याचीं लहान मिठागरें. [ कोंडणें ]

कोंडी-जी. (बे.) (सोनार) सरीचा अथवा हुशीचा भाग. कोंडींब-वि. १ कोंडलेलें; बंद केलेलें (पाणी, बारा, जागा ). २ वंदींत ठेवलेला (माणुस, प्राणी ). [कॉंडणें ]

कोडळें, कडवळें--न. ( ब. ) क्टब्ळें, कोडबोळें पहा. कोड-की. (गो.) चिरीमिरी; वानगी.

कोइ-- प्. (बे.) कात.

कोर्ड-न. १ (कान्य ) अडचण; कोंडमारा; पेंच; संकट. कोडें सांकडें संकट। नाना संसार खटपट। '-दा ४.३.६. २ कृट स्थळ; गुढ प्रश्न. 'भाजि फिटलें माझे कोडें '। -तुगा २२४०. ३ कुवेडें; जादुटोणा. [ सं. कूट ] **ंउलगडणे-**समजणें; कळणें; शंकानिरसन होणे. 'तुम्हांस कोडें हें उलगडलें तर बरेंच काम शालें. ' -दि ४.५७. ० वर्म-न. कपटवृत्तिः कुटकर्म. ' कासया करावें कोडेंबर्म। सत्यधर्म लपवृती। '-भवि १४.१४.

कोडं--न. १ पणती (मातीची); दिवेलावणें. २ डांक लावण्याच्या वेळी उपयोगांत भाणावयाचा समईबजा दिवा. [ सं. कट=मडकें; का. कोडे=खापरी भांडें ]

कोंडे-न. (कों.) पाणसाप (बेइक खाणारा.) [कोंड] कोंडेकड-न. (कुलावा) नवीन तांदुळाच्या कोंडचाचे ल्हान पापड (केळीच्या सोपटाच्या किंवा कोहळचाच्या पाण्यांत पीठ भिजवून करतात ते ). [ कोंडा ]

कोडेल-वि. (व.) कोड आल्यासारखें अधूनमधून; तुटक तुटक; एकसारखें नसणारें. [ कोड ]

कीं हो-पु. (गो.) १ बांबू. २ जमीन मोजण्याचे माप. कींडा

को(कों) होळे -- न. १ थालिपीट (भाजणीचें ). २ कोंडाळें पहा.

कोड्या-द्वा, कोढी-वि. कुष्टरोगी; रक्तपित्या. 'जैसा कोढी आपुला हाती। वारंवार लक्षित।' –मुरंशु २६०. 🚜० कोढयाचा कोढी होईल न होईल पांच डाग तरी घेऊन उठेल. [कोड]

कोंड्या-द्वया-पु. माडी, ताडी ठेवावयाचा भोंपळा. हा ताडीच्या झाडाला टांगून ठेवितात. [कुंडा ]

कोड्या-५. एक झार.

कोंड्या मुरूम-प. भुसभुशीत, ठिसूळ मुह्रम. [कोंडा+ मुख्य ]

कोड--पु. रक्तपिती. कोड पहा.

कौंड--न. गांवकुमूं; कौंड पहा.

कोंड-न. १ कोंदण. २ (ल.) खोल. 'डोळे कोंडनी

कोंद्वा-सर्व अर्थी कोंडा पहा.

कोढी-ा. ( ना. ) हृही; दुरापही. [ कुढा ]

कोंडी-की. १ मिठागर; खांचर. २ कुंडी, कोंडी पहा. कोज-सना. १ प्रश्नार्थक सर्वनाम: अज्ञात माणसासंबंधाने विचारतांना योजतात. २ कोणती: किती. 'तेथे या कांबिटाचा गरिव गुण किती ? प्रीढिही कोण येणें ?। '-आसी ३२. ३ किती तरी; फार: अतोनात. ' त्याचें मत बळवावयास मला कोण प्रयास पडले ? ' ४ काय ? ' तम्ही हा उद्योग करतां याचा विषय कोण ? ' [सं. कःपुनः; प्रा. कोउण; अप. क्वुण-कवण] कोणाचा कोण-(अज्ञात माणसासंबंधी माहिती व त्याच्या नात्यागोत्यासंबंधाने माहिती विचारतांना ) लांबचा नातेवाईकः बळेने संबंध जोडलेला. ( यःकश्चित, फालत् माणसासंबंधी योज-तात ). इह कोणाचा कोण पितळाचा होन, सांपडला तर शोधतो कोण ? ०एक-सना. १ कोणी तरी एक. २ विशिष्ट किंवा एखादा माहीत (मनुष्य, वस्तु), श्चा-ता-वि, १ दोन वस्तंपैकी कोठला. २ जो तो: विवक्षित. 'तम्हांला या घोडगां-तन कोणता पाहिजे तो घ्या.' • जाणें-कोणास ठाऊक, माहीत; न कळे बुवा. • ताका-चाका-प्रसीन. हवा तो: पाहिजे तो. कोणताहि ( एकवचनी व अनेकवचनी प्रयोग ). 'दोन्ही वटि सारखे भाहेत. कोणताका घेईनास. ' •त्या झाडाचा पाला-कसपटा-प्रमाणे लेखणे. 'नवरा म्हणजे कोणत्या झाडाचा पाला!'-सु ३५. ॰त्या तींडाने-नाकाने-न शरमतां, न लाजतां, उघड-पर्णे, उजळमाध्याने कसा (प्रश्लार्थक) 'तो या गांवचा देणे-दार आहे तेव्हां तो कोणत्या तोंडानें येथे येईल. ' 'मार्गे तशी प्रतिज्ञा करून भातां त्यांकडे कोणत्या नाकाने जाऊं ? ' •त्यास्ती-कोणास ? ' येणें कोणत्यासी रॉख दिंछ । '-ब ५०३. •पदार्थ-य:कश्चित : निय: त्याज्य: क्षद्र. ' कोणपदार्थ स्त्रियांच्या जाती । अपवित्रा दुष्टिणी । पति असतां ब्यभिचारिणी । ' -पला ४३. • य-(गो.) १ कोणीहि. २ कसाहि. • स्ना-वि. कोणी तरी: फलाणा; बोल्णारास माहीत नसकेला. 'तुम्हांला कोणस हाक मारतो आहे. ' [कोण+सा=सारसा ]

कोण—पु. कोपरा; कोन. 'तुझ्या स्वह्मणच्या निजस्थानी । आकाश लोपलें एके कोणीं। '—भारा बाल ११.१७०. 'तृजा प्रताप बसला लपोन जाजनि काय कोणाला ? —भक्तमयूरकेश पृ ४. [सं. कोण] ॰पा—पु. (बे.) कोपरा; कोना. ॰पिका—पीक-वि. कोप-यांत अगर वर्शत पिकलेला (आंबा, फणस इ॰). यांच्या उलट वर्षिका ( झाडावर पिकलेला). ॰श्चिंदु—पु. कोनाच्या बाजू अयांत मिळून कोन झालेला असतो तो बिंदु. —महुमा ३.

कोणर्गे—न. (कों.) मोठ्या फांदीवर लागलेलें मधार्च पोळे. कोंगें. कोनगें पहा.

कीणप-न, १ कुणप; प्रेत. १ ( छ. ) तुच्छ, गलिच्छ वस्तु. | 'बरीदे करमस्म कोणपा चा।' -मासी ३८. [ सं. कुणप-प्रेत ] कोणाक-सना. (क.) कोणाला.

कोणी—प्रश्नार्थक सना. कुणी; कोणी एक ? कोणीतरी ? कोणीहि ? 'नये ज्वाळ वीशाळ सप्तीध कोणी।' -राम १२१.

-वि. कोणी एखादा; वाटेळ तो; हवा तो. 'कोणी आझण सांगा, आमची हरकत नाहीं.' म्हु० १ कोणी कोणाचा गुरु कोणी कोणाचा चेळा. ' २ कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायांत नाहीं. (अंदाधुंदी, गोंधळ या अर्थी). [कोण] ०एक-वि. कोणता तरी; कोणीहि; अमुकच नव्हे असा; हवा तो. ०क छणं-क छून-किवि १ कोणत्या ठिकाणाहून-दिशहून-वाजुकड्वन ? २ कसहि; कोणत्या हि प्रकारें. ०क छे-किवि. कोणत्या वाजुळा, दिशेळा, ठिकाणीं. कोणीका-सना. हवा तो; पाहिजे तो. 'कोणीका औषध देईना! गुण आल्याशीं कारण.' ०तरी-सना. १ कोणीहि; कुणी-तरी. २ यःकथित; नाळायक; भिकार.

कोणे—न. खोली. अंतर्गृह. [का.] •कोणीं-किवि. प्रत्येक कोप-यांत; अडचणींत. कोनी पहा.

कोर्णे— न. गुरांच्या कानांत होणारा एक रोग. यामुळें गुरांच्या कानांतून पाण्यासारखा पू वहात असतो.

कोणेयक, कोणेक—कोणीएक पहा. 'कोणेक विरळ यातें बदती तत्त्वझ पति भनायांचा।'-भक्तमयुरकेका पृ. १४.

कीण्या-पत. कवण्या ? कोणत्या ? 'विश्कें असावें कोण्या गुणे. '-दा २.९.१.

कोण्हा—प्रश्नार्थक सर्वनाम. कोणास; कोणाला ? 'सांगार्वे कोणें कोण्डा।' -रामदासी २.१७४.

कोण्डी-कोणी पहा.

कात-न्त्री. (इ.) कुवत; शक्ति. [अर. कव्वत]

को(कों)त—प. १ माला; त्याचें फळ. 'घार्यीं कोत न जिरे।' – एमा १२.५२८. 'घार्यींचा कोत न जिरे।' – एमा १२.२५०. २ (बे.) वेळूचा, बांबूचा कोंब; चिक्रें. – न. (कों.) माडाच्या किंवा ताडाच्या पोयीचें अप्र; गाभ्याचें टोंक (टोंक कायून नंतर त्यांतून रस काडण्यासाठीं तेथें मडकें लावतात). [सं. कुंत=भाला; का. कोंत] कांती–की. भाला; एक शक्तः 'लांगूल सागर कटारें। कोतकांती ईट तोमरें।' –कथा ३.१९. १४. ककारु–कर-पु. भालाईत. 'सेले सावळे कोतेकर।' – एहस्व ५.१३.

कोतमीर-रीब-की. (कुण.) कोथिबीर पहा.

कोतल्ल-वि. १ (व.) रिकामें; राखीव. २ जरूरीपेक्षां जास्त. -प्र. कोतवाली थोडा. शृंगारलेला घोडा (सिरवणुकीचा) 'कोतल नर कोतवाल वारण मगनमस्त किल करित।' -ऐपो २००. :स्वारीत कोतल वर कोणी आहत न होतां...' -ऐरापुप्र 5.५१०. [हि.]

कोतबार--प्र. कोतवाल अर्थ ३ पहा.

कोतबाळ-प. १ मराठी साम्राज्यांतील नगररक्षकांचा मुख्याधिकारी; शहरचा मुख्य संरक्षक अधिकारी; फौजदार; पोलीस सपरिटेडेंट: कोंकणांत सब-इन्स्पेक्टरला कोतवाल म्हणतात. हर्लीच्या याच्या कामापेक्षां मराठी राज्यांत याला कज्जे तोडणे, बाजारांतील बस्तंचे भाव ठरविणे, खरेदी-विकीचे दस्तऐवज नोंदणें इ० कार्से असत. २ (बडोदें, काशी) गांवांत जेवणाचे अथवा इतर समारंभाचे आमंत्रण करणारा अधिकारी: बोलावणेकरी. 'निमंत्रणे करण्यास कोतवालास यावी. -ऐरापुत्र ९.४५९. ३ (व.) सरकारी काम करणारा गांवमहार. ४ नित्योपयोगापेक्षां ज्यास्त संप्रह केलेला पदार्थ, कोतल पहा, ५ स्वारी इ० पढ़ें शोभेकरितां चालविलेले घोडे; कोतल; कोतवाली घोडा. ' कोतवालतेजी धांबा घेती।' -ऐपो ११. ६. (ल.) शोभेसाठी वापरावयाचे अलंकार, कपडे इ०; ठेवणींतला पदार्थ; वस्तु. [सं. कोष्टपाल; प्रा. कोष्टवाल **फा. कोतवाल ] उहर १ उलटा चोर कोतवालाला दंडी. २ (गो.)** कोतवाला आर्थी चोरा बोंब. सामाशब्द- ०घोडा-प. मिरवण-कीपुढ शंगाह्न चालविलेला घोडा; कोतल; कोतवाल. [हिंदी] चावडी-स्री. कोतवालाची काम करण्याची सरकारी जागा. कचेरी, हपीस.

कोतवाली—स्त्री. १ कोतवालकवेरी; कोतवालाचा कार भार, खातें. २ शहरजकात; बाजारपटी. ३ (वा.) पोलीसचौकी; नाकें; चावडी. 'सहा महिने पायांत विख्या टोक्वन एकेक महिना एकएक कोतवालीवर त्यास बसविला.' -विक्षिप्त १.८८ ४ कोतवालाचा खर्च भागविण्यासाठीं बसविलेले कर. -वि. कोत-वालासंबंधीं; फीजदारी. -चा पोषाख-५. सणाधुदीस घालाव-याचा उंची पोषाख; ठेवणीतील पोषाख. • पिंजरा-५. कंद-खाना; तुरुंग. 'कोणास वेशुद्ध होईपर्यंत मार देण्यांत आला व कोतवाली पिंज-याची भरती करण्यांत आली.' -विक्षिप्त १.७३.

कोता—वि. जहरीपेक्षां आंखुड; अपुरा; लांडा; त्रोटक; लहान; तुटका; कमती; तुटपुंजें; संकुचित. 'हें प्रमाणिह येथें कोतेंच पडतें!'—िन २१२. 'आमच ज्ञान किती कोतें आहे पहा.'—गीर २४६. [का. कोताहु: सि. कोताही] कोताई—ही-की. आंखुडपणा; अपुरेपणा; कमताई; तोटा; कोतेपणा. 'वसूल घेण्यास सख्ती करितां कोताही केली नाहीं.' –ऐटि ५.११. [का. कोताही]

कोतार-न. (कु.) वर; भांडण.

कोतियाळ—वि. कोयता (शस्त्र ) घेतलेला (वीर ). 'येक भावती भागळें। लोहागळे कोतियाळ । फरशधर ॥ ' –कालिका २२.७. [कोयता] कोती--की.वरी(धान्य)ची एक जात; हिचा दाणा पांढरा असतो.

**1998** 

कोते- अंदेश--वि. अदृश्दिष्टः; अविचारी. 'आपण खार्विद् समीप असतां कोते-अंदेशांनीं उपद्रव बावा हैं ठीक नाहीं.' -दिमरा १.२२७. [फा. कोताह+अंदेश]

कोतिक(का)र-रु- पु. भालाईत. कोतकार पहा. 'पैले कोतिकारां। जबिलकें चाला।' –िशशु ५६४. 'कोतिकारां सुटला पछ।'-उपा १६०८. 'सेलेसाबले कोतेकर। धनुभैर पायांचे।' -एरुस्व ८.१३. [सं. कृंत+कार]

कोतो--पु. (कु.) पाणी काढण्याच्या लाठीचा कोळंबे अडकविण्याचा बांबु; माणगा. [का. कोड=बांबुची नळी]

कोत्त-पु (तंजावरी) जुडगा; घोंस. [का ता. कोतु] कोत्ता-पु (तंजावरी) गवंडी. [ता. कोलुतुकार]

कोथ—न. (शाप.) सडणें; कुजणें. ( ई. ) डिकांपोझिशन. –शिल्पवि १०१.१०२. [ सं. कुथ्≔कुजणें ]

कोथंबरी - बिरी - चीर, कोथंबरी - बिरी - बीर, कोथंबरी - बिरी - बीर, कोथंमीर, कोथरीब — की. १ धन्यांच रोप. हें उगवृन कोथं-वीर होण्यास १५ दिवस लागतात. धने करावयाचे असल्यास ५-६ महिने लागतात. कोथंबीर कोंबळी असतांना तिचीं पाने व दांडे भाजीपाल्यांत घालतात. यांचा एक विशेष स्वाद असतो. धने मसाल्याच्या उपयोगी आहेत. (बा.) सांबार. २ धने. [सं. कुस्तुंबरी) प्रा. कुत्युंभरी। ०भात-५. (कों. कु.) भाता(साळी)ची एक जात. ०देवी-की. (अव. कोथंबि-या) देवीच्या रोगाचा एक प्रकार. याळा कथंबिरीच्या दाण्याच्या आकाराचे मोत्यांचे घोस जोडलेले असतात. कोथंबिरी यांसवाळी। १ — अकक भस्मासुराख्यान ३१. 'बोंड बाळथा कोथंबिरीबाळया बहुत सुंदर।' — अफळा ५५.

कोधळा—प. १ मोठें पोतें, थेला (धान्याचा, दाह्या). 'माझ्या हातांतली चूड इयल्या कोधळयाला लावली कीं पुरे!'-स्योंद्य १०६. २ मोठा माणग्याचा कणगा, पालटें (धान्य ठेवण्याचे); मध्यें हंद व वर निमुळतें, सामान्यतः एका प्रकारच्या वरणीसारखें, धान्य वंगरे ठेवण्यासाठीं केलेलें मातीचें भोडें. 'जेसे धान्यें कोधळेयामध्यें साटिवती।'-ऋ ७५. टीप. १ पोट (पक्षाक्षय); पोटांतील कोठा; पोटांतील कोठ्याभोंवतालचें मांसाचें आवरण. ४ शरीरांतील कोणतीहि पिशवी, कोश. जसे—अनाचा कोथळा; मूत्राचा कोथळा; मळाचा कोथळा. 'पोटीं दक्षिणभागी मळाचा कोथळा।' ५ भोत (उद्यीचा); खोळ; अन्ना. ६ पोट; भोंसकल्यामुळें पोटांत्व बाहेर पडलेंलें आंतडें. ७ जनावरें वितांना बाहेर पडणारीं आंतडीं, ग्रुक्षमाम

८ कबंध: धड. ' मस्तक कहानिया भिन्न " कोथे अ मुमी पाडिले. ' -मुबन १४.४९. [सं. कोष्ठ+सः प्रा. कोत्यस ]

कोशळी---स्री. १ लहान कोथळा;रांजण; मातीची कणगी. इतर बहतेक अर्थ कोयळगाप्रमाणे. २ (व.) हावरी अथवा तिळाच्या झाडांची गंजी. ३ (व. ना. ) महारूक्ष्मीचा मुखवटा बस्विण्याकरता केलेली मातीची वाटोळी व पोकळ उंच बैठक; खापराचे धड.

कोशळी-- ही. मुंबई ६ मणांची गोणी. ६७२० सुरती भारांचे वजन. -मंब्या १०५.

कोशा-पु. (कु. ) पाणी काढण्याच्या लाठीच्या कोळं-ब्याची काठी: ओक्तीची काठी, कोतो पढा.

कोशेंमेथे-न. (कीं.) धने, हिंग, मेथी इ० जिन्नसांचा समुच्चय. [ कोथिंबीर( धने )+मेथ्या ]

कोधोर-रं-न. एक प्रकारचे गवत.

कोंड -- जी. भाजलेले तीळ कुटून त्यांत गूळ घाळून तयार करणे. २ कोदा उपसणे, करणे. कोदा पहा. केलेल पुरणः लाह इ०. 'तिळाच्या कॉदेची पोळी.'-पाक ५४.

कोंद्र--पु. (व.) तांदुळाचा कोंडा. [कोंडा]

कोंद(दा)ट-वि. चोहाँकडून हवा येण्यास प्रतिबंध अस-लेली: भाडोशाची: कॉडमाऱ्याची (खोली, जागा ). [कॉदणे ]

कोदंड-न, १ धनुष्य. 'आतां कोदंड घऊनि हातीं। आह्रढ पां इये रथीं। ' -ज्ञा ३.१८९. २ (ल.) भ्रकोदंड; भुंवई. ३ ( ल. ) मोठें संकट ( रावणाच्या छातीवर शिवकोदंड पडल्याने तो कासावीस झाला त्यावहन). रामकोदंड पहा. [सं.]

कोदंड—वि. उद्धरः दांडगाः भांडखोरः वेपर्वा.

बटक, जेडा. 'सौंदर्य हें साधुशृत्तीच्या कोंदणांत अधिकच सुंदर दिसतें. ' -नीति ८६. २ रत्ने बसविण्यासाठीं काढलेली सोन्याची तार किंवा पत्रा. [कोंदण: तुल० का. कुदन=सोने ] •पटटी-स्ती. कोंदण बसविण्याकरितां तयार केलेली सोन्याची पटी, पत्रा.

३६.५४. 'नादें अंबर कोंदरें '-भूपाळी ३०. २ बंद होणे; छिद्र, भोंक बुजेंग. 'पडशार्ने नाक कोंदलें. '

कोदया—पु. (व.) कुंड (भांडें) [कोडी ?]

**कोदरा**—वि. (नंदभाषा ) चोरटा. 'तो दन (मनुष्य) कोदरा आहे. '

कोडा--- प. हलके व घाणीचे काम: काबाडकप्राचे काम: कुत्तेत्रांशी. बहुधा अव. प्रयोग-कोदे. (कि॰ करणें; निपटणें; उप-सर्णे; कर्णे; पडणे अकि. ). उदा॰ 'बाळंतपणाचा-दुखणेक--याचा-पोरांचा-म्हाता-याचा-संसाराचा-चाकराचा कोदा मी उपवर्तो. '[ क्षद्र ? ]

कोंदाकोंदी-की. दाटी: खेंचाखेंच: भीड: गदी. ' मामा-रींचि कोंदाकोंदी।' -हा १५.१५६. [कोंदणे]

कोदार-की. विपुलता; पूर्णता; दाटी. 'कपूरकेळीची गर्भ-पुरें। उक्तलतां कापुराचेनि कोंदारें।'-क्का ११,२५०. -वि. कोंदर पहा.

कोदाटणे - अकि. गच भरणे; एके ठिकाणी गदी करणे: ठांसून भरणे; कौंबणे. 'तेजें कोंदाटलिया दिशा। जयाचेनि।' --ज्ञा १.१३९. 'कोंदाटले पुढें ।परब्रह्म सांबळें।'-तगा २२४०. –अक्रि. कोंदर्णे पहा. [कोंदर्णे ]

कोदा(द)वर्णे—अिक. १ (कुण. राजा. कु. ) गुदप्रक्षालन

कोंदी-सी. कोन; भिंतीची सांध किंवा जोड. बहुधा सांधी-कॉदी असा जोड शब्द येतो. [कॉंदर्गे]

कोदुर्णे-अफि. (कु.) ढुंगण धुणे. कोदावणे अर्थ १ पहा. कोद्रव, कोद्र-9. एक प्रकारचे इलके धान्य: हरीक. हे सर्व धान्यांतील इलके धान्य असन गरिबाशिवाय दूसरे कोणी खात नाहींत. हें कितीहि निकस जिमनींत पिकतें. [सं. कोद्रव ]

कोन-पु. १ कोंपरा. २ प्रस्तिः बाळंतपण (सा प्रसंगी स्त्री घराच्या कोपऱ्यांत-बाजुला जाते यावसून ). ' तिचा कोन-चांगला म्हणून लवकर बाळंतीण होती ' ३ बाळंतिणीची बह्रा. कोंदण-न. १ अलंकारावर रत्ने बसविण्यासाठी केलेले घर, खाटलें, भांडी कुंडी इ० सामान; बाळतें. ४ ( वे. ) देवण्याची, राहाण्याची जागा. 'देवाचा कोन '=देवघर, ५ ( यंत्र, भूमिति ) दोन रेषा तिरकस येऊन एका विदृत एकत्र होतात ती आकृति. याचे लघुकोन, काटकोन, विशालकोन असे प्रकार आहेत. (ई.) अँगल. [सं. कोण ] (वाप्र. ) वहोणें, निघणें-(व. ) बाळंत कोंदर्ण--उक्ति. १ जोराने आंत भरणे; दावणे; कोंवणे; होणे; प्रसूत होणे. (विप्र.) कोनी निष्यणे, कोन येणे-बाळंत खञ्चन, ठासुन भरणे ( धुराने घर, मेघाञ्या गडगडाटाने आकाश, होणे. हे प्रयोग सबैमान्य आहेत. 'मग ते गरोदर होऊनि कोनी आनंदातिहायाने मनुष्य ६०). 'हहीं दोहींचि परि संसार । कोंदला निघाली ' -पंच ४३. तंजावराकडे कोस्नी-घेणें, जाणें-अस असे ।'-ज्ञा १५.४७६. 'तंव अंगधारें कॉदली सृष्टी ।'-मुआदि म्हणतात. [फ्रॅ. जि. कुनि ] सामाशब्द- •कोंपरा, कोना-कोपरा-प. १ सांधीकोंदी: एका कडेची बाज: अडगळ: सहज लक्षांत न येणारी जागा. 'वस्तु कोठें कोनाकोपऱ्यास पडली असेल ती पाहन आग.' २ टेंगुळ; पुढें आलेला फुगीर (भाग ५ 'भितीला कोदर्शे—िक. (बे.) उदर्शे. [सं. कु=पृथ्वी+ह=िबदार्शे] कोठें कोनाकोपरा वाढला असेल तर छादन टाक. [कोन+ कोपरा ] कोन्याकोपऱ्याचा-वि. ? सांधीकोंदींतला; कोठला तरी. २ ( ल. )क्षुद्र; इलका. कोनटा-प. १ ( व.ना. ) कोपरा, २ घरांतील अंधारी जागा. [कोन हि. कनौठा ] कोनडा-ड, कोपट-वि. कोपिष्ट: रागौट: चिडखोर. कोपास चढणें-रागा-कोनाजा-दे-पन, सामान टेवण्याकरतां भितीत ठेवलेले छित्र, जागाः देवळीः गोखला. ०प.र.-न. ( कोनचे हीनत्वदर्शक रूप ) ९ कॉपरा. २ ( ल. ) एकीकडची, एकांताची जागा; आड बाजू. **०पञ्चा. कोनपा**-प. कोनपट पहा. ०**पालट**-प. १ दखर्गक=यास भागम पडण्यासाठी निजण्याची जागा बदलगें. २ व्याहेल्या मांजरीने आपल्या पिलांचे स्थलांहर करणे. [कोन+पालटणे] णिका-पीक-वि. कोणियका पहा. ०फळी-स्त्री. (कों.) दोन भितीच्या कोप-यांत बसविलेली फडी. ० बिंधू-पु. ( भूमिति ) त्रिकोणाचा शिरोबिद (ई.) ब्हरटेक्स. कोणबिद पहा. • मापक-प. कोन मापण्याचे हत्यार. (ई.) प्रोटॅक्टर. •वास्मा-प. (की.) बराज्या दोन पारुयांच्या सांध्यावर आढ्यापासून छपराच्या कोपऱ्यापर्यंत घातलेला मोठा वामा. • वृत्त-न. (ज्यो.) हैशान्य किंवा बायन्य वेधवलय किंवा वेधवृत्त.

कोन-- पु. (व.) कोंडा पहा.

कोन, कोनफळ-9न, एक कंद व त्याची वेल (हा कांदा गोराइसारसा असतो ).

कोनर्गे—न. (गो.) दरींतील तुरलेल्या कडवाला लागलेले मधाचे पोळे: कोंगें: मधाच्या पोळयाची एक जात: कोणगें.

कोनट, कोना-न्या-9. (कों.) कणव्यास निदाव्यंजक शब्द. [कुणबट]

कोनदोपर--न. (व.) कानटोपी; कान्होळे. [कान+ टोपर्डे ] .

कोनसो--पु (गो.) कॉपरा; कोन. [कोन]

क्रोना-स्या-- पु. १ कॉपऱ्याचा घडीव दगड. २ घराच्या आह्यावर किंवा कोनवाशावर घालण्याचे चापट कौल ३ कोन-बांसा. [कोन ] कोनात्मक-वि. कोनसंबंधीं; कोनाचे, कोना रमक अंतर-न. कोनाचे अंतर. वर्तळाच्या भागामध्ये मोजा-वयाचे अंतर; वर्तुलखंड.

कोनीक-सना (कृ. हेट) कोणाला ? [कोण]

कोर्ने -- न. हत्ती, उंट, म्हंस, गाय इ० जनावरांच्या-पार्यास, कानाला किंवा एखाद्या सांध्यांत होणारा एक रोग. कोण पहा. [कोन]

कोने बांधण-- कि. (माण.) अंबाडीच्या काडवांची जुडगीं, विंडे बांधेंगे. [का. कोने=साडाची फांदी, काटकी ]

कोन्टा--पु. ( ना. ) कोंपरा. कोनटा पहा. 'तो कोन्टयांत बसला. '

कोन्हे--न. मधाचे पोळ. कोनमें पहा.

कोप--- पु. १ दुस=याच्या अपराधामुळे आपल्या अंत:कर-णाची होणारी रागीट वृत्ति; राग; क्रोध. 'तुमच्या कोर्पे कोर्ठे बावें।'-तुमा ११६५. २ प्रकोप पडा. 'पिल-वात कोप.' एंडा: रुंद तोंडाचें भांडे. [सं. खर्पर]

वर्णे; कोघ येर्णे; संतापर्णे. 'गांगेय कोपा चढला कसा रे।' -वामन. भीष्मप्रतिज्ञा १०. [सं.]

कोप-पुन. १ कुजलेली, गंबलेली, किडलेली, वणाची जागा (फळ, काष्ट्र, पाषाण इत्यादीची). २ (सामा.) दोष: विकार: ब्यॅग. [सं. कुपृ]

को(को)प-पी, कोपट--श्रीन. १ झोंपडें (शेतांतील गवत पानांचें ); खोंपटी; कुटी; मांडव; मंडपी. ' तैशी जीवसी कोंपटी धरूनि अके।'- ज्ञा १३.७८५. 'कोपटें आणि धवळारें।' -एभा १४.२३२. २ (ल.) घर. 'तेण हरहरां जळति कोंप-टिआं। स्वर्गादिकांचिआं। '-शिशु ९१३. 'लावि आंत ठाऊनि कोपट। ' -अमृ ४.४. 'म्हणौनि मठाचे दारि कौंपि कहनि असावें. ' -पंच १.२८. ३ (ल.) शरीर. ' काय करू उपचार । कोंप मोडकी जर्जर ।। ' -तुगा ६८२, का. तळ कोप्प=खोपटी, खेडें।

कोपर्णे-अकि. रागावणें. 'परिकोपेल त्रिभवनपति । ' [कोप] को को)पर-पु. भूजा आणि हात यांच्या मधल्या सांध्याचे मागील टोंक. [ सं. कृपूँर; प्रा. कोप्परे; गु. कोपरियं ] (वाप्र.) कोपराढोंपराने करणें-(बायकी) कसे तरी कहन कष्टानें, आयासाने (घरकाम) करणे. कोपराढोपराने चालणे, जाणे-मोठ्या नेटानें संकटांतून तह्नन जाणें; कसेंबसें काम पुरे पाडणें (कम-जोर, अशक्तता असतांना). कोपरापासन हात जोडुणें-अति कळवळयाने विनविण. कोपरापासून नमस्कार-१ वरील अर्थ २ संबंध नसावा अशा अर्थी. 'असल्या नाटक्यांना कोपरा-पासून नमस्कार असो. ' मह० १ मक सांपडलें महणून कोपरानें खणुं नये. किंवा २ मऊ-नरम लागलें म्हणजे कोपराने खणणें≔ गरीब मनुष्य सांपडला म्हणजे त्याचा फार फायदा घर्गे. सामा-शब्द- • काश्री-स्री. वांकड्या पात्याची काश्री. शस्त्रकियेत हिचा उपयोग असतो. •ख(खि)ळी-स्री. १ कोपराने मारहेली इसणी. द्धसकणी.(कि. मारणें; येणें ). २ कोपराने पाडलेला खळगा. (हा ग़राख्यांचा खेळ असतो. अशा खळग्यांत तीं पोरें गोटयांनी खेळतात. ( कि॰ पाडणें ). ३ ( ल. ) लेखांत, भाषणांत उगाच दुस-यावर घेतलेलें तों इमुख; जातां जातां, सहजासहजी एखाद्या-विरुद्ध बोलेंग, • घुसाणी-सी. (गोटयांच्या खेळांतील एक शब्द) कोपराने गोटी गर्हीत चालगे. कानघुसणी पहा. •मोड-वि. (व.) कोपरासारखी मोडलेली (जागा). • बाळी -स्ती. (व.)बाज वंद; एक दागिना. [कोपर+वाळा]

कोपर-रा-री, कोहोपरा--पुली. (व. ना.) भाकरीचें पीठ मळावयाची मोठी परात ( तांच्यापितळेची ); थाळी; सनकी; पितळी. लहान कोपराला कोपरी म्हणतात. (कु.) कोपरो=

कोपरबरास-ब्रास--न. १ तांवे व पितळ यांची मिश्र धातु. २ (कु. ) टीनची धातु. कोपरवरासचा डवा=केरोसिनचा वेळी; अगदी पहार्टे [कोंबडा+साद] (टिनचा) डवा. ३ जर्मनसिल्व्हरला म्हणतात. [ इं. कॉपर+ब्रास ]

कोपरा-पु. लहान लोखंडी कढई. कोपर-श पहा.

को(को)परा-9. १ कोन; उपदिशा. २ ( वास्तु. ) दोन भितींच्या साध्यांतील दर्शनी काटकोनांतील चौरस दगड. सि. कूपर; प्रा. कोप्पर ] अधरण-(बायकी) १ इसणे. २ विटाळशी होणे.

को(को)परी - स्त्री. १ तळहातापासन कोंपरापर्यंत ४० भगर जास्त वेढं देऊन मुंभ इत्यादि दोरीची केलेली गुंडाळी. २ गोटयांच्या खेळांतील एक संज्ञा, डाव लागला म्हणजे निय-मित स्थळापासून गोटी कोपराकोपराने उडवीत गहीमध्ये आणन टाकर्णे. ३ नखुरडें. ४ कोपराजवळ येणारी सूत्र; एक रोग. ५ कोपर।पावेती बाह्या असंजेली बंडी, अंगरखा. 'अंगांत रेशमी कोपरी. '-हाकांध २११. [कोपर]

कोपल-फल-न. एक प्रकारचे तेल, व्हानिश. 'रोगणाचा उपयोग करणें झाल्यास कोपल रोगणाचा उपयोग करावा ' -मॅरट २५. -सेंपू २.७५.

कोपळी, कोपई, कोपी--बी. (व.) बांटेरी झुडूप. कोपळें-न. (व.) कोपळी तोडण्याचे इत्यार.

कोपायमान—वि. रागावलेला; संतप्त. [सं. कुप्यमान] कोपिष्ट, कोपी-वि. ज्यास लबकर राग येतो असा: शीध-संतापी.

कोपी-सी. शेतांतील झोपडें; खोपट. कोप ट पहा, 'आध-मासी स्थान कोपी गुहा। ' -तुगा २०२५. [का. कोप्प-प्पी]

कोपीण-न--निका. लंगोटी. (कि॰ नेसणें), 'नेसोनि कोपीन ग्रुश्रवस्त्र जाण। ' - तुगा २८३०. [सं. कोपीन]

कोफता-प. गोळा (स्वयंपाकांतील), 'खेम्याचे कोफते खापर ] म्हणजे गोळे करून... '-गृशि २.१०. [फा. कोफ्ता=कटलेला गोळा (मांसाचा ) ]

कांब-पु. १ कोम; झाडाचा धुमारा (केळीच्या कांग्रा-पासून निवणारा पासंबा ). 'बाळार्क कंदा निघाले कोंब। तैसे पहा. कोबलेवारकचा डबा=राकेलचा, टीनचा डबा. रत्नमणीं ने खांब। ' -मुसभा २.८ २ अंकुर; मोड. ' विपरीत ज्ञानाचा कोंब फुटे।' -विउ ३.७. ३ (गो.) पालखीचा वांक-लेला दांडा. [ सं. कंबी; का. कोंबु=शिंग, फांदी ]

कोंबट-वि. कोमट: उबट: सोमळ: किंचित उब्ण: साधारण जन. ( शरीर, वस्तु, इ० स लावतात, हवेसंबंधी योजीत नाहींत). [सं. कोडण; कवोडण ?]

पह(ट.

कोंबडसादीं-किवि. (कों. ) कोंबडा भारवण्याच्या

कांबिडा-प. १ एक पाळींव पक्षी; मुरगा. याचा रंग चित्र-विचित्र असून डोक्यास तुरा असतो व गळधास कल्ले असतात. याचे मांस खातात. २ फुगडीचा एक प्रकार, गाणें- 'जिजी-बाईचा कोंबडा आला माझ्या दारीं, घालीन चारा पाजीन पाणी' ६० म्ह० १ (म्हातारीने, शेजारणीने ) कोंबडा सांकला म्हणून उजडावयाचे (तांबडे फुटावयाचे ) रहात नाहीं. २ कोंबडा नेला डोंगरा म्हणून का दिवस उगवत नाहीं. =जी गोष्ट व्हावयाची ती क्षुत्रक अहथळयाने रळत नाहीं. स्वाभाविक परिणाम व्हावयाचाच. कोंबडी-- स्त्री. कोंबडयाची मादी ही बाराहि महिने अंडी घालते व एकवीस दिवसांत अंडीं उबदून पिल्लें बाहेर काढते. कांबर -- न. १ कोंबर याचे लहान पिल्लं. २ ढगांतील तांबस पटटे: पाऊस पडण्याचे चिन्ह. (वाप्र. ) दाणे टाकून कांबडे झंज-विण-महाम पररचे खर्चन भांडणे लावणे. •आर्जे-न. कॉबडा आरवण्याची वेळ. कोंबडेरात-रात्र-स्नी. पहांटे चार बाज-ण्याची वेळ.

कोबडा-9. चंद्राभॉवर्ती पडलेलें खळें.

कोंबर्णे-अिंक. १ ठासून भरणे; गच भरणे; ठासणे. १ बद-डणे: कुबलणे.

कांबर्ण-अक्ति. कोमेजर्णे; वाळणे; निस्तेज होणे.

कोंबणें, कोंबवणें-अकि. कोंब, अंकुर फुटणें; मोड येणें. [कोंब]

कांब(बा)रा-पु. कोंब, अंकुर. ' मुळी धुवासना विधती आरा। घेऊनी फुटती कोंबारा। '- ह्या १५.१८४.

कांब(म)री--सी. (गो.) कोंब पहा.

कोबरो-प. (क.) मातीचे एक भाडें. [सं. खपर; म.

कोबर्ले - न. आंबे काढण्याकरतां काठीला जाळे बांधतात तें; घळ; झील; झेलगें; झेला.

कोबलेबारक, कोबरब्राक-न. टिन धातुः कोपरवरास

कोबा—पु. (वास्तु.) चुना, माती, कांकीट, सिमीट, होळीच्या लेंडचा इ० चे मिश्रण. ह्याने भुई, गच्ची तयार करतात.

कांचा-पु. (गो. कां.) कांबडा. - खिपु.

कींबा-पु. (कों.) अंकुर; कोंब पहा.

कोबाया-सीअव. (व.) कलकल करणाऱ्या बाया-स्त्रिया. कोबाळ-पु. (चि.) १ फारसे काम न करणारा मुख्या, कोंच इसाद-पहाद-की. कोंबडा आरवण्याची वेळ; म्हातारा, इ० निरुपयोगी समुदाय. २ सटरफद्वर वस्तु. -मसाप 7.900.

कोबी, कोब — की. एक पानांचा गड़ा; भाजी; ही युरोपि-यांनीं आणलेली असून हिचे तीन-चार प्रकार शहित. जिचा-गड़ा जड ती उत्तम. ही यंडीच्या दिवसांत तयार होते हिला जमीन चांगली लागते. हिच्या हाळी (ल्यकर होणारी)व गरी (उशीरां होणारी) अशा दोन जाती आहेत. करम, करमाची भाजी असेंहि म्हणतात. (गो.) कोबू. [पोर्चु. कोबचे; ई. कॅबेज]

कोबी—की. १ लहान कोंब. कोंब पहा. २ (गो.) कोंबडी पहा. कोबीट—न. फाळ नसुन बोंडशी असलेला बाण, तीर.

कींबु--न. एक वाद्य. -वेहु ३८.

कोबेणें, कोवेचणें--अिक. (राजा. गो.) कोंब येणें; अंकुर फुटणें. कोंबणें पहा. [कोंब]

कोबो-पु. (कु) कोबा; कोबडा पहा.

कों भ(म)—पु. अंकुर. कोंव पहा. 'कां रत्नवीजा निघाले कोंभ।'-क्षा ६.२५३. 'प्रथम कोंभरिया उपक्रम।'-सिसं ४. ७६.

कांभ-पु. स्तंभ; खांब. 'डोळे फिरवी गरगरां दांत खाया करकरा कोंभाचि कचकावला।'-भज १२८. [कोंब]

कोंभ-पु. डांग; वन; अरण्य. एकांतजागा; सांधीकुंदी. ' उदैजेति परविंबी। कळि कोळिगा राहिला कोंभी।'-फ ९०.

कों भणें — कि. अंकुर येणें; कोंब येणें; कोबेणें; उत्पन्न होणे. 'तंब दोदेंडी जैसें। आकाश कोंभेलें।' - ज्ञा ११.२६६. [कोंब]

कोभ(भा)रा—प्र. कॉन पहा.

कोंभा-पु. (व. ना.) ठोसा; गुहा; कोपाखळी.

कांभा-प. (कों.) माडाचा रोपा. [कोंब]

कोम—हा शब्दव यार्ने आरंभ होणारे शब्द कॉब खार्ली पहा. कोम—सी. १ कागदपत्रांत विधवेच्या नांवापुढे व तिच्या नवऱ्याच्या नांवामार्गे हा शब्द योजतात. जसॅ–जानकीवाई कोम रामजीपंत. ज्या जार्तीत पाट लावण्याची चाल नाहीं अशा ब्राझण

रामजीपंत. ज्या जातींत पाट लावण्याची चाल नाहीं अशा ब्राह्मण जातींत हा शब्द वापरतात व ज्या जातींत पाट लावतात अशा कुणवी व शुद्र जातींत कोम ऐवर्जी 'जवजे 'हा शब्द वापरतात. कोम च्या अर्थाबहल वराच मतभेद आहे. कित्येकांच्या मतं जवजे, वलद, विन यासारखाच याचा अर्थ होतो. म्हणजे 'ची बोयको, 'व कित्येकांच्या मतंं. 'जिचा नवरा असुक 'असा अर्थ

होतो. २ जात. [ अर. कीम्=जात, कुटुंब ] कोमजर्णे—अफि. युक्षें; बाळणं (फुल); झडणें; अशक्त होणें; क्षीण होणें. [कोमणें ]

कोसर-कॉबट पहा.

कोमटी—पु. १ कर्नाटकांतील वैश्य जात व तींतील आणुस. .. १ (ल.) सॉवॉंक-ओवळॅ नसणारा; अधार्मिक;नास्तिक. 'मेला कार्वे।'-तुभो ११६५. २ [का.] कोमडा-छी-डे--कोंवडा पहा.

कोमण- उक्ति. ठासुन भरण; कॉबण पहा.

कोमणें, कोमाइ(य)णें — अिक. कोमजेंग पहा. 'कोसुन जातां तरी मला तूं फेंकुन दिघल असतें।' – टिक ३९. 'म्हणोनी कृपा आकिल्ला। दिसतसे अति कोमाइला।'– इा २.४; – संवि १२.१७. 'कोमाइलें श्रीरामवदन। तों येतां देखिला स्थमण।' [सं. कु-म्स्लान; प्रा. दे. कुम्मण=स्लान]

कोमल-ळ—िव. १ मृदु; सुकुमार; नाजुक; सुंदर. २ गरीब; सौम्य; हळच्या मनाचा. ३ मृदु; मधुर; रमणीय (शब्द, नांव, आवाज). 'रामनाम जपे कोमल. 'कोमलच्या उलट कठोर. [सं.] •िचलाचा किंवा चिलाचा कोमल-वि. कोंवलया, हळच्या मनाचा; दयाद्रै मनाचा, अंतःकरणाचा. •ऋषम-पु. (संगीत) पांच विकृत स्वरांपैकी पहिला स्वर; विकृतस्वर पदा. •गांधार-पु. पांच विकृत स्वरांपैकी पहिला स्वर; विकृतस्वर पदा. •गांधार-पु. पांच विकृत स्वरांपैकी पांचवा स्वर. •िमण्यम-पु. पांच विकृत स्वरांपैकी पांचवा स्वर. •मध्यम-पु. कोमल मन्यम व द्युद मध्यम इ ध्वनीन एकच आहेत. नामभेद मात्र आहेत. मध्यम शब्द रहलीच्या संगीत पुदतीत कोमल स्वर पांच मानतात. (कोमल) ऋषभ, गांधार, मन्यम, थेवत, निवाद.

कोमलर्ण-मायर्ण-मायर्ण-मेजर्ण-अर्क. १ कोमणें; कोमाइणें; कोमजणें; निस्तेज होणें. 'ब्रह्मादिसुखं कोमाये।' -भाए १०५५. 'बहुत कोमावली पहावेना दृष्टिंग उभयांला।' -ऐपो ३९९. २ द्रवर्गे; सद्गदित होणें. 'माझं तोंड उतरलेलें पाहुन हा फारच कोमावला.'-बाळ २.१८.[कोमल]

कोमलॉ—पु. (गो.) कोंबडा.

कोमार—न. १ तरुणपण; कौमार्यः २ उत्साह; होत. [कौमार्यः] •काडप-(गो.) होत उत्पन्न करणे. •काढणें-(कु.) कोणत्याहि गोष्टीस प्रश्न होणे. •येणें-(कु.) तारु-ण्यांत येणें.

कोमाळणे, कोम्हाळणे — अकि. (व.) प्रेमाने अंगावह्न हात फिरविणें; कुरवाळणें; गौजारणें. 'कोम्हाळलें म्हणजे कुत्र्याला बरें वाटतें. '[कोमल]

कोमणें—कोमणें, कोमजणें पहा. 'वदनेंदु कोमेला कळा-हीन वाटे सखसंपत्ती।'-पला ४४

कोमेतुला--पु. समुद्रांतील एक प्राणी, सपक्ष, सकेश तारा. -प्राणिमो १३९.

कोय—५ ( भागरी ) डोंगर. ' कोयाला चमकल्या विजा. ' [फा. कोह≂पर्वत ]

कोय-स्त्री. १ आंब्याच्या फळांतील बाठा, बाठी; आठी; भठळी; बीज. २ वरील बाठींतील गर; बाठीच्या पोटीं भसणारा दोन अवयवस्त्री अंश. ३ ( ल. ) अंडक्रली. ४ ताडफळाच्या गिरावरील कवची. ५ आंब्याच्या अध्या बाठीची भिंगरी [?]

कोयकमळ—न. श्वेतकमळ: क्रवलय. सि. क्रवलय: हि. क्रई+ कमळी

कोयकोय, कीयकीय-न्नी, कुत्र्याचे किंवा त्याच्या पिल्लाचे भुकर्णे, ओरडणे; क्यांव क्यांव करणे. [ध्व.]

कोयका-- पु ग्रन्हेगार जातीतील पोलीस या अर्थाचा शब्द. -गुजा ४२.४३. ०नाई-पु. पोलीस शिपाई.

कोयंडा-पु. (राजा.) आंब्यांतील कोय. [कोय]

कोयंडा-9. १ दाराची कडी अडकविण्याचे गोलाकार (शितडापाण्याचे ) दहीं. [कोब+पाणी ] भडकण; बांक्ब्रन दुहेरी केलेला खिळा. २ कडींत घाला-वयाचा खिळा; अइसर; आंकडा; हुक. ३ (क.) लांब आधुडाचा लांकडी दांडा. ४ फांसा (नय, इल इ० चा ). ५ कोल दांडा (मनुष्याला किंवा गुराला चालण्याचा) हातास बांधून पोतेरें. त्यामध्ये घातलेला, ६ (क.) एका खेळांतील वांकडी काठी ( गुराखी हा खेळ खेळतात ).

दांडचास दोन कान्या लाबून बांधण्याची केलेली व्यवस्था. २ शिक्षा व्हावी म्हणून हात वगैरेनां कळ लागण्यासाठीं ज्या टिपऱ्या लाबतात त्यापेकी प्रत्येक.

कोयंडे--न. कुवेडे पहा.

कोयडेबार-न. (गो.) विटीदांडुचा खेळ.

कोयंडो, कांयडो-- प. (गो. क.) दांड. [कोयंडा]

कोयतट - न. भांव्यांतील कोयीला तिरस्काराथी म्हणतात [कोय+तट प्रत्यय]

कोयतपट्टी-- स्त्री. जी जमीन नांगरटी करण्यास योग्य नसल्थाने हातांनींच कसतात तेन्हां कोयत्यांच्या संख्येश्रमाणे भशा जमीनीवर पट्टी बसवितात ती. [ कोयता+पट्टी ]

कोयता-पु. लांकुड तोडण्याचे एक हत्यार; विळा. (गो.) कोयतो. 'मी हिवाने मेलो चे माझो कोयतो।' ~भज ८. [का. कोय=कापणें; कोयित=विळा ]

कोयताल-न. (बे.) शेताच्या कडेची जमीन.

कोयती-की, ल्हान कोयता, कोंकणांत भात कापण्याच्या कोयतीला करवतीसारखे दांते असतात, तिला दांती कोयती असेंहि म्हणतात.

कोयते-त्रल-न. (राजा.) लहान कोयता, कोयती.

कायतेचाल-की. ज्या बालाच्या रेगा कोयतीच्या भाका-राच्या असतात ते: खरसांबळ.

कोयनळ, कोळिंदर-पु. (कॉ.) दोन रखांवर खंटवा माह्न त्यांवर एक आडवें लांकड मारतात त्यास कोयनळ म्हण-तात. कोयनळावर कोळंब्याची एक बाज टेकलेली असते. [कॉ.]

कोयनाटकी---नी. कोयीची केलेली भिगरी:कोकाटी:कोय.

कोयनाटकी-वि. (कोयीने तुष्ट होणारा) कंजुष, कृपण. [कोय+नटण ]

कोयनेल--- तापावरचे एक ओषधः सिकोना सालीचे सत्त्व. [इं. कीनीन]

कोयपाणी -- गुठळचा व पाणी ( चोथापाणी ) झालेलें

कोयम-न. (कृ) एक पक्षी.

कोयमे -- ( खा. ) ताक करावयाचे मडकें, कोळंबें पहा. कोयर-५. (गो.) केर; उकिरडा. ०सिताडो-५. शेण-

कायरी-स्त्री. १ चांदीच्या पत्रवाची. सपाट अगर पसरट आकाराची, साधी अगर नक्षी केलेली अशी दवी, ही मधोमध काप-को यंद्धी -- की. १ गुरें दावें चावून तोडतात म्हणून एका छिल्या आंच्याच्या छेदासारखी दिसते. हींत हळदकुंकं ठेवण्या-साठीं दोन-तीन पुडे असतात; हळदक्कवाचा करंडा; डबी; कुयरी. २ (अव. कोयऱ्या) झीक व टिकली यांचे कोयरीच्या भाकाराचे विणकाम, ३ आंबेघाटी कोयरीच्या आकाराची टोप्णे, मणी, कोर्यंडी, कोंग्रहो—कीपु. (गो.) विहिरीच्या दोराचा वागऱ्या जीत ओविटी आहेत असा दागिना; कमरपदा; माळ इ०. कोयरीची माळ-ह्यी. नांदीच्या कोयरीच्या आकाराच्या मण्यांची माळ. घोडयाचा दागिना.

कोयल-न. (वे.) नांगरतांना चुकलेली जागा.

कोयल-याळ, कोईळ-की. कोकिळा. 'मंजूल शब्द जशि टाहो करिति कोयाळ। -अपःला ५४. 'कंठामधीं कोयाळ मधुर बोल्पें रंग गोरटा। '-कोला १०४. [सं. कोकिल; प्रा. कोइल; हिं. के यल ]

कोया-पु. १ एक पक्षी. २ या पक्ष्याचे केंबिलवाणें ओर-डण, ध्वनि, शब्द, ०कोया करणे-करीत हिंडणे-१ कींव येण्याजोगी याचना, विनवणी करणें (अन्न इ० करितां), २ कंगाल होऊन भटकत फिर्णे. [ध्व.]

को यांडे--न. पिके व आंबट आंबे उकहून गीर काढून त्यांत पाणी, गळ व मसाला वंगरे घालन केलेला पदार्थ; आंव्याचे तोंडीलावणे. [कोय]

कोयार-9. (व.) बेल्फक कोहन केलेला भौवरा. [कोय+ आर=भॉवरा ]

कोयाळ - स्त्री. १ कोयीचें केन्नेलें वाय; पुंगी; पिपाणी. २ आंब्याच्या कोयीची भिंगरी; कोकाटी. - वि. कोय अथवा बाठा धरलेला भांबा. [कोय]

को याळणं-अित. (को. ) (आंब्यानें) बाठा धरणें; आंबा कोयीनें युक्त होणें. [कोय]

कायी-की. (न्हावी) डोक्यांतील केर काढण्यासाठीं भांच्याच्या को यीस दांते पाडतात ती कोय.

कोर-की. १ कडा: धार: कडेची रेषा: किनारा: पदार्थाच्या कडेचा सक्ष्म व एकसारखा धाराकार अवयव. २ (वस्नाचा) कांठ; कांठाची पटी; (जरीची) किनार; फीत, इ०. ३ - पुस्री. ( भाकरी-पोळीचा ) चतकोर ( चंद्रकोरेप्रमाणे चतकोराला कड असते त्यावह्न किंवा का. कोरु=भाग यावरून). ४ -की. नखा- [ हिं. कोरा=साधें रेशीम ? ] च्या मुळाशीं असलेल्या चंद्राच्या कोरेप्रमाणें रेषा व तेथे होणारें नखरडें. ५ रुपयाच्या एकतृतीयांशाचे एक नाणें. ६ (शिपी) स्नार्केत लावण्याचा तिकोनी तुकडा; द्वशी. –शिकशि २.१४२, १४४. ७ ( ना. ) हजामतीचा एक प्रकार: कोर धरणे पहा. ८ हद्दः मर्यादा, 'तैसें जी न बढवडी । पदाची कोर न सांडीं।' -ज्ञा १३.८५३. [हिं.सु. कोर; तुल० का. कोरु=भाग; हा. ओ**रम≕कड**; लॅ. ओरा≕कांठ] ०**धर्फो**−कपाळावरील केंस चंद्राच्याः ( आजार, उपास, भय वगैरे प्रसंगी ), तोंड वाळणे; कंठशोष. कोरीप्रमाणें ठेवण, राखणें; तशी हजामत करणें, ०ढार-वि. कंगणी-दार. 'मृदुतर थिरमे त्या कोंचक्या कोरदारा । ' -सारुष्ट ३.४०. **्ष्टश्चि-की.** तिरपी नजर; चोराची नजर; चोह्नन पहाण, न्याहा-ळणे. 'कोर दृष्टीने असावें पहात । '-कथा १.६.१९६. ० एउटी-की. बेलबुट्टी व कशिदा काढलेला कांठ; ही कापडास स्वतंत्रपण [ ई. कोर्ट-कोरट ] जोडतात. ०भर-वि. चतकोराएवढी.

**कोर**—की. मत्सर; द्वेष; बरक्स. [ भर. कुन्हा ] श्वारणें - मट ( घराच्या आढवाला, भितीला असणारें ). [ ? ] द्वेष करणें. 'मानकऱ्यानें कोर धरली । ' -ऐपो २८७. ०वैद-वि. चिडखोर; श्राशिक. ० बंदी-स्त्री. बरकस; द्वेष

कोर-सी. शिपायांची. तुकडी, रांग. [इं.को अर] o बंदी-स्त्री. एका ओळींत सैन्याची रचना करणें. 'त्या बाबा फडक्याची कोरबंदी न्यारी । '-ऐपो २८१.

कोरक---न. एक भाजी. -शर (ना पृ २०८.)

कोरका-पु. (नंदभाषा) स्टांप; हुंडी; वही; कागद.

कोरका-9. (व.)(भाकरीचा) तुकडा, कोर. 'मला भाकरीचा कोरका वाढ '

कोरकांगुणी-गाणी-सी. एक प्रकारचें धान्य. कांगुणी विरोधी शब्द ); खुष्की [कोरडा+वत् ] पहा. [कोर+कांगुणी]

कोरकांडें---न. (कों.) कोरफड. (सं.) घृतकुमारी; कन्या-कुमारी. [ सं. कुमारी-कुंवार-कोर+कांड ]

कोरकापी-की. (कों.) युताराचें नक्षी कामाचे एक इत्यार. [कोरणे+कापणे]

कोरक्र---सी. (व.) मेळघाटांतील एक रानटी जात; पहाडी जात.

जालें। ' -साम्ह ६.७२.

के।रखडी—की. एक प्रकारचा खडू. हा शिपी लोक काप-डावर खणा करण्यासाठी वापरतत.

कोरगिरी-कोरबंदी पहा.

कोरग-प. खेडचांतील एक बल्लत्या: प्रवाहयांची बडदास्त ठेवण्याचे काम याच्याकडे असे. कोरभू पहा.

कोरट---सी. कांतलेलें पण कच्चें (न उकळलेलें) रेशीम.

कोरट-न. कोर्ट; न्यायकवेरी. 'कोरटकवेरी ' [इं. कोर्ट ] कोरंटा-टी-पुन्नी. एक फुलझाड, कोरांटा-टी पहा. -शे

कोरटाण --स्री. (कों.) कोरेपणाची घाण, वास (कपडे, मडकीं वगैरेस येणारी ). [कोरा+घाण ]

कोरड-की. १ तोंड अथवा घसा यास पडलेला शोष कि॰ पडणें; येणें ). २ (सामा. ) शुष्कपणाः; ओलेपणा नसणें. (कि॰ पडणे). [का. कोरगु=बाळणे, शुक्क होणे ] •बळणें, वाळणें-क्षधेने न्याकुळ होणें ( जेवणास उशीर झाला असतां ). कोरड—स्री. (तंजावरी ) अंगण; घरापुतील उघडा ओटा.

कोरडक -- न. (कों.) खाली लोंबणारें कोळिष्टक, जळ-

कोरडणें — अकि. (काव्य) कोरडें पडणें; वाळणें. 'कोर-डली आहे बात । भाणि कोण जाईल बाजारांत । ' 'बोलायाचें पुष्कळ शक्ति न कोरडले ऑठ।' – अनंततनयकृत माझे कुंडल ( हृदयतरंग २ ). [ कोरड ]

कोर डुणें--न. (बे.) ओझें आवळतांना दोरी ज्यावरून ओढन घेऊन बांधतात तो लोखंडी मणी: पुली. कोरहिकं पहा. [का. कोरड=लांकडाचा तुकडा]

कोरडवट-स्त्री. १ जिराईत, कोरडवाह जमीन; सुकी जागा. २ (क.) जमीन; भूमी (नदी, समुद्र, सरोवर याच्या

कोरडवाच-वाचु-वाही-वाहु-वि. विहीर किंवा पाट बंधाऱ्याच्या पाण्याविरहित फक्त पावसाच्या पाण्यावर पिक-णारी जमीन; जिराईत; कोरबवट. - शेतकी - शेतकरी ३.२. - शे ८.१९९; १७४; ७.२२०. [ कोरडा+सं. वह किंवा म. वाव(र)]

कोर छ।- वि. १ अनार्द्र; शुब्क; जलहरित; आर्द्रताविरहित. 'ते रहे भरतही तसा रहे जॉबरी नयन होति कोरहे ।'-वामनभरत भाव १६. म्ह • कोर्ड्याबरोबर ओलेंहि जळतें=अपराध्याबरोबर निरपराधी गरीबिट चिरहला जातो. २ नुसर्ते; कोरडयास बरोबर करण्यासाठी लेखणीचा टांक शाईत बुडविला गेला नाही असा कांहीं नसलेलें; दुध, दहीं, बेगेरे पातळ पदार्थीचें कालवण नस- स्वच्छ, शुद्ध, विनचुक लिहिलेला जमाखर्च, तक्ता; चोख हिज्ञेव. लेलें ( अन्न ). ३ नक्त (जेवणाशिवाय मज़री ); उक्ते. ' मला ( क्रि॰ देणें; करणें ) कोरडशास-ला. कोरडेशास-ला. कोरडे तीन रुपये मिळतात. ' ४ ( लक्षणेन निरनिराळवा ठिकाणी कोर द्याशास - ला - किवि. ( कोरडा-याचे विभक्तीरूप ) हा शब्द योजतात. -जसे ) औपचारिक: शुरूक:पोकळ: वर- भाकर इत्यादि कोरडी खाववत नाहीं महणून त्यावरोवर धेण्या कांती; निष्फळ; बिनहंशिलाचा; बिनफायदाचा; निर्धक; भोला करितां (तुप, बरण वंगेरे पातळ कालवण); तोंडी लावण्यास (विशेषत: ओलाव्याचा ) याच्या उलट. 'कि वेदांतज्ञानाः (गो )कोरडचाक. -न. कालवण: तोंडीलावणें. 'आज कोरडयाशास वांचन । कोरडी व्यथ मतिशन्य । ' 'बारा वर्षे पडत होतों परंत काय कें ? - कही केली, भाजी केली. ' कोरडी-वि. शुक्त: कोरडा. ' कोरडा-आदर, मान, प्रतिधा-ममता-बोल्पें -व्यवहार, बाळलेली; कोरडा पहा, सामाशब्द- • आग-स्ती, भयंकर मोठी -श्रम इ॰ पहा. ५ व्यर्थ, फुकट, 'हिंडणवारा कोरडा। तैसा जया' भाग. याचे उलट, ओली आग =भतिवृशीने होणारें सकसान. हा १३.६८९. 'कांहीं लाभावाचन कोरडी खटपट कोण करतो.' इन्हर कोरडी आग पुरवते पण ओली आग पुरवत नाहीं. ६ ( ल. ) वांझ उझर ' कोरड्या अंगी तिडका. बोडक्या डोई. =पाटीवर मारलेलें चालतें पण उपासमार झालेली सोसवत लिखा.'सामाशन्द- अधिकार-पु. १ नुसता पोकळ, नांवाचा नाहीं. ० भो कारी-स्त्री. १ घशांत बोटें पालन महाम काढलेली अधिकार. २ विनपगारी अम्मल, हुद्दा; विनावेतन काम. ० अभि- ओकारी. सकाळी तोंड धुतांना घगांत बोट घालून काढलेल मान-प. पोकळ मिजास: रिकामा डोल: अज्ञानी अहंकार. खाकारे. ( कि० देणें; काढणें ). २ ओकारी येतेसे बाटणें. (कि० •आग्रह-पु. वरवरचे आमंत्रण; इच्छा नसतांनां बाह्यात्कारें बोला- येणें ). पोटांत ढवळल्यात्रमाणें होऊन मळमळ सुटते आणि वर्णे. पेठणी आग्रह. • आदर-पु औपचारिक सन्मान. मनांत यंकी पडते, हृदयांत पीडा होते, ओकारी येते परंत अन्न पडत कांहीं पुज्यभाव नसतां बाह्यातकारें केलेला गोरव. (विवाहादि नाहीं, अहा वेळी म्हणतात. -योर १.२७७. **०सवाहाणि-फी**. समारंभांत ) शाब्दिक सन्मान, ाबद्धक-पू १ अतिशय कटीण, जेवणाखेरीज ओटी भहन कुंक लावन जिची बोळवण करतात टणक खडक. खडक पहा. २ (ल.) अडाणी. ३ कोरडापावाण अशी सवाशीण. ब्राह्मणेतरांच्या वरीं अशी ब्राह्मण सवाशीण पहा. •टांक-वि. (अतिशयितता व्यक्त करण्यासाठीं) अतिशय बोलावितात. •िकटाळ-स्री. १ (शब्दशः ) कोरडी ठिणगी. शुरुक, कोरडी (नदी, विहीर, तलाव वगरे). [कोरडा+टांक=विंदु, २ (ल. ) तोहमत; आळ. (कि॰ घालणें; ठठवणें; घेणें ). कण] ॰डौल-पु. रिकामा दिमाख; खोटा बडिबार, मोटेपणा. ॰िकर किर-ची. विनाकारण कटक्ट, तकार, पिरपीर, भणभणः •दरमहा-पगार-मुशारा-पु. नक्त वेतन ( जेवणाशिवाय) निष्कारण त्रास. •खाकरी-स्त्री. कोरडी ओकारी पहा. ( कि॰ •द्वेष-पु. विनाकारण मत्सर. •धदा-पु. आंत बटयाचा, वर्णे, काढणें ) [खाकरणें ] •चाकरी-स्री. १ वेतन, मज़री बिन नक्याचा उद्योग. •पाषाण-प. १ कठीण, ठणठणीत घेतल्याशिवाय चाकरी; निवंतन सेवा. २ रोख पैसा घेळन जेव-दगड. २ (ल ) उपरेशाप्रमाण आचरण न करणारा असा माणूस: णाशिवाय चाकरी; कोरडा दरमहा. • जांभई-जांभन्ती-स्री. चांगल्या गोष्टीचा परिणाम न झालेला माणुस. इह ० लोकां श्रमामुळ आलेली (सोंपेमुळे नव्हे ) जांगई. ० दारू-जी. वाय सांगे ब्रह्मज्ञान । आपण कोरडा पाषाण. • ब्रह्मज्ञानी-वि. भोंद: ढोंगी. स्वत: ब्रह्मज्ञानाचा अनुभव नसलेला पण लोकांना त्याचा उपदेश करणारा मनुष्य. •मान-पु. पोक्रळ, रिकामा, काम न करतां मिळणारा. दिलेला मान: कोरडा-आदर पहा. •िचचार-प. १ निष्फळ, निरर्थक चौकशी शोध. २ निष्क्रिय बडबड, विचार, • विश्वास-प. वरवरचा विश्वास, • द्यावहार-प. १ कोरडा धंदा पहा. २ रिकामा, निष्कारण उद्योग. ० सत्कार-9. १ पोकळ. वरवर सन्मान. २ गैरफायद्याचा मानमरातव: निर-र्थक बढेजाव. •सा-वि. वाळल्याप्रमाणै: गुण्कप्राय. •स्नेह-पु. बरवरची प्रीति; पोकळ मेत्री, कोरडेकष्ट •श्रम-पु. (अव.) बाळकें; निष्फळ; शुष्क, कोरडा-डी पहा. सामाशब्द- कोरडें विनाफायदा, निरर्थक श्रम: व्यर्थ मेहनत. कोर द्वा टांकाचा खाणे-आवश्यक वस्तुंचा अभाव भार्षणे; आवश्यक म्हणून हिनोब-हिन्नोब-हिस्साब-पु. ज्यांत यत्किचितहि फेरबदल इच्छिणे त्यामुळे त्रास होणें (निषेधार्थी रचना). 'मी काय त्यावांचन

बाराची दाह्य: वायबार: ०प्रतिष्ठा-स्त्री. औपचारिक मानसन्मान. हातीं पैसा नसतां अगर अंगांत कर्तवगारी नसतां मिरवलेला डौल. कोरडा मान पढ़ा. ० भिक्षा-की. तांदळ, गहं, वंगरे धान्याची भिक्षा ( शिजविलेलें अन्न, माधकरी शिवाय ). • समता-माया-स्ती. वरकांती दास्तविहेलें प्रेम: लोकाचारास्तव दास्तविहेला सम्यपणा. भेजवानी-स्री. अन्नाशिवाय मेवामिठाईची आणि फळफळावळीची मेजवानी; उपहार. ०मेज्री-खी. वरवरचे प्रेम: अंत:करणापासून प्रेम नाहीं अशी मैत्री. - उद्या गाथा-क्री. अव-बनावट बातम्याः भूमकाः कंड्या. [कोरडी+गाथा ] कोरखें-वि. न, बांझपणा: वांझ कुस. •काम-न. १ विटाळशेपणीं व पांचवे करणी. ही पितळी. लोखंडी किंवा लांकडाची असन गुळगुळीत. दिवशीं न्हाऊन शुद्ध होण्यापूर्वी करावयाचे काम. ' चौण्या दिवशीं सभौवार चपटी व निमुळती गोलटे मारलेली असते. चुनाळवाची बायका कोरडे काम करतात.' २ वेळ घालविण्याकरितां केलेलें सटरफटर काम. ०तप-न. श्रद्धाहीन, भक्तिहीन तपश्चर्या, आरा-धना. 'जळो जळो त्याचा प्रताप । काय चाटार्वे कोरडें तप । जैंस विगतभवेचे स्वरूप । यौवन काय जाळावे । ' •बोळणें, नाजुक रीतीने काढणें; पोखरणें; खोदणें; नकसणें ( आकार भाषण-न. बरकांती, मनापासन नम्हे असे भाषण, बडबड. देण्यासाठी किंवा आंतील भाग काडण्यासाठी ). २ कान, दांत • অন্ধ্যক্ষাল-न. आचरण नसतां सांगितलेला बेदांत, परमार्थिविद्याः । यांतील मळ काढणें. ३ नकसकाम करणें. ४ ( ल. ) एखाद्याचें बक्ष्यानः भोंद्रपणा, ढोंग. व्वेश-न. निराधार द्वेष, मत्सर. •वेराश्य-न. विषयाचा खरा तिटकारा आल्याखेरीज दाख· विली जाणारी पोकळ विरक्ति; साधुपणाचे ढोंग; निवृत्तिमार्गाची कान्हें ] (वाप्र. ) दांत कोरून पोट भरणे-अतिशय कंजुप-बतावणी. •सम्ब-न. उपभोगाशिवाय पुख; नांवाचा आनंद. कोर इया अंगीं ति इका-१ गर्भ नसतां बाळंतपगाच्या वेदना भासविणे. २ ढोंग: भोंद्रपणा.

कोरद्धा-पु. १ कातडी चाबुक; असुड. २ तडाखा, मार, फढकारा. [ अर. कोर=नवी दोरी ] • आहर्ण-( पाठीवर )-चाबुक लगावणः; मार्णे.

कोरडिकॅ-डीक, कोरडुकें, कुरहुक, कोरडकें-रहरें, कोडके, काडका-के-न, १ अडसर; अडकण (गज, दाराचे कुत्रें, कुसे, तसेच कुळव, पाभर यांचे एले किंवा कोयंडा याचे कुमंं). २ अर्थगोल किंवा अंतर्गोल लांकडी मणी, पुली ( यांतुन दोर ओढून घेऊन शेतकीची अवजारे बांधतात. ). दोर तुई नये म्हणून हीं बांधतात. ३ सूत काढण्याच्या रहाटास बसवि-लेलें (कण्याच्या शेवटीं ) एक लांकडी चाक. या चाकाला एक बोट जाईल असे भोंक असून त्यांत बोट घालून ते फिरविलें असतां रहाट फिरतो. ४ सनगर लोकांचे बिन चाकाचे सूत उलव-ण्याचे इत्यार. (कों.) कोरीटक. (वरील तिन्ही अर्थ वस्तुतः एकच आहेत परंतु स्थलपरत्वें त्याचे तीन भेद मानतात. ) याची [ सं. कुमारी; ग्रं. कुवार; कों. कुवारकांड, कोरकंड; कुवारी+ भिन्न भिन्न ह्रपे आढळतात. [का. कोरडु]

कोरडीक--कीन. बैल्याला बांधलेला दोर. बैला-ली २ पहा. कोरडिके ४ पहा.

कोरण—जी. खोबण; खांच; (खिडकीच्या झडपांच्या कमी होणें. तुल० सं. कोरित=कुउलेंलें लहान केलेलें ] सालच्या पर्टीतील ) कोह्नन काढलेला भाग. [कोरणे ]

कर्रण-ण-न. कोराम्न; कोरडी भिक्षा. 'कोरण मागुन कोरव] क्षोळी भरली। '-भज ४२. 'मी कोरण भिक्षा मागत जातों काशी तीर्थीत। '-ऐपो १६०. [कोरान्न]

विण्याच्या, कान कोरण्याच्या कामी उपयोगी: नालबंदी करतांना अधिकार.

कोरढें खातों ' =तें नाहीं स्डुणून माझे नडतें की काय ? ० अंग- घोडधाचे खर कोरण्याचें; मातीच्या चित्राच्या कामीं लागणारी कोरणी त्याला सांखळीने अडकाविलेली असते। ती काडीसारखी पण तींडाला चापट असते. 'कान-दांत कोरणी-णें. [कोरणें ]

> कोरणे—उकि. १ एखाद्या पदार्थावरील थोडा थोडा अंश द्रव्य त्याला नकळत थोडेथोडे युक्तीप्रयुक्तीने बळकाविण्याचा व्यापार, उद्योग. [का. कारे=खोदण, भोंक पाडणे; तुल॰ ई. पणा करणे. मह ० दांत को रून पोट भरत नाहीं.

कोरणेळ-- प. कर्नल (अप.) इंग्रजी फौजेवरचा एक मोठा अंगलदार, [इं. क्रनेल]

कोरनाइ—वि. (तंजा.) या पेठेच्या साट्या व लुगडी (रेशमी, जरीचीं). [का. कोरे=लमप्रसंगीच वस्त्र; भारी वस्त्र+ नाड=देश, पेठ 🕽

कोरप-न. १ ( कों. ) गोवऱ्यांची आगटी; झगरें. २ वंदु-कीचा काना.

कोरपा-वि. (व.) वाळून शुक्त झालेला (पदार्थ). [करपण ] कोरफड-स्त्री. एक औषधी नवस्पति. ही वनस्पति पाण्याशिवाय जगते, हिंदुस्थानांत सर्वत्र होते. हिच्या पाती जाड असून त्यांतील गर कडू असतो. जुन्या पात्या सुकल्या म्हणजे भांतून नव्या पात्या फुदून ही वनस्पति नेहमीं ताजी राहते, म्हणून हिला कुंबारी, कुमारी, कुवारकांडे म्हणतात. हिच्या रसापासन कडु (काळा )बोळ तयार करतात. -वगु २. ६१. -न. कोरफड; कोरफडीपासुन तयार केलेला पदार्थ, औषध. फड़ी

कोरंब-वि. (राजा.) झडलेला; झिजलेला; खंगलेला; जीण; अशक्त; जर्जर (काष्ट्र, शरीर इ०). [का. कोरे=मडणें,

कोरबी-की. (कॉ.) झिंगा; एक प्रकारचा मासा. [का.

कोरब्-भ्र-पु. गांवांतील एक बलुतेदार. ही धनगर जात आहे. कोरबूची कामें पुष्कळ आहेत. पैकी प्रवाशाची बरदास्त कोरणी-ण-स्त्रीन. १ कोरण-धातुसाधित नाम. कोर ठेवण, त्याची ओझी वाहणे, रयतेपासून सरकारवेण-घेण वसूल ण्याची किया; खोदणी. २ कोरण्याचे इत्यार; शक्क ( मृति बन करणे इ०. [द्रा. कुरुव, कुरुव ] शीरी-सी. कोरवचे काम व

कोरम-पुन. सभेस आरंभ करण्यासाठी अवश्य ठरविलेली सभासदांची संख्या; गण. [इं.]

कोरमणा--- स्त्री. (क.) रक्षरख. [ कोरण: गो. कोरमेनचें= पोखरणें 1

कोरमा—पु. एक मांसयका खाद्य. --गृशि २.५१. [ उर्द ] कोरांनचं - कि. (गो. ) पोखरणें.

कोरधर-वि. नव्यासा हो; कोरें, कोरवाण पहा.

कोरचडे-पुभव. (व.) उडदाच्या पिठाचे वहे. यांत कोहळचाचा कीस घालतात. 'सहित पापडे कथिकवडे, आणिक कोरवडे । ' - अमृतसदाम १४.

कोरचण-न, घरशाकारणीच गवत.

कोरद्याण-न - न. १ अगदीं नवें, कोरें दिसणारें कापड. २ हलक्या किंमतीचे खादी इ० कापड. - वि. १ (विणकाम) मागा-बरून काढलेले परंतु पांजणी न केलेलें (वस्न अगर ताणा) हा अर्थ कोमरी लोकांत रूढ आहे. २ (सामा.) अगर्दी कोरें कर- प्रत्यय ?] करीत: ताज: नवें (कापड, मोर्ती, भांडीं, दागिने वंगेरे). [कोरें+ वाण ]

कीरवान-वि. कपाळावर केंसाची कोर ठेविछी आहे किंवा ठेवण्याचे वय झालें भाहे असे (दहावारा वर्षीचें मूल). कोर पहा: कोर धरण पहा. [कोर+वान]

कोरधाण-साण-कोरगण पहा.

कोरळ-पु. एक बृक्ष: याच्या पानांची भाजी करतात. -गृशि १.१८८. [का. करले]

कोरळा—पु. (कुलाबा) सभुदाच्या कडेला मासे खाउन राह-णारा, विवळवा पायाचा व चौचीचा, एक पांढव्या रंगाचा, पक्षी. क्षिकारी याचे मांस खातात.

कोरा---वि. १ ताजाः भवाः नवीनः भंकताच केलेलाः न धतकेलाः न उपभोगलेलाः न वापरलेला (कागद, भाडे, बन्न, इमारत, दुकान इ०). २ (ल.) ज्याला सराव किंवा रावता नार्टी, असा: नवशिका (माणुस). ३ न सुधारलेला, बदललेला; कांहीं परिधाम, फायदा ज्यावर होत नाहीं असा; संस्कारहीन (शिक्षण, शिक्ष्त वगैरेजीं ). 'हा बारा वर्षे पढत होता परंतु कोरा वे कोरा.' ४ इ.मजास्तपणा, बाढ किंवा कांहीं परिणाम झाला नाहीं असा (ब्यवहार, ध्यापार, माल). [फा. कोऱ्हा≔नवें मडकें; हि. कोरो; तुलः करा, कन्हा ] •करकरीत-वि. करकरीत पहा.

कोरांदा-दी, कोन्हांदा-दी, कोन्हांदकी-पुन्नी, एक फुलझाड; याला पांढरीं, तांबडीं, पिंवळीं, नीळीं, पारवीं या असून फुलाला वास येत नाहीं. या फुलांत मध फार असतो. ५.३०.

-वगु २.६३. 'गुलाबाचीं फुलें रम्यें दिसे तैकीच को-हाटी।' -िक १७२. [सं. कुरंटक]

कोराञ्च-न. न शिजविलेल धान्य (हिरवे तांदळ, गई इ०). अशी भिक्षा; कोरडी भिक्षा पहा. (कि० करण: मागर्ग). काय समर्थाची कांता। कोराम्न मागे। ' - ज्ञा १२.८५. 'नित्य कसन कोरात्र। मेळवून आणी कण। '-ह २९.११. ० कर-करी-करीण-प्रश्नी, कोराश्चाची भिक्षा मागणारा-री, 'दारा न ये कोरान्नकर। '-एभा २३.९३. [कोरें+अन्न]

को(कों)राळ अमीन—स्री. ( डांग प्रांतांतील ) तांबडसर अशी निकस जमीन. ही टेकडगांच्या पायण्याशी असते. कोराळे पहा.

कोराळे-न. डोंगरांतील कडा. ' एन्डवी फोडी कोराळे। पाणी जैसें। '- हा १६.११७. २ डोंगरांतील कोंरीव लेणीं. ३ दगड; खडकाळ जमीन [का. कोरे=टोॅक, कापलेला भाग+आळ

कोरी-की, भिकार जमीन, ही दुस=या जमिनीबरोबर कसली असतां त्यावर सरकारसारा बसत नाहीं. कोराळ जमीन पहा. [तुल० सं. कुमारी;प्रा. कुआंरी; म. कुवारी-कोरी]०स्मद्या-शीण-भी. (हबसाणी) विवाहित परंतु ऋतु प्राप्त न झालेली सवाष्ण. -मसाप १.११.

कोरीटक-कोरडिकें पहा.

कोरीय-वि. १ कोरलेले; खोदलेलें; पोखरलेलें. २ खब-लेला, मगज बाहेर काढलेला (नारळ इ०). •कातींच-वि. कोर-लेल व कातलेले. (ल.) सबक: सरेख: संदर: चांगल्या आका-राचें. [कोरणे+कातणे ] •ठोकळा-पु. चित्रे छापण्याचा ठसा. (इं.) ब्लॉक.

कोरो(न्हो)डा-कोन्हडा-कोरवहे पहा.

कोरोलॅ-न. (गो.) शेतांतील तण. कोरळ पहा. [का.करले] कोरोली-की. (गी.) करवली पहा,

कोर्ट-न. १ न्याय देणारी सभा न्यायकचेरी: न्यायसभा: सरकार दरबार. २ न्यायाधीश. ३ सर्व जज्ज आणि माजिस्टेट आणि लवादपंच खेरीज करून दुसऱ्या ज्या मनुष्यांस पुरावा घेण्याचा कायदावह्नन अधिकार आहे असे सर्वे इसम. हायकोर्ट-वरिष्ट न्यायाधिशी. [ इं. ] •फोर्ट-वि. ( ना. ) अझानांचें पारुन करणारें खातें. कोर्ट ऑफ वॉर्डस. 'सुलाची इस्टेट कोर्टफोर्ट माली ' ( कोटै ऑफ वॉर्ड्सच्या ताब्यांत गेली ) •फी स्टॅंप-प्र. कोर्टीत काम चालविण्याकरितां दाखल करावयाच्या कागदांस लावावें लागतें तें तिकिट. •मार्शल-पु. लष्करी न्यायकचेरी-जातींचीं फुळ येतात. झाड ३।४ हात उंच असतें. सर्वांगास कांटे सभा. ' त्यांचा इन्साफ कोटे मार्शल कहन करवावा. ' -के १७.

कोर्स-पु. अभ्यासकम, (मार्ग, पद्धति ). दंकांकेज कोर्स ' 'पुणे येथे ज्योतिषशिक्षण कोसे सुद्ध केला आहे. ' - के १०.६. ३०. [ई.]

को उहेर-री-वि. लांकड इत्यादिकांचे कोरलेले बाहलें. [तुल॰ सं. कुस्टी]

कोल-न. क्रजेफेडीकरितां जप्त केलेले उत्पन्न, मालमता. शेतांतील पीक, इ० अप्तीचामाल; कवज. (कि० धहन ठेवणें; सोडणें ), [ भर. कौल=करार ]

कोल-वि. (कों.) गरीब, अशक्त, दुबळा (इञ्यानें, शरि राने, चालण्याने, बुद्धीने ); असमर्थ, [का. कोळे≐वाळणे, क्षिजणे]

कोल-पु. इक्कर. •कुतरा-पु. इक्कर, कुत्रा वगैरे क्षुद्र प्राणि. 'ते होती शत जन्म कोलक्तरे गोमाय गोपुच्छहीं '-निमा १.१९. [सं. कोल=डुक्कर+कुत्रा. का. कोला=कुत्रा]

कोल. कोलण-णी-की. विटीदांइच्या अगर गोटघांच्या खेळांतील गली, कोली पहा.

कोलकर--पु. (माण.) सेवेकरी; शिपाई; तराळ पहा. -गांगा २९. [का. कोळकार=शिपाई]

कोलकाठी-न्त्री. एक खेळ: दांडपट्टा. ' देवसी कोलकाठी **पहं। असाडा** झोबीलोंबीं कहं। '-ह्या ११.५४८. 'खेळों कोरुकाठी पुढें धांवसील वेगें। '-निगा ९५. [का. कोलु=काठी]

कोलखंड-न. (गो.) मोठें पोट.

कोलं(लां)गडें -- न. (कों.) कुरंगडें पहा.

कोलंगी---सी. अमीची ठिणगी. (कि ० उडणे)[प्रा. दे. को छ= कोलीत; का. कोळ्ळि=कोलित ]

कोलगे-न. (गो.) बुन्नी, कोली पहा. [प्रा. दे. कोलुग-कोल्हें ]

कोलडं-न. १ एक प्रकारच्या गवताचें थीं. हें कबृतरें करणे. '-ऐच ८९. [फा. कौल+म. बोल] खातात. २ एक प्रकारचे बारीक धान्य.

कोलग्रे- अफ्र. १ (विटीदांड) गलीवरची विटी दांड्रने उड-विणें. 'रावबानें प्रथम कोललें व त्याची विटी झेलली गेली.' सदे ६. २ आपणावरची जवाबदारी दुसऱ्यावर टाकणें(कामाची, देण्याचेण्याची ६० ). 'पैका मागावयास लागलें, म्हणजे बाप लेकरावर कोलतो लेक बापावर कोलतो. ' 'निकड कार्य करण **भा**ल्या दुस-यावर कोल्ल्यें।'-प्रहा १७०. ३ लोटणें; झिड-कारणे: दर फेक्णे: नाकारणे: हटहड करणे: उडविणे. ४ पराजित करणें ( वादनिवादांत ). [ का. कोछ=काठी ] कोछन मारणे-१ क्षांथेने धुगारून देणें, उरबून फेंक्जें; वर कर्णे; उचक्जें. २ एका अंगावरून दुसऱ्या अंगावर वळविणे.

कोलता-पु. (ना.) निखारा. कोलित पहा.

कोलती, को(लि)लीत-लेती--की. १ मशाल; जळते, पेटलेलें लहान लांकह. 'पैं कोलिताही कोपे ऐसे । द्राक्षांचे हिरवे-पण असे। ' - ज्ञा १८.७९०, १ ( ल. ) द्वेष-मत्सर-दृष्ट बुद्धिने रचलेलें कुभांड; खोटा आरोप. ( कि॰ वर ठेवणें ). म्ह॰ पिशा-चाचे हातीं कोलीत. •लावणें-(ल.) कलागत लावणें. 'लावुनि कोलित। माझा करितील घात। '-तगा १००७, ०कांकण-न. आलातचक, पेटतें लांकुड गर्गर फिरविलें असतां जो कंकणाकृति आकार दिसतो तो.

कोलदंडा, कोलवांड-डा-पु. १ द्वाडकृत्र्याच्या गळवास बांधतात तें दांडकें अगर गज. (कि॰ बांधणें ). २ (शिक्षेचा प्रकार ). उकि इवें बसवून हातांसध्यें पाय सांपडवून व हात बांधून कोपरें व गुड़चे यांच्या मधून घातलेला दांडा. 'जावाई हाचि कोल-दांड। काळें घातलासे वितंड। ' –स्वादि २.३.३८. 'कोलदांडे षालुनियां एकसरी। झाडांसी टांगिताति हारोहारी।' -अफला २७. [का. कोळ=काठी+दंड ]

कोलदेच-पु. (कुलामा) करकोचा किंवा कुदळपक्षी. कोलन- पु. (व. ) अगदीं लहान खड्डा. [का. कोळ=डवकॅ. तळें 1

पाणी, जर्मनीतील कोलन गांवावरून हें नांव पहलें, 'कोलनवाटर भडकलेले मार्थे थंड करते. '-के १६.४.३०. [ई. कोस्न+ बॉटर=पाणी ]

कोलनाडॉ, कॉझाडॉ—यु. (गो.) कोल्दांडा पहा.

कोलंबी—की. (कलाबा) या नांबाचा एक मासा. 'ही संगीत कोलंबी तडतड नाचती पांई. ' -संगीत घोटाळा ६.

कोलबोल-9. कौल. 'मुलखास कोलबोल देउन बंदोबस्त

कोलभांड-कलभांड पहा.

कोलमा(म)इणे क्रुकि. १ अडखळविणे; ठॅचकळणे; मार्गे ओढणें; दुसऱ्या बाजूक्र पहणें, वळणें, वळविणें; उल्टणें. २ खालीं कोसळून पडणें; पाडणें ( सोसाटवाच्या बाऱ्यानें झाड ). [ का. कोले=मार+माड ? ]

कोलमाडा-- ५. १ एका बाजबहन दुसऱ्या बाजबर जागै: एका क्रुशीबरून दुसऱ्या कुशीला बळणे. ( क्रि॰ देणें ). २ उलटणे; ठेंचाळणें; अबसळणें; कोलांटी साणें; मागे भोढणें; कुलाटणी. (कि॰ वेणें). १ (स.) लांबणीवर टाक्रणें; टाळाटाळ करणें; दिरंगाई करणें. (कि॰ देणें ). [का. कोले+माड ?]

कोलवर्णे - कोल्पे प्रयोजक पहा. 'परंतु पठाण हे मुसल-मान व त्यांजवर इत्यार उचलण्यांत हिंद मजर प्रमुख, ह्याचा

फायदा घेऊन हा तंटा हिंदुमुसलमान तंटवाच्या बळणावर कोल-बून देण्यांत आला. ' -सासं २.६४.

कोल्ज्या-पु. ( राजा. गो. ) घरावर घालावयाचा गवताचा ञ्चना शाकार; सुपारी, नारळ इ० चा चूड.

कोलवाकोलव, कोलाकोल-ली—की. १ टोल्बा-टोलवी; एकमेकांवर टाक्णे. (धंदा इ०); इकड्न तिकडे व तिकद्वन इकडे असे. ( कि. मारणे, उडविणे ). २ चुकवाचुकव; भनास्था; टाळाटाळ. [कोलणें द्वि.]

कोलचें-न. (व.) अगदीं लहान खोली; कोचकें. 'घरांत एखादा मोठा दिवाणखाना नाहीं, सारीं कोलवींच कोलवीं. ' [ हिं. कोल, कौल ]

कोलस्विंदर--न. एक झाड.

कोला-कोल्हा-ल्हें पहा.

कोला-५. (बे.) इत्रा.

कोला-पु. (व.) जळता निखारा. [का. कोळिळ; तुल० सं, कोथिन् ; प्रा. कोहिल; हिं. कोयला. इं. कोल; प्री. कोहेल ]

कोलाटी-प. (काठीच्या साहाय्याने ) दोरीवरील नाच ब इतर कसरतीचीं कामें करणारी एक भिक्षेक-यांची जात. कि. कोल=काठी+अटिग=खेळणारा ]

कोलांटी--सी. एक विशेष प्रकारची उडी. ही उडी विशे-षतः कोल्हाटी लोक मारतात. (विप्र.) कोलांटी उडी.

कोलाडा-- पु. ( वांई. ) हरळीसारखें गवत.

कोलाचण —सी. जहाजावरील जकात. -शर. ? सिं. कोल= बोट+वण प्रत्यय ]

र्गोधळ. [सं.]

कोलिता—वि. रक्षणकर्ता. [सं. कुल्=भासाप्रमाणे वागणे ] कोलिसें-न. १ रेशमासारखें पांढ-या अंगाचे कोळी वगेरे किड्यांनी बनिवलेलें जाळें किया घरटे. याचे बंदकीला वेष्टन कर-तात. २ तोड्याच्या बंदुकीस रेशमाचें दिलेलें बेप्टन. [कोळी+ सरी ? ]

कोली-की. विटीदांड; गोटपा इ० खेळण्यास जी खळी करतात ती: गल. कोल पहा.

कोली - स्नी. (गो. बे.) कुत्री. कोल्गें.

कोलीख-न. एक कुंडींत वाढणारी वनस्पति.

कोल्य-पु. (कर्ना.) कोलदांडा पहा. -की. विटी. कोल्य--प. वाणा.

कोळ-पु. (गो. कु. ) घरावरचे जुने शाकार (चुडते, गवत इ०), कोलवा पहा. 'नळे वक्तशीर न मिळाल्यामुळे घरावर कोल घालावा लागला. '

कोछक—नः (गो. ) कुत्रें.

कोलेती-की, खाजकोलती नांबाची बनस्पति.

कोलो-- पु. ( स्नान. कों. ) कोल्हा. ' एक कोलो आयो. ' कोल्ल-की. (गो.) विटी. बार-प्र. (गो.) विटीदांह. कोल्लमदाक--- पु. हा शक जिस्ती शकाच्या आठराँचोवि-

साव्या वर्षी सुरू झाला, हा मलबारांत चालु आहे.

कोली-वि. (गो.) १ रागीट २ नादी, लहरी [ सं. कोधिन: शा. कोहलि ]

कोल्हरी - की. (काव्य) सोंग; मिष; बतावणी. ओडं-बरी, कोल्हारी पहा.

कोल्हा -ल्हें--पुन. १ कुञ्याच्या वर्गोतील प्राणी. हा भुऱ्या वर्णाचा व मऊ केसांचा असन रात्रीचा हिंडतो. याला द्राक्षे वगैरे कळं आवडतात. ककेश ओरडणारा, फार धृतै पण भित्रा. जंबुक; शगाल. 'कीं कोल्डेया चांदणीं। आवडी उपजे।' - ब्रा ४.२३. २ ( ल. ) धूर्त माणूस, चोरटा माणूस. [ दे. प्रा. कोल्हुअ ] मह० १ भडले कोल्हें मंगळ गाय=संकटांत सांपडलेला दुष्ट मनुष्यहि संक-टांत घालणाराची स्तुति करतो. नुल० भडला नारायण गाढवाचे पाय धरी. २ एक कोल्हं सतरा ठिकाणीं व्यालं. ३ कोल्हं काक-डीला राजी=ज्या वस्तुवर आपला मुळींच हक नाहीं ती भाप-णांस अगदीं थोडी मिळाली तरी क्षुद्र माणुस खुष होतो. अल्प-संतोषी. ( वात्र. ) कोल्हाकोरुहीचें स्त्रप्त-स्त असतांना पाउस पहुं लागला असतां म्हणतात. कोल्ह्याचेतींड बघेंग,-नागवें कोल्हें भेटणे-अभ शकन घडणे, अकल्पित मोठा लाभ होणे. कोल्ह्याचे शिंग-(गो.) सशाचे शिंग. (ल.) अशक्य गोष्ट कोलाहल-पु. मोठा गलबला; गोंगाट; बलकलाट; ओरड; साध्य होण; वशीकरणकला अवगत असणे. (पुढील समासांतील पहिले पद ' कोल्हें ' आहे ) ॰ कुई-स्रो. कोल्ह्यांची आरडाओरड; हकी. (ल.) क्षुद्र लोकांची निर्शेक विरुद्ध बडबड; क्षुद्र अडथळा. 'बाहेरच्या जगाला विसहन...जगाची कर्कश कोल्हेकई कोण पेकत बसणार ? ' - प्रेमसंन्यास ॰ टेंकण-णें-न. (विशेषतः चत्रथी विभक्तींत बसर्गे, किंवा येणे बरोबर उपयोग ). कोल्हे टेकण्यास बसर्णे-कोल्ग्राप्रमाण दबकुन बसण. कोव्हें टेक-ण्यास येर्ने-१ वयामुळे अशक्तता प्राप्त होगे. २ मावळण्यास वेर्णे (सर्थ, दिवस ). कोल्हा मागल्या पायावर बसला असतां जमीनीपासून जितक्या उंचीवर असतो तितक्या उंचीवर सर्थ माबळतांना क्षितीजापासून असला म्हणजे म्हणतात. •भूक-भोक-स्नी. १ कोल्ह्याची हुकी, ओरडा; कोल्हेकुई. २ मोठी पहांट; प्रभात. [ कोल्हें + भुंकणें ] • शाही (ई)-स्त्री. लुब्बेगिरी. 'असला कोरहेशाई प्रश्न कशाला ?' -िट १.२६. ० हक-सी. १ कोल्ह्याची हुकी; कोल्हेकुई. २ (ल.) मोठमोठपाने ओरहुन हल्ला करणे.

कोल्हा---पु. ( व. ) सुरवंट.

कहन एक चक्कर माहन पुन्हां पायांवर उमें राहण्याची उडी. सरावगें: निर्वावणें (वाईट गोष्टींत ). कोलांटी पहा. ० अपड-न. कोलांटी उडी. ० खेळ-पु. कोल्हां-ट्याचा खेळ. -ट्याचे शुरुख-न. घीटपणाचा भाव. धाउसाचा वेखावा.

कोल्हांटी-ण-टिन-पुकी, १ दोरीवर बसरत करणारी भिक्षेकऱ्यांची एक जात, भोरपी, नाडेभोरपी, डोंबारी. 'जीव-नोपावो कां जैसा। कोल्हाटियांचा। '-क्का १८.६०६. 'आली कोल्हाटिन खेळाया। सगुण गुण माया। '-भज ३५. २ कोल्हाट; कोलांटी; कसरतीचा खेळ; नाच. [का. कोछ=काठी+अटिग= दः ) २ ल्हानसर; अपकः; नाजृक. [कोंवळा] खेळचा ]

कोल्हापूरी-व. करवीर प्रांतीय; जसें-कोल्हापुरी जोडा, माप, इ०. [सं. प्रा. कोलापुर] •माप-न. (कोल्हापुरी माप फार मोठें असते यावहन ) अतिशय मोठा जोडा, वहाण, इ०.

कोल्हार-- पु. कुंभार.

कोल्हार--न. (महानु.) गुहा; कपाट. 'ब्रह्मविद्येचें कोल्हार।' -भाए ६६२. [का. कोव्हार=खिंक, बिकट मार्ग ]

कोल्हारा-पु. एक रानभाजीचे साड. कोरळ पहा. का. कोळर ]

कोल्हारी-व्हेरी-वि. कुंभारी (चित्रं मातीचीं). कृत्रिम; बनावट. 'कोल्हेरीचे वाइ। न येती धारकीं घरं। '-अम ७.४. ' अथवा कोल्हेरीचे असिवार।'-ज्ञा ९.१७३. 'कां कोल्हे-रीचे असिवार।'-रंयो ८.३१५. [सं. कुलाल-कौलाल; प्रा. कोलाल=कंभारासंबंधीं; मातीच पात्र ] •वेताळ-पु. शेतांतील बुजगावणः भुताचे चित्रः 'भातां कोल्हारीचे वेताळ। तसे निजीव हे आहाती।'- ज्ञा ११.४६६.

कोल्हाळ-पु. गलका; कोलाइल पहा. 'आणि भयासुर रणकोल्हाळ । सुभटांचे । '-शा १.१३२. 'कोल्हाळ माजविला रणतुरीं। ' -मुआदि ४४.५१.

कोस्हाळ-न. एक खादा ? -शर.

कोल्ही---स्री. जोंधळयाची एक जात. याचा दाणा वर दिसून येत नाहीं. [कोली]

कोल्ही--की. कोल्ह्याची मादी. - वि. कोल्ह्याच्या रंगाची मेंढी (तोंड, पोट, पाय काळे बाकी सर्वे आंग पांढरें असलेली). 'ही मेढी कोल्ही आहे. '

कोल्ड्र-- पु. उंसाचा चरक; तेल्याचा घाणा. [ हिं. ]

कोल्हे-ल, कोल्हें-न. भोपळयाच्या आकाराचा वियाण ठेवण्याचा भाताण्याचा (पेंढ्याचा) मुडा, भांडे. [ का. कोळवी= तेल इ० ठेवण्याचा नळा ]

कोचर्ण-- उक्ति. १ जुने होणे; ( मडके इ० ची वाईट अथवा कोस्हाट, कोस्हाट-न. कोस्हाटयांचा खेळ; डोके खाली कोरेपणाची) घाण नाहींशी होणें; कोरेपणा जाणें. २ (ल.) ठळणें;

कों बरी - स्त्री. फणसाची क्रयरी.

कीवसप-कि. (गो.) मुरणें; कोवणे पहा.

कोधसा-वि. १ आधार: आश्रय. (कि० देण: करणे). २ कैवारी; आश्रयदाता; कंशा पहा. 'जो भक्तांचा कोंबसा।' –दा २.७.४. किः +वस= आच्छ।दर्गे ]

कोवळणे-सिक्तः, आर्लिगण, कवळणे पहा.

को(को)वळसर—प. १ जरा कोंबळा ( भारळ: सपारी.

को(को)बळा-वि. १ लहान; कच्चा; अपकः, हिरवा. २ ताजा. (कोंबडीचें अंडें, इ०) याच्या उलट नियर. ३ (ल.) सौम्य. ( सकाळ, सर्यिकरण, ऊन ), ४ कच्ची, अडाणी: अप्रगल्भ ( प्रहणशक्ति, समजूत ). अर्थवट; कोता; अप्रौढ; पुरतेपणाचा नव्हे असा ( सल्ला मसलत, विचार ). ६ कमी बळकट; नाजुक; कोमल. [सं. कोमल; सीयन.कोनळो. फेंच, जि. कोवलो ] • किरळा-वि. लहान आणि नाजुक (अंकुर फुटलेला). [कोवळा+ किरळ] **्द्रपार, दोनप्रहर-**सीपु. दोनप्रहर होण्याच्या आधींचा काळ. नुकतीच सुरवात झालेली दुपार, मध्यान्ह.

को(कों)चळीक—शी. १ कोंवळेपणा; ( अप्रीढतेंतील ) नाजुकपणा, अशक्तपणा. (अपक्षपणांतील), २ तार्ण्याचा बहर: टवटवीतपणा. ३ सृदुपणा. 'आणि महाबोधीं कोंवळीक। दुणा वली।'-ज्ञा १.३४. 'कोयळीक घाली सिरणें, शिरस पुष्पेंसी।' -भाए २६. -वि. कोवळी.

कोंचा--पु. कोंका; किनरी (कानफाटवाची); एकतारी. [का. कोवी]

कोवारीण-स्नी. कुवारीण पहा. (बायकी) लग्न न झालेली आठ अगर त्याहन कमी वयाची मुलगी जिला बोडणास अगर वेबीच्या पूजेस ( नवराश्रांत ) बसवितात व जेवावयास घालतात. कोचिव-वि. पंडीत; ज्ञाता; धुज्ञ; खुशल. 'सांगो काय तज तुझ्या पौत्रांचे युद्ध कोविदा राया । '-मोभीष्म ३.४९. सिं.]

कोविदार-पु. एका जातीचे झाड; कोस्ल; कांचन; शिसु. तुळसी करवीर कोविदार। '-इ १०.१५९. ' तुळसी, कोविदार धुंदर । कनकवेलि, नागवेलि, कोमछांकर । ' [सं. ]

कोची-- भी. (कों.) पोखरलेला नारळ; बेलें. [ का. कोवि= पोकळ नळी ]

(ना.) कुठवर; किती वेळपर्यंत कोव्हरी--किवि. कोठपर्यंत ? [कोठवर ]

कोव्हाळा-ळं-पुन. कोहळा: याची भाजी, सांहगे इ० करतात. कोहळा पहा.

कोवहाळी-सी, कोहळ्याचा बेल.

कोश-प. १ खजिनाः सांठाः संप्रहः तिजारीः खाणः बखार. २ देहामधील अन्न-प्राण-मन-विज्ञान-आनंदमय असे जे कोडा आहेत त्यांपैकी प्रत्येक: आत्म्याचे आवरण, डे श**ः**ः विषय, संज्ञा इ० चें संप्रहयुक्त विवेचन करणारा प्रथ; निघंदु; (ई) डिक्शनरी, शब्दसंप्रह. उदा० शब्दकोश, ज्ञानकोश, चरित्रकोश, हैं ०. ४ **आवरण: प**टल: पापदा: अस्तर, ५ म्यान (तरवारीचें). ६ कोळी-कीटक अंड स्थितींतून कीटस्थितीत येऊन शरीराभींवती रेशमासारखें मऊ आवरण करती तो: कोशेटा. ७ कळी. 'अंतरी फांके। हृदयकोशः। '-जा ६.२०९, ८ दिव्य कहन लावलेला निकाल: न्यायदानांतील दिन्य ( अग्नि, पाणी, विष, वजनाचा कांटा, उकळणारें तेल. कलदेवतेवर पाणी घालण-ब्राह्मणांच्या चरणांवर पाणी घालणे. किंवा त्यांचे तीथे घेणे इ०.) शपथ: प्रतिह्या. 'पीयाली कृतनिश्चयाचा कोश।'-ज्ञा १३.६०४. ०कार-पु. १ रेशमाचा किंडा: कोळधाच्या वर्गातील प्राणी. २ कोशस्य-तींत असलेला. को शवासी किंडा. फलपायकं. ३ शब्दार्थकोश रचणाराः कोश तयार करणारा संपादक. •कीट-कीटक-पु. कोशकार ( अर्थ १।२ ) पहा. कोशकिडा हा आपल्या भोंवर्ती कोशेटा कहन आपनांसच कोंडन घेतो. 'एन्हवीं कोशेकीटका-चिमा परी। तो आपगपया आपण वरी। '-ज्ञा ६.७२. -वि. .१२.१६१. ०गृह-न भांडार. 'की कोशयहीं प्रवेशोनी। -रावि १.७१. •पान-न, देवाचे तीर्थ पिणें, दिव्याचा एक प्रकार, शपथ घेंगे: दिव्य करणे. ० पिर्णे-शपथ घेंगे. ' शरीर बाचा मानस । पियालीं कृतनिश्चयाचा कोश। '-क्रा १३६०४. • खद्धि-स्त्री. संपत्तीची वाढ: भरभराट: समृद्धि. ' होम इवनें होय कोशबृद्धि ॥' •श्रष्टि-स्त्री. दिव्याने निरपराधित्व सिड करण्याची क्रिया.

कोश-पु. दोन मेल अंतर, कोस पहा. [सं. कोश; प्रा. कोस] कोश-9 (कु.) फरक; अंतर; कोस पहा. 'दोन काठगांच्या मापांत थोडासा कोश राहिला.'

कोदारे, कोदोरे--न. एक प्रकारचे जाडेंभरडें रेशीम. [कोश] कोशा-वि. काळसर रंगाची (गाय, बैल).

कोज्ञा-प. डोक्याला बांधावयाचा रेशमी हमाल. फेटा ( को क्रेट्याच्या रेशमाचा ). [सं. की क्रेय; प्रा. को से अ⇒रेशमी; सागोती. सागोतीची पुडी. [क. ] वस्री

कोशागार-पु. तिजोरी;जामदारखाना; भांडारगृह;खजिना. [सं. कोश+आगार]

कोशाध्यक्ष-प्र. खजिनदारः द्रव्यसंप्रहावरील अधिकारी. सिं. कोश+अध्यक्ष ो

कोशिक-न कोशेटा, 'कासया करिसी सदन। आपण भाषणां केलें बंधन। कीटक करी स्वभूवन। कोशिक जैसें। ' -कथा ५.७.८. [सं. कौशिक]

कोजिता--- प. कोचिंदा वनस्पति.

कोशिब--प. एक झाड: हें मोठें असतें. याच्या वियांचे तेल निवतें तें खाण्यास. दिन्यामध्ये जाळण्यास केसांना व देशी औषधांत वापरतात. फांग्यांपासून पुष्कळ लाख उत्पन्न होते. बीला कोशिबी म्हणतात. (सं. कोशी+आम्. कोशाम: प्रा. कोसंब: म. कोशी+आंबा 1

कोशिवरें--- न. तांदुळाचा एक प्रकार; कोथिवरें भात.

कोशिबीर-बरी-कोशिबिरिका--- की. करूवा फळांची दह्यांत कालवन केलेली चटणी: रायतें: तोंडी लावणें. 'सा कोशिं-बिरिका अनेक रिचल्या देवी तला तोषदा। '-निमा १.१४. ' कोशिविरी आंबेरायत। '-नव ९.११८. [सं. कुस्तुंबर, का. कोस्तंबरी ]

को जिंबेल-न, को शिबीचें तेल.

कोशीस-- ली. प्रयत्न; मेहनत. ( कि॰ करणें ). 'इकडील दौरतीविषयीं कोशीस करीत जावी। '-रा ८.५. फा. कोशिशो

कोरोटा-टी-कोरोरा-पुन्नी. १ फणस व इतर फळांतील आठळीचें टरफल. २ वणाची खपली, साल: कातर्डे. ३ कोळी व इतर कांहीं विड्यांचे जाळे: कोश: किड्याचे घर. [ कोश+2 ]

कोप-पु. कोश पहा. [सं. ] समासांत अंडकोष, बीजकोष इ०. ०व्यद्धि-स्नी. अंतर्गळाचा रोग: अंडब्रद्धि.

कोष्ट-कोष्ठ पहा.

कोष्टक-पुन. १ कॉलम: रकाना. कोष्टक पहा. २ किंमत: वज्यः मापं इ० परिमाणदर्शेक संज्ञांचे परस्पर प्रमाण दाखविणारी यादी. [सं.] • की गुणाकार-पु. गुण्य राशींचे जितके अंक तितक्या कोष्टकांचा गुणकांक. सम संख्यांक पंक्ती करून गुण-ण्याचा प्रकार. थांबरा गुणाकार, बैठा गुणाकार, कपटर्सिध पहा. कोष्ट्रम-न. (व.) झेंगट: लफडें: खेंकटें. 'तुमच्या मागें

अद्याप कांहीं कोष्रम लागलें नाहीं. कोष्टी-- पु. १ एक विणकर जात; ह्याचा धंदा सुत कातणे व विणणें; साळगापेक्षां यांची जात निराळी. २ (ल.) कोळी-किडा-हा तंतु काढून जाळें विणतो. [कोश, कोशेटी ]

कोष्टी-न्ही. (गो. कु. ) बढ-याची, दुकराची इ० मानाची

कोष्ट्र--न, कोड (एक त्वचेचा रोग), [सं. कुछ]

कोष्ठ-पु. १ पोट; कोठा. २ धान्याचे कोठार; कोठी. ३ खोली; दिवाणखाना. ४ भाम, रुधिर, मूत्र इ० देहांतील स्थानें: भामकोष्ठ: मुत्रकोष्ठ इ०. ०क-न. हिशेबाकरितां केलेली आडव्या उम्या रेवांची घरे: प्र.: चौक: तक्ता: घर:रकाना: कॉलम: कोलक.

[सं.] •बंधक-वि. मलावरोध करणारें; स्तंभक. [सं.] •शुद्धि-सी. शौचाला साफ होणें; कोठा शुद्ध होणें; (पुष्कळ रेच झाल्या-नंतर ).

कोष्ठ, कोष्ठकोळं(ळां-ळि)जन---न. एक औषधी नन-स्पति. ही काश्मीरकडे होते. ह्याच्या मुळया औषधी आहेत. शिवाय त्यापासन असर व केसांचा कलप तयार करतात. [ सं. क्षष्ट+कुलंज; हि. कोलिंजन ]

कोष्ण-वि. किंचित उष्ण; कोंबट; कुबर. [सं. ]

कोस-प. अंतर दाखविणारें रस्ता मोजणीचें माप: साधा-रणतः रोन मेल. इंप्रजी ४५५८ यार्ड. एक चतुर्योश योजन. ( याचे निरनिराळ्या ठिकाणी गजाच्या लांबीप्रमाणे अंतर निर-निराळ असतें ). साधारणपणें चार हजार हातांचा कोस धरतात. [सं. कोश; प्रा. कोस]

कोस-की. (व.) सापाची कात, 'साप कोस टाकतो, ' [सं. कोश]

को(कों)स-पु. चतुष्कोण, त्रिकोण, इ०. विवक्षित आकार तंतोतंत नसून त्यांत वांकडेपणा आल्यामुळे होणारा न्यूनाधिक भाव; कोच (ताणलेलें कापड, हातहमाल, होत, भिंत, रस्ता, कुंपण इ०. ना येणारा ). आधिक्य, वाढ. ( कि० येणे, असणे, होंगे, जागे, निघण, काढणे, जिर्गे, जिर्वेंग ). 'या जागेला फार कोस आहे. '[का. कोशे≔वांकण, वळण]

कोसपेणी-की, कोसांची मोजदाद,

कोसंब--कोशिब पहा. 'कोसंब अंजीर खराड । '-कालिका 22.94.

कोसम्योंचे--क्रि. (गो.) पाण्यामुळ (लांकुड) कुजून जाणे. [क्समणे]

कोंसरा-पु. कोळी, किडा. कोसला पहा. 'गगनी लागला कोंसरा। कोण परवी तेथे चारा। ' -तुगा ३३०९.

कोसला—प. १ रेशमाचा किडा. 'जैसा स्वयें बांधोन कोसला मृत्य पार्वे । ' –दा ८.७.९. २ रेशमाचा किडा किवा कोळी यांचा केशिटा. ३ ह्या कोशेटधाचा तोडधाच्या बंदुकीच्या भोंवर्ती असलेला वेढा. [सं. कोश+ल]

कोसली--जी. (ना.) मकरसंक्रांतीच्या दिवशीं तिळगूळ किया साखर इ० घालन तयार केलेली करंजी. मिष्ट पदार्थ. कोसल्या उकड्न किंदा तळ्न करतात. [सं. कोश+ली]

कोसळणं-अित. १ एकदम पडणे; तुद्दन, मोइन पडणे; ढांसळून पडणे; ढांसळेंगे; विस्कळेंगे ( भित, विहिर, रास इ० ). 'बाजी एकदम जागच्या जागींच कोसळला.'-स्वप ८८. द्दन भरभर खालीं पडणें ( बाऱ्यानें फळें, फुलें ). ५ फिसकटणें; साधणें. लहानाच्या मोबदल्यांत मोठें मिळविणें.

प्रतिकुल होणें; निष्फळ होणें (बेत, मसलत ). ६ केव्हां केव्हां वरील अर्थी सक्रमें क कियापदासारखा उपयोग करतात. [का. कोसर=आधार सटणें. सोडणें 1

कोस्नाई-की. घोड्याचा एक रोग. त्याच्या दोन्ही मांच्या-खार्ली गांठी येतात. -अश्वप २.२८३.

कोसीस-कोशीस पहा.

कोस्टी--सी. (कु.) शिकार करून मारलेल्या सावजाचे घालण्यांत येणारे वाटे. कोष्टी २ पहा.

कोस्त-पु. (गो.) कलमी आंच्याची एक जात. [पो. कोस्ता 1

कोहं, कोहं-कार-जुड़ा.प. 'मी कोण; 'मी कोण अशा अर्थाचा ध्वनिः मूल जनमल्यानंतर ते प्रथम जो आवाज करते तो. गर्भीत असतांना मुल ईश्वर आणि आपण एकच आहों असे समजन सोऽहं (तो मी) असे म्हणत असते पण बाहेर आल्या-नंतर ईश्वराला विसरून 'कोहं ' मी त्याहन निराळा आहे काय ? या अर्थी 'कोहंकोहं 'मी कोण मी कोण, असा या मायोपाधींत सांपडल्यामुळे उच्चार करतें. सोऽहं पहा. 'तें अज्ञान एक हते। तेणें कोहंविकल्पाचे मांडें।'-जा १५.३४२. 'गर्भी म्हणे सोहं सोहं। बाहेरी पडतां म्हणे कोहं। ' -दा ३.१.४७. 'कोऽहं कोऽहं रडं लागला।' -अमृतकटाव ५२. [सं. कः+अहम्] भाष-पु. कोऽहं म्हणत असतांना बालकाची मनस्थिति. वरील अर्थ पहा. [सं.]

कोहक, कोहंक--न. कुहर; विवर; ग्रहा; डोंगर; पर्वत. 'कोहकी वसती।'-ऋ ७९.( टीप ), 'कोणें एके नगरा बाहेरी कोहंकी। चंडरव नामे कोल्हा असे। '-पंच १.३७. [सं. कुहर; फा. कोह् ]

कोहकर्णे—अकि. (व.)वाळणें; सुकर्णे; रोडावर्णे. 'मागील दुखण्यापासून तो कोहकन गेला. ' [सं. कोथ: प्रा.कोह=शीर्णता] कोहरळी—स्री. कुजकी घाण; घाणीची जागा, 'मगबाळ-

पणीची कोहटळी । धुंडुनि घेतसे ॥ ' –स्वानु ९.४.७३. [सं. कोथ: प्रा. कोह=सडकी+स्थळ ]

कोह(है)डें--बहडें पहा.

कोहळा-ळी-ळे. कोहाळा-ळी-ळे. कोहोळा-ळी-ळे--पुत्नीन. १ कोव्हाळा-ळी-ळे. एक प्रकारचा भोपळा; फळ भाणि वेल. हा एक वेल असतो. याचे फळ, लहान भोपळधा-एवढें हात दीड हात लांब असतें. याचा पाक पौष्टिक असन फोडींचे सांडगे करतात. २ (व. ना. ) तांबडा भोपळा. याची पहुन तुक्के होणें ( यत्र ६० ). ३ ( ल. ) जोराने वेगाने खालीं भाजी करतात. [ सं. कुप्मांड; प्रा. कोहालिआ ] म्ह० भावळा बेणें, पडणें, ( पाजस ). ४ भाधार सुद्दन, वियुक्त होजन, सपा- देजन कोहळा काढणें. =योडीशी लाल्च देजन मोठें बबाड

कोहळी-ळें—कीन. कोयळी; करंडा. 'रांसण कोहळीं षागरी बहुदसा।'-दा ४.७.९. 'तो आंत होतीं सात कोहळीं।' -राबि २७.४. [सं. कोथ; प्रा. कोह=कोयळी, थैळा]

कोहोपरी-की. (व.) परात; थाळी. कोपरी पहा.

कोळ—न. तिळाच्या झाडांची तीळ झाड्न घेतल्यानंतरची लडान पंढी. 'झाडिलीं कोळ झाडी। तया न फळे जेवीं नोंडी।' - झा १३.५८५. 'तीळ नाहीं म्हणून कोळ सांठविंळ घरांत घाळून ओवा।'--पला ८७. 'नपुंसकें तुम्ही निवेळें। जसीं तिळांची शुक्क कोळे।'--पांत्र २२.२७. [कवळ]

कोळ-पु. १ ज्यांत (पाणी, ताक इ०) चिंच, आंबे, भात कुछिजन] इ० कालवुन करतात ते दाट पाणी; कुवळ; कोळलेंछ पाणी. १ चिंच कोळल्यानंतर तिचा टाकाऊ भाग, चोथा. [कोळणे]

कोळ—प. १ जळालेळा पदार्थ. (कि० होणें). २ राख; बाळलेळी; करपलेळी अवस्था. 'डाहाळी जळुन कोळ जाती गळुन पढे भितीवर आंबा।'—सला ५७. 'कागद जळून कोळझाला' =अगरीं राख झाली. [आ. दे. कोळ=जळकें लांकुड; का. कोळ्ळ= कोलित] बाळून कोळ होणें—अगरीं वाळून शुष्क होणें; झहणें. (बनस्पति, पानें); कोझजणें; आकसणें; करपणें (बनस्पति, जनावरें).

कोळ—प. गहाण; कर्जाची फेड न केल्यामुळे कर्जाइतकी जिंदगी (कर्जदारासून अगर दुसऱ्या कोणापासून) घेऊन अड-कबून ठेवण; गहाण माल. (कि॰ पाडण). [ अर. कोल=करार ]

कोळ—्य. (कों.) खाडीचा फाटा; पोहडी; ओहर.[का. कोळ्ळ=खोल जागा, भगदाड, दरी]

कोळ—पु. रानडुकर; कोळ पहा. -वि. मस्त माजलेला.[सं. कोल]

कोळउंदीर-कुंदूर--५. घृस. [सं. प्रा. कोल ]

कोळऊ—की. कोल उवा; अंगावरील क. (म्हेंस, डुक्स इत्यादींच्या); कोळवू पहा.

कोळकांदा-प. (गो.) एक जंगली औषधी कांदा.

कोळख--बी. (गो.) ऐरणीचें लांकुड.

कोळखंड-खांदा---नपु. (कों.) बैलाचे विश्वड. [कोहळें+ खांदा ]

कोळखण-सी. (गो.) सोनाशची सामान ठेवण्याची कोळंबी; लंकडी पात्र.

कोळगंड---पु. कोळपाला (कोळी जातीला) तुच्छतेने म्हणतात. (न्हावगंड शब्दाप्रमाणें). [कोळी+गंड]

कोळ(ळि)गा—प्र. भ्रमर. 'उदैजेति परविंबीं कळि कोळिग राहिल कोंसीं।' - ऋ ९०. [सं. कुलिंग?] कोळंगा—पु. जळजळीत निस्तारा. [का. कोळ्ळ] कोळंगी—सी. टिणगी, गूल, काजळी.

कोळगें—नः (बे.) तांब्याचे किया पितळी पींप. हें लहान मोठ्या भाकाराचे असतें. [का. कोळगा ]

कोळंजें — अकि. जळ्न राख होण (विस्तवांतून काढेलें कोलीत; निखारा) उन्हार्ने करपून काळें होणें, पडणें; कोळपणें पहा.

कोळंजन, कोळांजन, कोळंजन—न. कोष्ठ कोळंजन, अंबेहळदीसारखें झाड;पानांचा नास मधुर; मुळ्यांचा रंग पांढरा; चन तिखट. गड्डे न फळ औषधी. मञ्जातंतुपौष्टिक न कामो-दीपक आहे. ही ननस्पति हिंदुस्तानांत सर्वत्र उत्पन्न होते. [सं. कुलिजन]

कोळणें—अिक. कुसकरणें; ( पाण्यांत ) हातार्ने बुरडणें; गर काढणें; पिळणें (चिंच, आंबा); सार, सत्त्व काढ्न घेणें. [कोळ]

कोळदांडा--कोलदांडा पहा.

कोळपणी--की. कोळऱ्यानें बेणणः; पेरलेल्या जमीनीतील , तण काढणें; खुरपणी.

कोळपर्ण--उक्रि. कोळपणी करणे. -शे ८.११३.

कोळपर्णे — अिक. करपण, काळवंडण, वरवर जळ्न काळे होण, उन्हानें काळ पडण (शाड, शरीर), चुलींत पेटलेके निखारे राखेनें झांकले जाण, लांकुड जाळ न होतां काळे पडणे. (सामा.) धुमसण, जळणे. 'करीना शांत कांत ही कांत म्हणुन कोळपत्यें।' – प्रला २१८. [का. कोळ्ळ≕कोलित]

कोळपाट--पु. (तंजा.) पोळपाट.

कोळपुटी, कळपुटी-- श्री. (गो.) माशांच्या डोक्यांचे तुकडे कहन त्यांचे केलेले पकान्न.

कोळपें-पा--नपु. बीतभर पीक उमें असतां उपयोगांत आणावयांचे आकत, यानें पिकांच्या दोन ओळीमधील जमीन हलविणें, भुसभुशीत करणें, आंतील तण काढणें, पिकास मातीची भर देणें हीं कामें होतात. खानदेशांत, देशावर व कर्नाटकांत दोन तन्हेची कोळपीं आढळतात. याचे दाते एकापासून आठा-पर्यंत असतात. साता-याकडे मिरच्यांच्या कोळप्यास हुनें कोळपें व उंसाच्या कोळप्यास ताफचा कोळपा म्हणतात. दोन बेलांच्या एका खंवावर पिकांच्या मानानें दोन दोन चार चारहि कोळपीं ठेवितात. —शे ७.१७.२०२. [का. कोळ=फाळ, दांत]

कोळंब--पु. (गो.) कोंबबाबा.

कोळंब-बा--नपु. तांबडे आहे शाकारणीचे गवत; तांबट; तांबट.

कोळंब-ब्या- - पु. ( कुलाबा कु. ) एक प्रकारने भात.

सन्यासी. स्वामी इ० खडावा वापरतात. [सं. काष्ठ+वहः हि. खडांब-ऊं; का. कडाव ] पायाला खडावा असरें।-तळ-पाय चापट नसून चवडा बटांच यांच्या मधील भाग जिम-नीस टेकत नाहीं असा पोकळ पाय असर्णे; हं ग्रमचिन्ह माम-तात.

खडा एक---न. १ अतिशय देष: हाडवैर (कि॰ बाळगणें: धर्णे). २ (फल ज्यो.) वडाष्टक; वधुवरांपैकी एकाच्या राशीपासून दुसऱ्याची रास सहावी व दुसऱ्याच्या राशी पासून पहिल्याची रास भाठवी भाली म्हणजे त्या दोघांत खडाष्ट्रक येतें. यावहरू वर हा अर्थ. खडाष्टकाचे दोन प्रकार आहेत -( अ ) प्रीतिषडा-ष्टक=प्रीति दाखविणारे खडाष्टक. (आ) मृत्युषडाष्टक=वैर दाख-विणारें; पैकी प्रचारांत दूसरें घेतात. [ सं. षट्+अष्टक ]

खडाळ-वि. दगडाळ: खडाटी पहा. म्ह० शेत खडाळ बायको तोंडाळ. [खडा+आळ प्रत्यय]

खडाळणें-अित. खंड पाडणें; सोहून जाणें; खंडित करणें. सिं. खंडी

खडाळी—स्री. (ना.) खार (जनावर); चानी; खडी. खडळ पहा.

खंडाळी---स्री, खंबडाळी पहा.

खंडाळे---न. खणाळे; खणांचा तागा. सि. खंड+आलय: खणाळे अप. 1

खद्धिजा-- पु. उभ्या विटांचा थर. खंडबा पहा. (कि० ्रेण: लावण ).

भवं जित-वि. खंडाने घेतलेले: मक्त्याने घेतलेले: ठराव करून । ६२ लेलें (काम). [खंड=मक्ता]

खं कित-वि. १ तुरुक्तेलं; मोडलेलं; भन्न. 'एके हातीं दंतु। जो स्वभावता अवंडित । '-जा १.१२. २ मध्ये भडथळा आण-लेल: तहकब केलेलें: ३ उडवलेलें: निरुत्तर केलेलें (शंका, प्रश्न इ०). [सं. खंड] •पारंडित्य-न, तुटपुंजी विद्वता; कोते ज्ञान.

खडित-वि. (व्यापार ्) नक्त; ठोक. '१५ रुपयांचे वर कितीही किमतीपर्यंत मागितल्यास एक रुपया खंडित अडत घेऊं ' –मुंग्या १८४ [खंड]

842.

खडी-नी. १ लिहिण्याच्या धूळपाटीवर भ्यासण्यासाठी भयवा भितीला रंग देण्यासाठी भथवा भितीसाठी लागुणारी माती: चिकण-पांढरट दगड; खडीचा दगड; खडूची मानी. -पदाव ३७. 'खडीचा रंग चुन्यासारखा तयार होतो. ' २ कापडावर नक्षी काढण्यासाठीं केलेल सिश्रण (गौंद, अश्रक); एक चिक्ट रंग. ३ या मिश्रणाने काढलेली नक्षी, आकृति; खणां-बर. चंद्रकळांवर खडी काढन घेतात. [सं- खडी=खड़]

सही-सी. माणसाचे दुखणें पिशाञ्चवाधेपासन भाहे दिवा काय हैं ठरविण्यासाठीं करावयाचा विधि: देवभक्त पिशाच्य पाह-॰यासाठीं गहुं, तांद्ळ यांची एकीबेकी करून पाइतात, ती समसंख्या भाल्यास बाधा भाहे व विषम आल्यास नाहीं असे समजतात.

खाडी-की. १ लहान दगड: सडकेवर घालण्याची गिटी. रस्त्यावर चालण्यासाठीं मोठे दगड बारीक फोसून त्यांची खडी करतात. २ (क. ) लाकडी तुळईखालीं बसनिलेला दगड. [सडा]

खडी-ही. (माण.) १ उंचवटा; टेकडी. २ खालाटी; सह्या-दीच्या पश्चिम बाजुची पायण्याची डोंगराळ जमीन: बाटाखालील कोस-दोन कोस डोंगरवट जमीन.

खड़ी-वि. खड़ा पहा. १ उभा-भी-में. २ खरा-री-रें. ३ स्पष्टः सहेतोड. • किंमत-की. स्थिर, ठोक किंमत. 'सोन्या-रुप्याची खडी किमत.' •खट-वि. ( माण. ) स्पष्ट; सहेतोड. खडींखापरीं-खटीखापरीं पहा. •चाकरी-की. सततची. एकसारखी. विश्रांति नाहीं अशी नोकरी. •चोट-क्रिवि. त्याच जागीं: त्याच क्षणीं: खडाखडी. ॰ताजीम-बी. सन्माननीय पाहण्यांचे आगमनप्रसंगी त्यास पद्धतशीर दिलेलें उत्थापनः पुरी ताजीमः याच्या उलट निम ताजीमः 'ग्रहजीस पाहन व त्यास खडी ताजीम दिल्यानंतर.'-परिभौ ४७. ०तेनात --की. खडी चाकरी पहा. • उ**पार**-की. ऐन मध्यान्हकाळ. •फौज –की. सतत तयार−नोकरींत असलेली फौज. ॰रेघ−की. मोडी लखनांतील एक प्रकार; खडे पहा. व्हंडी-स्री. न वटविलेली, न स्वीकारलेली हुंडी. खडी हुंडी राखणें-हुंडीचा स्वीकार न करितां किंवा खोटी न म्हणतां ती आगळ राखणे.

खडी-खडीसाखर पहा.

खडी-खडीखपार-खाप---ली. ( खा. ) खार; चानी.

खंडी-की. १ वजनाचे, जिन्नस मापण्याचे एक प्रमाण: एक केंडी माप. निरनिराळचा प्रांतात निरनिराळी खंडी भाढळते. मुंबईकडे सामान्यतः २० मणांची खंडी असन विशिष्ट पदार्थानां ८ मणांची असते. पुण्यास २० मणांची खंडी असते. २ (सामा.) पुष्कळ मोठी रास. प्रमाण याअथी. जसॅ-खंडीभर स्विद्या—पु. उंसाची एक जात; हा जलक असतो. -कृषि पोरें-मेंढपा-काम-बोलणे. ' याची वर्ने विस्तारी अठरा खंडी प्रकारें काव्य गाईन,' -वसा ३.३ जिमनीचे माप-१२० बिघ्यांचे. श्वीस संख्या (मेंद्रणा. बकरीं इ० संबंधीं ). 'त्या धनगराचीं २ खंडी शेरडें आहेत.' [द्रा. कंडि; का. कंडुग] (वाप्र.) ० लाखणें-फसविण; ठकविणें; युक्ति करणें. • वर पेंढी होणें- २१ वें मल होणे. •गणती-खंडोगणती-१ खडीखंडीनें: खंडीनें मिरेजतां येण्याजोगें. २ (ल.) अतिहाय; पुष्कळ; अमाप. ०भर, वारी-किवि. खंडीच्या मापानें; खंडीखंडीनें; खंडीनें मोजण्या-इतकी पुष्कळ. उहा १ खंडीस नवटकें ( नवटकें=एकअष्टमांश

कोळलॉ-लो-पु. (गो.) चोवीस शेरांचे माप.

कोळसिंवा-शिवा-संवा, कोळिसरा, कोळिस्ता-सा-स-पुन. एक बन्यपद्य; एक आंखुड शेपटीचा, लांब कानाचा लहान प्राणी. हा भापल्या शेपटीवर मुततो व ते मृत बाधाच्या डोळधांत शिंपहुन त्याला आंधळा करतो व ठार मारतो असे म्हणतात. कोणी याला मांजरासारखें, कोणी कोल्ह्यासारखें मानतात. कोळसन-सुना-सन पहा.

कोळसंदा, कोळसा, कोळिस्ता, कोळिसा-पु. एक झड़प. कोरांटींतील एक जात: हें शेताच्या बाजस किंवा मोहोळाच्या कां डीं येतें. याची उंची २।२॥ फूट असते बाच्या कोबळचा पानांची भाजी करतात. पार्ने लांबट असन त्यांस सालीं एक कांटा असतो. याच्या बीस तालीमस्ताना म्हणतात. -वग्र २.६७.

कोळखंदा-पु. बंदुकीची माशी, मोहरी. हिच्याकडे बधून गोळीचा नेम धरतात.

कोळसें-न.(क.)नांगराचा फाळ बसविण्याचा लांकडी ठोकळा.

कोळसेमुडे-न. कोळसे वाहाण्याकरितां केलेला भात्ये-णाचा मुडा. [कोळसा+मुडा]

कोळा-पु. (कु. ) मोठा डांस.

कोळार्च-न. कोळी लोकांचा दखडा, धाड. -नामको. [का. कोळळे=छटालुट; दरवडा ]

कोळिता- प. कोळसंदा पहा.

कोळिश्रय, कोळिस्ना, कोळिसरा--प. १ एक रेशमाचा किहा. 'जंसा कोळिश्रयाचा बंध। तो तयासचि करी बद्ध। '-कथा १.५. २ रेशमाच्या किड्याचें कोशीट, कोश. हा औषधी असतो. कोळिष्णा-कोळसन, कोळसिंदा पहा.

कोळिसरा-म्रा-म्रे--पु.न. एक प्रकारचा मुख्यासारखा

कोळिसरी—सी. एक भ्रुड्ग; गवताचा प्रकार. कोळसंदा TET.

कोळी-पु. जळत्या किंवा जळलेल्या वातीची काजळी. [प्रा. कोल; का. कोळ्ळी ]

कोळी-- प. एक प्रकारचा पाण्यांत राहणारा पक्षी. ०ण-की. कोळी पक्ष्याची मादी.

कोळी-- पु. ? एक जात व तींतील माणुसः हे मासे पकड-ण्यात पढाईत असतात. हे मासे विकण्याचा व नावाडघाचा धंदा करतात. याच जातींतील दूसरे लोक डोंगरांत, अरण्यांत राहुन शिकार विस्मय, प्रियता, आनंद किंवा जिह्नासा उत्पन्न करणारी कोणतीरिह चोरी करून उदरनिर्वाह करतात. प्राचीन प्रामसंस्थेत कोळपा- गोष्ट(मनुष्य, वस्तु, कृत्य, गोष्ट, देखावा ६०)' त्याचे बोळग्याचे कडे पाणी पुरविण्याचें काम असे; धीवर. ही एक गुन्हेगार जात कीतुक वाटतें. ' 'ज्या पदार्थाचे ज्यास कीतुक नाहीं त्यास तो

समजली जाते. पण यांच्यापैकीं फक्त महादेवकोळी (राजकोळी ) व गुजरायकोळी याच दोन पोटजाती गुन्हे करतात. २ कोळी नांवाचा किहा; हा आपल्या अंगांतून सुत काढतो व त्याचे जाळ बनवितो. [प्रा. कोलिअ] •ण-स्त्री. १ कोळी जातींतील बाई. २ कोळी किड्याची मादी. ३ शिमग्याच्या सणांत कोळ. णीचें सोंग भाणतात त्यांत कीवेषांत नाचणारा पुरुष. • लांकडी-स्री. जंगलांतुन तोड्डन भाणलेल्या लांकडावरील कर, दस्त्ररी. • खडा-पु. कोळवाडा पहा. • एक-न. कोळशीट; कोश. कोळ्याचे स्रत-न. १ लांब सत. २ (ल.) लांबच लांब. निरस व कंटाळवाण भाषण.

कोळ्सांटा-पु. ( बे. ) एक प्रकारची वनस्पति.

कोळू-की. (गो.) जनावराच्या |अंगावरील क. [कोळ] कोळें-- न. १ बैलाचें विशिद्ध: कोळखंड. २ गवताचा लंबवर्त-ळाकार (अंडाकृति ) मुडा किया पुडा. यांत भात किया भाताचे बियाणें ठेवतात. गवताची पुरचंडी (पावटे इ० ठेवण्याची ). -शे ७.२८. [कोहळें ] ०भर-वि. कोळ्यांत राहतील इतके. 'कोळें-भर पावटे समारे दीड पायली होतात.

कोळे रोग-प. प्रपारीवरील एक रोग.

कौकवित, कौटल-ळ, कौटाल-ळ, कौटाल्या, कौटा-ळणं, कौटाळी-कौटाळीण-कौबटाळीण, कौटिल्य, कोटीळ, कौठ, कौठी, कोंडळ, कौडा, कौडागई, कौडाळ, कौडी, कौडीखंबक, कौडीटंक, कौडीप्रते, कींडचा ऊद, कीडचा घोणस, कीडचा साप-हे शम्द 'कव 'खालीं पहा.

कौटाळीण-कवटाळीण पहा. 'हे कौटाळीण निर्धारीं। नसर्तीच दैवतें उभी करी । ' - ह ३.४१.

कौटाळ्यविद्या - की. (कुण.) ( अडाणी लोकांचा पांडिख प्रदर्शक प्रयोग ) कौटाळ; जादू; जारणमारण; चेटक. [ कवटाळ+ विद्या ]

कौटिस्य-न. १ वांकडेपणा; वकता. २ (ल.) कपट; दुध-पणा;कवटाळ;ठकवाजी. ' राणीचे आनंदीबाईच्या सवाई निष्हुरा चरण व कौटिल्य; खंडुजीचा मत्सरी स्वभाव ... '-- नि ५४४. ३ चाणाक्षपणा. ४ चाणक्य ऋषि-चंद्रगृप्त मौध राजाचा मंत्री. याचा अर्थशास्त्र प्रंथ प्रसिद्ध आहे.

कौंतिक - पु. भालेकरी. [सं. कुंत=भाला]

कौंती-की. भाला; एक इत्यार. [सं. कुंत; हि. कोंत]

कौतुक-न. १ भाश्वर्यः कुतृहरुः जिज्ञासाः नवरुः भाश्वरी,

वंकं नथे. ' २ प्रेम; ममतेनं, आनंदानें धरणें; लाड करणें; कुरवाळणें (मूल किंवा वस्तु); अतिशय श्रीति, अभिमान धरणें; लालन पालन; नाजुक रीतीनें वागविणें; फार काळजी घेणें. (किं० (कौतुकानें) राखणें, ठेवणें). २ मौज; खेळ; विनोद; प्रदर्शन; गाणें नावणें. ६० ' उत्तर निज तुरगोतें वाया अश्णासि कौतुक पिटाळी। '-मोविराट ४.८९. ४ मनोरंजन; करमण्क; ख्याली-

कौतुकी—वि. खेळ्या; बौज करणारा, आनंदी; उल्हासी. कौतुकेकस्टा, कौतुके-कार्ने—किवि. सहज; डीलेने. 'तैसा आवबतिये भूमिके। आस्त्रहिलयाहि कौतुके।'-अमृ ७. २६०. [सं.]

कौत्हरू — न, कौतुक अर्थ १.३.४. पहा. कृतुहरू पहा. [सं.] कौत्सित्य — न. कुत्सितपणाः; दुष्टपणाः; कपटभावः कुत्सित (वि.) पहा. [सं.]

कौटरी--सी. चवेणीचे झाड.

कौन-वि. (दलाली) नज ही संख्या.

की बची—वि. १ चमत्कारिक; भीतिदायक; भयंकर; हिडिस परंतु अगम्य व अनिश्चित असा (पदार्थ, माण्स वगैरे); २ काण्ण्वाण्य पद्या. [कोण+बाऊ १]

कोपीन — नकी. १ लंगोटी; छाटी (कि॰ नेसर्गे). 'मुर्ली मुंडलें मुंडन। बंदी बंदाची कौपीन। ' – तुगा ४०२०. २ ककनी. ' माझ्या खोर्लीत दुसरी एक कौपीन आहे ती वालून इकडे थे.' - मुर्योदय १५९. [सं.]

कौबेरी-की. उत्तर दिशा. [सं कुबेर]

काँभर्ण-कि. कींब फुटणें; हिन्या येणें; कोंभणें पहा. 'कैबल्यहुमु कींभेला।' -भाए ३. 'ते पुनरपी कींभेली।' -कृमुरा ३९.९. [कींब]

कीमार-स्थ-न. बालपण; पांच ते दहा वयापावेतीं वय; कुमारपण. ' एय कीमारत्व दिसे । ' -क्का २,१०९. [ सं. ]

कीमुदी—स्त्री. १ चांदण; चंद्रप्रकाश. २ व्याकरणावरील एक प्रंय. ( भट्टोजी दीक्षिताचा सिद्धान्त कीमुदि ). 'त्यानें कीमुदी स्टरली आहे. ' [सं. ]

कौमीदकी -- स्त्री. विष्णृच्या गदेन नांव. 'कौमोदकी प्रिय-गदा स्मर अंतरंगे।' -ध्यानमा ८. [सं. कुमुद]

कौछ-न. घराच्या छपरावर आच्छादनासाठी घातलेलें मातीचें पन्हळं(चपटें, नळीवजा, मंगळोरी). (वाप्र.) घराचर कौछ राहूं न देणें-एखादें कुटुंव समूळ नष्ट करणें. [सं. कीछक-कीलअं-केल्ले-केल्ले-कील?] म्ह० घरावर नाहीं कौल आणि रिकामा बील=पोकळ श्रीमंती.

कोल-प. १ वचनः आश्वासनः अभयः २ जमिनीची लागः वड करण्यास किंवा व्यापार करणाऱ्यास सरकार जे अभयपत्र, करार, कबलायतीचा कागद देतें तो. हा जमावंदींतील नेहमीचा शब्द आहे. मालक, सरकार किया जमीनदार कळाला व्या कांडी सवलतीच्या मरी देतो किंवा त्याच्याशीं जे करार करतो त्यांस कौल म्हणतात. कौल केल्यानंतर सारा इ० वाढत नाहीं. पडीत जिमनीबहरू साऱ्याची सूट घेण्याकरितां कौल देण्यांत येतो; सरकारी करारनामा; कबुलायत; कौटनामा. 'तुम्हांस चि. रा. माधवराव नारायण याचा कौल. ' -रा १२.१३७. -शिच ४५. 'बंदरोबंदरीं कौल पाठवृत आमदरफ्ती करावी. ' -मराशा २१. **३ परवाना; अभयपत्र ( श**त्रला आपल्या प्रांतांतून जाण्यासाठीं दिलेंलें ); माफी देंगें; सूट देंगें. 'दगेखोर गनीम आपण जेर झालों असे जाणून दगाबाजीने कौल घेतो, म्हणून जवळ बोलावूं नये.' -मरामा ३६. ४ ईश्वरी वचन; ईश्वराची आज्ञा मिळविणें: प्रश्न: साक्ष: प्रसाद: देवाजवळ गान्हाणे सांग्रन त्यावर अमक उपाय करावा किंवा नाहीं हैं विचारतांना देवाच्या अंगास लावावयाचे तांदृळ, सुपाऱ्या इ०; देवाची समिति. 'इंद्रियांचे पेटे भरा कौल देती।' -तुगा ४०८, 'या मनोदेवतेस कौल लावावा. ' –गीर १२३. [ अर. कौलू. सर्व भाषांतून थोडयाफार अपभ्रंशाने आला आहे ] (बाप्र.) कौलास येणें-शरण बेणें: तह करण्यास कबूल होणे. 'झालें मोंगल बेजार महं लागले. भाले कौलाला।'-ऐपो २३६. सामाशब्द- **अहत्-पु**. वचन; कौल. 'त्यावह्रन म्यां त्याजला कौलअहद दिधला.' −रा ६.५७०. [कौल+अहद] ०करार-पु. लेखी करारमदार: कबुली; ठराव; वचन; आश्वासन; अटींना संमति. [कौल+करार ] •करारदाद-पु. वचन, 'हजतसाहेबाचा तरी कौलकरारदाद आपल्यास आहे की तुमचे जागीरपैकी एक चावर कसोदगी करणे नाहीं. ' -इम ६७. • नामा -पु. १ सरकारने शेतक-याला करून दिलेलें करारपत्र; लेखी करार; कबुलायत. २ (कायदा ) भाडे-पद्टा. (ई.) लीज. •पत्रक-न. कमी साऱ्याने ज्या जमिनी केल्या त्यांचा हिशेब. (गांवचा ). •प्रसाद-पु. १ (कॉ. ) ग्रर-वाने देवतेचे अनुमोदन मिळविण्याकरतां तिच्या अंगाला लाव-ठेले कळे, फुलें बगैरे खालीं पहन प्रश्न विचारणारास दिलेलें उत्तर अथवा प्रसाद. २ कौठ मागतांना लावलेलीं फुले **वगै**रे. **कौल अधे** ४ पहा. ( कि॰ लावणें; लागणें ).

कौल्लंब — न. (ज्यो.) अर्करा करणांतील तिसरें करण. [सं.] कौल्ला— पु. १ एक भाजी; कौल्याची भाजी कोंकणांत प्रसिद्ध आहे. हें श्रुहुए वीतभर उंच वावत अधून रानांत पावसाळ्यांत उगवतें. याची भाजी श्रावण्या सोमवारीं अवश्य सावी अर्से स्हणतात. [सं. कलाय]

कौला-ल-पुन. (हि.) एक मोठ्या जातीचे नारिंग. याची साल आंतील फळापासून सुटी निघते.सालीस कडवट वास येतो.

कौलागम—न. मंत्रशाकः [ सं. कौल=शाक्षंय+आगम ] कौलाफोक—वि. कोंबळा आणि सरळ ( झाड, वनस्पति, रोपटा ); तक्ण व ताठ ( मनुष्य—सौंदयेलक्षण ). [कोंबळा+फोंक]

कौलार--न. कीलें घातलेलें छपर.

कौलार—रू--वि. कौलें घातलेलं (छपर, घर). [कौल+ रे।'-तुगा १४०. [सं. कौशल्य है] भार प्रत्यय]

कौला लसलसीत—वि. कोंबळा लुसलुसीत; नाजुक; नवीन; ताजा; कोंबळा; जोमदार आणि टक्टवीत ( झुडुप, फळ ). [सं. कोमल+लस-लसित ]

कौलावण—की. ? सरकारी कौल, परवाना मिळविण्यास द्यावयाची पट्टी, किंमत, फी. २ (नाविक) गलवताचा नोर; गल-बतांतुन जाण्यायेण्यास पडणारें मुल्य. [कौल]

कौलिक—वि. वंशपरंपरागतः; विडलोपार्जितः कुळासंबंधी. बारशाने आलेले. [सं. कल]

कौलिक--पुनि. १ शाक्त पंथांतील एक न्यक्ति, अथना तो पंथ. शाक्त. 'पुजिता मातीचा मोदळा। कौलिक पावला ईश्वर कळा।' २ (सामा.) मांत्रिक; वाममागी; चेटक्या. [सं.]

कौलिक—प. व्याध; पारधी. 'एके दिनीं कौलिक पार-धीतें!। '-वामन व्याधास्यान १. [सं. कोल ]

कौली—की. सरकारपासून कील घेउन प्रथमतः लागवडीस आगलेली जमीन. -वि. सरकारांतून ज्याचा कील घेतला आहे असे (शेत, झाड ६०). [कील] ्मक्तेदार-पु. कीलानें शेत करणारा. याच्या उलट थळकरी.

कौळू—की. जुनाट पाणयरी. लघ्वांतरत्वचाप्रंथी कठिण होणें.

कौशाल-स्य—न. १ कुशल्ता; तरवेजपणा; चातुर्थ; पारं-गतता. २ सुख; कल्याण; सुरक्षितता; निश्चितता. [ सं. ]

कौशा--पु. रक्षक; पाठीराखा; सुड उगविणारा;वाली; कड घेणारा, कंशा, कोवसा पहा.

कौशि(शी)-कानडा--पु. (संगीत) गायनशास्त्रांतील एक रागः कानडा. ह्या रागांत बङ्ज, तीन ऋषध, कोमल गांधार, कोमल मध्यम, पंचम, कोमल धवत, कोमल निषाद हे स्वर लागतात. जाति संपूण-संपूणः वादी मध्यम, संवादी षड्ज; गानसमय रात्रीचा तिसरा प्रहर. हा कानडयाचा एक प्रकार आहे.

कौद्रोय-वि. रेशमी (वस्न, सूत). [सं.]

कौंस—पु. कंस; वर्तुळाच्या परिघाचा कोणताहि भाग; परिघांदा. [ अर. कौस=धनुष्य ]

कौ(कौं)सल्ल-साल-स्य — न. गुप्त मसल्त; कट; अनिष्ठ, कपटी योजना; कदाल; कनसाल. (क्रि॰ करणें). 'म्हणे काय कौंसाल केल सतीने।' –रामधुतात्मज (द्रीपदी बल्लहरण १९२) –िन. १ कसनी; कुशल (माण्स, योजना, ६०). 'नाना कौसाल रचना। केली धर्माचिया स्थापना।' –कालिकापुराण १६.६६. २ कपटी; कुंभाडसोर. 'तुकयाबंधु स्वाभि कानड्या कौसाल्या र।' –त्ना १४०. [सं. कौशल्य ?]

कौंसल -- प्र. मंत्रिमंडळ; कायवेमंडळ; कौन्सल. [ई. कौन्सिल] व्हार-पु. कौन्सलचा समासद; नामदार. 'पुढें बाढतां वाढतां तो मदास येथें कौंसलदार झाला. ' -नि ६१२.

कौन्सिल, कौंसिल-न. कायदेमंडळ; मंत्रिमंडळ; कार-भारीमंडळ; परिषद; सभा. कौन्सिलर-पु. कौंसिल्सभाखद; मंत्री; नामदार. [ इं. ]

कौसुंभ—वि. १ कुर्सुङयाच्या रंगाने रंगलेला. २ कुर्सुङ्या संबंधीं [सं.]

कीस्तुभ-पु. समुद्रमंथनांतील चौदा रलनांपैकी एक; श्री विष्णुच्या कंठांतील मणि, अलंकार. 'कौस्तुभाहोनि निर्मेळें । केणीं दिधलीं । ' -क्का ९.३८९. 'कंठीं कौस्तुभमणि विराजित. । ' -तुगा १. [ सं. ]

कौस्तुभी-की-की. घोडयाच्या गळपाखालीं लेंबणारी पोळी; गललेंबीका -अश्वप १.९९. [कौस्तुभ ]

कोळा-ळी--कवळा-ळी पहा.

कौळिक-की. कावीळ. हा रोग झाल्यास दृष्टीला आंत पढते. 'जाणिजे कौळिक।'-भाए ७४६. [कौलू]

कौळिक-पु. कोळी; भिल्ल; ज्याध; निषाद. 'मातियेचा द्रोण केला। तो कौळिका भावो फळला।' -एभा १.४३. [सं. कोल]

कौळी—स्त्री. एक झुडुप; कावळी. [सं. काकनासा; म. कावळी]

कोश्च-वि. ओटीपोटासंबंधीं; पोटासंबंधीं; कुक्षीसंबंधीं. [सं. कृक्षि ]

क्यंच — न. (बे.) लांकडाचा नार; गामा. [का. केच्तु] क्याट — न. (क.) एक प्रकारचें रेशीम (लुगडपांच्या व्यापारांत रूढ). 'हल्ली चोहों कडे लुगडपाला क्याट वापरतात.' [कंतान?]

क्याट--पु. (कुण, बायकी) पत्त्यांचा डाव, जोड. [ई. कार्ड-कॅड-कॅड-कॅट?]

्र **क्याटलाग—**पु. इजिरीपत्रक ( शाळेतील विद्यार्थ्योचें ). कॅटलॉग पहा.

क्याटी--न. बावन तोळपांचें वजन. 'क्याटीचें वजन बावन तोळे असतें...'-मुंख्या ११९. [?] क्यातखुरपें—न. (के.) दाते व पाठीकडे धार असलेला कमानें संख्या दशैनिणारें विशेषण. जसॅ- पांचवा, सहावा, ६०. कोसता, कुपें. [का. कत्ति≕कोयला+खुपें ] कमानें प्राप्त क्यातिनियात निवास क्यातिनियात क्यातिनियात क्यातिनियात क्यातिनियात क्यातिनियाति क्यानें प्राप्त क्यातिनियाति क्यानें प्राप्त क्यातिनियाति क्यानें प्राप्त क्यालेला, असलेला; वंशकमानें;

क्यांप--कॅप पहा.

क्याबला--- उद्गा. (काशी) काय (हें) संकट! [हिं. क्या+ क्लाय]

क्यारट-कॅरट पहा.

क्यारी, क्यारडी—(गुज.) १ भातजमीन; खाचर. २ पुष्प-बाटिका; वाफा (बागेंतील फुलांचा) (खाच्या भोंवतीं फरसबंदी करतात ). [ सं. केदार: डि. कियारी, क्यारी ]

क्यास्ट—न. (कु.) केळीचे काल, गाभा. काल पहा. [सं. कदल; प्रा. कयल]

क्यास-पु. तर्कः अंदाज. कयास पहा. 'काय मन्यबा करितील हें क्यासांत येत नाहीं. '-पया २५९. [अर. कियास]

क्रकच—पुन. करवत. [सं.] ॰ नास्तिक-वि. करवतीसा-रक्या नाकाचा (एक मासा). ॰ मिश्चका-की.(प्राणि.) झाडाच्या पानाला व फांदीला भोंकें पाइन पानांवर अंडी घालणारी माशी. (ई.) सॉफ्लाय.

कतु—पु. १ यज्ञ. 'म्हणूनि समृळ हा उचितु । स्वधमैद्धप कृतु ।'-ज्ञा ३.१३९. २ (प्रामुख्यानें ) अश्वमेध यज्ञ. ३ सप्त-ऋषींपैकी एक ऋषि. [सं. कृतु: तुल०प्री. कृतोस्; झेंद कृतु ]

ऋदंतकाळ हतांदकाळ पहा.

कंदन -- तर्षे. आर्त्रदन पहा. [सं.]

क्रम-पु. १ वर्गः; अनुक्रम. २ व्यवस्थाः; मांडणीः पद्धतः कांहीं नियमानुसार चालणे; मोड. ३ प्रगति; पुढे जाणे, चालणे; क्रमण, ४ विधि; नियम, ५ (संगीत) स्वरांचा भारोह, ६ परं-परा; सरणी; संप्रदाय. [स.] सामाशब्द- • श्रेराशिक-पुन. सरळ-त्रेराशिक. [सं. क्रम्=जाणे] •पाठी-वि. वेदसंहितेतील दोनदोन पदांचा अनुक्रम धरून एक वाक्य तयार करून पठण करणे व पठण करतांना मागील पद पुढील पदास जोडणे, याप्रमाणे अध्ययन करणारा. ३० 'अभिमीळे। ईळे प्रोहितम्। प्रोहितंयज्ञस्य।' इ० ब्राप्रमाणें जटापाठी: धनपाठी: शास्तापाठी असे अध्ययन करणारांचे दुसरे वर्ग आहेत. [सं.] • प्राप्त-कमागत पहा. •योगी-कमाक्रमाने ब्रह्मप्राप्ति कहन घेणारा योगी. 'हे मज मिळतिये वेळे। तयां कमयोगियां फळें।' - हा १८.११३४. मार्ग-रळलेला, नेहमीचा मार्गः धोपटमार्गः सनदशीर मार्गः. 'क्रांतिमार्ग क्रममार्गापेक्षां नेहर्मीच बाईट असतो असे नाहीं, पण बहुधा तो वाईट असतो. ' - सुदे १११. ० मुक्ति-स्त्री. देवयान-मार्गानें मिळणारा मोक्ष. 'म्हणून या मार्गास कममुक्ति ... नांव आहे, '-गीर २९५. •श:-किवि. ठराविक पद्धतीने, कमाने; व्यवस्थितपणें. [सं.] ०संक्याबाचक विशेषण-न. अनु किने, दारिध यांसुळें ).

कमाने संख्या दशैनिणारें विशेषण. जसें पांचवा, सहावा, इ०. कमागत - यात - वि. कमानें प्राप्त आलेला, असलेला; वंशकमानें; वारसानें मिळालेला (वांटा, जिंदगी) [सं.] कमानें, कमा- कमानें - किवि. १ एकसारखें; नियमितपणें; खुव्यवस्थितपणें; व्यवस्थित प्रगतीनें. २ एकसारखें; नियमितपणें; खुव्यवस्थितपणें; व्यवस्थित प्रगतीनें. २ एकसाग्न एक अशा प्रमाणें; जोळीनें; नंवरवार. कमिक — वि. १ इयलावार नेमलेलें; अभ्यासासाठीं लावलेलें (पुस्तक इ०). 'शिकविल्या गैलेल्या कमिक पुस्तकांची यादी मिळत नाहींं ' – केले १.१४३. २ कमागत पहा.

क्रमण-न. गति; गमन; पुढें जाण; पुढें पुढें सर्णे, चाल्णें; प्रगति; [सं. ]

क्रमणें—विक. १ (वेळ, काळ) आनंदांत काढणें, षाल-विणें, करमणें. २ आक्रमण करणें; पुढें जाणें, चालणें; ओलांडणें; पलीकडे जाणें; उल्लंबणें. 'क्रमी ध्यानाचें चवरें। सांपडे तंब।' -ज्ञा ६.५८. ३ मरणें. 'संबसारें जालों आतिदुःखें दुःखी। माय-वापें सेखीं क्रमिलिया।' -तुगा ६५३. [सं. क्रम्=जाणें]

क्रमुक--पु. सुपारीचे झाड. -शास्त्रीको. [सं.क्रमुक=पोफळ, सुपारी ]

क्रमोक्रम—पु. व्यवस्था आणि अन्यवस्था; योग्य ब अयोग्य रचना, खुळणी. —िकवि. सुलट्या व उलट्या क्रमाने. [क्रम+उत्क्रम (ब्युल्कम)]

क्रय-प. १ खरेदी; पदार्थ विकत घेणें; विकत घेतांना दिलेला पैका. २ विकी; घेतलेला पैका. -न. (गो.) विकृत भालेली किंमत. [सं. की=विकत घेणें] ०लेल्य-न. देवघेवीचें पत्र, लेख; खरेदी-विकीलत. [सं.] ०चिक्रय-प. १ देवघेव; खरेदीविकी; सौदा; व्यापार. २ व्यापार; उदीम. [सं.]

ऋरुय—िव. खरेदीविक्तीला योग्य; विकण्यासाठीं बाजारांत आलेला; विकावयास काढलेला ( पदार्थ ). [ सं. ]

ऋवय--न. १ कच्चें मांस. २ मांस. [ सं. ]

ऋत्याद—नि. १ हिरवें मांस साणारे (वाघ, सिंह इ०). राक्षस, पशु वगैरे मांसभक्षक. २ (व.) दुष्ट; राक्षसक्षतीचा. [सं.]

क्रांत—किवि १ व्याप्तः उद्घंषिलेलाः भाक्रमिलेला. (समा-सांत ) २ चाल्न गेलेलाः इहा केलेला. चोरकांतः टोळकांतः राज-कांत ६० भाकांत पहा. ६ व्याकुळः विव्हलः व्याप्त (दुःस ६० नीं ). 'एकें तियें दुःखें। क्रांतें यूतें॥'-क्का १५.४१२ -सी. (क्रांतीचें संक्षिप्त रूप) चालः हहाः धाढ (मुख्यत्वें चोर, शत्रू, टोळ यांची). [सं. क्रांति] व्ह्वािं-वि. त्रिकालकः दीर्धवर्षाः हानी. 'त्युजीनि जिये मार्गी केली भिक्षा। क्रांतदर्शी॥'-क्र ६. 'एथ मोहले गा क्रांतदर्शी।'-क्का ४.८८. [सं.]

कांत में — उकि. १ पादाकांत करणे; चालून जामें; आक्रमणें (देश, रस्ता). २ व्याकुळ होणें ( भूक, तहान, दुःख, अम, शोप, कर्ज, दारिख यांसुळें ).

क्रांति-बी. १ कमण; पुढें जाणे; प्रगति. २ चळवळ; बंब; उल्लंबापालय; फेरफार. (समासांत) राज्यक्रांति; धर्मकांति. **६ विषुववृत्तापासून खस्य पदार्थाचे अंतर (हे याम्योत्तर वृत्तावर** मोजल जाते ); अपम. ४ सूर्याचा गमनमार्ग ( क्रांतिवृत्तावहन ). ५ अधिकाऱ्याचा जुलुम; नोकरशाहीचा जुलूम. [सं ] ॰कक्ष-पु. कांतिवृत्त, [सं.] •कारक-वि. चळवळचा; बंडखोर; प्रचलित राज्ययंत्र उलधुन पाडणारा (माणुस, गोष्ट). ' पुण्यांतील कांति-कारक तरुणांनी व्यांना मुख्य नेमलें, '-इंप ९३. ०उचा-सी. कमज्या; कांतीची ज्या. ०पात-पु. विषुववृत्ताला कांतिवृत्त जेथे छेदित तथील बिंदु; संपातबिंदु. [सं.] • पातगति-की. अयन चलनः भयनगतिः विषुवायनः [सं. ] भांडल-घलय-खून्त-न. सूर्याच्या गमनमार्गाचे वृत्त, कक्षा; सूर्याची भूमध्यरेपेच्या उत्तरेकडील २३॥ अंश व दक्षिणेकडील २३॥ अंश जाण्याची मर्यादा, तींतील बिंदु साधके म्हणजे जे बत होतें तें. 'ज्या गमनमार्गीतन वार्षिक गतीने भूगोल सुर्याभीवर्ती फिरतो किंवा स्य भगोलाभोंवतीं समोरच्या राशीतुन फिरतोसे दिसते त्या गमनमार्गास क्रांतिवृत्त म्हणतात. '-सूर्य १२. ॰मार्ग-प बंबखोरीचा मार्गः राज्यकांतिकारक चळवळ. 'कांतिमार्ग कम-मार्गापेक्षां नेहमीच वाईट असतो असे नाहीं. पण बहुधा तो वाईट असतो. ' - सुदे १३१. • **साम्य**-न. ऋांतीमधील साम्य ( सुर्य, चंद्र किंबा ब्रह्स यांच्या ). ० सूत्र-न. याम्योत्तरवृत्ताची रेषां. [सं.]

क्रॉप--पु. केसांची विशिष्ट कापणी; इंप्रजी पद्धतीची हजा-मत. (कि॰ राखणें; ठेवणें )[ई.]

क्रॉस्त-पु. १ भाडवी व उभी लहान रेघ; फुली. २ कूस; किस्त्यांचें पवित्र चिन्द; किस्ती धर्माची खूण; खुह्स. ३ कूसाच्या भाकाराचा दागिना. [ इं. ]

िक्रकेट—पू. चंड्रफळीचा विलायती खेळ. 'जो साऱ्या दिवस-भर भागून गेळा आहे त्याळा किकेटच्या बॅटाचे टोले मारण्यांत किंबा चंड्रच्या पाठीमार्गे पळत छुटण्यांत मौज कोटून वाटणार ? ' —शागर ३.१६१. [इं.] ०मंच्य-स्त्री. चंड्रफळीच्या खेळाचा सामना. [इं.]

क्रिप्त, क्रिप्तन—पु. (शाप.) इवेंत अति सूक्ष्म प्रमाणांत असणारा एक वायु. (इं.) किप्टॉन.

क्रिमि-मी-पु. जंतु; किडा; कीटक. [सं. कृमि]

फियमाण—किवि. १ चाल किया (जी केली जात आहे अशी); हातांतील काम, गोष्ट. २ पुढील, भावी कार्य (जें कहावयांचे तें); ज्याचा आरंभ करावयाचा तें कार्य. ३ पूर्व जन्मींचें जें सचित असतें त्यांचे बरेंबाईट फळ या जन्मीं भोगाव यास लागतें तें, किंवा पुढील प्रारम्भांचें कारणहर चालू जन्मांतील बरीबाईट कृति; कियमाण प्रारम्भ [सं. कृ]

किया-की, १ कम; काम; कृत्य; करणी; कृति. 'असेल माझी किया बरी। ' -वेसीस्व ३.६४. २ औध्वेदेहिक कम; प्रेतसंस्कारविधि: उत्तरकार्य: कियाकर्मीतर. (कि॰ करणें ). ' कहिन किया पित्याची गेला तो श्रितभवा विधसेतक है। '-मोवन १०.८३. ३ धार्मिक विधि. ४ कोणत्याहि धंवाचे, कामाचे विशेष महे, गोष्टी: इतिकर्तव्यता. ५ (शपथ, दिव्य, साक्षी, कागद-पत्र इत्यादिकांवहन ) खरें ठरविणें, सिद्ध करणें; शपथ; दिव्य; साक्षः, प्रमाणः, पुरावा. 'किया करी तुम्हां न वजे पासुनि । '-तुगा १८. ' किया शहाजीची आम्हाला ।'-ऐपो १४. ६ (वैषकी) औषधोपचार. ७ (न्या.) क्रियापद; धातुंचे अर्थ स्पष्ट करणारा व्यापार, ८ (संगीत) ताल धरण्याचा प्रकार; ह्यांत दोन प्रकार माहेत-सशब्द व निःशब्द. ९ (सामा.) परिणाम. 'रासायनिक किया. ' [ सं. क=करणे ] ( वाप्र. ) • जागणें -धरणें -एखावाचे उपकार जाणणे, आठवणे. ॰टाकर्ण-सोडणे-सांडणे-विस॰ रणें- एखायाचा उपकार विसरण; कृतव्न होणे. सामाशब्दoकमीतर-न. किया अर्थ २ पहा. [सं.] oकलाप-किया अर्थ ४ पहा. ०कौशाल्य-न. किया करण्याची हातोटी; कामांतील कुश-ल्ता; वाकवगारी. •क्केषी-वि. (कायदा) खटल्यांत ज्याची साक्ष अपायकारक होते असा (साक्षीदारांच्या पांच प्रकारांपैकीएक). o नष्ट-वि. १ कृतम्. २ स्वतः ने वचन न पाळणाराः खोटा. ' नव्हे क्रियानष्ट तम्हां ऐसा। '-तुगा १९११. •परता-की. (संगीत) अभ्यासतत्वरता. [सं.] • बाल-वि. १ (कायदा) अज्ञान; अप्रौढ ( माणुस ); देणें, घेणें इ० व्यवहार करण्यास ज्यास कायचानें प्रौढत्व प्राप्त झालें नाहीं असा; (ई.) मायनर. २ असमर्थ; नाला-यक (माणुस-देवघेवींत). ० भ्राष्ट-वि. १ वचनश्रष्ट; वचन, शपय न पाळणारा. २ कृतन्न; उपकार न जाणणारा. ३ नित्य नैमि**त्तिक** कर्मे न करणारा, धर्मश्रष्ट. ०रूप-न. कियापदाचे वचन, पुरुष, काल इ० भेदाने बदलणारें ह्रप. • धाचक-प ( • या. ) किया • बोधक: कियेसंबंधीं. [सं.] • बाद-किया, विकार इ॰ गोष्टी आत्म्यावर् आपली छाप बसवितात असे प्रतिपादणारें एक मत; वैशैषिक व जैन तत्त्वज्ञान यांतून हा वाद सांपडतो. याच्या उलट अक्रियाबाद: हा बेदांत, सांख्य, योग, बौद्धमत यांतून दिसतो. वान-वंत-वि. शास्त्राप्रमाणे विहित आचरण करणारा; नित्यः नैमित्तिक नियम पाळणारा. 'वेदझाहून शतगुर्णे बहुत । जो वेदार्थ करणार पंडित । त्याहून अनुष्ठानी ऋियावत । शतगुणे आगळा । ' - इ. ३४.१००. ०**श्चय-पु. (व्या.) क**र्ता (कियापदाचा); क्रियेचे प्रधान कारक. ॰साइइय-न. ( शाप. ) क्रियांतील सारखे-पणा; समता. ( ई. ) ॲनॉलॉजी.

क्रियांगराग—उ. (संगीत) शास्त्रांतील नियम कायम ठेवून विचित्रतेसाठी विवादी स्वरांचा उपयोग ज्या रागांत केला जातो असा राग. [सं.] क्रियापद---न. (व्या.) ज्याशब्देकहन कोणत्याहि कियेचा, व्यापार:चा अथवा स्थितीचा बोध होतो तें; वाक्यांतील क्रिया-वाचक पद. [सं. क्रिया+पद]

क्रियाविशेषण ( अव्यय )--न. (व्या.) ज्या शब्दाच्या योगानं कियेच्या गुणाचा अथवा प्रकाराचा, किंवा अमुक एका विशिष्ट अवस्थेचा बोध होतो तो शब्द. जर्से- 'तो हुळ् चालतो.'कांहीं कियाविशेषण मूळ नामांची विभक्त्यंतस्प अस-तात. उदा० बुद्ध्या. [सं. किया+विशेषण]

**क्रियोपन्यास**—पु. प्रमाणांचें प्रतिपादन; पुरावा दाखविंग. [सं. क्रिया+उपन्यास]

कीख—न. ध्येय; अंतिम हेतु; आशतस्व. 'जुन्या पक्षानें राष्ट्रीय सभेचे अंतिम हेतु किंवा कीड कायम ठरवृन ... '−िट ३.२६३. 'आमचें कीड ज्यांना मान्य असेल त्यांनीं आमच्या काँमेसमध्यें यार्वे. ' –सुदे ६३. [ई. कीड]

कीहणें—अित. (काव्य) बेळणें; मौज करणें; विलास करणें. 'धन्य धन्य तें नंदाचें आंगण। जेथें कीडे मनमोहन। ' —ह ५.१७७. 'गोपवालक गडी बिलराम। कीडती हरिसर्वे अभि-राम। '[कीडा]

क्रीडन, क्रीडा—नकी. १ खेळ; मौज; विलास; लीला; मनोरंजन; करमण्क. २ परमार्थाखेरीज जो ज्यवहार तो. ३ मैथुन; सुरत. 'कीडा करो तुजसवें लल्ला पर्लमी।'—र ३. सामाशब्द— करुह-9. खोटें भांडण; हसवा; छुदुपुद्वें अथवा विनोदाचें भांडण; चित्तविनोदां करमण्क; णेमत. [सं.] क्रीतुक—न. चित्तविनोद; करमण्क; णेमत. [सं.] क्रादा—प्र. फांसा; अक्ष (खेळण्याचा). क्राग—प्र. १ करमण्किसाठीं वाळिलेळ जनावर (हरिण, वानर). 'पढविलें पांतिक पेसे न बोले। यापरी क्रीडामृगही तैसा चले।'—ज्ञा ११.१७०. २ (ल.) काठीचा घोडा; खेळवणा. ३ (ल.) दुस=याच्या कह्यांत वागणारा माणूस; ताटाखालचें मांजर; लाळघोट्या माणूस. क्र्यांत वागणारा माणूस; ताटाखालचें मांजर; लाळघोट्या माणूस. व्हान; अंतःपुर; राणीवसा; ल्री. 'तुक्तें आवडतें क्रीडास्थान। तें मधुवन मोडिंछ।'

क्रीत—पु. १ कीत पुत्र. विकत घेतलेला मुलगा; बारा बारसां-पैकी एक. २ दासांतील एक भेद. –िव. १ विकत घेतलेलें; खरीद केलेलें, २ विकलेलें. [ से. ]

ऋीतानुनय—५. (कायरा) विकत घेतलेली वस्तु विक-णाऱ्याला परत करणें. पसंत न पडलेल्या खरेदीचा व्यवहार. मिताक्षरा. -व्यवहाराध्याय प्ट २८३. [सं.]

क्रीम—पु. कृमि; किडा. 'चौखाणीमार्जी चौच्ह्यासी रुक्ष योनी। ते क्रीम जाणावे सर्वे मिळोनि।'—स्वानु ७.४३४. [स. कृमि]

कुद्ध—वि. रागावलेला; कृपित. [सं.] ॰ हच्चिट-स्त्री. (मृत्य) दृष्टीमध्यें कठोरता व निश्चलता (पापण्या भागि बुबुळें निश्चल ठेव्न) दाखविणें; कोधाचा भाव दाखविण्यासाठीं हिचा उपयोग करतात. [सं.]

कुम—न. १ (रसा. शाप.) एक मूल धातु-द्रव्य. २ (चांभारी) गाय, म्हैस यांचें पांढ-या रंगावर कमाविकेलें कातके. ३ एक विशिष्ट प्रकारानें कमावलेलें कातडें. [इं. कोम]

कुमाम्ल---न. (शाप.) एक अम्ल. हा हिरव्या रंगाचा घन पदार्थ आहे. (इं.) कोमिक असिड.

क्कूसर—न. एक लढाज गलबत, आपल्या युद्धाची जहाँजें संरक्षिण्यासाठी व शत्रूंचा नाश करण्यासाठी युद्धकाली कुकारें ठेव-तात. [इं.]

ऋूडाईल — न. खाणींतील अगुद्ध तेल; कच्चें, गाळ तेल. 'ऑईल इंजिनांतील ऋूड ऑईल वापरण्याचा प्रघात.बरेच जणास विदित असेल. ' –सासं २.१३२. [ इं. कृड+ऑइल ]

प.१५७. 'गोपवालक गडी बिलराम । कीडती हरिसवें अभि-हरू—िव. १ निर्देश; कठोर; कृपादीन; निष्ठ्र. २ भयंकर; उप्र; भीतिदायक. ३ प्रचंड; धडाक्यानें जाणारी, वाढणारी (आग कीडन, कीडा—नकी. १ खेळ; मौज; विलास; लीला; हर्ल ). ४ अमानुष; फाजील; रानटी (वर्तन, कृत्य). ५ हिंसक; रिजन; करमणुक. २ परमाथखिरीज जो ज्यवहार तो. ३ मेथुन; हिंस (प्राणी); [सं.]

क्रस्र—प. १ वधस्तंभ, म्हणजे ज्या खांबावर प्रश्नु येशूकिन स्ताला खिद्यन मारलें तो. कॉस पहा. 'येशूला जेथे क्रसावर खिळलें होतें तें ठिकाण शहराच्या जवळच होतें.'—योहा १९. २०. २ येशूकिस्ताचें मृत्युस्चक चिन्ह +; क्षिस्ती धर्मचिन्ह. ३ आत्मयक्काची तयारी. ४ क्षिस्ताबरोबर व किस्ताकरतां दुःख सहन करणें. [ई. कॉस]

क्रेतच्य, क्रेय—िव. १ विकत घेण्यास योग्य. २ विक-ण्यास योग्य. [सं.]

केता—िव. १ विकत घेणारा. २ विकणारा [सं.] केन—िकी. (जड वजन उचलण्याची ) यारी. [इं.]

केप्—न. एक प्रकारचें रेशमी कापड (बहुधा काळे). -िव. कुवळें; चुण्या, आढया असलेलें. ०हे आर-पुभव. (नाटय) एक प्रकारचे केंस. कृत्रिम, काल्या, पांड-या, करड्या रंगाच्या दाढी, मिशा, भिवया करण्याकरितां या केसांचा उपयोग नाटकांत्व केला जातो. भूमिकेच्या सजावटींत ही आधुनिक सुधारणा आहे. -पाश्चाश्य नाटकें. [इं.]

क्रोटन—नकी. निरनिराळशा रंगांच्या पानांचें एक छंदर झाड; लाडणी. [ई.]

क्रोड-पुली, एक कोटी (संख्या). [सं. कोटि; हिं. इं. कोर]

क्रोड-नपु. १ छाती; ऊर. २ डकर. 'तया कोडलपे हिर-ण्याक्ष मेला।' -वामन नृसिहदर्पण १५. ३ कोडपत्र; प्रथा-मध्ये असलेली न्यूनता, दोष, (अर्थ इ० ची) प्रथाखरीजच्या दर कागदावर लिहून ठेवतात ते कागद; शुद्धिपत्र; पुरवणी दुहस्ती. [सं.] • एक्र-कोड अर्थ ३ पहा.

**फ्रोडीकरण**-न. १ आर्लिगन. २ समावेश; विषयीकरण. (पाण्यांत). [सं.] [सं.]

फ्रोडी-किवि. कोटचवधि ( इपये ).

फ्रोध-पु. राग; कोप; संताप; दुसऱ्याचा अपराध न सोसन त्याला शिक्षा करावी अशी मनाची वृक्ति होते तो. 'जरी कोणी तुजला कोध दावी। जपुनि तेथे त्वां शांति आदरावी। ' • **दृष्टि**−िव. रागीट नजरेचा. 'इस्ती धरूनि वेताटी। केली परम कोधदृष्टि। '-९.६३, ०मखीभार्या-स्री. रागीट मुद्रेची बायको; केदाशीण: चार अनिष्ट गोर्ब्टीपैकी एक (बाकीच्या तीन-कुप्रामवस्ती, कुलदीनसेवा, कुभोजन ). [ सं. ]

क्रोधणें, क्रोधावणें-अक्रि. रागावणें; कोपणें; संतापणें. 'रावण कोधावला अत्यंत।' कोध ]

क्रोधा-वि. (संगीत) नवन्या श्रुतीचें नांव. [सं.] क्रोधाञ्चि—पु. भयंकर संताप; कोपानल. [सं.] •िराखा **टाकर्णे**-संतापाने बोल्णे: बेफामप्णे बोल्णे.

**फ्रोधायमान**—वि. रागावलेला; कुद्ध. 'व्यवसायी सांगतां जाऊन । अवली होईल कोधायमान । ? [सं. कुद्रथमान ]

क्रोधिष्ठ-ष्ट, क्रोधी-वि. रागीट; शीघ्रकोपी; कोपिष्ट. क्रोमाइट-की. (शाप.) क्रोमियम व लोखंड यांपासून मऊ, सरवरीत होणें, सप्तोपचार पहा. [सं.] होणारी धात: क्रमिक लोह, रंग व रंगीत चित्रें करण्याला लाग-ऋोश-पु. एक कोस (अंतर) पहा. 'भनादि पंचकोश-

क्षेत्र।'-ज्ञा १८.१८०३. क्रीष्ट-- प. कोल्हा; जंबूक. ' घे पंचानन पांच क्रीष्टा दे दुखर्ण (पाप) जाव म्हणून उडीद, तेल इ० चे दिलेलें दान. मानवेल शितिकंठ। '-मोसभा ४.१९. [सं.]

फ्रॉंच--पु, करकोचा पक्षी. [सं.]

फ्रीन—पु. १ मुकुट. २ ( ल. ) राजा. वि. १ ( मुद्रण ) [ सं. क्लिश् ] वीस गुणिले पंधरा इंची आकाराचा ( छापण्याचा कागद ). २ लोखंडाचा एक प्रकार. 'कमानीसाठीं ताणाच्या सळया कौन,' बोलिंग ... लोखंडाच्या असाव्या. '-मॅरट २१. [ई. ]

क्रीर्य-न. करताः निर्देयपणाः निष्द्ररपणाः पाषाणहृदयताः [सं.]

क्लब-पु. १ मंडळ; संघ; मेळा; कीडास्थान; बेटकीची आगा. (अप.) कलप-ब. २ ( पशे ) किलाबर, फुलावर रंग. [इं.] क्लांत—वि. दमलेला; थकलेला; भागलेला. [सं.]

क्लांति-की. थकवा: ग्लानि. [सं. ]

क्लाके-पु. कारकृन; लेखक; ग्रमास्ता. [ई.]

क्लाबर-- प्र. ( तंजा ) हिरा: माणिक. [ ? ]

क्लास---पु. वर्गः इयत्ताः प्रत. [ हं. ]

क्रिज्ञ—वि. १ ओलें झालेलें; भिजलेलें. २ विरलेलें; मुरलेलें

क्लिस्ट-- १ अवघड, दुर्बोध: कठिण: बेजार करणारें (काम. पुस्तक, विषय, मार्ग ). 'हा मार्ग डोंगर, ओहे, ६० कानी मोठा क्लिष्ट आहे. ' २ ओद्रन ताणून आणलेला: कष्टाने जळिकला ( अर्थ, विचार योजना, स्पष्टीकरण ), ' या प्रंथाचा अर्थ स्वकर ध्यानांत येत नाही, मोठा क्लिप्ट आहे.' ० अर्थ-प. (क्लिप्टार्थ). १ ओहून ताणून केलेला अर्थ. २ दुर्बीध अर्थ. ० फूल्पना-स्त्री. सरळ नाहीं अशी, ओढ़न ताणून काढलेली, कशीवशी जुळविकेली, सहजन समजणारी कल्पना, विचार, तर्क. ० विषय-पु दुर्बोध, कटिण विषय.

क्लीनर-वि. साफस्फ करणारा. ( अप. ) किल्नर. (विशे-षतः ) मोटार धुवृन पुसून साफ करणारा. किन्नर पहा. [ ई. ]

क्ळीब--१ नपुंसक; घंढ. ' न भजति सुयशस्काम कलीवा ' आरोग्यकाम चिबुढाला। ' –मोभीष्म १.६४. २ (ल.) अपराक्रमी; पौरुषहीन; बायकी: भ्याड. ३ खोजा: जनानखान्यावरील नोकर. [ <del>सं</del>. ]

क्लेंद--पु. १ घाम; घर्म. २ आर्रता; ओलावा. [सं. ] क्लेंद्रन-वि. १ ओलें होणें; दमटणें; भिज्ञणें. २ वित-ळण; विरणें. ३ द्रवामुळें होणारी संयोगशियिल अशी अवस्था;

क्लेश - पु. त्रास; दु:ख; अम; कांच; यातना; व्यथा ( सामा-णारे कुमसंयुक्त पदार्थ करण्याकडे याचा उपयोग करतात. [इं.] न्यतः अनेकवचनी प्रयोग). [सं.] काल-पु. त्रासदायक, संकट-मय काळ, प्रसंग. ' जरि क्छेशकाल पातला बहुत । तरी धैर्य न सोडावें यथार्थ।' ॰दान-न. आजारी माणसाचे पुष्कळ दिवसाचे

> कलेकाण--अकि. ऋसिणे; दुःख पावणे; छळणे; पीडणे. 'अन्य क्लेकों क्लेशत जाये। तो येक धन्य संसारीं। '-मुआदि ३.६५.

> क्लेशी, क्लेशित—ि. दुःखी; पीडीत; कष्टी;व्यप्र. 'बहु-क्लेशी झाल्या श्रवणि पडतां हें द्विजसत्या । '-वामन, यह्मपत्न्या-ख्यान ५०. [ सं. ]

> क्लैड्य-न. १ नपुंसकत्यः हिजडेपणा. 'हा क्लैड्यपणा तुला शोभत नाहीं. ' २ ( ल. ) भीइत।; अपौरुष. [ क्लीब ]

> क्लोरोडाईन-न. (वैश्वक.) पोटदुखी व जुलाब यांवरील एक इंप्रजी औषध. यांत क्लोरोफार्म, अफ़्रूचे सस्य इ० द्रब्ये अस-तात. हें बाजारांत भायतें तयार मिळतें. [ इं. ]

क्लोरोफॉर्म-पु. (वैश्वक) हैं इथिल भल्कोहल किंवा असिटोनवर विरंजनचूर्णाची किया झाली असतां मिळतें. हे मधुर बासाचे, रुचकर चवीचे, रंगहीन व गुंगी आणणारे द्रवह्नप औषध आहे. रोग्यावर शस्त्रकिया करतांना गुंगी आणण्यासाठीं हे वेतात: बेशदीचें औषध. [ इं. ]

कचित-किवि. १ कोठें तरी: कांडीं योज्या ठिकाणीं; सर्वत्र नाहीं असे. ' सहस्रांवर एकटा धांवून जाणारा कचित आढळतो.' २ केव्हां केव्हां; कांहीं वेळां. ' एकच प्रंथी कचित् असे लिहितो कचित असे लिहितो तस्मात उभयपक्षी करावें ' सि. कह क्कचित् काणा भवेत्साधः =एक डोळा किंवा चकणा माणस बहधा लबाह असतो.

कणत्-न्-वि. मधुर आवाज करणारी (किंकिणी, नुपुर इ०). ' केयूरें भुज-पारिजात फुलले, माजी कणत् किंकणी।' -र (गर्जेंद्र हे शब्द खें मध्यें पहा. मोक्ष ) ६३. [सं.]

काणित-न. मधुर भावाज ( नुपुर, पेजण यांचा ). [सं. ] कथन-न. कढणें; काढा. [सं.]

काकर:, कुबाकर-सी. एक पक्षी. [ध्व.]

काचितक-वि. विरळ; दुर्मिळ; तुरळक; कचित असणारा ( पदार्थ, गोष्ट इ० ). [ सं. ]

**काडका-के-**पुन. कोरडिंक पहा.

काडेट-पु. ( मुद्रण ) मजकूर जुळतांना, पॅरेप्राफ संपविण्याचे जागीं ओळ मधीं होऊन मजकूर संपला तर ती ओळ महन काढ-ण्यासाठीं टाईपाच्या उचीपेक्षां कर्मी उंची असलेले व ज्या जातीचा टाईप असेल तितक पाच जाडीचे व रुंदीचे शिशाचे तुकडे प्र. हे एक एम, दोन एम असे वेगवेगळे ५-६ एम पर्यंत मोठे, व अर्था, पाव एम पर्यंत लहानहि असतात. -महणदर्पण १०५. [इं.]

काथ-9. भीषधांचा काढा; कढविलेला पदार्थ. [ सं. ] कापि-अव. कोठेंडि. [ सं. ]

कार-री-की. कुंबारी; कुमारी पहा. 'तेव्हां ते मातेनें सक्रणकरें कारि घरली।' -सारुह ७.१७३. [सं. कुमारी]

कारंटी-न, सांसर्गिक सांधीच्या रोगाने द्वित असलेल्या ठिकाणचा मनुष्य गांवाबाहेर कांहीं दिवस ठेवण्याची व्यवस्था; कारंटाईन. 'बसले कारंटी। परगांवीं जाण्यास पाहिजे, सुभेसाहेबाची पासनिठ्ठी । ' -गापो ११३. [इं. कारंटाइन]

**कार्तेल**— न. (गो.) लष्कराची बराक. [पोर्तु. कार्तेल ] किनाईन, किनिन---नन्नी, कोयनेल पहा.

## ख

ख-न. व्यंजनमार्लेतील दसरें व्यंजन. आणि मागच्या क व्यंजनाचा महाप्राणोच्चार करणारें व्यंजन, अक्षरविकास-कि. पू. तिस-या शतकांतील पहिल्या व इ. स. पहिल्या शतकांतील दुसऱ्या अवस्थेत खचे दोन अवयव (र+वं) दिसत नाहीत. एकच पहिला दिसतो. दोन अवयव सातध्या शतकापासन दिस-तात. -न. १ आकाश; (समासांत ) खगोल; खप्रास. २ शून्य; पोकळी. 'तैसा मी गीता वास्ताणी। हे खपुष्पाची तुरंबणी। ' −ज्ञा १६.३९.

खा।-( संक्षेप ) खरेदी खत, खान.

खड्या, खड्यात, खड्या, खर्ड, खर्डन, खर्डर, खर्डस-

खड़े-किवि. (क.) कोठें.

खडचर, खडर, खडडा, खडणे, खऊर, खऊंरा, खऊंट, खऊंद-हे शब्द खंबचट, खबड़ा इ० शब्दांबहल लिहि. तात. करितां हे शब्द 'खब ' मध्यें पहा.

खउर—क्षीर ( अप. ) पहा. [ सं. क्षीर; प्रा. खउर; ] खंक-ख--वि. १ दरिद्री: द्रव्यहीन: निधैन: निष्कांचन. ' नाना तेवढ्यानें खंक झाला नाहीं. '-अस्तंभा ७१. २ कौर्यादि गुणांनीं जो द्वाड तो; कर; निर्दय; रानटी; द्राष्ट. ३ कृपण; चिक्कू. ४ तापट; तडफदार (घोडा). ५ अशक्त; दुवैल. [हि. खुख= गरीब; खाक=रक्षा; ]

खकडे-किवि. (क.) कोठें. [तूल. खा. कुकडे, खई= कोर्ठे+कडे ]

खंकर-प. १ विस्तवावर भाजलेले कणकीचे गोळे; गाकर. २ कृपण; कद्र. ३ कर, निष्टुर अंतःकरणाचा, कठोर हृदयाचा, निर्देय माणुस. [ खंक+करणे ]

खंकर-पु. रत्न; गोटी; खडा; कंकर पहा. [कंकर] खकरनिखर-वि. चांगलें वाईट. [ निखर द्वि. ]

खकाण-न-वि. १ घाणेरडी; अस्वच्छ (आगा, पदार्थ, इमारत, मुलुख, जमीन इ० )- २ वाईट; खराब; दरिद्री; गचाळ, 'तो अत्यंत खकान माणूस आहे. ' [ अर. खाक=धूळ: रक्षा ]

खकाण, खकाणा-ना-नपुत्री. १ केर; (पुस्तकांवर-लांकडी सामानावर सांचलेली ) धूळ. ( कि॰ बसणें; येणें; उडणें; उधळणें ). २ ( तंबाखुची, तपिकरीची, मिरच्यांची ) पृड ( नाकांत. तींडांत गेल्याने त्रास देणारी ); ( कि॰ उधळणें ). ३ ( खा. माण. ) गाळसाळ; केरकचरा; धुरळा ( माप करतांना मालांतील धुरळा वजा करतात स्याबद्दल हा शब्द वापरतात ). [ भर, खाक= धूळ ]

काढणे; बेडका काढून टाकणे. २ खिंकाळणे पहा. ३ खांकहन लक्ष्य वेधर्णे. ध्वा. ौ

खंकाळ, खंकाळा-ळ्या-वि. १ दुष्ट; उप. 'वेताळ खंकाळ लागला। ब्रह्मगि≈हो संचरला। ' −दा ३.२.२८. २ तिर सट; कुरठा; रागीट, द्वाड. ३ पाणीदार; चलाख; तापट ( घोडा, तदृद्ध ). खंक पहा. ०तदृद्ध-वि. भहेलतदृद्धः माजूरी. ०भवानी-की. अवदसा. 'भालीच ही खंकाळभवानी.'-सु २१.

खंका(खा)ळण-अकि. घोड्याचे ओरडणे; खिकाळणे पहा.

खंक्या, खणक्या - वि. बेपर्वा; उद्धट; बेदरकार; ताडफाड करणारा; दांडगा. [ खंक ]

खंखणपाळ, खणखणपाळ—वि. (गो.) दरिद्री; टंटण-पाळ पहा. [ध्व.]

खग-- पु. १ पक्षी. ' आतां मोहनि ठेलीं दुर्गे। का बळित धरिलें खों।'-जा १३.५८३. 'या बिक खग-प्रभु-पुढें सर्व बळी अन्य टोळ खग दीन ।'-मोसभा १.१०७. २ आकाशांतील ज्योती ( सूर्य, नक्षत्र, प्रह ६० ). [ सं. ख=आकाश+ग=गमन करणारा ] ॰ नायक-पत्ति-पु. पक्ष्यांचा राजा; ग६ड; विष्णुचें बाहुन. 'ध्वजस्तंभी ज्याचे खगपति सदा राहुत असे । ' -सारुह ८.१२०. खिग+पति]

खंग-पु. १ न्यूनता; कमीपणा. २ खंड; व्यत्यय; अड-थळा; प्रतिबंध. 'म्हणऊनि अभेरें जो भक्तियोगु। तेथ शंका नाहीं नेय खंगु। ' -हा १०.११०. -वि. अशक्त; रोगाने खंग-छेला. [सं. क्षयिक; प्रा. खइग; म. खंगणें; ]

खंगणें-अकि १ क्षीण, अशक्त होणें; वाळणें; झिजून जाणें; कुश होणें ( श्रम, रोग इ॰ मुळें ). २ ( ल. ) दरिद्री होणें. 'कृषी-वर्छे खंगलीं भणेंगे। '-मुसभा ३.१०८. सिं. क्षयण; प्रा खइण; खंग पहा ].

खंग(गा)र—पु. पक्की भाजलेली वीट. [भर. खाक्; म.खंक] संगार-ळ-वि. १ अशक्त; दुर्वल; जाया झालेला; वयो-मानानें क्षीण झालेला ( माणुस, प्राणी, झाड ). २ वाईट; नापीक; फलहीन (देश, शेत, पीक वंगेरे). [ खंग]

संगा(ग)ळण-अफ्रि. १ धुणी पाण्यांत खळबळण, जोराने हालिवेणें, स्वच्छ करणें. २ भांडीं विसळणें, स्वच्छ करणें. [ हिं. खंगालना र

खर्गेद्र, खरोश्वर--पु. गरुड; खगनायक पहा. [ खग+इंद्र,

खगोल-पु. १ अमकाशकटाहः, नक्षत्रखचित अंतरिक्षः भूगोलाच्या भौंबतालचे तारे ज्या गोलाच्या अंतर्वेक प्रष्ठास इक- तर (खडकाळ, चिखलाचा रस्ता, नापीक देश, घोटाळघाचे शको. २. ४४

खंडार वें--अफ़ि: श खोक्या; खांकरण; घशांतील कफ़, लेले महित असे दिसतात तो: आकाशांतील गोल (पह तारे, इ०); याच्या उलट भूगोल. २ (ज्यो.) ज्योतिष (शास्त्र). ३ कंक-णाकार गगन. ४ ( ल. ) घहादि जाणण्यासाठी केलेले गोलाकार यंत्र. • विद्या-स्री. ज्योतिषशास्त्र. [सं.]

> खन्नाशा-स्या-वि. १ उसनवारी घेतलेले पसे. विश्वा-साने स्वाधीन केलेला माल खाऊन फस्त करणाराः लच्चाः ठकः लुबाडणाराः हरामखोर. २ खादाडः अधाशीः भतिवाय उधळ्या. ३ तोटा येणारें (काम ); बुडीत (धंदा ). [ खप्रास ]

> खब्रास-प. १ प्रहणामुळ झालेला पूर्ण प्रास (चंद्र, सूर्य, प्रह, इ॰ चा ). २ ( ल. ) नायनाट; स्वाहाकार; चापणे; गिळं-कृत, फस्त (कि॰ करणें; होणें), - वि. प्रणेपणे प्रासलेलें; तावडीत सांपडलेले. [सं.] क्करणें, होणें-(व्यथा, जाळपोळ इ० मुळें ). नि:शेष होईल असे करणें.

> खच-पु. ढीग; दाट थर; रास ( फळें, फुळें, केरकचरा इ० चा ). -स्त्री. गर्दी; दाटी. [सं. खच् ?]

खचका-9. सणसणीत रपाटा, सपाटा. कचका पहा. [ध्व.] खंचणी—स्री. खांच; खोबण; पन्हळी [सं. खच=जडवर्णे] खचणं-अत्रेत. १ (काव्य ) (रत्ने वगरे दागिन्यांत ) बस-विले: जडणे: जडविणे: कोंदणांत बसविणे. 'जो धीर वीर हीर प्रवर प्रकरें करोनिया खिचला। '२ (दागिने, भूषणें वगैरे रत्नांनी) जडविणें: मढविणें: रत्ने बसविणें: दागिने जडावांचे करणें. 'जैसा ब्रह्मस्टाह खिचलें माणिकीं।'-ज्ञा ११.१३३. ३ एके टिकाणीं कोंबन घट भरणे; ठासणे; ठेचणे; वह्नन ठोक्नन-आपद्रन घट बस-विणें: कोंबणें: चिणन बसविणें. -अकि. १ खालीं जाणें, बसणें; धसण (नरम, भुसभुशीत जिमनीत-इमारत, पाया इ० ). 'दीध-काल खचली होती पारतंत्रयभारीं। '-विक ६. २ कोसळ्न पडणे; खाली येणे; ढासळणें; अधोगतीस जाणे; विनाश होणें. 'गगनी हुनि खचलें बिब। '-मुआदि २०.५. ' पुण्य सरतां स्वर्गाहुन खचला। '३ ( ल. ) समूळ नाहीस होणे; गळणे; मुटणें ( धेर्य, आशा, उमेद इ॰ ). ४ (ल.) फसणें; फिसकटणें; कांहींच्याकांहींच होंगें: विफल होंगें (ससलत, विचार). ५ मर्गें. 'शाहुमहाराज शिव झाला। अवतार खचला। '-ऐपो ९५. ६ अवसान गळणे; भीतीने माधार घेषे. ७ मुर्च्छित होण. 'दारुण-शरप्रहारे एका काळींच बीर ते खचले।' –मोकर्ण १०.१८. [सं. खचु]

खचता पाया—पु. १ खाली जाणारा पाया. २ (ल.) पिछे-हाट; मावार; उतरती कळा; क्षय; व्हास; अपकर्ष (कीर्ति, बैभव, संपत्ति इ० कांचा ).

खचर -न. खेचर पहा. [फा. खच्चर]

खचरट-वि. त्रासदायकः; कंटाळवाणेः; पीडाकारकः; खड-

काम, दुर्बोध लेख, गृढ अर्थाचा प्रथ ६० संबंधीं सढळपण योजतात). | अंड बडवलेला (पशु). २ (पुन्हां चांगला फुटावा म्हणून ) छाट-[स्वरचट ? ]

खचरटाण-स्त्री. वाईट घाण (विष्ठा इ०कांची). [कचरट] खचरण-स्त्री. १ (तेलंगणांत) ताडपत्रावर लिहिण्याची लोखंडी अणकचिदार लेखणी; चरे पाडण्याचे, कोरण्याचे हत्यार २ खांचखळग्याचा, वेडावांकडा रस्ता. [ खचणे ]

खचरा-पु. १ लांकडास खांच पाडण्याचे मुताराचे हत्यार; अहंद पात्याचा रंधा; खतावणी; फावडी. २ खांच,खोबण. [सं.खच्]

खचवणं -- सिक. कमी करणें; खालीं दावणें (खचणें प्रयो-जक ), 'खचिवलें काळें । उगवा लवलाहे जाळे । ' -तुगा ३५५ [सं. खच]

खनळणें-अित. खन्णे पहा.

खंचाॅ, खेंचाॅ—वि. (गो.) कुठचा; कोठील. [सं. क] खचाटण- अक्त. १ ( गवत कापतांना होणाऱ्या 'खचखच' आवाजावस्त, किंवा मनुष्याला फार श्रम झाल्यावर तो आवाज करतो त्यावहून ) तोडण; साकटण; सट्दिशी कापण; सपासपा होडणं. २ वेगाने, आवेशाने धसफत कहन खेचणे, ओढणं, पकडणें, बांधणें; ओरडणें; (सामा.) मोट्या आवेशानें किया धसफसीनें कांहीं करणें ( याचा उपयोग अनिवर्ध करतात ); कांहीं कियापदांच्या मार्गे खचादन हा शब्द लावला म्हणजे त्याचा अर्थ जास्त जोराने असा होतो. जसः -खचाटून ओढणे, बांधणे, आवळगे, ताणण, खेंचण, झाडणे, जेवणे, भरणे वंगरे. उत्सुकता, तडकाफडकी, आवेश, नेट, वेग इ॰चा बोध या शब्दावहन होतो: या शब्दाचा उपयोग कचकाविणे, रगडविणे, रपाटणे, दपटों। इ० शब्दांच्या अर्थाशी जुळण्यासारखा करतात. [ध्व खन्।

खचित-वि. जिंदत; जडलेला; बसविलेला; (समासांत) रत्न-मणि-मौक्तिक-खचित. 'रत्नखचित मुगुट शोभतो वरा। -गणपतीची भारती. [सं. खच, खचित]

खचि(ची)त-किनि. निश्चितपणें; खरोखर; खात्रीपूर्वकः [सं. खन्र+चित्]

खचितार्थ-पु. (अप्राह्म समास). प्रस्थापित निष्कर्षः पक्का निकाल-निर्णय; संशोधनाचा निष्कर्ष; पडताळून पाहिलेली गोष्ट: निश्चित गोष्ट. [सचित+अर्थ]

खिती-- स्री (क.) पकेपणा; निश्चिती; निश्चितार्थ; टर-लेली किंबा निश्चित गोष्ट. [खचित]

खची, खचची--श्री. कापणी; छाटणी; बहवणी. ०करण-सिके. १ बडवर्णे (पशुंचें अंड); २ कापणे; तोडणें (मृक्ष इ०). ३ लेला, कापलेला ( बृक्ष ). [ भर. खसी ]

खर्ची-नी. (गो.) डेबुकासारखा मासा. -मसाप ३.२४७. खचीत-वि. निश्चित; खचित पहा.

खठ्य, खठ्यन-किवि. गच्च; दाटीनें; कोंबून; खेंचून (माणसांची गर्दी, कोंबलेल्या वस्तु इ० संबंधी योजतात ). 'या गलवतांत माणसे खब्च भरली आहेत. ' [खचणे ]

खंज-वि. छंगडा; लंगडत चालणारा. 'जयांपुढे खंजन खंज जालें। '-साह्र ५.१०९. [सं.]

खंजन, खंजरीट-पु. एक पक्षी; काळी चिमणी; ही सारखी शेंपूट हालबीत असते. 'तथापि ते निंदिति खंजनाला।' -सारुह २.९६. [ सं. ] **खंजरीट नयना**-स्त्री. संदर डोळे अस लेली स्त्री. 'कामक्रंगी संजरीट-नयना ये उभि राहे।'-देप ८५. [सं.]

खंज(जि-जे)री-- स्री. टिमकी; लहान डफडी; सुमारें पांच इंच हंद व अर्धा इंच जाड अशी फळी घेऊन तिचे टीचभर व्यासाचे कडे बनवितात व त्या कडवाचे एक तोंड चामडवाने मढवितात. जंगम गोसावी इ० लोक गाणी म्हणतांना ताल धरण्या। कडे हिचा उपयोग करतात. 'श्रीहरी वाजवी खंजरी।'-रास-कीडा २१. ' सुरताल पखवाज खंजिरी मंजरीत बासरी ।' –राला ३१. [फा. खंजरी]

संज्ञाय - पु. ज्याच्याभुळ शरीराचे अवयव वेहेवांकडे उड़ं लागतात तो वायु. -बालरोगचिकित्सा पू. १९.

खजानची-जी-पु. कोशाध्यक्ष: खजिनदार: तिजोरी-वरील अधिकारी; 'धाकट्यास खजानचीचे काम सांगृन .... ' -रा ५.४२. [अर. खझानवी] **० गिरी-**खी. कोशाध्यक्षाच काम, हुद्दा; खजिनदारी; - रा ३.३५३.

खजानपुर-वि. ज्याची गंगाजळी सदोदित भरलेली आहे असा; सगृद्ध; श्रीमान; खाजानपूर असाहि शब्द आढळतो. 'खजानपुर आहों तें कळतच आहे.'-रा १२.७०. 'शिंदे केवळ खजानपूर सर्दार द्रव्यदृष्टी होते. ' -भाव ५६.

खजा(जि)ना--पु. १ भांडार; तिजोरी; कोश; द्रव्यनिधि; 'खजानाहि पूर्ववत्प्रमाणें नाहीं.' –दिमरा १.१६५. 'ऐवज सत्वर खजानेदाखल करणें. '-जोरा ७. २ सरकारी जमा: राज्याचें उत्पन्न; दौरुत; सरकारी उत्पन्न ( विशेषतः जमीन महसूल); ३ संप्रहः, निधिः, सांठाः, खाण. ' विज्ञानस्थितीचा भरिला खजाना।' -स्वात १०.२.२५. ४ कारंजाला पाण्याचा पुरवठा करणारा त्याजवळच बांघलेला हौद; कारंजाचा हौद. 'कारंजाचे हौद खजीने (ल.) कमकुबत करणे; ' राष्ट्रास परकी भाषेत शिक्षण देणे म्हणजे धुकन करा निर्मळ स्वकरीं।' -होला ८०.११७. ५ मिठागरा-स्याची खरुची करण्यासारखेंच आहे. --टिन्या २७. --वि. १ ह्याठी राखलेला पाण्याचा सांठा, ६ (सामा.) नळांतील वाहते

कीची कोठी, कोठा, पेट; कान्याजवळचा भाग, यांत दाल राहते; धिवत, संवादी कोमल गांधार गानसमय दिवसाचा दूसरा प्रहर. खेळण्यांतील दास उडविण्याची-बार करण्याची उखळी; एक तन्हेचा गरनाळ. ८ तलवार अडकविण्याकरितां पडदळगास अस णारें अडकण. [ भर. खझीना, खिझाना, खझान ]

खजाळ-वि. १ नेहमीं भांडणाराः भांडखोरः बात्यः खव-चटः कलहप्रियः कज्जेखोरः २ विषय्रलप्टः कामुकः [ खाज ]

खजाळी--श्री. कुवाळी; खोडी; चेष्टा; कुरापत; कुवोध-पणा. खाजी

खिज(जी)न(ने)दार—पु. कोशाध्यक्ष; खिजन्यावरील अधिकारी. खजानची पढा. [फा. खझानदार]

खंजिरी--स्री. रेशमावर छापण्याची एक तऱ्हा. [ अर. खंजरी ]

खंजीर, खंजर-री-पुश्ली. एक शस्त्र; लहान कट्यार; [ भर. खंजर; तुल० सं. खड्गाजीर:-खज्जीर:-खंजीर. 'जिर खड्गे विणिग्भेदं।'-विश्वकोश-भाअ १८३२.]

खजील-वि. लिजतः ओशाळाः खेदयुक्तः शर्रामधाः [ अर. खजल्≔लाजाळु, नम्र ]

खजुरा---पु. (व.) शंकरपाळे. [ हिं. ]

खजुरा-री(दोरा)--वि. अनेक पेडांचा किंवा पदरांचा बळ्न केलेला; जाडा (दोरा).

खज़रिया--पु. उंसाची एक जात. याचा रंग खजुरासारसा असतो. [सं. खर्जूर]

खजुरी--सी. १ खजुरीच झाड; हे सिधीच्या झाडाप्रमाणे बाढतें. याचीं बाळबलेली फर्जे खारका होत. वियांचे तेल औषधोर पयोगी आहे. २ खजुराचेच एक रानटी झाड. [ सं. खर्जुर; प्रा. खज्जूर ]

**खज़र--पु. ख**ज़्रीच्या झाडाचे फळ; खज़्रीची बी. ज़र्णे; उजेडणें; डोळे उघडणें; झोंप न लागणें ). व्यक्ती -स्री. रेशमी बस्नावर काढळेली खजुराच्या पानाप्रमाणे आकृति, वेलपत्ती, नक्षी.

खज्जाळी--वि. (बे.) खजिल; इलकट.

कोठपर्यत ? खॅम्सन=कोठ्ठन ? तुल० हि. कहांसे. [सं. क]

वण. 'पाणी वाहतां खटी पडल्या खांदी कावड डुळतसे।' चेंगट: रेंगाळत चालणारें, तिरस्कार वाटणारें काम. सिं. शठ+कमें] -अफला ७७. [सं. क्षत≔जखम]

षड्ज, कोमल ऋषभ, तीत्र ऋषभ, कोमल गांधार, तीत्र गांधार, असतां लाच्या मागच्या अगर पुढच्या स्वरास झटका देउन त्या कोमल मध्यम, पंचम, कोमल धैवत, तीन धैवत, कोमल निषाद, दोन स्वरांपासून उत्पन्न केलेला मिश्र स्वर. ४ अडकण; कुनैं;

पाणी सांठविण्याचा-उंच चढविण्याचा उच्छवास, बुरूण; ७ बंदु-। तीत्र निषाद हे स्वर येतात. जाति संपूर्ण-संपूर्ण. वादी कोमल

खट--की. १ (व.) कुंधा झालेली शेतजमीन; वखरण्यांत न भालेली जमीन. 'या होतांत खटा फार पडल्या.' 🤏 अंगा-वर; पदार्थीवर चढलेले घाणीचे कीट, मळ; केरकचरा. (कि॰ पडणें: जमणें ), सि. खट=गवत, घाण: क्षतो (वाप्र.) ॰काद्धणें. टाकर्ण-( घाण काढणें ). १ सपादन, जोराने मारणे. २ तासड-पट्टी काढगें; खरडपट्टी काढगें. खटीं खापरीं लागर्णे, जार्णे, मिळर्णे-१ भाजारामुळे अंग घाणेरडे, खरबरीत होणें. २ (ल.) संपुष्टांत येणे; नष्ट होणे (धंदा, कारखाना, काम ); उधळणे; नाहींसे होण; धुळीस मिळणें (दौलत); नेस्तनाबुद होणें; जमीनदोस्त होणें (इमारत, गांव), यात्रमाणे खटी खापरी लावणें, मिळविणें.

खट --स्त्री. १ (विटीदांडू ) विटीला दांडूने टोला मारतांना दांडु जमीनीला लागला तर ' खट ' असे म्हणतात. ३ (खटखट) आवाज; खटु असा ध्वनि. 'कोण दाराभोंवर्ती खटखट करितें. ' -कफा १६. [ध्व.]

खट--न. रसायनशास्त्रांतील एक मूलद्रव्य. (इं. )कॅल्शिअम. खट--वि. खटवाळ; खोडकर; द्वाड; दुष्ट. 'ठस ठोंबस खट नट। '-दा २.३.३२. २ (माण. ) निर्लेज्ज; हलकट. ३ ब्याद. 'ही खट एकदां युरोपांतृन निषाली असतां बरी. '-नि ९२८. ४ (गो. ) पिशाच्च; दुर्जन. 'तुका म्हणे नेटया। भांड-वल नलगे खट्या। '-त्या २९७४. इह० खटास खट भेटे. जिवाचे पारणें फिटे. [सं. शठ]

खटकखटक--किवि. (ध्वनि.)कटक्ट मसा भावाज. ' हें दार खटक-खटक असे बाजतें. '

खटकण-कन-कर--किवि. खटकन; झटकन;सटकन; सट-दिशीं; त्वरित; तावडतोब; खट शब्द होई असें. (कि॰ निघणें; उम॰

खटकर्ण--अक्रि. टोचण; बोंचणे. 'ही गोष्ट विनोदिनीच्या मनांत कांट्याप्रमाण खटकली.' -पेत्र ६५. [ध्व. खच-ट ]

खटकर्म-न. १ षटकर्म-वेदाध्ययन, वेदाध्यापन, यजन. खंजू--किवि. ( राजा. ) कोठें ? खंजूचो-कोठला; खंज्सर= याजन, दान व प्रतिग्रह ही ब्राह्मणाची सहा (पट)कमें होत; निर्वा-हाचीं सहा कमें; कणवृत्ति (खळ्यांतील दाणे वेचणें), प्रतिप्रह, भिक्षा, खर---न. क्षत; जखम; त्रण; वण; गर्छ; फोड. -क्षी. घट्टा; कृषि,वाणिज्य व गोरक्ष. [ सं. षट्+कर्म ] २ ( ल. ) त्रासदायक; खट का-पु. १ काठीचा, चाबकाचा 'फर्' असा भावाज. खर--पु. (संगीत) गायनशास्त्रांतील एक राग. ह्या रागांत र भांडण; तंटा; झगडा. ३ (वार्च) कोणताहि स्वर वाजवीत

कोयंडा वगैरे बसवितांना खट् असा आवाज करणारें मळसूत्र, अडक्वण; त्याचा होणारा 'खड़' असा आवाज; नाद; ध्विन; [ध्व.] •मुख (इस्त )-पु. (ज़त्य) करंगळी व अनामिका हीं बोटें तळहाताकडे बांकविणें, अगटा उभा टेवून त्यास तर्जनी व मधरें बोट चिकटविणें. •बधमानक (संयुत हस्त )-पु. (ज़त्य) खटकामुख हाता टेवणें.

खटका--पु. (ल.) मनांत ठेवळेला, भालेला संशय, अंदेशा, विकार. (कि० येणे; मनांत राद्रणे).

खटका-कें - पुन. (जेजुरी) खंडोबाच्या पुजेने गंध उगाळणें, पाणी देणें इ० कामें करणारा धनगर.

खटकूळ--न. १ कजे फेडण्याला अगर सारा देण्याला जिग-जिग करणारें; कटकटीबांचून ऋण देत नाहीं असे कूळ, असामी, खंडकरी, अरणको. २ खबीला मार्गे घेणारा माणूस; चिक्कृ. [सं. घट-खट+कूळ]

ख्टख्ट--खी. १कटकट; त्रास; कंटाळा; कंटाळवाण काम. १ मोठवान चालकेल भांडण, कज्जा. 'सदा खटखट आणि स्टर्पट ।'-दा २.३.७. ३ बडबड: बोल्ण्याची पिरपिर.

ख्यस्य ज्ञे -- अकि. खरखरे वाजविणे; खरखर, करकर करणे; आवाज करणें. [खरखर]

खटखटां--किवि. खटखट आवाज होतो असे. खट-खटांचचें--(गो.) खटखटणें पहा.

खटखटाळणें—िकि.आप्रह करणें;मागें लागणें;खटाळणें पहा. खटखटी--की. एक झाड. हैं २।३ पुरुष बाढतें. याचीं फळें गोड असतात. -वगु २.६९.

खडखटीत--वि. १ कोरडा; बाळलेला; खडखडीत; बाळल्यामुळें कडकडीत झाळेली (एखादी ओली वस्तु). २ स्पष्ट; निर्मीड; निस्पृह (भाषण, बक्ता); (प्र.) खडखडीत पहा.

ख्टाखंटे—नि. १ शेतांतीळ पश्ची इ० उड्डन जावे म्हणून केलेलें खटखट आवाज करणारें लांकडी यंत्र. २ (ल.) संसारोप-योगी रोजगार, धंदा, मजूर इत्यादि. ३ (गो.) गुळाचा अति-टणक असा इलवा, किंवा गूळ-खोबेरे यांचा अति टणक असा इलवा, चिकी; गुडदाणी. [ध्व.]

खटखट्या---वि. १ कटकट लावणारा; भांडण करणारा; भांडखोर. २ एक प्रकारचा पक्षी. [खटखट]

खटंग---न. ( प्रां. ) खाट; बाज. [सं. खट्वांग; प्रा. खटंग] खटंगनटंग---नि. (व.) बरावाईट; कसातरी. ' तिला नवरा चांगला मिळाला नाहीं तरी तिने खटंगनटंग संसार रेटलाच. ' [खटनट]

खटंगळ्या खार्णे—िकि. (व.) वाटेस जाणें; खोडी काढणें. ' माझ्याशीं तो अशा खटंगळया खातो म्हणून तर त्याचें माझें जमत नाहीं. '

खरगुळ--वि. खोडकर; नाठाळ (पशु). २ खचरट पहा. [खटकुळ ?]

स्वर्यो—अकि. १ थांबण; अडथळा होणें (काम, धंदा इ० मध्य); रुस्त बसणें (माणूस). 'खटे तेथ पिल्लें तिचीं वाढ-तात। उडो लागलीं तों झुले ती मनांत।'—अवीचीन ४९९. १ (ल.) थक्यां; तह्कूब होणें. १ (ल.) हहास पेट्न कोणाचें न ऐकणें; मागें राहणें; घट उमें राहगें. ४ खलेल असणें; अडगें (घोडा). [खंटणें]

खंटणें--उकि. खणणे या अर्थी प्राम्य, खंडवळ शब्द.

खटनट—ची. काळजी; त्रास; उपद्व्याप (पालन-पोष-णाचा, अत्राच्छादनाचा). (ति० काढण; सोडण). कटकट; भांडण-तंटा. -वि. १ टाकाऊ; नासलेला; वाईट-साईट; ऑगळ-सोंगळ; नासका. २ छुच्चा; ठक; दुष्ट. 'खटनट येक्कटिले। चोरटे पापी।'-दा १९.३.८. [खट+नट] म्ह० खटनट त्याला गिन्हाईक भट. खटनटखा-वि. भांडखोर; घासाधीस करणारा.

खटपट—की. १ त्रास; दगदग; मेहनत; यातायात; उला ढाल; घालमेल; नाना तन्हेचीं लहानमोठीं कामें. (कि॰ करण; घालणें). म्ह॰ खटपट करी तो पोट भरी. २ भांडण-तंटा; खटखट; किरकिर. ३ त्रासदायक, दगदगीचें, यातायातीचें काम. म्ह॰ खटाटोपों भयंकरः (घटाटोपो॰). [सं. घटपट?]

खटपटणें — कि. भांडणें; कड़ना करणें. ' ऐसी शास्त्र खट-पटती। एकाचें एक न मानिती.' – ह २०.३५. ध्वि; का. कटपिटें]

खट्टरा-ए. स्वयंपात्रयाच्या हाताखालचा, अवां-तर काम करणारा माणूल. -िव. १ मेहनती; उद्योगी; बारीक-सारीक, मोठया कामांत उत्सुकतेनें झटणारा; सर्वत्र खटपट कर-ण्याचा ज्याचा स्वभाव आहे असा. २ घाडशी; कल्पक; कुशल; छातीचा; घडाडीचा; जलाडाल्या.

खटमल--५ (व.) ढेक्ग. [हिं.; सं. खट्वा+मल; प्रा. खटामल]

खटमार—की. अपानद्वारी किंवा कानांत लांकडी खंट्या टोकण्याची शिक्षा. 'खटमार म्हणजे जगविख्यात वरकड मार त्याचे आश्रित।'—अफला २५.

स्वटरपटर — की. सटरफटर, चिल्लर जिनसांची रास, समृह. स्वटराग — वि. त्रासदायक; न पटणारा; क्लेशदायक ( माणूम, धंदा, काम ). - की. १ ज्याद; पीडा; लचांड; लटांबर. ( कि. लागणें; मागें लागणें; घालविंगें ). २ घरांतील जड-बोजड वस्तु; घोडणांचें सामान; बाडविछाईत (जेव्हां अवजड, त्रासदायक असेल तेव्हां म्हणतात ).

खटला-रेंजे—पुन. १ भांडण; तंटा; बेबनाव; भेद. २ जमीनजुमला; घरदार; गुरेंढोरें; जिंदगी. ३ परिवार; इतमाम; ल्बाजमाः बाडविछाईतः प्रवासी सामानसमानः 'नागोपंताने भापलें सर्व खटलें रवाना केठें होतें.' -विक्षिप्त १.३०, ४ कुदंब. परनी; कारभारीण. ५ उद्योग; पोट भरण्याचा व्यापार; व्यापार धंदा: उदीम. 'हा सराफीचा खटला आज तीन वर्षे करतो. ' 'तो बारा खटले करून पोट भरितो.' ६ त्रासदायक कामः भानगडीचे. ग्रंतागंतीचे काम: महा: प्रकरण; बाब: लचांड: देवघेवींत लडथड. ' फितुराचे खटल्यांत तू पड़ं नको कारण त्यांत पुष्कळ खटले आहेत. '७ (कायदा ) फिर्याद; न्याय मिळवि ण्याकरितां कोर्टीत चालविलेला दावा; कज्जा. 'हायकोर्टाचे जज्ज सदां त्यांचेसमोर चाललेल्या खटल्यांत इतके लक्ष घालीत नस-तील. '-नाक ३.१. [का. कटले=फिर्याद, परंपरा पदत ] (वाप्र.) • ओढणे-संसार व्यवस्थित चालविणे. •त्रट्रेंग-संबंध सुट्रेंगे. सामाशब्द-०खोर-वि. १ भांडखोर: कजेनदलाल. 'खटलेखोर तो मधुन्मुलुख । ' -ऐपो २६९. २ ( क. ) कुशल; धाडसी; हिक-मती: योजक. • खाईक-वि. क्रटंबबत्सल: जमीनज्ञमला, परि-बार असलेलाः संसारांत गढलेला.

खटवणी—न. मिरीं, मीठवँगेरे असंलेल भाजीचे पाणी. कट पहा. [ प्रा. दे. खट्ट=कढी+वणी=पाणी ]

खटवें---न. १ स्त्रियांच्या पायांतील लहान जोडवें. २ पायांच्या बोटांत पालण्याचे दोन वेदयांचे चांदीचे वळे. [ ध्व. **स**ट् ]

खटाई—न्नी. १ आंबटपणा; आंबटाई. २ आंबट रस; आंबटपणा असणारा पदार्थ (खाद्य किंवा रासायनिक पदार्थी-तील); चिच किंवा आंबट पदार्थीचे पाणी (भांडी स्वच्छ निचण्या-करितां ); ३ आंब्याच्या वाळलेल्या फोडी. [प्रा. दे. खट्ट: हि. खद्या=अम्ल. भांबर, खराई=आंबरपणा, अम्लता ]

खटाई-स्त्री. कापणी; कटाई पहा. क्ताहणं-(ब. ना.) खोड मोडणें; खरडपट्टी काढणें. खटी मोडणें.

खटाखट-टां-किवि. फटफट,चटचट भावाज होऊन ( ६५वे देतांना, चापट मारतांना, तोंडांत, मुस्कटांत देतांना ). [ध्व.]

खटाटोप-प. १ मोठॅ अवडंबर, तयारी, बेत, चळवळी. २ मोठा डौल (पवित्रपणा, विद्या इ०चा ). 'त्या तपस्व्याचा खटाटोप मात्र पहावा, आंत कांहीं ऐवज नाहीं. ' ३ गोंगाट; गोंधळ व गडबड. 'दमनकातें खटाटोपें येतां देखिलां।'-पंच १.१६. ४ थाट; देखावा. ५ पसारा; उलाढाल (कामांची, धंवाची) ६ (सामा.) मेहनतः, यातायातः, दगदग. 'विधवेलागीं कंकूम-ठेव । खटाटोप कासया । ' –नव २०.१७९. ' त्या शत्रुवर इतका बटाटोप घेऊन जाण्याचे प्रयोजन नाहीं. ' खटाटोपी-प्या-करणारा. इह० खटाटोपो भयंकर: प्रवंड पण पोकळ कृत्य: विस्मय- किली. ' -मुंब्या प्रस्तावना ६. [खट्णे=थांबणे ]

कारक पोकळपणा, (थोडचा कार्याला फार खटपट जेव्हां केली जाते तेव्हां ही महण बापरतात. मुळ शब्द फटाटोपो भयंकरः । असा आहे. तो पुढील संस्कृत श्लोकांत आढळतो-' निर्विपैणापि सर्पेण कर्तव्या महती फणा। विषमस्त न वा लोके फटाटोपो भयं-करः॥ ' म्हणजे विष नसलेल्या सापाने नुसता फहाटोप केला (फणेचा विस्तार केला) तरी तो लोकांना भयंकर श्रासदायक होती ); कार्य थोडें पण खटपटीचे अवडंबर फार, [ध्व. हि. खटाटोप: तुल॰ सं. फटाटोप र

खटाड-वि. (व.) कुंध्याच्या अगर पड्याळाच्या खटांनी व्यापलेलें शेत. [सं. खट]

खटांबा-पु. (क. ) १ आंबट आंबा. २ रानआंबा. [ खट्टा+ आंबा ]

खटाय- स्री. (गो.) खटाई; वेहेपणा. [सं. शठ]

खटार्ग-खटाव्यं-अकि. मर्णे (सांकेतिक भाषेत रूढ). जिक्त. नाश करणे; उञ्चस्त करणें (देश, गांव वंगरे ). [सं. खट्वा; म. हि. खाट=तिरंडी ]

खटारा-पु. १ सांगाडा; कवच; सामानाशिवाय भाग; सरंजामाखेरीज जिन्नस (घर, गाडी, पालखी, जहाज हीं सामान, बल, दोरखंड इ० च्या शिवाय असतां). 'एक मार्गी झालें पुरें। एकाचे आणिलें खटारें। '-एइस्व १२.२७. 'गाडीचा खटारा मात्र त्यांचा, बैल आमचे. ' २ धूड; अवजड वस्तु; निह्ययोगी मोठा पदार्थ (मोठें घर, पशु इ० पाळण्याचे सामध्य नाहींसे झाल्यावर ). 'एवढा घराचा खटारा कोण्डी शिवावा बरें !' हा केवढा हत्तीचा खटारा हो ! ' ३ मोठा गाडा; बैलगाडा; छकडाः पालखीः मेणाः 'एक खटाराभर सामान सहज भरेलः ' ४ (कों. ) बैल रहाटाला चालत नसंल तर त्याला शिकविण्यासाठी एक लांकुड पुस्तन त्याला जोखड जोडून तयार करतात तो. [सं. श्रत्ता]

खटारा-ऱ्या--वि. म्हातारा; रोडावलेला; अशक्त; निरु पयोगी ( माणूस, जनाबर ).

खटाल(ळ)ण-उकि. १ आप्रह कर्ण; निकड, तगादा लावण: खनपटीस बसणे. २ सचना करून आठवण देणें: उदबोधन करणे. ३ पढें ढकलणे.

खटास-की. आंबरपणा ( फळ वगैरेचा ). [ हिं. ]

खटासप-कि. (गो.) खाऊन टाक्रॅंग.

खटिया-की. (काशी) खाट; बाज. [खाट]

खटीत--वि. खटलेला; खुटलेला; पडीत; थकलेला (कूळ, वि. पोकळ प्रदेशन करणारा, करण्याची इच्छा घरणारा; खटाटोप वसूल, वाकी ). ' खटीत अशा पांचरें जिनसांची यादी तयार खटी — स्री. (गो.) लोड. (कि॰ मोडणें) -वि. द्वाड; खाद्य. स्वट पहा. [स्वट]

खट्टं-- ब. खटवे पहा.

खटेली--पु. (कु.) जिमनीचा मालक; कुळाच्या उलट. खटोली--की. (ब.) लहान खाट; परंगडी. [हि. खटोल] खट्टर--वि. (गो.) खडतर,

खड्डा—प. १ कमरेचा सांधा; पाठीचा शेवटचा मणका; कमरेचे हाक (जड ओम्से वाहिल्यानें, किंवा बराच वेळ ताठ वस्त लिहिण्यानें जे दुःख किंवा ताठरपणा येतो त्यास अनुलक्ष्मन याचा उपयोग करतात.) 'ओम्सी वाहातां वाहातां त्याचे कमरेचा खटा मोकळा झाला. '२ (व्यापक) अति ताठरपणा; स्वतःची शक्ति किंवा महत्त्व याचिवयीं घमंड. (कि॰ मोडणें; मोकळा करणें; तोडणें; जिरविणें; उतरविणें; पुरिविणें). 'कामदार अंमलदाराचा खटा तोडला' –गापी १०८. 'म्या त्याचा खटा मोडला।'=ताठा नाहींता केला. या अर्थानें या शब्दाचे पुढील शब्दांशीं संयोग करतातः-कमरेचा—पाठीचा-मानेचा—मनगटाचा-हातापायांचा-हिंवतापाचा—गठाडाचा—वाईचा—पावसाचा—उन्हाचा—पटकीचा—वा-याचा—पडशाचा खटा मोडला—मोकळा—विला झाला. (ताठरपणा, कणखरपणा, आवेश इ० इंदियांचे व अवयवांचे ग्रुण, शारीरिक रोग, यांना अनुलक्ष्मूनहि निरनिराळथा अर्थानें हा शब्द लागतो ).

खट्टा—िव. १ आंबट (फळ). २ (ल.) असंतुष्ट; त्रास-केला. (कि॰ पडणें). ३ उतरलेला; कमी झालेला; निस्तेज; फिक्का (रंग). ४ निरुत्साह; नाउनेद. [हि.] ॰अनार—पु. एका जातीचें डाळिब, हें औषधी झाहे. याचे दाणे आंबट असतात. ॰बार—पु. फळाचा, पिकाचा दुसरा हमा—बहर; आंबट बहर. त्याच्या उलट मिट्टा अथवा गोडा बार—पहिला बहर.

खट्टा—प्र. (खा.) खटारा. -भात्रे ७.१-४. [हिं.] खटटाई—खटाई पहा.

ख्यूटी—िव. १ मतिशय भांबट (फळ). २ तुसहा; तिरसट (मनुष्य, स्वभाव). ३ (ळ). असंतुष्ट; त्रासकेळा; नाख्य. 'मर्जी खट्टी जाहळी।'—अफला ११. [ हिं. ]

खद्द्-खद्व--वि. खट्टी अर्थ ३ पहा. [ हिं. ] खट्द--खटवें पहा.

खटचा, खटचा— खंडा अर्थ १, २ पहा. ेबेल-पु. यक केला बैल.

खटवाव(वि)णं—अिक. मरणे. [ खाट. ]

खटखाध(धि) पाँ—िक. निरुत्साही, निराश, उदास होणे; निकड लाबुन गळचेपीस लावणें; निकड-तगादा लावणें. खटथा-ळणें पहा. [खटट]

खटधाळ, खटधाळ-नाठधाळ—वि.१ खट; तुसडा; तिर-सट; द्वाड; दुधित्त; वाईट; उपधापी (स्वभाव, वागणुक). 'कळॉ-आलं खटणाळसं । शिवों नयं लिपों दोषें।' -तुगा २०५४. १ खोडकर; इटी; छप्पन टिकल्याचा (धोडा, गाय). [सं. घट; खठ+आळ; तुल० का. केष्ट=वाईट; का. केडु=खोडी, केडु+आळ खोडपाळ]

खट्याळणं—चिक. १ चेतवणं; भरीस घालणं; तातड लावणं; क्षोभविणं. २ (ल.) आठवण देणं (वचनाची); स्मरण देणं; खटाल(ळ)णं पहा.

खद्वा—की. खाट; पलंग; बाज. [सं.] ॰मरण-न.खाटे वर आलेलें मरण. मरणकालीं माणसाला कांबलधावर उतरण्याची चाल आहे. पण एखादा मनुष्य खाटेवरच मेला तर तें हिंदुधभै-शास्त्राप्रमाणें निषिद्ध मानतात.

खद्वांग----न. खाटेचा खुर; शंकराचे एक आयुष. --वि. (गो.) हटवादी; जाडे प्रस्थ.

खड — स्त्री. १ (राजा). पाउस पडल्यानंतर उगवलैंतें कोवळें गवत. २ गाय, म्हैस इ० ना खाण्यासाठीं ठेवलेला दाणा. कडबा, गवत, चारा, वैरण इ० ३ (चि.) खाणें (पुष्टिकारक). मसाप-२.३६५. ४ (ल.) दाढी; तोंडावरचे केस. 'खड भरित परि-पूणे। मोवळ पिंगट वणे। '-स्त्रिपु २.१९.३९. [सं. खट, दे. प्रा. खड; हिं. गु. खड=गवत अर. खह=गाल]

खंड—पु. 4 दंड; चढाई कह्न आलेल्या शत्रूने गांवांवर यसविलेली पृश्च: खंडणी. ' खंड काय मला मागतो । '-ऐपो १४. –प्या १२८. २ लढाईत केंद्र केलेल्या शिपायांबद्दल त्यांच्या सुटकेसाठीं बावयाचा पैसा. ३ कामाचा ठराव (ठरवलेली रक्कम); मक्ता; कराराने ठरलेली रक्तमः अनुक कार्यास अनुक द्रव्यादिक असा ठराव. ४ धानयह्रपाने अगर पैशाच्या ह्रपाने मालकी हक्का-बद्दल घेतलेला कर, फाळा, सारा. ( सरकारी खोती ). ' आमने जिमनीचा खंड १७५ रु. आहे. ' ५ ठराव; निवाडा. 'तुका म्हणे केला। खंड दोवांचा विद्रला।'-तुगा १४२८. [का. कंडणें ( कड धात पासून )=तहः निकालः ठरावः कौल ] सामाशब्द-**कमाविशी-वीस-स्री.** गांवच्या इनामदाराला दंड कर-ण्याचा व तो वसलकरण्याचा मिळालेला अधिकार. • करी-पु. कुळ; खंडाने दोत करणारा. ०काम-न. अमुक द्रव्य व अमुक काम अशा रीतीने ठरवून घेतलेलें काम; कंत्राटानें घेतलेलें काम; नेमून घेतलेलें काम. • खुरई-खंडगुन्हेगारी पहा. • खोती-स्री. इजारा. •गुन्हेगारी-सी. (गुन्हेगारापांसून घेतलेली-ला ) दंड; ज्ञा: धरपकड वैगरेला सामान्य संज्ञा. 'या राज्यांत उगाच खंडगुन्हेगाऱ्या भराव्या लागतात. ' [खंड+फा. गुन्हागारी ] • चिट्ठी-की मक्तेपत्र: भादे चिट्ठी. • दालदी-की.सार्थीत पाण्यांत

कोळपाने काठ्या रोवण्याच्या हककासाठी दिलेला पैसा. दि: कोळी.] ०दारू-की. दारू विकण्याचा मका. ०फडाशी-की. तात ' -सष्टि( खगोल ) ३८. २ कातळांचा समृह; शिला. ३ सरकारच्या वतीने वसुल केलेला दंड. ०फ्ररोई-संड गुन्हेगारी पहा. • बकरी-रे-कीन. घाटावर चरगीस-विकीस आलेल्या शेळया मेंढयांच्या कळपांतील एक शेली-मेढी सरकारी कर म्हणून घेगे; कळपावरील जकात. ॰भट्टी-सी. भहीवरील कर ॰मका-प. कंत्राट; हक्क; इजारा; मक्तवानें दिलेली जमीन. खंड - मक्त। - करार यास व्यापक संज्ञा. विदादी - स्त्री. ज्यापासन ताडी काढतात त्या ताडीच्या झाडांवरील कर.

यामध्ये ) व्यत्यय. 'सूर्य कथींच उजेड देण्यांत खंड पाडीत शब्दाबहलहि योजतात. [सं. काठ=खडक, दगड; काठक. तुल० नाहीं. ' २ तकडा; भाग. ' मग तळवे तळढात शोधी । उर्घ्याचे थ्व. खड: किवासं. कटक; प्रा. कटग=पर्वतभाग, माची ].(वाप्र.) खंड भेदी।-ज्ञा ६.२३२. ३ विषयाचा प्रयाचा भागः अध्यायः *्लागणे-न*का किंता सुपरिणामाची आशा धरली असतां प्रकरण. ४ जंबुद्रीपांतील नवसंडापकी एक संड; नवसंड पहा. निष्फळ होणें. 'त्याचे घरीं रुपयांसाठीं गेलों होतों परंतु तेथें पृथ्वीवरील प्रदेशाचा एक मोटा भाग; अनेक देशांचा समुदाय. खडक लागला. ' खडकाचर पोट भरणें-कोटेंहि पोट भरणें. ' पृथ्वीत आशिया खंड सर्वीत मोठें आहे.' प्रदेश; प्रांत; जिल्हा सामाशब्द- •खडक-खडक (-वि.) पहा. उ० बंदेलखंड. ५ एक काव्यरचना; मोठें काव्य; कथागीत. ६ (बे.) द्विदल धान्य चाळतांना. खाली पड़पारे धान्याचे बारीक कणः निरुपयोगी धान्याचा अंश. ७ ( तृत्य) अनेक करणांचा समुदाय कापड, ओल सरपण ). [ खडक ] ८ ( संगीत ) ज्यामध्ये पहिला विभाग नियमाने पांच मात्रांचा असतो असा एक दक्षिणेकडील तालप्रकार. [सं.](वाप्र.) खंडे- इतांच माणसं जेवील तेथेंच खडकलीं. ' [खडक] खंडे. खंडविखंड करून टाक्रणें-तकडे करणें: मोडणें: तोडणें: फोडणें. सामाशब्द- खंडक-पु. ( नृत्य )चार करणांचा समुदाय. •गुणन-न. गुणकाच्या अवयवांनी गुणणे. •पद-न. ६४५. (बीजगणित) मुळगतः करणीगत पद (इं. ) सर्ड. •प्रस्टय-प तात्पुरता जलप्रलय; सामान्य जलप्रलय; याच्या उलट ब्रह्मप्रलय. 'घरांत दारिद्य अठरा विश्वे हें तर बाहेर उघडेंच दिसतें. हातांत ॰मंखल-न. वर्तुळाच्या परिधाचा अंश, भाग. -िव. फुगीर. खडकपात्रं, कानांत ताडपत्रें.।'-श्री भिल्लीणनाटक. इत्र अर्थी-•िच खंड-पु. तुकडे तुकडे. ' कुशब्द बोलोनिया उदंड । हृदय साठीं खड्गपात्र पहा. करी संडविखंड।'-मुसभा ५.८७. ० खाख-की. थोडासा पाऊसः मधुनमधुन पडणारा पाऊस. [सं.] खंडदाः — क्रिवि. १ तकडे तकडे करून. २ भागशः • श्रेढी-की. (गणित) खंडितश्रेढी; कठिण प्रष्ठभाग; मैदानाचा माथा, जागा; पाषाणयुक्त जमीन; संख्येचा तुटलेला कम; ब्रुटित संख्यामालिका. • ज्ञान -न. १ कातळमय प्रथमाग. २ (ल.) गोंधळाचा मुद्दा; कठिण गोष्ट: भागशः, पायरी पायरीने, कमाक्रमाने दिलेले, मिळविलेले ज्ञान, शकास्थान; समजावयाम कठिण स्थळ. -वि. दगडाळ: घोंडवांनी याच्या उलट अखंड ज्ञान. २ अधेवट ज्ञान. ३ नाशिवंत वस्तुचे युक्त. [खडक+ सं. आलय रिवा आळ प्रत्यय ] क्षान. जीवातमा व बद्धातमा यांच्या ऐक्याबद्दलचें अपुरें ज्ञान; पूर्ण क्कान अथवा अभेद क्कानाच्या उलट. 'खंडज्ञान उपदेशितो।' मीच्या काळचा चिकण जमीनीपेक्षां कमी पुरीक असते. तरी -विपू १.३२. ' देहीच स्थानमान। हें सकळहि खंडज्ञान।'

रांग: कातळ: शिळा, धोंडा: खडपा: पाषाण. 'ज्वाळामुखींतन ह०) ओळखीचा आवाज: काही ध्वनि. २ खडाजंगीचे आंडण: चळजळीत रस बाहेर येऊन ... त्याचे थरावर थर बसतात. या खटका. ' त्याचा व आमचा खुप खडका उडाला. ' ३ (व.) खप

उष्णता निघन गेली स्हणजे त्यांचेच खडकाचे थर बन-मोठा खडक; कातळ. ४ ( ल. ) कठोर अंतःकरणाचाः पाषाण-हदयी माणस. 'खडकाशी धडका घेऊन काय फळ.'स्ह० खडकावर पेरलें व्यर्थ गेलें. -वि. १ वाळून कोरडा ठणठणीत भालेला: खडखडीत ( ध्तलेलें कापड, काछ ); 'हीं काष्ट्रे खडक शालीं आहेत. ' अगदीं कोरडी, आटलेली (विहीर, तळ गाई~ म्हर्शीची कास, किंवा एखाद्या स्त्रीचें स्तन). ३ रुख्ख; चकचकीत (प्रभात, उषा ). ४ तीन, कडक (उन, भक् ). याशिवाय आत्यं-खंड — प. १ खळ; अडथळा; विराम (काम, काळ, धंदा तिक, पूर्ण, तीव या अर्थी वापरतात. कित्येक वेळी 'कडक'

विद्व कण-कन-कर--खटकन पहा.

खडकण-अकि. वाळणे: वाळन कडकडीत होणे (धतकेले

खडकर्ण-अकि. गति कुंठित होगे. ' वाघ मार्गावर ओर-

खडकत---की. खडकाळ जागा. -वि. खडकाळ. [ खडक ] खडकतेरं-न. (कों.) खडकांत होणारें तेरें. अळ -क्रिष

खडकपात्र-न. मुलाम्याची बांगडी. खडगपात्र पहा

खडकरोपू--श्री. एक वनस्पति.

खडक(का)ळ-ळी--ब्री. १ दगडाळ; खडकाचा दिवा

खडकळ-काळी--- की. दगढाळ काळी जमीन, ही जेब-्हींत ओलावा चांगला राहतो व कसण्याला जड जात नाहीं.

खडक-पु. १ मोठा दगड; पत्थराची जमीन; दगडाची खडका-१ जबळ येणां-याची चाहल (माणसाच्या पायांची

[ध्व ] • शेंक, कादणें-कानीसा घेण ( जवळ यणाऱ्या माण- झाला भाहे. ' [ध्व. खडखडाट; हिं. खडखडाटट ] साचा, वस्तुचा ). ॰धडका-पु. भांडाभांडी; खडाकंगी; कलागत. खडकावणी-वृत-कडकावणी-वृत पहा.

खडकाव(वि)णा-उक्ति. मध्येंच थांबविण, स्तब्ध करण खडकण पहा.

खरह काढण: कडकाविणे पहा.

संहकी-सी. एक प्रकारचें हलकें बस्न (विशेषतः तांबड्या) रंगाचें )

खडकी मीठ-न. सैंधव. (इं.) रॉकसाल्ट. -पदाव १. १०४. [खडक+मीठ]

खडकोल-कृत-कृळ-वि. ( प्रां. ) खडकाळ.

खडकुती-न्नी. सूर्याच्या खडतर उन्हाने पदार्थ करपुन जाण्याची अवस्था; जद्भन जाणे. 'आम लागला सेती। धान्यें (धान्य, कापड इ० संबंधीं) योजतात. बणब्या आणी खडकुती। '-दा ३.७.४२ (कडका)

खंडकुली--नी. जलाशय. -शर ?

खडकृत-पु. जनावरांच्या खरांना होणारा एक रोग, खरकृत. खडक्या-वि. (नाशिक) निभीड; धसमुसळ्या; स्पष्टवक्ता; तिहतिहा. [ खडक ] तोंडावर स्पष्ट बोरुणारा. [खडकावणे ]

**खडक्या—**प. (व.) निजामशाहींतील तांच्याचा पैसा. तूण, घास; हि. खड=गवत; खड+गृत] 'खडक्या दक्षिणा वाटली. ' [खडा ]

खडखड-डां-किन. १ बैलगाड्या वगरेचा खडकाळ रस्त्यावहृत चालतांना होणारा जो भावाज तसा भावाज करीत; असणारा फिक्का किंवा पांड-या रंगाचा भाग. (इ. ) पेनेब्रा. कोरें कापड, कागद इ० इलविलें असतां होणारा आवाज काढीत. २ स्पष्टपणः; साफः; तडकाफडकीः; तोंडावर (बोलणे. उत्तर देणे ). ३ प्रराझरा; झपाझप; सपाटयानें ( धांवणें, जाणें ). न्यांडी । ' -सप्र ५.३२. [ सं. खंडजा+आई ] [44.]

फडफडणे; खरखरणें; चरचरणें; वाजणे. इ० 'म्हशीचीं शिगें गातडीबर खडखडत आहेत. ' [ध्व. हिं. खडकना ] खडखडन उठणे-बोल्लं -सांगर्ण-जाब देर्ण-रागाने, आवेशाने, स्पष्ट, बेधडक बोलगें वगैरे. [ खडखड ]

खडखडचिण-जिक. १ मोठयाने सांगणे; खरहपट्टी काढणें; रागें भरणें; 'त्या कुळाला जेन्हां खडखडिवर्ले तेन्हां त्यानें रुपये दिले. ' २ खडखड वाजविणें; आवाज करणें. [ खडखड ]

खडखडाट-पु. (अतिशय खडखड) १ मोठ्याने खडख क्रेंग, कटकटर्ग, तडतहर्गे. २ (ल.) (रिकाम्या मांडगांच्या तुकडा पहर्णे)] भावाजावरून ) दुर्भिक्ष; दुष्काळ; शुक्रशुकाट; आत्यंतिक भभाव

खाणें: खाण्यावर तडाखा. 'आज पुरणपोळीवर खडका आहे. '. पाणी ६० चा); चणचण. ' त्या विहिरीमध्यें पाण्याचा खडखडाट

खासाखाडीत--वि. १ कोरडा व ठणठणीत; वाळून कडक. शुष्क झालेला (भिजलेली पण नंतर बाळलेली वस्तु, पदार्थ); कडक-डीत ( धुतलेलें कापड ); कडकड, सळसळ वाजणारें (कापड). २ जोमदार; निरोगी; उत्साही; मजबुत; टणटणीत (बयातीत, खडकाय(वि)ण-उकि. रागे भरणे कान उपटणे, उघडणे; पोक्त माणूस ); पुन्हां सज्ञक्त; जोरकस ( आजारांतून उठलेला ). ३ धसमुसळा; स्पष्टवक्ता; चोख व्यवहार करणारा; ४ घोपट; खरें; उघडउघड ( भाषण, व्यवहार, चौकशी ). ५ (कू.) नाजूक नसणारें; खडबडीत; खरखरीत पहा. [ध्व. खडखड ]

> खडखड्या-कीअव. दरवाजांतील, पटचापटचांचे कलमदान-(इं.) पॅनेल. 'खडखड्या गोलची केलेल्या उम्या गजांस ... पितळी विजागिऱ्यानी जोडाव्या ' - मॅरट ७२. [ध्व.]

खंडग-किवि खडखडीत बाळणें या अर्थाच्या धातंशीं

खडगळ-गूळ--वि. १ खडकाळ; दगडाळ. २ ( ल. ) खंडगुळ; कठिण; त्रासदायक; खडतर; खचरट. ३ नाठाळ; द्वाड; खट्याळ ( गाय, पशु ). ४ तिरसट; हिरवट; तुसडा; कुरठा;

खडगत—न. (व. ) दाणा; चारा; वैरण. [प्रा. दे. खड=

खंडगुळ-खंडगळ अर्थ २ पहा.

खंडछाया-की. (ज्योतिष) मुख्य छायेच्या सभौवती

खंडजा-पु. उम्या विटांचा थर. [हि. खडा ]

खंडजाई--स्री. एक धुद्र देवता. 'खंडजाई देवी म्हणे तुं

खडण, खडीण--वि. १ त्रासदायक; ओढाळ; नाठाळ; **खडखडणें**—अक्रि. १ खडखड आवाज होणें; तडतडणें; खटबाळ, ( जनावर ६० ). म्ह० खडण गुरा बहु दुध. २ **द्ध** काढतांना फार त्रास देते अशी (गाय, म्हैस); वांझ. 'खडिणा गाय दुभती । वैरी तेची मित्र होती ।' ३ खट्याळ. [प्रा. खडणा= खटबाळ गाय र

> खंडण-न-णा-ना--नकी. १ मोडणें: तोडणें. २ निस्तर कर्णे; खोडन काढणे. ३ शेवट; भंग. ' या पोटाकारणे गा झालों पांगिला जना। न सरेची मायबाप भीक नाहीं खंडणा। ' -तुगा ३४९. ४ खंड पडणे; थांबणें. 'मही लोटला भारकाचा पाट। खंडणा नोहे परम अचाट। '-नव ९.१५६. [सं. खंडन; (खण्ड्=

खंडणी—जी. १ करभार (मांडलिकांनी सावैभौमाला (पैशाची पिशवी, धान्याचें कोठार, विहीर यांतील-पैसा, धान्य, यावयाचा ); दुसऱ्याचें आपणास उपहव न करावा किंबा अनुकूछ असावें म्हणून देण्यांत येणारें द्रव्य. २ दंड: गुन्हेगारी: बसवि -केली बगणी: जबरीने घेतलेला पैसा. वस्त. ३ ठरविल्यानंतरचा चाल सालचा वसल. सारा. कर. ४ खंड; फाळा; धान्य ह्रपाने मालकाला सारा देणे. ५ ( खंडणे याचे धातुसाधित नाम ) मक्ता करण: किमत किंवा भटी ठरविणे. •तश्रीफ-पु. धारा नकी केल्यानंतर गांवकामगाराला दिलेले इनाम; पाटलाचे वेतन. • **दार**-वि. खंडणी देणारा: खंडकरी. [ खंड, खंडणे ]

खंडणक-की. १ कामाचे कंत्राट; कामाचा मक्ता; विशिष्ट कामाबहल विशिष्ट पगार मिळण्याबहलचा ठराव, बोली वगैरे. २ (क.) मका; इजारा (सारा, जकात इ० चा). ३ किंमत. अटी ठरविणें. [ खंड ]

खड्ण--अकि, पडणें; गळणें; झडणें ( झाडाचीं पानें ). 'स्वराज्याच्या कोंदणांतील एक एक तेजस्वी हिरा कसा खडत चालला आहे पहा. ' -स्वप १२४. -न. पाने गळालेले झाड.

खंडणे-अकि. १ तुकडे करणें: तोडणें: मोडणें: तुटणें ( हें क्रियापद निश्चित अर्थाचे नाहीं. तोडणें. मोडणें यांतील बारीक भेद या कियापदानें दर्शविला जात नाहीं ). 'तें आदि नाहीं खंडलें। समुदीं तरी असे भिनलें। '-- ज्ञा २.१५४. 'जें चर्म सात्यकीचे खंडी तो विंद उपकर्मा तें। ' -मोकर्ण ९.१४. २ नाश करणे, पावणे. 'काय हे खंडईल कमे।' -तुगा ६९८. 'तुका म्हणे कृपावंता । माझी चिंता खंडावी । ' --तुगा १०००. ३ खोडून टाकणें; निरुत्तर करणें; कुंठित करणें ( वादांत ). 'की न्यायं बौद्ध खंडिले कविने।'-मोकण ८.३२. [सं. खंडन]

खंडणें - उक्ति. १ मक्ता करणें: करार करणें: ठराविक पैसा घेऊन ठराविक काम, पार पाडणें; अथवा इजाऱ्यानें कांहीं एक काम पत्करणे, दुस-यास देणे. २ किंमत निश्चित करणे; अटी व किमत ठरविणे (विकत, भाडधाने ध्यावयाच्या वस्तुची). ३ फिटणें; फेडणें ( कर्ज ); अटी पूर्ण करणें; स्वतःवरची जबाबदारी पार पाडणें: फल भोगणें. ' तुझें कर्म खंडेल गहन । ' -रावि ४०. १००, ४ ठरविणे: निश्चित करणें. 'येका मळेयाचा येकांत स्थानीं। लोसेन ठावो करूं खंडुनी । तेथें मंदिर बांधोनी । बासु केला । ' -िखप २,१२.८०. ५ खंडणी बसविणे; वसुल करणें. खिंड. खंडणी ] ॰दंख-पु. खंडगुन्हेगारी पहा. दंड; गुन्हेगारी; जप्ती [खंड+दंड]

रबंद्धनीय-व. मोडण्यास योग्यः मोडण्या-खंडण करण्या-जोगा. [सं.]

खडतर--न. ( कों. ) जुना, कुजका झांप ( नारळीचा ).

पणीं सहतर देवता । संचारली भातां निघों नये ॥ ' -तुगा २०१. फहताळ, कोठार यांची ).

[सं. खरतर ] सामाशब्द- • **औषध**-न. तीत्र, अमोघ. रामबाण औषध. •दैव-नशीब-प्रारब्ध-न. दुर्देव: दुर्भाग्य. •दैवत-न. उप्र. दराराध्य. कष्टसाध्य देवता ( म्हसोबा, नरहरी, वीरभद्र . काली इ०), •बीज-न, १ वाईट वीं, मळ: वाईट कळ: हीन कळ: २ ( ल. ) तिरसट. दष्ट. खराब माणस. •वेळ-स्त्री. १ कठिण, दुर्धट प्रसंग, योग, वेळ ( दुपारची, तिनिसांजची ). २ क्योग ( प्रहांचा, राशींचा ). • शब्द-प. कठोर, खोंचदार, टोच-णारा, बोचक शब्द, भाषण, ०साळ-न, वाईट वर्ष: अव-र्षण, दुब्काळ, लढाई, रोग,सांथ यांनी युक्त असे वर्ष. • हत्यार-न, भयंकर, तीक्ष्ण हत्यार; शस्त्र (संगिनीला तिच्या जलम करण्याच्या स्वरूपावरून म्हणतात. ).

खडतरणे-अिक. १ खडखड आवाज होण (दगडावहन. खडकावहून गाडी गेली असतां ); खडबहुन उठणें. 'तेण सुख-निदेचिये सदनीं। जागरोनी खडतरला।'-मुसभा १५.१६४. २ मोठ्या आवाजाने लागणे, भापटणे, बोचणे, रतणे, खोंचणे, भेदण (बाण, दगड, बंदुकीची गोळी इ०). 'कृपवाक्शर काळजांत खडतरले। '-मोआदि २६,४७. 'एक खडतरला बाण। गगना गेला गवेषण ॥ ' -एहस्व १०.१६.

खडतरण -अित. (काव्य) खडतर, खचरट होणे.

खंडन -- न. १ तोडणें; तुकडे करणें; नाश करणें, खंडण पहा. २ (ल.) अडथळा करणे; अडविणे. ३ (ल.) कंठित करणें. ( समासांत ) वाद-मत-प्रंथ-अभिमान-मान-खंडन. [सं.] खंडन(चितुक )-न. (तृत्य) दांत एकमेकांवर भापटण; संतापदर्शक अभिनय. ॰ मंडन-न. सिद्धासिद्ध करणे: खोधन काढणे व स्थापणे: बाजुने व विरुद्ध बोलणे.

खडप-पु. १ खडक; खडकाळ पृष्ठभाग; खडकाचा थर; रास. २ ( ल. ) भाक-यांचा ढीग; खरकटया भांडयांचा ढीग. -न. मठ-भर काडसरांची, ताटांची पेढी, 'कडप 'पहा.

खडपा-4. १ मोठा खडक. २ खडकाचा सुटलेला कडा. भाग, मुळका; खडकाळ चढण; टेकाड; दरड. ' कितीही अवधड खडपे असले तरी त्यांवर तीं (बकरीं) सहज चढून जातात. ' -मराठी ३ रें पुस्तक प्. १९७ ( १८७३ ).

खडबड--स्त्री. १ विशिष्ट आवाज. ( उंदीर गवतांत-मड-क्यांत गेल्यावर करतो तो). २ (ल.) कटकट; बाचाबाच; भांडण~ तंटा. ३ अडगळ. १४ खडवडीतपणा (जमीन वगरेचा), गडवड या अर्थानेहिहा शब्दहमाल वंगेरे लोक बापरतात. [ध्व.] • खुंटा-खडतर-वि. कठिण; त्रासदायक; कंटाळवाणें; खटयाळ; पु रिकाम्या भांडपांत पळी वातली असतां होणारा खडखड असा खाष्ट्र; ब्राप्ट; उप ( माणूस, देश, मार्ग, प्रथ ६० ). ' झाली दड- आवाज; त्यावह्न अत्यंत अभाव: फडशा; फला; रिकता (विडीर: साहबाहणे --- अफि. १ सहबंद आवाज करणें. २ (काञ्य) घोडाळणें; गोंधळणें; मिणें; क्षोभणें. गडबहणें पहा. 'साडबही कनकाहि।'[साहबहों]

सहबहाट—पु. सहबह अता मोठा आवाज; गोंधळ. सहबहीत—िव. अतिशय सरस्रीत; सरवरीत; स्नांच सळगे असळेली. (गो.) ओबड-धोबड; सरस्रीत; सरवरीत स सहबढीत हे शब्द अनुक्रमें अधिकाधिक सरवरीतपणा दास्त-वितात.

साडमाड्न — किनि. गडबहुन; साडवड आवाज ऐकून किंवा कहन. 'ती साडबहुन जागी होते आणि उद्न बसते.' — मोर ८३२. [साडबडणें; तुल० सं. साटसाटयित्वा]

स्तद्भुद्धणं—अकि. १ भेदरणे; अतिशय गोंधळणे. २ खळ बळणे; सळसळणे. [ध्व. खडबढ]

खंडमंड — की. (ना.) फिटंफाट; फिटाफीट. [खंडणें द्वि] खंडमेरू — प्र. १ ढीग; नियमितपणानें कमी होणारी रास (तोफगोळपांची); समप्रमाणांत उतरणारी संख्या. २ (संगीत) नष्ट व उद्दिष्ट ब्रांतील इच्छित गोटी सुलमतेंनें काढतां येण्याची रीति खंड लें तुटलें — न. भागीदारी तुटणें; सरकत मोडणें; लडच- बैन्टरां व्यवहाराची देलन घेलन केलेली मोकळीक, सोडनणुक.

स्मड्रचण-न. १ खडकाळ जमीन. २ (राजा). कडा; तुटकेला सडक; पुळकेदार चढण. ३ बारीक खडे. [ खडे+वण प्रस्यय]

स्तडचा—ची.भव. (प्र.) खडावा; (एक खडव) पायां तील लांकडी जोडा; पादुका. [ध्व. खड्]

खड्या-9. खोडवा पहा.

स्त्रह्मा—पु. पर्वतः, डोंगरः, सडक. 'परिसाचा श्वडवाचि जोडला।'-ज्ञा ११.५३९.

संडवा—पु. संबंध कोरडें असणारें नदीचें पात्र. [सं. खंड] संडवाडा—पु. बैलाच्या कामाबहल त्याच्या धन्याला दिकेलें धान्य. [खंड]

**सहिमणे**—उक्ति. भौताला बैल जोडणें, जुंपणें. [हि. खडा= दमा ]

स्वडवें --- न. (राजा.) डोंगरावरची, वळणांची-नागमोडी बाढ; बाढाचा टप्पा. खडवा पहा.

साइवे-न. जोडवें; खटवें पहा.

संदशः-संडविसंड पहा.

सार्डिशा-न. सडशिंगीचें फळ.

सार्टीश-शेरणी--- श्री. सागवानाच्या जातीचा एक मोठा इस; सार्चे लांकूद तांकूस रंगावर, बळकट व इमारतीच्या उप-योगी अवते. खडरोंग-की. (व.) भावईची हांग.

खडस-सा---वि. खणखणीत; दणकट; टणक; धटाकटा (म्हातारा माणुस).

खडस, खडसपट्टी—जी. खरवपटी; भोंसडपटी; धम-कावणी; खडकावणी; खरड काढणें ( एखावाच्या गर्वाची, काह-काराची, तोऱ्याची ). ( कि॰ काढणें ). [ खडसणें+पट्टी ]

खडसणी —स्री. १ तोडणें; छाटणें; काटाकाट करेंण (बृक्ष). २ (ल.) तासडपट्टी; खरडपट्टी भोसडपट्टी. (कि॰ काढणें). [ खडसणें ]

खडराणें — उकि. १ फांबा तोडणें. १ ओवड - धोवड रीतीनें कसें तरी तोडणें. १ (ल.) कठोरतेनें बोलणें; जोरानें, खोंचदार, ठसेलसें बोलणें; कानजवाडणी करणें; ताकीद देणें; खरड काडणें. १ सजावृन सांगणें; संभाळ, विसरकील असें अनेक प्रकारें सांगणें. [का. कडिश्र=काणणें]

खडसपट्टी—स्नी. (व.) डोंगराळ प्रदेश. 'खडसपट्टीतले राहणारे. '

खडसं(सां)घळ-ळी—१ आवईची वेल; ब्रह्मीचा वेल; कोयतेवाल, खरसांबळी पहा. (तंजा.) खडसमुळी. २ महाबळे-श्वराच्या आसपास सांपडणारी एक वनस्पति (हिन्या मुळवा खातात). [सं. खड़गशिंबी]

खडसमुळी--सी. (तंजा.)वरील खडसंबळी अर्थ १ पहा. 'कुहिरी आवर्ड खडसमुळी।'-अमृत ६२.

खडसर-वि, खडकाळ.

खडसा—पु. (राजा.) नांगराचा मुख्य अवयव; नांगर-खंट; ज्याला फाळ बसवितात तो भाग.

खडसाविणें — उकि. १ तासडपट्टी काढणें, २ ताकीद देणें; बजावणें, खडसणें पहा.

खडसून-हडसून-किवि. हडसून-खडसून पहा.

खडस्तन-वि. (गो.) मोठें; बडे; जाडें.

केंक्र धान्य. [खंड] खडळ—पु. खडा. 'आणि घांसोआंतील हरखु। फेडितां लागे खडियों— उक्ति. औताला बैल जोडणें, जुंपणें. [हिं. खडा= वेलु। तें दूषण नन्हे खडलु। सांडावा कीं।' –हा १२.३३५.

खंडळमंडळ—कीन. १ मिनयिति होणें, पडणें; मधूनस-धून, प्रसंगोपात उद्भवणें असा स्वभाव, गुणधमें; अधूनसधून बह्न येणें (काम, कृति, स्थल, काल इ० संबंधीं). (कि० करणें; लावणें; मांडणें; चालवणें). 'पालस खंडळमंडळ पहं लागला.' —किवि. १ अधून मधून; केव्हां केव्हां; प्रसंगवशात्, टंगळ मंगळ कह्न. २ वेथें तेथें; यांबून, अडखळत. ६ संदिग्धपणें; अनि-श्चितपणें; नकारायीं. —वि. (व.) तुटक तुटक. [सं. खंडळ दि.]

खडा--पु. १ लहान दगड; गोटी; गोटा; धोंडयाचा बारीक तुकडा; दगडाचा लहान खंड. २ कळी (पुन्याची); तुकडा (गोंद, हिंग, द्वात, खडीसाखर इ० चा); अलंदारांतील, अंगठींतील मणी, रत्न. 'एकेक खडा निवडक हातीं लागला.'-विवि १०.५-७.१२७. ३ मळाचा लहान पण कठिण गोळा; (सामा.) गड्डा; गोळा: पिंड. ४ गुळाची लहान देप. [सं. खंड; सि. खंडो](वाप्र.) • अनुपी-( गुडगुडी ओढतांना तींतील खडा वर उडतो त्या-बहुन ) सर्वस्वी संपर्णे; खर्च होणे (इन्य, बस्तु ). •टाकून वाट(डोंगराचा रस्ता ). २ अपुरा, ओबड-धोबड वाट (भाडवाचा ठाख घेण-(पाण्याची खोली ठोकळमानानें खडा टाकुन पाहतात आकार ), डौल, ठेवण. याबहर ) एखाया कामाचा कल जाणावयाचा असतां सहजपणे एखादा शब्द टाकृन कामाची माहिती काढणें; आपलें काम 'खडाचढाचेनि श्रमे। या नाव आध्यात्मक।' --दा ३.६.२९. होईल की नाहीं याचा अजमास पाहणें. खडा न खडा माहिती अस्में के एखाया कामांतील बारीक सारीक सर्व गोष्टी माहीत असणें. जंगी. २ कडाक्यांचे भांडण, बोलाचाली. [ खडा=उम्यां+अंग= •फ़र्रों-खडक फ़ुद्दन पाण्याचा ओघ सपादून बाहेर येणें. 'नदीचा युद्ध. ] •मचर्णे-कि. ( व. ) भांडण जुंपगें. खडा अजून फुटला नाहीं.' खडे खाण-खस्ता खाण; कष्ट करणें; त्रास सहन करणे (दगदनीच्या कामांत). •**खाचविर्ण-चार्ण**- [खडा ] त्रास देण: सतावण: बेजार करणे. •घासणे-कोडणे (नांवाने)-१ एखाद्याची निंदा करणें; तकार करणें, २ ( नांवाशिवाय ) खुप कष्ट करणें; दगदग करणें. अमोजणें-खडे मांद्रन हिशोब करणें (कागदावर लिहितां येत नसल्यामुळें). खड्या खड्यानीं होक फट्रेंग-अनेक बारीकपारीक गोधींमुळे दिवाळखोर बनणें, भिकेस लागण (एकाच गोष्टीमुळ नन्हे). खड्यांनी डोके फोड़ जें -दगड़ानी माहन गाईला ठार केले असतां प्रायश्वितादाखल त्या व्यक्तीचा दगडांनी डोकें फोड्डन वध करणें. खड्यासारखा निघडणे-१ एखादाला क्रवकामाचा म्हणून बाजूला सार्णे, करणे; निरुपयोगी ठरविणे. २ चटकन् वेगळा काढणें, ओळखणें. 'राइतां राहतां सुशिक्षितांचा वर्ग राहिला व त्यांस मोलें यांनी शत्र म्हणून खडगासारखें निवडून काढलें आहे. '-टिन्या ५. खड्या सारखा बाहेर पद्धणं-निरुपयोगी म्हणून बाजूला सर्णे.

खडा--पु. पात्यांच्या भिवृत तयार केलेल्या छत्रीस ज्या काडीवजा कांबी तासून लावतात त्या प्रत्येकी. [सं. खंड]

खडा—वि. (हि.) १ ताठ; उभा. २ कायमचा; सततचा. 'त्याचे दरवाजावर खडा पहारा असतो. '३ पोटीं तपशिलाच्या रकमा न लावितां लिहिकेला, पुरा न केलेला (हिशेब); ४ भनि-श्चित ठेवलेला: पहन राहिलेला: जो स्वीकारला नाहीं किंवा पर-तिह केला नाहीं असा. (चेक वगैरे) [हिं.]

खंडा-9. हंद पात्याची, दुधारी सरळ तलवार, खड्ग; खांडा पहा. ' खंडा पटा धुरे तिरकमान कटार लावून। '-ऐपो १०९. [ सं. खड्गं ] ॰ ईत-वि. खड्गधारी; खंडा धारण करणारा.

खडाखड-डां--किवि. १ खडखड, फटफट, तडतड इ० मावाज करून. २ न भडखळतां; फाड्कन; फडाफड (बाचन, भाषण ). [ध्व]

खडाखड-रही--किवि. १ जागच्याजागी: तत्क्षणी. २ ताब-डतोब; झटकन; तडकाफडकीनें ( येण, देणें, खर्चणें, उत्तर देणें). 'ऐक्य जालें खडाखडी।'-दावि १११.

खडागुंडा—५. रत्न; हिरकणी. [ खडा+गुंडा ]

खडा घाट-पु. १ वभी चढण; छातीवर येणारा. उभव

खडाचढ(ट)--ब्री. पोटांत विष्टेचा खडा बनून होणारे हु:ख. खडाजैगी--ली. १ जोराचे भांडण: लढाई: सफेजंगी: खडे-

खडाटी—वि. (गो.) खडकाळ; दगडाळ (जमीन, श्रेत).

खडाड-पु. खडखडाट, खडाखड पहा. [ध्व.] खडाडणें - अित. मोठा गंभीर भावाज करणे; खडखडणें; गहगडपे; करकरणे; खरखरणे. [ध्व. खहाड ]

खडाडता-की. खळखळ; क्षोभ. 'एन्हर्वी भागुच्याचे सुत्र विषडतां। भूतांची उमटे खडाडता। '-ज्ञा ७.१८२. [ध्व.]

ख**राण**—वि. १ हुशार; चलाख; खमक्या. २ नाठाळ; त्रासदायक लाधाळ; ( जनावर ), खडण पहा. ' खडा जे आला पान्हा।' – ज्ञा १३.२०४. 'खडाणे धेनूसी दुग्ध किंचित।' -रावि ४.३८. ' खडाणा गाई न वळती । ' - इ १३.१६.

खडाप-पु. (कु.) खडक; खडपा पहा.

खडा मसाला—पु. भाक्खा मसाला. 'न बाटतां फड-क्यांत बांधून...जबाच्या तसा जो टाकतात त्याला खडा मसाला ...म्हणतात. ' -गृशि २.५२.

खंडारवाणी-खंडारी --की. (संगीत) एक गायनपद्धति. धुवपद गाणारा प्रसिद्ध राजा सन्मुखर्सिंग खंडार गांवीं राहात असे म्हणून त्याच्या ध्रुवपदगानपद्धतीस म्हणतात. [ खंडार]

खंडाराणी-स्नी. (बडोर्दे ) राजाच्या गैरहजेरीत त्याच्या लंडाशी (कटगार, तरवार ) जिचें लग्न लागतें अशी राणी.-अहेर वहमान पोशाखाचा नियम ४१. [खंडा+राणी ]

खंडारें - न. (व.) रीठ; पडकें घर; मोडकळीस आलेलें घर. 'घराचें खंडारें झालें. ' [ सं. खंड; म. खिडार ]

खडाल-किवि. (ब.) फडाफड; भडाभड; स्पष्ट. 'तो खडाल इंप्रजी बोलतो. ' 'त्याने खडाल सांगितलें. '

खडावा-कीअव. सक्षव; खडाय; लांकडाची पाद्का. खडवा पहा. लांकडी तळावर कापडी किंवा कातडयाची पट्टी ठोकन नेहर्मी घालण्याचे पायतण कोठेंकोठे करतात. साधारणत सन्यासी, स्वामी इ० खडावा वापरतात. [सं. काष्ठ+वहः हि. खडांब-ऊं; का. कडाव ] पायाला खहावा असर्णे-तळ-पाय चापट नसन चवडा वटांच यांच्या मधील भाग जिम-नीस टेकत नाहीं असा पोकळ पाय असणें: हें श्रमचिन्ह मान-ਗਰ

धरणे). २ (फल ज्यो.) पडाष्टकः, वधुवरांपैकी एकाच्या राशीपासून दुसऱ्याची रास सहावी व दुसऱ्याच्या राशी पासून पहिल्याची रास आठवी आली स्हणजे त्या दोघांत खडाष्टक येतें. यावह्रन वर हा अर्थ. खडाष्टकाचे दोन प्रकार आहेत -( अ ) प्रीतिषडा-ष्टक=श्रीति दाखविणारें खडाष्टक. ( आ ) मृत्युषडाष्टक=वैर दाख-विणारें; पैकी प्रचारांत दूसरें घेतात. [ सं. षट्+अष्टक ]

खडाळ-वि. दगडाळ; खडाटी पहा. म्ह० शेत खडाळ बायको तोंडाळ. [सडा+भाळ प्रत्यय]

खडाळणें-अफि. खंड पाडणें; सोहन जाणें; खंडित करणें. [सं. खंड]

खडाळी—स्रो. ( ना. ) खार ( जनावर ); चानी; खडी. खड्ळ पहा.

खंडाळी---बी. खंवडाळी पहा.

खंडाळे-न. खणाळे; खणांचा तागा. [सं. खंड+आलय; खणाळ अप.ी

खद्धिजा—प. उभ्या विटांचा थर. खंडा पहा. (कि० देगें; लावणें ).

:खंडित—वि. खंडाने घेतलेले: मक्त्याने घेतलेले: ठराव कहन (दिलेलं (काम), [संड=मक्ता]

स्वंश्चित—वि. १ तुटलेलं; मोडलेलं; भन्न. 'एकं हातीं दंतु। जो स्वभावता खंडित । ' –ज्ञा १.१२. २ मध्ये भडथळा आण-लेलं: तहक्य केलेलं: ३ उडवलेलं; निस्तर केलेलं (शंका, प्रश्न इ० ). [सं. खंड] व्यारिडत्य-न. तुटपुजी विद्वता; कोते ज्ञान.

खडित-वि. (व्यापार) नकः, ठोकः '१५ रुपयांचे वर कितीही किमतीपर्यंत मागितल्यास एक रुपया खंडित अडत घेऊं ' -मुंच्या १८४ [संड]

847.

भथवा भितीला रंग देण्यासाठी भथवा भितीसाठी लागणारी माती; चिक्रण-पांढरट दगड; खडीचा दगड, खड्डची माती. फसविंग; ठकविंगें; युक्ति करणें. •वर पेंढी होंग- २१ वें -पदाव ३७. 'खडीचा रंग चुन्यासारखा तयार होतो. ' २ कापडावर नक्षी काउण्यासाठीं केळेल मिश्रण ( गौंद, अश्रक ); भोजतां येण्याजोगें. २ (ल.) अतिहाय; पुष्कळ; अमाप. ०भर. एक चिकट रंग. ३ या मिश्रणाने काढलेली नक्षी, आकृति; खर्णा- वारी-किवि. खंडीच्या मापाने; खंडीखंडीनें; खंडीनें मोजण्या-बर. चंद्रकळांवर खडी काढन घेतात. [सं-खडी=खड़]

खडी-की. माणसाचें दुखणें पिशाच्चवाधेपासन आहे किंवा काय हैं ठरविण्यासाठीं करावयाचा विधि: देवभक्त पिशाच्च पाह-ण्यासाठीं गहुं, तांद्रळ यांची एकीबेकी कहन पाहतात, ती समसंख्या भाल्यास बाधा भाहे व विषम आल्यास नाहीं असे समजतात.

खड़ी-छी. १ लहान दगड; सडकेवर घालण्याची गिष्टी. स्व**डाप्टक-**-न. १ अतिहाय द्वेष; हा**ड**वैर (कि॰ बाळगणें; रस्त्यावर घालण्यासाठीं मोठे दगड बारीक फोड्न त्यांची खडी करतात. २ (क. ) लाकडी तुळईखालीं बसविलेला दगड. [खडा]

खडी-सी. (माण.) १ उंचवटा; टेकडी. २ खालाटी; सह्या-दीच्या पश्चिम बाजुची पायथ्याची डोंगराळ जमीन; घाटाखालील कोस-दोन कोस डोंगरवट जमीन.

खडी-व खडा पहा. १ उभा-भी-भें. २ खरा-री-रें. ३ स्पष्ट: सहेतोड. • किंमत-की. स्थिर, ठोक किंमत. 'सोन्या-हप्याची खडी किंमत.' •खट-वि. ( माण. ) स्पष्ट; सहेतोड. खर्डीखापरीं-खटीखापरीं पहा. •चाकरी-भी. सततची, एकसारखी, विश्रांति नाहीं अशी नोकरी, ०चोट-किवि. त्याच जागीं; त्याच क्षणीं; खडाखडी. ०ताजीम-सी. सन्माननीय पाहण्यांचे आगमनप्रसंगी त्यास पद्धतशीर दिलेले उत्थापनः, पुरी ताजीमः, याच्या उलट निम ताजीम. 'गुरुजीस पाइन व त्यास खडी ताजीम दिल्यानंतर.'-परिभौ ४७. ०तेनात -स्री. खडी चाकरी पहा. ० द्**पार**-स्री. ऐन मध्यान्हकाळ. ०**फौज** -श्री. सतत तयार-नोकरींत असलेली फीज. ेरघ-स्री. मोडी ंठखनांतील एक प्रकार; खंडे पहा. **ंहंडी-**स्त्री. न वटविलेली, न स्वीकारलेली हुंडी. खडी हुंडी राखणें-हुंडीचा स्वीकार न करितां किंवा खोटी न म्हणतां ती आगळ राखणे.

खडी—खडीसाखर पहा.

खडी-खडीखपार-खाप--की. ( खा. ) खार; चानी.

खंडी—सी. १ वजनाचे, जिन्नस मापण्याचे एक प्रमाण; एक केली माप, निरनिराळ्या प्रांतात निरनिराळी खंडी भाढळते. मुंबईकडे सामान्यतः २० मणांची खंडी असून विशिष्ट पदार्थानां ८ मणांची असते. पुण्यास २० मणांची खंडी असते. २ ( सामा. ) पुष्कळ मोटी रास, प्रमाण याअथीं, जसॅ-संडीभर स्विद्या-पु. उंसाची एक जात; हा टणक असतो. -कृषि पोरॅ-मेंढपा-काम-बोलणें. ' याची वर्ने विस्तारी अठरा खंडी प्रकारें काव्य गाईन,' -वसा ३. ३ जिमनीचे माप-१२०विध्यांचे. खडी--की. १ लिहिण्याच्या धूळपाटीवर वासण्यासाठी ४ वीस संख्या ( मेढणा, वकरी इ॰ संबंधी ). 'त्या धनगराची २ ्खंडी क्रांरडें आहेत.'[द्रा.कंडि;का.कंडुग] (वाप्र.) ०लाघणें-मुल होणें. •गणती-खंडोगणती-१ खडीखंडीनें; खंडीनें इतकी पुष्कळ. म्हु० १ खंडीस नवटकें ( नवटकें=एकअष्टमांश

शेर )=फार अल्प प्रमाण: (करावयापैकी फार थोडें काम ). 'अजून खंडीस नवटकॅ नाहीं.' (कामाचे-विधेचें-देवधेवीचें-संपत्तीचे प्रमाण)=अद्याप फारसे कोडी झाले नाहीं, अजून व्हावयाचे फार आहे. २ (व.) खंडीस १९ कडो फोल (वीस गोर्टीत १९ खोटचा गोष्टी ). थापाडचा, बाताच्या, गप्पीदास, भाठ हांत लाकुड नऊ हांत दलपी या तन्हेच्या मनुष्याबहल योजतात.

संडींखंडीं पंडित-वि. सर्व विषयांतील परंतु अर्धवट ओढलेली रेव. रेव पहा. ज्ञान असलेला. [ सं. खंड ]

खडीखाप-वि. ( टपंडावांतील एक संज्ञा, त्यावहर ) फरारी; लपलेला ( नोकर; बायको; चोर् ). -श्री. ( खा. ) खार.

खडीचा दगड--प. अभ्रकाच्या जातीचा मऊ खडक: याचे पेले, बशा, नक्षीकाम, मूर्ती वगैरे करतात. (इं.) सोपस्टोन. खडी पहा.

खडीण-वि. (कान्य) खडण पहा.

खडीसाखर-की. खडे जमलेली साखर. ही उंसाच्या रसा-पासन करतात: मिश्री: शाखरेचे जे स्फटिकासारखे खडे बनवितात ते. हिचे दोन प्रकार आहेत-पत्री व साधी. पत्री औषधाला बापरतात. साधारणतः खडीसाखरेचा उपयोग औषधाकडे कर-नात. िसं. खंड: म. खंडा+साखर: तुल० ई. ग्रुगर=साखर+कॅडी (खंड) खंडा] **खंडीसाखरी भाषण-**न. वायफळ पण गोडगोड भाषण. 'लाई कक्षन यांची खडीसाखरी भाषणे त्यांच्या कृतीच्या विरुद्ध असतात ... ' - टि २.५३,

खड- ड-की. १ एक प्रकारची चिकण माती; शाह; पांढरी माती. २ लिहिण्याचे किंवा फळधावर घांसण्याचे मिश्रण. खडी पहा. ३ - प्र. एक प्रकारचा खनिज दगड; चुना व कॅर्बानिक ॲसिडवाय यांच्या कृत्रिम रासायनिक संयोगाने खडु बनतो. तसेच पृथ्वीवरील धुनखडीशीं हवेंतील कॅबीनिक ॲसिडवायु संयुक्त होऊन त्याच्या संयोगापासून खहु होतो. -वि. गढूळ. खडूळ पहा. ' जेंस तोडिजे खड पाणी। पारकेया। ' - ज्ञा १६.८९, [सं. खडी]

खडु(ड)वा—पु.पर्वत,खडक. 'परिसाचा खडुवाचि जोडला।' ~ST 99.435.

खडळ--न. गढळ पाणी. 'सरिता घेऊनि येती खडुळें।' -हा ११.५५७. - वि. १ गढ्ळ; डहुळ. ' नंदनवर्नीचें खडुळ । खडा तिचे तोंडांत घातला. · -नि १४८. मानससरोवरींचे महुंचळ। ' -शिशु ६४४. ३ भारकः; लाल (डोळा). [सड]

खडळणें — उकि. १ गढूळ होणे. २ गढूळ करणें; लाल करणें. द्वि. ] ( डोळे ) ३ ( गो. ) अगावर येण; बेफाम हाण; खवळणे.

दाराच्या झडपा, पुतळा, नक्षीकाम इ० तील उठावदार भाग इं॰ चा ). -वि. दाढी, मिशा कले नसलेला; खाइ.

खडली-की. (गो.) अगण.

खंडशाही-वि खोटपा जरताराची ( लड ).

खहे-की. (हिशेष) बंदावरील पहिला डाब्या हाताकडील एक रकाना सोहन पुढील उजन्या हाताकडील तीन रकानेभर

खडे-किवि. (क.) कोठें.

खाँडकंकर-पुभव. रतन, हिरे वगैरेना व्यापक, मोधम संज्ञा. संदे करणें- कि. (क.) बोटाने वेडावणें, वेडावण दाखा विणें.

खंडेखंडे-किव. (ना.) उम्या उम्या: हातासरशी. [ हि खहेखहे ]

खड़े घाट-प. नदीवरील कपड़े वंगरे धुण्याचा घाट. व तथील धुणे-बाळविण (कपडे वगैरे). २ (ल.) पहिले, ओबड-धोबड काम. ३ (ल.) अतिशय स्वच्छता; धुतलेल्या कापडाप्रमाण स्वच्छता. 'त्याचा नेहर्मी खडेघाट असतो. '-वि. (खड्याघा-टाचा ) अतिशय निर्मळ, स्वच्छ: तेजस्वी: चक्रचकीत.

खडेजंगी-खडाजंगी पहा.

खडेदोनप्रहर--- पुअव. ऐन दुपार; मध्यान्ह.

खडेफोड-वि. कठिण; त्रासदायक; दगदगीचें (धंदा, काम). [खडा+फोडण ]

खडेबंद-पु. रोजखर्डा; कच्चाखर्डा; कच्चा जमाखर्नु, [खडा +फा. बंदी

स्तर्डे रान-न. ओसाड, खडकाळ प्रदेश. [खडा+रान] खंडेराच-पु. १ शंकराचा अवतार; पुर्क्कळांच्या मते भेर-वाचा किंवा स्कंध, कार्तिकेय याचा अवतार: जेज्ञरीचा खंडोबा. २ ( ल. ) उत्तेजन देउन, चढवून भर् घालुन, काम करण्यास प्रश्नुत झालेला माणुस; घोड्यावर बसद्दलेला. [सं. खंडण; तुल० का. कंडेय=एक तलवार+राव; खंडा+राय; सं. स्कंध+राव ] ० कर्णी-भोड्यावर बसविणें; चढ़विणें; प्रवृत्त करणें ( एखाया कार्यास ).

खंडेसाखर—स्री. खंडीसाखर. 'तिने ... भापल्या बहि-णीचीं आसर्वे पुसलीं आणि ... आपले तोंडांतला खडेसाखरचा

खंडेश्वरी-न्त्री. तरवार. [ खंड+ईश्वरी ] खडोखड-डी-किवि. खडखड-डां अर्थ २ पहा. [सडा

खंडोबा-4. खंडेराव पहा. (वाप्र.) सोळा (अठरा) खड़--- श्री, इतर भाग अथवा बाजू तासून काढण्याने शहि- गुणांचा खंडोबा-प. अतिशय खोडकर, दुर्गुणी मनुष्य-पशु. छेला लाकडाचा अथवा दगडाचा पुढे आलेला भाग / जोखड, न्या कुन्ना -पु. खंडोबाचा बाघ्या, उपासक. -**ची काठी-की**. खंडो ना निकाण, काठी. हे यात्रेत याटासाटानें मिरवितात. या कांटीला तांबहें व निळें कापड गुंडाळून वर टोंकाला मोराचीं पिसें चवरीसारखीं लावलेलीं असतात. —ची तळी—तळई—बी. नारळ, विड्याचीं पानें भंडार वगैरे पितळींत ठेवून एळकोट म्हणून उचलतात ती. (कि॰ भरणें). 'खंडोबाची तळई तरी भरा हो.'—चंड्रम ६९.

खडोळी-जी. (व.) खार; चानी.

साह्या—पु. १ तरवार. २ गेंडा व त्याचे शिंग. ०पान्नन. १ गेंड्याचे हाड किया शिंग. हें पवित्र मानले असून याचीं
भांडी करतात. २ सोन्याचा मुलामा दिलेली चांदीची, पितळेची
अथवा तांव्याची बांगडी—कंकण.[सं.] ०पान्नी—वि. गेंडयाच्या
शिंगाचे केलेल. 'मुद्रिका असावी खड्गपात्री।'—गुच २६.२४४. 'ही डबी खड्गपात्री आहे.' ०मुगा—पु. गेंडा. ०लता—तरवार. 'आत्मक्षानाचिया खड्गलता। छेडुनियां भवाश्वत्या'—ज्ञा १५.

खड्गूळ-वि. (व.) खोडकर. 'कृष्णा फार खड्गूळ भाहे. '

खड्डा—प. खळगा; खांच; गर्ता; खणलेळी खोल जागा. [स. खन्=खणणें; प्रा. खड्डा=खाण]

साड्डा-पु. ( ना. ) पुठ्ठा; पुष्टिपत्र; कार्डबोर्ड.

खाड्डी--सी. (गो.) १ पांढरी मिरीं. २ डोकें. 'खड्डेरवसप ' =मागनटीवर बसणें.

खड्डुल-इस-खईल--वि. (गो.) टक्ट्या.

खड्पसुख--न. (गो.) त्रास; दगदग. -वि. त्रासिक; श्रमी.

खड्या-- पु. समुदांतील एक मोठा तांबडा मासा.

खड्या—पु. झाळण्याचे डाक देण्याचे, एक इत्यार. याला मृठ असते ती हातांत धरतात व दुसरीकडे तिरपें टोंक छिनी सारखें असते तें प्रथम विस्तवानें लाल केलेलें असतें. त्यानें कथील लावतात.

संख्या-- प्राण्यावरचा एक पक्षी. हा पांढरा अस्न मासे हुइकृन खातो.

खडवाखार-पु. टांकणखार; टांकणखाराचा एक प्रकार.

स्व इत्या नाग-प. १ बचनागासारखी एक विषारी वनस्पति. २ नागाची एक ज़ात. खाच्या अंगावर क शुळे असतात. हा विषारी असतो.

खडणा वाघ--पु. चित्ता; ग्राच्या अंगावर ठिपके असतात. [खडा+वाघ]

खडयाळ—वि. (गाय). खटयाळ पहा. 'खडगाळे गायीस दृष किचित्। परि लताप्रहार देत बहुत।'-मोल.

खाङ्गली—िव. (माण) पांढऱ्या अंगावर काळे ठिपके असलेली (मेंढी).

खण-पु. १ खणाळगंतील एका चोळीपुरता तुकडा; किंवा कापलेला भाग. हा दीड हात (१८ तसु,२७ इंच) लांबीचा असतो. जरीकाठी, बुद्दीदार, चौकटीदार इत्यादि खणाचे प्रकार भाहेत. २ खोलीचा, जागेचा एक भाग, दोन खांबांमधील अथवा दोन तुळगांमधील अंतर. हें पांच ते सहा फुटापर्यंत असतें. ३ इमारतीचा एक भागः चष्माः सोपाः (क.) खोली. ४ होडींतील दोन आडव्या फळ्यांतील जागा. या फळ्या बसण्या-साठीं असतात. ५ पेटींतील, कपाटांतील, लिहिण्याच्या देवलां-तील एक भाग: कृष्पा. 'या कपाटाला चार खण आहेत. ' ६ स्थान: भूमि, 'जेथ निरंतरासि खग। ' – ऋ ४२. 'देहादिकाहुनि परते । खण नाहि ज्यांच्या,वित्ताते । ' –रास १,३८४. ७ इमार-तीचा-घराचा मजला; खणोखाण पहा ८ (नाविक) माल ठेव-ण्याची जागा. ९ कोठार; तळघर. 'मस्त हुडे दुर्गाचे खण।' १० ( छापलाना ) सिळे ठेवण्याच्या चौकटींतील -ऐपो ९. कप्पा.

खण-पु. मकरसंकांतीला स्त्रिया पांच धुगडांना कुंक् लावून वाटतात त्यांस म्हणतात. [सं. क्षण]

खण-पु. एखादा खाद्यपदार्थ न खाण्याचा नियम (पोळीचा, खिरीचा, भाताचा खण); एखाद्या देवतेप्रीत्यर्थ धरळेला निवेध. (कि॰ धरणें). [सं. खंड]

खण-पु. (राजा.) खाण. [सं. खनि.] म्ह्॰ (गो.) खण तशी माती नी भावे तशी पुती.

स्वणकत-स्री. (राजा.) कुळकटः, कुळकथाः, स्वतःच्या शरच्या अथवा पूर्वजांसंबंधी गोष्टीः, क्या. [खाण+कथा]

खण-कत-कर-दिशीं---िक्रवि. खणखण असा आवाज कहन. [ध्व.]

खणकरी-पु. खणण्याचे काम करणारा. 'तंब विदुरें धाडिला खणकरी।'-कथा ५.१२.४. [खणणे+करणे]

खणका—पु. १ खणदिशीं होणारा भावाज; खढाजंगी; भांडण; गोंधळ; भारडाओरड; गलबला (पुढीलप्रकारचा)-तोफंची सरवत्ती, मेचर्गजना, हत्यारांचा खणखणाट, रागाचा झपाटा, रागाने पाय भापटण, खडसावणें, कडाडणें. २ कणका, कनका पहा. [ध्व. खण] •दणका-पु. खडाजंगीचें भांडण.

खणकाचिणे— उकि. जोराने बोलणा; खरडपटी काटणा; दरडाविणे; रागाने बोलणे; शिन्या हासडणे; धमकावणे. [ध्व. खणका ]

खणकी-की, हलक्या किमतीचे कापड. खंडकी पहा.

जोराचा भाग्रह: पाठीस लागणें; जाच करणें. ( कि॰ घेणें ). २ ( कि॰ लावणें ). [ सन् ] निश्वयाचा. निर्धाराचा बेत: निष्ठह: हृह: जबरदस्त व्यासंग ( एखादा विषय साध्य करण्याचा, कोडें सोडविण्याचा ). (कि॰ घेजें ). [खणणे+कृदळ]

खणकं—न. खणखणाट: खडाजंगी (शकांची). खणका पहा. 'झाल मोठेचि त्या रणीं खणके।' -मोकर्ण ३१.५१. [ध्व.] खणक्या-वि. १ खमक्याः कणक्याः खणखणीतः रोख-ठोक्याः दांडगा. २ झपाट्याचाः आवेशीः उत्साही. [खणका ]

खणखण-णा-किवि. घणघणाः दणदणाः खणखण भावाजाने: घंटा, चर्मवाद्य इत्यादिकांचा भावाज करून. 'खण खण खण खण बाजे होल रे। '-दावि ४३१. 'खणखणा हाणी खड़गा प्रल्हादासीं। ' [ भ्व. ]

खणखणणें - अक्रि. खणखण शब्द होई असे वाजणे, भावाज करणें; दणदणाट होणें. [ खणखण ]

खणखणाट—पु. मोठा खणखण आवाज; दणदणाट, घण-घणाट अज्ञा सारखा मोठा ष्वनि. ' आकाशी खणखणाट होत । असंभाव्य।'—कथा १.१३.१३१. [ध्व]

खुणखणीत-वि. १ मोठी गर्जना करणारें (आवाज, घंटा); खणखण बाजणारें. २ निरोगी; धडधाकट (म्हातारा). ३ खडखडीत; स्पष्टवक्ता; मनमोकळा (माणूस); उघड-उघड; स्वच्छ; सरळ; प्रामाणिक (भाषण, व्यवहार). ४ खडखडीत बाळलेला ( धुतलेला कपडा ); कडकड वाजणारें; सळसळणारें (कोरें कापड). [ध्व. खणखण]

खणखापडी--श्री. खणपट पहा.

खणणं - उकि. १ खोदणं; उकरणं. २ गंजणं; खाणं; जळण ( धातु वगैरे ); चरणे; आंतून चावणे; झोंबणे ( गळ् वगैरे ). ३ (ल.) (भांडण) उकस्त काढणे; ओघास आणणे; तौंडन काढण ( मतप्रदर्शन, शाबासकी वगैरे ). ४ पोखरणें (पाण्यान भितीचा पाया ). (गो.) 'मोब थंय खणचें ' ५ उक्ळणें; जुलमानें काढणें; खणून काढणें (पैसा, गुह्म ). ६ जोरजोरानें काढणें ( ओकाऱ्या, खोकला वगैरे ). 'तो रडें खणून काढतो.' ७ अडून बसणें. 'त्यानें त्या पदार्थासाठीं खणलें '≔तो त्या पदार्थासाठीं भतिशय भड़न बसला. [सं. खन्; फ्रेंजि. शन्]

स्तणती-की. १ खणण्याची किया; खोदणें; उकरणें. ( कि॰ लावण, करणे ). 'पुण्याला खणती लावून सबै द्रव्य होळकरानी मेलें. ' २ द्वसदुसर्गे; झोंबर्गे; जळजळर्गे; कुरतडर्गे; आग होगें (ई.) कोलला हा प्रथम बनविलेला प्रतिशब्द. (जखम, खत यांची). ३ (ल.) टोंचणी; जाचणी; ससेमिरा; सततचें द्वमणे लावणें; मार्गे लागणें (कि॰ घेणें.) ४ जोराचा, निश्च- रीकडे लावण्यासाठीं); खणती.

स्मणकुदळ-सी. १ अतिशय टोंचणी, तगादा, जाचणी; याचा रह व्यासंग, हव्यास ( अम्यासाचा ). ५ शोषण: ओढ

खणते, खणतोड--न. कदळ, पहार वगैरे जमीन खोद-ण्याचे, जिमनीत भोंक पाडण्याचे हत्यार, [सं. खनित्र; प्रा. खणिता] खणपट्ट-- सी. निप्रहानें. निश्चयानें पिच्छा परविणें: आप्रह: हट; निम्नह ( रुकार मिळण्यासाठीं, लहान मुलांचा हट, रुसवा, एखाद्या गोष्टीचा, अभ्यासाचा पिच्छा ). (कि॰ घेण; घेऊन बसर्णे ). 'त्यानें खणपट घेतली तेन्हां तें कार्य सिद्धीस गेलें. '

खणपट--- तरवारीस किरकोळ दागिन्यास वगैरे निंदा व्यंजक शब्द.

खणपटीस छागर्णे-बसर्णे-येणे-विच्छा पुरविणे; शेवटास

खणपह -- न. ओल्या जिमनीतील देपे कादण्याचे लांकडी औत. [सं. खन+पत्र]

खणपी-वि. (गो.) खणणारा.

नेण. खिणणे ]

खणपूट-स--न, १ टोंक; झिलपी; सल; धस; ज्यानें फाटलें जाईल असा पुढें आलेला भाग. (कि॰ भरणें: जाणें: शिरणें; लागणें ). २ झाडाचा खुंट; ओंडका; यांवरून मूठ ( तर-बार, चाकू, भाला, झाडु वगैरेची ); चौरंगाच्या पायाचा खंट. 🥞 (सामा.) एकाया जिल्लसाचा अवशेष; बुडखा; अवशिष्ट भाग.

खणाखण-णां-किति. खणखण भावाज करून, होउन. खणखण पहा. [ध्त्र.]

खणाखणी-जंगी-की. परस्पर मोठा कज्जा; हातघाईची लढाई; भांडण; तंटा; खडाजंगी पहा. 'मोठी होती खणाखणी।' –ऐपो ८५. [ध्व.]

खणाण—पु. खणखणाट; विशिष्ट भावाज. [ ध्व. खण ] खगाणणे-अक्रि. खणखण असा आवाज होणें, करणें; खणखणें.

खणाणां-- किवि. खणखण आवाज कहन; खणदिशीं खोंचुन. ' लागतां हृद्यि बाण खणाणा । ' -आता १६.

तागा; तीन-चार खण होतील एवढा कापडाचा तुकडा. [ खण+ भालय ो

खणिया-की. पटांगण. 'तेय खणियांची सोवानी । कांई सांघो । ' –िशशु ६४६. [खण]

खणीक-नि. इटी; खोडघाळ. 'मोठा, खणीक दिधवटा प्राशीत घटघटा । '-अमृत ४६. [ खणणें ]

खणीखापडी-की. खणपट पहा.

खणीचा कोळसा---पु. दगडी कोळसा; खाणीतील कोळसा.

खणील-जी. भावण काढणी; उपटणे ( भाताचे रोप दस-

खणुबाल-वि. १ खर्बरीत; खण भसलेला; खदसडीत: 'अप्रकृतीचे खणुवाळे। फोक नियती सरळे।' - ज्ञा १५.१६५. २ कठिण: निष्दर. 'तैसा कर्माऐल घोषट । खणवाळा होय । ' - इत १८,१८६. खिणी

खणोखण-वि. अनेक खण किंवा मजले असळेलें. 'खणो-खणींची मंदिरें उभविलीं रायें।' -िख्यु १.८.२०. [खण+खण] खण्णी-खण्णक-की. खंडणी, खंडणुक पहा.

खत-न. हाताचा लेख; दस्तैवज; कर्जरोखा; कर्जखत; गहाण-खत. फरोक्सवत पहा. 'या जिमनीबहल कांहीं खतें तमच्याजवल भाहेत काय <sup>१</sup> ' [अर. खन् ] सामाशब्द- • किताबत-स्त्री. पत्र, पत्रव्यवदार, ' खतकिताबतीने खबर्गिरी करावयासही याद होत नाहीं. '-रा ३.९०. ०खतृत-न. कागदपत्र. [अर. खुतृत; खतुचे अव. ] • खुत-न. खतपत्रें. खतखतूत पहा. 'विश्वास ठेवो घेऊनि जात। खतखुत हारपलें।'-एभा २३.१२८. ०एश्र-न. दस्तेवज. खरेदी विकीचा-कागद. •फाडणें-अकि. १ करार [ध्व. खदखद] कागद फाडणे. २ (ल.) संबंध तोडणे. 'जन्ममरणांचे उठवी धरण । खत फाडणे विषयांचे । ' -एमा ११.१४९२. ० खेजा-बचनचिठ्टी: प्राप्तेसरी नोट. 'त्यापैकी तम्ही आपणांस खत-बेजा दोनशॅ दिंघले, बाकी सेंभर होन उरले '-रा १५.५७. [फा. खत्+वजा=ऐवर्जी ]

कचरा-शेणकृट वैगरेचे कुजेलेल मिश्रण; राब. दि. प्रा खत= गोबर ] खतर्ण-अकि. मलीन होगें; खराब होगें; सांचेंगें. 'जो नुच्चारी हरि नामासी । पाप त्यापाशीं खतेलें।'-एभा ५८९ •मृताचा-वि.खत धातलेला-लें ( शेत वंगरे ). •मृत-न. शब. **्रमृत एक असर्णे-एकाच कु**लांतील, वंशांतील अस्ले ( गुरु वर्गरे ). •मत ओळखणे-दुधावहन गाय-म्हैस ओळखणे **्यञ्च, खताञ्च**-न. १ उकिरडा. २ गू, मल. -वि. १ मलमुत्राची; उकरडयाची ( जागा ). २ खतमृत घातलेले ( शेत ). • विणे-सिक, स्वत घालणें ( शेतात ).

स्तत-न. १ त्रण; डाग; जलम. ' यांतुनि एकेंचि इतर होता तत्काळ वा पराष्ट्र खर्ते। '-मोशांति ७.२८. ' ज्याच्या बैसे स्रतावरी। ते घुरचुरी दुखदूनि। '-तुगा ३१९६. २ काढलेली रेष: लेखणीचा फटकारा. ३ ( पुतार घंदा ). लांकडांवर आंखण्या-करितां केलेली आंखणी; 'तीन मुतांवर खत मार. '[सं. क्षत) •खरी-रेघ; आकृति.

खत-पु. डोळचावर लेप देण्यासाठी तब्यावर लोखंडी बत्याने खल्न अनेक औषधांचे तयार केलेले मिश्रण. खत्ता पहा. [ध्यः]

दाढी, भिशा ]

खंत-की. १ खंद; खिन्नता (कि॰ येणें). २ नितक किळस; ओकारी; वीट: लाज; चीड; तिटकारा. ३ मानसिक दु:ख; हुरहुर; झुरणी. ( कि॰ घेण; देण; घरणे ). 'त्या मुलाने माईची खंत घेतली. ' [सं. खिद्=खेद पावणें, खिन्न होणें ] ·सोड-स्री. जनावराचे न्यंग; उणीव; दोष (खंती येण्या जोगा). [सं. क्षत+खोड] • खोर-वि. नेहमी खंत घेणारा; चवचाल: चोखनळ: दोषदृष्टी.

खंत-सी. जमीन खोदण्याची कुदळ; खनित्र. [ सं. खन् ] खतखत-प. १ द्रवपदार्थास अग्नि, सूर्य वर्गरेची उष्णता लागल्यामुळॅ त्यांतून आवाज निघण्याची अवस्था. २ ( ल. ) उद्बोधक कारणामुळें उत्पन्न होणारी उत्कंठा, आवेश. 'खतखत मिन होती।' -अक हरिराज मुद्रलायों ने भाषांतर ४८. 'तो वेडेंबाकडें बोलुं लागतांच याला बोलण्याविषयीं खतखत आला. ' -क्रिवि. (खतखतां) खदखद आवाज कह्नन; आवाजयुक्त रीतीनें.

खतखतणं -- अकि. ? शिजतांना, उकळतांना वंगरे खदखद असा आवाज करणें ( चुन्यांत पाणी टाकरें अससां, पाणी उक-ळत असतां). २ उकडणें; तलखी होणें. ३ उत्कंटित होणें; अधीर बनर्जे.

खतखताविणे—उक्रि. उक्रजी भागणे; खदखद करण्यास लावणै; खतखतणे प्रयोजक.

खतखतें, खतखतलें---न. (कु. गो.) दोन-चार भाज्यांची एकत्र केलेली पातळ भाजी; सर्व प्रकारच्या भाज्यांची मिसळ.

खतखते, खताखता भात-प. (इ.) ताकांत पुन्हां शिजविलेला शिळा भात.

खंतडला-वि. (व.) वाईट; दृष्टीपुढे नकीसा वाटणारा: ' खंतडल्या वानाचा माणुस. ' [ खंत ]

खतम-वि. समाप्तः, पूर्णः, खलास. ' लढाई खतम झाली. ' −होकै ८४. (कि० करणें). [अर.खत्म] ०**करणें**−कि. पुरें करणें: संपविणे.

खंतमी-की. बयाळी बीज. -मुंच्या १५५. [ अर. ] खतरा-पु. १ भयः धोकाः संकट. २ शंकाः संशयः घोटाळा. [ अर. खतर्=खत्रा ]

खतरी—स्री. रेशमी कापड विकणारी जात आणि व्यक्ति. खत्री पहा. [सं. क्षत्रिय]

खतले -- वि. धरणघेऊ ? -हंको

खतवड-डी-की. पाथरवटाचा लघुकोनी गुण्या.

स्तता-सी. १ संकटाची हरहर; चिंतायुक्तभीति. २ तोटा; **खत**—न. न्हावी काढतो ते दाढीचे केस. [ अर. खत= उकसान. १ दोष; अपराध; उल्लंघन. 'वतन्दार खरा. कोणे गोष्टीस खता नाहीं. '-रा ८.४४. ' अतःपर नबाब खता करितील. कदाचित् काळकम दुर्बुदी निर्माण जाली तर केलें पावतील. -इम १९६. ४ संशय; किल्मिष; किंतु; मळ. 'मग निःशेष खता फिटे। मानसींचा। '-ज्ञा ४.२०८. [ अर. खता=चुक, दोष ] मह • 'दया उधार खता रोकडी' =दया दाखविल्याचे फळ कालांतराने मिळते पण अपराधाबहरू ताबहतीब शिक्षा होते.

खता-लेप. खत्ता पहा.

खताईण-नी. ( छत्तीसगढ ) मोलकरीण.

खताखानत-की, लवाडी. 'कांहीं खताखानत जाली खेत] नाहीं, खामगांवकर खरे जाले '-रा ६.१११. [अर. खता+ खियानत् ]

─अश्वप २.२८८. [सं. क्षत ]

खताली—9. (व.) रायपुराकडील मजुरी करणारे लोक. [स्ति] -स्त्री. खताईण पहा.

खतावणी—स्त्री. १ रोजकीदीतील निरनिराळ्या रकमा खातेबार ज्या वहींत नोंदतात ती वही. २ रोजचा जमाखर्च गुण्या. २ एक प्रकारची पहार. [सं. क्षत; अर. खती⇒माला] खातेबार मांडण्याची किया [ अर. खत्त ] व्यर घालण-( कार-कुन लोकांत ) कठिण कामावर लावणें.

खतावणी-की. धुताराचे लांकडावर रेघा मारण्याचे एक हृत्यार. [सं. क्षत=रेघ; भर. खत्त्=रेघ]

खतावर्ण-विर्ण-अित्र. उकिरडयासारखा होण; कुजण; घाण ग्रें छागणे. - सिक, शेत किंवा कनीन खत घालन तयार करणे. [ खत ]

खतावर्ण-विणे-सिक. कीर्दीतील रक्कम खतावणीत बार द्याल्याबद्दल रोजखडर्यावर खात्यांची नांव नोंदणे. उदा० स्वारी सान; अपाय. 'त्याचे इज्जतीस खता न करतां निरोप देऊं. ' राजमंडळ, शिलकबंद खासगत इ०; खातेवार करणे; खात्यांत घालेंगे. 'रोजकीदी जमा धरुनी सकळ। खताविला काळ वरा-बरी।'-तुगा १८९४.

खतावर्ण-विणे-उक्ति. भितीवर रेघा, भाकृती काढणें. लागणें, बाटणें; तळमळणें. [ खंत ]

२ (काव्य) चिंतायुक्त शंका, उत्कंठा. 'जिवलगांची खंती। खडतर?] जेणें काळें वाटे चित्तीं। '-दा २.५.१९. ' रामा मज तुझी वाटे स्ति। ' ३ कंटाळा; तिरस्कार. ' बहु एकांतावरी प्रीति। जया जनपदाची खंती। ' - ज्ञा १३.६१३. ४ खिन्नता. 'म्हणूनि करूं दैवत; स्थानदेवता. [सं. क्षेत्रपाळ] लाहे खंती '-ज्ञा१८.८०. सर्व अर्थी खंत पहा. -वि. १ हुरहुर स्नामकेसा; अस्वस्थ; खिन्न. 'तें ऐकून भोज राजा फारच संती विली नाहीं '-दिमरा २.१९४. २ शंका; घोटाळा; कुतके; होकन माषारा फिरला. '-सिंहासनवत्तिशी १२. २ साशंक: **चितातर.** [ सं. खिद्-खंत ]

शको. २. ४६

खंती, खंते, खंतोड-- प. खणती वगैरे पहा.

खतीब-पु. मशिदींत खुद्बा पढणारा; प्रवचनकार; धर्म-प्रचारक. [ अर. खतीब ] खतिबी-धर्मोंपदेशकाचा धंदा; खति-बाची वृत्ति, पेषा. [अर.]

खतु—वि. (व.) फ.रच अशक्त; दुवैल. 'मुलगा दिसायला खतू दिसतो. ' [ खंत ]

खर्ते-न. (कों.) वतनी शेत. [सं. क्षेत्र: प्रा. खेत्त: हिं.

खतेला-ली-ले--वि. १ भरतेला; बततेला; लिप: व्याप्त: सांचलेला. 'कीं आंधारें खतेलें अंबर ।'-शा १६.२७. 'कलि-खताम-न. घोडयाच्या गुडच्याला होणारा एक रोग. युगी घोर पाप हैं खेतेलें। स्वधर्म सांबिलें चहुं वणी। '-ब २८९. २ मळलेल: घाणेरडें. 'पहा दर्पण खतेलें।'-दावि ४४९.

> खतोड-वि. भरपूर खत बातलेलें (शेत वगैरे ). खतबढ पहा. खतोड-डा-पुन्नीन. १ खतवडः पाथरवटाचा लघुकोमयक्त खतोडें - न. ( व. ) खत वाहण्याकरितां गाडीला बांधलेले तुऱ्हाटयांचें साधन, कुरकुल वगैरे. [ खत ]

खंतोषळा-वि. (व.) दोही, मत्सरी. [ खंती ]

खंतोस-पु. (व.) मत्सर; हेवा. व्यवोर-वि. मत्सरी.

खत्ता—पु. अफू, तुरटी, हळद, लिंबाचा रस इत्यादि एकत्र करून तांग्याच्या भांड्यांत खलून केलेले मिश्रण, हैं डोळे आले असतां डोळघांस व डोकें दुखत असल्यास डोक्यास लावतात.

खना--ली. तोडणें; कमी करणें; कमीपणा आणणें: नुक--रा ६.३६२. -वि. भग; नष्ट. 'अवधान अगर्दी खत्ता जाहलैं' --पाब ४१. [अर. खत्म किंवा खता]

खता—स्री. खता पहा.

खत्रड, खत्रड-नि. १ दुष्टः त्रासदायक. खहतर आणि संतावर्णे --की. १ विळस, वीट येणे. २ हरहर, खुख्बर खचरट पहा. २ क्रेश; रोड; रोडका मरतुकडा; पाप्याचे पितर; बुळा; नामदै; अजागळ ( मनुष्य, पशु ). ३ खटवाळ; कोडगा; खंती की. १ अस्वस्थता; अशांति. (कि ॰ धरणे; घेणे ). ऑगळ; हरी; नादान; कुचकामाचा ( नायका, मुले ). [ खरतर-

खन्नप---न. ( श्रां. ) खत ( शेताचे ).

खॅत्रपाळ-पु. (गो.) क्षेत्रपाळ; विशिष्ट स्थानाचे रक्षक

खन्ना-पु. १ धोका; भीति. 'मार्गाचे खत्र्यामुळे पाठ-संशय ( कि॰ बाळगणें ). ' ज्याच्या वंशांत सन्ना असेल त्याचें कळेना; एक बाप असेल त्याजकद्ग तरी दुसरी गोष्ट घरणार नाही. ' –रा ९०.५२. ३ अडथळा; हरकत. [ अर. खत्रा≔भीति, घोका]

सम्त्री—पु. एक हिंदु जात; या जातीचा माणृस. हे पीतां-बर, मश्र इ० विणण्यांचे काम करतात. [सं. क्षत्रिय]

संद्क — पु. १ किल्ला किला गांव यांच्या भोंवती खणलेळा [फा. संदाञ्च सर. यांत पाणी सोडतात. २ मोठा खळगा; खाई. ३ (ल.) – पु. आवेशी पोकळ; अभावयुक्त याअर्थी. 'तुम्ही पक्षे अगरींच कसे करंट क्रमी मनुष्य. पॉलिटिक्सचे संदक लाहांत हो!' – नाकु ३.७६. 'अकलेचा संद्क" — संदक '[सं. खातक; अर. खंदक]

स्वद्काः - पु. १ खदखद अशी उकळी, कड. (कि० येण). १ (छ.) उमाळा (प्रीतीचा, ममतेचा): हुंदका; आवेग (रडण्याचा, हंसण्याचा); उवळ; झटका (दमा, खोकळा इ० चा); जोराचें उधाण ( खरूज इ० चें ) ( कि० येण) [ घ्व. ]

स्तद्स्वद्-सी. १ खतस्त; उकळणाऱ्या पदार्थाचा आवाज. १ ( स. ) आवेश; चेतना. [ ध्व. ]

स्वद्खद्-द्ां--किवि. १ हं: ! हं: ! हंतप्याचा प्रकार. ' येक खदखदा हांसती । सावकास । ' -दा १८.९.१३. २ उकळणाऱ्या पदार्थांचा भावाज होतो तसा आवाज करून.

खद्खद्जे — अित. खदखद अर्से उकळणे, शिजणे; खदखद आवाज होणे. 'फॅस खदखद्न पांच-पांच, सहा-सहा हात उंच होई.' - पाव्ह ११२. [ ध्व. ]

ख्रद्णा--सी. खोदणी. 'तॅथुसे अरिराए खदणी। विक्रम-सेत्। '-शिद्य १०३६, [सं. खन्]

स्तंद्र्णां—अफ्ति, अपमान वरणें; अवमानणें. ~शर. खंदोस पहाः

संदर्णे, खदर्णे—सिक्तः खगणे; खोदणे.

खदरी—वि. (जुनर, धनगरी) काळचा-पांढऱ्या रंगाचा. 'ही मेंढी खदरी आहे.' [संखदिर]

खंदल--न. (गो.) एक वन्य फळ.

खद्लबद्ल, खद्लाबद्ला, खद्लामुबाद्ला--जी १ अदलाबदल; बदलाबदल; देवघेव. (सामाः) व्यापारः २ बदला देणे (सन्य, चाकर). [बदल द्वि.]

स्वंदस्त—ित. १ चलाख; हुशार; जोमदार. याच्या उलट जड; रेंग्या; रेंगाळणारा. २ कडक; निश्चयी; निर्भय. याच्या उलट मऊ; गयाळ; मुर्ख. ३ तापट; पाणीदार (माणूस, जनावर). [फा. खदा=हास्य]

संदरत-स्ती--की. वैर; शत्रुत्व. स्पर्धा. 'बहु क्रपण बहु संदस्ती' -दा ५.७.३५. [संदा]

संदळाखंदळ-जी. तुडवातुडव; गडवड; धांगडधिंगा. आत खंदळाखंदळ क्षणभर बहुतच केली. '-भाव १५३.

स्तंदा —पुत्री. मत्सर; द्वेष; भाकस. खंदोस पहा. ( कि० लावणें; करणें )

स्त्रं स्—िव. १ अतिशय पाणीदार; तहस्त्र (घोडा); तापट; रानवट; साहसी; धाडसी (माणूस); स्त्रोडकर; स्त्रेर (मूल). [फा. स्त्रं स्वरा—हास्य. ०तुल सं. स्क्रं स्—यु. अविशी; धाडसी स्मृत्य, मुल). ०व्हार—पु. अतिशय परा-क्रमी मनुष्य.

खंदा—पु. ( बे. ) उसाचे पाचट.

खंदा - वि. ज्ञानी; शहाणा. [फा. कुंदा, कंदा ?]

**खंदाडी**-डे--श्री. खांदाडी पहा.

**खदान**—स्त्री. ( व. ) खाण. ' मुरमाची खदान सांपडली. ' [ सं. खिन ]

खंदारा—िव. १ ( संगीत ) खंदारी वाणी (गायनांतील एक त-हेची वाणी ) गाणारा. खंडारवाणी, खंडारी पहा.

स्वंदारी—िव. कंदाहरी; कंदाहारचा (उत्तम घोडा इ०). स्वंदारी घाणी—स्त्री. गाण्यांतील एक तन्हेची वाणी. [संडारी पहा]

खदिर—पु. खैर; खेराचें झाड. ०सार—पु. कात. 'सवें सारांचें झुद्ध सार। तो मी होईन खदिरसार।'-एमा १२.५५९. [सं.] खदिरांगार—पु. खेराचा निखारा. 'अथवा निधान हें प्रगटलें। म्हणोनि खरिरांगार खोळे भरिले।'-झा९ १४९. खंदीळ—पुन. कंदील पहा.

खदुळण, खदूळ—गढूळणे, (गो.) खदोळ. गढूळ पहा. खेर्दे—न. एक लहान पक्षी.

खंदोस-५. १ शत्रुत्व; वरः मत्सरः चुरसः हेवा. २ मत्सर-युक्त स्पर्धा. (क्रि॰ वांधणः, धरणः बाळगणः, लावणः, चालविण). [सं. स्कद=बाहेर पडणे, गळणे. हेटाळणें ?]

खदक—वि. (व) खराब. 'तो माणूस फार खद्दक आहे.' खद्योत—पु. काजवा; शेपटीम ये प्रकाश असणारा किंडा. 'ये-हवी भानुतेर्जी काय खगोता। शोभा आथी।'—हा १.६७. खद्योत फुलविल रविपुढे हुंग।'—तुगा ३०६७. [सं.]

खद्र - खत्रड, खत्रड पहा.

खनक-न (गो.) खदक शब्दाचा अपभ्रंश.

खनका - खणका पहा.

खनतोडा—५ फूटमर लंबीचा लोखंडी बता याच्या टोकास टांकीसारख हत्यार असते. ह मःगांचे घरफोडीच हत्यार आहे. खतोड पहा.

स्तनम—न. १ खणणं; खोदणं. २ पुरणें (प्रेत ). [सं. सन्≖ खणण ] ॰ दहम-न. पुरणें भाणि जाळणें (प्रेत ). [सं. ] स्वननीय—वि. खणण्यास योग्य. [सं. ] स्तनपर--खणपट पहा.

स्त्रनपट—को. ्व.) १ थोबाड; कानफट पहा. 'स्रनपटीत दे.' स्त्रनपट—पु. (व.) श्रुद अलंकार; दागिना (तिरस्कारसूचक) दोन स्तनपट आहेत अंगावर. '

खनपूस-खणपूट-स पहा.

खनदादी — वि. मांत्रिक; मंत्रतंत्र करणारा ' कीं मोक्षनिधं धांडोळिते उवहे। खनवादी जे। ' -ऋ २४.

खनि—स्री. १ खाण. २ ( ल. ) कोटार; सांठा; आगर. उ० धुखखिन=धुखाची खाण; सौंदर्यखिनि. [ सं. ] ब्ह्वादनशास्त्रन. जिमनीच्या पोटांतील खिनज द्रब्ये शोधून व खणून काढण्यां है शास्त्र या शास्त्राची व्याप्ति भूगर्भातील खिनज पदार्थ शोधू काढण्यापुरतीच नसून भूषृष्ठावरील पदार्थीचे खनन करण्याचाहि या शास्त्रातं अंतर्भाव होतो.

खिनज—पु खाणीतील पदाये. धातू, खडू, गार, रत्ने, विकण माती, सकेट, टांकणखार इ० पदाये खिनज होत. (ई.) मिनरल 'वनस्पतीचा अगर प्राण्याचा एखादा अंश खडकांत ग्रुरफटलेला असला म्हणजे त्याला खिनज म्हणतात.' – मु ५४. – वि. खाणींत असणारा; खाणीतील खणून काढलेला. ०क्तोटी – की. खाणींत्न काढलेल्या पदार्याचा वर्गः (ई.) मिनरल किंगडम. ०डांबर—न. उघडचा हवेंत पेट्रोलिअम टेवलें म्हणजे तयार होणारा पदार्थ. – पदाव १.१०१. ० विंक्षान – द्यास्त्र—न. पृथ्वीच्या पाठीवर सांपडणाऱ्या इन्याच्या जातीव वर्गीकरण, ती इन्य सांपडण्याची ठिकाणे, त्यांचे गुणधमे व उपयोग यासंवर्धी सामान्य माहितीचें या शास्त्रांत विवेचन केलेलें असतें.

खनित-वि. खणलेलें. [सं.]

**खिन त्र-**-न. खारें; फ वडें; खणण्याचें कोणतेंहि हत्यार. 'महापातक कंदखनित्र '[सं.]

स्वंन्या--उदा. (व.) तुच्छतादर्शक शब्द. ' मी काय त्याला काइन देणार आहे खंन्या? '[अग. खन्नस≔सेतान ?]

खप--पु. १ विकी; व्यय; खर्च; वासलात; वाटेस लावण; खपविण (जन्नस, माल); भक्ष्य, उपभोग्य पदार्थाचा जो विकया दिकेक्क विनियोग तो. २ काबाडक हु; मेहनत; अम; खपण 'बाराहि महिने श्रेतांत खप करावा तेव्हां पोटापुरतें धान्य पिकते. [स. क्षप् १]

खप--पु. खत (फळमडासाठी). खपक्या--वि. खमक्या; हुपार; चलाख; जोरदार, खपखप--की. (गो.) घडकी. (बाप्र.) • आयलॉ-(गो.) घडकी भरली. खपखर्चे--( गो. ) घडकी भरणे.

खपट--न. १ माज्ञाचा खवला. २ त्यासारखा सोन्याचा अगर रुप्याचा दागिना. ३ रूपकेचा गाखर, आरोळी. ४ डोळघा-वरचें कातडें. (इं.) मेब्रेनला हा प्रथम प्रतिशब्द योजला गेला. 'पक्षी खपटें सईल कहन डोळे चपटे करितात.'

खपर्टा --श्री. गुळाची किंवा दुसऱ्या वस्तुची कढवून खाण्या-साठी कलेठी वडी. [खपट]

खपड--खपड पहा.

खाएँगे—अिंत. १ काम करणें; मेहनत, कष्ट करणें. 'इंग्लंड-सारख्या देशांत सावैजनिक कामासाठीं अहोरात्र मोठमोठे लोक खपतात ते ह्या करितांच. ' -टि ४.५४८. २ विकलें जाणें; खप होणें; विकत जाणें; गि-हाईक मिळणें (माल इ० ला). 'बाजा-रात नासका माल खपत नाहीं. ' ३ (स.) खर्चेणें; व्यय होणें; संपणें. 'घरांतलें धान्य सर्व खपलें. ' ४ वाटेस लागणें; मर्णें. 'दुसरे दिवशीं हरिच्या दृष्टपुढें अर्जुनाशुगें खपला।' -मोकणें १.२. ५ आवडणें; सोसणें. 'ती सवत तुला खपणार नाहीं' -कोरकि २९. [सं. क्षपणमः क्षप्=घालविणें]

खपता--वि. (प्रां. ) भयंकर; तापट; कूर. (अर. खिफ्फत= भारदस्तपणाचा अभाव ]

खपती--वि. १ निश्चयी; निर्धारी; भाप्रही; भापला उद्देश शेवटास नेणारा; चिकट. २ खंदा; चलाख; हुशार; जोमदार (कामाला). ३ तापट बुदीचा, तहस्त्र, पाणीदार. [खपण ]

स्तपृती--वि. १ रागीट; तामसी; चिडखोर; दीर्घद्वेषी. २ (ना.) वेडा. सप्ती पहा. [स्तपता]

ख्यम — न. (गो.) प्रेत झांकण्यांचे पांढरें बळा;धवट.कफन पहा.
•खायरा — वि. प्रेतावर टाकलेलें सामान खाणारा. •फुटो — वि.
(गो.) प्रेतावरील वस्त्र नेणारा. खपुनचें — कि. (गो.) प्रेत बस्नांत गुंडाळणें.

खपरळ—न. (व.) कील; खपरेल पहा. [खापरी]

स्वपूरी—की. १अणकुलीदार, धारेना दगडाना तुकडा, नीप, कपरा (टाकीने पाडलेला). २ खापर; फुटलेल्या भिगाना तुकडा, ठिकरी; खापरी. (कि॰ निषणें; जाणें; उडणें ). [कपरी ],

खपरेल — न. (हि.) १ दोन्ही बाजूंस वळविलेलें चपटें कौल. २ किंवा तशीं कौलें घातलेलें छपर; घर. 'घराच्या अगरीं बरच्या भागावर घर झांकण्याकरितां खपरेल करावें लागतें.' –मराठी ३ रपु. पु. ६२ (१८७३). [खापर-री; बं. खपरेल] खपरेल-ली-नि. कौलाह.

स्वपला—पु. १ निराळा झालेला तुकडा; कपरा (साल, कातडॅ, कवच ६० चा); सालपट; कपची; खरपुडी; पापुडा; खबला. २ गव्हांतील एक प्रकार. हा देशावर व कर्नाटकांत होतो. [खाप=तुकडा]

**खपली**—की. १ लहान कपरा; तुकड़ा. 'टांकीनें खपली फोडिली। ते माग्रती नाहीं जडली। '-दा ८.६.१०. २ खवला: पापुदा (फोडाचा ). (कि॰ काढणें; उचटणें ), [खाप=तुकडां •काढणें-( ल. ) जुने भांडण उक्तन काढणें.

खपस्याण-न. खपला गई पहा.

खपवर्ण-विणे-सिक. १ संपविण: कमी कमी करणें. २ ठार मारणे. 'त्या बहुताहीं सात्यिक भगवन्नदनहि तो खपविला हो। ' -मोमौसल १.५५. 'गंगाधरशास्त्री जात होता देवाला। मधीं खपविला रस्त्याला। ' -ऐपो ३९०. [सं. क्षप्-प्रयोजक]

खपद्या-प. बाहीचे मागील तोंड. [फा. कफ=हात]

खपा-पा-वि. १ नाखुष; ६ष्ट; रागावलेला. 'याजमुळे नवाबाची मर्जी खप्पा. ' -रा ५.२०४. ' धासी मिया याजवर नवाब खफा भारेत. ' –रा ५.१६. २ नावड उत्पन्न झालेलाः विन्मुख (एखाद्या विषयापासून); कंटाळा आलेला. [भर. खफा= रागाबलेला ] • मर्जी-सी. इतराची.

स्वपाट-टा-टी, खपारी-नय. १ रिकामें पोट. 'कोणाची अन्नाविणे खपारें बळलीं आहेत, '-नि ५१०. ' पोटास खपाटा बसला-झाला. ' र खबदड; पोकळ भाग; खळगा; भोंक; भेग: रळद; बीळ. खपारें-न.अव. (चि.) गालफडें; कानशिलें इ०. स्वपाटें. स्वपाट्या बसर्णे-न. उपास इ० पासन पोटाला खळगा पडणें, पोटबखळ होणें. [सं. क्याट]

खपाटा-9. (नाविक) किनाऱ्यापर्यंत भागबोटींतील माणसं हि.व माल घेजन जाणारा-येणारा पडाव, होडी. ही होडी त्या त्या भागबोटकंपनीची असते.

खपाटा घेणे, खपाटीस बसणे-लागणे--अपली विनंति मान्य करून घेण्याकरितां पाठीस लागणे: आग्रह धरणे: पिच्छा पुरविणे; गळ घालणे; खनपटीस बसणे पहा.

खपाटन-किवि. कचकावून पहा. विशेष जोरदार अर्थ या शब्दानें व्यक्त केला जातो.

खपाटी-पु. (कु.) एक प्रकारचा मासा.

खपाटचा-चा-वि. काम साध्य करण्याची चिकाटी असकेलाः पिच्छा पुरविणाराः हातीं घेतलेल्या कामाचा निश्चय-पूर्वक शेवट करणारा; वादविवादांत दुसऱ्यास चकविण्याचे [अर. खफीफ] सामध्ये बाळगणारा.

नेहुमी कामोत चुर असणारा. २ काम करण्यांत हुवार; चलाख; कुजक्या नारळाचा आवाज होतो तसा.) २ कफार्ने किंवा शेंब-तडफदार. ३ रागीट: तामसी: कडक. ४ धर्त: पक्का: बिलंदर. ५ बाने दाटणें ( गळा. नाक ): बदबदणें. [ ध्व. ]

खमंगः न लाजणारा किंवा न भिणाराः वस्ताद सं. खप्पीन= बलात्कारानें हरण करणारा ?; खपणें ]

खवीप-खकीफ--वि. १ लाजलेलाः ओशाळा झालेलाः फजित; श्रमी: मानखंडित, 'चेरीसाहेबांचे साल-जाबमध्ये तोंड उतहन गेलें व सफीफ बहुत जाहले.' -पदमव १०५. २ रुष्ट; नासुप केलेला: उतहन गेलेले. 'गोसावी अनुपगीर सर्वोसी दृश्मन जाले व खपीप जाले. ' -दिमरा १.८५, ३ हलकें. [ अर. खफीफ ]

खपुरप-न. ( आकाशाचे फुल ) असंभाव्य किंवा अशक्य गोष्ट दर्शविण्यासाठी योजतात. या अर्थाचे पुष्कळ शब्द आहेत. उदा० सिकतातैल (बाक्चें तेल), मृगजल अथवा मृगतुष्णा, मृगजलस्नान, कुर्मलोन, कुर्मदुग्ध, वंध्यापुत्र, अंधविलोकन, बधिरत्रासः मुक्तगायनः ' गंधवेदुर्ग कायी पाडावे । काय शशिव-षाण मोडावें। होआवें मग तोडावें। खपुष्प कीं। '- मा ५५. २१५. [सं. ख+पुष्प]

खपेटोणपे-पु.अव. खबेटोणपे पहा.

खप्ती-वि. (ना.) पिसाटः वेडगळः खळचट. [भर. खब्ती=वेडा: हिं. खफ्ता. ]

खपाड-- वि. सरकृत्या पडलेला: चिंबलेला (गाल किंवा चेहरा ); क्षीण; म्हातारा. 'खप्पड झाले गाल, आतां विठ्ठल-बारीस चाल।'

खप्पा-खपा पहा.

खप्पी-खपी पहा

खप्प्याची पट्टी-की. (कुस्ती) कुस्तींतील एक डाव; आपल; हात जोडीदाराच्या गालफडावहन घेऊन त्याच्या गळधाची षाटी हाताच्या पोटरीने दावन त्यास ध्रसमटवृन चीत करणे: गळपाची टांग. [ भर खफाह=ग्रुप्त ?: गळा दाबणें: खफाइ+पट्टी= बांघणें ]

खप्या-वि. १ खपणाराः अतिशय मेहनत करणाराः सर्व काल कामांत कंठणारा. २ सदां कामांत ग्रंतलेला: उद्योगी: व्यासंगी. | खपण ]

खक्रगी-की. १ फजिती. २ नाराजी. ' नवाबाचे चित्तांत सर्वाराविषयीं रुष्टता व खफगी आहे. '-रा ५.१८१. ३ दु:ख. 'होळकरावर हे नौबत गुजरही सबब खफगीस जागा.' -रा ७. –खलप १.२७. [फा. खफगी≕राग]

खफीफ--वि. हलकाः बिन महत्त्वाचाः नीच. खपीप पहा.

खबखबर्ण-अित. १ खबाखब असा भावाज करणें (रिकार्मे स्वपी-स्वप्पी, स्वप्पीदास-वि. ? उद्योगी; मेहनती; महकें ठोकलें असतां, पंचपात्रांत आवाज केला असतां अथवा

स्ववस्ववीत--वि. बदवद, सबस्वव, गबगब असा आवाज करणारा (जह पदार्थाने ठोकलेल्या रिकाम्या भांडचात्रमाणे किंवा पचपचीत नारळाप्रमाणें ). [ध्व.]

भथवा खळगी; मुख्यत्वे गुहेसारखी किंवा तिरकस गुहा; कपार; मजबत. [ खंबीर ] दरी. २ घर्ळीतील भयवा ओघर्ळीतील खोल खळगी. ३ भगदाह (भितींतील); ओबडघोबड आकृतीचें मोठें भोंक (खडक, झाड, कडची जागा; खबदाड; गुहा. फळी यांमधील ); भुयार; बीळ.

साबदानी-वि. उच्याखल व खांचखळगे असलेली: खडब-डीत (जमीन).

स्तबर--श्री. १ बातमी: संदेश: वार्ता. २ समाचार: माहिती ( परक्या गांवची ). ३ गप्पासप्पा; वृथा गोष्टी; निर्थक भाषण (अनेकवचनी प्रयोग), 'हा गांबात उगीच खबरा सांगत बसतो. ' 'खबरांची झाली दाटी आणि कामाला लागली काटी. '[ भर. खबर् ] ( वाप्र. ) ० घेणा- सड घेण ; शिक्षा करणें. सामाशब्द- •गीर-( हिं. ) १ बातमी देणारे हेर; चार; २ पालनकर्ताः आश्रयदाता. ० आ(ए)ख(क)खार-स्री. बातमी-पत्र. जयपुराकडील खबरएकबार पादशहासी आली कीं... ' -दिमरा १.१८२. खबर्गिरी-सी. विचारपूस. 'खबर्गिरी करावयासही याद होत नाहीं. '-रा ३.९०. ' आपण आमची खबर्गिरी व परामर्थ पूर्वीपरीस अधिक असा केला. '-ऐस्फ्रले ४९. [फा. खबरगीरी]

संबरखुंट—वि. ( प्रां. ) खंबीरखंट पहा.

खबरदार-की. संरक्षण; मजबुती. 'तरी तुम्ही किले झांशी वगैरे जागांची खबरदार मजुबतीनें उत्तम प्रकारें करणें. ' -रा ३. २१३. खबरदारी पहा. -वि. १ चतुर; तरबेज; कुशल; निष्णात: फरडा. 'तो कारकन जाबसाल करण्याविषयी खर्बेरदार भाहे. २ खाऊन पिऊन पुखी; संपन्न; समर्थ. ३ मजबूत; धडधाकट; चांगल्या स्थितीतला. ४ सावध: हशार. 'नाना फडनवीस म्हणती भाउन्हा तुम्ही मोर्चाला खबरदार। '-ऐपो १८१. -उद्गा लक्षांत ठेव! ध्यानांत धर! सावध रहा! (न राहशील तर संक-टांत पडशील ). [फा. खबदीर ]

स्वयरदारी, स्वयदीरी-सी. १ काळजी; संभाळ; चांगल्या स्थितींत ठेवणे; बंदोबस्त; सावधगिरी; हुषारी; 'पंधरा हजार मावळ ... किल्ल्याचे खबरदारीस नेमून. ' -मराचिस ५. २ निश्चयः खंबीरपणा (मनाचा), ३ मजबुतीः कणखरपणाः टिकाऊपणा ( लांकुड, कापड, वस्तु ६० चा ). 'त्या लांकडाची खबरदारी या लांकडांत नाहीं. ' -शास्त्रीको.

स्वबर्वस्वर-बात-की. (हि.) बातमी; समाचार; बार्ता; बतमान. 'आमची खबरबखर चेत जावी.'-ख २.८९७. [स्वबर द्रि: =खबर+बात ]

खबरी-की. (गो.) निंदा. (कि॰ करणें).

खबऱ्या--वि. १ बातमी देणारा. २ गप्पा मारणारा.

खंबऱ्या-वि. १ चतुरः चलाखः हशारः शहाणाः तत्परः खबदड-डी, खबदाड-ननी. १ ओवडधोवड पोखर उत्साही; २ मजनूत वांध्याचा; घटाकटा; राकट; दणकट; वळकट;

खबळ-स्री. (प्रां.) खळगाः खोल खड्डा; दरी; एकी-

खंबा-पू. खांब. [हि.; सं. स्तम्भ ]

खंबाई(य)त-ती-वि. खंबायत गांबासंबंधीं: खंबायत येथील ( छुगडीं ). ' नेसलि खंबाइत जरतारी।' –अमृत १०२. ' खंबाइती भरजरी नेसवृति ' - अमृतसुदा १३. ( सामा ). उंची वस्त्र. ' सप्रसन्ना देवी खंबायत नेसविती। ' -बसा ५३.

खबाड-न, १ खबदाड पहा. २ पाण्याचे ओबडधोबड टाकें; डबकें. ' डोहो डबकें खवाडीं टाकीं।' -दा १६.४.१०. पोकळी: बोळकें. 'तोंडाची खबाडी जाली '-दावि ७१.

खंबाड--न. (गो.) लचांड.

खंबारी-की. शिवण नांवांचे एक झाड; शिवणी.

स्वधा(ब)लर्णे-उिक. १ अधाशीपणाने खाणे; गिळणे. २ ( ल. ) निरथेक खर्च करणे; उधळणे; उधळेपणाने खर्च करणे. गोष्टी-बाता खबालणं-गप्पा, बाता झोंकणं; बडबडणं. 'तो तेथें बाता खबलीत बसला भाहे. ' [ भर, किबाल=समृद्धि; म. खबाला ]

खबाला-वि. ऐसपैस: मोठें: टोलेजंग. [ अर. किबाल ]

ख बाला-पु. १ अधाशी पणाने खाणे. २ ( ल. ) उधळे-पणाचा खर्च, व्यय (अन्न, पैसा, बस्तु इ० चा). ३ व्यापारांतील मोठी वृड; तोटा; ठोकर, ४ तुकडे; फुटतृट; मोल्तोड (बांगडी; बाटली; मडकें ६० ची). ५ (सामा.)[अर. किबाल] धूळधाण; नाश.

खबाला-ल्या-वि. १ गप्पीदास; बडबडचा. (समासांत.) बाता-गोष्टी खबाल्या. २ खादाड: अधाशी. (समासांत) 'भात-लाइ-पोळी-खाऊ-खबाल्या. ' [ अर. किबाल ]

खंबाचती-9. गायन शास्त्रांतील एक राग. ह्या रागांत षडज, तीव ऋषभ, तीव गांधार, कोमल मध्यम, पंचम, तीव धैवत, कोमल निषाद हे स्वर लागतात. अवरोहांत ऋषभ वर्ज्य, जाति संपूर्ण-षाडव, वादी गांधार व संवादी धैवत. गानसमय रात्रीचा दूसरा प्रहर.

खबाळणे-- कि. (व.) खबळणे; अनावर होणे; त्रास देणे. 'हा तांबडा बैल फार खबालतो. '[खनळणे]

खंबाळे-ळें--न. उंची वक्ष; खंबायती वस्र ( जरीचें ). ' मिळोत कां खंबाळें । अथवा भगवींही नेसावीं ।'-अम ११५. [ खंबायत ]

संबिरी—की. १ मजबुती; बळकटी; भक्तमपणा (इमार लोकांस अचंबा वाटल ... ' ~िन ४९०. फा. खम्≂गांठ, घडी. तीचा). २ बंदोबस्त. ३ कायमपणा; निश्चिती (वचनाची). [संबीर]

संबंधर-पु निश्चितता; निखालसता; पोकळपणा, संदिग्धता याच्या उलट. ' तुमच्या बोलण्याचा संबीर आसल्यास आम्ही उद्योग करितों. '-वि. १ मजबूत: भक्षम: दणगट: बळकट(इमा रत, पदार्थ ). 'माहांभूतांचा खंबीर केला। आत्मा घालून पुतळा जाला। '-दा २०.७.१८. २ (ल.) धिम्मा; निप्रही; हर निश्वयाचा ( मनुष्य ), निखालस; ठाम (भाषण); कायम (हहा). ६ ( व्यापक. ) मोठें; वजनदार; अवजड ( बोजा ). ० खुँट-वि. १ अढळ; कायम; ठराविक; निश्चित (माणुस; हहा; धंदा ). २ दणकटः मजबूत.

खंबीर-न. (प्र.) खमीर. आंबवण; फुगवण; आंबवण्याची किया. [समीर अप.]

खद्रतर-त्तर-दर---न. कब्रतर पहा. ०खाना-प. १ कव तरखाना पहा. ' पुण्यांतील पेशन्यांचा खबुतरखाना तालीमखाना बनला भाहे. '२ (ल.) (कब्रुतरांचे खुराडे कथीं कथीं गच मर केल व कथीं कथां रिकाम असते यावरून ) कथीं फायदा कथी तोटा होणारा धंदा, व्यवसाय, उद्योग. [फा.] वाज-वि. शिक-विलेलीं कबृतरें बाळगणारा. ( अप. ) खबुदबाज.

खबू-बबू-बि. (खा. ) फ्हातारा; बुदुा ( उपसाहार्थी ). खबुक--वि. अगडवंब; स्ट्ट; धिप्पाड ( माणूस ). खंबीर ( मसाल्यानें आसेसा ). [ स्त्रमग ] पहा.

खबूस-पु. गलबतावरील भटारखाना; कबूस पहा.

चालावें यासाठी सोसावयाची अनेक प्रकारची दःखें; धक्के चपाट, त्यांत लिंबू पिळावें. –गृशि १.४५६, टके टोणपे; आधात; अडचणी; निंदा; कुचेशा. (कि० खाणें; घेणें: सोसणें ).

खबेड--वि. १ मनधरणी करण्यास कठिण; मन वळविण्यास कठिण; हृदी; हे के खार; पाषाणहृदयी. २ खडबडीत; कठिण: अप्रिय; खडतर; खचरट पहा.

खड्या-पु खबदड: ओबहघोबड बीळ. विवर.

खंडवा-स्रीअन. (विणकाम) सुत खालींवर कहन त्यास पेच (सांध) पाडण्याकरितां उपयोगांत भागलेल्या लांकडी बारीक व सरळ काठ्या. या विणतांना जागजागीं ताण्यांत सरकविछेल्या असतात. [खांब]

स्तब्यू-स्वयु पहा.

साम-न. ठाण. 'हुलीं ज्याप्रमाणें एखादा बी. ए. चडडी. काचा भिडवून आखाडवांत खम ठोकून उभा राहिला असतां (सै)न-नि. पत्रास; ५० ही संख्या.

फांस ? 1

खमका(खा)विज-उकि. खडकाविण; धमकाविण; दर-डाविणे: दरडावून सांगणे; कानउघाडणी करणे. २ जोराने ओढण, बांधण, धर्ण, आवळगं; मुख्यत्वे खम शवून असा प्रयोग यतो व तो पाहिजे त्या कियापदाशी योजतात. जस-खम-कावन ओढणे-बांधणे-धरणे-तासणे-चालणे. कचकृन, कचकावून पढा.

खमक्या, खमशा-वि हशार;चलाख, जोग्दार: आवेशी: तलख; पाणीदार; जहाल. याच्या उलट मऊ; साधाभोळा; मुर्ख; नामदे: जड. खपाट्या पहा.

खमखम--श्री खमखम पहा.

खमखमीत, खमग-क--वि. १ मसालंदार: स्वादिष्ट:चम-चमीत; चवदार (भाजी, खाद्यपदार्थ, वास ६०). २ ल.) वस्ताद: धूर्तः पका. 'तुला कोणी खमंग भेटावयास पाहिजे म्हणेज गुर्मी उतरेल.' खर्मग काकडी-स्री. एक तोंडीलावणें; कोंबळया काक-डीच्या बारीक फोडी करून त्यांना मीठ लावून नारळाची खव ब मिरच्यांचे तुक्दे चोळतात आणि त्यांत भाजळेल्या भुइमुगाच्या दाण्यांचे कुट मिसळून त्यावर लिंब पिळनात.

खमंगाई-- श्री. स्वादिष्टता; चरचरीतपणा; झगझणीतपणा

खमंचा-पु. एक खाद्यपदार्थ; तुपावर भाजलेले पोहे, होंगा-दाणे. फुटाणे, खोब-याच्या चकत्या इ० सर्व पदार्थीचे मिश्रण स्ववेटोणपे--पुअव. दुसऱ्याच्या मर्जीच रक्षण व्हावें, तुपाची फोडणी करून, गूळ, मिरच्यांचे तुकडे, कोथिबीर, मीठ, आपल्याला मोठेपणा मिळावा किंवा एखार्दे अंगीकृत कार्य पुढे तिखट हळदीसहतीत टाकार्वे व ढवळून कढई उतरावी; खातांना,

खमणकाकडी--खमंगकाकडी पहा.

खमणें -अित. गडप होणें; नाहींस होणें; जिरणें. [सं. शम्: म. शमणें 1

खनणें - अकि धेर्यानें, निमृट्रपणें सोसला किंवा सहन केला जार्णे ( दु:ख, अपराध ). [सं. क्षम् ]

खमध्य-पुन. १ याम्योत्तरवृत्त. २ खस्वस्तिक; शिरोबिंदु; कचित् अधास्वस्तिक, अधीर्षेदु. [सं.]

खमयसी-स्त्री. (हेट. नाविक) पावडा किंवा रोयली टांगून . ठेवण्याची दोरी.

खमरोड-नि. (व.) बळकट; जोरदार.

खम(मम)स-वि, पाच ही संख्या. [ अर. खम्स्] खमसी

समसीन-9 मिसर देशांत बाहणारा उष्ण बारा. -सपनि. 225.

स्त्रमाज-स-पु. (संगीत) एक राग. ह्या रागास घडज, तीव ऋषभ, तीव गांधार, कोमल मध्यम, पंचम, तीव धैवत, कोमल निषाद हे स्वर लागतात आरोहांत ऋषभ वर्ज्य जाति षाडव-संपूर्ण, वादी गांधार व संवादी निषाद, गानसमय रात्रीचा दुसरा प्रहर. •धाट(राग)-पु. एक थाटाचे नांत्र. याचे पुढील सात स्वर असतात-शुद्ध षड्ज, शुद्ध ऋषभ, शुद्ध गांधार, शुद्ध मध्यम, शुद्ध पचम, शुद्ध धैवत, कोमल निपाद.

स्त्रमाट्रजे-उकि. गच्च ओहुन बांधणे. ( सामा. ) खमादुन असा प्रयोग येतो. ओढणे-बांधी-तापणे-खचणे-आवळणे-या कियापदांशीं योजतात. खमाद्रन धर्णे-घट अथवा जोराने धरणे. खमादन जेवणे-खाणे-सपादनः ओ येईपर्यंत जेवणे. क्षकावन, खचकावन, रगडन, सपादन पहा.

खमाट्या--वि. १ अडमठा: दांडगा: कचक्या. २ राकट: दणकटः धिष्पाडः धरिंगण. [ खमाटणें ]

खंगाल, खम्माल--वि. खंबीर पहा. १ बळकट; मजबूत; भक्तम (इमारत, पदार्थ). २ जंगी; अवजड; भक्तम; (ओझ, गट्टा).

खमाविशी-नी. (कर्ना, ) सरकारच्या प्रत्यक्ष नजरेखाली कसलेली जमीन. ॰ढार-पु. सरकारी जिमनीवर दंखरंख करणारा अधिकारी कमाविशी पहा. -विल्सन कोश.

स्वामीर--न. १ अंबवणः ताडी अथवा तसले फसफसणारे पदार्थ, ' रोटीत खमीर मिसळलेला असल्याने ती आठवडाभरहि टिकं शकते. ' २ किण्व, यीस्ट. ३ अंबवण किंवा सुरामंड तयार करणे: फुगवण. [ अर. खमीर ]

स्तर्मास--पु. एक प्रकारचा सद्रा; शर्ट; कुडतें. [पोर्तु

खय--१ स्त्री, गर्व; ताठा; अभिमान. ( कि॰ मोडणें, जिर-विणे. २ अडेलपणा: रग.

स्तय--न. ( खा. ) शेतांतील धान्याचे खळें. [ खळें ] स्प्रय--किवि. (कों. गो. कु.) कोठें ? [ सं. कः हि. कहाँ; गु क्याँ | •सर-(कु) कोठें ? •क्यान-सून-(कु.) कोठून ? खॅयणॅं - न. (गो.) खेळणें; खेळण्याची वस्तु. [खेळणे ] खयर-प. खराचे झाड. खर पहा.

खट्या--प्र.(व.) रिवाज; रीत; प्रधात. 'नवा खट्या पडला.' स्तर--पु. गाढव. 'खरी टेंको नेदी उडे। तानौनि फोडी नाकाडें। '-ना १३.७०५. 'बाइल म्हणे खर मरता तरी बरें।' -तुगा ८७३. [सं. फा.]

भाकाशांतील पांढरे, कापसासारखे ढग; पातळ पसरलेलें अभ्र. ४ आकाशांतील संध्याकाळचा रंग, आरक्त रंग ५ जमीन भाजण्या-करितां टाकलल्या टहाळांवरील जुनें गवत, पानें, काटक्या; शेण-कट ६० चा कचरा; राव. ६ मुख्य किंवा बारीक खडी. ७ विहिरींतून खणून काढलेली माती; गाळ इ०. ८ रस करतांना राखेत अथवा मातींत पडलेले सोन्या-रूप्याचे कण. ९ नदीच्या तळची वाळु: पाण्यांतील गाळ, घाण; (गो.) पाण्याचा तळ. १० ( नाविक ) माल भिजं नये म्हणून बांकांवर पसरलेली लांकहें. ११ ( सोनारी ) कोळशाची बारीक पुड: ही पाण्यांत घोदन तिचा थर मुशीच्या आंतुन देतात. १२ (कु. ) दंव. [सं. ]

खार--वि. १ तीव, तिखट; कडक; प्रखर; कढत ( सि=रें. ऊन, थंडी ). २ (कों. ) ज्याची पाणढाळ फारच उतरती आहे अस ( घर, वाडा वंगरे ). (कों.) उभट ( नांगर इ० ). ३ झोंब-गारें; बोंचणारें; कडक (भाषण, शब्द). 'खर दुर्वाक्य-शरशतें भेदित होतासि जेधवा मर्भ। ' -मोकर्ण ४९.९, ध जास्त ( वजन किंवा माप ). जसे-एका ठिकाणचा शेर दुस-या ठिकाणच्या शेरापेक्षां जास्त असतो. ५ दाट: घट (चिखल. लगदा इ० ), [सं.]

खरकर, खरकरवड-वडा-वाडा, खरकरवळ-खर-कटावळ--बीपु. १ ज्या जागीं जेवण झाले आहे त्या जागर्ने अवशिष्ट, उष्टी पाने, घाण इ०. खरकरें पहा. जिकडे तिकडे खरकटे पडलेले असर्णे. २ ( ल. ) ( खरकटवाडा ) तुंबलेल काम. [ खरकटें+बड, बळ, बाड ]

खरकरण-जित. १ ओवडधोवड लिहिण; कुत्र्या-मांज-राचे पाय लिहिणे; रेघोट्या ओढणे: घाईघाइने लिहिणे: भरकटन लिहिंग. २ घाईने चोळण, पुसण, झाडणे, सारवण, ३ रांगणे; खरडत जाणें. [सं खर+कट प्रत्यय]

खरकटण-अकि. १ खरकटेहोणे (अन्न, भांडी, इत इ०). २ ( न्यापक ) भरणे; लेपाटलें जाणें; गदळ होणें; लिडबिडीत होणें. 'काम क्रोधलोमें खरकटलें। '-इ १९.५. 'मी सारवण घालतें आहें; हीं बस्ने न उचलत्यास शेणाने खरकटतील. ' [खरकटें ] खरकटणे-अित. भुईत जाण; खजटणे.

खरकटा-वि. ( स्वच्छ व भस्वच्छ यांतील औपचारिक भेद दर्शविणारा शब्द. ) १ शिजविलेले, पकविलेले, किया शिजविल्या पक्रविल्या शिवाय, पाण्याशीं मिसळलेलें (तांदूळ, भाकरी, पीठ, दुधाशीं किंवा एखाचा फळाच्या रसाशीं मिसळले तरी ते खरकटें होत नाहीं). २ ज्याला असले खरकटें अन्न लागलें आहे, चिकटलें आहे, अथवा ज्याचा स्पर्श झाला आहे असे ( हात, स्वयं-खर--की. १ कचरा; घाण; अनेक प्रकारचा मळ. २ श्वेत पाकाची भांडी, जागा, पदार्थ, इ०). खरकटघा अन्नास सोबळपाने प्रदर्शतील पांढरा सांका; लववींतून पहणारे वीर्याचे कण. ३ शिवलें तर चालतें, ओवळपानें शिवल्यास तें विटाळतें. ( साधा- रणतः ब्राह्मणांत असा जास्त परिपाठ ). सोवळ्याओवळ्याचा ४ ठोकरः तोटाः गोता ( व्यापारीत ). ५ पिकांच वृक्कानः भेद न मानणाऱ्या ब्राह्मणेतरांमध्येहि शिजविलेल्या अन्नास खर- नासाडी. जस-पावसाचा-हिवाचा-उन्हाचा-उंदराचा खरका कटेंच म्हणतात.

भन्नाचा (भाकरी, भात इट चा ) कण, चाराचरा, भान्न हैं शिज- ( कि० येणें; बसणें; राहाणें; उड़णें ), ७ आकस्मिक व जबर विलेले अप पाण्यांत मिसळण्यापूर्वी तळलेले किंवा भाजलेल केंड्र, खाज, जसॅ-खरजेचा-देवीचा-गजकर्णाचा खरका (फ्रि॰ नसरुं पाहिज, त्याचप्रमाणे शिजवण्यापूर्वी ज्या अन्नांत पाणी, मीठ सुटणे ). ८ खाजविण्याचा जबर झटका, आवेग, लहर, ( कि० खरकरें काढ़न टाका मगदुसरा पैका देईन.' ४ अपूर्ण राहिलेली व मारणे; गोता देणें ( लवाडीनें हिशेबांत इ० ). त्रासदायक गोष्ट. काम. लोहा पहा. (बाप्र.) ० सांबद्धणे-खरकटें गोळा करण: खरकटे काढणे. खरकट्या हाताने कावळा न हाकर्ण-(कदाचित हाताचे खरकेंट कावळयाला मिळेल म्हणून) बाजुला कोसळणे: घसरणे: घसरत खाली पडणें. [ खरक ] परक्यास थोडी सदां मदत न करणें. (कंजूष माणसास ही म्हण लाबतात ).

[ सरकटा ]

खरकर्ण--भक्रि. १ खर असा आवाज होऊन घसर्णे, निसर्णे; घसरत जाणे: जोराने खालीं सरणे. जाणे. ' झाडांबह्रन त्याचा पाय खरकला. ' ' भी खरकत तिकडे गेलों, पडलों. ' २ ढुंगणाने सर (तोंड. चेडरा. माणस): एकदम दबणें; खालीं बसणें (सुज); विण्याचा झटका. (कि॰ लागणें; येणें ). [ध्व. खर] भिगें: धाबरणें: चरक्यें: धास्ती धरणें. 'चोर म्हणतांच राजश्री सरकले. ' [सर]

' गंगेचे पाणी खरकन उतरलें. '

खरकबाण, खरकबाण मेहेरबान-वि. (विनोदानें) अकिंचन;अत्यंत दरिद्री, कफक्रक. [ध्व. खरक+वाण=शकराचें लिंग] ओढलें जागें ( जहाज वाळ्वकन, फांग्रांसह झाड रस्त्यांबहन ); पहलेली स्थिति ( बरा झालेला गोवर, देवी इ० ची ). ( कि०

( पिकावर, धान्यावर ), ( कि ० बसणें: होणें ), ६ शंका: संशय: स्वरकार--न. (हि.) खरकरण अन्नाचा शेष: शिजिष्वलेल्या भीतीची अथवा द:खदायक शेकेची आकस्मिक कल्पना: घोर. **अथवा तुसतें पाणी मिसळलेल आहे असल्या अन्नाच्या अवशेषा- लावणें ). ९ खडाडत जाणें: मोट्या आवाजाने खडखडत** लाहि खरकरेंच म्हणतात. २ (वेशस्थांत हृद)न भाजलेलया पदार्थीचा पुढें जाणें (गाडा). १० (ल.) चलती; झपाटा: भरभर (व्यापार-स्वयंपाक, निरूप नसणारें अन्न. ३ (छ.) अपुरा व्यवहार, देवचेव धंखाची ). [खरकणे. ध्व. खर] (वाप्र.) ० हेणे-खरहपट्टी काढणें; ( पैशाची ): बिनहिशेबी धंदा. लडथड: भिजत घोंगडें. ' मागलें खडसावर्णें: जोराने धमकावर्णे: ताकीद देणें. ०मावर्णें-झोका

खरकाटण-जिक्त. खरकटण पहा.

खरकावणें - अफि. खरकन भावाज होऊन खाली अथवा

खरका विणे - उकि. १ चमका विण खडसा विणे: खरहपड़ी काढण: खमकावण. २ खरखर आवाज होईल असे ओढीत स्वरकटेल--वि. ज्याला खरकटे (शिजलेल अन्न, भात, नेण (ओढणे या कियापदाशीं जोडन अगर स्वतंत्रपणे योज-क्पीक, पीठ इ०) लागलेल आहे असे (कापड, भांडें, हात, इ०). तात ). ३ वक्लणें; पुढें ओढीत नेणें (एखादा जह व आवाज होणारा पदार्थ ). [ ध्व. खरक ]

खरकट्रण-अकि. खरकटा होणे; खरकट्रणं (-अकि.) पहा-खरखटणें-अकि. मलिन होणे: खरकटणे पहा.

खरखर-की. ? डोळे आले असतां होणारी वेदना. **क्त जांगे. प**सरत-वसरत जांगे: खरडगे. ३ झपाटपाने व मोठ्या ठणका: डोळवाचा एक रोग. 'त्याचे डोळवास खरखर लागली.' भावाजान बाहात जांगे (नदी, पर): पाटीमार्गे जांगे: कमी २ ( छ. ) पश्चात्ताप: पस्तावा: भन्ताप. ३ द:खदायक विचार: होणें: ओहोटीस लागणें ( समुद्र ); झटकन नाहींसे होणें (वाऱ्याने काळजी; बुदपुट. (कि॰ लागणें). ४ घशांत होणारा बरचर आयाज हम ); झड़में (मांस, शरीर); उतरमें; म्लान होमें; पड़में (कफ़ास्कें), (फ़ि॰ लागमें; सुदर्में), ५ कंड; खाज: खाज-

खरस्तर:-रां--किवि. १ घरघरा किंवा फरफरा ओढल्या जाणाऱ्या पदार्थीचा अगर माणसाचा होणारा आवाज करून. **खरकन-कर-दिशीं--**किवि. १ खर अशा आवाजानें युक्त. हो छन. ( कि॰ ओढणें; चालणें; जाणें ). २ घशांतील घरवर चटकन:एका क्षणांत. निमिषांत. 'औषधानें कळ खरकन राहिली.' आवाजानें, आवाज कहन. ( कि० वाजणें ). ३ कठिण: राक्ट: खरबरीत (स्पर्श). (कि. लागणें ). [ध्व. खर]

खरखर्णे-अफ्रि. खडखड असा भावाज होईल असे सारका-पु. १ कातडीची खडवडीत आणि फुटीर स्थिति खरखर आवाज करणे; खडाडणें; खरारणें किंवा वाजणें. २ वरवरणें ( थंडीच्या दिवसांत ); खरवरीतपणाः २ कोरडेपणा व खपल्या ( कफानें घसा ). ३ ठसठसँग; ठणकर्णे; दुखर्णे ( डोळे). [खरखर) खरखरमंडा-डा-प. १ मुसलमान जातींतील भिक्षेक-डठमें; येम). ३ दु:सकारक मानसिक स्थिति; दुसावलेल्या भावना; ऱ्यांचा एक वर्ग, व्यक्ति. हे लोकांनी भिक्षा यावी म्हणून भापत्या सनाका बसणारा धका (रागाच्या खबकावण्यानें). (कि॰ बसणें). छातीवर, हातावर, बोक्यावर, दंडावर जसस करून लोकांकवन आपसी कींव करवून घेऊन भिक्षा मिळवितात. 'मलंग भडंग कलंदर। खरखरमंडे । ' -दावि ४७४. २ भिक्षा मागतांना हिज-डपाबरोबरचा एक सोबती, मुंडा पहा. ६ (ल.) निष्कांचन, अनाय, कफलक माण्स.

सारखरा-पु. खरखर पहा. १ कसोटीचा खरखरीत दगड. **२ डोळ्यांचा ठणका. ३ तळमळ; चुटपुट;** घोर; काळजी; हरहर ( कि॰ फिटमें; जामें; फेडमें ). ' लागे स्महनि अनाहत विदुर-वचन मानसा खरखरा हो। '-मोशल्य ४.५३. 'परि कथि येईल वृद्ध मित्र हा मनामधे खरखरा।'-राला १०. ४ असंतोष, रुसवा; नाखुषी. ५ चडफड; तळमळ; तडफडरें। उसासणे ( रागावलेल्या, अथवा महत्त्वाकांक्षी माणसार्ने ). ( कि॰ येणे: लागणें; राहाणें ). ६ कंड्र; खाज; खाजेचा उमाळा. ( कि सुटणे होंगे; लागमें ). ७ घशांत दाटलेला कफ. ८ (क.) घरघर बाजणें. ( कि॰ होणें; बाजपें; लागणें ). ९ धास्ती: भीति: भका. (कि॰ बसर्णे). [ध्व. खरखर]

खरखराट-पु. खरखर असा अतिशय मोठा व कर्कश भाषाज; सदसदणें; सरसरणें; सळसळणे इ०. [सरसर]

खरखराविण-अिक. खरखरत, खढखडत जाण्यास लावण (खरखरणेंचे प्रयोजक)

खरखरीत-वि. खरबरीत; ओबडधोबड; वाळकेलें; गुष्क; राकट; मृदुता किंबा गुळगुळीतपणा ज्यास नाहीं असे ( लांकूड, दगड, वस इ० ). [ खरखर ]

खरखा—पु. अंगावरील पुरळ; अंगाला पुटणारी कंड खरका पहा.

**खरग**—न. (व.) शेतांत पिकामध्ये पडलेंले ठिगळ.

स्तरंगटण- उकि. १ ओबडधोबड रीतीने भरडणें, वाटणें (दोन दगडांमध्ये दाबून, कुटून). २ वचण; चिरडण (मिरी, मिरच्या ६०); भरडणे.

खरपूस भाजणे. - भिक्त. उन्हानें लाल होणें, सुजणें (डोळे, गाल, लोंड ६०). [ खर ]

**खार(गी)गोश-स-**प. ससा. 'तेथे खर्गीस निघाला. स्थाचे पाठीं कुत्रे लागलें '-ऐस्फुले २१. [फा.]

खरगोळ--- पु. एक वृक्ष.

सरच-णे, खरच वेच, खरची—सर्व पहा.

निष्णें.

सारवाणी-की. लहान व रचकर माशाची एक जात. स्तरिंख-न. (राजा.) आंत दाणा नसलेली भाताची लोंबी, लोंगर; पळिज; पोछ; बिन दाण्याचे कणीस.

शको. २. ४७

खरज--पु. १ (संगित ) नीच स्वर; घोगरा आवाज. २ खरज स्वर वाजविण्याजोगा विण्यास लावलेला घोर. खर्ज पहा. [सं. षष्ट्रज ]

स्वरजाई-- ली. खरजेची देवता. हिचा अंगारा लावला म्हणजे खह्नज जाते अशी समजूत आहे. [ खह्नज+आई ]

खरजुडा-ला-वि. खरजेने न्यामः ज्यास विशेष खहज असते असा (माणुस). [सं. खर्ज़]

खरज्ञय-कि. (गो.) खाजविणे. म्ह० (गो.) खरजुता एक ठय खरिपतां एकठय=खाज येते एके ठिकाणीं पण खाजवितो दुस=याच ठिकाणी. ( वडयाचे तेल वांग्यावर काढणे ).

खरजू-सी. (गो.) खाज. [सं. खर्जु]

खरट-पु. (प्रां.) १ वाळ्; खडी. २ खडा लागून होणारे क्षत ( माणसाच्या, जनावराच्या पायाला, तळव्याला ). करढ पहा. [ ध्व. खर+(व)ट प्रत्यय ? ]

खरटणा-अिक. बाढ खुंटणे. खुरटणे पहा.

खरटणे-अकि. खरडण पहा.

खरंटा--पु. खराटा पहा.

खरंटा—५. एक झुहुप.

खरदिवाळा-प. एक रणवाय. 'तेय वाजती शंख काहाळा। तुररिभां तोंडी खरिटवाळा। ' - शिशु १०२६.

खरड-की. १ घाई-घाईने लिहिलेला, कागद अथवा लेख. आकृती, खर्डा, भाराखडा. २ रेघोटचा; चिरखुड्या. ३ खरडपट्टी: पाणउतारा; निर्भत्सेना. ( कि॰ काढणे; निघणें ). ४ धात शुद्ध करतांना तिचे भोंवतीं जमणारी राख व माती (ही धातुपासन खरहन काढलेली असते म्हणून हा शब्द ); खरइन काढलेला भाग. ५ (गो.) टक्कल. ६ (गो.) केसांत सांचणारा मुळ. [सं. क्षरु; प्रा. खरड=लेपणें;ध्व. खर ?]सामाशब्द- •धाशा-वि. (उपहासायी) स्तर(रं)गणं-- जिन्न. चांगलें तळणं; खमंग होईपर्यंत तळणं: | सरासरी लेखन जाणणारा, परंतु त्यांतील मर्म न जाणणारा (कारकन). २ अनुशाल; विनकसबी (लेखक, न्हावी, सुतार). [खरडणें+घासणें] • निर्दा-ली. १ गिचमिड; वेडेंवांकडें लिखाण. लेखन, २ खर्डेघाशी, ०नीस-निशा-वि. वाईट लेखक. (खरड+ नवीस ). ० पट्टी-स्त्री. १ खरड पहा. कडाक्याची निर्भत्सेना; दरावणी; जोराची चापणी; बोडंती; भोसडपटी; दोष दिवा अपराध दाखवन रागाने झाडळेला ताशेरा. (कि॰ काढणे; **खरचटण-**अफ्रि. चोळवटणें; खरंगटणें; घासणें; कातडी निघणें ). २ तोटा, नुकसान सोसावयास लावणें. ( कि० काढणें; निघण ).

**खरड-9. १** खाणीत असंस्कृत स्थितीत सांपडणारें रत्न. २ ओबडघोबड खडा. खर्: पहा. ०वर्ड-वि. दगडाळ; नापीक ( अमीन ).

सरहर्णे— उक्ति. १ ओरखडणें; ओरबडणें; खरखरीतपणे शासणारा-वि. निव्वळ कारकृत. खरडघाशा पहा. सरहे चोळन काढणें: वासटणें, २ खुरपणें; उपटणें (गवत तण, इ० खुर वासणें-१ लिहिण्याचे कष्टदायक काम करणें. २ (निष्काळजी-प्याने ). ३ निष्काळजीपणाने, खरखरीतपणे ( खरखर वाजत ); पणाने ) लिहिणे; खरखणे; भरकटणे. हजामत करणे, भादरणे. ४ ओबडधोबड रीतीने, कसे तरी, कच्चे, बाईनें लिहिणें, टिपणें, टांचेंगे. 'जन्माच्या कमी कुठें कोटी काढणें; निघणें ). २ एक चर्मवाय; एक प्रकारची टिमकी. ३ आउनली ती प्रदां शिळी, पण तिच्या जिनावर चार पानें खर काण्याचा एक धागा; माडाच्या चुडतीचा बारीक दोरा; काथ-ढलीं. ' -नाकु ३.४५. ५ संक्षिप्त टांचण करणें; सारांश, मुद्दे वडी. ४ (कु.) पुत्राग (उंडी) झाडाचें कोंबळ किंवा सुक-लि**हन काढ**णें. ६ घसाफशीनें ओढणें, नांगरणें, दळणें इ० ७ लेलें फळ; उडी. ५ (कु.) बैलगाडीचा वेग थांबविण्यासाठीं चैंचर्णे; चुर्णे; ठेंचर्णे. खरंगटर्णे पहा. ८ खरड काढणे; पाणउतारा लावलेला चाकाच्या मागचा दांडा किंवा अडणा. ६ (कु.) करणें. ९ (ल.) समळ उच्छेद करणें; खरइन काढणें. 'शत्रस सोल्टेली पण न तासलेली सुपारी. ७ (क.) (भजनी मंडळ) तेथन खरइन काढला. ' -अकि. ( प्राणी ). ढुंगणावर सरकर्णे, मंदंग इ० वाद्यास लावलेली कणीक खरडण्याचे एक हत्यार. चालेंग: खरचटेंग: फरफटेंग: सरपटेंग [ खरड ]

खरहर्णे-अकि. खरटणें: भईत जाणें: वाढ खंटणें. 'हें झाड मईशीं खरहतें. '

खरडा-- प. १ खरइन काढलेले अन्न, खरकटें (स्वयंपा-काच्या भांडयांतून ). २ भरडलेल्या, भाजलेल्या, मिरीं, मेथ्या इ॰ कांचा चुरा. (क. ) तिखट (ओल्या मिरच्यांचें ). ३ चिताड कागद. ( गिचमिड लिहिकेला, ओळीस ओळ लागलेला ); डाग पहलेले लिखाण: अक्षर वळविण्याकरितां किंवा घटविण्याकरितां लिहिळेला बंद; खरडें. ४ भाराखडा; कञ्चे टांचण; कञ्चा मसुदा: रोजनिशी; टांचणवही; टिपणवही; चोपडी; व्यापारी, धंदेवाले लोक हिशेबाच्या दोन वह्या ठेवतात-(अ) कच्चा खरडा व (आ) पका खरडा. कच्च्या बह्नन पक्षा लिहितात. ५ ओबड-धोषड, खेंगडें मेगडें मोतीं; गोलबंद नसणारें मोतीं; हलक्या मोत्याचा दाणा; असल्या मोत्याचा खडबडीतपणा. ६ खर- क्षरण; प्रा. खरण] मुजाची एक जात. ७ देवी व गोंवर यांमुळे आलेली पोटांतील **फडकी**, उष्णता. ८ चित्ता; विख्या वाघ. 'होती कोंबडी ती ( मनुष्य, पशु इ० चे ). [ सं. क्षरण; प्रा. खरण ] खाली खरडवानें.' -मसाप १.१.२. ९ (को.) भाताच्या **छहान भरलेल्या ओंड्या,** साळीच्या लहान, भरदार कणसांचा श्री. (ना.) लाभदायक बोहणी. समुदाय. १० गुरांनी खरहून खावयाजोगे म्हणजे फक्त खरपतां येण्यासारखें भांखड गवत. ११ तुपांत तळकेलें (जायफळ, बडि शेप, मुरुडरोंग यांचें ) चूर्ण. हैं रेच बंद होण्याकरितां घेतात. १२ तुटबढा; कमीपणा; टंचाई (खरडावें लागेल इतकी). (कि॰ स्रागणें: पडणें ). 'पाण्याचा खरडा लागला अथवा पडला' =विहिरीचे पाणी इतके थोडे उरले आहे कीं, तें ( नरोटीनें ) खर-हरूँ पाहिजे. तसेंच धान्याला खरहा लागला.=पिकाचा तुटवहा पडला. १३ ( ना. ) पुठ्ठा; पुष्टीपत्र (कार्डबोर्ड). १४ (सोनारी) चांदीच्या प्रताच्या एका टोंकास दिव्यावर धरून रवा किंवा गोलाकार करतात ती काडी (ही धुड्याच्या कामी उपयोगी पढते ). [ खरड ] खरडेघादी-की. निव्वळ कारकृती. खरडे वाणीनि काउँत तरीं । ऐसे खरदळितुसें । ' - किछ १००३.

खरडी-छी. १ जोराची खरडपट्टी: निभर्त्सना (कि० खरडीनें कणीक घास. ' खिरडणें ]

खरडं--न. (कु.) ऊचे पोर; बारीक ऊ.

खरडें-खरडा अर्थ ३. ४ पहा.

खरडेवजा मोतीं. खरडवाचे मोतीं-न. इलके मोती. खरडा अर्थ ५ पहा.

खरह्या-वि. १ ओबडधोवड प्रकारे लिहिणारा, हजामत करणारा. २ निव्वळ खरहेघाशा, कारकुंडा, न्हावडा. -पु. चित्ता; खरड्या बाघ. खरडा अर्थ ८ पहा. [खरडणे ]

खरणी-की. घोडचास होणारा एक रोग, यांत घोडयाच्या दोन्हीं नाकपुड्यांतून वाफा निघतात दुर्गधी सुटते, नाकपुड्या ताणल्या जातात, घोडा पाणी पीत नाहीं व अगरीं कुश होतो. या रोगास धीणानरोध असेहिम्हणतात. -अश्वप २.१३७. सि.

खरणं-अफ्रि. १ लघवींतन खर जाणे. २ वीयस्खलन होणे

खरतड-वि. १ खडतर पहा. २ स्पष्ट; निर्भीड. •बोहणी-

खरतडणें-अकि. १ खडतरणें पहा. २ शरीरास लागणें. जखम होणें. [खरतर]

खरतर-वि. तीक्ष्णतर, 'अन्योन्यासि विदारिति ते खरतर-नरवर सिंह शावकसे । '-मोभीष्म ३.५१. [सं.] •शारवृष्टि-( काव्य ) बाणांची अतिशय जोराची वृष्टि, वर्षाव. [ सं. ]

खरतृडी-की. पांढरीं फुलें आणि खाण्याजोगीं मुळें अस-णारी एक वनस्पति. ही पावसाळचाच्या आरंभी महाबळेश्वराकडे आढळते.

खरदङ्खा-वि. (ना.) खडबडीत, [ख(] खरदळणें—सिक. खंडविखंड करणे; खंडळणे. 'तुमतें **खरनखर** - किवि. सरतेशेवटीं. अखरनखर पहा.

खरप-की, भांदधाच्या तळाची जळ; मस; काजळ. [सं. ] खर्परी=एक प्रकारचे काजळ: करपणें ]

स्तरप-पु. ( ना. ) शक्ते पाजळण्याचा एक दगड, निसणा. [सं. क्षर्; प्रा. खर]

खारप-सी. (राजा.) आंतड्यांतील तिडीक, वेदना.

स्तरपर-ड-न. १ खडपा; पर्वताचे मोठे खडक परंतु प्राय: जे भाजल्यासारखे दिसत असतात ते. २ मुख्य, दगड यांनी बनलेली जमीन; कातळवट जमीन. ३ डॉगरावरील सपाटी. ४ फोड ( कि॰ येणे; उठणें ). -वि. मुख्म व दगड यांनीं कठिण झालेली (जमीन). [खरपट]

तळाला भांडे आपटल्याने होणारा आवाज, त्यावहन ) अडच णीची, दु:बाची, हालाची ओरड, हाकाटी ( अवर्षणामुळे आणि त्यामुळे पीक न आल्यास उत्पन्न झालेल्बा दुष्काळामुळे, तसँच तळीं, विहिरी यांच्या कोरडेपणासुळे). २ दुष्काळ; अवर्षण. (कि॰ पडणे), 'एखादे सालीं खरपड पडले...म्हणजे तितक्यानेच त्यांची नुक्तानी होते. '-बाळ २.१२८. 'खरपड पडलें अति १ यथायोग्य पारिपत्य करणें; उट्टें काढणें. २ वेदम ठोकणें; दारुण । दोन पायल्यांची झाली धारण ।' [ सं. क्षर्+पत् ]

खरपड-डी-की. टोळांची एक जात; खरपुडा पहा. खरपडी-खरपुडी पहा.

स्तरपणं-अफि. खरइन, ओरखइन, जोराने काढणें; खर डणें; खरवडणें. [सं. क्षर्; प्रा. खर्]

खरंपर्णे-अित. (राजा) खरंप ( आंतडयाचा ) रोग होणें. खरपर-वि. खाष्ट्र: कडक. 'येथिल दैवत रे बह खरपरे कर्तृत्व खुणा अशा। ' - आमहाबळ ४४.

खरपवप—कि. (गो.) खाजविणे. [ खरपणे ]

खरपळी-पळी-की. खरपुडी; सालपट; थापटी ( वाळ हात, अंग इ०). लेला चिखल, गमरी इ० ची ).

खरपा---पु. बारीक सुत ओढण्याची पट्टी. --शर.

**खरपाडणें**—न. ( बे. मुतारी ) लांकुड तासण्याचा रंधा.

खरपी-की. १ भाजून दळलेल्या अगरबाटलेल्या धान्याचा एक पहार्थ. २ जळक्या भांडपाच्या बुडाची खरवड; मस. [सं सर्परी≕एक प्रकारचें काळें]

खरपुँचे, खोपूँचे-कि. (गो.) खरपणें; ओरपणें; ओर खडगें; खाजविणें.

देवी कुंभस्छलीं दिग्गजांचां।' –शिशु १००७. [सं. क्षरपुट]

खरपुडा-- पु. टोळांची एक बारीक जात. हे जिमनीवर व कोवळ्या पिकांवर पडतात.

खरप्(पो)डी-की. १ वेगळा झालेला, पुरलेला तुकडा ( झाड, भिंत, त्वचा इ० चा ); खपली ( जखमेची ); पोपडा; साल: जळक्या भाताचा भांडधास लागलेला लेप. २ बगळा: कर-कोचा. ३ खरपुडा पहा. ४ खरतुडी पहा.

खरपूस-वि. १ खमंग; पिंवळसर व पिंगट रंग चेईपर्यंत व खुसखुशीत, रुचकर होईपर्यंत भाजलेला, तळलेला (पदार्थ). २ (ल.) खडखडीत; स्पष्ट; खसखसीत; निर्भीड; दणदणीत (हुकूम); निश्चन केळेळें ( भाषण ) ठाम; खणखणीत ( हुकूम ). ३ कडक; खरमरीत (उपाय, योजना). 'व्रतं आचरे खरपुसें।'-का १६.९२. ४ चलाख; हुवार; ताहुसी (माणूस, स्वभाव). ५ खरपट-ड-न. १ (रिकाम्या विहिरीच्या बाजूला अथवा परिपक्ष ( मसलत, विचार ). ६ बोचणारा; श्लींबणारा; तीक्ष्ण. 'पावोनि तै स्पर्श । मलयानिळु खरपुसु । येणे माने पशु । कुर-वाळण । ' - ज्ञा १३.२८९. - किवि. फार; अतिशयितपण (जोर दण्यासाठीं योजतात ). उदा० •तापविण-लाल होईपर्यंत उक-ळग, कढत करण, तसंच. श्माजण,तळण, बोळण,सांगण इ०. ताकीद कर्णे-निक्षन सांगण: बजावण. ∘समाचार घेणे-बदहर्णे.

> खरपें-न. मातीचे ढेंकूळ, डिखळ. 'जे सात्विकाचेनि वडपें। गेलें आध्यात्मिक खरपें। '-ब्रा ६.४९०.

खरब-न. (व.) खडकाळ जमीन. खरबड पहा. ' गांवाला लागुनच खरब आहे. ' खराब पहा. [ अर. खराब् ]

खरंबटी--श्री. खरमाटी पहा.

खरबट्टर--वि. (व.) मन वळविण्यास कठिण. 'तो खरबठ्ठर माणूस सांपडला. ' [ खरतर, खडतर ]

खरबह्ड—वि. १ खडबडीत; चढउताराची (जमीन). २ कांहीं पदार्थ चिकटून, लिडबिह्न खडवडीत झालेलें (भांडें,

खरबडणें —अित. (अन्न, कणीक, भात इ० नीं ) गदळ होणे; बरबटणे. करवडणे पहा.

खरबडी(री)त,खरबडा, खरबुडीत—वि.ओबडधोबड; टखोरवाखोर; भसाड. **म्ह**० अळी ना बळीचा आणि खरबड्या डोईचा.

खरबा—को. (कु.) डोकींतील मेलेली त्वचा

खरबा-बी-पुनी. (कु.) गोडवा पाण्यांतील एक मासा. खरबुजी--मी. खरबुजाचा वेल. खरबुज पहा. -वि. खर-बुजाच्या आकाराची (तपिकरीची डबी, मणी, चुनाळें इ०). **खरपुर**---न. जनावराच्या पायाचा खुर. 'पुढिलें खरपुरें •चेहेरा-पु. देवीच्या वणांनी युक्त असा चेहरा; ओवडघोषड,

स्मर्बज्ञ---की, खरबजीचा बेल व त्याचें फळ. कलिंगडा- काढणें ). 'ह्याची स्यां भली खरवड काढली.' ३ ( ल. ) संप-ती केलीं ग्रक्सी अर्पण। '-शनि २८०. [फा.]

खरमंजरी-की. अघाडा: अपामार्ग झाड. [सं.]

खरमरा-च्या-वि. १ कठोर; खरबरीत; कठिण. २ प्रखर: रसारखीत. 'तेथ उन्हाळा आगी खरमरा।'-ज्ञा १६.३९५. इशारः खपाट्याः चलाखः खणखणीत. म्ह० 'राऊत असे खरमरा तर घोडा चाले तरतरां '

खरमरीत-वि. १ तीक्ष्ण; तिखट; झणझणीत; जलाल अकुशल कारागीर. (मिर्री); प्रखर (उन, आग). निर्भीड; झणझणीत; सडेतोड ( भाषण, टीका ): तडफदार: अचंचल ( उपाय, साधन ): स्पष्ट: खडखडीत ( बोलगारा माणुस ).

खरमसळी-जी. एक भाजी. खरसांबळी पहा. . **खरमस्त**—वि. १ पाणीदार: चलाख: तापट ( घोडा ). २ बमेंडखोर; गर्विष्ठ; हवेत उड्या मारणारा. [ फा. ]

खरमस्ती-सी. १ माज; मद; मस्ती; रग (घोडयाची). कस. [करवत] २ गर्ब; घमॅड; दिमाख; डौल. (कि॰ मोडणें; जिरविणें; पुरविणें), (गो.) समस्ती=अति इटः दांडगाई.

खरमा(म)टी--बी. एक झाड. हें उंच व बारीक असतें: ओमणाच्या उपयोगी पडतें.

खरमाल-- सी. (हेट. नाविक) शिडाची दोरी टांगून ठेव- क्षार+रस] ण्याची जागा.

प्रमाणें सोय केलेली असते.

स्वरचट-वि. खडवडीतः खरबरीत.

खरखड-- स्री. १ पदार्थ शिजत अगर आटत असतां तळाला कठिण झालेला भाणि भांडचांस चिकद्दन राहिलेला खरडा, जळ-कट भाग; (भाताचा, तुपाचा, दुधाचा); खरपुडी. 'भ्रतारासी साफसूफ करणे; उपसा काढणें ( विहीर, डबकें, गटार बाचा). करी झगडा। तया चाली खरवडी कोंडा। '-कथा ५.२४९. २ अधा रीतीने चिकट्न राहिलेला आणि खरहून निघण्याजोगा भात. समुळी—स्त्री. एक वेल; मेंढशिगी; ही मोठी व गांठाळ असून इ**ह** कामाला मरावें खरवडीला जपावें=१ कामाला चुकार पण पाने कड़निवाच्या पानासारखीं असतात. संगा पाठम हात कांबीच्या **बाण्याला असेरपर्यंत. किया २ लुप काम कहन शक्य तों काट- असुन साण्याच्या (भाजीच्या) उपयोगी असतात. हिच्या लांकडाचे** कसर करावी (उद्योगीपणा भाणि काटकसर असावी). २ मृदंग व तबक्रे करतात. धेंगेस खरहेंग म्हणतात, [सं. मेषश्यंगी] ल. ) बरडपट्टी: निर्भत्सेना: ताहोरा: बोडंती. (कि०. खरड़ी-की. गोडचा पाण्यांतील एक मासा.

प्रमाणे याचा वेल बाढतो, व त्याचे फळ बाटोळे. तांबुस रंगावर त्तीचा शेष; किद्धकमिङ्क; गढगंज जाऊन उरलेला अवशेष. ध असते. अया खरुबजाचा आंतीला भाग हिरवट असतो त्यास निकृष्टता दाखविण्यासाठी उपहासाने योजतात. उदा० 'मोठ-बेटा तरटी म्हणतात. फळाची भाजी, रायतें, कोशिबीर बगैरे करतात. शहाण्याची खरवड-गाणाराची खरवड. ' ५ ( निंदाव्यंजक ). ८ जाती आहेत व सामाशी. अकरमाशी. बारमाशी अर्क; गाळ; अतिशय खोडसाळ, त्रासदायक माणुस. 'तो सर्व असे काहीं प्रकार आहेत. 'तयापाशीं होतीं खरख़जें दोन। गांवाची खरवड आहे.' ६ (क.) नारळाची खव. खरड. [सं. खरवत: म. खरडणें: किंवा प्रा. खरड=हेपणें. लपेटणें ] घराची खरवड-खराब, पडकें; मोडके गैरसोयीचें घर. (अशा मोडक्या घरास तुच्छतेने म्हणतात). 'मेलं घर आहे कां घराची खरवड ! ' -फाटक नाटचळटा ३.

> खरवड-पु. (कु. गो. ) अति लहान मासा, मासळी. खरवड्या न्हावी-पु. वाईट हजामत करणारा हजाम:

खरघडणी---स्री. (कु. ) खरवड अर्थ १ पहा.

खरखडां --- न. जिने पदार्थ खरडन काढावयाचा ती वस्त (शिप, कल्या इ०). -जिक्रे. खरडून काढणे; घासणे; साफ करणे; निरपणें; खवणें (शिप, खवणी, नख इत्यादिकांनीं). [खरवड] खरवत-ती-न्त्री. एक खरखरीत पानांचे झाड.

खरवत-ती-की. (गो. कु.) ( युताराची ) करवत; अर-

खरविश्वाला—प. समद्रांतील शिगाळा माशाची एक जात.

खरबस. खरस-पुकी. १ जनावरानें कोंवळे ( ब्याल्या-नंतरचें ) दूध तापवृन त्यांत गुळ चालून तयार केलेले खाय. सिं.

खरवस, खरस-पु. तहानेपासून अथवा फार बोलण्यामुळे स्तरव(वा)ई-सी. (तांबर, सोनार) मांडयांना विशिष्ट तोंडाच्याकोंपऱ्या कोंपऱ्यांत जमणारा पांढरा फेंस; चिकटा. आकार देण्याचा किंवा भांडी ज्याच्यावर ठोकतात असा लांबट व्होंडी येथें-अतिहाय दमण, आंत होणे. 'विस्मरणाची खरस ब चौरस गज, पहार, याला टोकाशी बळण वेजन उभट ऐरणी- तोंडी।' -एस्टब ११.५५, ' भाजसाहेब यांचे तोंडास हाणा ! हाणा! हेंच करीत असतां खरस भाली. ' -भाग १५१. [ सं. क्षर-क्षार=रस ]

खर्विखर-वि. (प्रां.) चढउतार; उंचसखल. [सं.] स्वरियों - उक्ति. (कों.) खोल व भरपूर खोदण; पूर्ण

खर्शिग-शिगळ-गळ-गळी, खरसांबळी(ळे)खर-

खरशी-सी--सी. खरवस-खरस पहा. 'हातपाय जाहले गोळा, मुखां खरशी आलीसे। '-कथा ६.१५.५१.

खरस-- १ खरवस पहा. २ (गो.) धाप; दमा.

खारसांबळी-की. एक वेल: भावई: कोयते वाल.

खरसिंग-न, एका प्रकारचे शिगाचे वादा. ' खिनखिनिती तुररिआं। खरसिंगेसी। ' -शिद्य ५२४.

खरसंचें-अकि. (गो.) खरस येणें; दम लागणें.

बारळखोंचर--पु. १ छिद्र: खांच खळगा. २ (ल.) दोष. -बि. (कों.) खांचखळायाची; लहान लहान खळायांनी युक्त. [ खळी+खोंचर ]

सारळा-प. बोथट व जाड धारेचा विळा.

खरा-वि. १ सत्यः खोटे नव्हे असे. म्ह्र० खऱ्याला काय मरण आहे. २ अस्सल: अकृत्रिम: बनावट नसलेल: शुद्ध. ३ चांगरुं: हिणकस नसरेहें: बिन भेसळीचें (नाण, मौल्यवान वस्त ). ४ सच्चाः विश्वासः प्रामाणिकः निष्पापः लगाड नस लेला. ५ बरोबर; सरळ; दोरीसृत (तयार केलेला, बसलेला खांब, तुळई). 'दहा खांब खरे झाले तितक्यावर बहाले चढवा. ' ६ संपूर्ण; बरोबर; पुरेपूर; चालीस अनुसहन; वर्तावळ्यासह किंवा बाढीसह. जरें-पंचोतरी आणि सळईसह कडब्याची किंवा शॅकडघा-पाठीमार्गे १०, १५, २०, सहित आंग्यांची खरेदी. ७ ठाम; निश्चित; कायम ( करार इ० ). (कि० करणे ). ८ न्यूनतारहित; पुरेपूर ( वजन, परिमाण ). - क्रिवि. बरें तर! निदान एवढें तरी असं दे! निदानीं. 'तुंत्याला बोलाव तर खरा, तो येओ न येओ. ' सिं. खळु: ग्र. खर्ह ? ो

सारा-पु. १ एखाचा अम्लांत भिजत घालून तांबडा केलेला किंवा कुंक तयार करण्याकरितां सालपट काढलेला हळदीचा तुकडा,कुडं: गंधाचा रवा. जसे-हळकुंडाचा खरा, कुंकवाचा खरा, खडा. २ पुटकुळी; कातरा; उष्णतेमुळं तोंडांत येणारा फोड. ३ कोइती वगैरे शकांचे दांते प्रत्येकीं. ४ खडा. 'निश्चयाचा खरा । गांठीं बांध बीरा '- हा १४.१२८. [खडा. सं. खर. ध्व. खर ] (बाप्र.) •करून देणे-खरा व अस्सल आहे म्हणून सिद्ध करणे: [ध्व.] चांगकेपणा परवृत देणें. इह० खऱ्याखोरधामध्ये चार बोटे अंतर आहे.=डोळा व कान यांच्यासधील अंतर. सामाशब्द- गांवठी वैद्य •स्त्रूरा-स्त्रोरा-वि. निश्चरेंकह्न जो स्रोटा नव्हे तो; स्ररोखर बारा; अगर्दी वास्तविक; सत्य; न्याय्य; विश्वास; खरोखर पहा. •खोटा- वि. खरा आणि खोटा. खरारोकडा, खऱ्या- साधन. २ (खा.) विहिरीतून पाणी वर काढण्याची कप्पी. [ब्ब.] रोकडकाचा-वि. खरा आणि खात्रीचा: सबा आणि अस्सल: प्रांमाणिक आणि मोकळ्या मनाचा; खरा आणि बास्तविक जोडून अव. प्रयोग ). जर्से-खराणे दिवस=उष्णकाळचे दिवस. ( माणुस, बस्तु, बर्तन ).

खराई-- की. १ सत्यता; खरेपणा; बास्तविकता. प्रामाणिकपणाः इमानः नेकी. ३ शुद्धपणाः अस्सलपणाः ४ नीटनेटकेपणाः बरोबरपणाः दहस्तपणाः विरामई प्रत्ययो

खराई-- सी. वीर्योश; धातुरोगांत जाणारी वीर्याची खर. खर पहा. [सं. क्षर्. म. खर]

खराखर-रां- क्रिवि. ओढलेल्या, फरफटत नेलेल्या पदार्थापासन आवाज होऊन, आवाज कह्नन, खरखर पहा.

खरागर्जे-सिक. १ ऊन होणें. 'नातरी खर:गलेया पाये । डोळचांची दृष्टी जाये।' -ज्ञाप्र २१९, २ (क.) करपण.

खराच-चा-पु. (सांकेतिक) घरफोडीचे एक इत्यार. -ग्रजा.

खरांट, खराट—न. १ राडेरोडे, गाळसाळ; अवशिष्ट सामान, २ (कृ) टक्कल. खरड पहा. - वि. १ नापीक; अनुत्पा-दक; अफलद ( जमीन, प्रदेश ). २ पणिहीन; खरांटलेलें; बोडकें ( झाड, झुडुप ). ३ पडलेल्या इमारतीचे; गाळसाळ उरलेलें (सामान=विटकरीचे, कौलांचे, चन्याचे तकहे, राहेरोहे, माती इ०. इमारत बांधल्यावर उरलेले ). [खराटा ]

खरांटण-अकि. खराटा होणे: पाने झडणे, गळणे (झाडा-झडपांचीं).

खरा(रां)टा-पु. १ नारळी, पोफळी, तुर इ० च्या हिरांची अगर बांबच्या पात्यांची किंवा तुकड्यांची केलेली केरसणी, 'तुआं खांडेआं खरांटेनी। दानवप्रतापु करू फेडौनी।' -शिशु १५८. २ झिजलेली ( तुसता बुडखा राहिलेली ) हिरांची केरसुणी. ३ पाने गळलेले झाड: वठलेले झाड. ४ (ल.) दुष्काळ; पण अभावः तृदः तोदा. 'तैस आपणपे नाहीं दिहे। जयाते स्वस्रवाचे सदा खराँट।'-ज्ञा ५.११२. सि. क्षर: प्रा. खर+यष्टि? -भा.अ. १८३४ ] (वाप्र.) ० फिर्ली-अकि. सर्व नाश होणे; विध्वंस होणे. ' तेथे खराटा फिरला आहे.' ॰ फिर विज-नांगर फिरविणे: विध्वंस करणे: सत्यानाश करणे ( देश, प्राम, संपत्ति इ॰चा ).

खराड-पु. जोराने फाटणे, खरवडणे; कडाडणे; गडगडणे.

खराडा-पु. (कु.) गुरांची प्रसूतीपासून सुटका करणारा

खगडी---स्री. (व.) खार; चानी.

खराडी-की. १ (खा.) अंबाडीच्या वाखाचा दोर वळण्याचे खराणा—वि. (कों.) गरम; उष्ण (दिवस, महिना यांशीं (उन्हाळगांतील तीन महिन्यांच्या दिवसास म्हणतात. [सं. खर ] कातरलेली श्रीवर्धनी सुपारी. ' - ऐरापु प्र. २.३९. [अर. खगद= उभा; खडाव ?] कातकामाचे यंत्री

खराख-वि. १ नापीकः उध्वस्तः ओसाड (जमीन, प्रदेश) 'इकडे गुदस्तांच दंग्यामुळे खेडी खराब होती.' -खरे २.८५०. २ दुगुणी; विकृत; विघडलेला; वाईट (वस्तू, माणूस). [अर. खराब] •कर्षे -(रुपये-पैका-पेसा)=ब्यर्थ उधळ्के. •हाल-वि. दुर्दशा प्रस्तः विषन्न 'येथे आम्ही खराब-हाल आहों.'-जोरा ४.

खराबा-पु. १ नापीक, टाकाऊ जमीनीचा, शेताचा तुकडा. रेताड, ओसाड जमीन. २ ( नाविक ) उथळ पाण्याच्या सळाशी अमुलेला खडक: समदांतील खडक. हा गलबतांना नडतो. ३ नुक सान: तोटा. 'फार दिवस लक्ष्करास ताकीद केल्याने खराबा होईल.' -रा ६.५९१. ' मोंगलाचा खराबा करावयाचा तितका त्यांनी केला.' -सूर्यप्र १४६. ४ (कुलाबा) अलिबाग ताल क्यांत अष्टागर प्रांतांत गांवठाणास स्वतत्र जागा राखून ठेवण्यांत भालेली नसते. बागायतीच्या जागतच थोडी राहाण्यापुरती जागा बांधन खातेदार राहातो. या घराखालील जागेला खराबा म्हण तात. व ती जमीन महसुलांतून १९२८ पर्यंत वगळली गेली होती -के ४.१२.२८. [ अर. खराब फा. खराबा ]

खराबी—जी. नुकसानी; तोटा; हानि; दुर्दशा; हलाखी. ' तुमच्या लक्करची खराबी इराणीस कळली.' -पाब ३२. 'लुच्चे लोकांच्या नादी लागल्यास फार खराबी होईल, '-विक्षिप्त १. ७२. [फा.].

खरखरणे, खराड पहा. [ध्व ]

स्वरारा—पु. १ घोडयाला खाजविण्याचे, त्याचे अंग साफ करण्याचे एक साधन. २ घोडचाला करारा करणे, खाजविणे, मालिश करणें. [ध्व. खर; हिं. ] (वाप्र.) खरारा खाजवीत नगारा वाजवीत-कांहीं तरी करीत ( येतो, फिरतो ). गाढ-धाचा खरारा-मूर्खं माणूस. -िक्रवि. खडखडत; ओरखडतः खरारा वाजविण्याप्रमाणे आवाज करून. खराड, खरारणे पहा.

खराली-ळी, खराळ-चीपु. (कों.) लहान कोयती; गक्त कापण्याचा लहान विळा.

अशा खांब इ० स उंच करण्यासाठीं खालीं अगर वर जो लांकडाचा खरीददार होत नाहीं. ' -रा १२.१८२. तुरुडा देतात तो. 'ह्या खांबास चार आंगळ खराव दिला म्हणजे सर्वीबराबर येईल, ' २ ही खराव देण्याची किया. ३ ह्या खराव

खरावण--सिक. कातणे. 'एक तोळा खरादलेली अगर खराव वेतांच बाहालासही चार बोटे खराव आला. ' हिं. खडा=

खरावर्ण-अकि. कायम. स्थिर. निश्चित होणे: बाढणे: खरादी-पु. कातीव काम करणारा; अरकसी. [अर. फा. ] टिकण (वारा; उष्णता; पाऊस इ०). 'वारा खरावेल तेव्हां गल-बत चांगलें चालेल. ' खराविण पहा. [ खरा ]

> खरावणे - भिक्त, भारक, लाल होणें ( डोळे ). 'त्याचा डोळा खरावला आहे. ' [खर ]

> खराविणे-जिक्त. विसक्षं नये किंवा उलट खांऊं नये म्हणून एखादी गोष्ट पुनःपुन्हां समजावृत सांगणें; जोरानें, उसठशीत, मनावर ठसेलसे बोलण: खरमरीत ताकीद करणे; जोराने बजा-वणें; बारकाईनें व छानून विचारणें. [ खरा करणें ]

> खराखिणे-- उक्ति. (राजा.) चांगला साफ करणें; सपादन खोल करणें (पाण्याचा पाट, विहीर, तळ वगैरे). [ सं. क्षरु; म. खर ]

> खराळणे—अकि. (व.) गडगडणे; खरखरणे; आवाज करणे: वाजणे. खरारणे पहा. ' आभाळ खराळते. ' ' पोट खरा-ळते. '[ध्व.]

> खराळा--पु. १ (व. ना. ) खरारा. २ गाडी वगैरे बाह-नांचा दुह्न ऐकुं येणारा आवाज. [ खरारा ]

> खरिटी--सी. १ विकत घेण्याची किया. २ विकत घेतलेला माल. •झाप-प. झापांच्या विकीवरील सरकारी कर. खरीद

> खरिपी-फी-वि. १ खरीप पिकासंबंधीं. २ खरीप पीक येणारी ( कोंकणासारखी जमीन, प्रांत ), [खरीप]

खरी-सी. (कों.) कातळावर माती टाकून बनविलेली शेतजभीनः साधारण सपाट कातळावर. बाहेरील माती ६-१० स्वरार्णे—अकि खरखर आवाज करणे; जोरानें फाटणें; अंगळें जाड इतकी पसल्न कुडवाटा प्रमाणें तयार केलेल्या लहान ल्हान तुकड्यांचा समुदाय. ही भातजमीन असते. हिची दरसाल भाजावळ करावी लागते, किंवा कटी बंगरे खत घालावें लागतें. [खरीप]

खरां(रे)द-दी-सी. क्रय. खरिदी पहा. 'त्याला बाजा-रांतुन कांहीं जिन्नस खरेदी करावयाचे होते.' -कोरिक ९२. -वि. विकत घेतलेलें; भीत. [फा, खरीद] ॰फरोक्त-क्ती-पुली. ऋय-विकय: विकत घेण-विकणे. 'खरेदी-फरोक्तास समुद्रांत हिंडतात.' -वाडसमा २.६६. ' माल घेऊन यात्रेम येऊन खरीदी-फरोख्ती करणें.' -रा ७ १०६. ० खत. पन्न-न. विकेत्यापासन विकत घेणाराने मालकीहक्कासंबधीं लिहन घेतलेला कागद; विकत दिल्या-**खराय—पु. १ (क.)** खालीं आलेल्या, तोकडया पडलेल्या, बहलचा लेख. ०दार-वि. विकत घेणारा. 'परंतु त्या घरास कोणी

खरीवर्णे—उकि. खरेदी करणे: विकत घेणे.

खरीप-फ--प. १ कार्तिकांत तयार होणारें पीक; पहिलें देण्यामुळं बाढलेली (खांब ६० ची) उंची. ' खांबास चार आंगळे। पीक; पावसावरील पीक; गुजरायेंत याला चौमासी पीक म्हणतातः 'अश्विन मासी गारा पहल्या, खरीफ बुढालें. '-रा ३.१६४. २ खरीपाच्या हंगामांतील धान्य: पूर्वधान्य (मूग, मटकी, बाजरी इ०). [ अर. खरीफ ]

(कों.) ३ उथळ जमीन; सपाट जमीन. -स्त्री. पडित जमीनीची ( कि॰ काढणें; निघणें ). [ खरडणें ] लागवड. खरी पहा. [ खर ]

**खरुखरा--**अ. खरोखर. 'मनमुराद धन खरुखरा। ' -अमृत [ सं. खर+उष्ण ] 43.

खरूज--स्री. १ कंडू, खाज मुटण, इ० चा रोग; एक त्यचेचा रोग; ह्या रोगाचे किहे कातडीखाली अगदी लहानसा खळगा नुंबईकरांशी खर्कशा व मुखालिफत कहं लागले.' -ख ७.३५६५. करून राहतात. त्यांत मादी अंडी घालून तेथेच मरते. अंडी लव- ( अर. कर्वशा ] करच उबन नवे जीव तयार होतात. ही किया होतांना फार साज सुटते व खाजवून खाजवून तेथे लहान लहान फोड यतात, बांबुच्या सन्यांचे गोलाकृति पात्र. ते फुटले म्हणजे हे नवे जीव कातडीवर येतात. खरूज सांसर्गिक रोग आहे -प्राणी आणि आरोग्य ६१. खरजेवर औषध-आडु ळशाचीं कोंबळीं पानें ब हळद हीं तुळशीच्या रसांत अगर गोमुत्रांत ३१. [ध्व. खरखर. फा. खार्खार=अस्वास्थ्य] बाइन तो छेप तीन चार दिवस बावा. -योर २.३६९. २ (ल.) द्वार. [सं. खर्जु ] कांडळून-खाजवृन खरूज काढणे-करण; शत्रस जागे करणे.

स्वरूस--पु. कुणबी स्नियांच्या डोकींतील एक चांदीचा राखडीसारखा दागिना.

सारुस--पु. खावस ( कोंबळचा, नन्या दुधाचा ); चीक. [**ख**रस ]

स्तरे--पुभव. १ उडणतेमुळें जिभेवर येणारे कांटे, पुरळ खरापहा. 'खरे पडसा आणि खोकला। या नाव आध्यात्मिक। -दा ३.६.३३. २ कोयती किंवा खराळी हिचे दांते.

स्तरे--ज्जा. ( कु. हेट ) गप्प रहा.

स्तरं--वि. (व.) दाट; घट्ट. -विवि ५९.३-४.

स्तरेंच-किवि. खरोखर; अर्थात; बरोबर. ' अरेरे ? खरेंच, तिकडे जायला मी विसरलों. '[ खरा ]

खरेचा-वि. खरोखरचा; खरा; वास्तविक. ह्याच्या उल्ट ब्रद्धपद्भा. [खरा]

खरोखर-री-रें, खरूखर--किवि. निश्चितपण ; निःसंशय बस्ततः : निखालसः खात्रीने.

स्तरोखरा-वि. ( खरा याच्या अर्थाला जोर येण्यासाठीं द्वि. ) भगदीं खरा; न्याय्य; भाधारभूत. खराखुरा पहा.

खरोटा--पु. (कातवाडी) एक खवल्या मासा.

खरोड-- ली. खरवड पहा.

खरोडा-पु. १ पोटांत पडलेली भाग ( उपास, ताप यां-**सारीप**--न. १ राडेरोडे, गोटे इ० भर घालण्यासाठी वाप पासुन ). ( कि० पडणें ). २ ( खरवडण्याची जरूरी भासते अशी रतात तें; खडी, लहान दगड वगैरे. २ पडलेल्या इमारतीचे स्थिति ) दुष्काळ; खडखडाट; खरड; संपुष्टांत येणें. 'दाण्याला-लहान सहान दगड, विदा, कौलें, माती इ० सामान; विहीर, कोठाराला-पाण्याला-विहिरीला खरोडा लागला. ' ३ खरवड **सङ्डा**, यांतून खणून काढलेला वरच्यासारखा माल, डबर ( भांडीं, इ० कांची ). ५ खरचटून, घांसन निवालेली कातुडी.

खरोध्य-वि. १ अतिशय उष्ण. २ जहाल; तीत्र, तीक्ष्ण

खरोस-पु. खरवस ( दुधाचा ) पहा.

खकराा-9. तंटा; कलह; गर्गशा. 'तुळाजी आंग्रे हमेश

खर्क(र्ख)णां-पु. (गो) धुपाऱ्या गोळा करण्याचे पात्र;

खर्खर-रा-न्नीपु. १ खुरखुर; खत; हुरहुर; उत्कंठा; खर-खरा पहा. २ मनांतील शंका. 'खर्खर खुखर खुटले।' -दा १४.४.

खर्खरीत-व. (गो.) खडबडीत; खरखरीत पहा.

खरी-न . तरवार ; खड्ग पहा. 'पाणिप्रहण ब्राह्मणांसी । खरी-**आपल्यावर संकट अथवा** अनथे ओढवून घेणें; भांडण उपस्थित लग्न क्षत्रियांसीं।'—एरस्व ४.४३. ' शांती खंगे हाती। काळासी ते नागवती। '-तुमा २४१८, [सं. खड्ग]

स्तर्च-पु. १ व्यय;वॅच;उपभोग;विनियोग. विनियोग केल्या-मुळे संपण्याची किया. 'या लगास हजार रुपयांचा खर्च झाला. ' दाहा समयांचा मंडपांत लावल्यामुळे खर्च झाला, परंतु आणखी दोन असाव्या. ' २ उपयोगी लावलेला, व्यय केलेला पैका, सामुप्री, सामान. ३ (कायदा ) दान्याला लागलेली रकम; पदरमोड. ४ (।हरोब) दुस=याकडे रोख अगर अन्य रूपाने गेलेली रक्कम. जमेच्या उल्ट बाजु; जावक रक्कम. ५ (ल.) लढाईत पडणे; मृत्य येणें. ' चार पुरुष खर्च झाले. ' –रा ३.५१७. [अर. खर्च्; फा. खर्च ] (वाप्र ) खर्चास शेंडी फुटणें-ठरविलेल्या अंदाजाबाहेर खर्चाची रक्स जागे; खर्च वाढगे. खर्ची पाडणे-घालणे-खर्च शालेला शक्षविणे. 'बिलें मुदतशीर कहन त्याचा खर्च पाइन रक्कम आदा करणे.' -ऐरापुविवि २३९. खर्चीपाडणें-(कोणेकास) तो आप-गास पाढ़िजे ती गोष्ट बोले असे करणे. मह ॰ खर्चणाराचे खर्चतें भाणि कोठाबळचाचे पोट दुखतें=आपण स्वतः औदार्य दाखवा-वयाचें नाहीं तें नाहीं आणि दुसरा कोणीं औदार्थ दाखवीत असला तर त्याच्या आड यावयाचे. सामाशब्द- ०पट्टी-सी. १ सर कारी कामगारांचा किंवा मोठ्या लोकांचा गांवांत मुकाम असतां

व्यांचा खर्च भागविण्यासाठीं बसविलेला कर. २ गोसावी लोकांची टोळी आली असतां त्यांचा किंवा एखादी नैमलिक गोष्ट घडली खरज पहा. 'खर्जास मागें ध्वनि एक सारी।' -अवस्थिन २३४. असतां ती भागविण्यासाठीं बसविलली वर्गणी. • बुद्धीत-पु ज्याचा [सं. घडुज; ध्व. खर ] मोबदला मिळत नाहीं असा. उदा ० -भो जनखर्च. 'लग्नांत बडीतखर्च तुसता एक हजार रुपये आला. ' वैचा-पु. १ एकंदर खर्चास बाळा-वि. खर्जुडा. सामान्यपणे संज्ञा; खर्च वगेरे. २ मालाची मूळ किंमत व त्यावर इतर झालेला खर्च. [फा. खर्च+देच] • शिल्लुफ-स्री. खर्चल्यानंतर [सं.] स्वर्जरासच-न. खजूर ३२० तोळे घेऊन १०२४ तोळे राहिलेली बाकी; हातांत शिल्लक.

खर्चक, खर्चीक--वि. १ उदार; सढळपण खर्च करण्याचा ज्याचा स्वभाव तो; दाता. २ फाजील खर्च करण्याचा ज्याचा स्वभाव असाः उधळ्या. [ फा. खर्ची ]

खर्चणे-अफ्रि. १ खरचणे: वेचणे: व्यय करणे: सरविणे: घाल-विण. २ पैसा देणें; खर्च होई असे करणें. ३ उपयोगी लावणे चालविंग ( बुद्धि, शहाणपणा ). ४ हरण करणे; घेणे. ' मुच्छित करि भीमा ते इतरांचे तो पळे असं खरचिता। ' -मोकर्ण ४५.४.

खर्चा-पु. (ना.) वाटखर्च. खर्ची पहा.

खर्चाटी-डी-की. (गो.) लहान खर्ची.

खर्चाळ -- नि. १ (नवीन) ज्यांत अतिशय खर्च होतो अशी. 'सक्कर धरणासारख्या खर्चाळ योजना ...' –टिळक हायस्कृल मासिक, जानेवारी १९३०. २ खर्चिक: खर्च करण्याचा ज्याचा स्वभाव भाहे.

खर्ची-की. १ योजकेल्या कामासाठी घेतळेला भागाऊ पैका; बाटखर्न. ' गंगु हैबती म्हणे स्वार पीटावा । ल्याहा कागद खर्ची बढावा ॥' -प्रला १४०. २ खर्चण्यासाठी लागणारा पैसा. 'ही दर मुकामीं खर्ची धाडी शिवाला।'-ऐपो ४३३. **६ कामगारांना आगाऊ दिल्ली रक्कम ( ॲडव्हान्स या इंग्रजी** शब्दाला प्रतिशब्द ). ४ वेश्येस संभोगाकरितां वावयांच द्रव्य. ५ पोटगी; उपजीविकेसार्टी रक्कम, तस्तुद. -वि. १ रोजच्या उप थोगी किंवा चाल कार्यापुरता उपयोगी; सामान्य; खासगी; खांड=तुकडा] साधारण. स्ताशांच्या उलट. 'सासे व खर्ची मुदपाकाकरितां खुली.' -स्वारीनियम (बडांदें ) ७४. ' खर्ची पार्ने. ' २ खर्च-लेला, लढाईत पढलेला. ३ सर्चाने पिळून निषालेला; खर्चाच्या अडचर्णीत सांपडलेला. 'मी ह्या कामांत खर्ची पडलों. '-मोल. [फा.] •पड्रेंग-लर्च होणे. •पाड्रेंगे-खर्च करण्यास. धावयास स्रावणै: खर्चीत शक्णे.

खर्ची--ली. (ना.) चोप; मार.

खर्ची-की. (गो. इ.) एक मासळीची जात. हा मासा रेतींत फिरणारा, हिंडणारा, चवदार, सफेत रंगाचा असन याचे तेल घायावर वापरतात.

खर्ज-प. (संगीत) गायनांतील एका सप्तकाचे-सराचे नांव-

खर्जु-खोरजु--पु. (गो.) खरूज; कंइ. [ सं. खर्जु ] सर्जु-

खर्ज़र-पु.. खजुरीचे झाड व तिचे फळ. खजर पहा. पाण्यांत शिजवून गाळावा. नंतर धूपाने सुवासिक केलेल्या धागरींत भरून त्यांत योग्य प्रमाणांत शेरणी व धायटीचीं फुलें घालन घागरीचे तोंड बंद करून ती १४ दिवस जिमनोंत पुरून ठेवावी, म्हणजे आसव तयार होतें. हें क्षय, सुज, पंहरोग कावीळ, पांच प्रकारचा संप्रहणी, गुल्म यांचा नाश करतें. -योर

खर्जरी—क्री. खजरी; खर्जर. [सं.]

खर्डी-प. १ कच्चे टिपण: मसदा, खरडा पहा, 'या प्रयाचा खर्डी मंडालेच्या तुरुंगांत प्रथम लिहन काढला. ' -गीर ८६. २ कार्डबोर्ड; पुद्रा. • चा खर्डी – वि ( ना. ) लांबलचक्र.

खड्ढेल-की. (गो.) टक्क पडलेली की. [ खरड ] खर्ण, खर्न-न. (गो. ) ईश्वरी कोप. [सं. क्षरण]

खपर-पु. १ मातीचा परळ. २ खापर; माठाच्या खालचा भागः भिक्षापात्र किंवा शेगडीप्रमाणे उपयोगी परणारे खापर. खापर पहा. [सं.] ० साज-न. एक क्रश्रिम धात. [सं.]

खर्पा, खर्बा बांगडा, खुर्बी-पु. एक ल्हान मासा. खब्रेज—न. खरवृज पहा. [फा. खब्रेस ]

खर्मधर्म-न. व्यंग; वर्म; दोष; चुक; दुष्कृत्य; विग; काळवेरें. (सामा. अव. प्रयोग) खर्मेंबरें. (कि॰ काढणें; सांगणें; उच्चारणें; बोलणें ), 'तुला लोकांचीं खर्मेंकर्में काढाव-यास कोणी सांगितलें ? ' [सं. कमेवमें ]

खऱ्याचे खांड-न. खोटे बोलणारा मनुष्य. बिरा+

खच--वि. १ खुजा; बुटका; ठेंगणा. ३ (ल.) अगर्दी बालक; अडाणी; अजाण. 'खर्व भी दास. की सर्व चितालया। ' -आसेत ३१. -वि. एक हजार कोटी; दहा अब्ज संख्या. [सं.]

खर्च-वि. घोडयाचा एक प्रकारचा रंग; खिसमिससारखा रंग. -अश्वप १.३०.

खर्चेट -- न. बाजार भरत असलेलें गांव. 'खेट. सर्वेट. यामीं, पुरीं। भिक्षा करावी यथाप्राप्त। '-एमा २३.४९७. [सं.] खर्वड---न. (गो.) खरवडून काढलेला, तासून काडलेला भाग; स्वरवहण्यास योग्य असा भाग; स्ववळ. ' नुस्त्याचे एक खर्वड पासून मेळूंना. ' [ सारवडणें ]

खाल-- पु. १ चूणे करण्याने धात्म किंवा दगडाचे पात्र. 'चूर्ण करील तुम्हाला धर्म बता भंगवश हा खल हो।'-मोभीष्म दंगा; बंडाळी. ३ मनाचा क्षोम; उद्वेग. [ध्व. हि. ] १.२१. २ ( खान. ) सोनाराची पाणी ठेवण्याची दगडी, कुंडी. खलांत चुंग करगें, कुटण. (कि॰ करगें). 'चौसब्ट दिवस भडकों, क्षुब्य होगें. [खलवल] पिपळीचा खल करावा, तेव्हां चौंसटी पिपळी होती. ' ४ (ल.) चर्चा; घोटगी (कि॰ करणें). -वाक्यवृत्ति ५२८१. [सं. वयाच्या वेळीं खळयावर घालावयाचे जेवण, या जेवणांत कोंबडीं, खह्न ]

खल-वि. दृष्ट; दुर्जन; नीच; पापी; हलका. [सं.] खळ--पु. धान्य मळण्याचे खळे. [सं. ] खलक—वि. (गो.) १ प्रस्थ. ३ लचांड.

खल(ळ)क-वि. १ फितुरी; कारस्थानी. ' कित्येक खलक उगवावें। राजकारणांमधे ॥ ' -दा १९.९.१८. 'खळकं समजों जास्ती (=शिक्षा) केल्यावेगळ सोडणार नाहीं.' -रा ८.२५. २ नीच जातीचा; गैरमातबर, 'गोरगरीव खलक चीजवस्त घेऊन सोइन दिले.'-मराचिथोशा ७२. [अर. खल्क. तुल० सं. खलएव खलकः ]

जातील. ' -रा ८.२२. २ (गो.) झुंड; थवा. [ अर. खल्क= खलाटी लहान आहे. ' लोक, छष्टि ] ०दुनिया-स्री. सारें जग; विश्व; तमाम जग. [ अर. खलक+फा. दुनिया ]

खलकत जमले आज. '[ अर. खिलकत्=लोक, जग ]

खलखंडा-- पु. कुटुंब, अनुयायी, जमीनी, घरें, गुरें वंगरे; आश्रित; मालमत्ता; ( सामा. ) ससाराचा मोठा खटला. [ फा. ] तांडेल सोइन इतर नोकर; जहाजावरला मजूर. २ तोफखान्यांत **खलखं रा**—५. खेलखाना पहा.

हि. खलखलाना

खलखला—वि. त्रासलेला; चिडलेला. [ध्व. ]

सळो का पळो कलन सोडणें; त्रासविणें.

खलखाना—पु. खेलखाना पहा.

खळणं -- कि. १ खलात घालून मळणे, चूर्ण करणे, बारीक करणें; घोटणे. २ ( ल. ) विचाराचा विषय मनांत घोळून घोळून खेळते दोन देार. ' –रा ३.३२८. २ जिच्यांत *अमीर*उमरा<mark>वांस</mark> हरू करणे. [ खल ]

'बाडचांत सुभ्यांची अलवत, '-ऐपो २३१. 'दोन घडीपावतों म्हणजे पाठवून देखं. '-रा ५.३८. [अर. खरीता] स्रान्यत केली ' -पदमव ७४. [अर. खल्बत्=गुप्तता, एकांत] •साना-प्र. एकांताची खोली; घुसळखाना.

**खलबता-सा-पु.** खल आणि बत्ता; घोळणे, उखळी **आणि दस्ता. [ सल+वत्ता;** का. कलवत्ते ]

शको. २. ४८

खलबल-जी. १ खळबळ; गलबल; आरडाओरड. २

खलखलणे—अित. १ आरडाओरड, दंगा करणे. २ मन

खलयज्ञ-न (शेतक-यांचा विनोदी शब्द) धान्य मळा-बकरीं इ० मारतात. [सं. खल; म. खळे+यह]

खलल-खन्नेल पहा.

खळची-वि. खलकेलें; खलून तयार केलेलें; खलांत घोट-लेलें ( औषध इ॰ ). [ सं. खह्न ]

खलदा-प. १ खंड; अंतर. ' भामची दोस्ती भागि इते-हाद पूर्वीपासून जो आहे त्यांत खलश न यावा. '-रा ५.३०. २ संशय; किल्मिश. [फा. खलिश्]

खळा—अ. (बे. ) कोण १

खळाटी-ठी-की. १ गांवाखाली असलेली शतजमीन. खल(ळ)क--- प. १ लोक. 'उदमी खळक कुल बारदंशाकडे भातजमीन; शिवार. २ खालाठी; सखल जमीन. 'मुरुवची

खला-मला-- पु. खरीमेत्री; स्नेह. -जोरा ११९. [अर.] खळाळी-की. (इ. नाविक) १ समुद्रांतील उथळ पाण्याच्या आपटल्यामुळे होणारा आबाज; पाण्याची ओढ. [ ध्व. ]

खळाशी-सी-प. १ नावाडी; नाखवा; गलबताबरील तोफा ओढण्यासाठीं ठेवलेला नोकर; गोलंदाज. 'तीन हजार खलखलणं --अफि. चडफडणं; तडफडणं; चिडणं. [ध्व.; खलाशी संग राव पगार खाई। ' -ऐपो ४६४. [अर. बलासी]

खळास - वि. १ सरलेला; खर्वल्याने नाहींसा झालेला: वेंचलेला; खतम. २ शेवटास गेलेला; संपरेला; पूर्ण झालेला; खलखला विर्णे—उकि. खोडचा ६० करून त्रास देगें; समाप्त. ३ मुक्त; सुटलेंटें; मोकळें झालेंटें. 'बहुत खुरक्क आले कीं जबर्दस्ताच्या चुगालांपासून गरिबाचें बतन खलास आहें. ' -रा २०.४९. [अर. खलास्≔मोकळे]

खलिता, खरिता-पु. १ थेली; ल्हान पिश्वी. 'सासर पाठिवलेली पत्रे बंद करतात ती रेशमी पिशवी. 'दामाजीपेताने खळबत, खरुवत--नन्नी. एकांत; ग्रुप्त मसलत; कारस्थान; रसद पाठविली । खिलतीं ओतिली अर्जदास्त । '३ पत्र; राजपत्र; दुस-याशीं एकांतीं केलेला विचार; वेत; डाव. (कि॰ करणें ). आज्ञापत्र. 'ऑ मुकदम्याविषयीं पाशीं पत्रे खरिता तयार आला

> खिलपत-की. खिलाफत; खिलफाचें काम व हुद्दा. [ भर. खिलाफत् ]

> खिलिपा-फा--पु १ मुहम्मद पैगंबराच्या गादीबर बेणारा धार्मिक, राजकीय भाणि सर्वाधिकार असलेला (विद्येषतः) ब्रुजी

पंथाचा मुसलमान राजा; मुसलमान धर्मगुरु. २ वस्ताद: तालीम मास्तर. ३ वाजंत्रयांचा मुख्य. ४ (ल.) (हि.) आचारी, शिपी लुले पाडणारी वातविकृति -योर १.७६२. (स.) इ० [ अर. खलीफ ]

खली-ल्ली--स्ती. देप; पेंड. [सं. खल; हिं. खली] खलीकडे-- म. (बे.) कोठें ? 'तो बैल खलीकडे गेलाया.' [सं. का]

केलेला: खळलेला. [सं. स्खलित]

खलीन-प. लगाम. 'आस्तिक शपथ अहीचें कीं हरिचें असेंहि म्हणण्याचा प्रघात आहे. [सं.] भावरी बल खलीन। '-मोविराट १.६९.

**खलेटहा**— थ. ( बे. ) कुठला ?

खलेती-की.पत्राची पिशवी.खलिता पहा, 'दामाजीपंताच्या नांवें अर्जदास्त । लिहून खलेती मुद्रा केली । '-तुगा ४४३६ 'खलेती लहान देखोनि नयना। संशय मना वाटतसे।' -भवि 80.939.

खलेल-जी. ( खलल ). १ खंड, २ प्रतिरोध; ध्यत्ययः अडथळा; हरकत. 'तुम्ही मुताबीक होऊन अंमलास खलेल कराल तरी न करणे. ' -रा ८.१८०. ३ दांडगर्भ्ड; उद्धंट, उनाड, बर्तणुक; खलेल माणसाची बागणुक. ४ स्वैरता; हृटीपणा; अडेल-पणा ( मूल, चाकर, घोडा यांचा ). ५ तुसडेपणा; खाष्ट्रपणाः द्राष्ट्रपणा. -वि. १ दांडगा; उमेट; उहाम; भांडखोर. २ खाष्ट: ब्राष्ट; तुसडा; दोष काढणारा; निंदा करणारा; ३ हटी; दुराप्रही; भटीचा; स्वैर; खळखळ करणारा (मूल, चाकर); अडणारा (घोडा) ' खलेल घोडे उडती टणाटण।' -ऐपो २२३. [ अर. खलल ]

खलेली-की. खलेल पहा.

खलेले-म. ( वे. ) कोणीकडे ?

खलीर, खलुरिका-बी. रणांगण; बुद्धभूमि. ' अनंगा-चिमां सलौरी। '-शिशु ५५४. [सं. सल=स्थान]

स्त्रव्यत-स्त्रवत पहा.

खब्ल (उद्र)--- न. ( नृत्य ) चवडवावर उमे राहृन श्वास रोधृन पोटास भकाळी पाडणें (रोग, भूक लागलेली बंगरे दार्खावतांना)। [सं. खह्र=खळगा]

खरूलक--वि. १ निष्कांचन; दरिदी. ' हल्लक झाले खरलक माल मवाशानें सुगडे। ' -पला ४.३७. २ कृश; रोड; हडकुळा. [दे. प्रा. सह≔रिकॉम; तुल० अर. खलास; कफहक १]

खब्ला 🖚 वि. क्षीण; खप्पड; सुरकुतलेली ( मुद्रा, चेहरा ). 'कांग पाठि लागसी हरी तुला खल्लद म्हणत । '-पारिभी ३०. खल्लाळ-प. १ पाण्याचा खळखळाट. २ खळखळणारा प्रवाह: लाट. 'मिळती काष्ट्रें लोटतां पूर। भावके दूर होती भारकाळी । ' -तमा ७१३, -नामा प्र. ५५९. [ध्य. सळाळ ] वास लाममे. [सवंट ]

खल्ली-की. पाय, पिंढ-या, मांडपा व हाताचा सांधा यांना

डोई. -वि. टकल्याः टक्क पडलेलाः डोईस केस नसलला. ' खल्बाट चंडिकरणे अति तप्त झाला। ' -वामन स्फूट (नवनीत) पु. १३६. म्ह ॰ खल्बांटो निधनः क्रचित्=टक्कल असलेला मनुष्य क्रचित् खलीत--वि. खंडित; थांबलेला; थांबविलेला; तहकूव निर्धन असतो, प्रायः श्रीनंत असतो. कोर्टे कोर्टे गमतीने ' खल्बाटो निर्धनः खचित । ' (=टकल्या हा खचित दरिद्री असतो)

> **खबखब-**-की. १ अळू, पुरण इ० पदार्थ खाल्लवाने तोंडास र्विवा र्रजमेला पुरणारी खाज किवा बुरचूर; खाजण्याची विकृति. २ ( ल. ) भुकेमुळे पोटांत तोडणे. ३ पश्चातापाची बोचणी लागणे. ४ तीव इच्छा, बासना (विशेषतः स्रताची), 'इंद्रियाची स्वव-खब सतत बाढत्या प्रमाणावर असल्यामुर्के... कथीं हितम होत नाहीं. ' -गीर १०५. ५ लोभ: हावरटपणा, ६ मस्ती: सरसरी: खुमखुमी (वादविवादाची, लढण्याची). 'बंडखोरावर सुड उगिव-ण्याला ...त्याचे हात खबखब करीत होते. '७ उत्कंठा: उत्सुकता: चेतना; उद्घोधन; जागृति (सामग्री, सन्निधान इ० कारणांमुळे होणारी). 'तो गाऊँ लागतांच याला खबखब पुरली.' ८ ( विस्त-वाची ) धगधग [ सं. क्षु-क्षव, क्षिव=धंकन, बाहेर टाकने ? ]

> खबखबण-अकि १धगधगीत, धडाइन, पेटमें (विस्तव). २ चेत्रणः; उद्घीपित होर्णेः; उनमाद यर्णेः; उतावीळ, अधीर होर्णे ( विषयवासना, लोभ, स्पर्धा यांनीं ). ३ इच्छा करणें; आशाळ भूतपण बाट पाहाणे; छंद घेगे; लुजुपण. ४ मनांत जळणे; **डांचणे;** भाग होणे. -सिक. १ खाज सटगे: खबखब कर्णे: डांचत असणे. २ (गो.) स्फूर्ती येंग. मह० खाई त्यास खबखबे. [ खबखब ]

> ख(ख/बचट-ड--वि. १ खवट; खाजरा; खबरा; कांहींसे खनखन आणणारें; दुर्भधयुक्त; नासकें. २ ( ल. ) तुसहा; एकांह्या; ३इ; कुत्सित; नष्ट ( माणुस, भाषण इ० ). खबट पहा.

> ख(खं)धर-वि. १ उप्र वासाचा, रुचीचा; घुरट; पोटांत जातांना घसा जाळणारा, तोडणारा (तेलकट, तळलला पदार्थ): २ नासका; कुजका (नारळ इ०). ३ कहु: मनास बोंचणारी, झोंब-णारी (भाषा, मनुष्य ). [ सं. क्षप्. प्रा. खब; तुल० का. कनुटु=दुर्गेष (तेल ६० चा.)] •स्वा ४५-न. ( ल.) तुसडा, द्राष्ट्र, कुअकट, श्रद मनाचा मनुष्य.

खंबटाण—की. खंबर, उपर बास, घाण. [ खंबर+शण ] ख(खं)चटेल-वि. खवटाण; वासट, घुरट. खबट पहा. खबट्चे,खबटेबप-- कि. (गो. ) तळलेले पदार्थ बाईट होणे.

खबाइस--- ली. १ चिडविंग: वेडावर्ग: खिजविंग: खोडगा करणें. ( कि. करणें ). २ एखायाच्या पश्च त त्याची केलेली निंदा. स्ववड्यां--वि खन्डव करणाराः चिडविणाराः गांजणाराः त्रास देणारा; खिजविणारा; खोडकर.

खबडा-9 १ डोक्यांतील फोड (खरजेसारखा); डोक्यांत होणारी खरूज: चाई: उंदरी रोग. (अव. प्रयोग)खरज़बलें, नासकें होकें. क्षफ, रक्त व कृमि यांचे प्रकोपामुळे, डोक्यांत एक प्रकारचे सुक्ष्म व्रण होतात, त्यांना बारीक अर्शी पुष्कळ छिद्रे असतात, त्यांपासन लस बाहते त्यांना खबडे म्हणतात. -योर २.४२८. 🤏 गुरांच्या अंगावरील सहज, कथलीचा खवत्या. 🧸 खवडे नाहौंसे करण्याकरितां गुरांच्या विशिष्ट अवयवाक्स (द्वंगणावर किंवा गाला बर ) दिलेला डाग; डागर्गे. [सं. क्षम् प्रा. खव ? ] (बाप्र. ) •उड्डण-उड्डविण-खवडा करणे अर्थ २ पहा. •करणे-करून टाकर्ग-१ नासर्गे; विघडविंगे; भंगविंगे; निष्पळ करून दाक्रणे. फजीती करणे, टर उडविंग, अपमान करणे; खरड कारणे • जिर चिर्णे-ताठा उतरविंगः रग मोडणे.

**खवंडाळणें** — उक्रि. १ उठविण: क्षोभविण: चेतविण: स्तिजव में. २ फाजील खोड्या. चेष्टा करणे; टवाळी करणे. ३ भांडण काढरें: चिडविणे. [ खबदळणे ]

( कि॰ करों ). २ त्रास; चीड; क्षोभ. ३ दोष; बिंग; कुरापत. (कि० काउणे).

खवण-न. १ आकाश. २ पडसाद; प्रतिशब्द. [स्र-भाणी] ख्याणें -- उकि. (कों.) खरवडणे; खवणे; कीस काढणे; पोखरों (नारळ, खरकुत्र) [खवणें ]

खखणाले---न. वंद्धः उत्वंठा. -शर.

ख्यणा-9. १ (जैन) नम्र, दिगंबर जैनयति. ' एक्झीं तरी खबोग्यांच्या गावीं। पाटा उवें काय करावीं। '- हा ४.२२. २ पिशाच, भूत. 'खविणयाच्या अंगा। जेंगे केला वळघा। तो न करि तांचि उगा। वरीं होता। ' -अमृ ६.५९. [सं. क्षपग; पा. सवण]

ख्या - पु. नारळ ६० खवण्याचे साधन. याची बैठक स्रांकडी असून टोंकास दांते पाडलेली एक लोखंडी चकती असते. खबला. -वि. तीक्ष्ण; ( माणुस )घाण्या; द्राष्ट; बोचणारा ( माणुस, भाषण ). [ सं. क्षु-क्षव; प्रा. खव; क्षवण-खवण ]

खबणी-की. १ खरवडों. २ खरवडण्याचे साधन. खबणा TET.

ख्यणी--श्री. एक झाड.

खयर्गे—अफ्रि. १ ( नारळांतील खोबरें, गीर ) खरवडणे: पोखरणें. २ तोंड किंवा जीभ खबखवणें, चुम्चुरणें, मिरमिरणें ( कळूं, सुरण इ० पदार्थीभुळें ). [ सं. क्षवण; प्रा. सवण]

खबंद. खबंदल-न. १ वण; क्षत; मुख्यत्वे खाजविण्या-पासन झालेल क्षत. 'धका खबंदासी लागतसे।' -तुगा २९६४. २ फोडाची सपली; खरपुडी. ३ खनडा; खांडुक.

खचड्य-सी. १ त्रास: काळजी: श्रम: चिता. २ दगदग: खरपर; उपदन्याप. १ घांवपळ; गडबड; धामधूम. ४ खबडव पहा. [ खबखब+दवदब ]

खबहस्रों -- अित. (कीं.) सहन न होणे; आचणे; खबखवणे पहा.

खबदवर्णे-अित. गडवड, खटपट करणे; त्रास घेणे [खब-

ख्ववदच्या--- वि. उलाढाल्याः गडवड करणाराः; लहानसहान कामें श्रपाट्याने उरकणारा; खटपट्या. [ खनदन ]

खबदळ--पु. १ (गो.) रवंदळ; गलगा; खबदव भर्थ ३ पहा. २ (गो.) उलथापालय.

खबदळण, खबंदळण -- अित. १ (समुद्र, बारा, ६०), हरळने: क्षरूप होणे; गढळ करणे (द्रव पदार्थ). 'ती जमीन समुद्रासारखी खबंदळून दोन्ही बाजूनी ज्वलित कुंडांत पाणी पडे. ' -बाको १५२. २ हिंदळणें; हिसके बसणें; हादरणें ( गार्डीत बस-खवंडाळी—की. १ खिजवणी; चेतवणी; उठावणी; खोडी. रेक्स माणूस). १ (ल.) खिजविणें; चेतविणें; राग आणणें; धुन्ध कर्णे. -अफि. १ रागावणे; खवळणे. 'समुद्र खबंदळला आहे.' पोटांत ढबळणें; डांचणं; डवचणं; कालवणं [ खबळणें+ढवळणें; खदळणे: सं. क्षव+दलम ? ]

-खबदोळ--वि. (गो.) गढळ.

खबना-वि. खबणा पहा.

खबरुया--वि. (हि.) चवीन खाणारा; खाण्याचा शोकी; चोखपळ. 'शिरापुरीचे सदा खबच्ये।' -ऐपो २६६. १ पोट-बाबु. खादाड. [सं. खाद; म. खाणे. हिं. खाव]

संवरट, खंबरा-वि. योडासा तिखट व खवखव करणारा ( अळुं, सुरण ); खाजरा. [ खवणें ]

खबल-छ--न. १ शिताफळावरील नक्षीसारखा आकार, वरील खडबडीत भाग. २ ( माशाच्या, सापाच्या अंगावरील ) खरखरीत प्रुप्रभागः कदच. ३ खपली; खदंद (क्षतावरील). 'बाहेरी श्रतांची पांचही खबलें । नेणताचि पडिलीं।'—ज्ञा ८.६२. ४ कापसासाररूया अन्नाचा बेगळा तुकडा; लहान अन्ने. [दे. प्रा. खहा,≖साल, कातकें ]

ख्यला-9. १ खत्रणी (नारळ खरवडण्याची). १ सापाच्या अंगावरील ठिपका, स्वण, पापुदा, बुट्टी; कवची. ३ खवले पाड-व्याचे इत्यार ( मातीच्या सापावर ). ४ ठोका; घाव; डाग. ५ खबंद; संकी. खब्छ पहा.

सावला--प. ( ना. ) दहीं इ० स्निग्ध पदार्थाचा गोळा कवडी.

खबला-ळा--पु. (क) खबले असलेला हपेरी रंगाचा एक दाटली। '-प्रला १८६. [प्रा. दे. खबय=स्कंघ] मासा, हा तीस इंच लांबीचा असतो. [सं. प्रा. खबछ ]

खब(हा) ही-- पुनी. १ खवणी (नारळाची). २ मासे धरण्याचे एक प्रकारचे जाळे.

खबले(ळवा) मांजर-मार्जार--पन. एक रानटी जनावर. रानमांजर. हैं मंग्या खाते. याच्या अंगावर खबले असतात, हे लोकांच्या बुद्धी ऐकोन त्याचे निदर्शन जे खबारी जाली. '-रा डोंगरांत बिळांत राहातें. हें शेपटानें माणसासिंह मार्स शकतें.

खवंस-स-वि. (गो.) निरुपयोगी; हलकें; कमी प्रतीचें खब=नाश करणें ो

डाण पहा. ' मिरच्यांची खबसान सुटली.'

खबसेला-वि. १ (व.) घाणेरडा: अञ्चित, 'इतका दिबस वर आला तरी तुं खबसेलाच! स्नान कर!' २ बुभुक्षित; थोर घराण्यांतील मनुष्य. हा बहुधा मालकाच्या विश्वासांतला खबरेल पहा.

क्षेणाचा पोपडा. -की. (कू.) नारळ खबल्यानंतर करवंटीस चिकट- खबासनिशस्त यांनी जोडगोळी मारली. ' -वाड कैफि २३. लेला पातळ पावडा, कातळी. खडल पहा.

खबळ-सी. (प्रां.) जमीनींत किंवा मितींत पडलेली खोल पहा. भेग: तडा; चरा. [सं. खल=खळगा]

खबळें - अति. संतापाने मार्थे फिरणें; चवताळणें; खबद-ळणे. 'पुच्छछेरें महिसा चापच्छेरेंकरूनि बहु खबळे।'-मोभीष्म रागीट; द्राष्ट; ३ ( ल. ) दुष्ट, माथेफिरू, द्वाड, खुनशी, दीर्घद्वेची ६.५४. 'जैसा महाकाळु खबळला।' - ज्ञा १.१४८. २ हालचाल करणें: उठणें ( पित्त ); डवचणें. 🤰 चेतना येणें: संवेदना होणें: जार्गे होणें (इंद्रिय). [ प्रा. दे. खंदलिअ=ऋद्व; तुल० का. कवळे= क्षुब्भता; भोंबऱ्याप्रमाणे फिरणे ]

खवळनी-सी. (व.) उत्तेजन. [खबळण ]

खबळा-पु. (कों.) माड, सुपारी, ताड इत्यादिकांस जेथून झांप, सांबळ्या, इत्यादि फुटतात ती जागा; घेंडा.

खबळी--सी. (कों.) एक प्रकारचा मासा. खबला पहा. खबळी-की. लहान खपली; सालपट; कवंदी. खबल पहा. खबळवा-वि. खबळ असलेला.

खाया-- प्र. दूध आटवून तयार केलेला घट पदार्थ; मावा; नारळाच्या दुधाचाहि सवा होतो. [?]

ख्या-पु. (गंगथडी) इद्दीपणाची ल्रहर; दुराप्रह. (क्रि॰ बेणें ). [खवणें ]

खबा, खबार-रा-9न्य १ खांबाचा व हाताचा साधा. २ खांदा. 'पहारे पहा उभी कंचुकी फाटली। पाठ खवे छातीमध्य

खवाजखरी-की. (व.) खाजकहरी पहा.

खबार-वि. (व.) दरिद्री; निष्कांचन. 'रांडेच्या पार्यी खबार झाला. ' [फा. खब्बार=दीन ]

खवारी-- स्री. अप्रतिष्ठा; अवकृपा; अवक्का. ' मनस्वी ८.१२८. [फा. ख्वारी=नीचपणा; दु:ख ]

खबाशी-सा--नीप. हत्तीवरील अंबारी किंवा होदा खंबसर्णे, खबस्त्रचे--कि. (कु. गो.) मर्गे. [सं. क्षपु: प्रा. याचे मागील मानकरी, खिजमतगार बसण्याची जागा: खबास-खाना. 'बँसोनि गुरुआझे खवासित।' -दावि ३६२. 'आपा-**खबस्नान--की. (व.) नाकां**तील वळवळ; ठसका. खब- वळवंतराव खबाशित चौरी मिजाजित वारीत ।' –ऐपो २००. अर. खवासी ]

खवभ्य-पु. १ उमराव: मानकरी: राजासन्निध असणारा खबसवलेला. 'किती दिवसांचा खबसेला होता कोणास कळे!' किंवा आवडता असे. २ हुज-या; सेवक; खिजमतगार; नोकर. ३ गुलाम; बंदा नोकर. [ अर. खशास्स ; तुल० तुर्की, शिवुय= खबळ--न.(क.गो.) १ माशाच्या अंगावरील कवच; खवला. सरकारी संदेश नेणारा. ( यावरून ) इं. शोस ] श्वाना-खवाशी २ (गो.) फोडावरीळ खपली. (गो.) ३ सारवेलेच्या जमीनीवरील पहा. [फा.] ॰ निचास्त-वि. खगासख न्यांत बसलेला. 'तेल्हां

खबाळ-न. (कृ.) माशाच्या अंगावरील खदला. खदल-ळ

खंबिरडा-वि. खंबरट-खबरा पहा.

खर्चीस-प. १ ससलमानाचे भत. पिशाच्च. २ (ल.) माणूस. [ अर. खबीस=रूष्ट; वि । च ]

ख(खं)बूट-खोवरें--खबट-खावरें पहा.

**खबैय्या-या-**-खबय्या पहा.

खर्चे-वि. (नंदभाषा )कमी किमतीचे; हलकें; स्वस्त. 'हें लगाँड कांहीं खाँव पडलें आहे काय?'

खद्याफद्या-बद्या-मद्या-वि. १ डौलदार, सुवाच्य नन्हे असे ( अक्षर ); अन्यवस्थित; फरकटत धसफस लिहिलेंह, केलेले. २ असे वाईट अक्षर ज्यावर आहे असा (कागद, पुस्तक, पदार्थ ). -िक्रवि. अञ्यवस्थितपणे; गिचमिड; कसें तरी. [ध्व. खस∽फस; प्रा. दे. खसफस≕िखसकणें ]

खर्गी-खरी पहा.

खाष्ट्र, खांपु-न. (गो.) एक प्रकारचें झाड व त्याचें फळ, याच्या तैलास खेष्टल तेल म्हणतात, हें खरजेवर फार गुणकारी असर्ते.

खाष्ट्र-वि. १ खाष्ट; द्राष्ट; कुरकृन्या; खडबडचा; सदां **सहसावणारा. २ वाईट:** प्रासदायक: जिकिरीचा ( खचरट, खड • ण्याचा ). ( चुकीन खडखडाटबहुल ) भभाव: तोटा: दष्काळ. तर या शब्दांच्या अनेक अर्थीप्रमाणे सढळवणं योजतात, जास्त अर्थासाठीं ते शब्द पहा ). ३ वाईट; खट; खडतर ( नशीब, देव ). ४ वेबंद; गैरशिस्त; स्वैर ( वर्तणुक, वर्तन ). [कष्ट, शठ?]

खस--पु. १ बाळा. एक प्रकारचे सुगंबी गवत. याच्या मुळांचे उन्हाळयासाठी पडदे करतात, अत्तर काढतात. २ एक प्रकारचे अलर; वाळपाचे अलर. [ अर. खस्सु; फा. खस् ]

खस-प. १ ढीग; रास; डोंगर ( पडलेली पार्ने, धुरळा, केर-कचरा ६० चा ). २ ( ल. ) वैपुल्य; रेलचेल; लयलट, विपु-लता. [स्वच]

खस-कन-कर-दिनीं-दिशीं-- किवि. खस असा आवाज होईल अशा रीतीने; धसमुसळेपणानें. (कि॰ ओढणें; खेंचणें: तोडणं; धरणं ). [ध्व. ]

खसक(का)विण-खसकावन-खसकून-कचकाविण-कचकावन पहा.

खसका-पु. भावाज होणारा प्रहार; धबका. कचका पहा. [ध्व. खस्]

खसखर्गा(सी)त-वि. १ खडखडीत; स्पष्ट; निखालसः भीडभाड न धरतां केलेली; खरपूस; साफ; धडधडीत ( सुचना, कहोर, ब्राष्ट्र, उप ); कदर, ०काढराँ-भोगर्ण-सांसर्ण-त्रास, ताकीद, भाषण). २ निश्चित; ठाम; धडाडीचें; उत्सादपूर्वक कष्ट सोसणें, काढणें (तुसडपा माणसाचा) [ अर. खस्लत] ( वर्तन, उपाय ). ३ धोपटमार्गी; सरळ व्यवहारी; खडखडीत बोलगारा ( माणुस ). ४ खरखरीत; भरड; खडवडीत; मर्ऊ विसविशीत नव्हे असा (कागद, वस्त्र ). -िक्रवि. (गो. ) जोराने ( घासण ६० ); खसाखसां. [ ध्व. ]

खसखस-- बी. अफूच बीं. हें मोहरीपेक्षां बारीक असतें खसखस बादून अंगास लावतात. हींत मादकपणा नसून उलट चव न्यूशि २.९. दार असते. हिचे तेल काढतात. पेंड गोड व पौष्टिक असते. [ मै.: भर. खराखरा; फा. खस्खस; का. कसकसे ] • मांडा-पु. (वे.) तिक भाव ) विकिष्ट आवाजानें; खसखसां. ( उ० गवत कापणें ६० खसखम वर लावून तयार केलेला मांडा, अनरमा. -र्शाचे चा आवाज होजन) **झाड-**न. अफूचें झाड. -হা।चें फूल-न. अफूच्या झाडाचें फूल. -शांचे बीड-न. अफ़ुच्या माडाचे बीड.

रीतीनें ( किंवा खरखरीत गवत कापणें, लिहिणें इ० ). 'खसखस काढणें. खसाटलें तेव्हां आला वाटेवर. ' दोन बंद लिहुन टाकले. ' खसखस पिकणे ( खस्खस. अशा भावाजाने) मोठ्याने व पुष्कळ इंसणे; चेनीत असतांना रंगेलपरें हंसर्जे. [ध्व ]

खसखसणे -- अफि. खसखस भावाज करणे (साप, जना-बर ६० नीं). [ध्य]

खसखसार-पु. मोटवाने खसखस आवाज ( गवत काप-'त्याचे जवळ रुपयांचा खनखताट आहे. ' [ खतखत ]

खसखसावन, खसखस्रन-किवि. १ जोराने आवळ्न. २ कचकावून पहा. ( कि॰ धासणे, चोळणे, धुणे, भाजणे इ० ) चपलतेनें; झट्टिशीं; जलदी. ४ किया पुष्कळ वेळ चालली असतां योजतात. (कि॰ चावणे; लिहिणें). [खसखस ]

खस्य ज- उक्ति. खच्ये पहा. [ हि. खसना ]

खसर्गे-अकि. खोकणे. [हिं खास]

खसपुद्दा-वि. १ घाणेरडा; नेभळा; गचाळ ( माणूस ). २ वाईट; भिकार; घाणेरडा ( जिन्नस ). [ खस+पुदडा. अशिष्ट प्रयोग ]

खसबस-सां-किनि. विशिष्ट भावाजाने (उदा० कुज-बुजर्णे, गवतांत सळसळ्णे, अंधारांत चाचपड्णे अशा बेळीं होणाऱ्या आवाजाप्रमाणे ).

खसबसाट-पु. सामान्य कुजबूज; सळसळ; खसखस; फसफस. [ध्व.]

खसरा—पु. (व.) जमावंदीचा कागद. ' खसरा सरका-रांत आहे. '

खस(सा)लत—स्री. प्रकृति; तबियत; स्वमाव ( विशेषत:

खस(सा)लती-व. खाष्ट्र, कठिण, कटोर स्वभावाचा, प्रकृतीचा. [ भर. खस्लीत ]

खसबस-सां-किति. कठोरपण: तिटकाऱ्याने: चरशीने (बोलर्जे). [ध्व.]

खसाई--श्री. शीग; कबाब, एक मांसाचा खाटा पदार्थ.

खसाखस(सां), खसासां—िकिवि. (खसाखसचा भात्य-

खसाटर्जे—उकि. १ दांडगेप्ग आवाज होईल असे काप्णे. खचाटम पहा. २ (व.) फरफटत नेम, ओढम. 'खसाटत नेले ' **खसखस-सां**—िकिवि. खसखम असा शब्द होईल अशा ३ खरचटगें. 'खांचावर जरा खसाटलें इतकेंच. '४ (व.) खर**ड** 

खसार—वि. (व.) टिसुळ.

खसासित-वि. कटोर; खाष्ट; स्पष्ट. खसखसीत पहा.' ऐसे स्बाह्य खसासित। जयाचें गा।' – ज्ञा १६ २४४.

खसी-की. १ खब्बी करण्याची किया, २ तोडण्याची किया; तोड. -वि. १ खच्ची केलेले. २ तोडलेले. [अर. खसी]

खासु-- पु. त्रास. 'फुन खासुन घरे.'- शिशु ६६६. सि. कास=रोगः दे. प्रा. खद्र ]

खसूचित्व-न. अडाणीपणा; मूर्खपणा; अज्ञत्व. 'कांही पुस्तकें चाळावी लागतात, की खसुचित्व प्रगट करून तब्बेत लागेल ( इ. ) झेनिय, अधःस्वस्तिक याच्या उलट. [ सं. स्न+स्वतिक ] स्त्री लेखणी चार्लवण्याबद्दल वाग्दवीच्या दरवाराचा आम्हास एखादा चांद मिळाला आहे '-नि ८८७. [सं.]

खसूस-वि. निश्चित; खचित; विशेष निखालस; निःसंशय. १३७. [ अर. खसुस=विशेष ]

खसुसीयत-वि. स्नेहपूर्ण; स्नेहांकित (एक मायना, पदवी). 'खसुभीयत-दस्तगाह लक्ष्मण आप्याजी' -रा १२.११२ [ अर. खुसुसीयत्=मंत्री ]

खस्त-वि. १ कत्तल केलेचें; नाश केलेलें; तुकडे केलेलें. धूळधाण कंलेलें; जमीनदोस्त. 'वीरां खस्त करीतसें।' -एरुस्व ९.४०. ' लता मुष्टिचाते पती राक्षसाचा । बळे खस्त केला मुखा अस्तु वाचा।' -मुरामा ४.३१. २ (ल.) भमः; नाउमेदः; गोंध ळलेला. 'तो आपले ठिकाणी मह्नन खस्त झाला.' 'अवसान स्त. ' ३ जमीनदोस्त; नष्ट; खराब. 'तुम्ही भाम्ही मिळुन इंग्रजास खस्त करोन टाकुं -पया १९८. (मरून खस्त होणे-लढाई इ० त महन केरकच=याप्रमाण होगे; मातीला मिळणे. 'मह्न खस्त होईन परंतु दास होणार नाहीं. '-सुर्धेप्र १८६. -न. १ घाण; दार चिखल ( गटार, नाला यामधील ); रेंदा; रिस. स्खल् ] गाळ. २ तुस्सान; ताटा; खराबी ( कि॰ खाणे ). [ फा. खस्त= जबमी; रोगी |

खस्त--- श्री. त्रासः कर. खस्ता पद्या.

**खस्तवेस्त, खस्तावस्त**—वि. ओढातापीचे: बाष्कळ. 'अनुमानाचें खन्तवेन्त । बोर्लोचि नये।' -दा १९.२.४. [ सस्त द्वि. भरताव्यस्त ]

खस्ता-- बी. १ काळजी; चिंता. २ श्रम; त्रास खवडव: उपद्ब्याप (मुले, दुख मेकरी यांचा). (कि॰ काढणें: खाणें; भोगणें सोसणे ). 'त्याला तिच्या फार खस्ता खाव्या लागत' - चद्र ८. [फा. खस्त≔जस्तमी, रोगी; सं. कष्ट ∤ ]

खस्ताप्रां---स्री. पुरीचा एक प्रकार. -गृशि २.३७.

**ख स्तां**—वि. खस्त असलेली, चिखली, ग**रळ**, गाळ मांठ लेली, सारी, जिच्यावर समुद्राच्या लाटा मधून-मधून यंक्रन भापटतात किंवा जिच्यावर गांवांतील घाण, मळ, टाकतात. भथवा जिच्यावर पावसाने बाण वाहून येते ती जमीन [ खस्त ]

खस्थपदार्थ-- प. आकाशांतील वस्तु, पदार्थ, तेजस्वी गोल ६० [सं. सा+स्थ+पदार्थ |

रसस्यस्तिक-न, आकाशांतील भापल्या डोकीवरचा बिंदुः क्षितिज्ञावरची लंब किंवा उभी रेषा आकाशाच्या दृश्य गोला-र्घाला ज्या बिदंत छेदिते त्याला खस्बस्तिक म्हणतात. -सूर्य १६.

खहर--- प. (गणित ) ज्याचा छेर शुन्य आहे असा अपु-र्णोक; अनंत संख्या. (सं. ]

खळ-जी. १ बटाटयाचें सत्त्व, गहुं, तांदूळ, उडीद, साबू-'अशी खपुसु खात्री होईल तरच दिला पाहिजे' –खाअंबडोदे दाण्यांचे पीठ इ० पासुन डक्रवण्यासाठीं, वस्नास ताठपणा यावा म्हणून किंवा कागद चिकटविण्यासाठीं तयार केलेली पेज, चिकी, राप, कोळ, गोंद. २ (कोष्टी ) कपडा विणण्यापूर्वी सुतास बळकटी येण्यासाठीं तांदळ, ज्वारी, मका किंवा बाजरी यांचें पीठ शिजवून त्याची लापशी करून ती सुतास कुंचल्यानें लावतात अथवा जीत सुत बुरवून काढतात ती. ३ घारगे करण्यासाठी गुळ-वण्यांत शिर्जावलेले पीठ. ४ (गो.)अम्लयुक्त खारट पाणी; खार (लोणच्याचा ). [ सं. खड़=एकत्र करणे ? ] ३ह० परटाची खळ, ब्राह्मणाची सळ (बायको ) लागलीच आहे. •गर-न १ पातळ व भिकार कालवण (पीठ, भाजीप।ला, चिंच इ० मिसळलेलें ), ( निंदाव्यंजक ). २ ( ल. ) कोणतेंहि अतिशय पातळ व आंबट, खारट कालवण; आंबटी; साबारें.

> खळ-पु १ तहकुबी. खंड, (कामाचा, गमतीचा). (कि॰ पड़में ). ' लंख मी चालुं दे, खड़ पाई नको. ' २ उशीर; खोटी.

> खळ--नी. पक्का हृष्ट; आप्रह; छंद; नाद; हृदीपणाची लहुर. ( कि॰ घेणें ). ' आणिलां ही ह्रपा बळें । कह्ननि खळे हरिदासीं।' -तुगा २२०१. 'त्या पोराने खाऊसाठी खळ घतली. '

> खळ-वि. दुर्जन; नष्ट; वाईट: नीच; दुष्ट खल पहा. 'सागु-निदक परम खळ। आम्हांस ब्रारिसी तुं विटाळ॥ ' 'जड होती खळ दुष्ट लोक। ' --तुगा १५. [सं. खल]

> खळ-न. खळे पहा. १ शेतांतील धान्य मळणीची जागा, भाळे. २ ( को. ) आंगण, उघडी जागा सामाशब्द- • उद्वरास्त्र-( कर्ना. ) खळे झाडणें. ॰ पुंजी-स्नी. खळवावरचे धान्य मापतांना प्रत्येक मोठ्या राशींतुन घेतलेले लहान हीग. मराठा अमदानींत ही यरकारी दस्तुरी समजली जाई. **०यञ्च**-खलय**ञ्च पहा. ०वाद-न.** जेतमाल तयार होऊन खळचावर धान्याच्या राशी प**हं** लागतात तो हंगाम, काल. -गांगा ५९. व्यटणी -बी. मळणीकरितां गन्याच्या पेड्या एसत्र जमा करणे. • खळ-न. रास काइन नेल्यानंतर खळवावर इकडे तिकडे पडलेल धान्य. हा गांवच्या महाराचा इक्क आहे. • बाडी-सी. अनेक शेतकऱ्यांची खळीं असलेली गांबाच्या बाहेरची कंपण बातलेखी जागा: खळणांचा

समुदाय. ' सळवाडेकडे गेला निघोनि।' -दावि २८. [ सळ+ बाडी ]

खळक—पु. (राजा.) चिंच, शामसोल इ० चें अतिहाय शांबट पाणी (निंदार्थी शब्द) खळगट पहा. [खळ]

खळ-कन-दिनीं-दिनीं—किवि. खळखळ, घळघळ, घुटघुळ; छणछण, झणझण, खणखण भशा आवाजाने (बांगडचा, फिल्ल्या इ॰ चा शब्द). (ध्व. खळ)

खळका—पु. १ बागडया, मडकी, बाटल्या ६०चे तुक्हे. १ खळखळाट; मोठयाने खळखळणे (पाण्याचे). १ (ल.) भांडण, तंटा; कचकच; गलगा; गोंगाट; कोलाइल. [ध्व. खळ्) खळके—धळके—पुभव भांडणतंट: कचलकची (एकवचन)

खळकावळका=मांडण; कटकट.

खळखळ— जी. धुउधुऊ, घुळघुळ, असा आवाज (ओढ्यांचे पाणी इ॰ चा). 'नदीचा ख खठ शब्द न जुमानता पलीक्डे जार्ज लागला.' -पान्ह २७. छन्छन, खग्खग, झणझण, असा आवाज (बांगडयांचा); खश्खड, इबडब, खश्खट असा आवाज (बाळन्या नारळाचा).

खद्रखळ—की. (ल.) १ कटक्ट; खरखट; बानाबाची. 'खंद्रखं के खंद्रांसी न करावी।'—दा १४.४. आहेबहे. 'ती महेंस दृष्ध वण्याविषयी अलीकहे खद्रखं करते. ' २ वटवट, खंखंद्र है द्रेपद्रग; उपद्रव्याप, त्रास; क्ष्ट; श्रम. ४ गहबहः खालमंत्र. 'नाना प्रसंगी खंद्रखंळ।'—दा १७.४.९२. ५ (गो.) हंसणें, खिदळणे याची गरी. (बाप्त.) ० करणें—एकाचा गाधीत विशेष नाखुन दाखंद्रन ती न करण्याचा हृद्र करणें, घंगे, किया ती गोष्ट करण्यास भारी आहेबहें घणें. 'एखाद दिवसीं ... यश्वत्रावानें ... एखाचा गाधीबहल फार खंद्रखंद्र केली तर तिला कसेकसेंच होजन ...'—यशख. ० करून—पुष्कळ खंद्रखंटीने.) कर्मकोंचे पेब धालतांना खद्रखंद्र, काहतांना खळखंड.

खळखळ(ळां)—िकिवि. खळखळ आवाजाने. 'जें तहक बहातिच होतें वर्षां बुनें खळखळां तें।'-मोभीष्म २.१२. ध्व.] खळखळां रडणें-दसदसा रहणें. 'स्मरला विदुरकविवचन शतदा ता रहनियां खळखळां तें।'-मोशल्य ४.२६.

खळखळणी—की. खळखळणें पातृन धातुसाधित नाम. खळखळणे पहा.

खळखळें—अति. १ खःखळ आवाज करणें. बांगडवा, तोरडवा ६० नी खळखळ शब्द होई असे वाजणें. २ वाऱ्यान सळसळणें (पाने पाचोळा); खडखड करणें (उंदीर ६० नी आडपातृन, कौळातृन). १ जोरानें वाहणें (ओढा, नदी). ४ (अक्ट्रैक कि.) पोटांत खळखळ आवाज होणें. [ध्व]

खन्न खळें, खळखळाविणे—जिक. १ आवाज होईळ अज्ञा रीतीन धुणे, चासजे, खगळणे, विसळणे. २ खन्न खळ आंतणं ( रुपये ); खनखण, खन्न करण्यास रावणें ( नाणें ); खळखळणें. [ ध्व. खन्ख ठ ]

खळखळाट—पु. १ ( ख व्ख ठचा अतिशय ) मोठा खळ-खळ आवाज करणाऱ्या दोन वस्तू एकमेकीवर आपटल्यानें होणारा आवाज. २ ओहोळ; ओढा. 'अशुद्ध नदीचे खळाळाट। पुमती धागराची वाट। '—मुआदि ३२.५५. म्ह० उथळ नदीस खटखळाट फार. [ ध्व. ]

खळखळां— भी. (कों.) ओढपाचा खरखळ शब्द (दगड-गोट्यांवरून बहात जातांना होणारा ). म्ह० उथळ पाण्याला खरख री फार. [ खरखळ ]

खळखळीत— वि. १ खळखळणारा; भावाजदार; खळखळ आवाज काढणारा. २ फडफडीत: कोरडा; ज्यांतील शीतनशीत मोक्ळें झालें असा (भात ); वाळलेली (द्विदलधान्याची शेंग ). ३ स्वच्छ; साफ: मळ किंवा घाणीपासून मुफ्त (चांगलें धुतलेलें कापड, भांडें, समुद्राच्या पाण्यानें धुतलेला खडक, यांच्या बहल योजतात). ४ दुळडुळीत; गळगळीत (काल्यण, ताक). [खटखळ]

खळगा—पु. खाच; खांलगा; भींक; गर्ता; खालबट जागा; [सं. खड़]

खळगा—पु. १ धाव्याच्या उपयोगी माती; पिवळी, कुंमारी माती, २ (चांभारकाम) चिकण माती; खळीच्या ऐवजी हिचा उपयोग करतात. • छाच्यें -चिकणमाती सारविंगे. [सं. खल= माति, जमीन]

खळगा—पु. १ कळगा; फुटेश्ल्या कडगुल्याचा अथवा गंगडीचा तुकडा; कांच. २ ( ल. ) डिखळलेली, भेगळलेली माती ( नदीच्या कांठची ); मातीची बीट; डिखळ. [कळगा ]

खळगी—की. ल्हान खळगा; खांच; बीळ. [खळगा] खळगे—वि. ल्हान. ? —हंको.

खळचें, खळप—कि.(गो.) थांबणें; चुक्रणें; खळ पडणें, [खंड]

खळणी—जी. (गो.) खळ; खंड. [सं. स्खलन] खळणी—जीते. खळ लावण, वणे (कपडयांना); बुडविर्णे (कागद, तुरटीच्या पाण्यांत). [खळ]

खळणे — अकि. १ मध्येच थांबणे (बारा, पाउसा, उद्योग, काम-यंदा ६०). 'मनुष्याच्या चारीरांतले व्यापार जसे कथीं खळत नाहींत.' —िन ५८. २ गतीला अटकाव होणें; मागे खुटणें ( प्रबा-हाचा). 'बारा वर्षोत तिच्या डोळचाचे पाणी खळलें नाहीं.' —हंप ५६. ३ हात आखडणें; थोपिवणें; काहीं वेळपर्यंत राहणें, यांबणें ( माणूस ). ४ बीयेपात होणें (माणूस, पद्य यांचा). 'तो घोडा हमेशा खळतो.'[सं. स्खलन; प्रा. खळण]

खळबळबळणें —सिक. १ पाण्यांत वालून जोराने हरुविणे गोळा करणें (फळे). ४ शेत कापणें. ५ (छ. राजा, ) प्राण (धुताना, कपडे इ॰); एक रोनदां पाण्यांत बुडविण, पिळणें. २ जोराने धुरे (भांडवांत हात घालन घाडवावर जोरान पाणी टाकन चोळन), पुष्कळ पाण्याने व जोराने धुण. ३ (ल ) शुब्ध, अस्वस्थ, **व्यप्र** करणे; उत्तेजित करणे. -अक्ति. १ मोठ्याने आवाज करणे, हालचाल करणे ( उसळणारें, आदळणारें, उचमळणारें पाणी करत तसा). 'आठवण होतांच रक्त कसं खळखळतं म्हणून सांग् ? '-स्वप ५८. २ अस्वस्य, बेचैन, शुब्दावस्येत असणें; भडकणें ( देश, एखाराचे मन, जीव ). ३ पोटांत ख ठबळ होणे; आवाज होणे. ( अकर्त्क कि. ) पोटांत कालबंगः दयेने मन कळवळणे. खि उबळ 1

**खळबळा—पु.** गडवड; अस्वस्थता (पोटांतील). २ लोकांचा दंगा; बंड; धुमश्रकी. ३ हालचाल; वादळ; उसळी (समुदाची, भांडयांतील पाण्याची). ख उबळणे पहा.

खळबळाट. खळबळा-9की. १ उसळणाऱ्या. आपट-णाऱ्या, इचमळणाऱ्या पाण्याचा आवाज. २ गडवह: धुमश्रकी. [ **ध्व**. ]

खळबळा विणे-- उकि. खळबळणे ( उकि ) पहा.

खळबळीत -वि. मोक्ळया मनाचे; घरगुती; अघळपघळ: साधे; खुलाशाचे ( भाषण, दळणवळण, माणुस ). [ ख डबळ ]

खळभट-9. इशी, दुरापही माणुस; चिकट व फार श्रास देणारा भिक्षारी. ' हा अगर्शन ख ब्मट दिसतो. ' [ खळ=हृष्ट ]

खदभर-पु. धान्याच्या खळ्यावर मळणी चालु असता खळ। तेथे भिक्षा मागुन निर्वाह करणारा ब्राह्मण; निरक्षर ब्राह्मण, विशेचा पोकळ डौल दाखविणारा माणुस; प्राम गंडित. [ खर्जे+भट ]

खळमळ--पु. १ नवीन कापडाची खळ, मळ इ० २ ( मळाची द्वि ) घाण; रेंदा; गाळसाळ; केरकचरा. ' नशादिकांस एकदां पूर येऊन गेला म्हण ज ख व्यव धुवून जाऊन पाणी स्वच्छ होते. ' [खळ+मळ; तुल० सं किलिमल ]

खळव-पु. १ कामामध्ये, गतीमध्ये खंड; खळ. २ झऱ्याचे. पाटाचे, बाहतें पाणी वर बंद केलें असतांहि जो थोडा प्रवाह पुढें बहात असतो तो. (खळ)

खळवट र्- कि. (गो.) नाक फेंदारणें.

स्तळचटण - जिक्त. १ भोंबताली अनेक जागी पडलेले एकत्र करणे; जमा करणे; गोळा करणे (विशेषतः भांडयांत); (घराच्या) सर्व सांधीको पऱ्यांतुन खरइन काढून एकेठिकाणी आणणे. ' चोरांनीं सर्व घरांतील पदार्थ ख यबद्दन नेले. ' २ एखावा पदार्थाच्या प्राप्तीसाठी सर्वे स्थळे शाधणे, धुंडाळणे; बाळाचाळ करणे. 'सर्व घर खळवटल तेव्हां आंगठी सांपडली. ' ३ वेंचणें:

गोळा होणें, व्याकूळ होणें. ' जीव खडवटला. ' [ खंड-वटणें] खळवरण -सिक. खळवळण पहा. -अकि. १ बंद राहाण: थांबेंग; खेळणं (काम, गति). २ बांध घातला जाणें (ओढा वंगरेस). [सं. स्ख रु; प्रा. खल+बळ ]

खळवाद--पु. हृहीपणाचा, रिकामटेकडा वाद: वितंडवाद: काध्याक्रट. (कि॰ करणें; घेणें; सांगर्णे ). [ खळ+वाद ]

खळवादी-द्या-वि. १ वितंडवादी; दुराप्रदी. २ हेक्ट; इटवादी; तंटेखार. [ खळवाद ]

खळिचें -- उकि. १ थांबविणें; योपविणें; तहकुब कर्णें. २ अडथळा आणेंग. [ख ठेंग]

खळा-- ९ ख उगर पहा.

खळाखळ-ळां--किवि. खठखळ करून; खटखळ अशा मोठ्या भावाजाने. ख रख उ-ळां पहा.

खळाळ--पु. (खळ्खळचा अतिहाय) १ गर्जनाः चोषः मोठा ध्वनि ( खडकावर फुटणाऱ्या लाटांचा ). नाद निघणाऱ्या दोन वस्तुचा एकमेकांवर आदळतांना होणारा आवाज; घणघणः ख । ख ग ; छन् छन् इ०. २ ओढधाच्या, नदीच्या पाण्याचा ख ऋ-ख ठाट. 'शुष्क जळाचे चळाळ । धारा धवावे खळाळ ।'-दा ११.७.४. ३ ख उखळणारा ओढा, प्रवाह. 'खळाळाच्या लगवगी। फेइनि ख बाळाच्या भागी।' - ज्ञा १५.३८६. 'अञ्च-डांचे खठाळ। बाहती रणीं। ' -कथा १.६.१४७. ४ खडबळ. 'रजागुणाचेनि खळाळ। स्वर्गु गाजे।'-हा ७.७८. [ध्व.

ख ळाळ-ळां-किवि. १ मोठवाने गर्जुन; खळखळाटाने ( लाटा, धबधबा ). २ ढळढळां; खळखळां; सळसळां ( अध्र बाइणें ). असेच अनेक अर्थ होतात. उदा० खळाळ खपल्या पडतील, पोपडे निषतील इ०.

खळाळण-अकि. खळखळण; मोठा गंभीर आवाज करणे; दीर्घ आवाज काढगें; गर्जना करणें; आरडणें; ओरडणें; भादळणे; सडकर्णे इ० [ध्व. खळाळ]

खळाळी--बी. १ खळाळ; खडकावस्त प्रवाह बालला असता होणारा आबाज. उहु० उथळ पाण्याला खळाळी कार. २ वरील प्रकारे आवाज करणारा ओढा. ' भायवा खळाळीं पडिलें। '-दा ३.७.१०.३ (ल.) खळबळ; क्षोभ. 'पाखांडाचा खळाळी। '-भाए ११०.

खळी-की. १ खड्ढा; खांच; खळगी; खोल्बा; पोंचा. 'मधुस्मिताची खळी कपोली उलट तिक्या पडली।' -विक ४९. 'तोफ चमेलीचे खळियांत येऊन आचरीचे घाटास राहिली. '--भाव ४९.२ (गो.) ल्हान ओवा; पाट; गटार. [सं. सह≔खांच] (बाप्रः)

•साणों-१ (कोणत्याहि पदार्थासाठीं ) अटून बसणें. श्पायाने बोनीं हैबाबावेहून मुहाम एक कलावंतिणीचा ताका आणिला. ' अमीन उकरणें (असे घोडा खाद्य शोधण्यासाठीं खराने अमीन उक- -विवि ८.११.२०५. रतो तसें). खळीस येजें-त्वेष चढणें; इरेस पडणें. ' दुक्कर खाइर-रा-वि. (काव्य) खाणारा. ' नेजें मांसखाइह। खळीस येतो. तैसे इरेस पहन मारामार केली. '-भाव ४२. काळे गोरें। '-इत १८.५५४. 'कोणाचा तुं पालेखाइ-या। ' सळ्या सांतीत बसर्ण-( डोईफोडे किंवा इतर मिकारी यांचा -रावि २५.४०. [सं. सादित; प्रा. साइअ ] खोळंबा केल्यास भिक्षा न दिल्यास ते आपल्या सांखळदंडाने जमीन उकरतात त्यावरून ) हटवादीपणा, दुराप्रह कर<sup>में</sup>; खन- -याने भरलेली खळी. 'ओंब-याची करीन शिळा उंब-याची पटीस बसर्गे: तगादा करगे.

खळी---की. १ तरटी. २ कापडाला लावण्याची खळ. [ खळ ]

खळे--न. १ धान्याची कणसे झोडण्यासाठी. मळण्यासाटी केळेली जागा (शेतांत अगर अंगणांत). 'झोडा भारे, खळॅ भरेल । खाई । हो सरली जगाची । ' -झा ११.४४०. [सं. क्षी-क्षायिक: भाताची मग रास पढेल ॥ '-मराठी पहिले पुस्तक पृ ५० प्रा. खाइम ] ( १९३२ ) (खान. ) शेतांतन माल कापून आणल्यावर तो सांट्यून ठेवण्याची जागा; तळवे. २ ( ल. ) ( बायकी ) लहान मुलांनी अन्न बगैरे खातांना केलेला अन्नाचा लादा, काला, गिचमिड, ३ सर्थ-चंद्र यांच्या भोंबती पढलेले अभ्राचे कडें ( तळे पहा ). चार मैल उंचीक्या विरल अशा ढगाचे बिंदू बर्फमय असतात, त्यांतून चंद्रकिरण येत असतां त्यांचे वकीभवन होऊन खळे पहते. कथीं एकांत एक अर्थी २ अगर ३ खळीं पडतात. ४ (राजा.) अंगण ( घराप्रदील ). [सं. खल; बं. खल; उरि. खला; हि. खला. ग्र. खलवाड ] (वाप्र. ) • खरवतर्णे-(माण.) खळयांत पाणी शिपहन, बैल तिबच्चास जुंपून त्यांच्याकहन खळगांतील जमीन बह करणे: खळें चोपणे. सामाशब्द- •तळचे-न. १ मळणी करा-बयाची जागा (खळें) आणि धान्य सांठवावयाची जागा (तळवें). **२** ( ल. ) खळयावर इकडेतिकडे पडलेले आणि तळव्यावर पड केल भान्य. ' खळे तळने सगळे अधेल्यास देऊं नयं, अधं।(समासांत) शेण-लांच-कोडगे-लापर-माती-हज्जत-हरमत-आवण ज्यावें व अधें त्यास दावें. ' अपर-खळभट पहा. • खा.सी-की. अनेक खळवांचे आवार. खळवाडी पहा. • वेस-कर-पु. खळवावर काम करणारा महार; याच्या उलट गांव बेसकर.

खळोती--म्नी. खळयावर शेतकःयांपासून धान्य घेण्याचा बद्धतेदारांचा हकः.

खळ्या--वि. हृद्दी; दुराप्रही. खळभट पहा. ' हा अगदींच खळवा दिसतो. पैसा दिल्याशिवाय हलायचा नाहीं. ' [खळ] स्वक्याचा--वि. खळपावर मळलेला; याच्या उलट बड-**ब्याचा=बह**विलेला. [खळें]

सळवाची मेद-नी, तिवडा.

•साहेब-पु. साम; बढेसान. 'त्यावेळच्या दरवारला सांसाहे- विक्त आली. '

साई-की, १ सती जाण्यासाठीं केलेली खांच, चिता: निखा-करीन खाई। ' -वसा ६८. ' अमृतसंजिवनी विजविली खाई।' –तुगा ३७८९. २ खांच; खंदक; चर; खड्डा. [ सं. खन्≕खात, खातिकाः प्रा. खाइमा र

खाई-- बी. नाश: क्षय: -हास. 'परि ऐलीकडिले मखीं

स्वाई-सी. १ (बालभाषा ) खाऊ; गोड पदार्थ. (कों.) २ स्तनः आमा. [सं. खादितः प्रा. खाइम ]

खाई-न-खाई-किवि. कांडी झालें तरी: निश्चरेंकरून: जरूर; खचित; हमखास. ' माम्ही श्रावणमासी खाईनखाई येतों.' -रा ३.१४१. [फा. खॉही-न-खॉही]

खाई(ही)रा-बी. इच्छा. 'रघोजी येथे यावा हे खाईश आम्हांस नम्हती. ' -रा १.२२. [फा. ख्वाहिश]

खाऊ - पु. १ (बालभाषा ) क्षांहीं गोड खाण्याचा पदार्थः खाई; खाद्य; मिठाई. 'खाऊ मजला माणीत होता।' -नव २४. १७३. २ लांच; बक्षीस. -वि. १ (समासांत तिरस्कार्थी) बाणारा; खादाड; खाव. 'अफीम-भांग खाऊ.' २ ( ल. ) घेणारा; सोसणारा, भोगणारा. 'मार-खेटरखाऊ ' 'प्राणखाऊ ' ोसे-माल-बहा - व्याज - भाड - दम - खाऊ. [सं. खाद: प्रा. लाअ. ] (बाप्र. ) खाऊची गोष्ट-नशीव उवहणें; नफा; फायदा ( व्यापार धंदा यात ). सामाशव्द- व्हतमाम-पु. पुलीच्या खाजगी खर्चासाठीं मुलुख तोहून देणे. -स्वप ३७९. •**खादाड-**वि. आधाशी; अतिशय खाणारा. खाऊं गिळं, खाऊडाऊ, खाऊ डाऊं-स्त्री. एक्सारखी, फार, सतत वाचणी, गांजणुक. ( कि॰ करणें; लावणें ). [मी खाऊं-गिळूं-यापासून] •घेयडी-की. अति आधाशी, खादाड बाई. • निदक-वि. खारुरया घरचे वासे मोजणारा, क्रुतब्न. ॰पास्तरी-वि. १ अधाशी: खाबुनंदन, २ फक्त खाण्याला तयार, इतर कार्मी निर्-वयोगी; डदरपरायण. [ खाणे+पासरी ]

साऊन-सी. कंबक्तीची बेळ. (कि॰ येणें). 'त्याची

बको. २, ४९

खाक — वि. जळन राख झालेला; धुळीस मिळालेला; पूर्णपण नष्ट झाळेला ' परशत्रू होईना खाक, '-ऐपो ४१७. 'पाऊस नाहीं म्हणून शेतें जळूने खाक झालीं. '-बी. राख; धूळ; माती ' गवताची जळन खाक होते. '-पाव्ह ५५. | अर. फा. खाक=धळो | खाकर+वासा ]

खाक, खांक-की. (गो.) खोकला. [सं. कास; प्रा. खास; किवा ध्व. खॉ, खॉ करणें ]

खा(खां)क-की. काख; बगल. काख पहा. ' खाकेस घेऊ-नियां श्वान । ' -यथादी ३.८०३. सि. कक्षा प्रा. कक्ख: हि. कांख: फें. जि. खक, कांख | काख शब्दाखालीं सर्व वाक प्रचार व म्हणी पहा. • म्ह (व.) खाकेंत खबला अनु महादेव पावला सदोदित मलकडेवर घेऊन फिरणाऱ्या व काम न करणाऱ्या श्चियेला लावतात.

खांकचं - कि. (गो.) खोकणें.

खाकटणें - अफि. दांडगाईनें ओरबडणें, मोडणें, खेचणें छाटणें ( झाडापासून त्याच्या फांचा, पाने इ० ).

खाक(क्)इचे--कि. (गो.) चांचरणे.

खांकमांजरी-काखमांजरी पहा.

खाकर---प. १ सागाच्या बाशाचे निमुळते टोंक. २ (ना.) वासा. [स. खक्खर]

खा(का)कर--पु. (राजा. ) ओरखडा; जसम.

खा(खां)कर—वि. वयानें जीण झालेला (प्राणी, वनस्पति): ग्राहक; क्षीण. 'खांकर झाले वृक्ष सर्व।' -एभा १२.३. -न. बठलेले झाड; बांझ फळझाड. 'भग्न भाजनबृक्ष खांकर । स्मशानः खाका=भाराखढा ] म्रसि अकाळ मेघ निर्धार। '-पांत्र २२.२९.

खांकर, खांकरा-- ५ घोड्यास चाल शिकवितांना जो खुळखळा बाजवितात तो; खुळखळयाची काठी? 'जैसा बार उपलाणी। तरट खांकर झणाणी। '-एभा (पाठभेद ) २.२१६. [ सं. खक्खर=भिकाऱ्याची काठी; ध्व. खॉ+क्र-कर ]

खांकर-रा-पु. गाखर: बही:गोव-यांच्या झग-यावर भाज लेले कणकेचे जाड रोट.

खा(खां)करणे, खाकेरणे—उकि. १ घला साफ करणे. कफ वर आणण्यासाठीं खांकरा काढणे; बेडका काढणें. 'ना शास्त्राचेनि कीर नांवे। खाकरोंही नेणती जीवें। '-- ज्ञा १७.९३. -अफ्रि. १ खंकारण; शब्द करणं; खोकणं; घशांतील कफ बाहेर भाणण्यासाठी प्रयत्न करणे. २ नानं, काकं करणे. [ध्व. खा ! खा !: खात्क-खात्करोति-साक्करइ-खाकरतो. -मसाप २. ₹३८. ]

' खांकरचसा-चासा--पु. खडसावणे: खरडपट्टी: ताहोरा ( जोराचा ). ( कि॰ घालणें; सारणें; करणें; काढणें ). खाकर-बासा पहा.

खाकरघासा-- ५. ( वाळलेला व उंच वासा ) १ वठलेरे उंच झाड, वनस्पति. २ ( ल. ) वार्धक्याने, अशक्तपणाने बाहेर निघालेला पाठीचा कणा. 'पाठीचा खाकरवासा निषाला.

खा(खां)करा, खाकेरा--पु. १ कफाचा बेडका ( खांकरून काढलेला ); खाकरण्याने सुटलेला कफ ( कि॰ काढणें; टाकणें ). ' वदनींचा खांकरा टाकला. '[ ध्व. खाँ; सं. खक्ख्=हंसणें ? ]

खाकरी—स्त्री. दाणे काढ्रन घेतलेली कणसे (विशेषत: बाजरीचीं ).

खाकरी-स्त्री. (व.) चिलमींत ओढण्याची तमाखुची भुकटी, पुड. [अर. फा. खाक]

खाक(का)री--- श्री. बेडका, कफ काढण्याची किया: धसा खांकट-टा--पु. (को.) माड, पेरू इ० वृक्षाचें कोवळें फळ. साफ करणें; ओकारी ( कफ काढण्याची ). ( कि० काढणें ).

> खांकरेजण-रैजण-अकि तयार होणें; फुटणें; उद्भवणें. 'तेथ प्रकृत्तीचेनि वृद्धिलोर्भे । खांकरेजती श्रभाशभे । '-का १५. १५९. [ खाकरणे; सं. कक्षा. खाक ]

खाकस-(व. ना. ) खसखस पहा.

खाका - प. १ भितीवर, जमीनीवर काढावयाच्या आकृती: चित्रें वगैरे पहिल्यानें ज्या कागदावर काढतात तो कागद. २ कच्चा मसुदा: भाराखडा; खर्डा. [फा. खाका]

खाका-9. बाणा; तन्हा; बृत्ति. खाक्या पहा. [फा.

खाका - वि. (कों. बुला.) नारळाच्या सबंध पानाच्या दांड्यापैकी ज्या दांडधावर पार्ने नसतात तो. [ खाक ]

खाकावर्ण-अकि. गरजण; ओरडण. [ध्व. खा]

खाका--- बी. हीनता, ' आबूस खाकी यावी असा समय येऊन बातखाला ( ? ) आहे. ' –रा ६.५२१. –वि. राखेसारखाः धुळीसारखा; मातीसारखा ( रंग ). [अर. फा. खाक=राख, फा. खाकी] •गासाची-साधू-पु. अंगाला राख फासणाऱ्या गोसा-व्याचा एक पंथ; त्या पंथातील व्यक्ति. हे कृत्रिम गंगाजळाच्या (पाण्यांत गोपी बंदन कालबलें म्हणजे ते गंगेच्या पाण्यासारखें दिसतें ) कावडी घेऊन हिंडतात. -गांगा १३२. २( ल. ) तापट, रागीट, डोक्यांत राख घालणारा माणूप.

खांकु ड-वि. (गो. ) गांगरट.

खांकाटा-पु. खांकर-टा पहा.

खांकोटी-खाखोटी--कांबोटी पहा.

खाकोरण-उकि. ओरखडणे; ओरवाडणे. साकरा पहा. खाकोरा-9. ओरबाडा: ओरखाडा: बॉचकारा.

खाको(खो)ळे—न. मस्तकावरचा अर्था भाग; कवटी; रीतीनें ). (सामा. ) खांच. 'चालते समर्थी खांचखळगा पाइन खोपटी; डोकें (दगड, काठी याने मारण्याच्या, फोडण्याच्या, चालावें. 'म्हर जिकडे गेली बाला तिकड खासा खबळा. रक्त बाहण्याच्या संबंधाने अथवा तिरस्कारार्थी योजतात). (कि० श्वोच-स्नी. चढउतार; उंचसखल; विषमता (सित. जमीन फोडणें: फटणें ). खोकें, खोकाळें पहा.

यक्ति. 'असा नेहर्मीचा खाक्या असे ' -सर्योदय १३९ बारीकसारीक दोष (हिहोब, नकल, मसुदा, यांत ). 'ह्या मसु-[फा. साका=भाराखडा, खर्डा]

सासा-सी. १ अनावर क्षुधा; पोटांतील भुकेची आग. भाषणांत, लेखनांत अलंकार ज्यांमुळ साधतो ती शब्दयोजना. (कि॰ करणें; सुटणें) २ अधाशीपणाः हावरटपणाः बराडीपणाः [स्राणे]

खाखा-9. मौक्तिक भस्मास लागणारी बारीक मोत्यें; गाळ.

स्त्राखाइण-अकि. वाजणें: कर्कश वाजणें. ' निशाण त्राहा-रूढ झाला असावा. ]

खाखाई-सी. खाखा; खरखव; सडकून लागलेली भुक, खचणें ] ( कि॰ सुटणें; होणें ). [ खाण द्वि. ]

खाखात-वि. खा खा करीत उठलेला. ' खांखांतें प्रेतं। खाएं गिळी करिते। '-शिशु ९०२. ' भयानके खाखाते। महा प्रक्रयो जेथे।' - ज्ञा १.१३१. [स्राण द्वि.]

सास्तात-वि. कर्केश. - इत १.१३१. [खाखाइणे-टीप पहा] सासावण-अित. सपाइन मुक लागणें; खाखा सटणें. [खाणे द्वि.]

खांखोटा-खांकर-टा पहा.

नाईक.

खारो-न. अंतिम स्थळ, ठिकाण; शेवटची जागा. 'अगा मी एकुलाणीचें खागें। '- हा ९.४७०.

हो काज ब्रह्मविधेचे खागे।'-ब्राप्र १९. 'देह काळसर्पाचे लहान मळा. [खांच] खागें। 'स्वानु ३.४.३५. (-हंको. व -शर. याचा अर्थ खळे (मंडल) भसा देतात). [ खाजें ]

सा(सां)च-सी. बाणाचा टप्पा, पल्ला; शरपात. [खेचणे] •यापारांतील बुड, तोटा. ( कि॰ येणें; होणें; पडणें; बसणें ). घेणें; पाडणें; काढणें; करणें ). [ स्तांच ] [सवणे; का. कब्बु≔सोंचा, सत्री ] ∘खव(ब)ळ-सळगा-**जोबळा-की**पु. **खांचख**द्वा; खांचखळी; खोलगीं बिकें (ब्यापक मोठा खर्डा, खांच. [खांच]

यांची ) 'भित रचली मात्र आहे, परंतु तिच्या खांचाखोंचा स्वाक्या-पु. प्रवात; बाणा; टराविक वर्तनकम, स्वरूप; काढिल्या नाहींत. ' २ वाढ व घट; न्यूनाधिक्य; कमजास्तपणा. यांत खांचखोंच असल्यास काहुन तो साफ लिहा.' ३ गायनांतील खांख (खे)रणे, खांखकरा, खांखेरा-खांकरण-खांकरा खटके; आवाजांत चढउतार; उच्चनीच स्वर. ४ मर्म; वर्म; विंग. ' यांतील बारीक खांचाखोंचा मला पूर्ण माहीत भाहेत. ५

> खाँचण-न. (गो.) फुलांची वेणी बुचड्यावर घट रहावी म्हणून आधीं खोंबतात तीं फुलें किंवा पानाची घडी. [खोंचणें ] खांचणी-की, खोबण, कोरणी: खंचणी पहा.

खांचण-अित. १ कमी करणे; काट मारणे. 'तैसा दानपुण्ये दिल्या भेरी । खाखाइल्या रणमोहरी । '-एहस्व ८.२०. 'रणतुरे खांची। गोत्रक्रदंश वंची। परी गारी भरी खिथेची । उणी हीं नेदी।' खाखाइली अपार।'-हख २४.१२. [मूळ शब्द रव=ध्विन -ज्ञा १३.७९४. २ खंडण करणें. 'म्हणोनि ते बुद्धि रच्ने। मत-पासन रवरवणे असेल व त्याचा उच्चार चुकीनें 'खाखा ' असा वाद हे खांचु।'-ज्ञा १३.१०४९. -अकि. श्रमणें; दमणें; यकणे, ' उच्चेःश्रवा खांचे। खोलिणये।' - जा ९.३२६. खांच.

> खाखर---न. (व.) एक प्रकारची बैलगाडी. 'मोर्शीवह्न उमरावतीस जाण्यास भाड्याचे खाचर मिळतें.'

खा(खां)चर-न. १ खळगा; खांच; खळी; खड्डा. २ पाण्याच्या जोरदार प्रवाहामुळे जमीन धुपून पडलेला नाला, घळ; ओह्रोळ. ३ (कों.) डोंगराच्या बाजूबर अथवा) पायथ्याशीं तसैच कातळावर तयार केलेला शेतजमीनीचा तुकडा, ४ अर्द्ध, भाजी ६० लावलेली आहे अशी पाण्याची खोलवट जमीन, खांचरी; उंसाचा मळा. ५ (सामा.) भातजमीन. ६ खडबडीत वसः खागडा--पु. ( सांकेतिक ) छप्परंबद जातीच्या टोळीचा जाडें-भरडें बस्न, धोतर, लुगडें. [ खांच] •खळगा-खचर-पुन. 'खांचखबळ पहा.

खाँचरां-पु. (गो.) एक प्रकारचे भाताचे बी.

खांचरी-की. १ (कों.) लावणीसाठीं तयार करावयाची खारें - न. खाद्य; खाजें; भातुकें. 'हे कथा कैसी सांगे। भाताच्या रोपांची खोलगट जमीन; मोठें खांचर. २ उंसाचा

> खांचियण-अक्रि. खोबण पाडणें; खोबणीत बसविण, 'खा पट्या खांचवृन बशीव.' [खांचणी]

खांचा-पु. खांड; कंगोरा; खोबण; खांच; खाप; खोंगा; खा(खां)च-की. ? खड़ा; खळगा; खोंचा. २ (ल.)! (खंटी, काठी, झाड, विहिरीची बाजू यांना पाडतात तो.) (कि

खांचाड-न. ( खांच याचा अतिशय ) वांकडातिकडा व

जागा: बेळका. 'पाय घसहनी पडेल। अथवा स्तांची उपटी उपदेल।'-निगा ४४. [खांच]

स्वाज-सी. १ कंडू, कंड; चिणचिण; हळहळ. (कि॰ सुटर्णे, निष्णे ). २ सुरसुरी; खुमखुमी; प्रबळ इच्छा; उत्कंठा (एखाया गोष्टीची) ३ खाद; कसर (कारभारी, मुनीम इ० ची). ४ (क.) अधाशीपणा. [सं. खर्ज्ज; फें. जि. शज, शांज; का. किजा. ] ॰ जिरिविण-सोड, खुमखुमी, रग मोडणे.

स्वाज-न. (व.) खोबऱ्याचा कीस. खसखस व साखर यांचे मिश्रण करंज्या, मोदक इत्यादींत घालतात ते. करंज्यांचे पुरण; सारण. 'खाजी करंज्यांत खाज घातलेल असतें. ' सि. खाय; प्रा. खज्ज ] -बी. (गो. ) बुरमा. खर्जाचे लाह: बुरमी लाइ.

स्वॉजॅ-न. (गो.) दांड लगावण्याचा एक प्रकार.

खाजकुर(यहि)री-ली, खाजकोयरी, खाजको लती-कुवली-खाजरी कुइरी पहा.

खाजगत, खाजगी-वाला--खासगत, खासगी पहा.

स्वाजण-न---न. १ (कों.) साऱ्या साडीच्या पात्रांत. क्षेत्रं ओहोटीच्या वेळीं फारसं पाणी रहात नाहीं व बारीक रेब व चिखल असतो अशी जागा. २ अशा क्षेत्राच्या (एका बाजुस डोंगरपायथा असल्यामुळें ती बाजू खेरीज कहन बाकीच्या ) तीन बाजंकडे मजबूत बांध घालून तयार केलेली भातजमीन; खारी शेत-बाडी. ३ मीठ तयार करण्याचा बाफा. ४ (क.) नदींतील गाळाने बनलेली जमीन. ५ (सामा.) खारी, दलदलीची जमीन. [ वे. खंबण:ग्र. खांजण] **॰कोंबडा-**प्र. (कों.) खाजणांत आढळणारा एक पक्षी. [तुल० सं. खंजन;प्रा. खंजण=खंजरीट पक्षी] खाजणी-वि. बाजणामध्ये उत्पन्न केलेले, किंवा खाजणासंबंधी (पीक. जमीन ).

खांजणी-की. पाढे इत्यादींचा मिळवणीचा एक प्रकार: एक प्रकारची बेरीज. ही पूर्वी शाळेंत शिकवीत. [सं. खंडन] **्यांजाणी**-सी. १ बेरीज आणि वजाबाकी; गुणाकार आणि भागाकार (अनेकवचनी प्रयोग). 'मी खांजण्याभांबण्या शिकलों .' २ ( ल. ) देवघेवीमध्यें नफातोटा सोसून एकमेकांचे विचारें केलेली सरासरी तोड. ३ अडचर्णीत सांपडलेल्या गिऱ्हाइकास वगैरे त्या अक्सन येणाऱ्या रकमेंत दिलेली सुट. ४ (ल.)क्षय-वृद्धिः; उत्पत्ति-संहार. 'खांत्रणीभांत्रणीचे समजावें । मूळ तैसे । ' -दा १५.४.१८. [ सं. खंडन+भंजन ]

स्त्राजाणी-- उकि. स्त्राज उत्पन्न करणे, मुटणे; स्ववस्तवणे; कंड्र पुटणे; खाज भाणणे. ( खाज पुटणाऱ्या पुरण, अर्द्ध इ० पदार्थी-

सांची-सी. सांच; शाडावर चढतांना पाय ठेवण्याची मुळें ). 'हाताला अर्थ साजतें. '-अफ्रि. अंगाला साज सुरुणें; खाजवावेसे वाटणे. [सं. खर्जन]

खाजवार-री- खासदार-री पहा.

खाँजनां - पु. (गो.) एक जाड लोखंडी नळी; त्या नळींत दास भसन काढलेला बार.

खाजगोडा-वि. (5.) खादार, [ खाज+शिवी ]

खाजरा-वि. खाज उत्पन्न करणारा; खबखवणारा; खंबरा ( अळं, सुरण इ० भाजी ).

खाजरी कुर्री-ली-की. हें लहानसर झाड असून याची पानें मोठीं व काळसर असतात. झाडांना शेंगा येतात. पानें व रोंगा यांना क्रसे असतात व तीं अंगास लागल्यास अंगाची भाग होते ( याला संकृत नांव आत्मग्रमा अगर कपिकच्छ असे आहे ). याच्याउलट गोडी क्रयरी.

स्वाजलं - न. (गो.) खाद्य; खाणे.

खाजव-की. खाज; कंड. (कि॰ सुटणें; येणें; होणें; मोहणें). [स्राज]

खाजवाखाजव-की. १ परस्पर खाजविणे: सर्वत्र खाज-विण्याचा व्यापार. २ त्रास.चीड: क्षोभ आणणे: चेतव: भांडण उपस्थित होण्यासाठीं मुद्दाम केलेली चेष्टा: लाबालाबी. [स्नाज-विणें ]

खाजिधिणं - उकि. १ वंड शमनार्थ अंग चोळणं, खरहणं. 'प्रेमें वृकांनीं मृग खाजवावे। जेथें, अशा टाकुनि काय जावें।' -नरहरी गंगारत्नमाला. ( नवनीत पृ. ४१७, ) २ त्रास, चीड, क्षोभ भाणणं; कलह उत्पन्न करणे; भाग लावणे; डंबचणे; चिडविणे. [सं. खर्ज] (वाप्र.) खरखर-रा खाजविणे-जोराने खाजविणे; ओरबडणे. म्ह० खाजवील त्याला खरूज भोगील त्याला संपदा. खाजवृत अवधणा आणणे-भावल्या हाताने भाषस्या जिवाला त्रास करून घेणे. खाजवन खरूज काढणे-( सक्ज झालेल्या जागीं खाजविल्यानें खपली धरलेली **अस**ली तरी ती निघून खरूज वाढते यावहन ) मिटलेली भांडण पुन्हां उद्दूरन कार्डणे; बळेच कलह उत्पन्न करणे. खाजवृत पान्हा आणणे-कोणएकास कांहीं उत्तेजन देउन कामास प्रवृत्त करणे.

खाजा-खाजी, खाजें पहा. -हिंदु ११.२.३०. ०**करंजी-**खाजी करंजी पहा. 'सगर्भ ग्रुप्त खाजा करंजा।'-जै ९४,५६. खाँजाँ-वि. (गो.) नपुंसक. [खोजा]

साजाळा-ळ --- वि. १ मांडस्रोर; कळीचा नारद; सम्राळ पहा. २ विषयी; कामुक. ३ खाज उत्पन्न करणारा. खावरा पहा. ४ नेह्रमी अंग खाजविणारा; ( गो. ) खाजाळो. [ खाजण ]

साजार्द्ध--- न. साजरे भळूं. [साज+भळुं] साजिवरा-वि. (राजा.) साजरा पहा.

बाजी-की. (हि.) एक मिठाई, पक्कान्न; खाजीकरंजी. [ सं. खाद्य; प्रा. सण्ज ] •करंजी-सी. हा एक करंजांचा प्रकार हेला पलंग. [सं. खट्टा; प्रा. खट्टा; तुल॰ का. कट्टु=बांघणें; ता. **आहे.** खालीं एक व वर एक अशा दोन पापक्यांमध्यें करंजांचेंच सारण बाह्न सभोवतीं मुरह बालाबी व तुपांत तळाच्या -पाक ५८. 'फेण्या खाजी करंजी मदुतर छच्या शर्करेमाजि घोळी।' -किसदाम ३४.

खाज्रकली-(बे.) खाजरी कुइरी पहा.

बाज़ुळी --बी. बचनागासारखी एक वेल.

**बाजुर--9.** (गो. राजा.) खजूर. [सं. खर्जूर] • माड-प. (गो.) खजुरीचे झाड.

**खाउं---**न. ( ना. ) लगांतला एक विधि. ?

खा(खां)जें -- न. १ पंचलाजे; खारीक, लोबरें, खसबस, खिस्मिस, खडीसाखर हे ख ने आरंभ होणारे पांच पदार्थ. पंचखाय पहा. ' होळीमध्यें खाजें आहे । तें तं विचारनी पाहे । ' -रामदास होळीपंचक. २ वाणसीदा: वाण्याकडील सामान. ३ खाटखिळधांचे घेतलेले सींग: आजारीपणाचे होंग. ( कि० घेणे: साजी नांवाची मिठाई. 'ध्या घास मुहुते येथे वाहितें स्नाज्या।' -प्रला १९४. ४ ( कु. ) हरभऱ्याच्या पिठाच्या लांबर गोळ्या गुळाच्या पाकांत करतात त्या (खाज्या). ५ एखावाच्या आवडीचें खाणे, खाद्य. उदा० मेंढर्स हे लांडग्याचे खाजे, उंदीर माजराचे साजें. 'भाणितो हिमांश्चिच जेवि खाजें चकोराचें। '-क्का ६.२९. 'बी म्हणिजे मेंढिएचें खाजे गा।' -सूत्रपाठ आचार, उत्तराध २५३. 'ऐसे शरीर बहुताचे मुर्क म्हणे भामुचे । परंतु खाजे जीवाचे । तापत्रें बोलिंल । '-दा १.१०. ६०. ६ लहान मुलांचा खाऊ; भातुकै; मिठाई. -वि. चमचमीत; आवडतें; मुप्रास ( भोजन ). 'नहो एंची जुझ भांडण। तन्हीं तु नाहीं खाजें जेवण।' -शिशु १२०. [सं. खाय: प्रा. खज्ज ] ०क्क-कार-वि. (गो. महातु.) हरुवाई; खार्जे करणरा. 'भांडारी खाजेकसा' -शिशु ३५४. बाजे+कर ो

बाजोळा-वि. (कु.) खादाड. 'हो मोठो खाजोळो भासा. ' [सं. खाच; प्रा. खज्ज+मळ प्रत्यय]

बाजोळा-वि. (कु. ) बाजरा: अंगास खाज भाणणारा. 'हो पुरण खाजोळो भासा. ' [खाजजें ]

**ब्लाट**—वि. १ खाष्ट; द्राष्ट; तिरसट; रानवट (मनुष्य, प्राणी). २ कठिण; कठोर; निष्टुर; करडें ( वर्तन, भाषण ). [ खाष्ट; तुल० कानडी. काट=पीडा ]

**खाट--पु. ठप्रका; भपकारा; खकाणा ( मिरच्या इ० उध-**ळणाऱ्या पदार्थीचा ). ' मिरची घरांत ठेविली तर कांहींच होत नाहीं पण तीच अर्धीत पहल्यास तिचा खाट उठण्यास आरंभ राहण्यासाठीं केळेली काठ्या वर्गरेची हातमागीतील योजना; कट-होतो. ' -दयानंद सरस्वती १५६. [का. काट ?]

**खाट**—की. चारपाई; बाज; बाजले; खाटलें; काञ्याने विण-कहिल=पलंग; इं. कॉट] (वाप्र.) खाटेषर चढणे-पुज्य माणसा-विरुद्ध किंवा उपकारकर्त्याविरुद्ध उलटणे: कृतव बनणे. सामाशब्द-खटलें-खडबड-नकी.(व्यापक) बाडबिछायत:सामानसमान: चेबुगवाळें; प्रपंच. • खिळशा-वि. खाटेस,बिछान्यास खिळकेला: सदोदित आंजारी असळेला. 'तो ना! जन्माचा खाटखिळणा!' [ खाट+खिळणें ] •खोली-सी. (खाट भाणि खोली न सोडणें) खाटखिळया होणे. (कि॰ करणे). ॰पसारा-पु. फाफट पसारा; पखळणः ( सामान्यतः वस्तुंचा ) अस्ताब्यस्त कारभारः गोंघळ. (कि॰ कर्णे; मांडणें; घालणें; -कर्माची षष्ठी; होणें; पडणें -कत्यांची पष्टी ). •मार-पु. खाटेस बांधून फटक्यांचा दिलेला भार. 'खाटमार ऐकिलात कोठें. ' -अफला ६५. 'खाटमार मोठा कठिण । नाहिं कुठें ऐकिली तन्हा । '-ऐशे ३६०. [खाट+ मार्णे । व्याईक-खाटलेंबाईक पहा. व्याक(ख)ळ-स्री. १ निजर्गे; निजून पडणें ). २ (ल.) उपेक्षेनें, बेपवर्हिनें, निष्का-ळजीपण बागविण.

स्वॉट-की. (गो.) लाय; टांच. [स्रोट] स्वॉटांवचे-कि. (गो.) लाथा मार्गे.

खाटक-की, खाटीक--पु. १ पर्श्वना माहन त्यांचे मांस विकणारी जात: बकरीं, मेंढरें यांची सागुती विकणारी एक हिंदू जात व तींतील व्यक्ति; कसाई. (स्त्री-खाटकीण). २ (ल.) निर्दय पुरुष. [सं. खिंडक] खाटकी माल-पु. मांस; सागुती.

खांट्यॉ-9. (गो.) सोनाराचा लहान घण, हातोडा.

खाँटलॉ—पु. (गो.) बुरडी टोपली.

खाटले-न. १ लहान बाज; खाट. २ ( कुण. ) सप्तऋषी ( आकाशांतील तारकापुंज, त्यांच्या आकृतीवरून ). ३ बैलगाडी. ४ बाडबिछाना [ खाट ] खाटल्यावर जाण-१ मातृगमन करणें. २ खाटेवर चढणें पहा. (ना.)(वाप्र.) • टाकणें-आजारी पडणे. [ खाट ] •बाजलें—न. १(कुण.) सप्तऋषी ( आकाशांतील तारकापुंज, त्यांच्या आकृतीवह्न ). २ बायकांच्या छगडया-बरील समविषम चौकटींची नकशी. •वाईक-कुजवणारा-वि. अंग्रहणाला खिळलेला; खाटखिळचा पहा.

**खाटचा--**पु. खाट; बाज. [ सं. खट्वा ]

खाटवावडी-की. एक प्रकारचा पतंग, वावडी.

खाटसरी-की. (विणकाम) वल्लाचा विणलेला भाग ताठ तर. काटसरी, काटोस्री पहा.

साटा-वि. ( माण. ) १ पढ़च्या पेरणीसाठी नांगरून व ४ पिवळसर व भरड, हस्तक्कतीची साखर. ही थोडी अंबस असते. मशागत करून पडित ठेविलेली (जमीन). (ही हवेत उघडी राहिली म्हणजे हीत आंब अथवा क्षार जमतो यावस्त ). २ अशा जिम-नींत उत्पन्न केलेलें (धान्य, दाणा इ०). [खहा.; सं. क्षता ]

खाटा-वि. (हि.) आंबट. [खहा]

खाटिक-प. १टोळ, किडे, सरडा खाणारा एक पक्षी. २ कसाई. (सं. खहिक)

सारी-वि. (कों.) १ आंबरढाण (विशिष्ट फळझाडें, फर्के इ० ). २ हलका; वाईट. [ प्रा. खद्द: हि. खद्दा ] ०डाळ-स्ती. ( गु. ) आंबट वरण; आमटी.

खाटीक-पु. खाटक पहा. हिंसक: मारक. 'सांग, मकरंदा-प्रमाण वेषांतर करूं ... कां दृष्यंताप्रमाणे मृगबालकांचा खाटीक षनं ? ' -भा ५०.

खाटी मेजवानी--श्री, मांसाहारी भोजन.

खाद-दू, खादळ-टोळ--वि. (कु. ) आंबेलेले: नासलेले ( अन्न, फळ ). [ प्रा. खह ]

खांटोळी, खांडपोळी--ब्री. (हेट,)तांदुळाच्या रव्याचे केलेलें एक पकान्न; खांडव्याच्या वडगा.

खाटचा--वि. १ आंबट; आंबटतुरट (विशिष्ट फळं व फळ-झाडें ). २ आंबट (स्वयंपाक, पदार्थ ). उदा · खाटचा बरण-हाळ-आंबरी-भाजी-फळे इ०. [खारा ]

खाड--की, खाडी पहा.

करणाऱ्याच्या येथे सर्व गोष्टींची खाड पडते.' २ संकट. 'तुमच्या-बरची खाड आमच्यावर भाली.' ३ नाट. [सं. खंड]

करकमळे । ब्रह्मधाने खांड सोडविंल। '–कथा ५.४.१८. 'वक्त्याचे । मनुष्य. [खांड+फ।सळी ] ৹फा डोळी–वि. (व.) एका बाजूस खाड हाले। ' -गीता २.१३९८, २ दाढीची हजामत; दाढी. फांसळी कमी असलेलें (जनावर). रागखांडव-प. एक प्रकारचा ' अर्धे खाड अर्धे इमश्र । मुंडण कहन टाकिलें। ' –मुविराट ६. । मोरंबा. कृति–सालकाढलेल्या हिरव्या आंब्याच्या फोडी तुपांत पर-बेगळें कोण देतो ? =लहानसहान गोर्ष्टीत भेद कोण करतो ? वास लावून बरणीत टेबणें. --योर १.८०, खांडच-पु. (संगीत) खाइकी-सी. १ (गो. ) दाढी. २ (क.) हनुवटी. खांड-भिज्ञा-स्त्री अव. १ दाढी व मिशा. (एक. व.) खांडमिशी. २ चाई लागकेल्या. अधेवट काढलेल्या. जागजागी खंड पडलेल्या. ओठाच्या खळग्यांत खंड पडलेल्या मिशा. 'युद्धी खाडमिशा बोडी। हे आपरवडी त्यां केली। '-एरुस्व १३.११. 'जळली मुखें भस्मल्या खांडमिशा।' -रामदासांची कविता भाग १. पू. ८. [ खांड=दाढी+मिशा; किंवा खड=त्रुटित+मिशा ]

**खांड-**-प्र. तरवार खांडा पहा.

खांड-की. १ ताली, बंधारा, भिंत यांतील मेग, तडा, चीर, भोंक. ' खाचरास खांड पाडली.' २ कातराः सडः दांताः सरा (तरवार, विळा यांच्या धारेवरील ), ३ दांतांमधील खिंड, '

खाये खीर खांड। ' -तुगा ४२९, -न, १ भक्तम व चौरस किंवा साधी तुळई, तुळवट. २ एखाया वस्तूचा तुक्छा ( सुपारी, विक्या, हळकुंड, चंदन, गोवरी इ० )' ऐसे हे सेंड्या कडिल खांड। '-दा २०.३.४. ३ टोळी; दाटी; कळप (बकरीं, मेंढ्या यांचा). ४ झाडाचा ठोकळा, भाग. ५ होताचा तुकडा. ६ धान्याचा चुरा; कळण. -वि. १ दाट. २ भंगलेलें. 'असावें का खांड देखळीं।' -भाए ४९३. [सं. खंड] सामाशब्द- • क(ग)ळी शिवी-खांड-भाळी-स्त्री. सुवासिनी स्त्रीस रांड, बोडकी या अर्थाची शिवी. [तुल॰ सं. खंडालि=जिचा नवरा दराचारी आहे अशी स्त्री I. कापी सुपारी-स्री. क(का)चरी सुपारी: सुपारी कोंबळी असतां शिजवृत व राप ( सुपारीच्या काचऱ्या शिजविलेल पाणी) शिप-इन उन्हांत बाळवितात. व काचऱ्या काढतात अशा सपारीला खांडकापी म्हणतात. हिलाच चुकीने ' ख्वंगकाचरीसुपारी 'म्हण-तात. खांडकी-सी. दगडाचा फोडलेला मोठा तकडा: चीप: कळपा: फाडी: इमारतकामांतील खांडकीची पढील चौरस बाज वडीव, असून मागील उत्तरती व अणक् चीदार असते. खांडके-न. उसाचे कांडे. खांडक्या-नि. (ग्रु-हाळ) उसाचे तुकडे कर-णाराः पेरुळया. खां छ छोष्ठ - हो - पु. १उन्हाळयांत नदीचा प्रवाह आटल्याभुळे मध्ये मध्ये प्रवाहाला पडलेले खंड; खंडित डोह. खांडवा; भाट-टी. २ (चुकीनें) पाण्याच्या प्रवाहांतील खोल जागा स्नाड-- स्नी. (व.) १ तृट; अभाव. 'महिनाअखेर नोकरी (कोठली तरी). सामान्यतः अनेकवचनी प्रयोग. (कि॰ पडणें) •तळई-स्त्री. तळवट; खांड अर्थ ५ पहा. •तोळी-स्त्री. (राजा.) एक पकान्न; खांडवी. हें तांदुळाच्या कण्यांचे करतात. ०दोर-पु. खा(खां)ड---न. दाढी व कले (तिरस्कारार्थी). 'मग आपुले (न.) बैलास बांधावयाचा दोर. •पासीळा-पु. खुनशी, आकसखोर १४१. [ सं. खंड: अर. खंड≕गाल ] ऋः ० खाडास वेगळें बोडास≒तन खडीस।खरेच्या पाकांत शिजवृन, मिरीं, वेलदोडे, कापूर यांचा अवरोह. (कि॰ करणें), खांडच-प. लप्नांत विहे, सपारी वाटण्यासाठीं केलेली कापडाची (खणाची) झोळी. [ खंडवस्र ] खांडच-चा-प नदीच्या प्रवाहांत पडलेली भाटी: खांडडोह. •वी-स्रो. वाळविलेल्या खाऱ्चा मासळीचा तुकडा. खांडबी-व-वे-पोळी-बोळी-सीनपुशवस्री. १ ( कों. ) तांदुळाचा रवा कादन त्यांत गुळ, खोबरें, लवंगा, वेलदोडे ६० घालून त्याच्या वाफे वर शिजवलेल्या बड्या, या तुपाबरोबर खातात. २ गुळ, पीठ, नार-ळाचे दूध एकत्र करून शिजवृत करतात ते पक्कान्न. के (क. सार-स्वत ) कानोले. •वेळ-की. एक मोठी वेल. •साखर-की. १ एक प्रकारची ग्रळी साखर, खांड अधे ४ पहा. २ खडीसाखर.

खांड - पु. (गो.) लहान दगडी पूल; सांडवा. [खंड] तें सारें पाणी. [ सं. खंड=एक प्रकारचें मीठ, क्षार ]

भावाजाने, मोडणाऱ्या, पडणाऱ्या शाहाच्या भावाजाच्या भनुक-थोबाडीत मारणे.)

**साइस्रहबड**—स्त्री. खसखस, फसफस आवाज. ( भांड्यांत उंदराचा, पाला पाचोळयांत कीटकांचा ) [ ध्व. खाड+खडबड ] खादखाद-किवि. खाड! खाड! भशा आवाजाने युक्त. ' खाड खाड उठती टापा।' —संप्रामगीते ५.१७. [ध्व.]

स्वाडगी-पु. (कु.) कसाई; खाटीक.

खांडचोर-री-खाणचोर-री पहा.

खांद्रणाचळ--की. खणणावळ: खणण्याची मजुरी. [सांडणें]

खांडणे - जिन्न. १ मोडणें; जोरानें तोडणें; छेदणें; छाटणें; स्नापणें; काटणें; खंडणें. 'समिधा तो खांडुं लागला।'-वसा ६१. खडाण पहा. २ खणणे: खोदणे. ' उपनिषदर्थाची माळी-। माजी खांडिली ' -श १८.३५. ३ (ल.) कुरतुडणें; चावणें; खुडखुड करणें (गिळ- चीर; खिंडार. [ खांड ) लेली माशी). ४ (राजा. ) जेवण्याचे पान अथवा द्रोण करण्या-साठी पोफळीच्या झाडांची पोय, निरी, पाने कातरण, छाटणे. घालून अगरी खांडावा तोडला. ' -भाव १३९. [ खंड, खांड ] प खांडवीच्या बर्फीच्या वगैरे वड्या, खापा पाडणे. ६ ( ल. ) निरास करणें. 'मा तकींचे खुरपें। खांडे कोणा।' -अमृ ६.२४. ७ (ल.) अडनिर्णे. 'सर्पे नाट खांडिली '-वसा ५९. ८ वेगळें तेथवरचा भाग, बांकण, ओहोळ. [सं. खन्-खात किंवा क्षार-री ] करणें; पृथक् करणें. 'कां चांचृचेनि सांडसें । खांडिजे पय पाणी राजहंसें।' -हा ९ ४४. [सं. खंडन ] सडा खांडणें-(वांसकं खिंड. 'तसे खांडीहुनि लाळे। पडती पूर।'-हा १३.५६७. [संड] किंवा करहं यानीं ) सड थान किंचित कुरतहण, चावणे. म्ह ० भाडवें आलें तें खांहन काढावें.

खाँडप-न. (गो.) चुडतांच्या किंवा कुडांच्या भितीची केलेली खोली.

खाइयाँ, खाडियाँ—वि. (गो.) दाढीवाला. [ खाड ] स्वाडचें-न. ताडामाडावर चढतांना पायांत अडकविण्याचा दोरीचा फांस;पायंडा. ( वाप्र. ) अडक्यास खाडने बोलणे-( छ. ) चांगल्याच्या मोबदला वाईट बोलणे; आदराबद्दल भनादर दास्तविणें. ( आडन्या शाहाला खाडवें लागत नाहीं पण ते वाप-रावयाचे-यावहन ).

'त्या कामास चार दिवस खाडा पडला.' २ तहकुबीचा एक खंड किंवा कंड ! ] खांडु(ड)केला-वि खांडकांनीं प्रस्त, व्याप्त. दिवस, एक पाळी; रिकामा वेळ. 'त्या महिन्यांत तुझे चार बाढे झाले. ' ३ बळगा-गी; खांच; खोलगा; खालीं गेलेली बाध; भड; नड; लोडणें; ज्याधि; उपाधि; त्रास. २ ( छ. )

किंवा दबलेली जागा. ४ (ल.) खडखडाट; अभाव (खादा. स्तोंडॅ-णॅ--न. ( गो. ) खतासाठी शेतांत सांठवन ठेवतात पाणी, पाऊस यांचा ). [ सं. खात, किंवा खंड] (वाप्र.) स्ताड्यांत उतर्णे-घालण-पाडणें-दाकर्णे( माणसास )-दारियांत. **खाइ-कन-कर-दिनीं-दिशीं-**किवि. (खाड! अशा तोटपांत, हलाखींत घालणे. खाडपांत घालणें (पैशास-डागिन्यांस-गहाणास)-लवाडीने भात्मसात करणे; गिळणे. रणावसून ) विशिष्ट आवाज होऊन. ( कि॰ मोडणें; वाजणें; पडणें दावणे. खाडधांत पडणें-तोटा येणें; नाश होणें. सामाशब्द-॰ दिवस-तिथां-वेळ-काळ-वि. रिकामा दिवस इ०.

खाँडाँ-पु. (गो.) खोडा; बंधन.

खांडा-डि-पुन. रुंद पात्याची, दुधारी, सरळ व वाटोळ्या टोंकाची तरवार. खंडा पहा. ' तुआं खांडेआं खरांटेनीं। दानव प्रतापु केरू फेडौनी।'-शिशु १५८. 'वोडन खांडें घेतलें करीं।' -एरुस्व १२.१२६. **ेईत**-वि. खांडा बाळगणारा: खांडेकरी (शिपाई).

खांडा-५. १ शलाच्या, इत्याराच्या धारेस पहलेली खांच. खरा, कातरा, दांत. २ खबदाड; घळ; चर; ओहळ. [ सं. खंड ] खाडाण-वि. द्ध न देणारी, नाटाळ (गाय). खडण.

खांडार-न. (खांड याचा अतिशय) मोठे भगदाड: भेग:

खांडाचा—प. खंड; तुकडा. 'याणीं मध्यें बेलाशक घोडी खा(खां)डी—स्री. दाढी. खांड पहा.

स्त्राजी-सी. नदींत जेथवर समुद्राच्या भरतीचे पाणी धेतें खांडी--श्री. १ खिंड. २ शरीरावरील खवंद. ३ दातांतील खांडी-सी. खांडा; तरवार. ' लखलखिते खांडी '-िहाडा १०३८. [ खंड ]

खाडं-न. (हेट. कु. गो. ) खाडवें; दोराचें अगर वेलीचें वेटोळे. याचा उपयोग माडावर चढण्याकडे करतात. खाडवें पहा. खाडू-वि. १ खट्याळ; नष्ट ( घोडा, माणुस ). २ मिशा. दाढी नसलेला. ३ ( सांकेतिक, औपरोधिक ) पावणभाठ, नपुंसक: षंढ; तूवर. ४ (व.) वृद्ध किप; निखाडू. ५ (व.) (निदा-व्यंजक ) परीक्षेत अनेकदां नापास झालेला विद्यार्थी; ढ. [खाड ] खांडू(डु)क--न. १ गळूं; गलंड; गांठ. ' खांडुक जाल्यां किडे पडती। ' -दा १.१०.५२. १ फुटलेलें गर्वः; बाहणारें क्षत. **बाहा—पु. १** खंड; खळ; तहकुनी (कामांत, गतींत ). ३ हाडानरील उटंगळ; उठाणूं. ४ खनडा; डोईंतील फोड. सि. साइस-न. १ अवकाठी; अवध्यका; प्रतिबंध: व्यत्यय:

अडथळा करणारा, जाचणारा, त्रास देणारा, व्यत्यय भाणणारा | खाणं थोडं मचमच फार-थोडक्या गोष्टीचा सर्वेत्र गवगवा **बर**णें. माणुस, मुद्दा, विषय. 'घरामधे सुनेला सासूचे खाइस. '[खंड] सांडे-न. नदीच्या पात्रांतील कोरडी जागा; खांडडोह.

[संह]

**खार्डे**---न. (गो.) शस्त्र टेवण्याची पिशवी. ?

स्वांड--न, तरवार; खांडा, 'सार्थियांचा तोंडी सनि खांडें।' -शिशु १०४७. [ खंड ] खांडेकरी-कर-पु. तरवार बाळगणारा शिपाई खांडाईत. 'तीन शत उभे खांडेकर।' -कथा ४.६.१७५. •भुआवन-न. (महानु.) ( तरवारीस पाणी देणें ). एक प्रकारचा खाणिला । ' -आप ८. [ सं. खन ] कर: खंडणी. 'खांडेधुआवन मागे अंतराळीं।' -शिशु १६२.

खांडें घेतलें आहे नेसायला ' [ खंड ]

खांडेनवर्मा-की. नवरात्र उत्सवांतील शेवटचा दिवस. या दिवशीं शक्कांची पूजा करतात व कुणवी लोक कोंबडीं, बकरीं जात्याखालीं वालावयाची बांबूची चटई. [ खंड ] यांचा बळी देतात. [खांडा ]

खांडोरें -- न. ( खांडचें लघुत्व ) खांड अर्थ १, २, ३ पहा. खांडोळी - श्री. एक पकात्र. खांडवी-वे पहा.

**खंड** ( जिवंत साप, किडा, प्राणी यांचा ). [सं.संडल | (शस्त्रानें ) [ स्ताणें +वळ प्रत्यय ] खांडोळीं करणें-तुकहे तुकहे करणें.

खाण-की. १ खोल खड्डा; खळी; बळद. २ दगड, धातू, रत्ने इ० काढण्याकरितां खोल खणलेली जागा. ३ घर; निवास-स्थान ( मंग्या, इतर किहे यांचें ). ४ ( ल. ) मूळ; उगम; थळ; उत्पत्तीचें ठिकाणः जातः झरा. ५ आगरः निधिः सांठाः खनिः समृद्धिस्थान. [सं. खनि ] स्हु॰ खाण तशी माती. ( बीज तसा अंकूर या अर्थानें )=जर्शी आईबापें तशी मुलें. ' जिचे उदरी तव उत्पत्ती। तिची निवडली ऐशी जाती। म्हणोनि खाणतंशी माती । भाहाणा लोकीं प्रसिद्ध । '-मुक्तेश्वर. सामाशब्द-•करी-पु. खाणींत खणणारा; खाणीवाला. 'ज्यांस अञ्चन साणक-यांनी हात लाविला नाहीं अशा डोंगरांच्या पोटांतन सोने जातगीत. खानवटा पहा.

२ (गो.) खाणजेवण केंसेंय आसं अर्थ अपूर्वाय बरी=दें कें केंगे कसेंहि असलें तरी प्रेमाचा शब्द असावा.

खाणखुण-स्त्री. खुणखाण पहा.

स्त्राणणा-अक्ति. स्ववन काढणे; हत्याराज्या साह्याने उदरणे. खणणे पहा. ' किल्ला खाणून यमुनेत टाकीन ' -- भाव ३०. ' बरी बहु जनामयदुम समूळही खाणिला। ' -केका ४४. २ अजीवात नाहींसा कर्णे; निर्मूलन कर्णे. 'रामराम जप जपीनि दोष-

खाणपद्-न. (गो.) घुमुट नांवाच्या वाद्यांतील एक चीज. **खांडें**—न. ( व. ) सुती जाड छुगडें ( निदाव्यंजक ). ' एक <sup>।</sup> ' हें वाजवृन झालें की खाणप**द म्ह**णा. '[ सं. खंड+परा ]

खाणवर-की. चोळीची पाठ. [ खंड+पट ]

खाणाजंगी-की. खानाजंगी पहा.

खाणाधळ-की. पैसे दिले असतां जेवण मिळण्याची जागा. दुकान; हॉटेल; भिशी; (गु.) बिशी. २ तेथीळ जेबणाबहलचे स्वांडोळे-न. १ खंड; तुकडा; भाग. २ छाटलेला तुकडा; पैसे. ३ सार्वत्रिक, एकवट जेवण (सार्वजनिक भोजनालयांतील).

स्त्राणी—की. (स्ताण याचे लघुत्य) स्ताण अर्थ २,४ पहा. १ **खाड्या खार--पु.** काडीखार; पापडखार. [सं खंड+क्षार] योनी; जन्म 'बहु या प्रपर्ने भोगविल्या खाणी।' -तुगा १५४५. २ उत्पत्तिस्थान; उगम. 'तैसी कमैजातांचि हे खाणी। '-हा १८. ३५२. (समासांत) पाप-पुण्य-गुण-ह्यान-धर्म-स्वाणी. [ स्राण ] सामाशब्द- स्त्राणीसा-स्त्रानदानीसा-वि. चांगरया कुळीचा, बीजाचा, बंशाचा, पदाशीचा, कुलवंत. ०पुरळ-स्री. गुजरायेतील काळसर शेतजमीन. पाउस पडल्याबरोबर हीत सर्वत्र भोकें पडतात. -कृषि १४.

> खाणीय-वि. खणकेलें; खाणींतलें; खणून डाढकेलें. 'खाणीवा खुडिवा तोडीवा। त्रिगुण गुणांच्या सोलिवा।' -एरुस्व १४.१०४. [सं. खन् ]

स्वाण- उकि. १ भक्षण, जेवण. १ तनास्वोरी करणे; गिळंकृत ब संगमरवरी दगड निवतील. ' –मराठी ६ वें पुस्तक पू. ८२. करणे; छांच खाणे; हरामकोरीने किंवा स्थाडीने आत्मसाव करणे. (१८७५). ०वाल-की. खाणीपासून सरकारला भिळणारें उत्पन्न. ३ गिळणे; गृह करणें, प्रासणें; च्ह करणें. ं ४ चेणें; फस्त करणें •स्वोर-पु. खणून घर फोडणारा चोर; याच्या उलट दरोडेकरी, ( इमारत सामानसुमान संपविते तसे ). ' त्या वराने हजार वासे बाटमाऱ्या. इतर अर्थीसाठीं खानचोर पहा. •चोरी-की. घर खाले ' ५ सोसणे; सहन करणे ( मार, उष्णता, यंडी ). ' खानें फोइन केलेली चोरी. खा(न)चोरी पहा. ० वट-की. कुळी; बंदा; एक छडी खाली. ' ६ आंत घेण ( हवा ); ७ वेण ( रापध ); ८ प्रासुन टाकर्णे, पूर्णपर्णे बहा करणे. ( औषध, मनुख्य ). ९ परामब स्वाण-न.१ (क. ) खाणे; अम. ' साण चांगलें तर शरीर करणें. 'काशीकरानें रंगनाथशास्त्रवास एका क्षणांत साजन टाकलें.' बळकट. ेर जेवण या शब्दास जोड्निह वापरतात. 'तुमचे १० गाळणे, टाकणे, सोडणे (बोलण्यांत अथवा लिहिण्यांत अथवें) क्षेदणक्षाण झार्ले की ? ' [सं. क्षादन; प्रा. क्षाण ] कहु० ९ <sup>'</sup>११ चावणे; इसमें, 'साप क्षाई पोट स्तिं '*≖दस*च्यास <del>वादक्याकें</del> सापाचें पोट भरत नाहीं. (कुत्रीं, विवारी किरडें, किडे, जिवार्ण नेति ' - ऋ ५५. ' दरवडेकरी खाणोरी । ' - दा २.३.३१. यांच्याहि चावण्यास लावतात.तसेच शारीरिक अस्वच्छतेबहल योजः तात. 'मळ खातो, उवा खातात, पिसा खातात. '= उवा, पिसा हा। चोर पहा. [खणें ] • चोरी-खानचोरी पहा. माझ डोकें (डोकरें, डोसकें, शीर) खातात म्हणजे चावतात, त्रास देतात). १२ तोडणें; टोचणं; मनाला बोचणें (पाप,गुन्हा,मन, पाप 📲 दि). 'की पापियासि निज पातक जेवि सातें।' १३ (ल.) कुरतुरुणें। मिळोन। पुन्हा पुथ्वी। '-दा १५.४.८. २ केरकचरा (सतासाठी डबचर्णे; तोडर्णे (बाईट अन्न, पित्त, मानहानीचे भाषण ). १४ एकाया जोखमीच्या कामाने एखायाचा नाश कर्णे: 'या कंत्राटाने त्याला पु<sup>7</sup> खाल्ले.' १५ खर्च करणे. 'तूं माझा अर्घा तास खाल्लास<sup>ा</sup> खात ' – एमा २९.२२२. [सं. खन् ] १६ मारणें: बळकावणे. 'वजिरानें उंट खाला.' १७ भोगणें: सेवण (विसावा, चैन ). -अकि. १ भक्षणे: भक्षणे आणि जगणे: अपन्न घेर्णे, घालर्णे (भोजन कर्णे असा या कियापदाचा अर्थे । होत न हीं. 'जेवण 'पहा ). २ दुखण (डोकें, डोसकें, डोई, शीर, साथा, कपाळ इ०) -अकत्क कि. ( ला. शीं जोडन ). कोणी खातो, तोडतो अशी आंत भावना बेदना, होणें. [ सं. स्वादन; प्रा. खाण; सि. खाइणु; तुल० फा. खाईदन=क्रुतहर्णे ) (बाप्र.) खाईन खाईन करणें-अधाशीपणा करणें; खाण्यास भाभावकेला असण: खा खा करणे. खाऊन देकर देणे-इस-=याच्या वस्तचा अभिलाष घरून ही आपलीशी कर्णे, गिळंकृत करणें. आत्मसात करणें. खाण्यामुळे हीनदाक्त होणे-खाण्याच्या अभावामुळे अशक्त होणे. खाण्यां तुरुणे-क्षुधा किंवा पचनशक्ति कमी होणें. खायाप्यायांचे दिवस-तारण्यां तील भानंदाचे व उल्हासाचे दिवस; भायुष्यातील सुखाचे दिवस जीव-प्राण-खार्ज-दुस-यास फार त्रास देणे. वांत औठ स्वाजी-अतिशय रागावरें। उहु० १ खाई त्याला खबखवे (खब सार्गे महणजे घशांत कंड सुटणे यावस्त )=जो बाईट काम करतो त्याच्या पोटांत ते बांचत असते असा अर्थ: चोराच्या मनांत चांदणे. २ खाईन तर तुपाशी नाहीं तर उपाशी=मी म्हणेन ते एकले तर ठीक आहे, नाहींतर मी दसन बसणार असा हुई घेऊन बसणे या अथी.

१ (सरसक्ट) खावपदार्थ; खावयाचा माल; अन्न. २ खाण्याची किया:भोजन. 'त्या गांवांत खाण्याजेवण्याची सोय आहे काय? •िप्रों-न. ( खाणें व पिणें ). १ खाणें जेवणें पहा. २ प्रखाने असँग. 'हे त्याचे खाण्यापिण्याचे दिवस!'

खाणारा. [साणे]

णाराः काळीजखाल. 'मज निहिस्याते खाणीरियं । छ्वानीन खात्री; विश्वास; निशा; संशय, आशंका, संबहनिश्वति ( कि०

'घरिचे घरीं चोरी आपणचि खाणोरी। '-दावि २३४, खान-

खाण्णी, खाण्णीभाण्णी—खांत्रणी पहा.

खात-पन. १ शेतांत घालावयाचे खत. 'खात मृत भस्म उपयोगी ); गाळसाळ; उकिरहा; मळ; (कु. ) चिखल. [ खत ] खात-पु. खड्डा; खळी; खांच; बीळ, 'त्या मृत्युचे खणीन

खातकाम-न. (व.) लोहारकाम-धंदा. [ खाती=लोहार] खातकुली-की. (गो.) १ गुरगुली. २ (गो.) खाजकुरी. खातकलांचच-कि. गुदग्रत्या करणे.

खातड-ण-र--ली. (कु. गो. ) १ विखल, पाणी जमी-नीवर ओतलेली जागा. २ उकीरडा. [खात ] • वास्नी- उकिर-डघांत राहाणारा. ' तुका म्हणे खातडवासी । अमृतासी नोळखे । -तुगा ३४८५. खातडांवर्चे-( गो. ) सुक्या जमीनीवर ती कुगेपर्यंत पाणी ओतणें.

खातर—स्री. (प्रां.) भोंक; भगदाद (भित, कुंपण यांतील). (स. खात=भोंक)

खातर—स्री. १ गुमान, पर्वा; विचार; विता (सामान्यतः निषेधार्थी). 'पैका गेल्याची त्यास खातर नाहीं.' र खात्री; विश्वास; भरंबसा; निशा. 'हा मनुष्य विश्वास असी आमची खातर भाहे.' ३ पसंती; मर्जी; मन. 'आमचे खातरेस वाटेल ते कहे.' ४ विचार. 'स्वामीची स्नातर जरूर जाणून...' -रा १.१३२. ५ आस्था. 'त्यांतही श्रीमंताचे सरकारांत या संस्थानची यास बातर अधिक.' -रा ७.३७. ६ सत्कार; मान. ७ आश्वासन. & .ल.) ( ना. ) मनस्वी त्रास; खोडमोड. ' सायकलीवहन हिंडलों वण माझी चांगलीच खातर झाली. ' -शश. करितां: साठीं. माझ्याखातर' 'त्या खातरहिते मला कतेव्यच आहे.'-तोबं २२. [अर. खातिर] (वाप्र.) • क.र्ण-खात्री करणे; पटविणे; आश्वासन इणे. •पट्रणे-आवड्णे. पसंत पड्रणे. खातरेस येणे-पसंत पडणे. सामाशब्द- • खा, खातीरखा-वि. १ स्मेहाचा, चांगरें ६व्छिणारा; हितेच्छ (केवळ पत्रव्यवहारांत). २ यशस्वी. 'कित्येक उम्द उम्द मनसुबे खातीरख्वाह होतील. ' -रा १.५३. ३ समा-स्त्राणोरा-री-वि. १ अधाशी; खादाब; पोटबाबृ. 'पुत्र धान. 'बहुत खातस्सा केली. ' -रा १०.२६५. -िकवि. १ पत्नि बंधु सोयरीं खाणोरीं ' -तुगा १५८९. २ चोखंदळ चवीने इच्छेप्रमाणे. ' इंग्रेज पल्टणे पुण्यासमीप आली त्यांचे पारिपत्य ्खातर्खा न जालें ' - दिमरा १.४०, २ यथास्थित. 'बंदोबस्त ही **काणोरी, खाणोरीचोर--**य. दरोडेखोर; चोर; वर फोड- खातरखा भागचे स्वामी करितील.'-रा १.१३२. • जमा-की. १

शको. २. ५०

करणें ). ' एवंच दादासाहेब खातरजमेशी जात नाहींत. ' -भाव ८४. २ हिमत. ' एक वेळ लढाई खातरजमेची यावी.' -ख ११. ६०८४. ३ ग्रमान: हिहोब: पर्वा. -वि. स्वस्थ. 'तुम्ही खातर-जमा असर्गे. ' -रा १५.२१. फा. खातिरजम्भ । ० जामीन-डार-9. खातरीदार पहा. •तस्त्र की. समाधान. 'सर्वोची खातरतसही होऊन जमाव जालाच असेल. ' -दिमरा १.३१. [भर. तसली=समाधान] व्यारी-स्त्री. १ खात्री; हमी (माणुस, चिन्ह यांची). २ विश्वास, निशा. [फा. खातिरदारी] व्हास्त-स्री. खातरजमा, इच्छा. 'त्यांची खातरदास्त पुरेल तेथे जावे. ' -ख ९.४९६५. ॰नशीन-वि श्रुत. -खरे ७.३५६६. [फा. खातिर्निशीन । ानशा-की. मनाचे समाधान; संदेहनिशृत्ति. 'अशी माझी खातर निशा झाली. ' -बाळ २.१६. [फा. खाति-र्निशान ]

खातरा-पु. खातरजमा पहा. 'त्यांत स्वारी समागमें कार्य-भागी यांचा खातरा श्रीमंतांनी परविला ... '-ख २.८१५. अर. खातिरा=विचार ]

खातरा-प. १ खत. २ खाचरा; खळगा; खड्ढा; खातर YET.

खातरी-की. १ खातर. अर्थ २ पहा. २ जामीनकी; हमी; खातरदारी: खातरीपत्र. (जामिन देणाऱ्या मनुष्यास अथवा वस्तुस लाबतात). 'तुम्ही कोणाची खातरी वा रुपये घेऊन जा.' खात-रीचा-वि. पसंत पडलेला: मनाला आवडलेला. ०दार-वि. जामीन, हा खातरी देतो, विश्वासपणाबहरू शिफारस करतो पण कोणत्याहि प्रकारची जबाबदारी घेत नाहीं. ०ए प्र-न. हमीपत्र, शिफारसपत्रः प्रशंसापत्रः सर्टिफिकीट. ० लायक-वि. विश्वसनीय.

खातऱ्या-वि. खातर खणणारा भववा त्यांतून शिरणाराः धरफोड्या: खाणोरी. [ खातर=भोंक ]

खातबट-ड--पु. उकिरडा. 'रांधवणी चुलीपुढे पन्हे उन्मादती खातवडे। '-ज्ञा १३.५६२. -वि. १ पुष्कळ दिवस खतावलेली (जमीन). २ खत घातलेलें ( शेत ). [खात=खत ]

खातवणा-वि १ (खाणारा) खादाड; पोटबाबु. ' पैशास शेर बांगी मागतो, मोठा गेला खातवणा!' २ चोखंदळ ( निंदार्थी ). ३ ( राजा. ) पान, सुपारी, तंबाखु, भांग इ० सेवन करणारा. [स्वाणे]

खाता-वि. खाणारा; मक्षणारा. (वाप्र.) •जेवतां-चितां मर्गे-क्रिवि. खाण्यापिण्याची ददात न पहतां अथवा रोगाने खितपत न पडतां मरणे; सुखांत, ऐवशारामांत मरण येणे.

आहे तें बाहर आहेच पाहिजे. सामाशब्द- • जोवता-पिता-वि. खाउनपिछन सखी, खाण्याची ददात नाहीं असा. 'खातें जेवतें घर पाहून मुलगी द्यावी. ' ०तीळ - पु. खाण्या-जोगा तीळ. गोडा तीळ. ० निख-पु. खावयाचा निव; कढी निन, खाते गोते-नि, भोजनभाऊ, आश्रित, ' आम्हांसारख्या उदंड मिळतिल भवताले खातेगोते ' -सला ६ स्वानेतील-न. खाणारें तोंड; पोसावे लागणारें माणुस (स्त्री, मूल, चाकर). ' माझ्या घरी दहा खाती तोंडे आणि मणभर दाणा. ' स्वात्या नारीचे देव-न. ( सुखी स्त्रियेचे भाग्य ) स्त्रियांस भाशीर्वाद देण्याची एक प्रकारची शब्दयोजना. [खाणे+नार+देव]

खाताड-डें--न. १ गांवाबाहेरील उक्तिरहशाची जागा: उकिरडा; खातवड. २ खरकटे. ३ (गो. ) नासके पाणी सांठरथा-मुळे झालेला दुर्गधिमय चिखल. -वि. खातवड पहा.

खाती-पु. (व. ना.) लोहार; धिसाडी. 'गांवा खातीये और मिळौन कामठा चालीति। - -चक्रथर सिदांतसूत्र ८९. म्हणती शक्त खातियें केलें। '-मुभादि १६.२२३. 'पावकातें, पिटी जैसा खाती। '-कृमुरा १४.५७. [सं. क्षता]

खातीर-की. १ दिलासाः खातरजमाः खात्री. खातर पहा. 'मिर्जाची बहुत खातीर केली.' –िदमरा २.४०. २ समजूत. 'पाटील बावांनीं खातीर करून सांप्रत ठेवून घेतलें आहे.' -दिमरा २.३७. खातर पहा. -शब. (गो.) साठीं; स्तव; कारणें; करितां. ' ह्या पॉटाचें पाडजिणें पोटाखातीर ध्यीच उणें. ' [ अर. खातिर ] खातृस-वि. खताचा वास मारणारी (भाजी). [ख-खात] खातृस-वि. (गो.) आंबट (तोंड ६०) [खटा]

खात-न. १ रोजकीदीवस्तन तयार केलेला, खतावणीवर दिसणारा किंवा खतावणीवहन काढलेला आणि केलेला हिशेब (ब्यक्तीचा किंवा काम, धंदा यांत घातलेल्या भांडवलाचा). जमा-खर्चाची नोंद. २ असा स्वतंत्र हिशेब दाखविणारा कागद, वही. खतावणी; हिशेबाची वही. ३ ( ल. ) टप्पा; पोहोंच; आटोका; आवांका, प्रांत; इद ( सत्ता, अंगल, शासन, अंतर्भाव यांची ). 'किल्ल्याचे खात्यांत मुलक आहे. ' ' हा गांव मुंबईखात्याखालीं मोडतो. ' ४ प्रांत; कार्यक्षेत्र; कचेरी; काम; प्रकरण; कामाचा विशिष्ट भाग. जसे-बिगार-खैरात-खर्च-गांव-मुलकी-रुष्करी-पैमाश-न्याय-खाते. ५ किनखाप किंवा इतर रेशमी कापडाच्या तुकडयाओंवर्ती गुंडाळावयाची दोरी, नाडी. ६ खातेदाराने धारण केलेला जमीनीचा तुकडा. ७ उधारीचा जमाखर्च; देर्णे घेणें. 'त्याचें मामनें खातें आहे. '[ भर. खत्त=ओळ; लिहिणें; किंवा भर. स्वाती पिती होण-(व.) न्हाण येणे. मह० १ खात्याला न सित्ता=मर्यादा; क्षेत्र.] (वाप्र.) •ेठसण-देण्याचेण्याचा व्यवहार खाता देखं शकत नाहीं. १ खातीचे गाल आणि न्हातीचे बाल चालु ठेवणे. सामाशब्द- व्हार-पु. १ कुळ खेरीज करून दुमाला क्षांकत नाहींत=विद्या, संपत्ति इ० झांकून रहात नाहींत, खरें नसणाऱ्या जमीनीचा प्रत्यक्ष कवजा धारण करणारा यांचे दोन

मेद-पहिला, जुन्या शर्तीचा म्हणजे गहाण खरेदी देणें वगैरे हक ंकुरतुढणें ] म्ह० १ खाद तशी लात≔खाण्यासारखी शक्ति. २ असणारा, दूसरा नग्या शतीचा म्हणजे सदरह हक नसाणरा. -गांगा कार इनाचे लिहिंगे उंदिराची खाद=कोणत्याहि व्यवहारांत कार-१३. २ व्यापाराकडे, वाण्याकडे खातें असणारा; व्यापाऱ्याचे कुनाने काढलेली आपली कसर. ३ खाद आहे तर लाघ आहे. कुळ. • पोत-न. (विकत देण्याघेण्याचा) व्यवहार; काम; जमा ४ खाद हरी व्याध. सर्च. [ खाउँ=हिरोब+पोतँ=पैशाची पिशवी, खजिना ] ॰पोतै बरोबर होण- १ जमा व खर्च, नफा व तोटा बरोबर होणे; तोंडमिळवणी होणे; रमारमी होणे. २ मालमत्तेपामून किंवा मुलांबाळांपासन मुक्त होणें, नागवलें जाणे (चोरांनीं मालमत्ता वरचा, मानेच्या पाठीमागचा भाग (ओझें बाहणे ६० वेळीं चोरल्याने व मृत्यूने मुलेबाळे हरण केल्याने ). •बाकी-की उपयोगांत आणतात ). 'पालखीला खांद घातला~दिल्डा.' परस्परांच्या खात्यांवहन हिशेब होऊन देण्याघेण्याचा राहिलेला 'खांद आला-सुजला' २ ( ल. ) सरावाने, अभ्यासाने झालेला शेषांश: हिरोबाच्या वहीतील अखेरची शिल्लक (जमेकडील किंवा) रावता, परिचय किंवा संबय (पाहण्यांच्या उपदवाची ). ( कि० नांवेंकडील ). •िमळवणी-स्री. (ताळेवंद काढतांना केलेली) पडणें ). 'आल्यागेल्याचा खांद नेहेर्मीचा '-खरादे. २०१. खात्यांची मिळवणी; सदर मिळवणी करण्यासाठीं दाखल केलेली ३ शेतीच्या तात्पुरत्या कामासाठीं आणलेला बेल: टोणग्याच्या बाब. •बही-सी. निर्निराळचा माणसांची खातीं जींत लिहन मेहनतीबहल वाबयाचे धान्य, कहवा, भाडें. ४ स्पर्धाः चढाओड. ठेवलेली असतात ती वही. व्याईक-वि. दुकानदाराकडे ज्याचे ५ ओझं वहाण्यामुळे खांचास पढलेले त्रण, घटा, किया तशी स्थिति. खातें आहे असा खातेदार.

खांतें। तेथ गणेसा ' -ऋ १०६. [सं. खन्=खणणे]

खातेड-की. (गो.) खातड पहा.

खातेरे--न. खातर, खाचर. १ घाण, केरकचरा. खत इ० ची रास: गाळ: बाण. 'मोऱ्यांतील खातेरें वगैरे पदार्थास.' -अगर ३.१७१. २ उकीरडा; केराची खांच. [खात, खातर] स्वातींड--न. (गो.) घाण पाणी सांठलेली जागा, कुडी, हबकें. खातह, खाताह पहा. [सं. खात+कुंडी]

खातोर-शब. (भिल्ली) करितां; सार्डी म्हणून; खातर पहा. ' तिया खातार बेन आंगलें ती वाडीटाकी '=काठी वाढेल म्हणून दोन बोटें ती तोड़न टाकली. -भिल्ली २०. [ अर. खातिर ]

खान्नड-भी. (क.) दलदल; ओल; चिखल झालेली जागा. खातड पहा.

खार्त्रा-खातरी पहा.

खात्साण-न्ही. (गो.) घाण.

खाद-की. खाज; कंडु. (कि॰ धुरणें). [खाज] खांद-की. (कों. कु.) झाडाची मोठी फांदी. [खांदी] खांद-पु. १ खांदा; बाहुटा; ( मनुष्य, पशु यांच्या ) पाठीचा (कि॰ पडगें; येणें ). 'बेलास खांद भाला भाहे. '६ (ल.) स्तात-न. कोनाडा; देवळी. 'तेथ पटिनाळेचां पूर्वीली सीरा आधार; आश्रय. ' खांदु मांडिजे धृती। त्रिविधा जया।' -हा १८,७३१ [सं. स्कंध; प्रा. खध] (बाप्र.) • आचळणे-(चांभारी) चामडें टांगल्यावर उलटें करावें लागतें त्यावेळीं साल व हिरहा मधल्या भागांत रहावा म्हणून कातदयाच्या मानेजवळ दोरीने आंवळतात. •चोर्ण-जुंबाखालीं खांदा न देणे, चुकारपणा करणे. याच्या उलट खांद देणे पखाद्याशीं खांद बांघणे, करणे-बरोबरी करणे, टक्कर देणे, मारणे; स्पर्धा चालविणे. • शिवणे-(चांभारी) चामडें उलटें केल्यावर त्याचे एक तोंड उघडें असते त्यास शिवावें लागतें, ते शिवणें. •सोडणें-(चांभारी) खांद शिवल्यावर दोरी सोहन टाकणे. सामाशब्द- •करी-वि. १ तिरडी अथवा प्रेत खांग्रावर वाहन नेणारा, २ (क.) ओझे-करी; खांदाबह्न सामान नेणारा. •कार-वि. (गो.) पालखी, प्रेत इ० ना खांदा देणारा. ० कुहा-चा-५. १ खांदावर भोवरा असलेला घोडा. २ खांबावरचा भोंबरा; घोडयाचे एक अञ्चल लक्षण. • खोड-पु. ( माण.) कानाच्या मागल्या बाजूस असणारा स्वाद -- की. १ खादा: अन्न; खाणें; भक्ष्य; आहार. २ चांगले एकच भौंबरा. हा (धन्याच्या) धाकट्या बंधूस वाईट. • जोड-खार्गेपिणं, पौष्टिक अन्न. ३ कुरतुवर्णे ( उंदरांचे ); ( पक्ष्यांनी की. ज्याचा खांदा दुसऱ्याशीं जुळतो असा माणूस, जनावर फळें ) चोंचावणे, टोंचे मारणे. ४ (शेताच्या पिकावर धाडधाल इ०; खांग्रांचा मेळ. ०**जोडी-डग्या**-वि. खांदजोड पहा. णाऱ्या गुरांचे ) अधाशीपणाचे खाणे. ५ ( गांवकासगारांनी ०पाडणे-संवय लावणे. ०व(प )खाल-स्री. खांवावरची लोकांपासून ) उकळणं; लुटणं; ( सरकारी कामगारांनीं ) लांच पखाल. 'सांधीजेती चंद्राचा खांदवखालीं.।' –िशशु ३०६. खाणें; चावणें. 'या गांवामध्यें पाठलाची शंभर रुपये खाद 'घामाची खांदवखाल।' -भाए ३९६. [सं. स्कंध=खांदा; भाहे. ' ६ कुरतुडलेला जिन्नस, चौंचावकेलें फळ, खाण्याचें पीक. पयस्+खह=पाण्याची कातडी पिशवी ] **व्यटा-**प. खांदा; उकळलेला पैका-माल इ०. ७ जळ ( आटवितांना विस्तवार्ने त्या लगतचा भाग ओझें वाहतांना योजतात. ' माझा खांदबटा **खाणें ).** [सं. खाद्य; तुल॰ फा. खा=(समासांत) चघळणे, दुखुन आला.' **ेवडा-**पु. १ होतीसाठीं तात्पुरत्या आणलेख्या

बैल वगैरेच्या भेइनतीबहलचा मोबदला. खांद अर्थ ३ पहा. २ ∣हि. खांदा; ग्रु. खांदो; हि. कंघा–कांघा; पं. कन्घा; बं. कांघ ] वरील प्रकारची रीत. ( कि ० करणे ). खाँदचा-वि. बेलाच्या ( वाप्र. ) व्हाकर्णे -( वे. ) छुवास जनावर छुपल्यानंतर जूं न जोडीचा. खांडसा-स्त्री. ओर्झे वरेरे बाहण्याची दिवा काहीं ओढतां जनावरानें खालीं बसणे. खांडाक्रणें-सिके. १ खांधावर सहन करण्याची संवय, अभ्यास, सराव.

खांदचोर, खांदयेकर-पु. घर फोडणारा चोर: खाण-चोर पहा. •चोरी-की. घरफोडीची चोरी: खाणचोरी पहा. खां उद्घणे- उकि, खांबावर घेणे; खांदाडणे पहा.

खादगी-की. १ लांच; तनाखोरी. (कि॰ खार्गे). २ साद अर्थ २ ते ६ ( थोडवाफार फरकानें ) पहा. ३ माणुस, पशु यांचा मेहमींचा-रोजचा भाहार: शेर: खाण्याकरितां दिलेली नेमणुक: बान्य, पैसा या रूपाची पोटगी. 'खाली खादगी दे भाणि बायको घेऊन जा. ' 'घोडधानें खादगी खाल्ली ती द्यावी.' ४ (व.) खाण्याचा सपाटा. ' उंदराची खादगी कळत नाहीं.' [सं. खाय]

खावड्याती-वि. खादाड; अधाशी. 'बधिरा कुवडा पंगु भारहा खादहवादी बाहेर छंदी।'-अमृत (पुरवणी) ८. खादाह+ बादी ]

खांठणी बांधणी-की. (खोदण व बांधणें) जुने वरंबे फोइन त्यातील माती उंसाला चढविणे. भशाने उंसास आधार मिळतो [सं. खन्-खांदणे+बांधण ]

खाडणे-- अफ्रि. खाणे. 'मागां बाळपणीं येणे श्रीपती। जैं एकवेळ खादली होती माती।'—क्का ११.१८२. 'पां<u>ड</u>रंगे पाडा खादलीसे रडी।' -तुगा १२१८. [खादन]

खांदणं-अकि. खणणं; खोदणं. [सं. खन्]

सारतळची-वि. खादाडांचा सेनापतिः पुब्कळ खाणाराः अधाशी: घस्मर, ' खाददळवी वाचले. ' -ख २७११. । खाणे+ दळवी ]

खाद निदक-वि. खायनिदक पहा.

खादरा-वि. १ खाणारा; २ ( ल. ) सोसणारा; भोगणारा. (समासांत ) (क्रित्यतार्थाने प्रयोग ) अफीम-भाग-लांच-खेटर-मार खादरा. [खाणे]

स्तांदल(ळ)णा-सिक. डोक्यास विश्रांति देण्यासाठी डोकी-बरचें ओझ खांचाबह्न नेज. खांदणें. [ खांद ]

सांदा-पु. सांद. १ बाहुटा (बाहुमूलापासून प्रीवामुला-पर्यंत ). २ जुं ठेवण्याची जनावराच्या शरीरावरील जागा. ३ फोबा फरतात तो झाडाच्या खोडाचा भाग. ४ खांचाचे काम: जो. भाव( खांदकरी लोकांत हुट ). ५ ओसे बाहुन नेण्याची पाठीच्या गोष्ट; झालेला अम्यास; राबता; सराब. ( कि॰ पडणें ). ७ (कृ.) स्रांब फांदी (झाराची). ४ (नाविक) गलबताचा विस्तार कर-व सादे यांच्यावर फळवा जोडतात. [सं. स्कन्ध; प्रा. स्वन्ध: शिपाई ). [फा. खानदान्]

ओंझे घेणें. २ (ल.) एखारें काम अगर जबाबदारी अंगावर घेणें; मांडणतंटा उकत्तन काढणें, पत्करणें. खांवाडी घालन नेपा-खांबावर बाहन नेण. खांडा खीभर -खांबावर मावेल एवढें ओझें. खांदाह्रीस बसर्ण-१ दुसऱ्याच्या खांद्यावर बसर्णे. २ (कों.) भाडाच्या फांदीवर जाऊन बसणे. खांदाश्वीस मेखा देणे-चंबुगवाळ आटोपणं. •मेखा देऊन काम कर्णे-आंगमोहन. भटन काम करणे. खांदा देणा-प्रताला खांदावसन वाहन नेणे. • रोजें-अति श्रमानें बैलाची मान सजणे. खांद्याखाळीं पदर-उंडगी, निलैज्ज, विनयाचा अभाव असलेली स्त्री (पदर पहा). खांद्याचर(मेखा, गाठोडें)देज-नोकरीतून-कामानदन बहतफं करणें: चंबुगवाळयानिशीं बालविणें. ( डोकीवरचें ) खांद्यावर यें ।- दुस्सह ओझें (कर्ज इ० चे) दिल्याचेतल्यामुळ इलकें होणें. खांद्यास लागणे -तिरडीला खांदा देणे. सामागन्द- •खांद-वृत्ती. (खांदाशीं खांदा) स्पर्धा; बरोबरी; तोलासतोल; तोडीस-तोड. खांदाड-न. १ मोठी फांदी. २ मोठा खांदा. खांदाडा-पु. (राजा.) मोठी फांदी (झाडाची). खांदाडी-की. १ अधे पुढे व अधे मार्गे असे खांशावर बाहन नेण्याचे पहशी सारखें ओहें खांदाबर व्यावयाच्या सोईचे बांधलेले ओहें. १ ओं में चेतांना खांद्यालाच म्हणतात. 'हजारों जुने पंडित आपापले प्रथ खांदाडीस माह्न दुरदूर देशीं पळाले. ' -नि १०३३. खांद्याचा बेल-प. ओसे वाहणारा बेल.

खांडा-पू. (व.) हप्ता; तुकडा. 'कर्जाचे खांदे पाडले.' [सं. खंड]

**खां**टॉ-दो-पु. (गो.) रुमानंतर पंधराव्या दिवर्शी सासरी व तिसाच्या दिवर्शी माहेरी करण्यांत येणारा लप्नविषयक विधि.

खादाखाद-ली. परस्पर कटकट, घासाघीस; एकमेकांना चावणे, खाणे. [खाद द्वि.]

खांदाज-जी-खांदान-नी पहा.

सावाद-वि. अधाशी; पुष्कळ खाणरा; हांबरा. •कर-कुळा-भा(मा)बसा-पु. खूप खाणारा. ०मावशी-सी.सादार

खांदान, खानदान —पुकी. थोर कुलशील; कुलवान वराण: बरची अगर खांबाची जागा. ६ परिचय; संबयीनें आलेली कलीन वंश. 'शाबास तुमचे खान्दानाची असे.'—रा १२. १२३. खानदान, खांदानीचा-वि. १ कुलीन; षांगल्या परा-ण्यांतील, कुलांतील; खान्दान. 'बहुत दिवसांचे खानदान लोक ण्यासाठी रोजाच्या पुढील टॉकास लांकडें ओडतात तीं प्रत्येकी. पृष्टण होते. ' -भाव ११४. २ (ल.) हुशार; चतुर; चाणाक्ष ( कारकृत,

खांदानी, खानदानी—की. उच्च, श्रेष्ठ धराणें; कुलीन घराणे. खांदान पहा. 'पुरातन खानदानीतील मनुष्याचे बहुत प्रीतीने पालन करीत जावे. '-ऐस्फुले ५४. [फा. खानदान्]

स्तादिम-पु. (हि.) नोकर; चाकर. [भर.]

खादी-स्नी, खाद. १ चांगलें खाणें; पौष्टिक अन्न. २ (ल.) पैसे खाणे; लांच घेणें. 'बाळासाहेब अगशी जहरीपुरतेंच इनाम-दारीचें काम पहात, त्यामुळें नेमलेल्या लोकांत खादी फार बाले. '-हाकांभ ११५. -वि. धष्टपुष्ट; खादीचा. [स्वाद]

खादी--सी. १ जाह, हातानें कातलेल्या सताचें व हातमागा वर विणलेलें कापड. 'परम पवित्र खादी हीच स्वदेशाला संपन्न

खांदी-सी. (गो.) चोरी. अमारप-चोरी करणें.

खांदी-की. १ झाडाची फांदी; डहाळी; शाखा. २ खांदा पहा. िसं. स्कंध: म. खांद ] े देणा-बैल अगर रेडा नांगरटी च्या कामासाठीं मोबदला घेऊन देणें. इह ० (गो.) खांदी मेळली म्होण झाड हमटुंक जायना=बोट शिरकले म्हणून हात्रवालण्याचा प्रयत्न करूं नये.

पुष्ट, गोटीदार शरीर. [स्नाद ]

स्तादु-वि. १ सादाड; साबू; पोटवाबू; पोटपुजारी. 'कार्य

सांदेकरी-बाईक-पु. १ स्रांवावह्न ओझें नेणारा, वाह लागके. उ० मीरखान, याकुबसान इ० [फा. ] णारा; हमाल. २ प्रेत बाहणारा; खांदा देणारा. [ खांदा ]

हन दुस-या खांचावर घेणे. २ एकमेकांना साहाय्य करणे, देणे. तात. ' -घका ८२. [फा. खान्काह ] [ स्नांदा+पालरणे ]

स्तांदरी-की. एक रानग्रहप.

सांदेला-ली-मि. १ सांद साळेला; ओझें वाहिल्यानें १९७. [फा. खानगी=वेश्या ] खांद्यास घटा अगर वण पडळेला (पशु, माणूस). २ खांदा देणारा; प्रेतवाहक.

खांदोडा-डी-पुनी. खांदवडा पहा. 'कर्ज मिळण्या इतकी पत नसली किंवा कर्ज न काडतां निभण्यासारखं असलें तर पतः पिढीजात आचरण अथवा स्वभावाविषयीं योजतात. -वि. ते दुसऱ्या कुणव्याशीं खांदोडी करतात. ' -गांगा १४५.

खांदोर-- प्र. एक प्रकारचे गाणे.

स्वांदोळ-सी. खांयाची बरोबरी (बाहक किंवा बैल यांच्या ) खाजगी खात्याचा कारभारी. [स्रोदा] 🤏

भसा ( बैल, भारवाहक )

स्त्राद्य-न. साण्याच्या उपयोगी पदार्थ: अन्न: साण्याचा जिन्नसः भक्ष्य, भोज्य पदार्थः - वि. खाण्यास योग्यः भक्ष्यः भोज्यः सःण्याचा (पदार्थ). 'तयाचिपरी साद्यासाद्य । न म्हणे निवानिव । ' -इत १८.५६०. [सं. खाद=(खाणे)-खादा ]

साधा-वि. (ल.) खाणारा: सोसणारा: भोगणारा. सादरा पहा.

खांचा-वि. १ खांचावर बाहुन नेणारा. २ ओझे बाहुणा-गचा-विशेषतः प्रतवाहकाचा-सहसोवती. ३ प्रेतवाहक. [खांदा] खाद्रभा-वि. (को.) खादाड; अधाशी. [खादर+अम्मा] खान-न. १ खणती. ' ईश्वरी खान घेतलें। '-गीता २. करील. '-के १६.४.२०. २ ( सामा. ) साध, जाडेभरडें कापड. ३४२५. 'स्विहता घातलें खान। '-तुगा ३२५७. २ खणतीची चोरी. खाणचोरी; घरफोडी. 'भी माझें करीत होतो जतन। भीतरिल्या चोरें घेतलें खान। ' -तगा ३७०, खाणोरी खानचोर पहा. [सं. खन् ]

खान-न. १ खाणे: खाद्य: भन्न. 'खान पराचे पान पराचे।' -विक ५. २ ताट; याळा. ' मेजवानी मिठाईचे खाने '-रा ७. २११.[म. खाण: तुल॰ फा. खुवान=थाळा]॰पोदा-पु. तबका-स्नादीचा-वि. साऊन पिऊन पुष्ट झालेला; पोसलेला वर्षे भाच्छादन, वस्न, हमाल. 'सानपोश जदोजी जवाहार-( माणुस; पशु ). स्वादीचे द्वारीर-न. भरदार, गोंडस, नितळ, जडीत मोत्याची झालरचे भाणुन ठेविछे. -पदमव ९७. [फा. 'स्वान्पोश ]

खान-पु. १ सरदार; अमीर; राजा. २ मुसलमानी पदवी. करणारे थोडे पण खाद कार. ' २ लांच खाणारा; हरामखोरी मुसलमान सरदारास ही पदवी असते. विशेषत: फारसी किया करणारा. [ खाद ]. •नंदन-पु. खादाड माणूस. [ खाद+नंदन ] पठाणी वंशांतील थोरांना असे. पुढे हलक्या मोंगलांनाहि वापरू

स्मानका-पु. हिंदूच्या मठाप्रमाणे मुसलमानांची एक धार्मिक **सांदेपालट**—नश्री. १ खादा बदरुणे; ओझे एका खांबाव- संस्था. 'खानका नांवाच्या धार्मिक संस्था मुसलमानांच्या अस-

> खानगी-की, दासी; वेश्या; नायकीण, ' सलावतजंग ... दोन जनाने, हली व कांहीं खानग्या घेऊन गेले होते. ' -रा १.

> खानगी-की. भोजनाची नेमणुक्त; शिधा, अन्न वंगरे: उप-जीविका; वृत्ति. दुसऱ्या अर्थासाठी 'खादगी 'पहा.

> खानगी-की. (बुकीनें ) खानदान पहा. वंश; कूळ; विशे-खाजगत; स्वतःचें; राजांचे. 'हा कारखाना खानगीच्या ताब्यांत आला.' [फा. खानगी=धरगुती] •कामदार-कारभारी--ध.

स्नानचोर-वि. (शब्दाची व्युत्पत्ति जशी लावण्यांत येते तसा सांदोली-वि. ज्याचा सांदा दुस-याच्या सांधाशीं जमतो तसा अधे बदलतो) १ अहल; विलंदर (चोर). [कांहींच्या मर्ते बरील शब्द खाण=वंश,+चोर असा साधला आहे ]. २ घरफोडचा चोर; ग्रुपचुप घर फोबन चोरी करण्याकितां आंत शिरणारा. [फा. खान गणती. ४ सरकारी नोंद (घरें, माणसे इ० ची ). [ फा. खाना+ =बर+चोर यापासन साधितात ]: ३ खांद किंवा खाणचोर [ खाण शुमारी ] =खण्णे+चोर=घराची भित खणून अथवा खोदून आंत शिरणारा ]. हे सर्वसामान्य अर्थ आहेत. खानोरीचोर (खणती लावन चोरी करणारा) पहा. दरोडेखोर व वाटमाऱ्या यांच्या उलट.

खानजाद-दी, खानजादीचा--वि. खांदान-नी पहा. खानडोह-हो--पु. खांड डांह पहा.

खानदान-नी-खांदान-नी पहा. 'निदान खानदान मनुष्य याप्रमाणे कामास येते. ' -भाव १०९.

खानदेशी। '-सारुद्व ६.४१. [खान+देश]

खान=धर+नवास ]

दखविला पण म्यां त्याचा खानवटा उपटेलाच. ' [ खांदा ]

स्वानवटा-ठा, स्वानिवटा-3. १ उन्हाळ्यात गुरे बांध-ण्यासाठीं वर टाळे किंवा गवत घालन तयार केलेली जागा: २ कोंडण: गोठा: कावण: ह्यांत आजारी गुरे वगेरे बांधतात. फा. खाना=घर+वटा प्रत्यय )

खानसा—पु संवय; सराव; (प्र.) खांदसा पहा.

. खानसामा-पु. भाचारी; स्वयंपाकी; भोजनव्यवस्थापकः बबर्जी. [फा. खान्सामान ]

खाना-9. १ जागा; स्थान; घर; (समासांत) तोफखाना. दारुखाना; किताबखाना इ० २ लहान पेटींतील कप्पा, खण, पृष्ठ. ३ | डीच्या कडा, बाजू ); खरडणें. [खाप] घराणः; कुल. ४ खाते. [फा. खान] • खराख--बा-पु. सत्यनाश. 'बदुद्वा दिल्ही कीं या दोघांचा खाना खराब.' -मदह १.११८. •जंगी, खानेजंगी-की. १ खडाजंगी; भांडण; खणाखणी २ बोलाचाली: बाचाबाची, ३ गृहकलह; यादवी. 'हे सर्व आप सची खानाजंगी कहन ... ' -दिमरा १.८८. 🗸 सादतखान तर २२. [फा.] • जाद-वि. दासीपुत्र; लेकवळा. 'फुलाजीचा तलाद्गी-की. शडती. [फा. खानातलाशी]

इतर गोष्टींची गणती, मोजणी; शिरगणती. ( कि॰ करणें ). ही गणती साधारणतः दर दहा वर्षीनी होते. यावेळी सांस्कृतिक पाइ-

खानोटा--पु. घराण: कुल: खानवटा पहा.

खानोरीचोर-प. १ घरफोड्या. खानचोर पहा (कांडींच्या मते हा शब्द 'खाणे' या पासन झालेला, यावस्तन) खाण्या पिण्याच्या खानचोरी--स्नी. घर खणून केलेली चोरी; खाणचोर पहा. पदार्थीची चोरी करणारा; किरकोळ चोऱ्या करणारा (हा व खांडडोह, खापरीचोर इ० अने इ शब्द अनिश्चिताथी योजितात. खांझ, खाँणी-न (गो. ) भड़ी. [पो. फोर्नी; इं. फर्नेस ]

खान्नी, खान्नीभान्नी—खांजणी, खांजणीभांजणी पहा.

खा(खां)प-न्नी. १ रास; ढीग; जुडी (तंबाखुची किंवा खानदेशी-वि. खानदेशसंबंधी 'वन्हाडी कन्हाडी बहु विड्याच्या पानांची ). २ माडाच्या किंवा तसल्या इतर झाडावर चढण्यासाठीं त्याच्या खोडाला पाडलेली खांच: खालवट. ३ फोड: खाननीस-पु. खानगीकडील कारभारी, चिटणीस. [ फा काप;फाक ( फळाची ). ४ खांड; लहान तुकडा ( सुपारीचा ). ५ घर गोळा; वडी ( साखळलेल्या रक्ताचा, ओल्या खजुराचा, दही खानवटा—पु कुल; वंश; कुळी; विजयट. फा. खान=घर] किंवा दूध यांचा ) ६ लहान ढलपी; तुकडा; खपला. ७ (गो.) स्वानवटा-9 खांचाचा सांधा. 'त्याने माशा खानवटा कणसे ठेवण्याच्या उपयोगी पडणारा खळगा. [सं. क्षप् ? म. काप] •कज्री-स्रो. सपारीची शिजवलेली खांडें, खापा, काचऱ्या.

खाप. खापटी -- की. (गी.) लहान, चपटा कांटेदार मासा. -मसाप ३.२४७.

खापटी, खपटी-श्री. १ गुळाची थापटी, लहान पोळी: कान्हवला. २ (सामा. ) एखाद्या पदार्थाची थापटी, वडी.

खापटळ---न. (गो.) लहान खापटी.

खापणं - उकि. १ खापणी करणें. २ वहन दहपण ठेवून दाबणें ( कापसाचे गहे. गवताची ओझीं, पेंढ्या इ० दबला जाणारा माल ), ३ (क. ) उभ्या तोडण: निमुळतीं करण: तासणें.(टेक-

खापणी-की १ सरकारसारा, दंह, खंड, पट्टी, गांवखर्च इ० संबंधीं जो पैक्याचा ठराव त्याची कुळांबर केलेली हिस्सेवा-रीची बाटणी. २ त्या बांटणीचा प्रत्येक बाटा. ३ खोडावर खांचा पाडणें, करणें. खाप अर्थ २ पहा. [खापणें ]

खापर-न. १ धान्य भाजण्यासाठी, भाकरी, खापरपोळी स्रानेजंगीत जसमी होऊन दुसरे दिवशीं मृत्यू पावले. ' –ऐच | करण्यासाठीं उपयोगांत आणावयाचें वंद्, उतरते किंबा चपटें मातीचे ताट, परळ इ० २ मडक्याचे खालचे अर्थ ( भिक्षेसाठी, खानजाद तुलाजी. ' -रा १७.४. [फा. खाना+झाद ] खाने | शेगडीसाठी). 'नाचतया पुण्यगिरी । चिदर्भरवाच्या खापरी । '-झा १८.१०४०. ३ (प्रसंगिवशेषीं सामा.) कोणतेहि भांडें (धातुचे, **खानेसुमार-रा-**की. १ गांवांतील माणसांची, वरांची, मातीचें-घागर, मडकें वगैरे ). ४ (सं. प्रां.) श्राद्धांतील पिंडदाना-संबंधीं सामानाने भरलेले टोपलें. 'पिंडदान साहित्याचें टोपलें घ्यावें लागतें ... त्यास खापर म्हणतात. ' -तीप्र १३०. ५ णीच्या अने क गोष्टी नमूद करण्यांत येतात. २ गणतीचा आंकडा: मडक्याचा एक तुकडा. 'येमपुरी नागवी केली। खांडां खापरां नोंद; शिरगणतीचा तका, नोंद. ३ शेतीसंबर्धी ( गुरांढोरांची ) सिकट । ' –शिद्य १६१. ' की नामे स्परीमणि स्पर्शे परि काय

करिल खापर भी। '-मोसंशयरत्न माला (नवनीत पू ३५१) ६ (ब.) कौल (घरावर घालण्याचे). ७ (बायकी) नापसंत व्यक्ति; विन किमतीचा माणूस (कित्येकवेळां हा शब्द निर्धकपणिहि उपयो- तोडणे. २ सप्पा उडविणें; कापून काढणें (सैन्य). [खापणें, गांत भागतात ). ८ अपयश. ९ डोक्याची कवटी. [सं. खपर; खाप खापर ?] प्रा. खत्पर; हिं. पं. खप्पर; उरि. खपरा; बं. खाबरा ] ( बाप्र. ) •डोक्यावर-डोईवर-शिरावर फोडणं-दुसऱ्यावर आप- विलंदर: पूर्णतेस पींचलेला. राध, आळ घालणं; एखाद्या निग्पराध्यावर दोष लादणें. •**डोक्यावर फुटणें**-विनाकारण अपराधी होणें, दोष येणें. भरणें. • डोक्यावर येणें-संकटांत येणें. -रांत मृतुन तोंड पहा-. फजिती झाली असतांहि फुशारकी मारणारास म्हणतात.सामाशब्द – •खु(खुं)टी-स्री. मडक्याचा तुकडा. •तोंड-ड्या-वि. निपण- 'पांढरी मासळी. त्वा मुलगा; मूळपुरुषापासून सहावी पिढी ( निंदार्थी प्रयोग ); त्यावस्त दुदेंबी; दळभद्रया; पाढऱ्या पायाचा; काळतोंड्या. [ खापर पणत्वंड ] ० पणजा-पु. पणजाचा भाजा; निपणजाचा बाप: चाल्पिढी पूर्वीचा सहावा पुरुष. ०पणतू-पणतांड-पण र्खं इ-पुन. निपणतूचा मुख्या; पणतूचा नातू. ०पोळी-स्री तांतुळाच्या पिठाची, खापरावर भाजलेली पोळी:धिरडें. ०पोळें-न. पोळी करण्याचे खापर. •सूत-न. ( सोनारी ) एक धातु; एक काल्पनिकधातुः, जस्त. 'तांबे आणि खापरस्त । येकवटली असे धात। तयाचा वृत्तांत। पितळ होय॥ '-कालिका पुराण २८. २१. ॰सुर्ता-वि. खापरमुताने केलेला दमडी इ० पदार्थ -राची घागर-स्री मातीची घागर; इंभ. खापऱ्या--वि. १ दुरैंबी: भद्रकपाळ्या; क्षद्र अशा अर्थाने अनियंत्रितपण योजतात. 'स्हणे खापऱ्यासी पडली गांठी। भातां नव्हे सुटी सर्वथा।' २ (कृ.) शिहीचें (माणसाचें ) पिशाच. खापरी २ पहा. •काळजाचा-वि. (गो.) चांडाळ वृत्तीचा. -खापरासंबंधीं. •नारळ-पु. पातळ दळाचा, खोबऱ्याचा नारळ.

खापराळ-की. (कों.) केळीची एक जात.

खापर।--सी. १ मडक्याचा तुकडा; खापर अर्थ ४ पहा. 'परिस स्वर्णस्व तें न दे खापरिस।' -मोकूष्ण ४७.९१.. २ ( छ. ) पांयरीचा चापट कठिणपणा, ३ ( ना. ) चैत्रो पौर्णिमेठा **देवीला ज्या मातीच्या पात्रांत तेलांत भिजविलेल्या चिं**ध्या पेरवृत ओवाळतातर्ते पात्रः, खापरी ओवाळण्याचा विधि. •चोर, स्तापऱ्याचोर-वि. १ (कॉ. ) अठल चोर; बिलंदर चोर. २ हलम्या चो=या करणारा: बारीकसारीक वस्त ( खापरीसारख्या ) चोरणारा, खिशांत टाकणारा: खानोरीचोर पहा.

स्तापरी-पु. (गो.)( निंदाव्यंजक) नीघो; काफरी लोक. ' आफ्रिकेंत खाप-यांनी सुरू केलेले बंड. -सह्यादी १६२. [पोर्तु. काफे; अर. काफीर ]

सापरेपण-न. (गो.) निष्दुरपणाः निर्देयपणाः

खांपरोळी--श्री. (हेट. क्.) खापरपोळी.

खापलणं— उकि. १ तोडणें: छाटणें: जोराने छेटणें: शस्त्रानें

खांपॉ-(गो) १ धाडशी; निष्णात. २ नांवाजळेला. ३

खॉपॉ-9.(गो.) खोपा: आगवळ. अपरप-वेणीत फलें

**खापार**—न. (कु. ) खापर पहा.

खापी-की. (गो.) सरंग्यासारखी एक लहान जातीची

खापुरुले—न. (गो.) खापरीण (नियो) जी.

खापेकड-न. (कों.) रहाटगाडग्याच्या माळेमध्ये लोटे बांधण्यासाठी धुमारें दीह बीत लांबीचे जे लांकडाचे तुकहे चाल-तात ते प्रत्येकी. ह्याला दोन बाजूस दोन व मध्य सारख्या अंतरावर दोन अशा चार खांपा असतात. बाजुच्या खांचा खापेकड माळेत अडकविणेसाठीं व मधल्या शिकारी अडकविण्यासाठीं असतात. बहुधा खापेकडे सागाची करतात. [ खाप+स. काष्ट्र]

खांब-9. १ इमारतीचा भार सहन करणारें, उथळ्यावर उभे केलेलें अगर जिमनीत प्रलेल लाकुड: स्थूणा: सोट: स्तंभ: धीरा; आधार. २ ( ल. ) केळीचा खुंट. ३ ( ल. ) घरांतील किंवा समाजाचा नेता; कर्ता पुरुष; आधारभृत गोष्ट. 'अवध्या लोकांनीं हिंमत टाकिली खांष बुढाला दौलतीचा।'-ऐपो १३४. (समासांत) -बुसळ-मलखांब. ४ (ओतकाम) समईचा मधला भाग. ५ (बीडकाम) चरकाच्या दोन्ही बाजूच धिरे. [सं. स्तभ; प्रा. खभ; का. कंबू ] (बाप्र.) खांबाला डीक पाहणे-अशक्य गोधीची अपेक्षा करणे. उदा० कड़ माणसापासून इच्याची भपेक्षा करणे; गारगोटीपासून दुधाची इच्छा करण. सामाशब्द- • खांबोळी-ली. मुलांचा एक खेळ. ब्रात सर्व मुले एक एक खांब धहन राहतात. व पुढें एकमेक आपापला खांब सोधन दुसरा पकड-तात. ह्यावेळी मध्येच चोर भालेल्या गडधाने दुसऱ्याला पकडलें तर तो (पकडला गेलेला गडी) चोर होतो. **खांबट-न**. लहानसा खांब; किरकोळ, भक्कम नव्हे असा खांब, वांसा. खांबणी, खांबला, खांबली, खांबुला, खांबा-भीपु. १ (राजा.) बर इ० चे पोटमांडणीचे जे लहान खांब ते प्रत्यकी; दुबेळकें; कांभेरा. २ आखुड पुरलेला खुट. 'खपरेल करावयास खांबण्या ... ओमण इतकें सामान लागतें. ' -मराठी ३ रें पुस्तक पू. ६२. (१८७३). •सूच-न. खांबस्त्राचा खेळ; कळसूत्री बाहुल्यांचा खेळ. ' संसार म्हणजे स्वांबस्त्र । चौऱ्याशी स्वश् पुतळ्या विचित्र। त्यांचा सूत्रधारी ईश्वर। त्याचिया इच्छे वर्तिजे।'-एरस्व १२.३४. 'खांवसुत्रीची बाहुली। तेणे पुरुषे।( चुकीनें ) इम्खास. 'जो स्नेहकायै-मन्सुवा बन्धुत्व संपादणें सुत्री बाहल्यांचा खेळ करणारा. 'नातरी जैसा खांबसुत्री । अवे-तन पुतळचा नाचवी यंत्रीं।' -एरुस्व १३.६४. 'तुका म्हणे दोरी खांबस्त्रया हातीं। '-तुगा ३८१३. २ खांबस्त्राबहल.

खाबगा—पु. शय्यागृह; निजण्याची खोली, 'बार्डे सुंदर स्वाबगे नवगजा सिद्धाच होत्या वरीं। ' -सारुह ३.४५. खाब्गा पहा. [ फा. स्वाब्गाह=शब्यागृह; तुल० सं. स्वप्-स्वाप+गृह ] खावड--वि, उंचसखल. [हिं. ] •खुबड-वि. खांच खळ-

बयाची; चढउताराची ( जमीन ).

**खांबडी**—वि. एक प्रकारचें भात; तांदुळाची एक जात. खाबरी-की. (व.) दुभत्यासाठी वापरावयाचे मातीचे महकें. [खापरी]

खांबला-प. १ लहान खांब. २ (विणकाम) गोमीच्या मध्यें जे तांबडे अगर हिरवे तार असतात ते प्रत्येकी. [खांब]

खांबली--सी. १ लहान सांब. २ ( गुन्हाळ ) बाईनसळां तुन अभिनीत निघून गेलेल्या व बाईनसळास हालुं न देणाऱ्या खंडचा—मेखाः चरकाचे दालन व कायवट यांना जोडणारा भाग.

खाबान-न, बागैतील फुलाचा ताटवा; वाफा. फा. खाय-वान ]

खांबी-वि. (गो.) खांदा मारणारा, देणारा.

खाबु-वि. १ पोटबानु; खाखा करणारा; खादाड; अधाशी; स्ताणोरी. २ पैसे खाणारा; लांच घेणारा. [स्ताणें ]

खांशी — पु. (गो.) खळगांतील मळणीचा खांब; तिवडा. (अव.) खाने. [खांब]

खांबोटी---सी. लहान खांब; खांबट पहा. [ खांब ]

खांबोळ-ळी-ळे--नजी. १ भितींतील खांबासाठीं ठेव-लेली जागा. ३ उत्सव वर्गेर समारंभाच्या भंडपांतील खांबास **भाच्छादावयाचे वस्न. ६ तुळईसालच्या खाबाच्या टोकावर दोन** भाडव्या लांकडी तुकडयांची + अशी मांडणी; चाफा; टिटवें. [सांब+ओळ]

**खाखुगा—9. श**म्यागृह. 'खाबुगामण्ये नवाब बरामद जाले.' -रा ७.८३. [फा. स्वाब्गाह; स्वाबगा पहा]

स्वांड्या--वि. खळय। बर मळणी करीत असणाऱ्या बैलां-पैकी तिबहणाजवळचा, पहिलाच बेल. [स्रांब]

स्तांड्याखुरान-वि. (गो.) हाडापेरानें. [ सांव+खुर ] बामखा-माबा, बामबास-माबास, बामाबाम-बाय, खामोखाम-य-किनि. खनित; नही; खात्रीने, निश्व-यानें: कांहीं झालें तरी; इच्छा असो नसो; जरूर; मुहाम: इटकुन; टाक्तेंग-संबद ओडवून चेंगें.

नांचितिही।' -दा ८.१.१०३. ०सूत्र प्रताळी-सी. कळसूत्री ते कार्य खामखा करावेंच करावें.'-रा ८.१७५, 'येकण खामखा बाहुली चालविण्याचा खेळ व ती पुतळी. ० सूची-वि. १ कळ- येके मोर्चीवरी या चौ रोजांत ... '-पेद ३.१८. [फा. ख्वाडम

> खामतमा-- स्त्री. फाजील हाव, -चित्रगुप्त ८. [फा. खाम्-तम् भी

> खामन(ण)खजा—वि. बुटगाः खजाः ठेंगणा. [सं. क्षामः प्रा. खाम=क्रशः, दुबैळ. तुल० फा. ख।म्=अपक+अन्+खुआ ? ]

> खामपट्टी-की. एकंदर गांवांतील शेतजिमनीवर सरकारने बसविलेल्या ठोकळ शेतसाऱ्याची वांटणी; कुळवार वांटणी. [फा. खाम्=इच्ची+पृशी ]

खामसा—९. (गो.) जार.

स्वामी — स्वी. १ तोटा; नुस्सान; घस; उणीव (व्यापार ६० मध्ये). 'भाज सतरा वर्षे खुदावंत त्याची खामी करवितात तरी मोडतनाहींत. ' -मराचिथोशा ७६.२ ( गु. ) दोष; व्यंग; अप-राध. ३ (व. ) लाज; शरम; कमीपणा. 'अतःपर पादशाहीस खामी भाली. '-चित्रगुप्त ३४. ४ वाईट अवस्था: डबचाई. ' विनमुख होऊन श्रीमंत भाणिले चंहुकहून खामीस। ' -ऐपो ३९८. [फा. खामी≔नुकसान ]

स्त्रामोदा-किवि. १ स्तब्ध; शांत; अचल. 'नवाव निजाम अल्लीखां व भोसले ताहाल (अधाप पर्यंत) खामोश द्याचा सबब कायन कळे. '-रा १०.१८२. [फा. खामोशू] ०करणे-शांत राहाणे: शांति राखगें. 'तेसमयीं बाजीराव यांणीं खामोश हरून आपले खाजगत हे-यांत गेले. ' –होकै ३. खामोशी– की. स्तब्धता; शांतता. [फा.]

खाय-ली. १ खाई; खड़डा; खांच. २ अलावा. [सं. खाति; प्रा. खाइ ]

खायखाय-की. खादाबपणा; वखवख; खाखा होणें (भुकेनं व्याकृळ झाल्यास म्हणतात). ( कि. सुटणे; येणे; मोडणे; होणं ). २ ( ल. ) ( खान. ) खोडकी; खोड. [खाणें] म्ह ० (व.) खाय खाय मसणा जाय. =अधा**र**याला म्हणतात. **खायला** उठजे-एखाद्यावर हला, गहजब कर्ने. [ खाणे ]

स्वायनिवृक--वि. कृतझ; खाल्लया घरचे वासे मोजणारा; बेइमान. (खाणे+निदा)

खायला-लो-नि. (राजा. कु.) खालचा; तळचा; बुडाचो. **खायलाटी-ठी--की.** (राजा.) खलाटी,

स्वायरा-यिर-वि. खाणारा. 'रामा ! ते कवि सत्वडीव असतां पालाफळें खायरीं।'-निमा १.५०. [सं. साद; प्रा. साभ ]

स्तायी-की. सांच; संदक. साय पहा. स्तायीत स्त्री

स्वाभाविक अथवा कृत्रिम ); संचळ, सेंधव, सवागी, तुरटी इ० पाणी. •वांगी-की. खाजणांत होणारें वांग्यांचे झाड; व त्याचें क्षार, २ अघाडा, माठ, पोकळा इ० वनस्पती जाळल्यावर राहि- फळ. खाखांगे. ०संधा-पु. ( सोनारी ) धातुंना द्यावयाचा डाक: केली राख शिजवृत तें खारवणी गाळून त्याची वाफ कहन काव क्षारमिश्रित कस्तूर, (खार+सांघा ) वसळाई, सोळी-खी. खार-केला अग्रुद्ध क्षार. ३ खारटपणा. ४ लोणच्यांतील द्रवहा पदार्थ. संघ घोटण्याचा दणड: डांक देण्यासाठी टाकणखार उपाळण्याची 'झोंबतो वर्णि जसा वह खार.'-कमं २.५६. ५ ( रु. ) खरावी; सहाण •सान-न. ( गो. ) खारटपणा. ब्रह्मानः तोटा. -की. १ आंब्याचा मोहोर, वालाची फुलें इ० अञ्चन जाण्यासारखें अभ्रांतन पडगारें दंब. खारी धुई. (कि॰ सापाची एक जात. यणें: पडणें ). २ हवेंतील अतिशय गारवा; धुई: बादल हवा. (कि॰ सट्जें: पडजें: होजें ). (खार ही वामळेपासून भिन्न पेवंदी बोर. आहे, वामळ हिंवाळा व पावसाळा यांमध्यें मोठा पाऊस पड-ल्या नंतर पहते आणि खार फक्त हिंवाळगांतच पहते ). ३ क्षाराः विखार+खंड ो पासन येणारा ओलसरपणा, दमटपणा, लोणा ( मितीबर, जिम-नीवर ). ४ खर: पावसाच्या शेवटीं संध्याकाळीं आकाशांत दिस- खारिज़ ] दिसगारे तांबहे दग. ५ समुद्र हटवून, हड्डन मिळालेली जमीन; खारट: खाजग, ६ खारी दलदल, जमीन: भाताची खारी जमीन. ७ (ल.) तोटा; तुकसान. -न. १ सुकविलेले खारे मासे. २ खादी. याचा गादी, उशी ६० करण्याकहे उपयोग करतात. [हि. (गो.) शेतास खत मिळण्यासाठी समुदाने किंवा खाडीने शेतांत खाठमा; फा. खारा=एक प्रकारने कापड ] साठविकेलें पाणी. -वि. खारट: क्षारयक्त. [ सं. क्षार: प्रा. खार ] ( बाप्र. ) ब्ह्याणे-(ना. ) द्वेष करणे; पाण्यांत पाइणें. स्वार्णे- व्यक्ति); हे नावाडयाचें, घरें शाकारण्याचे, आगरें करण्याचे इव अकि. क्षारयुक्त होर्णे; क्षाराने विकृत होर्णे (जमीन, शेत); लोणचे कार्मे करतात. २ (मो ) कोळी; गाबीत. [फा. खार्बा] म्हू ० खारवी इ० च्या अंगी मीठ इ० चा क्षार मुख्यामुळ त्यांनी क्षाररसविशिष्ट गेला पोंय आंबा बाइन थय. होंगे. -सिक. क्षारयुक्त करणे. •पाइणे-(कों.) समुद्राच्या अरतीखालील जिमनी होतीच्या उपयोगी करणे. ०लागर्ज-पडणें-लावन घेणें-१ नुकसान होणें; संकट देणें; चट्टा बसणें लाज-लज्जा सोड्टन मोठयानें भांडणें. ' भापल्या या शहाणपणामळे आज आमच्या खिशाला चांग-लाच खार लागला.' २ काळिमा येणे: शितोडा उडणे. ०**लायण** -नुकसानीत आणणे. सामाशब्द- • कट-वि. १ खारट; क्षारयुक्त २ (ल.) खुनशी; मत्सरी; आकसखोर ( माणूस). • जमीन-स्री क्षारयक्त जमीन: खारवट जमीन. खार्गे-न. ( नंदभाषा ) मीठ ' सारायाशिवाय कोणताहि पदार्थ गोड होत नाहीं. ' खार !-वि. क्षार्युक्त. 'खारट खारट मीठ, खारट घोट '=अतिशय सारट. -न. खाजण. स्वारट त्रट-वि. १ थोडेसे खारट व थोडेसें तुरट; चबदार; रुचकर; स्वादिष्ट ( खाद्य ); २ थहेचें, विनोदपर: चरचरीत ( भाषण, निबंध ). ३ पाणीदार, निश्चित, दमदार (कृत्य, वर्तन). खार्टाई-सी. खारटपणा. खारटाण-वि. खारट अमीन. खारणी-सी. (क. )( सोनारी )क्षाराच्या लुगडॅ-कापड; खारवा पहा. साहायानें तयार केलेले. चांदीत मिसळावयाचें हीण. 'चांदींत **बारणी मिसळ**लेळी नाहीं. ' •बट-स्त्री. खारीजमीन; खाजण. तपास, छडा, पाहणी; बारीक चौकशी; सामान्यतः रिकास--बि. खारट (अमीन, शेत ). • खड़ा-पु. कुरवया घालून राहि- पणाची, वाईट हेतुने केलेली चौकशी; रिकामी खडाठेव. २ क्षुह्रक शको. २. ५१

स्वार--- प. १ लवण, मीठ ( खिमज अथवा वनस्पतिजन्य, केला जो चीक त्याचे घातलेले सांडणे, वढ्या. व्यापी-न, खारट

खार--- जी. एक जनावर: चानी: खडी. [ प्रा. खार ] -प.

खारकी बोर-न. (ना.) खारकेएवढें बोर: नागपुरी.

खारखंडा-- पु. ( निंदेनें ) खाजगांतील शेती करणारा वर्ग.

खार(री)ज-वि. बाहेर; हृद्दपार. -रा १२.२२. [अर.

स्तार्डे--न. (चांभारी) करडाचे कातडे.

खारबा-9. गुजरायेत होणारें, गडद लाल रंगाचे कापड.

खारवा-वी-पुकी. नावाडी (एक हिंदू जात व तींतील

खारवी--वि खारव्या (कापडा, रंगा ) संबंधी.

**खारवीणशी झगडप** —िकि. (गो.) मासळीबालीसारखें

खारचे-न. खारब्या रंगाचे लुगडे; अलवण.

खारस्ता-स्ती--वि. खाष्ट; तुसडा; निंदक. [फा. खारिइत] खारा-न. ( खान. ) लोगचे ठेवण्याचे विशिष्ट आकाराच मडकें. -वि. १ खारट. २ खाजणांत तयार होणारें (भात ). ३ स्तारट पाण्यांत जगणारा ( मासा ). ४ खाडीवह्न, खाजणावह्न वाह्रणारा (बारा). ५ जड, क्षारयक्त (पाणी) खारो • खारा-प. दिवसा समुद्राकट्टन जिमनीकडे वाहणारा वारा.

स्वाराइत-9की. गुजराथी रंगा-याची एक जात व तींतील व्यक्ति, खारवा करणारा. 'गुर्जर रंगारी खाराईत ।' **–भवि** ४०.

खारांऊ-च-न. शेंदरी, हलक्या किंमतीचे, तांबडे प्रती,

खाराखीर-खिरी, खाराखेर-खोर--की. १ नारीक

----

गोष्टीबहुल दुराप्रहु; तकार; पासाधीस; ओढाताण; बादविवाद; बारीक कीस काढण्याचा वादविवाद; विनाकारण दोष काढणें; छेडगें; खोचन बोलगें; चिरडीनें, तुसडेपणानें बोलगें; आडफाटे पहा. फोडणे. ३ असमाधानाची चडफड; कांहीहि पसंत न पडणें; मजीब येण्यास कठिण. ४ चोळण, उडविण ६० कारणाने सलोनी; मांसाच्या पुरीचा एक प्रकार. -गृहा २,१९. मालाची होणारी दुदैशा. 'तं माझ्या मालाची खाराखिरी करूं नको. '

ल्यावर हातराहाराचा पोहरा भरून येण्यासाठी विहिरीत पाडकेले नाहीं यावरून) माळावरचा थोंडा पहा. ३ ( समुद्रांत ) फुटलेल्या डबकें. [सं. क्षर् ]

असे । तो आंतरणीं मुती । मग स्वप्नाचेनि अमे महणे भी दारां- वर बालावयाची माती; वरण्या वर्गरे चिनीमातीचीं भांडीं जी-गेला ... चहला तब लटके । खाराणी ती साचः ते धुतलियावीण पासून करतात ती माती. न फिटे। '-चकथर सिद्धांतसूत्रें ५३. [ खार ]

खाराखणे-अकि. १ क्षार्यक्त होणे; खार होणे. २ खाडी, युक्त; खारट. [ खार ] खाजण यांबहन बाहणाऱ्या वाऱ्यामुळ डोळे तांबडे होणे. [खार]

खारी-की. एक कैली माप; १६ द्रोण; खंडी. [सं.] खारी-की. एक जनावर. खार पहा.

खारी-की. १ अत्रे; मळभ; हवेतील गारवा; थंडाई; सदी; पाणी खत म्हणून घेतात तें. [ खार ] (कि॰ सुटणें; पहलें; येणें ). इह॰ (व.) १ माभाळाला आली खारी अन उहोळ म्हनते मी कामाची झाली ? २ धाक्यावर टाक-ण्यासाठीं वापरावयाची पिवळट माती; चिकणमाती; हिच्यामुळें बरांत पावसाचे पाणी गळत नाहीं. ३ (व. ) गांवाच्या जवळचे शेत: खारी जमीन.

खारी-की. ( नेमाडप्रांतीय ) गुरांचा एक रोग; पायखरी; लाळ.

खारी-की. (बाग.) थाळा.

खारी-की. (बे.) (गुन्हाळ) रस कढवितांना तो इलवि ण्याचे लांकडी अगर लोखंडी कलध्यासारखें साधन.

खारीक--ली. १ अपक्व स्थितींत वाळलेला खजुर; ह्याची झाडें रुक्ष व यंड प्रदेशांत (अफगाणिस्थान, अरबस्थान येथें) होतात. फळ बाळलें म्हणजे खारीक होते. वरील कवच गोड व पौष्टिक असतें- भांतील बीं भौषधी असतें. २ रानटी खजुरी.

खारीक-9. खाजणांत धान्य पिकविणारी, आगरी जात व त्या जातींतील व्यक्ति; खारखंडा पहा. [खार]

खारीज-वि. (हि.) काइन टाकलेला; बडतर्फ; फेटाळ-लेला; बहिष्कृत; नष्ट. ( कि॰ करणें ). ' अबदालीस खारीज केलें भाहे. ' -दिमरा २७७. ' नोकरीवसन खारीज केल्याबहरू बाद-शाही फर्मान निवालें. ' -सन १८५७, २१४, [ अर खारिज= बाह्य ]

खारीज-पु. (गो.) कालवा; मोठा पाट.

खारी भूई--- ली. खा=याधुक्याचा थेव; दंव; खारा अर्थ ५

खारी पूरी---स्ती, १ तिखटमिठाची पुरी. २ मेवेदार

खारी माती- स्री. १ समुद्रकिनाऱ्यावरची, खाजणांतील माती. २ (लिलांव) लिलांव केलेला जिन्नस (ह्याचा एकदां लिलांब साराण-न. ( गो. ) उन्हाळवांत विहिरीतील पाणी आट- झाल्यावर तो हलक्या किंमतीचा असला तरी परत घेतला जात गरुवतांतील वहात आलेला माल, जिन्नस. ४ लोगा आलेली जनीन. **खाराणी**—की. मुतेरें; मुतलेलें वस्त्र. 'कव्हणी एक निजला प क्षार्यक्त स्हणून नापीक झालेली शेतजमीन. ६ शाहु: धाव्या-

खारीय-वि. १ खारलेलें (लोणचें, जमीन ६०). २ क्षार-

खारू, खारेडी-की. खार; खारोटी; चानी.

खार-न. खार. १ (क. गो. ) खारावलेली मासळी. २ शेताचा कस बाढण्यासाठीं त्याला बांध घालन त्यांत समुद्राचे

खारेपाट-पु (कों.) समुद्रकांठची खारवट जमीन; खाजण. खारे मोठ-न. खाणीत सांपडलेलें मीठ; हें समुद्राच्या पाण्यापासन तयार होणाऱ्या मिठाहन निराळ असते.

खारोड्या - स्त्रीअव. (व.) बाजरी भाजून, भरहून तींत मीठ, तिखट घाळन भजांप्रमाणें केलेल्या वड्या (थालीपिठाप्रमाणे). [सार+वहया]

खारोणी-- न. खारें पाणी. - नि. ( ना. ) खारें; खारट. [स्वार+पाणी]

खाल-की. सात. १ चामडें; अंगाचे कातडें; साल. (मरा-ठींत क्वचित प्रयोग, फक्त मारण, छडीने मारणे यासबंधांत योज-तात ). ( कि॰ काढणें ). 'वैराग्याची खाली काढिली। '-ब्रा ३.२५२. 'खाल काढून टाकिती। या नांव आदिभृतिक।' -दा ३.७.७३. २ जनावरांचे कातडं. [सं. खह्न; प्रा. दे. खह्ना=चामडें; गु. हि. खाल; सि. खल ]

खाल-की. भोत; खोळ. 'इया शंगारुनियां खाला। मांडि-लियां पे। '-ज्ञा११.४६५.

खाल--किवि. (राजा.) खालीं; अधोभागीं. (बाप्र.) ॰च्या मानेने चालणे-पाहणे-नम्र, विनयशील, मर्यादेने वागणे; लाजेनें खालीं मान षालून चालणें. 'ती सालच्या मानेची बायको. ' -निचं ९३. खालवर्णे, खालावर्णे-निक. १ नम होणे; खालीं होणे; वांकणे. 'तैसे जीवमात्रां भशेखां।

-जिक्र. नाहा करणे. 'स्येकुळी अवतार धरी रिप खालवी।' बहिबाटकेल्या जिमनी; जहागीर फिबा इनाम नसलेली जमीन. - सहकााख्यान मराठी ५ वें पस्तक प्र. १६४. (१८८५) 'नैबॉनें कठ विसादी छटन खालसा केली.' -श १५.१३. **३** मार्कोकर-क्रिवि, उल्ह्यापाल्याः चकराटा सकराटाः खाल्तीं सरकारचम जमीन, गांव, ४ संस्थानाच्या अंग्रलांतील नसन वरतीं ( खार्टी + बर ). • बर आंधरणें - घालन निज्ञणें - पांघ इंग्रजसरकार वे अंगलाखालील गांव, जमीन, ' मोंगल अंगलांत र्णे-बिछान्यांतील पांवरूण अर्थे अंगाखाली आणि अर्थे अंगावर सांपडलेला महाराष्ट्र, खालसा महाराष्ट्रापेक्षां अधिक दुर्देवी.' -के घेळन निज्ञों. •वर दृष्ट्-नजर टेवर्णे-कर्णे, •वर पहाणे- १७१५। १९३०. ५ मिरासी खेरीज सरकारच्या बहिवाटीला सभोवतीं न्याहाळन, बारकाईने, चौकस बुध्दीने पहाणे. ०वर असळेली कीईसार जमीन. –गांगा १३ ६ मसलमानी अमदानीं-पाय प्रह्मण-पाऊल अडखळत पडणे, चुक्णे व्हर मन होणे- तील जमावंदी खाते. -वि. १ खास सरकारी (जमीन, सैन्य, मन हळमळीत होणे; धरसोड करणे; घटमळणे. खास्त्रविणे- तोफखाना इ० ). २ संस्थानी नव्हे असा ( प्रांत, जमीन इ० ). सिक, खालीं करणें: खालाविणें पहा. ' जेय खालविजे सीविका, 'ंई सरकारजमा, जप्त. [फा. खालिसा ] **अललक**-प्र. इंप्रज सर--ऋ २१. 'जलधर हनुवटी खालवनी।' -अर्वाचीन ७०. कारचा प्रांत. खाळसवण-सायण -अकि. पडणे: बसणे: बुडणे: दासळणे: आंत शेंगें (परिस्थितीमध्ये ): नक्षा उतरणें (गर्वात, अभि-मानांत ). खाली सामाशब्द - •चा-ला-वि. १ तळासंबंधीः तळचाः बढाचा. २ हाताखालचाः तावेदारः आजांकितः कमी दर्जाचा, ३ पुर्वेकडचा: गंगमोहरा पहा. सामाशब्द- •चा श्वर मदमुख न ठेविती खालां। ' -क्का १८.७३६. ( खर्ग )- ? हलका वर्ग; कमी प्रतीची, दर्जाची वस्तु. २ ( ल. ) अधिक्षित वर्ग: 'पूर्वीसारखी ही चळवळ वरच्या वर्गत ( सुशि- पायध्यापासून पश्चिमेकडे समुद्राच्या किना-याकडे जाणारा उतरता क्षितांत )च राहिली नसन चळवळीची पाळेंमळे अगरी खालच्या प्रदेश; याच्या उलट बलाटी. २ ( कों. ) भगदी समुद्रकिनाऱ्या-थरापर्यंत जाऊन भिडली आहेत. '-के १६.९.३०. ०न्त्री वरील जमीन; किना-याच्या आंतील आणि घाटाकडे चढत मांडी-क्री. नडगी ( घोडयाची ). -अश्वप १.७४. ० चें(रुं) जाणाऱ्या जमीनीस वलाटी म्हणतात. ३ स्वराच्या ७ ० या उकारी पोट-न, ओटीपोट; बस्तिप्रदेश. •च्या मानेचा-ची-वि. खणा ( या अक्षरांच्या खालीं जोडतात म्हणून ). याच्या उलट नम् ; विनयशील. खालट-वि. खालसर, नीच (देश, प्रांत); बेलाडी (िी) या खणा किंवा चिन्हें अक्षराच्या वर येतात म्हणून). ठेंगणाः बसकटः बदखलः थवगट ( वस्त ). स्वास्त्रणे-ने-क्रिषिः [ खाली+ठाय ] व्वेत्नादी-की. उताराचा व चढावाचा प्रदेश. खालून; खालव्या भागांतून; बुडापासून. खालतख-किवि. (व.) •कर-वि. खालाधीचा रहिवासी. पूर्वेक्डेस. खालता-किवि. १ खाली; खालतीं; खालच्या बाजूस. खालाखीभात—न. (को.) तुकत्याच लागणीस भागलेल्या ' धक्रन केशीं मग खालता हा।' -सारुह १.८३. २ पर्वेकडे. जमीनीमध्यें केलेल भात. 'शिवार तोडन भाजावळ करून खालाडी गंगमोहरा पहा. खालती-स्री. (व.) पूर्वदिशा. खालती-ते- भात करतात. किवि. खालीं. खालतीं येणें-तोटा येणें; कमी पडणें; बुड बेणें. 'त्या व्यवहारामध्ये मी पांचरें रूपयांस खालतीं आलों 'खालीं; खालती; उतरणीकडे. 'जैसे खालारा धार्वे पाणी।'-बा खालपट-वि. १ कांहींसा खालतीं; उतरता; उताराचा. २ सखल; १८.४८१. [ खाल ] उताराची (जमीन). ३ थवकट: वसकट: चपटा. खालमान्या-बि. ( व. ) गायतोंडचा; इष्टीस दृष्टि न भिडविणारा पण हृद्धच कळा लागेंग (बारा, पाऊस, ऊन्ह, संपत्ति इ०स ). ' ऊन्ह अंमळसें खोडचा करणारा; आंतन डाव करणारा. तुल० खाली मंडी पाताळ खालावलें म्हणजे जाऊं. ' २ खालच्या किंवा खराव स्थितीप्रत धंडी. खालला-वि. खालवा.

स्त्रास्त्रहार-वि. पांड-या रंगाचा असून त्यांत काळे केंस्र पासून तो सावकार खालावला. : खालवर्णे पहा. [ खालीं ] मिश्र असलेला ( घोडा ), हा अग्रुभ होय. -अश्वप १.१०४.

अधवा जिच्या वसलाचा सरकार एकटेंच मालक आहे अशी मिशा। ' [खाली ]

बालावती ते।'-- इत ९.२२५. २ दुर्दशा होणे; गरीबी येणे, अर्थान, गांव, अथवा प्रांत. २ खोताच्या अभावीं सरकारने

खालखा- १. शीख जातींतील एक पंथ.

खालरुतां-वि. भाकसखोर: खनशी: देवी. [फा. खलश] खांलां-प. (गो.) पानः पानाचा तकहा.

खालां-किषि. खालीं पहा. 'हें असी पानी उचलिला।

खालाद-दी-ठी--नश्री. १ सखल प्रदेश: सह्याद्रीच्या

खालारा-शथ. (काव्य) खाली; खालती. -िकवि.

खालावर्ण-अित. १ कमी होणे,पढणे: इलके होणे:उतरती जाणें: खाली येणे. 'त्या व्यापारांत लाख रुपये तीटा आल्या-

खालाधि(व)णा-उकि. ( काव्य ) खालीं आणणें; खालीं **ब्लाल**(लि)सा—प. १ साक्षात् सरकारापासन धारण केलेली करणें; नम्र करणें. ' रावणाची हे दुर्दशा । आम्ही खालांबिल्या

सारखें एक लहान तासण्याचे हत्यार; हे एका हाताने वापरतात.

खाली-व. १ रिकामा: रिता. 'गडकरी याणी राज-मंदिर म्हणून खाली न ठेवावें. '-मराभा ३२. ' ब्राह्मणांचीं घरें खाली करवितात. '-रा ७.१०६. २ मृथा; वाया. ' एक गोळा खाली न जाय असा मारितो ' -ख ६,२५१५, ३ रिकामा: न गंतलेला: न अहकविलेला: बिन उद्योगाचा, 'खाली घरीं बसन बंदोबस्त होणें ती गोष्ट निराळीच आहे. ' -ख ६.२०४६. ४ मोकळें 'सावन्र खाली पडतें.'-ख ८००. [प्रा. खह=रिक्त; अर. खाली; हिं, सि. खाली ] (वाप्र.) • कर्णे - रिकामें करणें. • मैदान होर्जे-अरक्षित मोकळा प्रांत होर्जे. -पया २१२. सामाशब्द-•स्तरुटा-प. बाजारबुणगे: सामानसमान इ० बाडबिछाईत, वस्त्र-पात्र, चीजवस्त ( सैन्याचे ). • चिठी-झी. (नाविक) गलबतांत सामान भरण्याचा किंवा रिकाम करण्याचा परवाना. ० पण-न, (ब.) रिकामपण; फुरसत. •िपली-वि. निष्कारण; निराधार; ब्यर्थ; रिकामा; पोकळ; उगीचच्या उगीच. • बार-पु. वाय-बार. (कि॰ मारण: यक्षें). ॰ मेदान-ज्यांत खर्डे लब्कर नाहीं असा प्रांत: रिकामें ठिकाण: मोकळी जागा. 'खाली मैदान पाइन हैदराचा उपद्रव होईल. ' -ख ८००.

खालीं-ले-शमकिवि. खालतीं: अधीभागीं: तळाशीं: बुडाशीं. 'ते माडीवर राहतात आम्ही खाली राहतों. ' २ ( छ. ) खालच्या दर्जीत, पदवींत, ताबेदारींत, हुकमतींत. 'सर्व भाषा संस्कृत भाषेच्या खालीं.'३ आटोक्यांत; टप्प्यांत; पोर्होचेंत. ' सरवेखालीं अठठावीस गांव आहेत.' (समासांत) कामा-खेळा-क्ष्य-मेहनती-मस्करी खालीं=काम इ० करीत असतां. 'कामा-खाली दिवस जातो. ' विचाराखाली-अभ्यासाखाली-प्रधाता-खाली-नित्यासाली पडणे=विचाराखाली येणे. ४ कांही एका प्रतिष्ठित किंवा अप्रतिष्ठित नांवाखाली. (कि॰ विकण; मोडणें). 'श्रीवर्धनी सुपारीचे खार्ली मुख्डची सुपारी विकते.' [सं. खात-खाल-खालीं. सप्तमी सं. भूतकालवाचक ?] ०पड्णां-संवय लागणा; बहिबाटींत, राबत्यांत पडणें. २ रह होणें; निरुपयोगी होणें. ३ शांत होणें. 'कर्ज फेडल्याशिवाय माझा जीव खालीं परणार नाहीं. ' • येणें-कमी होणें. ' चांदीचा भाव खाली आला. '-के १०.६.३०.०राहणें-बाकी, शिल्लक राहणें. 'वीस मांबे होते पैकी पांच साले, खाली राहिके पंघरा. ' • बर होणे- हि. खाव ] अतिशय काळजी लागणें. मह ० खालीं मुंडी पाताळ धुंडी=गोगल-गाय पोटांत पाय या अर्थी. ( वाप्र. ) एकाखालीं एक-एका ६० ). ' खांवची पान ' =विडयाची पानें. सास्त्रीं दूसरें; सालोसाल; एका बरोबर दुसरें ( चांगल्या बरो-बर बाईट या अर्थी ). 'हीं दहा ठाणे एकाखाली एक सगळी देउन टाकिली. ' **नांचारवार्ली**—नांबाच्या जोरावर. 'मोठपा खाऊ. [खाणें ]

**खॉलासर्गा-खालासी—की.** ( गो. ) युताराचे वाकसा-। नांवांखाली सारे पचन जातें. ' **हाताखालीं-१ कवन्यां**त ( घेणें अन्यायाने ). 'त्याने प्रतण्याचे पैसे हाताखाली घातके. ' १ हकमतींत असर्णे. 'त्याच्या हाताखाली दहा शिपाई भाहेत.' घराखाली-घरालगत, जवळ, पलीकडे. ' आमच्या परासाली बाग आहे. ' (जीव)

> खालील-वि. १ तळासंबंधीं; अधो भागासंबंधीं. २ ताबेदार; आहांकित; हाताखालचा. ३ हलक्या दर्जाचे; निकृष्ट. [खालीं ] खालीलाकडे-पूर्वेकडे; गंगमोहरा पहा.

**खालून—** रामिति खालच्या भागापासून किंवा **बाजूने**. खाले-किवि. (काशी) खालीं. 'घेतां लांच चढे दुनी गडबडे, कोणीं न खाले पड़े। ''तं ये तरी खाले ' -होला ५३. [साली]

खाले-शमिति. खाली. 'उतरे स्वरथाखाले कहिन असे वमल यद राया ते। ' -मोकर्ण ४८,५५. [ खाली ]

खालोखाल-किवि. कांहीं अंशी खालीं: किचित न्यून; योग्यतेने किचित कमी (खुण, वय, आकार यांत). [खालीं द्वि.] खालीता-ती-किवि. खालतीं; खाली. 'मुखें कहींन खालीति. '-रास १.६७५.

खाल्लाफडन-किवि. (माण. )सपाटीच्या बाजूने; सखल भागाकडून. [ खालीं+कडून ]

खाल्ला, खाल्लेला—खाणे या क्रियापदाचे भूतकाळवाचक ह्मप. खाल्ल्या घरचे बासे मोजण-कृतव्रपणा करणे: कृतव्न होंगे. (ज्याचे अन्न खावें, त्याला जर वाईट स्थिति आली आणि ल्याल। घर विकण्याचा प्रसंग आला, तर घराची किती किंमत येईल है पाहण्याच्या दृष्टीने त्याचे वासे मोजणे म्हणजे त्याचे बाईट चित्रणें ), 'शिवाजीस माणसाची परिक्षा चांगली होती, खामुळें त्याने हातीं धरलेल्या माणसाच्या पुत्रपौत्राकडुनहि ... खाक्षयाघरचे वासे मोजण्याचे नीच कृत्य घडलेलें नाहीं. ' --निबंधचंद्रिका. वासे मोजणारा-प. कृतमः उपकारकर्त्यावर उल्टणारा.

खाल्लेघाल-वि. संतुष्ट. 'मन सदां खाल्लेघालें आहे. ' -बाळ २.१८१. [स्राणें+धाणें]

खाल्ल्या-(बाग.) खालीं पहा.

खांचक-न. (गो.) खाऊ; खाण्याचा पदार्थ. 'माका खांबक दी.' [खा]

खाचगाँ-वि. (गो.) अधाशी; खा खा करणारा. [ खा.;

खांचची-वि. (गो.) खावयाची; खाण्याची (वस्तु; पान

खाचर्चे-कि. (गो.) १ खाणें. २ ( छ. ) नागविणें. सायट, सायाड-वि. १ अधाशी; सादाड. १ लांच- खायटी—जी. १ जेबणखाण; भोजन; खाणेंपिणें. २ पोटगी; खाशी—उद्गा. शाब अन्नवक्ष; खाण्याबदक्षचे पंसे. ३ अन्नसंप्रह; खायपदार्थोचा सांठाः [खाणें ]

खावरे — न. (गो. इ.) खाऱ्या शेताचा समुद्राकडील तुट-लेला बांध; फुटलेल्या बांधाची मधली तडा, फुट, भेग.

खावड-की. (गो.) (गुरांचें) खाणे; खादा.

खांच हें—न. १ नांगरलेल्या किंवा पेरलेल्या होतांतील बिन नांगरलेली अथवा बिन पेरलेली जागा; लागवहीच्या होतांतील ओसाह जागा. २ लेखांतील न लिहिलेली-कोरी सोडलेली-जागा. १ (सामा.) रिती जागा, तुकडा, भाग. ४ चाल कृत्यांत खंड (पावसाची सर ६० मध्यें). [सं. खंड]

खावणी-नी-की. १ मनोधमें; मनोगत. ' कीं जाणतुसि खावनी । बह्नभाची । '-ऋ १४. २ हेतु; उद्देश. 'आतां यांचें सिंपनेयांची खावणियां । माते पुसा पां । '-शिशु ६९५.

खावण-अितः (व.) गमावणः; दवडणे.

खावं(वि)द--प. १ यजमान; सरकार; महाराज; स्वामी; शास्ता. 'आम्हीं जो जाबसाल सांगतों तो खावंदाचे मर्जीस येत नाहीं. '-भाब ६. २ मालक; धनी. 'बाबाजी पाटील निमे मोकदमीचा खावंद. '-चंद्रचुड दप्तर १.२० [का. खावंद]

खार्वदृष्ड--सी. (व.) दुखापत. [ खवंद]

खावंदी-चिंदी-की. खावंदिगरी. ' इंप्रजांचे दौलतीवर देखील मालकीयत व खावंदी राहील.' -दिमरा १.२०७. [का. खावंदी] •िगरी-की. स्वामित्व; धनीपणा; साहेवी. 'खावंदिगरी कशी असते व सेवा कशी हैं पुतें ठाऊक नाहीं.' -रा १४.४३. खाव(ऊ)निंदक--वि. कृतह; खाल्ल्याघरचे वासे मोज णारा. [खार्णे+निदक]

स्वाधरास्विदरा—िव. १ भाड थेईल त्याची न्यवस्या लावणारा; खाण्यास, फस्त करण्यास सदां तयार. २ चलाख; हुपार; तल्लख; आवेशी; साहसी; उत्साही. ३ (चुकीनें ) खावराबावरा. ४ (व.) मारकोंडा; रागीट; तापट; कडक. [खाणॅ+िडवरा]

खायराबाघरा—िव. भय, राग अथवा आश्चर्य यांनी गांगरलेला. कावरायावरा (अप) पहा.

खावान—वि. ( खान. ) खाण्याचे; खाण्यालायक ( वस्तु, पदार्थ ६० ). ' खानान तेल. '=गोडें तेल. [ खाणें ]

**खारात-द**---की. (व. ना. ) खोड; संबय; स्वभावदोष. [ अर. खासियत ]

खाशा—वि. (गो.) औरस; सख्खा. [खास]

साशानिशीं—किनि. (सासचा विचित्र प्रयोग) जातीनें; सह; स्वतः. ' मग भाजसाहेवांनीं निश्चय केला कीं, या उपरि गिलचा साशानिशीं मारीन. ' -भाव २१६. [अर. सास्स] खाशी—उद्गा. शावास! सुरेख! वाहवा! छान! उत्तम! मी![अर. खास्सा]

स्वाद्दी—िव. निवहक; खास पहा. ० पंगत-की. निवहक, उच्च प्रतीच्या लोकांची किंवा धन्यांची पंगत; किंवा त्या मंड-ळीचें जेवण. म्हु० (गो.) खाशां पंजीक सुठी पिठो=मोठपांच्या नांवाचा कांहींच फायदा न मिळणें. ० मंड्रळी-की. उच्च. वर्णाचे लोक; प्रतिष्ठित लोक; यजमान व त्याचें कुटुंब. ० स्वादी-की. १ यजमान; धनी; राजा. २ खाशा लोकांची मिरवण्क. ३ (थहेंनें) स्वतः; मी. [अर. खास]

खाशी—सी. (हिं.) खोकला. खास पहा. [सं. कास]

खाष्ट-ष्टी—िव. १ द्वाड; दुष्ट; तामसी; त्रासदायक. २ कुर-कुन्या; सदोदित निंदा करणारा ( माणूस, स्वभाव ) ३ कि.ण; अवषड ( काम, अभ्यास ). [ सं. कष्ट ? ]

खास-किवि. १ खचित; निखालस; खात्रीनै; निश्चयपूर्वक. २ बरोबर, तंतोतंत. ३ खुद्द; स्वत:; जातीने. -वि. १ राजा किं.बा राज्यासंबंधीं; सरकारी. २ स्वतःचें; खाजगी; जातीचें. (समासांत) खासपथकः; खासपागा. 🧣 शुध्दः; अस्सलः; खराः; चांगला. ४ विशेष: विशिष्ट. ५ निवहक: थोरथोर: उच्च.सामान्य सामासिक शब्द राजकीय अथवा सरकारी या अर्थाचे व कांहीं स्वतःचे किंवा जातीचे या अर्थाचे खासकोठी-खास-खजाना-सरंजाम-जाम-दार-हुजुरात-जामीन-इमाम-नेमणुक इ०. [भर. खास्स] विशेष सामाशब्द. व्यामदानी-स्त्री. नियमित पीक, उत्पन्न. याच्या विरुध्द शिवाई आमदानी=जादा पीक. ऐन अमदानी हा शब्दहि कथींकथीं या अर्थाने योजतात. शखबर-की. १ खात्री-लायक बातमी. २ सरकारी बातमी. ० खेळ -वि. सेनाखास-खेल; सेनापति. 'एक सेनापती जन्मला। खासखेल सयन।' -ऐपो ७९. •गत, खाजगत-वि. १ स्वतःचा; भापला; जातीचा; खाजगी. ' आमचा खासगत बाडा पुण्यास आहे. ' २ मालक स्वतः जमास्वर्च लिहीत असल्यास हा शब्द तो आपल्या नांवामागें लावतो. - क्रिवि, जातीनें; खुह, 'मी खासगत त्यांसच रुपये दिले. ' ॰गत राजश्री-(जमाखर्च) मालकाच्या नांवा-मार्गे लावतात. •गाडी-की. राजाची किंवा स्वतःसाठी मुहाम काढलेली (स्पेशल) आगगाडी. 'खाशांच्या स्वाऱ्या खासगाडीने अगर मोटारीने अण्याच्या असल्यास ... ' - द्वकराची शिकार (बडोदें) २. • जमीन-की. १ जमीनदार खुद्द करीत असलेली बमीन. २ जिचा वसुल प्रत्यक्ष सरकार वसल करते भशी जमीन. ॰नीस.खासनवीस-पु.खानगी कारभारी:सरकारी हिद्दोबनीस: (इं.) प्रायव्हेट सेकेटरी. ० निज्ञी-स्त्री. त्याचे काम. 'बाजी मुरार यांचे नात् हे खासनिशी करून ... राहिले, '-मराचिसं १. ० पंगत-

बी. ज्या पंकींत यजमान जेवाबयास बसतो ती पगत: राजाची भथवा सरदारांची पंगत: थोरथोर लोकांची पंगत. २ उच्च जात: शिष्ट बर्ग. ३ निवडक मंडली. ० पथा(त)क-न. एखायाचे स्वतःचे. सासगी घोडेस्वारांचे पथक: ज्याच्या निशाणास्ताली हे घोडेस्वार चाकरी करितात आणि ज्याच्या खर्चानें ते देविले असतात त्याचे पथक: खाशांचे पपक. •पश्य(त)की-वि. खासपथकासंबंधी-(स्वार, शिपाई, घोडा ). ०पागा-स्री. राजाने अथवा राज्यक-र्स्यानें स्वतः ठेवलेली आणि त्याच्या हुकमांतील घोडेस्वारांची टोळी: घोडदळ. ०पाग्या-पु. १ खासपागेवरचा अधिकारी. २ स्वासपांभंतील घोडा किंवा स्वार व्यांती-स्वी. खेड्यांतील कांहीं चराण्यांत बाटेल तशी बांटन दिलेली जभीन व प्रत्येकीचा कांहीं ठोक्छमानाने टरविलेला सारा. • बरदार-बार्दार-बार्छरार-प. राजा, सरदार किवा मोठा माणस यांची बंदक वगैरे नेणारा सेवक. 'हिमत बहादर खासे वालदार ' -ऐपो ३३३. •बातमी. **ध**तमान-लीन, सरकारी खबर, • बारगीर-प, राजा किंवा सरदार यांचा शरीरसंरक्षक स्वार. • बाल-की. वाळ चिकणमाती रुंच्या मिश्रणाने बनलेली जमीन, ही खतावल्यास चांगले पीक देते. • बिद्या-पु. खासबंदी गांवांतील कुळांच्या जिमनीचा धारा ठरविण्याचे मापः मोजणीमाप. ० महाल - पु. १ खाजगी महाल. २ विवाहित पत्न्यांचा महाल: राणीवसा. याच्या उलट खुदै महाल ( रखेल्यांचा महाल ). ०स्वारी-सी. राजा किंवा सरदार यांचा लवाजमा, मिरवणुक: जिलीब: त्याचश्रमाणे स्वतः राजा, अथवा सरदार, खाशी स्वारी पहा.

खांस, खांसखोंस, खांसणी, खांसर, खांसरी – स्रांच, खांचलोच इ० शब्दांऐवर्जी चुकीने योजलेले सब्द.

खासदार-पु. 'कौन्सिल ऑफ स्टेट' या वरिष्ठ कायदेमंडळाचा सभासदः •ढारी-की. खासदाराचे काम किंवा अधिकार. [खास]

खासदार-खाजदार-खास्तार-9. १ मोतहार; घोडे-बाला, पाग्या. 'पांडवघरचा खासदार हा, ती कंसाघरची दासी। '-राला पू. ४३. ' असा प्रभृहि सेवकः भजिस खास-दारापरी।'-केका ७. २ शरीरसंरक्षक; हजुरातींतील एक असामी. ३ पूर्णपणे अंकित किंवा अधीन म्हणून मानलेल्या माणसास थट्टेनें किंवा सलगीनें म्हणतात (चाकर, बायको, सोबती, भक्ताधीन देव इ०). [फा.]

खा(खां)स-सी-की. (हिं) ढास; खोकला. [सं. कास= शास; प्रा. खास ]

खास (ज )गी-- ली. राजाची किंवा एखाद्या गृहस्थाची असा )- ' त्या राजाने साजगीचे लिहिण्याकडे पंचवीस कारकन ठेविले आणि राज्याचे लिहिण्याकडे हजार ठेविले आहेत. ' लागला. '

खासगीचा-वि. स्वतःचाः जातीचाः खासगत (पैका, कारकन, खर्च इ॰ ). • बाला-ले-पु. खासमंत्री, दिवाण, राजा किंवा सरदार यांची खाजगी रोकड ठेवणारा, खजिनदार: संस्थानां-तील खाजगीकडील रोकड ठेवणारा: खाजगीकडचा मुख्य अंग-लदार: खानगीवाले.

खा(खां)सञ्चा-पु. १ जोडा: पायपोस ( जोडा मारण्याचे प्रसंगी योजतात). २ प्रहार: आषात: मार: (मुख्यत्वे भाल्याचा). (कि॰ मारण: बसणे). 'दोन खांसडे मारतांच चोरी कबूल झाला. ' खास्तहेमार-प. फालगुन वय प्रतिपदेची (धूळव-डीची ) जोडाजोडी, खेटरा-खेटरी.

खा(खां)सर्थे -- अकि. १ खोंकणे: ढांस लागणे. २ (व.) वानराचे ओरडणे, 'वानर खासते.' [खास. हि. खासना ]

खास(च)र---न. (व.ना.) ओझी वाहण्याच्या कामाचा मोठा गाडा. खटारा. ' भरतीचं खासर आहे भाऊसाहेबा है तर हळुहळूच चालणार! '

खासा-वि. १ कांगला; नामी; उतकृष्ट; शेलका; उंची; अभिजात: श्रेष्ठ, 'पांडव म्हणती तज खासा,।'-दत्तपरेष्ट्र ४१. 'शिवाजी अंगाचा खासा आहे. '-सभांसद ३०. २ राजा, अमीरउमराव, सरदार यासंबंधीं. 'खासियाचे पलंग।' -ऐपो १५. ३ मल्यः प्रधानः श्रेष्ठः नायकः ' अहो खासा राहे यद्तिलक अंबापरिसरीं। '-सारह ७.८८. ४ औरस; कायदेशीर; नीच उत्पत्तीचा किंवा लेकवळा नव्हे असा: (गो.)सख्खा. -प्र. १ मोठ्या व्यक्तीचे प्रत्यक्ष नांव न घेतां संकेताने सुचिवतांना-नोकरलोक धन्यास-वापरतात ( अनेकवचर्नी ). 'खासे कोठें आहेत ? ' खासे कोठें गेले ? ' २ पति, नवरा. 'हंसाबाई ! तुमच्या खाशांची शिस्तच मोठी कडक ! '-स्वप ४६. [अर. खास्स] •कागद-पु. दौलताबाद थेथे तयार होणारा, लिहिण्याचा उत्तम कागद; याच्या उलट खर्ची कागद. ०लोक-पु. भमीरउमगव; सरदार; दरकदार; उच्च पदवीचे लोक: मानकरी; शेतक=यांपासन हक वसल करणारे हकदार. •स्वारी-की. खासस्वारी पहा. [हिं. खास सवारी]

खांसाड-न. (प्र.) खांचाड; वेडेवांकडें, मोठें भगदाड, खडहा. [ खांच ]

खासाचीस-वि. (गो. कु.) घाबरा. कासावीस पहा. खास्त-किवि. १ निखालसः; खात्रीनेः; खास. १ बरोबरः; तंतोतंत. खास पहा. [खास. (अप.)]

खास्त-नी. आकस; खुनस; द्वेष; छळवाद, ( कि॰ धरण; जातीची, स्वतःची जिंदगी, व्यवहार (राज्याचा, संस्थेचा नव्हे करणें). 'हा माझी खास्त करतो. ' [ अर. खिस्सत्=हुष्टपणा ] खास्तीस लागणे, पेटणे-त्रास देणे. 'मास्या खस्तीस पेटला,

सास्त-स्ती-सी. १ खंत; धुरणी (क्रि ३ घेणे; धरणे; करणें ). 'आई गेल्यापासून पोरानें खास्त-स्ती घेतली. २ मनांत भढी धहन दोष काढणे; एकसारखी तिरस्काराने निया भात. ३ तांदळ व डाळ यांचे शिजविलेले मिश्रण. ४ तास्ताचे कर्णे; रागे भर्णे. (कि॰ कर्णे; लावणे; मांडणें; बांधणें; चालवणें). दिवसांत फिकरास घालावयाचे मिश्र धान्य, मिसळ. ५ दाटी; [ अर. खिस्सत् ]

खास्त-स्ती, खास्तखोर-खास्तीखीर--वि. खाष्ट; द्राष्ट; तुसडा निंदक; सदोदित चिह्नन कुरकर करणारा. २ आकस-खोर: खनशी: दावा धरणारा: मत्सरी. [ अर. खिस्सत् ]

खास्त-स्ती-पु. बाणाचा किंवा तोफेच्या माऱ्याचा टप्पा ' श्रीमन्महाराज उभयतां बाणाचे खास्तीवरी उमे राहुन...' -पया ३९३. 'खासा मालोजी शिवे बाणाची खास्त निधाले होते.' -भाव ६३. [फा. खास्तन=डमें रहाणें, उठणें ]

खाळ-- प. गटार: मोरी: पाण्याचा स्वाभाविक किंवा कृत्रिम पाट; कालवा; नळ; खांच; खाई. ०कुवा-पु. षाण पाण्याचे टांकें, डबकें; तारदखाना ( ई. सेसपूछ ). 'मोऱ्यांतील खाळकुरुयांतील पाण्यांत चना घातल्याने जंत मरतात. '-सेंप १.१९७. खोळ पहा.

खाँळ-- शी. (गो.) घोंगडीची खोळ.

खाळणे---न. नकसगाराचे एक हत्यार.

खाळा-पु. गलबला; गोंगाट; गडबड (कि॰ मचविणें). खिकाखणे—अफ्रि. १ इसणे: चावणे. २ खिकाळणे पहा. [ध्व.]

स्त्रिका(स्ता)ळणे-अिक्त. संकाळणे. १ घोडयाचे ओरडणें: हिंसणें. २ मोठ्यानें खोखो इसणें; मौजेनें हीही इसणें. [ ध्व. ]

स्ति(स्ती)क्या-स्या-सीअव.सोसो; निवेची उपहासाची भाषण, बोलणीं; उपहास, चेष्टा करणें. ( कि॰ घालणें; करणें ). 'तो सर्वदां दुसऱ्याची खिख्या करीत बसला असतो.' 'ऐशा करूनियां खोक्या धि:कारे बोलती।' -निगा ३१५. ध्व. ग्र. सिख=इंसणें ]

खिखि-की. खदखदा हास्य; हीही हास्य. -किवि. खद-खदां ह्यास्या(ध्वनि)चें अनुकरण; फिदिफिदी. [ध्व.]

खिख--पु. खिचडी. 'ज काळाचा खिच उशिटा '-ब्रा ८. १४४. [प्रा. दे. खिडच=खिचडी ]

**खिचकट**—की. (गो.) खेंचाखेंच. खिच-खींच्च-वि. दाटी; खच. [खिच] (गो.) गठच. खिचाउँच-उक्ति. गड्ड धर्णे.

सिचकुला-पु. मुलें व मुली मिळ्न भातुकली खेळतात वर्च-कि. (गो.) गर्दी कर्णे. तो खेळ.

**खिचट-र्टे--**न. खिचडी; मिसळ. 'तेथ सुबादुःस्तार्चे। सिचरें। जेविजे एकेचि तारें। '-क्का १४.२७३. [सिच]

खिचडा--पु. १ करड तांदूळ ६० भरडून, शिजवून गुरास खावयास यावयाचे खाय. (क.) २ सजगुऱ्याचा सङ्ग केलेला गर्दी. [स्त्रिचडी]

खिचडावर्चे -सिक. खिजविणे; चिडविणे.

खिचडी-न्ह्री. १ तांदूळ व डाळ (बहुधा मुगाची ) यांची मिसळ ( शिजविलेली किंवा बिन शिजविलेली ). २ पंचमेळ (निर-निराळीं धान्यें किंवा भिन्नभिन्न नाणीं इ० यांची ); खिचडिम-चड; गोतांबील; 'श्रीमंतानीं मोहरा-पुतळ्यांची खिचडी वाटली.' ३ ज्यांतील जमीनीचा एक भाग धारेक=याने व एक भाग खोताने धारण केला आहे असा गांव. ४ गर्दी: दाटी. 'यात्रे-मध्यें अनेकजातीय मनुष्यांची खिचडी असत्ये, यामुळें विटाळ होतो. ' [ दे. प्रा. खिच्च; हिं. खिचडी; सिं. खिचणी; गु. खिचडा; तुल॰ सं. कृसर ] •वांगी-अव. तुरीच्या डाळीचें पीठ, चण्याचे पीठ व वांगीं यांची भाजी. –गृशि १.४०. ०**विचडी**– की. अंदाधंदी; गोंधळ. [खिचडी द्वि.]

खिचाडे--- एकत्र शिजविलेल्या, भरडलेल्या तांद्रळाचे आणि कोंड्याचे जनावरांना घालावयाचे आंबोण. खिचडा अर्थ १ पहा.

खिच्छो-अित, मार्गे हटणे, सर्गे; एका बाजुला अथवा मार्गाबाहेर होणे. २ ( ल. ) ( बचन अथवा उद्देश यांपासून ) किर्णे; चळणे. [सं. कृष्-कर्ष्; हि. खिंचना ]

खिच बिद्ध-वि. खरडलेलें; भरकटलेलें; गिचमीड. बिच fg. ]

खिचरट--दि. खचग्ट पद्दा.

रिवचवट(ड)र्णे—अिक. १ वरवर उकरणें (अमीन). २ खाजवर्णे. ३ चिडविणें: खिजविणें. 'स्वनाश न कंछे कसा खिचवद्वनि काळानना ? ' -मोक्टब्ण पू. ७७.१०.

खिचविंग-उक्ति. मागे अथवा बाजूला सारणें; वाटेत्न अथवा मार्गीतन ढकलून अथवा साहन देगें. [खिचेंगे ]

खिची-जी. १ खिचडी पहा. २ चिखल; किचड. 'चौमेरीं लोळवितांति धरे। तेथ खिची थोरी जाली।' -शिशु ९५५. ३ पीठ, डाळ इ० घालून केलेली पातळ पालेभाजी. ४ (ज.)

खिचकट-सी. (गो.) गदी. किचकट पहा. खिचकटां-

खिरुपेट--सी. (गो.) अडगळ.

खिज-की (ना.) खिजनिणें; खिजनिण्याचा शब्द. [स्तिजणे]

त्रयोग). [ हि. किसगनती ]

कित जॉ-अफि. १ चिडणें: रागावर्णे. 'ब्राह्मण देखनियां खिजतो। '-देप १८३. २ खनील होणें, [सं. खिद; प्रा. [खिड+बाळी] खिज्जः सि. खिजणः हि. खिजना ]

सत इ० पहा.

**खिजमती — की. बायकांच्या हातांतील कंकण; एक दागिना.** खिसमती पहा, 'गोठ हातसर जवे खिजमत्या मिनेदार करीं चुढे ।' २ ( ल. ) क्षत्रक, लंगडी सबब; पळबाट; सुटण्यास जागा, सबड. -प्रला ११८. [ अर. खिदमत किंवा फा. किस्मत=दैव ]

काय म्हणून ? ' [खिजणे ]

हावभाव, क्रिया, [ खिजेंग प्रयोजक ]

खिज(जा)व(वि)ण-मिक्रे. चिडविण; राग आणण; चेत-विणें: श्रास देणें. 'म्हणउनि खिजवीतो रुक्सिणीतें हरी तो। -बामन रुक्मिणीविलास ४. [सं. खिदः प्रा. खिजिज अ; हि. खिजानाः म. खिजण प्रयोजक ]

विजाणा--- वि. हताशः नाख्यः खट्दः निराशः शर्रमदा. खिशाण-णा पहा. [ खिजणे ]

खिजान-पु. घोड्याचा एक वातरोग. 'खिजान म्हणजे शरीर बाळते व केंस जातात, रात्रीस नाकांतून श्वास चालतो.' -अश्वप २,१८७.

**खिजीपडन**—कि. ( खान. ) हृष्ट घेण; खिजणे. -भात्र 4.9-8.

खिटखिट-- स्त्री. किटकीट; श्रास. [ सं. खिट्र द्वि. ]

स्बिट्रस्विट्रेंग-अफ्रि. बारीक व कर्क्श आवाज करणें; किटकि रुणै: उकटकणे. [ध्व. सं. खिट़]

खिटी-पु. १ लांकडाचा तुकडा; धलपी; उपहुन अलग ठेवण्यासाठी वि.वा लावून घट बसण्यासाठी दोन वस्तृत बसविलेला स्नाकडी तुकडा, पाचर, खुटा; कोयंडयांत कडी बसविल्यावर बालण्यांत येणारे अडकण; फिरकीची खीळ; अडकवण म्हणून बातलेली चीप; लांकडी दृश्या; कठडयाचा लहानसा गज; चाकाची स्त्रीळ, २ दाराचा लहानसा लांकडी भडसर, कुत्रें. ३ ( ल. ) भवयळा; अंतर. 'सरळ स्नेहामधे पडलि खिटी।' -प्रला १६७. [सं. खिट्र] (कामांत) •घालुण-मध्ये अडयळा भाड-काठी आणणें.

स्तिह-सी. १ दोन टेक्डचांतील चिंचोळी बाट; अडच-कूंपण यांतील ). ३ गाळलेला भाग ( धरणांतील, वंथांतील ). ४ पं. छिण; सि. खिण; हैं. छिन: ग्र. खण ]

स्विजनाजती-की. गणती; मोजचाद; पर्वा ( निषेषार्थी ( ल. ) फट; सवड; पळवाट. ५ खांड (धारेवरील). ' बस्तऱ्याला सिंडी पडतील. '[सं. खंड; का. किंडी]

खिडकबाळी-की. बायकांचा कानांतील एक दागिना.

खिडकी-की. १ गवाक्ष; वातायन; जाळी; सरोका; खिजमत. खिजमतगार-गारी-खिजमतदार--खिद- बारी; मागर्चे दार; दिंडी; फाटक: बेसकट: पक्षद्वार ( ग्रामदार ); हवा व उजेडाकरितां केलेलें लहान दार. 'त्या खिडकीस एक लहानशी दुसरी खिडकी होती ' -धर्माजीरावाचे कुदंब पू. ५३. ३ (गो.) देवळाच्या गाभाऱ्याच्या दोन्ही बाजुंस गज किंवा गरादे खिजरणे, खिजरियण-कि. ( व. ) चिडणे, 'खिजरला लावुन तयार केलेल्या पडन्या. [ सं. पक्षद्वारं खडिकका-त्रिकांड शेष; सं. खडिक्का; प्रा. खडुकी अथवा खडिक आ, खडकी; का. स्विजना - सी. चिडवणी: चेतवणी: सिजनिणारी भाषा, किडकी; हि. खिडकी; ते. किटिकी ] •दार-नि. चौकडीदार; पोफळी; खिडकीच्या आकाराची वेलपत्ती काढलेलें; एकाभाड एक रंगाच्या चौकडीचे व जाड सतांनी स्पष्ट मर्यादा दास्तविणारे (कापड). [ हिं. खिडकीदार ]

> खिडकुळी(छै), खिडकर्ळा(छे)—स्रीन. १ दोन टेक्डपां-तील लहान खिंड. २ भित. कंपण यांतील लहान भगदाड. भेग. भोंक. [खिंड]

> स्तिडगोंडी--श्रीअव. गह्नया; बोळ; अहंद रस्ते; सिडी आणि गोंडी (घळी) (ब्यापक अर्थानें ). [खिड+गोंडी]

> खिड विश्वी-सी. (गो.) प्रेत बाहुन नेण्याची शिडी; निसणी; तिरडी.

> खिडार-रे---न. मोठें भगदाड: भोंक्सा: भोंक: दोन शेतां-तील चिचोळी बाट. २ भगावशेष, मोडकेंतोडकें, पडकें घर, गांव वर्गरे ). -वि. मोडकळीस भालेले; जमीनीस मिळालेली (गांव, इमारत ). [खिड ]

> **खिडी**—की. भेग; भगदाड; अहंद रस्ता; गोंड; घोल. 'राजद्वार नव्हे हावा। धर्म खिडी।' -ऋ ६०. 'मज निवादा खिडियेरे वाडि पाहों दे।'-पंच ५.७. [खिड] •त गांडकें-प्रेन अडचर्णीत पकडणें.

खिडुकमिडुक-न. किडुकमिडुक पहा. मोडकेतोडके व बारीक सारीक दागिने.

खिडे--न. एक प्रकारचे पोलाद.

खिडोर-की. खिंडार; दरी; भगदाड; मोडकळीस आकेलें घर. 'तरी त्या खिंडोरा आंत। सदा दगडमाती रास्तत।' –एभा १३.१२८. [खिड]

खिड़ टोपल्—न. (व.) किटण न लावलेलें वेळ्चें टोपलें.-स्त्रिण-पु. क्षण; थोडा वेळ. 'बारा तास बचीस घढणा णीचा: रस्ता: दरी. २ भोंक: बाट: दार: खिडार: भगदाड (भित, खिण एक नाहीं उद्योर।' -ऐपो ३५१. [सं. क्षण: प्रा. खण:

स्तिण —न. (गो.) चामडीस पडलेला घटा. [सं. किण; प्रा. किण]

**खिणखिण**—किवि. बारीक व तीव आवाजाचा; किटकिटा.

खितपण(णी), खितपीण(णी)—की. क्षिजणी; क्षीणा-वस्था; ग्ठानीनें किंवा दु:खानें क्षीण होणें; खाटेत खिळणें. ( कि॰ वेणें अथवा खितपतीस लागणें ). [सं. क्षि=क्षिजणें+तप्=तापणें]

स्तितप्(पि)णें, स्विद्ध(ब)णें—अिक. क्षित्रणीस लागणें; क्षीण म्हावयाजोगें बहुत दिवस दुखण्यानें पडणें; अशक्त होत जाणें. 'मागावें सिख! तपतां देवा! देवू नको मृतीस स्वित-पता। '-मोक्रुष्ण पू. ३९.४०. [सं. क्षि=क्षयपावणें+तपू=तापणें ]

स्विताब — पु. किताब; पदवी. -दिमरा २.९९. [फा.] स्विति — की. पृथ्वी. 'ऐसें पापें दाटली खिती।' - क्रिपु १.

८.३८. [सं. क्षिती]

स्विद्सिद-दां—किवि. फिदिफिदी; खदखदा; खोखो; स्विसि; मोठपाने आवाज करून (हसणे, सिदळणे वंगरे). [ध्व.]

खिद्खिद्णें—अक्रि. फिदीफिदी इंसणें. [ध्व.]

खिदखिदणें — अकि. रट्रट् शिजणें; खदखदणें. [ ध्व. ] खिद(दा)डणें — अकि. दंगामस्ती करणें; हंदडणें; उडणें;

खित्(दा)डणं — भीक. दंगामस्ती करणे; हुंदडणे; उडणे; बागडणें; दंगल माजविणे; बोकळणं. – सकि. धूम पळावयास लावणें; पळवून लावणें; (क.) रागें भरणें; खरडपटी काढणें. 'खिदडल्याशिवाय तो ताळयावर येणार नाहीं.' [स्व.]

**स्थित्(दा)डा**—५. दंगल; आरडाओरड; नाच; हुतुतु (कि० **घाल्**णे ). [ध्व ]

स्तिव्(ज, स)मत—की. १ सेवा; चाकरी; करीव्य; नोकरी; तेनात. 'माहो आजास व बापास खिजमत होती ते मजकडे सांगावी.' –िहमरा १.१८५. २ खुशामत; माजेव.[मर. खिद्-भत्] •गार-वार-हार-प्रमोज्या माणसाचा हलक्यासलक्या कामांचा चाकर (अंग ऱ्राडण, जोडे नेण, हातावर पाणी घालण ६०); सेवक; परिचारक; हुज-या. 'तुळाजी खिजमतदार झाला बोलता।' -ऐपी १५००. •गारी-वारी-की. खिदमतगारांचे काम, हहा.[फा.]

स्तिद्(द्रा)ळणें—अित. खिदडेंण पहा. [ध्त.]

खित्क्षण—वि. (व.) यक्तलेला. 'तो धावण्याने खिदक्षण झाला. '[सं. खित्+क्षि=क्षीण]

स्थित-पु. क्षण; योडावेळ. 'स्थितभर कर्स नको गलबला।' -पांडवांची लावणी (मसाप १.५.)[सं. क्षण]

सको. २. ५२

खिनानतीर—पु. घोडयाचा एक रोग; अंगावर फोड होगें, सांघे ढळणे, शरीरांतून पिवळॅपाणी निघणे, नाकांतून निळें पाणी वेणें, त्यास घाण वेणें व माशी बसणें. हीं ळक्षणें होतात. —अपश्च २.१८७.

खिन्न —िव. दु:खी; त्रस्त; कष्टी; पीडित; श्रमी; खेववृक्त; मलुल. [स. खिद्-सिन्न]

खिन्न ह — वि. (गो.) अशकः, कृशः, क्षीण. [क्षि-क्षय] खिन्नाचर्णे — अकि. खिन्न होणः, कृष्टी होणे. 'तेन्हां त्यां पुरखंदरी अतिशयें खिन्नावती मानसीं।' – निमा १.४०. [खिन्न] खिपणी – जें — खितपणी – जें पहा.

स्विपत-की. अपमान; अप्रतिष्ठा; फिजिती. 'नवाबास खडर्यावर खिश्त बसली.' -रा ५.१८. [अर. खिफ्फ्त्=अप-मान] स्विप्ती-वि. अपमानित; हेवेस्वोर; द्वेषी. 'श्रीमंत भाऊ यास खिली मुखलमान यार्ने दरवारांत हुल कटाराची चालविली.' -पेद १.१२.

खिपतण — की. परुखा; परुखा; हटाने वाटेंतच घातलेली बैठक; एखाचा हटी मुलास वाटेंतून एकीकडे करतांना किंवा उच-रुतांना त्याने अड्न बसणें, भोंवतीं भोंवतीं घोटाळणें, सोड्न बाब-यास नाख्य असणें; चिकटणें. (कि॰ घेणें). [सं. क्षिस+पण]

खिपराणी-जें--खितपगी-जें पहा. [खितप वर्ण व्यत्यास] खिपरीं बस्कें -- कि. (छ) १ (खिपरी=भोंवतीं) भोंवतीं बुटमळण, चिक्रटणें. २ खितक्त राहुणें (ताप, आजार, पिशा-बवाधा यांनीं).

स्विपली-सी. ( ना. ) खपली.

खिम(म्म)ट, खिमाट—न. (कों) कुसकरलेला भात; मज केलेला भात; चिकचिकीत शिजविलेला भात; दाट, घट पेज. 'मूल वर्षाचें झालेना ? त्याला बेवढें भाताचें खिमट घालीत जा.' [खिमा]

खिमा--- पुरीनें अतिशय बारीक केलेलें मांस व त्याचा केलेला एक पदार्थ. [अर. कीमा]

स्त्रिमात्रर्त-प. घोडयाच्या तंगडी(नेवरा)वर खुराच्या-वरील बाजूप अपलेला केसाचा भीवरा. [ म क्षेम+अ:वर्त ]

खियाल-स्याल पहा.

खिरकटण-अकि. सरपटणे; भुईसरसे जाणे. [ ध्व. ]

खिरकटलें — न. (तिरस्काराने); फार पातळ शालेली खीर, तांदुळाची खळखळीत खीर. [खी अल्पार्थी]

खिरखिड--की. व्यापासून राळ उत्पन्न होते असे एक भरदार मुळ.

स्विरस्विर-रां-किवि. करवरां; खडखडां; जड वस्तु ओढीत नेतानां होणारा आवाज करून [ध्व.]

खिरिखराविणें-सिक. बरबराविणें; खरखर, खरखर शब्द करावयास लावणे. [ध्व.]

स्वरस्विरं-न. लहान मलांचे खेळणे: किरकिरं पहा. खिरंगटणे-अकि. खरटणें; कमी होणें. 'परी तें खिरंग-टलें असे जाण। वैराग्येंबीण बाढेना। ' -एभा १५.४२७.

स्विरचे -- सिक. (गो.) विरघळणे. [सं. क्षर]

स्तिर्द्रणे-अफ्रि. रोगादिकामुळे मनुष्य, पशु ६० ची वाढ खंटणे: खुरटणे.

खिरटा-प. किडक्या दातांतील किंवा दादेतील कुर्मीचा एक रोग ( अव. खिरटे ). [सं. कृमि-किर-ट ? ]

**खिरटा-टे-**--वि. खुजा; खुजट; वाढ खुंटलेला; टेंगणा. खिरड-न. १ एक मासा. २ गोचीड.

खिर हर्णे—अकि. १ मार्गे सर्गे; हटणें; जिंकला जाणें. ' आठ-वितां मन खिरडे। '-ज्ञा १६.४२१. ' द्वेष खिरह्वनि सांडिला।' -दा ५.९.४९. २ ख़रहत चालगें. 'कैसी सर्वोगें संदरी । खिर-डली हे । '-शिश ८३१. 'टांचा उलस्या खिरडत चाले।' -ह २१.१७३. [सं. क्षरू]

खिरण-जी. तंबोरीवर काढलेली काळी वर्तेळाकार आकृति. खिरणा-- प्र. एक झाड.

खिरणी-की. १ रांज(य)णीचे, झाड. याचे पान बक्की-सारखं व फळ करू निवाच्या निवोळीसारखं असून आंत चीक असतो फळ मधुर असतें. खांकुड कठिण व चिवट अबल्यामुळे रंगारी लोक रंगीत कापड बडविण्यास याचे दांडके घेतात. २ खिरणी फळ, -कृषि ७६६. ३ खखुबाची एक जात. 'शेवें शीताफळें हीं खरबुज खिरणी संदरें तुत बोरें ।'-साठह ३.४९. सिं. क्षीरिका । •बाळवा-स्त्री. बायकांच्या कानांतील एक दागिना. 'खिरणीबाळचा पोंवळचाच्या बाळचा. ' -अफला ५५.

स्विरणें - न. चाळणी: गाळणी. 'पाठीचें खिरणें.' सं. क्षरण ]

स्विर्णे सिक. १ गाळणें; चाळणें. -अकि. गळणें; मधून जाणे: बाहणे: सबणे (मुख्यत्वे धातु, वीर्य, किंवा मूत्र यासंबंधी). 'कोंदलें असत न खिरे। कवणे काळीं। '-श्वा ८.१५. २ झरणें; झिजणें. ३ वीर्यपात होणें; बेजार होणें. [ सं. क्षरण ]

स्तिर्णे-अकि. शिर्णे. [स=सर्णे, अपश्रंश ]

खिरतुपडी-की. (सोंगटयांचा खेळ) तुप्पी; भापली खेळ-ण्याची पाळी झाली तरी शत्रुपक्षाची सोंगटी मारल्याबद्दल पुन्हां खेळाबयास मिळालेला डाव. (कि॰ खाणे; खेळणें). [खीर+ तुप ] •स्वार्णे(–(ल.) चांगला मार मिळणे, स्वार्णे; झोडपलें जाणें.

स्तिरपण-णी. स्तिरपिणी-पीण, स्तिरपर्ण-पिणे-खितपणी-ण पहा.

खिरबिट्या-शीअव. रेघोटघा: फरफाटघा: गिचमीड लिखाण. [सं. क्षर ]

स्विरघड-स्ती. (गो.) प्रेत वाहण्याची निसण; तिरही. खिरवड-की. (गो.) कटकट: कंटाळा.

खिरसाळ-की. भाताची एक जात. [ सं. क्षीर+शालि ] खिरा-पु. १ कांकडीची एक जात. याचा रंग हिरबट पांढरा

व लांबी ३-९ इंच असते. याचे वेल ६ फूट बाढतात. १ एक झाड. ३ घोड्याचा एक रंग. −अश्वप १.२८. अर. खियार= कावडी ]

**खिराडी**—श्री. ( ना. व. ) खार नांवाचा प्राणी. [सराडी ] खि(ख)राडी-की. १ विहिरींतन पाणी काढावयाचें लोखंडी चाक. म्बराडी अर्थ २ पहा.

खिरापत-- ली. १ कथेच्या शेवर्टी श्रोत्यांना वावयाचा प्रसाद: पूर्वी पळीभर दूधसाखर देण्याची चाल होती तीस अनु-सहन. भोंडल्याच्या शेवटीं मुली खोबऱ्याचा कीस. साखर यांचा र्किना हरभऱ्याच्या डाळीचा प्रसाद देतात ती. (ल.) २ सढळ हातानें दिलेली देणगी. ३ (ल. ) उधळपट्टी. (ऋ० करणें; होणें). ४ (ल. )(गो.) जळू. (प्राणी). [सं. क्षीरपत्र; फा. खर+आफियत्? ] काढणे-िक. ( ना. ) हकालपट्टी करणें: सळो का पळो कहन सोडण.

खिराळे - न. (कों.) अडसराचें भितीतील भोंक. खिळोरें पहा. [ खीळ+आलय ]

खिरी-- बी. पोलादाची एक जात. [हि. ]

**खिरीट-- प्र. एक मासा. -**प्राणिमो ८१.

खिरीपुरी-ली. १ चैनीचे जेवण, राहणी. (कि व् खाणें). २ श्रीमंती शाटानें मेजवानी देणें. ( कि॰ वाटणें; देणें; बाढणें). [ खीर+पुरी ]

खिरोटी—स्नी. ( चंद्रपुरी ) खीळ. [ सं. कील ] स्विरोंचे -- सिक. (गो. ) विरघळविणे. [सं. क्षर्]

खिल(ला)त-पुनी सन्मानाचा पोषाख; राजा खुष होसन आपल्या हाताने आवहत्या माणसास जो पोधाख देतो तो. (या पोषाखाबरोबर त्या त्या दर्जाप्रमाण जवाहीर, घोडा, हत्ती, शक्रें इ० देत असत ). 'बक्षीगिरीचा खिलत. '-दिमरा १.८६. [ भर. खिलभत् ] •फाखरा-पु. बहुमानाचा उंची पोषाखः. ' खला अत फाखरे मुम्ताज होऊन. '-वाड १४०.

खाना; खाजगी बैठक. [ अर. खल्बत् ]

खिलाई-की. (व.) खावटी; खुराक; खाय. ' म्हशीचें दूध खिलाईवर अवलंबून आहे ' [हिं; सं. खाद ]

· खिलाड़ी-ड--वि. १ खेळण्यांत पटाईत. 'भाम्ही हिंदू लोक ... म्हणण्यासारखे खिलाह होतो किया नाहीं याचा बराच हायस्कुलचे हेहमास्तर व सरकारचे रिपोर्टर हेहि ' एलिफास ' संशय आहे. ' -आगर ३.१६१. २ खेळकर; आनंदी; उत्साही; हसून खेळून वागणारा. १ ( ल. ) यट्टेखोर; गमती. ' तन्हेबाज ती आधीच खिलाडु नव-याच्या गोष्टी ऐकून।' -पला ७६. [सं. खेल]

खिलाप(फ)त-न्नी. १ खलिपाई; खलिपाची पदवी, काम; मुहम्मद पेगंबराचे प्रतिनिधित्व. २ इस्लामी साम्राज्य. [ अर. खिलाफत् ]

खिलाफ-वि. विरुद्धः प्रतिकृतः, उत्तरः. 'श्रीमंताची खिलाफ मर्जी करून नवाब ... जातील तर गोष्ट दुराप्रहास पढेल. '-रा ३.४५६. [ अर. खिलाफ् ]

बिला(ल्ला)र-न. कळप; तांडा (गाई-म्हर्शीचा ). 'जिय गांवीं खिल्लारें। कामधेनूंचीं। '-- ज्ञा ९.३२१. 'त्यांस पुसे हें कोणाचें खिलार।' -ह २९.१८५.

खिला(ला)री-9. १ गोप; गवळी; गुगखी; गोवारी. ' मी खिल्लारी नंदाचा । '-मुसभा ९.५१. ' नंदाचे घरचा खिल्लारी । ' -ह ३४.२. **२** गुरॅ विकणारा लमाण. -वि. गाई, बैल यांची एक जात. •धनगर-प. गाईम्हशी आणि शेळयामेंढया यांचा कळप राखणारा. याच्या विरुद्ध मिरका धनगर.

स्त्रिलायणे—न. १ खेळ; कीडा. २ खळणे. ३ (ल.) प्रीतिपात्र. 'तुम्हीं तर माझे खिलावणें ।' -प्रला १६७. [सं. खेल् हिं. खिलौना ]

खिल्ली-नी. (व.) १ चेष्टा; फजीती. २ विनोद; यहा. [हि.: सं. खेल ]

खिंच-खेम---स्री. (गो.) आर्लिंगन. [सं. क्षेम] खिशाण-णा-णी, खिसाणा-वि. निराश; लिजत; खिन्न; दु:खी; कष्टी; श्रमी. [ सं. खिद्; हि. खिसाना ]

स्तिद्वी--सी. सांडगे; कुरडगा; पापडगा; वडे इ० पदार्थ तयार करण्याकरितां शिजविलेलें पीठ. (कि॰ घेणें; शिजविणें ). [शिजतांना खिस! अशा होणाऱ्या आवाजावह्नन; ध्व. ]

**खिसकर्णे**—अकि. (माण.) रागावर्णे; रागाने बोलर्णे, [ध्व.] खिसखिशा. खिसखिस—वि. तिडतिडा; तुसडा; चिरडखोर; सदां कुरकुरणारा. [ घ्व. ]

खिसखि(खी)स-सी. जिकीर; कटकट; चिरहखोरपणाचा **आक्षेप; निंदा; भर्त्सना; खरडप**टी. -िक्रवि. खदखदां; खोखो; फिदीफिदी. (कि॰ करणें; हंसणें ). [ध्व.]

डाचें ), २ निवर्णे: खबसावणे: खरडपट्टी काढणे. [ध्व. ]

स्मिलगणती-सी. किसगणती (अप); स्नातर; पर्वा. 'येथील साहेबाच्या खिसगणतीस नाहीत. '-नि ६३४. [हि. किसगिनती सं. किम् अस्य+गणना ।

खिस्तर्णे-अकि. १ बाजुला होणे; वाटेंतून एकीकडे सरणे; बाजुला सहन जागा करणे. २ दांत खाणे ( माकड रागाने करतें). ( त्याबहन ) ३ रागाने अथवा चिड्न अंगावर जाणे, ४ खिजणें: इसणे. [ सं. खिद् ; हिं, खसना ]

खिसमत-गार-दार--खिद शब्दाखाली पहा.

खिसमती—की. क्रियांच्या हातांतील कंक्ण, हें दुहेरी असून त्यावर पितळी बेगड चिकटवितात; खड्गपात्र. 'बुडे खिस-मत्या मोठ्या. ' -स्त्रीगीतमाला पृ. ६५. [ अर. किस्मत्=दैव ]

खिलमील-की. बेदाणाः द्राक्षाची एक लहान जातः यांत बी नसते. [फा. किश्मिश ]

खिला-प. १ कप्पा; कसा; अंगरक्यास पिशवीसारखा भाग असतो तो. २ ( छ. ) पडदा; कुढ; खण; गौण, अंतर्भृत गोष्ट अथवा बाब. 'हें माजवर एक दिसतें परंत यांत तीन खिसे आहेत.' 'या मामलतेचे पोटीं चार खिसे आहेत.' 'खा कामामधें खिसे पुष्कळ माहेत. ' ६ ( ल. ) मनांत किंवा पोटांत ठेवछेली गोह; दाबन किंवा दहवून ठेविकेला मुद्दा ( सांगण्यांतील ). (कि॰ राखणें ). [ फा.कीसा, सीसा] (वाप्र.) कातरण-भामटेगिरी करणें; छुबाडणें; फसविणें. ॰गरम करणें-खुप पैसे मिळविणें. खिशांत टाक्रण-लंबविण; चोरणे. खिशांतली गप-बी. निन्वळ थाप. •भरित-वि. खिसा भरून. 'वरी खिसेभरित होन त्यांसि अर्पितसे. '-अमृतधूव १५. ०स्त्रोकला-प. भांडण-तंटा; बेजबाव वाद. [ खिसा+खोकला ]

खिसा—पु. १ बोलाचाली; तंटा; उपसर्ग; त्रास. 'तनखे-विषयींचा जाब बोल्न खिसाझाला. ' -हौकै २. २ (व.) गत; स्थिति, अवस्था, खिस्सा पहा, अर. किस्सा ]

खिसाणा-9. खदखदां हास्य; खिदखिदणे. (कि॰ करणे; मांडणे; चाललें). [ध्व.]

खिसारत, खिसारा—प्रकी. १ नुकसान; तोटा. ' यांत ...फौजेचा खिसारा बेमुब्लग होतो. ' -रा ५.१९८. ' आपण पंधरा सोळा लाखाचे खिसारतेत आली. ' रा -१.१९२. २ कार-वाई; फसवणक. 'असे नाना प्रकारचे खेळ-खिसारे आहेत.' -ख ७.३२५८. ३ ( ल. ) फितुर. 'सर्कारच्या फौजेंत खिसारा फार पडला आहे. ' - ख ६.३१५०. ४ गुंतागुंत; कंटाळवाणेपणा; लांबलचकपणा (कामाचा, व्यापाराचा ). (क्रि॰ पढणे ); तसेंच स्विस्सिक्सर्पे -- अकि. १ कचकचर्णे; दांत खाजे (माक गुंतागुंतीचें, कंटाळा आणणारें काम. (कि॰ पडणें). [अर. खिसारत=नकसान **ो** 

खिसारा — पुत्री. भाग; हिस्सा (कामाचा, खटल्याचा). [फा. स्रीसा]

खिस्त-बी. १ हप्ता. २ हप्त्यांची किंवा हप्त्यानी फेड; हप्ते-बंदी ३ हप्त्यांची मुदत, अवधि. 'खिस्त भरल्यानंतर रुपये राहिके तर व्याज पहेल. ' ४ पैसे कर्जाक घेण्याचे अनेक प्रकार हा शब्द दर्शवितो, जस-प्रत्येक संध्याकाळी थोडे थोडे महल परत करणे व त्यावरील व्याज देणे; दररोज व्याजावरोवर मुद्दलाचा कांहीं भाग देणे आणि अशा रीतीनें सर्व मुहल फिटेपर्यंत सर्वे रकमेबरचे व्याज देत जाणे: दररोज इतकी रक्कम आणि इतक्या मदतीपर्यंत देणें की दररोजच्या फेडींची बेरीज केली असतांती महलापेक्षां अध्यनि, चौथ्या हिश्शाने इत्यादि जास्त होईल: दर-रोज सकाळीं कज घेऊन रोज सायंकाळीं व्याजमुहलासह फेडणें. इ० ५ ( ल. ) कामाचा हिस्सा: खिसा अथवा लक्ष प्रविण्याची भिन्न बाब, असले घोटाळचाचे अनेक अर्थ या शब्दांचे हृद आहेत. त्रास, त्रासदायक काम 'हें खिस्तीचें काम आहे' 'हा सिस्तीचा रोजगारं.' 'हा खिस्तीचा स्वयंपाक. ' ६ (छ.) विशिष्ट गोष्ट, बाब, रक्कम; निमित्त; खोटी सबब, 'हा पाटील हजार सिस्तीनें छळतो. ' ७ (गो. ) आक्षेप. [ अर. किस्त ] ० बदी-ब्बी. कर्जाची हप्तेबंदी: हप्त्यानीं कर्ज देण्याचा करार. अर. किस्तबंदी ] खिस्ती खांदा-प. १ खिस्त अर्थ ४ पहा. ( कि॰ कर्ण; लावण; देण; घेण; वार्ण). २ खांदवडा. [खिस्त द्वि.] खिरतीचा-वि. १ पुष्कळ खिस्ते, भिन्न वाबी, रकमा अणारा; यावसन. २ ( रु. ) त्रासदायक; खडतर; कंटाळवाणे (काम,गोष्ट.).

स्त्रिस्तक--नकी, विजारीची दोन मांडयांमधील गुग्रामाग झाडें वाळणें. [सं. कील्] सांकणारी पट्टी. [अर. किस्तक]

स्तिस्ताई, सिस्ताईचा-व्यापार - व्यवहार-धंदा- वृगारा काम-कीपु, दररोज किंवा अल्प मुद्तीनें कजे घेण्याचे आणि कीलन ] व्याजासह तें फेडण्याचें काम; खिस्त अर्थ ४ पहा.

स्विस्ती—3. गुजराधी ब्राह्मणांची एक जात व तीतील व्यक्ति, जेबू. —वि. १ खिस्तीच्या पद्धतीयैकीं कोणत्याहि पद्ध-तीने यैसे कर्जाल देणारा; व्याजवश करणारा (सावकार). 'विठोबा खिस्ती मजकारण।'-भवि १६.३३. १ शासदायक; किचकट; खडतर (गोष्ट). १ —की. सावकारी; व्याजवश. 'अंगी ब्रह्मकिया खिस्तीचा व्यापार।'-तुगा ३०६१. [खिस्त]

क्षिस्त्या-वि. खिस्ती (-वि.) पहा.

खिस्मतगार---खिदमतगार पहा. 'खिस्मतगारी करणार।' -मब ११.६९.

खिळ--पु. सीळ; प्रतिबंधक बस्तु; खंटी वगैरे. 'तोंडींचा सिळ् नव्हतां दूरी। नारेळजळ न चढे करीं।' -एमा १३.२९.

सिळसिळा, सिळसिळणा, सिळसिळीत—वि विला; शिथल; बगमगणारा (सांधा, सांध्याच्या अधूपणामुळें माणूस, वस्तु ). (कि. करणें ). [स. कीलक्र, स्सल् ? ]

खिळखिळॉ-ळो—प. (गो.) खळखळा; खेळणे. [सं. खेल्]

खिळखिळी—की. सांध्याचा ढिलेपणा; शिथलपणा. -बि. (गो.) निखळीच्या मागोमाग झालेली मुलगी. [सं. स्खल ]

खिळण— सी. १ खिळंबंदी; बांबण; न हालेंसें करणे. १ (ल.) बांभणी; चिकदून रहाणें; खिळून राहाणें (घर, बिछाना, खुर्ची इ०शीं); सांध्यांचा किंबा शिरांचा ताठरपणा (अर्घोग-बायूनें आलेला); दाराशीं घेतलेलें घरणें (तगाददार, गळप्रह, भिकारी यांनीं); इट: पाठपुरावा; छंद (एखादी गोष्ट करण्या-विषयीं मुलाचा); इटवाद; दुराष्ट्र (प्रार्थेनेंत); इट्टास पेटणें किंबा बसणें. (कि. घेणें; घरणें; खिळणीस येणें). [खळणें]

स्वाळणें — सिक. १ खिळेबंदी करणें; डांभणें; न हालेसं करणें; पर्के करणें; विकट्न राहीसें करणें; जबहून टाकणें; 'काई बाणवरी खिळूं। वारयातें।'-झा ११.४६१. 'गज खिळोनी केले अचळ।'-मुआदि २३.१३९. २ खीळ किंवा अवसर लावणें, बालणें. ३ (ल.) रोखणें; अवकविणें. 'खिळण पहा. 'मंत्रीं महासर्प खिळिती।' -दा ९.८.३७. ४ चावणें (विदिष्ट लहान कीटकांच्या चावण्याच्या आणि घट धरण्याच्या संबंधीं) ५ (व.) पावसाचे योडेसे शिंतोडे पडणें. ६ (व.) उभ्या पिकांतील मधलीं झाउं वाळणें. [सं. कील्]

खिळनी —की. भटक; भडसर; खिळा; खीळ. 'नातरी शृंगारा खिळनी बांधिली।' -शिशु १८८. (कि० बांधणें)[सं. कीलन]

खिळपट— g. शेतांतील-रस्त्यांतील दगडांचा पोकळ ढीग, वरंडा. [खिळा]

खिळिचेण-सिक्त. खिळणे प्रयोजक पहा.

स्वाळा—पु. १ स्वीळ; मेस्र; लोहरांकु; लोसंडाची अणकुची-दार वस्तु. २ गाय, म्हैस यांच्या स्तनांतृन दृध बाहेर निषण्यास आंतील प्रतिबंध करणारा मळ, हा जनावर न्याल्यानंतर काढावा लागतो. १ रचलेल्या दगडांचा ढीग, वरंडा; एसादी शंक्वाकृति रचना. ४ जिमनींतून नुकाच बाहेर येणारा अंक्र. ५ तीन अथवा चारगांवांच्या सीमा एकत्र मिळण्याचें ठिकाण. ६ छापण्याचा ठसा, टाईप ७ (माण) गाडीच्या जोस्नढांतील भोकांत (कैलास दुसरी-कहे स्वांदा वळवितां येळं नये म्हणून) बसविण्याची खुटी, दांडा, शिवळ. स्वळवाचे प्रकार-स्कू, टेकस, कु-हाडी, तारेचा. [सं. कीळक; प्रा. स्वीलको; शु. स्विळो; बं. ओरि. स्वील, स्विला]. म्ह॰ खिळ्यासाठीं नाल गेला, नालासाठीं घोडा गेला, चोडचा-साठीं स्वार गेला, एवडा अनर्थ खिळपाने केला=श्रष्टक चुकी-पासन परंपरेने मोठा भनर्थ गुदरतो. • जोडणार-प. ठसे, टाइप किसलेला पदार्थ. खिमा पहा. [ अर. कीमा ] ञ्चळविणारा, कंपाक्षिटर. ०पट्टी-की. १ घराचें लोखंडी काम. ' घर तर झाल खिळापट्टी व्हायाची आहे. '२ कपाळावर लावि लेल्या तांबच्या गंधाच्या दोन ओळी व त्यांत सुपारी जाळून तिचा किया कस्तुरीचा लाविलेला टिळा. त्यावकन खिळेपटर्टा करणे-लोकांच्या घरी जेवणे. ' आज कोठे खिळेपटी झाली ? ० माणी-वि. लोसंडी खंटी व तिच्या भोवतीं लोखंडी मायणी असणारें ( जातें ), किलेमाणी पहा. खिळारें -खिळारें पहा.

क्ति(ळि)ळी-की. १ (विणकाम ) हत्येच्या चौकटीच्या दोन्ही बाजुंच्या दोन खुंटचा; (सामा. ) दाराचा अडसर, खिळा, मेख. २ खीळ पहा. ( खिळी हा शब्द खीळ शब्दाबहल कोंकणांत बापरतात ). ३ (गो. ) दाराची कडी. (कु. ) खिटी; भाडणी. ' खिळि लाउनि घरला वाडा। '-आप ८६. [सं. कीलक]

खिळीच-वि. डांभलेला: न डालेसा केलेला. [ कील ] **बिळेखुरदा**—पु. तोफेंत किंदा गोळघांत भरलेले खिळे,

लोसंडी तुकडे, दगड ह० [ खिळे+खुरदा ]

खिळेखाप—पु. शिसाचे अक्षरांचे ठसे, टाईप. याच्याविरुद शिळाछाप, लिथोप्राफी.

खिळेपडी, खिळेमाणी—खिळा पहा.

स्त्रिळोटी--स्त्री. (ना. ) दार लावण्याचा खिळा, अडसर. स्तिळोटवा--वि. (व.) एखायाच्या कामांत खीळ (अड-चण ) षालणारा. [ खिळा ]

**स्त्रिळोरे**—न. (राजा. कों.) दरवाजाचा अडसर राहण्या-साठीं बाजुच्या भितींत ठेवलेले दोन कोनाडे, मोठी भोकें; अडस-राचें कुलंगडें, ( कि॰ घालणें ). [खिळा ]

स्त्रीच-की. खिचडी. खिच पहा.

खींच-वि. (गो.) गच्च.

स्त्रीखपूरी-सी. खिचडी. ' मनपवनाची खीचपुरी। बाह्-नियां। ' –ज्ञा १८,१०४०.

**खिस्सा—पु. किस्सा पहा. कर्मकहाणी; अवस्था;** स्थिति; तन्हाः गोष्टः गत. 'उगाच खिस्सा लिहिला तो प्रमाण काय. ' -बाइसमारो ३.६९. 'नवे नवेच खिस्से काढून बारामतीस गेले.' -- इत ६.३१६५. [ अर. किस्सा ]

स्तीज-की. इसवा; चिरड; चीड; इतराजी. (कि॰ येणे.) [ध्व.] [सं. सिद् ]

गोळा, बाट. २ लहान लाकडी खुंटी. खिटी पहा.

स्क्रीण-प्र. (क्र. )क्षण. स्विण पहा. [सं. क्षण]

स्त्रीण-पु. (गो.) घटा; वण. खिण पहा. [सं. किण] स्त्रीमा-पु खिरापतीसारखा किंवा तिच्यापेक्षांहि बारीक

स्तीर--स्री. दुधांत गव्हले, तांदळ, साखर ६० घालून आट-वून केलेलें पकाम: गोमंतकांत रताळ्याचे तुकहे. तांदुळाचे पीठ. गुळ इ०पदार्थ खिरीत घालतात. खिरीचे प्रकार-गव्हल्यांची. फणरे-ल्यांची, नखोल्यांची, मालत्यांची, बोटन्यांची इ० [ सं. क्षीर: प्रा. खीर; सीगन खील; सिं. खीह; पं. हिं. ग्र. खीर; ओरि. खीरी ी (बाप्र.) खिरीत तुप पहणे-बांगल्या पदार्थाशी दुसऱ्या चांगल्या पदार्थाचा संयोग होगें. उस १ पोर पोटांत स्तीर ताटांत=मूल होण्यापूर्वीच त्याच्या उष्टावणाची तयारी: याबह्रन (ल.) अतिशय उताबळेपणा. २ जेथे खीर खाही तेथे राख खावी काय ? =जेथे फुलें वेचलीं तेथे गवऱ्या वेचान्या काय ? सामाशब्द- खिरीत सराटा-पु. चांगल्या माणसांतील बाईट माणुसः समाजातील त्रासदायक माणुसः समाजकंटकः उपाधिः =याद: कांटा; (बायकी भाषा) विरूप माण्स; चांगल्या नाजुक वस्तृंतील वाईट व भसाडी वस्तु; एकचित्त मंडळींतील प्रतिकृत व्यक्ति. खिरीत हिंग-५. चांगल्या मनुष्यांतील, वस्तुंमधील वाईट माणुस, वस्तु,

खीरम्या-प. उंची वस्र.

खीळ-सी. १ दरवाजाला लावण्याने, लोखंडाने किंवा लांक डाचें केलेलें आडकण; अडसर; खुंटी; शं है. २ शिडीच्या पायऱ्या प्रत्येकी. ३ लांकडांचा सांधा जोडावयामाठीं मारलेला खिळा. ४ खिळा. ५ स्तनामांतील दुग्धप्रतिबंधक मळ. (कि॰ बसणे: फोडणें) ६ हाडांचा सांधाः खबाः जस-कोवराची-ढोवराची-दांताची-मनगटाची-पायाची-खीळ. ७ ( व. ) गर्व अथवा खांडुक याच्या र्तोडावर जमलेली पुवाची गोळी, खडा. खिळा पहा. ८ शिवळ. [ सं. कीलक ] ( वाप्र. ) • फोक्टणे-जनावर व्याल्यानंतर त्याच्या स्तनांतून दुधाच्या चार धारा काढणे. •बस्रांग-घालणे-अडथळा भाणणे. म्ह० चालत्या गाडीस खीळ=सुरळीतपणे चालत अस. लेल्या कामांत विद्य आणर्णे.

खकारा-पु. कुकारा; जोराची हांक; हरळी. [ध्व.]

खुखु-- कि. जलद व इलकें हास्य; खीखी हांसणें. ( कि० हंसणे; करणें ) - किवि. खीखी हंसण्याचा आवाज; फिदीफिदी.

खुजर-इ-वि. कांहींसा खुजा; अकाली वाढ खुंटलेला; स्वीट---न. १ गुरांच्या गळवांत बांधलेली काष्ट्रवंटा, लाकडी सुरट; ठेंगणा. 'तूं उभा ना बेठा। दिघडू ना खुजटा।'--झा ११.२७७. 'बामनह्रपाते बानिती खुजड । '-दावि २२९. [सं. इंडज; प्रा. खुज्जो, खुज्ज; म. खुजा ] ० पण-न. टेंगणेपण.

'सर्वेचि बुजटपण सांडिंल।' -एरुस्व २.१६. ०हाज-न. लहान सोंग घेणाराचे डोके झांकणारा मुलगा; भोग्या. १७ (गो.) मुलाचे हवा हवा बादणारें हाड. याच्या उलट उफाडवाचे हाड. खाजरत-खुदरत पहा.

रवाजरूते - वि. शभः कल्याणकारकः [फा. ख्राजिस्ता ] • अस्तर-वि. सुरैवी: चांगल्या निश्वाचा, प्रहाचा -रा ८.७७. •फर्जाम-वि. सहतीस पौचलेला. -रा १५.२५३. •ब्रुनियाद-वि. कल्याणकारक पायाचे: औरंगाबाद शहराचे गौरवपर नांव शाहरोजनिशी ३८. (हें औरंगाबादेचें नांव औरंगजेबाच्या हया-तींत प्रचलित होतें ).

खाना—वि. ठॅगणाः ठॅगुः बुटकाः न्हस्यः बाढ खंटलेला. 'नादनहा खुजे।' - हा १५.१३. 'मेरूही मजशी खुजा,' - आसी •स**ार-यश्र**क्ष परा.

खुजा-जो-पु. १ लांब व निमुळत्या मानेचे पाणी ठेव-ण्याचे मातीचे भांडें: चंबु: सर्ह. 'तांबे, जांब, खुजे, प्रशस्त तिबया, तार्टे नवीं तासकें। '-सारुह ३.४३. २ (गो.) (सोनारीधंदा) सोने ग्रद्ध करण्यास लागणारे काचेचे भांडे, मूस. [सं. कू=पृथ्वी+जा; फा. कूझा; इं. कुझ]

बुंधा ( झाड, झुडूप, घोपूट, केरसुणी, हजामत झाल्या नंतरचे केंस इ० चा ). 'समूळ फोडियेले खुंट। ' -एहस्व १०.७६. २ ( मासे मारण्यासाठीं समुद्र किंवा नदी यांत ) रोविलेला खांब, हांभ. ३ ज्यामध्ये फाळ बसवितात ते नांगराचे टोंक; खळसा; कोळसा. ४ गाय. महैस यांच्या भाचळांतून दूध येण्यास प्रति-बंध करणारा मळ. ५ गोफण, जाळे. शिकें करण्याकरितां दोरीचे दोन पदर अथवा पेड तिरकस बाहेर ओढले जातात त्यापैकी शेवटचे तंत पुन्हां याच रीतीने बाहेर काढले जाउन बळले जातात, अशा शेवटच्या तंतुंपर्की प्रत्येकास खुंट म्हणतात. ६ इध न देणारा जनावराचा सड; मुका, आंधळा सड. ७ पृथ्वीचे चार कोपरे, 'हिंई देश कोण खुट चारी।'-तुगा ११८. 'चार ख़ंद जहागीर. ८ दणकट शरीराची गाय, महैस, जनावर किंवा स्त्री. 'काळवीट खंट खरे, '-ऐपो २४२. ९ मध्यम आकाराचा केळीचा कोंब, खोड, मोना (मोठ्या केळीस चिकटलेला किंवा निराळा काढलेला ). १० चार रस्त्यांचा चौक; चौहाट; अड्डा. ११ रस्त्याचें टोंक; शेवट, १२ (ल.) कुटुंब; घरदार; त्यापैकीं एक व्यक्ति; वंशाची शाखा; वंशांतील मुल; वंशाचे फल; संतान. १३ बुगडीचें मळसूत्र ज्यांतून जातें तो भाग; बुगडीचा, कुक्यांचा कानां-तील भाग. १४ अंगर्रूयाच्या बाहीच्या चुण्या जीत एकत्र करतात ती पट्टी अथवा गजासारखी शिवण. १५ ( छ. ) आधारस्तंभ;

कुंपणाची काटी. १८ (कों. ) तुकडा. १९ खोखोच्या खळातील न हालणारा गडी. 'होऊनियां खुंट बसा अपून.'-मोग-ऱ्यांची कविता, मराठी तिसरें पुस्तक खेळ ५ पृ. ४८. २० ( ढोरधंदा ) अत्यंत भाखड सळ. २१ कांठ: कोपरा. 'खेटितां कुंप कांटी खुंट दरडी न पाहे।' -तुगा ३४९, २२ स्वारी; उतास (गाडीमधील). २३ सांब; मेड. 'मग परमस्नेहाचा खंट उभवोन । गरके घालिती त्यासवें। '-नव २४.१५५, २६ जनावरास बांधण्यासाठीं जमीनींत गाडलेला लांकडी खंटा: दांडकें. २५ वाघर लावण्यासाठीं ठोकलेल्या लांकहाच्या मेढी: खटला. -वि. (गो.) ताठ; नीट. [सं. कुठ्-कुंठ्=स्तम्भित होणे; प्रा. ४९. [सं. कुरूज: प्रा. खज्ज, खज्जो: तुल० का. गुज्ज) खुट; तुल० का. कुंटु-लंगडा ] (वाप्र. ) ० होणा-हृष्ट घरून खंटा सारखें ताठ व स्तब्ध बसणें. •ळणें-वाल इ० चा एक एक दाणा लावण्यासाठीं जमीनींत खंटीने, किंवा काठीने टोचा, भोंक पाडणें, टोवणे. खंटास खंट उभा राष्ट्रणे-होण-एक जातो तोंच व्याच्या जागीं इसरा येणे; गेलेल्याची जागा नवीन येणाराने भहन काढणे; खंड पडल्याची जागा भहन काढणे. खूंटास खंट घेणे-जशास तसे करणें; उसने फेडणें. खंटासारखा खंट-पु. १ खाली राहिलेला भाग; खोड; कांड; सोट; उमा राहण-असणे-खंटणे-खंटाप्रमाण तालणे, ताठ उभा राहणे. म्ह० भाजा मेला नात झाला खंटास खंट उभा राहिला. खंटावरचा कावळा=घरदार, वतनवाडी, बायकामुलें नसलेला, बाटेल तेथे राहणारा माणुस. सामाशब्द- • कन-कर-दिनीं-दिश्वीं-किवि. तीव व हलक्या आवाजाने; खाडदिशीं (दोन काष्ट्रांचा परस्परांना लागून होणारा शब्द ) ( कि॰ बाजणें ). चुटकी, टाळी यांच्या होणाऱ्या आवाजांप्रमाणे शब्द होऊन कळी-स्री. बगलकळी: अंगरख्याच्या पाठीमागचा त्रिकोणी तकहा. बगलेतील पेशकळी आणि।आगा असे दोन तकहे व खंट-कळी मिळून अंगरस्याची एक बाजू होते. खुंटण-न. खुंट अर्थ १-२ पहा. ०पान-न. ( राजा. ) केळीच्या गाम्यापासून निध-णारें शेवटचें आणि कोंक्याच्या पूर्वी येणारें आंखुड पान. •बरा-पु. खंटी, खंटा पहा. •बाखली-खी. १ ( राजा. ) एक प्रकारची बाहली. २ उंचीवरचा पदार्थ काढण्यासाठी चवडणांवर उमें राहणें. (कि॰ करणें). अशा रीतीने ख़ंटबावलीवर उमें राहणें. ३ ( निंदेने ). काम न करणारी व खुटचासारखी तिष्ठत रहाणारी बी. ब्बाट्टी-बी. क्रियांचे एक कर्णभूषण. ' बुंटवाळचा साध्या बाळ्या त्याजवर । '-अफला ५५. ० भाजी-स्री. विशेष विस्तार ब्हावा म्हणून पुन्हां पुन्हां अग्रे खुडून राखिलेली भाजी; खुटापासन किया मुळापासून निषालेला कोंब व त्याची भाजी. •रोग-पु. १ पुरुकळ दिवस खुंटास बांधून ठेवल्यामुळे पशुंना येणारा रोबके-आश्रयदाता. १६ ( आंधळया कोर्किबिरीच्या खेळांत ) आंधळयांचे पणा किंवा होणारा आजार. २ ( ळ.) अशा *बैं*ठेपणापासन होणारा

भाजार, रोग. ०**रोगी**-वि. खुंटरोग झालेला. **खुंटला**-पु.( व. ) गाडीच्या दोन बाजुंस ( आंतील सामान बाहेर पहुं नये म्हणून ) लाविकेले खंट प्रत्येकी. •सार-वि. (गो.) खंटासारखा.

खुटकर्ण--कि. हटकला किंवा थांबविला जाणे. खुडकणे पहा. खुटकाथिणे--खुडकाविणे पहा.

खुटखुट---की. १ विशिष्ट प्रकारचा बारीक भावाज ( विळांत किया गवतांत कुजबुजणा-या उंदरांचा, एकसारखा भाणि हरुकेंच थाप मारण्याचा किंवा ठोठावण्याचा, कडकड चावण्याचा किंवा तोडण्याचा ). २ पोटांत होणाऱ्या बारीक वेदना; चावल्या-सारखें बाटणें; गुरगुरणें; तिडीकः कळ. 'दोन घटका पोटांत खट खुट चालली आहे. ' [ खुट् ] खुटखुट-टां-किवि. वरील प्रका-रवा आवाज होऊन. खुटखुटी-सी. १ (ताठयाच्या अथवा तहल स्वभावाच्या मनुष्याचे ) उतासणे; फुगणे; जोराचा श्वास. २ डांव: कंड: आग: सोस.

खुटखुटणें - अकि. १ खुट! खुट! असा शब्द होईसे बाजणे. २ किंचित् स्फुरणे, दुखणें (पोट किंवा दुखरें बोट यांत); खुदबादणे; तहतहणे; उहणे; हकहकणे. 'सहज खुटखुटती ' =खरजेने विकार पावळेलें अंग तडतडतें ( खरूज तडतडत नाहीं ). [खुर्;ध्यः]

खुटखुटीत-व. १ सुटसुटीत; आटोपशीर; ल्हान भाणि द्वमदार; आटोपता; घट्टसर; लहानसर (घर, शरीर, काम, संसार). २ मुटमुटीत; चुरचुरीत; खरपूस; कुरकरीत; खुसखुशीत; कडक व बाळलेले. 'हा पहार्थ सुद्धा असल्यामुळे खुटखुटीत लागतो. '

खुंटचे सिक. (गो.) तोडणे, खुंटणें (नारळ, पानें इ०). खटण, खटणभर---न. नांगरणीचा सामान्य पहा किंवा प्रमाण; बेलांच्या शक्तीचे प्रमाण. याच अर्थी अकटभर किंवा औट-भर असेहि म्हणतात. औटभर पहा. [सं. कुट; म. खुंटण ]

खंटणावळ — बी. धान्यें, भाजी खंडण्यासाठीं तीं तोड-ण्यास लावलेल्या लोकांची मजुरी. [खंटणें ]

खुंटणी--शे. एक वनस्पति.

खंटणी --सी. बोटांनीं पिळवटून काडणी, तोडणी. [खुंटणे-भातुसाधितरूप ]

खु(खुं)ट्रफें-सिक्र. बोटांनीं पिळवटून अथवा नखांनी तोयन काढणें; तोडणें; खुडणें (भाजी, द्विदल धान्याची शेंग, कणसें इ० ). 'कणसें खुंटिजेति कृषीवर्ळी । '–मुआदि ४९.११४. [सं. कुठ् ]

रख़ू(रख़ूं)टर्जे-अिक. १ गतींत रोध होणें; गति कुंठित होणें,

जाणे; थडावणे ( उत्कंठा, भाशा ). ३ वारंवार हटन बसणे; द्राप्रहपूर्वक किंवा निश्चयपूर्वक खिळणीस येणे; खिळण घेणे; हद्दास पेटणें; समज़तीला दाद न देणें: शहन बस्णें. ४ तुटणें. ' दोर खटला तो पछि होकन गेला। '-ऐपो ९७. ५ कमी वेणें: कसी होणें; अपूरे पडणें. 'दोन मण गुळांत दहा होर खुंटला.' [ सं. कुठू=अहयळा करणें; तुल० का. कुंद्र=रंगहणे ]

खूटन-न. (माण.) नांगरताना औत फिरण्याची नेमलेली जागा; पल्ला. सुरण पहा.

ख़ंदयाळे - न. (गो.) खंदाळें; भनेक खंदया बसविलेली एक पट्टी. [खुटी]

खुटचळ-पु. (कु.) ब्वळ तो बल्यावर जमीनीत राहि-लेला खुंट. [ खुंट ]

खढवा-पु (नाविक) बंदरांत वरवा करण्यास आलेल्या गलकतावरील किंवा आपल्या हहींतील समुद्रांत नांगर टाकणाऱ्या गलबतांवरील जकात; सरकारी कर (हा दहा टनांवरील जहाजांवर असतो ). [ खुटणे=थांबणे ]

खुंट चिर्णे— सिक. अटका विणे; अड विणे; रोखणे; थवकविणे; कुंटित करणें; गतीस विरोध करणें [ खुंटणें प्रयोजक ]

खटा-- प्र. (व.) खंटा.

८८९

ख्रुंटा—५. १ डांभ; मेख; दांडकें. २ जात्याचा लांकडी दांडा ( दळतांना हातांत धरावयाचा ); जात्याची खीळ; खुंटी; बुलेत; बल्ह्याचा दांडा; तसल्या आणीक बस्तु. ३ (सोंगटधांचा खेळ) दफाशी खेळांत. उमे पडलेल्या दोन फांशांपैकी एक. -शास्त्रीको. भोठी खंठी. [सं. कुठ्-कुंठ्=कुंठित करणे; का. युट=मेख] (वाप्र.) •गाइणे-पाय रोवणे. •बळकट-खबरदार-असणे-बल्छि, भक्तम भाश्रयदाता असणे. खुंटाऱ्याखाली घालणे-विया शिक्षण्यासाठीं पंतोजीच्या हाताःखालीं ठेवणे. (पाय) व्याणे-विर्ण-अकि. १ थांबविला, खिळला जांगे. २ स्वतःस बळकट बसविंग: अढळ रहाणें. • विणें-सिक. १ जिमनीत वह बसवि-लेल्या खुटवास पायाचा तळवा बळकट बांधून आणि खुटवाच्या शेवटावर पाचर ठोकून आंखडलेला किंवा ताठलेला पाय सरळ कर्णे. २ ( मंत्रानें, पिशाञ्च वंगेरे ) बांधून टाकर्णे; त्यांची उपद्रव-शक्ति कमी करणें. •हलवून (किया हलवून खूंटा) बळकट करणें-एखाधा गोष्टीचा निकाल भापले विरुद्ध झाला असतां पुन्हां तीच गोष्ट अयोग्य वेळी किंवा अयोग्य रीतीन काद्रन पूर्वीचा प्रतिकृत निकाल पक्का करून घेणे. खुंट्याच्या जोराने वार्वे ओढणें-उडवा मारणे-आपला आधार भर-बद पहणे; थांबविला, अडकविला, रोखला जाणें; स्तम्भित होणें; भक्तम आहे अशा समजुतीनें बेपरवाईनें वागणें. म्ह० खुटावरचा यांवणे; थवकणे. 'की क्षुषातृवादि आर्ति। खुंटलिया।' -हा कावळा-सतरा पिपळावरचा मुंजा या अथी. सामाशब्द-३.५६. २ ( ल. ) कुंटित, निरुत्तर, गतिहीन, थक होणें; दाबली <mark>खुंदाह्य-</mark>न. खुंटापर्यंत तोडलेलें झाड; निरुपयोगी खुंट; सोटं, म्हणतात, कारण त्यांच्या कपाळास कस्तुरीची उभी रेष लाविलेली कर्णे-तहकूब होणें; थांबले जाणें, राहणें; भिजत परणे. खुटीस **असते म्ह**णन. ०पळी-स्नी. भक्तम व आलुड काठी. ० प्रा-पु. खंटः टोंब; उसा सोट. ॰फळी-की. १ गुराखी मुलांचा एक खेळ. २ न होगें, ती न्यायनिविष्ट असणे; व्यवस्था लागण्याच्या तयारीत ( तुळजापूर गांवीं ) घोड्यांवरील जकात; खुटपामागे ब्यावयाचा कर, 'त्या स्थानीं ( तुळजापुर गांनीं ) यात्रा येते तीस कर वावा केवळ उतारकस असणे; पडशी ख़ंटीवर तयार ठेवणे; हृद्खावर कागतो त्यास खुंटाफळी म्हणतात. ' -तीप्र २०७. खुंटारा-प्र. (कों.) १ खंट. २ पाण्याचा रहाट किंवा तेल्याचा घाणा यास बैल जुंपून त्यास फिरण्यास शिकविण्यासाठी खुंटा पुरून जें यंत्र करितात तें; खडारा. ३ ( गो. ) झिजलेला, खराव व जुना खराटा, खराटयाचा बुडबा खुंटारो-पु.(गो.) विस्तार नसलेला किंवा आखुड तुकडा. **्वणी**-स्त्री. (गो ) मासे धरण्याचा एक प्रकार. • बरो-पु.( गो.कु. ) जुनी वाढवण; झिजलेली केरमुणी. खंदाखळी -सी. मुडा बडविण्याची भक्कम आणि आखुड काठी, दांहकें. खुँटाळ!-स्त्री. ( निंदाव्यंजक ) वांस स्त्री. खुँटाळे-न. खुटशांचा संच. खुंटाळखा-प. १ न्हावी; ( निंदाब्यंजक ), न्हावगंड. २ खुंटाडचा पहा.

रख़्टाण---न. (कु.) विडीचें थोट्क. [खुंट] खुटाला—पु. धुतांची गुंतागुंत काढण्याचे एक यंत्र.[ खुट ]

खुटी—सी. खडखंड भाषाज होणारी जनावराच्या गळपांत बांघलेली सामडी लोळी; घंटा. [ खुंट ]

खु(खूं)टी—की. १ लांकडी मेख. २ लहान लांकडी खुंट, सोट. धस; युळका; सड. (ऋ० भरणें ), 'तीन रात्र खुंटी बांध लीसे।' -ब ५२. ३ (कों.) शिवेची खुण; खुट; क्षेत्रमर्यादा. ४ ( सुतारी धंदा ) दोन लांकडांचा सांधा जोडण्यासाठीं मारलेली पाचर. ५ ( सान. ) वसराच्या हमणीची मूठ. ६ ( छापसाना ) बायकांचे एक कर्णभूषण; खुंटवाळी. फर्मा भावळण्यासाठी ज्या कांडचा ठोकतात, त्या ठोकण्याचे साधन. 🤞 (खडी काढणें) उसे उठविण्यासाठी वरून दावण्याचा लांकडी दांडा. 🔞 देकर, हटकर, सेगर व सणगर असे चार प्रकार आहेत. —थोमारो ८ बच्चे वगैरे ठेवण्यासाठीं भितीत बसविकेला लहान खुटा. ९ २. ( गो. ) एक देवत. १० (कों.) इसाडाच्या ज्या टोकांत नांगरखंट ब छुमणी बाल्यात तेथे ती बाहेर पहुं नये म्हणून इसाबाला भोंक ( दोन काव्या, परस्परांवर आपटल्यानें झालेला ). [ ध्व.]. पाइन त्यामध्ये षालावयाचा लांकडी तुकडा, खिटी. [खुट] (बाप्र.) • उपरणे-घालकृत देणें; (कामावरून अथवा अधिकारा-वस्त) काढ्न टाकर्णे; पदच्युत करणे. ०(आति)देखणे-मार्णे-**राख्यणे-थां**बविण, अटकविणे. ०**पिरगाळणे-पिळणे-पिळ** टोकें व पाते बंगरे अक्कम करण्यासाठी यांचा उपयोग होतो. बटणे-मारणे-१ प्रयत्नांत किंवा केतांत अवयका भागणे; [बुंटी] खुंटशावरचा अथवा खुंटीवरचा कावळा-५. दुंधऱ्या कोणी सारपर केली असतांती सफळ होकं नये म्हणून बेटाकें.

्ड्या-वि. विनोदान वैष्णव लोकांस अगोदरच भाषण सावधगिरीने तत्रवील करून टेवर्णे. खुँटीस आड गाठोडे-गद्याळे लागण-वादविषयक मालमतेचा निवाहा असमें; तिकडे रुक्ष्य असमें; प्रवेश होगें; बोट शिरकविमें; अद्यापी कायम न होणे; घटकोघटकी बहतफीची बाट पहाणे. मह० (गो.) खुटीक चेपें दवरप=आपण हजर आहों, असा अर्थाची खुण म्हणून ख़ुंटीला चेपें ( टोपी ) लावून ठेवणें.

खुटूरुटु-- किवि.इळू हुळू; मंद गतीने; जबपणाने; रहतसहत;

रंगाळत ( चालु काम, घोड्यांची चाल).

खुंटे-खुटले-पुभव. बैलगाडीच्या बाजूच्या घोडक्यांना भोके पाइन बसविलेली उभी लांक्डें. खुंटेउपड, खु(खुं)टी उप(पा)ट्रा - स्त्री, घोडघाच्या ७२ दोषांपॅकी एक खोड. असल्या अपराकृती घोड्याच्या मालकाला आपल्या कामांत अपयश येते. हा दोष म्हणजे गोम (केंस) उलट फिरलेली किंवा उजन्या गुडण्या-खालील उलटा भौंबरा होय. -अश्वप १.९९, -वि. ज्या चाक-राच्या पायगुणाने यजमानाचा तोटा ( अधिकार जाणे इ० ) होतो किंवा कोहीं वाईट होतें अशा चाकरासिंह हा शब्द लावतात. २ उपरी, चार दिवस राहणारा (उतास, वाटसक.) ३ खुटे उपाड असणारा (घोडा). [हिंदी ] •खळाळ-वि. १ ख़ळास बांधलें असतां त्याभीवती खळखळ करणारा, गडबड करणारा (घोडा, बैल) याबहरत. २ (ल.) रानोमाळ हिंडणारा;भटकणारा; भटक्या. •गाइ -वि. १ डाव्या गुडच्यास्त्राली भीवरा असणारा (घोडा). है शुभ-चिन्ह असून यामुळे धन्याची चाकरी स्थिर होते. २ (व.) उपन्यापी, न्यर्थ खटपट करणाराः [हिंदी] व्याळी-सी.

खटेकर—पु. धनगरांच्या जातीतील एक प्रकार. धनगरांत

खुट्ट -- न. जलद आणि बह आवाज; यत्किचित् आवाज

खुट्टी--सी. शौचकृप. [हिंदी]

खुट्यार दबरप-कि. (गो.) परवा न करणे.

खंट्या - कीमन. (बैलगाडी) पाचरा. करळीचीं बाहेरील एखायांने बहुतेक पुरे झाळेलें काम नासविणें; बेत हाणून १ उपरी; उतास्त; वाटसस्त. २ कोणीतरी, अनोळखी म्राण्यः; पाडणे. २ खिजविणे; भांडण लावणे; भांडण करण्यास उत्तेजन कोण?कोठला? ३ ( ल .) अल्प पुख किंवा दु:ख;क्षणिक गोष्ट; देकें. ६ भापल्या योजनेच्या किना भारेभिकेल्या कार्याच्या विकद्ध वाण्यावरचा जुरनुहा. खुंद्रयाचळ-खुंदरवाळे-न. ( गो. ) खुड---उदा. कॉबडया, कावळ ६० ना हांक्ख्न देतांना उच्चा रावयाचा शब्द; हट् १ [ सं. श्रुद; प्रा. खुडु; घ्व. ]

खुड-- की. छाट; काट (कोंवळवा हरभ-बाज्या शेंडवांची); ( बाबी भाजी करतात ). [ खुडणें ]

खुडकर्णे—अित. १ स्नायंच्या संकोचाने आंखडणे; खिळ-च्याप्रमाणें बाद्न ताठ आणि जड होणें ( अवयव ). २ अडकणें; थांबणें; थबकणें. 'वोढिजती मग खुडके। मृगु जैसा।' –हा १४. १४८. ३ खुटणें. ४ (व.) पद्म जाणें. 'चल खुडक येथून.' [सं. खुडक=घोटपाचें हाड; प्रा. खुडकक=उंग रहाणें, ताठणें.]

खुडका—पु. झिडकारणी; हेडसावणी; खडसावणी (कि० देणें ). [खड !]

खुडका विणे—सिक. १ खुड असे म्हणून पक्ष्यांना हांकलून देण, यावरून २ (ल.) झिडकारणें; जोराने हांकलणें; धृत करणें; हेडसाळणें (तिरस्कारानें ) [ खुड ! खुड ! ध्व. ]

खुडखुड--- की. प्राणांतिक भावका, भांसडा, बळवळ. 'खुडखुड केली भाणि प्राण सोडला. ' [ध्व.] खुडखुडां-- किवि. विशिष्ट प्रकारचा (पोटांतील खुटखुटण्याचा, कांणण्याचा, धरथर-ण्याचा; दांताच्या कडकडण्याचा; मरणाऱ्या पक्ष्याच्या फडफड-ण्याचा; मरणाऱ्या किवा जखमी मनुष्याच्या घडपडण्याचा ६०) भावाज होजन (कि० वाजणं; करणं) खुडखुड्जं-अकि. १ धंडीन खुडकुडणं. २ (पोटांत थोडेसें) खुटखुटणं. ३ खुटखुट भसा आवाज होणं. [ध्व.]

खुडखुडी—की. हींनतापाची हुडहुडी, कंप, कांटा. [ध्व.] खुडखुडीत—िन. १ खुटखुटीत पहा. २ हलका व आटोप-शीर; खुटखुटीत व लहानसर; चपळ व हलक्या अंगाचा. ३ खड-खडीत; टणक आणि मजबूत ( म्हातारा); कडक आणि खुक-लेला; कडक व कुडकुडीत; चुरचुरीत व कुरकुरीत ( पूर्वी ओली असून चांगली वाळलेली वस्तु ) ४ आटोपशीर; दुमदार; ( शरीर, घर, काम ).

खुडगा-गी--पुली. (कों.) गाडीच्या साटीचे खुंटे प्रत्येकीं; करळी.

खुडणी—जी. धान्याच्या कणसांची तोडणी, वेचणी, डाटणी. [खुडणें]

खुडणें—सिक. बोटांनी पिळवटून किंवा नखांनी तोड्न काडणे; तोडणे; खुटणे; (सामा.) नखांनी तोडणें. 'जैसी वरिवरी पाल्की खुडीजे। '-का २.३०५. [सं. कृंतन; खुड्=तोडणें; म. खुंडणें; प्रा. खुट ]

खुडणें—खडकणें पहा. वांकणें; खरकद् न बसणें. 'खुडित अस्तक इस्त पदां नमी।'—अकक हरिराज—गुद्रश्रानाये विश्वित रामार्योचे भाषांतर ११. 'भारद्वाज चाष परदु:खानें खडती।' -ऐपो ३११.

खुडत(तु)डणें— चिक्र. ? खुडणें अर्थ १ पहा. २ दांतांनीं कुरतुडणें, तोडणें. ' तुं दांतांनीं नखें खुडतुई नको. '

खुडन्--की. (व.) संवगत शाल्यावर धांडवाची कणसें कापून घेणें. [खुडणें ]

खुडबुड — जी. विशिष्ट भावाजांचे अनुकरण ( गवतांत किंवा गाडग्यात उंदीर वैगेरेच्या खडबडींचें ) [ध्व. ] खुडबुडणें— शक्त. खुडबुड भावाज करणें, होणे.

खुडबुडाट--५. मोठी खुडबुड.[ खुडबुडचें भिषक्य ] खुडमुळ--न. फुळाची कळी. [सं. कुड्मळ]

खुडसणा—की. १ पश्चात्ताप; भनुताप; खेद; हुरहुर हख-हख (मनास लागलेली); (कि॰ लागणे; राहुणे). २ उत्हड्ट इच्छा; हांव. 'म्या खुडसणी धरली होतीती भाज फिटली.' [सं. खुड्=तोडणे]

खुडसर्णी—सी. १ खुडणी. २ छाटणी. ३ खडसावणी, झिडकारणी. [सं. खुड=तोडण ]

खुडस्पें —सिक १ (कों.) नसानी खुडणें, तोडणें. २ सह-सणें; छाटणें (झांड). ३ (ल.) खडसावणें; सडकावणें; क्षिडकारणें. खुडसाधिणें —सिक. १ खुड म्हणून पक्ष्यांना हांकलून देणें; स्यावहन. २ (ल.) धुतकारणें, क्षिडकारणें. [ खुड़; खु.]

खुडा—पु. खंदक; खड़ा. 'ऐसा भक्कानु भनाथु बापुडा। पडिला भवखुडा।'-ऋ ५५.

खुडा--पु. शेंडा ( रोपटपांचा ). [ खुडणें ] ०करणें-स्हान रोपांची पाने खुडणे.

खुडा-डे--वि. १ स्नायुंच्या संकोचाने भाजारी असलेला; ताठरलेला; भांखडलेला; जडपणा भालेला (संधिवात, फार अम किंवा बैठक मासन बसल्यामुळें ). २ (ल.) उल्लंबनीय; अरुप. 'तया संसाद हा खुडा।'-गीता २.१८६५. [सं. खुडक= घोटपाचे हाड. तुल. का. कुड्स=असणें १]

खुडी — की. १ पावबाळियासाठी गलबतावर बांबलेले क्रप्तर. २ गोठा ( गुरांचा ); खराडें ( पश्यांचे ); विशेषतः वासरांचा लहान गोठा, क्रपर. ३ तवेल्यांतील घोडधाचें मृत सांचविण्याचा खड्डा, मोरी, कुंडी. ४ खाण; विजवट ( उंटाची ). ५ ( ना. ) शौचक्रपांतील दगडी पायरी. [का. कृड्र-चसणें ] ० पोहरीं — की. (मोंगलाई) गुरांचा गोठा; पक्षांचें खुराडें.

खुडी—की. १ (पुण.) प्रावानस्त भावे काली कावण्याचा लहान क्षेत्रा. २ (मराठवाडा) कणसे कापीत श्रसतांना कणसांचा वातलेला ढीग, भडी-डी. [खुडणें]

खुडी--- वि. कजाग; तुष्ट; दांडगी; कुढी (क्षी). 'तोंडाळ मोठी खुडी।' -- अमृत ९७. [कुढी]

खुंडी—सी. १ एका शेवटास शिवृत दुमडलेली स्रोळ; स्रोपा; घोंगता; सोळी (बाजारांत विकावयार्वे भान्य टेक्ण्याः

सको. २, ५३

साठी ). २ जोंघळयाची एक जात; ही चाऱ्याक्षरितां करतात. [ खुडणें ]

खुडीय—वि. सुडलेली (भाजी ६०). 'स्नाणीना सुडिवा लेला शिका भाते. [ध्व.] तोडिना। ... शाका वाडिती स्वानुभवा।' --एरुस्व १४.१०४. [सुडण]

स्युद्धकर्ण-अफि. अडकर्ण. [का. कूडर=वसणे]

खुद्दक — की. कोंबडी आपली अंडी उबबते ती बेळ व तिची कृति. (कि॰ बसणे). - किवि. ? आपली सर्व अंडी घातल्याच्या स्थितीत (कोंबडी). २ पाय पोटाशी घेकन त्यांना हातांनी मिठी माइन बसून. [ सं. खुडक=चोटपाचें हाड; किवा ष्य. या काळांतील कोंबडीचा मृदु व हलका स्वर त्यावकन; तुल॰ का. कृड्क= कसणें]

खुडूक-न. सर्व पाने नाहींशी झालेला झाडाचा सोट, इंशा. [खंडणें]

स्त्रुं न. खुरादें; कबृतरसाना.

खुण-खूण पहा. •मारणें-संकेत किंवा इशारा करणे. 'मारिती खण सरण्याच्या लोकांसा।'-ऐपो २१.

खुणाखुण-जी. १ किंचित् मानसिक शस्वास्थ्य; संताप; क्षेत्र; हुरहुर; खंत. २ कृणकुण; कुजबुब; कुरकुर; कुरसुर. २ (श्रानिश्चत) खुमखुम. [सं. कण; ध्व.] खुणाखुणण-भित. १ खुणाखुणण-भित. १ खुणाखुणण-भित. १ खुणाखुणणि-भित. १ खुणाखुणणि टाळ खुणली घानरिया। '-यावि १६३. २ कोधानें नाकांत बोलणे; श्रातिया शांत चढकडणें; धुसकुसणें.

खुणस-सी, खुनशी—खुनस पहा.

खुणा—की. १ (राजा.) आठवणीचे, ओळखण्याचे चिन्ह. २ हाताने, बोटाने किंबा डोळचाने केलेला संकेत. 'मला इतस्यात बिह्नाथाने खुणा केली ' –विवि ८.११.२०७. [का खुण] बुगून्की, खुण; चिन्द; सुद्रा (उसा यास व्यापक अर्थाने).

खुणांचिर्णे, खुणियिंण—सिक. खुणेनें, संकतानें दशैविणें; आहा करणें, सांग्णें; भान हाळवुन, डोळपाच्या इशारतीनें, दूरच्या उक्केखानें किया सुचनेनें कळविणें. 'कौशिक ऐशी ऐकतां मात। खुणावित श्रीरामचंदा।'—रावि ८.८७. [खूण]

खुणी-व. खुनी. [फा. खून=रक्त]

खुतसाक्षणी—सी. धनीण; यजमानीण, 'वाढिताती नव-जणी । खुतसावणी जाणोनी । '--एरुस्व १४.१०१. [फा. खुद्= स्वतः+खाविद=माल्क ]

खुतखुत—सी. १ खदसद ( उकळण्याचा भावाज ). २ दुरहुर; रसरुख; मनाची-टोंचणी. १ (राजा. ) उवांचा बुजबु-जाट. ४ (राजा. ) गर्दी; वादी; भीड; पुंजका. (कि॰ पडणे). [ध्व. ] खुक्कुत्वे –शकि. (बुन्याची कळी भिजतांना किंवा पाणी: सक्कांनाः) खुतः, खुत, सब्द होणे; सदस्वदेणे. खुतखुतला-पु. (कु.) मुलांची भातकुली.

खुतखुता, खुतखुता भात—९. ताकांत पुन्हां शिषवि-क्वा शिळा भात. । ध्व. ।

खुतणी-नी-सी. अधिरामी व अधिसती आणि वर पर्टे-पट्टे असलेलें कापड. कुतनी पहा. [अर. खुनन]

खु(खुं)तर्णे—अफि. १ इडाने बसणें; दुराप्रदूपवैक चिकटणें; कोकरणें; आदांकणें; ग्रंतणें. ओढतें धेणें. 'आतां प्रमई खुंतलें असे ।'-ऋ ८७. २ ग्रंतणें, ध्यान धरून बसणें. 'तेवि तुसे ठार्थें नयन । खंतले त्यासि हाचि निरोधु ।' –रास ३.४५४. [सं. कुट-कुट]

खुतपुत—स्री. १ खुरखर; हुरहर. (कि॰ करणें; छागणें). १ सतावणी; इद्दः त्रास ( स्हान मुलांचा ). (कि॰ करणें; स्ववणें; स्नागणें ). [ध्व.]

खुत(द)बा, खुटबा—प. १ मुखलमानांत दर शुक्रवारीं, मधि-दींतील नमाजानंतर किंवा राजाच्या तक्तारोहणानंतर पांच ( मुह्-म्मर पैगंवर व त्याचे चार उत्तराधिकारी ) साध्ंची आणि विद्यमान राजाचीं स्तोन्न ( प्रवचनें ) म्हणतात तीं; त्यावरून. २ ( त. ) गखबला; कलकल; कचकच. [ भर. खुटबाह् ]

खुतला—वि. तटस्यः कुंठितः, निश्चय कहन बसलेला. 'बकु जैसा खुतला। मासेयासी। '-ज्ञा १८.६५४. [खुतणें]

खुतु-तू-न. शिरक्राण. 'अंगांत जिरे खुतु घालन।'-मदरु १.५२. [फा. खुदू]

खुःकन, खुट्कन्—िकिवि. खुत्, भशा भाषाणांन एकदम ( इंसणें ). [ सं. धु=शिकणें; खुत्=शिकण्यासारखें भल्प हंसणें ]

खुद-इ-पु. ( ल. ) ( बायकी )पति; नवरा. 'एकदां चेष्टेने कां होईना, ख़ुह दादाला विचारलं दिखील.' -गादवांचा र्गोधळ (प्रकुलता १२.७.२४). -सना.स्वतः. -वि. १ स्वतःचाः मालकीचा; खासगी; जातीचा; आत्मीय; खासगत. 🤏 ( जॉर व दुजोरा देण्यासाठीं ) खास स्वतःचा. 'घर खुद माझे. ' ३ (ल.) विशेषतः राजाचा. -िक्रवि. स्वतः; जातीने. [फा. खुद् ] सामाशब्द- ० अ ख(यख्ति)त्यार-पु. स्वेच्छा, 'हें सहा-हाने क्षालें किवा खुद्दयख्तियारानें ?'-रा ५.५१. [फा. **खु**द्+ इंख्तियारी ] •असामी-प. १ स्वतः ज्वा नांवानें ; हिंमतीनें पुढें येणारा मनुष्य. २स्वकर्तृत्वः; स्वोजितत्व. ०खर्च-पु. खास राजाचा अथवा दुस-या एखावाचा खासगी खर्चे. याच्या उल्ट-सरंजामी **सर्च किंवा डोल (लष्करी स्वर्च, राज्याचा स्वर्च, सरकारी स्वर्च** इ०), •खाते-न. (जमार्खर्व) लिहिणाराचे स्वतः वे स्वतंत्र खाते. •खासा-विकिवि. (मी, तुं, तो, इ॰ ) स्वतः; जातीने. [फा. खुद+स्त्रासा ] •रखुद्-क्रिवि. स्वतःच; आपण होऊन. •वार्ज-वि. अप्पछपोट्या; स्वार्थी. •गर्जी-की. स्वार्थ; अप्पछपोट्टपणा. ' खुदगर्जीवर नजर देवन, ' -ख ७.३५७०. ०जातीने-किवि. स्वतःच. ० निस्तवत-वि. १ स्वतः संवर्धी. २ स्वतःवर अवलंबित; स्वांकित; (खुदिनसवत याचा अर्थ आणखीहि खुद या उपसर्गाप्रमाण करतात). म्ह० काम सरकारिनसवत दावा खुदनिस्तवत=काम सरकार्च पण त्यांतील दोष मात्र स्वतःचे.
० निस्तवतीचे मंत्रिमंडळ-न. (कायदा) (आजचे) प्रिक्शि कौन्सिल. ० पसंती-दी-की. १ स्वतःची मान्यता. २ (क.) अर्हमन्यता; गवे. 'वाईचा प्रकार खुद्यसंतीचा आहे.' -मदबा १.१८८. ० सनद्-की.स्वतः राजाकड्न किंवा मुख्य अधिका-या-कह्न मिळालेली सनद.

खुदकी—की. घोडयाची दुडकी चाल. याने वर बसलेल्या माणसास आंबके बसतात. [हिं.]

खुद्खुद्—की. १ (घोडयाची) रग; चमक; खुमखुम; पाणी. २ उचंबळणें; ऊत; तृष्णा; आग; हांव; सोस (स्पर्धा, महस्वाकांक्षा, अभिमान यांची). ३ हुरहुर; अस्वस्थता. -कीप़ (येणारा-जाणारांची पुष्कळवेळ चालळेळी व त्रासदायक) गड बड; गजवज; (लहान मुलांचा) हृद्द; टकळी; वेवताळणी. [ध्व. खदखद १]

खुंदण-न. (ना.) तुडविण्याची किया. खुंदणें-कि. तुडविणें. [सं. कंदन; हिं. खुंदलना ]

खुदबळणें-कि. (क.) खुबळणे पहा.

खुदरत - की. शक्ति; सामर्थ्य; क्षमता (निषेषार्थी प्रयोग). [अर. कदत ]

खुद्रती— नि. पिवळघा रंगाचे कापसाचें (स्त). - देहु १५२. खुद्रापाद्रा— नि. १ वरफैळी; कामुक; बीभत्स; घाणे-रहा; अभदः २ निंदक; अर्वाच्य; शिवराळ (भाषण किंव; बोळणारा). ३ (व्यापक) वाईट; भिकार; गळतान; निरुपयोगी (जनावर, वस्तु). [पादणें द्वि.]

खुदल(ळ)णी—की. दांडग।ईची बागवण्क; हिडीसफिडीस. [ ख़ंदलण ]

खुं(खु)व्रल(ळ)णें, खुदडणें— जिक. १ दांडगाईने वाग-विणें; खुदकणें; कुदलणें; ठोकणें; मारणें; लाताबुक्यांनी जर्जर करणें; ओढाताण करणें; कचकावृन आणि वेपवाईनें वापरणें, बहिवांटणें (वस्तु, पशु). 'मग त्या खुंदिळलें चरणीं।' -कथा ३.१६.८५. 'त्या मुलला मास्तरानें चांगलच खुंदलून काढला.' १ दामटणें; पिटाळणें; शक्तीबाहेरील काम देणें; खराब करणें; चेदामेंदा करणें. १ कुंदलणें; चुरबणें; गुधबणें; तुडविणें; मळणें (कमविण्याचा चुना, चिखल). ४ हलविणें; हांदुळणें; हिसकें देणें (खटारा गाडी, घोडा ६०). [सं. कंदन]

खुंदला(ळा)—पु. शैथिल्यावस्था; क्षीणता; शीणभाग. खुरदमा पहा. [कुंदळणें ]

खुदा-प. प्रभुः ईश्वरः भज्ञा. [का.] खुदाई-वि. ईश्वरी. 'खुदाई आहेदर मनुष्य विचार करील ऐसे महणतां नये..' -ऐदि २.९१. ०ए-तआला, खुदाताला, खुदायताला-प. तेजो-मय ईश्वरः परमेश्वर. ०तसीं-की. ईश्वरात भिणें: ईश्वरमीहता. 'खुदातसीं किसरी तौरानें राहतात.' -रा १.६२. [का. खुदा+तसैं किसरी तौरानें राहतात.' -रा १.६२. [का. खुदा+तसैं किसरी तौरानें राहतात.' हे प्रभुः खावंदः मालकः धनी. २ (संबोधनायीं) सरकार ! महाराज! [का. खुदावंद ] ०वंत न्यामत-वि. श्रीमंत. 'खुदावंद न्यामत रावसाहेव पंडित प्रधान.' -रा १०.१६५. [का. खुदावंद-इ-विआमत.]

खुदाई — जी. १ खोदाई; खोदण्याची किया. 'बाणीच्या खुदाई वे क्षेत्र वाढत जातें त्याप्रमाणें .... दुसरा खड्डा ... खणतात.' -पदाव १.९२. २ खणतीची मजुरी. [खोदणें]

खुदुखुदु — भी. खदखदां हास्य. ( कि० करणें ). -किवि. मौजेतं, आनंदानें; प्रेमानें ( हंसणें ); खुदखुद; खदखदां. ( कि० हांसणें ); [ ख. ]

खुइ, खुइ जातीने—खुद पहा.

खुदकखुदक--किनि. दुडक्या चालीने; खुदुक असा शब्द होई अशा प्रकारें. [ध्व. ]

खुड्रा—प्र. १(वे.) भाताची एक जात. २ माशांची एक जात. खुनकी—सी. (व.) थंडाई; गार वारा. 'वाळषाच्या ताटोने खुनकी चालते.'[फा. खुनुक=थंड, खुनुकी=थंडी]

खुनचा—सी. (सावणाचा कारखाना) सावणाचा वह रस ओतण्यासाठी जस्ताचे, कच्या असलेलें भांडे. [का. खवानचा, खनचा=परात]

खुन(क्ष)स—पुश्री. शाकसः चुरसः देशः द्वेषः स्वबृद्धिः (कि॰ धरणें; करणें; बाळगणें). [फा. खून=रक्त] •स्कोर-रा-वि. (व.) खुनशी. 'भयंकर खुनसस्कोर माणुसः'

खुनसी-शी—नि. आकसस्रोर; मत्सरी; चुरसी; दंशी; द्वेष्टा. [ सं. कुहनशील; हिं. खुनसी; फा. खुन=रक ]

खुनी—वि. १ ज्याने खून केळा आहे आसा; वध करणारा. ' खुन्ये पळून गेळे. ' -वाडसमा ३.८८. १ घातक; हिंसक; मारेकरी; कूर. १ खुनासंवधीं (सुकहमा, चौकशी, साक्ष, क्यास ६०) [फा. खुन=इरया; खूनी] •आरोपी-वि.ज्यावर खुनाचा आरोप आहे असा. • मुळज्याध-की. रकी पुळज्याध; हिच्या उळट मोडाची पूळन्याध.

खुनी—की. (पाणरहाट) आऱ्याला कोनाचा मारलेला गोलटा. [क्रणी <sup>2</sup>]

खुने(न्या)रा(री), खुन्या—िव. घातकी; हिसक; सुनी. [फा. सून]

खुका--वि. (क.) गिद्वा; बुटका; बुजा. [शुष्ण १] खुपकला--धु. एक सुगंधी हब्य. -सुंख्या १०९.

खुपणी-की. टोंचणी; चुरचुर; जाचणी. [ खुपणें ]

खुपूर्ण- धिक्र. १ टोंचणे; बोंचणे; दु:ख देणे; पीडा करणे (कांडा, केस, शस्य यानीं). 'यथार्थ तरी ख़ुपणें । नाहीं कवणा । ' **-हा १६.१२०. २ दुकावणें**; सल्पें (डोळा **इ०**). ६ (ल.) बोळपांत किया मनांत कांटयाप्रमाण, शल्याप्रमाण बोंचण, सल्ला. ' अंतरीं सृदु लोगी तैसा । कोणाही सहसा खुपेना ॥ ' –भाराबाल ११.२४६. ४ अनुतप्त होणें; पश्चालाप होणें. ५ मनांत ढांचणें; मनाला साणे; अस्वस्थता उत्पन्न करणे. ' परि तुझा बोल होता खुपत । हृदयामाजीं। ' -कथा ५.११.१६१. [ सं. क्षुम: प्रा. खुभ किंवा खुप्प+निसप्त होणे ? ]

खुपरा-पु. ( बोळे आके किंवा खुपरी झाली असतां त्याची ) खुपणी; उणका. (कि॰ येणें; जाणें; होणें; फोडणें ). -वि. १ ठणकणारा; खुपणारा (खुपन्या झाकेला ढोळा इ०). **२ खप**ऱ्या **डोळचाचा** (माणुस). ३ स्वभावतः ठणकणारा; खुप-णारा ( डोळा ). [ खुपणें ]

खुपरी--नी. १ खुपरा (-पु.) पहा. (कि ० भरणें; लागणें). २ बोळवाचा एक रोग; बोळवाची पापणी उलदून पाहिली असतां स्यावर दिसणारी बारीक, लाल, दाणेदार पुटकुळी. हा रोग चिकट ष हृद्दी भाहे. ३ खाऱ्या जमिनीवरचा शिपरुयांचा थर. [खुपणे]

खुपशा-वि. १ जमासर्वीत एसादी बाब हुच्चेगिरीने बुसहून देणारा; खुपसणारा; घुसहणारा. २ जे जे भापल्या हाताशी चेईल तें तें खिशांत टाकणारा किया अपहार करणारा; भुरटा चोर. 🧣 ( छ. ) बालंट घेणारा; कुभांडी. [ खुपसण ]

खुपसर्णे—अित. १ ( एखाद्या पदार्थात हात वगैरे ) जोराने बाल्पों; बुसडपें; कोंबलपें; भोसकपें; शिरविंपे; दडपपें. २ बुक्णे र

खुपसद्दामी—सी. जळते लाकृड कणकेंत किंवा भाक-रीक्या पिठांत खुपसून ( मग तें निर्लेप समजून ) त्याची केळेली व्यमी, पोळी.

खुपसुरत-कुक्युरत पहा.

**खुपिया—५.** (ना. ) ग्रप्त पोलीस.

**खुफिया**—विक्रिवि. ग्रुप्त; अंतस्य; कुफिया. 'परंतु खुफिया मुनशीवेगास रसद पावती केली. ' -दिमरा २.१५. [फा. सुप्या=स्पविकेका ]

रवंब, खंब--पुन. लोक; राष्ट्र; देश; जात; बुळ. 'कानु-कायदे अठता खुंब जागे जागे चौधरे नेमून दिछे. ' -मदह १. १५. ' साळीख़ुंब, साळीख़ुंब; ' [ अर. कीम≕लोक, राष्ट्र ]

खुबबार-9. डावपेंच. 'फसत बालमपेंच खुबबार मार स्वर्द होती। ' - पेपो ११०. [फा. खुण=चांगरुं; सं. चार]

खुबचं-अकि. (गो.) रागानं बुज्जे.

खुबड-न. १ सांधा; संधि. २ (राजा. कू.) कुबढ; पाठीचे पोंक. ३ (संदिग्धपणें) पाठ; कणा; पाठीचा वरचा मणका (ज्या-वर ओमें घेतलें जाते तो); मानेचा कांटा. ० मोखका-वि. मोडक्या ाठीचा किंवा अवटळलेल्या मानेचा. •मोस्रणे-अफि. एसा-ाची मान आसहली जाणें. पिळली जाणें, ताटर होणें, अवटळली जाणें (ओझें, संधिवात व म्हातारपण यामुळें). -सिके. लर्पटविण; त्रेधा उडविण; गोंधळविण; कुंठित करण; घावरगुंडी उडवर्गे. [खबा]

खुबद्धी-ली. १ खुराडें. २ पाण्यांतील गोगलगाय (किंवा एक प्रकारचा मासा, कालव ) व तिची शिंप; एक प्रकारचा शंख. खबा पहा.

खुबलर्णे—उक्ति. कुबलर्णे; चोपर्णे; मार्गे; खुदलर्णे. कुबलर्णे पहा. 'त्याला खुपच खुबखन काढला.'

खुब(प)सुरत-व. अतिशय धुंदर; देखणा; उत्तम; सौंदर्यशाली; लावण्यपूर्ण; मनोहर. [फा. खुव=धुंदर+सुरत्= हप ] खुपसुरती-सुर्ती-स्नी. सोंदर्य; हावण्य. 'मुखचंद्राची काय वर्णुं खुपधुर्ती ।' –अकृराचा पाळणा ( पाळणे संप्रह् ) २०.

खुबळणे—अित. (मांडीवर, हातावर घेळन) इकडेतिकडे हालविणें; वर फेंकणें; झेलणें (मुलास). -अफि. १ (मूल मांडीवर) चळवळणे; वळवळणे. २ गचके खाणे; हांदुळले जाणे (गाडी-मध्ये किंवा घोड्यावर ). [ खुवा ]

खुबळे-न. खळवळ; जोराचा हट्ट; अडवणुक; निषेध.

खुबा-पु. ? शरीराचा मुख्य वर दिसणारा उंचवटा; सांधा क्कोचणें; प्रविष्ट करणें; इल्च शिरकविणें; भांत वालणें. प्रा. खप्प= ( खांशाचा संधि, कमरेचा खवाटा-गोफा, मनगट, गुडवा इ०, मुख्यत्वे पहिले दोन ). 'वाषाच्या पाठीमागच्या खुब्यांत शिरला.' -सूर्योदय ४. २ (ल.) उंचवटा; टॅगूळ; बाहेर आलेला टोंकदार भाग. (जमीन, झाड इ० चा). ३ एक प्रकारचा पाण्यां-तील प्राणी; कालव ख़बडी अर्थ २ पहा. या पाणगोगलगायी किया मासे खातात व त्यांच्या शिपी भाजून खाण्याचा चुना तयार करतात. ४ शिपल्याची एक जात. ५ (गो.) कोपर. [सं. कृपकः, गुल्फ ]

खबाट-न. (राजा. ) खुवा; कमर.

खुबी-की. १ नीउनेटकेपणा; चकपकपणा; छव; रम्यता; चांगलेपणा. २ वैशिष्टयः, विशिष्ट गुणः, उत्कृष्टताः, ध्यानांत ठेवण्या-जोगें चिन्हु (स्वभावार्चे, प्राण्याचे, एखाद्या कारागिराज्या कामार्चे ). ६ रहस्य; तात्पर्य; मर्म; खोंच; मरूखी ( एखाचा गोष्टींतील). [फा.खूब=धुंदर] ०द्दार-वि. १ धुरेख; नामी; मोहक; छनदार; उमदा; मजेदार. २ युक्तीप्रगुतीचें; कौशल्ययुक्त.

**खूबी--की**. ल्हान मासा; शिप. खुबडी व खुबा अर्थ ३ ( वासराच्या जन्माच्या वेळी असणारा ). खूरकतर्णे-खतर्णे, TET.

खुबुट--पु. (व.) लहान खुवा (जमीनीचा उंचवटा). ' खुबुटाची ठेंच लागली. ' [ खबा ]

खुबेनाळ-की. (जनावराच्या) खांद्यामधील खवंद, क्षत. (कि॰ पश्चमें ). [खबा+नाळ]

खुम---ली. (गो. ) रीत; चाल; रिवाज; [ भर. कौम ]

खूमखु(खु)म-मी-की. १धमक; रग; ताठा; मस्ती ( भांड-णांतील शेरास सन्वाशेर मिळालेल्यांची). २ पुन्हां भांडण, मारा-मारी सुरू करण्याची वाट पहाणे व त्याकरितां उसळणे. ३ खाज: प्रबळ इच्छा (लढाई, भांडण, सड, वैभव यांची). ' हातांला तुझिया जरी खमखुमी होती तरी ते मुके। '-केक ४२. (कि॰ मोडण; जिरवर्ण; येर्ण; सुटर्ण). [प्रा. खम्मखम्म]

खुमणॉ—पु. (गो. ) टोमणा.

नायकीण.

खुमाच-9. चंग कांचन गंजीफांतील चौथा रंग किंवा उत-रत्या बांजवांतील रंगांपैकी पहिला. -की. १ वस्त्रादिकांची सफाई, स्त, पोत. २ बंगला, घर इ० वस्तुंचा सुरेखपणा; नीटनेटकेपणा; छनदारी; देखणेपणा; घवघवीतपणा; तेज; सौंदर्थ (रंग, रंगीत पदार्थीचा ). [ खुमास ]

खूमारी-ई-सी. १ उत्ऋष्टता; नामीपणा; रुज्जत; गोडी; स्वाद; चवदारपणा; रुचि; उत्तेषक किंवा संतोषदायक ग्रुण (मुख्यत्वे स्ताद्य व वास यासंबंधी); खुमाच अर्थ २ पहा. 'या आमच्या साध्या वनभोजनांत कांहीं विशेष खुमारी यावी ...' -पाव्ह ४६. २ मीज; मजा; भाकपैक दश्य; सींदर्थ. 'दाखवी किती थरकाउन गेंद खुमारी।' -प्रला २०७. ३ खुबी; मर्म. ४ (गो.) ईर्षा. [ अर. खुमार् =दाह्मचा कैफ, निशा. ही मन उल्हसित करते, त्यावरून मन उन्नसित करणाऱ्या पदार्थाच्या चवीस म्हणतात ]

खुमाशी सी - सी. खुमाच अर्थ २ पहा. - वि. खुमास नांबाच्या गंजिफांच्या बाजूसबंधीं. खुमाच अर्थ १ पहा.

खुमास-पु. खुमाच पहा. -सी. १ खुमाच अर्थ १,२ पहा. २ संदर्पणाः चकपकपणाः गोंडसपणाः सौंदर्यः शोभा (सामान्यतः वस्तु, ह्रय यांचा ). खुमारी पहा. [हिं. खमस = गरम ] •दार-वि. सुंदर; उत्तम; ( तंबाखुचा एक प्रकार, सम्जतदार पण कडक ).

खुर---पु. टांच; टाफ; शफ; कित्येक जनावरांच्या पावलावर ठणक त्वचा असते तो भाग; (सामा.) पाय; तंगडी. 'घोडे यांचा खुर विजातां । ' -शिशु ५५७. खुर पहा. [सं.] खुरकी-की. (कों.) तळमळ; चुरमुर; उत्कंठा; चुटपुट; (अतिशय तोटवामुळे होणारें) कुराखालची बाढ आणि टांचेजवळचा शिंगासारखा पदार्थ; गेळे तुःख; क्षोभ; आवेग. २ उतावीळ; अधीरपणा; खाज; उत्कटेच्छा;

खुरकतणे-खुतण-अकि. खुरकताचा विकार होणे ( गुरांस ). खुरकृत, खुरखुत, खुरगुटी-पु. गुरांच्या पायांस होणारा एक रोग. हा खराच्या बेचक्यांत होतो. ० तो**डी**-वि. लाथाळ ( गाय ). 'ते ख़रतोडी नुसधी। पोषी कवण। '-- हा १३.६३७. खुरनिसात, खुरनिशी-नमन. कुर्निसात,पहा. 'तो मलका-जमानी करें जाउन ख़ुरनिसात कहन भदवशीर उमा राहिला. ' -भाव २०. **ेपटटी**-ली. ( चांभार ) ख़रें काढण्यासाठीं का-परेली पट्टी. **्मांडी**-स्त्री. गुडघे मोइन पाय माघारे नेउन त्यांच्या बोटांवर घातलेली मांडी. राजदरबारी हें आयन घालून बसण्याची रीत आहे. २ खर डिंबी (चुकीनें) पहा. • मुंडी-जी. १ निरनिराळ्या प्रसंगी शेळ्या. बकरीं मारण्याचे वेळचे माहारांचे हक. २ पाय आणि डोके एकत्र बांधणे; गुडध्यांत डोके खपसून बसणें: डोकें व पाय एके ठिकाणीं आणून निजणें; अंगार्चे गाठोडें कहन निजण ( माणुस, पशु यांनीं ). ' हा हातपायांची खुरमुंडी कहन बसला. ' 'तापाने-हिवाने-रोगाने माझी खुरमंडी केली-कहन टाकली किंवा भी कहन निजलों. '( कि॰ वळण ); खर-मुंडीस येण-घाळून बसणें -(ल.) जेरीस येणें; पराजित होणें; हताश होण. खुरमुंडी करणे, करून टाकणे-जेरीस आणें. [ खर+मंडी=डोकें ] ०संधी-पु. घोडवाच्या कृचिकेच्या खालवा अवयव. -अश्वप १.६३.

खुर--पु. (व.) पांढरें कोड; पांड-या कोडाचा चट्टा चांदी. [फा. खुर=कोड]

खुरक(कु)टणें-अकि खरकटणे; भात, पीठ किंवा शिजलेलें अन्न किंवा खरकटें यांनीं ( भांडें, हात ) लिडबिडलेला असणें; खरकटा (पहा) होणे. [ खरकटा ]

खुरक(कु)ट्रणें—अकि. सरपटत जाणे; खुरहणे पहा.

खुरक(कु)टेल, खुरक(कु)टला—नि. १ सरक्टेल पहा. २ गदळ, घाणेरहा; ऑगळ ( माणूस ). [ खरकटा ]

खरक(ख)तणे, खरक्(ख)तणे, खुरकुटणे—अिक. १ बुरा होणें; मोडणें (नीट न भाजलेली भाकरी); २ (क.) खुंटणें ( झाउँ वंगरे ).

खुरका, खुरकणी-पुत्नी. तिटकारा; हेडसावणी; झिड-कारणी. ( कि॰ देणें; बसणें ).

खुरकाढा-पु. (व.) इकालपट्टी.

खुरकाथिणे -- सिक. तिटकारणे; झिडकारणे; इसडणें. [?] खुरखु(खु)र-रा-री-न्नीपुत्री. १ (आहोर्ने लागणारी) खुमखुम; रग. १ (गो. खुरखुरी ) धमक; हौन्न. [ध्व. खरहार] •उठण-( माण. ) घोडगाच्या पोटांत रोग होणे.

खुरखुरणे—अित, १ (मारण्यासाठी हात, बोलण्यासाठी जीभ ) शिवशिवणें; उत्कंठित होणें. 'दुष्ट देत्यांचे हात पहा खुर-खुरती' -(अकूर) पाळणेसंग्रह २१. २ उताबीळ किंवा अधीर होणे (जाण्यास, करण्यास ). [ ध्व. ]

खुरखुराट-- ५ ( खुरखुरचा भतिशय ) भतिशय चुटपुट; तळमळ; हुरहुर; हांव; उतावीळ.

खुरग(गु)टणं -- अकि. १ खुजट होणे; वाढ खुरटी होणे; खुरटेंग. २ खुरहत चालगं; ढुंगणावर सरपटणं. [खुरगुटी ]

खुरचा—कीथव. खुर्दा; तुक्तहे. [फा. खुर्दा; सं. शुद्र; हि किर्च ] ॰पाइणे-खांडपें, तुकडे तुकडे करणें. 'सांभाळ ब्राह्मणा अधिक बोललास तर खुरचा पाडीन. '

खुरचांपा-फा--पु. चांफ्याच्या झाडाचा एक प्रकार; पांढरा चांफा; ढोंपरचांफा. खुरचांपे-न. त्याचे फूल. चांफा पहा.

खुरची, खुर्ची, खुरशी, खुर्शी—बी. १ वार पायांचे मार्गे पाठ असकेले, लांकडी उंच आसन. ' थरथर किति कांपती वयस्कर उभे टाकुनी खुरशी। '-ऐपो ३०४. २ स्रांबासालील एक प्रकार; भितीस पाठ टेकून व अधेवट उमे राहून (गुडघे, एक प्रकारचें फावडें, हें खुरण्याहून थोडेसें निराळें असतें. ४ खुरपें. मोइन ) हात गुडच्यांवर ठेवणे. ( कि॰ देणें ). [ अर. कुर्सी ]

क्सा; हमीण. २ विशिष्ट प्रकारचा गालीचा. [ भर. (भव. ) खरज, (एव) खर्जत ]

गिड्डा; आंखुड पाय (धन्यास व इतरास अग्रुभकारक ). ' ह्याचा आतांशी खुरपें लावलें आहे. ' **खु**रटापाय जेथे जाईल तेथे वाटोळे करील.' खुरट**ऱ्या पाया**चा, कपाळकरंटा.

**खुरडणें**—अक्रि. ढुंगणावर सरपटणें; भुईसरपट जाणें. [ब्व.] माणुस, वस्तु. कुरवाण पहा. [ अर. कुर्वान ] खुरडिंबी--ली. (कडाक्याच्या बादप्रसंगी) एक बैठक. श्वरीराचा तोल पुढें टाकून गुडध्यांवर, नळीवर किंवा पायाच्या बोटांवर बसणे. [ खुर+सं. डिंब=युद्ध ]

खुरडी - स्त्री. करवंटींतून काढलेला खोबऱ्याचा तुकहा. [ सुरहणें; सं. सुर=कापणें ? ]

खुरव-दा, खुरदेकरी, खुरदेसानक--बुद, बुर्दा पहा. २.३०.

खुरद्मा-9. १ (ओढाताण, ओझ, अतिशय श्रम इ॰ मुळे) अवयव शिथिल व्हावयाजोगी दुर्दशा; बेजारपणा. २ खुद्हलेली, गुभवलेली, चुरवलेली स्थिति; खुरदा; चुर (पशु, वस्र, गाडी यांचा, कचकावृन किंवा बेर्पाईने वापरल्यामुळे झालेला ) ( कि॰ षालणं; करणे ). [फा. ख़र्दा≔तुकडा ]

खुरं(रं)दळणें---अिक. १ तुडविणें; तुडवून खराब करणें. ३ ( ल. ) चिरडणें; कुसकरणें; निष्काळजीपणानें, बेपर्वाईनें बाप-रणें; चोळामोळा करणें; खंदळणें. [ सं. खुर+दलन ]

खुरदळा, खुर(र्र)दळा--५. १ खुरदमा पहा. २ विहा-च्र (मडक्यांचा); चुरा; भुगा (भाकरीचा). ०होण-कि. (माण.) **ज**भीनीवर जोराने पाऊल पड्न माती निघेंग.

खुरपण—न. १ ख़ुरपलेलें गवत, तण. २ ( व. ) ख़ुरपें पहा खुरपणी--श्री. खुरप्याने गवत काढण्याची क्रिया; निदणी. [खरपणें]

खुरपण-अित. १ खुरप्याने तण, गवत; काढणे; निद्णे. २ खुरप्याने खडबडीत जमीन साफ करणें. 'तुवां खुरपिला स्वहस्तें मळा । ' -महिपतिस्तोत्रमाला, पांडुरंगस्तोत्र. नारळांतील खोबरें हातांनीं खरहणे. [सं. क्षुर्=खुरपणें ]

खुरपी—स्त्री. १ (तब्यावरील भाकरी पोळी उलयण्याचे ) उथळे, कुंभी; ठेप. ३ खुरजी पहा. ४ शाळेतील मुलांच्या शिक्षेचा उल्लयों, कालया. २ दूध, पाक ६० दवळण्याचा मोठा कल्था. ३

खुरपे-पा-नपु. १ खुरपण्याचे इत्यार; लहान बांकदार खुरजी, खुर्जी—जी. १ (सराफाची पैशाची) थेली; विळा (गवत, तण काढण्याचा). २ (सामा.) शस्त्र. 'मा तक्चिं खुरपें। खांडे कोणा। ' -अमृ ६.२४. ' धर्म धनृ खुरपें। खुटलें जैसें।'-ज्ञा १६.३२९. ३ खोरें; फावडें. ४ (सावण  $\overline{\mathbf{eg}}\mathbf{v}(\mathbf{\dot{t}})\mathbf{z}$ —िव. १ खुजट; टेंगणा; बाढ खुंटलेला. २ थव- कारस्ताना ) सावणाचा द्रव हलविण्याचा लांकडी दांडा. ५ कट; बसकट. [सं. खुर=कापणे ] खुर(रं)ट्यां-खुरड्यां-अकि. ( वांभारी ) चामडे ओडण्शाचे किंवा ताणण्याचे इत्यार. [सं. खुबटणे; बाढ खुंटली असणे, भुईत बाणे. खुरटपाय-५ क्षुरप्र; प्रा. खुरप्प ] ० छावणे-फार पैसा ओडणे. 'त्यानें

खुरबाण, खुर्बाण-न. १ आहुति; बली; उतारा; ओवा-खुरंटपायी, खुरंटपायस्या, खुरडेपायाचा−िव. अभागी; ळणी. 'जीव प्राण तुंबर खुर्बाण । '−प्रला २०४. ' खुरबाण प्राण हा तुस्या हवाला केला. ' २ भतिहाय भासक्त, भनुरक झालेला

खुरबुराट--पु. खडबड. खुडबुडाट पहा.

खुरबेटी - ली. १ एक प्रकारचा मासा, कालब. खबबी पहा. २ गोगलगाय.

खुरच्यां---न. (कु.) मुग्यांची एक जात.

खुरम-मा, खुर्मा--की. बारीक (मोठी). [फा.] खुरत(तु)डणे--- बिक. (नवें, दांत यांनीं )कुरतहणें; बुहणें. • रोटी-की. सारका वातलेली पोळी; रोटीचा एक प्रकार. -- द्विवा नांगरास बांधण्याचा मोठा दोर; हा समुद्रांत सोडतात, त्यामुळें खतास उपयोगी आहे. याचे फूळ पिवळें, वीं काळें व लांबट नांगर समुदाच्या तळास जातो.

खुरवडा-9, पक्ष्यांचे खुराडें.

खळं ओलें कहन त्यावर बैल फिरवृन त्याच्या खुरांनी जमीन योगी आहे. ० हळद-स्ती. एक प्रकारची हळद. षष्ट बसवर्णे. खळे खुरवतर्णे पहा.

खुरशिंग-गी-जी. एक मोठे झाड.

पहा.

खुरसानी कोहळं-न. (व.) तांबडा भोपळा. [हिं. स्रोरासानी+कोहळा ]

लांकडांत किंवा अन्यत्र उभा करण्याचा इंग्रजी 'टी ' आका [ खूर+मुंडी ] राचा पोलादी तुकडा. 'लाटा खुरा ही मायाच आकारही सुव-णिचे - यथा १२.५१३. २ (खुरा, खु=या नव्हे) जोडा, कूस; कॉस. [ई. कॉस] बहाण, यांची टांच; टांचेखालचा भाग. १ टांचेखालचे तुकडे •**लाचणे**-टांच लावणे. [ खुर ]

खुराक-9. १ अशक्त माणसास किंवा जनावरास त्याच्या भोवरी; कांटा बोचण्याने आकेली सुज. इस्तप पहा. पुष्टवर्य तूप, साखर, दूध इ० पुष्टी भाणणारा आहार, स्नाच. २ रतीब; खाणे. [ फा. खुराक् ] -काचा-वि. १ लह; मांसल; गुट-शुटीत (चांगल्या खाण्यापासुन). २ रोज खुराक खाण्याची संवय असलेला. खुराकी-वि. रतीव, आहार, यासंबंधीं. जर्से-खुराकी सामान, जिन्नस. -स्त्री. १ खाण्याची नेमणुकः; शेरः भत्ता (पैका किंवा अन्न ). २ (क. ) अनाचा प्रकार, प्रमाण.

खुराट-9. खुंट; खराटा. ' क्रुवासना टोळांची पहे उही। समूळ सरोडी खुराट।' -एभा १०.५१८. [ खुरट ]

खुरांटणे—अकि. खुरट होणे, वाढ थांवणे. खुरंटणे पहा. खुराड-डें---न. १ घरटे; खोंप; कबुतरखाना ( यांत प्रत्येक पक्ष्यास एक एक लांकडी खण असतो). २ गोठा; लहान गोठा ( बासरांसाठीं ). ३ ( ल. ) लहान वर. 'त्याने बराज्या मागील बाजुस गुलामांकरितां म्हणून बांधून ठेबकेल्या खुराडांत त्यांना बस्तीकरितां जागा दाखवून दिली. ' -उषाप्रंथमाला (माझी पण) तीच गत १२. ४ (बुरुडी ) भाजी टेवण्याची लहान बुरडी, [फा. खुर्दन=खाणे+सानक=ताट ] करंडी. [सं. कुटीर; प्रा. कुडीर ?]

खुरापत-की. कुरापत अर्थ १ पहा.

खुरास(सा)णी-नी-की. खुरासणी तीळ, कारळा, राम-तीळ. हें बरीपाचे पीक इलक्या, अवशुक्षीत बमीनींत होतें. पैसे; तांक्याच्या नाण्यांची, कवडवांची मोड; परपुरण; चिक्रर.

खुर(रा)म(आछात)-- प. (राजा. दर्यावरी ) जहाजाच्या तयार होण्याचा हंगाम दिवाळी. याचे तेल खातात, पेंड ग्रुरांस व असतें. -वि. स्रोराखान प्रांतांतील ( भोवा, तीळ. हळद ६० ). [फा. खुरासानी ] अभोंबा-प. हा खोरासानांत पिकतो. हा खुरवत्—वि. (व.) साफ; तयार. •करणां—(व.)मळणीचे चपटा, बारीक व किंचित् तिखट, असून औषधाच्या फार उप-

खुरी-की. एक लहान जंगली झाड.

खुरा-की. १ झाडावहन आंबे, फुलें काढण्याची लांब रबुरवर्णा( सणी )-ओबा-तीळ-हळद--खुरासनीमध्ये | दांडीची जाळी; क्षेत्रणी. २ नखीप्रमाणे पुढे येणारा ( वासरांच्या इ०). खुराचा पुढील भाग; गेळा. १ (व.) गुराचा एक रोग; पायखुरी; हा रोग गुरांच्या खुरास असा होतो तसा तींहासिह होतो त्यास तोंडखुरी म्हणतात. ४ फांकलेल्या खुराचा एकभाग. खुरा-च्या-पु. १ नालबंद, सोनार, विसाडी ६० चे ५ पाभर; तिफण. [खुर] • मुंडी-सी. १ (दुखण्यांतून माणूस ठोकग्याचे साधन; एक प्रकारची ऐरण; वटांग; संध. वर्तुळा- उठल्यावर नवसाप्रीत्यर्थ ) देवापुढे बकरें, मेंढी माहन व तिचे कार दागिन्यास तोंडु बसविण्यास किंवा पैल् पाडण्यास जमीनींत, खुर आणि डोकें देवास वाइण्याची किया. २ खुरमुंडी पहा.

खुरीस, खुरूस-९. (गो. कों.) (विश्वन धर्मीयांचा)

खुदंदळणे, खुदंदळा—चुरंदळणे, खुरंदळा पहा. रबुद्धप--न. घर कहन बसलेल्या कांटपाने झालेलें उवाणुं;

खुरें---न. (ना. खुरो.) पायतणाची टांच. खुरा(ऱ्या) पहा. खुरेटी-की. (कों.) गोगलगाय. खुरबेटी पहा.

खुर्ची-शी--खुरची पहा. 'फिरंगी व आपण मिळून खुर्बी-वर शहाजादेस बसवून तमाम सरदारांनी नजर न्याज केले.' -ब ८.४२२५. [ अर. कुर्सी ]

खुर्द--वि. १ कनिष्ठ; अधिक लहान; एकाच नांवाची दोन गांवें असल्यास लहान गांवास म्हणतात; याच्या उत्तर मोठ्यास बुदुक म्हणतात. २ ल्हान; छोढा; धाकटा (वयानें ), याच्या उलट बयानें मोटबास बुदुक म्हणतात. [फा. खुर्द; सं. क्षुत्र. पेहे-लवी-खोर्दे, खुर्द; 'स्रोर्दे अवेस्ता '=ल्हान गवेस्ता ] •सुजरुख-वि. लहानधोर. 'हें सर्व खुर्द्युजरूख यांस माहीत आहे.' -वाड-कैफीयत १००.

खुर्द्(र्दा)सानक-की. १ भुक्त अन्न. २ ( ल. ) हातांत्न गेलेलें परत न वेतां येणारें इनाम, जमीन, बतन. सानक पहा.

खुर्दळ--पु. कंदन; चुंदलाखुंदली; तुबवणी. 'रणीरण खुर्दळ मांडला । '-ऐपो ८६. [सं. खुर+दल्]

खुर्वा-- प. १ रपाया. ६० मोठपा नाण्याबहरू हरूकी नाणी,

(कि॰ करणे). २ फुटलेल्या, छिन्नभित्र झालेल्या वस्त्वे तुक्के (सब्की, मांडी ६० चे). ३ (हांबुळणे, गचके बस्णे यापासून झालेला) शरीराचा चेंदामेंदा. खुरदमा अर्थ १ पहा. जर्से— 'अंगाचा किंवा शरीराचा खुर्दा. '४ (ल.) मोट्या माणसांच्या खमावांतील मुलांचा समुदाय. ५ (ल.) नाश. 'सेन्याचा खुर्दा झाला. '[फा. खुर्दा; सं. कुन्न ] खुर्देकरी—यु. मोड देण्याकरितां तांच्याचीं नाणीं टेवणारा माणूस; खुर्देवाला.

खुर्निसा, खुर्निसात, खुर्नीस--की. कुर्नीस, कुर्निसात् पडा.

खुर्पी-की. (बा.) खुर्पे पहा.

खुर्सदगी—की. आनंद; संतोष. 'मज्कूर दर्याफ्त जाला व स्नातरेस विस्यार विस्यार खुर्सदगी जाली.' –भाऐपयाव ४६. [फा. खुर्सन्द=संतुष्ट]

खुस्तिवेल -- स्ती. (गो.) धुर्वशन बेल. [ खुरसी+वेल ] खुल -- पु. (पाणी, दूध ६० चा) चुलका. (भर याबरोबर उप-योग). 'खुलभर दूध घेतले. ' -सोमवाराची कहाणी ए. ११. [स. क्षुत्र; प्रा. खुत्र=लहान] •

खुलगा—५. (कों.) रेडा; खुळगा पहा.

खुळणें — अित. उघरणं; याचे लक्षणेने पुढील कांहीं अधे होतात. १ (ल.) फुळणें; उमलणें; प्रसन्न होणें (अंतःकरण, स्वभाव). 'दोन पर्दे ऐकतांच तो खुलला आणि गांकं लागला. ' ३ उदयास येणें (देव, नशीव). ३ स्पष्टपणा, तकतकीतपणा, सारखेपणा मिळणें, होणें; (१ग). ४ उघडणें; यांवणें (पाकस). ५ खुदिगम्य, स्पष्ट, कळेसा होणें (वेत, इंगित). ६ शोभणें; साजणें; साजलें होणें. 'हें पागोटें त्या शालजोडीस खुलतें. ' ७ पुढे येणें; आपल्या सर्व गुणांनीं व खुदीनें चमकृत परणें. 'बादाचा तडाखा खालला म्हणके हा खुलतों. ' [अर. खलास्≕मोकळा प्रशस्त. हि. खुलना]

खुळपी—की. (सोनारी) गोल बुमट व त्या मधोमध वर्जे शिक्षर राखुन सोन्याच्या अगर चांदीच्या पत्र्याचें ताइता-प्रमाण तोंबाशीं बसवावयास केळेंळ टोपण. [कुलुप?]

खुलसर—जीन. लांच; लाल्च. -जी. १ चोरीच्या, लवा-कीन मिळविलेल्या, बस्त्चा ग्रुप्त सांठा. २ मालकांपैकी किंवा भागीदारांपैकी एखायानें (स्वतःच्या खाजनी उपयोगासाठीं) धर्वसाधारण मालमत्त्वा आपणासाठीं चोरून ठेवलेला भाग (पैका, जिलस यांचा). ३ (कों.) वरांतील कर्यां माणसाच्या न कळत पुरून ठेविलेल द्रव्यः असल्या प्रकारचा ग्रुप्त सांठा करणें. 'केली खुल्बर क्षेवटीं मुकर देतील दगा कर्जाचे डोंगर दावितील करून बर त्या बगा।' -पला ८५. (फि॰ करणें). [खुला] खुल्ल-धरखा-वि. लवाडीनें मिळविलेला. 'ठालकच नांदण्क म्हणती जिसक कुरूकरचा।' -पला २९. खलिंग-डिक. खुलगे प्रयोजक.

खाला — वि. १ मोकळा: उघडा: बंदिस्त नसलेला ( माल, जागा, गहा ). २ बोडका; अनाच्छादित (अंबारीविरहित इती, स्रोगिराशिवाय घोडा, पलाणाखेरीज उंट ). ३ रिते; साली; मोकळं ( भांडें, घर, जागा ). ४ मनमोकळा; कुढा नसलेखा. ५ ( ल. ) भनिश्वित; भनियंत्रित; स्वतंत्र ६० लाक्षणिक भथै; असें-खुली मुदत=अनिश्वित न ठरविलेली मुदत; खुली चाक**री=मनास** येईल तेव्हां सोडतां येण्यासारखी चाकरी. ६ स्पष्ट; उचड; खड-खडीत; साफ (भाषण). ७ (चंद्रपुरी) फोड; तुकडा; काप. ८ (व.) वाळविलेली फळभाजी;उसऱ्या. [अर. खलास=मोकळा;हि. खुला] कागद-प्र. मोकळा कागदः वंद न केलेलें पत्र. कारभार. क्यापार, धंदा, काम-पुन. मोकळा, उघडा उघड, प्रामाणिक, सचोटीचा, चोख कारभार किंवा व्यवहार. ०एवर-पु. सदा-चारी; निष्पःप वर्तन (विवाहित स्त्रीच्या बाबतीत). 'माझा खुला पदर आहे कोण खार लावितो ? ' व्ह्यापार-प्र. आयात मालावर जकात न बसविणें. ( इंप्रजी 'फ्री ट्रेड ' या शब्दास प्रतिशब्द ). हिहोब-पु. स्वच्छ, विन भानगडीचा, सरळ, विन लवाडीचा हिशेब, जमाखर्च.

खुला—पु. इवडीच्या जातीची मोठी, उंच व पांढरी शिप. खुलाड—डे—न. खुराडें पहा.

खुळावट-की. सजावट; शोभा; सींदर्य; उठ्ठन दिस्रॉग. [खुलगें]

खुळाविण -- अकि. १ खुळविणें; प्रसन्न करणें; अनुकूळ करणें; २ उमलविणें; बोलका, मोकळवा मनाचा, आनंदी करणें. ३ शोभिवंत करणें. [खुळणें प्रयोजक]

खुलास—वि. १ मोकळं; प्रशस्त; बंदिस्त नसकेलें (प्रदेश, स्यळ). २ मुक्त; अनियंत्रित. ३ अकपट; मनमोकळा; निष्कपटी. [ अर. खलास्=मुक्तता ] खुलाशाचा-वि. १ मोकळा. २ (ल.) आंत बाहेर नसलेलें; मोकळं (भाषण). 'खुलाशाचें बोल्प बोल्प नाहीं.'

खुळाख-सा-पु. १ मनमोकळेपणा. ' खुळासा बळकट साला.' -पया ३०५. २ ग्रुदसाव. 'चितांतील खुळासा व लह-बाल जाहीर व्हाबा.'-रा ७.९२. [ अर. खलास्=मोकळेपणा ] खुळासा-पु. १ अधै; मतल्ब; उद्देश; झॉक; शाह्मय; घोरण; शिभप्राय ( भाषण, लेख याचा ). ( कि॰ काढणें; निषणें ). २ निवाडा; निकाल; निर्णय. ३ स्पष्टीकरण. ४ सार; निक्कषें, सारांश. 'स्यांत खुळासा हाच की अंतर्वेदींत मन्हाटे न

खुलासा—प. १ निधन्ती. 'बुलसियाने भवत वार्षे.' —ब १.१६९. १ पेंबमुक्त. 'वरक्टांचा सरंजाम बुलसा, यांचा

आणावे.' -रा ६.३०८. [ अर. ]

सरंजाम सुटलाच नाहीं.' -ख २.८४५. ३ मोकळपणा; खुरुपणा. [ भर. खलास ]

शिवाय कैंद. २ नजरकैद; इकडेतिकडे फिरण्यास मोकळीक अस- वरील जकात, स्थलमार्गाने येणाऱ्या मालावरील जें**कात. [फा**. लेली केंद्र; दिला निप्रह. खुली मुदत, खुली चाकरी. खुला पहा. खुश्की तुल. सं. शुष्क ]

खुळे-वि. ( जरतारी धंदा ) रेशमावर तार विरळ गुंडाळली असकेलें.

खुलौरी—क्री. रंग; शोभा; खुलावट. 'आनंदाची खुलौरी [फा. कुशाद ] हारतली। ' –भाए ९०. [खुलणें ]

खुल्द्+मकान् ]

सामाशब्द- •खत-खात-न. सुरेख अक्षर; संदर लिपी. [फा. मत तलबी बहुत '-दिमरा १.२५९. •दोस्त-वि. स्त्रुतिप्रिय. खुश्-खत ] •खबर-स्री. चांगली, आनंदाची बातमी. [फा.] ' खुशामतदोस्त असुं नये म्हणजे आत्मस्तवावर प्रीती नसावी ' •खरिदी-की. भामह, जुल्म विरहित, आपखुशीने खरेदी; बिन· -ऐस्फुले ४८. खुराामती-दी-वि. खुशासत करणारा: तोंड-जुलमी न्यापार. ॰ खुर्मी-की. आनंद; समाधान. 'ते पोहोंचून पुज्या. 'खुशामित गुलाब हा चटक चूटक्या बाजवी।'-नाजे खशखर्मी हासल जाहली. '-रा १०.११८. [फा. खश्+खरेमी ] (काशीकडील ) 'हिंदुस्थानी माणूस ब्राह्मणापासीन अतिशह ब खाराबी-बोर्ड-खराबोय-बी. सुंग्धः सुवासः अत्तरः ' खुशः सुसलमान पावेतौ दगावाज, मात्रागमनी, बेह्मान, खशामदी व बोई भतर लाबु राजसा. ' -सला ७८. [फा. खुश्बो] **मर्जी**- तत्कालच निर्देश, प्राण घेणार पोटच्या संतानापावेतों ' -ऐस्फेले की. १ मान्यता; अनुकृत्रता; खशी. २ चांगली वृत्ति; स्नेह्भाव; १०३. [का. खश+भामदी ] भानंदीपणा. ' नबाबानीं खशमजीने आम्हांस...पत्रे पाठविलीं.' -स ७.३४५३. -वि. १ मान्य असणारें; कथुल करणारा. २ णारा; आनंदी. ' ह्या फीजा गेल्या म्हणोन इंमज व मौंगल फार चांगल्या वृत्तीचा. [फा. खुश+भर. मर्जी ] ०मस्करी-च्या− खुशाल जाइले ' —ख ९.४५२६, २ सखहप: निरोगी: चांगला: प. ? यहामस्करी करणारा; विनोदी; यहेबाज. २ विदृषक; बरा. -किवि. सुखाने; सुखेनेव; बेलाहाक; सुदामत; भय, धोका. राजाजवळील गमत्या. ६ तोंदपुक्या; स्तुतिपाठक. [हिं.] चिता, आशंका याशिवाय [फा. खुश+हाल=स्थिति; सं. कुशल] खेळ: करमणूक. अमौजा-जी-वि. गाण-बजावणे, हांसणे- विषयलोलुप; रिकामटेकडा; खुकामौजा; रंगेल; गुलहोती. सिदळणे, यहामस्करी वगैरेंत आनंद मानणारा; खयालीखुशालींत असणारा; रंगेल. [फा. युश+मजाह्] **ंरंग**-वि. जानंदी; चैनी; खुशास्त्रेल अंतरीं। '-विक ३३ [खुशाल] विलासी. [हि.] •रजावंत-द-वि. क्कार देणारा; राजी; कबूल; मान्यता असणारा. [फा. खुल्+रजामंद ] •रजावंती- स्थिति; क्षेम; कुशल; समाधान; भानंद, भानंदितपणा. ' त्याजव-द्मी-की. मान्यता; कदुली; ख़शी; अनुमिता; ख़ुशीची संमिति. इन ख़ुशाली केली.'-रा १.५५. ६ मौज; गंमत; कीडा. [खुशाल] [का.] • वक्त-कती-की. १ उल्हासाचा काळ; आनंददायक प्रसंग; प्रसन्न मनाचा काल. ' थोरांचा खुशबख्त पाइन अर्जी घावी. ' र सुसावह, समाधानकारक स्थिति, भवस्था, प्रसंग. ० घरत-वि. १ मुखी; खशाल; संतोषदायक स्थितीचा, काळाचा, प्रसं-गाचा. २ खुशी; आनंदित. 'नवाब बहुत खशबख्तहोऊन ...' -रा ११.५९. ३ आनंददायकः धुसकर. 'शेज पुष्पाची सुषवस्त।' ⊶सका १३. [फा. खुशवस्त ]

खुराको-न्त्री. १ जमीन; मुभाग; ( याच्या उस्ट अंस्वे-ष्टित प्रदेश, द्वीप, बेट). २ मुमिमार्ग ( याच्या उल्डर जलमार्ग ). खुली—वि. मोकळी. खुला पहा. ॰ केद-की. १ बेक्यां- ३ कोरडी जमीन (कृत्रिम रीतीने भिजविलेली नक्हे.) ४ जमीनी-

> खुशाद-वि. मोकळा; सुटा. 'हात खशाद होईल ते समयीं मागती लोक ठेवावयास उद्योर काय ? ' -ख १.४६३.

खुशामत-द-न्नी, ६वेल असे प्रिय भाषण: स्त्ति: हांजी खास्य मकान-वि. स्वर्गस्य; स्वर्गास जाण्यास योग्य; हांजी; आजेव; धुंकीझेलणी; तोंडपुजेपणा (भाषेचा, कियेचा) कैलासवासी. औरंगजेबास हे उपपद लाविलेल भाढळते. [फा. [फा. खुश+ भामद्] म्ह • इब्र खुशामत ताजा रोजगार=खशाम-त्याला पेशाची रोजगाराची पंचाईत नसते. सामाशब्द- •तलबी-ख्रा-वि. आनंदित; संतुष्ट; तुप्त; प्रसन्न. [फा. खुश् ] स्त्री. स्तुतिप्रियता, 'पाटीलवावांची मर्जी खुद्दपसंती व खुशा-

खुद्गाल - वि. १ सुखी; सुखसंपन्न; संपत्ति व स्वास्थ्य अस-**ामजाजो**-वि. ( ग्र. ) आनंदी. **मौज**-की. कीडा; गंमत; ०चंद-टेकडा-वि. निष्काळजी; चैनी; कीडासक्त; खेळाड:

खुशालणं-अकि. आनंदणं; सुखी होणं. 'कां न तो

खुशाली -- बी. १ संतोष; स्वस्थता; सुख २ निरोगी व सुखी • ब - खुद्गाली-सी. विशेष आनंद; मानंदी आनंद: संतोषच-संतोष ' खुशाली-ब-खुशाली समदाद बाहुली. '-पया ३८६. खुर्शी-सी. १ आनंद; संतोष; समाधान. ' त्यांत सुशीची बबर भाहे. ' -ख ७.३५८६. २ मर्जी; इच्छा. 'माझे खुशीस मार्ले तर बाईन. '-वि. १ आनंदित; संतुष्ट; ठूस. 'तो गार्गे ऐकून खुशी साला. ' २ तयार; इच्छू. [फा. खुश् ] **खुशीत** गाजरं खाण-मूर्खपणाने, क्षक्षक बुत्तीने आनंद प्रदर्शित करणे.

-बा सीदा-पु. गैर जबर्दस्तीची, मर्जीची, इच्छेची गोष्ट, मामला; बाटल्यास करावी न बाटल्यास न करावी अशी गोष्ट.

खुइक-वि. सुका; बाळलेला. 'खुरक मेन्याचे खोन.' -रा १०.२९६. [,फा. खुरक; तुल. सं. शुष्क ] ०साली-की. खुरकी; अवर्षण; दुष्काळ. 'साल मजुकुरी खुरकसाली भाहे.' -रा २२.५२.

खुइकी-- स्नी. १ जमीन. खुशकी पहा. 'खुश्कीचे तमाम सर्दारांनी इंग्रेजास तंबी करून ख़ुश्कींतून त्याजला खेरीज करावें. -रा १०.१८१. २ अवर्षण; दुब्काळ. 'कपर्दिक खुरकी मुळे जागिरीपैकीं हातीं लागत नाहीं. ' -दिमरा १.८३.

रसुदनमत-वि. भानंददायक; संतोषकारक. 'खत खुदन-वरं ?' -चंद्रप २१. [ध्व] सत. ' -पया ३८४. [फा. खुश ]

खुइनुदी-की. आनंद. ' मुफाबीजा मर्कुम केला तो पोंह-**चून ज़ुरुनु**दी **हासल जा**ली. '-रा १०.१२९. [फा. ख़ुरनृदी]

खुइनुमा-वि. दिसण्यांत चांगलें; उचित. 'अरूबारनवीस तेथे जाणे जाहिराण्यांत खुश्तुमा दिसत नाहीं. ' -श ५.१०४. [फा.]

खुरबो-बोर्ड, खुर्बर्ड, खुर्मर्जी, खुरमस्करी-च्या, ख़ूर्यक्त-खुश पहा.

खुइबो(इब)ईदार-वि. सुगंधी. खशबो पहा. 'चिकणी सुपारी नुसती व खुरवोईदार करून ठेवीत जावी. '-पया २८१. [फा. खुश-बो-दार]

खुष, खुषकी, खुष-खत-बोई-मर्जी-रजावंती-वक्त, खुषामद, खुषी, खुष्की—हे शब्द खुशमध्ये पहा. खुषी(षि)रंग-9. संतोष; आनंद; खुशरंग पहा. 'जिवा

होईल खुषिरंग। '-ऐपो १३१.

ज़ुस, ख़ुसकी, ख़ुसखत- ख़श पहा.

खुल-कन-कर-दिशीं--किनि, खुदकन पहा. हळ्च; भानदाने; रंगेलपण; मन मोकळेपणाने; गालांतल्या गालांत ( हंसून ). [ ध्व. ]

स्वृत्सखुरणे-- जित्र. हाताने कुसकरणे; चुरडणे. कुसकरणे पहा.

खुसखुसणें —अित. भावाज होणें; खसखसणें; खजवजणें. टा हणें. [ 64. ]

खुसखुशी(सी)त-वि. मक व कोरडा; चुरचुरीत; कुड-कुडीत; समंग; खरपूस भाजलेला. [ध्व.]

खरडपट्टी); हातीं चेतलेल्या कामापासून परावृत्त करण्यासाठी कावलेल्या अडचणी; आक्षेप. ३ भांडणास कारण किंवा निमिस; कळ; कुरापत; खोडी. (कि॰ काडणें; निवणें ). •रचाणें-मांडणे-(भारण उरुह्त काढण्यासाठीं) एखायाचे न कळत झालेले अपराध, चुक्या, ब्यंगे ओळीने पुढे मांडणे, ठेवणे. [ कसपट, कुसपट; सं. कुशपत्र ? ]

खुसपट्या--वि. खुसपटें काढणारा; छिद्रान्वेषी; लोकांचे फक्त दोष काढणारा; दोषदर्शी. [ खुसपढ ]

खुसपर्णे-- उकि. खुपसर्णे पहा. ( खुपस वर्णव्यत्यास ).

ख्रसबुसर्णे--खुसखुसर्गे पहा. 'अगबाई! इयं खुसबुसलं काय

खुसुप--न. दश्य; प्रसंग. ' ऐसीं खुसुप देखोनि । '-गीता 2. 23 22.

खुसुस --- अ. विशेषतः. -रा ५.५२. [फा. ]

खुस्तार--क्रिवि. (गो.) खर्चानें. 'फुल् खुस्तार खॉजनं ' =फुल्च्या खर्चाने मजा करणे. [ पोतु. ई. कॉस्ट ]

खुळ--न. वेड, खुळ पहा. ०कट-गट-वि. वेडा; बावळा; मुर्ख; वेडपट; वेडसर. [खूळ] •चॉट-शंचा-वि. (प्राम्य) जबबुद्धीचा; वेबसंवा; टोणपा; मंदधी. ० चट-पट-पट्या-वि. १ खुळा; वेडा. २ वांकडचा हातापायांचा; अपंग. ३ खुरढ; वांकडा; खुजट ( मनयन ). ०सट-सर-वि. बावळट; मुखे;

खुळ-कन-कर-दिन-रिशीं--किनि. खळखळ असा भावाज होऊन. खुळखुळ पहा. [ध्व.]

खुळपट-टथा--खुसपट-४था पहा.

खुळखुळ-ळां--किवि. खुळ ! खुळ ! अशा आवाजान (पायांतील वाग-यांचा, ओढवाच्या झुळझुळ बाहणाऱ्या पाण्याचा, वाळलेल्या नारळाचा, चूळ खळखळण्याचा ६० ). खुळ! खुळ! असा आवाज काढीत. 'झोटिंग वायोस्वरूप असती । सर्वेच खुळखुळां चालती। ' -दा १०.४.२५. [ ध्व.] खुळखुळणे-कि. १ खुळखुळ भावाज करणें, होणें, वाजणें. २ चूळ भहन

खुळखुळा, खुळखुळणे—५न. १ भांत खहे भसन्यामुळ खुळ! खुळ! बाजणारें, मुलांचें एक खेळणें. 'दांतांचा खुळखुळा साला =दांत हव्वं लागले. २ घोडचास रंगणावर धरतांना वाजविण्याचे एक **खुलप(प्)ट--न. १ गुप्त** दोष: व्यंग; न्यून; चीड येण्या- साधन. ३ तागाच्या झाडाप्रमाणे पुरुषमर उंचीचें, तागाप्रमाणे जोगे किंवा अप्रतिष्ठा व्हावयाजोगे वर्म, चुकी; गुंजावीस; बारीक- फळ असणारे एक झाड; ही फळे वाळल्यावर खुळखुळ ! वाज-सारीक दोष. ( कि०, काढगें ). २ ( अव. ) अल्प, क्षुब्र, संदिग्ध तात. घाटसपें असे यास दुसरें नांव आहे, -वगु २.७४. खुळ-टीका, फेरा, भाषण; गोबीगुरुवनि व निकाल लागेल अशा | खुळा-वि. खुळ ! खुळ ! आवाज करणारें ( काठी, सोटा, मोय-रीतीनें जास्त महत्त्वाची गोष्ट पुढें मोडण्यासाठीं बोलगें (विनंति, राळें इ०). **ंडिशळा**-प. एक झाड; याचीं फुलें जदें पिवलीं भस्न याच्या रेंगेचा भावाज खुळ! खळ! असा होतो. खुळ-खुळाथिणें-सिक. १ खुळ! खुळ! शब्द करणें. २ तोंड धुणें; चूळ भरणें. खुळखुळी काठी-की. खुळ! खुळ! शब्द कर-णाऱ्या क्रिळमिळवा लाविकेळी काठी. [ध्व.]

खुळखुळें—न. (इ.) निस्तळीनंतर जन्मकेल मूल. खुळगा, खुळगट—पुन. (कों.) रेडा; हेला; महिष. 'यमें

कवळीला खळ खुळगासा उठिला।'—बामन (कंसवध) २.२. खुळबुळ—स्त्री. खुळखुळण्याची किया. (कि॰ करणें). खुळबुळ-ळां-किनि. खुळ! खुळ! असा भावाज करीत खुळबुळजें, खुळबुळाचिणें-चिक. तोंबांत पाण्याची चूळ

खळखळ बाजविणें; गुळणा करणें; खुळाविणें. [ध्व.]

खुळा — पु. रेडा. खुळगा पहा.

खुळा-वि. १ वेडा; बावळा; मूखे; बावचळलेला; खुळ-चट. २ थोटा; अपंग; वांकड्या हातापायाचा. ' एव्हवीं असता हातीं बुळा।'-इ। १३.४५६. [सं. क्षुत्र, खुत्र; तुल० का. ते. कूळ= वेडा ] सामाशब्द- **ंऊंस**, **रानऊस**-५. औषधी उंसासारखें झार; औषधी ऊंस. • चा पाऊस-प. १ खशामतीमुळॅ फुराहर गेलेल्यानें केलेली भरमसाट उबळपटी, बेसुमार औदार्थ. ३ कामाची बेपर्वाई; भरमसाट कारभार. ॰ पैस्ता-पु. राजापूरप्रांती चालणारें एक जुनें तांच्याचे नाणें; एका रुपयास हे सातरें। मिळत. मधुरा-पु. १ विषमज्बरः, वेडा मधुरा. यांत माणुस वेडयासारखी बहबड करतो. २ ( ल. ) वेडा माणुस. • वेडा-वि. खळा आणि वेडा; विक्षिप्त व वायचळलेला; ठोंच्या. 'खुळें वेडें पोटेंचे, चिवपोल शेतचें. ' खुळांय-स्त्री. (गो. ) देड लावणारी गोष्ट; गम्मत इ० खुळाचर्ण-अिक. वेडे होणे; मूर्ख बनणे, वेड लागणे. [ खुळा ] खुळी-स्री. (गो. ) पायाची टांच. खुळें-वि. १ वेढें; मूर्ख. २ थोटें; अपंग. 'न धरे तैसे स्नेह खुळें। सर्वेत्र होय। '-- इत १८.९५७. ३ शक्तिहीन; दुर्बळ. खुळेश्वर-वि, विलक्षण मूखे; मुखीचा राजा. [ खुळा+ईश्वर ]

खुळ्या—पु. (की.) रेडा; हेला; खुळगा पहा.

खुजा-पु. (तंजा.) फिरकीचा तांच्या. [खुजा]

खुट-की. १ उणीव; त्ट; न्यूनता; वजनांतील कमीपणा. १ खुंट; उंसाच्या चरकाच्या बुडाच्या (मळसूत्री खांबाचे) भागाचा जादा तुकडा. [खुटणें]

स्दुर, खूंद्र—पु. १ (कों.) नांगराचें खोड; कोळसा; फाळ भरण्याचे लांकृड. १ अंगरख्याच्या बाहीखालील नुण्या करून त्यावर पटीसारखी शिवण केलेली अडते ती. खुंट पहा. १ (कृ.) बेलीचा आधार, सांब. इतर सर्व अर्थी खुंट पहा. ० अगगुळ-स्री. (व.) मधली आगुल. ०गय-स्री. (व.) वर खुंट वेकन बस-विलेली गय.

खुड-सी. हरभन्याच्या झाडाचे तोडलेले कोंबळे केंडे. खुड करण-हरभन्याचे केंडे खुडणें. 'हरभन्याचे झाड कोंबळें असतें तेल्हां त्याची खुड करतात. '-कृषि ३१३ [खुडणें]

खुण-स्री. १ चिन्ह, ज्याने एखादी गोष्ट जाणली जाते र्किवा समजली जाते ते लक्षण; ठिपका; निशाणी; व्यंजन; संकेत-चिन्ह. 'हुळूच खुणे सांगतसे ।' -नव १२.१८८. २ (विशेषतः) क्षेत्रसीमाचिन्हः, शींव. ३ संकेतः, इशारा ( डोके हालविणें, हात-वारे, नेत्रसंकेत इ० कियेने दिलेला ). सूचना; सांकेतिक सूचना; उहेख; पर्यायोक्ति. ( ग्रुप्तह्मपाने आपला अभिपाय दुसऱ्यास सम-जावा म्हणून केलेला ) ४ वर्म; मर्म; लक्षण. ' या खुणा तूं कहीं। चुकों नको।'-इत ९.१३४. [सं. क्षुण्ण; का. खून] (बाप्र.) •धरणे-ध्यानांत ठेवणे. •पाळणे-आज्ञा पाळणे; मनोगता-प्रमाण वागणें. 'नव्हे तयाची खुण पाळिळी।'-हा १८.९१४. म्ह० दादाची खूण वहिनी जागें=एखाद्याचें मर्म त्याच्या जब-ळच्या माणसास ठाउन्ह असणे. सामाशब्द-- ०**खाण-**स्त्री. खुणा, संकेत, मनोगत, सुचना, चिन्हें यांस व्यापक शब्द. खुण पहा. गांठ-स्रो. १ ( एखाया गोष्टीची ) भाठवण होण्यासाठीं किंवा ती सोड्डन देण्यासाठौं वस्त्रास किंवा त्याच्या पदरास मारिकेली गांठ. २ ( ल. ) खात्री, म्ह० विश्वास की खुणगांठ. ०महा-बी. इशारा, चिन्ह, निशाणी, मुद्रा, उसा, अंक इ० मोषम शब्दा-बहुल भाणि व्यापक अर्थाने योजतात. एखादी खुण किंवा सर्वे लुणा. खूण पहा.

खुण-न-की. (कृ.) मासे पकडण्याचा बांबुच्या बिळांचा सांपळा; हा मृदंगाच्या भाकाराचा असतो. खोइन पहा.

ख्नूद्—पु. भंडाऱ्यांचे ताडी ठेवण्याचे अहंद गळणाचे सहके. खुद्-—किवि. खुद; स्वतः; खासगत ६० खुद पहा.

खून-ण—प. १ मनुष्यवधः इत्याः वातः मनुष्यास ठार मार्णे. २ रक्त, रक्तपातः ( या मूळ अवनिहि योजतात ). ६ (कायदा) खात्रीने मरण येईळ असे इत्य कक्त ठार मार्णे. [फा. क्ष्म-दक्तः प्राणनाश] अव्वष्टणे-१ मनुष्यवधामुळे उन्माद बढणें: वेड लागणे. हा उन्माद खुनी इसमास सृढ घेणाऱ्या वेवतांनीं बुडाच्या प्रतिकाराथे पाठविला असतो अशी समजूत आहे. अखराखा-प. कचल, नासध्सः छुट व धूळधाण किंवा बाळ पोळ ६०. ०माफ-फी-पुली. खुनाच्या विक्षेपायून मुक्ता. कुनाम्या-वि. खुनास्था. वेतां सुक्ता. ०माच्या-वि.

खूप—क्रीप. १ खपरी अर्थ १,२ पहा. ठणका; वेदना. (कि॰ भरों). 'माझ्या डोळ्यांस खूप लागली आहे.' २ खुपरी रोग. (कि॰ होंगें). [खपणें]

खाल्ले. ' -िकवि. चांगल्या रीतीने: नामी रीतीने; सुरेख प्रकारें; ' ल्लागणें - १ वेड लागणें, २ ( ल. ) नाद, व्यसन लागणें. षवषवीतपण; विपुलपण; उमदेपणानें. 'ती खुप बनली आहे. ' 'त्याला खुब मारलें. ' - उद्गा. भके ! वाहवा ! [फा. खुब ] •तराशी-किवि. उत्कृष्ट रीतीनें; डौलानें; शोभा येईल असं; कैसी। '-शिश ८८९. [सं. क्षण, सप्तमी] श्रीमंती याटाने: उत्तम तन्हेनें. [फा. ] व्यक्ता-किनि. उत्तम रीतीने. ' मसा बसी यास खबबजा ताकीद करून रवाना करावे. ' -रा १.**५**१.

खुब-वि. सर्वे रंग एकाच प्रकारचा असून एका कानाचा रंग निराळा असळेला (घोडा). -अश्वप १.३२.

स्वम-पु. लोक; राष्ट्र; जात; कुल; समाज. 'तरी कसवे-मजकरीं कलखम असतील त्याजवर पट्टी करून रुपये देवविं -बाडबाबा २,२१, २ गांबांतील प्रतिष्ठित माण्या, प्रामणी, कौम ] • हार-वि. प्रतिष्ठित मनुष्य. [फा. कौमदार=कुँदुंब । वा **बात भसणारा ] ॰ धार** – वि. जातवार: लोकवार (क<sup>र</sup>, पृष्ट ). ख्यम-की. (गो.) विधि; पद्धत; चाल, 'देवळांत गे∘या-

बर देवाची भेट घेतली पाहिजे भशी खुम होऊन पडली आहे.' खुम पहा.

खुर-9. खुर पहा. १ टाप; शफ; पंचनख पशुवांचून इतर पश्चें ज पाठल ते. २ शफाचे दोन भाग. ३ पंटगाचा, खाटेचा. क्वींचा पाय. ४ चुलीच्या वरील मातीचे गोळे प्रत्येकीं :तुळशीवंदा-वनावरील चार उंचवट कोपरे प्रत्येकी. ५ खुरकी, खुरमध्ये पहा, चिमेरा; चिमोरें; चिमोरी; कर्क-ट. हा दशपादवर्गातील प्राणी ६ गाय, महैस यांचा सह. मह० जेथे गाय व्याली तेथेच खुर खा- वे=संकटाला तेथल्या तेथें तोंड वावें. एक खुराचा-वि. सबंध कि न न फुटलेल्या खुराचा; एकगेळी ( घोडा वगेरे ). दोन खुराचा-14 फुटछेल्या खराचा; गेळें असलेला (बैल वंगरे). •मुंडी - खुरमध्ये गद्रा. •पक्का-पु. जनावरांचा एक रोग. -शे 6.906.

खूल---न्नी. धूळ. 'मध्न्याची खल धरी। ' --भाए ६०२. खूश-वि. भानंदित; संतुष्टः नप्त. खश पहा. 'आपण खुश छहान जात. दिल्लीस असावें. ' -दिमरा १.२१०. [ फा. खुदा ]

खुळ-न. १ वेड; भ्रमिष्टपणा; चळ; छंद: वेडी समजूत. (कि॰ लागणें). २ (बंडखोर, छटारू, दरोड वार इ० ची) चिरडीनें वस्सकन अंगावर जाणे, बोलणें; कातावणें, निडणें. टोळी; जमान. ३ गोंघळ व दंगल, जालपोळ व लुटाल्ट-(बंडस्वोर ४ स्रोकणें. [ध्व. खि] किंवा छुटासंची धाड यामधील ); दंगल; भांडण; उपद्रव; जास (कि॰ मातणें; माजणें; उमें राहणें; उठणें; मांडणें; चालण्डें, माहे. '-भाव ४७. ४ महयळा; आडकाठी; उपाधि; पीडा सं. १कर्कश ] ( माणसें, वस्तु, प्रसंग यांच्यासंबंधीं अनियंत्रितपणें योजतात ). खुळ करतील. ' -रा १२.१६८, ६ ग्ररांचा एक रोग. -नाको, णारा.

खप-ब-वि. फार; पुब्कळ; अतिशय, 'त्याने खूप लाइ।[का. कुळ≔वेडा] ० पिकर्णे-(वंड, खुळ,दगा) वाडत जाणे.

खे॥-(संकेतिक) १ खरेदी. २ खेरीज.

खेओ-क्षणी: वेळी. खेंवो पहा. ' माते देखत खेंभो पळती

खंक-सी. (कों.) खोकला; ढांस. (कि ० लागणे). [खोकणे] खंकच-अकि (गो.) ओशाळणं.

खेंकरें--न. १ उलाढाल; वेत; मसलत; युक्ति; उपाय; उपजीविकेसाठीं अंगिकारहेलें पंचाइतीचें काम किंवा स्वांड.

'संसार चालविण्यासाठी हजार खेंकटी करावीं लागतात.' २ अडचण: अड: नड: लचांड: कचाट: कुलंगर्डे: उपाधि: व्याधि: पीडा ( कुटूंब, कारखाना, मनुष्य यांची ). ३ तुफान; बालंट. ४ गोंधळ; गुंतागुंत; घोटाळा (कामाचा ). (कि॰ करणें; होणें; उलगडणें: निस्तारणें ). 'त्वां माझ्या कामाचे खेंकटें केलें परंत्र त्याने माझ्या कामाचे खेंकटे उलगडलें किंवा निस्तारिलें.' ५ रोगाची साथ: पीडा: उपसर्ग, 'खोकल्याच-पडशाच-तापाच-खेकटें ' सि. संकट-वंकर-खंकर-खंकरे? ] • खोर-खंकरखा-वि. हिकमती; उलाढाल्याः (पोटासाठी) खेकटी करणाराः मेंकरे-शेरास सब्बा शेर.

खे( खें )कड-डा, खेकडं-नवु. एक प्राणी; किखें: आहे. [सं. कर्कटक]

खें(खे)कड-डा-वि. १ वयस्कः जरूखः खोकडः जीणे. २ तुसडा; स्ताष्ट; हिरवट. [लॅंकण, खेकडा] • चाल्या-वि. खेकड्यात्रमाणे चालणाराः तिरप्या चालीचा. **ेमेकडा-**वि. **१** अव्यवस्थितः वेडावांकडाः गदळः ओंगळः नेभळा. २ कुरूपः बेडौल; बाईट. ( मनुष्य, वस्तु ) [ खेकडा द्वि. ]

खेकारी-की. १ खेकड्याची मादी. २ कोल्ह्याची एक

खेंक्णे-अकि. १ दांत खाउन कचकचणे; वेडावणे (शगाव-केल्या माकडानें ) २ फ़र्र कर्णें (घोडधानें ). ३ ( ल. ) रागानें,

खेकर---स्री. (वायदेशी) रोगाची सांथ.

खेंकसणें, खेकावणें-अकि. रागावणें; चिडणें; अंगावर स्रा**वर्णे**; उठवर्णे ). 'हिंदुस्थानांत एक नजीवस्तान मात्र, खुळ राहिलें, भेगें. खेकणें अर्थ ३ पहा. [ ध्व. तुल० का. केकस=रागीट भाषा;

कें की टन्जें - अकि. १ खेकरों अर्थ १ पहा. २ खें ! खें ! (कि॰ पाडणें; पडणें ). ५ (सामा.) बंड. 'किछा दिल्यामें करणें; रडणें; केंत्काटणें. (मूल) [व्व.] **खेकाटया**-वि. खेंकट-

क्षेंका धास्त्रों -- मिक. (व.) खेकण अर्थ ३ पहा. धाक, बागेची थेट खेट केली। '-पला ४.२२. (कि० पाळणें: भीति दास्तविणें.

हंसणें ), ३ आनंदानें खें खें करणें, हंसणें. ( मूल ). [ध्व.]

केंक्-ली. १ वस्कन अंगावर येणे. खेकणे अर्थ ३ पहा. २ आनंदाने शब्द करणें (लहान मूल ). -िकिन, रागाने वस्सकन १४९, ' आले गर्जत खडग खटक गदापाणी दणाणी घरा।' अंगावर जाउना; खिकाळत; फिदिफिदि इंसत. (कि० करण, आमा ३९. [सं. खेट; का. खेड=डाल ] हांसणें ). [ध्व. ]

समार--- न. बोंबील, कोळंबी, झिंगे इ० माशांची केलेली एकत्र रास. • खाऊ-वि. मासेखाऊ (विशिष्ट जातीची निंदा धुतें खेटून बसविण्याची किया; ठांसणी त्यावरून. २ वीण; पोत. कराषयाची असल्यास योजितात: उलट निदित जाती निदा करणाऱ्या मांसहारी जातीस हाडखाऊ असे उलट म्हणतात )

खेंगरे. खेंगरेखोर—खंकरें-खोर पहा.

खेंगाळा-- प. एक तांबच्या जातीचा मासा.

खेंचकर-न. (कु. ) गदी; घणाई; गचडी. [ खिच ] खेंचणी-नी. १ घट ओढणी. (कि॰ करणें; देणे) जोराची, दांडगाईची ओढ. (कि॰ देण, करण). २ (जरतार) परडी फिरविण्याचा ६ इंच लांबीचा लांकडी दांडा. [सेंचणे ]

संचर्ण-उक्ति. ओढणें: जोरानें ओढणें, ओढन नेणें: फार ताणणे, शांबळणे, बांधणे. खेंचून धर्णे-? ओढून धरणे; हट्टास पेट्टन किंवा दुराप्रहपूर्वक अबविणे. २ मार्गोत्न एकीकडे सराव- मार्गे लागली.' [बेटणे ] बयास किंवा जागा द्यावयास लावणे. -अकि. खेंचणे. सं. कृष. हिं. खींचना ]

खेबर-न. १ ( भाकाशांत फिरणारे ) पक्षी; प्रहः नक्षत्रे. २ योगी. १ समधः मृत. ' जैसा जनामाजि खेचर । असतुचि

केंचर-न. गाढवी व घोडा यांची मिश्र संतति: अश्वतर. -मोआदि ७ [सं. खरज; हिं. खच्चर ]

पद्धतीने दृष्टि भ्रमध्यावर नेहदून इहा, पिंगला व सुबुन्ना या तीन खेटरी-स्त्री. जोडाजोडी; जुतेपैजार-री. नाक्यांचा मार्ग जें कपाळाच्या भांतील छिद्र, त्यांत जिमेचें टोंक बळवून राखण्याची किया. ही मुद्रा सर्व मुद्रांत श्रेष्ठ आहे. 'जेवी प्रयोजक ] सेनरीयोगिया।' -एइस्व ९.३२. 'तेरा दिवसीं खेचरी सिद्धि साधन।' -स्वादि ९.५.२१. [सं.]

संसासंख-नी. कचकावन किंबा दांडगाईची ओढाताण, रेटारेट. [ खेंचणें ]

संभाळण: ठरण: ठरवण ). ४ भेट. 'तो वहबील तेव्हां जगजेठी। स्रोका(स्ता)ळणे—अकि. १ हिंसणे; संकाळणे; स्त्रिकाळणे तेन्हांच खेटी होतील। -अफला ५.६. खेट, अर्थ १।२ पहा. पहा. २ (निहेर्ने) फिरीफिरी हंसणे; खिरखिदणें (मोठपाने खेट-न. खेडेगांव; खेडें. ० खबेट-न. बाजार भरणारें खेडें-गांव. ' खेट खर्वट प्रामी पुरी । '-एमा २३.४९७. [सं. खेट ] केटक-न, ढाल, 'बेटकामाड असर दहती।'-रावि २५.

खेटण-की. दाटी; गदी. [खेटण ]

स्वटणी--सी. १ (विणकाम) कापड विणतांना बाण्याची ३ ओलंडणी. (-क्रि.) पहा. [स्रेटणें ]

खेटणें - सिक. १ ओलांडणें; उह्रंषणें; मजल मारणें (जागा). ' खेटितां कुंप कांटी ख़ंट दरही न पाहे।' -तुगा ३४९. ' आम्ही चार मुलुख खेटले। '-पला ८८. 'म्यां पांच कोस मजल खेटली.' २ रस्त्यांतन एकीकडे सारणे: बाजुला ढकलणे: जागा वावयास लावणे. - अकि. १ भिडणे; शिवणे. २ (खा.) अगर्श जवळ जाऊन बसणें: चिकटणें. ३ जातांना घसटा देऊन जाणें; झगटणें. ४ एके ठिकाणीं दाटी गर्दी करणें: जवळजवळ, चिकट्टन बसणें. ५ जवळ येळन ठेपण, पोहोंचण, भिडण. [का. केह=फार, अतिशय] खेटनी-भी. (व.) तगादा; दुमणें. 'सरी करण्याची खेटनी

स्व(स्वं)टर-न. १ जोडा; वहाणा; पादत्राण; पायपोस ( निदाब्यजक ). २ पाय; लाय. ३ ( ल. ) अत्यंत क्षुद्र बस्तु; तिरस्करणीय पदार्थ. म्ह० १ चांभाराच्या देवास खेटराची पूजा; २ आपल्या खेटरावर माया, ती दुसऱ्याच्या पोरावर नाहीं. ३ जना नोहे गोचढा' -हा ५.९९. [सं. ख=आकाश+चर=फिरणें] विडलांची खेटरें घेऊन पळणारा=अवहा करणारा, कोडगा मुख्या. ४ खेटर तुटो अथवा जळो=काडीइतकी पर्वा नसणे या अथी. सामाशब्द- व्याऊ-वि. ( निंदार्थी ). सर्वदां खेटराने बडविला स्रेचरी( मुद्रा ) - सी. हटयोगातील एक मुद्रा; गुरूपदिष्ट जाणारा; कोडगा; निलन्ज. ०मार-पु. जोडगाचा मार. स्रेटरा-

स्तिट्रचर्ण-सिक. १ दाटी करणे. २ भिडविणे. [सेटणे

क्षेटा-- प. १ क्षेत्र किंवा देवस्थान यास जाण्याची निय-मित खप; वारी; फेरा. (कि॰ करणें; घालणें). यावहन (खेटे. अव. योजून ) एकसारस्या येरशारा, खेपा; किंबा निष्फळ येजा. ( कि॰ घालणें; करणें ). २ ( राजा. ) गर्दी; चेप; दाटी; क्षेत्रकाणी, क्षेत्रचणी--स्त्री. (गो,) हिणविंण, [क्षिजविंण] बिंचाखेंच. 'शरीरीं नार्डीचा खेटा।' -दा १३.९.९१. 'गजवज केट-की. १ पाचर; खंटी (गच्च वसविण्यासाठीं). २ दाटी; मिति खेटा ठायीं ठायीं पताका । ' -माधवहत रामायण वालकांड अमाव. ३ अमण्याची नियमित जागा किंवा भड़ा, बेळ. 'फुल- ३८ ( महाराष्ट्रकवि ). ब्लेट-सी. १ दाटी; गदी. १ अंगाशी अंग लागण्याजोगा परस्परांचा संबध; ढकलाढकली; धक्काबुकी. खेटी-पु. (गो.) येरक्षारा; अडयळा. 'प्रत्येक कामांत खेटी हा येतो ' खेटखा-खेटे घाल्या-नि. एखाया कामाविषयीं फेन्या बालणारा; वारकरी; येरक्षार करणारा; उंबरटा क्षिजविणारा.

खेटी—की. १ गर्दी; लगट. 'मार्गे पुढें स्थि पोटी। साहे खेटी करी ते।'-तुगा १६०६. खिट]

खेड—की. १ मिसळ; मिश्रण; मिश्रितपणा; मिश्रित किंवा मिसळीचें द्रव्य. ( मुख्यत्वें धान्य, दाणे ). २ (शेती ) विखल. —कृषि २५७. ३ (राजा. ) फणसाच्या आठीळांची दाणे घात-लेली सुकी भाजी. | खेड |

खेड--पु. चमत्कारिक, विलक्षण, तन्हेवाईक माणूस. ०कर-वि. मिश्रित (धान्य). •गणती-की. सरसकट मोजणी.

खेड-खेडें—न. ट्रहान गांव ( शके ७२८. च्या वणी ताझ-पटांत हा शब्द भाला आहे). [सं. खेट-क ] ॰कचेरी-स्री चावडी. ॰घळ-घाळ, खेडाऊ, खेडोळ, खेडाचळ, खेडाळ, खेडाळू, खेडचळ-चाळ-वि. १ गांवढळ; अशि-क्षित; खेड्यांत राहणारा; शेतकरी. २ गांवरानी; गांवटी; धट-वती; गांवासवंधीं ( भाषण, धान्य, कारागिरीचा पदार्थ).

स्बेंड-- जी. गोल टोंकाची व जड तरवार; खांड पहा.

खेंड, खेंडगोंडी, कुली-खेंडार, खेंडुकली-लें-विंडगोंडी, विंडकुली, विंडार पहा.

स्तेंड--न. (माण, ) गोवरीचा किंवा लांकडाचा पेटलेला तुकडा [सं. खंड]

खे(खें) डकुली(ळी) — की. १ बागॅतील पाण्याचा लहान पाट. 'खेंडकुलिया आराम । त्यामाजीं दोघां समागम । ' – एभा ७.५६३. २ वाकणें घेत जाणारी नदी; खेडपांतील ओढा. 'साहित्याचियां खंडकुलिया।' – शिशु २६. 'ब्रह्मसाची खेड-कुळी।' – शिशु ३९३. [सं. ६वेड=वक+कुल्या=पाट, कालवा, ओढा ]

के(सं) डकुली--श्री. खेडवळ श्री. [ खेटक+कुल ] स्रोडणें—सिक. खेटणें पहा.

स्रोडणें—सिक. जमीन कसणें; नांगरणें. [सं. कृष्=ेखड ] स्रोडस्क्र-प्र. जमीन कसण्याचा हकः 'प्रत्यक्ष राजापासून भापली जमीन खेडह्क्कानें उपभोगणाऱ्या या कुळानें ......ं –पार्ल ५.

**खेडम्या**—९. (ना.) म्हातारडा; थेरडा; धृदकपि. खेडमी-की, थेरडी [सं. क्षेड=वक]

स्तेडा-डे-पुन. १ भरड किंवा विरळ पोताचें व हलक्या किंमतीचें कापड; उणाख शेला. २ प्रेतावरील वस्त्र. 'खेंडयावर कुलें वाल्वन तिरडी तयार केली. '-पाब्ह ११८.

स्रोंडी — ह्या. पवैतातील खिंड. ' मोठे उंच पर्वत आंतल्याआंत खचून जाऊन त्यांत खेंडी पडल्या. ' –मराठी साहार्वे पुस्तक शा. २ प्ट. ४५. ( १८७५ ) [ खंड ]

खेडु(डू)त, खेडू-प. १ (ग्र.) शेतकरी. २ (व.) मल्यानें किंवा बटाईनें शेत करणारा; जमीन करणारा. [ खेडणें ]

खेंडं—न. गांवंढं; आडगांव ( विशेषतः शेतक=यांचं ). [सं. खेट-खेटक-खेड; तुल० सीगन खेख; फ्रेंच जि. खेख ] •गांच— पु. लहान गांवढीं, आडगांवें यांस न्यापक शब्दः •गांचचा—वि. खेडया; गांवंढळ; भिकार गांवचा; शेतकरी. •पांडें—न. खेडें. [खेंडे द्वि] खेडोंखेडीं—गांवोगांव. •खेड्या—वि. खेडेगांवचा पहा.

खेंड्रे—न. १ पोलाद. २ ढाल. 'नघे भाला खेडें।' —भाए ४५०. खिंडे, खेंड पहा. [सं. खेट=ढाल; तुल. का. खेड=ढाल] खेणी —किवि. (कु.) कशानें १

स्रेत—न. १ शेत. २ रणक्षेत्र. ३ (ल.) युद्ध. 'घोडे सोइन खेत केलें. '-पया ४५४. ४ मैदान; मोकळी जागा. ५ पुण्यक्षेत्र. [सं. क्षेत्र] स्वेतास येणें-लढाईत शत्रुसन्मुख ठार होणें; मरणें. 'कितेक गाडदी खेतास आले. '-भाव १५. ०पडणें-खेतास येणें. ०कर-पु. (व.) शेतकरी.

खेती—की. रणक्षेत्र. 'खेती म्हणजे रण सोइन गोळीची खास्त निघाले तरी नामोहरम जाले. '-भाव १३. [सं. क्षेत्र] खेती-त्री—की. शेती; शेतकी; शेतीचा न्यापार. [सं. क्षेत्र] -प्र. शेती करणारा; शेतकरी. [सं. क्षेत्रिन्; प्रा. खेलि] व्वाडी—शी. शेतवाडी.

खेतुर--किवि. (कृ. ) कशांत ? खेतें-तो--नपु. (गो.) माकड

खेन्नी-- पु. १ क्षत्रिय. त्यावरून. २ रणञ्चर; पराकमी पुरुष. 'खेन्नी हाणा म्हणती रणञ्चरा।' - ऐपो १२६. [सं. क्षत्रिय; हि. खन्नी, खेन्नी]

खेत्री--पु. (गो.) (क्षेत्रांत राहणारें) पिशाच्य. [क्षेत्र] खेद--पु. १ इष्ट पदार्थाचा वियोग किंवा अनिष्ट पदार्थाची प्राप्ति झाल्यानें अंतःकरणास होणारी व्यथा; दुःखः, मनस्ताप. २ पवात्ताप; अनुताप. ३ त्रासः पीडा. 'जीवमात्रांस देणें खेद।' -दा २.६.१९. ३ कंटाळा. 'जया पुरुषाच्या ठायीं। कर्माचा तरी खेदु नाहीं।'-क्षा ४.१०३ [सं. खिद्=त्रास होणें] खेद्यंगें-सिक १ दुखविणें; त्रासविणें. 'जिवल्यांस खेदूं नये।' -दा २.२. १०. २ (ना.)(ल.) हांकणें; हांकल्यन लावणें; घालविणें (पशु इ०). खेद मानणें-दुःख करणें; मनास लाकन घेणें. खेदविषे -सिक. दुःख देणें; खित्र करणें; त्रासविणें. ० श्रीण-वि. दुःखी. 'बहु जालों खेदक्षीण।'-तुगा १०२६. खोदित-वि. दुःखित; कटी; खित्र.

खेंद(दा)डा-पु. (अक्षिष्ट) मूर्ख; गधडा; खेंबडा. -वि. लिखाण, वस्तु इ० ) २ अभ्यवस्थित (दांत इ० ) [ स्नेबडा+ १ खेद देणारा: नाठाळ: अडणारा: तापट: श्रासदायक: खट्याळ ( घोडा ), त्यावह्न, २ खाष्ट: द्वाष्ट ( माणूस ); उनाड; कजाख (मल, स्त्री); स्वच्छंदी; दृष्ट; द्वाड; नष्ट; क्ररूप; नेभळा; अन्य-वस्थित (मूल, स्नी, यांस रागाने) [सं. खिद् ]

स्तेदा-पु. ( ना. ) पिच्छा; पाठलाग.

खोढारू--पु. एक प्रकारचा गुळ. -शे ७.१४६.

खेझकरप-कि. (गो) बकरीं इ० बळी देणें.

खोप-सी. १ जा ये: येरझार: हेलपाटा. ( कि॰ करणे ). २ देशांतराहृन आणलेला मालाचा किंवा धान्याचा (बैल, गलबत इ० वहन केलेला) एका वेळचा प्रवटा, भरणा, फेरी; माल तयार करणाराकडन एका वेळीं आलेला माल, 'विडयांची खेप.' ३ एक वेळ किंवा प्रसंग. ' एक खेव गय केली दुसऱ्या खेपेस मारीन. ' पाळी; बारी; एखाद्या प्रसंगाचे उदाहरण. ' तिच्या बाळंतपणाची ही पांचवी खेप. ' एखाद्या कियेची सर्व मुदत: एक कृत्य किया त्या कुत्याने व्यापलेला काळ. 'तं धोतरे धुतोसच आहेस तर खेपेसरशी माझींहि धोत्रें धुवन टाक. ' ' पैका घेतेखेपेस गोड लागतो मग देतेखेपेस कां कड़ लागतो ? ' भ निष्फळ पेरझार: हेलपाटा. ( कि॰ बालणें ). ५रोगाच्या सांथीचा काल. 'तापाची देवीची-जरीमरीची-पडशाची खेप.' (कि०येण). [सं.क्षिप्-क्षेप; हि. खेपी खेपेसरसा, खेपेने-किनि. हातासरसा; हातांतील तुकहे. [ अर. कीमा ] कामाबरोबरचः; चालु काम न थांबवितां. खेट्या-वि.१ एऋसारख्या खेपा, हेलपाटे, येरझारा घालणारा, करणारा. २ रोकड वँगरे बाहण्याच्या खेवा करून त्यावर उपजीविका करणारा. ३ डाके ( टपाला )ची ने आण करणारा. 'नववे रोजीं उज्जनीहुन खेप्या पुण्यास जातो. ' –मराठी रियासत उत्तर विभाग २.४२२.

खेपचे -- कि. (गो.) शिव्या हांसडणें. [सं. क्षिप ] स्त्रेपण-सिक्त. कोंदण: खोडा घालण: बुजविण: बंद करण: लोट्ण: अहकविण: त्रास देण: अडविण. -अति. अडकण: बंद होणें. [सं. क्षिप ]

खेपाटा -- पु. १ कंटाळवाणी, निष्फळ येरझार; हेलपाटा. (कि॰ बालगें). २ त्रासदायक विनंति, दुराप्रह, माथाकुट. (कि॰ करणें ). [खेप]

स्त्रेब-पू. (गो. ) अनर्थ.

होती रांड खेनडी. '-राला ७६. २ वांकडातिकडा; अव्यव-स्थित ( दांत, दांतांची कवळी ). ' दांताला जीभ लावल्यानें दांत क्षेत्रके येतात. ' [सं. क्ष्वेड=वक्र; फा. खमीदा=कुवडा, वांकडा] सामाशब्द- ०क्सलम-न. निराळ किंवा जास्त सदर, बाब, वस्तु. •लेखडा-वि. १ गदळ; घाणेखा; ओबडघोधड; हिडीस; नाप-

लंबहणं ो

904

खेबाळणी-की. (राजा.) निष्काळजीपणाने वापरण, वापर. [ खेबाळणे ]

खेबाळणे-सिक. (राजा.) कचकाऊन, वाटेल तरें वाप-रणे: हिसकाहिसकी करणें: ओढाताण करणें: जोराने फेंक्जें. इछविणे.

खेम-की. १ मिटी; विळखा; खेव; आर्लिंगन. 'पवनासि देतां खेम। अपान ऐसे पावला नाम। '-सिसं २.२०७. (कि० मारणें; देणें; घेणें). २ -न. कल्याण: सुख: खुशाली: क्षेम. सि. क्षेम ] ॰ वेगेस येण-एखायाच्या कबजात येण. खेमालिंगन-न. मित्रत्वाची मिठी. [सं. क्षेम+आर्लिंगन ]

खेमटा-पु. (ताल.) एक ताल; याच्या बारा मात्रा व चार विभाग आहेत.

खेमा-प. हेरा: तंब. 'पातशाही खेम्याची वगैरे तयारीची मात्र आज्ञा केली आहे. '-दिमरा १.१९. [अर. खीमा= तंत्र । स्विभेदास्त्रल-किति. लढाईवर निघतांना गांव सोडन सैन्याचा तळ दिलेल्या ठिकाणी येऊन; डेरेदाखल, 'तुं बाहेर खेमेदाखल होऊन... '-रा ५.७८. -पया २०१. खेमेठोक-वि. (व.) जबरदस्त (मनुष्य).

**खेमा**—पु. १ चेंदामेंदा. २ मांसाचा बारीक चुरा, चूर्ण,

खेर—सी. १ घाण; गाळ; गदळ; केर; टाकळेला भाग; उरलेला भाग. २ एकत्र मिसळल्याने झालेली नासाडी. 'एक एक उचलुन घे, भांत हात घालून मालाची खेर कहं नको. ' ३ (गो.)खडु. -वि. गाळसाळीचा; निरुपयोगी; केराचा. [केर; तल. का. केडिस=विघडविणें ] •खाना-५. खेलखाना पहा ंमाती-स्त्री. नासाडी (काम, माल, वस्तुंची). (क्रि॰ कर्णे). ंमेर-स्री. कचरा; घाण; खेर अर्थ १ पहा, खिर द्वि. ]

खेर-- ९. खेर ( झाड ).

खेरखेरात--न्नी. खुशाली. [फा. खेरखरियत]

खे(खा)रीज-वि. १ जादा; अधिक; वेगळा; निराळा; भिन्न. २ वगळलेला; अवांतर; निराळा काढून ठेवलेला. 'जाती खरीज कहन, '-बाइसमा ३.२५१, 'मला खेरीज ठेवन बाकी-न्यांस बोलावणी केली. '-शभ. १ शिवाय. 'तुज खेरीज मला से(सें)बडा, सेबुडला—वि. १ संदडा पहा. कुरूप. 'कोठें कोण्ही आश्रय नाहीं.'२ वांचून; विना. 'मजखेरीज तुं जाऊं नको.' ३ बाहेर; वेगळे. 'इंप्रजास तंबी करून खुर्की नृन त्याजला खरीज करावें.' -रा १०.१८१. (कि० करणें; बगळणें). [ अर. खारिज़ ] •जमा-वसुल-वस्त-सीपु. शेतसा-याशिवाय घेतलेला करः संत ( मनुष्य, प्राणी, चेहरा, नाक, इतर भवयव, इमारत, चित्र, जादा सारा, पृष्टी; चिल्हर वाबी. ०मक्ता-पु. साक्षात् सरकारने मक्त्याने दिल्लया जिमनी, इजाऱ्याने किंवा खोतीने दिल्लया ली. जडाव; जडणी; खोवणी; खोचणी. 'माजी गुंजाची खेवनी। ' जिमनी किंवा जकाती याहन भिन्न; रयतवारी; खेरजी मक्ता- -दाव २४२. -वि. जडित. [सं. क्षेपणम् ] महारा पहा. श्रीतळकत-सी. अवांतर प्राप्ति, मिळकत, फायदे. •म्हारा-म्हाहिरा, खेरजी मका-म्हारा-पु. (सर [सं. क्षुधा] कारी नोकरांस दिलेल्या पगाराशिवाय ) भत्ता; बक्षिस इ०; नैमि त्तिक खर्च (मेजबान्या, धर्मादाय इ०चा ). याच्या मुख्य बाबी-वर्षासन, रोजिनदार, धर्मादाव, खेरात, देवस्थान, तैवज, कचरी, दफ्तर, रोशनाई, देहनगी, पोटगी, बक्षीस, शिरपाव, ऐवजास खर्च, सावकारी, हमी, बहा, इमारत, भोजन, कापड, ८७. [फा. खेश ] तोटा, शिलकी दागिने, थटी इ०.

विभाग 1

खेळ(र)खाना-पु. १ सैन्याचे सामान व बाजारशुणगे; अव्यवस्थितपर्णे राज्ञी चातलेल्या वस्तु इ०. 'या दिवाण-स्नान्यांत खेलखाना भरला आहे, तो काढून मोकळे कर. अब्यवस्थित प्रकार: स्थिति, ३ अडगळीची खोली. [फा. खैल-

खेलाडी—वि. खेलाडु; चतुर; हुशार. [सं. खेल्]

बसडा: चाट: चाटन जाणे. [सं. क्षेम-खेंव]

· आणणे-( व. ) सतावृन सोडणे; त्रास देणे.

सं. क्षणी

रस्नांचीं। '-इत १.५. २ जडित अलंकार; भूषण; जडाव. संचारामुळें ) इकडेतिकडे उडया मार्ग. १ हळ् हळ् हळ्छा; झूळ-अलंकारखेवणां । '-इमुरा ४६.७६. ३ शोभा. खेळ्यां-िक. 'किल्ल्याभोंवतीं; पाणी खेळत असते. ' ७ व्यापार करणें:

खेवदा-स्रो. (अशिष्ट) मुक. (कि॰ लागणें; सुटणें ).

खेवरया—पु. (काशी) वल्हविणारा माणूस; नावाडी. खिंवा] स्तवा—पु. आर्लिंगन; मिठी ( क्रि॰ करणें ). [सं. क्षेम ] खेवा-9. वल्हें. (कि॰ मारणें).

खेश-वि. नातलगः सोयरा. 'खेश सोइरे.'-रा १८.

खेस-नपु. एक प्रकारचे कापड (सुती, लोंकरी, रेशमी). खेळ-पु. (व. )विभाग; हिस्सा; पक्ष. फा. खेल=सैन्य- -स्री. १ वसा वाजणारा खोकला, दमा ( गुरांचा ). २ ( ना. ) उप्र वास ( फोडणी किंवा मिरच्या इ० चा ). [ हि. सं. कास; ]

खे(खें)सर्णे-अकि. १ दांत खाऊन खेंकसर्णे. फिसकार्णे फीजेतील बाजार व सामानखाते. त्यावरून ( ल. ) २ अडगळ; (रागावलेल्या माकडानें); त्यावरून २ (ल.) रागाधून, चिह्नन वस्स-कन अगावर जाणे. ३ वसा वाजेल असे खोंकणे. ४ खिकाळणे (घोडा). ५ (व.) खांकरण; खोकलण. [ध्व.]

खेसर-की. (खा. व.) थहा: मस्करी: चेष्टा.

खेळ-- प. १ करमणुक; क्रीडा: मौज; केलि (चिलविनो-दार्थ केलेली ). २ खेळणॅ-णीं; खेळण्याची वस्त (बुद्धिबळें. का(कां)च-का. १ मिठी: आलिंगन: खेम. ' हनेहें मीनल्या सोंगटचा, भोंबरा, गोटचा इ० ). ६ तमाशा; देखावा; प्रदर्शन. खेंबकबळी । ' -मुआदि ४५.११९. ' आपण निवोनि निववी ४ अम्यास; मेहनत ( बुदीचा, इंद्रियांचा ); ज्यापार; किया; पुष्कळ त्याही सुखेव देत्याते।' -मोभीष्म ३.४३. २ खेट; चलनवलन (यंत्राचे). ५ खेळण्याची पाळी (एखावा खेळांत). ६ चाळा; कृति; खावडाव; वाईट कृत्य. ' म्हणे वांसरा चात क्षेत्र-वो--3. अरिष्ट; दुरैवाने आलेल विद्य; अपकार; त्रास; आला असारे। तुझे माउलीचेचि हे खेळ सारे। ' -वामन अरस-खोडी: बात: उतरती कळा: नाश. ( कि० येणे ). 'भाषासाहे- भाव १७. ७ नाटकाचा प्रयोग. ८ लीला; कृषा. ९ (ल.) लढाई: बाच्या राज्याला आला केव ।' -गापी प. ८६. [सं. क्षय ] युद्ध. ' उलटेल जरी हा खेळ ।' -संप्रामगीतें ४७. १० (गी.) विशेषतः जुगाराचा खेळ; जुगार. [सं. खेल; हिं. पं. खेल; क्षेत्र-पु. क्षण. खेर्ची, खेबी-तक्षणी. त्याच वेळी. 'हा वं. खेला सीगन, फ्रेंचजिप्सी खेल. ] (बाप्त. ) •करणे-उडवण; बोछ भाइकत खेवीं। '-बा १७.३२६. जातखेवो; जातां क्षणीं. उधळणे; बेपर्वा खर्च करणे; घोटाळा, अव्यवस्था करणे; नासणें; 'नातरी निद जातखेंवों।'-अप १.६२. भेटतखेवों, म्हणत- विषडविणे. ॰करणें-खेळणें-मांडणें-वीगला खेळ किंवा काम क्षेत्रों. पावतखेबो. 'ऐसे शंगारियांहि उदजे। देखत खेबों 'ंकरणें; एखादी हवारीची किंवा शिताफीची गोष्ट साध्रणे. -बा ६.१७०, ' जल्मतां खर्वी तेयां धरुत । '-सिप १.१५.१४, खेळणें-अकि. १ कीबा, मौज करणें; स्वतःस रमविणे. सह खेळेल तो पोळेल. 🤏 गमणें; अळंटळं करणें: माशा मारीत क्षेत्रकण-जे-- न. १ कोंदण. 'पदपद्धती खेबजें। प्रमेय बसजें. ३ एखादा खेळ खेळजें. ४ बाद्य बाजविजें. ५ ( मृत-' जेयाचि बाहाणा चितामणी खेवणा ' -ऋ ५२. 'मिती नाहीं झुळणें ( एखादी वस्तु वाऱ्यामध्यें किंवा सूर्यकिरणें पाण्यामध्यें ). पञ्चीकाम करमें; जडमें. ' खेबलें अंतरीं पालदेना।' -तुमा चालमें; चालत असमें; चलनवलन करमें ( यंत्र ). ०लाखर्णे-३९८६. सेवणण-कि. जडित करणे. 'रविचंद्र तारा लोककुसरी। मांक्ण-एकाया कटाचा किवा वाईट मसलतीचा पाया बालगे. खेबणोनियां तथावरीं। '-एभा २४.१८९. खेखणी-नी-न- •ख(बि)णे-सि. १ क्रियेंत, व्यापारांत चाल ठेबणे: चालवणें: हरुविगें. 'स्वमायेचे आडवस्त्र । लावृति एकला खेळवी सत्र । '। कांजिण्या). सेन्नर्जेत सार्रे-न. देव किंवा मृत यांचा जोराचा -मा १८.१३०३. २ नाचिवणें: आपल्या मजीप्रमाणे बागाव-यास लावणें. 'जो बहादिकां खेळवी अर्णेगीं परी । '-शिश १. इ काम सुह ठेवणें ( यंत्र; वाफेचें यंत्र, हत्यार इ०चें). ४ रमविणे. सामाशब्द- •कर-वि. १ इक्डे तिक्डे खेळण्यास योग्य: खेळ-ण्याच्या वयांत भालेला. ' दे गे माळणी फलांचा झेला। माझा बातु खेळकर झाला।' २ खेळाडू; मीज्या; आनंदी. ३ आग-लाग्याः कळलाग्याः खेळ्याः कज्जेदलालः •करी-प. तमास-गीर: चित्रे दाखविणारा: मोठ्या लोकांची सींगे आणणारा: बह-ह्मपी: दशावतारी. ० कि.डी-की. १ खेळण्याची चेष्टा: माकड-बेष्टा. २ चाळा; कीडा; युक्ति; मीज; यद्य ( मनापासन केलेल्या कृत्याच्या उलट ). 'खेळ इडीने कोणी चोर म्हटलें तरी त्याचा राग मार्च नये. ' •कुली-ळी-बी. उपवनांतील पाण्याचे लहान लहान पाट. खेडकळि पहा. 'रत्नबद्धा खेळकळिआं जबळी।' -दाब १५९. 'चित्रविनित्र खेळकुलिया।'--मुआदि २९. ५०. खेळक-गड-गर-वि. १ खेळाड: मीज्या. २ मीज करणारा; क्रीडा करणारा; विनोदी; विदूषक. ३ खेळण्याचे वय माळेलें ( मूल ), •खंडोबा-पु. नाश; सर्वस्वी विवाद; पूर्ण क्षत्यानाशः; धूळधाण ( खंडोबा, झाडाच्या अंगांत संचार करून स्यास रानोमाळ नाचावयास व महबडां ठोळावयास लावतो धावहर ). ( कि॰ करणें ). •खाना-पु. खेळण्याचा अड्डा; क्रब. ' बयोबद कामगार सकाळसंध्याकाळ ..... दरबारांत, खेळ-खान्यांत ..... जसा वीरमंत्र देतील ..... '-टि १.४१९. **ंशड:-९. १** खेळांतील सोबतो. २ -स्री. (कों. ) खेळांतील सोबत किंवा मंत्री. ' ह्याची व याची लहानपणापासन खेळगडी भाहे. ' • गाइका-वि. ( राजा. ) खेळांत किंवा गंमतीत व्यर्थ बैळ बालविणाराः खेळ्याः आळशीः छचोर खेळणी-स्री. १ खेळणे. कीडा करणे. २ खेळाचा दिवस, (व.) सुटीचा काल 'शाळा ग्रह झाल्यापासून ४।५ दिवस खळणीच असते. केळण-न. १ खेळण्याची वस्तु. २ लहान मुलाच्या पाळ ण्याक्र बेगड, कागद, कापडाच्या चिमण्या इ० वस्तु बांधतात ह्या. ३ सहज प्राप्त होणारी वस्त. 'आम्हां केले परब्रह्म खेळणे । ' -एमा १८.३९५. खेळणें( त ), रांगणें( ते )-न. मकरसंकां तीच्या बेळचे एक वत, बसा; एका कीने दोन नारळ घेऊन 'खेळतें च्या रांगतें च्या' असे म्हणून दुसऱ्या स्त्रीस ते भारळ बाबयाचे व नंतर दुसरीनेंहि असेच म्हणून दोन नारळ पहिलीला बावयाचे. खेळतारांगता-वि. १ खेळण्याच्या व रांगण्याच्या वयांत भालेला ( मुलगा ). २ शरीरास मोकळी खेळतां येईल भसा नेमस्तः इलकाः बेताचा ( ताप, देवी, गोंवर, किनि. कोठून. ' खेंसून आयला ? '

संचार, अवसर ( यार्ने भविष्य किंवा शकुन समजतो अशी समजत आहे. ) ०त्या देखी-सीअव, देवींचा (फोडवांचा ) एक प्रकार. देवी पहा. • खणा-वि. खळासाठी किंवा चेष्टासस्करीसाठी ठेव-केला: बगलबिल्ली: खषमस्कऱ्या: विद्रषक ( माणूस, प्राणी,बस्तू, खळणे, कीडामूग इ० ), व्याणी -बी, त्रिया: मैना: लाइकी सी ( विलासी स्त्री किंवा नानाप्रकारचे खेळ खेळन प्रकास मापल्या व्यसनांत अडकविणारी स्त्री ); स्त्रीस लडिवाळपेंग म्हणावयाचा शब्द. • हो पणा-पू. ( राजा. ) आळशीपणा; अळंटळंपणा; रेगा-ळण्याची किंवा गमण्याची प्रवृत्तिः खेळगडीपणा. खेळा. खेळि(ळी)या. खेळवा-वि. (कों. राजा.) १ शिमग्यांत दवाच्या पालखीबरोबर जाणारे, यांचे कापडखेळे व डफखेळे असे दोन प्रकार आहेत: सोंगाड्या: बहरंग. 'पूर्वी खेळे बहुत जाइले सर्थी। ' -ह १३.४६. २ लगत खेळ खळणारा. ' तो वीरराज जयांचा खेळा। '-शिश ९९८. ३ नेहर्मी भल्त्यासल्ह्या कामांत किंवा अन्यायाच्या कृत्यांत गुंतळेलाः आगलाव्याः हळ-लान्या; चुगलखोर. ४ फंदफितुर करण्याचा स्वभाव असलेला. ५ खेळाडू. खेळिकला-खेळला. 'ब्रह्मांडमंडपी गोंधळ। खेळि-त्रला संतोषें। '-मभादि १,४१४९. क्रिटी-मी. १ खळ; माज, २ खेळण्याचा दिवस: सटीचा काल. ३ खेळण्याची पाळी (बुद्धिबळें). मोह-याने एका वेळीं केलेली हालचाल, किंवा गति. ४ खेळा पहा. -वि. खेळणारी: मौजा सारणारी: चन्नचाल स्त्री. 'साझी सास मोठी खेळी।' –भग ५५. ० **मेळ**ी –स्त्री. १ दाट परिचय: वसट: सलगी. २ मीज: कीडा: यहासस्करी: रंगेल चेष्टाः गंमतः मौज. ०**मेळीचा खेळखामेळया**∹िव. दाट परिचयाचा, सलगोचा, •मेळा, खेळी मेळी-किवि. (काब्य) मीजतः हास्यविनादांत किंवा खेळांतः करमण्कीत (काळ पाल-विण), ' आता जाऊं खळीमेळीं। गाई चारावया। '-तुगार ३०. मौजेनें; विनोदारें, परिहासबुद्धीने बोलगे, करणें) स्नेठीमेळी भाजे बरा गोपीनाथ । गोपाळांसहित मातेपासी । ' खेळेबेळ-किवि. परस्परें थहा सहकरी करावया जोरया परस्परांच्या क्रिक्रमा बानें. ' एथे करों या भाजने । खेळेमेळें । ' -दाव १९९. 'आहार निदादि खेळेमेळे। ' -एमा १३.५६८ खेळगा-वि. खेळाड. खेळणी -- श्री. (गो ) उचकी.

खी-ली. १ अहंता: अभिमान; ताठा. (कि॰ मोडण; जिर-विणे ). २ नाठाळपणा; चढेलपणा; मस्ती ( ठाणबंदी पश्ची ). ( कि॰ मोडण ; जिरविण). ३ शिक्षा ; कोळ ; शिस्त. ' त्या पोरास बै लाविली पाहिजे. '

स्त्रें-किवि. (गो.)कोठें ? खेंचा-वि. (गो.) कोणता-चा ? हालबाल करतां येईल असा; अवलपघळ (बल, दागिना). ३ खैंचयो-नि. (गो. ) कुठल्या १ खेंसर-फिनि. कोर्टे ! खेंस्न- स्त्रें स्रों - स्वचणे पहा.

सीण-वि. (गो.) खारट.

स्त्रेणाडॉ—प्र. (गो.) होत, भागर यांत खारे पाणी जाऊं न देण्यासाठी बातलेला बांच.

स्रोत-पु. रेंगाळणारा खोकला. [ध्व.] • करी-करीण-पुश्ली. रेंगाळणारा खोकला असणारा पुरुष, स्री. खोनी-न्या-वि. १ खोकलेकरी. २ तिरसट; खाध; चिडलोर.

स्तर—पु. एक कांट असलेलें झाड. याची पानें शमीसारखीं असून लांकुड इमारतीच्या उपयोगी पडतें. याच्यापासून कात व गोंद होतो. -वगु २.०५. [ सं. खदिर ] ०सागर-पु. खैरा-पासून केलेलें एक औषध.

स्तर-की. १ क्षेम; कुशल; कल्याण. २ चांगली स्थिति; आबादी; खुबाली. ३ ईश्वरी कृपा. 'ते खेर होऊन निवाले प्रन-र्जन्म झाला. '-मराचिथोरा ६०. [ अर. खैर=भले ] ( वाप्र. ) • अस्पें।- उद्गा. सर्व चांगलें, ठाकठीक असपें. • होणां-आलेला बाईट प्रसंग टळणें; उपकार होणें. सामाशब्द- अाफियत-भी. क्षेम: खुशाली. 'आपणाकडील खेर आफियतेचा खबर मालम होत नाहीं. '-रा १०.११८. ०खवा-ख्वा-खाह-वि. हितेच्छः ते मानसं विलक्ष्क राजसाहेवाचे सरकारने खैरख्वा नाइति. '-रा १०.२५१. 'ईश्वर हे फत्तची खबर सर्व खैरखवा लोकांस मुबारक करो. '-पद १.८४. •खाही-की. शुभचितन. -रा ८.६. [फा. खैर+ख्वाही ] •ख्वारी-स्त्री. क्षेमकुशल. •सेरात-स्री. दानधर्म. 'खर खरात केली '-मदबा १.२०१. [फा.] •शादमानी-की. खशाली. 'आपली खेर शादमानी हमेशां कलमी करावी. '-रा २२.८६. [फा. खर+शादमानी=आनंद] •स्रखा(ल्ला)-सी. १ सुखशांति;क्षेम कुशल (मुख्यतः पत्रव्यवहारांत योजना) ' भापली खैरसला दर्वक्त लिहीत जाणें. ' -रा १५. २५०. २ स्नेह; सिऋत्व; सरूय. ३ (उप. ) पूर्ण अभाव किंवा दंचाई, दुष्काळ (पाणी, अन्न, दाणा, पैसा यांचा ). [फा. सलाह]

खेर, खेरत-की. १ वांगली गोष्ट. 'एक जरा तस्वीस दिलिया खरत नाहीं.'-रा १५.१३७.२ भलाई.'त्यांतच तुमची आमची सर्वोची खेरत असे.'-रा ६.६१८. [अर. खेरत्]

स्तरभट—पु. १ या नांवाचा एक ब्राह्मण. हा शक्ति व परा-कमाबहुल प्रसिद्ध होता. एकदां त्याला चोरांनी अकस्मात् गांठून त्याचेवर हुला केला असतां त्याने अवलचे एक चैराचे झाड उप-द्वन त्यांना चोपून पिटाल्चन लाविल अशी गोष्ट आहे. त्यावह्नन अवाट शक्तीचा माणूस; भीम. २ अशिष्टित, निरक्षर विंवा निल्वल दगडचों हे किंवा झाडें यांना शिकविण्याच्या योग्यतेचा ब्राह्मण.

सौरा-पु. जोंधळा-बाजरीवर पडणारा एक रोग.

खैरा—िव. १ घनसांवळा; कपिश. २ करडा; पांड-्यावर तांबड किंवा तांबडचावर पांढरे ठिपके असणारा. 'चितार भिगारें खैरें। ... अवधीं वासरें आपण जाहळा।' - ह १०.१९२. ३ निरिनराळ्या रंगांचा ( डोळा ); किंवा निरिनराळ्या रंगांचे डोळे असेलेळा (माणूस, पश्च) केरा पहा. ४ मिश्र रंगाचा; चित्रविचित्र; मिश्र. ० क खूतर—न. ळाळभडक किंवा काळसर तांबट रंगांचें क बृतर. ० खांडा—िव. पांड-्यावर काळ किंवा काळधावर पांढरे ठिपके असलेळा.

खैराड-न. खैराचे झाड. 'कोसंब अंजीर खैराडा ' -कालिकापुराण २२.१५. [ खेर+ड अल्पार्थी प्रत्यय]

खैरात — को. १ दानधर्म; भिक्षा; देकार. १ मिश्रेदीच्या खर्चासाठीं किंवा फिकरांना दानधर्म देण्याच्या खर्चासाठीं दिलेली बिन साऱ्याची इनाम जमीन किंवा गांव. ३ (ल.) कुरवंडी. 'सखे खरात करीन तुजबहन।' -पला ४.१८. [अर. खरात्]

खैराती—वि. कमी योग्यतेचा; हलकट; सामान्य; क्षुद; भिकार; टाकाऊ (माण्य, वस्तु, पश्च-कारण दान धावयाच्या बस्तू बहुधा क्षुद्र, भिकार असतात). 'खैराती सामान मात्र नसावें. '—ख ४,१६०९.

स्वेरि(री)यत, खेर्यत—की. क्षेम; खुताली; सुस्त; हित; मनःस्वास्थ्य; बांगली स्थिति; भरभराट. 'त्याचे लेकीचे खरी-यतीचे वर्तमान पुशिल आहे. '-रा १.१८१. [अर. खेरीयत्]

खरैरी — ह्री. १ बांधीब नसलेल्या विहिरीवरील रहाटाच्या आधाराचे खांब प्रत्येकीं; बहुधा हे खैराच्या लांकहाचे अस-तात. २ महंभाव; गर्व; मीपणा. [बैर] — वि. खैराच्या लांक-डाचा केलेला. ० शौरी — वि. हलक्या किंमतीचा; कवडीमोल; क्षुद्र.

खैलाटी-ठी-की. खालाटी पहा.

खैबंग — वि. बळकट; मजबूत. 'देहधर्माच्या खेवंगीं। अधि-ष्टिलें आंगीं। '-क्का १३.१०७. [सं. क्षेमांग]

खेराा—िव. खेस, खबीस याचा न्हवभाव असलेला; कुल-क्षणी; अमंगळ, पिशाच्च यासारखा द्वाड; राक्षस (निंदायी). [खबीस]

खेस-पु. (कों.) ( भशिष्ठ ) खवीस पहा.

खो—पु. १ (खोखोचा खेळ) पाळी आलेळा पकडणारा मडी रांगतील गडपाला उठावयास लावृन त्याच्या जागी बसतांना जो शब्द उच्चारतो तो. २ (ल.) नाश; तोटा; खीळ; छाट. १ विपत्तिकाल; उत्पात; अडयळा. [पं. क्षोम-खोह-खोअ-खो-माइ १८३२; ध्व.] ब्ह्राल्य हेणें; एक्जीवृन) उखाडणें; उच्चाटणें; युक्तीने जागा ताब्यांस वेणे; (कामांत) विब्बा पाळणें.

स्को, स्कोखो—की. १ खदखदां हांसणें; खोकल्णें; ढांस. (कि० लागणें; करणें; लागें; नालणें). 'छातीचें महकें होई। खोखोंचें मजरे घेई।'-सिन्मन्नसमान मेळा पद ४. पृ. ९. (१९२९). -िकि १ सपाइन; मोठमोठ्यानें; खोखो असा आवाज काढीत. (कि० हांसणें, खोकलेंणे). २ तहा गेलेल्या महस्यावर वाजविलें असतां होणाऱ्या आवाजाप्रमाणें आवाज होजन. (कि० वाजणें). स्वौ-कन-कर-विन-विद्यी-िकिन. खो असा शब्द होई असे वाजुन; पहुन. स्वोका(खा)चर्णे-अकि. खो असा शब्द होईल असे वाजुन; पहुन. स्वोका(खा)चर्णे-अकि. खो असा शब्द होईल असे वाजुन; पहुन. स्वोका(खा)चर्णे-अकि. खो

स्वोईण—की. (कों.) मासे पकडावयासाठीं पाण्याच्या प्रवाहांत ठेवकेली एक निमृळती वाटोळी बांबुची विणलेली नळी. कोयनी असेंहि रूप आढळतें. खुण पहा. [कोन]

खो(खंग)क-की. १ ( दगड ६० च्या ) प्रहारामुळे शरी-रास झालेली जखम; क्षत. २ क्षणिक खोकला; चर्चात कांहीं अडकल्यामुळे उत्पन्न होणारी तात्पुरती ढांस. (कि० येणे).[ध्व.]

खोकड -- बी. खोखोचा खेळ.

खो(खों)कड—कीन. १ कोल्खाच्या जातीचे एक जनावर; हैं मोर्टे कावेवाज, पूते, मोटमोट्या शिकाऱ्यास व शिकारी कुत्र्यांस पुरेपुरे कहन सोडणारें, झुपकेदार व गोंडस राँपटाचें, ओढपाच्या दरडीतील बिळांत राहणारें आहे. कांहींच्या मतें कोल्हीण. २ (ल.) म्हातारा,जख्लढ, कुह्नप, अशक्त, रोगी माण्स किंबा पश्च. त्यावहन ३ (कों.) नापीक, रुक्ष, खडकाळ जमीन. [प्रा. स्रोड=शगल ]

स्रोकडी—की. तोंडा(चेहऱ्या)ची एक बाजू; खोकाड पहा. [ध्व.] •शुंगिविणें—? जोरानें, फाड्दिशीं तोंडांत भडकाविणें; यावरून. (ल.) २ नासणें; चालेनारें करणें; घोटाळा माजविणें; वात करणें.

स्त्रोक(स्त्र)णै—अफ्रि. स्नांसणे; ढांसणे; कास रोगाने कंठा-तुन स्त्रोस्त्रो असा शब्द बेणें. [क्त्र.]

खो(खों)कर-ड, खों करें—िव. (काव्य) १ फुटकें; तड-कलेंलें; नाशवंत. 'जें भाकारीं इये खोकरें।'—हा ८.१५ मोड-कलीस भालेंलें. 'रिता वाडा खोंकर.'—तुगा २०५५. 'नरवेह खोंकर जैसं फुटकें कावल।'—स्वादि ६.४.७७. २ वयातीत; जक्ख. [सं. क्षयंकर]

स्त्रोकरणे--अफि. क्षय पावणे; फुटणे.

स्त्रोकरणें — अकि. ओसरणें; कमी होणें. 'श्रायुव्यजल वांकडा] खोकरे. ' -गीता २.४३१. स्रोकणें,

स्तोकरपण-न. विनादयता; क्षणभंगुरता; क्षणिकत्व. 'तेण स्तोकरपण चडे। क्षर हें नाम।' -हा १५.५००. [सं. क्षयकर+पण]

स्रोक(ख)ळा, स्रोक—पु. (राजा.)प्राणवायु उदानवायूचीं मिश्र झाल्याने दृषित होऊन तोंडांतून बाहेर, प्रवणारा आवाज; कास; डांस; खाल्लें अत्र श्वासमार्गीत गेल्यानेहि खोकळा उद्भ-वतो. याचे पांच प्रकार आहेत:-वातदोषाचा, पितदोषाचा, कफदोषाचा, उरःक्षताचा व क्षयरोगाचा. —योर १.६१०. 'खोक्लें खरूज अत्यंत।' —गीता १३.२४९७. [सं.कास] म्ह्० गळा कापळा खोकळा मिटळा (वारळा). (वात्र.) ० धिकत घेणे—स्वतःच्या पायावर घोंडा पाइन घेणे; नसतें ळचांड आपण होऊन अंगावर ओडन घेणे. —लेकरी—वि. सदोदित खोकळा येत अवलेळा.

स्तोकली— भी. एक मोठें झाड. याचीं पानें हिरडपाच्या पानासारखीं, साल तेजबळाच्या सारखें जाड व पिवळें व फर्कें हरभच्याएवढीं असून झाडास सांवरीप्रमाणें कांटे असतात. –बग्र २.७६.

खोक(ख)स-न. धान्यांतील पोल व तुस, भुसकट.

खोका-खा-प. १ पैसा देजन निकालंत काढलेली हुंडी. २ दिलेल्या हुंडीच्यासंवर्धी सुचनापत्र. १ ग्रुटका; इकालपट्टी (अधिकारावस्त र्क्ष्म जागेवस्त ). (कि० वेण, आणणे).) ४ झांकण नसलेली पेटी (विशेषतः देवदारी). ५ (कु.) म्हातार, जरूख माणूस. १ (हिरडा च्यापार) भित्न, फुपून खारकेसारखा ग्रुक-णारा, पिंवळा व हिरवी झांक असणारा उत्तम प्रकारचा हिरडा; दळ जाड, बीं बारीक, वजनदार असुन ग्रुपीक जमिनीत फळ पडल्यास तेथील पीक जळते. ७ राशींतून चांगली ग्रुपारी निब-इन राहिलेल खराब माल; पोकळ, हरूकी ग्रुपारी.

स्त्रोकाङ—न. तोंड, गाल यांची एक बा<sup>ज्</sup>, थोराडपणा, कुरूपता, गदळपणा, सुजेमुळे आल्लेली विरूपता किंवा तोंडांत भडकविण इ० अर्थानें पण निंदार्थी वापरतात. स्रोकडी पहा.

खोकाळे-न. मस्तकाची टाळ्; खाकोळें पहा.

स्वोक्सा—पु. वानराच्या ओरडण्याचा शब्द; याबस्त स्रोकला, स्रोकणे हे शब्द बनले आहेत असे म्हणतात. -मसाप २.३.२४२. [ध्व.]

स्त्रोखर—नि. जीर्ण. खोकर पहा. ' खोखर वृक्ष असलिया-वरी। आणि वसंत वोळला तयावरी।' -महिकथा १.३६.

खोखो-- पु. मुलांचा एक खेळ. खो पहा.

खोंगळा-ळी-पुकी. १ खोदलेख पाट, काल्या; खंदक. २ पाण्याच्या लोंड्यानें केलेली घळ, ओघळ, चर. [का. कोंके= वांकडा]

स्त्रींगा — पु. तळहाताचा पसा, पोकळी. 'स्रोंगाभर दाणे भिकाऱ्यास घाल.' [का.कोंके=बांकडा ]

स्त्रोंगी—की..गुडचे व छाती यांत डोकें वास्त वसण्याची क्रिया. (कि: वास्त्रों; वास्त्र वसणें). [का. कोंके] चामडी)जीन.[फा. खोगीर](वाप्र.) व्यर-स्टाइणे-चढ़िक्को, लागणे: वरमणे: विरमणे. अतिहास द:ख होणे. ' नरपतिरमणी **टेक्फॅ-१ वोड**यावर जीन टेक्फॅ, **रु**सर्णे. २ ( ल. ) एखाद्यावर दोष | ते खोचलीसे जिब्हारीं।' –साब्ह ३.५७. ५ संकोचित होर्णे: स्प्रदर्णे: टपका देणे. ह पोशाख चढविणे. ' पांच सा मिनिटांत जेवण उरकायचं कीं लगेच खोगीर चढवन हापीसचा रस्ता! -फाटक नारवछरा. सामाशब्द- ०भरती-स्री. १ भवजद व क्रचर्किमतीच्या वस्तः क्षद्र माणसे व निरुपयोगी पशः निन्वळ जागा भरून काढण्यासाठीं ठेवलेल्या वस्तु, प्राणी; बाजारबुणगे, २ ( घोडघाऐवर्जी जीन मोजणे ) गफलतीने किंवा लवाडीने एकत्र केलेल्या घोडधांचा जमाव (मोठेवलहान, मजबूत बलुकडे किंवा खोगीर चढविलेला वाटेल तसा घोडा अथवा प्राणी ). (पूर्वी स्वारांच्या गणतीच्या बेळी खरे शिपाई जेव्हां एखाद्या सरं-जामी सरदाराजवळ नसत. तेव्हां तो घोडणांच्या प्रेवजी खोगीर दाखवन वेळ माह्न नेत असे त्यावहन किंवा खोगिराच्या पोडांत चिष्या इ॰ निरुपयोगी वस्तूच फार असतात त्यावरून ). खोंच-षि. (नंवभाषा ) इलक्या किंमतीचाः स्वस्त.

स्तो(खों)च-न्नी. १ ठोका; वाव; खोंक; बोंच. २ खंड; खांच. ३ पढें आलेले टोंक: कांटा: भणक्रवी: खोचाटा. ४ (ल.) क्यापारांतील तोढा: नकसान: धका. ५ रोष: असंतोष. ' मज-विषयीं त्याचे मनांत खोंच भाली. ' ६ गाण्यांतील स्वरभेद. हाबी, 'त्या ख्यालामध्यें त्यानें दहा खोंची घेतल्या.' ७ खबी; मर्भ: तात्पर्य, रस (गोष्ट, बनाव, प्रसंग, भाषण यांतील) 'त्याच्या बोलण्याची खोंच माझ्या लक्षांत आली.' ८ व्यंगोक्ति: व्याजोक्ति: वपरोधः ९ बाणांचा टप्पाः 'पढें बाणाच्या खोचेचे तफावतीने उभे राहिले. '-इमं २८९. [सं. कुच ] (वाप्र.) ब्राइणी-मर्मभेदक टीका करणें. 'मोठमोठ्या इंग्रेजी शंयकारांची कोणास खोंचा मारण्याची रीत किती संभावितपणाची व रामवाण असते हें ठाऊक अमेलन ' -नि ९. सामाध्य - क्रील-वि. संक्वित: अहच-णीचे: कोंदर. •खांच-सी. खांचखोंच (वर्णव्यत्यास) पहा.

खो(खों)चट-बी. १ कांटा; अणकुची; पुढें आलेलें टोंक; सोचाटा. (कि॰ लागणें ). २ व्यापारांतील ठोकर: तोटा. (कि॰ स्नागों: बसणें: येणें ).

स्वो(स्वॉ) सट्णे-अित. भडकून फाटणे; स्वींच लागणे; धसावर किंवा टोकावर अडकणे; टरकणें.

स्बोचर्ड--न. ( ना. ) कातडीचा खरचटलेला भाग.

स्बोच्यण-सी. (राजा.) बायकांच्या लुगडधाचे ओचे: कमरेभोंवर्ती आवरलेली बाजू किंवा भाग; खोंविलेला भाग.

स्वीचणी-बी. १ खोंचणे; खोवणे. २ खुपसणी; टोंचणी. ' आंगवणा करावेआं खोंचणी।'-शिशु १०३५. [खोचणें ]

खांचर्ण, खांचर्ण- एकि. १ बळेने शिरकविणें; जोराने नांत वाल्गें; खुपसर्णें; दहपणें. २ ( गो. व. ) खोसणें; खोवणें. ३ संचार शाल्यावेळीं डोकीवर तरवारीनें घाव करून घेणें.

क्लोबीए-पुन. पलाण; घोड्यावर बालावयाचे (कापडी, लावणें; पुरणें; रोवणें, ४ (त.) टोचणें; भमीत्साह होणें; मनास संकट वाटणें. 'तका म्हणे देवा, कांगा खोंचलासी जीवा।' -तगा ६२९. ६ रुपणे: टोंचणे. 'हें असी पर्वताचिये हृदयींचें। जेविं पर्जन्यधारास्तव न खोंचे '- हा ९.२२६ ७ भोसकण: जखमी करणें. ' तो देवें पांचारौनि खोचिला। ' --शिश १०६७. सि. क्च: हि. खोंचना: कोच ]

> खो(खों)चर(छ)ण-कि. १ (कों.) दांत कोरणे. २ पोंचा पडणे: खोमलण. खोंचणे पहा.

> खोचरा, खोचारा-पु. खोंचण्याचे. भोसकण्याचे एक शहा: भाला: बरची इ०, 'सणी ससाणे चिकाटी खोंचरा । घेऊनि निषती डोंगरा पारधी जैसे। '-इत १६.३४५. [खोंचणें]

खोचरा-पु. (कृ.) भाताची एक जात. खॉचरॉ पहा.

खों(खा)चा-प. १ धोतराचा ओंचा, सोगा, खोवण्याचा भाग. २ पींचा: खोमा: धस लागून फाटणे. ३ ( मीसांत शिर-केलें ) टोंक; शल्य. ४ थान पीत असतांना वासरानें गाईस मार-लेली दुसणी, हुंदडा. ५ ( गाईचें रूध पितां येऊं नये म्हणून बास-राच्या तोंडास बांधलेली ) भाळी; लाकडी चौकट. ६ खुंटाळे. -शर. [ खोंचणे ]

खोंचा-प. (कों.) भातखाचराचा ताल घातलेला भाग: लहान खांचर.

खो(खों)चाटा-पु. अणकुची; टोंक; धस; कांटा. (कि॰ लागणें ).

खोचार-ड--न. खिंड; घळ; दरी; अडचणीची, बंदिस्त, कोंदर आगा. -वि. अडचणीची: अहंद ( जागा ).

खोंची—सी. १ (सपाट प्रश्नागावरील लहानशी )खोंच; खांड (फळी, होत इ० मधील). २ (ल.) लहानशी खाडी; खाडीचा फांटा: खाडीच्या वर असलेली खिड: खिडार: खळी. ३ (क्) समुद्राचें किंवा नदीचें पाणी खेळविण्याकरितां खोद-लेली जमीन, चर. ४ (कृ. नाविक ) जहाज लावण्याची सोइस्कर जागा. • से कलम-न. खुंटीचें कलम; कलमी झाडाची खांदी चांगली जोरदार पाहून सुमारें वीत-दीड वीत तोडून भाणावी व समारें तीन बोटांएवढें जाड साधें झाड पाहून त्याच्या खालच्या बाजुस म्हणजे जेंथ साल जाड भसेल तेथे जनावराच्या शिंगाने अगर कठिणशा लांकडाच्या खुटीनें भोंक पाडन तें भोंक जितकें खोल पाडलें असेल तितकीच कलमी माडाची खांदी चहंकडुन तासन त्यांस बसवून देऊन सोपटानें घट बांधावी. [ स्त्रींचणें ]

खोचन घेषए-कि (गो ) दसऱ्यास वगैरे अंगांत देवाचा

**स्त्रींचेरा—५. बिळां**तून साप बाहेर ओडून काढण्याचें दुटोंकी हत्यार; चिमटा. [स्त्रोंचर्णे ]

खोज-पु. (ना. व. ) शोध; तपास; चौकशी. [हिं.] •स्त्राग-सोज; शोध; थांग.

स्रोजा-पु. मोठी थाळी. [फा. स्वान्, स्वांचा]

खोजा-पु. मातीची सुरई. खुजा पहा.

**खोजा**—पु. १ एक मुसलमान जात. २ प्रतिष्ठित मुसलमान, [फा. स्वाजा]

स्वोज्ञा-ज्या-पु. वंढ; हिजडा; सौवीर; नपुंसक. 'बसवंत-राव आपा कासुरहे खोज्या होण्याचे कारण हेंच.'-मदह १. १२२. [फा. स्वाजा]

खोट—की १ धात्चा गोळा; लगड; वीट (बिन घड लेक्या किंवा रस केलेल्या जुन्या धात्ची). 'आसुरी संपित्त हा खोटु।'-ज्ञा १६.२१६. 'संस्कृत खोटिये गाळून सनें। वेश-भाषा घडिलें लेणें।'-सुसभा १.२१. २ (ल.) गोळा; लगदा (कफ, रफ, दही, खबा इ० चा); गुठळी; गोळी. खोटीचा— वि. लगडीचा बनविलेला, केलेला. 'खोटीचें भांडें.'

स्तोड—की. १ टांच. २ (गो.) लाय. ॰वाद-पु. टांचबंद (वहाणेचा).

खोट—की. तोटा; नुकसान ( न्यापार-न्यवहारांत). [खूट]
•खाणें-तोटा येण; बुड लागणें. •थेरा-पु. सरकारी बसुलांतील पुट भक्त काडण्यासाठीं बसविलेला जादा कर, आकारणी.

खोट—की. १ खोटें; असत्यः खरेपणा, प्रामाणिकपणा, विश्वास्पणा इ० चा अभाव. २ (व.) दोषः, वैगुण्यः, कमताई [सं. कृट ] ० चाल्ठ-वि. १ गैरिशस्तः, वद्फेलीः दुर्गुणी चालीचा, संबईवा. २ संप्रदायाविष्ण्य वर्तनाचा. ० एच्च-न. (कायदा, प्रामपंचायत) अपराध्यापासून स्याच्या खोटेपणानी किवा अपराधाची घेतलेली लेखी कबुलायतः, तसंच वादांत हरलेल्या माणसः कहून घेतलेलें जितपत्र. ० खाद-पु. खोटेपणः, लवाडीचा आरोप. (कि० वेणें). 'साचे पदरीं खोटवाद आला. '० साळ-वि. १ हीणः, हीणकसः, खोटी (धातु). २ अप्रामाणिकः, खोटाः, वाईट बालीचाः, वुर्वेतनी. 'अमुच्या आशांनी भीतीला खोटसाळ हो म्हटलें। '—केक २. ३ कृत्रिमः, बनावट. ४ गैरमरंवशाचाः, लुक्वाः खोडकरः, दुष्ट. खोडसाळ पहा. [ खोट+साळ=शाळा ]

स्रोटबाचली---स्री. खुंटबावली पहा.

**खोटर**—न. १ ज्यांतृन पामरीच्या दिंडाकडें एलें नेतात तो कप्पा. २ (व.) बैल, वासकं यांच्या गळधांत बांधावयाचा दीड हात लांबीचा वारतीचा तुकडा.

स्वीदस्ती—प्र. (गो.) १ बांबूची टोपली. २ (कु.) धान्य बांधून ठेवस्रेसा गवताचा मुडा.

खोटा-वि. १ असत्यः खरा किंवा वास्तविक नव्हे असा. २ विश्वासघातकी; बेहमानी; लबाह. ३ कृत्रिम; बनाबट; नकली; मिश्र. ४ हीणकस; अशुद्ध; मिसळीचा; बाईट (पैसा, नाणें ). ५ पापी अधार्मिक. (माणुस). 'मांडचा मोडनि विधिला, तुज दावि वामअंक जो खोटा। '-मोऐषिक ३.२५. ' जेथे धर्म-श्राला खोटेंपण लावितो स्वयं खोटा । '-मोसभा ५.१०४. ६ त्याज्य; टाकाऊ; वाईट. ' बह खेळ खोटाचि आलस्य खोटा। ' -मराठी तिसरें पुस्तक पू. १६ (१९३३). ७ हलका: कमी प्रतीचा धड च्या उलट. ' सद्, नशिबाचा खोटा आहे. ' [ सं. कृट; का. कॅइ-वाईट ] म्ह ० १ खोट्याच्या कपाळीं गोटा किंवा कुन्हाडीचा वाव=खोटें काम करणाऱ्याच्या नशिबीं नुकसान ठेवलेलेंच असतें. २ खोटा तरी गांठचा, वेडा तरी पोटचा=स्वतः ज्या सर्व गोष्टी, कृत्य इ० निर्दोष आहेत असे वाटते. खोटाई-सी. खरेपणाचा, वास्तविकपणाचा अभाव: लबाडी: खोटेपणा. 'कां करिसी खोटाई।'-दावि २४१; खोटानाटा-वि. वाईट; खोटा; हीण ( न्यापारी जिन्नस, पैसा, मौल्यवान धातु ). [ खोटा द्वि. ] खोटारा-वि. (की.) खोटा: खोडसाळ. खोटारेपणा-प. खोटेपणा; लबाडी. 'काय हा खोटारेपणा! -रोमियो ज्युलियट ٧.

खोडावर्च-अफि. लाथ मारणें. [सोट] खोडिल-पु. खानदेशांतील सपाटीवर राहणारा भिक्त. -एजा २४.

खोटी— की. खोळंबा; उशीर; विलंब; अडयळा केंबा अड-यळधाची स्थित. -वि. खोळंबा, उशीर, अडथळा केंकेला. (सं. कुट्-कुंट; प्रा. दे. खु:] क्करणें-१ खोळंबा, उशीर करणें. २ थांबवून धरणें. 'मोहिबास येइतलग त्यास खोटी करावे. ' -पेद ३,५९.

खोटी—स्त्री. लगड; गोळा (धातुंचा). खोट पहा. 'आटकेपण ते खोटी म्हणिपे।'-ज्ञा ८.१७३. 'लोहपरिसाची धटी। घडतां सहज सुवर्णखोटी'-निमा (आत्मचरित्र) १.१०८. खोटें—न. (राजा.) माणसांना व बास्तुंना (घरांना) पछाडणारें एक पिशाच्च (हैं पिशाच्च खरा नांबाच्या देवतेच्या उलट आहे म्हणून खोटें). [सं. क्वंट, खोट]

स्वोटें — वि. लोटा पहा. १ असत्य. २ दुष्ट; वाईट. 'वार्वाव विवास भीमा सर्प इसविल तृपं, असे खोटें।' — मोकर्ण ४९.६. ' घडे भोगण पाप तें कमें खोटें।' — राम ९. ३ त्याज्य; वाईट. ' दुसऱ्याच्या आज़त वागणें हैं बहुत खोटें आहे' — बाळ १ ५० – ८०. (आवृचि १) [सं. कुट, कीट; हिं. स्रोटा; गृ. खोढ़ं] ०ए०. – त. १ असत्यता. २ दोष; अपराध. 'त्यजी मदपराध हैं मजकडेचि स्रोटेंपण।' — केंका १८.

खोड-न. १ खोगिराची चौकट, कमान. २ भोपळणा व वंश; अवगुण व विजवट; आचारकुळि. ( कि० पहाँगें; विचा-शिबाय दांडी, सांगाडा ( सतार, वीणा यांचा ); तबला, मृदंग करण्यासाठी तयार केलेला व पोखरलेला लांकडी ठोकळा. हा एक किंवा दुतों डी असून शिस किंवा खराचा असतो. ३ सुगंधी द्रव्याचा खडा, लांकडाचा तुकडा (चंदनाचा, इतर सुगंधी झाडाचा). ४ शैंडा व फांचा छाटन टाकलेल झाड: ओंडका: खंट: सोट: बंधा: फांगांच्या खालचा भाग. 'तिन्ही लोकी तुझे नाम वृक्ष प्रस्व शासा । वेषलों वरि खोडा धरुनि भाव टेका ॥ ' -तुगा ३५४. ५ अंगावरून वारें गेलेला माणुस. (कि॰ होऊन पडणें; होणें ). ६ म्हातारी व न विणारी किंवा गाभण राहण्यास अयोग्य गाय, महैस; फळ, फुलें न येणारें जुनाट झाड. ७ (सामा.) झाड. 'आमराई-तील खोडें पांचरें आहेत.' ८ (मावळी) मृदंग. ९ लोखंडी घडका-माची चौरस पहार टेकविण्याचा लाकडी ठोकळा. १० (गो.) लांकडी पसरट पाळें: पोहे कांडण्याची उखळी. [ प्रा. दे. खोड= काष्ठ, खंट. का. कोडु=बुंधा ] स्त्रोडका-पु. (व.) वाळून शुब्क झालेलें झाड: खोड. 'जळणास रुपाया एक लहान खोडका।' -राला ११०. खोखव-न. (कर.) १ दौतीचे कलमदान किंवा ठोकळा २ उंसाचा बुडखा. ३ (व.) जुनाट झाड. ४ (व.) गोडें तेल ठेवण्याचे दगडी भांडे. खोडचन-(व.) जिमनीतील पिकाचे नुकसान भरून निघण्याकरिता, दुसऱ्याच्या मालकीच्या त्या जिमनीत असलेल्या झाडांच्या विकातन घेतलेला हिस्सा.

खोड-- सी. १ बाईट प्रवृत्ति, कल; बाईट संवय, चाल; अव-गुण; लहर; तबियत; रग. म्ह० १ जित्याची खोड़ मेल्यावांचन जात नाहीं.' २' जी खोड बाळा ती जनमकाळा ' २ अयब; व्यंग; दोष: गोम ( घोडा इ० जनावराची. घोडचाच्या ७२ खोडी सांगि-तलेल्या आहेत). म्ह० ' एक गोरी बहात्तर खोडी चोरी' ३ दोष; बिंग: चुक: अशुद्धता (भाषण, बोलणे यांतील); गोम; तडा; फट ( जिन्नसातील), ४ चोखंदळपणा: लहर: तबियत: मिजाज. महः 'द्रियास खोड असं नये.' ५ कलंक; डाग; काळिमा. सि. कट: म. खोट:का.कोडी=न्यनता । (बाप्र.) •का**ढणे**-१ खिजविणें: चेतविणें: बाहेर काढणें ( ग्रप्त वैर, दुष्टपणा ). २ बाटेस जाणे; खोडी करणें. ' बाघाची खोड काढूं नये.' ३ दोष कादन टाक्णे. •काद्वणे-कर्णे-लहानसहान उपदव देणें; खाज-विणे; चेतविणे;चिडविणे; राग भाणणे. • ठेखणें-दोष ठेवणें किंवा शोधण: नांवें ठेवणें; छिद्रें बाहेर काढणें किंवा वधणें. • मोडणें-शाठा. गर्व कमी करणें: खोडकी जिरविणें; एखाद्याच्या वाईट संबर्ध, प्रवृत्ति, ओढी त्याजकबुन टाकविण, सोडविण, घालविणें; किया त्यासाठीं कडक शिक्षा करणें. सामाशब्द-०कर-वि. १ चेष्टे-स्रोर: टवाळ: स्रोडयांनीं परिपूर्ण. २ वाईट संवयी, चाली, व्यंगें, दोष असणारा. ३ मिजाजस्तोर: लहरी: तबियती. •स्वत-स्ती. दोष अंबाडी इ० ' [सहणें ]

रणें; पुसर्णें ). -पु. चाबुकस्वार किंवा गुरेंढोरें विकणारा. [स्रोड+ भर. खत ] •सर-सा, खोडसाळ-वि, खोडकर, खोटसाळ पहा.

खोंड-पू. १ तरुण बेल; गोऱ्हा; पाडा; सांड; पोळ. २ ( व. ) बैलाचें विशिष्ट. [सं. घंढ=बैल]

खोंड-- प. जोंधळधाची एक जात.

खोंह-पू. (कों.) डोंगरावरील जनावरांची पाऊलवाट. गवंड, खोंडा पहा.

खोंड, खोडकुल-पु. (गो.) खड्डा. [सं. कुंड] खोडकी-की. खोड; दोष; मिजाज; ताठा. 'त्याची

खप खोडकी जिरविली. ' [ खोड ]

खोडकी-की. (व.) बिन आरीचा, गांवठी भोंवरा. खोडंग-( ना. ) कींडवाडा [ खोडा ]

खोडणे-अित. १ डागणं; दूषणं; कलंकित करणं. २ नांवें ठेवणें; ब्यंगें, बिंगें बाहेर काढणें. -अक्रि. वाईट संवयी, खोडी लावनं घेणें. 'ती गाय भाजपर्यंत सुरळीतपणें द्रध देत असे परंतु अलीकडे चार दिवस खोडली. ' [ खोड ]

खोडणें - उकि. १ रद्द करणें (खरहुन, पुसुन, मधून एक रेघ ओहून ). २ पेटके देत आंखडणें; अवटारणें ( अवयव ). हात-पाय खोडणे-हातपाय पाखडणें; मरणकाळी हातपाय झाडणे. 'विधातियाची मान रगडी। विरंची बहुत हातपाय खोडी।' -महिक्या २.१४८. म्ह० जीव जाईना म्हणून हातपाय खोडावे. =पोट भरण्यासाठी जोराची धडपड करणे. [ख़डणें ]

खोड्डप-स्त्री. (गो.) १ चुडतांच्या कुडाची खोली. (क्रि॰ करणें ).

खोडपन्न-न, खोटपत्र पहा.

खोंडरू-न. (तुन्छतादशैक) कांबळधाची घुगी; खोळ. खोडवा-चे-पुन. (माण.) महकें. मातीचे मोरव्यापेक्षां मोठें भांडें: (तंजा.) बरणीच्या आकाराचें लांकडी किंवा पितळी भांडें.

खोडवा, खोडाबा-पु. १ उंसाचे दूसरे पीक; तोड झाल्यावर राखळेल्या बुडख्यांपासून पुन्हां फुटलेला ऊंस; पुन्हां फुटण्याकरितां जमीनीत राखुन ठेवलेले बुढखे. २ मागची फुट; पहिल्या काढणीनंतर राहिलेली मुळे किंवा बुडखे (मिरच्या. बांग्या, शाळ्, तमाखु यांचे ). १ ( घाटी ) ( ल.) मुळचा किंवा बुडखे ठेविलेलें होत अथवा मळा. •स्वीबन्याचा ऊंस-पु. दुसऱ्या पिकाचा ऊंस. 'खोडव्याचा शाळु-तमाखू-वांगी-ताग- स्त्रोडस्ता—.पु. सापाची एक जात. 'परड, खोडसे, महाडुळे। ग्रुद्ध नाग सोनसळे। '-कथा ४.४.३१.

स्रोडरों—न. (जातार) दोन्ही बाजूनां खिळे ठोकलेली खोंडेकोंडें। '-अफला २. व सध्यें वेजपट्टी लाविलेली लांकडी घडवांची; पाड, कुंदा. खोंडिया—वि. (व.

स्रोडा—पु. अपराध्याचे हातपाय अडक्यून शीक्षा करण्याचे एक संकडी यंत्र, सांपळा. 'तेय चंदनाचेही खोडे। न लेची तो।'-हा १८.८९८. ' घातलेंसे खोडा हाडांचिया।'-तुगा १५४३. २ उनाड जनावराच्या गळधांतील लोडणें, मानखंट. १ (ल.) प्रासदायक, अडविणारें, पेचांत आणणारें काम, लचांड, लटांबर. 'लम होतांच संसाराचे खोडधांत सांपडला. ' ४ संधिवाताची अवस्था (शरीर, अवयव यांची). ५ कंटितावस्था; अडकून पडणें. ०च्चहिषणें—की. १ मल्लविद्या प्रतिपक्ष्याच्या पायांभोंवर्ती (किंवा मानमोंवर्ती) आपले पाय विशिष्ट तन्हेंने अडक्विणें. १ (ल.) अडथळा करणें. [सं. खोड=लंगडा] महु० चालला तर गाडा माहींतर खोडा. ०वि(खे) स्टी-मोडा—कीपु. १ वारें गेलेळी अधांगरोगाची स्थिति. २ खोडा (शिक्षचा प्रकार). खोडाखणें भक्ति. पक्षघातानें, अधांगवायूनें आजारी पडणें, लुळें किंवा खुडे होणें. ' वेठीऐसें वाटे निर्फळ कारण। शीतळ होउन खोडाव्लों।'-तुगा ८७६. [सं. खोडा=लंगडा]

स्वांडा—पु. १ एका टोंकाची खोळ केलेल कांवळा. २ दोन बोंगरामधील संधिप्रदेश, याला कोंपरा असतो; घळ; दरी; अंधा-राची व आडवळणाची जागा.

स्त्रीडा-पु. जोंधळधाची एक जात; खोंडी-डे.

खोडाखोड-डी-की. १ पुष्कळ ठिकाणी खरइन टाकणे; लिहिलेल्या मजकुरावर रेघोटचा मारलेल्या असणें; बदलणें; दोन ओळींमध्यें लिहिणें (दुरस्त्या ). २ चितारलेली, खरइन टाकलेली कागदाची स्थिति; काहून टाकलेल्या भागामुळे मूळांत झालेला विचाड. [ खोडणें ]

स्रोडाळ, स्रोडील - डेल, स्रोड्या, खोड्यारा, स्रोड्याळ - स्रोडल पहा. स्रोडाळमावसा-वि. ( ना. ) स्रोडका; वेष्टेस्रोर.

स्वांडाळ—वि. ( माण. ) नुसते खोंड विणारी ( गाय ). स्वोडाळी—सी.चेष्टा; खोडी; चाळा; छंद. [खोडी+आळी] स्वोडी—की.खोड (-की.) पहिले चार मधे पहा. ' खोडी न देवावी चतुरीं। प्रंथ निर्धारी न पाइतां। ' -एरुस्व १८.६६.

खोंडी—डी. खोंडा; धान्य, मृस ६० वाहुन नेण्यासाठी केलेली कांबळपाची तात्पुरती खोळ. खंडी पहा.

स्त्रांडी-बी. जॉधळवाची एक जात.

स्तोडीय—वि. १ पुसरेलें; खोडलेंलें; रेघोटया मारलेलें. २ रह् केलेलें; टाकाज. [स्तोडणें]

क्षोंडें —न. तथ्य हवंत बागाइतीत होणारा जोंघळा खोंड-डा-डी. •क्षोंडेफोंडे-पु. भुसकट; कोंडा. 'मय का खाबे खोंडेकोंडें।'-अफळा २

खोंडिया—िव. ( व. ) विशंड असलेला (बैल). खोंड पहा. खोंण—उक्ति. १ खोवणें; जोरानें आंत खुपसणें; खोंचणें; २ हलकेंच आंत शिरकविणें, घालणें. [ खोवणें ]

खोत-9. १ गांव साऱ्याने घेणारा अधिकारी: गांवाचा सारा भरणारा वतनदार; वसुलाचा इजारदार; जकातीचा इजारदार; (सामाः) मक्तेदारः सरकारांत्न नफा-तोटा भापले अंगावर पतकहन जकात किंवा कांहीं एक जिन्नस सबै आपण व्यावा. मग आपण विकण तर विकाबा अशा रीतीने काम करणारा इजार-दार. २ (कांहीं ठिकाणीं ) सरकारासाठीं गांवचा वसल जमा कर-णारा पिढीजाद कामदार; तसेंच या कामासाठीं तात्पुरता नेम-केला कामगार. ' ( याचे अधिकार, हक यासाठीं रत्नागिरी ग्याझे-टियर पृ. २०४ पहा ). कोंकणांत जुन्या बतनी हक्कामुळे किंवा पिढीजाद मुलकी अधिकारामुळें खोत हा जिमनदार बनलेला असतो व कुळांकडून वाटेल तितका वसल घेत राहातो. ' 🧸 दक्षिण कोंकणांतील एक ब्राह्मण जात: जवळ जात. 'गोविंद खोत.' [ खेत ? ] सामाशब्द- •करी-पु. जिमनींचा किंवा जिमनींच्या उत्पन्नांचा मक्तेदार किंवा इजारदार, खोत. खोतकी-गी-बी. खोताचे काम. हहा. •खराबा-प. १ ज्या गांवाची ज्यास खोती सांगितली त्या गांवच्या खराब जमीनी कांहीं एक उराव कह्नन ( सरकारने ) खोताच्या माथीं मारणे; खराबा मक्त्याने देण. २ भशा खराब जिमनी. •धारा-पु. जिमनीबद्दल कुळां-क्टून जमीनदाराला मिळावयाचा **खंड. ०पटट्री-स्री**. खोताच्या नफ्याकरितां बसविलेला फाळा, कर. •बाकी-क्री. खोताच्या येण्याची बाकी. • बार-वि. खोताकहे लावून दिलेला (गांव). •वे**ठ**–की. खोतानें मज़री दिल्याशिवाय कुळांपासून घेतलेली चाकरी, वेठ किवा जिन्नस. यांचे पुढील प्रकार भाहेत:-बरंडी-गवत. पान-पेढा. शाकारणी माणुस, रवळी, पाटी, सप, शिपली, हबसा, वाढवण, इतरी, तह्या, हातर, नागरजोत, भाऱ्या-लांकडे. मानासंबंधीं नारळसपारी, बाबभाडे, अधेली, तिर्धेली इ०, या बाबीहन कारसाईची बाब भिन्न आहे. हे प्रकार दक्षिण कोंकणांतील भाहेत. •सजा(उजा)-पु. खोतापासन साऱ्याने, भाडेपद्याने घेतलेल्या जिमनी. याच्या उल्ट रकमी जमीन (सरकाराकडून ठरावीक रकमेर्ने घेतलेली जमीन) स्नोती-स्नी. १ खोताचा व्यापार, काम, अधिकार. २ इजाऱ्याने, खंडाने, मक्त्याने देणे घेणे; इजारा पहा. ६ उभ्या पिकाचा, जंगलांतील लांकडाचा, बागाइती उत्पन्नाचा मक्ता. ४ बाढीदिढीने शेतकऱ्यास पेरण्यासाठी वगैरे भागाऊ धान्य देण्याचा धंदा. ५ गांवची मुख-त्यारी. [स्रोत ]

स्त्रीत्—न. १ पाठीवरील कुबड; पोंक; खोंड. २ उंचवटा; बांकण; फुगीर भाग ( मिंत, कुंपण, रस्ता यांचा ).

स्नोद्कला, खोद्काम—कीन. खोदीव कामाची कला; खोप— नैसर्गिक पदार्थोची कोकन केलेली प्रतिकृति; नक्षीकाम; कोरीव काम. [सं. क्षोद; प्रा. स्नोद] स्नोप(पा

स्वोद्गिरी—की. १ (दगढ, लांकुढ, धातू यांवर) खोदणें; नक्षी कोरणे. २ मृतिशिल्प; नक्षसकाम; खोदलेलें, कोरलेलें काम; नक्षीकाम. [स्वोदणें]

स्तोदणायळ — की. खोदण्याची, कोरीव कामाची मजुरी किंवा किंमत. [सोदण ]

खोदणी--स्ती. १ खणें ; कोरणें ; खणती; कोरणी. २ फुरूँ, भाइती ६० खोदण्याचें , कोरण्याचें एक हत्यार; कोरणी. १ (ल.) खणपटीस बसून पैका काढण्याची किया; उकळणी. (कि० लावणें ; मांडणें ). ४ सोनाराचें खाळणें. [खोदणें ]

खोदणें — उकि. १ खणणें; उकरणें. २ कोरणें. ३ (कों.) उवहणें; 'दार लोद.' ४ उकलन भांडण उपस्थित करणें. [सं. क्षुद्=पीठ करणें, क्षोदन; प्रा. खोदन] खोदखोदून विचारणं, पुसर्णें – शकि. (गुप्त गोष्ट समजावृन वेण्यासाठीं) बारकाईनें, आप्रहानें, बांवपेंच घालून, युक्तिप्रयुक्तीनें विचारणें.

स्रोद्रा, स्रोद्रा—पु. ( ना. व. ) चर; स्रोबण; खड्डा. 'बुसीनें बरांत केवडा स्रोद्रा करून ठेविला आहे.' [सं. क्षोद; प्रा. स्रोद+दर]

खोदळणं-उकि. खंबदळणं पहा.

स्त्रोदाई — सी. सणण्याची किंवा कोरण्याची मजुरी, किंमत; स्रोदणावळ. [स्रोदण; हिं. स्रोदाई]

**स्त्रोदींय**—वि. १ खणलेलें; खोदलेलं; कोरलेलं. २ कोरीव; नक्षीदार. [खोदणें]

स्कोप—सी. १ वीण; वेत. २ विजवट; खाण; थळा;(सामा.) ३ एसाद्या सांधीचा भर, व्याप्ति, वादा. 'देवीची—तापाची— गोंवराची—सोंकल्याची खोप.'(कि० येण; चाळण; चाळ होण). ४ (व.) पिढी. ५ (व.) पशुंचा विण्याचा (जननाचा) मोसम[?]

स्वो(स्वी)ए—की. १ झोंपडी; सोजयात चून बांधि है हैं बर. 'नातरी माकाशाने सोंपे।' – झा ९.१०३. ३ पक्ष्यानें बरें हैं (ल.) पोट; उदर. 'असो यावरी सोमबंशी जगद्रू पं वसुदेव देवकीया सोंपे। निश्च दृरितदह्र नाथे कृष्ण रूपें। आदिनारा यों।' – स्वाचु ९.१.१७. ४ (ल.) दरी; गुहा. 'सिंह सोपें के वि गजप्रवेश।' – कथा ४.१६.१८६. ५ पोकळी; ढोली. [प्रा. दे. खुंपा=गवती झोपडी; का. कोण्प=लहान गांव; तामिळ, गुहु; कोण्य=झोपडी; ते. कोण्प; तुल्ल बोमर लोकांत झोपडीला होपी म्हणतात ]

खोप--- की. केसांचा झपका; वेणीचा खोंपा. 'खोप बळू-निया कुरळी।'--कथा १.१,२९. [खोपा]

्**खोप—की.** ( कु.) आघाताने झालेली खोंचः जखम; खोक; प्रा. खुप्प ]

खोप(पा)ट-टी, खोपडी--नकी. लहान घर; खोप; झोपडी. 'मोडकें खोपट असे जर्जर। '[खोप; दे. खुंपा]

खोप(पा)ड--जीन, १ ढोली; दरी; कपार; गुहा ( झाड़) खडक, डोंगर यांतील ). २ पक्ष्याचे घरटे. [ खोप ]

खोपडा—प्र. ठाणबंदी गुरापुढें खाण्यासाठी हिरन्या गव-ताची (विशेषतः झाडांन्या बहाळथांची ) टांगून ठेवलेली पॅढी. [स्रोप]

खोपडें-डी, खोपरी--शी. १ डोकें; कपाळ; टाळकें; बोडकें. २ डोक्याची कवची-टी.

खों(खो)पा—पु. (बायकी) वेणीचा विशिष्ट आकार, षाट; वेणी घातल्यावर त्याचा डोक्यावर बांधकेला बुचडा; तसॅच वेणींत फुलें गुंकून बांधकेला बुचडा. 'तोड्गनि गगनाचीं पुष्पे। गुंकूनि भरलीं खोपे। वंध्यापुत्र वधूचे।'-स्वातु ११.६.५९. फुलांची गुंफलेली वेणी; वेणींत गुंफलेलीं फुलें. [का. कोप्पु; हिं. खोंपा]

खी(खों)पा—प. १ पक्ष्याचें घरटें. 'उफराटा पिपळ त्यावरीं येका कावळीनें केला खोपा रे।' —मध्यमुनीश्वरांची कविता पृ. ११०. 'चिमणीचा खोपा '. २ झाडांतील ढोली. १ (सागवान ६०च्या) रोपांवर छाया राहण्यासाठीं पानांचें नागफडीच्या भाकारांचें केलेलें आच्छादन. ४ घोंगता. ५ पागोटवाच्या पुढील भागांतील लहान खळगी. ६ निवांत जागा. [का. कोप्पे=खोळ] खांब कर—बि. क्षोभकर: उत्तेजक. 'नागरं देवां खोंब-

कह । ' - शिशु । ५२. [सं. क्षोभ; प्रा. खोभ+कर ]
स्त्रोबज्जेंग—बिन संग्रमणे; गोंधळणे. 'खोबजती पुनती स्रति
लाजती । ' -वामन, कात्यायानीवत १६. [सं. क्षोभ; प्रा. खोभ]
स्त्रोबडी—की. (कुंभारीं ) खापरी कुंडी; ही परलापेक्षां
मोठी असते.

स्त्रोचण-णी--पुकी. १ कुसूं बसविण्याचें छिद्र, घर. १ पन्हाळी; खाप; खांचणी; भितींतील सरा, बहाल ठेवण्याची जागा, दर, भोंक. ३ लडसराचें लडकण. ४ लांकृड इ०मध्यें पाड-लेली खांच. (कि० पाडणें). ५ सांघा बसविण्याचा खोलगढ भाग; सांध्याचा प्रकार. ०दाते-पुअव. लांकडी सांध्याचा एक प्रकार. एका लांकडास खोबण पाडावयाची व दुसऱ्या लांकडास दोता पाइन तो त्या खोबणींत अडकवायाचा ही पद्धति [वै. सं. क्षुम=तडाखा, ठोका?]

खोबरवेल--पु. (ना.) अनंतमुळाचा वेल; अनंतमूळ.

महर्के. [स्तोपरी ]

खोबरी,खोबऱ्या--- वि. खोबऱ्याचा. खोबऱ्या आंबा-खोबऱ्यासारखा खसखरीत भांव्यांतील एक प्रकार. -चा चाळा-प्. खोबऱ्याचा कीस. -खी आई-की. नारळाची करवंटी; नरोटी.

स्बोबर--न. १ नारळांतील मगज, गाभा, दळ. २ (राजा.) न खोम । ग्रुणातीतता । ' -हा १४.२८५. सपारीच्या मधोमध असलेला पांढरा मगज. दळ, अंश. ३ झेंहच्या फलाच्या दांडयाच्या बुंध्याच्या भांत असलेला भाग. ४ (गो.) सुकें स्रोबरें. ५ (ल.) नाश; दुर्मिळता. 'भाज माझ्या झोंपेचें खोबरें झालें. ' मनुष्यास अन्नाचे खोबरें झालें. '-भाब १३०. (त्रि० होगें; करणें ). [का. खोब्बरी ] • पाक-पु. साखरेच्या पाकांत किसलेंल खोबरें घाछन केलेली मि ठाई. ० रोटी-स्नी. रोटीचा एक प्रकार. - गृशि २.१८. खोबऱ्याची बर्फी-स्री. खोबरपाकांत बर्भी किया खवा घालन केलेला मेवा.

खोबरेल-न, प्रक्या खोबऱ्याचे तेल. [खोबरें+तेल]

खोबले. खोबलां — न. (क्.) १ झाडावरील फर्के काढ-ण्याची, जाळें बाधलेली वेळ्ची लांब काठी; आंबे काढण्याचा झेला. बळ. २ गुराच्या तोंडाला बांधण्याची जाळी.

खोबळपट्टी -आखरी---बी. (बैलगाडी) गाडीचा लोखंडी भांख बसविण्याची जाड, लांकडी फळी (ही खोबळा

व आंख यांच्यामध्य असते ). स्त्रोबळा-9. १ पटा या शस्त्राची पोकळ मूठ; ही कॉपरा-पासून पुढील सर्व हाताचे रक्षण करते. २ अम्यासासाठीं, शिक-ण्यासाठीं केलेला लांकडी पद्या (इत्यार ). ३ गाडीच्या आंखाची पेटी. ४ कसवाचे घर. ५ जमीनीतील ओबडधोवड खांच. सळगा; भोंक, खळी, खळगा (भिंत, ताल, दगड, फळी यांतील). ६ (बिणकाम) ज्यामध्यें नक्षीचे दोरे (तार ) ओवलेले असतात व ज्यास चाळलें म्हणजे नकशी उमटते तो; चाळा. ७ (सोनारी) (स्रोबला-) स्रोबऱ्याच्या वाटीसारखा, पण लांबट, चांदीच्या जरासारखें सत ओडण्यासाठीं केलेला व बारीक भौंकें असलेला द्रोण. ८ फरा; खबा; बाहटा. ९ (व.) तुकडा; पापुदा; क्षिलपी. १० टोपण; अस्तर; बुजवण. ' घालुनि नखाचे खोबळे । अप्री अप्रवळे बुजिले।'-एभा ८.२३४. [सं. क्षुम्: प्रा. खुभ?] •**खाचा**-पु. ( बैलगाडी ) आखरीला पाडलेली स्रोबण.

कोबळी, कोबी--बी. १ ल्हान भोंक; छिद्र, खळी. २

खांच; पोकळी. (क्रि॰ पाडणें). [स्रोबळा]

**कोबी—की**.तेलाच्या घाण्याच्या तळांतील खळगा;पोकळी. **कोन्नी पोतेरे-न. १ खोबीतील तेल पुसन काढावयाँचे पोतेरें,** फडकें. २ घाण्यांतील या सळग्यांत सांठलेल व पोतेऱ्यासारख्या कपरचानें टिपन बाहेर काढलेलें तेल. 'सहा पैसे गाळणावळ मागतोस, त्यापेक्षां खोबीपोतेरें तुला देणार नाहीं. '

कोमट, कोमदाण—वि. खंबर, खंबराण पहा.

खोमण—वि. तौंडाचे बोळके झाश्याने नाक व हनुवटी व्यवळ जवळ भालेखाः वांद्रशः वक.

क्कोमणकाकडी—समंगकांकडी पहा.

स्वामणे---न. १ नारळ ६० सवण्याची किसणी: संवणी. २ (काव्य) सळगा; स्रोंच; दबका. १ (ल.) बांकडेपणा; कमी

क्कोकरी --की. (ना.) दूध तापविण्याचें, दहीं ठेविण्याच | पणा; न्यूनता. 'जयाचिये अनुस्यूती। खोमने नाहीं,।'-क्रा १३.९१६. [स्त्रंबणे]

> खोमणे--उकि. (प्रां.) १ जोराने आंत घालणे: खोंचणे: खप-सर्णे. २ रोपणे; रोवणे; गाडणे ( खांब इ० ). खोवणे पहा. [खोवणे] खामण-अक्रि. कमी होणें; कमीपणा येणें. ' चाळितांही

खामण्या-वि. (प्रां.) १ कडक; दराऱ्याचा; अधिकार-युक्त; ज्याचा आज्ञाभंग न होईल असा. २ खमक्या; खमशा; खबेड. [सं. क्षोभण; प्रा. खाभण]

खोमलर्णे—उकि. १ भांडें वगरेस खोंचा पाड़ेंगे: खोम्याने युक्त हाणे. २ भुसकट पडणे; फार दमणे ( अतिशय श्रम, कष्ट

केल्यामुळे ). [स्वोमा]

खोमसर्णे — उकि. भों हांत माती ठांसणे, घालणे. खुपसणे पहा. खोमा-प. १ खोंचा; पोंचा; चरा ( भांहें भादळच्याने. आपटल्याने पहणारा ). २ जमिनीवरील खळगी; लहान खड्डा; खांच. (कि॰ घेणें: पाडणें ).

खामेटी- श्री. फेंक (दगडाची).

खांय---स्त्री. १ स्वभाव; प्रकृति; रागरंग. २ (व.) खोड; आदत. 'त्याची खोयच मोडली. '[फा. खो, खू] • बोय-स्त्री. मन; वृत्ति; भाव; प्रकृति; तिबयत. (कि॰ घेण; काढणे; पाडणें ). [फा. खो, खु=स्वभाव+फा. बोय≔वास ]

खोय-ली. ( खा. ) पांढरी पासोडी, तिची खोळ.

स्त्रोर---नपु. (राजा.) दरी; खोडा. खारॅ पहा.

खोर-- अ. एक फारशी प्रन्यय ( खुर्दन्=खाणे याकियापदा-पासन ). हा मराठीत रूढ झाला आहे. जस-चहाडखोर; हेके-खोर: हवाखोरी=हवा खाण्यास जाण: दिवाळखोरी इ०.

खोरडण-न. (कों.) गुरांच्या पायाखालचा. भींव-तालचा, शिलकी, वाईट चारा, गवत, बुचाड, केरकचरा.

स्तोरडा-पु. (व.) कोंबडधांचे सुराडे.

**खोर ण**—स्नी. मोठें खोरें:घळ; दरा (दोन डोंगरांतील); खोंडा. खोरण--न (कों.) निखाऱ्यांची रास.

खोरण-जी-जे--ननी. १ कचरा काढण्याचे एक प्रकारचे फावडें. २ उच्टेंग ( पोळचा, तळण्याचे पदाथ, निस्तारे इ०वर--खालीं करण्याचे ). ( व. ) लांकडी सरळ चाटु; उल्थणे; कलथा. 'पळी असतां खोरणें। कासयाला पाहिजे।' -अफला ३. 🏖 (हेट.) राख ठेवण्याची लहान खोबडी. ४ निखारे चाळवि-ण्याचा दांडा: काठी. [ सं. क्षर; प्रा. खोर=पात्रविशेष ] •लावणी-मागण्या लावणे; तगादा करणे ( एखाद्याच्या खर्चिक स्वभावाचा फायदा घेऊन ); स्रो=याने पैसा ओढणें.

खोरणे-जिक १ (चुल, निखारे) चाळविणें; ढोसणें; (जमीन. माती ) पोखरणें; उकरणें; (फाबडें ) लावणें. [स्रोरें ]

स्त्रोरण-न. (कु.) भितीतील स्रोबण; भगदाह; बळद ( वस्तु ठेवण्याचें ). [कोरणें ]

स्त्रोर पर्ण-- उक्ति. (प्रां.) नासाडी कर्णे; लुटणे; नागवणे; तोडणें. [ खोरें; सं. क्षुरप्र; प्रा. खुरप्प ]

खोरली--की. (कु. ) माहाच्या चुहतांचा लहान खोरा.

मको. २. ५६

स्वोरसर्गी-की. खोदखोदन विचारणें; बारकाईची चौकशी; उक्ति. १ जास्त खोल करणें ( विद्वीर, खड्डा ). २ स्पष्ट करणें; कसन उल्लट तपासणी. (कि॰ वेर्णे). 'त्यानें जेव्हां खोरसणी घेतली फोड करणे. १ पुढे चालणे. ' दिहा खोलणें रात्रीं जागोवा। ' तेव्हां ती गोष्ट सांगणे प्राप्त साली. '

खोराडे--न- पक्ष्यांचे खुराडे.

खोरी--स्री. खोरा पहा.

करून झाले खोरी । ' -पला ९०. [ सं. क्षर; प्रा. खर ]

खोरू--सी. (गो.) लहान मासळी.

खोरूज--खरूज पहा.

खोरं--न शेण, केरकचरा ओढण्याचे फानडें; खोरा-री. sax० १ खोऱ्याने माती आपल्याकडे उसपणे≕केवळ स्वार्थासाठी पु. खोलपणा; खोली. ०वणा–पु. खोलणी पहा. ०वत-न. खप पसा मिळविण. •लावण-खोरण मध्य खोरणे लावण भोंक; आंत दबलेली जागा. पद्वा. सि. क्षर: प्रा. खरी

-ऐपो ३७. [सं. फुहर]

स्तोरेण-अकि. ( कु. ) थंडीने अंग कांकहन बसणे.

**खोरेती**—की. खरवती झाड. त्याच्या पानावर करवतीसारखे -स्वानु ७.५.४६. [सं. खोल्=लंगडणें; लंगडत चालणें ] खरखरीत कांटे असल्याने कोंकणांत है पान लांकडी काम साफसुफ व गळगळीत करावयास सतार लोक वापरतात. [ करवती ]

( उघडकीस आणलेलें ). ( कि॰ काटणें ).

स्बोल-वि. ओंड: गभीर: उथळ भथवा सस्रल नसलेलें किया खाच्या उलट. २ (ल.) भातल्या गांठीचा; मञ्चल. 'भती खोल ती वाण्यानें केलेली कागदाची शंकाकृति सरळी: प्रड. २ तो बोल बोलेल कैया । '-दावि १५१. ३ शहाणा; धूर्त; धोरणी; (इ. ) पानांचा एकटांकी द्रोण. [स्रोल ] विद्वान. ४ गहन; गृष्ठ; दुर्बोध; उथळ, दिखाऊ नसलेला. ' कारण पाहुं जातां फार खोल आहे असे नाहीं. '-नि ७१. ते बसविण; नालबंदी; खुरबंदी. [ हि. खोलबंदी ] ५ ( उतार दास्तविणाऱ्या शब्दाबरोबर योजना ) उभा; सुळाचा. ६ कठिण; दुरुँभ. 'वेंचितां फुकाचे बोल। केवढें खोल सभागियां। ' –तुगा ७०१ [ दे. प्रा. खोझ; तुल० का. कोळ्ळ≔ल्वण, दरा; सं. कहर ] स्त्रोलटर्ण, स्त्रोलगटर्ण-मिक्र. १ खोलगट होणें; भांत जागें; ओढलें जागें (डोळे, गाल, पोट). ३ आंढडे मोडणें; शेपखळी पडणे; दुंगणाच्या बाजूस खळवा पडणे; प्रसृतीचिन्हांनीं युक्त होणें (गाय, महैस यानी विण्याच्या पूर्वी). **खोलणें**-

-ज्ञा १६.३४०. **ेपाण्यांत शिर्रण**-( ल. ) जास्त तपशिलांत स्बोरा-री--9की. कोणखाहि पानाचा केलेला एकटांकी दोण. जा में; बारकाई नें शोध घेणे; एखाया व्यवहारांत फार मन बाल्फी: होजा: होजी. २ (कों.) पावसाळ्यासाठीं माहाच्या झावळीची एखावा विचाराच्या दुर्बीघ भागांचे ज्ञान कहून घेण्याचा प्रयत्न झांप विश्वन त्याची वळवन केलेली खोळ: इरलें; इरल्यासारखी सरळ करणें: आपल्या आवांक्या प्रलीकडे जाणें. खोळवरेंग-उकि. घोंगडीची खोळ; हिच्या उलट कमरनोडी. ३ खोंड; दरा;खोरें. (सोनारी) खोलगट आकार देणें. खोल**टियेंग**—उकि. खोल स्बोरा-री--पुत्नी. खोरें: फावर्डे. सि. क्षर: प्रा. खुर; हि. खुरा) करणें; एखाद्या धातुच्या गोळयाचा पाहिज तसला खोलवा बन-विण; भोंक पाडणें. २ खोल बसेल असे लावणें. 'पंचामीची दबगी। खोलवीजती शरीरालागीं। '-ज्ञा १७.२५५. खोलन <del>कोरी—की</del>. व्यापारांतील तोटा, तुकसान, बुड. 'नवनीत<sub>ा</sub>खोलन विचारणे-खोदखोदन पुसर्ण; घोळघोळन पहाँणे. जेलकें हेरी। आणिल खोरी।' –राला ६६. खोरीं, खोरींस सामाशब्द− •कट—गट.खोल्टेट−वि. १ किंचित खोल. २ सखल: रोपां-पञ्चर्णे. खोरी होपें-१ (इन्यार्ने अथवा पैक्यार्ने ) नुक- दबलेली (जमीन). खोलगा-पु. खळगा; खांच: खड़ा; दबलेला सानींत येणे: भिकेस लागेंगे. 'तो लप्नाच्या पार्यी स्रोरी झाला. ' भाग; खळण. स्रोल्लेणी–ण्या-पु १ (सोनारी ) चांदीच्या 🤋 (अंगार्ने, शरीरार्ने) अशुक्त होणे: रोडावणे. ३ ( अबर्ने) इलक्या पत्र्यास खोलावा आणून भाड्याचा आकार आणण्याचा हातोडा. पदनीस येणे नामोशी होणे. ४ ( प्रयत्नांनी, उपायांनी ) कुठितः २ (कासारी ) पत्रा खोलण्यांने साधन. ० खुद्धि—स्त्री. अतिशय मित होणे. शहाणपण खुंटणे. 'केले टाणे टोणे सारी । पाहिले शहाणपणः गृढ मसलत, उपाय युक्ति इ० –िव. खोल बुद्धीचा पहा. • बुद्धीचा-नि. फार शहाणा; अत्यंत मृत्सही, घोरणी, मसलतीचा. जो विषय घेतला त्यांत तरबेज: त्यांतील एकण एक मख्खी जाणणारा. • वट-वाट-वि. १ किचित् खोल. २ सखल (जमीन); बदखल (जागा; खदक, खोल चर, घळ). •धटा-झटणें. भापत्या पोळीवर तुप ओढेंगे. २ खोऱ्याने पैसा ओढेंणे≕ सामता; आरी; गिरमिट. खोळवा-पु. खळगा; दबका; लढान

खोलणी—सी. पुढें जाणें; पुढें चालणें. ' उच्चै:श्रवा खांचे। खोरें---न. अठंद, लहान दरी;खोंड. 'घाडले कागद खोऱ्याला।' खोलणिये।'-ज्ञा ९.३२६. 'उच्चैः अवा अश्व जाण। पढें आपण खोलिणये। '-एभा १०.६०६. -वि. पुढे चालणारा: मिरवणुकीत धन्याच्या पुढे चालणारा. 'इयावरी खोलणीयें। अठराजण बंदिये । '

खोळपी—उकि. उघडपें: खुर्ले करणें. [खुला: हि. खोलना ] खोलता—५. १ वाटाड्याः पुढे चालणाराः 'स्वामीपुढे खोऱ्याळ-ळी--स्रो. चुका; अपराध; दोष; न्यंग; न्यून खोलता । होईन मी। '-न्ना १३.४१७. २ ( ल. ) मशालजी: दिषट्या. [ खोलणी पहा ]

खोलपा-पी--पुस्ती. १ योडेसे जिन्नस ज्यांत घालून देतात

स्त्रोलबंदी---स्री. घोड्याचे नाल काढून, खुर तपासून पुन्हां

खोला-ल्या-पु. १ एकटांकी द्रोण. खोलपा अर्थ २ पहा. २ ओडबधोबड, चांगले टांके नसलेली पत्रावळ ( मधुकरी लोक कही, आमटी किंवा इतर अन्न घेण्याकरितां झोळींत ठेवतात ती). ३ अर्थगोल तळाचे व उघड्या तौडाचे भांडे हें कोळंड्यापेक्षा खांचखळगे पडणें; दबणें ( पावसानें जमीन इ० ). २ खोल जाणें; लहान असतें; फुलांची परवी ४ ( कु. ) कोणत्याहि झाडाचें पान. खोलावर्णे--सिक, खोल करणें, जाणें. खोलवर्णे पहा. 'तें चौपासि बेऊनि आगारें। स्रोहाबती। '१५.९२. [स्रोह |

खोलाबा--प. ओंडी; खोली; खोलपणा; दबका. [ खोल ]

खोलिजांगे-- कि. चालंगः, चालतां येणं. खोलंगं पहा. 'कां गगनामा जी पार्ड । खोलिजत असे । '- 🗷 १५.७१.

खोली-नी. १ खोलपणा; भोंडपणा. 'मेटे अस्रतति तया अकि पान्ने सागरा शिला खोली । '-मोविराट १५,९२. २ कोठडी: अंतर्गह: माडोह्याची जागा. ३ अंत: ठाव: परमावधि. 'प्रभुची जाणेल कसा बाहुबळें तोचि एकला खोली। ' --मोवन ३.१६. •हंदी-सी. १ खोलपणा व वंदपणा. २ (ल.) ब्याप्ति; लागणारी जागाः एकंदर आकारः गोळावेरीज. खोलीय-जी. खर्गः खोलावा. ' उभयांचा कटक प्रदेश बुढे । इतुकी खोलीव जाली। ' -क्रमरा ३१.६८. [प्रा. खोल: म. खोल]

पान, खोलपी. खोला पहा.

प्रसंग टाळण्यासाठी आजारीपणाच्या ढोंगाने ); विछाना घरून सईणी ' –वसा ६२. ८ गवसणी. 'भरौनि आणे खोळ। उन्मेषां-बसर्गे: मूस माह्न निजर्गे. [स्रोली+साट]

पान: पानाचा तुकडा.

उपयोगी चमचा.

स्वोद्यक्षोच, खोखोवर्णे—खवखव, खवखवर्णे पहा.

खोवणी-की. (कों.) १ खांप. २ (कों.)जेवणाच्या ताटास खालून दिलेला टेंकू. ३ लोखंडी दंतुर वर्तुळाकार तुकडे एकांत एक बसवून त्याला पितळी मूठ लावून लांकडी बैठकीवर एका सुरकृत्या, विरण्या असलेली ( ठिगळ दिलेली, शिवलेली जागा, खांबावर वसवितात ती. खवणी पहा. [ खोवणे ]

खावणे— उकि. १ खोसणें: जोराने स्रांत घालणें; खुपसणें; खोंचण, २ इलकेच आंत शिरकविण: खपसन वेण, ३ (ल.) वाईट गोष्ट्र सचिवणे. ४ पेरणे. 'ज बीज भई खोंबिले। तेचि बरी रख जाहुले। '-हा १३.२९६. ५ रोवणे; ठाम उभे राहुणे. ' मृत्यपुढे अभिमान तोही स्रोवील पाय काशाला। '-मोकर्ण ३६.४९. ६ फुक्ट दवडणें: घालविणें. 'बृयाच परि खोविलें बाळपण मुलासर्वे खेळीं। ' - देप ४३. [ सं. क्षिप्-क्षेपण; प्रा. खिवण ? ]

स्वोद्या-पु. खवा; आटवून घट केलेलें साधे दूध; तसंच मार्गे पाडणें; उशीर करविणें (कामांत ). [स्रोळंबणें ]

घट केलेल नारळाचे दूध. [सवा]

वि. (व.) खोंचून, टोंचून, कुजकें बोलणारा.

गइ; भतिशय मूर्खं. [ खोंसडा=जोडा+खाऊ ] स्त्रोसडा-पु. भोसका; खोंच; दुस्सी; गुद्दा ( भाला, मुठ

यांचा ). [ खोंसणे ]

स्वीसन्ता—प्र. जोडा; वहाण. खांसडा पहा.

स्त्रोस्तर्णे—सिक्त. स्रोंचर्णे. स्रोवर्णे पहा. 'विंचू नांगीं विष धरी। खोसडेवरी मृत्यू त्या। ' -- निगा २७४.

स्त्रोसर-वि. जीर्ण; फुटका. स्रोकर पहा.

खोसा-- पु. ( ना. व. ) खोंचा ( वस्र)स धस लागून पड-लेला ); खोंच.

खोसी-- जी. (गो.) खुशी; मर्जी. [खुशी]

खोळ-ळी--बीप. १ पोकळ पिशवी: अम्रा (गादी. उशी, रजई, अंगरखा याची-आंत कापूस भरण्यासाठीं). 'जे ऐसेंही परि विरुळें। इये विज्ञानाचियें खोळे। हालवलंही न गळे। त परब्रह्म। ' – ज्ञा ८.१७. २ ( ल. ) खळगा:खळी. ' अही आकाशाचिये खोळे। दिसतीं प्रहगणांचीं कळे। '-न्ना ११,२५८. पावसापासन रक्षण होण्याकरितां कलेली (खांदावरील कपडा किया घोंगडे यांची ) घुगी; झल. 'की काळपुरुषाची कांबळी । कीं गजावरी खोळ घातली। '-रावि ३१.१८. ४ मुलांची कुंची; घुगी. ५ ज्याने गर्भ विष्टिलेला असतो ती बार; जार; गर्भवेष्टन; गर्भाशय. ' एकी त्वचेची खोळ। काढोनि दिधली स्वहस्तकीं।' **खोळी—की. ( गो. ) पत्रावळीच्या उपयोगांचे फणसांचे**ः—सुआदि ११.१४८. ' त्वचेविण गर्भ खोळे । ' -दा ३.१.३१. ६ तौंडावरून पायापर्यंत घेतलेल पांघरूण. -- तुगा २२३२. ७ बाय-खीलेरीखाट—की. (क.) खाटेस खिळून बसर्णे ( शालेला कांची वक्राची ओटी; ओटी. 'वार्डविली न्हाणी खोळा भरली चेआ।'-ऋ २८२. ९ (व.ना.) जाजमासारख पांघरावयाचे खोलो-पु. (गो.) केळीचे किंवा तसल्या जातीचे मोठे एक वस्त्र. १० देवाच्या मूर्तीवर शेंदराचे चढलेले जाड पट: कवच. ११ ( ल. ) अडचण; सांदीकोंदी. 'वरीं खोळे घातला ' —गीता स्वोद्धी--श्री. (गो.) फणसाच्या पानांचा पेज पिण्याच्या १.६७९. १२ आच्छादन; सापाची कात. ' सांडुनि आंगींची खोळी। सर्प रिगालिया पाताळीं।' - ज्ञा १४.३१२. १३ पिशवी; क्षोळी. 'तो बागुलाचें माह। प्रतिबिंब खोळेभर।' - अस ६.५१. १४ गुहा. १५ बाणांचा भाता. (सं. खोल=शिरक्राण; सं. खोलि=बाणांचा भाता. प्रा. खोल=बस्नैकदेश ? ] •क्र८-वि. शिवण ). खोळ(ल)बंध-ली. (महानु.) धुंगट; अंगावर घेण्याचे जाड वस्त्र. 'स्याळे दीस तरी खोळबुंच घालीति' -पूजावसर.

खोळंबर्णे—अकि. १ शांबर्णे; वाट पाइर्णे; तिष्ठर्णे; उभे राहुणे; मार्गप्रतीक्षा करीत राहुणे. २ थांबणें; अडणें; खोटी होणें (काम, व्यवहार यांची ). 'जातो त्याविण आमुचाहि तरि तो खोळंबतो कायि हो ?। '-मोक्कणपू १९.६५.

खोळंबविणे-अिक. १ थांबवून धर्णे; तिष्टविणे; बाट पहानयास लावणे किंवा वाट पहात ठेवणे. २ खोटी करविणे;

खोळंबा(ब)-9. खोटी; यांवनिलेली किंवा खोटी केलेली **खोंसड-डे--न. (व.) खरचट्टन निघालेलें कातर्डे. खोसड-**िस्थिति; विलंब; उशीर. २ मोडता; अडवणुक. -वि. अकिय, कांहीं न करणारा. 'देव खोळंबा देव खोळंबा। मज झळंबा ब्हुण स्वींसङ्खाऊ-वि. कोडगा; खेटरखाऊ; वेअब्रुचा; निगर- कोंडी । '-तुगा. ३६७९. [सं. स्खलन; का. कोळंब=आडकाठी]

खोळबेळा--- प्र. खुशाली. -- शर.

खोळा-ळी--पुली. १ खोळ अर्थ १,२,३ पहा. ' केवोनि े खोळि पंचमृतांची । '-परमा ४.१४. २ कात (सापाची). 'सांडुनि आंगींची खोळी। सर्पे रिगालिया पाताळीं।' –ज्ञा १४.३१२,

खोळेरे इरले—न. पाठीखालीं न मोडतां सरळ खालीं | जाणारें इरलें; याच्या उलट कासनी किंवा कमरमोडी इरलें. [स्रोळ] क्वॉट---वि. खबट पहा. 'दिध मंथून काढिजे लोणी।तें

े ठेवितां घरी खोँट घाणी। ' --भारा बाल १०.९३.

खौडा, खौडाळणे, खौडाळी, खौद—सवमध्ये पहा.

स्त्रीस-प. खिजमतगार. 'पोटासाठीं खीसा । वंदिती मीजा. 'मोडिल विदान ख्याल पुखाचे संधान । '-तुगा १३३. मलिच्छाच्या। ' -तगा ४१४९.

क्याक्या---उद्रा. १ खोकला भाला भसतां होणारा शब्द. ( कि • करण: खोंकण ). ३ चिडण्याच्या किंवा खें इसण्याच्या अनुकरणात्मक शब्द कहन, (कि॰ बोलणे: करणे), ३ खो ! स्तो !; संकण; स्तोकण. [ध्व.]

ख्यात - जी. पराक्रमः कीर्ति. स्याति पहा. ' सांगेन मर्दाची ख्यात. ' -ऐपो ६५. -वि. १ प्रसिद्ध; नामांकित; नांवालौकिकास चढलेला: प्रख्यात. 'येक भक्त जाले ख्यात ।'-दा १.१०.६. २ जगजाहीर: ज्याचा दांडोरा किंवा डंका वाजलेला भाहे

**असा: महश्र.** [सं. ख्या=बोलगे]

ख्याति-ती-की. १ प्रसिद्धिः कीर्ति. 'हांसे आले ख्याती नगरीं असि विभू कह्ननि आले ख्याति।' -मोक्टब्गपू ४३.२०. ' त्रिकटाचळीं ख्याति करंड जाली। '-राक भाग १ श्लोक ४६. 🤰 पराक्रम: मर्रमकी. ' तेव्हां स्वयाति प्रत्याहारें केली. ' - ज्ञा ९. । हकीकत. ५ (बेदांत) प्रतीति; कथनहर व्यवहार. पांच ख्याती **आहेत. प**हिली असत् रूपाती, ही शुन्यदादी यांची. जसें−असत् करणारा; रूगली. 'आवृस् रूपालोरी । हेचो बापूस जटयाळो ।• (नि:स्वह्नप)सर्पाची रञ्जूबर प्रतीति व कथन: दुसरी आत्मरूयाति.। ही क्षणिक विज्ञानवादी यांची. जस-क्षणिक बुद्धिरूप आत्म्याची सर्पेह्रपाने प्रतीति व कथन; तिसरी अन्यथा रूयाति. ही नया-यिकांबी. जसॅ-ट्र देशांत स्थित सर्पाची दोषाच्या बलाने रज्जु-देशावर प्रतीति व कथन, अथवा रज्जूह्म हेयाचे सर्पह्माने ज्ञान: चौथी अख्यातिख्याति. ही सांख्य प्रभाकर मताची. जसें 'हा सर्प आहे ' येथें 'हा ' अंश तर रज्ज़च्या इदंपणाचे प्रत्यक्ष ज्ञान आहे व 'सपें' हे पूर्वी पाहिलेल्या सर्पाचें स्मृतिहान आहे, ही होन जाने भाहेत. त्यांच्या दोषाच्या बलाने अख्याति म्हणजे अविवेद (भेदप्रतीतीचा अभाव ) होतो: पांचवी अनिवचनीय ख्याति. ही बेदांत्यांची. बेदांत व सिद्धांतांत रज्जुवर तिच्या अविशेने अनिर्वचनीय ( सत् असताहून विलक्षण ) सर्प व त्याचे जात सपत्रते त्यांची स्याति म्हणजे प्रतीति व कथन होते. आक्याति अन्यथाक्याती । शुन्यक्याती सत्क्याती । अनि-वैचनीय जे स्याती । तो बाद निश्चिती मी उद्धवा। '-एमा १६,२०७. [सं.] ०लाखर्णे-पराक्रम करणे, करून दाखविणे. 'बैद्यादिक पक्षपाती । त्यांसी रणीं लावीन स्वयाती ।' -एकस्व ५.४.

**क्यां**ति—की. (व.) चिंता; पर्वा. खंती पहा. 'नापास वर्षाच्या अखेरीस (तारीख २५ हिसेंबरला) असतो. बालों तरी मला त्याचि क्यांती नाहीं. '

ड्याल-- प. १ (संगीत ) खियाल; चीजेचा एक प्रकार; यांत र्श्वगारस प्रधान असून ऋतुवर्णन; उत्सवप्रसंग इ० विषय या चिजेत बेतातः तिलवाडाः त्रितालः समरा ६० तालांत ही चीज म्हणतात. २ –श्व. बेष्टा; चाळे; चार; विलास; प्रेम; खेळ; गमती; दर्खास्तीप्रमाणे ' –रा १०.२५१. [फा. स्वाहिश ]

३ विचार:कल्पना, 'ता-हाल हा ख्याल दिलांत न आणिला, ' -ख ७.३५७५. ४ (व.काशी) नाद; छंइ. 'पहुंना दसऱ्याच्या क्यालि ग।' -प्रला १७४. 'तमा क्याल मला सखे निशिदिनीं चिलीं असे लागला। '-काशीतील गाणीं. 'माझ्या ख्याली पढ़ें नकोस.'५ (व.) मत. 'भामच्या ख्यालीं तो मेलाच!'[भर. खियाल । •तमाद्या-पु. गाणे, नाचणे इ॰ चैन: विलास. 'तन्हे तन्हेचे रूपालतमाशे बहुत होती दळभारात. ' -ऐपो १९८. ख्यालिया-वि. १ ख्याल गाण्यासंबंधीः ख्यालाच्या उपयोगी. २ ख्याल म्हणणारा; ख्याल म्हणण्यांत कसबी. ख्याली अस्पे, लागणे, पहणे-१ निरंतर विचारांत, छंदांत असणे: इच्छेने अथवा चितेन प्रासले जागे. २ आसक्तिपूर्वक पाठीस लागणे; मागे असणे.

रूपाळी—वि. १ चार, चाळे, चोज, विलास यांनी परिपूर्ण: २ जगजाहीरपणाः महश्रुरताः लोकप्रसिद्धिः ढंकाः दांडोराः विलासीः रंगेलः विनोदीः खेळकरः २ ख्याल या गीतासंबंधीः क्यालप्रधान (गाणे); क्यालिया. [अर. खियाल्] •खुशाली-बी. कीडा: मौज; गंमत; चैन; चित्त रमविण्यासाठीं कलेले गार्गे. २१५. 'ख्याति केळी विष्णुदासीं।'-तुगा ३५५. ४ गोष्टः खेळणे, नाचणे इ० सुखोपभोगः अर. खियाल+का. खुशहाल)

ख्यालोरा-वि. (कु.) खेळकर; नाना प्रकारच्या लीला भयणनाय हेका । पोरगो शिवल्याचो । '-( मालवणी ) गण-पतीची आरती. [स्याल]

ख्यांच, ख्यांच ख्यांच-की. केंकावणे; खेकसणे. -उदा. दुखावंत्रत्या कुत्र्याचा शब्द: क्यांव: क्यांव: रागावतेत्र्या कुत्र्याचा शब्द. —िक्रवि. (ल.) खेक्सून; रागावृत; चिड्डन कुत्र्याप्रमाणे अंगावर तुटून पहुन किवा येऊन. [ ध्व. ]

रुपास-पु. १ न्यायनिवाडा इ० कयासः कयासनामा पहा. २ विचार: तर्क (निश्चित ठरविण्यासाठी: गमन करण्यासाठी: केलेला ). (कि॰ करणें ). [ भर. कियास ]

ख्यास्त-सी. (गो.) बेअब्रुची शिक्षा.

ख्यास्ती-जी. (गो.) त्रास; खस्त. खास्त पहा.

क्सिश्चन, क्सिस्ती-वि. किस्ती धर्मविषयक. -प. किस्ताचेः अनुयायी; किरिस्ताव माणुस; किस्तानुयायी. -प्रेकू ११.२६. खिस्त-पु. १ येश्व नांव. २ किस्ताचे वचन व धर्मसिद्धांत. -मत्त १६.१६.-छुक ४.४१. -प्रेकृ २.३८. -वि. १ अभिविक्त. शेश्ची एक पदवी. [ ग्री. सिस्टॉस=अभिषिकः; ई. साइस्ट]

खिस्मस-पु. किरिस्तावांचा नाताळाचा सण; हा दर-

क्यांक-की. ( क. ) खोल जखम, खोंक पहा. क्यार —पु. हलासी. 'लोक यांचा फार स्वार जाहला। 🏲 -जोरा ४५. [फा. स्वार्]

कवाहीश, क्वाहिशी—की. इच्छा; मागणी. 'स्वाहिशी-

م 79 مر ما درج شده تا در نح بریه گتاب مستعادی از ما ده درج شده تا در خریه گتاب مستعادی از ما ده در کهندی مقر در در انه لیا جائے گا۔